## हिन्दौ

## विप्वकीष

## ( पञ्चम भाग )

कुकील (मं॰ पु॰)कुः पृथिवी तस्याः कील द्व, उपसि॰। प्वतंत, प्रशांड।

कुकीर्ति ( सं० स्त्री॰ ) कु कुत्सिता कीर्तिः, कर्मधा० । निन्दा, डिकारत, वदनामी । कुकीर्ति सृत्युके पौक्रे भी नहीं सिटती ।

कुकुट (सं॰ पु॰) कु ईषत् कुल्सितं वा यद्या स्वात् तया कुटति, कु-कुट-स । १ सितावरत्तुप, सिरियारी । २ शास्त्रजीहत्त, सेमरका पेड ।

कुकुटुब्बिनी ( सं॰ स्त्री॰) कु कुसिता कुट्बिनी, कमंधा॰। निन्दित श्राक्षीय परिवारकी ग्रहिषी। कुकुटी (सं॰ स्त्री॰) १ स्टब्मक। २ शासाली हच। कुकुट्या (सं॰ स्त्री॰) सिंश्वक्षकी एक नदी। वह पावा चौर कुश्चिनगरके बीच बहती है। सिंश्वके बीड ग्रन्थमें उसका वर्णन मिलता है। बुद्ददेवने उसमें स्वान श्रीर जलपान किया था। ब्रह्मदेशके बीदग्रन्थमें उत्त नदीका नाम 'ककुथा' लिखा है। श्राज कल उसे 'घागी' कहते है।

कुकुत्सन्द (सं• पु॰) बुद्दविशेष, एक बुद्द। वद्द गौतस-से पूर्व भाविभूत दुवें थि ।

कुकुद (सं॰ पु॰) कुकुद्व व्ययं घनक्षता कन्या तां सत्कृत्य पाताय ददाति, सुकुदाका। स्वकार पूर्वक अत्तकुताक न्यासम्प्रदानकारी। कुकुट्ठ ( म° • पु०) कुक्द्रस्टुम, क्करींघा। क्क्न् ( स° • पु०) कहुका गर्भजात एक सर्पै। कक्न्द्र, कुक्टर देखो।

कुकुन्दनी ( मं० स्त्री० ) च्योतिषाती जता, रतत्र-जीत।

कु कुन्दर (सं कि कि ) स्क्षन्यते कामिना प्रव्र, निपात-नात् साधः । १ मेर्स्एडके निम्नभागमें नितम्बस्थान-स्थित गर्ते इय, रोडके नीचे चूनडों पर पड़नेवाले दो गद्या। कु कुन्दर मर्भस्थानमें है। कि सी रूपसे प्राइत होने पर उनमें स्थ्येज्ञान नहीं रहता ग्रीर हाथ-पैर भी नहीं चलता। (स्वतः) (पु॰) कुं भूमिं दरित दार-यति वा, कुन्द भन्तभूत स्थन्तात् भण् निपातनात् साधः। २ कु कु रहु, कु कु रीधा।

कुकुन्द्रसेचक (सं०पु॰) गोरचतर्ण्ड्नी, एक भाड़ी। कुकुन्ध (वै॰पु॰) सूत्रयोनिविशेष,। (भवर्षेद, पादार) कुकुम (सं॰पु॰) १ कुक्कुमपची, जंगनी सुरगा। २ इन्दोविशेष। वह मालिक होता है। उसके प्रत्येक पादमें सोलह शौर चीदहके ठहरावसे ३० माला नगती हैं। चरणके पन्तमें २ गुद श्राना चाहिये। कुकुमा (सं॰ स्त्री॰) कुई बतु कु प्रविध्यविष्ठावी देवता

कुकुभा ( सं॰ स्त्री॰ ) कु ईषत् कु प्रथिव्यविष्ठात्री देवता इव भा यस्त्राः। एक रागिषी । ककुम <sup>देखो</sup>।

कुकुर (सं• पु०) कुकुत्सितं कुरित शब्दायते, कुकुर-

भिन्। १ क्रिक्रेर, क्रिक्रेरी। क्रुब्य-उरन्। २ यदुवंशीय श्रंध कर् राजने प्रता । १ समिविशोष । ४ यन्यिपणीं नामक , कोई हर्चे, गैं दिवना । क्रुक्तराः खनामख्याताः चित्रया-स्तोषां जनपदः । १६ देशिविशेष, एक मुल्का । कोई कोई नाजपुतानाने वाजनेर नामक खानमें उन्न जनपदको श्रेविक्षितः सम्भति हैं । फिर किसीके मतानुसार उसका श्रवखान जैसलमेरमें हैं ।

"जठरा नुकुरायेव सदयार्थाय भारत।" (भारत, भीषपर्व रा४२।) ६ कुकुर जनपदवासी। यह भन्द नित्य बहुबचनान्त रहता है।

क् कुरशासू (हिं॰ पु॰) सताविशेष, एक वैस । वह निपास, भूटान, श्रासाम, कीटा नागपुर प्रस्तिके वनमें हपजता है। उसका कन्द खाया जाता है। कु कुरखांसी (हिं॰ स्त्री॰) कासरोगविशेष, किसी किसाकी स्खी खांसी। उसमें कफ नहीं श्राता। कु कुरिक्त (सं॰ स्त्री॰) कु कुरस्य जिल्ला इव जिल्ला यस्या:। १ मत्स्यविशेष, एक मक्षती। २ चुट्र वृक्षवि-शेष, एक पेड।

कुकुरदन्त ( चिं० पु॰) १ दन्तविशेष, एक दांत । वह साधारण दन्तों के घतिरक्त नीचिको श्राडा श्राता श्रीर श्रीष्ठंकी कुछ उत्पर उठाता है। २ डाउ़के पासका पैना दांत । कडी चीज उसीसे कटती है।

कुकुरदन्ता ( हिं॰ वि॰ ) कुकुरदन्त रखनेवासा, जिसके कीचेको प्राडा दांत रहेः

कुकुरभंगरा (हिं॰ पु॰) भंगरें या, काला भंगरा।
कुकुरभाकी (हिं॰ स्त्री॰) मिल्लकाविधे थे, एक मक्वी
वह कुत्ती, गायों, बैलों, भेसी वगैरहके लगती है।
इसका रंग लाली लिये भूरा रहता है। वह एक बार
'विपट लानेसे फिर कठिनतासे कूटती है। घोडा उससे
बहुत हरता है। एक भी कुकुरमाकी था लानेसे वह
पूंक चलाने भीर चारो पैर उद्यासने लगता है।
क्कुरसुत्ता (हिं॰ पु॰) कुकरीं वहनी।

कुकुराधिनाथ (सं॰ प्रं॰) कुकुराणां यादवानां मधि-नाथः, ६-तत्। १ यादवों के मधिपति। २ त्रीकणा। कुकुरी (सं॰ पु॰) कुकुर जातित्वात् डीष्। कुक्कुरी, कुतिया। कुनुरी (चिं॰ स्ती॰) कुन खी।
कुनुरी (चिं॰ स्ती॰) कुन खी।
कुनुरी की, कुनुरमाही देखी।
कुनुरा (सं॰ पु॰) कुनुमपची, एक चिड़िया।
कुनुषी (चिं० स्ती॰) १ कुन्नुम, वनसुर्गी। २ वाजरेका
एक रोग। उससे वाजरेकी मन्त्ररो पर स्ट्य स्ट्य
प्रसितचूर्ण कग जाता भीर दाना नहीं प्राता।
कुनूट (सं॰ की॰) स्यूरपुच्छ, सोरपंख।
कुनूटी (सं॰ स्ती॰) की: पृथिचा: कूटोऽस्यस्याः, कुनूटप्रमुखीष । शास्त्रलीष्ट्रम्स, सेसरका पेड़।

कुकूण, कुकूणक देखी।

कुन्यक (सं॰ पु॰) १ धिष्ठत्रों का नेत्रवर्त्त गत रोग, क्षुष्ठ्र बर्चों की श्राखके पपोटेमें होनेवा को एक बीमारी । वह खीररोष में छत्पन होता है। फिर चन्नु खुजनाने जगते है। धिष्ठ जनाट, घनिसूट श्रीर नासाको प्रध-र्षेष किया करता है। वह प्रक्षेप्रभा देख नहीं सकता जीर न चन्न ही खोलता है। (माधविन्दान)

२ पादरोगभेद, पैरकी एक बीमारी।
कुकूनन (वै॰ त्रि॰) कुक् भन्दे भ्रत्यधे कुवन् भन्दे
कुर्वन् नमित प्रक्षीमवित प्रवीदरादित्वात् साधुः।
भत्यन्त भन्दके साथ पतनभोज, वड़ी भावाजसे गिरने-

" त्रे शीना लापवत्राध्नीमि कुक्तननामा लापत्यत्राध्नीमि ।" ( श्रुक्त यजुर्वेद, ६ । ४६ )

'ब्रत्यर्थ' जुनन्यः ग्रन्थं जुर्नाचा नमन्ति प्रह्नो भवन्ति कुनूनमा नीवस्था व्यापः तासा पतने ला कम्परासि ।' (मडीधर )

कुक्र्रभ (वै॰ पु॰) सृतयोनिविधिष । कुक्रुल (सं॰ क्लो॰) की: सूमी: कूलम्, ६-तत्। प्रक्षभ्य गद्धा । २ वर्स, बखतर । (पु॰) कूजक्च् कुगागसस्र ३ तुषानन, असीकी श्राग ।

"गिरौषाः पि स्दङ्गो क्षेयमायतलो चना ।

ष्यं त च कुष्वाग्रिक्षंग्री मदनाननः॥'' ( चद्सट ) मं १ की ०) क कल्मिनं कल्पमः कर्मधा । कल्पि

कुकत्य (सं० क्लो॰) कु कुत्सितं क्षत्यम्, नर्भेषा० । कुत्सित ्कायं, खराव काम ।

"किमेत्रवता कुक्रयमगुष्टितम्।" (पष्टतन्त) कुकोल (सं॰ क्षो॰) कुल्सितं क्षोलिति, कु-कुल-श्रम् । कीकोष्टक, वेरोः। कुक्तुट (सं० पु॰) कुक् सम्मदादिलात् किए, कुका धादा-नेन कुटति, कुक्-कुट्का १ पचिविश्रेष, सुरगा । उसका संस्कृत पर्याय—कुकवाकु, तास्त्रचूड, चरणायुध, कालच, नियोद्दा, विष्क्रिर, नखरायुध, तास्त्रश्ची, राह्रिवेद, डवाकर, व्रताच, काइस, दच, यामनादी धीर शिख-पिडक है।

उक्त पिचजातिने प्रधानतः सस्तक पर मांसल चूडा होती है। जबडेने नीचे मांसना टहनी (कख्ट) घीर पुच्छमें १४ पर रहते हैं। पुरुष घिषक सुन्नी लगता है। पर घन होते है। महानी चोटी बडी भीर बहुत चिकनी रहती है। प्रकान पदमें बड़े बड़े तीच्या नख होते हैं। युद्ध काल वही प्रस्त्रस्त्ररूप व्यवदार किये जाते हैं।यह खेच्छाचारी श्रीर बहुपत्नीक है। भारत-वर्ष श्रीर भारतमहासागरीय है पपुष्त ही उसका प्रधान जन्मस्थान है। यहींसे वह युरोप गया है। किन्तु यह पाल भी स्थिर नहीं हुवा कव वह युरोप पहुंचा था। पाचीनग्रीक ( यूरानो ) स्रोग उसे पारस्य-देशीय पन्नी समस्ति थे। उससे अनुमित होता कि पारस्यदेशसे वह ग्रीस गया होगा । यह ऋषीती. मार्करी श्रीर मार कई रोमक देवतावींको श्रत्यन्त प्रिय है। उत्तीसे पहली श्रीन श्रीर रीमन उसनो नहीं यक्स रखते थे। योकों और रोसकोंको सुट्रा तथा रब्रादिमें इसकी मृति पश्चित देख पड़ती है।

भारत, भीस, रोम, चोन, मनय प्रसृति देशों के श्रिष्ठा सियों को बहु कालये कुकुट्र युद्ध (सुरगेकी लड़ाई) देखना पच्छा नगता श्राया है। उसीसे पाम्य कुकुट पाला जाता है। इस समभते कि पूर्वकाल सुनिक्छि श्रास्य कुकुट को स्नेहके चल्लसे देखते थे। उसीसे मनु प्रसृति धर्मशास्त्रमें श्रास्य कुकुट मचण निषिष्ठ माना गया है।

कोई कोई कहता कि वन्यकुक्तुट याम्यकुक्तुट हपना है। किन्तु वन्य श्रीर याम्य डमयविध कुक्कुटका गठनादि परिदर्भन करनेसे वह भिन्नजातीय जैसा समभ पडते है। यवहोपमें 'विद्वित्र' नामक एकजातीय कुक्कुट मिला है। वह भारत महासागरीय सकस होयो'में वास करता भीर देखनेसे याम्यकुक्कुट जेसा हो रहता है। किसीके मतानुसार एक विद्वा हो यास्य कुक्टुरों का श्राहित है। एसको चूहा इहत् होती है, वर्ण उच्चव नील श्रीर बादाम जैसा रहता है। रोमा विद्या सर्ण कार समतो है। पचके किसी किसी खान पर नाना वर्णका सम्मेलन ही जाता है। भारतवर्षों भी खान खान पर वैसा ही कुक्टुर होता है। किन्तु गठनमें वह कुक्र बड़ा पडता है। सुमात्राद्वीपमें भी उसी प्रकारका हरा श्रीर गुडावी किये हुवे तास्व पृड (Bronzed fowl) मिसता है। उसके श्रितिस्य वहां यगी वा कलम तथा इहदाकार एक भिन्न जातिके कुक्टुर भी वास करते हैं।

वन्य मुझुट भारतवे जंगलों में बहुत है। छसकी चूडा बहुत बडी होती है। वर्ष छळचल घीर देखने-में चित सुन्दर लगता है।

याम्यकुक्ट भी नानाप्रकारका होता है। नेब्रो कुक्तुट (Gallus moris) का गाववर्णे स्वाही जैवा काला रहता है। चीन श्रीर जापानके रेशसी जुक्ट (Gallus lanatus) का मांस खच्छ चमकता हुवा, चुडा गुलाबी चार दूसरे रीम विचकुल रेशमकी भांति मस्य भीर उक्कात होते हैं। भवर एक जातोय कुचितलोभ कुक्ट (Gallus crispus) है। श्रेषीक तीनों कुक्ट भिन्नजातीय कच्छाते है। पाश्चित कुक् टौरी निम्न लिखित ८ प्रकार प्रधान हैं :- १ खर्व-काय कुक्द ट। श्रंगरेजोमें उसे गीम फाउस ( Game Fowl) अर्थात् लढाईका सुरगा कहते है। वह चित्रय कसारुपिय होता है। किसी समझचद्र शुक्त ट-को सामने पाते हो उसे सडनेको पहुती है। बहुतसे लोग इसे पानते है। इसका मांस और डिस्ब मित सुखादु होता है। प्रन्य प्रकारने कुक्कटमें छ। इ देनेसे बढाईका सुरगा ही प्रधान बन बैठता है। २ वण्टम कुछ् ट २ कोचीन चोनका ब्रह्मकार कुक्कुट, ४ हासबर्यका सुष्टम्य कुक्ट्र-मांस भीर डिम्ब के लिये उसका सूख्य अधिक होता है। ५ मनयंका सहत्काय कुक्ट-बहुत खडता है। ६ स्पेन का कुक्ट । बर्डे बड़े डिस्व देनेसे मूल्यशन् शेवा है। ७ पोलेव्हका सव्यकाय कुक्ट। काका होते भी उसका सस्तक सफीद रहता

है। वह बहुत अगड़े हेता है। द विचायती सुग्गा-इक्ष चिग्र के सरे प्रदेशमें वह अधिक मिलता है। (Dorking fowl) देखने में उसे सफोद पाते हैं। पैर कोटे होते हैं। मांस अति सुखादु जगता है। अंडे अधिक देने के कारण जोग उसे प्राय: पाल जेते हैं। किसी के मतानुसार रीमकी के आक्रमण समय असस्य अंगरेज एक सुरगिसे खेल करते थे।

दूसरे भी अनेक प्रकारके कुक्कुट होते है। देश और जक्षवायुके भेदसे डनका वर्ष तथा अरीरका गठन भी नहीं मिलता।

साधारणतः ग्रास्य ग्रीर वन्य मेदने कुक्कुट दो प्रकारका होता है। हमयविष कुक्कुटका मांच विशेष
बक्तकारक है। चरकसंहितामें लिखा है कि यावतीय बक्तकारक मांचने मध्य वन्यकुक्कुटका मांच श्रेष्ठ
पथ्य है। भावप्रकाशमें दिविध कुक्कुटके मांचका ग्रुण
इस प्रकार कहा है:— ग्राम्यकुक्कुटका मांच कवाय,
किम्ब, हण्यानीय, गुरुपाक, पृष्टिकारक, चन्नुके लिये
हितकर ग्रीर वायु, कफ, ग्रुक्त तथा बक्तवधक है। वन्य
कुक्कुटका मांच सिन्ध, पृष्टिकारक, श्रेषवधक, गुरु ग्रीर
वायु, वित्त, चय, विम तथा विवमक्चरनाशक होता है।
२ तान्त्रिक भावन मेद।

''पद्मासनं तु संस्थाप्य मातृपूर्वान्तरे सरी । निवेद्य भूमी संस्थाप्य व्योमस्यं मुख्यासनम् ॥ ( तन्तसार )

प्रथसतः पद्मासन लगा दोनी हाथ उभय जानुके सध्यचे भूमियर जमाते हैं। फिर दोनों हाथों पर भर हाल भरीरको भून्यस्थ करनेसे कुक्कुटासन होता है। ३ स्फुक्किङ्ग, चिनगारी। ४ सूद्रके भीरस भीर निवादीके गर्भसे उत्पन्न एक जाति।

इक्कुटल (सं॰ पु॰) कुक्कुट संज्ञायां खार्थे वा कन्। १ क्कुक्कुभपची, बनसुरगा। २श्टूकके भीरस ग्रीर निघा-दीके गर्भेचे उत्पद्म एक जाति।

> "श्वदनाती निषायां तु स वे कुलुटकः सृतः।" ( मतः, १०१६ ) -३ कुलुट, सुरगा ।

कुक् ट्रध्वनि (सँ॰ पु॰) कुक् ट्रस्य ध्वनिः, ६-तत्। कुक् ट-का शब्द, सुरशिको बांग। कुक्षुटनाडी ( गं० स्त्री० ) यन्त्रविशेष, एक टेड़ी नती। उसके द्वारा पूर्ण पात्र वा स्थानसे छूके पात्र स्थानमें पानी श्रादि पदुंचाते हैं।

कुक्ट्रपाद (सं॰ पु॰) बीद्रशास्त्रोत्त एक पर्वत । चीन-परिव्राजक युग्नेन चुयाङ्ग बोधिद्रम दर्भन कर नैर-च्चन और महीनदीके पूर्व प्राय: द कोस (१०० चि) वन्य पथ प्रतिक्रम कर कुक्ट्रवादगिरि (किल-किल-च-पो-तो-षन्) पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखा है कि उसका अपर नाम 'गुक्वादगिरि' ( किड-सिड-पो-ती-षन्) रहा। बुद्धदेवके निर्वाणके पीछे सहाका-श्यप उक्त गिरि पर जाकर वसे घे। निर्वाणके २० वर्ष पीके वशीं छन्होंने मुक्ति साम किया । युयेनसुयाङ्की बहुत पहले (ई॰ को ५वीं घताच्द) फाहियान नामक द्रसरे चीनपरिव्राजक कुक्ट्रपाद देखने गये थे। उन्होंने खिखा है—''महाकाग्यपके कारण यह गिरि एक प्रधान बीइतीर्थं के रूपसे प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ध बीइ तीर्थयात्री यहां भाकर काश्यपकी पूजा करते है। उसी समय त्रर्हत् त्रा श्रीर धर्मीवदेश सुना उनका सन्दे ह मिटाते हैं। इस पहाड़ पर पति सावधान होकर प्राना पड़ता है। चारो श्रीर निविड वन है। सिंह, व्याच्नादि हिंस्न जन्तु विचरण करते हैं।"

युयेन चुयाक के स्वमण हत्ता न्तर्मे पढ़ते हैं—'कु कुट-पादके निकट हो विश्वक्षपर्वत है। सस्याकाल को दूरवे इस विश्वक्षपर्वतमें (सभावतः) उच्चच प्राचीक हवा करता है। किन्तु पहाडपर चढ़नेसे कुछ देखनेमें नहीं प्राता।"

कुक् ट्रपादका वर्तमान नाम 'कुरकी हार' है। वजीर-ग' जसे डिट कीस छत्तरपूर्व श्रीर गयासे भी क कीस छत्तरपूर्व वह श्रवस्थित है। वर्तमान कुरकी हार नामक स्थानसे पाव कीस उत्तर पास ही पास ३ पहाड देख पडते हैं। उसपर कई बीहस्तूप श्रीर नुद्द-सूर्तिका भग्नावश्रेष विद्यमान है।

कुक्तुटवादप (सं० पु॰) कुक्तुटवादी देखी।

कुक टवादी (सं॰ स्त्री॰) देवसर्वेष, किसी किस्नका सरसो । वह सर, मूलमें रत, क्वदा, गन्धमें स्थ भीर सन्निपात, कफ एवं वातनामक होती है। (वैश्वक निचयः)

कुक्र, टपुट ( सं॰ पु॰ ) इस्तप्रसाण खातमें दगवन करोष कत चौषधका पुट। सतान्तरमें किसीने उसे वितस्ति-सात, किसीने घोडणांगुन घोर किसीने घडड़ उ प्रसाण घन खात कहा है।

कुक्कुटपुटभावना (सं॰ स्त्री॰) मिनित पस्तय रससे भावना दे कुक्कुटपुटदारा घोषण करना चाहिये। कुक्कुटपेटक (सं॰ पु॰) कुक्कुटपिच्छ, सुरगेकी पूंक। कुक्कुटमस्त्ररो (सं॰ स्त्रो॰) चिवका, चाव।

कुक्टुटमण्डप (सं॰ पु०) काघीस्य सुक्तिमण्डप। उसके चक्त नाम द्वीनेका कारण दूस प्रकार किया गया है-कोई ब्राह्मण स्तीय पत्नी भीर दी प्रतींकी साथ चर्डानसे दान लेनेपर कुक्टयोनिको प्राप्त हुवा था। फिर वह कीग कुक्टियोनिम एत्पन्न हो काशीकी प्राक्तभीमा पर रहने लगे। उस जन्ममें उनके जाति-स्मरण हो गया। किसी दिन कई तीर्थयात्री एत स्थान पर पर्चच परस्पर काशीतीर्थंका साझासप्रादि वर्णन कारते थे। कुक्टविश्रेष मनोयोगसे कथा सुन उनके साथ काशीमें जाकर उपस्थित इवे घीर मुक्तिमण्डपमें रह नियत स्परी यथानियस सान एवं काशीकथा अवणादि पुरुष कार्ध करने जरी। उस पुरुषफल से वह उसी स्थान समुदाय यापश्च हो देश परित्याग कर विमानमें भारोहणपूर्वेक शिवसोकको चले गये। इसी प्रकार कुक् टो के सुतिकाभ करनेसे यह सुतिमण्डप कुक् ट-मण्डप नामसे विख्यात हुवा है। (काशीखछ, ८० ४०) क्रक टमदेका (सं॰ स्ती॰) चारामगीतला, एक खुग-बुदार सली।

कुक्तुटमस्तक (सं॰ क्तो॰) कुक्तुटस्थेव मस्तकं शिखा यस्य, बष्ट्रनो॰। १ चन्च, चाव। २ मरिचभेद, किसी किस्तको मिर्च।

कुक्तुटन्नत (स॰ क्री॰) कुक्कुट द्रत्याच्यं न्नतम्, मध्यप्ट दक्षी०। एक न्नतः। सन्तानकी कामनासे क्री उक्त न्नत पालन करती हैं। उसे लिखतासप्तमीनत भी कहते है। भाद्रमासकी ग्रक्ता सप्तमीकी यथाविधि स्नान चौर शिवदुर्गाकी पूजा कर कुक्तुटन्नत भावरण करना पडता है। "भाट्टे साहि सिते प्ये समया नियमेन या। स्राता गिर्व सेखियता मण्डे च सङ्गानिकम् ह पूज्येक तदा तस्ता दुयुग्य नेद विद्यते।" (नियादि ।य)

कुक् टिशिख (सं॰ पु॰ ) कुक्कुटस्य गिखेव गिखा यस्य, बहुत्री॰। कुसुम्मद्वज, कुस्तम का पेड़।

कुक,टा ( सं• स्त्री॰ ) पीतिमत्त्वो, पीनी भाडी।

कुक्कुटागिरि (सं॰ पु॰) कुक्कुटप्रधानो गिरिः, विंग्रजुः कादित्वग्त् दीर्घः । वनगिर्गे. संभागं कोटरिकंग्यनुकारीनाम्। पा (। १। ११७। श्रिषिक परिमाणमें कुक्कुटविशिष्ट पर्वेत, सुरगो का प्रसास ।

कुक्क् टाग्ड (सं॰ ह्नी॰) कुक्क् उद्याः घण्डः, पुंवद्वादः। कुक्क टल्डिम्ब, सुरगीका घण्डा। २ धान्यविभीष, किसी किस्साका धान।

कुक्रुटाण्डक ( सं॰ पु॰-क्ली॰ ) १ द्रीस्थियन्यविधिप, किसी किस्रका धान, दुद्दी। उसका तण्डुल घण्डु तुस्य झीता है। २ सुर्गीका ग्रम्डा।

कुक्कुटाय्डसम ( सं॰ पु॰) कुक्कृटाकार वर्षे वार्ताकी, सुगकि ऋग्छे-जैसा वैंगन या भांटा।

कुक्कुटाभ (सं॰ पु॰) कुक्कुट इव श्राभाति कुक्कुट-जा-भा-कः। १ कुक्कुट सदृग वर्णरव सर्पभेद, सुर्गेकी तरइ रंग श्रीर चाल रखनेवाला सांप । उसे कुक्कुटाइड भी कइते है।

कुक्तु टाराम — एक बीह विहार। राजा घर्योकने बीह-धर्मे घवल स्वन क्षर सर्वेष्ठयम उक्त आराम बनाया था। वह पाटलि पुत्रके दिचण पूर्व पार्खेषर घवस्थित रहा। कुक्तु टार्मे (सं० क्ली०) देशविशेष, एक मुल्ल या

कुक्कुटासन (सं० क्लो॰) एक भासन। नाडी निर्मंत करनेकि लिये उक्क भासन लगा वायु रोकना पड़ता है। कब्दुट देखी।

कुक् टाप्टि, कुक टाम देखी।

कुक्कुटि (सं० पु०-स्त्रो०) कुक्कुट इव घावरित, कुक्कुट घावारि किए ततः इन्। दश्यावस्य, गुरूरका इझ-चार।

कुकुटौ ( सं॰ स्त्रो॰) कुक्कृटि-स्त्रीष्।१ मिष्याचरण, भूठौ चाल । २ सुद्र ग्टइगों चिका, किपकतो । २ सीट॰ विश्रेष, कोई कोडा। ४ स्तीव्शिष, कोई खीरत। ५ कुक्ट ट्रव्ही, सुरगी। ६ शक्ति विश्वेष, सेमरका पेड़। ७ कुक्ट ट्रक्ट स्रगा। ८ कक्ष्मपची, जंगकी स्रगी या स्रगा। ८ कुक्ट ट्रक्ट कार कन्द, स्रगी के शब्दे-जैसा एक डबा। १० शितिवारक, एक सजी। ११ उत्कट हम, एक पेड़। १२ उत्वटामू क, चेंचकी जड़,। कुक्ट टीमू ल (सं० क्षी०) शास्त्र विमूल, सेमरकी जड़ या स्रसा।

कुक् दोत्रत, नुक् टमन देखा। कुक्क दोरग (सं॰ पु॰) गोणससपं, एक सांप। कुक्क भ (सं॰ पु॰)कुक्क मन्दं भाषते, कुक्क माघ वाइल-कात् ह यद्दा कुक् दत्यव्यक्तं कीति ग्रब्दायते, कुक्क कु बाइलकात् भक्। १ पित्तविग्रेष, कोई चिडिया। २ वन्यकुक्क ट, जंगलो सुरगा।

कुछ र (सं को को श शस्यियणं, गंठीला। (पु को कते घाटते, कुक किए; कुक कि चिदियि गर छन्तं जनं दृष्टा कुरित शब्दायते, कुक कुर्क। २ जन्तुविशेष, कुत्ता। इसका संस्कृत पर्याय—की लेशक, साग्मेय, मृगद्येक, शुक्का, भषक, खा, श्रुन, श्रुनि खान, भषण, भस्नुक, वक्राताष्ट्रक, वक्राति, रात्रिजागर, कालेशक, याम्यम्ग, मृगारि, श्रूर श्रीर श्र्यालु है। वह स्तन्यपायी मांसाशी चतुष्यद पश्र है। श्रुगाल श्रीर वक्ष (भेडिया) के इसके गठनभङ्गिमा श्रीर कङ्गालादिका सादृश्य है। उसे प्राणितत्त्ववद् उक्त तीनों श्रेणीके पश्रकों कुछ र जातीयं (Canidae) कहते है। गरहपालित श्रीर वन्य भेदसे यह नानाप्रकारका होता है। गरहपालित श्रीर वन्य भेदसे यह नानाप्रकारका होता है। गरहपालित यह नाना श्रीणयों में विभक्त है। उसी प्रकार वन्यका श्रीभेद भी भस्य नहीं।

कुक् रजातीय पश्चित सध्य भे हियों, कई तरहते जंगनी कुत्तों भीर नोमिं ह्यों में इतना सीसाहम्स रहता कि उनका पहंचानना सुश्चिक पडता है। इसीसे प्राणितत्वविद्ने स्थिर किया है कि कुक्त र होनेसे उसका सांगुन वाम दिक्की निषट चक्ताकार वन जाता भीर चन्नते समय पोठ पर चठ शाता है।

कष्ठ नहीं सकते सनुष्यके कितने कार्य प्रश्नसे निकलते है। कुत्ता सर्विपेश्वा सनुष्यका वशीसृत श्रीर विद्धासी हो जाता है। इस मनुष्यके साथ रहना भी बहुत श्रद्धा लगता है।

सकत देशमें यह लोगों के घर शायय पाता है। हिन्दू उसे अस्प्रश्च मानते हैं। फिर भी वह कुत्तेकी स्नेह्ह ष्टिसे देखते भीर श्वाहागदि प्रदान करते है।

कृकुर विष्वासी, प्रसुभक्त श्रीर दक्षितज्ञ होता है। दोष हो जानेसे वह चमा प्रार्थनाका भाव दिखाता है। किसी कार्यमें श्रादिष्ट होनेपर पानित कुकुर प्रापपण-से उसे पानन करता है। साध्यातीत होने पर श्रचम-ताके खिये वह प्रसुक्ते निक्तट चिन्तत होनेके भयसे उस कार्यमें प्राप पर्यन्त दे देता है। कुकुर क्रोग, बच्चा, पृगा, मनोकष्ट द्रायादि भावसुष्यष्ट व्यक्त कर सकता है।

जिन गुणोंचे निक्षष्ट पश्च मनुष्यका मनीयोग श्राकः र्षेण कर सकता, उन सबका समावेश कुक्क रमें मिनता है। यह सर्वदा साहर बल भीर वृश्विव्यक्ति साध प्राण्य गरी पालकाकी उपकारमें नियक्त रहता है। वह प्रतिपासका निकट स्त्रीय मनोशाव प्रकाश कर परा-मर्श ले सकता, पूंक कार कार्य कार सकता, श्रन्याया कार्य होनेसे चमा मांग सकता श्रीर स्वीय बुह्रिसे प्रभु-की इच्छा, शादेश इत्यादि साप्ट समभ सकता है। उसकी भान्तरिक द्वति पति सतेज होतो है। सत्यः की भांति खार्थपरताक बदले उसकी विश्वस्तता श्रीर प्रभुमित इतनी प्रधिक एवं हट रहती कि देख कर विस्मित होना पहता है। उसे सोभ, खार्थपरता, प्रति॰ हिंसनेच्छा वा प्रभुकायमें विरक्ति नहीं होती। वह सर्वदा दृद्यतिन्न, प्रध्यवसायी एवं वशीभूत रहता भौर प्रभुकी द्यात्या भादर पर विकता है। प्रति-पासकाका सदय व्यवहार वा त्रादर वह जितना सारण रखता उतना उसके दुर्व्यवहार पर ध्यान नहीं कारता। यह पालित होने पर प्रभुको इच्छा वा श्रादेश के किन्द कोई कार्य करनेसे डिचकता है। यदि चठात् कुछ की जाता, तो तत्वणात निकट जाकर मदु मदु भव्द कर पूंछ हिना कातरहष्टि प्रभुके मुखको त्रोर देख पैर पर मस्तक रगड वह चमा मांगता है। कोई पाषण्ड प्रभु यदि उस प्रभी चमा न कर मारने लगता, तो यह उसे नीरव सहन

-कारता भीर उसके चिये प्रभुको को दे चिति कारनेसे टूर रहता है।

वह सहत्रमें वशीभूत श्रीर प्रतिपालित होता है। काति चला समयमें ही पास्त्रकता खमाव समभ उसके श्रभिप्रायानुसार चलना सीखता है। वह जैसे संसर्गम रहता, उसीके चनुरूप उसकी प्रक्षतिका भाव भी वनता है। इसलिये प्रसु धनो हो या निधन, वह सबके ग्रति समान भावसे शतुरक्ष हो सकता श्रीर प्रभुकी भवस्या बदलते भी उसका वह भनुरांग नहीं घटता बढता। क्या पञ्जीग्राम, क्या नगर—जिस घरमें पालित शोकर वह रहता, उसमें सहसा दुष्ट मनुष्य प्रविश कर नहीं सकता। फिर स्थाल, इक प्रश्रुति हिंस जन्त भी वहां कोई अपकार कैसे कर सकते हैं। यह रात--को जाग प्रभुके भवनको चारो और घम फिर प्रपनी इच्छासे पहरा देता है। यदि चौरादि प्रवेश करता, तो वह तत्वापात उस पर-भापटता भीर अपहत ट्रव्य उद्घार कर उसे छोड चलता है। यदि दृष्ट पशु होता, तो यह उस पर श्राक्रमण कर खगड खगड नोच डालता है। दूसरी बीर वह इतना प्रान्त-स्त्रभाव रहता, कि प्रभुक्त अपहृत द्रव्य पानेसे चोर को छोड देता भीर हिंस पश्को भी भाक्षमण नहीं करता। यदि अपनी समतासे वह उनकी वाधा नहीं दे सकता, तो उच-रवसे प्रभुको जगाने लगता है। कोई कोई क्रका इतना संयमी श्रीर निर्शीभ रहता कि सुधासे मर जाते भी प्रभुके प्रसाचातु वा उनके विना दिये खाद्य प्रहण नहीं करता। उत्त श्रितिमें ३१ दिन तक वह भूना-हार रहते देखा गया है। वह बहुत शीम्र शिचित होता है। यिचित हो यह बाखेट (यिकार) में बान-न्दित श्रीर युद्धमें उनात्त पढ जाता है। वह शिकारो-ुका सामान्य इङ्गित भी समभा सकता है। समय समय पर शिकारी कुत्तों के दलमें जो सर्वापेचा पुरातन चौर शिचित रहता, वह मपने दसमें नेखल करता है। वह भवने दलको धिकाराका श्रमियाय समभ लेता श्रीर रीत्यनुसार चालना कर प्रवीण सेनापतिको आंति कार्ये क्रायसता दिखा देना है। वार्ये हिंसा-जनक दोते भी शिकारी क्रता बड़े बड़े वीरीको भाति

् उदारहृदय घीर इसका घान्त स्त्रभाव रहता है। उग्रसभाव भी पाया जाता है। किन्तु विना कारण उस उग्रताका प्रकाश देखनीमें कम घाता है।

पुत्र भो प्रकोभनमें पड विताको मार सकता, किन्तु यह इतना विद्धासो रहता कि सहस्त्र सहस्त्र प्रकाशन श्रीर प्ररोचनासे भा प्रभुक्ता विन्दुमात प्रनिष्ट नहीं करता। वह पालित होनेसे हो श्रनुरक्त, त्रमुन्गत, विद्यस्त एवं श्रक्तिम वन्धु श्रीर् दासको माति व्यवहार रखता है।

यह तो उसके साधारण स्वभावसित्र गुणका विवरण हुवा। इसके सिवा सकत गुणों और कई असाधारण गुणोंकी प्रमाणस्करण अनंक इतिहास प्रचलित है। इसको खेणों और जाति-विभाग नानाविध है। उक्ष सकत विभागको इतनी अधिक संस्थाका कारण जैवन विभिन्न देशोय मौसिकजातिके साथ संयोग-सङ्करता है।

भारतवष्मं जाज भो किसी देशोय व्यक्तिहारा जीवतत्वने सस्वन्धमं प्राक्तीदना की नहीं गयी। इसीसे यह स्थित करना अस्थाव है—किस जातीय कुक्त रकी मौजिक समभ सकते है। युरोप श्रीर भमेरिकामं उक्त विषय पर श्रनुसन्धान हारा स्थित हुवा है—जिस क्रिते-को गडरियेका कुक्ता (Shepherd's Dog) कहते, वही सभावतः ससुद्य जातिका जनक है। उक्त विषय-में वह कीम इस प्रकार मीमासा करते हैं:—

युरोपसे एक वार कई कुत्ते धमिरिकाके लंगलमें कोडे गये थे। १५०१२०० वर्ष पीक्षे परीचा करने पर मालूम हवा कि वंधधरके धाकारादि धौर स्वभाव-से धनेक मेद पडते भी उनकी गठनभड़ी धिकांग्र ग्राम्य कुत्त्र से मिलतो थो। वह विसक्त धूसरवर्णके धिकारो कुत्ते देख पड़ते थे, किन्तु गडरियके कुत्ता से विशेष भिन्नाकार न रहे। उसीसे विवेचना को गयो—प्रमिरकाके उक्त निर्वाधित कुत्तो का वय ये-हाउच्छ (Grey-hound) यानी धूसरवर्णके प्रकारो कुत्ता को ध्रमेश विवेचना को स्वाध्य प्रमित्ता कुत्तो कुत्तो कि स्वाध्य कि कुत्ती कि कुत्ती कि क्रिका प्रमाण्डना पढनेसे समस्त पडता कि धीतप्रधान देगके कुत्तरका नासिकाय सम्बाध पडता कि धीतप्रधान देगके कुत्तरका नासिकाय सम्बाध

भीर कर्णंदय कथ्य मुख होता है। बापबैराइके

कुत्तेकी प्राक्षति सुद्र, नासिकाय स्स्म घीर कर्ण कर्धं -सुख रहता है। साइवेरियां के क्षुत्तेका (जिसे उत्तर हाग (Wolf Dog) घर्षात् भे डियाकुत्ता कहते हैं) कान सोधा, लोम कर्षय घीर नासाय स्त्य होता है। किन्तु पाक्षतिमें वह लापलेण्ड के कुत्तेसे वड़ा बैठता है। घाइसलेण्ड के कुत्ताकी पाक्षति घषिकतर साइवे-रियां कुत्ताचे मिलती है। उत्तराया घन्तरीपादिमें एक्ष घाकारके कुत्ते देख पड़ते हैं। फिर गड़रियें के कुत्तों की भी घाक्षति प्रनेक घंग्रमें वैसी हो होती है। सुतरां युरोपीय घनुमान बहुत कुक सत्य समक्ष पछता है।

'गडरियाका कुत्ता' कुक्तूर जातिकी मीलिक भित्ति है। उत्तरदेश ( सापलेग्ड, साइवेरिया, आइसलेग्ड, कामस्काटका प्रस्ति स्थान) को भेजा जानेसे काल-क्रम पर एसके जो सन्तान उपजते वही तत्तहें प्रके जन वायुकी गुणसे तत्तदेगीय कुक्तूर बनते है। इस प्रकारकी भनुमानका कारण पहली ही कह चुके है कि उक्त सकल देशों के कुक र 'गड़रियेके कुत्तों 'की भांति कार्ष नासा श्रीर वन्य पास्तिविधिष्ट हैं। गात्ररीम सबके क्व भी कोते हैं, जेवल देशके शीततापके परिमाणसे वह दीर्घ वा चुद्र श्रीर वन वा विरत्त रहते है। फिर गड़--रियेका क्रता ही समगीतीचा प्रदेश ( इक्रलेग्ड. फ्रांस. तिब्बत, तातार प्रश्रुति )में रहकर माष्ट्रिक (बड़े कुत्ते ), द्वाउष्ड ( शिकारी क्रुत्ते ) या वुल्डाग ( गुलडांक ) का त्राकार धारण करता है। कारण माष्टिफ घौर बुलडाग जोषीमें उसके कानका ग्रधांश-मात लटक पडता है, किन्तु खभाव विश्रेष नहीं बद-सता। शिकारी कुत्ता पाकृति ग्रीर स्नभावमें गहरि-येके कुत्ते से सम्पूर्ण विभिन्न-जैसा माल्म पड़ते भी वस्ततः वैसा नहीं होता। शिकाशी कुतियाने गर्भसे भीर माष्ट्रिक, बुल्डाग या शिकारी सैटिङ्गडाग, टेरियर तथा हाउएडको **उत्प**क्ति है। उत्त सकल कुक्द्र स्प्रेन तथा बार्दी में प्रेरित शोनेसे स्पेनियल और वारवेट नामक अणी उत्पादन करते है। क्षणावर्ष स्रोनियल द्रङ्गक्षेण्ड जाकर म्बेतवर्ष 'विगल' निकालता है। भन्नमान किया जाता कि टेरियर भी उक्त क्षण्यकाय विगलचे उत्पन्न इवाहै।

गडरियेका कुत्ता इस, डिनमार्क प्रश्नित खानो'में जा कर 'इस्त् काय हेन' (Large Dane) नामक कुक्क र श्रीर दिच्चण जाने पर (भूमध्यमागरिक तौर) इस्त्काय ध्मरवर्णका हारुख उत्पादन करता है। फिर धूसर हाडख इक्किस्डमें सुद्रकाय धूसर हाउख निकस्त हैं। 'इस्त्काय हैन' धायलें ख, तातार श्रीर ध्रकानियाका 'इस्त्काय भायरिय कुत्ता' (Large Irish Dog) उत्पादन करता है। वही सर्वापेचा दीर्घन्छन्द सकर है।

बुलडाग (गोमुखकुक्कर ) इङ्गलेख्डसे डेनमार्के जानेपर 'सुद्रकाय डेन' (Small Dane) भीर 'सुद्रकाय डेन' अपेचाक्तत भीषा प्रदेशमें पहुंच 'तु की कुत्ता' (Turk Dog) डत्यादन करता है। उक्क तुर्की कुत्तिके गात्रमें अति सुद्धा रोम चीते हैं।

उता कई जातीय कुक्षुर केवल मौकिक जातिसे उत्पन्न हैं। भिन्न भिन्न देशके जनवायु भीर भाषारके तारतस्यसे वह भिन्नाकार प्राप्त होते है। एति इन जितने प्रकारके कुत्ते देख पडते, वह वर्षसङ्कर ठहरते है।

वर्णसङ्गर कुछ्कुर नानाविध है। उनमें कई जाति निर्णीत होने पर विशेष भाष्ट्रासे भभिहित होते है। यथा—

धूसर हाउर्छ के साथ गड़रियेके कुत्ते के सिसनिशे को भावक निकलता, उसका नाम 'मङ्ग्रेल ग्रे हाउर्छ' (Mongrel Grey-hound) पडता है। वह व्याप्न-चर्माद्यत धूसर हाउर्छ जैसा भनुसित होता है। उसका मुखाग धूसर हाउर्छ की भांति लस्बा नहीं रहता।

वहद्वाय स्पेनियलके साथ वहत्वाय डिनका सहवास होने पर 'कालक्रिया-कुत्ता' ( Calabrian Dog ) उत्पन्न होता है। वह देखनेमें घच्छा रहता है। उसके गानमें बहुत घन रीम रहता भीर श्राकारमें वह वहत् माष्टिफकी श्रीका भी बड़ा निकलता है।

स्रोनियस श्रीर टेरियरके संयोगसे 'बरगण्डी स्रोनियस' ( Burgundy Spanial ) उत्पन्न होता है। स्पेनियस श्रीर चुद्रकाय डेन मिल कर सिंड कुक्तूर (Lion Dog) छत्पादन करते हैं। उक्त कुक्तूर देखनेमें सम्पूर्ण सिंड-जैसा होता है। गात्रमें श्रात चुद्र जोम रहते हैं। किन्तु सुख, कप्टके पद्मात्द्रेश, गर्ले श्रीर मामनेके पैरके बाल सम्पूर्ण केशरवत् जस्वे चन्के होते हैं। चांगुल भी सिंहकी मांति लोमश श्रीर कटिदेश श्रीधक चीण रहता है। एक जातिका कुत्ता बहत कम उपजता है।

बड़े स्पेनियल शीर बारवेटसे 'बरगस' ( Dog of Burgos) एत्पन होता है। उसका श्राकार इडत्काय वारवेटसे मिलता है। गातमें कुद्धित कुद्धित सब्वे चिक्रण सोम रहते हैं। सुद्र स्पेनियल श्रीर बारवेटकं मिल्रणसे सुद्र बारवेट (Little Barbet Dog) एत्पन होता है।

दक्षलेग्डिके वुलडाग भीर ज्ञुद्र स्पेनियल संभवसे 'यग' ( Pug ) नामक कुछ्कुर निकलता है।

चत्र कुक् र प्राथमिक सक्षर (Single Mongrel) है। किन्तु कितने ही उन्न सहरवर्ष भीर चुद्रजातिके मिश्रण उत्तर कितने ही उन्न सहरवर्ष भीर चुद्रजातिके मिश्रण उत्तर हुवे हैं। वह है तीयिक वा 'डब के भंग्रे खे'. (Double Mongrel) कह्नुतते है। यथा— प्रा भीर चुद्रदेनके मिल्निसे याक (Shock Dog) का जन्म है। वह बोमसे भाइत भीर चुद्रकाय होता है। उसे इस देशमें 'मदरा' कहते है। प्रा भीर चुद्रकाय स्पेनियनके संयोगसे आजिकाएट (Dog of Alicant) उत्तर होता है।

चुट्र स्में नियस भीर बारबेटके सहवाससे 'मालटीज' ( Maltese ) माल्टाहीपीय वा 'क्षोड़ विश्वारी' ( Lap Dog ) कुत्ते का जया है।

साधारणत: स्रोग उत सक्त कुक्षुर पासते हैं। एत-द्वित्र एस्कुदमी प्रस्ति कर्द प्रकारके दूसरे छन्ते भी होते है।

१। एक्तुइसो— प्रमेरिकाके तुषाराहत खानकी अधि वासी प्रादिम जातिको एक्तुइसो कहते है। उन नोगों के देशमें एक प्रकारका कुत्ता होता है। यह देखनेमें कुछ गड़रियेके कुत्ते श्रीर कुछ मेडिये—जैसारहता है उसके कान छोटे श्रीर सीधे होते हैं। गात धनलोमसे

माहत रहता है। वह लोगग नांगन वक्तभावसे पीठ पर बढावे रखता है। उनको जंबाई २ फीट घीर लम्बाई लांगुनमूनमे मस्तक पर्यन्त २॥ फीट होती है। उसका वर्ण पिड़न, खेन, क्षण भीर उस तोनीं वर्ण-विभिष्ट रहता है। एस्तर्मोंने हरिगा, मकर श्रोर भातक-का शिकार करते समय उससे साहाय्य सेते 🕏। ग्रोप कान की वह ७. शा सेर बोध्त ले जाता और ले बाता है। योतकानको वर्णसे ढको राह्यर उससे चक्रविहीन नौका खिंचानेका काम चैते है। ७८ कृते पृष् कोगों को धनायास घष्टे में श्रद मील चल हर मीन तक पहुंचा सकते है। एक इसी उनसे बहुत प्रसन रहते हैं। वह भी प्रभुक्ते बहुत अनुगत होते हैं। घीत-कालको उन्हें कम खानेको मिलता है। किन्तु फिर भी वह प्रभुके लिये परिश्रम उठानेमें वृद्धि नहीं करते। नीका चलानेके सिये उन्हें चातुककी मार सहना पडती है। उसपर भी वह चन्यशा व्यवहार नहीं करते। एक्सुइमो क्रुत्ते कभी कभी भूकते हैं। वर्षं से सारी राष्ट्र दक जाते भी वह प्राणवत्तरी ठीक प्रय पहचान चले ਗਾਨੇ 🕏 ।

२। कामस्ताटका खेरव भीर साई वेरियाका कुत्ता वह भाकतिमें एस इसो कुत्ते से श्रीक वडा रहता है, किन्तु देखनेमें एक इसो कुत्ते से श्रीक वडा रहता है, किन्तु देखनेमें एक इसो की भपेका भी वह बल-वान् भीर कार्यक्रम होता है। जोम दी धं भीर लाङ्गल लम्बा लगता है। क्या बर्फ क्या जमीन पर वह डोंगी भीर एक पहिया गाडी खींच ले जाते हैं। उनमें इतना ही वल है कि सार्यि व्यतीत गाडी पर दूबरे दो सोगां के भपना भपना सामान लेकर बैठते भी ५ कुत्ते खन्क रमें ६० मील चल सकते है। गाड़ी में एक भागे भीर उसके बगलमें दो ह कुत्ते जातते हैं। सम्य खका कुक र प्रध्यद्भ ककी भांति मूम् स्वते स्वते भागे बठता है। वह बहुत दृत दोडते है। कहते है किसी समय साढ़े तीन दिनमें वह २७० मील एक गाड़ी खींच ले गये थे।

क्षास्त्राटकामें मई मासको उन्हें छोड देते हैं। उस समय वह इसर उधर खाते फिरते श्रीर ठीक नहीं कहां रहते हैं। किन्तु श्रोतकाल लगते ही वह अपने अपने प्रभुके निक्षट लौट प्राते है। उन्हें खानेको बहुत कम सिलता, जिससे उनका पेट नहीं भरता। फिर भी वह प्रभुके इतने वशीभूत रहते, कि लोग देख देख कर विस्मय करते हैं।

डक्त तुषाराष्ट्रत देशसमूहमें उन्हें हो परमिष्टरकी दथाके परिस्कृट चचणस्रक्षय सानना पड़ता है।

किसी विसी प्राणितत्वविद्वे मतमें एस्कृदमी, कामस्काटकाडिल श्रीर धाद्वेरियाके कुत्ते का वन्य-भाव शालभी सम्पूर्ण ये गया नहीं है। वह मनुष्यके पृरे वश्रमें कैसे रह सकते हैं। उनकी विष्यस्ता भी वैसी हट नहीं। कभी कभी वह श्रवाध्य हो जाते श्रीर प्रभुके पालित पश्रपत्ती पक्षह पक्षह खाते हैं। श्रिकार उनके सुंहसे सुश्कित्वमें छूटता है। उक्त सकत कारणींसे भनेक लोग ममभते कि पालू हुत्ते श्रीर मेडियेके सहयोगसे उनकी उत्पत्ति है। उसीसे वह वन्यभावको मनुष्यका सहवास होते हुये भी होड़ नहीं सकते। इस अनुमानमें सत्य हो या न हो, किन्तु यह बात सव प्राणितत्वविद् स्तीकार करते है कि उनकी पालति श्रीर प्रकृति मेडियेसे मिस्ती है।

३। घाइसचेच्छ श्रीर चापचेच्छका कुत्ता (The Iceland and Lapland Dogs)-भी पूर्वीक्त चातीय ही है। परन्तु वह एस्कुइमी श्रीर पानू कुत्ती से घाक्षति-में कोटे होते हैं, गासवर्ण साधारणतः खेत श्रीर तरन पाटन रहता है।

8। चीनदेशका कुत्ता ( China Dog )-भी उसी जातिका होता है। उसका गात्रवर्ण सर्वदा क्षण्य रहता है, फिर कोई छोटा श्रीर वडा निकलता है।

ध्। पोमिरेणीय कुक्कुर ( The Pomeranian Dogs)—भी साधारणतः उत्तर ग्रुरोपमें कुत्ता कथाते हैं। उनमें बड़े बहत्ताय भेडियेकुत्ते ( Large Wolf Dogs) श्रीर कोटेसिंग ( Spitz ) नामचे प्रसिष्ठ हैं। वह भी पूर्वीक्ष श्रेणीने ही श्रन्तगैत है। उनमें श्राप्यकी प्रश्राप्य सीनार करते हैं। पोमिरेणीय प्रश्रदितामें श्रति दक्ष श्रीर श्रति विश्वस्त होते हैं।

पूर्वीक्ष कई प्रकारके क्षत्तोंगे श्राकारगत विज्ञचण विभिन्नताविशिष्ट क्षक्षुरका व्येणी विभाग श्रागे तिखा जाता है। उन्हें श्रिकारी क्षत्ते कड़ते है।

१ डाउएडको—हिन्हों सग्टंशक ( गिकारी कुत्ता) कहते है। उक्त जातीय कुक् रके नाना भेद हैं। सग्टशक जातीय कुक रके नाना भेद हैं। सग्टशक जातीय कुक रकी प्राणमिक और दृष्टियिक अति तीव्र छोती है। वही उन्हों दोनों मिक्तयों के साहायसे आखेट ( यिकार )-को अन्वेषण और अनु-धावन करता है। उक्त मिक्तयों के अनुसार वह दो भागमें विभक्त किये का सकते हैं। उनमें प्राणमिक प्रावस्थित कुक र आखेटमें सर्वीपेसा पट्ता प्रकाम करता है। उक्त दोनों स्थियों में भी नानाक्विसाग करी है।

(क) प्राणमिक्त प्रावस्थितिष्ट कुक्र्रोसे— वीगल (Beagle) वा सुद्र मणक-मास्टिक, रक्ष-पिपास सगर भक (Blood-hound), स्माल-मास्टिक (Hose-hound), स्रिण-मास्टिक (Stag-ho und), विद्वाल आस्टिक (Otter-hound), मूक्तर-आस्टिक (Boar hound or Great Dane), म्याक-प्रास्टिक (Rabbit hound or Harrier), पनी-धनुसन्धानकारी (Retriever), निर्देशक (Pointer) भीर धमरीक-देशीय सगर भक्त (African Blood-hound.) प्रधान है।



चपरीकाका शिकारी कुत्ता।

( ग्व ) दृष्टिमित्र तोव्रताविभिष्ट चुसुरोमि--धूमर सगदंगम (Grey hound) भ्रयवा ताजी मुत्ता सबसे बडा होता है।

र। स्पेनियन (Spaniel) जातीय कुक र प्राणमित धात प्रवन रखते भी धापनी प्रभुभक्त शीर मनुष्यकी वश्चतक िय विद्यान है। इक्त जातिमें जञ्चर स्पेनियन (Water-Spaniel), स्पेन्यन (Spaniel), चारजम राजाना यह्नोत्यादित कुक र (King Charles' Dog.) ब्लेनियम स्पेनियन (Blenhim Spaniel), न्यूपाउर्डलेग्ड देशीय कुक र (Newfoundland Dog), र ज्ञासी (Setter), हारवेट (Harbet), हजारीहो (Clumber), दुक्ट राग्लिटिस (Cocker), उक्तम्पन (Springer) प्रस्ति कुत्ते भक्के होते है।

३। टेरियर (Terrier ) जातीय सुकर पचीके आखे-टमें बहुत दच रहता श्रीर प्रभुकी भी पिय नगता है। वइ गपेनासत सुक्त सुद्रभाय होता है। उस जातीय कुक र प्रधानतः दो भागमें विभक्त है। एक जातीय कुछ कोमल लोमविशिष्ट और अपरजातीय कर्वश्रानीम-विधिष्ट रहता है। कर्क श-लोमविधिष्ट टेरियर चुट्र-मुख, खर्वेपट, कष्टमिष्णु, रेषत् उग्रस्थाव श्रीर क्रयाभ खेतवर्ण होता है। उसे स्काटलेखीय टेरियर (Scotch Terrier) कहते है। फिर कीमल टेरियर उन्तरमस्तक, ईषत् दीर्घमुख, एळवल घृणंमान पत्तु. सगठित देइ, जध्व कर्ण, (कभी कभी कर्णका जध्व-भाग उलटा भी होता है ) श्रीर सरलपद हवा करता है। उसे साधारण या विलायती टेरियर ( Common or English Terrier ) कहते हैं। वह बुद्धिवनस नाना कीत्रजनक क्रीडा सीख सकता श्रीर मतिगय प्रभूभक्ष रहता है। उक्त जातिकी सहयोगसे नानाविध सद्वरवर्षे कुक्कर उत्पन्न दीते हैं, जी हम पहने ही बता चुक्के है। टेरियर सूमे, पची श्रीर लोमडी मारनी प्रतिगय पटु होता है। इसीमे उसे नानाविध नाम प्राप्त है । है से श्रमालक्षता टे वियर ( Fox-terrier ), ली कोमल पौर कर्ज चोम (Smooth and Ro ugh ) दो प्रकारका है, सूषकहन्ता ( Rat-catcher) भीर खिलीना ( Toy terner)। एनतिय उसने दूपरे भी काँ येणीभेद हैं। य्या पायरने नाय टेरियर ( Irish terner), योकंगायरीय टेरियर ( Yorkshire terner), स्काईटेरियर ( Sky terner, क्नेल स्काईवे नामपर), उच्छी डिभीग्र ( Dandie Dimont व्यक्तिके नामानुमार)। वुण्डा-गके महयोगमें टेरियर एक प्रजारका मात्रक उत्पादन करता है। उसका नाम वुल्टेरियर ( Bull terner ) है। उक्त महर्मातीय की भांति इटमिन क्रक्,र प्राज भी कहीं देख नहीं पडता। टेरियर झुना गतेके बीचसे यिकारकी निकाल जेता है। भारतवर्षे में स्थान, भेडिये भीर हायनेके यिकार पर उसकी ने जाते हैं। वह बुद्धि श्रीर साहम जहां बुल्डाग पाने नहीं बढ़ता वहां भी भाषट पडता है।

8 । माष्टिफ ( Mastifl )—सर्वापेचा मनुष्यते वकी-भूत, प्रभुभक्त चीर विख्वस्त होता है। वह गान्त स्रभाव भद्र, गन्भीर, परीम चमतागाली, इहना जुन, विस्तृतमुखमण्डन, या च घोष्ठगानी, विदित्रतां, विस्तृतकपाल, लोमग, दोर्घनांगुन योर सर्गधित दोर्घ देह रहता है। रचणावेचणमें रखनेवे सामृष्टिफ कोई वस्तु प्राण रहते नष्ट वा अपद्धन हीने नहीं देता। प्रभुकी द्रव्यरचाके लिये सत्यु नियित समभः कर भी व्याघ्ये सहने सगता, किन्तु विना कारण कम विगडता भीर चमताका प्रवच्यवहार करनेसे हिचकता है। मेट हटेन उत्त कुक् रके लिये चिर-विख्यात है। रोमक जब इङ्गलेग्डने राजा रहे, छत कुक्र्यको जातिगत विश्वदतारचष, प्रतिपासन भीर गिचादानके निधे एक खतन्त्र राजकर्भचारी नियुक्त करते थे। माष्टिक भी प्रवत चाणगतिविधिष्ठ होना है। द्रावी वनाते कि गनजातीय (Gaul) लोग उत्त कुक्त्रको नडना सिखाते श्रीर खर्यं चडते समय उमे भी युदमें लगाते थे। उसकी जमताका परिमाण श्रमीय है। यह परोता करके निरुपित चुवा है कि २ साष्टिक युद्धी मह्क श्रीर चार सिंइकी परास्त कर सकते हैं। उनमें ३ चेणो मिनती है-विलायनी माष्टिफ ( English Mastiff), क्यूवीय साष्टिफ (Cubian Mastiff) श्रीर तिब्बतीय वा मोलासीय कुक्त्र (Thibetan) Mastiff or Molossean Dog)। रामपुरके राजाने पारखदेशीय (ईरानी) सुर हाउख्ड (ताजी कुत्ते)

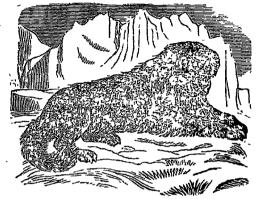

तिब्बतीय वा मोलासीय कुरू १।

भीर तिब्बतीय माष्टिफकी सहयोगसे एक प्रकारका मिस्र कुक्कर उत्पादन किया है।

प्। बुलडाग (Bull Dog, गोसुखनुक्कर)-का सुख सग्डस वन्य व्रवस की भांति गन्धीर, भयजनक शीर कर्ल्य सगता है। इसोसे उसकी उक्त नामपर श्रमिः हित करते हैं। उसका निन्नोष्ठ क्रक दीर्घ, ब्रुइत, सांसन, कर्क्य एवं गुरुभार, सुख चुट्र अथव विस्तृत, बोष्ठ स्पूच, कान टेढ़े, पद चुद्र, काय हट, कार्छ चुट्र भीर स्त्रभाव क्रार होता है। वह देखनेमें व्याच्र जैसा भयानक लगता चौर खभाव भी भयानक उप रहता है। बुखडाग बड़ी सुश्किलसे हिनता है। हिस जानेसे पासकतो कोई भय तो नहीं रहता. किना उसका खभाव भीर कप देख सब कोई भवाना साव-धानतासे व्यवदार करता है। पहले युरोपमें सांडकी सडाई देखनेके लिये बुलडाम सिखाया जाता था । स्रोग उसे सांड्को भूमिपर गिरानेका कीशन उसे बताते रहे। श्रति सामान्य कारणसे वह क्रांड शीर हिंस्त्रक बन जाता है। एससे शिकारियोंका कोई वडा काम नहीं निकलता। फिर भी श्रनेक लोग शिचित कर बुलडागको भस्तको पाखिटपर ले जाते है। बाइ-्रस्म (जंगली भैंसे )-ने श्रिकारमें उससे वड़ा साम निक्रता है। उसका दंशनविषय बहुत स्यानक शौर साहस असीम है। वह अनायास सिंह, भक्क और व्याद्मादिसे युद्ध करता है। सन्तरणमें भी वृत्तहाग सातिश्रय पटु होता है। न्यू भाउग्छ ने ग्रुक्ते कृत्ते जनमें सन्तरणकाल मर जाते है। किन्तु वृत्तहाग प्रति भीषण तरह में सन्तरण करता है। फिर भो न्यू फाउग्छ-ने ग्रुक्ते कृत्तेको भांति वह सन्तरण की शत्त श्रीर द्रुत सन्तरणमें पटु नहीं होता।

६। गडो विदेश कुत्ता ( Shepherds' Dog ) युरोपीय ग्राम्यकुक् रीका प्रधान है। पार्श्वनिक जीव-तृत्विविद्वे मतमें उत्त जातिसे ही समुदाय कुक्त्र उत्पन्न है। विन्तु इनसाइक्षोपीडिया ब्रटेनिका (अंगरेजी विद्यक्तिष ) तुर्कीकुत्तेको श्रीकुक्त जातिका चादिजनक बताती है। स्काटलेएडमें गडरियेका क्राता सर्वापेचा विमित्र अवस्था पर देख पडता है। उक्त देशमें उस-का प्रयोजन भी बहुत श्रिष्टक रहता है। वहां श्रिष्ट-कांग्र लोग मेषपालकका व्यवसाय भवलस्वन करते हैं। इशीसे वे उसका बढ़ा चादर रखते है कारण इन जातिने दो एक कुत्तेनो से कर बहत् मेषपाल खच्छन्द रचणावैचण कर सकता है। वह शिचित होने पर मेथों-को खडहरसे (चारणस्मिनी) सावधानता सहकार हांक कर ले जाता है। भुष्ड (पाल) से किसी मेषको छ्ट जानेपर वह खदेर लाता है। यदि मेषपाल विषय हो जाता, तो वह उसे खदेर सुवधपर से पाता है। उस-की बुढि भीर दृष्टिशिक्त इतनी तीच्या रहती कि पानकी मध्य प्रत्येक मेषको परंचान रखता है। यदि ऋपर दलका मेष भा कर दलमें घुस पडता, तो उसे देखते ही वह पहुंचान सकता चौर निकास बाहर करता है। वह अपरिसीम बुद्धिप्रभावसे मेषपालकी संख्या ठहरा सकता है। यदि इटात् कोई मेषपाससे क्ट जाता, तो तत्त्रवात् वह मैदान, सङ्क भीर गली घूम घूम उसे ढंढ़ लाता है। वह प्रभुका इङ्गित समभा सकता भीर पाल लेजाते समय घूम घूम प्रभुका आदेश ग्रहण करता है। चाहे माष्टिफको भांति इट प्रभुमक वा र्चाकार्यनिपुण नहीं, स्रे नियलकी मांति प्रमुके घादर-का पात न हो, न्युफाउग्डलेखके क्रुत्तेशी भांति सुदृख वा अभ्य न ही, किन्तु वह सबसे बुद्धिमान् श्रीर वश्रतापत्र होता है। उक्त गुर्णमें उसकी तुल्यजीव अभी
तक दूसरा भाविष्कृत नहीं हुवा। हारविन कहते
कि मेषवास्त्र उसे बाल्यकाससे भेडों के बाढ़े में रख
भेडोका स्तन्यपान करा प्रतिपालन करते हैं। कुछ बढ़ने
पर उसे अन्य कुक्कुर वा पश्चमें मिलने नहीं देते
और प्राय: अर्थुच्छेद कर खेते हैं। उक्त सकल
कारणसे वह मेषपालके प्रति विशेष भनुरक्त हो भाता
भीर पाल होडकर कहीं नहीं जाता। शिश्व रहते समय
वह मेषशावक (मेमने) के साथ खेला करता है।
पाल खेकर घरसे यातायातके समय वह क्रीडाच्छकसे
मेषके जपर कूद फांद भीर ठीकर लगा खेलने लगता
है। इससे उसकी स्नेहमवणता भी अनुमित होती है।

ये देखनं में लोमडीके समान है। ते है। इनकी गर्दनमें लंबे २ बाल हीते हैं। श्रीत प्रधान देशमें ये बाल देखें भीर कहे एवं उत्थासाप्रधान देशमें प्रतिकीमल है। हैनके लान सीचे, मुख पतला, ने।खदार श्रीर पैसे एक श्रीधक श्रंगु कि हीती है जिसकी तुषारा- कुलि (Dew-claw) कहते हैं। उनकी पूंछ भावरी श्रीर क्रवरकी टेडी हीती है।

उसके निम्नलिखित कई एक श्रेणी भेद है-

- (क) व्यापारीका कुत्ता (Drover's dog) श्वाट वाजारमें विक्रीय पश्चपची रखा करता है।
- (ख) को खी (Colly or Colle) स्काट ते चढ़ में प्रधिक हुए होता है। वह १२ दच्च ये प्रधिक कंचा नहीं रहता। पूर्वकालको एसके लांगुलका पर्धभाग छेदन कर डाखनेकी प्रथा प्रति प्रवल थी। प्राजक ब एसकी संख्या बहुत घट गयी है। प्रनिकॉके प्रमुमानमें प्रधे लागु करे उसे सन्तान एत्यादन करने पर प्रमु-विधा पड़ती है। को ली कुत्ता को मल प्रीर कर्क थ मेद- से दो प्रकारका होता है।
  - (ग) विसायती नेषरचन (English sheepdog)
  - (घ) जमेन मेषका रचक (German -sheep dog)
  - (ङ) चीनदेशीय नेषरच म (Chinese sheepdog)

स्गदंशक (Hound) शीर स्पेनियस (Spanial) सुत्तेकी कई प्रधान विभिन्न श्रेणियोंने सम्बन्ध-में संचेप कुछ कड़ना शावश्यक है। ७। द्वाउएड ( शिकारी क्रत्ते )-के मध्य-

(क) शयक धाखेटिक (Beagle) पूर्वकालको ययक सार्शके चिये शिक्तित भीर नियुक्त होता था। उसकी वृाण्यक्ति श्रित प्रवल है। कण्ड खर सानो कुछ कुछ गीतखर को भांति उध-नीच-गमक-मूर्छना-विश्रिष्ट होता है। वह दो तौन धण्डे तक किसी पसायित स्थाको भनुसन्धान कर विना निकासी शान्त नहीं रहता। अन्यान्य हाउण्डकी भांति शयका-खेटिक दौड़ नहीं सकता। वह निक्वलिखित कई श्रेणियों में विभक्त है,—

दिचण गुरोणीय बीगिल (Southern rough Beagle), द्रुतगामी वा विडाल इन्ला (Fleet or Cat Beagle), सर्वेश (Rough Beagle), कोमल (Smooth Beagle), उसमें एक प्रकारका सुद्रकाय विभाग भी होता है। इसे 'क्लोडविहारी' (Smooth Lapdog Beagle) कहते हैं।



यगकाखिटिक ।

(ख) रक्तिपणासु श्राखेटिक (Blood hound)
तीव्रवाणयिक भीर समितिहत श्रध्यवसाय गुणसे
ि शिकारीके लिये वहुत ही कार्यकारी है। पूर्वकालकी
युरोपीय शिकारी हसका बड़ा भादर करते थे। कारण
श्राहत श्रथ्य पन्नायित स्माना भनुसन्धान वा
राजाकी सुरचित स्मायाभूमिसे विनष्ट वा भणद्वत पशुका सन्धान करनेमें उसकी भेणचा पटु कुक्कुर दूसरा देख
नहीं पडता। पहने वह पन्नायित श्रवराषी, सनु चौर,

हानू द्राटिन अनुसन्धानमें भी नियुक्त किया नाता था। हस समय युहावसानको पनायित मानु के अनुसरणमें रक्तिपिपास कोहते थे। वालेस एवं ब्रूसके युहमें अष्टम हैनरीको फरासीसी सहाईमें शीर एक्तिनावेधके श्रायर-लेखा-समरमें हक्क जातीय सुक्कर सैन्य-सामन्तके सध्व मिना जाता था। एक्तिजावेधके सैन्याध्यच धनं घव एसेनसकी सेनामें ८०० रक्तिपास शास्तिक सुक्कर रहे।



रक्षपिपासु श्राखेटिक

जिस कुक् रिके चिपेटसे बचनेको पहले दुष्टलोग भी भक्के अक्के जपाय अवलस्वन करते थे। वह जिस पथ-से भागते, उस पर अन्य जीव वा समुख्यका रिक्त सिड़-कते थे। कुक्तुर अनुसन्धानमें पड़ अन्य रक्तके गन्धसे लक्क स्वष्ट ही जाता था। किन्तु सब कुत्तोंसे फिर भी निस्तार न रहा। आज कल यह प्रधा उठ गयी है।

उरुका देह दीर्ष एवं हरू, सांस्पेशी सुसाष्ट, वस्त विश्वास, श्वीष्ठ विष्टित, श्वास्ति श्वान्त तथा मश्वीर, वर्ष गाट पिष्टक जीर भा ह्रयका उपरिभाग क्षण्यवर्ण होता है। श्वापातत: विश्वस्व रस्तिपवास सुस्कृतको संख्या इतनी भक्त है कि नहीं ही क्षस्ता, पश्चिता है। वह विश्व वा हीप, दक्ष सिक्ट, श्वामनेका, एशिया और शुरोपमें वास करता है। क्यू वाका कुत्ता प्रसितपराक्रम होता है। क्सको कंचाई २८ इन्न देठती है। किसी किसीने कथनानुसार वह स्मादंशक (Stag-hound) श्रीर दिच्च युरोपीय शाखेटिक (Southern-hound) के सप्तरोगसे क्यान है।



का वा दीवका रक्तपिपासु।

(ग) स्गाताखिटिक (Fox hound)—स्गारं शक तुक्कु ग्ले सध्य सर्वापेचा हुतगामी है। किन्तु वह कुछ चुद्रभाय होता है। जंबाई २२:२३ इख रहती है। उसका पददय सरत, स्तन्ध पूर्ण, वच गभीर होते प्रगस्त, पृष्ठ विस्तृत, सस्त्रक तथा गलदेश किचित् स्यूच श्रोर लाहुन लोमश होता है।

(घ) स्गरंशक (Stag-hound)—जातीय पार्खिटक प्रन्यान्य पार्खिटकों पर्धात् विशेष विशेष पश्चित्रों स्गयान्य पार्खिटकों पर्धात् विशेष पश्चिष पश्चित्रों स्गर उस उस नामसे प्रसिष्क कुक्क रोक्षी प्रपेता कुक्क दोर्घाकार पाया चौर विशेष विशेष पश्चित्रों स्गयाने निये सिखाया जाता है।

(क) नव्य श्रथका खेटिक (Harrier)—प्राचीन
श्रथका छेटिक श्रीर श्र्या ला खेटिक के सहयोग के उत्यव
है। वह प्रतिपालक के इच्छा तुसार हुतगासी श्रीर
स्टुगतिशील हो सकता है। प्राचीन श्रथका खेटिक के
साथ विद्य हिरणा खेटिक का संयोग लगता, तो खडुः
गतिश्रील ही रियर निकलता है। उक्ष नव्य जातीय कुक्षुर
उत्यादित हो नेसे चालक का की श्रिकारी प्राचीन
श्रथका खेटिक व्यवहार नहीं दरता।

(च) निर्देशक प्राविटिक ( Pointer )—निन्न निखित कई खेणियोंने विभन्न है-सेनीय निर्देशक ( Spanish pointer ), नूतन विलायती निर्देशक ( Modern English pointer ), पोतंगालका निर्दे-श्वक ( Portuguese pointer ), फरासीसी निर्देशक ( French pointer ) श्रीर डेनमार्स का क्रता (Dainish or Dalmatian or Coach dog )। प्राखेटीय-योगी पश्चका आवास ढंढने या गुलिका इत पनी संग्रह कारनेमें वह शतिशय पट्ट होता है। निर्देशक पश्चवा पचीका सन्धान सिस्तनिसे उसी स्थान पर स्थिरभावमें खडारहता श्रीर शिकारीके जा पहुंचने तथा उसके इङ्गित करने पर सगया मारनेको चेष्टा करता है। वह पौद्धा कर पचीको सार सकता है। उसकी ब्राण यित और दृष्टियति समान तीच्य होती है। वह स्रोन का बादिमवासी है। स्रोनीय निर्देशक कुक् र कुछ ्स्यूच भीर देसभङ्गी सामज्जस्य हीन लगती है। पोर्त-गानंका निर्देशक कुछ इनका रहता और फरा सीसीके अखर्मे दोनों चन्न तथा नासिकाके निकट एक जोडा सादा होरा पहता है। ऋगालाखिटिक श्रीर स्पेनियल वा स्पेनीय निर्देशक कुक्त्रक सहयोगसे विलायती नवा निर्देशककी उत्पत्ति है। वह प्रति शीव शिचित होता और एकबार सीख जानेसे फ़िर कभी नहीं भूतता। प्राय: इसके पदस्पुटमें चत हुवा करता है। कोई कोई उसके गलेमें घर्छ। बांध देता है। निर्देशक कुक रके साथ चिद्धक (Setter) का स्थोग सगा कर भी एक जातीय निर्देशक खत्यादन किया जाता है। किन्त वह वैसा कार्यचम नहीं होता। हेनमार्के क्रेसे-में घाणयशि कम रहती है। उसीसे वह अस्तवलकी श्रीभा बढानेको पाला जाता श्रीर पालककी गाडीक साथ दीड लगाता है। उसके गात्र पर काले काले धळे होते है।

(क) स्रोनियसोंके मध्य स्पूपाट ग्रुसी खुता।
'स्रीत विख्यात है। वह नैसा ही स्गयायटु रहता बैसा
ही प्रसुप्तक्ष, विख्यासी, सुद्रभैन भीर भांत खमाव होता है।
स्तर भिरिकासे पूर्वजूसवर्ती स्पूपाट ग्रुसी के
नामपर उसका नामकरण हुवा है। भाजकस युरोपमें

उसकी विश्व जाति प्रायः नहीं सिसती। सीखिक्षा न्यूपाउग्ड सिग्डीय श्रीर वर्ण सद्धार न्यूपाउग्ड सिग्डीय श्रीर वर्ण सद्धार न्यूपाउग्ड सिग्डीय क्रिक्ष, र विस्त सुन विस्त सिग्ड सिग

उसने पदनी प्रङ्गुति जन्न र जीन को भाति पतने चसंखण्डमें जुडो रहती है। वह जन्ममें डुबकी खगा ससुद्र वा नदीतन्तसे पतित वसुको उदार कर सकता है। उसे स्थनको पपेचा जन्म रहना घीर खिलना पच्छा नगता है। वह इतना तीब्रहृष्टियक्षिविधिष्ट घीर द्वतकार्यकारी रहता कि वसुको जन्ममें गिरते ही साथ साथ कूदकर उदार करता है। उक्त सदान गुणों के कारण प्रनिक्त नाविक एवं पोताध्यच जहाज घीर नावमें उसे पानते है। वह उक्त गुणसे प्रनिक समय जनपतित प्रास्त्रमृख्यु नाविक वा घारोहीके प्राण वचाता है।

न्यूपाडण्डलेण्डने निकट लक्षांडर नामन खानमें एक जातीय कुक्षुर अपेचाक्कत वडा छोता है। उसे नक्षांडरका जुता (Labrador Dog) बाहते हैं। उसे नक्षांडरका जुता (Labrador Dog) बाहते हैं। उसने कई सेणीविभाग है—सङ्घर न्यूपाडण्डलेण्ड कुक्क्र्र (English or European Newfoundland or Labrador dog), विश्वच न्यूपाडण्डलेण्ड कुक्क्र्र (True NewfoundlandDog), लेख-चियर न्यूपाडण्डलेण्ड कुक्क्र्र (Landsheer Newfoundland Dog), नवाडरका क्षेण्डलान सुक्क्र्र (St. John's Dog of Labrador)।

षाखेठिक ( पाडचड ) जातीय दृष्टिणाक्तिप्रधान कुक्तुरोंसे धूसरषाखेठिक ( Grey-hound ) या साजीकृता बहुत विख्यात है। युरोएमें उक्त जातीय कुक् रका व्यवहार वहुकाल से प्रचलित है। खुष्टीय पच्चम यतान्दको गक्त लोग ययक (खरगोय)-के यिकारमें उसे व्यवहार करते थे। दक्त लेख से केनूटके राज्य ग्रासन काल राजाधीन स्गया-कान-के प्रयक्ती निरापदरचा करने के लिये व्यवस्था रही—को व्यक्ति राजकीय कानूनसे एक कोसकी वीच रहता, वह भूसराखिटिक (ताजीकुत्ता) पात नहीं सकता। यदि कोई मान्य गस्त्र प्रकृष हसे पाल खेता, तो व्यवस्थानुसार वाध्य हो उसके सम्मुखस्य पदकी दो प्रधान अङ्गुलि कटा देता था। द्वतीय राजा एडवई एवेक्स के वनमें उक्त कुक्तुर इतने प्रधिक रखते कि लोग उस वनको कुक्तुर होय (Island of dogs) कहते थे। उस समय उनके साहास्थ हरिय मारा जाता था।

उसका देह पतला, एवं सीधा, मुख्यांग लम्बा तथा सुद्धा, पदचत्रष्टय अति दीर्घ, उदर चुद्र, कटि चीण, वच पूर्ण गंभीर श्रीर गलदेश लक्ष्वा होता है। पहले लोगोंने स्थिर किया या-न्नाणयतिके सादायसे यह भो पश्चमा शिकार करता है। किन्त शापातत: यह ठहर गया कि उसमें ब्राणमिक्त यत्सामान्य होती है। उससे कोई कार्य बन नहीं पडता । किन्त उसको दृष्टि-यित श्रित तीव है। निसेषसात जिसे वह एकवार देख पाता, इस जन्मने फिर उसे कभी नहीं भुसाता । एकवलार वयस्य ही वह मृगया मारना सीखता है। अन्यान्य सकल कातीय कुक् रकी प्रपेत्ता धूसरा खेटक (ताजी कुत्ता) पिधक दिन जीता है। ५। ६ वत्सर वयस पर्यन्त उसका साइस श्रीर बल सतेज रहता, फिर घटने चगता है। वह प्राजकांच प्रशक्त षाखेटपर भी नियुत्त होता है। किन्त देहकी दीर्घता श्रीर दूतगसनके प्रधान सत्त्र से श्रनेक समय ग्रामकी चातुरीमें पड उसे अपने लच्चका सारण नहीं रहता। डमर्से निम्निविखित श्रेणीमेट विद्यमान है-परिष्कार विसायती धूसराखे टिका (The Smooth English Grey hound ), इरिणाखेटिक तथा कर्केश धूसराखेटिक (Deer hound and Rough Grey hound), श्रायर-जेण्डीय ( Irish Grey-hound or wolf dog ) (उस समय उसकी भेडिया-कुत्ता कहते थे), तीन्सादृष्टि प्राविटिक (Gaze-hound) भीर प्रक्रवानीय प्राविटिक Albanian Grey-hound)। वह प्रमित साहसमें सिंह से सड़ता है।

रूपो (Russian Crey hound) श्रीर तुर्कीकृता या नाजिट (Nakid or Turkish hound)-अपेलासन चुट्रकाय, हिंस्त श्रीर श्रनिष्टकारी है। फिर भी पासनीय वह हिस जाता है। तुर्व उसे रटहकी रचाम नियुत्त कारते है। पारस्य (ईराम)-देशीय पाखिटिक ( Persian Grey hound )—देखनेमें प्रतिसुन्दर ष्टीता है। एसके गात्र, कर्ण भीर पुक्क में बड़े बड़े लोम निकलते हैं। वह विसायती ताजी कर्ते से वस-वान् होता है। शिकरीका घोड़ा भगने से वह दौड़कर गतिरोधकी चेष्टा लगाता श्रीर लगाम मुंहसे पकड़ उसके साथ बढ़ा चला जाता है। अन्तको मनुष्य जाकर उसे पकड़ लेता है। इटबीका धुमराखेटिक (Italian Grey-hound)--- चुद्रकाय श्रीर स्मायामें श्रवम रहता है। वह खंदेगने शीत भिन्न घन्य जिसी स्थान-का गीत सह नहीं सकता। उसे इटबोमें क्रीडाका एक द्रश्य समभाते हैं। परवी ताजीक्षता ( Arabian Grey-hound)—देखनेम पारस्य ( ईरान )- के धुसरा खिटिक-जैसा होता है। वह वहुत चतुर श्रीर शीवगामी है।



घरनी ताजी कृता। (ख) अञ्चपाईन पर्वेतकी ज्ञापर अञ्चपाइन कुक्कूर

वा 'सेच्ट दरनाडे कुक्कुर' (St. Bernard's Dog ) पाया जाता है। उसे कोई कोई रखवालेका क्रतायारुषी क्रतेकी एक जाति कदता है। किन्तु बहुतसे लोगोंने मतमें वह न्यू फाछ गड़ ले गड़ ने इस्तुरका सजाति है। वह बड़े माष्ट्रिकी भांति उचटेह शीर गान्तस्वभाव होता है। उसका कर्ण विष्टित रहता है। गावमें बड़े बड़े सोस होते है। प्रशेरमें प्रसुरकी भांति वस रहता है। वह सेग्द्र बरनार्ड गिर्जाके धर्मयाजनीको शिचासे विरत्वाराच्छन्न पर्वत पर विपन पश्चिमको प्राणरचा करता है। जिस समय शीतकालको पार्वत्य प्रध बर्फसे दंव जाता. उस समय पथिका गतिविष्ठीन देखाता पश्चिम्त बर्फसे प्राच्छत्र हो प्राण गंवाता याजक उस समय उता शिचित कुम्झरका एक एक जीडा छोड देते हैं। वह दिवारात्र पार्वेत्य पर्यमें चूम वृम शौताभिभूत, सत्तपाय, तुषाराच्छादित सुसुर्ष लोगो का पत्समान किया करता है। उपने गर्नी ग्राबकी बोतल, धोडासा खाद्य ग्रीर प्रति उपा वस्त-का परिच्छद बांध देते है। यह पूर्वीत प्रकारके विषव पश्चिकको देख उसके निकट खडा हो जाता और पियक उता सकल द्रव्य मिलनेसे पुनर्जीवन पाता हैं। यदि कोई इफीसे ढंक अचेतन देख पडता, तो एक कुत्ता वहीं खडा रहता भीर दूसरा गिर्जा जाकर धर्मे-याजककी सूचना करता तथा उसकी साथ लेकर पिश्वकी पास वापस पर्इ चता है। किसीके बर्फीमें फस काने पर वह नखसे बर्फ हटा छसे छत्तार करता है। कातर आपन भीर प्रथम्ब प्रियं उसके साथ भागम जा भाग्यय जेता है। वह प्राण्यशिक प्रभावसे सम्पूर्ण तुषाराष्ट्रत व्यक्तियों को ढ्ढ़ कर निकाल सकता है। वह बालकादिको पाने पर सुखरे उठा पीठ पर चाट चेजाता है। उसके इस गुणपर भनेक गल्य प्रच-सित हैं।

(ग) सच्चाकारी कुकुर (Setter)— प्राखेटिक जातीय निर्देशक (Pointer) की भिष्म प्राणमानी में भीन भीत भी अधिक प्रभुमन भीर कप्टसिंग्णु है। वह देखनें मुत्री भीर खेतवर्ण रहता है। श्राकार सुक्र सुक्त स्प्रेनियल चीर निर्देशक इ। उग्रङ (प्राखे टिका) - की भांति घोता है। कीई कोई केइता कि वड उक्त दोनों जातिक संयोगसे उपजता है।

(घ) छतांग मारनेवाला कुत्ता (Spinger)
— स्पेनियल नातीय कुत्तुराँके मध्य खुद्रकाय और
सुदर्भन है। उसका गाववर्ण साधारणतः खाल प्रार
सफेद होता है। नासिका और तालुको काला पात
हैं। उसका कान जितना लग्ना और मस्तक जितना
सुद्र होता, उतना हो उसमें गुणाधिक्य पाया जाता
है। मिल्लित होनेपर वह छलांग मार ईषत् उद्धीयमान पत्तीका शिकार कर सकता है। इसीसे उसको
छलांग मारनेवाला कुत्ता कहते है। फिर जिसके पद
भीर स्तूपर लाल धळ्या होता, वह पाइरेम (Pyrame) कहाता है।

(क) राजा चार्च सका यहोत्यादित क्रक्क र (King Charles' Dog)—भी सुदर्भन श्रीर चुदकाय हीता है। उसका मस्तक कीटा, मुखाश गीलाकार खर्व-स्वा, मुखाग गीलाकार खर्व-स्वा, मुखाग गीलाकार खर्व-स्वा, मुखाग गला कुचित चीमविशिष्ट, कर्ण चित्रम, पदांगुलि मंगुक भीर कांगुल चीमम रहता है। वह कांगुलको कभी नहीं कुकाता। राजा चार्च स्वी यह स्विका कुकार उत्यन हुवा था। उनके सवेदा घवने साथ रखनेसे उसका वह नाम पह गया।

(च) क्रोडिविहारी कुक्क र (Lap Dog) — प्रति खुद्र सुद्र न, प्रान्त प्रीर भीनस्त्रभाव होता है। उसे मनुष्य के पास रहना प्रच्छा सगता है। गाववर्णके भेदसे वह नानाविध प्रीर भना तुरा रहता है। मानटा दीपका कुक्क र (Maltese Dog) प्रीर राजा चार्लसका कुला (King Charles' Dog) भी उता जातीय कुक्क रजी भांति प्रादर्शने पश्चक रसे व्यवद्वत होता है।

उत्त सकात कुक्षुर जीका लयमें या मनुष्यते निकट रहनेसे पालित कहाते है। वन्य कुक्क्रों में प्रश्ने लिया के डिक्की (Dingo), श्रमेरिका के मैतेच्चो, दिवय श्रक-रीका के हायना भीर भारत वर्ष के कुछ एक कुक्रुर ही प्रधान हैं।

(का) डिद्रो (Dingo)—दत्त बांध कर वन वन

घूमता श्रीर कद्धक्त, छागन प्रस्ति सार मार खाता है। वंह बनिष्ठ, वहत्वाय, विस्तृतमस्त्रक, चुद्रकर्ण, ईषत् रत्तवर्ण, सोमय जांगुन श्रीर चतुर है। वह पर्वत-की गुहामें, रहता भीर सावधान शावककी रचा करता है। छिद्गो समय समय पर लोकालयमें घुस छागन, गो, मेष, वत्स प्रस्ति सार चिति पहुंचाता है। श्रित गुग्तर प्रहारसे भी वह नहीं सरता। सुतरां विना श्रस्तावात या गोनोके उसे विनाध स रना भी कठिन है।



हिङ्गो कुत्रा।

(ख) मेने की कुता (Dogs of River Makenzi in America)—भूंकता नहीं। उसके गाम में
बड़े बड़े लोम होते हैं। वह ग्रीक्म रक्त वा धूसरवर्ण
कीर ग्रीतकालको क्षेत पड़ नाते हैं। उसका कर्ण
लक्ष्य अथ्य सीधा और पड़ मोटा रहता है। वह वर्ष
पर चल सकता है। मेने की खदेशमें हिल नाता,
किन्तु बुल्डागको भांति श्रक्षिर और क्रोधनस्त्रभाव
दिखाता है। क्रुड होने पर वह वक्ष (मेड़िये)-को
भांति शब्द करता है।



मैकेश्री कुत्ताः

- (ग) यव भीर सुमात्रा होपना वन्य कुक् र (Canis Sumatrensis)- के साथ, कहना पड़ता है, इसका धानारगत वैज्ञाख्य नहीं रहता। फिर भी उसका धानार कुछ चुद्र पड़ता है। उसका कर्ष कोटा भीर वर्ष विक्रम होता है।
- (घ) बलूचिस्थान श्रीर पारस्य (ईरान)-के 'वितुक' नामक जङ्गली क्षुत्तेका वर्ण लोहित श्रीर स्वभाव उग्र रहता है। वह २०१३० इत्तों के दल बांध बांध घूमता श्रीर सिमलित भावसे महिष पर्यन्त मार डालता है।
- (ङ) सीरिया प्रदेशका 'सीर' नामक जङ्गती कुत्ता—चीतेकी भांति उक्कत प्रप्रहत्या करता है। देशीय लीग उसे द्वजकी भांति विवेचना करते हैं। उसके काटनेसे सनुष्य पागल होकर सर जाता है।
- (च) स्मिस्ट्रिशका 'भीव' नामक एक प्रकार उग्रस्थाव वन्य कुक्रुर।
- ( क्य) उत्तर श्रमेरिकाके मेक्सिको देशका श्रवि-क्षक सक्तो भांति एक प्रकार वन्य कुक्तुर—'कोटि' कहाता है। वह वसरके सध्य ऋतुविश्रेषको स्कीके साथ विहार करता, किन्तु श्रन्थ समय फिर वही स्कीका प्रिय भोज्य वनता है।

एतिइन पृथिवीते नाना स्थानमें नानारूप वन्य कुम्जुर विद्यमान हैं। उनकी सविशेष वर्णना की जा नहीं सकती।

भारतीय इक्ष्रवा विषरण—युरोप या घमिरिकामें कुक्ष्रवा जैसा यह घीर घादर रहता, भारतवर्षमें उसके सह-स्रांयका एकांग्र भी देख नहीं पड़ता। इसकिये इस देशीय कुक्कुरके गुणागुण सम्बन्धमें घित ग्रन्थ हो जोगी-की जान है। भारतवर्षमें एकान्त शस्म्य दी-एक्ष जातिको छोड किसी सम्य समाजमें उसका व्यवहार नहीं होता। उसीसे प्रायः समस्य कुक्कुर बन्ध वन गये है। जिन सक्तव कुक्कुरहारा भसम्य जातिको उपकार पहुंचता, उन्हें किसी प्रकार पालित वाचा जा सक्ता है। इस स्थान पर शास्य कुक्कुरोंको भी वन्य बताना ही युक्तिसङ्गत है। कारण वह भस्तामिक शीर अयद्म-रचित होते है। जो हो, पालित, वन्य वा शास्यभेदसे भारतीय कुम्कुर्रोका विश्विष स्क्ष्मक्ष्य श्रेणी विभाग हम नहीं करते। ख्रूलक्ष्य है। भारतीय वन्य कुम्कुर भी भी भव्द कर नहीं भूंकता, केवल भव्यष्ट गुक्ग्मी साथ्द कर नहीं भूंकता, केवल भव्यष्ट गुक्ग्मीर खरसे गरजता है। वह दल वांव कर वन भीर प्रवंतमें घूमा करता है। वि इल, मलय उपहोष, भारत्वर्षे भीर पूर्वभारतसागरीय हो पावलीमें इक्ष कुम्कुर देख पड़ता है। विरतुष्राहत भ्रत्युच हिमालय पर भी वह मिन जाता है।

- (१) हिमानयका कुकुक्र (Himalayan Dogs) देखनेमें युरोपके उत्तरप्रदेशीय कुत्ते-जैसा होता है। उसका भी कान खड़ा रहता है। श्रेशक्रमें प्रतिदालन करनेसे वह हिन्न जाता श्रोर पान्तिट करनेकी शिचार्से मन नगता है।
- (२) ढीन क्रता (The Dhole or Wild dogs of Nepal Hills )-निपालके चन्तर्गत पार्वत्यप्रदेशमें वन्य रूपरे मिलता है। वह ५०से २०० पयन्त दल बांध घुमा करता है। ढोल पार्वेत्य श्रधिवासियों के गी, छागन, नेष इत्यादि मार डानता है। हरियने पाले-टर्से वह श्रतिशय पटुता प्रकाम करता है। जिस कौध-समे बुद्ध सड़ा ठोस इरिण मार गिराता, उसे विवार-कार प्राथर्थ होता है। उत्त जातीय कुक्त्र पाक्ततिमें भारतीय साधारण ऋगासको अपेचा बहुत उच नहीं रहता, देखें में कुछ प्रधिक बैठता है। उसका गाववर्ष एक्क रहाभ पाटल होता है। घाणयक्ति चित प्रवस रहती है। ठीक सम्बाक समय उक्त जातीय एक दल क्किं क्षियत्त्राच भूंका करते हैं। फिर दो-दो तीन तीन मिल किसी भीर हरिण अन्वेषणकी पत्ने जाते हैं। जो दन प्रथम श्राखिटका सन्धान पाता, वह श्रन्य सक्त की चीत्नार कर संवाद पहुंचाता है। दलकी समस्त क्षमञ्जर एकत्र होने पर मिलित भावसे भयानक चीत्कार करते है। इससे हरिण सन्त्रस्त हो भगनेका **उद्योग लगाता है। उस समय वह इधर उधर सरक** इरिणके भागनेके भिन्न भिन्न पथ रोज खडे हो जाते है। इरिण किसी घोर भगने पर श्राकान्त होता है। चन्तत: सब मिल कर उसे सार खाते है। उसके

योधि वह पूर्वीत प्रकार पित नूतन प्राखेटका प्रमुख-स्थान करते है। उनके दारा मनुष्य कभी प्राक्षान्त होते नहीं देखा गया। हरिष्य न मिलने पर वह भाखुक को भी प्राक्षमण्य करते है। व्याप्तके साथ टोल कुत्तों को प्रयत्न प्रमुख करते है। व्याप्तके साथ टोल कुत्तों को प्रयत्न प्रमुख करते हैं। व्याप्तको देखते ही वह प्रन्य घाखेट छोड़ प्राक्रमण्य किया करते हैं। राजपूतानिक भी तो वे सुनते हैं कि तत्स्थानीय प्रवत्में उक्त कुक्तर व्याप्त पर क्ष्यटते, व्याप्त प्राक्षमण्या वच्च पर चट बेट जाता भीर छुक्त क्षाप्त प्राता। बाच वच्च पर चट बेट जाता भीर छुक्त क्षाप्त दत्त उनके लिये नीचे खड़े घात त्याता है। किन्तु उनी समय यदि कोई मनुष्य वहां पहुंचता. तो छक्तु रदत्त भीत हो भागने लगता घीर वाच भी वच्च मीचे उत्तर च्रवके स्ववे प्रसायन करता है।

- (१) वखान कुता (Vakhan Dog) चित्रक्षे रहता है। स्काटलेण्डके की ही कुत्ते (Collic Dog) के साथ उसका यधेट साद्य्य है। उसका बन्न और द्वत गमन घति प्रसिद्ध है। वखानका कान सीधा, लाङ्कुल लोमय श्रीर गाववर्ष काला, रज्ञाम पाटल वा हरिताम नील होता है।
- (४) पहाड़ी कुत्ता (Hill Dog)—हिमालयमें होता है। उसके गाममें पित दीवें श्रीर काल लोम श्रात है। वह श्रवरिचितके पद्ममें बहुत भयानक है। किन्तु श्रपने देगवासियों में पहाड़ी कुत्ता हिन्त जाता श्रीर गी, छागल प्रस्तिके रचार्थ श्रिष्टा पाता है। चीता उसे सबंदा श्राक्रमण करता है। उसीसे पालू कुत्तेके गनेमें लीहपेटिका बांब देते है।
- (५) कुनावाडका कुता (Kunawar Dog) बद्दत हिंसक होता है। उसने गावमें भी बड़े बड़े काल लोम होते हैं। वह घपरिचित व्यक्तिको देखते देख वेद कर काटता हो। एक बारगो हो छिन्न भिन्न कर डालता है। यामके लाग उसे पालते और दिनकी मुहलसे बांधते है। उक्त जातीय कुक्त रथावकने गाल लीम घित कीमल रहते और जिन छागलीमोंसे घाल बनते, उन्होंको भांति उत्ज्ञष्ट सगते है। इसीसे बहुतसे लोग उक्त लीमको यालमें मिला देते है।
  - (६) विसेहर ज़ता (The breed of Besch-

ur in the Himalaya) हिमाचयमें हीता है। वह

एहदास्रति और कप्टसहिष्णु ताके लिये विख्यात है।

विशेष्टर देखनें सम्मूर्ण माष्टिफ-जैसा लगता है।

उसका गात्रवर्ण साधारणतः खेत एवं सच्या, लीम धन
तथा काल और लांगुल लीमम एवं दीघं रहता है।

किन्तु मुखाकृति माष्टिफ-जैसी नहीं होती। घषिकतर
रखवालें कुत्ते जैसा होते भी वह परिमाणमें बहुत
सुष्ट भारी थीर गस्भीर पहता है। उसके गात्रमें दीघं
लीमके नीचे पचीके कीमस परकी भांति चुद्र कीमस
लीम निकलते हैं। उसी लीम भीसकासको पपने
पाप गिर जाते हैं। उस चुद्र कीमस सीम भी उत्कष्ट
होते हैं। वह भपने देशवासियों के हागादिकी रखा
करने और पाखेटके व्यवहारमें सगनेका सिखाया
जाता हैं। विस्टर भी पंचीका खदेर खदेर उद्धल कर
पकड़ लेता है। उत्त जातीय कुक्षुर बहुमूल्यमें

- (७) वामियान प्रदेशका ताजी कुत्ता (Grey-hound of Bamian)—अपने पद भीर गासमें बड़े वड बीम रखता है। वह भितमय हुतगामी भीर देखनेमें ठीक पारस्य (ईरान)-के ताजी कुत्ते-जैसा होता है।
- (८) नेपानी कुत्ता (Nepal Dog)—कहाने वाना प्रकृत पश्चमें तिब्बतीय नुष्कुर है। वह देखनेमें वहत्त्वाय विनायती न्यूफाडगढ़नेग्डने कुत्ते जैसा होता है। उग्रस्तमाव होते भी नेपानी कुत्ता हिन जाता है। वह रातको नहीं सोता ग्रीर माष्टिफकी श्रपेना हुद्रताने साथ प्रतिपानकने द्रव्यादिका रचणा विचय रखता है।
- (८) हामार्युं का धिकारी क्वत्ता (The Shikari Dog of Kumaun) दाचिषात्यके 'पारिया कुत्ता'- कैसा क्यता, किन्तु पाछेट (धिकार)-में प्रति पटु पहता है।

पूर्वीत कुक्षुर दिमालय प्रदेश भीर श्रायीवर्तने अन्यान्य पार्वत्यस्थलमें मिलता है। दालियात्यमें भी कार्र प्रकारकी कुत्ते होते हैं। यथा—

(१) वृद्धर कुत्ता-दाचिषात्मम वृद्धर नामक

एक जातीय घस्य जोग रहते हैं। उनका ग्रहादि वा याम, देश और नगरादि कहीं भी नहीं होता। वह स्त्री, प्रत्न, कन्या, धन, रत्न भीर गोमेबादि जे दल दल घूमा फिरा करते हैं। द्वस्तर वन वनमें कावनी खास समय बिताते हैं। उनके साथ द्रव्यादि रचणार्थ एकदल कुक्तुर रहते, उन्हें भी लोग द्वस्तर ही कहते हैं। उत्त जातीय कुक्तुर ठीक पारस्थके ताजी-कुत्ते-जैसा रहता और अपेचाक्तत बलवान् पडता है। सहत्काय हस्तर कुत्ता शिकारके लिये सवंदा जाकायित हो घूमा करता है। वह जितना प्रशुभक्त, विख्वासी, वुद्धिमान् भीर धनरस्थाकारी रहता, उतना उसे यत्न तथा भादर नहीं मिलता।

(२) पिलगार कुत्ता—पिलगार जातीय लोगों-दारा प्रतिपालन किया जाता है। इसोसे उसकी पिल-गार कहते हैं। वह भी समतावान भीर हहत्काय होता है, किन्तु उसके गावमें इतना चुट्ट सोम रहता कि नहीं के वरावर सगता है।

जोडापुर श्रीर घुरघुष्टाके विन्दर जातोय स्रोग उसके। स्रोकर वन्य शुकर मारते हैं।

- (१) पारिया कुत्ता—पारिया जातीय सोगों द्वारा प्रतिपासन किया जाता है। इसीसे वह उक्त नाम पर खात है। वह देखनेंमें छन्नर-जैसा सगता है। पान कंस प्रिक्षांग छन्नर सोग भी उसे पानते है। प्रान कंस प्रिक्षांग छन्नर सोग भी उसे पानते है। छन्नर प्रीर पारिया कुत्तेमें आकृतिगत वैस्च खा भी विश्रीष देख नहीं पहता। किसी किसी खनमें उभयजातीय कुक्त र इतने भिन्न गये हैं, कि उनकी पहंचान सेना प्रत्यन्त दुःसाध्य है। युरोपमें क्रीड़ विहारी कुक्त र जिस प्रकार प्रादरका वस्तु ठहरतां, पारिया कुक्त मी नीच जातीयोंके निकट वैसा ही रहता है। उसका गालवर्ष खेत होता है। वह सास्टरन सेकर सक्तना सीखता है।
- (४) कोकग्रन—प्राणितत्विद् हारा दाखिणात्य कुक् र या दिखणी कुत्ता कहाता है। किन्तु महाराष्ट्र ७से कोकग्रन ही कहते है। उसका गाव्रवर्ण पीताम-कोहित, उदरभाग धंपेचाकत तरस्ववर्णविशिष्ट, सांगुल सोमग्र श्रीर कर्ण विष्टित होता हैं। चल्लकी तारका गोसाकार

रहतो है। चलुकोटर वक्रभावसे गठित रहता है।
सस्तक दवा हुवा किन्तु दीर्घाकार होता है। देखनेंमें
वह बहुत कुछ ईरानके ताला कुत्तेसे मिलता है।
बहुतसे लोगों के मतमें देशभेदमे उक्ष लातीय कुकुर ही
नेणाली कुत्ता कहाता है। दक्षिणी कुत्तों में कितने ही
'बुयनग्र' नामसे ख्यात है। सम्भवतः बुयनग्र कुत्ता ही
कोलग्रनों का चादिजनक है।

हिन्दसानमें पाज कम नाना जातीय कुछ र देख पहते है। उन्में ग्रास्यकुक्त्र ही प्रधान है। उसे घाटका कुत्ता कहते है। वह भी हिल जाता, प्रभुभित दिखाता और चारवेट करनेकी शिचा पाता है। हनमें बोई कोई प्रप कारी निकलनेसे प्रतिपालक भिन्न अपर प्रतिवासीक इंस, विडाल, कागन इत्यादि मार डानता है। पन्नी यामसं स्टब्स्य जोगोंके घरके पास चपरिष्क त स्थानमें टी-एक ऐसे क्रिते रहते हैं। वह वास्तवमें पालून श्रोते भी गरहरूों के निकट एच्छिष्ट अन्नादि पा जाते हैं। इसीसे वह ग्रहस्थोंके पति सातज्ञता दिखाते श्रीर रातको मृगासादिसे घर बचाते हैं। पद्मीपाममें दो सूत्ते राष्ट्रका वर पर दो दरवानीका काम कर सकते है। म्मालके साथ उनका चिरविवाद देखनेमें प्राता है। क्रमय क्रमय जातिको देखते ही प्राक्रमण करते है। फिर ऋगालीके साथ सङ्गत ही वह शावक भी पैटा कारते है। (इस प्रकारके विजातीय सद्गर कुक्त रकी अंगरेजीसे Dog and fox or Jackal Cross कड़ते है।) मृगालके पालमपरी उस जातीय जी सक्दर चत विचत हो जाता, वह 'इन्या' क्रुत्ता कहाता है। फिर रोगसे पागल होने-वाले वा अन्य चत होनेसे उप-स्वभाव पड जानेवारीको पागस क्राता (वैसान मुक्तर किरहा कुकुर ) कप्तते हैं।

कल् रका प्रचीनका स्प्रित प्राचीनका स्वि हिन्दुवीकी क्षक्क रक्षे गुणकी कथा भवगत थी। उनके मतमें कुक्क र अस्तुष्य होते भी यह स्वीकार नहीं कर सक्ते कि कार्य-विशेषमें कुक्क रका काम नहीं पडता था कारण रामायणमें किखा है—'जिस समय भरत मातामहाल-यस स्वराज्यकी चले, उस समय केक यराजने द्यांत यह सन्तः पुरमें प्रतिपालित व्याव्रतुष्य बलवान हो।

कुक र उन्हें पाद्रपूर्वे क उपन्नार दिये थे .' यथा— "मत्क्षण के क्यो राजा मरताय देशी घरन् ॥ १८ ॥ षन्तः प्रदेशित स वडान् व्याप्रवीध्यनीयमान् । द प्राष्ट्रधान् महाकातान् युनयोवात्रम नदी ॥ २० ॥ (रामायण, ण्यो व्याकारू , २० सर्ग )

महाभारतमें भो कुछ रका उल्लेख बहुखन पर मिनता है। उसके सध्य पादिवर्वके (पौष्यवर्वाध्याय) प्रथम प्रध्यायवर जनमेजयने यज्ञस्यलमें जुक्कर की कया कडी है-जनमेजय यज्ज वारनेवाले थे। समस्त ग्रायोजन ही गया। हसी समय देवलाल री सरमाने कई प्रतिने वक्त यच्चस्थलमें प्रवेश किया था। जनमेजयके स्थाता श्वतसेन, उग्रसेन श्रीर सोमसेनने उनको सारकर पूस भयसे भगा दिया कि पीछे वह यज्ञद्रश्य भवनोक्तन घार घवलेडन करते। सारमेयोंने निरवरात्र प्रहारित होने पर साताक निकट जाकर सब कथा कही थी। देवग्रुनी सरमा पुत्रों के दु:खसे क्राइ हो तत्वण मन्त्रिवेष्टित जनमेजयने निकट पहुंच वोल उठों 'महा-राज। निरवराध इसारे प्रव क्यों सारे गये ? उन्होंने इवि: नष्ट करना ट्रर रहा, उसे प्रवकात्रन भी नहीं किया। जनमेजयने प्रस्नका उत्तर दिया न था। इस्रोसे क्राइ हो निम्निश्चिति श्रभिशाप प्रदान टेवह चला गर्थौ-'महाराज ! श्रापने जैसे निरपराध हमलो क्रोध पर चाया है, वैसेही भाष भी इस यक्तमें किसी षदृष्ट और चभावनीय भयसे भीत होंगे। जनसेज्यने कुक रोने यापरे उदारने लिये हो सोमयनानो पुरोहित नियुत्त करनेकी चैष्टा की। सरमाने यापका प्रदृष्ट भय यज्ञमें श्रास्तीकागमन था। उसीसे यज्ञ परिपूर्ण न द्वदा । ( महामारत )

उसके पोक्षे जब युधि हिरने खर्ग गमन किया, तव इन्द्रने उनसे कहा—'महाराज! रथ प्रस्तुत है। आप इस पर चढ़ कर खर्गकी पधारिये।' युधि हिर प्रस्युत्तरमें बोल उठे—'देवराज! यह कुक्कुर हमारा पूरा भक्त है। इसे हमारे साथ रहते बहुत दिन हो गये। श्रतप्त शार्य-धनुप्रदेश इसे हमारे साथ खर्ग जानेकी श्रनुमंति प्रदान की जिये। इसको छोउ जानिसे हमारे ज्वर निष्ठुर व्यवहार करनेका टोव

स्त्रीगा। युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करने पर इस्ट्रने कहा या— धर्मराज! इस समय घाप ऋतुल ऐखर्थ, परमसिंहि, श्रमरल शीर हमारी खरूपताकी प्राप्त होंगे। त्रतएव इस क्षत्तेको छोड़ प्रतिशोध स्वर्भ जाना ज्ञापकाषरस कर्तव्य है। इसकी परित्याग करनेसे ग्राप पर नृश्रंस व्यवसार करनेका दीव श्रागीपित न कीगा। युधि छिस्ने उक्तर दिया — 'शतक्रानो। प्रकार्य का अनुष्ठान शिष्ट जोगोंको करना न चाहिये। इस समय यदि स्वर्गीय ऐख्ये लाभकी आयासे इसे इस परमभक्त भनुगत कुक्तुरको छोडना पडे, तो इम खर्ग जाना नहीं चाहते। दन्द्रने सहा- महाराज! जो व्यक्ति कुत्तेके साथ एकत अवस्थिति रखता, वह कभी खर्भें रह नहीं सकता। क्रतेकी साथ से जानेसे क्राध-परवश नामक देवगण घापके समस्त यज्ञदानादिका फल विनष्ट कर डालेंगे। इससिये घाप घौषु हो कुत्ते को होड दीजिये।

गुधिष्ठिर प्रत्युत्तरमें कहने स्वी—'देवराज! महा-को परित्याग करनेसे ब्रह्महत्यां ते तुत्य महापापमें जिस होना प्रहता है। श्रतएव हम श्रामसुख के निमित्त कभी इसे होड न सकेंगे। भीत, महा, श्रनस्वगति, जीय श्रीर श्ररणागत व्यक्तियोंको हम प्राणपण्यसे रहा किया करते है।'

इन्द्रने छत्तर दिया— 'धमेनन्द्रन ! कुक्कु रके यक्त, दान होम प्रश्रति क्रिया दर्भन करनेसे क्रोध-परवश नामक देवगण समस्त कार्यका फल विगाड़ देते हैं। इक्कुर क्रित अपवित्र जन्तु है। अत्र व बाप प्रचिर इस कुक्कुर को परित्याग की जिये। इससे बाप प्रनायास खर्ग जा सकेंगे। जब पाप द्रीपदी और स्नात्यणको छाड स्वकीय छत्तम कमें बक्क से सामके प्रधिकारी हुवे, हैं, तब इस कुक्कुरको परित्याग्र-न करनेका क्या कारण' है। पाप सहैत्यागी हैं। पाप क्यों इस प्रकार व्याकी इन् में अभिमृत हो रहे है।

युधिष्ठरने कहा—'देवराज ! इहलोकमें कि सी को किसीके साथ सत्यक्षित्त मिलानेका सामध्ये नहीं। हमारे साळगण द्रीपदीके साथ सत्यमुखमें निपतित हुवे है। हम उन्हें जिला नहीं सकते। इस विषयको विवेचना करके ही हमने छन्हें खमत्या परित्याग किया है। उनके जीवित रहते हमने छन्हें नहीं
होडा। हमारी विवेचनामें भक्तका छोड़ने, धरणागत
व्यक्तिको भय देखाने, स्त्रोको सारडाइने, ब्रह्मस् सुराने और सिब्रह्मेह सगानेके बरावर दूसरा पाप जनकार्य निःसन्देह नहीं होता।'

पोक्टे कुक्तुररूपो धर्मन युधिष्ठिरको त्रात्मपरिचय प्रदान किया। (महाप्रकानिक पर्व ३ घ०)

चाणकानीतिमें जिखा है—

"वहायो खल्पसन्तुष्टः सुनिद्रः योष्ट्रचेतनः ' प्रसमक्षय यूर्य पहेते च युनी गुणा, ॥"

वहत भोजन कर खत्य प्राहारसे छन्तुष्ट रहना, भन्ती भाति सोना, ग्रीन्न जागना, प्रभुभक्त होना चौर शूरता दिखाना, ये कह ग्राण क्षकुरके है। समुदाय गुणमध्य कुक्तुरकी प्रभुभक्त ही विशेष प्रसिद्ध है।

भोजराजकत युक्तिकल्पतक्यन्यमें गुणानुसार कुक् र के तीन भेद कथित है।—"सालिक, राजसिक श्रीर तामसिक। जो क्रता वडपरिश्रम कर भी श्रान्त दा चीण नहीं दिखाता, प्रस्य खाता घोर पवित्रभावसे भवस्थान सगाता वह सालिक कहाता है। ऐसा कुत्ता बहुत कम देखनेमें याता है। जिस कुत्तेका श्रामार दोर्घ, वद्यःखल विस्तृत, उदर चोष, जङ्घा-देश परिपुष्ट, स्वभाव प्रत्यन्त काधी घौर भोजन घधिक रहता, वह राजसिक ठहरता है। उत कुक् र जङ्गलमें रहता है। फिर श्रव्यपरिश्रमसे ही त्रान्त होनेवाला श्रीर सर्वेदा लोलजिहा निकालने वाला क्रचा तामसिक है। इसका पेट बहुत वड़ा होता है।" उत्त पुस्तकमें ही जातिमेदने पनुसार पांच प्रकारका क्षता वताया गया है। यथा- "ब्रह्म, चत्र, वेश्व, शुद्ध भीर भन्यज। जिस क्रुत्तेका वर्ण खोत, श्राकार दोघं, कर्ष उच्च, पुच्छ ग्रीणं, उदर चीए श्रीर दन्त खेत एवं तीच्याप रहता, वह ब्रह्मजाति ठहरता है। लोहितवर्षे, सूद्धा लोम, प्रलम्बितन्तर्षे, घोष उदर श्रीर दोर्घ नखदन्त कुक् र चत्रजाति है। को क्षत्ता पीतवर्ण, सूद्धा एवं मृदु सीम, क्रोधन-स्त्रभाव श्रीर लोलजिहा रहता, उसका नाम वैश्य- जाति पडता है। क्रष्णवर्ष, शोर्ष मुख, दीर्घ सोम, भराकोध भीर भिषक यान्तवीधयुक कुकूर सूट्रजाति है। फिर जिस कुत्तेका श्राकार चुट्ट रहता, खदर इहत् पडता, लांगुल दीर्घ जगता, दन्त चुट्ट एवं शोर्ष निकलता श्रीर जो अपवित द्रश्य भीजन तथा एक समयमें श्रीषक सन्तान स्त्यादन करता, एसे प्राणितत्वविद् श्रन्थज कहते है। उक्त सकतजातिक लच्य मध्य जिस कुत्तेमें दोजातिका लच्या देख पडता, उसका नाम दिनाति ठहरता है। वह श्रातिश्रय स्थानक होता है। तीन जातिका सच्या रहनेसे त्रिजाति कुक्तुर स्थ, धननाश भीर श्रोकजनक है।"

इसने प्रतिरिक्त कुत्तेने दूसरे भी कई ग्रभाग्रभ कच्य निर्देष्ट है। वराष्ट्र-भिष्टिरने लिखा है —"वसुदायमें पांच पांच किन्तु नेवल सम्मुखने दिचय पदमें
क्ष्म नख तथा घोष्ठ पवं नासाका भग्रभाग तान्ववर्षे
रखनेवाला, सिंहको भांति गमन करते समय महो
सूंच सूंच चलनेवाला, पुच्छमें जटासहम लेग लटकनेवाला, व्याप्तनो चल्ल चमनानेवाला घोर दीर्घ पवं सदु
क्यं दिखानेवाला कुत्ता जिसने वर पाला जाता, प्रविलक्ष्म ही उसनी सम्मत्तिका घम्युद्य द्याता है। इसी
प्रकार जिस कुक्रुरोने भी नेवल सम्मुखस्य वाम पदमें
क्ष्म तथा घपर तीनमें पांच गंच नख घाते, चल्ल मिक्रक
वर्षा प्रथर तीनमें पांच पांच नख घाते, चल्ल मिक्रक
वर्षा प्रथ दीर्घ दिखाते, एक्क्र वक्ष पाते भीर कर्षे पिक्रक
वर्षा प्रदे दीर्घ दिखाते, उसने प्रतिपालकको हिन्ने
भी दिन प्राजाते हैं। इस्त्व दिखा

चिक्तिला-पूर्वकालको भारतवर्षमें प्रखगनादिकी भांति कुक् रकी चिकित्सा-पहति प्रचलित थी। शार्क्रेषर-पहतिमें इस प्रकार लिखा है ---

"मस्ति तु चते जाते दिघ तत प्रदाय च। चिदयेत् क्रक् ैरण्यै. सप्तादात् चिद्धाति प्रुवस् ॥ वक्षण्यः प्रकादस्यो जितात् गलितो नस्त. । सप्तये पूरिते गोषं किम्आलं निपातयेत्॥ अङ्गारः गाकत्यस्य चित्रंत सप्ततेस्त्राहम्। दच्चैनंद्रस्थतीसारस्ते वा पानोयवारणात्॥ किप्तिन-रस्तती वीरस्ता विकट्नापनी। जुक्द्रके मस्तकमें चत होनेसे उर पर दिख डाल अन्य कुक्द्रसे सात वार चटाना चाहिये।

वर्षपमन हायसे दवा उसका रस व्रणस्थानमें स्रीपन करनेसे प्रोथ चीर क्षमि नष्ट होता है।

शाक हच (सागवन) - का श्रङ्कार (कोय का) चूर्ण कर घृतके साथ तीन दिन पिकानेसे श्रतिसार सिट जाता है। श्रीषधसेवन काल पर्यन्त इन्तेकी पानी न पिखाना चाडिये।

फिर मत्त कुक्तुरके काटने पर कर्षिका, रसुन (लइ-सुन), वीरग्रुप्ता, व्रिकट्र (सीठ, सिर्च, पीपक), माधवी, षष्टीधान्य, गुड श्रीर दुग्ध एकच कर कुत्तेकी पिस्ति हैं।

ध्यामानता घौर सुरभिजिञ्चा मधुके साथ पीस प्रचेप चगानेसे प्राणिमात्रके नख-दन्तावातका विष नष्ट डोता है।

कुत्तेको जुनाव देनेके लिये १ से २ ड्राम तक सुध-ब्बर, रेवाचीनो, सोनामुखी प्रथवा जायफलका तैस काममें लाना चाहिये।

कण्डू ( खुजली) शीर विश्वट ( चमडे की वीमारी) शोर्न से कुत्ते को चील ( महा) विलात है।

कर्षराग सगनेसे प्रथम केष्ठपरिकारके सिथे कुत्तेका जुसाव देना चाहिये। फिर ४ श्रीस गुसाव जसमें भाषे द्रामको बराबर 'शूगर भव सेड' मिलाकर वाक्ष प्रयोग किया जाता है।

च्चररागर्ने रेचन ( जुलाब ), स्रगीरोगर्ने हा हा घर्ष्टे पछि १०चे २० बंद तक टिक्क्चर डिजिटेलिस भौर उदरामयर्ने एक चम्मच एरग्डतेच १ या २ ड्राम बडेनम मिलाकर दे। एक दिनके भन्तर प्रयोग किया जा सकता है।

कुत्तेका जनातद्वरीग वहुत भयानक हीता है। उस प्रवस्थामें कुत्ता उत्मत्त हो जिसे काट खाता, उसके भी बहुषा जकातद्व हो जाता है। जनात देखी।

षष्टीवान्यं गुडचौर दष्टो सत्तग्रना पिनेत् ॥ ध्यामासुरमिन्त्रित्र च नि ग्रेवं प्राणिसम्बन् । नखदम्मविषं इत्ति मधुना सह स्वेपतः ॥'' ( गार्ष्वं चर-पश्चति पग्रेल्चणं तथा पग्रस्थितत्सा, प्रक्ष नांच-पुराण पढनेसे समका गया है कि अद्मर्षि विश्वासित्रने दुर्भिच कान कुक् रका प्रष्ठमांस आहार किया था। काले कुत्तेका मांस चीनजातिसे भित सुखादाको भांति चाइत होता है।

पुराणमें विखा है—यमराजने निकट कई कुत्ते रहें। उनका नाम सारमिय था। संस्कृतवित् पाश्चात्य पण्डितोंके मतसे 'सारमिय' युनानियों (ग्रीकों)-के प्राचीन पुस्तकर्से 'हारमियस्' वा 'हारमिस्' नामसे वर्णित हुवा है। वह ग्रीक (यूनानी) देवमण्के दूत हैं। स्राभ और सारमिय देखो।

यक्ष किन्दू 'विक्षिवैष्व' नामके कल्पानुष्ठान काच यमके कुक्क्रको पिण्ड प्रदान करते थे।

" श्वामी दी व्यामसदती व वस्ततकुषीइवी । ताम्यां पिष्डं प्रयच्छामि स्नातामितावर्ष्टिसकी ॥"

३ झुनिविश्रेष। ४ राजविश्रेष, एक राजा । वस श्रजकराजकी पुत्र थे।

कुक्षुरहु (सं पु ) कुक्कुरस्तर्गस्ययुक्तः हुः, मध्यप-दको । महस्क्यद, कुकरीया । उसका संस्कृत पर्याय— कुकुल्दर, पीतपुष्प, कुक्कुरहुम, महस्क्युद श्रीर तास्त्र-चुड है ।

सदनिवनोदनिष्ठस्टुके सतमें वष्ट कटु, तिक्ष भीर च्वर, रक्त तथा कफनाश्यक है।

सावप्रकाशके मतानुसार उसकी कची जड सुखमें धारण करने से सुखशोष मिट जाता है। जापर वैद्यक्त मतमें कुक् गृद्ध स्क्षीचक, वेदनानिवारक श्रीर शाम-रक्ष, उदरामय, यहणी, अर्थ, रक्षातिसार, ज्वर तथा रक्षदीवनाथक होता है। क्रकरीं सरोही

55 क्षुरनेष्टुका (सं•स्ती०) गोरचतगड्नुकी, गुलशकरी, गंगीरन।

कुक्तरसिंग्डुक (सं० पु०) कुक्तरमेघुका देखी।

इन्नुरा दुन्त (र दुन्न) इन्नुर जातिलात होष् । इन्नुर जातिको स्त्री, इतिया । उपका संस्त्रत प्रयाय-'सरसा, खानी, सारमियो, श्रमी श्रीर भषी है। क्रुक्त वाक् (सं॰ पु॰) क्रुक्त रस्य वाक् शब्द इन गन्दी यस्य, वस्त्री०। सारङ्गस्य, निसी निस्ता हिरण। क्रुक्तोक—रतिरद्वस नामक श्रम्यप्रयोता। कुक्तिय ( चं॰ ति॰ ) कुकुक्तिता किया यस्य, बहुनो॰ । कुकर्मीन्वत, बदफिन, खराव काम करनेवाला। कुक्तिया ( चं॰ स्त्रो॰ ) कुक्तिता किया, कर्मधा॰ । दुष्कार्य, बुरा काम।

कुच (सं॰ पु॰) कुष् निष्कर्षे स किच । चन्दिगृधिकपियय चण् १।६८। जठर, पेट, कोख ।

कुचि (सं॰ पु॰) कुष् क्ति। मुक्किकियक्षिणः क्तिः। चग्रः १५५। १ जठर, पेट, कीन्छ । २ दानविधिष ।

"कुक्षित्तु राजन् विष्याती दानवाना महावतः।"

( भारत, १।६०।५० )

२ मध्यभाग, बीचका हिस्सा।

"ततः सागरमासाय कुचौ तस महीर्मिणः।"

( भारत, वन, ७६ घ॰ )

8 पुत्र श्रीर कन्या, श्रीलाद । ५ वालिका नामा-न्तर । ६ राजविशेष, एक राजा । ७ प्रियत्नत श्रीर काम्यका नामान्तर । ८ इच्चाकुके पुत्र श्रीर विक्विके पिता । (रामायण, श्रयोक्षा०११० वर्ग )

८ गुहा, खोह। १० रामायणोज्ञ एक जनपद ( वसती )
"पुत्रागगधर कुचि वकुलीहालक कुलम्।"

(किष्कित्या, ४२। ७)

सध्यभारतमें माचवेने अन्तर्गत कुक्षी नामक एक नगर है। सभावतः वही प्रश्चल पूर्वकालको कुच्चि जनपद नामसे प्रसिद्ध था। वर्तमान कुक्सी नगर चारो श्रोर स्टल्सय प्राचीर एवं गभीर गड-खातसे विष्टित श्रीर प्रचा॰ २२'१६ ड॰ तथा देशा० ७४'; ५१ पू॰ पर श्रवस्थित है।

कु चिमेद ( सं॰ पु॰) ग्रहणका एक मोच । वराइ॰ मिहिरने पपनी हडत्संहितार्से ग्रहणमोचके ७ मेद बिखे हैं। कु चिमेद भी दो प्रकारका होता है दिचण भीर वाम । दिचण भीरसे मोच होना दिचण कु चिमेद भीर वाम श्रीरसे मोच होना द्वामकु चिमेद कहाता ।

कुचिकारि (सं० ति०) कुचिं विभित्ते, कुचि-म्ट-खि-सुम् च। ग्रालकारि, पेट पाचनेवाना। कुचिरम्यू (सं० पु०) कुचौ रम्युं किट्रं यस्य, बहुन्नी०।

नल, चींगा।

कुचिश्च (सं० क्लो०-पु०) श्वरागिविशेष, कोखका दर्द। सुत्रुतमें उसका जचणादि इसप्रकार लिखा है— 'वायुके कुपित हो जठरान्नि दूषित करने पर भुक द्रव्यका भन्नी भांति परिपाक नहीं होता। नि:खाध निश्चमिने क्षष्ट समभ्य पडता है। सपक्ष मकमेद हो जाता है। कुचिने सत्यन्त वेदना बढती है। कुचि श्व ऐसे हो रोगका नाम है।'

कुचेषु ( सं• पु॰ ) भागवतोज्ञ रुट्राम्बने पुत्र ।

( भागवत, शरका )

कुर्खा—पार्वतीय कार्तिविशेष, एक पहाडी जाति। पद्धाव प्रदेश, काश्मीर चौर सिन्धुकै सध्यस्थित पर्वेत पर कुरखाकीग रहते हैं।

कुखित ( हिं॰ पु॰ ) कुब्सित चित्र, बुरी जगह, झुटांव । कुख्यात ( सं॰ त्रि॰ ) कु कुब्सित-रूपेण ख्यातः, ३-तत् । निन्दित, बदनाम, जिसे सब कोई बुरा बताये ।

कुखाति ( सं॰ ब्रि॰ ) कुकुत्सिता खातिः, कर्यधा॰ । निन्दा, बदनामी, इंसीवा।

कुगठन (हिं० स्त्री॰) कुस्सित रूप, बुरो बनावट ।

कुगणी ( रं॰ ति॰) कु कुत्सितः गणः समूही यस्त्र, बहुती॰। सुसङ्गी, बुरै श्राद्मियोकी साथ रख-नेवासा। सु कुत्सित-रूपेण गणः गणना यस्य। कुत्सित स्रोगोंमें गिना जानेवाला, जो बुरै शादमियोंमें समस्ता स्राता ही

कुगति ( एं॰ स्त्री॰ ) दुर्दभा, तुरी द्वालत । कुगद्दनि ( दि॰ स्त्री॰ ) कुल्यत यहण, तुरी पड । कुगी ( सं॰ पु॰ ) कु कुल्यतः गीः वृषभः कर्मधा॰ । दृष्ट-गी. तुरा वेस ।

क्कुग्रह ( सं॰ पु॰ ) कु श्रग्रभकारी ग्रहः कर्मधा॰। श्रग्रभ फल प्रदान करनेवाला या खराव ग्रह।

कुचाम (सं॰ पु॰) कु कुल्पितः चासः, कर्मधा॰। कुल्पित ग्राम, खुराव मीजा, तुरा गाव।

"क्रयामनास. कुजनस सेना।" ( एइट ) -क्रिया ( हि॰ स्त्री॰ ) दिक्, तरफ, श्रीर ।

कुचात ( चिं॰ स्त्रो० ) १ अग्रध अवसर, बुरा मीका। २ कपट, बुरा दाव।

कुघोषण (सं क्लो॰) कु कुल्सितं घोषणं ख्यातिः, कर्मधा॰। कुख्याति, बदनामी।

Vol V. 7

कड़म (सं कती ) कुकारी प्रादोयते प्रसी, कुक-एमक निपातनात् सुमच । १ गत्यद्रव्यविशेष, जाफरान, केशर । उसका संस्कृत पर्याय-काइसोरजन्म, श्रम्निशिक्त, वर. वाञ्चीक, पीतन, रक्ष, सङ्घीच, पिश्चन, धीर, सोहित-चन्दन, चारु, वरवाह्मिक, रक्षचन्दन, श्रश्निशेखर, चस्क, काश्मीरज, पीतक, काश्मीर, रुविर, गठ, भोणित, घुरुण, वरेग्य, चर्च, कालेयक, जागुह, कान्त, बिह्निश्च, केशर-वर, गौर, केसर, इरिचन्टन, खन, रज, दोपन, सोडित, सीरम और चन्दन है। वैदानमतसे वह—सुगन्ध, तिह्न एवं कट्रस, चण्-वीर्थ, रुचिकारक, कान्तिबर्धक भीर कास, वायु, कफ, करहरीग, कध्वं शुन्न तथा विषदोषनाम न है। (राजनि) क्रङ्ग-विरेचक श्रीर विवर्णता मार्थेक है। (राजवल्लभ) वृष्ट स्त्रिग्ध. वनुकारक ग्रीर शिरोरीय. क्रिमि. व्यक्त एवं चिटोषनाश्च होता है। (भावप्रकाम) कुङ्कम त्वसदोषनिवारक है। (रवावजी)

वैद्यकग्रस्य भावप्रकाशमें लिखा है—'देशभेद्धे ऊद्दम तीन प्रकारका होता है। जिसका केशर स्ट्या, रक्षवर्ष एवं पद्मकी भांति गन्धविश्वष्ट पाया जाता, वह सर्वापिया उत्तम कहाता है। वाष्ट्रीकटेश-जात कुद्दम स्ट्याकेशर रहता है। फिर भी उसका वर्ण पाण्डु धीर गन्ध केतकी पुष्पकी भांति होता है। वह मध्यम है। पारसीक ( ईरानी ) कुद्दुम स्थूल-किशर, ईषत् पाण्डुवर्ण धीर मधुकी भांति गन्धगुक्त होता है। वह सर्वाप्त वहाता निक्षष्ट है।'केशर हेता।

२ सुद्धमद्वस, नियरका पेड । २ वीदयास्त्रवर्षित वोधिद्रुमका पार्व वर्ती एक स्तूप ।

कुड्र मताम्त (सं वि वि ) कुड्र मवत् तास्त्रं तास्त्रवर्षम्, उपित्र । १ कुड्रु मकी भाति रक्तवर्षयुक्त, जामरान-जैसा सुर्खे, नियरकी तर्द खासा (क्रो॰) २ कुड्रु-मकी भाति रक्तवर्षे, जामरान्-जैसी सुर्खी, नेयरकी तरह जान रगः

कुङ्गमपारका—एक पारकाराज। वह चैकवैधान्तक पारकुके युव्र थे।

कुड्रुमरेण (सं॰ पु०) कुङ्गुमाना रेणः, ६-तत्। कुङ्गम-गुण्डक, केमरकी धूना। कुडु मशानि (सं०पु०) शानिधान्यविशेष, केसरिया धान । दह सधुर, शीतन्त श्रीर रक्तवित्तातिसारस होता है।(राजनिषयः)

कुड्युमा ( सं ॰ स्त्री॰) धास्त्रसित्रच, सेमरका पेड । इङ्यमात्र (सं ॰ वि ॰) कुड्युमिन बत्तं लेपितम्, ३-तत्। कुड्यमानुलेपनयुक्त, नेसर लगाये हुवा।

क्षुष्टु साग्रुकक (सं० पु॰) पोतरक्क प्रदिचन्दन। वह शीत, तिक्क, खर्मिभीच्य, मनुष्टींकी दुर्लभ भीर पित्त, स्रम भीर शोषनामक होता है। (वैयननिष्टु)

कुडुमाङ्क (सं॰ क्वी॰) कुङ्गस्य प्रङ्कं चिक्रम्, ६-तत्। १ कुङ्गमका चिक्र, जाफरानका दाग, केसरका धळ्या। (वि॰) २ कुङ्गम चिक्रगुक्त, जाफरानका दाग रखने। वाला।

कुङ्ग सायतेल ( सं ० ल्लो०) तेल विशेष, केषरका तेल।
छस्ते १ शरावक तेल श्रीर सायार्थ — कुङ्ग स, रल्ल
चन्दन, लाचा, मिन्न्न हा प्रिमध्न, लाणागुर, वीरणमूज,
पद्म लाह, नीलीत्पन, वटाङ्ग, पन्नेटाग्रङ्गा, पद्म केशर श्रीर
दशमूल एक एक पल पहता है। उल्ल द्रव्यक्षी १६
शरावक जलमें उवाल ४ शरावक श्रीव रहनेसे उतार
लीना चाहिये। उल्ल तेलको लगानिसे नीलिका पिछलादि रोग इटता श्रीर शरीर काञ्चनीपम निकलता है
(रसरवाकर)

कुक्षुमादि (सं० ५०) कुक्षुमस्य भाकारी मद्रिः, मध्य-पदकी०। कास्मीर देशका एक पर्वत। वसंबद्धत कुक्ष्मवस्य दलाव होते है।

कुष्ट्रमार्ड म्ब्रुमताम देखी।

कुड्गमी (सं क्सी०) कुड्गमवर्णी उत्त्यस्थाः, कुड्गम-शन्-डीव्। महाच्योतिषाती चता, रतमजीत।

कुङ्गनी ( सं॰ स्त्री॰ ) कुङ्कुसवर्षी ऽस्त्रप्रसाः, कुङ्कुम-श्रच्-डीष् प्रषोदरादित्वात् संक्षुः । इड्जी देखो ।

क्कच (६० ए०) अचिति सङ्घुचिति, अच-का। १ स्तन, पिस्तां। स्त्रियों के यीवनके प्रारंभ इनेचे कुचको हिंद होती है। किसी किसी स्वतिप्रास्त्रमें अचोद्गमनसे पहले ही स्त्रीको व्याह देनेका विधि कहा है। बारह वर्ष तक ही अच एदमनका पूर्व काल सामान्यतः सिया जाता है। सन देखे। २ जातिविशेष, कोई कीस। कोष देखी। (ति॰) १ सङ्कुचित, सिकुडा हुवा।

कुषक्किका (सं॰ स्त्री॰) कुच: किन का इव, उपिन०। एक्कादि सुकुक तुच्च कुच, गुक्ताव बगैरहक्षे गुच्चे-जैये पिस्तां।

कुचकार ( हिं॰ पु॰ ) मेवभेद, कुलज्जा थेड । वह गिस-गिटके टक्तर कुलज्जामें मिलता श्रीर पामीरमें भी देख पडता है।

कुचकुङ्ग्स्य (सं॰ क्ली॰) कुचानुचिप्तं कुङ्ग्सम्, सध्य-पदलो॰। कुच पर श्रनुचिप्त कुड्रुस, पिस्तांपर खगा इवाजाफरान्।

कुदञ्जदवा ( हिं० पु० ) पेवका, उत्तू, कुचकुच बोलने-वालो विडिया।

कुच जुचाना ( डिं॰ क्रि॰) १ क्वेट्ते रहना, बार दार कोचना । २ प्रधिक न जुचलना ।

कुःकुमः (सं॰ पु॰)कुतः कुमः इव, उपमि॰। कल-सभी भांति उच कुत्र, सेव, जैसे पिस्तां।

कुचकोरक ( सं॰ पु॰-ली॰ ) कुचः कोरक इद, उपसि॰ । पद्मादि सुक्ककी भांति कुच, गुन्ते-जैसे पिस्तां।

कुचमा ( चं० पु० ) कु कुल्सितः चक्रः, क्षमेधा० । कुमः न्ह्रणा, बुराफिर ।

कुचकी (सं० क्रि॰) कुलितसकी चक्रोऽस्यास्ति, कुः चक्र-इनि। १ कुमन्त्रणाकारी, तुरे फेरमें पड़नेवाला। २ दूसरोंकी सुमन्त्रणा देनेवाला, जी भीरोंकी तुरी सलाइ देता हो।

कुचिष्डिका (सं० स्त्री०) कुल्सिता चिष्डिका विकारका-रिल्वात् कोषना इ.व. उपमि०। मूर्वा नामक चतावि-श्रीम, एक वेज।

क्चचर्छी, क्चचिका देखी।

कुचतट (सं • क्ली॰) कुचस्तटमिव विद्यालत्वात्, उपिमः । १ विस्तृत कुच, बड़े पिस्तां। २ कुचका कोई स्थान।

कुचतटाग्र (सं॰ क्षी॰) कुचतटस्य घगम्, ६-तत्। कुचाग्र, चुचक, टिभनी।

क्कचना ( डिं॰ क्रि॰ ) १ सङ्कचित होना, सिकुड़ना। २ हिट्ना, लगना।

कुपनी (हिं॰ स्त्री॰ ) कीचजातीय स्त्री, बीचींकी

क्कुचनीपाडा—कोचिविद्यार, कोचजातीय स्त्रियों के र्द्र नेका स्थान। प्रपत्राद है कि कुचनीपाडाको स्त्रियों के साथ भिन व्यक्तिसारमें सिप्त थे।

कु वन्दन (सं॰ क्षी॰) कु गन्ध होनलात् कु स्तितं चन्दनम् कमेषाः। १ रत्तवन्दन । १ प्रताहः, वक्षमाः ३ कु कुम,

जाफरान, केशरा ४ हचित्रीष, एक पीदा। कुचफल (मं॰ पु॰) कुच द्व फलं यस्य, बहुनी॰। १ दाडिस्यहच, प्रनारका पेडें। २ कपिस्यहक्त, केयेका पेडा (क्ली॰) कुचवत् फलम्, जर्मसा॰। ३ दाडिस्य फल्, प्रनार।

कुचमदैन ( सं॰ पु॰ ) श्रणभेद, किसी किस्नका पटुवा। वह रक्त् बनानिमें व्यवहृत होता है।

कुचसुख (सं॰ ल्ली॰) कुचस्य सुखं घघभागः, ६-तत्। कुचना घघभाग, पिस्तांका घगना हिस्सा।

कुचर (सं॰ व्रि॰) कु कुल्सितं चरति, कु-चर-श्रच्। १ परकी निन्दा करते घूमनेवाला, जो दूमरेको दुराई कारता फिरता हो। २ कुल्सितकर्मकर्ता, दुराकाम करनेवालां।

> "प्र शक्षिण्यः स्तवते वी विषयो न भीम. कुचरी गिरिष्ठा.!" ( ऋक् १११५४।२)

'कुचरा: मत्वधाद कुल्तितकर्मकर्ता।' ( सायण ) इ कुस्यानमें विचरणकारी, दुरी जगहर्मे फिरने-आजा।

> "हष्ट्वा स्वादित्यसुद्यन्तं कृषराया भयं भवेत्।" ( भारत, १८।३०१३)

कुचरा ( हिं॰ पु॰) भाडू, बढ़नी। कुचर्या (सं॰ स्ती॰) कुस्तिता चर्या आचरणम्, कर्मधा॰। १ निन्दनीय आचरणः, बुरी चासः। २ नीच पुरुषसेवा, कसीने यस्तुसकी खिदसतः।

''श्यासनसद्भार काम क्रोधनमार्जेवम्।

द्रोडभाव कृषणीय स्त्रीयो मनुरक्तस्यन्॥' (मनु, ८।१७) कुचल--वङ्गदेशवासी वाहान्रजाति-चेत्रियोंका एक गीत्र।

कुचलना ( हिं॰ कि॰ ) १ रौंदना, दवाना कुचला ( हिं॰ पु॰ ) वृत्तविशेष, एक पौदा। ( Stry chnos colubrina ) उसे सलयमें सोदीरकनीरस, बस्बैयामें गोवागरी लुकेई, साहवारोमें कनारवल

भीर तेलगुर्मे नागसुरुदि कहते हैं। वह पश्चिस-दिचण प्रायोद्यापम एक लता है। कोइ एवं कोचिन तक - सुचना प्रायः पाया जाता है। उसदी पत्र पान-जैसे इरिदर्ग श्रीर पामाविधिष्ट होते है। एषा दीर्घ, सुद्धा श्रीर म्बेतवर्ष स्तरते है। युच्य पतित होनेपर नारङ्गी जैसे रक्त घीर पीतवर्ण जल आते है। डनमें पोतवर्ष सार और वीज रहता है। सिंहनमें कुचलाकी जड पानी भीर भरावमें क्रचलकर अलते। ज्यस्के रोगोको खिनायी जाती है। वह प्रत्येन विष श्रीर रोगका महीवट है। श्रवने श्राक्तमप्रमे सर्पेदारा दर होने पर नक्षल जुचलेकी हो जड़की खाना है। कुचलीकी सकड़ी बसप्रद होती है। उसने विष रहता है। इसिनये सन्तिको वडी सावधानतावे व्यवहार करना चाहिये। विवास कीटने काटने पर क्रचला वडा उपकार करता है। उसका काष्ट्र वहत सुद्ध रहता और उसमें खण नहीं लगता । उससे यकट, इत बादि बनाये जाते है। क्षचरीका बीज गोल भीर चपटा होता है। उसपर घुसरवर्ष सुस्त्रतक चढो रहतो है। वह दिस्त है। पधिक कठोर रह-नेसे समको तोद्धमा या पीसना संरख नहीं।

कुचली ( हिं॰ स्त्री॰ ) दन्तभेद, एक दात । वष राजदन्त भीर डाटके वीच होती है। नोकदार श्रीर वडी रहनेसे कुचली खाद्यकी कुचल डास्तरी है। कुचविहार, कोचविहार देखा।

कुचात्र (सं० क्षी॰ ) कुचस्य त्रत्रम् ६-तत् । स्तनः । त्रत्रभाग, टिंभनी ।

कुचाङ्गरी (सं॰ स्त्री॰) कुलिता चाङ्गरी, बर्मधा॰। चुका, चूका, किसी किस्मका खट्टा साग।

कुवान (हिं॰ स्त्री॰) कुल्सित भाचरण, बुरी चादत । कुवासी (हिं॰ वि॰) कुल्सित पाचरणग्रुज, बदचनन, बुरी चान चलनेवासा ।

कुदायन—राजपूतानाकी जयपुर राज्यकी एक जोगीर चीर नगरी। वह चला॰ २७' ६' ड॰ चीर देगा॰ ७४' ५७' पू॰ पर सांभर जिलेमें भवस्थित है। योधपुर-छेग्रन कुतावनके दमील उत्तर सगता है। नीय संस्था दशहनारसे जपर है। वहां बन्द्कें घीर ततवाडें वनती हैं। किला खूब मजबूत है। उसके भीतर काई प्रालाद खड़े हैं। नगरसे दिलाण और दो स्थानमें खेन्सव खयं जम जाता है। किन्तु परिमाण अस्य रहनें से होगू संग्रह नहीं करते। जागीरमें १५ गांव हैं। ५४००० ६० वार्षिक आमदनी होती है। कुचावनके ठाकुर मरितया राठीर हैं, यहां सेठ चैनसुख गन्भीरमज्जीकी तरफसे जिनेखर पाठणाना स्थापित है, जिसमें विना ग्रस्क शिचा और परदेशी हात्रोंको भोजनादि स्थय भी दिया जाता है।

क्कचाह (हिं॰ स्त्री॰) प्रश्नम विषय। खराव वात। क्किच (सं॰ पु॰) षष्टमुष्टिपरिमित मान, चाठ मूठनी नाप।

क्कचिक (सं० पु०) कुच बाइनकात् इकन्। मत्यः विशेष, एक सक्को। उसके काटनेचे गाय मर जाती है। २ ईबान दिक्भागका देशविशेष, एक मुख्का। कुचिक सम्भवतः कोचविचार समक्ष पड़ता है। "मज्ञ-प्लोल-जटास्र-जनड-खस-घोम-कुचिकाखाः।" (इस्तस्र हता)

छिचित्रणं ( सं० पु॰ं) कर्णरोगम्दे, कानकी एक बीमारी। उसमें वातसे अध्यन्तर पर शब्दु जी सङ्गु-चित की जाती है।

कुचिकित्सक (सं प्र•) कु कुक्सितः चिकित्सकः, कर्मघाः। निन्दित चिकित्सक, बुरा हकीस। कुचिन्ता (सं ब्ली॰) कु कुक्सिता चिन्ता, कर्मघाः। बुरी चिन्ता, खोटी फिक्स।

क्कांचिया ( हिं॰ प्त्नी॰ ) मुद्रखग्छ, छोटी टिकिया। कुचिया दांत ( हिं॰ पु० ) दंष्ट्रा, डाढ, क्वचनिवाचा इांत।

क्कचिरा ( सं॰ स्त्री॰ ) नदीविश्रीष, एक दरया। ( भारत, भीम, ८ । २६ )

कुचित (सं॰ पु॰ ) कुचित, कुचना ! कुचितना, जनगा हेलो ।

मुचिता, मुचवा देखी ।

कुचीक ( हिं॰ वि ०) मुलिनवस्त्रधारी, मसा कपड़ा पद्दने द्वा।

कुचुटन ( र्षं॰ पु॰ ) जसमाकविज्ञेष, "पानीमें धोने-वासी एक सकी। कुनुमार—एक प्राचीन कामशास्त्रश्येता। वात्स्थायने श्रपने कामस्त्रमें इनका वचन छड् त किया है। कुचेत्र (सं॰ व्रि॰) कृत्यितं चेत्तं वस्त्रं यस्य, बहुत्री०। १ कृतिस्त वस्त्र पहने हुवा, जो मैला कपडा पहने हो। (क्षो) कृत्यितं चेत्रम्, कमधा०। २ जीर्षं वस्त्र, मेला या प्राना कपडा।

"कपालं ब्रचम्लानि कुचैलमश्चायता। स्रमता चैय सर्वे सिन्ने तन्मुकस्य स्वचणम्॥" ( मनु, ६। ४४ ) हे कनकपरसामुख्य, कुचला ।

क्षेला (सं॰ व्ही०) कुचा सङ्चा एका भूमिनिद्रा वा यस्या:, वहुबी०। १ विद्यक्षणीं । २ कनकटिया, पाकनाटि।

क्षेतिका, कुषेतो देखो।

क्चिलो ( चं॰ स्त्रो॰)कुचैल-डीष्। पाठा, श्राक्षनादि। कुचैष्ट (सं० त्रि॰) कुस्तिता चेष्टा यस्य, बहुत्री॰। निन्दित कार्यकारक, बुरा फिराक रखनेवाला।

कुचैष्टा (सं॰ स्त्रो॰) कुकुिक्सिताचैष्टा, कर्मधा॰।१ टुष्ट चैष्टा, दुरा फिराका २ टुष्ट कार्य, खराव काम । कुचैन ( इं॰ स्त्रो॰) कष्ट, तक्ष्तीफा

कुँचैला (हिं॰ वि•) १ मलिन वस्त्र रखनेवाला, जो मैला कपडा पष्टने हो। २ मलिन, गन्दा।

कुचीच (हिं॰ पु॰) श्रमम्बद्ध प्रश्न, कट पटांग सवाल। कृची (हिं॰ स्त्री॰) पात्रविशेष, कोटा कूजा, कृपी। कृची महीकी लम्बी लम्बी दनती है। तेली उसे तेल नापनीर्स व्यवसार करते हैं।

कुच्छः (सं० क्ली०) की: पृथित्या: दुःखंुं द्यति दर्भन-प्रापादिना लुनाति, कु-छो-कः । १ क्सुद पुष्प, कीका-वेली, बघोलाः २ खोतपद्म, सफेद कंवलः ।

नुच्छाय ( र्षं • ली॰ ) शरीर, जिस्र ।

कुच्छुट (सं॰ पु॰) बब्बूल वृत्त, बबूलका पेड। कुछ (हिं॰ वि॰) १ किखित, घोडा। (सर्वे॰) २ किखत, कोई:।(क्रि॰ वि॰) ३ ईषत् परिमाणमें, किसो कट्र।

कूज ( र्सं॰ पु॰ ) को: प्रथिया: जायते, कु-जन- ७। १ मङ्गल यह, मिरीख । २ नरकासुर । ३ टुच, पेड । (क्षो॰) ४ पद्म, कॅवल । क्जन (र्स॰ पु॰) कु: क्लितो जनः, कर्मधा•। दुष्ट व्यक्ति, खराव चादमी।

व्यक्त, खराव आदमा।
क्वाननी (सं॰ स्त्री॰) कुत्सिता जननी, कर्मधा॰।
कुमाता, भवनी भी लादपर सुझ्ब्यत न रखनेवाली मा।
कुजप (सं॰ द्वि॰) कुत्सितं जपति, कुःजप-भच्।
क्वास्त जपकारक, उलटी माला फिरनेवाला।
कुजम्मन (सं॰ पु०) की: पृथि व्या जम्मनमिव भव, बहुव्री॰। सन्धिचीर, संध लगाकर चीरी करनेवाला चीर।
कुजम्मन (सं॰ दि०) की: पृथिव्याः की वा जम्मलः,
कुजम्मन (सं॰ दि०) की: पृथिव्याः की वा जम्मलः,

कुजम्भ (सं॰ त्रि॰) कुलितो जम्भो दन्तोऽस्य। १ कुलित दन्तयुक्त, वुरे दांतवासा। ( पु॰) २ श्वसुरविभेष, वह प्रद्वादने पुत्र थे।

कुलिश्चल ( प्र॰ वि॰) सन्धिचौर, सेंध लगानेवाला । कुला (सं॰ स्त्री॰) कीः पृथिच्या जायते, कुःजन-छ-टाप् ! १ सीतादेवी, जानकी । कालिकापुराणर्से उनका जन्म-विवरण इस प्रकार लिखा है—

'राजिष जनकाने प्रविकारणासे गीतम भीर मता-नन्द ऋषिको पौरोडित्यमें नियुक्त कर एक यज्ञानुष्ठान किया। उसके द्वारा यज्ञस्वकसे दो प्रव्न और एक जन्या-ने जन्म क्या। किन्तु कन्या सूमिमें हो यन्तर्हित हो रही। उस समय देविष नारदने उक्त यञ्चस्वको इस द्वारा कर्षण करानिका उपदेश दिया या। तदनुसार सूमि कर्षण कर राजिष जनकाने सद्योजाता सीतादेवी-को प्राप्त किया।' (काक्किष्ठ-१० ५०)

कुजा: पृथिवीजा: हचा पाश्रयत्वेन सन्ति प्रस्था:।
२ कात्यायनी देवी । नवपित्रका पाश्रयरूप कल्पित
होनेचे कात्यायनी देवीका कुजा नाम पड़ा है।
कुजाति ( पं॰ प्ती॰ ) भीच जाति, कमीना कौम।
कुजाष्टम (प॰ पु॰) कुजो मङ्गलग्रहो षष्टमो यह, बहु॰
वा॰। च्योति:घास्त्रीक जन्म लग्नेच षष्टम स्थानस्थित
मङ्गलग्रहरूप योगविग्रेष, षाठवें मङ्गलका योग।
कुजाष्टम योग प्रानेचे घन्यान्य समस्त ग्रमयोग भी
विनष्ट हो जाता है। किन्तु मङ्गलग्रह यदि प्रन्तगत,
नीचगत वा प्रत्रस्थान-गत रहता, तो कोई दोष नहीं
स्वगता।

"सर्वेग्रपान् निष्नत्वाग्र विलग्नादष्टमः कृतः। भन्तमे नीचने भीमे शबुचिवगतेऽपि वा। कुनाष्टमोद्वनो दोषो न किखिशपि विद्यते।" (क्लोतिष)

कुजिया (हिं० स्त्री०) पात्रविभेष, क्रोटा कुना या घरिया।

कुजून ( हिं० स्त्री०) १ क्डसमय, बुरावता। २ भ्रति-काल, देर।

कुन्मिट (सं॰ स्ता॰) कोनित श्रवहरित सूर्यप्रकाशम् कुन किए न कुल्माः मट्र सङ्घाते इन् भिटिः, कुन चासौ भिटिश्वेति, कम्धा॰। कुन्मिटिका, कुहासा। उसका संस्कृत पर्याय—धूममहिषी, रतास्मी, कुहै-लिका धूमिका धौर नभोरेख है। राजवल्लमके मता-नुसार वह—रूस, तमोगुण-बहुन श्रीर कफ तथा पित्तनमक है।

कुज्मिटिका (सं॰ स्त्री॰) कुज्मिटि स्वार्थे नन् टाप्। कुज्मिटि, कुरासा।

जुज्भटी मुज्भटि देखो

जुन्भटिका, बन्भटि देखो।

कुज्भिका, मुज्मिट देखी

कुच्या (सं॰ स्त्री॰) सिदान्तधिरोमणिकथित गोलाकार घर्षचेत्रके अर्धभागकृप चापकी साधनाङ्ग रूप पञ्च-च्याके अन्तर्गत एक जोवा। जीवा देखो।

"कुच्या भुजोऽयाकर्षे दत्यचचेवस्य' प्रसिद्धम्' ।

( पूर्वेषिद्धान्त टीका )

कुछ — युक्त प्रान्ति धागरा विभागका एक नगर। वस्त अचा॰ २६° ३ ड० फीर देशा० ७८०४ पू० पर अवस्थित है। कुछ जिला छिट्य गवनैंसे एक पिकारमें रहते भी १८०५ ई॰ की सम्बंके अनुसार हो नकरकी कन्या भीमा बाई को जागीरमें दिया गया था। तदविष वस्त भीमा बाई के उत्तराधिकारियों के ही हाथमें है। वही राजस्व घादि भी जेते हैं। किन्तु, धासनकर्द्ध विष्ठ गवनैंसे एक ही अधीन है। उसे कींच भी कहते है। कुछन (सं० क्लो॰) कुछित धनेन, कुछ करणे खुट्। १ नेत्ररोग विशेष, घांखकी एक बीमारो। उक्त रोग नेत्रवर्क में होता है। वातादि दोष कुपित होने चे च व्यं च सुचित हो जाता थार रोगी घपनी दृष्टियिक गंवाता है। (माधनिदान)

२ पादरोगभेद, परकी एक बीमारी। ३ सङ्कोच, सिकोड।

कुञ्चफला (सं० स्त्री०) क् च कु खित फल यस्याः, बहुत्री०। कुषाग्डी सता, कुन्हिड़ा।

कुिच्च (सं॰ पु॰) कुत्च-इन्। श्रष्ट सुष्टि परिमाण, श्राठ स्र'ठकी नाप।

कुधिका (सं॰ स्त्री॰) कुन्स खुल - टाप् इत्वम्। १ गुद्धा, घुंचची। २ कुधि, बांककी डाल। ३ चावी। ४ कप्या जीरक, काला जीरा। ५ मिथिका, मेथी। ६ सत्स्यविशेष, एक सङ्खी। ७ वचा, बच।

कुंचित (सं॰ त्रि॰) कुन्च्-त्रा। १ संकुचित, सिझ्डा डुवा। २ वक्र, टेट्रा। ३ घूंघर वाला। १ अनाहत, बेद्रज्ञत। (क्षी॰) ५ तगर पुष्प। ६ पिख्डीतगर। कुञ्ची (सं॰ स्त्री॰) १ जीरका, जीरा। २ डड्जीरका, बड़ा जीरा।

कुष्त (सं॰ पु॰ क्ली॰) की जायते कुजन् छ एषोदरादि-त्वात् साधु:। १ जता गुल्मादि द्वारा आच्छादित पर्वत गह्नर, बेजींसे ढकी हुई पद्वाडी जगह। २ चारी मोर त्वतादि-वेष्टित स्थान, बेलींसे विरी हुई जगह।

'बुंजनमें खंजनको चलनि विलोकत हो।' ( देवकौनन्दन) २ इतु, नोचिका जबला ४ इस्तिदन्त, छाथी दांत। ५ प्रदृष्ठि विशिष्ठ।

कुं नकुटीर (सं० पु॰) कुं न दव कटीर:। निंकुं नमें स्राता-प्रतादि द्वारा निर्मित स्टड, वेबों से विरी हुई नगहमें पत्तों का बनाया हवा घर।

"मधुकरनिकरकरिव्यतको(क्लक्तूजितक्व'जकुटीरे।"

(गौतगोविन्द् )

कुं जने जि ( सं० पु०) कुने ने जिः, ७-तत्। निकुं ज मध्य क्रीड़ा, ने नों से चिरी जगहका खेला।

क्वं जगोयो—जयपुरके एक गौड ब्राह्मण। इन्हों ने हिन्ही मे खङ्गार रसकी कविता जिखी है।

कुं जपुर--एक प्राचीन नगर। यह २८° ४३ उ० भीर देशा० ७७° भू पूर पर जवस्थित है। पंजाबकी कार्नील नगरसे कुं जपुर ३ कोस उत्तरपूर्व पडता है।

कु'जप्रिय (सं० पु०) जवाहच्च, गुड़ इसका पेड़ कु'जर (सं० पु०) अग्रस्तः कु'जः इतु दन्तो वा प्रस्ना- स्ति, कुंज-र। रावारणे खश्यक्षकं जेमा उपत्रं खामन् पा शारा १०० वार्वका १ इस्ती, हाथी। २ सर्व विशेष, एक सांय। ३ केम, वाला। ४ कोई राजा। ५ पवंत-विभेष एक पहाड़ । उसका वर्तमान नाम धनुमलय है। दि मालाप्रस्तार विषयमें पद्म माला प्रस्तार के मध्य प्रथम प्रस्तार। (कन्दः ग०) ७ इस्तान् जल, हथिया। द अंजनाके पिता और इनुमान्के मातामह। (रानायण, १।६६११०) ८ कोई शुद्ध मुक्तपन्ती। शोङ्कारतीयमें कुंजर मुक्ता वास था। उसने महर्षि च्यवनको बहु विध उपदेश दिया। (प्रमुद्धाप) १० इम्ब्रह्म श्रुत्ता प्रेष्ट ।

विसी यन्दने पीके 'कुन्तर' सगा देनेसे स्रेष्ठ ग्रर्थ निकस्ता है।

िस्युक्तरपदे व्यात्रपुद्धवर्षं भक्कश्वराः ।

कुञ्जरकर (सं∘ पु∙) कुञ्जरस्य करः, ६-तत्। इस्ति-ग्रग्ड, इायोको सुंड।

कुच्चरचारमून ( मं॰ क्षी॰ ) कुच्चरस्य कुच्चरियस्या इव चारं डपं मुबमस्य, बहुन्नी॰ । मुना, मुनी ।

क्कुश्वरगड़—भौरङ्गाबादके श्रन्तर्गत चारो श्रोर पर्वत वेष्टित एक गिरिदुर्गे। वह श्रह्मा॰ १८° २३ उ॰ भीर देया॰ ७४° ५ पू॰ पर श्रवस्थित है।

कुक्तरग्रष्ट (सं० पु०) कुक्तरस्य ग्रष्टः ग्रहणम्, ६-तत्। इस्तिपानक , महावत ।

"नायवनीहयनाजानत गर्ज सुखरप्रदः।" (रामायण, १। १। १७) सुष्त्र रच्छाय (सं० स्ती०) कुन्तरस्य द्याया यत, वहुती०। ज्योतिः यास्त्रीता एक योग। त्रयोदशी तिथिकी मचा नच्चत्र भाने प्रथवा स्यं वा चन्द्रके मचा नच्चत्रसे मिल जाने पर उत्त योग होता है।

मनु-व्याख्याकार कुकूकाभट्टने चन्य तिथिको भी कुक्षरक्काय योगका विषय किखा है—

"अपि मः स कूचे कावात् यो न ददात् वयोदगौम्।

पायस मधु सर्पिभागं पान् काचे कुञ्जरस्य च॥" ( ३२।७४) 'प्रकृताया तयोदम्या तथा तियान्तरेऽपि इस्तिन पूर्वा दिया' गतायां कायाया मधुष्टतसं युक्तं पायसं ददात्।" ( कुन्न् क )

कुम्बरदरी (सं॰ स्त्री॰) दिचणस्य देग्विप्रेष, एक सुरूत। उसका वर्तमान नाम 'त्रनुक्तवय' है।

"मच्छात्य कुष्त्रदरी स तायपपीति विज्ञेया।" ( इहत्य हिता ) कुद्धरपादप ( सं० पु० ) कुन्दर्स हम्म, एक पेड । कुद्धरपिपकी ( सं० स्ती० ) कुद्धरनान्ती पिप्पकी, मध्यपदकी० ! गर्कापप्पकी, गर्जपीयल । गर्जाप्पकी देखी । कुद्धरपुट ( सं० पु० ) गजपुट, १० हाथ गहरा श्रीर १। हाथ चीढ़ा गहा ।

क्कान्तररूपी ( सं ॰ वि॰ ) क्वान्तरस्थेव रूपमच्यास्ति, क्वान्तर-इति । इस्तीकी भांति रूपयुक्त, द्वायो जैसी सुरत यक्वन रखनेवाना।

कुत्तरा (सं ॰ स्त्री॰) कुत्तः हिस्तदन्त द्र पुष्यं प्रस्ता-स्याः, कुत्तर-प्रच्-टाप्। १ धातको हत्त, धायके फ्लका पेड़ । उसका संस्कृत पर्याय—धातको, धातुपुष्यो, तास्त्रपुष्यो, सभित्ता, बहुपुष्यो भौर बङ्गिन्वाला है। धातको १खो। २ पाटल हत्त्व, परूवका पेड़। ३ हस्तिन हिंगी।

कुष्त्रराराति (सं० पु०) कुष्त्रस्य त्ररातिः ग्रव्रः, दः तत्। १ सिंह, ग्रेर। २ गरस, श्राठ पेरवाला एक जानवर। कुष्त्ररातुक्क (सं० क्लो०) कुष्त्ररसत्त्रकं त्रातुकम्, सध्यपदलो०। त्रातुकविशेष, एक त्रान्।

सब्धप्रसार । श्रास्तु नायमण, एसा त्रासू । कुष्त्ररायम (सं॰ यु॰ ) कुष्त्ररेण अध्यते, कुद्धरः अय कसेणि खुट्। अखत्यद्वत्त, पोपत्तिका पेड । प्रवस रेखी । कुष्त्ररायम (सं० क्ली०) कुष्त्ररस्थे व प्रासमं प्रवस्त बहुत्री०। आसमविशेष, एक वैठक। इस्तद्वय, परद्वय भीर मस्तक सूमिसे लगा शरीरका मध्यभाग शून्धमें रखनेसे कुष्त्ररासम बनता है—

"श्रव वची महाकात्रकृञ्जरासनस्त्रमम्।

करद्येन पदामा भृमी विष्ठ त् श्रिटः करः॥" ( रुद्रशमत्र )
कुच्चरिका ( सं० ख्द्री० ) सक्षक्षीष्टच, एक पेड ।
कुच्चरिका ( सं० ख्द्री० ) सक्षक्षीष्टच, एक पेड ।
कुच्चर्जा (स्० क्षी०) कुत्सिरं जन्तमिव जन्तं यत्र, वहुन्नी० ।
१ काष्ट्रिक, कांजी। २ रसुनभेद, किसी विस्मका
चहुसुन ।

कुन्त्रलास-हिन्दो भाषाके एक कवि। इनका जन्म

१८५५ ई॰ को बुंदेनखण्ड भांगी जिलेके सक रानी-पुरासें इवा था। यह जातिके साट रहे। इनकी कुछ फुट कर कविता मिलती है।

नुष्त्रवसरो (सं॰ स्त्रा॰) कुञ्जातारा वसरो, सध्यय-दनो॰। निकुष्त्रिकास्त्रहच, एक पेड।

कुष्त्रविचारी (सं• पु०) १ त्रोक्तरणा। २ उडीसा देशके कोई सवि।

कुच्चा ( हिं० पु॰ ) १ स्रासय पाचित्रीय, सहीवा कुजा पुरवा । २ जसी हुई सिसरीकी गोल छत्ती ।

कुज्जादि (सं॰ पु॰) पाणिनि व्याकरणोत्ता प्रव्हिविधिष, लफ्जोंका एक जखोरा। यथा—कुञ्ज, प्रञ्ज, प्रञ्ज, भस्मन्, गण, लोमन्, प्रच, धाक, ग्रुग्डा, ग्रुम, विवास, स्वन्द, स्वन्म, ये कई यन्द कुज्जादिके प्रन्तर्भृत है। उत्त सक्त प्रव्होंके उत्तर गोव प्रधेमें चक्क प्रत्यय नगता है। (प ४।१।२०)

कुिच्चका (सं॰ स्त्रो॰) कुन्न् खुक्टाण् इस्तम् । १ क्षण्यजीरक, कालाजीरा । १ निकुच्चिकाम्बह्य, एक पेड ।

क्किन्नवार मनक्षिया—कात्यायनगोत्रीय स्थित द्वाह्मर्यो का एक मून ।

न्नान्त्रिय (सं॰ पु॰) न्नाडिशमत्स्य, एक मछ्नी। राजः निष्यप्ट्रने मतमें वह —सञ्चर एवं कषायरस, क्षि-कारक, प्रक्तिदोपक, वन्नकारक, स्निग्ध, गुरु, मलरोधक श्रीर वायुरोग पर द्वितकारक है। स्थान स्थान पर कुनिभाध नामका प्रयोग भो देख पडता है।

कुट (सं॰ पु॰ क्ती॰) कुट्-का। १ कालघ, गगरा। २ कीट, गस्र, किला। ३ घिलांकुट, पत्थर तोड्नेका घन, हथोडी । ४ द्वच, पेट । ५ पर्वत, पहाड । (वै०) ६ क्षत, कार्य, काम।

> "पिता कुटस चार्ष पि:।" (ऋक् १। ४। ६ । ४) 'कुटस चर्ष पि कर्मची द्रष्टा।' (सायच ) 'पिता क्रमस क्रमेषयायितादित्यः।' (याक, ५।२४) ७ स्ट स, धरा।

क्कुट ( चिं• स्त्रो॰) १ क्कुछ, एक मोटी स्त्राडी। यच कास्मीरके निकटनर्ती पर्वती पर प्र०००चे ८००० फीटतक कंचे उपजती है। क्कुट चनाव गीर सिससके कंचि वाक्यरों में पायो जाती है। काइमीरवाची उसके खूवको खण्ड खण्ड कर बस्बई कालकारे भेजती है। वहां वह युरोप श्रीर चीनको रफतनी की जाती है। काइमीरराज झुटका मून कर खरूप लेते खीर खण्क ला ला कर देते हैं। उसका गम्भ वहुत समीहर होता है। चीनवाची उसमें धूप बनाते हैं। वह किश्र धोने के भी काम चाती है। कहते हैं झुट काने से खेत किश्र काणावणें हो जाते हैं। दुशाखेली तरसें उसे रखने से की झा नहीं चगता। वह तीन प्रकारकी होती है। एक मधुर, खछु, खुणस्य घीर पीताम रहती है। हितीय—कटु, खण्डास घीर पीताम रहती है। हितीय—कटु, खण्डास घीर पास्वविहीन होती है। हतीय-रक्त वर्ष श्रीर भास्वादश्वा है, वह घी कार मांति महन्वती है। कुड हवा।

( पु॰ ) २ खण्ड, क्टा हुवा टुकडा । क्राटक (सं॰ पु॰) दिचिषस्य जनपदिविमेष, दिचिषकी एक दस्ती। (सागवत, ५। ६। ५) २ एक देशने श्रिधित किनाचार्यं । २ क्वटीर, भोपड़ा । ४ तस्वतागद्दन । कुटका (हिं० स्त्री॰) १ चुद्र खण्ड, होटा ट्वड़ा। २ क्वलियपुष्य भेद, कसीदेका तिकोना बूटा, सिंघाड़ा। क्रुटकाचल (सं॰ पु॰) क्रुटक देशीय: प्रचन:, मध्यप-दक्षी०। क्षरकदिशीय पर्वतविशेष, एक पहाड। फ़रवादिया (सं स्त्री) क्रटं ग्टहकमीदिवं करोति. कुट-ख़-ख़्क्-टाप्-इलम्। परिचारिका, टह्तुई। क्तटको (हिं खी ) कटका, एक पौदा। वह पश्चिमी तथा पर्वी चाटों तथा अन्य पार्वेत्य प्रदेशमें भी उपजती है। पत्न दीर्घाकार, खचित और अर्ध्वको प्रमस्त रहते 👸। सूल ग्रन्थियुत्त रहता श्रीर श्रीषधर्मे पडता है। करकी दिखो। र स्नूलविश्रेष, एक जडी। वह शिमलेसे कास्सीर तक पहाड़ीं पर होती है। ३ चुद्र पश्चिविशेष, एक छोटी चिडिया। वह भारतके सधन वनमें रहती षीर ऋतुके अनुसार वर्णे बदलती है। उसका दैर्घ पांच इच है। जुटको १-४ डिम्ब देता है। ४ बादिये-के पेंचोंका एक हिस्सा। वह लोहेकी कील भीर छड़ है बनता है। ५ कीटविशेष, एक की छा। वह बहुत होटी रहती भीर कुक्र विदास भादिन क्यों में ब्रस काटा करती है।

कुटक्ष (सं॰ पु॰) कु: ग्रह्ममूमि: टक्षाते पाकाश्यते अनेन, कु-टक्ष-घञ् । ग्रह्मक्षादन, कानी, क्षपर । कुटक्ष (सं॰ पु॰) स्थानविभीष, एक नगह । कुटक्ष (सं॰ पु॰) कुटस्य भक्षिः, मकस्वादित्वात् साधः । १ व्यच सताहारा चाक्कादित गहन स्थान, पेडी और वेसीसे भरी हुई नगह । २ ग्रहाक्कादन, क्षपर । ३ ग्रहविभीष, एक घर ।

कुटच ( सं॰ पु॰ ) कुटे गिरी चीयते खत्यदाते, कुट-चि-ख । कटन देखो ।

कुटन (सं॰ पु०) कुटे वर्वते नायते, कुट-नन-हा १ स्वनामख्यात हुन, कुरैया या कुर्नका पौदा। (Holarrhena antidysenterica) उसका संस्तृत पर्याय—यन्न, वसक, गिरिसिक्तिया, कोटन, हुन्नका, काही, कासिङ्ग, मिल्लिपुष्प, प्रष्ठष्टा, धन्नपादप, वर-तित्त, यवफल, संपाही, पाण्डु रद्रम, प्राष्ठपेष्य, महा-गन्य, पाण्डुर, कूटन, कौट धीर धन्नधाखी है। फिर उसे इन्द्रके किसी नामसे श्रमिहित कर सकते हैं। साधारण बोसीमें इन्द्रयव नाम चलता है। कुटनको कंगकामें कुड़्ची, तामिनमें नेप्पल श्रीर तेलगुमें नोडम कहते हैं। वह कटु, तित्त एवं नामयस श्रीर श्रति-सार तथा कफनाधन है। रक्त कुटन रक्त पित्त श्रीर तक्त्रोमको निवारण करता है। (मार्वम्रकाष)

कुटजना वृच कीटा होता है। उसकी त्वक् पीत-वर्षे रहती है। वह हिमानय पर चनावसे पश्चिम २५०० फीट ऊंचे तक उपजता है। फिर भारतके एक वनमें वह मनाका विविक्तिर पर्यन्त विस्तृत है।

कुटलके पत्र कुछ दीर्घाक्षति श्रीर प्रयस्त होते है। सफोद लम्बे फूलमें बहुत सुगन्ध रहता है। पंजाबके कांगडा जिलेमें उसकी पत्तिया पश्चवांको खिलायी जाती हैं। कुटलके हो फलको इन्ह्यव कहते हैं।

कुटजका काष्ठ खेतवर्ण, घीर सटु होता है। उसमें बराबर दाने पड़े रहते हैं। नक्काधोके बिये वह सहारनपुर घीर देहराटूनमें अधिक व्यवहार होता है। घासाममें उससे तरह तरहकी चीजें बनायी जातो हैं। घासामवासी कुटजकी माला घमिचारकी मांति पहना करते हैं। कुटनके वीज श्रीर वल्कलका व्यवसाय चलता है। वीजसे हरा पीला तेन निकलता है। सन्तान सीग उक्त तैनको श्रीष्ठको भांति व्यवदार करते है।

क्षीटानागपुरमें काष्ठभस्म रंगमें काम देता है। कुटजका बख्कल और सून सहणी प्रस्ति रोग निवारणके लिये वह प्रकार व्यवद्वत होता है। ग्रंगरेक-में उसकी कालको कीनिसी काल (Conissi bark) कहते है।

कुटात् घटात् जातः । ३ द्रोणाचार्ये । क्रफन देखो । (क्ली॰) ३ इन्द्रयव । ४ कम्मच ।

कुटजगित (स॰ स्त्री॰) त्रगोदशाचरी छन्होविशेष, १३ पचरोंका एक छन्द। यथाक्रम नगण, जगण, सगण, तगण, सगण, तगण घोर तगण, सगण एवं तगण रहनेसे उक्ष छन्द बकता है।

'क्रटनगतिनंजी समतमी ग्रवः।' (इत्तरबाकर-टोमा) क्रटजत्वक् (सं० स्ती०) क्रटजकी सृत्वका वल्लास, कर्ची-की सहवासी छास ।

कुटलप्रस्त (सं॰ क्षी॰) इन्द्रयव, सुटलका पत्त ।
सुटलपुटपात (सं॰ पु॰) श्रीवधिविधिष, एक दवा। इसके बनानेकी प्रणाली इस प्रकार है—३२ तीना सुटल
सूल्लक् तर्व्हु लोदलसे श्रच्छी तरह पीस गोला बनाते
हैं। उसे जम्बूपत्रमें लपेट स्त्रसे बांध दिया जाता है।
फिर गीधूम सगा श्रीर स्तिका खेपन घड़ा उसकी
करीषामिमें प्रकाना चाहिये। सेपने रक्षवर्ण हो जाने
पर गोला शम्बिसे निकल रसकी टपला सेते हैं। मधुके साथ उक्ष रस यथा-सात्र सेवन करनेसे श्रतिसार
रोग शारीग्य होता है। (सावप्रकाष)

कुटलमही ( सं॰ स्त्री॰) वृच्चियोष, एक पेड़ ।

कुटलरस ( सं॰ पु॰) वैद्यकोक्त अर्थारोगनायक श्रीषधविश्रेष, बवासीरकी एक दवा। कुटलतक् १०० पल

श्रष्टगुष दृष्टिके जलमें एका कर १ भाग अविध्रष्ट रह

नेसे उतार कर कान सेते है। फिर एक काव्यको मोचरस, वराहकान्ता, प्रिथंगु श्रीर इन्ट्रद प्रत्येकका
१ पत्र चूर्ण डाल पक्ताना चाहिंगे। पाक काल सकल
द्र्य घनीभूत होने पर एतार लेते है। कुटल रसके
सेवनसे श्रश्रीगके श्रतिरिक्त रक्तातिसार, श्रुल, रक्त

पित्त प्रभृति रोग भी प्रारोग्य हो जाते हैं। [ चक्रदत्त ] क्टजरसंक्रिया (सं॰ स्त्री॰) बुटन रव देखा।

कटनतेह (सं० पु०) वैद्यकीक अतिसार रोगनायक विद्यनिह स्थल है। यस्ति वीमारोमें दो जानेवाली एक चटनी। कुटजलक १२॥ यरावक ६४ यरावक जलमें पाक कर प्रधावक रहनेसे स्तार खेना चाहिये। फिर वस्त्रपूत काथ पुराने गुड़ (३ पल) के साथ पका कर खेडीभूत बनाते और उसमें रक्षचन्दन, विडङ्ग, तिकाट, तिफना, रसास्त्रन, चित्रक-मून, इन्द्रयन, वचा, प्रतिविधा तथा विल्लिपेशी प्रत्येकका १ पन पूर्ण मिलाते है। (चक्रस्प)

कुटनवीन (सं॰ स्ती॰) कुटनस्य वीनं फत्तम्, ६-तत्। इन्द्रयव। इन्द्रयव देखी।

कुटनसुधा (सं॰ स्त्री॰) कुटन-पूर्ण, कर्चीका चूरण। कुटना (सं॰ स्त्री॰) त्रयोदयाचरी छन्दोनियेष। उस का सचण इस प्रकार कहा है—

"सजसा भवेदिष्ट सगौ कुटजाखाम्।" ( इत्तरवाकर )

सगण, जगण, सगण, सगण भीर गगण रहनेसे कुटजा छन्द होता है।

कुटनादिकाय ( रं॰ पु॰ ) रक्तातिसारका चौषधविशेष,
खूनी दस्तोंको एक दवा। कुटनत्वक, घतिविषा, सुस्ता,
बालक, लोध्न, चन्दन, धातको, दाड़िम घौर पानका
काय मधुके साय पीनेसे घतिसार, दाइ एवं शूल
प्रधान्त हो जाता है। दूसरा कुटनादि काय कुटन,
दाडिम, मुस्ता, धातको, विल्ल, बासक, लोध्न, चन्दन
चौर पाठाको पाक कर बनाते हैं। एसे भी मधुके
साथ पीने पर रक्तातिसारादि रोग मिटते है।

(भैषक्यंरबावली)

कुट जादा घृत ( रं० क्ली०) प्रधीरोग नामक घृतविभिष्क, विवासीर की बीमारी पर दिया जाने वाला घी । घृत ४ मरावक, कल्क द्रव्यका समष्टि प्रव भीर ४ गरावक वारि एक व्रंपक करना चाहिये। भन्नी मांति पक जाने पर एक घृत सेवन करने से भ्र्योरोग विनष्ट होता है। कल्क द्रव्यमें कुट जलक, दन्द्रयव, नागि खर, नोको त्यक, सोध काष्ठ भीर घातकी प्रत्येक १॥ तो ना खान ते है। ( पकद प )

कुटजावलेड (सं० पु०) श्रातिसारका एक श्रवलेड दस्त पर दी जानेवाकी कोई घटनी। १२॥ श्ररावस कुटज मृतल्ल इड श्ररावक पानीमें डवाल १६ श्रराव्य वक्ष रहनेचे उतार कर छान लेना चाडिये। इस कायको पाक कर लेडन तुल्ल डोने पर सौवर्चल, यवचार, विट्, सैन्धव, विपाली, धातकी, इन्द्रयव शोर जोरकचूर्य एकत १६ तोले डाल उतार खेते हैं। एक तोला मात्रामें मधुने साथ उक्ष श्रवलेड सेवन करनेसे धतीलार रोग शारोग्य डोता है। (चक्रपाण्टन)

कुटजारिष्ट (स० प्र०) अग्निदीयक और ज्वरनाथक एक अरिष्ट। १२॥ सेर कुटज मूलत्वक्, ६॥ सेर किश-सिम्र भीर मडफूल तथा गास्त्रारी प्रत्येक १। सेर ६ मन १६ सेर जलमें सिख्तर १॥ सेर रहने पर छतार कार छान लेते है। फिर उनमें १२॥ सेर गुड २॥ सेर छायके फूल मिला किसो स्त्वातमें इड रूप-से मुख बांध एक मास पर्यन्त रख छोड़ना चाहिये। पीछे उक्त श्ररिष्ट व्यवहार करनेसे सर्वविध ज्वर छूट जाता भीर धनक्षय नामक जठराग्नि बढ़ भाता है। (शार्डवर)

कुटनाष्टम (सं॰ क्लो॰) भित्तसारका एक भीषध, दस्तकी कोई दवा। १०० पन कुटनमूनलक ६४ प्ररावक प्रेष रहने पर स्तारक जन्में उवान रे६ प्ररावक प्रेष रहने पर स्तारक कन्में उवान रे६ प्ररावक प्रेष रहने पर स्तारक हान जैना चाहिये। फिर प्रात्मकी भादि प्रत्येक १ पन एकत्र पीस एक क्षायमें जान देते है। उसने पीछे कायको पाककर गाढ़ होनेपर उतार जैनेये श्रीषध बन जाता है। प्रविष्य द्रव्य यह है—पाकनादि, वराहमान्ता, धतीस, सुस्ता, विल्वग्रुपहो, धातको भीर मोचरस एक द्रव्यमें प्रत्येक द्र तोसी जिया जाता है।

क्षुटजाष्टकावले इ (सं॰पु॰) घतिसार रोगना ग्रक श्रीवधिविशेष, दस्तको एक दवा। भू पत्त जुटजमूल तक्को ६४ गरावक जलमें उवाल १६ गरावक श्रीव रहने से उतार लेगा चाहिये। काथको छान पुन: पाल कर गाड़ होने पर सज्जालुका, धातको, विल्वग्रुप्छो. पाठा, मुस्तक, सोचरस श्रीर घतिविषा प्रस्थेक द्रव्य का १ पत्र चूर्य डालनेसे उक्त श्रीषघ प्रस्तुत होता है।

कुटनीव (सं० पु०) प्रव्रजीव हच, एक पेड़। कुटनोइव (सं० पु०) इन्द्र्यव। कुटनोइवा (सं० प्रवि) कुटनोइव देखी। कुटनई (हिं० स्त्री०) १ सूटनेका काम। २ नायक कोर नायिकाके बीच संवाद पष्टुंचानेकी क्रिया, कुट-

क्षटनपन (हिं॰ पु॰) १ ट्रतीकर्म, भीरतींकी विगाडने का काम। २ पिश्चनता, चुगलखारी।

क्कटनपेशा ( हिं॰ पु॰) १ दूतीकर्म द्वारा जोविकीपाजैन, भौरतांको विगाड़ रोजी कसानेका काम। २ दूती कर्म द्वारा जोविका छपाजेन करनेवाला, जो शौरतोको विगाड़ कर खाता हो।

कुटन हारी (हिं॰ स्त्री॰) धान कूटनेवाली स्त्री॰, जो श्रीरत धान कूट कर ग्रपना काम चलातो हो।

कुटना ( हिं॰ पु॰ ) १ स्त्रीकी परपुरुषमें मिलानेवाला, जी शखस शौरतांको दूसरे मदींसे मिलाता हो। २ वच्चन, चुगज्योर।

(क्रि॰) र मारा जाना, मार खाना। ४ कूटा जाना। कुटनाना (हि॰ क्रि॰) १ व्यभिचारा बनाना, खराव करना। २ वहकाना, भड़काना।

क्टनापन, कटनपन देखो।

क्टनापा, कटनपन देखो।

कुटनी (हिं० स्ती०) १ दूती, शीरतोंकी दूसरे सदींसे सिलानेवालो । २ चुगलीखानेवाली, भागड़ा लगाने-वाली ।

कुटनी ( सं॰ स्त्री॰ ) महाच्यीतिष्मती बता, रतनबीत । कुटनीपन, कटनपन रेखी।

कुटन्नक, कुटनट देखो।

कुटनट (सं० पु० क्लो०) कुटन् सन् नटित, कुटन् नट्-प्रच्। १ सद्रमुख्ता, नागरमोद्या। २ केप्रराज, केप्ररा ३ विकाइतहान, बेंचीका पेड। ४ प्र्याणाकहान, एक पौदा। ५ केवतसुद्धका। कैक्तंसक रेखो। ६ वितुत्रक हाचकी लक्।

कुटचटा ( सं॰ स्त्रो॰ ) पालङ्क भाका, एक सली। कुटप ( सं॰ पु॰ ) कुटात्; विपञ्जालात् पाति स्वति, कुट-पा-क। १ सुनि। २ चित्रविश्रेष, कोई नगरः। ग्टर्स्त निकटका उपवन, घरके पासका वागः। ४ परि-माणविश्रेष, २२ तोस्रेकी एक तीसः। (स्रो॰) ५ पद्म, कंवसः।

कुटिपनी ( एं॰ स्ती॰ ) पिद्मनी, छोटा कंवल ।, कुटम्बक ( सं॰ क्ती॰ ) सुगन्ध रोहिषळण, एक खुणवू-दार घास ।

कुटर (सं॰ पु०) कुट बाइलकात् करन्। १ सन्यान दण्ड बांधनिका स्तम्भ, मथाने लगानिका खम्म। २ सण् विशेष, एक सांप।

क्टर कुटर ( हिं॰ पु॰) प्रव्यक्त ग्रन्दविशेष, कोई कडी चीज चवानिसे कुटर कुटर ग्रन्द निक्तलता है। कुटरचा, कुटक्वा देखी।

कुटरणी, बुटरणी देखी।

कुटरवाहिनी (सं० स्ती०) खेतित्रवृत्।

क्टरिया कुटक्या देखी।

क्टरियो, नुटरवी देखो।

कुटर ( सं॰ पु॰) कुट-श्रदः किष्य । कुटः किष्व। छव् ४ १८०। यटग्टर, कनात ।

कुटक्या ( सं॰ स्त्री॰) कुटेषु प्रक्या, प्रकस्थादित्वात् साधुः।१ तिष्ठता। २ धक्यमूल, तिष्ठत्। ३ स्रुत्त-तिष्ठत्।

कुटच (सं॰ क्षी॰) कुटति श्राच्छादयति श्रनेन, कुट करणे कलच्। पटल, छानो छपर।

कुटवाना ( हि॰ कि॰ ) कूटनेमें सगाना, कुटाना ! कुटहारिका ( सं॰ स्तो॰ ) कुट कस्त्र चरित जसादा-नयनाय ग्रह्माति, कुट-म्न खुल्-टाण् इत्वम् । दासी टहतुइ ।

कुटाई ( इं॰ स्त्री॰) १ सूटनेका काम । २ सूटनेके कामकी मलदूरो ।

क्कटामोद (सं• पु॰) गन्धमार्जाराण्ड, भावरीले विलाव का प्रण्डा।

क्कुटास ( हिं॰ ) ताडना, कडी मारपीट ।

कुटि (सं•पु० स्त्रो•) कृ गृष्ट पृ कटिभिदि व्वित्रियः । चण् ४। १४२। १ ग्टन्स, घर। २ गरीर, जिस्सा। ३ वस्त, पेड़। 8 सुरामांसी। क्षांटिक ( सं ॰ वि॰ ) कुटिल, टेढ़ा । "विरसी सुखनादायि न स्थानकुटिकासनाद।" ( मारत, वनवर्ष )

(पु॰) २ स्टत्फलो। ३ कुष्ठ, कुट। कुटिका (सं॰ स्त्रो॰) नदीनिभेष, एक टरया। (शमायप, २।०१। ११)

कुटिकोष्ठिका (सं० स्त्रो०) नदोविश्रीष्ठ, एक दरया। (रामायण, २ । ७१ । १० ()

क्षिटिचर (सं॰ पु॰) क्षिटि क्षिटिखं यथास्यात् तथा जले चरति, क्षिटि-चर-ट। जलभूकर, दरवायी स्वर। क्षिटिक्षर (स॰ पु॰) प्रत्याक विश्रेष, जङ्गली वथ्वा। वह स्वादुणक, चार, र्श, भीतन, गुरु, सलस्तभाकर भीर दोषोत्पादनकारी है। (वैयननिष्यु)

कुटित ( सं॰ वि॰ ) कुटं कौटिन्धं जातमस्य, कुट-इतच िकच्च । कुटिन, टेटा।

कुटिया (हि॰ फ्त्री॰) चुद्र कुटि, छोटा घर या भोपडाः कुटिर (स॰ क्ती॰) कुट्यति निर्माप्यते यत् कुट दरन्। चुद्रस्टक, कुटिया।

क्षुटिल ( स० वि०) क्षुट् कौटिल्यं वाहलकात् धतम्। १ वक्ष, टेला। उसका संस्कृत पर्याय—पराल, ल्लान, जिल्ला, जर्मिसत्, क्षित्र, नत, प्रावित, अग्न, विक्षत, वक्ष, संगुर, वेंकु, विनत घोर छन्दुर है। (क्षा॰) २ वनवास्तूक, जङ्गली बयुवा। ३ पिच्छीतगर, तगर पादुका। उसका संस्कृत पर्याय—कालानुयारिवा, वक्ष, तगर, घठ, सहोरग, नत, जिल्ला, दीन श्रीर तगरपारिका है। ४ हन्दोविश्रेष्ठ, किसी किस्त्रको वहर।

"युगद्यिम: कटिल-मिति मत धा न्यो गौ। (हत्त रवासर)

चार पचर तथा दग पचर पर यति, सगण, मगण, नगण, पगण श्रीर दो गुनवर्ण रहनेसे उक्त छन्द छोता है। (पु॰) ५ कुटिलप्रकृति, टेटे सिनाज-वाला। ६ खल, पानी। ७ देवनागराचरभेद, एक प्रकारने हरूष। भारतके नाना स्थानो पर खष्टीय श्रष्टमंद्र एकाएमंद्र एकाएमंद्र एकाएमंद्र एकाएमंद्र एकाएमंद्र एकाएमंद्र प्रकाट्य श्रताब्द्य व्यन्त खोदित शिकालिपिमें कुटिल धचर बहुत मिलते हैं। वर्णनाला देखी। द श्रष्टु। ८ शस्तुक, घोंचा।

क्वटिनकोट ( हिं॰ पु॰ ) सर्पे, सांप।

ু ব্রিটিবন ( सं॰ ति॰) ব্রিটিব যথা तथा गच्छति,

कुटिन-गथ-छ। १ वक्रगामी, तिरका चसनेवासा । (पु॰) २ सर्वः, सांव ।

क्रिटिसगति (सं० व्रि०) क्रिटिसा वक्रा गतिर्थस्य, दहुः ब्री । १ यद्मग्रस्तकारी, तिरका चलने वाला। ( पु० ) २ सर्पं, सांप। (स्त्री॰) ३ एत्प्रसिनी।

क्रिटिसता ( सं॰ स्त्री॰ ) १ कीटिस्य, तिरकापन । २ छल, धोका।

क्रिटिलपन ( हिं॰ पु॰ ) क्टिलना देखी।

क्रिटिलपुष्पिका (सं॰ स्त्री॰) सगरपादिका, तगरका फ्ल। २ सुक्षा नामक गन्ध द्रव्य।

क्कटिला ( सं॰ स्त्री॰ ) कुटिल टाप्। १ सरस्रती नदी। २ स्प्रका नासक गम्बद्र्य, एक असवरग खुशब्दार चील । ३ राधिकाकी ननन्दा चीर चयानघोषकी भगिनी। उनकी बाताका नाम जटिला था। ४ तगर-पादिका, तगरका फुल।

क्रिटलाई (पिं॰ स्त्री॰) क्रिटिसता, टेटापन । २ इस, धोका।

'पीके चनहित मन कृटिलाई।" ( तुलसी )

क्षुटिहा (हिं॰ वि॰ ) सूटोत्ति वारनेवाना, जो सुबन्धा बोस्रता हो।

कुटी (सं० स्ती०) कुटि खीप । १ ग्टइ, कुटीर, भोपडा ''ब्रह्महा हादम समा: क्टी' क़ता वने वसेत्।'' ( मनु, ११।७२ )

२ कुरुदाबी, कुटनी। ३ मुरानामक गन्धद्रवा। ४ चित्रगुच्छक । ५ मर-वन वच, मर्वाका पेड । ६ खेत झुटजहुन्न, सफीद कचैकि पेड। ७ मनादि-रहित सिक्य।

क्रुटीका ( र्छं ॰ स्त्री॰ ) भूशय-सृग, एक हिरना। क्युटीकत ( संब सी॰ ) क्युटि च्वि-क्य का। स्ट्हीकत वस्त्र, तस्बू या कनातका कपडा।

''क्वर्षस्य राद्धवस्ये व कौटनं पद्दनं तथा।

कुटीतार्त तथे वात्र कमलाभ' सहस्रगः ।" ( भारत, समापर्व ) कुटोचक (सं० पु०) कुट्यां पर्वकुटीरे चकते ढम्रोति वसतीत्यर्थेम्, कुटी-चक-ग्रच्। एक संन्यासी। उक्त चेणीके संन्धासी कर्म-निष्ठ होते है।

''चतुर्विषा सिचवको कुठीचकवस्ट्रजी।

मंन्याधी चार प्रकारके होते हैं - क्षुटीचक, बहु-दक, इंस भीर परम-इंस। उनमें क्युटीयक से बहु-दक, बहुदक्ती इंस श्रीर इंस्से परम इंस श्रच्छे है। स्कन्दपुराणीय सृतसं हितामें इस प्रकार लिखा है-

"कुटीचक्य संग्यतः खें खें वैश्वनि नित्ययः।

भिचामाराय भुजीत स्वन्ध् ना ग्रेडेऽथवा ॥ १ ॥

शिखी यज्ञीपवोती स्वात् विदखी सदमखलु: । वपविसय काषायी गायवी च जवेत सदा ॥ ४ ॥

सर्वोद्गीस् नर्वं क्षयीत् विपुरः द विसन्दिष् ।

शिवलिक्कार्चनं सुर्यात् श्रहयैव दिने दिने ॥ ६ ॥"

(स्तसंहिता, ज्ञानयींग खखः, ६ ५० )

क्षुटिचक संन्यास लेकर अपने प्रयमा अपने बस्वते ग्रहमें रहना श्रीर भिचाकर भोजन करना चाहिये। शिखा, यद्गोपवीत, विदग्छ श्रीर कमग्छलू घारण करना योग्य है। कषाय क्स्न पहन श्रीर पवित्र रह सर्वदा गायती जपते है। तिसम्याकी सर्वोङ्गमें भस्र सगाना, सलाट पर विषुण्ड चढ़ाना भीर प्रतिदिन यहापूर्वेक पिवलिङ्गको पूजा करना चान्दिये ।

क्यटीचर ( सं॰पु॰ ) कुट्यां चरति, कुटी-चर-ट। यति-विशेष, एक संन्यासी।

कुटीचरक (सं॰ पु॰) कुटीचर खार्घे कन्। यति विशेष, एक संन्यासी।

क्रुटीपाविधिक ( ६० क्री॰ ) क्रुटीप्रविधयोग्य, दिविध रसायनमें अन्यतम रसायन ।

क्तरीमय ( सं • ति • ) कुट्या विकारः प्रवयवी वा, क्तरी-मयट् । नियं व्हयरादिभ्यः । पा शह । १४४ । सुटीका प्रवयव-

रूप, घरवाला।

क्तटीमुख (सं• पु०) क्तटीव मुखमस्य, बहुनी०।-महादेवके एक पारिषद।

"काष्ठः, जुटी मुखी दनीविनया च तपीऽधिका।

(भारत, सभा, १०५०)

कुटीर (ए॰ पु॰) कुटी पत्यार्थे र। १ जुद्रग्रह, भोपडा (ब्रि॰) २ केवसा ३ रता,

क्यटीरक ( ७०५० ) क्यटीर स्वार्थे कन्। क्यटीर, भोवडा। इस: परमह'सय वो ऽच पयात् स क्तमः" (भारत, पतुवासनप०) विद्यारिस्तेद ( सं॰ पु॰ ) क्रुट्यां स्तुद्रग्रहे स्तेदः, ७-तत्। · वैद्यकोता स्वेदविधिविशेष, छोटे घरमें बैठकर पसीना निकासनेको तरकीव।

कुटुक्क (सं• पु॰) कुटुक्क खार्थे कन्। १ डक्क ताच्छा-दित गहन, दरख्ता भीर बेलोसे भरी पुथी जगह। २ वंशादिनिर्मित पात्रविशेष, बांसकी कोठी। ३ छानी कप्पर। ४ डक्क ता प्रस्ति, दरख्त बेल वगैरह। ५ कुटी, भीपडा।

कुटुनो ( सं•स्तो• ) कुट चन्-ङोष्। कुव्दिनी, कुटनो । कुटुम ( हि• ) कृष्ण देखा।

कुटुम्ब (स° पु०-क्ती॰) कुटुम्बयते पासयति, कुटुम्ब-भव्। यहा कुटुम्बरते पास्यते सम्बद्धते वा, कुटुम्ब-कर्मीण घञ्। १ कुत्त, खानदान। २ परिवारकी चिन्ता, खानदानकी खबरगीरो। ३ नाम। ४ ज्ञाति, जाति। भ्रवान्थव, भाईबन्द। ६ सम्बन्धो, रिक्टेटार। ७ पोथ्यवग, बासविहे।

"तस ध्यान ने जातास जुड़्यान महीनितः।" (मन्, ११।१२)
कुटुम्बन (सं ॰ पु॰ क्ली॰) कुटुम्ब खार्थे नन्। १ कुटुम्ब,
खानदान, घराना। २ भूत्या, एनं खुसब्दार घास ।
कुटुम्बन सह (सं ॰ पु॰ क्ली॰) कुटुम्बन सह नालहः,
२ तत्। जातिके धाय विवाद, खानदानी भागता।
कुटुम्बन्यापृत (सं ॰ ति ॰) कुटुम्बमरणाय व्यापृतः
नियुत्तः। १ कुटुम्बने पोषणमें भासता, वासवचींनी
परविश्यमें सगा हुवा। २ वहुपरिपवारविशिष्ट, बहे
खानदानवासा।

कुटुम्बिक (सं॰ वि॰) कुटुम्बोऽस्यास्ति, कुटुम्ब ठन्। कुट्म्बादि-परिहतस्य ग्टश्स्यात्रमी, खानदानकी सेकर घरमें रहनेवासा।

क्कुटुम्बता ( सं॰ स्त्रो॰) क्कुटुम्बोऽस्त्रयस्य कुटुम्बो तस्य भावः, कुटुम्ब-ठन्-तस्-टाण्। १ कुटुम्ब-विधिष्ट व्यक्तिका कार्यः, खानदानवासे प्रकृतका काम। २ पारिवारिक-सम्बन्धः, खानदानी रिप्रता। १ कुटुम्बके प्रति व्यवसारः, स्ररानिके साथ किया जानवासा बरताद। ४ परिवार-विधिष्टताः, बडा खानदान कोनेकी स्रास्ताः।

कुटुम्बनी (सं॰ स्त्री॰) इटुम्बः चतिमयेन मस्यस्यः, इटुम्ब-इनि-डीए। १ इट्टुम्बविधिष्टा, खानदान रखने बाबी भीरतः २ पतिपुत्रकत्या प्रस्ति चाक्रीयः Vol. V. 10 विशिष्टा स्ती, बनवसेवाली। एसका संस्तृत पर्याय— पुरस्ती, पुरस्त्र भीर पुरस्त्रिका है। इ स्वनामस्त्रात महास्त्रप्त, कोई- सुद्ध गुला। उसका संस्तृत पर्याय— पयस्या, चीरियी, जनकासुका, वक्तमस्या, दुराधर्या, क्रूरकर्मा, सिरिग्रहका, भीता, प्रश्रकुट्वी, भीतना और जनकहा है। राजनिष्चण्ट के मतमें वह मधुरस्स, संपाहक, रसायन भीर कफ, पिन्त, वण, रक्षदीय तथा कग्रहुनाथक होती है।

कुट्रस्बो (सं० पु॰) कुटुस्यः घस्यास्ति, कुट्रस्य-इति। १ ग्टनी, घरानेवाला। (ति०) २ कुट्रस्यविशिष्ट, खानदान रखनेवाला। २ कपक, किसान। कुट्रस्वीकः (सं॰ क्षी०) कुट्रस्थानां श्रोकः वासस्यानम्। कुट्रस्वियोका वासस्यान, खानदानवाले लोगोंके रहनेकी

जुटुवा ( डिं० प्रे०) १ कुटैया, क्टनेवाला। २२ हषम वा महिषको विषया बनानेवाला, को बैच या भैंचेको विषया बनाता हो।

कुटेक ( हिं॰ स्त्रो॰ ) कुल्सित इट, खराव जिद । कुटेर ( सं० पु॰ ) कुटोर, भोवडा । कुटेव ( हिं॰ स्त्री॰ ) कुल्सित खभाव, बुरी पादत ।

क्रियेगन, कोटेयन देखी।

जुटीनी (डिं•स्तो•) १ जुटाई, जूटनेका काम। २ जुटाईको सजदूरो।

सुद्दक (सं पु०) सुद्धकः भाज्यभाजका दिगणन यत, बहुत्री० । १ पद्धविश्रेष, जरव करनेवासी ग्रद्द । ''भाजा हारः चेपकबापवर्यः केनाव्यादो सभवेत कृदकाय म्।'' (खीसावती)

२ पानीयकातः। (ति॰) कुड्यितः उपलदण्डादिभि-भिनित्ते किनत्ति वा, कुड्-खुर्ज्। ३ द्विदनकारक, कुटने-पीटनेवासा। ४ चूर्यकारक, चूर कर डासने-वासा।

"दनीवृद्धवितः वाव पकार्य बांसन्तुर्द्दाः" (याधनक्तं, ११३)
क्षाह्म (सं क्षेत्रि) क्षाह्मते क्षाह्म क्षेत्रम् सावे ब्युट्र।
१ केंद्रम, काट कांट। २ क्षुट्राई, क्षुट्रोमी। ३ क्षुत्मम,
कोसाई। ४ तापम, तपाई। ५ खत्यसुद्राविशेष, नाचकी
एक चाल। उसमें इस वयसके कारण दांतींका बलना
दिखाया जाता है।

कुहनी (सं० स्ती०) कुहयति किनति नाग्रयति इत्यर्थः स्तीणां कुलमिति ग्रेषः कुह स्तार्थे जिन्न स्व्यूट्र ही प्यवा कुहते कियते स्तीणां कुनमनया, कुह करणे स्वूट्र ही प्रवास कुहते कियते स्तीणां कुनमनया, कुह करणे स्वूट्र ही प्रवास नायकानायकाका संयोग स्त्रगनिवाकी स्ती, कुटनी। उसका संस्तृत पर्याय—ग्रम्भान, कुटुनी, सम्भनी, माधवी, रङ्गमाता, ग्रम्भुनो, कुम्भदासी श्रीर गणिकका है।

कुटन्ती (सं॰ स्त्री०) कुट-गत्तः छीष् । छेदन-कारिणी, कूटनेवार्की घोरत।

कुदृमित ( रं॰ ह्यो॰) स्त्रियांकी दश प्रकार मुङ्गार चेष्टाके श्रन्तभू ते चेष्टाविश्रेष, श्रारामके वह चौरतीं जा तक्ष्मीफ टेखाना । श्रम्भारशास्त्रोत दसका सचय इस प्रकार है :—

''क्रश्तनाधरादौनां यह इवे ऽपि सभूमात् ।

प्राइ: कुट्टिसित' नाम थिर: करविधूननम् ॥" (साडित्यदर्पेण, ३१२१)

स्त्रियोंका केश, स्तन वा अधर धारण कर्ने से इष्ट होते भी ससभा म सस्तक श्रीर द्राध भूका वाधा डासनेकी पेटा करती हैं, वही पेटा कुटमित कड़नाती है।

हैमचन्द्रने कुट्टिमतको स्तियोंकै स्वाभाविक दय प्रकार प्रसङ्घारीका प्रनाभूत वताया है।

"जीजा विजानी विच्छित विंथ्योकः जिल्लिखितम् । मीट्टायितं कृट्टमितं जर्जितं विष्ठतं तथा ॥ विसमये व्यवहारः स्त्रीणां सामाविका दय॥" (धम, १।१७१-१७२) क्षष्टस (सैं० ह्यो०) नोसोत्यम् ।

कुडा ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ कपात-विश्रेष, पर-उष्टा कबूनर। २ कूटनेवासा।

कुद्दां (सं िति ) कुद्द-मानन् । जलम्बनुटटलुप्टहरू. पानन्। पा शश्रध्या केंद्रन्त, कांट सूट नदनेवाला। कुद्दापरान्त (सं पु ) सद्दामारतोक जनपद्विश्रेष, एक पुरानी वसती। एक शब्द नित्य बद्दवचनात्त है। "कुट्टापराना माध्या कुंचाः सामुद्रनिष्टाः।"

(भारत, भीष, ८घ०)
कुटार (सं॰ पु॰) कुट्यति भिद्यते चन्यते वा पित्सन्
पतिते मित शिषः, कुट-धारन्। १ पर्वत, पचाड्र।
(स्ती॰) २ कम्बल। ३ धतुराग, सुद्रव्यतः। ४ नेवल।
कुटित (सं॰ सि॰) कुट्ट-सा। १ किस्न, कटा चुवा।

२ चूर्णीकत, कूटा इया। ३ खण्डीकत, टुक्डे किया इया।

कृष्ट्रिनमांस (सं क्ली ) मांस्व्यक्तनेद, कीसा।
कुष्टिनी (सं क्ली ) कुष्टं स्त्रीणां कुलनायः कर्तव्यतया
भस्वस्याः, कुष्ट-इनि-क्लोप्। कुट्टनी, कुटनी।
कुष्ट्रिम (सं पु श-क्ली ) कुष्ट भावे चन् कुट्टेन निष्यत्रः,
कुष्ट-इमप्। १ मणिखिनित स्थान, जवाहरातसे जड़ी
ह्यो जगद्र। २ वहभूमि, क्टी पीटी जमीन्।
३ कुटी में भोपडा। ४ दाड़िस्बह्च, श्रनार ना पेड।
कृष्टिमित (सं क्ली ) मुद्दान्त देखी।

क्रांडिशारिका (सं० स्त्रो०) क्रांडिं मत्स्यमांसादिकं दरित क्रांडि-म्ह-खुल्-टाप् भतदत्तम्। दासी, टक्तुईः। कुडोर (सं० पु०) इंडते मस्मिन्, क्रांड-देरन्। पर्वेत,

पहाड़।
कुट्टी (हिं० स्ती०) १ कटाई, काटकूट। २ कटिया,
गडांससे काटा हुवा चारा। ३ किसी शिस्तका कागज।
वह कट्टा भीर सहाया जाता है। उससे पुढ़े भीर
कसमदान बनाते हैं। ४ मैं बीभक्ष, तक दोस्ती। इस
गम्दकी प्रायः वासक प्रयोग करते है। ५ परकटा

कबूतर। इड्डोर (सं∘ पु॰)इड्डते पस्मिन्, क्कुट देरन्। वर्वत, पद्माड।

कुद्दीरक (सं॰ पु॰ क्ली॰) कुटार स्वाय कन् १ चुद्र॰ पर्वत, क्लीटा पहाड़। २ कुटीर, भीपडा। ''वितीयन तसा असीन तहस व सम्मान कुट्टीरमं हला रिवतिन।'' (वितावण १७।१२) कुद्धल (सं॰ पु॰ क्ली॰) कुटते नारिकस्यो यन्त्रया दोयते यत्न, कुट् द्ववादित्वात् 'कलच् मुट्च। वग-दिस्थित। चण्र। १०८। १ मरकविश्रेष, कोई दोजछ। वद्यां पापियां नो रज्जु द्वारा पीड़न करते है। कुटति ईवत् विक्षाशोस्यु म्बी भवति। २ सुकुन, फूलको कुक्र खिली हुई कलो। ३ कोष।

कुद्मचित ( सं॰ वि॰ ) कुद्मसोऽस्य सज्जातः, कुद्मब-ं इतच्। मुकुचित, कचादार।

जुठ (सं• पु॰) कुळाते किखतेऽती, जुठ केदने कर्मणि ् घर्वे क। १ इच, पेहा २ चित्रक्षापुर, चीतकी साडी। जुटर (सं० पु॰) कुठ वाइनकात् करन्। १ सन्यनदण्ड बांघनेका स्त्रमा, मयानी घटकानेका खंभा। उसका संस्कृत पर्याय दण्डविष्कामा है। २ सर्पेविग्रेव, एक सांप।

कुठना ( चिं॰ पु॰) १ सृत्-पात्रविशेष, महीका एक बरतन। इसमें अनाज रखते हैं। २ चूनेकी सही। कुठांव ( चिं॰ पु॰) कुत्रित स्थान, खराव जगह। कुठाकु ( सं॰ पु॰) कोठित चाहिक भिनन्ति वा काष्ट्रम् कुठ-श्राकुन् किस्र। पिजविशेष, कठफोडवा।

कुठाट (हिं॰ पु॰) १ कुत्सित सम्जा, बुरा ठाट। २ कप्रबन्ध, बुरा इन्तजाम।

कुठाटङ्क ( सं॰ पु॰ ) कुठारटङ्क दव पृषोदरादिलात् साधु: । कुठार, कुल्हाड़ा ।

कुटार (स॰ पु॰) कोठित घनेन, कुठ करणे घारन्। १ मस्त्रविशेष, तबर, एक इधियार। उसका संस्कृत पर्योय—सुधिति, परश्च, परस्वध, कुठारी, पर्श्व, पर्खेष, कुठाटक्ष और द्रुवनहै।

"पाक कछ कुटार न दोना । तो में कहा कोप करिको ना " तुल हो हिं माहिन परिशेष खुण्डमें कुटार का लच्चणादि इस मिनार कि खा है, — 'कुटार दो प्रकार का है। एक से कि हो वस्तु को हाथ पर रख और हूमरे से उनको हाथ पर रख और हूमरे से उनको हाथ पर रख और हूमरे उनको हाथ परिमाण में ५० पल देखें में १५ महन्ति भीर विस्तार में ५॥ हं गुलि रहने से खेष समसे जाते है। इसी प्रकार परिमाण में ४० पल देखें में १३॥ महन्ति एवं विस्तार में ४॥ हं गुलि होने से मध्यम भीर परिमाण में २० पल, देखें में १२ घं गुलि तथा विस्तार में १॥ मं गुलि रहने से निक्ष कुटार कहाता है। उक्त सकल कुटार याज, घव, धन्वन, याक, मजु न, धिरोष, धिं ग्रप, मसन, राजहन्त, इन्द्रवन्त, तिन्दु क, सोमवल्ल भीर खेता जु न काष्ठ पर चलां ये जाते हैं।'

कुळाते कियते इसी कुठ् कर्मणि प्रारन्। २ कुठेरक-ब्रच, एक पेड।

ं कुठार—पंजाबके शिमला जिलेका एक पहाड़ी राज्य। यह श्रज्ञा॰ २०'हे२ ५ एवं ३१° १ ला श्रीर देशा॰ ७६° ५७ तथा ७७' १ पू॰के मध्य सवायूची पश्चिम श्रव-स्थित है। इसका चित्रफल २० वर्गमील है। सोक- मंख्या प्रायः ४१८५ होगी। ४७ पीढियां बीती कि जम्मू-राजीरीके एक राजपूतने इसे खापन निया जी सम्बन्धान प्राक्तमणकारियों से बचकर निकल आये थे। १८१५ ई॰ को गुरखोंके दूरीसूत होने पर प्रंगरेजोंने फिर राजाको सिंहासन पर बैठा दिया। राज्यका पाय ११०००) क् है। इसमें १००० कः कर देना पडता है।

कुठारक (सं० पु०) कुठार घष्पार्थे स्वार्थे वा कन्।
१ कुठार कुल्हाडा। २ चुद्र कुठार, कुल्हाड़ी। कुठारक तेल (सं० क्षी०) धरीर तथादिका तैचित्रिष,
जख्म पर लगाया जानेवाला एक तेल। १०० पल कुठारक चल्लप जलों उवाल पादावयेव रचनेवे तैल-प्रस्थको पाक करना चाहिये। कल्किके लिये कुठार, प्रपामार्ग, प्रोष्टिका धीर मिक्क का चूर्य हालते हैं।
(रहर ताहर)

कुठारिक्कवा (सं॰ स्त्री॰) कन्दगुड़् ची, कुरैया। कुठारपाणि (सं॰ पु॰) १ परग्रसम। (त्रि॰) २ कुठार प्रथमें किया दुवा, जो दायमें कुल्हाडी किये हो। कुठाराघात (सं॰ पु॰) कुठारका भाषात, कुल्हाड़ेकी

कुठारिका (सं० स्त्री०) कुठारी-कान्-टाप् पूर्वस्य इस्तः। १ कुठाराक्षति चस्त्रविभेष, कुल्हाही-जैसा एक नक्तर उससे भिराविध किया जाता है। उत्त घस्त्र वास इस्त्र बारा विध्य भिरावर रख दक्षिण इस्त्रका मङ्क्ष्ट भीर मध्यमे मङ्गुलि एकत कर उसकी ठेख लगा व्यवहार करते हैं। (स्त्रुग) २ कुठार, कुल्हाही।

कुठारी (सं• स्त्रो॰) कुठार-कीप्। कुठार, कुललाड़ी। कुठाक् (स॰ पु॰) कुठ-सारु। १ भस्त्रकार, हथियार बनानेवासा। २ तस्त्र, पेड। ३ वानर, बन्दर। ४ कीय, बक्रूर।

कुठालो ( हिं० स्त्री० ) घरिया, सीमा चांदी गलानेका क्षीटा बरतन ।

कुठा इर ( हिं॰ पु॰) १ कुत्सित स्थान, कुठीर । कुठि ( सं॰ पु॰) कुठ्-इन्-किच । कठि कन्योपैनीपय। च धरधर १ पर्वत, पहाड । २ हच्च, पेड़ । कुठिक ( सं॰ पु॰) कुठ-इकन्-किच । कुछीयदि, कुठ । कुठिया (हिं॰ स्त्री॰) पात्रविशेष, एक वन्तन। वह महीकी वनती है। कुठियामें भनाज रखा जाता है। कुठिकक (सं० पु०) रक्षपुनर्नवा।

कुठी (सं० स्त्री०) इच-विशेष, एक पृष्ठ। वह एक प्रकारका क्षस्म है। उससे बङ्गालमें रङ्ग बनता है। कुठिर (सं० पु०) कुग्छित तापयित वैक्स्य करोति वा, कुठि-एरक् वाहुलकात् सुमोऽभावः। पितक्षित् हि-गिह-गिह देशिय एरक्। उच्चराध्रदा १ प्रक्रि, भाग। २ तुलसी। ३ खितालैक छच्च, बबर्द। ४ पर्णस, कासी तुलसी। ५ सन्देशिच, एक पेड़।

क्षुठिरक ( र्सं॰ पु॰ ) क्षुठिर द्रव कायित प्रकागते, क्षुठिर-के-क । १ तुलसी । २ खे ततुलसी । ३ सितार्ज क, बस्द्रें । उसका संस्कृत पर्याय—स्वेततुलसीके प्रवीमें अर्जका, खोतपणीस एवं गन्धपत्र भीर सितार्ज क तुलसीके वर्षों वर्षों, तुक्री, तुक्री, खरपुष्पा, अज-गिल्लाका सीर पर्णाय है । ४ नृन्दीहन ।

कुठेरज (सं॰ पु॰) कुठेर इव जायते, कुठेर-जम ड। ब्बें ततुससी, सफेंद तुससी।

बुटेस (सं॰ पु॰) कुठ-एक्क्। चामरवात, सुरक्ककी इवा।

कुठोर ( चिं॰ पु॰ ) १ कुल्सित स्थान, बुरी जगइ। २ अनुचित अवसर, वेमीका।

कुड़ ( र्डि॰ पु॰) १ कुष्ठ, कुट। २ ग्रम्नशामि, करूँरा। (स्त्री॰) वृजांचा, ग्रगवांसी।

जुडकुड़ (डिं॰ पु॰) प्रव्यक्त ग्रन्दविशेष, एक वैमानी सफ्त । उसकी उचारण कर पशुपची श्रादि चैत्रसे निवारण करते हैं।

कुड़क़ुडाना (हिं• क्रि॰) १ हरा मानना, कुड़ना है २ पची डडना, चिड़िया भगाना।

कुडकुडी (हिं० स्ती॰) तुभुचा वा पनीर्णके समय उदर में होनेवांचा मध्द, गुडगुडाइट।

कुड्प ( सं० पु० ) कुड्-कपन्। १ परिमाणि निशेष, एक नाप। कुड्प— ३२ तो ले या द्र पलका कोता है। कुड्पमा ( डिं॰ क्रि॰) जोतना। वितस्ति परिमाण कंगनी वह याने पर खेतका जोतना कुद्पना कारात है। कुड्बक्क ल व्यवद्दं प्रान्तके धारवाट जिलेकी एक जिल्ला-यत सेणी। उक्त जिलेमें इनकी संख्या प्राय: ८५०० है। कुड्बुड्राना ( हिं० क्रि॰) कुड्बुड्राना, भीतर कुट्रना। कुड्री ( हिं० स्त्री॰) १ कुख्डती, गेंड्रो। २ भूमिवि-धेष, एक जमीन्। नदीके घुमावसे तीन भोर घिर जानेवाली भूमि कुड्री कहाती है।

कुड़ न ( हिं० स्त्री०) घरीरकी ऐंठन, जिस्सका खिचाद। वह रक्त गर्मया ठच्छा पड़ नेसे हो जाती है।

कुडली (सं० पु०) काञ्चनारभेद, किसी किसाका कचनार।

कुडव (सं॰ पु॰) कुर्डित परिमाति अनेन सस्मिन् वा कुड़-कॅवन्। १ परिमाणिविशेष, एक नापजीख। जीजावतीके मतमें उक्त परिमाण प्रस्का चतुर्थां ग्र है। किन्तु वैद्यकमतसे वह ३२ तोजेका होता है। उसका संस्कृत पर्याय—शक्ति, अष्टमार भीर गरावार्ध है। कुडा (हिं॰ पु॰) कुटकहृद्य, कुरैया।

कुडालक-कोङ्मणदेशको एक ब्राह्मणस्रेणे । किसी संस्कृत ग्रन्थमें इन्हें घटकमेरिहत कहा है।

कुडालदेशकर-गीडब्राह्मणोकी एक श्रेणी। वह वंबई-के कोइन जिलेमें प्रधिक रहते हैं।

ज़डाबी ( हिं० स्त्री॰ ) ज़ठारी, ज़ल्हाड़ी।

कुड़ि (सं०पु०) कुराइग्रते दद्यते, कुड़ि-इन् । घरीर,

कुड़िय (सं ॰ पु॰) कुड्यते मच्छते 5 सी, कुड़ बाइजनात् य-इट्। सत्स्यवियेष, एक मद्यली। वह मधुर, इद्य, कषाय, शम्मिदीपन, जघु, स्निम्ध, वातमें पय्य, रोचन, बच्च भीर कोष्ठवन्यकर होता है। (राजनिषय,)

कुडुक (हिं० पु०) १ वाद्यविश्वेष, एक बाजा। (स्त्री०) २ वस्थाकुक टी, प्रण्डान देनेवाची सुरगी। ३ निर-र्थक, फजूस।

कुड़प ( सं॰ पु॰ ) कुपुत, शारका ताला।

कुड़ इची ( स'० स्त्री॰) कुड़ी चुट्टा इची कारवेझी, कर्मे॰ धा०। चुट्टकारवेझक, कोटा करेखा। उत्त जताका फल कटु, उच्चा, घतिकच्च, दीपन भीर वातरत्नकर होता -है। फिर उसका कल्— अभीहर, मस्मोधन भीर बीनिटेक्स है। (राजनिक्क,) कुडिर (हिं॰ स्त्री॰) एक नासी। वह कुरियामें राव या घोरा निकासनेका प्रस्तुत की जाती है। कुडिरना (हिं॰ क्रि॰) रावकी जसा बहाना। कुडील (हिं॰ वि॰) कुस्तित भाक्तिविधेष, भद्दा। कुडमल (सं॰ पु॰-क्षी॰) कुड वास्त्रे कलच्-सुद्च। वर्षादम्यवित्। हण्रार्थः। १ सुकुत्त, खिलती कसी। २ नरकविधेष, नीर्षे होजख। २ कुश्रस्मनीका निकट-वर्ती कार्षे तीर्थ।

"रामकुकः नृज्ञालच प्राचीसिद्ध' ग्राणीयसम् । एरं चेतं महादिव सार्वविष विनिर्मितम् ॥'' (सहप्रद्रिखप्ड, २।१।२८) ४ नो सित्यस्य ।

कुड्मबदन्ती (सं॰स्ती॰) कुडमजबर्त्टन्तः ऋसाः, बद्दनी॰। मुकुखबत् दन्त-विधिष्टा स्त्री, कसी-जैसे दांतवाली स्रोरत।

क्कड्सिक्ति (म • वि॰) कुड्सनः सन्द्वातोऽस्य, कुड्सन्त-इतम् । सुकुनित, किन्याया हवा ।

क्कडर (सं०क्षी०) क्षडी साधुः, क्किडियत्। यदा की श्रद्भग्रादित्वात् यक् डुगागमयः।१ भित्ति, दीवार्। २ विलेपन। ३ कीतृडल, ताळ्वः।

कुडाक ( सं॰ क्ली॰ ) कुडा खार्य कन् । भित्ति, दीवार । कुडाकीटक ( सं॰ पु॰ ) ग्रहगोधिका, क्रियकनी । कुडाच्छेदी ( सं॰ पु॰ ) कुडां भित्तिं क्रिनत्ति विदारयित, कुडा-किद्-पिनि । चौरविश्रेष, सेंध नगानेवासा चोर । कुडाईद्य ( सं॰ क्ली॰ ) कुडाखितं कुडाख्य वा केदान् । भित्तिका गते, दीवारका गद्या । श्रपर संस्कृत नाम— खानिक है ।

क्कुडामसी ( सं॰ स्त्री॰ ) कुडो मसी इव, मस्यजातित्वात् स्टीष् यसीप:। ग्टहगोधिजा, विपननी ।

कुद्यमत्स्य (सं•पु॰) कुद्यं मत्स्य दव । व्हिपनाची । कुटंग (सिं•पु॰) कुत्तित, घाचरण, दुरा तरीना । (वि०) २ कुटंगा, घनभित्र ।

कुढंगा ( हिं॰ वि॰ ) कुल्तित भावरण वा कर्मीवशिष्ट, बुरे ढंगवाला ।

कुढंगो, कडंग देखी।

क्कडन (सिं॰ स्त्री॰) १ परिताप, जलन १२ परकष्ट-दर्भनजन्य दुःख, दूसरेकी रफान स्नोनेवाकी तक-स्नोफको देख कर पैदा सोनेवासा रस्त्रा

Vol. V. 11

क्षुढना ( चिं॰ क्रि॰ ) परिताप करना अलना। क्षुढ़व ( चिं॰ वि॰ ) १ वेढव, खराव । २ किउन, सुग्किल।

कुदाना ( र्हि॰ कि॰ ) परितापित करना, चिंटाना। कुष ( सि॰ पु॰ ) कुष-श्रच्। १ श्रष्कसम्बद्धाः, पीपलकां पेड।

कुणक (सं॰ पु॰) कुण्यते उपिक्रयते, कुण कर्मणि घन्नयें क अनुकम्पायां कन्। सद्योजात शिग्र, हानका पैटा इवा बच्चा।

"तं ले यञ्जयकं जपय जीवसानंतुवाद्यमानसवेद्या।" ( भागवत, ४१ ८ ) 'एयक्रयकं इरियबालकम्।' ( श्रीसर )

कुण इत्र (म॰ पु॰) कुणं शब्दकारकं खरसेट् जरयित कुण जृ श्रम्सभू तत्र्यश्चें इत् सुम्च। वनवास्तु कविशेव, किसी किसाका लक्ष्की वधुवा। वह—मधुर, क्या, दीपन श्रीर पाचन होता है। उसका शाक—विदोषन्न, मधुर, क्या, दीपन, ईषत् कषाय, संयाही श्रीर सम्बु है। (राजनिवयः)

कुणश्चर ( मं॰ पु॰ ) कुणं जरयित, कुण-जृ वाष्ट्रसकात् खन् । क्रण्य रेखो ।

क्षणश्चा (सं॰ फ्ली॰)क्षणं जर ऋष, जङ्गली बधुवा। कुणश्चीक्षणका देखी।

क्रवटी ( सं॰ स्ती॰ ) मन:-श्रिनाविशेष।

कुणन ( सं० क्षी० ) कुण-च्युट्। यच्द, पावाज ।
कुणप ( सं० पु० ) किण-क्षयन् सम्प्रसारण्य । १ यव,
चाय । २ युक्तदोष, पातंवदोष । ३ यवको भांति
चितनाया्य देह, सुरदेकी तरह बंधा हुवा जिसा हि
४ यस्त्रविशेष, भाचा, बरछो । उत्त यस्त्रके चचणादि
हेमाद्रिपरियेषखण्डमें इस प्रकार चिखे हैं—परिमान्
पाने ३० पन पीर विस्तारमें २४ षंगु लि रहनेसे कुणप
स्रेष्ठ होता है । फिर परिमाणमें २५ पन एवं विस्तान्
स्मे २२ यगु लि मध्यम पौर परिमाणमें २० पन तथा
विस्तारमें २० षंगु लि कुणप निकाष्ट है । यस्पवयस्त्रों के
लिये परिमाणमें २० पन एवं विस्तारमें २० पंगु लि
मध्यम और परिमाणमें १२ पन तथा विस्तारमें १६पंगु लि कुणप निकाष्ट रहता है ।

(ति•) ५ पूति शवकी माति दुर्गन्य, सड़ी सामकी तरह बदवू देनेवासा । कुणपगन्ध (मं॰ पु॰) कुणपवत् गन्धः । प्रवगन्धः, मागकी ददवृ।

कुणपा, कुद्रशे देखी।

सुणपाण्डा (कुनपाण्डा)—दिचिणाययके एक पाण्डाराज। नामान्तर कुछ या सुन्दर-पाण्डा था। उन्होंने
चीनराजकी युवर्में जीत उनकी कन्या विनितेखरीसे
विवाह किया। प्रथम वह जैन रहे। किसी समय
पीडित होनेपर उनकी रानीने प्रसिद्ध शिवीपासक
ज्ञानस्वन्धसूर्तिस्तामीको बुलाया था। स्वामीजीने
राजाको त्रारोग्य किया। उसीसे कुणपाण्डाने ग्रेबधम ग्रहण कर भादेश निकाका था—'हमारे राज्यमें
कोई जैन रह न सकेगा। जो रह आयेगा, वह ग्रिरन्क्ट दका दण्ड पायेगा।' फिर छन्होंने चोलराज्य
ध्वंस श्रीर तंजोर तथा उरे ग्रुर नगर भस्मसात् किया।
छन्होंने चोलराजपुषका वलवत् पाण्डा नाम रखा
था। उन्होंने भादेशसे चोलमन्त्री महुराके प्रधान मन्त्री
पदपर नियुक्त हुवे। पाण्डा-राजके समय श्ररव महुरा
नगर पंचुचे थे।

मार्कपोलोके मदुरा जाते समय कुणपास्का विद्य-मान रहे। उन्होंने अपने ग्रन्थमें 'सेन्ट्रेरवन्दी' नामसे सुन्दर नामधारी कुणपास्काका एक्केख किया है। कुणपास्काके ज्ये ष्ठपुत्र वीरपास्काचोल थे। वह १०६४ ई० की राजेन्द्र कुलोत्तुङ्ग चीलकर्ष्ट क पराजित हुवे। कुणपाभी (सं० ति०) कुणपभचक, सुर्दाखोर। कुणपी (सं० स्त्री०) कुणप गौरादिलात् स्टीष्। विद्र-शारिका, एक विडिया।

कुणस्वाङ्व ( सं॰ पु॰ ) एक प्राचीन वैद्याकरण ।

'क्षपरवाह नेष वहीनरः कलाई विहीनर एव।'' (महासाध)
कुणवीरपण्डित—दिल्लिण देशकी एक विख्यात पण्डित ।
विद्रलपत जिल्लीमें उनका जन्म हुवा था । उन्होंने
नेमिनाथ और विष्पापत्तिथल नामक दो काव्य
रचना किये।

कुणारी (सं॰ स्तो॰) कुष्ठरोगवि**चित भच्छद्र**च्य**,** यव॰ पर्पटी ।

कुचार ( सं ० ति० ) क्षय शब्दने बाद्यसमात् भार उत्तरमारणद्य । क्षयनमोन, बोचनेवाला । "सहदानु पुरङ्गत चियन्त महस्तमिन्द्र स्विपण्य ज्ञाबारम् ।" ( स्टब्स् १। १०। ८)

'ज्ञवाद' हवनशीलम्' (सायव )

कुणाल (सं० पु०) क्षण-कालन् सम्प्रशारणञ्च । प्रीयुक्त-निम्यं कालन् इन्हः सम्प्रसारण्यः च्या १।७६। १ देशविश्रेषः, एक सुल्काः २ अयोक्तराजपुत्र एक वीद्यां कनाल देखोः। ३ पिचविश्रेषः, एक चिड़िया।

कुणि (सं० पु॰) कुण-इन्। १ तुत्रष्टच, तुनका येड। १ सभैस्थानविशेष, कूपँर, जिस्मका एक भाजुक जगह। कच श्रीर भचके मध्यवर्ती स्थानको कुणि कहते हैं। (बामटा)

३ राजविश्रेष, कीई राजा । उनके पिताका नाम जय और पुत्रका नाम शुगन्धर था । ४ सुनिविश्रेष । ५ कोई धर्मशास्त्रप्रिता।

"कुषीय कुषिताहिय विश्वामित्रकृताय ये।" ( पराग्ररमाधव )

विदेहराजवंभीय सत्यध्वजके पुत्र। (विषपुराण ४। भ्रेष्ठ०
 कोई प्राचीन वैद्याकरणः।

"क्षियना प्रायद्ययाचार्थनिर्देशार्थन्।" (महासायप्रदीपे कैयट १।१।६७) ( सि॰) क्षुकर, वक्ष वं अक्षसेय्य इस्तविग्रिष्ट, टेटें हायवासा। गर्भियोका अस्ति पूर्यं न होनेसे गर्भेष्य ग्रिग्र क्षुल, क्षुल, सामन प्रस्ति होता है। (सगुत)

क्षुच्छिक—कोई धर्मशास्त्रप्रिता । भाषस्तस्वधर्मस्त्रमें उनका नाम उद्घत दुवा है।(भाषसम्बद्ध,१।१८।०) क्कुचिताहि (सं०पु०) कोई धर्मशास्त्रप्रिता।

कुषिन्द ( सं० पु॰ ) कुष शब्दे किन्द च । कृषि पुच्योः किन्द च । चष् ४ । न्द्र । शब्द, श्रावाज ।

कुणिपदी ( स'॰ स्ती॰ ) कुणिरिव किण्डतमितः पादोऽस्याः, कुणि॰पाद-ङीष् पद्मावस्य। श्रन्थगमनमितः-विभिष्टा स्त्रों, कम'चन सकर्नवासो श्रीरत।

कुणिबाइ (सं १ पु॰) एक सुनि।

कुणी (सं०पु॰) कणभजातीय कीट, एक कीड़ा। कणम देखी।

अष्ट (सं• ली॰) १ पर्जन, सफीद तुलसी। २ गुण्ट-तृष्ण, एक घास।

क्राप्टम ( म ॰ वि० ) क्रिटि वैकालो एवल्। ए स, मोटा

कुर्एंकुरएट ( सं० पु॰ ) किर्एो, भाडी।

कुराह (सं० वि) कुराहित क्रियास सन्दीभूतो भवति, कुठि सम् । १ प्रक्रमेराह, निकसा । २ सूर्ते, वेतकूफ । श्रीमाडुचित,, सिक्कडा स्वा । ४ प्रतिबंद, वंधा स्वा ।

कुच्छक (सं ० ति०) कुच्छति कुच्छयति वा प्राव्तानं जड़ीभूतं करीति, कुच्छि खुल्। १ मूर्खं, वैवकूफ। २ सद्वीचविधिष्ट, सकुचनेवाला।

कुण्हता (सं॰ स्त्री॰) कुण्हस्य भावः, कुण्ह-तस्। १ प्रचमता, नाताकता। २ सूर्खेता, वेवकूणी। ३ सद्वीच, सकुच।

क्तुचिहत (सं• ब्रि॰) क्तिंठि कर्ति ता । १ सद्घुचित, सिक्तुचा दुवा। २ चिह्नात, शरमाया दुवा। ३ प्रप्रतिभ, वेरोव। ४ प्रचम, नाकाविता।

कुरह (सं क्लो॰) क्लापति, क्लापः । जम्मात् छः। उप्र। १११। १ परिमाणविश्रेष, एक नाप या तीस । क्लाप्डाती रस्त्रते जलं यत्न, क्लाप्डा प्रधिकरणे प्रण्। २ देवखात जलाश्य । ३ जलाधारविश्रेष । वैद्यकमतसे उसका जल प्रान्त एवं कफवर्षक, रस्त, स्रष्ठ श्रीर मधुरस्स होता है। (राजव॰) ४ पात्रविश्रेष, एक वरतम।

" सुर्व की चीन कुखोशी सेवो नावधतादिय । " ( रहु, १ । प्र ) थु खाली, हाडी। ६ होमके लिये चन्त्राधार स्थानः -विशेष । हिमाद्रि-दानखण्डमें उसका बचणादि इस प्रकार खिखा है-विदिसे पदान्तर दूरवर्ती खानमें नी या पांच चतुष्कीण क्राण्ड बनाना पड़ते है। (भनिष्य प्रराण) प्रामायरष्ट्यमें गोलाकार पीर नासाकार कुछ बनानिका विधान है। नी क्षुण्ड बनानेमें पाठ दिक् न्याठ और देशान तथा पूर्व दिक्के मध्यस्थानमें एक क्राच्ड बनाते हैं। पांच बनानेमें प्रधानतः चार दिक्से चार श्रीर ईशान दिक् एक कुण्ड रखा जाता है। कामिकके फलकामनानुसार क्रांग्ड बनानेकी दिक् भीर उसका प्राकार प्रथक् प्रयक् निर्देष्ट है। यद्या-पूर्वदिक चतुष्कीण, प्रानिकोणमें योनि-जैसा श्राक्तिविधिष्ट, दिश्वणमें सर्धे चन्द्राकार, नैसर्टे तमें जिलीय, पश्चिममें गीलाकार, वायुक्तीयमें बर्कीया, उत्तरदिक् पद्माकार श्रीर ईशान्दिक, भष्टकीय कुण्ड बनाना चाडिये। भविष्यपुराणमं श्रीमके श्रमु-सार कुण्डका इस्त-परिमाण इस प्रकार सिखा है— धताध श्रोम करनेके सिये मुष्टियद एक इस्त, -एक धत हीम करनेका एक घरित, सहस्त हीम करनेका एक-इस्त, श्रमुत हीम करनेका दा इस्त, सब श्रीम करने-को चार इस्त श्रीर केटि श्रीम करनेका श्राठ इस्त कुण्डका परिमाण रखना स्वित है।

वज्ञ सकव कुण्डके मध्य भागमें पद्माक्षति नाभि निर्माण करना पडता है। उनका, परिसाण सुष्टि, भरित भीर एक इस्त परिमित है। कुण्डमें तीन धक्क कि वच भीर चार शक्क कि विस्त त नाभि बनाना चाहिये। परिमाणको हि हि से समुचार नाभिका परि-माण भी यद्याक्षम दो यव बढाना पड़ता है। पोछे वक्ष नाभि तीन भागमें बाट वसके मध्यभागमें एक कि पाँका बनाते भीर कुण्डके विद्यागमें जाठ दल निर्माण करना आवश्यक बताते है। पवराव देखे।

कुण्डन दोष इस प्रकार कहे है—कुण्डना खात श्रीक हीनेसे रागी हीना पडता है। खात भरूप रहनेसे धेतुच्य श्रीर धनचय होता है। कुण्ड वक हीनेसे सन्ताप सहते है। क्रिक्सण्डल होनेसे सृत्य श्राता है। सिख्साशून्य रहनेसे श्रीक छठाते हैं। सिख्ला श्रीक लगानेसे विक्तनाश होता है। श्रीनिश्च्य होनेसे सार्थानाश होता है। फिर कुण्डसून्य रहनेसे प्रजनाश हुया करता है। (विश्वका)

( कुछके सम्मर्थमें विद्यन विवरण जानने सो निवधितित स स्वत यय द्रष्ट्य है—माधवग्रस-रिवत सुष्ट्रकार्यहान, द्रुण दिराजरिवत सुष्ट्रकार्याता, महत्त्वसीपर-विरिध्य सुष्ट्रकारिका, विश्वनाथको सुष्ट्रकौस्दी, रामानन्दतीर्य-प्रणोत सुष्ट्रकार्यप्रमान, बल्पद्रस्त काविदास्त्रचित सुष्ट्रस्त्यम्दीय, महाहेव-विरिध्य सुष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, कार्यप्रदेश्व, कार्यप्रयोक्त सुष्ट्रम्य, नरहरि भटको सुष्ट्रम्यक्षप्रकारिका, रामचन्द्राचार्यका सुष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्यम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम्य, वर्ष्ट्रम

(पु॰) कुण्डाते दश्चते जुलं प्रनेन, जुडि दाइ

कमणि घष्। ७ पतिके वर्तमान रहते उपपतिजात पुत्र, दोगला लडका।

''परदारेषु जायेत दो सुतो कुष्ङगोलको । पत्यो जीवति कुष्ङ: स्यात् स्ते भतेरि गोलक:॥'' मतु ३। १७४।'

'यित जीवित रफ्ती उपयितिके घौरससे उत्यव दोनिवाले प्रव्नको छुग्छ घौर पितिके मरने पोक्टे उप-पितिसे जन्म लेनिवाले प्रव्रको गोलक क्राइते हैं।'

बच्चादिखख्में भी लिखा है:-

'गोलकं कुष्डगोलख हिविषं परिकीतिंतम्। ब्राह्मणी विषवा गारी व्यक्तिचारेण गुर्विणी ॥ १८॥ गोलकं तस्त्रा पुत्री वे सूद्रवद्याट स्ववलम् । ब्राह्मणस्य यटा पुत्री नाता हादमवार्षिकी ॥ २०॥ प्रविवाहिता च तस्त्रां वे नातस्वेवानुगोलकः । ब्राह्मणी विषवा चेव पुनवि वाहिता कृता ॥ २१ तत्पुत्रः कुष्डगोलस्य सर्वे धर्मवहिष्क तः ।"

( सहााद्रिखख, उत्तराघे ४ घ० )

गोलक श्रीर कुण्ड-गोनक दी प्रकारने जारज शुत्र होते है। विधवा ब्राह्मण-कन्या व्यभिचार हारा जो प्रत्न हत्यादन करती, उसे विह्नसण्डली गोलक कहती है। उसका श्राचरण श्रूद्रवत् होता है। ब्राह्मण-कन्या हाद्रयवसार उसीण होते भी यदि श्रनूदा रहें श्रीर उसे भविवाहित श्रवस्थामें किसी पुरुषने संस्वये पुत्रोत्यादन करे तो उस पुत्रका नाम श्रनुगोलक पड़ेगा। विधवा ब्राह्मणो पुनर्विवाहिता होनेसे कुण्ड्योज सन्तान उत्यादन करती है। वह सकल धर्मकर्भवहिम्नू त है।

- नाम्सणी प्रस्तिने गर्भमें नाम्सणादि सवर्षे उपप-तिसे उत्पन्न होनेपर फुग्डनो उपनधनादि संस्तारका प्रधिकार है। किन्तु नाम्सण होते भी उसे त्रादादिमें यनदान नर्तेय नहीं। (मृत्तिकः)

द सर्पविशेष, एक सांप।

"कच्छपवाध कुछ्य तचकर महीरगः।" (भारत, १।१२६।६०) कुग्छक (सं० पु०) १ प्रतराष्ट्रके कोई पुत्र । (भारत, चाहि, १०६००) कुग्छ खार्थे कन् । २ कुग्छ । कुग्छक्यर्थ (सं० पु०) सुनिमेद । (बिक्रपुराव, ७।४८) कुग्छकीट (सं० पु०) कुग्छे नर्ककुग्छे स्थितः कीट इत चार्यक्ष स्मृष्टलात् । १ चार्यकमतावज्ञाने,

नास्तिक । कुर्ग्छ योनिकुर्ग्छ कीट दव। र दासकामुक, टक्क देकी सथा बुरा काम करनेका खाहिशसन्द । कुर्ग्छकील (सं॰ पु॰) १ दुष्ट व्यक्ति, पाजी शख्स, बुरा घाटमी। र पतित ब्राह्मणीका पृत !

कुण्डगोनक (सं० क्ली॰) कुण्डे पात्रविशेषे गोनं क् जनं यत्र। १ काष्ट्रिक, कांजी। (पु०) कुण्डय गोर्ज-कस ती, दन्द! विधवा ब्राह्मणीजात पुचदय। कुण्ड देखी। कुण्डप्त (सं॰ पु०) कुण्डं तदाकारं गच्छिति प्राप्नोति, कुण्ड-गम बाहुनकात् ख-डिच। कुष्त, पेड़ोंसे विरी हुई जगह। प्रकृत पाँठ कुडक्ष है।

कुर्एङ्क्ष्मक, कुए देखो।

कुगड़ज (सं० पु०) धनराष्ट्रके एक पुत्र।

( भारत, चाहि, ६७ प० )

कुग्डजटर (सं॰ त्नि॰) कुग्डमित्र जठरं यस्य, बहुत्री॰। कुग्डकी भांति उदरविधिष्ट, गहुं-जैसे पेटवाना। (पु॰) २ सुनिविशेष।

"भाने यः कुष्ड तरहो हिनः कालचयसया।" (भारत, भारि, ४१ प॰) क्षण ्ड कुण्डाकार (सं॰ पु॰) कुण्ड कुण्डाकार धारयति, कुण्ड- छु- पिच्- त्रण्। १ सपविशेष । (मारत, समा, ८४०) २ छतराष्ट्रके कोई पुत्र । (भारत, पारि, ११०।११) कुण्डपाय (सं॰ पु॰) सोमजना।

कुण्डणियनामयन (सं० स्ती०) कुण्डणियनां श्रय-नम्, श्रसुक् समा०। एकविंशित रात्रि दीचित रहतेसे होता है। उसके पीछे १ मास जानेसे सोमसंग्रह करना एडता है। फिर यथानियम यशारमा कर्तेश्य है (शायसायन श्रीतस्त १२४॥६०, कालायन श्रीतस्त २४॥२१)

कुण्डपायिनामयनन्याय (सं॰ पु॰) जैमिनिकथित न्यायविशेष । उक्त न्याय कुण्डपायिनामयन नामक यज्ञके श्रन्तिक्षेत्रविधानमें प्रकृत श्रनिक्षेत्रको श्रपेद्या अन्य कर्मेका प्रतिपादक है।

कुण्डपायी ( सं॰ पु॰ ) कुण्डेन कुण्डाकारचमसेन पिवति सोमम्, कुण्ड-पा-चिनि । कुण्डदारा सोमपानकारी; उक्त ग्रब्द प्राय: बद्धवचनान्त प्रयोग किया जाता है। कुण्डपाय ( सं॰ पु॰ ) कुण्डे: चमसे: पीयतेऽस्मिन् सोम इति शेष:, कृण्ड-पा श्रिकिंग्णे खात् युगागमस्य । क्रती कुछ्वायसभाषी। पा १। १। ११९। एक यद्म । 'यसे ग्रह्मको नवात् प्रयपात् कुष्डवायः ।'' ( ऋक, घ१७१३ ) ''कुष्डवायः ऋतु. ।'' ( सहासाय, ३ १।६ )

कुण्डपुर---दिचणापर्यके कनाडाका एक नगर। वस प्रचा० २७° ३५´ ७० धीर देशा० ७५`१५´५० पर प्रवस्थित है।

कृष्ण्डप्रस्य (सं० पु०) नगरविश्रेष, एक शहर। (काश्वितः (२१७)

कुर्ग्डमेदी ( स॰ पु॰ ) धृतराष्ट्रके एक पुत्र । ( भारत, वाहि. ११७१२)

क्षाण्डल (सं॰ क्षो॰) क्षाण्डाते रच्छते, कुछि ह्यादित्वात् कचन् यद्दा क्षाण्ड तथाकारं चाति ग्रह्माति, क्षाण्डला क । १ कार्णाचद्वारविशेष्ठ, कानका कोई गद्दना । "कार्नन कुण्डल-कुष्टित कैसा।" (इतुमन् वाषीया)

२ पाश, फांस। ३ वलय, बाला । ४ वलय सहस्य बन्धनी । ५ समूह, टेर। (पु॰) ६ कीरव्य कुन्त-जात सर्प विश्रेष्ठ, कोई साप। (मारत, षादि १०प॰) ७ रक्ष काञ्चन हुण, लाल कचनार।

"रज्ञपुषः कोविदारो ग्रम्भवस्य क्रष्डलः।" (रवमावा) कुष्य्डलना (सं॰ स्त्रो०) कुष्य्डलं वेष्टनं करोति, कुष्य्डल-षिष्ट् भावे ग्रुच्-टाप्। वेष्टनकार्यं, घिराव। "विषमां क्रष्डलनामवापिता!" (नैषध)

कुण्डलपत (सं॰ पु॰) प्रश्वनिशेष, देवनाका पेड। कुण्डलपाण्डा—एक् पाण्डावराज। वड कुवसयानन्द याण्डाके प्रत्र थे।

कुण्डला (सं•स्त्री•) १ नदीविश्रेष, कोई खास दरया।(भारत,भीभ, ८। २१)

२ व्रिपुरा जिलाने मन्तर्गत कोई प्राचीन यास । वह प्रचा॰ २२° १२ चि० घीर देशा० ८१' १द पू० पर पर्वास्थत है। ३ प्रजमेरके प्रन्तर्गत एक नगर। वह प्रचा॰ २७' २५ घ॰ घीर देशा० ७५' १५ पू॰ पर प्रवस्थित है।

कुण्डलाकार (सं० वि०) कुण्डलवत् माकारी यस्य, बद्दती । कुण्डलकी भांति माकारविशिष्ट, वासा जैसा।

कुष इतिका (सं॰ स्त्री॰) मात्राक्रन्दोविशेष, कुष् हु॰ जिया। उसका सच्चष इस प्रकार है:---

> "तुष्पविका सा कथाते प्रथम' दीहा यह । नीला चरप्पनतुष्टयं प्रभवति निमलं तह ॥ Vol V, 12

प्रभवति विसल्' तत्र पदमतिपृक्षकितयमकम् । श्रष्टपदी सा भवति विमलक्षविकीयन्त्रगमकम् ॥ श्रष्टपदी सा भवति सुद्धित-प्रक्तिमग्डिलिशा । कुष्टजीनायकभणिता विद्युधकणे ' कुष्डक्तिति ॥''

डिन्दोमें गिरिधरदासको कुण्डलिका( कुण्डलिया ) प्रसिद्ध हैं। कृष्टिनी देखी।

कुण्डि विनायक ( चं० पु० ) विङ्ग स्वपं, भूरा सांव। कुण्डि विनो ( सं॰ स्त्रो० ) कुण्ड वं प्रस्यस्याः, कुण्डि व-इनि-क्डोप्। १ कुचकुण्डि विनो न।स्त्रो यक्ति । तन्त्र-सारमें विष्वा है—

> "ध्ययित् कुष्डविनो' सुन्धाः मृलाधारनिवासिनीस् । तालिष्टदेवताद्यां साधं विवत्तयानितास् ॥ कोटिसीदांभिनोभासां खयम्पूजिङ्गवे'ष्टनीस् । तासुद्याय महादेवी प्राचनन्त्रेण साधकः ॥ स्वाहित्तवरे योता यावष्कः तास द्वरासन् । स्वीवासम्यान्त्रय्ये समाहितमनाचिरस् ॥ तत्त्रभाषट्वयासं सरोरसिय विन्तयेत्।"

सुद्धा मूनाधारनिवासिनी, इष्टदेवतास्वक्षिणी, साधितवस्यदारा विष्टिता, कोटि विद्युत्की मांति हट्जस्कान्तिविश्वष्टा, स्वयमूलिङ्गकी विष्टनकारिणी भीर सदयोग्मुख सूर्य सहय प्रभासम्पन्ना कुण्डसिनीको ध्यान स्वया प्राथमन्त्र द्वारा स्वयापित करना चाहिये। फिर यावतीय प्रमुमकी शान्तिके सिये समाहित सन एवं हटमावसे उपविष्ट हो जितने चण खासरोध कर रख सकते, स्तने चण प्रयंत्त स्वकी चिन्ता करते हैं। प्रपत्ने शरीरमें भी इस प्रकार चिन्ता करनी पड़ती, कि वह प्रपत्ने प्रभासमूह हारा उसमें व्याप्त रहती है।

२ मिष्टामित्रीय, जसी ने। भावप्रकाशमें उसनी प्रस्तुतप्रवासी भीर गुणादि इस प्रकार लिखते हैं— 'किसी नयी षांडीमें पर्धप्रवा-परिमित दिश्वला सिय सगा २ प्रवा मेदा, १ प्रवा प्रका दिश्व भीर घाध सेर घृत मिला रख कोड़ना चाडिये। फिर किसी किंद्रयुक्त पार्ट्य कि इत्य प्रवा प्रवा उठा कर रखते और प्राय ग्राम सि कहत्य प्रवा प्रवा उठा कर रखते और प्राय ग्राम सि कि इत्य प्रवा प्रवा उठा कर रखते और प्राय ग्राम सि कि इत्य प्रवा प्रवा उठा कर रखते और प्राय ग्राम सि कि इत्य प्रवा प्रवा कर प्रवा प्रवा प्रवा प्रवा कर प्रवा प्रव प्रवा प्रव प्रवा प्रवा

कर, वलकर, धातुवर्धक, ग्रुक्तवर्धक, रुचिकर ग्रीर | जुष्डगायी ( रं॰ पु॰ ) प्रतराष्ट्रके एक पुत्र। स्तिजनक है। श्रुड़ ची, गुर्व।

कुरहसी (सं०पु०) कुरहसं प्रसान्ति, कुरहस-इनि। १ सर्प, सांप। २ वर्ष । ३ सयूर, सोर । ४ चित्रस्म, एक डिरन । पू विष्णा । 🐧 प्रारम्बधवृत्त, प्रमलतासका पेड। (बि॰) ७ क्रुग्डसयुक्त।

क्रायहची ( मं॰ स्त्री॰ ) क्रायहच जानी खीष्। १ मिष्टान-विशेष, जलेवी । २ कुन कुण्डनिनी शक्ति । इठयोग-टीपिकामें उसके कई पर्याय कि छै - अंटिकाङ्गी, कुरङ्किनी, अुकङ्गी, शक्ति, ईखरी और अबस्यती। सन्मोहनतक्त्रमें कहते है-

> " विकोण तथा विकेश श्रिक्षिठं सनी हरस । तदगहरे कामवायनिषदपीऽतिवचन ग श्रुधीस्त्रम्य क्रिङ्ग स्वयमानं न चार्यने । नीवारगुक्तवनतन्त्री कुग्डनी परदेवता ॥ श्रद्धतुन्त्रनिमा देवी साथ विवन्त्रान्ति ।।। सुविनाच्छारा ब्रह्मार्स तया सवैद्यत. १सु: ॥ डाकिनी भाव वसति हारणकी साधिका। य साधकोऽच रमने स दिव्यो नैव मानुष्॥"

'सनोहर शक्तिणीठ चित्रीणाहार है। उसके गहरमें जीवक्षी अति चच्चन कासवायु चवस्थित है। फिर उसमें श्रधोसुक हिङ्गकृणी खयमा अवस्थान करते हैं। **उत्त स्त्रयभ्यक्टक नीवारधान्यके भ्रम्भागकी भांति** रुक्स, महुदर्ण श्रीर साहे तीन वलवयुक्त श्रेष्ठदेवता कुग्डली चालित होती है। वह सुख द्वारा ब्रह्मसुख प्राच्छादन कर प्रभुको लपेटे है। फिर इस स्थानमें यष्टिचस्त पर दारशकी डाकिनी रहती है। सतरां जो साधज उत स्थानको प्रिकार वर सकता, वह मानव नहीं - देवता ठइरता है। (समोहनतन )

३ गुड्ची, गुर्चे। ४ काञ्चनद्वकः, कचनार। ५ सर्पिणी हस, एक पेड़। ६ कपिकरह, केवांच। ७ क्रमारी, घीक्वार। य जन्मपत्रिका।

क्षरङ्गीकृत (सं०व्रि०) कुरङ्ग-चि-क्ष-ता । कुरङ्ग-रूपमे परिणत, गिंडरी बनाया हवा। क्रुग्डसीवाइन (सं०पु०) सर्पिणीवृद्ध, एक पेड्। कुण्डनीसूत ( एं० वि० ) कुण्डन-चि-सू-ता । कुण्डन-क्पमें परिचत, गिंड्री वना हुवा।

(भारत चादि, ११७। ८)

क्रग्डा-विद्यारप्रान्तके **इजारीवाग उपविभागका** एक ट्टा दुरे। यह प्रचा० २४° १३ व० प्रौर देशा॰ ८४' ३८ पृ० पर श्रवस्थित है। क्षुग्डा समान्तर चतु-र्भुजकी प्राक्तिका बना श्रीर प्राय: ५८० फीट लम्बा तथा १७० फीट चीडा है। पश्चिमकी श्रीर दरवाजी पर एक केन्द्रीय वुर्ज वना है। जिसमें कीनोंके चौकोर ४ वर्ज प्राय: ३० फीट जंदी छेटटार दीवा-रसे लगे हैं। यह किला बचावके लिये बहत अच्छा है। इसकी प्राय: चारी घोर बचाद विरे है।

क्रएडा—यक्तप्रदेशके प्रतावगढ निर्देशी पश्चिमी तहसीतः। यह अचा० २५° ३४ एवं २६° १ ड॰ श्रीर देशा॰ द र र र तथा द र ४७ प्रवे सध्य प्रवस्थित है। इस्में विचार, धींगवास, रासपुर और सानिकपुर परगने लगते हैं। भूमिका परिमाण ५४३ वर्गमील शीर नी असंख्या प्रायः ३२३५०८ है। यह तहसील गंगान उत्तरपूर्व पडती जिसकी सीमाण्य उपजाज चिक्रकी मही सिन्तती है। सीतरी सागर्से कितने ही भील हैं, जिनसे धानकी खेतीको पानी पहुंचता है। क्रग्डाग्नि (स° ए०) स्थानविशेष, एक छास जगह। कीखयक देखी।

क्रएडाचल-नीलगिरि जिलेके घन्तर्गत एक पर्वत। वह अचा ११' र् से ११' २१ प्रश्री ड० कीर देशाव ७६' २७ प्॰ "से ७६' ४६ पू॰ पर्यन्त नीनगिरि प्रश्चिः त्यकाके पश्चिम प्राचीरकी भांति घटस्थित है। ज़ग्डा-च असे ही भवानी नदी निकसी है।

कुण्डामी ( र्सं • ति • ) कुण्डं योगिक्षण्डं तद्पनची-क्तत्य प्रश्नाति जीवनयातां यापयति, क्षण्ड-प्रश्-णिनि । १ क्टना, भडवा। क्षण्डस्य जारजातस्य प्रनं प्रश्ना-ति। क्रण्डका भन्नभोजी, दोयलेकी रोटी खानेवाचा।

"रङ्गोपत्रीवी कैवर्त: जखायी गरदलया। सुची माहिषिक्देव पर्वकारी च यो दिजः॥ शगारदाही सिवञ्चः शाकुनि गामयाजवः। दिश्वरान्धे पदन्त्वे ते सोनं निक्रीकते च ये॥'' (विरापुराज, २। ६। २१) नाटकादि प्रभिनयकार्यदारा जीवनयाता चलाने

वाला, मत्यजीवी, कुण्डाधी, विषदाता, खल, माहि-षिक, पर्वकारी, चपर्व दिनको पर्वप्रवर्तक, गृहदाहक, मिल्रनायक, व्याच, ग्रामयाजक श्रीर सीमलता-विक्रोता पतित होता है।

क्कचिङ्क (सं० पु॰) क्कच् बंग्रीय भवर घृतराष्ट्रके एक पुत्र। (भारत,पाहि, ८४प॰)

कुण्डिका (सं॰ स्ती॰) कुण्ड स्तार्थे कन् टाप् अत इत्सम्। १ कामण्डलु । २ पिठन, कं जी । ३ ताम्ब-कुण्ड । ४ स्थानी, हांडी । ५ सामवेदान्तगत एपनिषद्विभेष । "पथ के कानर पूर्ण स्थानाध्यास कुष्डिका।" (सिकनोपनिषत्)

क्षाण्डिन-नगरविशेष, एक शहर।

चक्त नगरने वर्तमान अवस्थिति-सस्बन्धेमें मतभेद चिक्त होता है। किसीके मतानुसार युक्तपदेशमें वुक्तन्द-शहर जिलाके अन्तर्गत अनू पश्चर तहसी नमें अहार नामक जो एक नगर पडता, उसीका प्राचीन नाम कुण्डिन ठहरता है। वहां भीषानदृष्टिता क्कियोनि वास्त्रकाल अतिवाहित किया था। वह स्रोक्तस्योनि वास्त्रकाल अतिवाहित किया था। वह स्रोक्तस्योमें प्राचिक्त किये जिस अस्त्रिका-मन्द्रिमें देवीको आराधना करतो थीं, वह मन्द्रि अद्यापि 'अहार' नगरमें विद्यमान है।

फिर प्रवध प्रदेशके खेरी जिले में खोरीगड नगरके पार्थ पर कुण्डिलपुर या 'कुण्डिलपुर' नामक एक प्राचीन ग्राम है। यहां बहुतकी खोदित पस्तरमूर्ति-का भगनिश्रेष ग्रीर सुद्धहत् मृत्तिकास्तूप दृष्ट होता है। एक स्थानके लोगों को विम्बास है कि कुण्डिनपुरमें राजा भीषान राजत्व करते थे, वहीं भीका श्राह्म कि कि की स्था करके ले गरे।

श्रासाम प्रदेशके सदिवा जिलेमें प्रवाद है कि उक्त जिलेके जुग्छिसपुर नामका स्थानसे ची श्रीक्षण्य रुक्तियोको भगालेगये थे।

फिर किसी पासात्य प्रव्रतत्विषद्के सतर्में — वर्ते-सान वेरार प्रदेशका प्राचीन नगर की खनीर भीका ककी राजधानी कुण डिनपुर था।

जपर जो कई सत उद्दृत इये हैं. उनमें कोई ठीक नहीं। हरिवंग्र, विषापुराण भीर भागवत पाठवे समभा पडता कि सीषाक विदर्भके राजा भीर कुण्डिन विदर्भकी राजधानी था। यथा— "विदर्भातु कुष्डिनम्।" ( इसचन्द्र, ३। ४५)

"मानुष्ये कुष्डिनगरे भीषकस्यक्रमोदरे ।

नायेख<sup>\*</sup> विपुत्तत्रोषि प्रत्यवेचस्र कैथवम्॥" ( इतिव'ग्, १०८। २८)

<sup>4</sup> भागतोऽतिधिद्धपेण विदर्भनगरी हि:।" ( हरिव घ, १०८। ९२ )

"कागता: कुच्छिनगरे कन्याहितीर्न राधिया ।" ( इदिन म, १०८ । २८)

भाषाताः क्षार्थ्यनार पान्यक्तान पान्यक्तान ( क्षार्य स, १०८ । १८) "भीषाकः क्षार्थ्यने राजा निदर्भ निवयेश्भवत्।" (निव्यपुराण, ॥ । १६ । २)

"पत्यवस्य हुचै: सैन्यै: परीतः क्रिय्डिन ययी॥"

त' वे विदर्भाषिपति: समध्येत्याभिपूज्य च ।" (भागवत, १० । १३ । १६])

विदर्भराजकचा होनेसे स्किशीका छएर नाम वैदर्भी था। विदर्भका वर्तमान नाम बिदर है। शालकत्त वह हैदरावादके सन्तर्गत है। वर्तमान हैदराबाहका श्रिकांश प्राचीनकाकर्म 'विदर्भ' नामसे विख्यात था। विदर्भ देखी।

भागवतके पाठचे समभति है कि क्षणा एक रास्त्रिमें जानर्तरेशके विदर्भ राज्य पष्ट चे थे।

> "चारुष्ठा खन्दन शौरिदि नमारोध्य तूर्य है:। चानर्ताटेकराते च विदर्भानगमध्वहै:॥ ६॥

राजा स क्रिव्छनपतिः पुनक्षे इवशानुगः।" (भागवतः १०। ५६)

प्राचीन मानर्तदेश वर्तमान गुजरात, काठियावाड़ भीर स्रतका कियदंश था। उसीसे थोडी हें पूर्वकी विदर्भ राज्यकी खीमा रची। यन्त्रराज नामक संस्कृत-ज्योतिषके मतसें कुण्डिनपुर २६। २८ देशीय खर्चाय-पर भवस्थित है।

वर्तमान विदर नगरके ५8 ५ ५ % अचां उत्तर गोदावरी नदीने दिखण क्लस ढाई कोस दूर ( अचा० १८ ९८ छ० और देशा० ७७ ४५ पू० के मध्य) कुण्डितवती नाची एक प्राचीन नगरी है। जाजकस उसकी अवस्था नितान्त मन्द होते भी भूतत्त्व धर्या-कोचना करनेरे किसी समय उसके सन्द्रिशाली होनेके अनेक प्रमाण मिलते हैं। उत्त कुण्डलवक्ते ७ ही विदर्भ राज्यकी प्राचीन राजधानी 'कुण्डिन' नगरे सममा पडती है।

क्कप्डिन (सं॰ यु॰) क्कडि रचायां दाहे च दूनच किञ्च । वष्टनम्बनावि । चप्र । ४८ । १ सुनिविज्ञेष । र क्कर-वंशीय कोई राजा

<sup>•</sup> खिखलवती चैदराबाद नगरसे २६ कीस उत्तर प्रियम प्रवस्थित है यहाँ लाग छसे सुख्डिवदरी यहते हैं।

"इसी वितर्कः सायस क्राप्टिमधापि पयमः ।" (भारत, पादि, १७। ९६) ३ द्वत्तिकारविश्रेष ।

क्कण्डिनी (सं॰ स्त्री॰) क्कण्डिन्-डीप्ः रत्नभांडिव-ग्रीष, जवाहरातका कीर्दं बरतन ।

''सन्ति निष्त्रसञ्चाणि कृष्डिन्यो भरिताः ग्रमाः।"

( सारत, समा, प्र प॰ )

क्षण्डी (स'० पु०) कुडि-णिनि, यदा कुण्ड मस्यर्थे धन । १ कुण्डयुक्त । (पु०) २ भिव। ३ भम्ब, घोड़ा। कुण्डी (स'० स्त्री०) कुडि-इन्-छीष् यदा कुण्ड संज्ञायां छीष्। १ कमण्डलु। २ स्थानी, घोडी। ३ मुक्तयूथिका, समिद कुडी।

हाय डीर (स' १ प्र १) क्षाय डाते दश्चते संसाराम सम्ता चैन, क्षांडि देश्न । १ सनुष्य, शादमी । २ धरणी, जमीन्। ( त्रिष्ठ ) क्षाय डाते रक्षाते बन्नवान् चैन । ३ बन्नवान्, ताकतवर ।

क्षुण्डु—(कुण्डु) एक उपाधि। कायस्य, भागरी, गन्धव चिक् कुनाचा, कैवर्त, तेनी, कसेरा, स्त्रधार प्रस्ति जातिके सध्य बङ्गानमें एक उपाधि दृष्ट चीता है। क्षण्डणाची (बै॰ स्त्री॰) क्षटिसगति, तिरसी चास।

> "पतित सुष्णृ याच्या।" (स्तरक, १।२८।६०) 'सुष्णु याच्या यक्तया गला।' (साथया)

क्षुक ड़ीद (सं° पु०) महाभारतीक्त एक पवेत।

"कुछोदः पर्व तो रम्यो बङ्गमूलफलोदकः।

ने वषखितो यत गर्व यमे च समान्॥" (भारत. यम, ८७ घ०)
झुण छोटर (मं० पु०) झुण्ड इत स्टर्सस्य, बहुत्री०।
१ सर्पविश्रीष, एक सांप। (भारत, पादि, १५ घ०) २ समीस्वयंते पुत्र और भूतराष्ट्रके स्नाता। २ भूतराष्ट्रके कोई
पुत्र। (ति०) ४ झुण्डकी भांति स्टर्युक्त, कूंडे जैसे
पिटनासा।

क्षिण्डोन्नी (सं• स्त्री०) कुण्ड्वत् छन्नाः यस्यः, वद्रुत्री०। १ कंडे-जैसे पायनवासी गायः २ पीनपयोधरा, चढ़ी कातीकी भौरतः।

कुत (सं ० पु०) स्थें के एक पारिपाधि क । कुतः (सं ० प्रव्य०) १ किस स्थानसे, कहांसे । २ किस हेतुसे, क्यों । इ कैसे । ४ क्यों कि । ५ क्या । "परमामनि गीविन्हें मिन्नामिनकथा कुतः।" (विष्णपुराष, १ । १८ । १७) कुलक (सं ० क्लों ०) रसास्त्रम, । कुतका ( डिं॰ पु॰) १ गतका, खेखनेका कोई डंडा । २ सोटा।

कुतनय (सं॰ पु॰) कुञ्चाची तनयञ्चेति, कर्मधा०। कुपुत्र, कपूत्र।

कुतना ( हिं० क्रि॰ ) कृता जाना, गणनामें भाना । कुतनु ( सं॰ पु॰ ) कुस्सिता ततुर्थस्य, वक्षत्री॰ । १ कुदेर । ( त्रि॰ ) २ कुस्सित ग्ररीर, दुरै जिस्मवाना ।

कुतन्त्री (सं• स्त्री०) कुनिन्ट्ता तन्त्री, कर्मधा॰। कुरिस्रतवीषा, दुरी बीन।

क्षतप (सं० पु॰) क्षितिं पार्षं तपित, यहा क्ष भूमिं तपित, क्षुत्तपः पुच श्रष्टवा क्षतः कपन्। १ मूय, स्रका २ श्रिका, भाग। ३ ज्ञान्तपः। ४ भितिथः, मिस्मान्। ५ शि, गाय। ६ भागिनेय, भानजा। ७ क्षुयः। यहागः को सक्षा कन्दल, वकरीके क्येंकी कमरी। ८ दिनसाः नका पष्टमांथ । १० वाद्यविभिष, कोई वाला। ११ दौहित, सङ्कीका लडका, नाती। १२ चुट्चट, छोटा घडा। (ति०) १३ ईषटुषा, कुछ गर्म।

क्तपकाल (सं० पु॰) कुतपद्यासी कालयेति, कर्मधा॰। दिनमानका घष्टमांग, दिनका घाठवां हिस्सा। १५ सुद्धत्ते में विभक्त कर दिनमानके घष्टम भागको कुतप काल करते 🕏।

"महो सङ्गी विख्याता दश पद्य च सर्वदा।

तसाहमी सुद्रतीं यः च कालः कुषपी स्वतः॥" (मस्सपुराक) कुतपकालको ही एकी इष्टिश्राद चारका करना पडता है।

"बारम्य क्तपे श्राह्व' कुर्यादारीहिष्यं तुध: । विधिची विधिमास्याय रीहिष्यं तु न सङ्घयेत्॥" (वाञ्चतस्त्र)

कुतपकासमें शारका करके नवस सुझ्ते पर्यन्त त्याद करना चाहिये। विधित्त व्यक्तिके लिये उक्त रीडि-णकास उक्कडन करना कटाणि कर्तव्य महीं।

क्षतपसप्तक (सं•क्षी०) १ श्राष्ठविशेष । २ क्वाच्यतिस, कालातिक । ३ दीष्टा, चौदी । ४ अप्येवस्त, जनी कपड़ा।

कुतपस्ती (सं॰ पु॰) कुल्सितः तपस्ती, कर्मधा॰। निन्दित तपस्ती, पच्छी तपस्या न करनेवासा। कुतवार—ग्वानियरराज्यका एक प्राचीन नगर। वह ग्वानियरके दुर्गसे ८॥ कीस उत्तर प्रापन नदीके द्धिणक्र्म पर प्रविश्वित है। देशी लोगों विश्वासा-नुसार कुन्ति देशी पासक-पिता क्रिन्तिभाज वहीं रहते थे। लोई कुतशारका प्राचीन नाम कुमन्तलपुरी वा कुन्तलपुरी बताते है। फिर किसी किसीके मतमें उसका पौराणिक नाम कान्ति प्रीहै।

प्रमारी समक्षमें क्षुतवार भीर उसका चतुर्दिक्स्य कनपद पूर्वकालको 'कुन्तिराष्ट्र' वा 'क्षुन्तिमोज' नामस प्रसिद्ध था।

"कुन्तिराष्ट्र' च विषुत्त सुराष्ट्रायन्त्रयस्था।" (सारत, विराट १ । १२) स स्टेनके दिग्विजयमें निखा है—

"नवराष्ट्रं च निर्मित्र क्वित्तिमोत्रसुपाद्रवत् । ग्रीतिपूर्वं च तस्त्राची प्रतिजयाच गासनम् ॥ तत्रसमेणवतीकृषी जण्णकस्यात्रज नृपम्। दृद्धं वासुदेवेन सेवित पूर्वं वेरिया ॥" (भारत, समा, १०१६ ७) स्वर्होने नग्राष्ट्र जीत क्वित्तभोजकी विध्यस्त किया था। प्रिर समेग्द्रतो नदीतीर जम्मकसे सन्ता साचात्

चर्र खतीका वर्तमान नाम चस्त्र सहै। वह खालियर राज्यके पूर्व सुधा-कण्में वर्त्रभान कृतवार नगरसे १० कोस पश्चिम प्रवाहित है। कृत्व बीर कृतवा देखे।

चुवा।

डस समय क्षतमार विशेष सस्दिशाकी था। पान भी वहां विस्तर प्रस्तरम्तिं भीर प्राचीन ग्रहादिका ध्वंशावशिष पडा है। क्षतवार से तीमर राजावोंकी दी भीर नागराखरोंमें किस्ती हुई कई शिकालि पि निकली हैं।

कुतरन ( चिं॰ पु॰ ) खंडित वस्त्र, कटाचुन्ना कपडा! कुतरना ( चिं॰ क्रि॰ ) १ घोडा घोडा दातसे काटना। २ काट खेना, निकासना।

क्कतर्वा (सं॰ पु॰) कुल्सितः कर्मधा०। निन्दनीय सर्वा. बुरी दक्षील।

'वास्तालय न से कार्य तरहारिया ।' (मार्क खेय प्रस्ता, १।१०) कुत के प्रय ( सं० पु॰) कुत के स्य प्रस्ता, ६-तत् । कुत-के का प्रय वा उपाय, तुरी दलीसकी राष्ट्र । कुत-के सिंग एक पु॰) कुत के प्रवित तर्क उप-स्थित करनेवाला, जो तुरी दलीस स्वगता हो। (वि०) २ कुत के विश्वास, जिसमें तुरी दलीस रहे।

कुतवार (डिं॰ पु॰) १ फचन कूटनेवाला २ कोत-वास । ३ एक प्राचीन नगर। कुतवार देखाः" कुतवारो (डि॰ स्त्रो॰) १ कोतवाल का काम । २ केरत-वास के काम करनेको जग ३।

कुतस्य (सं॰ चि॰) कुतिः भवः, कुतस्त्यप्। कहांसे भाया हुवा, कैसे गुजरा हुवा।-

"कृतका भीव यत्तेभी द्रुष्टाद्योऽपि चनानरेः (भट्टि, ६म) कुतावस, कृतपस्तो देखो ।

कुतार (स्ं॰ पु॰) १ श्रम्भविधा, श्रव्हचन । २ कुप्रवन्ध, वदहन्तिजामी ।

कुतिसिरि ( सं० पु० ) कुब्सितः तिन्तिरिः, कर्मधा०। १ निन्दित तिसिरिएको, खराव तौतर। २ तिसिरि-पिचविशेष, कितो किस्म ना तोतर। उसका सीस-सभुर एवं कषायरस, समु, शातवोय श्रीर विदीष नाशक है। (सन्त)

कुतिया ( डिं॰ स्त्री•) १ क्रुक्कुरो, कुत्तेकी मादा। २ क्रुक्सितस्त्री, दुरी भीरत।

क्षित्या — युक्तप्रदेशके फतेहपुर जिलेको कखाणपुर
तक्ष्मीलका एक गांव। वह फतेहपुर नगरमे पृष्ट कोस
छत्तर पश्चिम भवस्थित है। प्रक्रतत्वविद् किनक्ष्ण्याम साहबक़े मतमें उक्त ग्रामही चीन-परिव्राजक ग्रुपेन खुयाङ्ग वर्णित 'ग्री-यु-तो' नामक स्थान है। क्षितिया १००वर्ष पूर्व भपनी पूर्वपार्श्व खड्क भूमि पर वसा या। भाज कम उसे बड़ागांव कहते हैं। वहां नीमके नीचे कर्ष्ट प्राचीन मन्न प्रस्तरमूर्ति मिनी हैं।

कुनीपाद (सं० पु॰) सामवेदोक्त एक ऋषि। कुतीर्थं (सं० पु॰) कुत्सित: तोर्थः, कर्मधा॰। १ निंदित• तीर्थ, खराब तीरथ। २ कु पाचार्यं।

कुतु, कुतुप देखो।

कुतुक्त (सं क्लो०) कुत् बाइनकात् उनाज्। १ कोतुका, तमाथा। २ कोतूइल, ताज्ज्वा। कुतुको (सं० वि०) कुतुकमस्यास्ति, कुतुक-इनि। कोतूइल-युक्त, सुताज्जिब, भवको में पढा हुवा।

स्थित करनेवाला, जो तुरो दलोस स्वाता हो। (ब्रि॰) "क्षमविवातिव प्रचे रिनमतमासा विषेत्र ति विविधः। ३ ज्ञतकिविशिष्ट, जिसमें तुरो दलोल रहे। इत्तिल पुनर्न लाभो विविधर-विविध वर्ग भविता॥'(धर्रेट ज्ञतला (हिं॰ पु॰) ईसिया, काटनेका एक हथियार । ज्ञतुष (६ं॰ पु॰-क्लो॰) ज्ञतेष प्रवोदराटिलात् साञ्चः

**V**ol. V. 13

१ पश्चरम भागमें विभक्त दिनमानका श्रष्टमांग । क्षत्य रिको। इस्ता क्षतः-हुए एषोदरादित्वात् श्रकारागमः। २ वर्मनिर्मेत रैसादिका स्टूट्यात्र, चमहेकी छोटी क्षत्यो।

२ जोई द्सरे सुसलमान पाकीर। उनका एसत नाम ग्रीख न्र-उद्-दीन् घडमद या। लाडोरमें धन्होंने जन्म निया। १४४४ ई० को विद्वारके पिण्डा नामक ख्यानमें वह भर गये। वहीं उनकी कब्र भी बनी है। क्षत्व-उद्-दीन ऐवक-दिखीके एक बादशाह। यह दिल्लीवासी दास-राजवंशको प्रतिष्ठाता रहे। क्षुतुव-उट्-दीन पहले गजनी श्रीर गोरके राजा शहाब्-तद्-दोन् सुष्टबाद गोरीके जीतदास थे। पीछे वह उनके सेना-पित हो गये। श्रेषमें ११८२ ई॰ की चलमेरके राजा मुखीरावक पराजित होते पर शहाब-उद्-दीन उन्हें अजमरमं स्रीय प्रतिनिधि धासन जर्ताको भांति क्कींड गये। क्रत्व-डट्-दीनन डमी वर्ष मेंदठ तथा दिल्ली कीत बङ्गाल तक राज्य विस्तार किया था। १२०६ ई० का महाब-उद-दीन गारो मर गरी। उनके भातुष्युत्र गियास-उद्-दीन गीरोने राजा हो कुतुब्-डद्-दीन ऐबनका राजी। वित चन्द्रातप, सिंहासन, राजमुक्कट श्रीर सुलतान उपाधि दिया था। उसी वर्ष २७ वीं जूनको छन्होंने राजा बन दिश्लोमें राजधानी खापनपूर्वेक सिंशासन यथिरोष्टण किया। ४ वर्षमात्र उनका प्रसाप पसुष रहा। किन्तु वह २० वर्षसे भी मधिक सिंदासन पर बेटे थे। १२१० ई॰ की ज़तुब ७६-दीन् काहीरमें पश्चसे गिर सर गरी। उनके पीष्य-पुत्र प्रारास शाह राजा दुवे।

पुरानी दिल्लीमें कुतुब-मीनारके निकट 'कुब्बत्-एक-इसकाम' नामक एक विख्यात खुमा-मएजिट है। वही पहले एक बड़ा देवमन्दिर रहा। कुतुब-छट्-दीन् ऐवक्न ने ही एक मन्दिर तीड मस्जिद बनायी थी। पीक्टे एनके बंगके ग्रम्स-उट्-दीन प्रकृतमास पीर खिनजी वंगके प्रजा-छट्-दीनने उसका दहुत संस्कार करा नूमन ग्रम्लादि निर्माण कराये।

कुत्व-डद्-दीन खां—एक मुसलमान घमीर। मुगन-सम्बाद घलवरके समय वह एक पांच छलारी अमीर या सनस्वदार थे। अक्तवरने उन्हें भड़ींचका प्रास्त-कर्ता बनाया। १५८३ ई० को गुजरातके नवाब सुन-तान सुजफफरने विष्डास्थातकता करके उन्हें मार डाला।

कुतव उद दोन खान्-प्रकबरके एक पासकपुत । वह समाट् पक्षवरके माननीय सुरुक्तमान फशीर शेख सलीम चिस्तीके भागिनैय (भानजा) रहे। उनका प्रस्त नास घेख खुवन या। जद्यांगोरके राजल कासरी वह पांच-इजारी मनस्बदार बने और १६०६ ई0 को बङ्गालके शासनकर्ता नियुक्त छुवे। १६०७ ई० को वर्धमानमें भोर भफगानके हाथ क्रुत्व-इट्-दीन खान मारे गये । फते इपुरसी करीमें उनकी क्रव बनी है। कु १व- इट्-दीन सुनव्वर — हांसीनिवासी एक विख्यात सुसलमान प्रशीर। वह घोख जलाल-उद्-दीन श्रइ-सदके प्रव थे। दिक्कीके सुलतान फीरोशयाह बरब-कके समय सुनव्यर शेख विद्यमान रहे । वह दिली-वाली तदानीन्तन विख्यात फकीर नासिर-उद्-दीन चिरागके सतीर्थं पर्धात् घोख निजाम-उद् दीन घौलि-याने शिष्य थे। एक दोनों व्यक्ति १३५६ ई०को सरगये। क्रतक अट्-दोन-सुहसाद गोरी-द्रेज-उद्-दोन गोरीक प्रत भीर फीरोजाकी नामक नगरके खाययिता । एन्होंने शजनीराज वहरामग्राहकी कन्यारे विवाह किया था। किसी समय उन्होंने गजनो पालमप-को भी चेष्टा लगायी। सुलतान वहरामने समभ सकनेपर छन्हें गोपनमें सार डाला। इसीसे गजनी भीर गीर राज्यमें चिरमत्ता हो गयी।

कुतुव-७८-दान मुस्याद सङ्गा--म्रसतानवे सङ्गानातेय डितीय सुमतान। दिसीवाले समाद् बडलोस सोदीके ममय छन्होंने चपने पूर्ववर्ती (जामाता) सुनतान श्रीख यूषपको प्रकड दिली भेज दिया और खयं सिं हासन प्रधिकार किया था। वह प्रतिगय प्रजारञ्जक रहे। छनका राजला १६ वर्ष चला। १४६८ ई० को सरने पर उनके प्रवाहरीन सङ्गाराजा हुवे। क्रत्व-७इ-दीन स्लतान-गुजरातराज सुहमादशाहके पुत्र । १४ ५० ई.० की राजा हो १४ ५८ ई.० में वड सर गये। सरने प्रीक्षे उनके पित्रश्य राजा हुवे। कुतुब-४ट्-होन सूर-घोरके एक राजा। इन्होंने गजनी-के सुलतान बहरामकी कन्यांसे विवाह किया था, परन्तु सुलतानकेही हार्थों सारि गये। इनके भाई सैफ वर्द दीनने इस वधका बदला लिया श्रीर गजनीको श्रधिकार किया। बहरास भागे थे, परन्तु ग्रीन्न ही. एक फीज कर कीट पड़े। छन्हों ने सेफ-उद-दीनको कैंद कर झुचल झुचल कर वध किया। फिर इनके तीसरे भाई अलाउट्-दोन ने बहुरामको हरा गजनोर्ने जुटमार मचायी श्रीर श्राग लगायी थी। अला उट्-रीन ११५६ ई० की चल बने.। ञ्जतुब-उर्ज्-मुल्ज-गोनजुग्डाराज्यस्यापयिता क्रनी कुतुवने िता। वह जातिये तुर्के रहे, दाखिणा-त्यको कर्मकी चेष्टारं गये थे। प्रेयको सुतुब- उल् सुल्क मुख्याद याच बाहमने के सैन्यदनमें प्रविष्ट हुवे। क्रमण: उद्यवद्या उन्होंने क्षुतुद-उन-मुख्य उमधि धारण किया भीर तैसङ्ग्रका तरफदारी पद भी से लिया। १४८३ र् को वह जामकुण डाबा दुर्ग प्रधि-कार करने गये थे। वहीं धराघातसे विनष्ट हुने। कुतुबखाना (फा॰ पु॰) पुस्तकालय, किताब रखने का घर ।

कुतुवन्ति (प॰ ए॰) यन्त्र विशेष, एक पाना । उस ये दिक् जान होता है। वह कोटी डिवया-कैसा बना रहता है। उस में एक जो इस्वी नगतो, जो प्रथस्ताना की हकी यक्ति पे प्रपास सुख सदा उत्तरकी थोर रखती है। ससुद्रमें चलनेवाले जहां जी पर उसे प्रधिक व्यव-हार करते हैं।

कुतुवफरोग्रा (फ़ः॰ पु॰) पुद्राकविक्रोता, किताब विचनेवासाः। कुत्वमीनार—दिनीका एक इस स्तम् । दिनीकी जुमा ममिन्दिन दिनिण-पूर्व कोणमें वह स्वस्थित है। उनमिक्तिमा, इरेक मनिज्ञ सीर वरामदेका काइकार्य पूडा स्टादि देख वसे विना दिन्दूकीर्ति कहे कैसे रष्ट मकति हैं। किन्तु स्थिकांग पाचीन मुसलमान ऐतिहासिक सीर पासल्य प्रततस्विद उसे मुसलमान ऐतिहासिक सीर पासल्य प्रततस्विद उसे मुसलमान ऐतिहासिक वता गये है। किसी किसी मुसलमान ऐतिहासिक वता गये है। किसी किसी मुसलमानों के हाथ समात होनेवाला जैसा समितत प्रकार किया है। फिर किसी किसी पासल्य प्रतिनृत उक्त भीमांसाको सुलिएक की किसी पासल्य प्रतिनृत उक्त भीमांसाको सुलिएक भी मान लिया है।

कुतुवसीनारको हिन्दुकी ते वतानेवाले कहा करते है कि उपका नाम यम्नास्तम है। दिलो भीर भजनेरकी भेष राजा एष्वीराज की कचाने प्रत्य ह यम्ना वा यसुनातीरस्य स्त्रीय गुक्के भाषाम दश्चन को उज्ञ उच्च स्त्रम बनाया था। किसी किसोके कथनानुसार प्रव्योराजने स्त्रयं प्रत्यह गङ्गादयं नामिनाषो हो उन्न स्त्रम निर्माण कराया, जिन्तु उज्ञ उद्देश्य सिंड न होने पर हिगुण उच्च दूसरा गङ्गा-स्त्रम बनाने स्त्री। उसके रंपूणे होते न होते सुसन्तमानों ने उन्हें राज्यच्युत कर दिया।

कितक्ष हाम माहबने विशेषक्यसे पर्यवेश्वण कर प्राप्ता १८६२। ६२ ई० की प्रार्तियाचालिकक रिपोर्टमें लिखा है कि वह कोई हिन्दू होति नहीं। उसकी मिक्ति पर्यन्त सुसल्यानोंने स्थापन को है। कितक्ष हामके प्रमुमानमें तदानीन्तन सुसल्यान संखासी कुत्व-उद-दीन उद्योदके नाम पर जुमा मसजिदकी कुत्व उद-इसलाम पौर प्राजान लगानेके स्तका हे कुत्व केद-इसलाम पौर प्राजान लगानेके स्तका के कुत्व मोनार कहते हैं। प्रमुख्यानसे उतके कव प्रौर किसके द्वारा स्थापित होनेके विषयमें यह मालुम हुना है—

यम्स-शोराजने (१३८० ई०) यवने यन्यमे लिखा है कि—दिल्लोको जुमामसजिदका हस्त्स्तभ सुनतान यमस्-उद्देशन यन्त्रमासने बनाया था। भवदुत्तिपादा (१२०० ई०को वर्तमान) ने उन्नेखं-किया है कि दिन्नोको जुमामस्जिदका मोनार रक्त वर्ष प्रस्तर-निर्मित भीर भति उच्च है। उसमें १६० सिन्ही चढना पडता है। (किनिक्षणाम साध्य उसमें १७८ सिन्ही कहते हैं)

फत्चात-फीरोज्याष्टीनामक शतिष्ठासमें फीरोज याद (१६६ दे१) - वर एक वाक्य चज्र ते है। उससे मालूम पडता कि सुसतान सुर्देज-उद्-दीनका मीनार वज्राचातसे टूट गया था, फीरोजयाष्ट्रने उसकी संस्कार करा चित उस उठा दिया। घनुकाफिदाने समय वज्रा प्रत मीनारमें १६० सिष्टियांका छोना सुक्ष विचित्र नहीं भेषोक यन्यसे यह भी विदित छोता है—अकतमासके समय मीनार जितना जंचा था, फीरोजग्राह्मन वससे कितना हो बढ़ा दिया।



ञ्जतय-मीनार ।

मृत्व मीनारकी वर्तमान खन्नता २३८ फीट १ इच है। उसके तलभागका व्यास ४७ फीट ३ इच बैठता है। जर्ध्व भागका व्यास ८ फीट है। सूमिरे भित्ति २ फीट छठी है। चूडाकी छीड भित्तिके जगर-ये सम्भकी उन्नता २३४ फीट १ इच्च है। चडा २ फीट जंबी है। भित्ति कि जरसे चूडा नोचे तक स्तकः (मोनार) पांच तक में विभन्न है। सबसे निम्नतक ८४ फीट ११ इस्न, दितोय तक ५० फीट साढ़े द इस्न, खतीय तक ४० फीट साढ़े द इस्न, चतुर्य तक २५ फीट ४ इस्न कोर पद्मम वा सर्वोच्च तक २२ फीट ४ इस्न कोर पद्मम वा सर्वोच्च तक २२ फीट ४ इस्न कोर पद्मम वा सर्वोच्च तक २२ फीट ४ इस्न कोर पद्मम वा सर्वोच्च तक ११ फीट ४ इस्न कोर पड़ता है। सर्विम्म है एवं सर्वोच्च तक की ख्वा समय मीनारको कंचाईसे ठीक माधी है। चतुर्य तक भी हिच्चतामें दितीय हतक प्राधा प्राता है। एतझ व उसके परिमाणमें दूसरा भी एक की ग्राच देखा पड़ता है। कि कतक के खासका परिभाण ४७ फीट २ इस्न है। चूडाकी छोड समय स्तक्षका परिमाण उक्ष खासके पस्तुण्ये २ इस्न मात्र मधिक हैं।

कृतुद्योगारका तक्षदेश चौवीस पहला है। पर-स्वर ३ तक्षके स्तरभगाद्यों उसी प्रकार पहलू वने है। किन्तु चतुर्थं तल सम्मूणं गोलाकार है। गोचिकी पोर-से प्रथम ३६ तल लाल मरमरके वने हैं। प्रत्ये कर्में स्वर्धों आलाकी प्रश्लालिप खुदी है। फिर प्रत्ये क तक्षमें स्रति सुन्दर काक्कार्य-स्रोभित बरामदा है। चतुर्वे तिलके कध्येभाग सौर पश्चम तक्षके मध्य दो स्थल खेतं [मरमर एस्ट्रस्से लड़ें है। उसके मध्य क्षपर चटनेका स्रमावदार जीना है।

१८०१ ई० की भूमिकम्मसे जुतुवमीनारको चूडा टूट गयी शीर श्रन्थान्य खन पर भी विशेष चित हुयी। जीशों के मुंचिस सुनते कि उस समय चूड़ा चार खन्मी पर मन्दिराकार गुम्बज नगी थी। भूमिकम्मके पी छे तत्वानीन गवनर जनरजने मरसार करने की शिश्व दिया। बहुय बसे श्रने का खन पर (१८२८ ई०) मरसार, हुयी। टूटे पत्थर निकाल बिन जुन उसी तरह के दूसरे पत्थर काट कर नगाये गये थे। किन्तु पुराने पत्थरों में जी स्वा कारकार्य था, वह श्रत व्ययसाध होने से छी ड़ दिया गया। फिर भी मरमातमें २२०००) रू॰ नगा था। वरामटे के सारा कटहरा (रेलिङ्ग) श्रीर सह निम्त जना प्रविद्वार भी टूट गया था। उसके बदले वर्तमान कार्जाय हीन बरामदा श्रीर विजायती कार्जार्यविधिष्ट प्रविश्वार नगा है:

कुतुबसीनारके गालसे अनेक शिल्पकिषि खुदी

है। उनसे मीनारका इतिष्ठास मिलता है। मदसे निम्न-तनमें पेटिकाको भांति कह स्थानों पर खुदाई हुई है। उनमें सबसे जवर क्रारान्की भावतें है। दूसरेमें भगवान्के ८८ चरही नाम है। द्वतीयमें सुईज-उद्-दीन, अबुल सुजफ्फर भीर सुहमाद-विन-शामका नाम तथा यगीगान लिखा है। चतुर्धंने फिर हुरानकी ं बायतें 🕏 । पञ्चममें सुहन्मद-बिन्-शामका नाम भीर यथोगान मिलता है। घष्टमें सब खेख कष्ट हो गया है। वेवस 'म्रोर उस समराव' पटा जाता है। प्रविश्वहारके सन्तक्षपर क्षिखा है—"सुजतान शम्स-उद्-दीम पनंतमासका यह मीनार ट्रट था। बन्नोनके पुत्र सिकन्दर शाहके राजल बाल खवासकानके प्रव फरीइ खानने ८.८ डिजरी (१५३4 र् )-को उसकी सरमात करायी।" दितीय तसमें ३ थिला लिपियां है। सबसे निन्न फलकर्में करा नका बचन, बीचवारीमें पन्तमासका यथीगान और हारके मस्तकवालेंसे मानारका निर्माणकार्य श्रेष करने-केलिये पल्तमासका दिया द्वा शहिय खुदा है। चतर्थ तसमें दारके मस्तक पर पद्ममासके मौनार निर्माण करानेके चाटेश चौर पश्चमतलर्मे दारके मस्तक पर ७७० डिजरी (१२६८ ई॰ ) को वचाधातसे मीना-रका कुछ श्रंध टट जाने एर फीरी त्रशाइके सरसात करानेका विवरण दिया गया है। एत्राह्म कारुकार्यके मध्य सध्य भी कई लिपि सगी हैं। उनसे भी भनेक वाते मालम पडती है। सर्वनिश्वतलमें एक स्थान पर प्रधान सुन्ना प्रबुत मवालीने पुत्र फाजिनका नास खटा है। एक स्थान पर श्रष्टालिकामिं सुक्रमाद समीरचीर नाम चौर दूसरे किसी स्थान पर नागरी (हिन्दी)-में 'सुन्तान सुहमाद संवत् १३८२' ( १३२५ ई० ) चिखा है। उक वतार शो सुहमाद तुगलक के राजलका प्रथम वर्षे था । चितुर्वे तलकी दीवार (मिक्ति) पर नागरी चचरों में 'फोरोज़ माच संवत् १४२५' (१३६८ क्र्र) खुदा है। चतुर्धे तलके दारपार्थ्व पर समेर प्रशासी एक नागरी लिपि है। उसमें भी फीरीज-शासका नाम भीर संवत् १४२६ (१३६८ ई॰) देख प्रदेश है। एक नागरी बिधि सर्वापेका प्रयोजनीय है।

किन्तु कालके दौराकार उपका प्रधिकांग नष्ट हो
गया है। उसमें उत्यरके एक चरक्से समभ एडता
है—"श्रीविश्व कमें प्रसादे रिवतः।" फिर श्वकी पोर
पद्दालिकार्क शिक्षी सहदेवपालके प्रवक्ता 'सल्इन'
नाम मिलता है। मालूम पड़ता कि उन्होंने फीरोजशाइके समय मरमात की होगी। मध्यस्थलमें कई परिमाणस्वक हु है। उनसे किन्द्र हाम साइवने श्रनुमान किया है—फीरीलशाइके समय किसप्रकार श्रीर
कैसे संस्कार हुवा वह हसी वातक कोई स्वक्र होंगे।
सर्वेनिन्त्र न्यान पर एक मुसलमान
उपाधि खुदा है। वह उपाधि इत्व-उद्-दीन ऐवकका
है। स्वामस्विदके पूर्व हार पर कृत्वकी को लिपि
लगी है, उसमें उनके नामके साध उक्ष उपाधि देख

उक्क सकल खोदित लिपिसे स्थिर हुवा है कि गजनीराज महम्मद्विन गामके राजलकाल कुतुव-चढ्-दीन् ऐश्कने प्राय: - १२०० ई० को सीनारका निर्माण नार्वं चलाया और घल्तमासने उसे १२२० द्रे॰ को सम्पूर्ण बनाया था। चतुष्ठेण्डके प्रवेशदार पर सिकन्दर सोदीके समयको सिपि है। उन्हें समभ पडता कि मीनार मल्लमासके भादेशसे दना था। उसका चर्च समावतः चतुर्वतत्तके निर्माणकार्वे पर जगाया जा सकता है। नतुवा दितीयतचकी जिपि-वर्णनाने साथ उसका विरोध पाता है। उस विषयमें फीरोजगाइकी बात ही प्रमायकी भांति गए। है। फीरोजभाइने मीनार संस्तार करते समय लिखा है-"इसने सुरूज-उद्-दौन शासके मौनारकी सरमात अवनेकी भादेश दिया।" किसी किसीके कथनातुसार एक काल ७ तल रहे। किन्तु यह दात ठीक नहीं। कारण सिष्टियोंकी जी संस्था है, उसमें बहुतनसे श्रिक्ष रहना कभो सभाव नहीं। भनेकींके श्रनुमानमें स्तभागत साधारण स्त्रृत कार्यसे ग्रोभित रहते भी बराः मदा और पेटिया पति उत्कट कारकार्यविशिष्ट हैं। -इसमें मालूम होता विवह किसी दूसरे व्यक्ति दारा संयोजित है। प्रमीर खुशक्ते लिखे विवरणसे समझ पड़ता कि प्रसाडद्दीन खिसजीने कुतुवसीनारके

संस्तार श्रीर फीरोजकी बनायी भग्नप्राय चूडाके निर्माः जकी घाटेश दिय था। सन्धवतः उन्होंने द्वारा वष्ट संयोजित हुये हैं। कृतुवनोनारको गानस्य विपन्ना मूल और अयान्य विपन्न मूल और जन्मानिक विश्वर Cunningham's Arch Survey Reports 1862-63, Vol. I; Edward Thomas' Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, Dowson's Edition of Sir H M Elhot's Muhammdan Historians; Travel's by Docter Lee; Robert Smith's Report in Journal Archælogical Society Delhi; Asiatic Researches of Bengal, II; Rajasthan Vol II; Band-book for Delhi, Sleeman's Rambles of an Indian official etc प्रथल है।

कुतुवयाची—गोजजुरहाने सुलतानी ना एक उपाधि। इस वंशकै राजावो ने १५१२ से १६८७ ई० तक राजत्व रखा। १६३८ ई० ने समय उन्हों ने समय दक्षिण भार तकी श्राक्रमण किया था।

कुतुम्बा (सं०स्ती०) द्रोणपुष्पीस्तुप, एत भाड़ी। कुतुस्विका कक्ष्मा देखो।

कुतुम्बुर (सं॰ क्लो॰) कुल्सितिन्दुकीपास, तें दूका खराव पान।

कुतुरका ( हिं॰ पु॰) पिचविशेष, एक चिड़िया। उसका वर्णे हरित् शीर चघु, प्रष्ठ तथा पद रज्ञवर्णे होता है।

कुतुबो ( इं॰ स्त्री॰ ) स्टइन्तिनाफन, इमनीना मुना-यम फन । इसे मंटिया भी कहते हैं।

कुत् ( र्सं॰ स्त्री॰ ) कृत्सितं तन्यते, क्रान्तन् बाइनकात् क्राटिनीपञ्च । चर्मनिर्मित तैवादिका पात्र, क्रपी ।

क्कतूषक (सं॰ पु०) कुईषत् तूषयति सङ्घोचयित चच्चर्यः, क्वन्तूष सङ्घोचे स्तृ ज् । बासको का एक चच्चरोगः बचों की श्रास्त्रोमें छोनेवासी एक बीमारी। उसका चित्रत नाम कुष्वा है !

कुन्यका वैद्यकोता लच्च यष्ट है—स्तनदुग्धके दोषवधतः शिध्यों की पलकों पर क्षुत्यक रोग लग जाता है। उसमें चचुसे अनवरत जल गिरता और वह सुजलाने लगता है। उस रोगमें शिध्य अपना ललाट, नासिका और चच्च सर्वदा घर्षय कारता तथा सूर्यकि-रयको और देख नहीं सकता। (मायकर)

कुब्बत्योग पर श्रुवही, सङ्गराज एवं हरिद्रा पीस

श्रीर पुरवाकमें जलाकर सैन्धवके साथ श्रञ्जन करना चान्तिये।

विडङ्ग, हरिताल, मन:शिला, दात्तहरिद्रा, लाखा श्रीर गैरिक स्टिताली श्रव्हागनीयसे विस श्रञ्जन लगाते है। (कारन)

वासाटने उक्त रोगका नाम कुक्रूणक लिखा है। कुत्इल (सं॰ क्षी॰) कुत्ंच संसयतेलादिपातवत् अन्त-लंडित सोक्तुकं करोति, कुत्-इल्-भच्।१ कोई वस्तु देखने या सुननेके किये अत्यन्त इच्छा, गडरो खाडिय। २ नायिकाका भल्डार विशेष।

"रम्बन्त समानोके नोजता सान् क्षत्रस्तन्।" (साहित्यद्पैण, श्राट) मनोहर वस्तु दशेन करनेके किये मतिशय त्राकार क्षाका नाम क्षत्रहत्त है।

२ कोतुक, तमाथा। ४ क्रीड़ा, खेला। ५ श्रास्ये, ताळ्व।

कुतूइजवान् (सं॰ त्नि॰ ) कुतूइजं पद्यास्ति कुतूइज्ज-मतुप् सस्य व: । कीतूइज्जविशिष्ट, किसीके देखने या सुननेको गइरो खाडिय रखनेवाजा ।

कुत्इनित ( सं॰ वि॰ ) कुत्रू इन्तमस्य सम्नातम्, कुत्रुनः इतच्। कोत्इन्न-युक्त, सृताब्जिव, श्रवकोर्मे पडा इवा। कुत्रुन्नो ( सं॰ वि॰ ) कुत्रुन्तमस्यास्ति, कुत्रुन्न-इनि। कोत्रुन्नाकान्त, खेल देखने या करनेवाना।

कुढण (सं॰ क्ली॰) कुल्सितं हणमिन, उपसितस॰। १ काढण । २ कुसी । अधिका देखी।

कुतोनिमित्त ( सं॰ क्रि॰ ) क्रुतः विं निमित्तं यस्य, विं प्रथमार्थे तसिन्। जिस निमित्तवासा, कीन मतसब रखनेवासा।

कुतोसून (सं॰ वि॰) किं सूलमस्य, किं-तिसल्। किस सूरावाजा, जीन इवितदा रखनेवाला।

"क्षतीम्बितंद दुःखत्।" (भारत षादि ) कृता ( हिं॰ पु॰ ) ग्र्वान, एक जन्तु । क्षक् र देखी । कृती ( हिं॰ स्त्री॰ ) क्षक् री, क्षतिया । कुत्य-क्योतिशोता पञ्चदय योगविशेष । कुत्व (सं॰ षञ्च०) किसन्, किम् तन्तु । स्वयासन् । पाश्र ।

कुव (स॰ भव्य०) किस्तिन्, किम् व्रल्। स्वय्याद्यल्। पाश्रः। १॰। कहां, क्व, कहां को, किस भवस्या याहासती।

"क्रमाथियः यु तिसुखा सगर चिहपाः।" ( भागवत, ७ । ्ट १२४)

कुत्रचित् (सं॰ प्रव्य॰) कुत्रच चिच, इन्दः। किसी प्रनिदिष्ट स्थानमें, किसी एक जगह पर।

"विभिष्ट' कुनिविद्योग' स्त्रीयोजिन्त्ये व कुनिवित् ।" (मनु, ८। ६४) कुनिवन (सं० भाष्य०) कुन्न च चन च, इन्हः । कर्रीभी, किसीभी जगष्ठ पर ।

कुत्रत्य ( रं॰ त्रि॰ ) कुत्र भवः, कुत्र-त्यप्। पञ्चात् वयः। पा ४। २। १०४। कन्नचि उत्पन्न होनेवाला, कन्नां रहने-वाला।

कुत्स ( सं ॰ पु॰ ) कुत्सयते संसारम्, कुत्स-पच्। १ ऋषिविशेष । श्रायस्त्रस्यसम्स्त्रमें चनका सत चह्रत हुवा है। (श्रायसम्बद्धमेत्त, १।१८ छ)

३ स्तवक, गुच्छा। ४ डार, चेडरा। (वि॰) क्र-स। प्रषोदरादित्वात् साधुः। ५ करनेवाला। है

् ''क्कसा एते इर्वेत्राय।'' ( ऋक् ७।२।६५ )

कुससुधिकिका (सं० स्त्री०) कुत्सानां कुधिकानाञ्च सैष्ठुनम्, कुत्स कुधिक-दुन्। वनादुन् वेरनेष् निक्योः। पाष्ट्र। १२११ कुत्स स्रोर कुधिकगोत्नीय स्त्री-पुरुषका सैथुन। कुत्सन (सं० क्षी०) कुत्स भावे स्थुट्। १ निन्दा, बद-गोई। २ निन्दाका उपाय, बटगोईकी तदबीर। (ति०) १ निन्दित, बदनाम।

कुत्सपुत्र (सं॰ पु॰ ) कुत्सस्य पुत्रः, ६-तत्। कुत्स ऋषि के पुत्र।

कुत्सना ( सं॰ स्त्री॰ ) कुत्सं क्रयनिक्रययो निषिद्यस्या निन्दां लाति, कुत्स-सा-क-टाप्। नीलोहस्त, नीलका पेड।

कुर्लाधम्बी जला देखा।

कुत्सा (रं की ) कुत्स निन्दने भावे अप्टाप्। १ निन्दा, बदगोई। इसका संस्तृत पर्याय—अवर्षु, भाचित निर्वाद, परीवाद, अपवाद, उपक्रीश, जुगु-सा, निन्दा, मर्डण, गर्डा, निन्दन, कुत्सन, परिवाद, जुगुसन, अपक्रीम, भन्दन, अपवाद, उपराग, भव-ध्वंस पूणा, विक् और सामि है।

"गुक्कुत्सामतिय य ।" ( भारत, प्रतृशासन )

२ शिक्वीभेद, एक फली।

कुत्सित (रं॰ क्री॰) कुत्स क्रमेणि क्रा १ कुछ, कुट । २ दीर्घरोष्ट्रिय, एक सम्बी सुण्यवृदार घास । (वि०) ३ निन्दित, बदनास । कुल्सिट्यालमनी ( सं॰ स्त्री॰) कृष्णायातमनो, काला समर।

कुलितास्व (सं॰ पु॰) कदस्ववृत्तः, कदमका पेड़। कुत्स्य (सं॰ त्रि॰) कुल-यत्। १ निन्दनीय, हिकारतके काविन्य। २ कुपरीचक, श्रच्छी जांचन करनेवाला। कुय (सं॰ पु॰) कुल्ब्बच्दे यक्ः १ कत्या, कघरी। २ करिकस्बन, हायोकी भूता।

"क्रचेन नागन्द्रसिवेन्द्रवाहनम्।"—(साध) — ३ कीट, कीड़ा। ४ प्रातस्त्रायी द्वित्र। ५ क्वग्रहणः ६ ग्रक्त दर्भ, सफीद क्वसः।

सुया (सं० स्त्री०) क्रय देखो। स्रयारू (हिं०) क्रत्यक देखो।

कुधित (सं वि ) पूर्तियुक्त, सहागना। कुधुमा (हिं०) इत्यक देखी।

कुन्म (सं० पु०) सामवेदका किमी पाखाका नाम।
कुव्मि (सं० पु०) एक मुनि। (विषयपण ०, १६)
वह पौछि कि मुनिकी शिष्य थे। उन्होंने सामवेदकी
कीयुमि शाखाका प्रचार किया है। कुयुमिने बदरिकाम्ममें क्या किया भीर गान्धारमें जाकर कांस्र किया था। वहां उन्होंने प्रपने गुन्मे निकट यह
शिक्षा पायी कि भाका भविन्छर भीर दुःख कमेंका
सहदर है। उनके पिताका नाम नारायण भीर पुत्रका
नाम क्रवस था। कीयुनी देखी।

क्षयुमि नामक कोई धर्मधास्त्रकार भी रहे। रहनन्दनके मलमासतत्वर्में क्षयुमिस्नति उतृत हुयो है। कुय्मी (सं० प्र०) कुयुमं देति, कुय्म-इनि। साम-वेदकी कीय्मो याखा समभने चौर पढ़नेदाला।

कुशोदरी (सं० स्ती॰) कुछं हिंसाल कं उदरं यसाः सा कुश उदर स्त्री सिक्ने कीष्। एक राज्यते। वह कुथ-जर्णकी पौती, कील कस्त्र राज्यस्त्री पत्नी भौर विजस्त राज्यस्त्री साता थी। कल्किपुराणमें लिखा है— "सुनि-यांने कल्किरेवची रेख विनयपूर्वक कहा—'हे विण्यु-यशं-पुत्र ! क्या क्रेणकी पौती श्रीर-कील कस्त्री महिली जुशोदरी नान्ती राज्यसी इस स्थानमें रहती है। सस्त्री ग्रीर याजाश पर्यन्त विस्तृत है। वह श्रयन-कास्त्री हिमालय पर मस्तुक रस भीर निषधानस पर पद फैलाकर किटती है। उसके निखास-वायुंसे आति ते हो इस यहां षाये है। भारतवल से प्रापक्षा सामा सामा सामा सामा हा हा है। त्राप इस विपत् समयमें हमकी वचाइये। मिनयोंकी उक्त प्रार्थना सन प्रत्निजयों कि लिये हिमालय के प्रार्थना सन प्रत्निजयों कि लिये हिमालय के प्रार्थना सामा की। वह खोरही थी। ससैन्य कित्ति वजी प्रात्निक्त सामा की। वह खोरही थी। ससैन्य कित्ति वजी प्रात्निक्ति सहाक्षोधि चिक्तार करके कुथोदरी उठ वेठी। उसने निखास-वायुसे इस्ती-प्रान्त-रथके साथ किल्तिदेवकी खींचा था। वह समस्त सैन्यसहित कुथोदरीके उदरमें प्रविष्ट हुवे। देव पीर सुनि उक्त व्यापार देख हाहाकार करने की। उसके पीछे किल्तिदेव तकवार समा उदर फाड़ निक खे। उसीसे कुथोदरी सर गयी। विस्त देख।

क्चदर्भ ( डिं॰ स्त्रो॰ ) घान्य विशेष, कीदो । 'क्चदकना ( डिं॰ क्ली॰ ) १ घानन्दर्भे उक्टलना, खुणीचे कूदन । २ धोरे धीरे कूदना ।

क्कदक्षा ( चिं॰ पु॰ ) १ कूद-फांद । २ कूदनेवाला । क्कदरण्ड ( सं॰ पु॰ ) कुक्सितो दरण्डः । प्रतुचित दरण्ड, नासुनासिव सजा ।

ह्यदरत ( घ॰ स्त्री॰ ) १ प्रक्षति, माया, दुनियाको बना-र्नवाको ताक्षत । २ प्रक्षि, इखितयार । ३ रचना, बना-वट । ४ खमाव, भादत ।

क्कादरती (अ॰ वि॰) १ प्रार्कतिक, भपने भाग होने-'वाला। २ देवी।

द्वादरा ( र्हि॰ पु॰ ) कुदान, कुदानी।

ञ्जदर्भन ( सं• त्रि॰ ) कुरूप, बदस्रत, देखनेमें खराष । फुदबाना ( धिं॰ क्रि॰ ) कुदक्षना, उक्कना-कूदना । फ़्रदिख, बद्दाल देखो ।

क्करांव ( चिं॰ पु॰ ) १ विष्वासचात, घोका। २ सङ्घटा-पत्त स्थिति, बुरी चाचत। २ मयङ्गर स्थान, खराव - जगर।

कुदाई ( हिं• वि॰) विखासघाती, बुरादांव लगानेवाला । कुदान ( सं॰ क्री॰) कुत्सित दान । १ प्रय्यादान, गल दान घादि कुदान हैं। २ घणत्रकी दिया जानेवाला - दान । कुदान ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ डक्स कूद, कुदाई । २ क्सांग। ३ कूदनेकी जगह ।

कुदाना ( हिं॰ क्ली॰ ) १ कुदनेमें चगाना । २ दौंड़ाना । कुदाम ( हिं॰ पु॰ ) खोटा पैसा ।

क्रदाय, जदांव देखी।

कुदार ( सं॰ पु॰ ) कु भूमि दारयित, कु हे णिच् प्रण्। कुदाल, जमीन खोदनेका एक पीकार।

कुदारकोट—युक्तप्रदेशके इटावा जिलाका एक प्राचीन नगर। वह इटावा नगरसे १२ कोस उत्तर-पश्चिम मीर सङ्ख्य (प्राचीन साङ्काग्यनगरी) से १७ कोस दक्षिण पूर्व श्रवस्थित है।

पतक्किन महाभाष्यमें बिखा है-

"गवीध मत: साहामां चलारि योजनानि।"

गवीधूमान्से साङ्घाश्य चार योजन शर्यात् १६ को छ है। उक्त स्थानीय भूतत्व श्रीर शाविष्कृत शिला- चिपिसे समस पड़ता है—िकसी समय कुदार जेट सम्हिश्याली था। पतस्त्र लिक्ते समय सम्भवतः कुदार- कोट श्रीर उसका निकटवर्ती स्थान 'गवीधूमत्, नामसे प्रसिद्ध रहा।

वहाँ एक स्रति प्राचीन दुर्ग था। स्रवधके नवाब स्राम्य एक्ट्दौलाके वड़े वजीरने उक्त प्राचीन भग्न दुर्ग पर फिर नूतन दुर्ग बनाया था। क्यदारी, क्यर देखा।

क़ुदाल (सं॰ पु०) कुंभूमिं दालयित, क़ुदल् भेदने णिच अपण्। १ क़ुदान, क़ुदाली। २ पार्वतीय व्रज्य-विशेष, कोई प्रशादी पेड़।

कुदानी ( हिं॰ ) क्र<sub>हाल</sub> देखो।

क्रदाय ( हि॰ पु॰ ) क्रदाई, क्रदान ।

कुदास ( हिं॰ पु॰ ) खड़ा पठान, जहाजकी पतवारका खन्मा।

कुदिन (सं० क्ती॰) की: पृथिव्या भ्यमणिन दिनम्, कर्मधा॰। १ सावन दिन, सूर्यके उदयाविध पुनक्दय, सूरज निक्तजनिक पोक्टे फिर सूरज निक्तजने तकका समय।

> "द्रनीद्बदयाक्तरं तदकंसावनं दिनम्। तदेव मेदिनोदिनं भवासरस्य भधमः॥" (सिद्धान-शिरीमिन )

स्र्यंके दोबार उदित होनेमें जो अन्तर आता, वहीं चर्क पावन दिन, मेदिनीदिन (कुदिन), भवासर और सम्मम कहा जाता हैं। रु निन्द्रादिन, बुग दिन। इसि विश्व दिवस, पानी वरसनेका दिन। सावन देखी। कुदिए (हं॰ स्त्री॰) कुदृष्टि, बुरी नजर। कुदिए (हं॰ स्त्री॰) वितस्ति चपेचा प्रस्प और दिष्टि चपेका दीर्धतर परिमाण, वित्तेष्ठ छोटी और चौवेष रखी नाए।

कुष्टच्य ( सं॰ द्रि॰ ) कुत्सित' दृग्यम्, कर्मधा॰ । कुत्सित दृष्य, देखनेके नाकाविज ।

जुहिए (सं॰ स्त्रो॰) जुत्सिता हृष्टिः, कमैधा॰। १ मन्द हृष्टि, तुरो नजरः २ असत् तर्कसंस्पृष्ट सत्।

''वा वैदवास्त्राः, स्मृतयो याय काय सुद्धस्य.। ..

चर्नाला निष्मलाः प्रेय तमीनिष्ठाहिताः स्वता ॥" (मनु, १२१८५) जन मतानुसार तीथैकार सर्वेत्रके उपदिष्ट तस्वी पर महीं खड़ा कारनेवाला, जो जैन शास्त्री पर यकीन न रखता हो।

क्काटेव (सं॰ पु॰) १ भूटेव, ब्राह्मण । २ टैत्य, दानय । ३ जैनमतानुसार—धन धान्य स्त्री भादि ममत्व वढाने तालि पदार्थीको रखनेवाले, रागो होषो मायावी देव । क्षादेश (स॰ पु॰) कुत्सितो देश:, कर्मधां॰। निंद्यदेश, तुरा सुल्ता।

''क्कदेशमासाय क्रतीऽष'सश्वयः ।'' ( चाणका )

कुटेड (सं॰ पु॰) १ कुल्सित देइ, खराव जिस्रा। २ सद्यायालष्टच, एक पेड। (कि॰) कुल्सितो देहो इच्य, वहुत्री॰। ३ जिस्रवासा।

बुद्धिका, क्रदेह देखी।

कुद्दत (सं॰ पु॰) गिरिकाञ्चन, यद्वाडी कचनार। छ्द्दार (सं॰ पु॰) कुं भूमिं दारयित, कुन्द्व-णिच्-प्रण् प्रयोदरादिलात् साधुः। १ कोविदारद्वच, कचनारका पेड । २ भूमिदारण प्रस्त्र, कुदारी।

क्षुद्दाल ( सं॰ पु॰ ) कुं भूमिं दाखयित, क्षु-दस्त-चित्र् प्रण्युष्ठवेदरादिलात् साधुः। १ कोविदार हस्त, क्ष्य-नारका पेड। २ भूमिखननयन्त्र, क्षुदाल। वष्ट नोड्डे-का वनता है। कुद्दाल एक द्युद्ध देशे एवं चार श्रष्टुलि एक्ष्युत रहता है। उसको जनरो श्रोर एक होद्द बनाते, जिसमें सकडीका बेंट सगाते <u>हैं। वह भू</u>मि खोदने श्रीर खेत गोडनेमें चसता है।

"क्षहालै के युवा योव समुद्र' यवमास्थिता:।" (महामारत, ३/१०७)२३) क्षुद्दालूर ( काडेलूर )—मन्द्राज विभागने दक्षिण प्रार्कः टका एक नगर। वह अञ्चार ११ 8२ 8५ ७० और देशा० ७८ ४ ४ ४ ४ पू॰ पर अवस्थित है। पुरातन कडेजुर सुद्धकूप पीर सैग्छडेविड दुर्गको लीकर उक्त नगर स्थापित इवा है। १६८४ ई० के समय श्रमाजीने अंगरेजोंको वहां दुर्गनिर्माणके लिये प्रतु मित दी थी। १७०२ ई० को उत्त दर्ग प्रनिर्मित हुवा । १७४३ ई॰ को स्नाबुरदोनीने सन्द्राज आक्रमण किया था। उस समय अंगरेल गवन मेग्डका राजकीय कार्यानय सुद्दालूरको ही उठ गया। उसी वर्ष परासी-सी सैन्य उसके श्रमिसुख भग्रसर हुवा, किन्तु सहफ ज-खान्से द्वारकर जीट पड़ा। परासीसी सेनानायक खुप्तेने उसको एक बार अवरीध किया था। किन्तु वह क्षण बना न सके। उस समय श्रंगरेज-सेना-नायक मेजर कारेन्सने वडां श्रयना प्रधान शिविर लगाया या। १७५८ ६० की फरासीसी योबा सालीने वाडेल्र प्रधिकार किया। फिर २ री अनको सेप्ट-डिविड दुर्ग प्राक्रान्त इता। १७६० ई० को करेल क्षुटने उसे फिर अधिकार किया था। किन्तु १७८२ ई॰ की बुसीने बीयल और हैदरमसीने साहायसे फरासीसियोंने कडिलुर जीत खिया, जिसे ३ वर्ष पोक्के भंगरेजोंको लौटा दिया।

लता नगर हम्दत् प्रीर सम्हिष्याली है। वहां बहुतवे लीग रहते है। कुद्दालूरंका जलवायुं स्वास्त्य तर है। कुद्राल (संग्र्ं क्लो॰) कुड-कल-सित् प्रपोदरादित्वात् साधु: । कवल्ववा । उप्रारम्भ (। १०६ । इवादिव्यक्त । उप्रारम्भ विकाशीना खुप्रयमुक्त क, खिलनेवाली प्रकृती कली ने कुद्धि (तामिल) शिखा, चोटी। दिल्प देशमें हिन्दू मान शिरपर शिखा रख़ते हैं। उसी शिखाका नाम कुद्मि है। पूर्वेकालको अधिकांग भारतोयांका भांति ग्रीक (यूनानी), रोमक श्रीर मिसरवासी मस्तक पर बालोंका एक गुच्छा रखते थे। बाइबिलमें बालोंका वह गुच्छा 'शिसीएन' नामसे वर्षित हवा है। कुच ( सं ० क्लो०) कुट्-क्यप्। सिन्ति, दीवार। कुद्रङ्ग ( सं ० पु०) कुद्रं सिष्येव कायते प्रनिखत्वात् चयभङ्गुरत्वाच, कुद्र-कै-क निपातनात् साधुः। स्टह-विशेष, सचानके कुपरकी सहैया

कुट्रङ्ग (सं० पु०) कु ईषत् उद्गतो रखः रख्ननं यक्ष, कु-उत्-रख-घज्। सञ्चीपरिख्यित सण्डप, सचानके जपर रखो सडैया।

कुद्रव (सं० पु०) कुं भूमिं द्राधयति कु-हु श्रन्तर्थिच्-श्रच्। कोद्रव, कोदो ।

कुद्रव (चिं॰ पु॰) तस्रवार चसानेके २२ इ।योमें एक इ।या कुद्रवस्त्र, कुद्रव देखी ।

क्किषर ( सं० पु० ) १ पर्वत, प्रशङ् । २ भ्रीघनाग । क्किषातु ( सं० पु० ) क्वित्रित घातु, को द्वा ।

"स्वर सुषरिं स्व सङ्गित पायो। पारच परिस छ्यात सङ्गियो।" (त्वची)
क्कियान्य (सं० क्षी०) क्कित्सितं धान्यम्, कर्मधा०। त्या
धान्य, चुद्रधान्य, घासका धान। नीरदूषक, ग्र्यामाक,
नोवार, ग्रान्तनु, तुवरक, चहालक, प्रियङ्ग, मधु
खिका, नान्दीसुख, कुक्विन्द, गविधुका, वाक् क, उद्यणी.
सुकुन्दक, वेणुयव प्रस्तिको छुधान्य कप्टति है। वस्
टच्च, काषाय, मधुर, क्च, कटु, विपाको, श्रेषम्
सावरीधक श्रीर वातपित्तप्रकोपक छोता है। (स्युव)
क्किथारा (सं० ख्ली०) कुत्सिता धारा, कर्मधा०। निंदा
नियम, कुचाख।

कुघी (सं॰ त्रि॰) कुलिसता धीरस्य, बच्चत्री॰। १ निर्वीध वैवकुफ। २ निर्केक्त, वेगर्स।

"स्नामन तत्र क्रियोऽपर देश कर्युः।'(भागवत, घरशर॰) क्रुप्न (सं॰ पु॰) कुं सूर्मिं धारयित, क्रु-प्ट-क्ष। प्वत, पद्राह्र।

क्कानक (श्र° पु॰) एक जनपद शीर उसके पिंध्वासी । भीषापर्वके किसी किसी पुस्तकर्मे कुन्ट पीर ज्ञनट पाठान्तर स्रिक्तता है।

कुनकुना (चिं वि०) केषत् ७ प्या, गुन-गुना, कुछ गर्म। कुन ( पं प्र०) कुल्सिताः नखी यतः। १ रोग विशेष, नाखूनमें डोनेवासी एक बीमारी। उसमें नख प्रवासर गिर जाते हैं। (ति०) २ कुल्सित नखयुक्त, दुरै नाखून-वासा।

कुनखी (सं॰ चि॰) कुनख इति तदासकी रोग: प्रस्था-स्ति, कुनख-इनि । १ कुनखरोगविधिष्ट, नाखूनकी बीमारीवाला।

"नखेन कुनखी चैव काष्ठे न व्याधिमिच्छति ।" ( ररहाासंग्रह, १।४८)

जो पुरुष पूर्वजन्ममें स्वर्ष प्रपद्दरण नक्ते उसका प्रायश्वित्त नहीं करता, उसको उसी भोगाविष्ट णापके चिद्धस्करूप कुनख रोग नगता है। (विष्रध'हता)

कुनखीको प्रायिक्तिके किये दारण्यात तत करके ने ए पहिलाण करना चाहिये। (शिवतक) सुन्नुतके सततें सारहोष्ट्रिये उक्त रोग सग सकता है। रजखना अवस्थामे स्त्रीके नखन्छे दन करने पर गर्भेचे जुनखे सन्तान निकन्ता है। र सङ्ग्रुचित-नख, सिकुडे नाखून वाला। (पु॰) ३ कोई ऋषि। ४ श्रधवेवेदको एक शासा। (प्रवर्ष, अद्धार)

कुनट (सं० पु०) कु-नट पचादित्वात् प्रच्। १ ग्र्योवाकः हस्र, सनर्समा पेड़। इसकी भाक्षति श्रणपुष्पक्षी भांति रहती है। भणपुषी देखा। २ पीतलोध्न, पीजा बोध। १ निंदानर्तक, खराव खेन्ताडी। 8 कोई जन-पट भीर उसके श्रधवासी।

कुनटी (सं॰ स्त्री॰) कुनट गौरादित्वात् छोष्। १ सनः धित्ता। २ धान्वक, धनिया। ३ कुनतंकी।

कुनिद्का (च'० स्त्रो०) कुत्विता विद्का, कुन्तद प्रत्यार्थे कन् स्त्रियां टाप्। स्तृद्रनदी, छोटा दरया। कुनना (हिं० क्ति०) १ खरादना। २ छोस्ना। कुननस (वै० क्रो०) प्रपरिवर्तनीय, प्रवाध्य।

''वायुरका उपानंबत् विनष्टि सा जनवना ।'' ( ऋक् १० । १६६ । ७ ) कुनवा ( हिं॰ पु॰ ) कुट्स्व, खानदान, घराना ।

इन्हों— कि प्रसाविजीवी एक जाति, खेती करनेवाणी एक जिन्दू कीय। प्रायः उक्त जातिक की गों की झरमें भी कहते हैं। वह युक्तप्रदेश, विरार कोटानागपुर पीर उड़ी जामें रहते हैं। विरार भीर युक्तप्रदेशक क्षणी नाह्मणों भीर चित्रयों नी भांति जिथक सुन्नी प छोते भी अच्छे रहते हैं। उनका देह सुगठित एवं नातिही में जीर नातिखर्व होता है। अष्ट्रप्रस्क प्रमेक जीम सुर्वे स्थान होता है। अष्ट्रप्रस्क प्रमेक जीम सुर्वे स्थान होता है। वर्ष काला होता है। पाचार-स्थवहार साधारण हिन्दुवाक समान है।

किन्तु छोटानागपुर घोर उडीवाके जुनवी वैसे
नहीं होते। वह देखनीं घस्य सन्तानों-जैसे सम्भा
पड़ते हैं। वर्ष घीर घाचार व्यवहार भी घस्य लोगोंसे
सिखते हैं विहारके कुनवियों में गराइन घीर काण्यपगोल
पचित्रत है। उनका उवाधि—चौधरी, मण्डल, मरार,
सहतो, महन्त, महाराण, सुखिया, प्रामाणिक, रावत,
सरकार घीर सिंह है। जैसवार कुनवी छिषक्रमेंमें
विक्रचण पटु होते हैं। वह प्रधानतः क्रिकार्यसे हो
प्रपनी जीविका चलाते है। घराव पीने घीर विधवा
विवाह करनेवाले कुनवी स्त्रष्ट घीर विस्त खेणीके मध्य
गण्य है।

मानभूमवाले जुनवी पपनेको स्वरे श्रेष्ठ वताते हैं। उनके सक्तों दूसरे लोग श्रराव पीने श्रीर सुरगी खानेसे श्रधम हो गये है।

युक्षप्रदेशमें प्रधानतः खरीविन्द्, पतिरया, घोड-चढा, जैसवार, वेवत शीर सुनैया जुनवी रहते है। श्रिष्ठक दिन नहीं हुये, श्रवधमें दर्शनसिंह नामक किसी व्यक्तिने खजातीय कुनवियोंकी राजा उपाधि गदान किया था। युक्तप्रदेशमें बहुत धनाक्य जुनवी देख पहते है।

गुजरात, सहाराष्ट्र, खानदेश, वरार प्रसृति खानी संभी खितीकरनेवाले जुननी विद्यमान हैं । सुप-सिंद सेंस्वाराज जुननी ही जातिसभूत है। विश्वा और रणकी देखी।

डनर्से स्त्री पुरुष उभय बलवान्, कष्टसिहणु भीर अधिक परियमी होते हैं। स्त्रियां स्वामीको क्षिक्षायें से सहायता करती है। एक प्रवाद है— 'भनीनाति क्षानिनकी स्त्री हाय। स्वत निरावे याने से साय॥"

विचार श्रीर युक्तप्रदेशके जुनिवयों से वात-विवास
प्रश्नित है। विवास प्रणाली दिन्दूधर्मा तुसार सम्मन
होती है। विवास स्थिर होनेपर वर कन्या कर्ता की २०
वि ८० व॰ तक पण देता है। लाह्मण लग्न विवारते है।
विवासके दिन पातः काल कुलप्रयाके श्रतुसार वर अपने
गृष्ट्रमें प्रथम शास्त्रहन्न श्रीर कन्या महवेके पेडसे
विवास करती है। सन्धाको वर वरातके याय कन्याः
के पित्रस्ट ह जाता है। पिर शास्त्रह्म चन्द्रातयमें

वर कच्या दोनों मिनते है। वहां एक स्ट्रमण पार्ट्स दीपन जन्ना नरता है। दम्मरी उन्न प्रामोकको रात वार प्रदक्षिण करते हैं। फिर वह एक स्थान पर जाकर बैठते है। वर किन्छाङ्ग निके रक्षसे जन्याणा वन्नःस्थल स्पर्ध करता है। जुनवियों ते रह्मदान हो सिन्दूरदान समभा जाता है। उमके पीके जन्याने हाधमें नीहेका कङ्गण पहनाते हैं। वही क्षप्रण कुनवियों विवाहका प्रतिभू सहस्य है। पति पत्नी उमयका मन मिनते या एक दूसरेका गुवनर दोय हेन पड़िने विवाहमङ्ग हो सकता है। उसको स्त्री वज्ञा कङ्गण स्त्रामीको खोलकर है देती है। स्त्रामी भी घाटरका कङ्गण वापस से सबस्यविच्छेदकाणक एण प्रमाडकर दो खण्ड कर डानता है।

उत्तप्रदेश भीर विहारमें ब्राह्मण हो विदाहरी मन्त्रादि उचारण करते है।

उडीसाने सुनवियोमें वहविवाह निन्दनीय है। किन्तु छोटानागपुरमें उसे कोई दोष नहीं समक्तते।

युक्तप्रदेश श्रीर विद्यारमें कुनवीके श्रायका जल-यहण ब्राह्मण करते हैं। किन्तु कीटान गपुर श्रीर उड़ीसके ब्राह्मण उनके शयका कूवा पानी नहीं पीत । भिष्ठोक्त दोनें स्थानिके कुनवी सुर्गी श्रीर चूला फार्ट तथा भराव पोनेसे ट्रसरे हिन्दुवीकी शास्त्रीमें गिर है ।

कुनवियों में शैन, मात भीर वैज्ञाव तीन मनादाय देख पडते है। झाह्मण उनका पौरोहित्य करते है। हिन्दुनिंकी प्रधान उपास्य देव देवीकी छोड विश्वारके फुनवियों में 'सोकिनी सप्तती' नामक एक ग्रास्य देवकी भी पूजा चीती है। उनके उद्देशसे शूकरणावयः विक दिया जाता है।

कोटानागपुरके ज्ञनवी गोसाई राय, घाट, गारी यार, ग्रामेश्वरी, किञ्चनेगरी, बोरमदेवी, सानवाहिनी, दकुमचुड़ी श्रीर सहामायाशी पूजते है। दशहराई दिन इनकी पूजा होती है। पौषपार्थण उनके बहे हत्साहका दिन है। पौषपकान्तिकी वह लोग 'पासन-याला' कहते है। ग्राम्य वालक किछी कुञ्च ट्रजा एडा उसके लच्च तीर चलाते हैं। एस पनीकी ला मार होता, उसकी सब कोई पाधिक नादर होता है। वयः प्राप्तके सरनेसे कुनिवयों में सबदेह जहाया जाता है। उत्तम खेणींके कुनवी १२ दिन समीच ग्रहण जीर १३ स दिन खाद करते हैं। किन्तु कैसवारोमें ११ वें दिन स्तकके उद्देश खादादि करनेका विधान है। छोटानागपुर भीर छड़ीसामें हैंजे या चेचकसे सरनेवर सबदेह भूमिमें गाह दिया जाता है।

वह कि विकास पर होते है। जेहूं आदि यस्य खत्पादनमें वह जैसी कार्यकारिता दिखाते वसी हुसरों में कम पाते हैं।

सारतमें प्राय: ७५ खाख कुननी रहते हैं। पहले लोग छहें श्र्ट्र समक्तते थे। किन्तु भाज कल कुननी जपनिको कूर्मयंशीय चित्रय बताते हैं।

कुनजर्द ( हिं॰ स्त्री॰ ) हच-विश्रेष, एक पेड । यह
क्षण्टकाकीण भीर चुद्र होती है। उसमें कितनी हो
पतनी पतनी टहनियां निकनती हैं। त्वक्का वहिक्षांग सफेद रहता है। पत्र श्रेष्ठ श्रृङ्ख परिमित
होते है। ग्रीष्मकान्नो नुनमई मूनती है। मुष्य चुद्र
श्रीर पीतवर्ण होते हैं। काष्ठ बहुत कठिन रहता है।
इसके ग्राय: खूटे बनाये जाते हैं।

अल्ली (च'· पु॰) कुत्सित १वत् वा नलोऽस्यास्ति, क्र-नत्त-रनि। वक्तवच. भगस्तके फलका पेड। क्कनवा (क्षिं० पु०) खरादी, बरतन वगैरष्ठ खरादनेवाला। ध्यवार (कुनावार) पश्चाव प्रदेशके मध्यवर्ती बया-चिर राज्यका एक **उपविभाग। वह श्रञ्चा० ३१'१६** के इर' इ' छ॰ श्रीर देशा। ७७' इर् से ७८' र् पू॰ पर्यन्त अवस्थित है। उसके उत्तर स्पीती, पूर्व चीनराज्य, दिविष वधाहिर तथा गढ़वाल भीर पश्चिम ऋलू है। क्षनबार पर्वतमय है। वह कध्ये श्रीर श्रध: दो भागोंमें विसन्न है। यतद्र नदीकी उपरितन अववाहिकासे उसका प्रधिकांग्र स्थान भीतप्रधान श्रीर ५००० से १०००० फीट पर्यन्त उच्च है। दूसरे मतद्र उपत्यकाने निन्त्रतस खानमें योषके समय प्रस्तर श्रधिक वर्षा पडनाति है। उसके अधोभाग श्रीर दिचण-अंग्रमें ज्यावण तथा भाद्र सास वृष्टि होती है। गीतरालको विलक्षण वर्फ गिरती है। किसी किसी स्थानमें वह नम नाती है।

कुनवारके अधिवासियों के आचार व्यवहार भीर धर्मे मतमें आन्मेदि वार्थका देख पडता है। उत्तरांशमें अधिवासी बीद शीर तिब्बतके लामाका मत मानने वाले है। उनके देहका गठन तूरानियों जेसा समता है। दिल्लांशमें सभी हिन्दू भीर बीद दोनों का एकल सम्मत्तन है।

कुनवारी सुगठित, बिल छ, हहत श्रीर क्षणाकाय होते हैं। उनमें प्रायः सभी श्रातिधिपिय, मत्यवादी, विनीत श्रीर साइसी हैं। उनमें बाइबल भी श्रिक है। एकबार गीरखींने कुनवार श्रिकार करनेको बहुसंख्यक एकब हो कुनवारियों के विपन्न श्रस्त धारण किया था। कई बार युद्ध हुवा। कुनवारियों ने श्रन्तको कई सेतु तोड़ डाले। श्रन्तु उससे विफन्न मनोरथ हो सिस करने पर बाध्य हुवे। उस समय श्रान्तिष्यि कुनवारियों ने प्रति वष . ७५०० स० कर देना खीकार किया था।

मद्दाभारतमें एक द्रौपदीके पश्चसामी रहनेकी कथा है। किन्तु झनवारमें द्रौपदीका दृष्टान्त बहुत मिसता है। ब्राह्मणों से स्वेकर चमारों तक एक नियम प्रचलित है।

कुनवारमें तातार लोग भी रहते है। किन्तु वह अपने पूर्वेदेशवासियों को भांति बिल्ड नहीं होते। निम्नप्रदेशके कुनवारी उन्हें भाड़, भोटिया शीर भोटानी कहते है।

कुनवारी श्रति नृत्यगीतिषय है। वर्षके मध्य वहां श्रनेक महोत्सव होते हैं। कहते हैं कि सकल महो-त्सवीं में वह मतवाले बन श्रनुपम श्रपार श्रानन्द श्रनुभव करते हैं।

श्राश्वनके प्रारम्भ कुनवारमें मेन्तिक ( हैमन्सिक ?)
नामक महोत्सव होता है। उस समय युवक युवती
वालक वालिका घर बार छोड़ निकटवर्ती गिरिश्र्ड
पर चढ शिमनव पुष्पस्कासे सज नृत्यगीत शीर वाद्य
किया करती हैं। उसी पवत पर सब लोग खाते पीते
भी हैं। जिस समय सब जुनवारी मिल कर ताल ताल
पर नाचने लगती, उस समय सङ्गीत लहरी शीर वाद्य

ध्वनिसे गिरिगञ्चर प्रतिध्वनित हो जाते है। वस्तुनः उस समय सनमें अभूतपूर्व भाव उठता है। विशेषतः पर्वत पर वैमा घच्छा वादा दूसरे स्थानमें कहीं सन नहीं पहता।

कुनवारके प्रत्येक गिरिपष्ट, निरिसहट चीर तुषार मय स्थानमें चतुष्कीण प्रस्तरराधि मिलता है। कुन-वारी उसे सुघर कहते हैं। जोगीके विम्बासानुसार 'सुघर'में पर्वतकी चिष्ठातः-देवता चिष्ठान करती है। उक्त प्रस्तर पर बहुतों को भीति, भिक्त चौर खड़ा रहती है।

धाचार-व्यवहार धीर धर्मभेदानुसार जुनवारके उत्तरांधमें ओटानी धीर दिखणांधमें संस्कृतका पपम्न ध हिन्दीभाषा प्रचित्त है। उस हिन्दीको जुनवारी 'भिलचन' कहते हैं। भिज्ञचन भाषामें लुबक्स वा कतुम, लिटुम वा लिप्पा इत्यादि में द विद्यमान हैं।

कुनवारमें स्थानभेदचे स्रति उत्तम फल होते हैं।
सुंगनाका चेव, स्राक्षणाका पहरूर भीर पङ्गी नामक
स्थानका चायफल-प्रसिद्ध है। कुनवारके पङ्गूरचे बहुत
सन्द्री गरांव बनती है।

२ सध्यप्रदेशका एक प्राचीन याम । वह रायपुरसे ७ कीस एक्सर विलासपुर और रत्नपुर जानेकी वडी राहके वार्धे अवस्थित है । वहां स्रोगोंमें प्रवाद है कि राजा कुनवतनी एक ग्रामे पत्तन किया था। इनकी रानीने एक बहुत् जलायय खुदाया एसे आजवल 'रानी तलाव' कहते हैं। कुनवार ग्राममें प्रचापि अनेक हिन्दू एवं जैनमन्दिर, चनिक सरीवर भीर भनिक पुरानतन सतीस्त्रका विद्यमान हैं।

कुन ह (सं० पु०) १ ईशानको पाँख को ई जनपद घोर उसके प्रधिवासी । (बब्दल किंगा, रहा २०) (क्रि०) २ क्रिक्सित वन्धनकार, बुरा फन्टा डालमेवाला।

क्रनप्त ( प्तिं ॰ स्त्री० ) १ प्तेष, काना, सनमींटाव। २ पुरातन बैर, पुरानी दुश्सनी।

कुनही (हिं० वि॰) हे प्रयुक्त, कीनावर, कुढ़ नेवाला। कुनाई (हिं० स्त्रो॰) १ चूर्ण, बुरादा बुकनी। बंह 'शिसी चीजको खरादने या खुरचनेसे निकलती है। २ खरादनेका काम। ३ खरादनेकी मजहूरी। कुर्नोष ( सं॰ पु॰ ) कुँ विसती नाषः, कुगतिस॰ । १ निन्दा-स्वामी, बुरा भीकर ।

"इताकाई कुनंधिन नपुरेश बीरमानिना।"(भागवत, ८१ १४। १५) २ निन्दा अधिपति, खराब सांखिक।

( भारतवत, प्रार्धार)

कुनादिका, कुनदिका रेखी।

कुनाभि (सं॰ पु॰) कुईषत् नाभिरिव, षावर्तवस्वात्, कर्मधा॰। १ वातमण्डची, डक्स्रा २ कुनेरका निधि॰ विशेष।

कुनाम (सं॰ त्रि॰) कुत्सितं प्रातः स्नरणोर्यं नामास्य। १ त्रतिक्रपण वा चित पापकारी, वदनाम। (क्ली॰) २ त्रस्थाति, वदनामी।

क्षनायक (सं० क्रि०) क्षुत्सितो नायकोऽस्यः १ सन्द परिचालकावाला, जिसके घच्छा साल्विक न रहे।

"यसामिमे षष्नरदेव दसवः सायं" विलुत्पन्ति जनायकं बलात्।" ( भागवत, ५। १६। २ )

(पु•्) निन्धनायक, बुरा शौहर या मालिक। कुनायका (हं० स्त्री०) निंदा प्रवयपात्रवाली स्त्री, जो भीरत खराब शीहर रखती हो।

कुनाल (सं॰ पु॰) कुल्सितं नालमस्य । १ को किन, कोयल । २ राजा भयोकके कोई पुत्र । अयोकके भनेक पत्नी रहीं। उनमें रानी पद्मावतीके गर्भ से कुनालने जन्म देखा । उनमें रानी पद्मावतीके गर्भ से कुनालने जन्म देखा । उनमें स्तु प्रति सुन्दर भीई मनोहर थे। उन्हीं सुनुप्त चत्नुके सीन्दर्य उनकी विमाता तिष्यरका विसुन्ध हो गर्यो। अन्तको एक दिन उन्हों ने दुनाल से भपना (कु-पिप्पार्य प्रकाम किया था। वह परम भामिक रहे। उन्हों ने विमाताका उक्त भस्कृत अभिप्राय देख दुःखं भीर घृणासे प्रार्थना न सुनी। उस समय तिष्यरकाके हृदयमें भनल जल उठा। उस पापिनोने प्रतिक्वां को यो—'जी सुकुमार नयन युगल हमेरी लक्जा भीर मनस्वापका कारणे दुवा है, उसे निश्चय नाम कहेंगी।'

उसी समय तचिश्वला नगरके शासनकर्ता विद्रोही हुये थे। पिताके शाहेशसे कुनाल विद्रोहियों की निवा रण करने के लिये तचिश्वला चंले गये। इधर प्रियप्तत को भेज शयोक शति चिन्तित हुवे। चिन्तासे कातर

्डोते पर क्रमधः जनको दार्च रोग लगा था। उस समय देवल तिष्यरचिताने यवसे हो उन्होंने चारीग्यलाभ किया। इसिखये राजा उनके प्रति वहुत सन्तृष्ट हो गरे। तिष्वरित्ताने भी समय देख अधीक-से ७ दिन साद्याच्यशासन करनेकी अनुस्ति ली थी। उत्त सात दिनके अध्य ही उस दृष्ट ताने तक्षिः खाबी शासनकर्ताको लिख मेजा—'इमारे चादेशके -अनुसार ज्ञनासकी दोनों आंखे निकास लो।' घटना-क्रामसे झानासकी छाथ वह पड गया। उन्होंने श्रधी-खरीकी बाजा बबाह्य न कर सपनी बम्ब कमल जैयी वांखें निकाल डामीं। एही काञ्चनमाता चन्ध पतीके से राजधानी पहुंची शीं। सत्ता दुर्घटना राजा अशोकके कण्गोचर हुयो। राजा श्रोकसे बहुत ववरा **डिं। फिर बह क्र इ ही तिथ्रिचिताको मार्ने चले** शे। क्रनास विताको निरस्त कर कहने लगे- 'शाप स्तीहत्या मत की निये। में विस्ताताके श्राचरणसे वहत ही सन्तुष्ट हुवा है। मेरे श्रवारदर्शी दश्च तो वर्ले गरी, किन्त सभी मानसच्छ मिली हैं। कुनालने उत्त महश्चरिवरी सभास्य सभी लोग उनका यथीगान करने स्त्री। देखते देखते सर्वसम्ब उन्होंने पूर्वापेचा सस्-क्काल नयन लाभ किये।

(दिव्यावदान-कुनाखावदान, १० घ० चौर घोषिग्रतावदानकलंखता, ४२ घ०) कुनाखिक (सं० पु०) कुत्तितं नासमस्त्रेति, कुन्नाख-ठञ्। वहन् पूर्वपदात् ठन्। पा ४।॥६८। स्त्रेतिकत्, स्त्रोयसः । कुनाश्रक (सं० पु०) ईषत् नाश्रयति स्पर्धने, कुन्नश-विच- खुल्। दुरालमा, जनासा। उसना संस्त्रत पर्याय—यास, यनास, दुःस्पर्थ, धन्नयास, दुरालमा, रोदिनी, गान्धारी, कच्छु, श्रनन्ता, कषाया सीर सर-निश्रमा है।

कुनास (सं० पु॰) उष्ट्र, कंट। कुनित (सिं०) कवित देखो र

कुनिन्द—भारतका पुराणोक उत्तरदिग्वर्ती जनषद श्वीर जातिविश्रेष । यथा—

> "यका इयाः क्वनिन्दाच पारदा चारहणकाः।" ( व्रश्लाखपुराण, चतुषद्ववाद, ४८ घ० ) सद्यासारत चीर वासनपुराण्में ठक्क जातिविद्योष

श्रीर उसके रहनेका जनपद 'क़ुक्तिन्द' नामसे वर्षित हवा है।

"ख्वा एकाचना छानां: त्रदरा दीर्ष वेषवः।
पारदाध कुलिन्दाथ तद्वणाः परतद्वणाः॥" (भारत, चमा, ४२१३)
"शातद्रवा कुलिन्दाथ पारावत समुपकाः।" (वाननपुराण, १३१६)
ब्रह्मा एड पुराणके किसी किसी स्थलमें उक्त जनपद्द श्रीद जातिविशेषका नाम 'कुणिन्द' श्रीद वरा इसिहिरको बरुतसं हितामें 'कीणिन्द' खिखा है।

> ''<sub>ब्रह्म</sub>पुरदार्व खामरवनराच्यक्षिरातचीनकौष्टिन्दाः ।'' ( इष्टतच'हिता, १८।३० )

पायात्य भौगोलिक टलेमिने कुनिन्दको किलि-न्द्रिने हा काइलिन्द्रिने ( Kylindryne ) नामछे वर्णन किया है। उनने मतमें छत जनपद निविधिस (विपाशा) श्रीर गड़ानदीका मध्यक्तों है। कुनिन्द वा कुलिन्द लोगोंको भाजकत्त 'कुनेत' कहते हैं। गतह-प्रवाहित कुनवार भौर विणशा-प्रवाहित कृतू राज्यमें वह प्रधानत: रहते हैं। वही भञ्चन पुराणोक्ष 'कुनिन्द' वा 'कुलिन्द' समभ पडता है। किन्तु सहा-भारतमें भर्जु नके दिग् विजयप्रसङ्गपर 'कुलिन्द्विषय' सारतभा (उत्तर) पुर्ववर्ती बताया है। यथा—

> "पूर्व" कुलिन्द्विपये वज्ञी चन्नी महीपतीन्। धनक्षयी महाबाहुर्नीति तीन्नीण कर्नणा। "परद्दान्" कालक्टाय कुलिन्दांच विजिल सः।" ( भारत, समा, स्टाह्)

ष्ठाय उत्त जनपद भारतवर्षने उत्तर-पश्चिम हिमालयपर धवस्थित है। सुतरां दर्तमान धवस्थान देख अर्जु नने दिग विजयना सुनिन्द स्वतन्त्र जनपद समभ पडता है। किन्तु वास्तवमें यह वात ठीज नहीं। वृष्टत्त हिंगाने गान्धार श्रीर जास्त्रीरादि जनपद भारतके देशानकीण प्रयोत् उत्तर-पूर्वेकी श्ववस्थित निस्त जाते भी जैसे भारतके उत्तर-पश्चिम पहते हैं, उत्त सुनिन्द जनपद हा जनस्थान भी बैसे ही समभ स्कते है।

प्रवतत्ववित् कनिङ्गरास सारवित सतमें "पोन-परिव्राजकने कौनिन्द जनपदका उन्नेख नहीं जिया

किसी किसी सुद्रित पुस्तवमें द्वानर्तान् पाउ है ।

े है। किन्तु उनके 'सुम्न' नामसे उतका वोध हो जाता है।" उन्होंने विषापुराणमें उन्न स्थानका प्रयोग "कुलि-न्दकीपत्यका" नामसे पाया है।

चीन-पित्राजन युरीनचुयाष्ट्र में मुह पूर्व ई • षष्ट शताब्दका वराइमिडिंग कीनिन्द शीर स्नुप्त दो भिन्न जनपदींका वर्षन लिख गये है। यथा—

"कुनीदिश्वविद्याध्यतद्दरम्हयाक्ता.।" (बहन्त हिता, १६। ११) दीनपरित्राजनके पद्वं चते स्तुष्त्रज्ञी भग्नावस्था थो। इसका कोई प्रसाण नहीं मिजता—उस समय कुनिन्द स्तुष्तके श्रन्तगैत रहा या नहीं।

विष्णुपुराणमें 'क्कुलिन्द, घयवा 'क्कुलिन्दोपत्यका' शब्दका कहीं प्रयोग देख नहीं पड़ता। महाभारतमें उक्त दोनों जनपदोंका एक्केस है। वह दोनों भिन्न भिन्न स्थानमें घवस्थित हैं। (मार्ट, नीच टा १६।६६ हो॰)

शतिपूर्वेकावसे कुनिन्द एक खाधीन राज्य
जिना जाता है। वर्तमान ज्याबासुखीके निकट कुनिन्दराज श्रमीधमूर्तिका प्राचीन सुद्रा मिन्नी है। कि
वहां पूर्वेतन श्रधवासी विज्ञासपुरके ६ कोस पूर्वे शतद्व
नदीके दिज्ञणकूल श्राज भी 'कुनिन्द' नामसे प्रसिद्ध
है। तिळातके खीग उनकी 'मन' कहके पुकारते हैं।

धिमला-ग्रें से गड़ वास्ते उत्तरंग पर्यंत नाना स्थानों से ज्ञानिन्द वा क्षनेत जातिका वास है। उन नोगीका प्राचार-व्यवहार पार्वतीय खरों से मिसता है। वस देखे। इससिय बहुत से सोग उत्त जातिको खस जातिको एक व्यवसिय गणना करते है। फिर किसीके मतमें वह खसजातिस्थूत है। किन्तु हमारो विवेचनापर प्राचार-व्यवहारमें कितना हो सौसाहस्त्र रहते भी पति पूर्वका कर्स जुनिन्द और खस दो भिन्न जाति ग्रीस है। महाभारतादि माचीन ग्रन्थमें उत्त सम्बन्ध पर विस्तर प्रमाण मिसता है। पाज भी योगीमठके उत्तर क्षनिन्द लोग रहते है। वह अपनेको चित्रय जाति बताते हैं। उत्त सकस स्थानमें क्षनिन्द लोगों को प्रवस्था प्रिवतर स्थापीन है। यहातक कि पवर उपन

त्यकाकी शिलादिय नासक स्थानमें वह वरावर म्हाबीन रहे। प्रधिक दिन नहीं बोते, विसहरकी राजाने उरु स्थान श्राम्तमण कर कुनिन्दों को कितगाही जवनत किया था।

कुनवार प्रश्नि स्थानों के कुनैत कहते हैं कि नुस्तः मानों कर्तृक भारत श्राक्तमणसे पृत्र वह सर्वद्र स्राधीन रहे। पीके ब्राह्मणों और राजपूतों ने जा उनसी कितनीही स्राधीनता हरण की है। वह राजपूत स्रोगांको प्रपनी प्रपेचा हीन समस्ति श्रीर हन्हें यह-कमें अपनी कन्या देनेसे हिचकते हैं।

खत जातिने मध्य तीन गोत्र प्रचलित है—मङ्गल, चोद्यान घोर रावः उनमें दूसरे श्रेणी भेद भी है। यथा—पद्मोक, श्रद्धोक, बड्डोक घोर भज्जे तः।

कुनिन्द जातिकी भाषामें हिन्दी और हियातयनी पहाड़ी भाषा मिली है। विषाणाये तोनस (तमसा) नदीके सध्यवर्ती प्रदेश पर्यन्त पाय: 8 करोड कुरै स रहते हैं। उनसे शिमका श्रेलकी चारी थीर सैकडे पीके ६७, कूलूविभागमें मैकडे पीके ५८ थीर कुन-वारमें सैकडे पीके ६२ लोग रहते हैं।

कुनिया (हिं॰ पु॰) १ खसदनेवासा, जो सुनता हो। २ श्रतुमानचे ग्षमा करनेवासा, क्षनकृत सगानेशसा। सुनीति (सं॰ स्त्री॰) १ सुन्यवहार, बदसत्तूको। २ सुत्। सितनीति, दुरा तरीका।

क्षुनी जी ( सं॰ स्त्री॰ ) तेरण, एक ौटा।

अनेडा—एन जाति। यह प्रव्ह संस्कृत कुछ गरमा घपमुंग है। जुनेड़े नहा नरते हैं—'इस वैंपराज-पूत है और राजपूतानेसे जानर सिर्जापुर जिलेमें बसे है। जब भारतवर्षमें यज्ञादिना प्रिषण प्रदार था, इस कुछ दनाते थे, परन्तु सुस्तमानो के समय यज्ञ प्रादि उठ जानेसे इस लोग इक्षा, निगाली जादि बनाने लगे, जितने ही लोग इन्हें गूद नहते, परन्तु जुनेड़ोने घतियलने भी नहीं नहीं ग्रमाण मिले है। अनेत्रन (सं॰ पु॰) एन सुनि।

क्कुनेन ( चं॰ Quinine) श्रीषथ विशेष, एश दवा। वस ज्वरके रोगीको देनेचे वडा डपज़ार करता है। कुनेन सिनकोना नासक हक्की लगुका सार है।

<sup>\*</sup> यानिङ्गहाम साहवने उक्त सवात सुद्राको ईसा उन्यको ३४ शतास्ट्की पूर्ववर्ती माना है। Arch Sur Repts Vol XIV 🔭 185

उक्त व्रश्व प्रथम दिवाण मिरिकाम ही उपजता था।
किन्तु भव वह भारतवर्षने नी निर्मार, मिहसुर और
खिनिम प्रस्ति उच्च पावैत्य स्थानों में भी देख
पड़ता है। उसका वीज भीर कलम दीनों लगाते हैं।
वीज घने बीये जाते हैं। सिंचाई बहुत होती है।
पेड पर काया भी कर देते हैं। प्रायः ६ सप्ताडमें
अकुर फूटता है। चार-कृष्ट पत्र निकल जानेसे वज्ञ
भ्रम्यत्र लगाये जाते हैं। उक्त क्रिया कई बार करना
पड़ती है। वृज्ञों ने बीज चार या सह फीटका भ्रम्तर
रहता है। सननाना धूसर, रक्त एवं पीतवर्ष कई
प्रकारका होता है। रक्तवर्ष सर्वोत्तम, धूसर वर्ष
सध्यम और पीतवर्ष गुल्म जैसा होता है। ४ वर्ष पीक्षे
वृद्ध लायें प्योगी होता है। किन्तु ७ वर्ष पीक्षे उसका
खार हास होने लगता है। अधिकां घार मूलमें
रहता है। इसीसे उसका मूल्य भी प्रधिक है।

कुनैनके श्वनसे सर्वप्रकार कार भारोग्य होता है। किन्तु भारतीय वैद्य उसे हानिकारक समक विषवत् त्याग करते हैं। वह भित छणा है। कुल्ल (स'॰ पु॰) कुं भूमिं छनत्ति क्लियति, यदा कुं धरीरं छनत्ति, भिनन्ति, कुं छन्द बाहुस्कात् तः शक्षका दिलात्। १ गिवेधक, एक धान। २ सुद्रजन्तु, होटा स्नावर । ३ कोणनभाव, जोंग्र । ४ भक्त, भाना वरको ।

धनुर्वेदमें कुन्तास्त्रका लच्य श्रीर निर्माणप्रणाली इस प्रकार लिखी है—'वंग्र, वेतस्, विस्त, चन्दन, वर्धन, ग्रिंग्या, खदिर, देवदाक किंवा घर्णारेष्ठ काष्ठ द्वारा एसका दण्ड बनाना पड़ता है। वह सात हाय सम्बा रहनेये उत्तम, कहसे मध्यम श्रीर पांचसे निक्षष्ट होता है। फल लीहनिर्मित रहेगा। उत्त फलका श्राकार दी प्रकारका है—प्रथम पुष्कलावर्तक, द्वितीय चीनजात। सीह पुष्कलावर्तक होनेसे कोमल श्रीर चीनोखित होनेसे तीह्या रहता है। जिए लीहसे पाघात करने पर यन्द निकलता, वह तीह्या ठहरता है। फिर जिससे पाघात करने पर यन्द नहीं निकलता, एस विदान सह कहते हैं। गिर पड़नेसे जो फल टूट जाता, वह तीन्यालीह-निर्मित कहाता है। फिर गिरनेसे न टूटनेवाला फल पुष्कलावर्त लीह-

निर्मित है। फलनिर्माण विषयमें चीनजात सी र अप्रयस्त है। एक कार्यकेलिये प्रव्यक्तावर्तको इसी पच्छा रहता है। कुन्तका फलक सदुनीह दारा एवं तो च्छा-धार सीच दारा बनाना चोचिये। उक्त समय सीच भाषास्य होने पर किसी भच्छे लोहो से संशोधनपव क फलंको बनाते हैं। खजूर, वेत, बांस आदि हकोंने पत्न सहय फलका अग्रमांग भनी भांति पतला रहेगा। श्रुभ्न, सुन्दर, तीच्ण, घोड्य अङ्गृत्थिपरिमित फल ही प्रशस्त है। वह चौदष्ट अष्ट्रं लि रहनेसे सध्यस और बांर इ प्रकृति रहनेसे निक्षष्ट होता है। विस्तार दो प्रङ्गुनिसे क्रामणः घट एक प्रशुलि रह जाना चाहिये। मोटाई दो, डिट या एक चावल छोती है। सुग्रब्द, सृदुगन्ध, सुपीन, उत्तमवर्ण भीर परिष्कात होनेसे फल कषच्छा है। गब्दसे उसका गुणागुण समका जाता है। घर्णाकी भांति गर्व्ह निकलनेसे फलक श्रच्छा रहता है। भरनपावकी भांति शब्द निकलनेसे समक्षना पड़े गा कि वह श्रच्छा नहीं। देखनेमें फलक यदि चन्द्र किंवा नी बाकाशकी भांति परिष्कार लगता, ती उस प्रकारके फलकवा क्रम्त लेनेमें प्रयस्त पडता है। फलको मिला-जैसा वर्षे न होनेसे परित्याग करना चाहिये। प्रस्तुत क्षुन्त क्राय कश्नीमें भी संचय देख सेते है। जिस क्षन्तर्भे इंस, मयुर, मला प्रस्ति चिक्क रहता उसकी धारण करनेरी मङ्गल बढ़ता हैं। प्रज्ञानि, काक, खुगाल प्रसृति धमङ्गल चिक्रयुत्र क्षन्त लेना न चाहिये ' चुलि-का भीर व्याघ्न नखकी बुजनी समभावमें मिना उसे परिष्कार करते हैं । उससे क़ुन्त जल्द मैला नहीं ष्ट्रीता ।

श्रन्यान्य प्रस्तकी भांति एसे भी म्यानमें रखना चाहिये। साधारणके पक्षमें कुन्तास्त्र धारण करना उचित नहीं। सत्यु रुव वीर व्यक्तिको भासा बांधना चाहिये। श्रक्त-नीतिमें सिखा है—

"दशहसमितः कुना फलायः गद् वसकः।"

कुन्तमें १० हाय लम्बे बासकी छडके ऊपर कोहेका तीच्य फल लगता है। मूममें सूच्या घीर तीच्या लीइ-यलाका रहती है। फलके नीचे घीर सूचमें रेशमका स्तवक योभित होना चाहिये। ं घक्त वर्षे नारे कुन्त भीर फरसा समान समभ पडता है। कच्चायके चीतुक्चराजावींका राजसम्मान परिचा-यक कुन्तास्त्र हो था।

क्षुन्तन—प्रतिनोम वर्णस्वद्भर नातिविश्रय। वैश्वने श्रीरस श्रीर ब्राह्मणीकं गर्भेषे उन्न जातिकी उत्पत्ति है। स्तियोंके निकट नौकरी करना श्रीर मतेकी तथा विश्वा बुनाना हो कुन्तन नागोका प्रधान कार्य है।

कुत्तच (सं॰ पु०)कुत्तं चुटकीट चाति, कुन्त-लाक, यदा कुन्तस्य प्रयाकारमिय काति। १ केश. वास ।

"कापि कुनलस व्यानसंयम व्यवस्थात ।" ( साहित्य दर्पण, सारस्थ) २ फ्रीविर, बाला। ३ यव, जी। ४ चयका, पीनिका बतन। ५ एन। ६ ध्रुवकाविश्रीष, किसी किसाका अरपद।

"वर्षे बोडग्रांसः कार्यः जनत्वो लघुग्रेखरे । यद्वारे च रसे प्रोत्ते ज्यानन्दफलटात्रकः ॥" ( सद्दीतटामीदर )

७ जनपटविशेष, की प्रे सुल्त या सूता। महाभा-रतमें तीन कुन्तान्याच्यक नाम सिन्नते है। यद्या---१म "मला: सुक्रचा मीवव्या कृतवा: काणिकीशना ।' (भीषपर्व, १।११) १य "दुर्गवा प्रतिमाखाय कुनावा कृतवालया।" (भीषपर्व, १।५१) १य "निक्षिका कुनावाये व सीष्टदा मखकाननाः।

कीकुहकालया चीना: कीइया मातवानका' ॥" (भीयपर्व, र । ६०)

प्रथम भारतके उत्तरांश्में मध्यदेशके मध्यक्ष, द्वितीय दिचिण-कोशक्षके निकट वर्तभान गोण्डवनके मध्य भौरं खतीय कोद्वणके पार्ध्व पर दिचण-महाराष्ट्रके मध्य भवस्थित है।

दिख्यापयसे कई शिलालिपि प्राविष्कृत इयी हैं। उनसे समभ पहता है कि कुलालगान्य किसी समय पहले प्रादनी जिलाके पश्चिमांग्रमें कुरुगोदसें दिख्य सहाराष्ट्रके पत्तर्गत सांगली राज्य पर्यन्त विस्तृतं या। एक सागली राज्यके घत्तर्गत विरहाल ग्रामसे प्राप्त १०४५ मककी खोदित एक शिलानिपि हारा समभ पडता है कि इस समय कुन्तनराज्य चीलुक्यराजावी के प्रधीन या श्रीर 'कल्याणपुर' एक राज्यकी राजधानी रहा। कल्याण देखी।

वराइमिडिरकी सहत्संहिनामें को द्वण, कुन्तस, केरस, दण्डम प्रश्नति जनपद एकत्र उस हुये है। (व्यत्तर हिंग, १४९३)

द्यकुमारचरितमें कुन्तन विदर्भराज्यके श्रधीन भीर पन्तर्गत सन्दा गया है। इन्टिन श्रेर विदर्भ देखी।

दिनिय-महार। दूनि 'तिरङाल' प्रामका खोदित शिलापलक पदनिसे को सगिरण कुन्तनराज्यका निकटवर्ती समभा पदता है।

विजयनगरके गानिगित्ती नामक जैनमन्टिरके प्रस्तरस्त्रकाकी खोदित प्राचीन यिकालि [पटनेसे सम्भा जाता है कि कुन्तस-विषय कर्णाटराज्यके प्रस्तात प्राता है:—

<sup>(र्</sup>त्रनि विसीर्थं कर्याटक्समण्डलम् ज्या ।

विषय क्षत्रस्थी नामा भूकालाकुलले वन ॥ "

उत्त प्रमाणसे चनुमित होता—िकसी समय प्राचीन कुन्तकजनपद वर्तमान को इण्प्रदेशकी पूर्व, को ज् हापुरके उत्तर तथा हैदरावादकी पश्चिम कप्णा नदोके समय पार्ख एवं मालपूर्वा चौर वर्धा नदोके सध्यस्त उत्तरमें कस्याणप्रसे दिचण पूर्व चादनी जिला तक विस्त तथा।

दिचणमहाराष्ट्र 'भखवा' विभागके मध्य की रैन-पय नगा, उसमें पाठरोडके उत्तर क्षण्यानदोके दिचल 'कुन्तकरोड' नामक एक स्थान है। सम्भवत: उसीके पाम महाभारतोक दिवल कुन्तलकी राजधानी कुन्तल-नगरी रही।

कुत्तलवर्धन (सं० पु०) वध्यति, द्वध्-गिच-खः गन्दा-विषवादिमा'। पा १(१(१२न सङ्कराजद्वच, घिमराका प्रेडा एक द्वचका रमवालोंकी बडा देता। इसीसे उसे कुन्तल-वर्धन (बस्नो को बढानेवाला) कड़ते हैं।

<sup>• &</sup>quot;मत्सा किराता कुत्थाय कुत्तना काणिकीशवा ॥११॥ म टरेणः वनपदा' प्रायण परिकोत्तिता ॥१६" ( सत्सापुराण, ११३।१६) † Asiatic Researches, Vol. IX p 429, Colebrooks

<sup>†</sup> Asiatic Researches, Vol. IX p 429, Colebrook Miscellaneous Essays, Vol II p 272 n

<sup>1</sup> Indian Antiquary, Vol XIV p 14-25.

Indian Antiquary, Vol XIV p 23-26.

<sup>†</sup> कोह्रगिरिका वदमान नाम कोल् हापुर है। वह कोद्रयक्ते दक्षिपपूर्व व्यवस्थित है।

<sup>‡</sup> E Hultzsch, South Indian Ins-criptions, Vol 1, p. 8.

कुन्ति किया (सं ० स्त्री०) कुन्ति बायाकारी खाङ्ग काया-कारा विद्यते अस्थाः, कुन्तक उन्-टाण् । १ दध्यादि-च्छेदनी, दही वगैरह काटनेका श्रीकार । उसे पालिका भी कंहते हैं । २ वाकानासक श्रीक्षध । वह शातक, क्व, दीपन एवं पाचन श्रीर विसर्प, हृद्रोग, अरुचि तथा श्रामातिसार रोगनाशक है । (भावपकाण) कुन्तकाका, कुन्तिका देखो । कुन्तकाशीर (सं ० क्षी०) कुन्तक इव उशीरम् । ज्रीवैर,

कुन्तकोशीर ( सं॰ क्षी॰ ) कुन्तल इव उशीरम्। द्रीवेर, बाला।

क्कन्ताप (वै॰ पु॰) १ अधवंबिदका स्कामेट। (क्लो॰) २ उदस्की एकविधान नाडो, पेटकी कोई ईक्लोसवीं नाडो।

"विशैतिर्वाषनुरुदरिक्कलापानि।" ( श्रतपथनाद्यय १२ । १ । १ र) "अथ यत् कुलापमास्रोत् यो सज्जा।" ( १३ । ४ । ४ । ८ )

कुन्ति ( सं ॰ पु॰ ) कम-भिन् । स्वो भिन् । चण् १। ५०। १ कोई जनपद भौर उस जनपदवासी । चित्रयजाति-विशेष । महाभारतमें स्थान स्थान पर उक्त जनपद कुन्तिराष्ट्र भार कुन्तिभोज नामसे वर्णित हिंहुवा है। हिरवंशके मतसे कुन्तिविषयमें क्षण्यके पिता वसुदेव भीर पास्डवमाता कुन्ति देवीने जन्मग्रहण किया था—

"वसीस्य क्रन्तिविषयेर्द्वसदिवः सुतो विसः। ततः संजनयामास सुप्रभे हे च हारिकः। क्रन्तीस पाष्ट्रीमा हिसी देवतामिव भ्षाम्॥"

(सारत, रप्राप्र हा)

ग्वालियरके अन्त गैत जुतवारमें एक प्राचीन प्रवाद हैं कि वहीं जुन्तिहेवी जुन्ति भोज-कट क उपालित प्रयों। जववार देखी। वेदका कठस्त्र पड़नेसे समभ पडता—पूर्ववासको जुन्ति लोगों के साथ पद्मालोंका एक बार घारतर विवाद हुवा था। २ है इयके पीत और धर्मनेत्रके पुत्र। (विष्युराष, ४।११।२) भागवतके मतमें वह धर्मके पीत्र श्रीर नेत्रके पुत्र थे। (मागवत, '८। १३।२१) ३ क्रथके पुत्र और प्रक्षिके पिता। (विष्युराष, ४।११) ३ क्रथके पुत्र और प्रक्षिके पिता। (विष्युराष, ४।११) ३ क्रियके पुत्र और प्रक्षके प्रयो । (परिष्युराष, १।१०) ४ पिता। (परिष्युराष, १०००) १ प्रविदाल गक्डके प्रपीत्र श्रीर सम्पातिके पुत्र। (मार्क्षके प्रयुराण, १०००)

र्कुन्तिभोज (सं॰ पु॰) कुन्तिनामा भोजः भोक्षदेशाधिपः।

भोजदेशके भविपति कुन्ति । यही प्रथाके पालक पिता थे। कुन्तिक (सं०पु०) किसो देशके मधिवासी।

कुन्ती (सं॰ स्त्री०) कुन्ति-ङोष्। इती मनुष्यनति:। पा ४। १।६५। १ कुन्ति देशीय स्त्री। २ सुग्गुलक्ष्य, गूगुलका पेड़। ३ प्रक्षकी क्षय्य । ४ यदुवं घीय शूरराजनी कन्या भीर वसुदेवकी भगिनी।

श्रसेनकी पिद्धस्तवाते प्रव्न कुन्तिभोज पप्रव्रक्ष थे। उनसे श्रसेनने प्रतिज्ञा की—'इम श्रपना सन्तान श्रापको देंगे।' इसीसे कुन्तिथोजनं श्रसेनकी प्रथमा कन्या प्रथाको से प्रव्रकी भांति जाजन पाजन किया था। कुन्तिभोज-कट क पाजित होने पर ही प्रथा 'कुन्ती' नामसे विख्यात हुथीं।

किसी दिन सहिष दुर्वासा क्यन्तिभोजके भवनमें प्रतिथि रहे। उस उसय कुन्ती सहिष की परिचर्योमें नियुक्त हुयीं। उससे क्ष्रियां। उससे क्ष्रियां। उससे क्ष्रियां। उससे मन्त्र प्रतिसन्तुष्ट हो एक मन्त्र प्रदाण किया। उस मन्त्रके प्रभावसे सकल देवता सत्त्रकी भाति सन्त्रोह्यारणकारीके विधीसूत हो जाते थे।

एक वार कुन्तिने सन ही चिन्ता की—'महर्षिने हमें जो मन्त्र दिया है, उसकी एकवार परीचा करके टेखना चाहिये।' इसी प्रकार छोच रही थीं, कि कन्यान्यस्था में भपने ऋतुलख्य देख वह मतिशय बिल्तित ह्यों। मनोभाव गोपन कर प्रय्या पर बैठ नवीदित दिवाकरके प्रति एक बार उन्होंने ताका था। क्या ही भाष्ये! उनका मन उस दिन कैसा चख्यत हुवा। वह स्थेकी दिव्यमूर्ति देख मुग्ध हो गयीं। उसी समय ऋषि-प्रदत्त मन्त्रका बनावन परीचा करनेको उन्हें कीतृहक सगा। उन्होंने मन्त्र पड़ दिवाकरको माज्ञान किया था। स्थेदव धपना देह दो भागमें बांट एक मूर्ति हारा पूर्वेवत् ताप पहुंचित रहे भीर भद्रद एवं मुक्तट-मण्डित खपर स्तृति बना छन्तोके पार्खिपर जाकर कहने उसे —'सन्दर्र। इस एकान्त भापके वधीसूत है। अहरों, अब क्या वारें।'

कुन्तोने सहस्तम कहा था—'देव ! कौतूहलसे भाषको माहान कर हमने मन्धेक कष्ट दिया है। हमें चमा कर भाव प्रस्तान की किये।' उस समय मूर्यटेव बोल उठे—'देवताको ह्या भाक्षान करना उचित नहीं। भाप हमें भासादान की जिये। हम भाषको कवचकुण्ड सधारी एक दिव्य पुत्र देंगे। यदि भाप हमारी वात पर सम्मत न होंगी, तो हम भाषको, भाषके पिता कुन्तिभोजको भीर भयोग्यपालके लिये मन्त्रदाता उस ब्राह्मणको भस्म कर डालेंगे।' कुन्तीने सिक्तत भीर भीत हो करके कहा या—'देव! हम बालिका है। हमें भारतहेड दूसरेको देनेका भिक्तार नहीं। हमें स्नमा की जिये। हमारे साय इसप्रकार भवेषक्पसे सहवास करने पर हमारो कुलको तिं नह हो जायेगी।'

स्येंदेवने सादर उत्तर दिया—'तुम्हें पाप न - ज्योगा। यहां तक कि तुम्हारा कन्यामाव भी कल दित होनेसे वच जायगा। भाषका गर्भमाव घात्रों मिन्न - दूसरा कीई जान न सकेगा। हमें श्राक्यदान की जिये।

कुन्तीने देखा कि स्र्यंके द्वायसे क्रूटना उनके लिये असाध्य था। उन्होंने स्र्यंसे कद्वा—'यदि ऐसा प्रकृत हो, तो वह प्रव्न भाषका कुण्डलदय श्रीर श्रमेश्य वर्म लाम कर सके।'

सूर्य बोली—'वहां होगा।' फिर वह कुन्तीका गर्मा-धान कर अन्तर्हित हुवे। उसी गर्भंसे कार्यने जस्म लिया। कर्यं देखो। (भारत चाहि, ६० घ०, वन, ३०२—१८० घ०)

कुछ दिन पोछे कुन्तिभोजने यत्न से उनका स्वयंक्य इवा। उन्होंने स्वयंक्य-सभामें कुन्ताल पाण्डु को मासा पहनायों थी। कुछ दिन, मच्छे सुप्रमें मतिवाहित हुवे। पाण्डु राजने कुन्ती। धीर भपनी किन्छा भागी माद्रोको सङ्क से वनविहासको यात्रा की थी। उसी वनविहासमें कुन्तो पतिहीना हो गयी। पण्डु देखे।

पतिन प्रादेश पर चित्रजपुत लामके लिये कुन्ती देवीने धर्मके भीरससे युधिष्ठरको, वायुके भीरससे मीमको श्रीर इन्द्रके श्रीरससे प्रजनको पाया था। फिर उन्हाँने मन्त्रप्रभावसे माद्रीने श्री धारण किया। श्रीरसे नकुं जीर सहदेवको गर्भ में धारण किया। माद्री भी पतिके पीक्षे चल वसी। माद्री सेवा।

क्षुन्तो प्रतग्रङ्गवाधी ऋषियोंके साहाव्यमे पश्चपुत्र | भौर दोनों स्तर्रेड सङ्ग से इस्तिनानगरमें भीषाके निकट उपस्थित इयों। सपुत्रा कुन्तीदेवी इस्तिनामें पद्वंचित भी स्वस्कृत्द न रहीं। धृतराष्ट्रके पुत्र विशेषत: दुर्योधन सर्वदा ही पाण्डुपुत्री का श्वनिष्टाचरण करते थे। मैम देखा। एकवार उन्हों ने वारणावत नगरके जतु-गटहमें उन्हें लखा देनेके लिये सालिश की थी। किन्तु विदुत्तके परामर्थ पर सपुत्रा कुन्तीदेवी इस दाव्य विपत्ते वच गयी। विदुर देखी।

एस समय हरितना वा धार्तराष्ट्रोंके निक्षट रहना एक्तिन देख जुन्तीने धरख्यपथ्ये धनेक कष्ट उठा एक्त कता नगरीको गमन किया। फिर वहां वष्ट छन्नवेश्यमे किसी ब्राह्मएके ग्टहमें रहने चनीं। कुछ दिन पीछे उन्होंने किसी ब्राह्मएके सुखरे द्रोपदीके खयम्बरको बात सुनी थो। इसलिये कुन्तोने पाञ्चाल जा किसी जुन्मकारके ग्टहमें धाञ्चय किया शीर धीम्यको प्रशेहितके पद्यार नियुक्त किया। धीना देखा।

खयन्वर-समामें श्रन्तुं नने बच्चभेद करने द्रौपदीको पाया था। भीमानुं न उसी जुन्मजारने द्वार पर जा माताको प्रकार कदने लगे—'मातः! चान एक श्रपूर्व द्रव्य मिला है।' जुन्ती ग्रहके मध्य रहीं। वह प्राप्त द्रव्यको विना देखे हो बोन उठीं 'वत्स! जो मिला हो, उसे सममागमें श्रहण करो।' पोछे द्रौपदोको देख उन्हों'ने कहा था—'राम! राम! इमनेक्या कुकर्भ कर खाला।' किन्तु धर्मभीर पाण्डवने माताको श्राद्वा श्राद्धा न करके पांचो'ने द्रौपदोसे विदाह कर लिया।

ख्यों समय 'प्टाराष्ट्रने उनने पाचार्त्तगपित मिलनिकी बात सुनी। उससे उन्हों ने भीत हो विदुरकी
पोख्डकी निकट भेजा और उन्हें हस्तिना बुखा राज्यका
ग्रंथ प्रदान किया। पीक्षे जब यक्किन और दुर्योधनकी
क्किसे पाण्डवने सूतकीडामें हार वनको गमन किया,
तब कुन्तीको विदुरके ग्रहमें रहना पड़ा। कुरुचिनके
ग्रुह्मावसानमें प्रतराष्ट्र पुरनारोगपिके साथ स्तत पुरुपरिजनादिके उद्देश जलप्रदान करनेको उपरप्राङ्गण
पहुंचे थे। उसीसमय कुन्तीने भी जाक्कर विययुत्रों को
दर्भ न दिया। फिर स्तत वीरनपका जीर्क्षटेकिक कार्य
सम्पन्न होते कुन्तीने पुत्रों को सख्योधन नरदी कहा था

'सो सहावीर श्रजुंनके छाध निष्ठत ष्ट्रवा भौर जिसे तुसने राधागर्भ-सन्भृत समक्ष रखा, वही महावीर कर्ष तुल्हारा च्येष्ठस्त्राता रहा है। उसने स्थेके श्रीरसरी इसार गर्भें में जन्मकाभ किया था।'

याताकी सुखरे कार्यका हत्तान्त सुन युधिष्ठिर फूट फूट कर रोने स्त्री। फिर भीषाके उपदेशसे राज्य अञ्चया करदे उन्होंने अखमेध यज्ञ किया था। उक्त यज्ञ शैल होनेगर सुक्तीरेदी और धतराष्ट्रने गान्यारी प्रस्ति-के साथ यानमस्थका आश्रय सिया चौर वनमें दावानस-से एनसा सुख हुवा।

जैन बास्त्रानुसार—पांडुने एक विद्याघरमे कामकप्रिंची सुद्रिका प्राप्त को थी चौर उसके प्रभावसे वह ग्रुप्त
रूप बना कुंतिके पाश गमनागमन करते थे। कालसमसे बनिवाहित अवस्थाने एक प्रत उत्पन्न हुआ,
जीर उदे एक पेटोने दंद कर नदीमें वहा दिया।
जासक बपना काज पकड़े उत्पन्न हुआ या घत: उसका
जास कर्ष रक्ता गया। इसके वाद मातापिताने कुन्ति
का पांडुसे गुप्त सम्बन्ध जान विवाह कर दिया भीर
फिर युधिष्ठिर बादि पुत्र उत्पन्न हुये।

सामंदी नगरीने खासी राजा द्रुपद्ने पपनी पुती द्रौपदीका गांडीनधनुष चढानेका पणकर खयस्वर रचा भीर समस्त देशों के राजा एकत किये। उनमें पर्जु न ही गांडीन धनुष घढा सके पतः द्रौपदीने उनके ही गांडीन धनुष घढा सके पतः द्रौपदीने उनके ही गांडीन धनुष घढा सके पतः द्रौपदीने उनके ही गांडीन बरमाला डाली। उस समय पदन ब दे जोरों से चल रहा था। इस जिये साला दूट जाने से पासने बेठे अन्य भाष्यों में जपर भी फ्ल उडकर विकार गये चीर वडां बेठे लोगों ने 'पांची' को वरा है' ऐसा प्रवाद उडां दिया। अञ्चलमें द्रौपदीने एक ही पति था, भेष च्ये ठ देवर थे। (इर्प्वंयप्राण)

कुन्यु (सं० पु०) "कु: एष्ट्री तस्यां स्थितिवानिति कुन्यः निया गर्मा स्थानित कुन्यः निया गर्मा स्थानित कुन्यः निया गर्मा स्थानित कुन्यः । विशेषित स्थानित कुन्यः । विशेषित स्थानित कुन्यः । विशेषित नामक विमानित चय कर सूर्यराजाके औरस भीर स्थानित गर्भेषे जन्म निया था। दिसानित नगरमें वैधाखनी मुक्तप्रतिपद् तिथि की व्यराधि पर जनमा जन्म द्वा। उनका गरीरमान

३५ घनु, त्रायुमान ८५००० वर्ष श्रीर श्रदीर सुवर्ष वर्ष था। उनदे ८६००० स्त्री रहीं। वह इन्सिनापुर नगरमें वैशाखसुदि पिडवाकी १००० साधुवीं के साथ दीचित इवे। त्रपराजितके घर दो दिन उपवास करके पारण किया। इन्सिनापुरमें सोलह वर्ष वाद तिसक-हचके नीचे चैंत्रग्रह्म-छतीयाको छन्हों ने ज्ञानसाम किया।

कुन्द (सं० पु०) कु-दत् कीतेर्नु म्। पशस्ययः। उष् धाटनः १ विष्णु । २ पुष्पजाति, कोई फूलः। उसका पर्योय— श्रुक्तपृष्प, सकरन्द्र श्रीर सटापृष्प है। वस्र दन्त श्रीर श्रुक्त श्रीरकान्तिकी उपसामें श्रिष्ठक व्यवस्न होता। "कुन्द इन्हु सम देह समारमण करुणायतन।" (तुलसी)

भावप्रकाशके सतने वह—शीतन श्रीर नघु है। उसके व्यवहारने शिरोरोग श्रीर विषयित्त नष्ट हो जाता है। किन्तु एसका पुष्प शिवको पूजामें व्यवहृत नहीं होता। ३ करवोरहन, कनेरका पेड। ४ पद्म, कसन। ५ वर्षपर्वतभेद ६ कुवेरका एक निधि। ७ संख्यां के सहैतमें नी। द काष्ट श्रीर धातु खोदनेका के हैं यन्त्र। ८ सदन इजविशेष।

कुन्दक (सं० पु०) कुन्द स्वार्धे कन्। १ कुन्दुकृहक, कंदक्का पेड । २ गन्धद्रव्यविभेष, कोई खुगबूदार चीज।

कुन्दकर (सं॰ पु०) काष्ठ एवं धातुद्रव्यखोदक जाति-विशेष, खरादनेवासा । कुन्दकर लोग काष्ठके नानाविध द्रव्य खराद पर छतारा करते हैं । वह प्रधानत: मुसल-मान हैं ।

कुन्दकुन्दाचार्थ—एक विख्यात जैन प्रस्वकार। उन्होंने
प्राक्ततभाषामें षट्पास्त, प्रवचनसार, सप्रयसार,
रयषसार, द्वादधानुप्रेचार स्ति ग्रन्य प्रणयन किये है।
प्रभिनवपम्म, वालचन्द, स्रृतसागर प्रस्ति जैन परिष्ठतो ने उक्त ग्रन्यसे किसी किसी को टीका संस्तृत भाषामें
रचना की है। प्रभिनवपम्मने षट्पास्त वा प्रास्त्रतसारकी टीकाके प्रारम्भमें सिखा कि कुन्दकुन्दाचायका
प्रपर नाम पद्मनन्दी था। फिर स्रुतसागरने उसी ग्रन्थकी
'मोचप्रास्त नान्ही' टीकाके ग्रीवर्मे पद्मनन्दी भीर
कुन्दकुन्दाचार्य उभयकी भिन्न व्यक्ति बताया है—

"इति श्रीपदानन्दी-कुन्द कन्दाषार्थेवादारै-वक्रवीवादार्थ-रव्रपिच्छाचार्थ-नामपञ्चक्षविराजितेन चतुरङ्गलुकासगमिष<sup>°</sup>ना। \*\*

श्रक्षिनवप्रव्यक्षे सतमें वह शिवक्षमार सहाराजकी गुरु थे। दोई कोई उक्त थिवक्तमार महागजको ही दिचिणापयके कदस्वराज शिवसृगेन्द्रदर्भा समस्तता है।

हिसचन्द्र-रचित प्राक्ततव्याकरणकी १५१८ ईः वी चिखी एक इस्तिविपिक श्रेषपर संरक्षत भाषामें जन्द-क्रन्दाचार्यकी वंशावली है। उसने पाठसे समभा ਧਭਨਾ 🕏 —

"क्षन्दक्षन्द स्वतरङ्ग सरस्वतीयच्छ भीर बनात-कारगणके अन्तर्भुत घे। उनके पष्टपर भद्टारक चीर्यञ्च नन्दिरेय, फिर देवेन्द्रकीर्तिरेव, फिर विद्यानन्दिरेव श्रीर फिर सित्रश्रवणदेव हुवे। सित्तभ्रवाने शिष्यका श्रमस्कीति शौर उनके दिश्यका नाम मेवाल कातीय म्बेष्ट लाहन था।"

दिच्यमहाराष्ट्रके सांगती राज्यान्तर्गत तेरहान यामरें ११०४ शकतो एक खोदित शिकाफलक धावि-ष्ट्रत इवा घा। उसमें खिखा है--

''स्ति श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्गान्वयद-श्रीमूलसङ्घद-देशीयगणदपीलक-गच्छद-श्रीकोद्धापुरद-निम्बदेवसामन्तमाडिसिद-श्रीद्यनारायण देवर ।"

वीरनंन्दीने पाचारसारकी टीकामें कहा है कि १०७६ शक्तको वह चौर मेवचन्द्रके पुत्र विद्यमान रहे। मेघचन्द्रका कनारी भाषामें लिखित समाधि शतक पढनेरी समभति हैं कि ज़न्दज़न्दा चार्य सभिनवः पम्पके समसामयिक थे। फिर ११०४ शकको छनके वंशीद्भव सामन्तनिस्बदेवका भी नाम मिलता है। उत प्रसाण दारा अनुमान करते है कि वह दे एकादंश शताब्दको विद्यमान घे।

क्षेतास्वर चौर दिगस्वर उभय दस कुन्दकुन्दा-

चायका बढ़ा सन्मान करते श्रीर उनका बहुविध धर्मी-पदेश सादर ग्रहण करते है। खेतास्वर है नोंके मतस उपयुक्त धर्मीचरण करनेंचे स्त्री भी निर्वाण वा स्रोच पा सकतो है। किन्तु दिगस्तर उसको खोकार नहीं करते। कुन्द्रजन्दाचायने भी 'प्रवचनधार'में बताया है-

'ऋदयमें साया चिन्सा रहते से म्हीको निर्वाण नहीं मिलता।

"चित्ते चिन्ता सावा रामहो तासि न निष्याण।"

**एता यचनचे समभा सकते है कि क्रान्टकुन्ट अपने** त्राप भी दिगस्वर रहे। उनका समयसार एटनेसे समभा पडता है जिस देशमें उन्होंने वास विया वहां उनके रहते समय जैनस<sup>ही</sup> विशेष प्रवत्त पड़ा न था. श्रिविकां में जोगों में विख्या की प्रजाका प्रचार रहा। कुन्दनज्ञवि—बंदेलखण्डके एक हिन्दी सवि। १६८५६० की वह विद्यमान थे। हनकी रचित घादिरमघटित कविता ची प्रधान है।

कुन्दम ( रं॰ पु॰ ) क्वान्देन मीयते ग्रस्ववर्धवात्, क्वन्द-मा-कः । बातोऽनुपर्वे । पा १ । २ । १ । सार्जार, विलाव । कुन्दमाला ( एं॰ स्ती॰ ) १ क्रन्दपुष्पभी माना। २ ग्रन्थ विशेष, एक किताव। माहित्यद्रपेणमें उहत हुयी है।

क्रन्दर (सं० ५०) कुं भूमिं दारयति वरा इक्रिपेणित्यर्थः, कुन्द्र-प्रच्। १ विष्णु। २ त्याविशेष, कोई घास। उसका संस्तृत पर्याय-कच्छ्र, किच्छो, दीर्घपत्न, खर-च्छद, र्सास, चैत्रसम्भात, सुत्यण श्रीर सुगवस्म है। उसका मूल गीत, पित्तातिसारतुत्, शोधनो में प्रशस्त -श्रीर बलपुष्टिवर्धन होता है। (राजनिवष्ट ) -

कुन्दरिका ( सं॰ स्त्री॰ ) सक्त की, एक खुसबूदार चीन। कुन्दनकेयरी-- उड़ीसाने एक राजा। श्रीचेत्रकी मादना-पष्त्रीने मतानुसार ७३३ में ७५१ प्रक पर्यन्त उन्हों ने राजल क्रिया।

कुन्दसाद्वा ( सं॰ स्त्री॰ ) खेतर्यू धिका, सफीद जुही।-क्रुन्दा, जन्दसाहा देखी।

क्रब्दाल (सं• पु॰) सम्रारंग्वधेद्वच, बढे धमलतासका पेड ।

E Hultzsch, South Indian Inscriptions, Vol. 1 p 158 कुन्दिनी ( संब स्त्री॰ ) कुन्दानां पद्मानां ससूहः, कुन्द-

<sup>\*</sup> विज्ञयनगरके गांगगिति नामक देवाल वि सम्मपर उक्त पांची मन्द क्षन्दक्षन्दाचार्रको नामानारको भाति वर्षि त एवे हिं--

<sup>&</sup>quot;बौमुलक्कु ऽत्रनि नन्दिक्षञ्चलिकान् बलात्कारगणोऽतिरमाः । तवापि सारम्बतनामि गच्छे सच्छाययोस्टिह प्रानन्दी ॥ ( ३ ) षाचार्ट जन्दजन्दाच्यो यक्तप्रीवी महासतिः।

एकाचार्यों राप्त्रिविक्त इति तत्राम पश्चधा ॥" ( ¿ )

इनि स्त्रियां ङीप्। प्रव्तरादिम्ये देखे। पा ४ १२ १ १४३ । पद्म-समृह, पद्मिनी।

क्षुन्टु(संग्धुण) क्षंभूभिं ह्याप्ति, क्षु-हृ बाहुलकात् डु। १ सूघिक, चूडा। (स्त्रीण) २ क्षुन्टुर नामक गन्धद्रव्य, कीर्द्र खुमबृदार चीज।

कुन्दुकुन्दुक (सं॰ पु॰) कुन्दुक्खोटी, एक खुभवृदार चीज।

कुन्द्रखोटी ( सं० स्ती० ) जन्द्रजन्द्रक देखी।

कुन्दुर (सं० पु०) क्षं भूमिं हणाति, क्ष-ह-स्रन्।
१ सक्ष भी। २ धूपमेद। ३ क्षम्दर-त्रण, एक वास।
१ गन्धद्रव्यविशेष, एक खुशब्दार चीन। ष्ठसका संस्कृत
पर्याय—पानद्वा, सुकुन्दु, क्षन्दु, क्षन्दुर, क्षन्द्दरक,
तीन्धगन्ध, खौराष्ट्र, शिखरी, गोपुरक, बहुगन्ध,
पालिन्द्, भीषण भीर बन्नी है। भावमकाशके सतानुमार वह मधुर, तिक्ष, कफणिक्तनाशक, पान एवं निपन
करनेने भीतन भीर प्रदरामय-भान्तिकर होता है।

क्षुम्दुरक्ष, कुन्दुर देखी।

क्षन्द्रक ( सं • पु •-स्त्री • ) जन्दर देखी ।

**झन्द्रक्**क, क्रन्ड्र देखो।

कुन्दुवनी (सं० स्ती०) कुन्द्वन-छोष्। १ शक्नकीवृष्ट । २ शक्नकीनिर्यास । ३ सताभेद, एक वेच । उसका संस्कृत पर्याय—विस्वी, रताफना, तुष्डी, तुष्डिकेरा, विस्विका, घोष्ठीपमा, फना घीर पीलुपणी है। भावप्रकाशके मतानुसार वह स्वादु, शीतन, गुरु, वक्तपित्तशान्ति-कर, वाशुनाशक, स्तम्भन, लेखन, क्ष्य, विवन्ध भीर शाक्षानकारक होती है। इंदर हेखी।

कुन्दुवखोटी (स॰ स्ती॰) खनामखात गम्बद्रख, एक खुमबूदार चीज़।

कुप ( सं॰ पु॰ ) भारद्वाजपची, एक चिडिया। कुपट ( सं॰ पु॰ ) कुल्सित: पटः । १. किन्न वस्त्र, चियडा, फटा-पुराना कपडा।

"ज्ञपटाइतकटिः रूपनैतिनोरमसिनाः हिजातिरिति ।" (भागवत, ५ । ०।१०) २ दानवभेद । (भारत, पादिपर्व )

कुपढ़ ( हिं॰ वि॰) ग्रिशिचित, नाख्वांदा, जो पटा न हो।

कुपत्थी ( चिं • वि • ) कुपष्य करनेवासा, वदपरहेन।

(पु॰) २ क्रुपत्था क्रिनेवाला, परहेलचे न रहनेवाला भादमी।

कुपष्ट (सं॰ पु॰) कुब्सित: प्रन्या:। १ निंद्यवय, बुरी राइ। पाणिनिके सतसे जेवल 'कापथ' होता है। किन्तु वोपदेव 'कापथ' श्रीर 'कुपय' दोनों शब्दों को ठीक ससकति है।

"स्वधमप्रमक्तिभयमपदाय क्रपणपाष्ट्रमसमञ्जसम् निजसनी-षया सन्दः प्रवर्तियाचते ।" ( भागवत, ५। ६। ८)

२ त्र सुरासेद । खक्त श्रास्त प्रियाची पर सुपार्थं -राजाके क्वमें जन्म जियाचा । (भारत, राह्व । २८) २ जनपद्विश्वेष, कोई वस्ती। ( मार्कक्षे यपुराय ५०। ४६, वामन १३ प०, मत्य ११३। ५५)

कुपथ (हिं०) क्रमथा देखो।

कुपच्च ( सं॰ क्षी॰ ) कुब्सितं पच्चम्। श्रस्तास्व्यक्षर पच्च, तन्दुरुक्षी विगाडनैवाला खाना।

क्षपन ( एं० पु०) असुरभेद। उत्त असुर दैत्यराज हिरखाच्वका एक सेनाना था। ( इरिव'ग, ४२ घ०)

कुपनस ( सं॰ पु॰ ) पनसद्वच, कटचलका पेड । कुपय ( वै॰ क्रि॰ ) गोपनीय, छिपाने सायका

> "प्राचा जिह्नं ध्वसयन्तं विषुष्युतमा साच्यं कृषयं वर्षनं पितः" (महस् १११४०, २) 'क्तपयं गोपनीयम्।' (सायय्)

कुवरी कक (सं• पु•) कुलितः परी खकः, कर्मेषाः। विचारकान उचितानुचित विवेचना भीर गुणका यथीः पयुक्त सम्मान्न करनिवाला, जो जांचके वक्त भले बुरोको पहंपान न करता हो।

कुपाक (सं॰ पु॰) कुपोलु, कुचिना।

क्षुपाठ ( स'॰ पु॰ ) कुल्सित पाठ, बुरा सबका।

कुपाठो ( सं० त्रि॰) कुत्सित पाठ करनेवासा, को बुरा सबक पटता हो।

कुवाणि (सं ॰ नि ॰) कुत्सित: पाणिरस्य, वहुनी ॰। वक्षः इस्त, टेढे हायवाला ।

कुपात्र ( सं॰ पु॰ ) १ कुत्सित पात्र, दुरा जर्फ । (लि॰) २ अयोग्य, नालायक। ३ दानके लिये निषिद।

कुपार ( हिं० पु॰ ) समुद्र, बच्चर ।

कुपिष्त्रल (सं॰ पु॰) कुत्सित: विष्त्रल: इव पुष्क्रीऽश्रा। पश्चितिग्रेस, रक्ष चिल्या। -क्डिपित (सं० ति०) १ क्रांच, गुस्ताचे भरा चुवा । २ भगीत, नास्तुग्र।

कुपिनी ( सं ॰ स्त्री॰) कुम्प्यते रस्त्रते मस्योऽत्र धातू-नामनेकार्यत्वात् सुप् बाइसकात् इनि नान्तात् स्रोप्। मस्याधार, मक्की रखनेका वरतन।

कुणिनी (सं० पु०) कुणिनी सत्स्यधानी प्रस्यास्तीति इनि । सत्स्यधारक, कैवर्त, सक्की रखनेवाना ।

कुपिन्द (सं० ५०) कुम्पयति विस्तारयति स्वाणि, कुप-किन्द्रच्। कुपेर्वान्य। उप्रशब्दा तन्तुवाय, जुलाहा, कपड़ा दुननेवाला।

क्षिपतु, क्षपोत्त देखी।

कुपी चु (सं • पु०) कुत्सितः पोतुः। क्रणतिर्मादयः। पा र राध्य कारस्करहृचः, किविलेका पेड । उसका संस्कृत पर्याय— जलज, दीर्घ पत्रकः, कुलकः, कालतिन्दुकः है। भावप्रकाः स्राक्षेत्रस्कः, विष्रतिन्दु श्रीर सर्वेटतिन्दुकः है। भावप्रकाः स्राक्षे सतमें जुषी चु व्यथानासकः, कामन्न, रत्नापित्तप्रस्मान, मृत्रकारकः, पिनवर्षक श्रीर कामोहीपक शिता है। उसको सेवन करनेचे शूकः, पनाधातः, स्रक्षमेडः, भपस्मारं, श्रष्टणी, भित्रसारं, गुद्धं सं, मदाल्य्य, सर्वोङ्ग कम्य श्रीर दौर्बस्य हूट जाता है। क्षपी चुका वीज यहणीय है।

कुपुत्र (सं॰ पु॰) कुत्सितः पुत्रः । १ मातापिताका श्रवाध्य पुत्र, मावापके कद्दनेपर न चसनेवासा लडका । कोः पृथिया पुत्रः । २ ंमङ्गलग्रहः । ३ नरकासुरः । ४ चेत्रज पुत्रः ।

> "ताहय' फलनाप् गोति कुपुत्रै. सन्तर' चनः।" ( मनु रा११६ ) 'कुपुताः चेतनादयः।' ( नेपातिषि )

कुपुरुष (सं•पुरु) कुत्रितः पुरुषः । कापुरुषः, बुरा यख्स, दुनियमि कोई भन्ना काम कर न सकनिवाका श्रादमी।

"बर्ध कुपुरुषो नटी विक्र तः चाप्तिर्वदाः।" (भागवत, ०,म्४६) कुपुरुषजनिता (स°० स्त्री०) छन्दीविश्रीष, एक बहर। "कुपुरुषजनिता ननी गींगः।" (स्तरकाकर)

प्रथम छह वर्ष इस्त, उसके पीछे एक दीर्घ फिर एक इस्त और तत्पर तीन दीर्घ ग्यारह अधरसे उक्त इन्द वनता है। कुपूय ( सं॰ व्रि॰) क्वत्सितं पूयते, कुपूय-मच्रा कुल्सित, जाति एवं श्राचारनिन्दित, दुरा ।

क्षप्पक्त ( चिं॰ पु॰) श्रख्योगविग्रेश्व, घोडेको एक वी-मारी । उसमें श्रश्यको ज्वर चढ़ता श्रीर इसकी नासाः से जल गिरता है ।

कुप्पत (दिं पु॰) रक्तवर्णे याकविश्रीष, किसी किस-की सुर्खंसको। उसका कलम पतना घोर नुकीला होता है। बरारको सोनार भीलका जल योषण कर इसे विद्यारत करते हैं।

कुप्पा ( चिं•पु॰ ) चर्मनिर्मित पात्रविषेष, चत्रवेका एक दरतन । उसका प्राकार घटतुच्य रहता है । कुप्पार्मे घो तेल वगैरह रखा जाता है ।

कुप्पासाज ( हिं॰ पु॰ ) चर्मपात्र निर्माता, कुप्पा तैयार करनेवाला ।

कुप्पी (हिं॰ क्लो॰) स्तुद्र चर्मपात्रविशेष, चस्रडे़का एक क्षोटा वरतन। उसमें तेल-फ्लिक रखते हैं।

कुण्यास्त्री—परिभाषामास्तर नामक व्याकरण-प्रणिता। कुष्य (सं॰ क्ली॰) ग्रुप्श्यप् कुत्वस्र । रागश्यस्थेश्योयस्-भाकृष्यकटेति।पास्तरस्था

१ सुवर्णरजतिमन्न धातु, सोना चांदीको छोड करके दूसरा धातु। १ जस्ता, सोसा भीर रांगा सिसा इवा धातु।

"हिरख' क्रयमूनिड' निव' चीयनयी ग्वन्।" (भारर, १६६१११) भाठ प्रकारके जिन धातुचे देवमृति निर्धाणका विधान बताते, उनमें क्रायका भी नाम पाते है—

> "सुवर्ण रजतं तावं लोहं कुव्यव पारदम्। यक्क सीसकवे व षष्टेत देवसमावाः॥"

क्षुत्य घपडर्ण करनेसे उपपातक स्वातः है। (नत् ११६६०)

कुष्यक, क्षय देखी।

क्षप्यधीत (सं क्ली॰) रीप्य धातु, चांदी या रूपा। कुप्यक्षवण (सं ॰ क्ली॰) जन्मविशेष, एक नमजा। कुप्यधाला (सं ॰ स्त्री॰) कुप्यानां कुप्यनिर्धिताना पात्रादीनां शाला ग्टडम्। १ धातुद्रश्यनिर्माणशाला, धातकी चीं वनानिका कारखाना। २ वरतनकी दूकान।

कुपावरण ( सं ॰ ति ॰ ) कुस्तितं छिनं मिलनं वा प्राव-

र्गं उद्य। सिलन अथवा छित्र परिच्छ्दयुक्त, मैली या फरी पोशाकवाला। क्षप्रिस ( सं ० ति ० ) खप्रिय, नागवार । क्कप्लद ( ख'० पु०) कुत्सितस्तृ णादिनिर्मित: प्रव डब्पः। त्रणाहिनिर्मित रहण, वासमूरका बना पेड या चीघहा। ''गहम् : फलमाम्रोति क्षप्तवै : सन्तरन् जलम् ।'' (मतु १ : १६१ ) क्राप्तः ( हिंद ) क्रम देखो । क्रफ़िल-जुआ, काबुल नदी। क्रफ ( ए० ए० ) १ अधर्म। २ सुसत्तसान धर्में विवह ब्राफ्टर ( पा० पु॰ ) तासयन्त्र, तासा। कुनडा (डिं॰ पु॰) जुलक, सुकी पीठका भाख्छ। १ भानी जुठकी बडी छड़ो। (वि०) ३ टेड़ी पीठ-वाला। बुदही ( हिं क्ली॰ ) १ अनुकी सूठकी छड़ी। २ बुनि मा, टेही पीडदाकी। ३ कुछा। बना देखी। कुटर्ड ( हिं॰ पु॰ ) १ कोदर्ड, क्षमान। (वि॰) २ विहाताङ्ग, खोडा, खराव प्रजावाचा । ल्लवत ( डिं॰ स्त्री॰ ) १ जावाका, बुरी बात । २ कपया, क्रचाख । ३ ज्ञावत, तासत। क्षबरी (सिं० स्त्री०) १ कुला, कंसकी एक दासी। २ भूको स्रुठको छडो। ३ मत्यविश्रेष, किसी किसाकी सक्ती। वह चीन, भारत भीर सिंइसमें होती है।

कुवाक ( हिं० ) क्वाक देखी
कुवाक ( हिं० ) क्वाक देखी
कुवाक — क्यानातीय पारस्वराज फीरीज माइने प्रतः ।
बीदा (यूनानी) ऐतिहासिकी'ने उन्हें कारदेस (Cavades) नामसे उन्हें ख किया है। पिताक म्रवर्तमानमें
प्रयस वही सिंहासन पर बैठे थे। किन्सु श्वाता पनामके उत्तराधिकार रहते सिंहासन ग्रहण करने पर
कुवाह खाना गान्यको भागुगये। नैसापुरके बीचसे
जाते समय एक दिन निमाकाल उन्होंने किसी सुन्दरी
रमणीक गृह यापन किया था। फिर चार वर्ष पीके
बहुशंख्यक्ष सैन्य सह वह वहां वापस पश्रंचे थे। उस
समय छने क्यमीन उन्हें एक प्रतरत प्रदान किया।
वह उस्तयको हैक सेवाका फ स्व था। जिस समय कुवाहने

क्षवही ( हिं ॰ स्त्री॰ ) क्षवतय, गोसा ।

पुलको गोदने लेनेके लिये उठाया, उद्योसमय स्नाता प्रसाम कालयाम पितत होनेका संवाद प्राया— पारखरां मुकुट उनके लिये प्रसुत रहा। उस समय कुवादको धारणा हुयो—'इस सुदक्षण पुलके गुणके हो पांक इसने यह ग्रुस संवाद खना है।' उन्हों ने भादरपूर्वक कुमारका नाम नौशरवान् रखा था। ४८८ ई० को वह पारस्य (ईरान)-के राजा हुवे। उसके पीछे उन्हों ने रोमकसम्बाट् पनस्तस्यसको युद्धमें पराजय किया। ४३ वल्सर राज्यभोग पीछे ५२१ ई० को वह मर गये। उसके पीछे कुमार नौशे-रवान् राजा हुवे।

कुवाहित (हिं॰ स्त्री॰) दुःस्त्रभाव, वृरी घादत। कुवाहित (सं॰ पु॰) उद्द, ऊंट।

जुद्द (चिं॰ पु॰) वन्तभिद्द, किसी किस्त्रना वगला। कुदुिष्ट (चं॰ वि॰)१ जुल्सिता दुविर्यस्य, बेडुबी०। मन्ददुिष्द, बदतमीज, ठीक समभ न रखनेवाला। (स्ती॰) जुल्सिता दुष्टिः, कर्भधा०।२ जुल्सित दुष्टि, गलतफरमी, खराब समभा।

क्षिर (सं॰ पु॰) क्षुन्वति श्राच्छ। दयति घनम्, कुवि-एरक् नजोपयः यदा क्षितितं वैरं शरीरं यस्य। क्ष्वेणं क्षोपयः वर्षः १०११ विस्थवाने पुत्र यचा धिपति।

"कुरुायां क्रिति यन्द्रोऽयं ग्ररीर' नेरसुन्यते । क्रनेर: कुगरीरलात् नावा तेनायमहितः ।" ( वायुपराय )

महासुनि विश्ववाने भरदाज सुनिको कन्या इसनिवाका पाणियहण किया था। इसविवाको गर्भ और विश्ववाकी श्रीरस्पे कुवेरने जन्म शिया। पितास इन्ह्याने उनका बुदिचातुयं देख श्रीर सन्तुष्ट हो कहा था—'इस भागीवाद देते हैं तुम धनपति वन सबके पूजित हो।' ब्रह्माके इस भमोच वरप्रभावसे कुवेरधनके, श्रिष्ट पित बन गये। वह किसी दिन तपोवन देखनेको उत्सुक हुवे श्रीर वहां जाकर कुछ दिन रहे। फिर उन्हें तपस्या करनेकी इच्छा हुयी। वह वहुविध शारीरिक कष्ट सह तपस्या करने की। इत्स्थिगपको नियन्तित श्रीर मनको संयत कर हसी विजन विपिनमें कभी धनाहार रह तथा कभी गिवित पत्र एवं वायु भच्या कर उन्होंने सहस्य वत्सर तपस्या की थी। इसा

वाठीर तपत्यासे सन्तुष्ट हो समस्त देवगणने साथ उनकी निकट उपस्थित हो कहते नगे—'वसा। तुम्हें हम वर देने षाये है: जो चाइते हो, मांग हो। अवरने कहा-'यदि श्राप दासकी प्रति सन्तष्ट हुये है. तो ऐसा वर दीनिये जिसमें, लोकपाल वन जाजं ।' ब्रह्माने क्षडा--'तुम्हे' इस यह पुत्र्यकर्थ प्रदान करते है। इस पर चारोक्षण दर तुम यधिच्छा गमन कर मकोशे चौर ग्राजरी एक जोकपालको सांति प्रतिष्टिम होसे। क्रवेरने ब्रह्माचे वर पाकर घपने पिता विश्ववाके निक्रट जाकर कहा था—'वितः ! मैंने तपस्याकर ब्रह्मासे वर षाया है। त्राप त्रत्यह बार मेरा यावासस्थान निरू . पण कीलिये।' छनकी प्रार्थनाके श्रनुसार सहासुनि विश्ववाने समुद्रमध्यस्थित हेमप्राकारविष्टित लङ्कापुरी सनको रहनेके लिये नतायी थी। इत्वेरने प्रथम सद्धा-प्रशीम राजल किया। पीछे वच रावणके अयसे उसकी कोड बैसासपर्वतके सन्धिनको चले गये।

(रानायण, खचर, ३ सर्ग )

कुवेरकी पुरीका नाम श्रम्का है। वह यक्त, किन्नर प्रसृतिने अधीखर है। इनका देह खेतवर्ष है। दन्त श्राठ। श्रीर चरण तीन है। इस प्रकार विक्रत धरीर होनेसे ही उन्हें कुवेर कहते हैं।

एक उसय कुशावती नगरीमें देवतावोंकी सभा इयो। कुनैर उसमें तुनाये गये। वह धपने प्रतुचर-वर्षको साथ के सभामे उपस्थित होनेके किये जा रहे छे। पथ्में छनके चला मणिमान् यचने धगस्य मुनिको मस्तदा पर निष्ठीवन (धूका) त्याग किया। इससे धगस्ताने कोपान्चित हो याप दिया धा—'मनुष्यके हाथ तुन्हारा यावतीय सैन्य नष्ट हो जायगा।' वह भी छक्त मनुष्यको देख सङ्गरूप पापमें पड गये। पीछे भीनसेनने छन्हें उस पापसे छोडा दिया। भीन देखो।

क्षिवरने जपन तपद्यावल थे प्रतयोजन दीर्घ घीर ७० योजन विस्तीर्थ घो तवर्ण मभा वनायो थी। एक सभा-का नाम वैश्ववणी है। उसमें सर्वदा मुख्योत हुदा करता है। प्रस्तरा किन्नरी प्रस्ति स्वर्गीय नर्तकी सर्वदा ब्रह्मां उपस्थित रहती है। कुनैर प्रमुक्ता नाम मुलकूबर है। उनके प्रिय पारिषद विश्वावस्न, हाहा Vol. V. 19 हुहु, तुख्व, पर्वंत, विवासन, चित्रस्य भीर सक्तममी
सर्वेदा उक्त सभामें स्वासीन रहते हैं। (मार्त, सता, १० प०)
भयवंवेद (८।१०।२८), भतपयत्राह्मण (१३।
४।३।१०) भाष्ट्रसायनचीतस्त्र (१०।७), भीर
सांखायनचीतस्त्र (११।२।१७)-सं सुवेरक वैयन

"क्वरेरी दे यवची राजा तस रसाति विश'।"

वर्षका मास्य सिलता है—

कुनिरना नामान्तर—चोद, सितोदर, कुद्द, ईशसख विधानको, रच्छावस, तिथिर, ऐलविछ, एकिएक्, गौनस्य, वैश्रवण, रत्नसर श्रम, नरधर्मम्, धनद, नर-राष्ट्रम, श्रमेखर, धनिखर, निधीखर, निम्पुन्पेखर, द्वर्यद्र, धनदाधिय और जटाधर है। प्राचीन गौनों (युनानियों) के भी एक धनिश्यर रहे। उनना नाम प्रुटस (Plutus) है।

२ नन्दोहच, एक पेड । (हिं॰) कुसितं वैरं यगैरं यखा २ कुगरोर, वृदे किखासका। (क्षी॰) ४ निन्दिन टेइ, वुदा किखा। कुवैर चपाध्याय—दत्तकचन्द्रिका नामक वर्मशास्त्रसंग्रह-वार। रष्ट्रनन्द्रनने श्रुक्तित्व यौर बाद्यतस्त्रमं उनशा

नाप्र उत्तृत किया है। क्षवेरका, क्षवेर वेखो ।

झुवरनिकनी (सं क्लो ) एक नीर्थ।

क्षुविरतेत्र ( सं॰ यु॰ ) १ पाटकद्यचः । २ कतालरुद्धः । कृषे-वान्धवः ( सं॰ यु॰ ) क्षुवेरस्य वान्धवः, ६-तत्। भिव, सहादेवः।

सुविदास, सुवैरनेव देखी।

कुवैराची (स॰ स्ता॰) १ पाटबाह्य । २ काष्ठपाटचा । ३ चितपाटचा । ४ पेटिका, पिटारी । ५ कतावरस्त्र । कुवैराचन (सं॰ पु॰) कुवैरका पर्वत, कैकांस ।

क्कुवैरिष (सं॰ पु॰ ) सङ्ग्रङातिविशेष, एक सिक्ती इयो हीस।

क्षवीचनी ( हिं॰ स्त्री॰ ) कुव्यितवादिनी, म्हराव दात जहनेवाली ।

क्क (सं० ति०) क्षुजतेशें जतिर्ध उत्तारस्य लीपः। १ चनतपृष्ठ, खमीदा पुष्ठ, क्षुवडा । (पु०)२ दत-चट हः, जङ्गली चिड़ा। ३ ज्यामार्गं, खटजीरा। ३ दात- व्याधिविशेष, एक वीमारी। वायु कुषित होनेचे पष्ठ-देश क्रमण: उठ जाने पर कुलरोग उत्पन होता है। वह दो प्रकारका है—श्रक्तरायास धीर विहरायाम। धन्तरायास कुन्त सन्मुख श्रीर विहरायाम कुन्त प्रयात्-दिक् नत होता है।

कुन्नक (सं॰ पु॰) को पृथिकां उन्नति, कु-उन्न स्व स् जनारकीपः। १ प्रमान्न विशेष, कोई पूलदार पेड। उसका संस्त्रत पर्याय—सद्भत्वणी, हत्तपुष्प, श्रति केश्वर, सन्नासन्द, कर्यकाच्य, स्वर्व, श्रतिक्षार, सन्नुत्व धीर वारिकार्यक है। चिन्दीने उचे चरिसंचार कक्षते है। भावप्रकाशके सतानुसार वन्न-सुरक्षि, स्वादु, र्ष्मत् कथाय, विदोषशान्तिकर, बस्तवारक शीर शीत-नामक है। २ शृकाटक, सिंसाड़ा। ३ पीतिकारिं। । 8 तीर्थविभिष। (कृष इप्राण, ६४। १४)

कुलक्षण्टक ( सं० पु० ) खेतखिंदर, पापडी खेरका पेड़ । उसका संस्कृत पर्धाय— खेतसार, वादर षी में सेमवस्का है। भावप्रकाय के मतमें वह विधदवर्ष- जनक होता है। इड क्षाय्टक के सेवनसे सुखरीय, क्षाप धीर रहादोष निवारित होता है। खिर रेखा। क्षाक्षण्ट (सं० पु०) हिंदोषभेद, सर्धामकी एक हालत। उसमें क्षार पूज कार्नसे रोगो पानी पी नहीं सकता। क्षान्ति है कु क्षाय्ट सिव्रपात सानेसे रोगो सहते है कु क्षाय्ट सिव्रपात सानेसे रोगो १३ दिनमें सर जाता है।

कुलका ( सं• स्त्री॰ ) कुलन हच, सेवती।

**अञ्चलिरात,** कुझवामन देखो।

कुजल (चं॰ क्ली॰) १ वायुरीमभेद, पीठ टेड्री पड साने-की बीमारी। २ कुबड़ापन।

**कुट्ज । ग्रह्म,** ज्ञवपाच्छा देखो ।

क्कजपुष्प (सं॰ पु॰) पीतिभाग्टीचुप, पीचे फूबकी भाडी।

कुब्जप्रसारणीतेल (सं० क्ली०) वातव्याधिका तेल-विश्रेष, बाईकी बीमारीका एक तेल। १०० एक प्रसा-रणी ६४ घरावक जलमें काथ वार १६ घरावक रह जानेसे उतार खेते हैं। फिर उसकी १६ घरावक तिल तेल, १६ घरावक दिध, १६ घरावक काष्ट्रिक श्रीर ३२ घरावक दुक्षके साथ पाक कर चिल्लकसृत्त विष्यनीतृष, विष्यमधु, सैन्धव, वचा, श्रन्तफा, देवदान्, रास्ता, गर्जाविष्यनी, रान्ध सादनीसून, जटामांसी श्रीर संन्यन (प्रसावमें रक्ष चन्द्रन) का दो दो पन कल्क नाना नाता है। सुगन्धद्रव्य यथानाभ देना चाहिये।

कुब्जराज—एक प्राचीन कवि। स्तिक्षणीस्तमें डनेकी कविता छड्न हुशी है।

क्रुःजवायन ( सं॰ पु॰ ) क्षुबढा श्रीर वीना, खसीदापुश्च • श्रीर पश्चाकदः।

कुलि विषा वर्धं न— सालुकाराल कीर्तिन मी पृथिवीवस्मिते पृत्रं निक्तं पृत्रं निक्तं पृत्रं निक्तं पृत्रं निक्तं प्रति पृत्रं निक्तं मितिष्ठाता। उन्होंने पृत्रं उपक्र्तं मिल क्षायन राजवं यही मिलातित कर (६०५ फूँ॰) निक्षों साल खायन राजवं यही निवातित कर (६०५ फूँ॰) निक्षों साल खिंचासन प्रविकार निवा या। फिर ६१० फूँ॰ को सुलि बिया वर्षं ने अपने सातासे खीय राज्यकी पृथक् कर खिया।

कुब्जा (सं॰ स्त्रो॰) कुछा-टाप्। १ कै के योकी की ई दासी, उसका आपर नाम सन्धरा था। पूर्व काल की उसे गत्भव कन्या और दुन्दुभी जहते थे। उसने ब्रह्माके शादिश्वसे मन्धरा नास पर सानने हो जन्मपरिग्रह किया। (रामायण, पादि, जोर पयोध्यकास्ट, भारत, वन, २०५ प०)

२ कंसकी वैरिकी ! उनका यपर नाम विवका रहा। क्षणाने कंसवधीहे ग्रेसे संघरा जाते समय राज-पयमें उसकी देख पश्चिय पूका चीर इस्तस्थित प्रतु-स्थिन सांगा था। कुळाने क्षणाका सुवनमोहन रूप देख उभय स्वाताकी अनुसेपन दान किया। उससे क्षणाने उसकी कुन्जता दूर कर पत्नी बनाया था। उस समयसे कुन्जा प्रशुत सुन्दरी बन गयीं।

२ कुन्जयुक्त स्त्री, कुदही श्रीरत। ४ वनचटका, जङ्गत्वी चिडी।

कुलास्तक (सं० क्ली०) एक तीर्थ। वस्र युक्तप्रदेशके वर्तमान कुमार्थ् जनपद्से वर्वास्थत है। महाभारतमें चिखते है—

> "भद्रकर्षा श्वरं गला देवमचा ययानिष । न दुर्ग तिमवाम्रीति नासपृष्ठे च पूक्वते ॥ ततः कुलावके मच्छे पीर्ष सेवी नराधिय । गीसस्थनवाम्रीति स्वर्ग जीकस्व गच्छति ॥" (वन, ८४ । १८-४०)

'सद्रक्षणें खर जाकर यथाविधि देवाचैन कारते से मानव कभी दुर्गत नहीं पाता। वह देवबीकमें पूजित होता है। भद्रक्षणें खरने तीर्थयात्रीकी सुजानक जाने से सहस्त्र गोदानदा पाल मिलता और अन्तकी वह खर्ग -कोक पहुंचता है।' नृसिंहपुराणके सतसे सुजानक में द्वितिस् विराज करते है। ( गृष्टिंहपुराण, ६४ १११)

मस्यपुराणको देखते वहां त्रिसंध्या देवी प्रव-स्थित हैं।

''क्षञ्जासके विस'ध्यात गहाडाः रिविप्रियाः"

स्त्रन्दपुराणके हिमाद्भिद्धा है निस्तृत विवरण किछा है। नोचे उनका सारांग उन्न करते है-

'क्रजास्त्र न चेटमें भनेक तीर्थं विद्यमान हैं। एमसे प्रधान क्रामुद तीर्थ है। उसके दक्षिण यद्भेष्यर नायक शिवका मन्दिर है। उसके निकट ठार्षवतीर्थे पडता है। प्रति रविवारको खर्यदेव सध्मधिकारूपसे वडां स्वित्तर्में सान करते हैं। उसके घारी पूर्णेस्खतीयें है। वहां सोमेखरिलङ्ग विराज जरता है। पूर्णेमुख तीर्धम सकल उचा भीर भीतल उस उत्पन हुवे हैं। उक्त पूर्वतीर्यंके निकट ही करवीर भीर भनितीर्थ है। धारी चल कर गयवतीयें, प्राव्यतीयें भीर वासवतीयें मिलता है। वहा गणपतिभैरवका अवस्थान है। चन्दिका नाम्त्री स्रोतस्वती प्रवाहित होती है। उसके आगे बहुविध वापीशोभित वाराहीतीयँ घीर समुद्र-तीर्थं हैं। कुलाव्यक्षके उत्तर ऋषियङ्ग खड़ा है। गङ्गाके पश्चिम तपीवन है। वहां रासचन्द्रने तपस्या की थी। उसके नौचे श्रेषनागका प्रियखान विमनतीयं है। क्रजा-स्ववादी निकट गड़ाहार से उत्तर-पश्चिम रामचेत यव स्थित है।

कु आशीर—सम्प्रदायप्रवर्तेक एक व्यक्ति। कुन्तिका (सं• स्त्रो•) कुन्तक स्त्रियां टाप् द्रकारादेगसः। 'प्रवयस्थात कात् पूर्वस्थात स्वाय स्वः। पा ७। ३। ४४ ११ देवीविभिन्न, द्रुगी । कुन्तिकातन्त्रमें समस्यो पूजापदित विस्ति है। २ ष्रष्टमवर्षीया कन्सा, शाठ सास्त्री सस्की।

"सप्तिमांतिमी साचारण्यमं च क्वांकिका।" ( पत्रदाकल ) कुष्टिजकातन्त्र ( सं॰ क्वों॰) कुष्टिजकायाः देव्यास्तन्त्र प्रन्दे-नादिप्रकाशनं भास्त्रम्, ६तत् । स्त्रनामस्यात तन्त्र- विशेष । उस तन्त्रमें — स्त्रीदोषत्त्वण, रसमात्र माणूना, पष्टीदेवीपूना, डाङ्गुरस्तामारपूना, नाडीग्रांडि, वन्त्यालपयमन, स्नानविधि प्रसृति वर्णित द्वा है।
इन्नित (सं विश्) सुन्ना स्वातीऽस्य, कुन-इतन्।
वन्न, नत, टेटा, सना स्वा।

मुब्बा ( हिं॰ पु॰ ) भुन, भुवडा, हिमा।

क्षत्र ( सं० क्षी० ) क्षति घाच्छादने न् रन लोपः निपा-तनात् । क्षत्रे क्षायवस्थिक वादि । चण् २ । १८ । १ वन, भरण्य, जङ्गल । २ यञ्चकुण्ड । ३ धरण, पमाच । ४ क्षण्डल, वाला । ५ सकट, गाडो । ६ भङ्ग्रोयक, चौगूठो, छक्षा ।

कुनसा (सं ॰ पु॰) कुल्सिती न्रह्मा, कुनसान्-टच्। कुनस्क स्थाननतत्त्वान्। पा प्राधार्॰प्र। कुल्सित नाह्मण, श्रूट्यानी नाष्ट्राणा

क्कम ( है॰ क्ली॰ ) खदक, जल, पानी। कुमन्य ( वै॰ त्रि॰ ) जलावीं, खदकपार्थी, पानी सांगने-वाजा।

"छन्द सुप्तः क्राप्तन्यव उत्समा कीरिको दत ।" ( ऋज् ५/६२(१२ ) 'क्रमन्यव उदकेन्द्रव ।' (सायक )

क्कमा (वै॰ प्त्री॰) १ नदी-विश्वेष्ठ, कीई दरमा। वह सिम्बु॰ नदकी ज्यनदी है। श्राजकत्त क्कमाको कावुत नदी कहते हैं। श्रीक-भौगोतिकोंने कीफेन (Kophen) नाससे वर्णना की है।

''मा नो रसानितमा समा क्षरामां वः विश्वनि रोरमत्।'' (श्वन् श्राश्ताट) की: प्रथिव्याः भा स्वाया, ६-तत्। २ प्रथिवीकी स्वाया, जमीनकी परकाहीं।

"राष्ट्र: कुमामख्लम' ययाद्यम् ।' ( क्योति:यास्त्र )

कुलिसता भा दीप्तिः, कर्मधा॰। ३ कुत्सित दीप्ति, बुरी चमक। (ति॰) १ मन्द्दीप्तियुक्त, कम चसक्तने-बाला।

कुमार्य ( सं ॰ पु॰ ) कुत्विता भार्या ग्रस्य, ब्रह्मत्री॰ नीपी इन्हः । दुसरिच प्रथमा सुत्विता स्त्रीका पति, खराव या बरमाय भौरतका शीहर ।

"तत् चड्डमं थितेयर्थं चंचरनं क्षमार्थंदत्।" (भागवत, हाशार्थः) झुभार्या (चं ॰ स्त्री॰) क्षत्विता भार्या, कुगति-खमा०। निन्द्यस्त्री, दुरी खीरत। क्रिय-एस नेनाचार्य। चाकिराजने नहनेचे सानखेड़ा ( बस्दरें )-से राष्ट्रझूट राजा इस गोविन्द्रे इनदें चैत्तेने चेत्ते बस्तेजीतिं नामन एन जैन घष्ट्याण्याणी इटिसूर विषय्में जलमङ्गत नामन पाम (घन ७३५, क्येष्ठ ग्रह्मा नवसी) सायापुरने जैन-सन्दिरमा व्यय चलानेको प्रदान निया था।

कुशुक्त ( रं॰ क्ली॰ ) क्षुन्सितं सुत्तं भोन्यम्, अुज-क्ता। क्रारुव्य, खराव खाना।

कुस्त् (सं०पु॰) कुं पृथिवीं विमिति, स-क्तिए तुगाग सञ्चा १ प्रदेत, पहाड । २ राजनामें सात संस्था। 'हासडे खिक' समण्याकायकान्।''(बातिःशस्त्र)

३ श्रेष्टनाग ।

क्षुख्छ (सं॰ पु॰) क्षुत्**क्षितो भृत्यः, भृ-क्य**ण् तुगा-गरः। निरूप्रसृत्य, बुरा नीकर।

कुम् ( सं ॰ घवा ॰ ) घासर्व, घरे।

क्षुस'ठी (हिं॰ स्त्री॰) सुस्त धीर नच जानेवाली टइनी।

क्कियन (तु॰ स्त्री॰) साहाव्य, सटद, सहारा।

कुसकी ( चिं॰ वि॰) १ साहाय्यसम्बन्धीय, मददकी सुताक्षित्र। (स्ती॰) १ गिचित इयिनी। वह हाथि-योंकी पकड़तीमें साहाय्य पहुंचाती है।

क्षसक्षम (हिं ॰ पु॰) १ कुछ म, केसर । २ कुमकुमा।
क्षसक्षम (तु॰ पु॰) वस्तुविश्रेष, एक चीन । वह
नाक्षि निर्माण किया दुवा एक श्रन्त:श्रूत्यगोल स्
है। डोवीको क्षमकुमाम घवीर या गुलाल खाल कर
कोशी पर चलाते हैं। २ पात्रविश्रेष, एक कोटा।
क्षका श्राह्मार कुट्र शीर मुख स्क्रीण रहता है।
३ यन्त्रविश्रेष, किसी किस्मको टांको। क्सर्चे खर्णकार
काएकार्यखित श्रास्त्रवणोंके क्टे हुवे दाने बैठाकर
वरावर कर देतेहैं। ४ काम निर्मित श्रन्त:-श्रूच गोतक,
आंचका वना हवा पोला गोला। वह शोभांके लिये
क्रिये वांषकर सटका दिया जाता है।

कुमकुसी ( हिं॰ पु॰ ) छोटा श्रीर तक्क सुं हका लोटा। कुमति ( हं॰ खो॰) कुत्सिता मितर्वृद्धः, कुगतिसमा॰। १ कुत्रभिषाय, वुरा मतत्वव। कु ईषत् मितः। २ प्रत्य-वुदि, योड़ी समसा ३ सूर्वता, वेवसूफी। ( ति० ) कुत्तिता मितर्यस्य, बहुन्नी॰। ४ कुतुद्धियुन्न, वद-तरीता। "मृतै: प्यमिरान्ये वेषे वेद्यात्वधारवात् र च्यं समेळमद्यान, सगीते क्रमतिनित्त ( सारव्य, साम्रास्०) सुप्रमीष ( मं ० वि० ) सुत्विता घट्य वा सनीण दुद्धि-

यस्य, वहुत्री । दुष्टवृद्धि, ग्रह्मवृद्धि, वदनमीज, सम श्रह्मा

> 'न पास क्वित्रिपुरिन घातुग्वैति वन्तुः क्वमनीयज्ञतीः ।'' ( सावदत, १।३।६७)

कुम्नीबी (सं॰ ब्रि॰) कु-मनीषा-इ.नि । कुत्सित बुहि-युक्त, बद्तमीन ।

क्षस्त्व ( खं॰ पु॰ ) क्षत्यितो सन्त्वी सन्त्वणा, कर्मधा:। १ क्षसन्त्रणा, दुरी सन्ताइ । २ क्षत्यित सन्त्व ।

कुपन्त्रणा ( सं० स्त्री० ) जनन देखी।

ञ्जसन्हो (सं०पु०) झुत्सितो सन्हो, कर्सधा∘। निन्छ-सन्दो, दुरा वजीर।

क्षमिरच ( चं॰ पु॰ ) सरिच्हच विशेष, लाक मिर्चेका पिड । हिन्हीमें उसे 'मिर्ची' बाइते हैं ।

कुम रिया ( हिं० पु॰ ) इस्ति सेद, किसी किस्मका हायी, वह बहुत दीर्घ ए व प्रयस्त तथा उल्कृष्ट होता है। इसका पृष्ठ देश प्रधिक कुविज्ञत नहीं रहता।

कुमरी ( प्र० स्त्री॰ ) पिचिविशेष, चिह्निया। वह कपी॰
तिका-जातीय एक पिची है। कुमरी कपीत शीर पर्यु॰
क्षेत्र सहयोगने उत्पन्न होती है। उसका वर्ष खेत
रहता है। क्यु हें इंस्ती वनी होती है। कुमरीका
पद ली हित वर्ष शीर रव गस्थीर रहता है। वह बहुधा
किर्जन स्थानमें वास करती है। उस को तरह कुमरी
की भी गेही अग्रम समभी जाती है। हिन्हीमें उसे
'पिट री' भी लाइते है।

सुमसुम ( हिं॰ पु॰ ) हच विशेष, एक पेड़। उसका काष्ट्र ध्रस्तवर्ण एवं सुट्ट रहता और ग्रह्मिर्माणादि कार्यने सगता है। श्रास्त्र उसके नौका प्रसुत करते हैं। सुमसुम हच वहुत उच्च रहता श्रीर बीजसे उप-सता है। माध-पाखान सास उसका वीज वपन किया नाता है। सुमायं शीर पश्चिमी घाटमें सुमसुम श्रीक उत्पन्न होता है।

सुमाच ( हिं॰ पु॰ ) पष्टवस्त्र भेद, निसी किस्नका रेशमी नपडा । उसे घरवीसे 'सुमाग्र' कहते है । २ ग'जीफेका ं एक रङ्गा ३ कच्छ, केवांचा ४ मही रोटी । क्षुसार्थ-युक्तप्रदेशका एक उत्तर विभाग। वह प्रका० २८° प्रश्रवं ३१° प्रचि श्रीर देशा • ७८° १२ तथा पश क्षेत्र के मध्य तिव्यतकी सीमासे सेकर तराई मन्त पर्यन्त अवस्थित है। क्षुमायूंके उत्तर तिव्वत. पूर्व नेपाल, दक्षिण वरेली-विभाग तथा रामपुरराज्य चीर पश्चिम टेइरीराच्य एवं देहरादृन जिसा है। युक्तप्रान्तका बद्धत वडा विभाग होते भी उसकी लोकसंख्या प्रधिक नहीं। इसमें साहे बारह साखस क्षक च्यादा श्रावादी है। कमिश्रनरका हेड कार्टर नैनीतासमें है। उसमें नैनीतास, श्रसमीडा श्रीर गढवाल तीन जिले शामिल हैं। विभागमें १००४१याम श्रीर २० नगर है। उनमें नैनीताल, काशीपुर भीर यसमोहा बहुत वह हैं। काशीपुर, हसदानी, तनक-पर, श्रीनगर, कोठहार श्रीर हारहाट व्यवसायने प्रधान क्यान है। बटरीनाथ श्रीर केटारनाथका सन्दिर प्रसिद्ध है। सइस सइस तीर्थयात्री वहां दर्भन करने आते हैं।

कसायूं-विभाग हिंमालयपर प्रविद्यत है। उसका दिणकांग्र भावर है। वृद्धां कोई स्रोतस्तती नहीं। वीच बीच निर्भर श्रीर प्रस्तवय दृष्ट होते हैं। १८५० ई०तक कुमायूं निविद्ध वनसे परिपूर्ण रहा। उसको स्रोग इस्ती श्रीर नानाविध इंस्त जन्तुका निवास सममति श्रीर निविद्ध काननमें जानेको साइस न करते थे।

कुसायू नाम प्रधिक प्राचीन नहीं। फीरोज प्राह तुगलक से समय यहिया-विन प्रहमदके निष्के इति-हासमें एक नामका प्रथम एकेख मिसता है। प्रनेक लोग एसे सुसलमानो का रखाहुना प्रनुमान करते हैं। किन्तु कुमायू प्रति प्राचीन काससे प्रपास्थानको भांति प्रसिद्ध है। विश्व स्टब्स्-गोभिन विख्यात नतमान पष्य-पुलि-गिरिमाना ब्रह्माण्डपुराणमें पष्टकूट नामसे विणित है। (ब्रह्माण्डपुराण, १०। १२) पञ्च और ब्रह्मपुराण-के मतसे वहां देवगणका प्रावास है।

श्रकवर वादगाइके समय कुमायू एक सरकारके सध्य गणा श्रीर २१ सङ्क्षमें विभक्त था।

धानकल कुमाय में वारमण्डल, इह खाता,चीगरखा.

दानपुर, दारमा, धनियाकोट, धनिरक्त, गङ्गोनी, को हार, कालीक्षमायू, कोटपानी, फलदाकाट, रामगढ, सीरा, मोर, असकत, कुतौनी, श्रीर महरयुरी परगना सगता है। समस्त विभागका भूपरिमाण ६०० वर्गमीक है।

कानी-क्रमाय परगनिमें बहुत दिनसे प्रवाद है-"वस्पावतके पूर्व चारालके मध्य सूर्मीचल नामक एक गिरिश्वद्व है। कुर्मावतारकान विष्णु इसी गिरिश्वद्व पर तौनवर्ष रही थे। इसी जूर्मी इतसे स्थानका नाम 'कमाय्' पह गया । होतायुगमें रामने क्लम्भकर्ण राधसकी सार उसका छित्रसुगढ इन्सान्के हाय प्रटान किया था। इनुसान्ने उसे कूर्माचन पर फेंक हिया । जहां कवाल गिरा था. वहां चार कीस परि-माण एक इद वन गया। घटोव्सचने एक वार कुमायू जय किया या। बङ्गराज कर्णके द्वाय उसके मारे जाने पर भीमसेनने वचा पुत्रकी सद्गतिके किये टो देव-मन्दिर बनवा दियें। इस समय चम्पावतके पूर्व फुङ्गरके निकट 'घटका देवता' श्रीर उसके भनतिदृर देखिणां-शको पर्वत पर 'घटकू' नामक देवमन्दिर है। यह दोनों भोमसेनके खापित किये इवे हैं। # भीमसेनने कुभवर्ष प्रदक्षा तीर तोड हाना या। उससे यह प्रद गएडकी (वर्तमान गिधिया) नदीके नामसे प्रवाहित ह्वा ।

भारतके प्रपरायर खानोंकी भांति कुमायूंका भी इतिहास नहीं-भिलता। कोगोंके मुखरे को प्राचीन कथा सुनी जाती, उसके प्रधिकाशमें घलोंकिक घटना भरी दिखाती है। सुतरां पूर्वीक प्रवादकी भांति उससे ऐतिहासिक सत्य पाविष्कार करना कठिन है। पूर्व-कानकी कुमायूं चुद्र चुद्र राष्ट्रोमें विभन्न था। कत्युरी खस प्रस्ति नाना जातियों का प्रधिकार रहा।

गढबाच देखी ।

फिरिस्ता नामक सुसलमान-इतिहासमें लिखते हैं वि ई॰ घटम यताव्हकी 'फुर' (पुरु वा पौरव ) नामक कोई प्रवत्न पराक्रान्त राजा कुमायूं में राजल करते थे।

चक्क दोनों मन्दिरकी वर्तमाम प्रवस्ता देखनेसे वहत प्राचौन सनम्प्र पहते हैं।

उन्हों ने दिक्षीखरको पराजय कर समुद्रतटपर वङ्ग-भूमिपर्यन्त सकत देश जीत जिया था। उस वशक दूसरे किसी राजाका नाम नहीं मिनता।

ई०१० वे ग्रताब्दके प्रारमाकाल सोमर्चंद नामक किसी राजपूतने कुमायं जा चम्पादत नामक खानकी राजकन्याका पाणिग्रहण किया था। उसमें उन्हें खशुर्रन योतुकस्वरूप राजदुर्ग (वर्तमान चम्पावत ) देखाला। कालक्रमचे उत्त व्यक्तिने प्रवल पराक्रान्त हो सुमायंमें अवना प्राधिवत्य फैलाया था। उन्होंने तारामी-वंशीयों-के साम्राय्यसे रावतराजायों को पराजय कर श्रपनिकी राजचक्रवर्ती घोषणा किया और कुमार्यं प्रधान प्रधान सामन्तीका सभामें पाल्वान कर मर्थादः सुसार पद पर बैठा दिया। सीमचंदने कुमायंकी प्राचीन प्रासनप्रयाकी बदल डाही थी। उनके समय जोशी, विषय और सुदुखिय प्रधान प्रधान राजकार घारी वनाये गये। इनसे राजनीतिक एवं सामरिक दिभागमें जीशी भीर ग्रक, पुरोहित, पौराविक, वैद्य प्रश्टतिके कमेमे विषत भीर पर्यका जाञ्चाण नियुक्त दुरी । सीमर्चंदने पीक्टे क्रुमाय में उनके जिन वंशीयोंने राजल किया, अनका नाम पारी दिया है-

| राजाका नाम                                                                                                                |       |           | रानानान      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| <b>≉ सोमच</b> 'द                                                                                                          | •     | •••       | 1006 £•      |
| षाक्षचंद  • पुराषचंद ('पूर्ष चन्द्र)  • 'द्रचन्द  • संसारच द सधाच'दे'  • स्त्रीरच'द वीनच'द • ( वीरच'द )  ( खिख्या पिकार ) |       | <b></b> . | १०६० ११२६    |
| h बीर <b>चंद</b>                                                                                                          |       |           | 7777         |
| हपचद                                                                                                                      | 47    |           | <i>0</i> =95 |
| त <b>कमी चंद</b>                                                                                                          | ואיז  |           | ११५०         |
| <b>પ્રમેવં</b> ર                                                                                                          | •••   |           | ११७०         |
| इस <del>्पं</del> द                                                                                                       | • ••• |           | ११७८         |
| क <b>रवाणच</b> द                                                                                                          |       |           | ११६७         |
| નિર્મય વંદ                                                                                                                | ••    |           | १२०≰         |
| मरचंद 🦟                                                                                                                   | ••    |           | १ः२७         |
| नानकोचंद                                                                                                                  | 201   |           | <b>१</b> २३8 |

| रामचद                         | • • . | १२५२ ई०       |
|-------------------------------|-------|---------------|
| भीयचंद                        | ***   | १२€२          |
| <b>मेघचंद</b>                 | ***   | १२८३          |
| ध्यानचद                       | ***   | १२८०          |
| पर्वं तचद                     | •     | <b>३०</b> ६   |
| थो <b>इ</b> रचंद              | •••   | <b>१</b> ३१८  |
| क <i>न</i> ाणचंद              | •••   | १३६२          |
| <ul> <li>विसीसीचंद</li> </ul> | • •   | १३५३          |
| दमरचद                         | ***   | <b>₹</b> ₹€0  |
| धर्भचद                        | •     | १ ३०८         |
| <b>भ</b> भयच <i>द</i>         | 4.    | <b>१</b> ४०१  |
| * गरुष्ठ ज्ञानचंद             | •••   | <b>ş∈B</b> ş  |
| <b>इ</b> १६१्च <b>इ</b>       | •     | १४७€          |
| <b>उदा</b> १चंद               | ••    | 6683          |
| <b>भाक्षच</b> द               | ••    | ₹8 <i>©</i> ≅ |
| इरिचन्द                       | 944   | 2085          |
| विक्रमचन्द                    | •••   | 1820          |
| भारतीषन्द                     | ***   | 8587          |
| रवचन्द                        | ***   | <b>₹</b> ¥₹≂  |
| <b>किरातोषन्द</b>             | •••   | १५४५          |
| <b>मतापचम्द</b>               | •••   | १५६०          |
| ताराचम्द                      | •     | १४७⊏          |
| भाषिकचन्द                     | ***   | १४८०          |
| कालीक <b>ल्या</b> णचन्द       | •     | १४८६          |
| पूरवचन्द                      | ***   | १६०८          |
| भीषयन्द                       | 474   | १६१२          |
| • बालकच्याणपन्द               | •••   | 1410          |
| • रहष्ट                       |       | १८२४          |

चंद नामधारी राजा समस्त कुमायूं राज्य यासन कर न सके। एक भोर जिस प्रकार वह स्वाधीन भाव-से राजल करते, उसी प्रकार पाली भीर बारमण्डल परगर्नमें काथी तथा कर्छ्यी राजा भी स्वाधीन रहते थे। कार्तिकेयपुर (वर्तमान वैद्यनाथ)-से भाविष्कृत कर्छ्यो राजावां के तास्त्रधासनमें सदयपाल, घरणपाल, भगपाल, महीपाल, भनन्तपाल (११२२ ई०), सोन-पाल, भजयपाल प्रस्ति भीर इन्द्रदेव राजवार (युव-राज) कर्द्र लोगों का नाम पाया जाता है। वटनाल देखी। पूर्वीक चंद्र नामधारी राजावों में गरुड, जानसंद

चिक्रित राजावीका विवरण तत् तत् शब्दमें द्रष्टव्य है।

को साचात् करनेपर दिक्कीने दादशाहरे समस्त कुमायूं राज्यकी सनद मिली थी। राजा उद्यानदंदने समय उत्तरको सरयू, दिचयको तराई श्रीर पश्चिमको कालीसे कीशी तथा सुरास पर्यन्त उनके श्रीवजार-भुक्त रहा। उस समय सरयूका उत्तरांश गङ्गोलीके मञ्जानी-राजा, शीर, सोर, शसकत, जुहार तथा दाम दोनी-महाराज, • विश्वांस एवं चौटान जूमल

| * दीवौकी राजावली ।                            |                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| र यालिनाइनदेव।                                | <b>२८</b> गौराङ्गटेव।       |  |  |  |
| २ मितवाहनदेव।                                 | २८ सीयमञ्जदेव ।             |  |  |  |
| ३ इरिवर्सदेव।                                 | <b>३० द्र</b> लराज्देद ।    |  |  |  |
| 8 सीब्रह्मदेव।                                | ३१ नीलगाजस्य :              |  |  |  |
| ध्र ब्रजदेव ।                                 | <b>२२ फटकशीलराजदेव</b> ।    |  |  |  |
| 🝕 विक्रमादिखटेव ।                             | <b>३३ पृथ्वीराज्</b> देव ।  |  |  |  |
| ७ धर्मपाल देव।                                | a्ध घामदेव।                 |  |  |  |
| नीलपालटेव ।                                   | <b>१५ महादेव</b> ।          |  |  |  |
| र सुद्धराजदेव ।                               | ६६ निखीकपासदेवः             |  |  |  |
| १० भीजदेव ।                                   | २७ निरंजनहोत्।              |  |  |  |
| ै ११ समरसि प्रदेव ।                           | <b>्र</b> भागमङ्गदेवा       |  |  |  |
| १२ चाम्रजटेव ।                                |                             |  |  |  |
| १३ सारक्षदेव ।                                | ছ্থ মন্ত্ৰ ন্যায়ী। †       |  |  |  |
| १८ मञ्जलटेव ।                                 | ४० सूपतियाही ।              |  |  |  |
| १५ व्यक्ति है।                                | <b>३१ इरियाडी</b> ।         |  |  |  |
| <b>२६ भनिजलदेव</b> ।                          | <b>४२</b> रामग्राही :       |  |  |  |
| १७ विद्याराजदेव ।                             | <b>४३ पदरवादी</b> ।         |  |  |  |
| १८ पृथ्वीश्रददेव ।                            | ৪৪ বর্মাছী।                 |  |  |  |
| १८ चुनपालदेव ।                                | <b>४५ विकासभादी</b> ।       |  |  |  |
| २० श्रमानिदेव ।                               | <b>४६</b> सान्यातात्राही ।  |  |  |  |
| <b>२१ वास</b> न्ते देव ।                      | <b>१७ र</b> ष्ट्रनायश्राही। |  |  |  |
| <b>२२ कताः मञ्जदेव</b> ।                      | ४८ इरियाही ।                |  |  |  |
| -२३ सि इसब्रदेव ।                             | ४८ इ.चामाही।                |  |  |  |
| २४ फ्षिमल्लदेव ।                              | ॰ दीपगाही।                  |  |  |  |
| २५ निध्मिद्धदेव ।                             | प्र१ विच्यसही ।             |  |  |  |
| <sup>™</sup> २६ निखयरायदेव ।                  | भूष प्रदीदशः ही ।           |  |  |  |
| <b>१७ वळव</b> :हुदेव }                        | <b>१</b> १ इसम्बरमादी ।     |  |  |  |
| राजवार-प्रदत्त घसक्तवकी राजव ग्रावलीके सतर्मे |                             |  |  |  |
| १ शालिवाइन ।                                  | ध् सद्घाटिव ।<br>_          |  |  |  |
| २ संनादिव ।                                   | ६ इक्टेंब।                  |  |  |  |
| <b>३ कुनारदेव ।</b>                           | ७ व्दारेव ।                 |  |  |  |
| 8 इरि <b>देव</b> ।                            | = इपम्य ।                   |  |  |  |

<sup>†</sup> राजा रवच'दके समसामधिक ।

राजा, कत्यूर, स्यूनार तथा कस्त्रपपुर कल्यो-राजा, रामगार एवं कोटा खिमया श्रीर फल्टाकीट काथी-

| समगार एवं काठा खामया     | त्रार फल्दाकाट कार्या-         |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>८ विल्लाजित् ।</b>    | ध्र चरचरीच।                    |
| १० धर्नपाच ।             | <b>४</b> ४ प्रीतम १            |
| ११ मार्डघर।              | <b>१५ मास्ट्य ।</b>            |
| १२ निवयपाच ।             | ध्द ब्रद्धटेव ।                |
| १३ मोजगज।                | ४० विनोजपा <u>त्</u> यरे व ।   |
| १ट विनयपाल ।             | ४८ चमददास्ट हे व । *           |
| <b>१५ सुन्द्रदेव</b> ।   | <b>४८ स्मि</b> ंपाचर् व ।      |
| १€ चनरसि इः।             | ५० भारतीयात्र ।                |
| १७ पग्यन ।               | पूर् सेरवणत ।                  |
| १८ भयोतः                 | प्र मृज <del>ङ । †</del>       |
| <b>१८ सारक</b> ।         | (१) पूड् रबदात ।               |
| * २० स्त्र≀              | दूध <b>कानना</b> च ।           |
| रेर कामज्ञयः।            | रू <b>माही</b> पाच ।           |
| <b>२२ शतीनद्वस</b> ः     | पू सूर्यपाल ।                  |
| रह गचपति।                | ५७ मोजपात वा सद्र <b>।</b>     |
| रः जयसि इदेव।            | न्<br>पूर्व दिवरब्रयाल ।       |
| रध्र ग्र <b>ड</b> ेन्नर। | रूर पच्चपात ।                  |
| १६ मनीचर ।               | (॰ দীলীকানাল।                  |
| २७ ज सिदिध्य।            | <b>१</b> १ सन्दरपात्र ।        |
| २८ विधिराज।              | ६२ जगदीपातः।                   |
| <b>२८ एविवीयर ।</b>      | <b>(</b> ३ पिरोजपाच ।          |
| <b>२० गालकदेव !</b>      | ६८ रायपाल ।                    |
| <b>३१ भगान्ति ।</b>      | 4्र महेंद्रनाख। ॣ              |
| <b>३२ वासन्ती</b> ।      | ६६ ज्यन्यातः।                  |
| <b>११ कतारमञ्ज</b> ा     | ६७ वीरवचनाख ।                  |
| <b>१</b> ८ स्रोतदेव ।    | ६= घनरसि <sup>*</sup> हपात्र।_ |
| ३५ सिन्दुदेव ।           | (८ मध्यपात ।                   |
| ६६ चीनदेव !              | <b>७० स्टल्दरा</b> ल (         |
| <b>३७</b> रङ्क्तिदेव ।   | ७१ विद्ययात् ।                 |
| <b>३</b> = नीचरात्र ।    | ७२ नहें द्रगत ।                |
| इट गीर १                 | ७३ हिस्ततगत्तः -               |
| <b>४० सादि</b> खदेव ।    | ७३ दचकिवर च                    |
| ४६ इतिनराज्ञ ।           | ७५ व इंदुरपास ।                |
| <b>8२</b> तिखद्वराजः।    | <b>०६ हजरपाद</b> ्             |
|                          |                                |

<sup>\*</sup> १९१८ ई॰ की यह कल्यू होड़ असकत चले गर्ने हैं।

र्ग थसकतने राजवारको तालिकाले बहुतार मृपाटके पोटे २० इक्सें का नाम नहीं मिलता। उसके पोक्के रवपाल राजा हुने। बहुद्दस प्रयक्षी सु स्ट्रिश व भावलोने मतमें मैरवपालके पीटे रवपालकी राज्य म्लि। सक्क वत: यही मत ठोक है।

राजपूतने प्रधिकारमें थी। राजा ख्यानचंदने सुमायूंके प्रसिद्ध बार्केखर नामक प्रिवसन्दिरका संस्तार करा
वहां गुजराती ब्राह्मणको पौरोडिस्स्में नियुक्त किया।
राजा कत्याणचंदने समय प्रतम्भेड़ा नगरमें राजधानी
त्यापित हुयी। प्राजनात भी प्रतमोड़ा सुमायंका
प्रधान नगर है। कत्याणचंदने पुरु क्रुक्ट्ने साहोर
का प्रवार संस्तात् किया था।

१७४४ ई॰ को श्रसी सुसम्बद छान् रुहेला सेना से ज्ञलायं जीतने गये। उस समय चंद नाक्षणारी राजावीं-ही समता कितनी ही घट गयी थी। इतरां वह रहे-हों का श्राक्रमण सह न सकी। वहेकों ने अवमीड़ा ष्ट सिया। सुमार्यं राज्यमें घति घटानात सुसत-शानी का प्रधिकार रहा । किन्तु उस प्रत्य काचमें उन्हों-ते क्षमायं पर जो दार्ण प्रत्याचार किया, वह नाना खानी में भरत देवालय श्रीर श्रङ्ग हीन देवसूर्ति देखने-ये समक्ता जा सकता है। सुमार्यका सल-वायु नव-विजीतावी के पचमें अच्छा न उत्तरा। धलीमुस्मादके प्रधान समें चारियों ने सात सास रह लाख क्पये राजा-हे रिश्वत से इत स्थान परित्याग किया था। किन्तु क्जीमुंहमाद कर्मचारियों ने व्यवसारसे दिन्हा हो फिर १७8५ ६० को कुमार्युकी श्रमिमुख चल पड़े। इस वार दह इसायं राज्यमें इस न सके, वारखेडीके निकटस्य विरिपयमें पराजित हुवे। मुसलसानों से प्रकीमुहन्मद-ते ही सर्वप्रयम कुमार्ग् प्रधिकार किया था। उन्होंसे सुरुखमान शासन श्रेष भा हो गया। ६० अष्टादश शताब्दके सध्यभाग पृथ्वीनारायण नासका गोर्खी-दन-पितने पपने बाइबलसे नेपाल राज्यका प्रधिकांश जीता था। फिर उनके उत्तराधिकारी १७८० ई॰ की क्षमार्यं जय करनेके श्रमिप्रायसे गोर्खासैन्यके साथ काली नदी पार कर पस्त्रमोड़ा नगरसें जा उपस्थित हुदै। उस समय दुवैस चंदराल राजधानी छोड भागे थे। छनका प्रधिक्तत राज्य घटांध गोरखों के हाय सग स्या। २४ वर्षे मात्र उनका श्रविकार रहा। उसी दीच क्रूरप्रकृति गोरखींने ज्ञमायूं वे चोगो पर चोर-तर भत्याचार किया थाः।

१८१४ ई॰ की अंगरेजोंने योरखावोंके डाधसे

कुमायं निकास लेनिकी चेष्टा की थी। उस समय चंह नामधारी रालाबींका कोई उत्तराधिकारी न रहा। इक्षेदेव जोशी नामक एक मन्त्री जीवित थे। उन्होंने अंगरेजोंका एक पवस्त्वन किया। गोर्बा टेखा।

१८१५ ई० को गोर्क सैन्यने कुमायूं छोड़ा था। तदविध कुमायूं राच्य अंगरेजों के अधिकारभुक्त हुवा । एक कमिगनर शासनकाये निर्धाह करते हैं।

कुमायूं से भनेन समुच गिरिमृङ्ग विद्यमान है। उनमें नीतियय १६५७०, मानयय १८००० और जुहार वा मिससयय १७२७० फीट कंचा है। विश्वाद्रिमें विश्वादे में विश्वादे में

कुमायूं में भनेक हिन्दू देवालय हैं। छनमें ३५० खान प्रधान है। २५० भें त, ३५ वैष्णव भीर ६४ यात मन्दिर वने है। मन्दिरोंमें यागिखर, वाधिखर, सोमेखर और विश्वादिका मन्दिर सबसे भक्छा है। स्कन्दपुराणके हिमाद्रिखण्डमें विश्वादि भीर उसके निकटस्य तीर्धसमूहका माझका विस्तृत भावसे लिखा है।

कुमायू में नाना जातीय व्याघ्र, हिविध भन्न क् भ्यां न, वारा, नानाविध हरिण, धमरी गी, एवं नाना-प्रकार पावेतीय पची होते हैं। भावर नामक घर्रा प्रदेशमें हाथी बहुत है।

कुमायूं में खर्ण, ताम, लीइ, जस्ता, गन्धक, धो हागा, शिलाजतु प्रश्ति खिनज द्रश्य मिनते है। कुमार (सं॰ क्षी॰) कुमारयित नन्दयित, प्रच्। १ निर्मल खर्ण, खालिस सीना। २ निव्रतारक। (पु॰) कमु कान्तो, पारन् कित्स्यादुकारस्रोपधायाः। कमः किहु- बोपनायाः। उप् १ ११६८। १ पश्चवर्षीय बालकी, गांच सास- का लड़का। २ पुव, वेटा। ३ युवराज, राजाका वडा लड़का। नाटकादिमें युवराजकी कुमार सम्बोधन करते है। ४ कार्तिकेय। ५ शका। ६ शख्वारक, सहीस। ७ शम्बिक एक पुत्र। उन्होंने कितने हो वेदिक सन्त्र प्रकाश किये है। ८ सक्वहरी तीस वर्षे

पर्यन्त पुरुष । ११ वर्षात्व । १२ समुद्रष्टच । १३ भव॰ सपिँगोके १२वें जिन । १४ सिन्धुनद । १५ सनक, सनन्द, सनातन, सनत्कुमार कई ऋषि । उक्त ऋषि प्रैशवसे ब्रह्मचारी रहनं पर कुमार कहकाते हैं।

" धनेकानि सहस्राणि कुमारव्रह्मचारिणाम्। दिव गतानि विप्राणामकला कुलसम्मतिम्॥" ( मनु, ५। १५२ ) १६ मङ्गलस्य हा

"क्षमारं मित्रहसं च चीहिताङ्गं नमायहम्।" ( नवयह-स्रोत ) १७ मानद्दीपाधिपतिने कोई पुत्र खनके प्रधिकास वर्षका नाम कुमारवर्षे है । (विच्युराण्, २ १४ । १८-६०)

१८ मन्द्रविशेष। (वनशर) १८ ग्रहविशेष। उसका उपद्रव बालको' पर ही होता है। उसे स्कन्द भी कहते हैं। महादेव कर्नुक वह स्टष्ट हुवा था। (स्नुत) २० प्रजापतिविशेष। २१ मन्तु को देव। २२ भारत-वर्ष।

"कुमाराखाः' परिखातो बीपीऽय दिचणोचरः। पूर्वे' किराता यद्याना पथिमे यवना स्थिताः॥'' (वामनपुराण, १६। १९)

२३ ऋगिन ।

"कुमारमातायुवितः।" (ऋक्, प्राराह्)

सायणाचार्यं ने उक्त ऋक् वे \_'कुमार' मञ्दका ब्राह्मणकुमार वा मन्त्रि दो प्रकार पर्यं नगया है।

याखायण-ब्राह्मणमें छत ऋक्ता इतिहास लिखा है—'इच्लाकुर्वभीय राजा व्राक्षण अपने पुरोहित द्याके साथ रथपर वैठे जा रहे थे। पुरोहित सारधिके कार्य पर रहे। उसी रथके चक्रमें पड एक ब्राह्मण कुमार मर गया। इससे सन्दे ह हुवा—पुरोहित भीर रथकामी राजा दोनों में किसकी ब्रह्मा स्वाक्षण भूपराध सगा। इस्ताकुगणने पुरोहितको वही भपराधी ठह-राया था। कारण वह इस समय सारध्यमें नियुक्त रहे। पुरोहितने मन्त्रवस्ति ब्राह्मणकुमारको फिर जिला दिया। इसी इतिहाससे कुमार मर्थमें रथचक्र-निहत-ब्राह्मणकुमार पर्थं सगता है।

२४ जनपद्विशेष श्रीर उसके पिधासी।

"कास्त्रीराय कुमाराय घीरका इंसकाशनाः।"

( भारत समा, ५१ । १४)

''तत कुमारविषयि चे विमन्तमयाज्ञधत्। कोजवाधिपतिचे व उद्यत्ववमिर दसः॥" (भारत सभा, ५१। १४)

Vol. V. 2I

चज्ञ जनपद पासात्य भौगोलिक टलेमि-वर्षित कस्वेदिखोन (Kamberikhon) सनुस्रित होता है। २५ सुनिमेट। (जिङ्गप्रताय, ७। ४०) २६ पर्वतविश्रीय। "क्रमारप तस्याय ये च पन्यानिवासिनः।" (मृस्ट एप्रताय, १। ४)

ं २७ त्रीयविश्रेष । जुमारचेत्र देखो । "जुमाराख्य-प्रमासय तथा घन्या सरस्रती ।" (इक्ष्मोजतन्त्र, ६ प० ) -

रद कर्णाट-राजवंशीय सुकुन्दके पुता । वह श्रह्मके भयसे वह देश चले गये। २८ विजयनगरके वृक्क-रायवंशीय राजविश्रेष । वह कुक्श्यके पुत्र थे । १४१७ में १४२१ ई॰ तक उन्होंने राजव्य किया। ३० निम्मवह में प्रवाचित कोई नदी। वह श्रचा०१३ ५० २० श्रीर देशा० ददं ५६ पू० को माथाभागांसे विभिन्न हो पवना तथा यशोर जिलेको भागकर श्रचा०२३ २२ उ० तथा देशा० दट २६ पू० पर नवगङ्गां जा मिन्नो है। ३१ श्रम्थ्य जातिविश्रेष, कोई जंगलो कीम। (त०) ३२ सुन्दर, खूबस्रत। ३३ श्रविवािष्ठत, कुश्रारा। ३३ एक जैन कवि । ये गोविन्द्महके सबसे बड़े पुत्र श्रीर इस्तिमक्कि वडे भाई थे। ईस्तो सन् १२८० (वि॰ सं०१३४७) में यह विद्यमान थे। श्राक्षमध्यो नामक ग्रंथ इनका वडाही सुन्दर श्रीर सुपाठर है।

कुमारक (सं॰ पु॰) क्षुमार संज्ञायां कप्। १ विरूप-हच, एक पेड़ । स्वार्यं किन्। २ वालक, लड़का। ३ राजकुमार, शास्त्रादा । ४ कीरव्यवंशीय नागविशेष । (भारत, पालोक, ५०। १३)

ध् श्रिविगोलक, शांखका देला।
कुमारकखदुम (सं॰ पु॰) वैद्यकोक प्रतिविश्वेष, एक घो।
वह स्त्रोरोगका महोषध है। गर्भावस्थामें उसको सेवन
करनेचे गर्भदोष नष्ट हो जाता घोर विलष्ठ पुत्र जन्म
पाता है। प्रसुत करनेका निम्निक्खित नियम
कहा है—सुड्म, जवङ्ग, गुडत्वक्, वचा, प्रगुर्क,
कांचकी, नीचमूल, कल्कायं कुछ, घटी, मेदा, महामेदा, जोरक, शह्ममक, प्रियङ्ग, तिप्तला, १देवदाक,
तेजपत्न, एला, यतमूची, गान्धारोफल, यष्टिमञ्ज,
चीरकाकोली, मुस्ता, पद्म, जीवन्ती, रक्तवन्दन,
काकोली, ग्रामाचता, भनन्तमूल, खेतवाटालकमूल,

शरपुक्षामून, क्षुषागढ़, स्मिक्षपागढ़, सिष्त्र , चक्रः कुत्या, शानपणीं, नागिखर, देवदान, हरिद्रा, रेणुका श्रीर कटमीमूल समभाग दो दो तोले डालना चाहिये। काथ प्रस्तुत करनेसे ६। मन कागमांस, ६। मन दशमूल श्रीर २॥ मन जन पड़ ता है। २५ सर श्रीप रहनेसे क्षाथको उतार खेते हैं। श्रीयको उत्त काथ श्रीतन होनिसे सम्ब, गन्धक तथा पारद दो दो तोला श्रीर मध्र २ सेर मिलाने पर कुमारकच्यहम बनता है।

( भेषव्यरदावसी )

कुमारक खाण (सं कती ) आयुर्वेदोक्त घृतविशेष, एक ची। शक्षपुष्मी, वचा, ब्राह्मी, कुष्ठ, व्रिप्तका, द्राचा, श्रक्तरा, श्रुच्ही, जीवन्ती, जीरका, वाला, श्रटी, दुरालधा, विक्ल, दाड़िम, सुरस पुष्कर-सूल, सूच्य ला तथा गज-पिष्पली समभागमें खाल घृत प्रस्तुत करना चाडिये। उक्त घृतसे वालकीं के सकल प्रकार रोग श्रारोग्य होते हैं। विशेषत: दक्तो इसके लिये वह श्रविक फलपद है।

कुमारक्षण्य—दाचिणात्समें मदुराराज्यके एक नायक।
१५६२से १५७३ ६० तक उन्होंने मदुराराज्य प्रापन
किया। उनके समय पिलगार दिक्वचि-नायक विरोधी
इति। क्विन्तु कष्ण्यप्यके यत्नसे वह मारे गये।

कुमारहित—१ मलवारके उपकृषमें तुलुव राज्यका एक पवित्र खान । जुमारहित्नमाशास्त्र नामक संख्तत ग्रम्में उक्ष तीर्थका विवरण वर्णित इवा है । २ जुमारपर्वत । मिस्सुरके उत्तर-पियम सोंदर विभागमें 'लोडाचल' नामक एक पर्वत है। उसीको जुमारपर्वत वा जुमारिक कहते हैं। लोडाचलमाशास्त्रके मतातु-सार जुमारखामोके मन्दिरके लिये वह खान पुष्य-तीर्थ समम जाता है।

"कुसारधाने कीमारी प्रभासे सुरपूजिता ।" ( वृष्ट्रजीवतन्त्र, ध्रम पटल ) कुमारग ( रिं॰ ) कुमार्ग देखो ।

कुमारगुप्त—गुप्तवंशीय एक सञ्चाराजाधिराज, दितीय ,चन्द्रगुप्तके प्रच श्रीर भ्रुवदेवीके गर्भजात थे। उनका श्रुपर नाम म**इन्द्रा**दिखेशा।

मङ्गुवार, गड़ा, विलंसड़, मन्दसीर प्रश्नति खानींसे श्म कुमारग्रुप्तके समयकी खोदित शिलालिपि मिली

है। उससे समभा पड़ता है कि कुमारग्राने ८६ ग्राम संवत्मे १३१ ग्रामंवत् (४१६ मे ४५१ ६०) पर्यन्त राजल किया था।

यमुनानदोतीरस्थ मङ्वार नामक यामसे १२८ गुप्तसंवत्के खोदित धिलाफलकमें कुमारगुप्त केवल 'महाराज' नामसे विणित हुवे हैं। इससे प्रमुमान सगता कि उनके जीवनकी प्रेष प्रवस्थामें पुष्यमित्र प्रथवा इण सोगीने प्रवस हो गुप्तसन्त्राट्का पराक्रम सर्वे कर होना था।

२य कुमारगुप्त भी गुप्तवंशीय एक महाराजाधि-राज रहे। वह नरसिंहगुप्तके पुत्र श्रीर श्रीमतीदेवीके गर्भजात थे। २य कुमारगुप्त १म कुमारगुप्तके प्रपीत रहे। किसी किसी पुराविद्के मतानुसार गुप्तसस्वा-टोंकी जो मुद्रा मिली हैं, उनसे किसी किसीमें दितीय कुमारगुप्तका नाम क्रमादित्य निखा है। छन्होंने यनु-मान ५३० से ५५० ई० तक सास्त्राच्य ग्रासन किया या। उनके समय माजवराज यशोधर्माने प्रवत्त हो गुप्तराच्य पर श्रपना प्रभुल जमाया । यशोधर्मा देखी । क्षमारगोपाल-टिकारीके एक राजा। इनका पूरा नाम महाराज क्रुमारगीवासग्ररण नारायण सिंह था। महारानी राजवांवरिकी दुष्टिता राधिखरी कंवरिने दृत्हें गोद लिया था। दनकी नाबासिगीमें वार्डसकोर्टने इनने डिस्से की ८ आना रियासतका प्रवन्ध किया। १८०४ ई० को इन्हें राज्यका उत्तराधिकार मिला था। इनके समयमें ८ नई नहरें निकाल विवाहेका सुभीता किया जाने पर राज्यकी आमदनो ५० इजार बढ़ गयी i

कुमारघाती (सं॰ व्रि॰) कुमार**ं इन्ति,** कुमार-इन-चिनि। कुमारगीर्पयी चिनिः। पा शर्पप्रा शिश्रमार**क, सड़**-ंकींकी मार डाजनेवाना।

क्कमारचन्द्र—दाचिणात्यके एक पाण्डाराज। वह वीर-गुणराजपाण्डाके प्रवर्ष।

कुमारजीव (सं॰ पु॰) कुमारं जीवयति, कुमार-जीव-णिच्-प्रण्।१ प्रत्रकीवकहच, एक पेड़। २ कोई विख्यात चीनपण्डित। अन्होंने तिब्बत जाबहुतसे संस्कृत-बीक्षप्रय संग्रह किये थे। ४०५ ई० को चीन- सम्बाट् के पार्ट्य पर श्राठ सो वीइयानकोंके साहाय्यसे संस्कृत वीइयास्त्र प्रचापारमिता पीर दशभूमीखरका चीनभाषामें शतुवाद उतारा ।

कुमारतनययोगी—एक विख्यात ज्योतिर्विद् । उन्होंने बहतसंहिताकी एक टीका बनायो है।

कुमारतन्त्र (सं॰ क्ली॰) रावणक्तत वालरोगप्रवन्ध, रावणका बनाया द्ववा बालकीकी चिकित्साका एक प्रास्त ।
प्रथम दिवस, मास वा वर्ष नन्दा, द्वितीय दिवस, मास
वा वर्ष सुनन्दा, द्वतीय दिवस, मास वा वर्ष पूतना,
चतुर्ष दिवस, मास वा वर्ष मुखसुर्खितिका,
पद्मम—कटपूतना, षष्ठ—प्रकुनिका, सप्तम—मुक्त
रेवती, षष्टम—षार्यका, नवम—स्तिका, द्यम—निकटता, एकादय—विचिविच्छिका चौर द्वादय दिवस
मास वा वर्ष कासुका नाकी माद्यका गिशुकी ग्रहण
करती है। एस समय वालकको च्वरादि रीग लग
जाता है। (वक्षरुष)

न्कुमारदत्त (सं० पु०) निधिपतिके एक पुत्र । कुमारदास—एक विख्यात प्राचीन कवि । उन्होंने 'जानकी इरण' प्रस्ति कई काव्य बनाये है । चिमेन्द्र, व्योधरदास, रायमुकुट प्रस्तिके ग्रन्थमें कुमारदासकी कविता स्हृत हुयो हैं।

कुमारदेव—१ कोई कित। छन्होंने प्राण्डिवाइनसम्मती बनायी है। २ दाचिपात्यवासे कोइन्देग (चेरराज्य)-के कोई राजा। वह चतुमुं जदेवके पुत्र थे। कुमारदेवी (सं॰ स्त्री॰) समुद्रग्रसकी माता। कुमारदेखा (वे॰ पु॰) कुमाराषां देखा दाता, कुमार-दा, वाहुलकात् इष्प्

> ''कुमारदेणा जयतः पुनर्श्वः।'' (ऋक् १०।३८। ७) 'कुमा देखाः कुमराणां दातारः।' (स्रायण)

कुमारधारा (सं॰ स्त्री॰) नदीविशेष, एक दरया । कुमार-धारा नदी मानससरीवरसे निकत्ती है। उसमें स्नान कर-नैसे मनुष्य कतकतार्थं ही संसारके बंधनसे स्रूट जाता है। (भारत, वन, दर प॰)

कुर्मारपात — भनदलके एक राजा। इसी धताब्दीके
- भेषभाग राजपूतानिके किसी भन्नात कविने कुमारपातःचरित्र नामक वीररसपूर्ण वंश कथा लिखी है, निसमें

ब्रह्मां से खेकर घनइलके बीद राजा कुमारपान तक सबका वर्ष न है। यह ११५० ई॰ को विद्यमान थे। कुमारपान — चालुकावंशीय गुजरातके एक पराक्रान्त राजा। वह दिख्छ जीपुरके भीमदेवपुत चिमराजके पीत्र, देवप्रसादके पुत्र, जयसिंह-सिंदराजके भागिनेय चीर रहासिंहादेवो (कब्सीरादेवो)-के गर्भजात रहे।

उन्होंने जयसिंहके निकट रह द्धिस्मक्तीमें राज्य-शासन श्रीर प्रसिद्ध जैनाचार्य हैसचन्द्रसे सदा सद्वदेश लाभ किया। जयसिंहने क्रमारपालके भाता विभवन-पालको गोपनर्ससार दाला छ।। फिरवप्र सनको भाताका अनुवर्ती बनानेकी चेष्टामें रहे। क्षमारपान उत्तव्यापार अवगत होने पर सतर्भ हो गर्रे। वह सर्वेदा मन्त्रीके ररहमें लुकायित रहते थे। एक दिन जयसिंहका नियुक्त चर संधान पाकर वहां जा पहुंचा। किन्त हैमचन्द्रने मिष्याक्रथामें चरको वहना क्रमारकी रचा की थी। उसी दिन वह स्रगुकच्छ भाग गर्वे। फिर कैनस्ववत्तनमें उपस्थित होने पर कैनस्वराजने उन्हें प्रवने राज्यका पर्धां म दिया था। पन्तको प्रति-ष्ठानपुर और एक्वयिनी प्रसृति खानी में कक दिन रह नगिन्द्रपत्तन जाकर अपने भगिनीयति (बहनोई) चीक्षरादेवके ग्रहमें उन्होंने प्रवस्थान किया। भगिनीका नास प्रेसलटेवी था।

संवत् ११८८ कि सार्गभीष सास कैलस्वराजके साहायाये कुमारपालने सिंदराजको दमन कर पुनर्वार राज्य लाभ किया। उस समय उनका वयःक्रम ५० वत्सर रहा। उसके पीछे उन्होंने सराष्ट्र, ब्राह्मणवाहक, पश्चनद, सिन्धुनेवीर प्रभृति नानास्थान जय किये। दिग्विजय काल कुमारपालने सिन्धुके पश्चिम पारस्थ पञ्चपुर नगरकी राजकन्या पद्मिनीको व्याहा था। मृलस्थानमें माल्वगणके साथ उनका घोर युद हुवा।

कुमारपाल प्रयम हिन्दू रहे। उसके पीछे हेम वन्द्र-के सपदेशसे सन्होंने जैनधर्म ग्रहण किया। हमबद्र देखा।

चनों ने सकन विजित स्थानों में प्रहिंसा-धर्मे फैसाया था। जैनों ने पुष्यतीय गृज्जयपर्वत पर कुमारपानने पार्खनायका एक इस्त् मन्दिर श्रीर १२११ संवत्को हेमचन्द्रस्रि द्वारा 'त्रिभुवनपान्नविदार' स्थापन किया। प्रसिद्ध भासङ्कारिक वाग्भष्ट उनके सन्त्रो रहे।

हेमचन्द्रती चृत्युचे ६० वर्ष पीक्टे हनते स्वातुम्युत्र (भतीजे) श्रजयपालने विषदानसे छन्हें सार हाला। सुसारपालने २० वर्ष प्रसास २७ दिन राजत्व किया था। उनते पीक्टे सहीपालके पुत्र श्रजयपाल ही राजा हवे।

चनिक जैनयन्योमें ज्ञनारपालकी कथा लिखी है। छनमें जुनारपाल-चरित, जुनारपालप्रवन्न, हैयायराय (१५,१६ सर्ग), खदयसागर-विरचित स्नाटपञ्चायिका (११व चव्याय) प्रस्ति द्रष्टव्य हैं।

क्रमारभट्ट, जमारिलभट देखो।

कुमारभास्तरवर्मी—कामक्यके एक राजा । प्रायः ६४० ई० को चीनपरिव्राजक षासाम श्राये थे। उन्हों ने बिखा है—'बासामर्से चुद्रकाय, भीषण षास्त्रति, षाध्यवसायो, सची श्रीर पीतवर्षे जाति रहती है। उन-के राजाका नाम कुमारभास्त्ररवर्मी है। सब सोम ब्राह्मण मतावस्त्री है।'

कुमारस्त्या ( सं॰ स्त्री॰) कुमाराणां स्त्या भरणं पास-नम्, कुमार-स्व भावे क्यप्-टाप्। चंत्रायां समजनिषदनिषत-ममिवदसुज्योषः स्विणः। या १ ११। ८८। १ कुमारपासन, वसे-की परविष्य। गर्भेसे निर्विष्त सन्तान विष्टिकरण प्रस्ति कार्यको कुमारस्त्या कडते हैं। २ गर्भिणोको परिचर्या, हामिलाको देखमाल । धात्रीविद्याका नामान्तर कुमारस्त्या है।

• कुनारस्या कुमलैरनुष्ठित निष्मृतिराहेरण गर्ममर्गण।" (रहर्ग, २१२)
सुम्नुतने कुमारस्त्याका नियमादि इस प्रकार खिखा
है— प्रसृति किंवा धानो नियम पालन न कर महिताचरण वा भ्रमीचाचार कर मङ्गलाचार न करने भ्रम्यवा
वालक भीत, भति हृष्ट वा तर्जित होने किंवा भतिमय
रोनेसे खान्दग्रह, खान्दापस्मार, म्रजुनी, रेवती, पूतना,
- भ्रम्यपूतना, भौतपूतना, सुखमण्डिका भीर नैगमेय वा
पित्रम्य-नवग्रह बालक भी भरीरमें भाष्य करते है।
बालक भी भरीरमें ग्रह्मा खचण भ्रकाधित होनेसे
सान्द्रमावाक्य प्रयोग करना छवित है।

स्तन्दप्रर पोड़ित वालको निम्निसित सचण देख पडते है—नेवहयकी स्तीतता, देहमें रक्तका गन्ध, स्तन्यपानमें पिनच्छा, सुखकी वक्रता, नेतने एक पद्मकी स्थिरता, अपर पश्मकी चञ्चलता, उद्दिग्नता, चलुईयका चाञ्चल्य, अल्प प्रत्य रोदन बीर इस्तकी सक्तल ग्रङ्गलि वक्र कर इट सुष्टिकरण ।

स्तन्दापसारयह-कर्ट्य पीड़ित होने पर बानक कभी घर्चेतन तथा कभी घर्चेतन हो जाता, कभी उता-हितकी भांति इस्त-पाद चनाता, सनमूत्र गिराता, धन्दिन सहकार जुन्भण नगाता घीर मुखर्ने फीन नाता है।

य कुनीयह-पीडित वासक का लचय-अङ्गकी विधिलता, भयरे चौंक पडना, प्रशेरमें पचीका गन्ध चौर सावविधिष्ट व्रण एवं दाइपाक विधिष्टस्फीट हारा सर्वोङ्ग वीड़ा है।

'रेवतीम्रह-कर्तृक पीड़ित होनेपर बालकका मुख रक्तवर्षे पड जाता, मल हरित्वर्षे चाता, मरीर चित्रक पाण्डुवर्षे वा खामवर्षे दिखाता, ज्वर सताता, मुखर्मे सुष्कता तथा सर्वेमरीरमें वेदनाका विग वढ़ चाता चीर वह सर्देदा नासिका एवं कर्षे खुजनाता है।

पूतनायहकी पीड़ामें श्रङ्गकी शिथिसता, दिन किंवा राजिको खच्छन्द निद्राका श्रभाव, तरस मसका निःसरण, देशमें काकका गन्ध, वसन, सोमस्प्रेण भीर श्रतिशय ख्याका सच्चण प्रकाशित श्रोता है।

श्रस्यपूतनाग्रहक है क पीडित होने पर बालक श्रतिसार, कास, हिक्का, स्तन्यपानमें पनिच्छा, बमन, ज्वर, शरीरकी विवर्णता श्रीर रक्तके गन्धसे कष्ट पाता है।

शीतपूतनाग्रहकी पीड़ामें शिश्व मध्य मध्य चौंक उठता, श्रतिशय-कांपता, बहुत रोदन करता, श्रवसन-भावसे सो रहता; गर्डदेशसे श्रव्यक्त शब्द निकाला करता, शङ्ग शिथिल रहता श्रीर श्रतीसारका कष्ट सहता है।

मुखमिष्डिकायह-पीडित होने पर घरीरकी स्नानता, इस्त, पद एवं मुखकी रत्नवर्णता, घषिक घाहार, डदर-का कलुषित घिरा हारा घाष्टत होना घीर देहमें मूच-गंन्य खन्चण प्रकाशित होता है।

नेगमेयग्रहकी पीड़ामें? फेनवमन, देहके मध्य-भागका विनस्तिभाव, उद्देग, विलाप, कध्वेदृष्टि, ज्वर, गरीरमें वसागन्ध भीर मध्य मध्य सन्नाहीनताका सचण बालकमें रेख पडता है।

बालक के स्तव्धभावायम, स्तन्यपान में भनिस्कुक एवं मध्य मध्य संचाहीन होने किंवा रोगका सम्पूर्ण नचण क्रम जाने के रोग श्रमाध्य होता है। रोगका सम्पूर्ण कचण देख न पड़ते हो सावधान हो चिकित्सा करना उचित है।

स्तन्दग्रहपोडित शिग्रहो देवदार, रासा तथा
मधुव्य चक्रतका साथ श्रीर दुग्ध के साथ छत पाक
कर खिलानेसे प्रतीकार पहुंचता है। स्कन्दापस्मार
रोगाकान्त बालककी चौरहच तथा काको स्थादिग न के
साथके साथ छन वा दुग्ध पिकाना भौर वचा एवं चिक्नु
मिला उसके शक्न पर प्रतीप लगाना चाहिये। उससे
बालक श्रविर ही शारी ग्यकाम कर सकता है।

यकुनोयहाक्तान्त वालक्षके लिये यष्टिमधु, वेणा-सूल, बाला, शैक्ल, श्लामालता, उत्पत्त, पद्मकाष्ट, कोध पियङ्ग एवं सिच्चिष्ठाका प्रतिप पत्यन्त उपकारो है। फिर एक रोगर्से ब्रण्रागका विहित भूणे भीर पथ्य प्रयोग करना चाहिये।

यव, प्रखगन्धा, श्रज्ञुन, धातकी, तिन्दुक, कुछ वा सर्जेरसके साथ पाक कर तेज लगाने ग्रीर का की व्या-दिगणके साथ पाक किया हवा छत विलानेसे रेवती ग्रह पीहित वालक प्रतोकार पाता है। कुलत्य, श्रक्कचूर्य भीर सर्वेगन्य सकत द्रश्यका प्रतीप स्थपर विशेष स्वकारी है।

वचा, द्वरोतको, गोकोमी, द्वरिताल, मनःश्विला, क्षुष्ठ वा सर्वरक्षके साथ पाक कर तेल श्रीर तुगाचीर, मधुरक, कुछ, तालिश, खदिर एवं चन्दन समस्त द्रश्य-के साथ पाक कर घृत व्यवद्वार कार्रके पूर्तनारोग शक्का हो जाता है।

सुरा, काष्ट्री, कुष्ठ, स्रितालं, मनःशिला तथा भूनक सकल द्रश्यके सहयोगमें पाक कर तेन लगाने श्रीर पिपलीमून, मधुरवगं, मधुं, शानपर्यो एवं सहतोके साथ पाक कर छत खिलानेसे श्रन्थपूतना-रोग-पीड़ित बालक श्रविर ही प्रतोकारकाम करता है। 'बालकको शीतपूतना-ग्रहाक्रान्स होने पर कपिय स्वहा, विस्वीफल, विस्त्व, प्रचीवल, नन्दो घीर भक्ता-तकका परिषेचन देना चाहिये। क्षाममूत्र, गोमूत्र, सुन्ता, देवदार, क्षष्ठ घीर सर्वगन्धा सकत द्रश्यकी योगसे तैल पान कर बालककी घरीर पर मतनिसे प्रतीकार पर्णचता है।

सङ्गराज, प्रखगत्था एवं हरिगत्थके रसमें एक जिया हुवा तेल पीरं सध्रिका, सुग्ध, तुगःचीर, श्रङ्गवा, सध्रर तथा खल्प पञ्चसूत्व सकत द्रव्य में साथ पाल किया हुवा हुत सुखमण्डिका रोग पर विशेष स्पनारी एवं फन्मद है।

वालक नैगमेयरोगाक्रान्त होनेसे प्रियङ्ग, सरन-काष्ठ, अनन्तमूल, श्रुनफा, कुटबट, गोमूब, दिधमण्ड श्रीर श्रव्हाक्षी सकलके योगसे पात्र किया हुवा तेल व्यवहार कराते हैं। दशमूलका क्षाय, दुग्ध, मधु-रगण श्रीर खर्जुरमस्तक सकलके योगसे पात्र किया छत खिलाना चाहिये। वचा श्रीर हिङ्गुको मिलाकर प्रतिप देनसे विशेष हपकार होता है।

( सुंख्रत, उत्तरतन, २०-३६ प०)

कुमारमिणमङ् — व्रज-गोक्क की एक भाट। १०४६ ई० को इन्होंने जन्म किया था। यह हिन्होंके सुक्षित रहे। इन्होंने रिसक-रसाल नामक साहित्य ग्रंस्य लिखा है। कुमारिमव — नरक - प्रातिशाख्यकाच्य रचियता। उनका धपर नाम विष्णुमित्र था। वच्च टके प्रव उवटने कुमार-मितका भाष्य देख संवित नरक प्रातिशाख्यको रचना किया है।

कुमारयु (सं॰ पु॰) कुमार् याति, कुमार-या-स्ना-ट्यादित्वात् कु । स्गष्यादयपः। प्रण्राह्मः राजपुत्र, शास्त्र-जादाः।

कुमाररचय (स • ली॰) कुमारायां रचयं जन्मादिश्व जाननिर्भाषादिकम्, ६-तत् । सन्तानका जालन-पालन, बच्चेका बचाव । सन्तानके भूमिष्ठ होनेके समय-से-ही कितने ही यास्त्रविहित कार्यं करना पड़ते हैं । चरकके मतानुसार—जन्ममात्रि ही कर्यं मूल विस्ता या सुखर्ने जंबरिक करना चाहिये । स्सर्पे निर्धास-प्रश्नास्त्रीरका होता है । निष्ठास चलने पर शिशुका तालु, पाष्ट, कथ्छ भीर जिन्ना परिकार कर हेना

Vol. V. 22

.चाहिये। परिकारकालका अङ्गुलिमें रुई सपेट <sup>चे</sup>ते है। श्रङ्गिमें नख रहनान चाहिये। क्यो कि उपसे किसी खान पर चत हो जानेकी समावना है । उसरे घीके शिश्वका मस्तक श्रीर तालु रुईसे शाच्छादन कर देते हैं। मधु, घुन, अनन्त, ब्राह्मीरस भीर सुवर्णवृषी - श्रमामिका चङ्काल द्वारा घट्य परिमाणमें उसे चटाना चाडिये। शुष्का निरायद एवं स्विकार डित रह भें प्रस्-तिकी और परिष्कार श्रया पर वासको सुनाते हैं, दर्भन्य भवा मशुचि खानमें उन्हें रखना उचित नहीं। प्रस्तिको सर्देश सावधान रहना चाहिये, जिसम बासक निद्धित अवस्थासे स्तन्यपान न करे। वासक को तर्जन गर्जन करके भय नहीं दिखाते। बालाजने हाधमें काई ऐसा खिनीना नहीं देना चाहिये. जिसे वह प्रपत्ने मुख्में डान सके। दीपशिखासे वानककी सबंदा सावधान रखते हैं। वयस बढनेकी साथ साथ डसे नीति, विनय प्रसृति सिखाते हैं। प्रहों के प्रत्या चारसे बालकको बचानेसे सर्वदा यद्भवान रहना चा हिये। (चरक, शारीरखान, प्म प॰)

कुमारराम—विजयनगर-निकटवर्ती ही सदुर्गे के राजा काम्प्रिकायके प्रत्न । सुसक्तमानी का दितहास फरिक्षा पढ़नेसे समभा पडता है कि १३३८ ई० को १य सुहस्मद्दे कर्णाटक जयके समय 'क्ष्म्यूला' नामक किसी राजाको प्राक्षमण किया था । ज्ञात होता है कि एकी का प्रक्षत नाम काम्प्रिकाय रहा । ननगन्द किन-र्थित कुमारराम-चरित्र के कहा है—

कर्णाटकी वनभूमिन श्रद्धेरिनायक नामक एक जमी-न्दार रहते थे। छन्द्रोंने देवगिरिराज रामरायकी सभा-में जाकर जनके अधीन क्षमें को खीकार किया। राम-रायने वास-धान निर्माणाय छन्द्रें एक सनद दी थी। छस्त के-पीछे रामराजके दिस्तीके सुलतानसे परास्त छोने पर श्रुद्धेरिनायक जन्मभूमिकी सीट गये। वहां मस्तराजके नि:सन्तानावस्थामें इहसी य परित्याग करने पर श्रृष्ट्वे-दिनायक राजा हुवे। छन्द्रोंके श्रीरससे काम्पिलरायने जन्म सिया था। उन्होंने श्रनेक सामन्त प्राय्त कर कर्णाटका यिश्वांश श्रीकार किया। काम्पिलरायके ही पत्र क्रमारराम रहे।

क्रमाररामने दादशवर्षे वयः क्रमकास पिता कर क प्रेरित हो ससैन्य गृतिराजको पराजय कर एकाल लिया था। जयनव्य द्व्यसमूहने मध्य उन्होंने नेवल १० घीडे अपने लिये रखे। उन घोडोंपर उनके वैसा-त्रेय स्नात्रगणकी सीभ लगा था। घोडा सांगत पर कुमारराम जहते रहे—'भाई ! आपभी मेरी मांति होड ला सकते हैं ' उत्त कथाचे दु: खिंत हो उन्होंने अपनी माताने निकट क्सारने विपचमें ध्रमियोग लगाया था। विमातावी के कौशनसे राजाने छन्हें सङ्कटमय खानकी थेजना चाहा। क्रमारने प्रतिज्ञा की '७० राजावोंकी पराजय न कार सें राज्यको न खीट गां। घनन्तर वह वरङ्गलने राजा प्रतापस्ट्रकी सभामें पदंचे थे। वहां लिङ्गन्भेहिके साथ उनकी बख्ता हो गयी। उन्हीं बस्त व वत्ते वह प्रतापत्तृते निकट परिचित इवे। किन्तु क्रमारके वीरत्वकी बात सून प्रतापस्टको विहेष नगा था। जुमारने लिङ्गन्मेहिको साथ ले वर्ष्टुल राज्य परित्याग किया। उनको पकडनेके निये प्रताप-रुट्टने सैन्य भेजा था। बहुएं ख्यक सैन्यने क्रमारके वाइबन्तरे रणमें पीठ दिखायी। उसके पीके वह की गड़-पिन्नोके रेडडो घीर सुद्गलके राजा प्रश्तिको जय करके पिताके निकट जा उपस्थित हुवे। उनकी वीर-गाया चारो भीर गायी जाने लगी। एकटिन क्षण्डब्रह्म देवताने एके खप्तमें दर्भन दिया था। चन्हींने उक्त देवताने पादेशसे महासमारोहमें 'श्लोतसव' किया। दाचिणात्यके राजा श्रीर सामन्त उस उतसव-में सम्मालित इवे। एसी समय काम्पिलरायकी कनिष्ठा रानी रहाङ्गी वातायन ( भारीखे )-से क्रमार-का अनुपम रूप देख काम पीडित इयों। एक दिन खिनते समय क्रमारका गेंद रानी रहाङ्गोर्क घर जाकर गिरा था। वह किसी प्रनुचरको न भेज खय गेंद लेने चली गरी। अपने घरमें पाकर रताङ्गीने उनका छाष पकड प्रमृत्ति चरितायें करनेके लिये श्रमिपायको प्रकाश किया। क्रमार उनकी कथामें अस्थात ही हाथ छोडा कर चल दिये। उससे रत्ना होते सनको बडा ही श्राचात लगा। उन्होंने राजासे जाबर कहाकि 'क्रमार उनका सतील नष्ट करने गये थे। राजानं काटी रानी

की बातपर विखास कर साधियों के साथ जनको वध करनेका पादिय दिया। राजमन्त्रीने क्रमार प्रश्रुतिको किया कई कैदियों के सुख्ड राजाके निकट भेजे थे। उसी समय दिलीने सन्तानने उनका राज्य आक्रमण करनेके लिये सैन्य रवाना किया था। राजमैन्य सुसल मानींसे परास्त ही गया। फिर राजा अपने बोरप्रव वे लिये प्रनेक प्रकार विकास व्यक्त लगे। समय देख कर क्षुमारने रणदीवमें पहुंच मुसलमानी को पराजय किया। राजा मन्त्रीके मुखरे प्रियपुत दारा कत कार्य होनेकी वात सन बार बार अनकी प्रशंसा करने लगे। रहाङोने जल्ला भीर खेटरे भारतहरू। की उसकी पोक्रे टिल्लीखरने सातड़ी नाम्ही किसी स्त्रीकी युश्में भेजा था। स्तियों से सहना वीरका धर्म नहीं। उसीसे क्रमारने मातङ्गोके साथ युद्ध नहीं किया। मातङ्गीके राज्ञसेन्यको परास्त करने पर राजा भगे थे। श्रेषकी मातड़ीने बन्टी बना क्रमारका मस्तक दो टुकड़े कर डाला।

कुमारसस्ति (स॰ स्ती॰) १ इन्दोविश्रेष, कोई बहार। प्रथम एक इस्स एवं एक दोर्घ श्रीर उसके पोई तीन इस्स तथा दो दीर्घ, सप्त मात्रामें उक्त इन्द होता है। उसमें चार पाट सगते हैं।

"कुमारललिता ज्यगात्र" ( इत्तरतृनार्कर )

२ बानककी क्रीडा, बचेका खेल।
कुमारलिसता (चं॰ स्त्री०) क्रन्दोविशेष, एक बहर।
डसमें भाठ भाठ मात्राके चार पांट होते हैं।
कुमारवन (चं॰ क्री॰) कुमारस्य कार्तिकेयस्य वर्ने
विहारभूमिः, ६ तत्। कार्तिकेयका विहारवन।
कुमारवाही (चं॰ पु॰) कुमारं वहति, कुमार वह
प्यीनःपुन्धे सिनि । महत्तमाभीक्ये। पाशरदा मयूर,
कार्तिकेयका वाहन मीर।
कुमारसम्भव (चं॰ क्री॰) कुमारस्य कार्तिकेयस्य सम्भवी वर्षितो यत्र। महाकवि कार्जिटास-प्रणीत एक
उत्कृष्ट काव्य।

कुमारसभाव एक महाकाव्य है। उसका स्यूख इत्तान्त इस प्रकार हैं नारक नामक कोई दुर्दान्त ससुर रहा। उसने ब्रह्मा प्रदत्त वरके प्रभावसे अति गर्वित हो देवतावो को स्त स्त प्रधिकार है स्टा कर स्वर्गराच्य पर प्रधिकार किया। देवता दुई ग्राग्यस हो ब्रह्मा वे परणापन हुवे। उन्हों ने देवता-वोंको यह कह कर प्राप्तास दिया कि वह प्रसुर कार्तिकेयसे पराजित होगा और उस समय उनकी दुई था मिट जायेगी। तदनुसार देवता थे ने उद्योग किया था। इरगौरीका परिषय सम्पादित होने पर कार्तिकेयने जन्म जिया। धनन्तर उन्हों ने देवसेन्यके साथ समरमें प्रवतीर्थ हो दुई त तारकासुरका प्राप्य संहार किया। कुमारसम्भवने उक्त हत्तान्त सविस्तर वर्षित है।

क्षमारसभाव सप्तदश सर्गेसे विभक्त है। उन्मेरी प्रथम सात सर्गेका इस देशमें प्रतुशीलन है। (दाचि-णात्वमें त्रष्टम सर्गशुक्त पुस्तक सिना है) चवशिष्ट दश सर्गे एकवारगी ही भ्रमचित्त है। उत्त दश सर्ग कालिटासकी अलोकिक कवित्वयक्तिके बचणाकान्त होते भी देख नहीं पहते। उसका कारण श्रष्टमसर्गर्म प्रशौरीने विचारकी वर्णना है। वह श्रत्यना श्रश्लील है। सामान्य नायक-नायिकाकी भांति उक्त विषय विषित इवा है। नवसमें इरगौरीके कैलासगमन भौर दश्ममें कार्ति केयके जन्महत्तान्तका वर्ण न है। उत्त दोनो सर्गों में भी हरगौरोहटित अनेक प्रश्लीह वर्णना सिलती है। भारतवर्षीय कोग हरगौरीकी जगत्पिता और जगन्माता मानते है। जगत्पिता श्रीर जगन्माता-संक्रान्त श्रञ्जोस वर्णना पाठ करना भत्यन्त प्रतुचित समभ क्रमारसभावने येष दग सर्गी। को अनुयोजनरहित कर दिया गया है। प्राचदारि-कोंने भी दरगौरीके विद्वारकी वर्षनाको प्रत्यका चनुचित निर्देश किया है। एकाद्य चविष सप्तद्य पर्यन्त मात सर्ग में कार्तिकेयकी बाल्यकीला, सैनापत्य-प्रष्य, तारकासुरके साथ संग्रास और तारकासुरका निपात समस्त वृत्तान्त विषित इवा है। उत्त-सात सगीमें प्रश्लान वर्ष नाका विश्वमात्र भी नहीं हिकिन्त मालुम पडता है कि श्रष्टम, नवम श्रीर इंगम तीन सगत दोवस हो अवधिष्ट सर्ग मो अप्रचलित हो गये है ।

सुननेमें पाता है कि एक कुम्भकार कालिदासका परम मित्र था। कालिदास कुमारसम्भव रचना कर उसको दिखानेके लिये के गये। सुम्भकारने पढ़ कर उसको सम्माखनों अपका घराव पर रख दिथा। उससे कालिदासने समभा कि उत्त पुस्तक कचा रहा था। उन्होंने तत्वणात् ग्रन्थको हाथमें उठा फाड कर खण्ड खण्ड कर हाला। कुम्भकार उत्त व्यापार देख सातिष्यय सङ्क्षित हुवा भीर बड़ी चेष्टासे सात सर्ग मात्र सङ्क्ष्णन कर सका। अविषष्ट दथ सर्ग विलुस हो गये।

कुमारसम्भवका भेवभाग इस देशमें नहीं मिलता।
बक्रालमें कुमारसम्भवका अन्यविध भेषभाग देख
पडता है। इसके पढ़नेसे प्रतीति होती की वह कालिदासका रचित नहीं। किसी भाष्ठनिक कविने इसे
बनाया है।

कुमारसम्भवका वर्षित वृत्तान्त भिवपुरायमें भी पाया जाता है। उत्त होनों ग्रन्थों के द्रतिवृत्तकी भांति शनेक स्नोकींका भी ऐक्य है। भिवनशपुराय, जानसंहिता, १०-१२ प्रध्याय भीर भिवनपपुराय, उत्तरखख द्रष्ट्य है। योगवाधि-ष्ठका भी कोई कोई स्नोक कुमारसम्भवके स्नोकसे मिल जाता है—

"……षाकाग्रभवा सरखती। श्रफरी' इन्स्योषविञ्चला प्रथमाङ्गाष्टि-रिवान्वकलयत्॥" (कुमारसम्प्रव ४। ३८, योगवाशिष्ठ ॥ १ ३१)

क्कुमारसम्भवके प्रथम सप्त प्रध्यायकी धनेक टीका हैं। एनमें निम्नक्षित्रित कई प्रधान हैं—

१ स्रीक्षणापित रचित स्रम्यसापिका । (इस टीकाम पूर्वेवर्ती जगहर स्रीर दिवारककी दो टीका उद्गत हुयी है।

- २ गोपालनम्दनक्षत सारावसी।
- इ गोविन्दरामक्तत धीररकानिका ।
- ४ चरित्रवर्धं नरचित शिश्व हिते विणी।
- ध जिनभद्रमुरिक्षत बालबोधिनी।
- ¥ भरतमिक रचित सुबीधा।
- ७ भीषासिय--भैथिय--रचित सरला ।
- मिल्लिनाथ-विरचित सम्बीवनी ।
- ८ सुनि मणिरत्नकतः अवसुरि।

- १० रघुपतिस्तत व्याख्यासुधा।
- ११ विन्धेखरी--प्रसादक्षत कथम्प्रतिकाः।
- १२ व्यासवसञ्जन शिश्र हितेषिणी।
- १३ इरिचरणदासक्तत देवसेना।

एतिह्न नरहरि, नारायण, प्रभावर, हहस्प्रति, वज्ञभदेव प्रश्नृति विरचित भी अमारसभावकी टीका मिन्नता है।

कुमारसभावने श्रमुकरणमें जैनाचार्यं जयशिखर-स्रिनं 'कुमारसभाव' नामक एक काव्य वनाया है। डसमें प्रथम जैन-तीयक्कर ऋषभदेवकी बीखा वर्णित है। डक्त काव्यकी वर्णेना ठीक कालिदासके कुमारसभावसे मिलती है। चीकण कविने तस्त्रीरराज शरभोजीकी परितृष्टिके लिये 'कुमारसभावसम्पू' नामक एक चम्पकाव्य रचना किया है।

क्कमारस् (र्स॰ पु०) क्कमार स्तते, क्वमार-स्-िक्षप्। १ कार्तिकैयके पिता घम्निः (स्त्री॰) २ कार्तिकैयकी साता, दुर्गाः ३ गङ्गाः।

कुमारसेन (सं पु ) उत्तर-भारतको यतह नदीके पूर्व उपकूलमें भवस्थित एक राज्य। उसके उत्तर-पियम यतह, पूर्व वसाहिर और दिचिण-पियम भिरजी है। उसका प्रधान नगर कुमारसेन अचा । ३१° १८ उ० भीर देशा ० ७७° २६ पू ० पर समुद्रतटसे ५७८४ फीट जंचे अवस्थित है। वहां नदीके किनारे लोगों को वसती अधिक है। उनमें बहुतसे नदीसे स्वर्णकणाकी आहरण करते हैं। वहां ३००० फीट उंचेसे नदी नीचे पितत होती है। कुमारसेन राजपूतों के अधीन है। १८१६ ई०को ७ वीं फरवरीको स्थानीय राजा चीरसंह ठाकुरने संगरेज गवर्नमेयरसे समद पायी थीं। कुमारस्मृति—एक प्राचीन धर्मश्रास्त्र। ऋसिंह, नीसकण्ड प्रसृति स्थातं गचने कुमारस्मृतिका वचन उद्दत्त किया है।

कुमारस्वामी (सं० पु०) १ कुमारिक सह। २ मिन नाथ-के पुत्र । एकों ने 'प्रतापक द्रभूषण' नामक प्रत्यकी ्रक्षापंण टीका रचना की थी। ३ भास्क रिमन्त्रके विताः कुमारहरू — बङ्गालका एक गण्डग्राम (कसवा) उसका अपर नाम हालिस हर था हवेसी ग्रहर है। वह कलकत्ते १२ को ए जनर प्रवस्थित है। दिलोखर श्रक्तवरके समय हालीसहर परगर्नके विद्यमान रहने का प्रमाण मिलता है। श्रक्तवरके पहले भी उक्त स्थान कुमारहट नामसे प्रसिद्ध था। महाप्रभु नैतन्यदेवके दोचागुक् महात्मा ईखरपुरीने वहीं जन्मग्रहण किया। फिर महाप्रभुक्ते प्रिय पारिषद श्रीनिवास भी वहीं प्रादुभूत हुवे।

वङ्विख्यात वसराम तक सिद्दान्त. कामदेव न्याय-वाचस्रति प्रभूति परिद्वता ने क्रमार इसे ही जना किया था। किसी समय वडां संस्कृत भाषाका दडा श्रम्भोन्न इवा। प्रवाद है—एक दिन नवहीपाधि-पति राजा क्षरणचन्द्र कलकत्ता जाते क्रमारश्रद्धके नीचे नीका स्था प्रात:सान करते थे। उन्होंने देखा कोई व्यक्ति नारिकेनको मानासे विश्रद भावमें मन्त्राचारण कर तर्पण करता था। राजाने विशेष कीत काविष्ट हा उससे पृका-'इस स्थानका क्या नाम है ? उसने कडा-'क्रमारहर्'। क्रकृदिन पीछे यह कृष्णचन्द्रके भाग लगा था। उन्होंने रजबके वास्त्यानका नाम खासवाटी रखदिया। रजका वंशवर पाज भी कुसार-ष्ट्रमें राजा कृष्णचन्द्र प्रदत्त प्रसाद भीग करते <del>हैं</del>। . कुमारहरूसे चनतिदृरवर्ती जगहन ग्रासमें एक घरणा-भय खान राजमञ्च कड्नाता है। उसमें राजापुकर नासक एक प्रव्वरिणी भी इष्ट होती है। कहते है वह राजा प्रतापादित्यके गडावासकी भन्त:परिवत प्रकरिणी रही। माधकोत्तम कविरचन रामप्रसाट सेनका भी जन्म क्रमारहट्स ही हवा था। रामप्रसाट सेनके घरके पास प्राजगोसाई नामक एक प्रास्त्ररसो-टटीयक कवि रहते थे।

कुमार इटले मध्य पति माचीन दो यक्ति मृति है। उनमें सिक्टे खरी सावर्ण चीधरी वंग ग्रीर खामा सुन्दरी तांच्यिक कुनाचारी एक पक्षियन ब्रह्मचारीकी प्रति-छित हैं। वहा सुप्रसिष्ट चांचहा राजवंशके रहनेका में। चिक्क सिखता है। उसके निकटवर्ती को जा नाम क शाममें नवाबकी इस्ती गालाके ग्रध्यक्षके दुर्गमय पासादका भग्नावशिष देख पडता है। पहले कुमार इटके पाछने भागीर शो प्रवाहित होती थीं। किन्तु वर्तमान ग्रामको दुरंगा देख मानो वह इट गयी हैं। कुमारहात्ति ( चं॰ पु॰ ) १ कोई ह्रम्यास्त्रकार । २ यचुर्वेद सम्प्रदायप्रवर्तेक म्ह्रविविधिव ।

( शतपयमाद्यय १४। ५ । ५ । २२ )

कुमारा (सं॰ स्त्रो॰) विसन्धिपुष्य हच्च, एक फूनदार पैड।

कुमाराभिषेक (सं० पु॰) कुमाराणामभिषेकोऽभिषेचनम् ६-तत्। राजपुत्नो का श्रभिषेक कार्ये, घाइजादो को 'तख्तमधीनी।

कुमारिका (सं॰ स्त्री॰) कुमारी-ठन्-टाप्। बीझरिमाय। पा
१:१११६: १ प्रविवाहिता वालिका, अनञ्चाहो
नडकी। २ भनागतार्तव कन्या, जिस लड़कीको हैन
भाता न हो। ३ कुमारी, लड़की। ४ नवमिक्का,
चमेली। ५ स्पूर्लेमा, बड़ी इलायची। ६ प्रतक्तमारी,
घीकुवार। ७ वज्जुना मस्यन्तर गोचक, भांखका मीतरी
देना। ८ कीटविभेष, कोई कीडा। ८ तीर्थविभेष।
(नहामारत १। ८२। ५०) ११ सेवती। १२ भायुर्वेदोक्त
वर्तिविभेष। वह नेद्ररोगका भीषध है। एसको ८०
तिलपुष्प, ६० पिप्पनी तथा तर्फुल, ५० जातीपुष्प
भीर १६ मरिच एकद्र मदंन कर बत्ती-जैसा वना लेते
है। (भेषकरवावती) १३ भारतखरह।

" वर्षव्यवस्थितिरिष्ठैव कुमारिकाखरे

त्रेषेषु चान्त्रज्ञना निवसन्ति सर्वे । " ( मिहान शिरीमवि, गोटाष्ट्राह )

१८ गतन्त्रक्ष राजाकी कन्या। उन्होंके नाम पर भारतवर्षका कितना ही ग्रंग कुमारिकाखण्ड कड़-नाता है।

स्कन्दपुराणके कुमारिकास्य स्वर्म 'कुमारिका' नाम-के सम्बन्ध पर विस्तृत विवरण दिया है—

'नारदने कहा—ऋषभकतृत नानाविध पाषण्ड कत्यनाकी रुष्टि की गयी थी। हे पार्थ विही समस्त कत्यना किनकालमें सबको मोहित करेगी। उनके पुत्रका नाम भरत था। भरतके पुत्र धतत्रक रहे। गतत्रक्षके थाठ पुत्र घोर एक कन्या हुयी। एक घाठ पुत्रो का नाम इन्द्रहीप, कसेह, तास्त्रहीप, गमस्तिमान्, यास्य, सीम्य, गान्धके तथा वारुष घोर कन्याका नाम कुमारिका था। कुमारिकाके मुख्की पाक्षति मेथ- भावकाके सुख-जैसो रही। हे पाय ! तुम इसका कारण सुनो, वह मनियय भासर्यं जन म है।

'नानाविध हचराजि-परिश्र भिन श्रौर जानकी मांति सता ग्या गुला हारा विष्टित सहीसागः सङ्गर्भमें स्तका नाम क एक नार्थ है। ए दा कीई मेवी य्यभ्वष्ट हो इसी दुर्गम देशमें जा पड़ ची। वह ऋान्त हो इतस्तत: भ्रमण करते करते जालके मध्य गिर पड़ी, फिर उसे निजनने को प्रतिन रही। ऋमगः चथ खणा-से ब्रह्मन व्यानम ही उसने जानके सध्य ही प्राप त्याग किया। देव क्रमसे क्रक दिन पोक्ते मस्तक मित्र उसका समस्त धरीर एक महीसागरसङ्गममें पतित इवा, मस्तक जासगुरस-प्रावद रहनेसे वडां पड्रंच न सका। महीसागरसङ्गम तीर्धं के मारासामे उस मेषीने सिंह है खर प्रत्युक्त कान्या कृपमें जन्म यह प किया था। उसका मुख मेथोके मुखकी भांति रहा। यन्य सकल अवयव अनुप्रम खर्गीय कामिनीकी भांति सुन्दर थे। प्रपृत्रका राजाके कन्या होनेसे सब स्रोग धानन्दित इवे किन्तु पुरवासी क्रमारीका सुख मेथो-के सुख जैसा देख विसाधने पड गरी। राजा क्रामारीका मुख अवनोकन कर प्रत्यन्त दुःखित हुवै। सकन त्रान्तः प्रवासी कड़ने लगे – क्या डी श्रास्ययं है! ऐसा कभी देखा नहीं गया। राजकुमारीने क्रम क्रम वास्य काल प्रतिक्रम कर यौवनमें पदापण किया था। देव-कांचाकी भांति उनका असीकिक सीन्दर्य दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन दर्पेणमें प्रपना मख प्रवलोकन करते समय पूर्व वृत्तान्त स्मरण राजकुमारीकी अ गया। उन्होंने माना पिताको सम्बोधन कर कहा था.-मात: । जाय भी इमारे लिये शोक न की जिये. यह इमारा पूर्वजन्मार्जित कर्मेफन है। फिर राजकुमारीने भपना पूर्वतान्त सुनादिया। उन्होंने पूर्वजयाना भरीर देख उसी तीर्थ देशको जानेक निये पिता माता-में कहा यां-- "तात ! हम महीसागर सहम को ज यंग श्रीर वहीं वास करेंगी, श्राप उसका विधान कर दीजिये।" राजा कुमारांके प्रस्तावम सन्मत हो गये राजकुमानी बहुविध रह्मयुक्त प्रयावधीत पर शारीहण कंर स्तमारोधें म उपस्थित हुथीं। उस तीर्थमें उन्होंने

बहुविध दान कर दिचिया दो थो। जास गुलाने मध्य भन्नेषण करनेसे प्रस्थितसांविशिष्ट प्रधना सस्तक छन्हें देख पडा। अनन्तर इक्ष मस्तक महीसःगर सङ्गमक निकट दग्ध कर सकल श्रस्थि सागरमें उन्हों ते निचप किये। उन्न तीयंके प्रभावसे उनका सख चन्द्रमा की भांति सनोचर वन गया। सत्यं बोककी विसी रमणीने मुख्ये उनके मुखकी उपमा सगती न छी। सरासर मनुष्य सभी कृपसे मोहित हो उनका प्रार्थना करने लगे। किन्तुवह किमीकी चाइतीन थी। फिर राजकम्याने दुष्कार तपस्याकारना भारमा किया। एक वलार पूर्ण होने पर देवदेव महादेव छन्हे वर देनेकी निये उपस्थित इवे भीर कहने लगे-हम तुम्हें वर देनेको पाये हैं। राजकुमारी यथा विधि उनकी पता कर बोल एठों--देवैग! यदि आप सन्तुष्ट इते हैं भीर इसे वर देना भ्रपना कव्य समभति हैं, तो थाप इस स्थान पर मकल समय भवने रहनेका विधान को जिये। महादेव उसी बात पर समात हो गरी। राजनुमारी भी सन्तुष्ट इयीं। है कुरुश्रेष्ठ ! उन्हीं राज-क्रमारीने वर्करेश नामक शिवको स्थापन किया था। ष्टमारे सुख्वे एक इत्तान्त सुन खिस्तक नामक नागिन्द्र उन्हें देखने गये।

मस्तक दारा गमन करते करते जो स्थान सिद्धकः कर्र्ष व उचित्र द्वाया, वर्करेखर गिवके देशान कोण उनी स्थानमें सिद्धक नामक एक क्षूप वन गया। उक्ष भूप गङ्गाजनसे परिपूर्ण है। जो उस क्षूपको भवन्तो अवन्तो कान करता, उसको सर्वती श्रंदर्भनका पन मिसता है।

महादेवने शिवलिङ्ग स्थापित हुवा देख सन्तुष्ट हो वर दिया था—जिसका स्ट्रन घरीर यहां जनाया श्रीर श्रस्थ सञ्चय कर सागर जनमें बहुाया जावेगा, वह श्रक्षण गित श्रीर बहुकाल स्वर्गमें वास कर सम्यू थें प्रत्रायगालो राजा हो मत्यलीकों जन्म पावेगा। जो भिक्तपूर्वक वर्करेखर ही पूजा कर महोसागरसङ्गमों स्नान करेगा, उसका सकल मनोरथ पूर्ण पहुंगा। कार्तिक मासकी क्राया चतुदयो तिथिको जो उक्त कूप-में स्नान कर मित्रपूर्वक पिद्धलोकको तर्णेय श्रीर वर्ष-

ਬਿਸ਼ੀਬ ।

रेखरकी प्रचन करेगा. वह सकल पापसे सुत रहेगा। राजक्रमारोने इसपकार वर नाम कर सिंधलको गमन घौर सकल ब्रह्मान्त विताको निवेदन किया। -उनका ब्रुतान्त सन राजा श्रीर परवामा सभी विस्त्रया-विष्ट हो तीय की प्रशंमा करने नरी अनन्तर सव स्रोग उस महातीयमें जा उपस्थित हवे श्रीर सानादि तथा वर्वरेखर धिवकी अर्न कर प्रकीर सिंडन नौट पड़े। सिंश्लीखरते भारतवर्षको नव भागोसि विभक्त कर अपने सन्तानों को एक एक भाग दिया था। उन्होंमें एक भाग क्रमारोखण्ड भी है। सक्त देशों-के मध्य क्रमारोखण्ड हो येष्ठ है। उमर्ने चतुर्वर्ग सिंह कीता है। क्रमारीखण्डके मध्य गुप्तचेत्र ही प्रशस्त है। उक्त गुप्तचेवमें भवस्थान कर कुमारिका कुमारिध शिवको प्रचेन भीर खस्तिक दमें प्रति दिन स्थान करती थीं । कालक्रमसे स्कन्द-निर्मत शिवमन्दिर जीयें हो गया था। क्रमारिकान पनर्वार एक खर्णमय शिवसन्टर बनवा दिया। सप्तारेवने चनकी सक्ति पर सन्तष्ट हो क्रमार्शिङ्से निकल कर कहा था-भट्टे ! - इस तुम्हारी अक्ति श्रीर दिश्वज्ञानचे चन्तुष्ट इसे हैं। - तुमन यह जीव मन्दिर पुनक्दार किया है, चतएव इस तन्हारे नासचे विख्यात डा'गे। सन्दिर निर्माण न्त्रीर उद्वार करनेवाला टोनों समान फलमागी हैं। त्रतएव चाजरे कुमारेश चौर कुमारोश इमारे, दो -नाम इये। हे बरवणि नि ! तुन्हारा श्रीव समय प्राय: था पहुंचा है। किन्त प्रभट का नारोको मरनेसे स्वर्ग श्रीर मोच टोरे एक भी नहीं मिलता। इसारे चारेशरे सम महाकानको पतिल्ली वरण करो। क्रमारिकानी रुटके वाकासे सहाकाल की पतित्वमें वरण किया था। फिर वह महाकालके साथ कटनोकको चनी गर्थो। -पार्वतीने उन्हें प्रासिक्षन कर कहा था-मद्रे ! तुमन पटमें प्रतिसुन्दर प्रतिसृतिको चिवित किया है। तुर्ही पृथिवीको श्रेष्ठ बलना हो। श्राजसे तुम इसारी सखी बनो । तुम्हारा नाम चित्रलेखा होगा । यह महाकाल की वक्रमा श्रीर सकल योगिनोर्क मध्य अष्ठा है। हे -पार्थ ! कमारीने इसी प्रकार भिवलिङ्को खापन किया था। समी शिवलिड भी वर्जरेख (कहते हैं।

कुमिरिकाखण्ड वर्षित महीसागरसङ्गमके निकट कास्वेनगर घवस्तित है। उसीका प्राचीन नाम स्तम्भ-नीर्ध है। बान्ते दक्षा। उसकी गुप्तचेत्र या कुमारीतीर्ध भी कहते है। प्राचीन पास्रात्व भीगोलिक पिरिद्वासने उक्त स्थानको ही पुण्यतीर्ध कीमार वताया है। भारन खण्डकी दक्षिण सोमा कुमारिका है। यथा—

> "धान् नवमत्ते वां द्वीप सानग्यं हतः । बीमनाना सदस्त् द्वीपंडय दक्तियोचरस् ॥ प्रावतीद्वादनादानद्वादन व ।" (स्वास्तुपुराण २० प्र•)

ब्रह्माख्युराय-वर्णित उक्त कुमारिका भारतके दिख्य प्रान्तमें भवस्थित सुमारिका भन्तरीय समक्ष्म पडती है। पाद्यान्त प्राचीन भौगोलिक टर्सीम प्रीर पिरिप्रासने लिखा है कि वारिगजसे कुमारी भन्तरीय पर्यन्त कोमारियां स्थान है। वारिगजका वर्तमान नाम भडींच है। वह काक्य नगरसे दिल्य काक्ष सागरके तटपर भवस्थित है। इससे भनुमान करते हैं कि स्कन्दपुराय-वर्णित महीसानरसंगमसे ब्रह्मायुर पुराब वर्षित सुसारी भन्तरीय पर्यन्त विस्तृत भूभागकी कुमारिका खण्ड है। कुमारिका खण्ड है। कुमारिका खण्ड है। कुमारिकाखण्ड (संवक्तीक) है स्कन्दपुरायका संग्रन्त कुमारिकाखण्ड (संवक्तीक) है स्कन्दपुरायका संग्रन

दानपर्शं सा, दानमाहाक्या, खर्गादिकी अवस्थिति, पृथिवीको उत्पत्ति, गृष्ठ तथा उन्तृकका उपास्थान, इन्द्रय न राजाका विवरण, महीसागरका विवरण एवं माहाक्या, तारकासुरको उत्पत्ति, तपस्या भीर ब्रह्मासे वरकाम, तारकासुरका के देवनागणका परांजय नारकासुरकर के स्वाधिकार, शिवका विवाह, कार्तिके यको उत्पत्ति, कार्तिकेथ-कर्य के तारकासुरका संहार तथा कुमारेखर शिवका स्थापन, कुमारेखर शिवका माहाक्या, पश्च कङ्गोपास्थान, सुवनस्थित, क्योतिनिर्णय, सुवनकोष, वकरेखर-माहाक्या, महाकाल पायु-भाव एवं माहाक्या, शुगव्यवस्था, वासुरेवमाहाक्या, पादित्यमाहाक्या, दिव्यवर्णन, नन्दमद्रादित्य-माहाक्या, पादित्यमाहाक्या, हार्थक्यर-माहाक्या, प्रेतकस्थ, ज्यादित्य

माहाक्ष्मत्र, महाविद्यासाधन, वर्नेरिकोपाख्यान, काय-सिंदि, कीयजिखरी वर्कोखरीका उपाख्यान, ग्राप्तचित्रका माहाक्ष्मत्र प्रादि कुमारिका खख्डमें वर्षित है। (पु०)

महिला शाद कुमारका खिल्डम वार्णत है। (पुण)
'२ ट्रेंगविशेष। कुमारका देखी।
कुमारिकावर्ति (संण्युण) निवरोगमें रोपिणीं वर्ती,
शांखकी बीमारीकी एक सलाई। कुमारिका देखी।
कुमारिका मह—ख्यातनामा मीमांसावार्ति कप्रणेता।
वह तूर्तात, तीतातित, भट्ट, भट्टपाद श्रीर कुमारिका
खामी प्रसृति नामसे भी प्रसिद्ध हैं। जन्हीं ने शांखकायनस्ट्यायहितकारिका, मीमांसातन्त्रवार्तिक, मानव
श्रीतस्त्रभाष्य, श्लोकवार्तिक, सञ्जवार्तिक वा ट्र्यटोका,
हरहीका प्रसृति ग्रम्य रचना किये हैं।

कुमारिजने जैमिनिस्त्रके प्रवरभाष्यमें प्रथम प्रधायके प्रथम पादका जो नातिक वनाया, वही स्रोक्तनातिक कष्टाया है। उक्त स्रोक्तनातिक की प्रनेक टीका है। यथा—पार्थमार्थिमिश्ररिक्त 'न्यायरता-कर', विष्केष्वर कृत 'ग्रिवाकीद्य', सुचरितमिश्र-रचित 'काग्रिका, दस्वादि।

शवरभाष्यके १म सधायके २य पादसे ४वं अधाय पर्यन्त जो वार्तिक लिखा गया, उसीका नाम तन्त्रवार्तिक वा मीमांसातन्त्रवार्तिक पड़ा है। पार्धे सार्धि मिन्न, कमलाकर, कदीन्द्राचार्थ, गोपासभइ, भवदेव, सोमेखर प्रस्ति पण्डितो ने तन्त्रवार्तिककी टीका रचना की है।

जैमिनिस्त्रके पश्चमसे १२ म प्रध्याय पर्यन्त कुमारिसकी प्रणयन की दृयी संचित्र टीकाको टुप्टीका टुब्ट्स्वी वा सञ्चवितिक कद्दते हैं। वेद्वटिखंद दीचितने 'वातिकाभरण' नाम्नी सञ्जवातिककी एक टीका सिखी है।

भव कीग पूछ सकते हैं — कुमारिल भट्ट किस समय भीर कहां विद्यमान थे, उनको जीवनीके सम्ब-न्यमें क्षक मालुम हुवा है या नहीं।

्र पानन्दगिरिका ग्रङ्करविजय और साधवाचार्यक्रत स्निप ग्रङ्करजय पढ़नेसे समभाते कि कुमारिक ग्रङ्क-दावार्यके समसामयिक रहे । ग्रङ्करविजयमिश्रलिखा है—िक शहराचार्य मिलिकार्जु नको देवीके दंग्रैनार्थं गये थे। वहां एक मास रह वह बद्रपुरमध्से साचात् करने पहुंचे। इतिपूर्व हो भद्दने जैनगुरुसे उपदेश साम कर उनका मत श्रवस्थन किया। श्रन्तको शहर-राचार्यने जैन गुरुको दवा विद्मार्गं चसा दिया। उन्होंने जाकर देखा कि भट्ट श्रपने गुरुवध-प्रायस्थितके स्विये होमाग्निमें जसते थे। सुमारिस भट्ट सर्वश्रास्त्र-विद्य मण्डनिमञ्जके भगिनीपति (बहनोई) थे।

संचिप-प्रक्षर विजयमें साधवाचार्यने बिखा है—
"पुख्यतीर्थं प्रयागमें प्रक्षराचार्यको भद्रपादका दर्शन
मिला । उस समय मोमांसक-प्रधान अपने किये
पापका प्रायख्यित करनेको तुषानकके मध्य भवस्थान
करते भौर उनके प्रमाकरादि प्रिय प्रिष्य भञ्जपूर्णनयन
पार्थं में खड़े थे। प्रक्षराचार्यं उनके निकट उपस्थित
इये । उन्होंने इस प्रकार भपना परिचय प्रदान
किया है—

"बौधों के जगतको भाक्रमण करनेसे वैदिक मार्ग एक कास विरस्प्रचार हो गया । वेटमार्गरका चीर बीहपराजय करनेकी इस पहली भागे बढे। उस समय सिश्च बीद राजावों के ग्टडमें प्रवेश कर कहते स्वी---राजन् ! इमारा शास्त्रकृष विषय प्रात्रय कीक्रिये.-वैदपद्यको कभी न पकड़ियेगा। इसने बोहों से विवाद किया था सही, किन्तु उनका सिद्दान्त समक्षा न रहते से इस एन्डें इस न सके। शेवको उनका आया ग्रह्म कर बीच सिचान्त समभानेको छम बाध्य छुवे। एक दिनः किसी तीच्या बुद्ध बीचने वैदिक मार्ग पर होवारोयण किया या उसकी बात सुन हमारी पांखीं से पांस टपक पर्ड । पार्खस्य सभी लोग हमें ताल गरी । श्रीवको क्तिनियय प्रश्लिमावादी बौद्यांनी इसे एचतर प्रासा-दसे नीचे गिरा दिया। इमने कहा—'यदि वेद सकल सत्य हैं, तो निश्चय इस पतनसे इस न मरेंगे। उस पतनसे नेवल इसारी एक श्रांख फुट गयी है।"

श्रक्षराचार्य भड़पाद्य बातचीत करने लगे— "इस श्रापको अपना शारीरिक भाषा दिखाने आये हैं। श्राप इसका एक वार्तिक प्रययन कर दीजिये।"

भष्टपादने उत्तर दिया—"शहर । बहुकाल हवा हम

पश्चल पा हुने हैं। शाव विश्वकृष मण्डनिमयने निकट

गमन कीजिये। वह श्रापके भाषा श्वातिक बना देंगे "

उसके पीके शक्षराचार्यने भट्ट पादको तारक ब्रह्म नाम सुताया था। उन्होंने भी संसारके सक्तस बन्धनसे सुक्त हो देण्याव धाम साथ किया।

श्वानन्दगिरि शीर माधवाचायेकी वर्णनासे क्षुमारिकः
भट्टके सम्बन्धमें दतना ही पता कगता है। ि न्तु इस
विषयमें जितना ही सन्देह है—हमयने जो लिखा वह
ठीक है या नृष्टीं। प्रथमतः उत्त दोनों ग्रन्थ शहराचार्य-का कई शताब्दी पीछे जिखे गये है। दिनोयनः दोनों ग्रन्थों में ऐसी भनेक घटनावों और व्यक्तियों का उत्तेख मिलता, जो किसी प्रकार शहराचार्यका समसाम्य म

सध्य-भारति श्रन्ता त इन्हीर सं सासतीमाधवकी एक इस्तलिपि मिकी हैं। उसके द्वतीय श्रङ्क श्रेषमें 'दित क्रमारिक शिवाने' श्रोर षष्ठ श्रङ्क श्रेषमें 'दित क्रमारिक श्रित क्रमारिक श्रित क्रमारिक श्रामक श्रेषमें 'दित क्रमारिक श्रोति श्रित स्वयोगहुन क्राचायिवरिकते मास्त्रीमाधवे वश्रोद्धः' लिखा है। फिर दशमक श्रेषमें 'दित भवभूतिरिकते नावती-माधवे दश्मी दृद्धः' पाया जाता है। इससे किसी किसी पिष्ठतने भवभूतिको क्रमारिक क्रा शिष्य मान लिया है। क्रम्म अर्थे क्रमा श्रित मास्त्री श्रेष्ट मान लिया है। क्रमान स्वभूतिको क्रमारिक क्रमान श्रेष्ट माम्य श्रेष्ट स्वाचार्य क्रियो प्रमाणित नहीं होता। क्रमारि क्रमे भगिनीपति मण्डनिमश्रका एक नाम उम्बेकाचार्य भी या। मण्डनिश्व श्रेष्टी। स्वतरा एक श्रमाचीन प्रस्तक पर निभर कर भवभूतिको क्रमारिका श्रिष्ट कैसीन सकते है।

श्रद्धराचार्येने शारीरकभाष्य (१।१। ३ स्त्रकं श्रेष) में क्कमारिकका मत उद्दृत किया है। † पास्रात्य पण्डितींके मतसे ‡ "तिव्यतीय तारनाथने षपने 'भारतीय बीडधर्मने इतिहास' में कहा है कि जुमारतील (जुमारिल) प्रसिद्ध वीड नैयायिक धर्मनीति ने समसामयिक रहे। धर्मकीर्ति भोटमें 'सेन्-सन्-गम्-पो' राजाके राजलकाल विद्यमान थे। उक्त राजाने ६२८-६६८ ई० को राज्य शासन किया। सतरां जुमारिल भी छसी समयने लोग रहे। उसने पूर्ववर्ती वह हो नहीं सकते।"

तिब्बतीय देशीय तारनाथ है १६ वें प्रताब्दकी होग थे। उन्हों ने घपने यत्यमें जो ऐतिहासिक कथा जिखी, वह समसे भरों हैं। विशेषत: उनसे वह प्रताब्द पूर्व कुमारिक शाविस्त्रीत हुयेथे। वारनाथ देखी। किर इस पचमें भी घोरतर सन्देह हैं—उनके वर्णित 'कुमारकी क' पौर 'कुमारिक' एक ही व्यक्ति थेया नहीं। ऐसे खनमें तारनाथ शीर उक्त मतानुवर्ती पासाख विद नौंका सत समग्रन्थ कैसे माना जा सकता है।

शहराचार्यं जब क्षुमारिलभट्टका मत छह्त करते, तब शहराचार्यसे यहते छनके विद्यमान रहनेमें हम कोई सन्देह नहीं समझते।

यक्षराचारै-विरचित माण्डुक्य-कारिका-भाष्य पढ़-नेस समभते कि गौडपाद उनके परमगुर पर्यात् गुरुके गुरु रहें। उन्हों गौडपादने 'संख्यकारिका-भाष्य' प्रणयन किया था। इन वंशवाले चीनसङ्घाटके राजत्वकाल (५५७-५८-६०)के बीच-परमार्थ (चन्ति) नामा किसी पण्डितने चीन भाषामें (गौडपादके) संख्यकारिका-भाष्यका श्रुवाद उतारा। ऐसे खालमें श्रुमान किया जा सकता है कि श्रुवादित डोनेसे श्रुमान किया जा सकता है कि श्रुवादित डोनेसे श्रुमान किया जा सकता है कि श्रुवादित डोनेसे श्रुमान किया जा सकता है कि श्रुवादित डोनेसे

उसी समय प्रथवा उसके कुछ पोरे कुमारिल भाविभूत हुने। कुमारिलका मीमांसावार्तिक पटनेसे भनुमित हो जाता कि उन्होंने दिखणापयमें वास किया था। \* केरसोत्पत्ति नामक ग्रम्में कहा है—

<sup>\*</sup> S Pandulang's Gaudavaho, Intio p 206

<sup>ी</sup> उक्त सुबके टोकाकार भानन्त्रने भी यही स्त्रीकार कर लिखा है— "भाइमतसुपस हरित ।"

<sup>†</sup> Dr Burnell's Samavidhana-Brahmana, Vol. I. p.

Vol. V. 24

VIN, Max Muller's India, what can it teach us 7 p 908N, Weber's Sanskrit Interature, p. -68N.

 <sup>(</sup>१) तदाचा द्राविकादिभाषायांनेव। ... तदादा द्राविकादि भाषा-यांभोडयी खच्छन्दकव्यना।'' ( मोमासावार्तिक १। १। ८) (२) "यश्विक्र"

"कुमारिलभट नामक एक एकर देशवाकी झाम्मणने मन्यवर जाकर वहांके बीदों को पराजय किया।" एहिस्रके प्रवादानुसार कुमारिल ई० ५ वें स्रतान्दके लोग थे। सङ्कराचार्य पूर्ववर्ती कुमारिलके गौडपाद-का समकालीन होनेसे महिस्रका प्रवाद प्रकार माना जा सकता है।

भारतप्रसिद्ध बौद-जैनमतोक्क् दकारी मीमांसावातिककार भट्ट कुमारिकने समन्तसदूरचित ग्रासमोमांसामें प्रतिष्ठापित खाद्वाद मतका खण्डन किया है
एसके उत्तरमें परवर्ती दिगम्बराचार्योंने केनेन्न्रोकवार्तिक घोर घपरापर विस्तर ग्रम्य खिखके कुमारिक
पर यथेष्ट पाक्रमण लगाया। इनसकत प्रतिवादकारियोंके मध्य प्राप्तमोमांसाकी षष्टसहस्त्री नाक्नी टीका
बनानेवाले विद्यानन्दका नाम प्रथम मिलता है।
प्रसिद्ध जैन पट्टधर माणिक्यनन्दीने भपने 'परीचामुख'
नामक पत्रमें पाप्तमोमांसाके टीकाकार प्रकल्क घीर
विद्यानन्दका नाम उड़त किया है। फिर प्रसिद्ध जैन
कवि घीर दिगम्बरावार्थ प्रभाचन्द्रने भी 'प्रमेयक्रमकमात्र खेर नामक परीचामुखटीकार्म घक्रकष्ठ, विद्यानन्द धीर माणिक्यनन्दीका प्रसङ्घ डाल दिया है।

दिगम्बरोंके सरस्रतोगच्छको पद्दावलो देखते माणिकानन्दी ५८५ विक्रम-संवत् प्रधात् ५२८ ई॰को पद्दसर दृगे। पद्दसर बननेसे पहले पर्धात् ६४ गता-ष्ट्को प्रथम भाग माणिकानन्दीने 'परीचासुख' बनाया या। इम पूर्व ही बता दुके हैं कि माणिकानन्दीने विद्यानन्द पालकेश्वरीका नाम श्वीर उनको प्राप्तमीमांसा टीका उद्द तकी है। ऐसे स्थल पर विद्यानन्द माणिकानन्दिने पूर्ववर्ती श्वीर ५म शताब्दीमें किसो समयके लोग ठहरते है।

प्रभाचन्द्र घीरं जैन स्नोकवार्तिककार विद्यानन्द दोनोंने कुमारिलभटका सत खण्डन किया है।

कुमारिक्रने वेद-मन्त्र, ब्राह्मण, स्स्तृति, सहाभारत भीर पुराण व्यतीत निर्म्माक्तिक बर्खी चीर ग्रन्थ-कारी का नाम भी उद्दृत किया है—पूर्वीचार्थ, बृद्धा-

दाचियात्याना जीडिताचार्दि कस्याते । यन्यैषामिय इष्ट' तत्तदनाप्यता-मिष् ॥" (वार्तिक १ । ३ । पा० इत्यादि ) चार्यं, भाष्यकार (सम्भवतः प्रवरस्वामी), वाद्यणभाष-कार, शारितभाष्यकत्, सूत्रकार, \* यजुर्भाष्यकार, वेदभाष्यकार इत्यादि।

भारतवर्ष बीं चर्में प्रावित होने पर वेदोता क्रियाकाण्ड एक प्रकार वितुस हो गया या उसी, दाक्ण समयमें क्रमारिक, गौडपाद प्रस्ति महात्मावी ने कमा ग्रहण किया।

माधवाचायेने कुमाहिलके सम्बन्धमें निखा है—
"गिरेरवम्न व गितः सर्वा य. मामाष्क्रमाचाव गिगमवादीत्।
तस्य प्रसादात् विदिवीक सोडाप प्रपेदिरे प्राक्षनयक्रमागान्।
प्रथं स्मधीताखिलवेदमन्तः कुलद्वपानीखितसर्व तन्तः।
नितान्तदूरीक तदुष्टत सस्यै सोन्वविद्यामितकोर्तियन् ॥ ७६॥"
( संचेष महरूतम्ब म् प्र

जिन्होंने गिरिसे अवतीर्ण हो वेदवचनको प्रामाख्य ठहराया और जिनके प्रसादने खर्गवासी देवतावोंने भौ शक्कन यक्तभाग पाया, उन्होंने निखिल वेदमंत्रको पढ़ा-पढाया है। नदीको भांति समग्र शास्त्र अवगाहन कर छन्होंने दुष्टतंत्रको निकाल डाला है। वहीं महापुरुष ते बोक्य-पश्चिमपण्योल कोर्तियंत्रसुद्ध हैं।

वास्तिव सुमारिस सह ही प्रथम नैहों को उच्छेद करनेको इच्छासे उनका धर्मे निराक्षरण कर नैदिक धर्म प्रचारमें यद्भवान हुने थे। उनके अच्य कोर्ति स्व-रूप तंत्रवार्ति कणाउसे उन्न सम्बन्धमें विस्तर प्रमाण मिसता है। संचित्रमें उसका सुद्ध परिचय दिया जाता है उन्हों ने किस प्रकार वौद्यादिका मत निराक्षरण किया था। पूर्वपूर्म उन्हों ने कहा है—

''चकर्तृ जतया नापि कर्त् रोषेण दुध्यति । वेदयह द्वाक्यादिकट चरणवर्जनात्॥ वुद्धवाक्यसमाखापि मनक्दलनिक्कना । तह्यप्टलिमिचा वा काठकाद्विरसदिवत्॥ यावदेवोदितं किखिदे द मामाख्यिक्वये। दत्सुकं वुद्धवाक्यानामित देशे न गमाते॥ तेन प्रशेगशास्त्रलं यथा वेदस्य सम्पतम् । सर्थं य युद्धशास्त्राहे व कु भीमासकोऽईति॥"

(तन्त्रवार्तिक, १। १।१०)

<sup>•</sup> जुमारिखके मानवश्रीतस्वभाष्टमें यह सब नाम छन्न त हुवे 👣

"विद्या कोई कर्ता नहीं कड़नेसे हो कर्ट दोषमें चिद दुष्ट हो नहीं सकते। हसी प्रकार बुहवाक्य भी कर्ता न कड़नेसे ऋदुष्ट हैं। काठक और आङ्गरस प्रस्तिकी भांति वुदवाक्यों का भी धर्मीपदेश ही निमित्त है और वह प्रत्यचिस्त है। विदकी प्रामाण्य सिहिकी निये जो कहा गया है, बुदवाक्यका प्रामाण्य भी हस समस्तके द्वारा हो सकता है। अतएव जिस प्रकार वेदका प्रयोग प्रास्त्रत्व सब होग स्वीकार करते, बुद्यास्त्रकों भी हसी प्रकार स्वीकार करना मोमां सकका कर्त व्य है।

"देश सामगदिस स्तीनामण्युत्यस्वदस्य ललस्यायातम् । तान् प्रति स्तरां याकादिभिरपि शका तन्त्र ललसेव वन्तुं को हि शक्त यादृत्यत्वानां वाकाविषये स्यत्तानियमं कर्तुं तत्व यावत् किचित् कियन्तमपि काल कैथि-दान्त्रियमार्थं प्रसिष्ठिगत तन प्रत्यचगाखानिसंवादिऽप्यृत्यत्रसाखामूलला-वस्थानमञ्जसवसुव्यकचात्या प्रतिमातीति।" (१।३)

को मानवादि स्पृतिका भी तुप्त वेदमूलकाल सीकार करते, उनके निकट सुतरां शाक्यादि सभी श्रपनी स्मृतिको वेदमूनक प्रमाणित कर सकते हैं। कोई स्मृतिको वेदमूनक प्रमाणित कर सकते हैं। कोई स्मृतिको वेदमूनक प्रमाणित कर सकते हैं। कोई स्मृतिको वेदमूनक प्रमाणित कर सकते हैं। स्मृति प्रकार कर नहीं सका है। ऐसा होने पर कोई विषय किसी व्यक्ति-कर्ट क संग्रहीत हो कुछ कालके लिये प्रसिद्ध होनेसे प्रत्यच्च शाखांके विद्द्ध रहते भी प्रजीनशाखामूलक प्रमाणित हो सकता है। दोनो पर्चमें सनुभव तुख्य रहता है। (ननवार्तक राहार)

भवर पचर्मे कुमारिलने इस प्रकार प्रतिवाद किया है—

"यदि तु प्रक्षीनगाखाम्बता कस्योत ततः सर्वां वा सुश्वीदश्यतीनामि 
'सह दारं प्रामाणां प्रसम्प्रते । स्थ्वे च यदमिष्टेतं स एव तत्प्रकोनशाखामक्रके
'निष्य प्रमाणीक्रयोत् । स्यं विद्यमानशाखागता एकेतेऽयाष्ट्रधापि सन्वादय एव सर्वे पुरुवाजत् एकेपिक्ट्रेस्स्ते । ...सन्वादीनां चाप्रत्यचलाहि"मानमस्मद्ध किस्टिक्य्यं केल्पनीयम् । ...सर्वं पे व वाहेष्टकस्पनाया ताह शमहष्टं कल्प्यितस्य यत् हष्टं न विद्यक्ति न चाहष्टान्तरमासङ्कयति । तत्र भान्तो तावत् समाक्ष् निक्रमास्त्रदर्यं निवरोधापि । सर्वं जीकामग्रावाहद्द्रप्रामाणावाधस्य तदानीन्तरेय पुरुवेरिय भान्तिमेन्वादीनामिष्टनेक्षाहरूकस्पना । "'

"तुप्तशाखामूनक स्मृतिकत्यना करनेचे तुदादि-प्रणीत स्मृतिसमूदका भी प्रामाण्य हो बकता भीर प्रत्येक यन्यकार प्रवने प्रभिष्ठेतको प्राचीन पाखासूनक जेसा प्रमाण कर सकता है। यदि कहिये जो समस्त शाखा विद्यमान है, उन्हींमें यह समस्त विषय निरु-पित है, ती मन प्रस्तिकी भांति सभी उन शाखावींसे यह समस्त विषय समभा सके हो हो। सन् प्रस्तिका सक्त विषय प्रत्यच प्रस्थाव है। प्रतएव ताह्य विज्ञानका कारण किसीप्रकार श्रदृष्ट सानना पडता है। यदि सर्वेत्र पहुष्टकल्पना करना पहे. तो ऐसी श्रद्धष्ट कल्पना करना चाहिये जिसमें किसी इष्ट विषयके साय विरोध न हो भीर दूसरे भट्टान्तर उस मा कारण न दृष्टरे। उस विषयमें भ्यान्ति स्वीकार करतेसे जो यास्त्र सस्यक् निबद्ध प्रतीयमान होते. उनपर भी विप्रतिपत्ति उपस्थित हो सकती और सब्लोग जिसका प्रामाण्य मानते, उसमें भी वाधा लग सकतो है। तटा-नीन्तन प्रका ने भी मनुप्रस्तिकी स्वान्तिका अनुवर्तन किया है। फिर उसका परिदार सी मनुबस्तिको मानना पहता है। धतएव अनेक अष्टप्रकल्पना न करनेसे काम विगड जाता है।

"वतसाचिक व्यवहार वस्त्र प्रजीक्या खाम्सलल-करणनाथा यस्ये यहो-स्ति स तत् प्रमाणी क्षर्यात् । ये ताक्यन्नादिस्योऽवास्त्र, पुरुवास्त्रेषां यस्त्रानं तत्तावदनवगतपूर्वार्षं लात स्वतिः । मन्नादोनामपि यदि प्रथमं किस्ति, प्रमाण सम्भवत् ततः स्वरण भवद्रान्यया । कस्त्रात् पुन. पुन दुहितरं व्यति-सस्य वस्थादोष्टिनोदाहरणं कतम् । स्थाननुत्यलान् पुनादिस्थानीयं हि क स्वादेः पूर्वं विज्ञान दोष्टिनस्थानीयस्यप्रमतस्य थया दुहितुरभावं परालस्य दौहितस्य स्वितं नयति तथा मन्नादिभिः प्रस्थायसम्भवपरामर्थादक्रान् दिस्ररण निधा ति मन्नस्यम् । "

स्त साचीका साच्य यथाथे समभ जिस प्रकार कोई विचार हो नहीं सकता. एसे प्रकार तुस थाखामूखक - €स्तिकस्पना मी युक्तिसङ्गत नहीं ठ इरतीं।
ऐसा होनेसे जो जिसे चाहेगा, उसीको वह वेदमूलक
वता प्रमाण कर सकेगा। जिन्हों ने मनुप्रस्तिक पीछे
जया खिया है, उनकी स्मृति हो नहीं सकती। कारण
वह पूर्व हत्तान्त नहीं जानते। सनुप्रस्तिक भी प्रथम
यदि कोई प्रमाण सम्भव हो, तो स्मरण मा सकता है।
बिम्तु न होनेसे कैसे हो सकेगा! किस कारणसे पुत्र
भीर दुहिताको होड वन्यग्रदीहित्रका सदाहरण दिया
गया है ! सनुप्रस्तिका प्रवादिखानीय प्रवद्यान भीर

दीहित्रसानीय स्मरण रहा । घतएव जिसपनार दुहितान घभावनी हेतु बना दीहित्र स्मृति स्नान्ति उहरती, उसी प्रकार मनुप्रसृतिका प्रत्यच घसस्यव होनसे घष्टकादिकी स्मृति मिथ्या पडती है।"

कुशरिल भट्टने कहा है—बुद्यास्त मक्रम मानव कल्पिन है। उसे बीद स्वयं सीकार करते हैं। सुतरां वैदकी भांति बीदयास्त्र नित्य हों नहीं सकता। इस सम्बन्धने उन्होंने इस प्रकार युक्तिकी उत्थापन किया है—

"'पारतन्त्रा' ताबदेवां सार्थमाणपुरुवविशेषप्रणीतलान् तेरेन प्रतिषप्रम्तः ग्रन्दक्षतन्त्रलादि प्रतिपादनाच पार्वस्थै वि नाधते । वे दम्रुललं
प्रम्तः 'तुष्णक्षचम्यालाधमदेव स्वन्या च मातापित्रहे पिदुष्टपुननद्वाभा प्रगच्छितः । क्ष्यच स् स्तिवाक्यमेकानेकेन यृतिवचनेन विषद्घते याकारिवच्दानि तु कतिपग्रदमदानादिवनं सर्वाणि व समस्त्वपुर्वश्विद्यास्थानविच्दानि तथीमागं आ्रुल्यितविष्द्यावर्षाय्यां वुद्यादिभिः प्रणीतानि तथी वाद्योभाग्य चतुर्यं वर्णं निरवित्यायिभग्नो व्यामुद्ये भाः समिषितानीति न वेदम्रुलले न
सभायाने । स्थमातिक्रमेण च येन चित्रयेत सता प्रवक्तव्यतियही प्रतिपत्री
स सम्भविष्ठ तसुपदेचातीति कः समायासः । स्त्रच्य परलोकविच्छाने
स्वर्वाणं द्रतस्त्राक्षित् । चात्रामं योभिस्यचे सोन्यया स्थान् व्ययं हित
इति । वुद्धादेः पुनर्यभैवातिक्रमो इच्छाव्यवृद्धितः ।....येन वमाण्यक्तिः क्ति
स्वर्वाणं चित्रयममं मित्रक्तम् ब्राह्मच्छातान् स्वेक्ष दित । स किल्
स्वितायं चित्रयममं मित्रक्तम् ब्राह्मच्छान् प्रतिव्य प्रतिविधातिक्रमासम्यं व्यव्यक्तमं मित्रक्तम् ब्राह्मचनाम् सम्पोदा यथात्रनोऽक्षीक्रस्य परानुवर्षं क्रतवानित्यं वं विधेरित गृष्यः स्वयते ।"……

"न च शाखामरोच्छे दः कदाचिदपि विदाते । प्राग्रताहे दनिखलात चैं मं स्ट मूजता ॥"

''न को यां पूर्वीको न न्यायेन श्रुतिप्रतिनद्धानी खम्लश्रुव्यतुमानसासः यां मिला।'

'इनका अप्राधान्य उन्होंने ही स्त्रीकार किया है। कारण यह सकत सार्यमाण पुरुष-कर्ट क प्रणीत है। उन्होंने शब्दकी अनित्यता मानी है। सुतरां इनका अप्राधान्य अन्य भी अनायास समभा सकते हैं। किन्तु बज्जावश्रतः उन्होंने पित्य-मात्य-हेषी पुत्रकी मांति इनका वेदम्बल्य अङ्गीकार नहीं किया। दूसरों का कहना है कि सम्भवतः एक स्मृतिवाक्य किसी अति वाक्यके विरुद्ध हो सकता है। किन्तु दमदानादि कतिपयको छोड़ शाक्यादि सकन वाक्य चतुर्दश विद्या-स्थानों के विरुद्ध है। वेदविरुद्धाचारी बुद्धादिपणीत शास्त्रकाप शुद्रजातिसे भी निक्कष्ट सुद्रतम व्यक्ति-

शो'को समर्थित द्वा है । पंतरव उस सारे शास्त्रके वेदमुन्तवको सन्भावना भी नहीं । जिस चित्रयने श्रयना धर्म परित्याग कर धर्मीपदे ए ल भीर दूसरेका प्रतिग्र इसीकार किया है, उसके यथार्थ इंपरेश रेनेका विकास किसके सदयमें या सकता है। यतपर जो परसोक्षविरुद्ध कार्य श्रनुष्ठान करते, उनको दूरसे ही परित्याग करना उचित है। कारण जी प्रयना ही यनिष्ट याचरण कर सकते हैं, उनको दूसरेका मङ्गला-काक्की डोना किसी प्रकार सम्भव नहीं। बुढ प्रसृति सब लीग इस प्रकारके परलोक विरुद्ध कार्यानुष्ठान-को ही चलुङ्कार समभति हैं। घतएव वृद्ध कहा करते थे—'जी समस्त कर्म कलिमें कलुषित इवा है, वह ्संत इसमें उपस्थित हो जावे। संसारमें ग्रम्य सकन सोग उसे परित्याग करें।' बुद्धदेवने सोकहितके सिंधे ही अपना प्रशंतित चंत्रियधर्म छोड ब्राह्मस्वति धर्भी परेष्ट त्व भवलंखन कर प्रतिषेष श्रतिक्रम कर न सकनेवाले जाह्मणो कर क प्रमाशित धर्म साधा-रणका उपदेश किया है। उन्होंने खीय धर्मका उत्पोदन करके भी दूसरे पर अनुप्रहरखा है। ऐसे ही नाना विध वाकादारा बीद उनका स्तव करते है । ... शाखा-न्तरका उच्छेद कदाचित् ही नहीं सकता। कारण पश्ली शी प्रतिपादित शो खुका है कि वह नित्य हैं। प्रतएव दन की दुष्टमूखता भी सकाव नहीं होती।.... प्रतिविद्य रहनेसे बौद यास्त्र दारा श्रुतिकी श्रनुमान कैसे ही सकता है।

"वयो निवरोतासं बद्धहर्णभादि प्रव्यचानुमानोपमानार्थाप्तिप्राययुक्तिसूलिवद्यानि साख्ययोगपाखरावपायपत्याकानिर्यं व्यप्तिरङ्गीतमां पर्मनिवस्त्वनिति विषिविक्तिसावयोकरणोद्याटनोन्माद्नादिसमयेकतिपयमलोषिककादाखित्वसिद्धिनवर्येनवल्नेनाहिसासव्यवचनदमदानदयादिय तिष्मृतिस्वादि-साकार्यं गन्धवासितजीविकाप्रायार्थान्तरोपदेशोनि यानि च वाद्यान्तराणि स्त्रे ख्या-चारमियकभोजनाचरण्निवस्त्रनानि तेषामिवेतच्यु तिविरोषहेतुदर्यं नामामनपेचणोयलं प्रतिपाद्धते न चैतत् चिद्धिकरणालरे निक्षितं न चावक्रव्यमेव
गान्धादिशस्द्वाचकस्त्वस्वद्विवद्विप्रसिद्धलात्।

यदि स्नानादरियोधां न कथा ताप्रमाणता । प्रमान्योवित सलान्ये भवेशुः समदृष्टयः। शोभायो कर्योद्वेत्तिकलिकालवर्शाने वा। शोभायोकस्यद्विंसादित्यागसान्तिमवासुशुः। माझणचविष्यभणोतलाविष्रेषेण च मानवादिवदेवयु तिम्बलमायित्य सचैतसोऽपि यु तिस्सतिविष्ठिते : सङ्ग विकल्पमेव प्रतिपद्यरन्। -

> "तेन यदापि लभारेत कृति, क्वाचिदिरोधिनि । सन्वाधुका तथाध्यक्षित्रे तदेवीपग्रुत्यते । सयोमार्थेस छित्तस्य ये द्वास्थलविरोधिन । -कृतिराकृत्य तान् सर्वामु सर्वेष्ठक्षिते सभाते ।"

"विरुद्ध प्रत्यच, अनुमान, उपमान, पर्योपत्ति भीर बहुतर युक्ति द्वारा निवद मांख्य, योग, पञ्चरात, पाश-यत तथा गाक्य निर्यंत्य प्रसृति जी समस्त धर्माधर्मके निमित्त परिग्टहीत शीर विषचिकित्सा, वशीकरण, **एक्षाटन, उन्हादादिने कारण को समस्त भीष**ध एवं मन्त्र निरुपित इवे हैं. उनकी कभी कभी सिंदि देख पडती है। प्रविसा, सत्यवाका, दम, दान शीर दया प्रसृति जो टो-एक विषय श्वतिरस्तिके श्रविरुद्ध प्रति-पादित इवे है. वह भी जीविकानिवीहके निमित्त ही कल्पना किये गये हैं। स्त्रेच्छाचार, सिश्वक्ष भोजन श्रीर श्राचरणके पथ जो निरुपित हुवा है, वह क्या प्रमुखक नहीं। श्रुतिके विरोध हेत् यह समस्त अना-टरणीय है। ऐसा भी कह नहीं सकते. किस अधिक-्रणमें निसित्त निरूपित हुवा है। प्रसिद्ध पदार्थवाचक बुडिकी भांति श्रतिप्रसिंह जैसा क्षक भी कहा जा नहीं सकता। यदि भनादर कर धनकी भप्रमाणता न वतायी जाये, ती सभी समभ सकते है कि उनका चुप्रामाण्य स्थिर करना चसाध्य है। ऐसा होनेसे वह समदृष्टि भी रह सकते है। शोभा, सौक्ये, हितुक्यन चौर क्रमिकामवशतः यश्चके विश्वित प्रयश्चिमादिको भी प्रवेधेय स्थित कर कोड सकते हैं। ब्राह्मण कि वा क्षतियप्रणीत कप्त विशेष स्थिर न कर मानवादिकी भाति इन्हें भी भान्तिमूलक मान पृच्छित श्रुतिस्विति-· विषयमें सन्दिशन हो सकते हैं। यदि सन्वादि प्रणीत कोई स्मृति वेदविरोधिनी हो, तो उसका मत छोड इस (वेद) में जो विडित है, उसीको अवस्वन करना चाहिये। प्रसिद्ध वैदिक मतुके विरुद्ध जो समस्त घम है, उसे न छोडनेसे कौसे धम श्रृष्टि हो सकती है।

क्क्षमारिखने सतमें वीष्ट्र गास्त्र एककात हो यास्त्रकी Vol. V. 25 भारति प्रतिपद्म हो नहीं सकता। उन्होंने सिखा 🕏 🛶

''चराष्ट्रयन्द्रभूयिष्ठा' यात्राज्ञैनावमादयः।

-भस्तिनसम्बाद् शास्त्रतं न प्रतीयते ॥<sup>12</sup>

"धाका और जेनागस प्रश्तिमें अनेक अपस्य प्र यव्द हैं और समस्त ही विपरीत हैं। सतएव वह यास्त्र जैसा समस्त नहीं पडता।"

यदि किन्ये—िकिसी किसी स्टितियास्त्रमें भी बीह्यास्त्रादिकी भांति वेदिवित्ड कया है, तो उसके उत्तरमें क्रमारिक भट्टने किसा है—

''तैन वैद्विदश्वानां स्युतीनामप्रमाणता।

रुष्युत्यनुमानला स्यम्खा हि तायत: ॥"

्"वैदिवित्त स्मृतिका प्रामाख नहीं। अपने वित्तः स्रुति रहनेसे वह स्रुतिस्तुन क हो सकती है।"

'विदे यथोपलभान्ते नै वं शाकादिभाषिते।

प्रयोग निध्नाभाषाद्वीपास्य न शास्त्रता ॥"

वैदमें को प्रकार प्रयोगनियमादि उपनित होता, शाक्यादि-वर्णित ग्रम्थने वह देख नहीं यहता। अत एवं उपका शास्त्रत्व कैसे माना जा सक्षता है।

कुमारिकके समयमें भी वौद्योंके प्रवत्त रहनेका प्रमाण मिलता है—

''शाकादयय सर्वं त सुर्वाचा धर्मदेशनाम् ।

`हेतुजालविभि**सुं** क्षां न कदाचन सुवंति॥"

· न च तेर्वे दस्तालमुच्यते शीतमादिवत् ।

हे तवशासिषीयन्ते धर्माद दूरतर' खिता: ॥"

''याका सर्वेत्र धर्मोपदेश प्रदान करते हैं। वह जो उपदेश देते, उसके भी अनेक हेतुं दिखकाते है। याका सीग गौतमादिकी भांति अपने धास्त्रको वेदमूलक नहीं कहते धौर धर्मविषद हेतुससूर्वेका उसेख करते हैं।"

क्कमारिजने चंमय बौंद भीर शैषिक प्रश्रंति संभी भीमांसकरे डरते थि—

"यथा सीमासकांस्त्रसा' शाकावे शिविकादा:।"

उनके समय अनेक बीडोंने वेदमार्ग शवस्त्रन किया था—

> "तत्र याक्येः प्रसिद्धाऽपि सर्वे चिविकवादिता । बन्यते वेदसिद्धान्ताः वस्त्रिक्षमागमम् ॥"

गाक्योंने प्रसिध चिषिकवाद छोडा है और वह

वेदके सिद्धान्तसे भागमकी निखता मानने जरी हैं।

कुसारिसके मतमें वेद ही नित्य और घणैरुषेय है। वेदस्तृषक प्रास्त्र ही प्रस्त प्रास्त्रपदवाच्य होता है। प्रन्यया हवे प्रणास्त्र समस्त्रमा चाहिये। वे सहते है—

"वेट' पुन: सिवशे वः प्रत्यवनमाः। तत घटादिषटेवपुद्वान्तरस्त्रमुप्-समा सर्गत्त तेरिष स् स्तसुप्तमान्येऽषि सरनीऽन्ये भास्त्रये व समर्थं यन्तीत्र-गादिता। सर्वं स्व पात्र्योधस्यस्यान् पूर्वं सुप्तत्रिः: सन्धवतीति न निर्मू जता सस्यसम्बद्धायत्त्रसाहमेव चेद सद्यायद्वाराषीनम् । प्रार्गपि दि वेद-श्रव्यादन्यस्तुष्विचयणं वेदान्तर्यित्वस्यणं स्थित्वस्यस्यवे टाटि दर्पं मन्त-मास्त्रसाहिद्याणि पान्यविज्ञचणान्युप्तस्थान्ये सर्वे द्वां पानाट्यः संग्राः।'

वेद प्रत्यचगस्य है। घटादिकी भांति पुरुषान्तरस्य घेद सवण कर सभी पुनर्वार एसवा स्मरण करते हैं। उनकार क रुसरे स्मरण कर सके प्रोर उनसे स्वयण कर पूसरे स्मरण कर सके प्रोर उनसे स्वयण कर प्रस्ते स्वारण कर सके प्रवास स्वयण कर प्रस्ते हैं। प्रती प्रकार सभीके स्मरण पूर्व प्रस्ते सक्ष्म होता है। चतएव निर्मू बता नहीं छुयो। यस्प्रके सक्ष्म होता है। चतएव निर्मू बता नहीं छुयो। यस्प्रके सक्ष्म व्युत्पत्तिसात्र हत्र व्यवधारके घोषीन है। पहले भी वेद प्राप्त स्वाय वस्तुविक्ष प्रवास के प्रयास कार्य के प्राप्त सक्ष्म प्रसाम वस्ते सक्ष्म कार्य वस्तुविक्ष प्रसाम प्रसाम प्रसाम । सभीको संद्रा प्रनादि है।"

"षिप च वेदाऽखिलो धर्ममूलम् । न सर्वोऽभिहितौ वेद इति च स्वयमे-वक्तव्रंभिरामा समर्पितसञ्चे त्रवियोगतस्त्रत् कालैः कर्व्यं मिर्नु हिपूर्व-कारिलाङ्ग्यलस्मतः सिक्षं वेदहारं प्रामाणाम् ।"

दूसरी जगह भी छन्होंने कहा है—"समस्त वेद धर्मका सूज हैं और स्मृतिमें समस्त वेद कथित इये हैं। इसे स्मृतिकर्तावोंने स्त्रयं कहा है। अतएव उनके बाक्यामुसार भी कर्ताका वृद्धिपूर्वक निर्माण करना ग्रतात होता है। इस प्रकार वेदद्वारा ही छसका प्रामाण्य निश्चित हुवा।"

यदि कोई किसी सिष्या ग्रन्थकी बना वेदकी किसी सुप्त गाखाकी भांति प्रचार करे, तो उसका निरूपण किस प्रकार किया जा सके—इस सम्बन्धने कुमारिल भट्टने कहा है, कि—'केवल वाश्वको देख उसका वेदल मान नहीं सकती। उसे म्हरग् वेदादि व्योगन्वसे सिक्षाना पड़ेगा। यदि व्योसे न मिले भीर उसमें 'की किक

शास्त्रका प्रयोग रहे, तो वह जाव घीर कैसे वेद हो सकता है! जैसे—

> ''यावश्वहरवद्यानाहे दहण न हम्बते। भ्रत्वमानिस्वहणे तु हृष्टे भौन्तिनिवर्तते ॥ भारिमात्रमणि यू त्वा वेदानां पौचपेयता। न मकाध्यवचातु हि मनानिष सचितने: ॥ दृष्टावं न्यवश्रदितु वाक्ये वींकात्रसारिमि.। परेय तिह्ये रेव नरः सान्यानि क्रवं ते॥''

''अयतक दूर घवस्थान कर वेद घवलोक्षन नहीं करते, तब तक स्वान्त रहती है। चटक् वाम प्रसृति वेद घवतोक्षन करनेचे स्वान्त छूट जाती है। कोई चचेतन व्यक्षि केवल घादिको स्वय कर वेदकी पौक्षे-यता प्रवधारण कर नहीं सकता। मनुष्य जोकानुसार वाक्ष चौर पदसमुष्ठ हारा ही लोगोके प्रत्यच व्यवहारीपयोगी काव्यकी रचना करते है।"

कुमारिन मतमें पटन, यक्तः इत्यादि वेदका ही मेद है। प्रत्येक वेदकी भित्र भिन्न सुनि प्रचारित गाखा होते भी सक्तन शाखा मून ग्रन्थ मिन नार्येगी श्रीर सनैकान सार्येगी। उन्होंने सप्ट ही कहा है—

"यदि प्रतियाखं कमेंभेदः स्वात् तत् एकमूलाभावादित एवारम्य सिध-मानलात् समलकर्मास्त्रभावान्तरलात् इचान्तरविदान्तरास्त्रे वीचो रन् अ शासानराचि ।"

यदि प्रत्येक घाषामें कर्मभेद हो, तो एक मूलके प्रभावमें प्रथमचे भिन्न हो समस्त कर्मण घलग प्रकार हो चक्रता है। इचान्तरकी भांति वेदका भेद भी कित होता या, प्राखाभेद कहा जाता न घा।

जनके सतिसे को दिस प्राखाका चवककी रहता वह उसी प्राचाको चध्यम करनेसे समझ वेदका पढ़नेवाका हो दकता है। उसे भिन्न थाखा पढ़ना चानकाक नहीं। बारण प्राखान्तर नामसाहको है। उसमें वसुमेंद वा कर्मभेंद जिलत नहीं होता। इसीसे कुमारिजने भिन्न थाखापाठेच्छ्वींके प्रति विदूप कर जिला है—

> <sup>पं</sup>स्तग्राखाविदितेषापि श्राखान्तरगतान्विधोन् । कत्यकारा निवस्नन्ति सर्वं एव विकल्पितान् ॥ सर्वं श्राखोपचं हारो केमिनेश्वापि समातः ।"

<sup>&</sup>quot;न च स्वकारायामपि कथित् खगाखीपस'हारमाने यावस्मितः।"

"शाखानराष्ट्रधन' तावरेकस्य पुंची नैवेश्यते । किं कारणम् । स्वाध्यायय-इक्षेनेका शाखा हि परिग्रहाते । ततय यी नामातिमेषाधितारेकवेश्यतानि जाखानराष्ट्रधीयती स सम्बद्धः सन् ब्रीहियवै रिपि निर्योगेनेता ।"

एक पुरुषका शाखान्तर अध्ययन पर्यात् विभिन्न शास्त्रका अभ्यास समात नहीं। इसका क्या कारण है? जिस्ने अध्ययन कर एक शाखाना परियह किया है, यदि भेधावी होनेसे उसी वेदकी अन्य शाखा पड़ता, तो समृक्षिशासी रहते भी वह ब्रोडि और यव भिका-कर यन कर सकता है।

पुराणादिका कीन श्रंग वेदमूचक है श्रीर कीन श्रंग वेदमूलक नहीं—इस सम्बन्धमें कुमारिजने निम किखित सत प्रकाश किया है—

"तेन सर्व स्वतीनां प्रयोजनवलपामाख्ययोः सिद्धिः । तव तु श्राबद्धमैने च-सम्बन्धि तहे दमभव' यत्वयेमुखविषय' तल्लोकव्यवहारमिति विवेक्तव्यम्। एपे बैतिहासपुराणशीरव्यपदिणवाकानां विगति: । प्रवाच्यानानि खंधवादेषु व्याखातानि । यतु प्रथिवीविभागक्यन तहर्माधर्मसाधनप्रलोपभीगप्रदेश-विवैकाय किखिद्यैनपूर्वकं किखिदेदमूलम् । व शानुक्रमणमपि ब्राह्मण-चित्रवर्णातगीयवानाय दर्शनकारणम् वस देशकालपरिमाणमपि लोक गोति:-वाख्यवद्वारसिद्धार्थं दश् नगणितसम्प्रदाशनुमानपूर्वं कम् । अविष्यत् अष्ट-नमपि लगादिकालप्रहत्त्वगस्य धर्माधर्मानुष्ठानपालविपालवे चिवाचानहारेण **बैटमुल्म । प्रदाविद्यानामिय अल्वर्य पुरुषार्य प्रतिपादन (लोकविदपूर्व लोन** विवेशस्यम् । तम श्रिचाणां तावदादणेकरणस्वरकालादिप्रविभागकथनं तत् इत्वचपूर्वकम् । यस् तथा विज्ञानात् प्रयोगे फलवित्रे वखार्थं (मन्त्री होनः खरती वर्षती वैति' च प्रत्यवाय सुमृतिसाई दमुलकम् । .....कस्पस्वे व्यर्थ-बादादिनियशाखान्तर-विप्रकीर्णनायसभाविष्यपर्स हारफलमर्थं निरूपणकर'-तत्तत् प्रमाणमङ्गीक्वय क्रत खोकव्यवद्वारपूर्व काय केचित् स्वत्वगादिवा बद्दाराः बुखार्यं देतुले नामिता: । वाकरणेऽपि भन्दोऽपगन्दविभागज्ञानं माखारचादि-र् विभागवत् प्रत्यचनित्रित्तम् । साध्यन्द्रपयोगात् फलसिस्तिः भाग्यन्दे न तु पालवे - इन्य भवतीति वैदिकम् । इन्दोविचित्रामि गायम्य।दिविवेकी लोकवेदयीः पूर्व बदेव प्रत्यचः । तत्वानपूर्व कम्योगाच् फलमिति श्रीतम् । तथा चानिष्ट त्र बते योह वा विदितापें य छन्दोदे बतहाहारीन मने प यश्रति याजयति वा इत्यादि । न्त्रीति शास्त्रे ऽपि युगपरिवर्तपरिमाणदारिण चन्द्रादित्यादिगति-विमागकानेन तिथिनचनकान नविच्छित्र सम्प्रदायगिषतानुमानमूखं यहसीस्य-शैख्यनिमित्तपूर्वं कतग्रभाग्रभकर्भेषाखविषाकम् चनन्तु सद्गतशान्यादिविधान-शरिय वेदम्लम् । प्रतन सामुद्रवास्तु विद्यादिन्यास्त्रातम् । ईष्ट्रशः वा विधयः बर्व बातुमा वा । इंड्ये ग्रहमरीरादिस्त्रिवेशे सत्ये तदेतम प्रतिपत्तवासित मीमांसा नु लोकादेव प्रवाचानुमान।दिभिरविच्छित्रसम्प्रदायपिखतव्यवहारै: अक्षताः नष्टि कचिद्वि प्रथममेतावन्तं युक्तिकवापसूपसं इत् 'चम, । एतेन न्वाविदारं व्याचचीतः।

"विषठी वैदवाकाना पदार्थे । प्रतिपादाते

ते च भाव्यादिभेदेन सडीणां छोनवका नि॥ स्रक्षचणा विविक्षेत्रोः प्रव्यचादिभिरचता । परीचकार्षिते यका, परिचेत्र न तु स्रतः॥ वेदोऽपि विप्रकीर्याकाप्रत्यचाद्यवचारितः। स्वार्षं साध्यतीस्येवं भ्रीयं च न्यायविकाराम्॥"

इसके द्वारा सकल रस्टितके प्रामाख्यका भी प्रयो-जन है. यह निखित हुवा। किन्तु जो समस्त विषय धर्म धीर सुक्तिका उपयोगी है, वही वेटसे विष्मित ष्टवा है। जो नेवल अर्थ भौर ऐहिक सखका कारण है, उसका सूल खोकव्यवहार है. वह देटसे नहीं निमता। ऐतिहासिक श्रीर पौराणिक उपटेश वास्त की भी इसी प्रकार सङ्कति करना पहेगी। अर्थवाटके प्रस्तावर्से उपाख्यान व्याख्यात इवा है। धर्म तथा चर्ध-र्मेका साधन और फलभोगका स्थान निर्देश करनेको प्रथिवीके विभाग निरुपित इवे हैं। उसका कोई अंध प्रत्यचिव श्रीर कोई श्रंश वेदम्यक है। ब्राह्मचों भीर चित्रियों की लाति तथा गोत्र बताने के जिये बंग्र-का अनुक्रम कड़ा गया है, यह प्रत्यचिष्ठ घीर स्मृतिमूखक है। सीकिक घीर स्वीति: शास्त्रके व्यव ष्टारकी निष्यत्तिको देश भीर कालका परिमाण बंधा है, यह प्रत्यन भीर गणित सम्प्रदायके भनुमानसे सिह है। घनादि कालप्रहत्त युगभेदसे धर्म घौर प्रधर्मके धनुष्ठानमें नामाविध फल होता है. यह वेटमें निरू वित चुना है। अतएव भविष्यतकासकी वर्षनाकी भी वैदम्बन हो नाइना पड़ेगा। व्याकरण प्रस्ति वैदाङ्ग क्रत्यम्पादक शौर पुरुषार्धंसाधक प्रतिपादित द्ववा है, यह सोकसिंह और वेदमसक है। वेदका प्रधम शक्ष भिचा है। इसमें वर्षकी उत्पत्ति, खर श्रीर काल-विभाग कहा है। यह प्रत्यचिष्ठ है। जात हो यद्या-विधि चचारण करनेसे फलाधिका धीर प्रयश वर्णीचारण करनेसे प्रत्यवाय वताया गया है, यह वेदस्तान है। ..... कला सुबम वही प्रमाण अङ्गोकार कर पर्यवादादिमित्रित याखान्तर-प्रकीण न्यायसभ्य विवि और उपसंहार निरुधित हवा है, यह लौकिक. व्यवहारसिंह भीर भनायात बोधगम्य होनेसे भनेक फरित्तक् व्यवद्वार भी कही गये हैं। व्याकरणसें •

<sup>\* &</sup>quot;पाणिनीयादिषु हि वेदस्बर्पनर्जितानि पदान्धेच संस्कृत्व हे स्ता स्थो-

साध शब्द और प्रतिभाग शब्दका विभाग निक्षित इवा है। यह इच प्राखादिने विभागनी भांति प्रत्य ज सिंड है। साथ शब्द प्रयोग करनेसे फल सिंड होता है। अपशब्द प्रयोग करनेसे फार्चनेगुख्य सगता है। - यद वेदम्लक है। इन्दः शास्त्रमें लीकिक और वैदिक गायती प्रस्ति छन्दः कहे गये हैं। यह भी व्याकरण की भांति प्रत्यचिषद है। इसका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करनेसे फल मितता है। यह स्रतिसिद्ध है। प्रतएव य तिने सुना दिया है-- 'ऋषि, छन्दः, देवता और ब्राह्मणको न समभ जो यज्ञ करता या कराता, वह कोई पाल नहीं पाता। ज्योतिःशास्त्रमें युगपरिवर्तन श्रीर परिसाण द्वारा तथा चन्द्र सूर्य प्रसृति ग्रहगति-के विभाग होरा तिधिन बर्खका जानीपाय बताया ग्या है। यह प्रविक्तित गणित सम्प्रायका प्रतुः मान सिंख है। इसी प्रकार ग्रहका सीख भीर टीख निमित्त पूर्व- अनुष्ठित धर्म तथा अधर्मना फल नहा गया है। वेदमें यहकी मान्ति निरूतित होनेसे यह विदम्बक है। इसीने द्वारा सामुद्रिक श्रीर वासुविदा भी व्याख्यात होती है। इस प्रकार विधिको सर्वेत प्रत-यान करना पहेगा। यह श्रीर शरोरादिका ऐसा सन्नि-वैश्र रहनेसे ऐसा ही फल मिलेगा। मौमांसा लौकिक प्रत्यच श्रीर श्रनुमान तथा श्रविच्छित पण्डित-सन्प्रः दायकी व्यवसार दारा संग्रहोत हवा है। कोई व्यक्ति य्य समस्त युक्तिकलाप प्रथम संयह कर न सका था। इसीने द्वारा न्यायविस्तरको व्याख्या करना चाहिये। पदार्धे द्वारा वैदवाकाका विषय प्रतिपादित दुवा है । जात्यादिभेदमें बहु प्रकार पदार्थ ही लोकव्यवहार सम्मन करता है। परीचको'ने प्रत्यचादि हारा विभिन्न जचप स्थिर किये हैं। इसीसे समस्त पदार्थ प्रथम प्रथम रूपमें समभा जा सकता है। ऐसा न होनेसे

स्रु न्य ति । प्रातिमाख्यै : पुनर्वेदसं हिताध्याधानुगतस्वरसन्तिप्रकृति-विश्वतिपूर्वोङ्ग पराहायनुसरवाहे दाङलमाविष्कृतम् । " (तन्त्वतिर्वेत, १ ! ३ । २१ )

पाणिनीयादि यन्त्रमें जिन समस्त परीका प्रयोग वेदमें नहीं, उनका भी संस्कार निर्दापत हुवा है। किन्तु प्रातियाखासमूहमें केवल वेदसंहिताके स्थ्ययनीपयोगी खर, सन्दि, प्रकात, विवति, पूर्वाक्ष सौर पराक्षका निर्पृत्र किया गया है। अतएव वही वेदका सक्क है। कोई खिता खय' झुछ सममान सकता। प्रति विप्र-कीर्य वेद भी प्रत्यचादि प्रमाण हारा प्रवधारित होने पर ही खार्घ साधन करनेको समधे होता है। यह न्याय विस्तरसे सम्पन्न हवा करता है।

'शर्षं प्रवयोपवर्णनस्यि देवपुरुवकारप्रमावपरिमानप्रदर्शनार्थं सर्वं क्र हिस्ति तहवेन तन्प्रवर्तते तह्यस्म चोपरसदीति । विज्ञानसावचर्पमङ्ग्ले रा- क्ष्यादिवाहानामध्यपनिषदर्शं नाह्यमवलं विषयेखाव्यन्तिकं वाशं निवर्तिषत्तुः मित्यु पण्त्रं खवेषां प्रामाण्याम् । सर्वं च च यव कालान्तरफटलाहिहानीमनुः भवास्थवल्यव युतिमृत्वता । साहिष्टकफची तु श्यिकविद्यादी पुरापान्तरव्यक्षादर्शं नाहेव प्रामाण्यामिनि विविक्षितिः ॥"

सग भीर प्रस्वको वर्णना भी भ्रष्ट एवं पुरुषकारका नानाविध प्रभाव दिखाने कि लिये निरुधित
हुई है। सर्वे देव भीर पुरुषकारवधत: स्ष्टि होती
है। फिर हसका भ्रभाव होने में प्रस्व पड़ जाता है।
विज्ञानवाद, खणभङ्ग रवाद भीर नैरास्मावाद प्रस्ति
सक्त मत उपनिषद्ते प्रयंवाद निकले हैं। यही
समस्त मत विषयका भ्रात्यन्तिक भ्रभावाद निवर्तित
करते हैं। इसके हारा इन समस्त मती का प्रमायस्य
स्थापित होता है। सर्वे वालालन्तरमें को समस्त फल
मिन्तता, वर्तमान समर्थमें इसका होना भ्रमभव
रहने भ्रति ही इसका प्रमाण है। जिसका फल तत्चणात् देख पडता, इस प्रकारके हिसका तथा सर्थादिनिवारक मन्त्वादिका प्रामास्य, पुरुषान्तर भ्रयोत् विषवैद्य-प्रस्तिका व्यवहार देखने ही समस्त पर

जिनका चरित्र हिन्दू धर्मका चादर्भ रहा, जिनके वाक्यका विखास कर हिन्दू धर्म चक्तता था, वीहादि हिन्दू धर्म विद्वेषी एन्हीं समस्त देवतावीं भीर सुनियों के चरित्र पर दोषारोपण करते थे। वह को समस्त क्षुतक उपस्थित करते, कुमारिन्न उनको भी यास्तीय युक्तिसे खण्डन किया है। उस समय हिन्दू धर्मविद्वेषी यह समस्त क्षुटनके उपस्थित करते थे—

"सदाचरिषु दृष्टी धर्मस्यातकमः साइसं च महता प्रजापतीन्द्र-वशिष्ठ-विश्वामित-पुविष्ठिर-कृष्यदे पायन-भोषाध्वराष्ट्र-वासुदेवाचु नप्रभवीना बङ्गना-मदातनाथ । प्रजापते सात् 'प्रजापतिरूपसम्भेत् स्वा दृष्टितर इति च्यामग्रम-मनदपाद्यस्यरणाद् धर्म-व्यतिक्रमः तत्पद्यस्य च नद्वस्य पर-द्याभियोगाद चर्म-व्यतिक्रमः। वशिष्ठस्य पुमश्ची-दार्तस्य च नद्वस्य पासस्यान् सांहर्सं विश्वामिनस वाखालयां जनम् । योग्रहवत् पुरेरतः प्रयोगः लख्यः पास-यनसः ....विविद्यवीर्यदारेषु प्रतोत्यादनम् । भीषाय सर्वेष्ठभैन्यतिक्रमेणा-वस्तानं पदवीकसः च रामवत् कृतृश्योगः । यन्यसः धृशराष्ट्रसः इत्रा। प्रविष्ठितसः कृत्रीयोजितमाळजाशाविरणयनं चाचावेष्ठाद्वाष्ट्रस्य मेनृतसायण्यः । कृषानुं नयोः प्रविद्यमातुष-दुष्टिस-द्यस्तियो-सुमद्रापरिणयनं सुरापानसः ।"

जो सटाचारी कहे गये. उन्होंने भी धमैका चितर क्रम भीर चिन्द्र-यास्त्रनिषिष दुष्कर्म किया है। प्रजापति, इन्द्र, वशिष्ठ, विखामिल, युधिष्ठिर, क्षणाहै पायन, भीषा धतराष्ट्र, वासुदेव, पार्जुन प्रस्ति प्राचीन धीर ददानी-न्तन हिन्द्वीं सबका धर्मातिम्रम खचित हीता है बद्धाने कन्यागमन किया। वह इसी शास्त्रीय वाकारी प्रमाणित होता-ब्रह्माने प्रत्यूष्में कन्यागमन किया या। वशिष्ठ सुनि पुत्रशोक्षसे कातर हो पालाहत्या करनेको जलमें पैठ पहे। इस प्रकारका साइस्यास्त्र-निविद है। इन्द्रकाग् कपत्नीगमन, इन्द्रपट पर प्रतिष्ठित नइषका परदाराभियोग, विम्बाभित्रका चाण्डाल गाजन, ेविशिष्ठको भांति पुरुरवाका भी व्यवदार, क्षण्यादै पाय-नका विचित्रवीर्यकी मार्थासे पुत्रीत्यादन, भीषाका सर्वे धर्म परित्यागकर प्रवस्थान, रामका पत्नीव्यतीत यज्ञानु ष्ठान, बन्ध धृतराष्ट्रका यञ्चानुष्ठान, बाचार्थ द्रोणके वधके निसित्त युधिष्ठिरका मिय्या व्यवदार एवं कनिष्ठ स्त्राताकर के प्रजित भागीका परिषय, क्रमा तथा प्रशु<sup>र</sup>नका मातुसकन्या रुक्सियी एवं सभद्राका विवाह भीर सरापान सभी आस्त्रविषष है।

कुमारिजने इसके छत्तरमें कहा है—प्रजापतिने षपनो कन्याको गमन किया है, इन्द्र 'शहल्याजार' है—इन सब वाक्योंका ताल्पर्य दूसरा है। इससे ब्रह्मा किंवा देवराजका परस्तीगमनरूप व्यभिचार प्रतिपा-दित नहीं होता।

"प्रजापतिस्तावत् प्रजापासनाधिकारादादित्व द्वाच्यते । स चाक्योदय-तेलाधात्त्वसस्योद्यस्ति सा तदागमनाहेवीपनायत् द्रति तद्व दिखले न ः प-दिख्यते । तस्त्रां, चाक्यिकरणास्त्रयौजनित्तेषणात् स्त्रीपुरुषसं योगवद्यपवारः । एव समस्त तेजः परमेजरत्निमित्ते न्द्रश्च्याचाः सवितेवादित स्त्रीयमान-त्रयाः राजे रङ्ख्याग्रस्यवाद्यायाः चयात्मकजरणः स्तृत्वान्त्रीयैत्यसादनेन वोदितेन पेत्यद्वान्त्रारः द्वर्ण्याते न परसीव्यमिचारात्।"

प्रजापासनका पिषकार रहनेसे प्रजापित ग्रन्द पादित्यका ही बीधक है। यह प्रक्षोदयकाल दिनके प्रारम्भें उदित हो क्रमधः गमन किया करते हैं। उनके पागमने क्रमधः बढ़ने पर वेला उनकी दुहिता कहनाती है। उसी वेलामें पर्णका किरयासक्य वील निवित्त होता है। वही स्तीपुर्वि से योग्गको भांति वयन किया गया है। उमस्त तेलः पदार्थ ऐखर्य है। पत्पव तेलः पुस्को हो इन्द्र नामसे उन्ने ख करते है। दिनमें लीन हो जानेसे पहत्या गब्दका अर्थ राति है। स्पूर्य ही राति स्वध्यास्व प्रव्या कारण है। अहल्या राति जिनसे लीण होती विंवा जिनसे छिदत होनेसे पहल्या जीण हो जाती, उन्हें हो प्रदल्यालार कहते है प्रधांत् प्रहल्यालार गर्द्य प्रवे है। परस्तीव्यभिचार दोवसे वह प्रहल्यालार नहीं कहारी है।

"नड्षेय पुनः परस्त्रीपार्धं निर्मित्तानन्तकालानगरस-प्राप्तरे वात्सनी दुरावारत्वं प्रख्यापितन् । ••••

> विश्वष्टसापि यत् प्रवशीकन्यामी इविध्वतम् । तस्यायमानिमित्तलाङ्गीय धर्मलसंग्रयः ।।

योषि सदाचार: पुरायनुष्ठा। क्रियते स धर्माद्यं लं प्रतिपदीत । यद्यं नामकी घली मनोष्ठयो का व्हिन्दे न स्वत्यक्षेत्र मुख्यार्थं विधिवतिषेधं वर्षिन्यत्ये । यद्यं वर्षा मनोष्ठयं वर्षा वर्षा

या चोक्का पास्तु प्रवापानिकपनीविषक्षता । सापि षे पायनेनेव स्तृतपाद्य प्रतिपादिता ॥ यीवनस्ये व सच्चा कि बेहिनस्यान् समुख्यिता । सा च त्री: श्रीय भूगोनिष्ठं त्यमाना न दुर्थात ॥

त्रीयवधार भूतावतबादमाधयित ..... मने इति चत्रमेवः प्रायधित-ले म इत व्यक्ति न तेस्स सदाचारलामा प्रगमः ।.....यत् , वासुदेवानं न-योग्यपानमातुलदुव्हित्यमन कृतिविद्दं [त्रतात्र विकारसुरामातस्य मे व-चिकामा प्रतिवेदः समुसीष्ट्रीस्त वैद्य चित्रययोगः प्रतिवेदः ।

> वसुदेवाङ्गजाता च कौनी यस विरूधते । म तु व्यवैत सम्बन्धप्रमवे विह्वहता॥ एतेन रुक्तिणौपरिष्यम' व्याख्यातम् ।"

'नहुषने परपत्नी-व्यक्तिचार पापका प्रनुष्ठान कर बहुकाल पर्यन्त प्रजगर हो पापका फल भीग किया या इसके दारा उनका वह दुराचार हो प्रतिपादित हुवा है।

विश्वष्ठने भी प्रविशोक्षमें मोहित हो जो अनुष्ठान किया था, उसका कार्ण सोइ रहा। इसनिये वह धर्म जैसा परिकाहीत नहीं होता । जो सदाचार पुरा सममाकर अनुष्ठान किया जाता, वही घर्गीदर्श कहाता है। सान, क्रोध, लोस, सोह वा शोक प्रस्ति जिस भाचरणका कारण उहरता, उसे विद्वान सदाचार जब समस्तता है। शास्त्रविहित रहनेसे वह भी अतु-ष्ठेय होता है। 'पुचहीना पुस्नाभिलाविणी रसणो ऋतु-मती होनेसे गुरुक्ट क पादिष्ट देवरसे पुत्रग्रहण कर सकती है-शागमके इस विधिके अनुसार क्षणाहै पा-यनने गहने पार्टेग्से बाहरूप खाहजायारे प्रवीत्पा-दन किया था। रास और भीषाने खें इ तथा पिछशक्ति वश्रतः विरुद्धान्तरण क्षिया है। वह सदानार जैसा साना नहीं जाता। प्रतराष्ट्र व्यासके अनुग्रहसे यज्ञका समय देख सकते थे, जिस प्रकार आवर्ष पर्वमें उन्होंने अपने प्रतो को व्यासकी अनुबहसे ही देखा था।

पश्च पाण्डवको एक पत्नी पर विक्डाचरणका जो उत्तेख इवा है, क्षण्ड पायनने खंग उसका विरोध अन्त्रन कर दिया है। पूर्णगीवना क्षणा विदिमध्यसे उद्धित हुगो शीं। मानुषीसे यह किसी प्रकार बनना उत्थव नहीं। वह सूर्तिमती जन्त्री शीं। जन्त्रीको वहुत लोंगोंके उपभोग करनेसे किसी प्रकारका दीव स्नग नहीं उत्ता। ...गुविष्ठिरने द्रोणवधके निमित्त जो चन्नत व्यवहार किया था, उसका उसी उम्मय उन्होंने प्रायक्षित कर डाला। गुविष्ठिरने पीके भी माग्रविक्षत करनेके समसे प्रक्रियला 'प्रनुष्ठान किया।

षासुदेव तथा अर्जु नकों मदापान भीर मातुलदुहिता की विवादको विद्वहाचरण कहा गया है। इसका उत्तर यह है कि सुरा—गोड़ो, पैष्टी भीर माध्यो तीन अकारको होतो है। इसमें पैष्टी पीना ब्राह्मण, चित्रय भीर वैश्वके लिये निषिष्ठ है। गोड़ी तथा माध्यो चित्रय पवं वैश्वके लिये निषिष्ठ नहीं । . . . . सुमद्रा यदि वसु देवको कान्या रहतीं तो उनसे विवाह करने पर घर्जुन-को दोष लगता। किन्तु वैसा नहीं है। . . . सुमद्रा जातिसम्पर्कर बसरामको भगिनो थीं। वह वसुदेवको भीरसजाता कन्या न रहीं। इसके हारा क्लिस्पोका -परिणय शास्त्रविद्य प्रतिपादित नहीं होता ।' श्वन्रीयको यह बात पातो है, इत्सारिस ईम्बर सानते घे या नहीं। स्टीपश्रहरत्वयप्रणेता साधवाचार्य-के सतमें कुमारिसने बेदप्रचारक', होते भी सोमांसा-वार्तिकर्से ईम्बरका नास्तिल प्रसाण किया है। \*

किन्तु उनका वार्तिक घीर टुप्टीका पदने से ऐसा बोच नहीं होता कि उन्होंने नास्तिकताका प्रचार किया था। उन्होंने तन्त्रवार्तिक सिखा है—

" नहि येन प्रमायतं खळापूर्वं कदाचन ।

तेन तत् सर्वेदा लम्यनित्वाज्ञापवतीन्तरः॥"

जिसके हारा कभी प्रामाख्य मिना है, सब दा उसी के हारा प्रमाय करना पड़ेगा—देखाने इस प्रकार प्राहेश नहीं किया है।

"प्रधानपुरुविश्वरपरमाणुकारणादिप्रक्रियाः सृष्टिप्रक्रयादिक्षेण प्रतीतालाः सर्वा मन्त्रार्थं वादशानादेव दृष्यमानसूक्ष्मस्यू खद्रस्यप्रधतिविकारमावदृष्यं नेन च दृष्टस्याः।'

प्रक्षति, पुरुष, देखर, परमाणु श्रार करणादि प्रक्रिया, स्टिश्-प्रक्य द्वारा प्रतीयमान होती है। यह समस्त विषय मन्त्र, श्रधेवाद स्त्रूल तथा स्ट्रस द्रव्य प्रस्ति श्रीर विकार देख कर समस्ता पडेगा।

तन्त्रवार्ति वर्ते उत्त दोनों खानों में सप्ट हो ईखर-का श्रस्तित्व सीक्षत हुवा है। कुमारी (सं वि वि ) कुमारी विद्यतिऽद्य, कुमार-इनि ।

होश्चारिभ्यय। पा १:२:११६। प्राय: षोड्यवर्षीय पुत्रयुक्त, जिसकी कोई १६ सालका लडका रहे।

''पुतिषा ता कुनारिषा विश्वमायुर्वेश्व तः ।'' ( सक्, वा ११ ।वा) कुमारी ( सं० स्त्री० ) कुमार स्त्रियां की प्। वयवि प्रवते । पा । १ । १ १ ९ अविवाहिता कत्या, विश्वाही लड़की । २ कन्या, चडकी। ३ परीचित्युत्र भीमस्त्रिको पत्नी ४ सीता । १ दुर्गाका नामभेद । ६ ग्यामापची । ७ हाद्य वर्षीया कत्या, वारह सालकी चड़की । व नवमित्रका, चमेकी । ८ ग्रुतकुमारी । १० मोदिनीपुष्प, कोई फून । ११ अपराजिता । १२ स्यू जैला, वड़ी इलायची । १३ वन्ध्याककीटकी । १४ तक्षीपुष्प, कोई फून । १५ वर्ते॰ मान कुमारिका अन्तरीय ।

 <sup>&</sup>quot;कैमिन्यु पत्ते ऽभिनविष्टचैता: शांति निरास्त्र' परमेश्वरच ।"
 ( संचिपश्वरताय, ७। १०१)

वह भारतको दिष्य प्रान्त-सीमापर समुद्रके उपकूस श्रचा॰ द॰ धूर्ट छ॰ श्रीर देशा-७७ ३७ पू॰ में
श्रवस्थित है। १२८५ ई॰ की मार्कपालो उक्त स्थान
टेखने गरे थे। क्षमारिका देखी।

१६ होष, जजीरा टापू। पृथिवीका मध्य भाग, जमीन्का दरमियानी हिस्सा। भारतखख्डको क्षमारी कहते
हैं। १० शक्तहोपानन्तर्गत सक्तनदी मध्य एक नदी।
(विष्णुराष, २। ४। ६५) १८ झन्दोविशेष, एक वहर। वह
पोडशास्त्रसे बनती शीर ४ पाद रखती है। १८ वैद्यक
विद्याविशेष, किसी किस्मको गोनियां। वह स्नायुरोगकी महीषध है। कुमारीविटका खानेसे श्रमिन बदता है।

कुमारीबिटिका इस प्रकार बनती है—खर्ण, रीष्य हरिताल तथा खर्णमाचिक समभाग ले १०० भावना देना चाहिये। फिर १ रत्ती प्रमाण विटका बना लेवे है। अनुपान पामक्रवीका रस है।

क्तुंमारीकन्द ( सं॰ पु॰) कुमारीका कन्द, घीकुवारकी जड़।

कुमारीक्री इनक ( चं॰ क्री॰) कुमारीभिः क्रीडातेऽनेन, कुमारी क्रीड करणे खुट् खार्ये कन्। यावादिमाः १-पा १-१३ ( ररः) कुमारीका क्रीडाद्रय, लडकीका खिलीना। कुमारीतन्त्र ( सं॰ क्री॰) कुमार्याः पूजादिप्रकायकं तन्त्रम्, ६-तत्। एक तन्त्र। उसमें कुमारी पूजा प्रस्ति की कथा लिखो है।

कुमारीपाल (सं ॰ पु॰) कुमार्या पालः पालकः, ६-तत्। अविवाहिता अन्या अथवा वाग्दत्ता अन्याका अभि-भावक, सडकीकी परवरित्र करनेवाला।

क्कमारीपुत्र (सं ० पु०) क्कमार्याः प्रपरिणीतायाः पुत्रः विवाहात् प्रागिव जातः दृख्यः, । ६-तत् । १ कन्यकाः कको उत्पन्न पुत्र, विव्याही चडकीका चड़का । २ पुत्रं-जीव, एक पेड । इसका संस्कृत पर्याय—गर्भकरी, षष्ठीपुत्र श्रीर श्रथंसाधकं है ।

कुमारीपुती (स॰ स्ती॰) पुत्र जीव, एक पेड। कुमारीपुर (स॰ क्ती॰) कुमारीणां पुरसवस्थानग्रहम्, ६-तत्। प्रन्तःपुर, जनानखाना, लडिकायो ने रहनेकी कगह।

क्कमारीपूजन (सं॰ क्ली॰) जमारी पूजा देखी। कुमारीपूजा (सं॰ स्ती॰) कुमार्याः पूजनं पूजा, ६ नत्। जन्याकी पूजा, जङ्कीकी परस्तिय। तन्त्र मतसे ऋतुमती न होते षोङ्ग वर्ष पर्यन्त प्रविवाहित कन्याकी पूजा कर सकते है।

तन्त्रमें एक वत्तर वयस्ता कन्याको सन्त्रा, दिव-षांको सरस्ती, तीन वत्तर वयस्ताको विधासृति, चतुर्थवर्षाको कालिका, पचवर्षीयाको सुभगा, क्रष्ट वत्तर वयस्ताको समा, समवर्षीयाको मालिनो, भष्टवर्षव-यस्ताको सुझका, नववर्षवासीको काससङ्घा, द्य-वर्षवासीको भपराजिता, ग्यारङ वर्षवासीको सदायी, वारङ वर्षवासीको भैरवी, व्योद्धवर्षीयाको महास्त्रमी, चतुर्दभवर्षीयाको पीठनायिका, पखद्य वर्षवासीको चेत्रचा श्रीर षोडशवर्षीयाको पीठनायिका कहते है। समारीपुनाक सिय वह सभी प्रयस्त है।

"'एकण्यां भवैत् सन्या दिवयां सा सरखती ।
विवयों च विधामतिं यतुरंगां च कालिका ॥
समगा पखवयां तु यड्वयां च समा भवेत् ।
सप्तमा पखवयां तु यड्वयां च समा भवेत् ।
सप्तमां किनी साचारस्वयां तु कुकिका ॥
नविमः कालसङ्ख्यां द्यमियापराजिता ।
एकारयो च रहाणी दादयस्या च भैरवी ॥
ववीदये महालच्यो दिसप्ता पीठनाधिका ।
चेचचा पखरयमि: योडमें चाक्तिता यथा ॥
एवं क्रमेण सम्यूज्या यावत् पुष्यं न (वयते ।" ( यामच )

कुमारीपूजाप्रयोग इस प्रकार है-सुन्दरी कुमारी-को ज्ञानयन कर नानाविध जलकारसे सजाना चाहिये। भितापूर्वक वाग्भव बीजयुक्त ज्ञमारीके सन्धादि नाम उचारण कर प्रथम जनपदान करते हैं। श्रनन्तर उसकी देवी भावना कर भक्तिभावमें पाद्य प्रद्यं प्रस्ति उपचार द्वारा पूजा करना चाहिये। कुमारीके सत्व्यादि नामीं-में मायावीज योगरी पादा, जन्मीवीज योगरी अर्घ. कूर्चवील योगसे चन्दन, मायाबील योगसे पुष्प चीर सदाशिवसन्त्रसे घुप एवं दीप प्रदान कर पडक्रन्यास करते हैं। उसका विधान है-प्रथम तेजीसय ग्रस्त-वर्ण मन्त्र चिन्ता कर षडङ्गन्यास करना चाडिये। सन्त्र यह है-एँ फ्रीं सीं हेसी क्रमारिके फूट्याय नमः, इं हुं वें हैं जो ड्री ए खाहा ग्रिसी खाहा, ऐं क्षुजवागीखरकवचाय इं ऐं भूरिकस्प्रेखरि नैत्रत्रयाय वीषट् ची प्रस्ताय फट्। तदनन्तर "एँ सिप्रजयाय पूर्ववन्त्राय नमः, ए जयाय उत्तरवन्त्राय नमः"

सन्त पढ़ परिवार पूजा करते हैं। परिवार देवसाका नाम—भास्तर, चन्द्र, दयदिक्पान, सन्धादि, वीर-भद्रा, की जिनी, षष्टादयभुजा, काली घीर चर्छदुर्गा है। परिवारपूजा समापन कर नानाविध नैवेद्य, दुग्ध, चौर, पक्षान, सुरस पद्यक्त घीर समय समय पर प्राप्त उल्लुष्ट द्रव्य चढ़ाना चाहिये। भिक्त पूर्वक पद्यक्त घौर कुलद्रव्य प्रदान कर यथायिक्त सहामन्त्र जपते हैं। कुमारीप्रणामका मन्त्र है—

"नमामि कुलकासिनौ परममाग्यसन्दायिनौं कुमाररतिचासुरी' सकलसिद्धिमानन्दिनौम् ।

प्रवासगुटिकाखन रजवरागवद्यान्विता

हिरण्यतुख्यभूषणां भुवनवाक् कुमारी भन्ने।"

उक्त मन्त्र पाठ कर नमस्तार करना श्रीर कुमारीको दिच्या देना चाचिये । कुमारीपूजाचे निम्नलिखित फल मिसता है—

> "क्षमारीपूर्वम्पव" वस्तु ' मार्डामि सुन्दरि । जिल्लाकोटिसहस् स वस्तकोटियतैरपि ॥ तकार्या पूज्येदावां सर्वेगातिससुद्रवाम् । जातिमेदी न कर्तव्यः क्षमारीपूजने थिये ॥ " ( तनसार )

यतकोटि वलरमें सहस्रकोटि जिल्ला हारा भी कुमारीपूजाका पाल कहा जा नहीं सकता। सव जातिकी कुमारी पूजनीय हैं। कुमारीपूजामें जाति भेद नहीं करना चाहिये।

कुमारीभोजन (सं० स्ती०) कुमार्थाः भोजनम्। कुमारी कन्यावीकी पूजन कर प्राष्टार करानेका विधान। कुमारीष्वग्रर (सं० पु०) कुमार्था खग्ररः, ६-तत्। कन्याकास उपभुक्ता स्तीके स्नामीका पिता। कुमार्थ (सं० पु०) कुस्तितो मार्गः, कमधा०। क्रुप्य,

कुमार्ग (स॰ पु॰) कुल्सिता मार्गः, नमधा॰। कुपय, नीतिविरुद्य कार्य, तुरी पास ।

क्कमार्गगामी (सं॰ व्रि॰) क्षपष जानेवासा, जो बुरो राष्ट्र चसता हो ।

क्कमार्गी, कुमार्गगमी देखी।

कुमालक (सं॰ पु॰) कुमार संज्ञायां कन् यहुल, वा। १ सीवीर जनपद । २ सीवीर जनपदके भिष्वासी। कुमाला (चिं० पु॰) हम्म विशेष, एक पेड़। कुमाला प्राय: युक्तप्रदेश, बस्वई, दिचयभारत श्रीर छोटानाग-पुरमें उत्पन्न होता है। उद्याग प्राय: १० फीट रहती है, पत्र चार-पांच इच लब्बे लगते हैं। पुष्पित होनेका समय च्येष्ठ आषाठ मास है। जुमानाका फल लोग खाते हैं।

कुमि— घाराकानवासी एक जाति। कुमि लोग ब्रह्मकाति के भिन्न प्राखासुक्त हैं। वह देखनें सुन्दर,
ससुख, खर्वाक्ति चीर परित्यमी होते हैं। कुमि प्रधानतः दो भागों ने विभन्न है—किम घीर कुमि। प्राराकानी वन्हें पावाकुमि घीर प्रापकुमि कहते हैं।
वनकी संख्या प्रायः १२००० है। कुमियों की भाषा
कुछ छछ ब्रह्मभाषां मिनती है। वह कहते है—
प्राजकन जहां ख्येन लोग रहते हैं, पहले वसी
पहाड पर वह भी वास करते थे।

क्कमित्र (सं॰ क्षी॰) कुत्सितं मित्रम्। पपकारी बन्धु, खराव दोस्ता। "षच क्रमित्र परिदर मजाई।" (इवसी)

कुमिक्का—ित्रपुरा जिसेका एक नगर। वह पद्या० २३° २८ ह० भीर देशा॰ ८०' ४२ पू॰ में टाकासे २६ कोस दूर भवस्थित है। कुमिकासे तीन कोस पश्चिम सहत् राजप्रासाद भीर दुर्गादिका भग्नावशेष दृष्ट होता है। किसी समय एक सकत प्रासादिमें त्रिपुराके राजा रहते थे। विदुश देखी।

कुमुख (सं॰ पु॰) कुलितं मुखं यस्य । १ शूकर, सूवर । २ रावणका दुर्मुख नामक कोई: योदा। (त्रि॰) ३ कुलित मुखविशिष्ट, बुरे मुंदवाला।

कुमुत् (सं० ली०) की प्रथियां मोदते कु-मुद-किए। १ कैरव, कोका, कुईं। २ रक्तोत्पन, चाल कमन। (ति०) ३ कपण, कुचूम। ४ प्रप्रीत, नाराज। ५ निर्देश, वेरसम।

कुसुद (सं • पु०-क्ली०) की पृथिष्यां मोदते, कु-सुद् सूलिव-सुजादित्वात् कः । काकरणे वनसुगारमा चनवं खानम् । पा ६ १ ४ । (वार्तिक) १ केरव, कोका, कुईं। कुसुदका संस्कृत पर्याय—केरव, चन्द्रकांत, गर्दभ, कुसुत्, धवसात्मस्, कञ्चार, शीतलक, शिश्वकान्तं, इन्दुक्तमल, चन्द्रिकास्मुक, गन्ससीम श्रीर खेतकुवलय है। भावप्रकाशके मतमें वह पिक्किल, सिग्ध, मधुर, श्राञ्चादलनक श्रीर शीतस्व श्रीता है। २ रक्षवद्य, साल कंवल। ३ रीष्य, चांदी। 8 पद्म, नंबल । ५ कपूँर, काफूर । ६ प्रारुमित दीपस्य वर्षपर्वतमेद । ७ दिचणिदिग्गज । ८ विप्णु । ८ वानरमेद । १० विप्णु ने कोई पारिषद ।

"ते विच्यपर्य दा॰ सर्वे सुनन्दकुसुदादय: ।" ( भागवत, ७। ८। ६८ )

११ मेक्के उपष्टभाका पर्वतभेद । १२ सपराज विशेष । १३ देखभेद । १४ कप्याके कानिष्ठ भ्याता गदके पुत्र । १५ राजा उत्ताताविक्तिके कोई विष्यस्त बन्धु । १६ कोई सुद्र सीप । १७ किसी प्रकार गुग्गुल । १८ वाद्यका तालभेद ।

> "एकविं ग्रतिवर्णोङ्घ्, भवेत् ग्रक्षारके रचे । क्रमुदोऽमौक्रदर्यं व ताचे तुरज्ञ चीचके ॥" (सक्कीतदामीदर)

१८ गासारो हर्य । २० कुसुदकन्द । २१ कुसिका । २२ कट्फल हर्य । २३ कोई केतु । वह कुसुदाकार रहता श्रीर एक ही रात पश्चिममें निकलता है। कुसु-दकी शिखा पूर्वकी पहती है। उसके छदित होनेसे दय वर्ष पर्यन्त दुर्भित्त चलता है।

कुमुदक ( सं० पु॰ ) प्रयोख्डरोक, पुंडरिया । कुमुदखख्ड ( सं० क्लो॰ ) कुमुदानां समृष्टः, कुमुदक्रम-खादित्वात् खण्डः । कनवादिमाः खण्डः । पा शराप्रशः (कायिका)

१ जुमुद समृह। २ जुमुदांश। जुमुदगन्या (सं० स्त्री•) जुमुदगन्यशुक्ता स्त्री। जुमुदन्नी (सं० स्त्री०) १ स्थावर विष विशेष, किसी किस्मका असर। २ सविष चौरशुक्ता वृत्त्र, जस्रीकी टूधवाका पेड।

कुमुद्दन्द्र—एक जैन ग्रन्थकार। एन्होंने कर्खाणमन्द्रः (पार्छनाथ) स्तोन प्रश्तिको रचना किया है।

कुसुदचन्द्र—एक दिगस्वर जैनाचार्य । चालुकाराज सिहराज जयसिंहने (१०८८-११४३ ई०) इनका भीर खेतास्वर जैनाचार्य भट्टारक देवस्रिका प्रास्त्रार्थ सुननेको एक सभाको भाष्तान किया था। यह कर्णा-टक्स अष्ठमदावाद पहुंचे। परन्तु देवस्रिने इनसे कहा कि भाष पाटन चित्रये, वहां हमारा और आप-का वाद होगा। नम्नावस्थामें पाटन पहुंचने पर सिह-राजने इनका बडा भादर किया। परन्तु सभामें इनके यह कहने पर कि 'कोई स्त्री मुक्ति नहीं पा सकती' महारानांका भपमान हवा भीर मन्त्री भी इनकी इस वातरे भपमानित चुए कि कपडे पश्ननेवाले जैन मुनि
मुक्तिसे विच्वत रहते हैं। भ्रतएव शास्त्रार्थे में रनकी
पराजित भीर प्रनके प्रतिपची देवस्रिको विजयी
स्वोकार किया गया।
कुसुदनाथ (सं० पु०) चन्द्र, चांद।

कुमुदपान-पङ्गराज देवपासके पुत्र।

( मविष्यमञ्जल १०१४० ) कुसु:प्रिय ( सं० ५० ) चन्द्र, चांद्र ।

कुमुद्वन्धु, क्रमुद्रिय देखी ।

**जुस्दबान्धव** जसदिमय देखो।

ङमुदरागा (सं० स्त्री०) घातकी हच, एक पेड।

क्कमुदवती ( र्स० स्त्री० ) क्रमुदानि सन्ति अस्याम् क्तमुद-मतुष मस्य व:। १ क्रमुदिनी, कोर्रः । २ प्रनेक क्रमुद-

युज्ञ खान, कोकासे भरी हुयी जगह ।

युक्त स्थान, काकास भरा हुया जगह ।
कुमुद्दीज (सं॰ क्री॰) सितोत्मलनोज, कोकाका तुखम् ।
कुमुद्दीजको लाई दनानेको प्रणालीसे भूनने पर भच्छी
लाई निकलती है। बद्धतसे लोग निरस्दु उपवासमें
भसमय होनेसे उसको ( रिवरिक्स-जात न होनेके
कारण) खाया करते हैं। कुमुद्दीजका संस्कृत पर्योय—
कुमुद्दतीनोज और कैरिविणीपल है । भावप्रकामके
मतमें वह स्वादु, रुख; हिम भीर गुरु होता है।

कुमुदा (सं॰ स्त्रि) कुमुद-टाप्। १ कुम्प्रिका, जन्नकुमी। २ गम्भारी ष्टचा३ मालपर्णी। ४ घातकी हच। ५ कट्फला६ देवी विग्रेष।

कुसुदाकर (सं० पु०) झुसुदाना चाकरः, ६ तत्। चनिक कुसुदका उत्पत्तिस्थान, बडुतसे बद्रोती पैदा डीनेकी जगड़।

क्कसुदाच (सं॰ पु॰) १ नागविश्रेष । २ विष्णुके कोई पार्षद ।

कुसुदादि (सं ॰ पु॰) कुसुद भादी येषाम्, बहुती । । पाणिनिका कहा हुवा एक भव्दगण । उसमें कुसुदः, धर्करा, न्यपोध, दक्षट, सद्धट, कद्धट, गर्ते, गर्तवीज, परिवाद, निर्योध भक्ट, कच, मधु, शिरीष, भव्य, भव्यत्य, वल्लेज, यवास, कूप, विकद्धट भीर दगमाम भव्द सम्मिनित हैं। उक्ष भव्दीके उत्तर उक् प्रत्यय भाता है।

क्कसुदानन्द—एक ख्यातनामा पण्डित । उन्होंने अप्टि काव्यकी सुबोधिनी नासी एक सुन्दर टीका बनायी है। क्कसुदाभिख्य (सं॰ क्ली॰) क्वसुदस्ये वाभिख्या घीमा यस्या। रीख, चांदी।

क्षुसुदाली ( सं० पु० ) सहिष पय्यके शिष्य । इन्होंने अधर्य वैदकी कोई शाखा ग्रचार की है ।

क्षस्रुटावास (ंसं० पु० ) क्षस्रुटानामावासः, ६-तत्। १ क्षमुद्रपाय देश, कोकासि भरा हुवा मुख्य। २ क्षस्रुदाः घारस्थान, कोकासे रक्षनिको जगह।

कुसुदिका (सं ॰ स्ती०) कुमुद्द-ठच्-टाप्। १ कट्पल। एसका संस्थात पर्याय—कट्पन, सोमवस्ता, कैटर्य, कुस्मिका, त्रीपणी, मट्टा श्रीर मद्रवता है। २ सुद्र द्वस्य विश्वेष, कीई छोटा पेड़। उसका वीज स्गन्धरुक्त होता है। ३ क्रमदिनी, कीई।

कुमुदिनी (सं॰ स्ती॰) कुमुदानि सन्त्यत्त देशे, कुमुद-पुष्करादित्वात् दनि-क्षीय्। वेव् करादिणी देशे। वा शरारश्यः १ कुमुदयुक्त पुष्करियादि, कीकाकां तकाव। २ कुमुद-समूद्र, कीकाका देर। १ कुमुद पुष्प, कोकाका फूल। उसका संशक्तत पर्योय—कुमुदकता, कुमुद्दती श्रीर सर्वाकारी है।

''श्रीतरची निवनीक्षवयक्षभः क्षसृदिनीकुवकेविकासारमः।'' (समराष्टक) ४ रघुट्विकी माता । ध्र चन्द्रप्रिया, 'चांदनी ।

कुसुदिनीनायक (सं० पु०) चन्द्र, चांद । कुसुदिनीपति, कुसुदिनीनायक देखी।

क्कमुदिनोवनिता ( एं० स्त्री॰ ) सन्दरी स्त्री, खूबस्रत श्रीरत।

क्समुद्दिनीवीक, क्रमुश्वीज देखी।

क्कसदी (सं॰ स्त्री॰) १ वाट्फबाइच, एक पेट । २ गान्धारी इस्त्र

क्कसुदेश, कसुरनायक देखो।

कुमुदेखररस (सं॰ पु॰) यद्माधिकारका रसविशेष,
तपैदिककी एक दवा। स्तत तास्त्र २ भाग और वद्ग
सस्सा १ साग यष्टीमञ्जके कायसे भावना दे और योषण
कर माषार्थ सेवन करना चाडिये। (रसेवसारमंगर)
कुमुदत् (सं॰ ति॰) कुमुदानि सन्तप्रस्मिन् कुमुदेनिः
है सो वा, कुमुदानां भव दति वा, कुमुद-इमतुष् मस्य वः

क्षस्दनकृष्टेतरीभगो ड्महुण्। या ४१२१ ८०१ **क्षसुदयुक्त, क्रोकारी** भारा चुना।

"शंतकेषीय ताराष्ठ क्रमुदान्त च नारिय।" (रहवंश) कुमुद्दती (सं० स्त्री०) क्रमुद्दत् स्त्रियां स्टीप्। १ बहुः पद्मयुक्त जलाधय, कंवलसे भरा हुवा तलाव। २ क्रमुः दिनी, कोका।

"न्ववधित यथा प्रमादी क्रमुरती' न तथाहि दिवसः।" (प्राक्तनक)

३ पद्मका छ्राच । ४ छ्रच विशेष, नीई पेड । उसका
फल विषाता होता है। ५ नागराज क्रमुदकी भगिनी
श्रीर कुश्रकी पत्नी। ६ विभवषाकी पत्नी। ७ कोई नदी।

प्रमुद्द स्वरकी चारमें दितीय श्रुति।
क्रमुद्दतीय (मं० पु॰) क्रमुद्दतीनां देशः पतिः, ६ तत।

चन्द्र, घांद्र । कुसुप्ततीवीज, कस्वान देखा ।

कुमेडिया (सं॰ पु॰) चुद्र प्रस्ति विशेष, एक क्रोटा हायी। कुमेंच (सं॰ पु॰) कुत्सिता देवत् मेधा यस्य, कुमेधा पसिच्। निवनसिन्मनामेषयोः। पा५। ११। सन्दर्मेधायुक्त, वदतमीज।

"बित रुभाय विवकात पर्यक्त कुमेषसः।" (भागवत, २। २० ११) कुमेर (सं॰ पु॰) प्रधिवीका दिखिण प्रान्त, भ्रुव ताराके ठीक नीचेकी जगद्व। पौराणिक मतसे पाताल वा दैत्योंके वासस्यानको कुमैरु कहते हैं।

सुनेश्वसमुद्र (सं॰ पु॰) दिचणमेश्वना पार्ध्व वर्ती समुद्र, सुतुत्र-जनूनीकी वगलका वसर।

कुमैड ( हिं० पु० ) प्रतारण, धीका।

क्षुसैडिया ( र्हि॰ वि॰ ) प्रस्तारक, धोकाक्षात्र ।

कुमेद ( डिं० ) इसर रेखी।

क्षमोदक ( सं॰ पु॰ ) क्षेष्टिंघिकों मोदयिन तस्त्रा भार-दिनायनेनेत्यर्थः, क्ष-मु ्-णिष्-ग्रबुक्त्। दिणा ।

कुम्म ( मं॰ पु॰ ) कुषि श्रन् । बाहुकुग्छ, काठकी सौंगरी ।

कुम्फा—चीनावीकी एक श्राराध्य देवी। सन्तान काम-नासे चीना रमणी उनको पूजा करती है।

१४६५ ई० की चीनके कान्ठन नगरमें बुम्फा नामी एक धार्भिक रमणी त्राविभूत हुवी घीं। वह सर्दरा सन्दिर जाती श्रीर देवार्चना कर श्राती यों। जोगोंने निम्नासानुसार क्षुम्फा प्रेताकानोंसे कथा वार्ता नर सकते थों। एक समय उन्होंने स्वारको असार समभ्र जलसम्ब हो प्राण त्याग किया। जो अयवदेशको तैर धाने पर जोगोंने उठाकर पवित्र भावसे रचा निया और उसने वदले चन्द्रनवासको मृतिको बना कर जला दिया। कान्ठनने पार्षस्य हैनाना नामक स्थानमें कुम्फाका प्रधान सन्दिर विद्यामा है।

्कुम्ब (सं० पु०) १ बाइक्कुग्छ, मो गरी। २ मस्तक्षका श्राच्छादन वस्त्र, सर ढांकनिका कपडा।

्"क्ररीरमस शर्ष विक्रम् वाधिनिहर मि ।" ( यद्य वेद , ६ । ११८ । १) क्रम्बा ( सं० स्त्री० ) क्रिवि वेष्ट ने श्रस्-टाप्। विनिष्धिकधि क्रम्बर्ध । १११ । १०५ । १ उत्तमरूप श्राच्छादन, उम्दा तीरका परदा। जिस वेष्टमके लगानेसे ध्रस्प्रस्य वा ध्रयत्रीय यक्तको देख नहीं सकते, उसे क्रम्बा काइति है।

''तिसित् दोचीनक्षमां मस्या निर्मात।'' (वे तिरोवस हिता)
२ स्थूनधानट, स्थून प्रकृरिचियी, मोटी पंगरखी।
अस्मित (सं॰ पु॰) जनपदविशेष. एक मुक्त।
अस्मित (सं॰ स्तो॰) वृद्धविशेष, एक पिछ।
अस्मित पद्धाववासी जातिविशेष, एक पद्धावी कीम।
अस्मित जोग प्राचीन कस्बोज जातिको एक पाखा
समस्म पहते हैं।

- कुम्बरा ( ६० स्त्री०) कुवि-यत्-राप्-। एकांथेप्रतिपादक विध्यर्थयुक्त वैदिक ब्राह्मणका वाक्यभेद ।

''साम वा गायां वा कुल्यों वा फर्मिव्याहारे दुवतसाध्यायव्यवच्छे दाय।'' ( यंतपथनाद्यय, ११ ! ५ । ७ । १० )

-कुम्भ (सं॰ पु॰-क्को॰) कुं भूमिं उम्मति, कु-उन्भ पूर्णे अच् प्रकस्थादियत् साधुः। १ ब्रिटत् हच। २ गुग्-गुलु। १ स्रिक्तिकानिर्मित अलगावविश्रेष, महोका घडा।

"श्रन' कुमा प्रसिद्धत सुराया ।'' ( ऋक् १ । १२६ । ७)

8 चतव्यक्तिने घिखसं प्रह्मा पात्र, मुदें की हिडिन् यां इसहा करनेका वरतन । प् मेषादि द्वाद्य राधिने मध्य एकाद्य राधि । (Aquaruis) धनिष्ठाका शिषार्थं और यतिभवा तथा पूर्वे भाद्रपद्का पादत्रय उसने रहनेका खान है। राशिवक्षके २०० घंशों के पीछे २० अंध कुमाने है। उसकी प्रविष्ठालो देवता कलसभारी पुरुष है। कुमा चरणरहित, कर्वुरवर्ण, वायुपित्त कफप्रसाति, भूद्रवर्ण, सिन्ध, उप्ण, प्रभेस्तर प्रीर पिस्मिदिक सामी है। वह स्थिर राशि श्रीर प्रानिका चेल है। कुमाराधि दिपद है। उसके वाहुका मूच लिकीण है। उसके उदरमें कुमा नामक लग्न रहता है। कुमा सम्ममें जना सेनिसे मनुष्य चल्लाचित्त, धनवान, असस, परदाररत, महाबलभानी श्रीर सुखी होता है। कुमाराधिका मान ३ दण्ड ५० पल है।

६ परिमाणभेद, कोई तील। दो द्रोण प्रथंवा ६४ वैरमें एक क्षम्भ होता है। ७ इस्तीके मस्तकका सम्मुख भाग, हाथोंके सरका सामनेवाला हिस्सा। क्षम्भ स्थानवे ही इस्तीका मस्तक दोनों त्रोर विभिन्न हो कर्स्व वे उत्थित होता है।

> ''मध्ये न ततुमध्या से मध्यं जितवतीलयम्। इमकुष्या मिनक् त्वाखाः कुचकुष्यनिमी हरिः॥'' ( साहित्यदर्वेण, १० प०)

प्योगकी कोई प्रक्रिया। ८ हचमूल विशेष, किसी पेड़की जह। वह भीषधार्य व्यवहृत होता है। १० विश्वाका पति, रण्डीका खाविन्द। ११ घगस्य सुनिके पिता। १२ कोई दैत्य। वह दानवन्नेष्ठ प्रह्वादके प्रक्र भीर निक्क भेके स्वाता थे। १३ राचसविशेष, कुक्शकर्यके प्रवा १८ वर्तमान घवसपियोकि १८ घ घईत्। १५ वानरमेद। १६ वृद्धके २४ जन्मों में कोई एक जन्म। १७ कोई रागियो। सरस्ती कोर धानन्दी के योगसे उक्त रागिनी उत्यव हुयो है। (सक्तेत्वानोदर) १६ नेवाड़के एक राया। इक्ष राया हिला १८ जैपाल हक्ष, जायफ नका पेड़। २० कट फ ज ह्वा। २१ प्रिप्रयोग १२ पाटना हक्ष।

कुमार्क (स'० पु०) कुमा दव कायित प्रकाशते निश्चल-त्वात् वायुरोधात् स्फीतोदरत्वात् वा, कुमान्ते का । प्राणायासका एक प्रष्टु। कुमाक करनेका नियम निम्नः जिखित है—

दिचिण इस्तके अङ्ग्रह द्वारा दिचिण नासापुट धारण करके वाम नासापुट द्वारा वायु पूरण करनेका नाम पूरक है। फिर दिला इस्त अक्षुष्ठ द्वारा दिलाण नासापुट घीर जनामिका तथा किष्टा द्वारा वाम नासापुट घारण करनेको घारक वा कुस्तक कहते हैं। फनन्तर प्रनामिका तथा किन्छासे वाम नासापुटको घारण करके दिलाणनासापुट द्वारा वायु-के नि:सारणसे रेचक होता है। यह साधारण विधि है। स्टग्वेदीको अङ्गुष्ठ एवं तर्जनो द्वारा, सामवेदीको अङ्गुष्ठ तथा घनामिका द्वारा, यजुर्वेदीको अङ्गुष्ठ एवं प्रनामिका द्वारा श्रीर षष्टवेवदीको सक्षत्र अङ्गुलि द्वारा प्राणायाम करना चाहिये।

> "कुम्भकः पूरको रैचः प्राणायामस्त्रिक्चयः । पूरकः पूरणः वायोः कुम्भकः स्थापनः कचित् ॥ विद्वति रैचरिद वायुः वासेन पूर्ति तीदरः ॥ कुम्भेन घारयित्रित्यः प्राणायामः विद्वत् धाः । भन्नः हो न पुटः याद्याः नासाया दिच्याः पुनः ॥ कनिष्ठानामिकासमास्य वासः प्राणस्य संग्रहे । भन्नः प्रतन्तिमान्तः स्थावेदौ सामग्रायनः ॥ भन्नः सनामिकासमास्य याद्याः सव रथवं सिः ।" ( याजवरका )

जितने चण पर्यन्त वायु पूरण करते, उष्टका चतु-शुंण समय कुमानमें रखते हैं। फिर कुमानने पर्य समयमें रेचन करना छचित है।

पतन्त्र ति मतमें खास-प्रखासके गति विच्छे दको श्रीणायाम कड़ते हैं। प्रासनसिंह होने पेछि प्रापायाम करना चाहिये—

र् 'तिखिन् सित श्वासप्रश्वासधीर्ग तिनिच्छे दः प्राणायामः।" (योगस्त, साधन ४२)

वाह्य वायुक्ते श्राचमन शर्थात् वाम नासापुट हारा श्रांकर्षण करनेका नाम श्र्यास श्रीर कीष्ठस्थित वायुक्ते गासापुटसे निःसारणका नाम प्रश्वास है। इसी श्रास-प्रश्वासकी गतिविच्छे दक्षी प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायामका सामान्य कचण है। कीष्ठस्थित वायुक्ते निःसारण कर धारणा करते समय, वाह्य वायुक्तो पूरण कर धारणा करते समय श्रीर धारणाह्य कुम्भक्षें श्वासप्रश्वासका गतिविच्छे द पडता है। उपरि-उक्त स्त्रक्षे व्याख्यावसरमें भाष्यकार श्रीर भाष्यवाख्यानमें वाचस्रतिने इस प्रकार प्रतिणदन किया है—

"स्वासनज्ये नाह्यस वायोराचनन श्वास: कोष्ठस नायोतिं:सारण '

प्रयास: सयोगितिविच्छे द सभयामाव: प्राणायाम: । रैपकपूरकक्षभकेषास्य यासप्रयासयीगितिविच्छे द इति प्राणायाम सामान्यवचणमेतदिति । तथाष्टि यत वाद्यावयाययय अन्तर्भोदते पूरके तवापि यासप्रयासयोगितिविच्छे द: । यवापि कोष्ठवायुविरेच्य विद्यः । सर्वते रेचके तवास्ति यासप्रयासयोगितिविच्छे द: एवं कुन्यकेऽपि इति ।"

प्राणायाम त्रयका विशेष जचण भी पातश्चन्त्रे उक्त हवाहे—

''वाद्याभगन्तरसम्बद्धत्तिदशकालस' व्याभि: परिष्टप्टी दीर्घ मृद्धः।'' ( ग्रीगस्म, साधन॰ ५० )

प्रखास पूर्वेक गतिके श्रभावको वाद्यवित् श्रधीत् रैचक, खासपूर्वेक गतिके श्रभावको श्राध्यन्तर श्रधीत् । पूरक श्रीर खास तथा प्रखास स्थयके श्रभावको स्तम्भ । वृत्ति श्रधीत् कुश्यक कहते हैं। श्रम्टतविन्दूपनिषद्भें दो प्रकारका कुश्यक कहा है—

"वज्ञकौराखनाचेन वायु क्रता निराध्यम्।

एवं वायुर्ग हीतव्य: कुमाकस्ये ति चचणम् ॥" ( चमतविन्द्र्यनिवत्, १२ )

मृख पद्मनाल के तुल्य बना वायुको निः सारण कर-के श्रवरोध करना चाहिये। इसको एक प्रकारका कुमाक कहते हैं। इसी प्रकार वायुको श्राकर्षण करके श्रवरोध करनेका नामभी कुमाक ही है। गणवान गर देखी

प्राणवायुको प्राकर्षण पूर्वक स्तभानखरूप स्तभान् विक्तिको जुन्मक कहते है। जुन्मक कहनेका कारण यह है कि जुन्ममें जलके नियन रहनेको मार्ति जुन्मक-में भी प्राण वायु स्थिरभाव श्रवलस्थन करता है—

"पानस्तम्बहतिः कुमकः । तिवान् नलनिव कुमे नियलतदा प्राया प्रवस्त्रापाने इति कुमकः ।" (भीजहत्ति ) कुम्म कुमुद्र-स्वाद्धमाग्रस्त सामक सम्मनियानकारः ।

क्षुक्षक्षम्ह—स्राह्मगर नामक स्मृतिसंग्रहकार। क्षुक्षकरेचना (सं० स्त्री०) जैपासहस्र, जायफलका पेड ।

पड़ा इन्म्यकर्ण (सं॰ पु॰) इन्मी इत कर्णों प्रस्य, बहुत्री०। १ राज्यसिवियेष। सुन्मकर्ण रावणका मध्यम स्वाता रहा। विस्तवा सुनिके श्रीरससे राज्यसकी कन्या कैनसी के गर्भमें उसने जन्म लिया था। रामायणमें इस प्रकार वर्णित हुवा है—

ं महामुनि वियवातपस्था करते थे। पिताके माहे मसे कैकसी जाकर उनके निकट उपस्थित हुयौ। सुनिने उसे देख कर कहा था—

'भद्रे! तुम विसन्नी नन्या हो ? फिर इमारे निकट-

किस कारण प्राकर धपस्थित इयो हो।' कैंकसीने पधीमुखी होकर उत्तर दिया—'भेरे पिताका नाम समानी है। उनके श्रादेश प्रतिपालन करनेकी ही में श्रापके निकट शायी हुं। श्राप श्रन्तर्यामी है। शाप अपने आप समक्त जायेंगे-में किस कारण श्रायी हूं।' क्यित् काल पीछ सुनि बोल चठे- तुन्हारे तीन पुत भीर एक कन्या होगी। प्रथम दो पुत्र प्रतिभय दुस-रिल निकलेंगे, देवल कानिष्ठ पुलकी धर्में सित उन्हेंगी।' राह्मसी वर पाकर चली गयी! क्रामधः उसके तीन प्रस्न भीर एक कन्या हुई। उसीके दितीय प्रस्नका नाम क्रमान पेथा। क्रमान पंयास्त्रान में ही प्रति-श्रय दुवंत ही गया। उसकी प्रमित पराक्रमसे सकल देवता सर्वंदा सम्बद्धित रहते थे। मातामहके उपदेशसे वक तीनों भातावोंने होरतर तपस्या घारमा की। उन की तपस्थारे सन्तष्ट हो ब्रह्मा वर देने चले थे। उस समय देवगण भीत होकर उनसे कहने लगे-'वर न पान पर भी ज़ुक्म कर्ण घत्यन्त दुर्दान्त ही गया है। यदि उसे पापने वर दे दिया, तो फिर विस्वनका निस्तार नहीं । ब्रह्माने चिन्ताकर सरस्रतीको क्रम्भ क पाँके निकट भेजा था। पोक्टे ब्रह्मा उपस्थित हो कर कदने लग-'राचर ! हम वर देने की प्राये हैं। की प्रभीष्ट हो. प्रार्थना करो। क्रमाकर्णने कहा-'ब्राप ऐसा विधान कौजिये. जिससे में सर्वटा निटामें ध्येतन रह सक्ं। अद्या 'तथास्तु' कह कर चले गरे। अनन्तर रावषने उत्त संवाद सुना था। उसने जाकर ब्रह्मारे बहत प्रार्थना की उन्होंने सन्तष्ट होकर कहा या-'क्रह मास पीछे एक दिन क्रुश्नकर्ण जागरित होगा। किन्तु भकास निद्रा भङ्ग होनेसे निस्य एसका मृत्य या जायगा।' पीक्षे दुष्टमति रावणने श्रीरामः चन्द्रजीके साथ प्रथमवार युद्धमें पराजित हो क्रिक्सकर्ण को अकास जगाया था। इसीसे क्रमान पैने सीराम-चन्द्रजीके साथ युद्ध करके प्राण परित्याग किया। ( शमावय, उत्तरकाग्ड )

जेन पद्मपुराणमें लिखा है-

कौतुकसंगत नगरके राजा व्योमविन्दुके नंदवती नामक रानीके गर्भने कौथिको भीर केकन्री ये दो कन्या उत्पन्न हुई। जिसमें प्रश्लो यज्ञपुरके श्रिष्ठित राजा विश्ववको व्याही गई भीर इसके वैश्ववण पुत्र हुशा। दूसरी केंकसी, पातास चंकाके खामी सुमासी-का पुत्र रत्नश्रवा जव विद्या सिंह करने पुष्पक नामा वनमें गया तव उसकी परिचर्या करने पिताने रख दी शीर जव विद्या सिंह हो गई तव उसके साथ व्याही गई।

एक दिन वेबचीने रातिके श्रंतिम प्रहरमें तीन खप्न देखे—गर्जता हुआ चिंह, चमकता स्यं, और पूर्ण चंद्रमा। फन खरूप उसके यथाक्रमसे मानी रावण, तेजली कुभाकर्ण श्रोर शांतस्त्रभान विमीषण ये तीन पुत्र हुवे। तीनो भाईयों ने भीमनामक वनमें जाकर मंत्र जाप हारा श्रनेक विद्यायें सिंह कों। श्रीर उनमें कुमाकर्ण को सवैद्यारिणी, श्रितसंविधेनी जंभिनी, व्योमगामिनी श्रीर निद्राणी ये पाच विद्या हाथ लगीं। कुमाकर्ण धार्मिक, श्र्रवीर, जैन्यास्त्र श्रवित पर जो मनुष्य रहते है, वे विद्याघर कहनाते हैं। उनहीं से एक कुमाकर्ण था। (शतवा पर्व)

महाभारतके मतानुसार पुष्पोत्काटाके गर्भंसे क्षान्य-कर्णने जन्म लिया भीर रामानुज लक्ष्मणसे युद्द करके प्राप्त त्याग दिया था। (भारत, वनदर्व)

क्रत्तिवास-रामायणमें क्रश्नक्य की माताका नाम निकाम उक्त इवा है। उसके क्रश्न भीर निक्षम नामक दो पुत्र रहें।

२ मेदपाटके राजा। वह प्रसिद्ध वासुधास्त्रकार मण्डनके प्रतिपालक थे। ककराण देखी।

३ 'पाठार द्वकोष' नामक प्रत्येक रचिता।
कुम्मक्षण महेन्द्र — एक विख्यात सङ्गीतमास्त्र । उन्हीने संस्कृत भाषामें सङ्गीतमीमांसा, सङ्गीतराज चीर
गीतगीविन्दकी 'रसिकपिया' नाम्ती टीका रचना
की है।

कुम्मकामना (सं॰ स्त्री॰) १ कामनामेद, कि नी प्रकार का पाण्डुरोग। कानाधिकांचे खरीभूता कामना कुम्भकामनामें परिणत ही जाती है। विम, प्ररोचक, चौर ज्वरादिक रफ्रनेसे क्षुश्रकामला श्रमाध्य है। (माधवनिदान)

कुम्भकामलाका सृष्टियोग यह है—बहुडे काष्ठके प्रानिसे सच्डूरको जला क्रमधः द्वार गोसूत्रमें निचेप करते हैं। पोक्टे छसे चूर्ण कर सधुके साथ सेवन करना चाहिये। पान्ड्रोग देखो।

कुष्प्रकार (सं॰ पु॰) जातिविशेष, एक कीम । अञ्चलेवर्त-धुराणके मतर्ने—

> "विश्वकर्मा च यद्वायां वीर्याषानं चकार सः । तसी वमृद्धः प्रवास नवे ते थिल्पकारिषः ॥ १८॥ मालाकारकर्मकारग्रक्षकारज्ञविन्दकाः । कुम्भकारः कोखकारः पदेते थिल्पनां बराः॥ २०॥" (ब्रह्मख्खः, १०म षध्याय)

विश्वक्रमिक श्रुद्रस्त्रोमें वीर्याधान करनेसे नी प्रकार-के श्रिच्यकारी उत्पन्न हुने थे। सालाकार, कर्मकार ( लीहार ), श्रष्टकार, क्रुश्चकार श्रीर कांस्यकार (क्रसेरा) इन्ह श्रेणी श्रपर शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। करेत देखा।

भागैवरामोत्त जातिमान्नाको देखते—
"पहिकात गोपकन्यायो कुलालो जायते ततः।"
पहिकासे गोपकन्यानि गभैमें कुन्भकार जातिको
-सत्यन्ति है।

प्रश्रामप्रतिमं भी अभाकार जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार विवित द्वयो है। इत्यामकीक जाति-सालाके सतमें -

- "पहकाराज तैलक्यां क्रम्भकारी बसूब ह ।"

यहकारसे तैसकी (तेसन)के गर्भेमें कुकाकार इत्युक्त हुवा है। फिर निम्मलिखित वचन भी मिसता है—

"वैद्यायां विप्रतसीरात् कुशकार स सचाते ।"

्र वैद्याने गर्भमें विषये उत्पन्न होनेवासी जातिको कृष्यकार कहते है। किन्तु उत्त विषय पर सतभेद इ.ट होता है।

युक्तप्रदेशमें ऐसे भी प्रथक् सत सिसता है कि बाह्मणसे चित्रियाके गर्भमें सुक्तार उत्पन्न हुवा है।

प्राचीन ग्रन्थादिमें इन सक्त जातियों के उत्पत्ति-सम्बन्ध पर एक मत प्रायः देख नहीं पड़ता। पन जातियों ने उत्पत्ति स्थान पर एक श्रक्ता
प्रवाद प्रचलित है। जुन्म नारों ने स्थान तुसार महा
देवने विवाह समय जुन्म का प्रयोजन पड़ा। किन्तु
उस समय जुन्म बनाना कोई जानता न था। उसी
समावमें पड़ महादेवने अपने गन्नदेयनी बदाच
मानासे दो बद्राच निकाल एक एक प्रविष्ठ महादेवने
दूसरेसे एक स्त्रों को बनाया था। उन्हों ने महादेवने
विवाहका घट प्रसुत कर दिया। उत्त स्त्रीपुरूषसे ही
जुन्म कार आपने चन्न पर महादेवनी मूर्ति प्रतिष्ठा कर
पूजा करते और अपना उपाधि 'बद्रपान' लिखते हैं।
जातिविभागने सध्य वह नव भाखाने ही अन्तगत
कहें जाते है।

कुक्षकार स्रिक्ताके जलपात, रत्यनपात, प्रक्तस प्रस्ति बनाते श्रीर उन्होंको विच कर शपनी जीविका चलाते हैं। स्थानभेदसे उनके भिन्न भिन्न सम्प्रदाय पाये जाते हैं। उनकी उपासना, शाचार-व्यवहार श्रीर सामाजिक श्रवस्था भी स्थान भेदसे भिन्न भिन्न हो गयी है।

युक्तप्रदेश और भारतके श्रन्थान्य स्थानमें कनीजिया, इधिलया, सुवारिया, वरिधया, गदिहका,
कस्तूर और चौहानी कुम्हार मिनते हैं। उनमें
वरिधया वैन श्रीर गदिहया गर्थे पर मही लादते हैं।
चौहानी श्रपनिको ब्राह्मण श्रीर चित्रय उभय जातिके
सम्मिश्रपचे छत्यन बताते हैं। युक्तपदिशमें प्रायः
५ सच कुमानार रहते हैं। श्रकेले गोरखपुर श्रस्तमें
ही टाई साखरे कम कुम्हर न मिलेंगे।

दाचिणात्मने वस्वई प्रसृति स्थानमें भी कुमाद्वार जातिका वास है। जिन्दी भाषामें छन्हें कुम्हार कड़ते है। जनका प्राचार-व्यवदार भी कुछ स्वतन्त्र है।

वक्षदेशके भिन्न भिन्न खानों में २० धकारकी विभिन्म कोणों के क्षमार मिलते है। उनमें वह्मिया, काले थीर छोटभगिया जान रंगके बरतन बनाते है। राजमहिलयों की भाषा बंगला और हिंदी मिस्रित है। ढाकामें बहुतसे नानकशाही कुम्हार रहते हैं। कुम्भकारों में वैशाखनास महादेवकी पूजा होतो है।

आह एकादम दिवस किया जाता है। मगहिया क्रान्हार प्रन्यान्य हिन्दू क्रुग्भकारों से पृथक् हैं।

पावना पञ्चलमें चौरावी कुन्भार रहते है। उनका जल बाह्मण व्यवहार नहीं करते। चौरावी खेणीके सम्बन्धों एक प्रवाद प्रचलित है। किसी दिन मुर्पिदा-वादके नवाब उनके निवासक्यानकी घूमने गये थे। उसी समय कुन्भकारों ने उन्हें मृत्तिकाकी कितने ही फल चौर पुष्प उपहार दिये। वह ऐसे सुन्दर वने थे, कि नवाबने प्रीत हो कुन्भारों को प्रथ पाम पुरस्तार दे डाले। तदवध वह चौरासी नामसे ख्यात है।

कहते है कि मुर्शिदावाद भीर हुगलोके वारेन्द्र कुम्भकार भादि रुद्रपालके पुत्रों में किसी एकसे उत्यन हुने है। किन्तु वह व्यक्ति प्रपनो भगिनोके साथ कुनार्थमें किस था। मुर्शिदावादमें दासपाडा श्रेणोके भी कुन्हार रहते है। प्रवादानुसार वह रुद्रपालके दासीगर्भ-सम्भूत पुत्रसे उत्यन्न है। कह नहीं सन्नते—स्न प्रवाद कहां तन सत्य है।

एडीसाने जगनायी कुन्हार चपने गोनने चटुमुत चटुमुत नामों के सम्बन्धमें पूछने पर वताते हैं— "हमारे गोनने सम्बन्धमें पूछने पर वताते हैं— "हमारे गोनने सक्जपादियुख्य मुनि रहे। उन्हों ने दश्चयक्तमें जानर महादेवके भयसे यही समस्त क्य धारण कर पखायन किया।" वह ख ख गोनने नामा-नुसारी जीवके प्रति प्रभूत दया तथा भिक्तप्रकाय करते भी। उनका वस भयवा कोई चनिष्ट करनेसे सदा दूर रहते हैं।

पूर्व बक्क कुश्वकार खगोव्रमें विवाह करते हैं। किन्तु मगिहरों और विदारके अधिकांग अन्यान्य कुन्हारों के मध्य खगोव्र, मातुलगोव्न, पिद्यमातुल गोव्र अथवा माद्य-मातुल गोव्रमें विवाह प्रचलित नहीं।

ुं सगदाधी सुन्हार परस्पर पादान प्रदान करते है। उनमें गान मत्सकी पूजा भी होती है।

धर्म सम्बन्धमें प्रवादातुसार सहादेवसे खुत्यन होते भी अनेक कुत्मकार वैष्णव सम्मदायभुक्त है। बङ्गास्के कुन्हार अपर शिल्पकारों की मांति विश्वकार्माको पूजते हैं। जगनाधियोंने राधाकष्ण भीर जगनाथको पूजा होती है। नानकपन्थी गुक्त नानक मुद्दिको भर्चना करते हैं। जगनायो कुम्हार घपना चाहिपुक्त होनेसे कद्रपालकी मूर्ति निर्माण कर पूजा करते है। वह रुद्रपालकी मर्तिको राधा और कणाकी मूर्तिके मध्य-खलमें रख देते है। घग्रहायण मासकी ग्रुक्ता वष्टीको उज देवताकी पूजा होती है। चैत्र मासमें कुछ कुम्य-कार विस्ववासिनीको पूजते हैं। विहारके कुम्यकारों में सर्पोंके देवतावोंको पूजा प्रचलित है। छोटा नागपुरके कुम्यकार गार्थ और पनार्थ देवतावोंको पुजते हैं।

सकल क्षमाकार स्टत व्यक्तिका दाच करते हैं। कहीं एक मास, कहीं दग्र दिन श्रीर वारह दिन श्रमीच रह पीके श्राह किया जाता है।

\_ सखनजवाली कुन्हार महोते श्रच्छे श्रच्छे व्रतन भौर खिलीने बनाते हैं।

कुम्प्रकार (सं पु ) १ सर्प विशेष, नोई संप। २ कुक् भएची, किसी किस्प्रका जंगची मुरगा। ३ कोई प्राचीन कित। चिमेन्द्रने श्रीचित्यविचारचर्चामें कुम्भ- कारके नामसे उनकी किता उड़ त को है। कुम्पकारक (सं पु ) कुक्क भएची, एक जङ्गची मुरगा। कुम्पकारक (सं पु ) पु । चुद्रकुक्क ट विशेष, एक कीटा सुरगा।

कुष्मकारिका ( पं॰ स्त्रो॰) १ क्रुन्यास्त्रन, काना सुरमा। २ वनकुन्या, जङ्गनी क्रुन्यो। ३ मनःशिना, मनसिन।

कुम्भकारी (सं॰ स्त्री॰) कुम्भकार-कीप्। टिब्टायम, ह्यसः न्दर । या शाराधः १ कुम्भकारपत्नी, कुम्झारिन । ३ कुल-खास्त्रन, काला सुरमा। ३ वनऊत्तस्या, जङ्गको कुलयो। ४ मन:ग्रिसा, मैनसिस।

कुम्भकातुक ( सं॰ क्रो॰ ) घोल, महा ।

कुम्भनेतु (सं॰ पु॰) एक चसुर। कुम्भनेतु सम्बरा-सुरके यत प्रत्नों के सध्य एक पुत्र रहे। सम्बरासुरके युवर्मे काणापुत्र प्रदा्काने उन्हें सार डाला।

( द्वरिन श,विष्यपन , १६३ छ० )

कुम्भकोष (सं ॰ पुं०) १ कुम्भको कोष, घडेका कोना। २ जनपद विशेष, कोई सुस्क। कुम्भकोष कुम्भघोषम् नामसे विख्यात है। क्ष्मघोषम् १७३। कुम्भवीणम्—मन्द्राजके पन्तर्गत एक तीर्थ। उत्त तीर्थं कावेरी नदीके तीर तम्बाधुर (तन्त्रीर) चे **उत्तरपूर्व २३ मील दूर अवस्थित है। प्रसिद्ध चिदम्ब**र तीर्थंसे रेलपय पर जानेमें पांच चएटेसे ल्रह कम समय लगता है। झमसघोषम बराबर तन्द्रापुरवाली राजावी'ने श्रधीन था। स्तन्दपुराणने मतमें 'प्रजयने समय शिक्य (शिक्ष चर) में रख एक क्रमभ (घडा) श्रमत महामेर पर लटका करके रख दिया गया था। प्रस्यका जल बढते बढते शिक्य पर्यन्त पहंचा श्रीर क्रमभ खुव गया। फिर वह बहते बहते दिखण दिक्को चलाया। श्रेषको प्रलयान्तमं इसी स्थान पर वह श्रा गिराः भौर उसकी नासा (टॉटी ) टूट जानेसे श्रस्त निकल पड़ा। भगवान् श्रङ्करने देखा कि श्रमृत गिर-नेसे उस खल पवित्र हो गया था। वह इस स्थानको तीर्थभूमि समभ सिङ्गरूपरे त्राविभू त हुवे । यही लिङ्करिव इस स्थानके प्रधान देवता कुम्भेखर हैं। \* क्रमभकी नासा (टोंटी) से तीर्यंका नाम क्रमभघोण पष्टा है।

कुक्स घोण किसी समय चोल राजावों की राजधानीया। करिकाल राजा एक स्थानके यासनकर्ता रहे।
विदस्तरके ब्राह्मण् दीचित कष्ठलाते श्रीर संस्थामें
तीन सहस्रमान पाये जाते थे। चित्रमाहात्माके मतानुसार एक तीन सहस्र दीचित पद्मयोनिक श्रादेश्ये
- वाराणयोमें जाकर रहे। स्थलपुराणको देखते जव
पद्मम सनुके पुत्र गौड़राज खेतवर्ण वा हिरणावर्णः
विदस्तरमें थे, तब वष्ठ विदस्तरके भाकाश्रद्यी श्रष्ट्यः
विदस्तरहस्य देवके पादेश्ये एक तीन सहस्र दीचित
स्तदेशको ले गये। एनमें प्रत्येक स्ततन्त्र श्रकट पर
बैठ वहां पष्टुंचा था। उनके समवेत होनेके स्थानको
कनकसभा कहते हैं। स्थलपुराणोक्ष मधुराके सुन्दर
पाराक्य एक कनकसभामें उपस्थित होते समय कुन्धकोण देख गये। फिर किसीके मतमें ६० दशम शता-

व्दते मध्यकाल चोलराज वीरचोन रायने कनकसभाको निर्माण किया।

कुक्सघोणमें इस प्रिष्ठ मन्दिर हैं—१म कुक्सेखर, २य सोमेखरखामी, ३य नागेखरखामी, ४र्थ पार्ट्स-पाणिखामी, ५म चक्रपाणिखामी, श्रीर ६ष्ट रामखामी।

श्रष्टाय खुष्टाच्यले श्रिवभागमें तन्द्रापुरके नायक-वंशीय शिवप्या नायक पीत रहुनाथ नायक ने राम-खामीका मन्दिर वनवाया था। नायक राजा वेण्य रहे। सुतरां श्रनुमान होता है कि श्राक्षेत्राणि श्रीर चक्र-पाणिका मन्दिर भी उन्हों ने हाथ बना था। चीतराजा श्रेव रहे। इप्रलिये सम्भव है कि खुष्टीय सप्तम शता-व्यको उन्हों ने दूसरे ३ शिवमन्दिर वनशाये हों। न्यूनाधिक ५ शत वत्सर पूर्व लक्ष्मीनारायणस्वामी नामक एक व्यक्तिने शिवमन्दिरों का संस्कार तथा परिवर्धन कराया श्रीर सेवानिविद्यके लिये निष्कर भूसम्पत्तिको क्षय करके सगाया था। स्वर्गीय चन्द्री-नारायणस्वामोको प्रस्तरमूर्ति श्रद्यापि देवालयमें विद्य-मान है। पूजक प्रत्यह उसकी भी पूजा करते है।

भगवान् ग्रह्मराचार्यके प्रसिद्ध ख्रङ्गेरि सठका एक याखासठ कुन्भकोणं में वर्तमान है। सठाध्यच भी ग्रह्मराचार्य ही कहाते हैं।

क्षभाषीणका सुष्ठहत् गीपुर भारत विख्यात है। उसमें शिल्प श्रीर कारूकार्यकी पराकाष्ठा प्रदिश्ति हुयी है।

कुमाचीण नगर प्रधिक जनाकीण है। उसमें प्र इलार के सम लोग नहीं रहते। हिन्दुनों में से कड़े पीछे २० इत्राह्मण हैं। प्रति वर्ष देवालयमें प्रनिक उत्सव होते हैं—मिषमा समें चेत्रोत्सव, २ ऋषम मासमें १० दिन पर्यन्त वसन्तोत्सव (इस समय भगवान् वसन्त वायुक्ते सेवनको वहिगेत होते हैं), ३ कर्केटमास ७ दिन तक पवित्रोत्सव, ४ कन्यामा स नवरात्रोत्सव, ५ तुलामा १० दिनतक भूलनोत्सव, ६ घनुमा स २० दिन पर्यन्त वेदाध्ययन एवं रयोत्सव, मकरमा स जम्बत्ती छोत्सव (तिय्यन) श्रीर मीनमा मा द्वाप्त हो त्यव। एतट्यतीत प्रति १२ च वर्ष माच मासको महा-क्रियना मेला लगता है।

नेपाली बीहोंके खयम्युपुराषमें एक कुथेयर देवका छहे छ मिलता
 किर कुथाणीय खान भी कुथतीर्ष नामसे वर्षित हुवा है। (खयम्यु पुराष, ४८ घ०)

कुक्षे स्वर श्रिव लिङ्गाकार है। चक्रपाणि दण्हाय-मान विष्णुकी मूर्ति हैं। श्राङ्ग पाणि श्रीवनागकी श्रय्या पर अर्धशायित विष्णु हैं। छनकी नाभिसे प्रदा छित हुवा है। रामस्वामीके मन्दिरमें धनुर्वाण-हस्त स्वीराम, कस्मग श्रीर सीताकी मूर्ति विराजित है।

क्षमधोणमें एक कालेज श्रीर भनेक संस्कृत विद्या-चय विद्यमान हैं। एतद्भिन्न जीनखाना भीर पान्य-निवास (सराय) भी बना है।

कुम्भचक (सं॰ पु॰) एक चक्ता । चक देखो। कुम्भज (सं॰ पु॰) कुम्भे जायते, कुम्भ-जन्हा १ अगस्त्र सुनि। "कहज्ञभन कहं विष्ठ चमारा।" (त्त्वमे) २ द्रोणाचार्य। ३ वकद्वच, चमस्त्रका पेट। (ति॰) 8 कुम्भजात, घडेसे पैदा।

कुम्भजन्मा (सं• पु॰) कुम्भ जन्म उत्पत्तिर्थस्य । सगस्ता सुनि ।

कुम्भडिका ( सं०स्त्रो॰ ) कुप्पाग्डशाचि, किसा किस्प्रका धान ।

कुम्भतुस्वी (सं० स्त्री०) कुम्भ इव तुस्वो, सभैधा०।
१ खडत तुस्वी, गलक हू। उसका सस्त्रत पर्याय—
कुम्भालावु, गोरचतुस्वी, गोरची, नागालावु, घटाभिधा और घटालावु है। वैद्यक निष्यु के मतर्भे—
वह सधुर, घीतल, तर्पण, गुरु, रुच, पुष्टिकर, गुक्रवर्धन, वलप्रद, वित्तनाधक और गर्भणेषक होती है।
कुम्भदासी (सं० स्त्री०) कुम्भस्य वैद्यापतिर्दासी,
६-तत। १ कुटनी, कुटनी। २ कुम्भिसा।

कुम्भनदास—हिन्दी भाषाके एक व्रजनासी कवि। १५५० ई० को यह विद्यमान रहें। कुम्भनदास यक्त-भाषायके शिष्टा थे। कविताका नमूना यह है—

"यसुने रस स्वानिको सोस नदार्स'।

ऐसी महिमा नानि मिलकी सुखदानि जोह मांगू सीई पार्क ॥
पिततपावन करण नाम जीव्हें तरण स्टर किर गर्छ परण करून नार्क कुथ्यनदास गिरिषरण सुख निरखते एही चाहत नहीं पलक सगाज ॥
"तम नीते दुहि जानत गैया

चित्रि कु वर रिसक न दनवन नागों तिहारी पैया॥ " तुमहि नानिकर कनकदी हिनी घरसे पढ़ है मे था। निकटहि है यह खरिक हमारी नागर लेल' वर्रुया॥ देखियत परम सुदेय खरकई चित्र चुडक्यो सुंदर्यमा॥ कुष्मनदास प्रभु मान लई रिति गिरि गोवर्ष'न रैसा॥"

Vol. V. 29

कुम्भनाभ (सं॰ पु॰) कुम्भदद नाभिरस्य, कुम्भ-नाभि-भ्रच्। दैस्यराज विज्ञते पुत्र।

कुम्भपितया— उपायन सम्प्रदाय-भेद। सम्बलपुर जिले-में उक्त सम्प्रदायका प्रधान मध्डा है। इसनी छोड़ मध्य-प्रदेशकों भी ३० गांवोंमें कुम्भपितया जोग रहते हैं। वह सहते कि (प्राय: १८६४ ई०) मलेखसामी नामका एक दैवपुरुषने उनके मतको प्रवर्तन किया था। उनके रूपको वर्षना लिखकर को जा नहीं सकतो। वह हिमालयको भांति उच्च रहे। मलेखसामीने हो प्रथम ६४ व्यक्तियोंको दोजित कारके भपना मत सि-खाया था।

क्रम्मपितया चलेखस्वामीकी मांति उक्ष ६४ व्यक्तियोंको भी देवभावसे पूजते हैं।

वह सक्षल हिन्दू देवतावों को विखास करते, किन्तु किसोको मूर्तिका अस्तित्व नहीं मानते। भीर मूर्तिको नहीं पूजते। क्रुम्भपतिया कहते कि सक्षल देवता देखर-खरूप हैं। किन्तु किसोने देश्वरके स्वस्पाको नहीं देखा। विना देखे कोई कैसे उस मूर्तिको कखना कर सकता है!

रोग द्वोनेसे क्षम्भपितया श्रीषष्ट्र सेवन न करके श्रंखर पर निर्भर करते है। रुग्णावस्थामें केवलमात्र जक्ष श्रीर स्टितकाको ग्रहण किया जाता है।

उनमें ३ प्राप्ता है। तन्त्रध्य २ प्राप्ता तो एककास ही संसारनिर्लित वैरागी हैं। केवल एक प्राप्ता स्टब्स्थ देख पडती है।

कुम्भपितया वैरागी नम्न रहते, केवल किट में वर्ल्स परिधान करते हैं। दूसरे सम्पदायका उनको वडा भाकीण रहता है। एक बार कुम्भपित्यों के कोई प्रधान गुरु आपनी सुन्दरी थिष्या पर भासक हुवे। उसमें किसी किसीने उनसे ग्वानि की थी। गुरुने उक्त संवाद पाकर कहा—'तुम होगो' के लिये कोई भावना नहीं। विधर्मी लोगों को दूसन करने किये हम रमणो- के गर्भसे सहावोर भर्जु न जन्मग्रहण करेंगे।' यथा- काल उस रमणीने एक कन्या हुयो थी। प्रथम छूणा करके किसीने उस थिशुको यहण न किया। गुरुने सबकी पुकार कर कहा था—'तुम्हारे हिये दिन्ता

करनेकी कीई बात नहीं। यही बासिका मन्त्रवस्ये विधमीं लोगोंको ध्वस्त करेगी। इसको ले लो। गुरु-की बातमे सब ठराई पड़े। किन्तु उनके दुर्भाग्य क्रममे वालिकाने इइजोक परित्याग किया। फिरभी उसके छाप कुम्मपतियोंको जो विध्वाम हुवा था, वह कम न पड़ा। गुरु जहां प्रपियनोंके साथ बैठते थे, वहीं एक वेदी बनायो गयो। उनके धिष्य प्रत्यह प्रात:काल उभको देव-देवी समस पूजने सगे।

उसी समय किसी दूसरे दलने सपर गुरुका साम्यय लिया था। उनमें प्रतिकठीर नियम निकाला गया— जो व्यक्ति अपने धर्म प्रतिपालनसे विमुख होगा श्रीर जो मिथ्याभाषा किंवा कोई गुरुतर अपराध करेगा, उसकी शिरुष्टे दला दण्ड मिलेगा।

कई वर्ष हुने, उन्न समाजने १२ प्रचण १५ स्तियोंने साथ जगसाथ देनकी सूर्ति जला देनके लिये प्ररी परंचे थे। श्रीषको दूसरे यातियोंने मालूम होने पर उनका गतिरोध किया। उस समय एक सुम्भणित्या मारा गया श्रीर दूसरे छत हो है मासके लिये कारा-गारको सेन दिये गये। महिनाई सी देवी।

कुम्भपद्यादि (सं ० पु०) पाणिनि उत्त शब्दगण विशेष । इसमें निम्न जिल्त शब्द समितित हैं—कुम्भपदी, एकपदी, जानपदी, सुनिपदी, शूनपदी, गुणपदी, सुत्रपदी, गोधापदी, कन्नेशीपदी, विपदी, दिपदी, दिपदी, दिपदी, दिपदी, दिपदी, दिपदी, दिपदी, क्रिपदी, क्रिप

कुम्भवर्गी (सं० स्त्री॰) कुमार्ग्डोबता, कुम्ह हेकी वेदा। कुम्भवद (सं० ति०) कुम्भ रव सध्यस्थकः स्त्रीतः पाटा यस्य, बद्दती॰। स्त्रीतपाद, सोटे पैरींवाचा। कुम्भपुटा (सं० स्त्री॰) खेतिहस्ता, सफेट निसीत। कुम्भपुष्पी (सं० स्त्री॰) रक्तपाटलह्वं, एक पेडं। कुम्भपुष्पी (सं० स्त्री॰) मचाकुषारण्डी, वर्डा कुम्हडा। कुम्भमस्थूक (सं॰ पु॰) कुम्भे मख्रूकः, पात्रे सिमता-दिलात तत्पुरुषनिपातः। पार्वे विवादशः। पार्रा १। १००।

क्रुपमण्डू क, स्वल्प ज्ञानविधिष्टं, प्रदूरदर्शी, क्रुयंका मेंडक, कम-प्रक्ल, नादान्। क्रुम्भस्थित भेक लिस प्रकार क्रुम्भातिरिक्त स्थानको जा नहीं सकता, एसी प्रकार ज्ञुम्भातिरिक्त स्थानको जा नहीं सकता, एसी प्रकार ज्ञुद्ध ज्ञायतनमें संबंद ज्ञानवाला व्यक्ति उससे प्रतिरिक्त विषयको धारण करनेमें असमर्थे रहता है। इसिस्मुख्य (सं० पु०) क्रुम्भ इव सुक्कोऽग्डो यस्य। एक वैदिक देख। उसका चण्ड क्रुम्भको भांति हुइत् रहा। क्रुम्भमुद्धा (सं० पु०) इरिवंधवर्णित एक दानव। क्रुम्भमुद्धा (सं० पु०) इरिवंधवर्णित एक दानव। क्रुम्भमीका—क्रुम्भ वा पुष्कर योगके उपक्रवर्गे कगनेवाला मेला। क्रुम्भयोगका चपर नाम पुष्करयोग है। स्थानविधिष्ठमें १२ वर्षके पन्तरसे उक्क योग प्राता है।

स्तन्दपुरायमें सिखा है—

"मकरस्यो यदा मानुकादादिव गुरुर्देदि । पूर्विमायां भानुकार गङ्गा पुष्कर देरिता। गङ्गादार प्रयागे च कोटिस्वयष्टः समः ॥"

मकर यथिमें छहस्पित और सूर्य मिलित होने पर यदि पूर्णिमातिथि पड़ती, तो प्रयाग और गङ्गाहार (गङ्गोत्तरी) में गङ्गा एष्कर तुख्य हो जाती हैं। वह कोटिसूर्य यहणके समान है।

''सि' इस 'खे दिनकरे तथा जीवेन सं युते ।

पूर्णिमायां ग्रीकोरे गोदांवयांस्य पुष्करं: ॥

नैषसं 'खे दिवानाथे देवानाथ पुरीहित' ।
सोमवारे सिताष्टमग्रां कावेरी पुष करो सतः ॥
कर्ष ट्रं दिवानाथे तथा जीवेन्द्रवासरे !

अमायां पूर्णिमायां वा क्रणा पुष कर स्वते ॥"

् ( खान्दपुराष, पुष्क्तरख़ख )

स्ये श्रीर सहस्यति सिंह राशिमें मिसित होने पर
हहस्यति वारको यदि पूर्णिमा तिथि पड़ती, तो गोदीवरीमें पुष्करयोग लगता है। इसी प्रकार कृष्णपद्यीय
पष्टमी तिथिको नेपराधि पर सूर्य एवं हहस्यतिके
मिसित होनेपर कावेरीमें श्रीर स्वावण मास हहस्यति
किंवा सोमवारको प्रमावस्या वा पूर्णिमाके दिन कृष्णा
नदीमें पुष्करयोग होता है।

कुम्भयोनि (सं॰ पु॰) कुम्भो योनिस्त्पत्तिस्थानं अस्य, बहुनी॰। १ अगस्य मनि। २ विशिष्ठ मुनि । ३ ट्रोणाचार्थ । ४ ट्रोणपुष्पी द्वच (स्त्री॰) ५ एक प्राप्ता (महाभारत, २१४२) ३०) ६ वक द्वच, प्रगस्तका पेड ।

नुम्भयोनिका (सं० स्त्रो॰) १ द्रोषपुष्पी चुप , एक ं भाड । २ वक हच, त्रगस्तका पेड ।

क्म्भ राणा—चित्तीरके एक राजा। वड मुक्बजीके पुत्र रहै। कुम्भ राणाने १४१८ ई॰को पपने मातुल मार-वाडके राजाकी विशेष सदानुसूति सिलनेपर देखक सिंहासन पर शारोहण किया। मेवाडका श्रदृष्ट बदला चा। धर्मविद्वेषा शत्रु उनके पराक्रमसे पराइत हो क्रमशः श्रवनत दुये। परिणामदर्शी क्रम्भ राणाने श्रपनी श्रमाधारण प्रतिभाने वस घोर विपद पडनेकी संभावना समस पूर्वेर ही तद्वयोगी पायोजन लगा रखा या। इसी समय मालव घार गुर्जर राज्यके दोनों नृपति दिन दिन चित्तौरकी समधिक श्रीष्टक देख देखीयरतन्त्र हो कुम्भको पराजय करनेके श्रीभगा-यसे प्रतिज्ञास्त्रमें प्रावद हुने और १४४० दे॰ को ससैन्य चित्तौर नगरको प्राक्रमण करने लगे। महा-राज क्रम्भने लच्च पाख एवं पदातिक श्रीर चतुर्देश श्रत इस्ती से प्रवस प्रतापरे उभयको पराजय किया श्रीर प्रविश्वमें माचवराज मुख्याद खिलजीकी बांध स्तिया।

चातुल फजसने पपने प्रसिद्ध हितहास प्रत्यमें उत्त चोर संप्रासकी वर्णना की है। उन्होंने विजातीय होते भी कुलाकी उदारताकी प्रश्नंसा कर लिखा है—'कुलाकी सुहमादने निष्क्रति दान की थी। किन्तु उन्होंने सुक्तिके विनिस्पर्मी कुक्ष भी यहण नहीं किया वरन् सासवराजको विगुस उपठीकान दे सम्मान सहकारसे उनके राज्यमें पहुंचा दिया। सह प्रत्यमें लिखा है कि सुहमाद खिलजी कह सासकाल चित्तीरमें प्रवद्ध रहे राणाने विजित सुहमादके सुक्तुट और जयलब्ध मन्यान्य द्रव्यकी जयनिदर्भनस्वरूप भवनी राजधानीमें रखा था। सामरने प्रात्मजीवनने हत्ताक्तमें उत्तेख किया है कि उत्त सक्तट उन्हें राणा संगाके प्रतने उपहार दिया।

विजयसामने ११ वर्ष पीछे राणा सुम्भने एक

विजयस्तम्भ वनाया था। उसमें विजयसाभका समस्त विषय सिखा है। भद्दग्रस्य पाठसे यह वात समभ पडती कि मासवराजने परिग्रेषको सुम्भराणाके साथ वन्स्ता संस्थापन की थी।

कुम्भ नगर घिषकार कर हनूमान् देवकी प्रति-मूर्ति के साथ कई विधान कपाट से गये थे। हनूमान् देवकी उन्न प्रतिमूर्ति चित्तीरके एक द्वार पर श्रवस्थित है। चित्तीरका वह हहत् द्वार 'हन्मान् द्वार' कहनाता है। मेवाडकी रचाके लिये को ४० दुर्ग स्थान स्थान पर विरानमान् थे, उनमें वत्तीस कुम्भराणांके वन-वाये रहे।

शानू पर्वतने शिखरदेशपर परमारीका एक दुर्ग था।
कुस्म राणाने जीर्थ संस्तार करा उसमें दूसरा एक की ह
वनवा दिया। उक्त दुर्ग उनको श्रातिग्रय मौतिग्रद था।
वह सनेक समय उसमें रहा करते थे। उक्त दुर्ग मैं
कई प्रस्तरमन्दिर हैं। एक मन्दिरके श्रन्तभौगों
कुम्भ भौर उनके पिताकी पाषाणनिर्मित दो प्रतिमूर्ति हैं। जिस स्थान पर वर्तमान सिरोही सवस्थित
है, वहीं राणाने वासन्ती नामक दुर्ग बनाया था।
तिक्ष श्रिरोनक्ष श्रीर देवगढ सुरचित रखनेको उन्होंने माचिन नामक दूसरा दुर्ग भी निर्माण करायां।

इसकी छोड़ करके अपर दो कीर्तियों का भी विवरण मिलता है। उनमें एकका नाम कुम्मग्राम है। वह पाव पवत पर संख्यापित है। दूसरी कीर्ति मैवांडके उद्य प्रदेशसमूहके पश्चिम प्रान्तमें सिंद्र-गिरिपयके मध्य प्रविद्यात है। कहा जाता है कि उत्त कीर्तिनिक्षतन निर्माण करनेमें १० करोड़ प्रधिक रोपया लगा था। कुम्मने अपने कीषागारसे प्र लाख रुपया दिया, प्रव-थिष्ट प्रजाने साहाय्य किया।

कुम्भराणा एक सुकवि रहे। उनकी कविता सकत प्राधात्मिक भाषों से परिपूर्ण है। उन्हों ने गीतगोविन्द-का एक परिणिष्ट बनाया था।

मानवराजने जनेक राठोर-सामन्तकी कन्या भीरा वाईके साथ राणाका विवाह हवा। भीरा वाईने कुम्भसे कविता-रचना सीखी श्रीर धर्मविष्यिणी वहत सी कविता रचना भी की श्री। कीरावाई देखी।

भाजावाड्ने सरदारकी एक दुहिताके साथ मार-वाडके राजाका विवाद-सम्बन्ध स्थिर द्वरा था। किन्तु विवाहरी पहले ही ज़ुकाराया उसे हर ले गये। उससे राठीरो' श्रीर सिसीदियो'का प्रशमित विद्रोहानल उसइ उठा था। किन्तु किसी प्रकार कोई राणाका कुछ बना न सका। कुम्भने प्रवस प्रतापसे ५० वर्षे राजल रखा था। कालकी कुटिल गति प्रचिन्तनीय है। उनके पुत्र कदाने गुप्तभावमें कुरिकाप्रहारसे उन-का प्राण संहार किया। क्कम्भराधि (सं० पु०) द्वादश राशिके सध्य एकादश राश्चि। इष्म देखी। क्रम्भरी (सं॰ स्त्री॰) दुर्गा, पार्वती। क्कम्भरेता. ( सं॰ पु॰ ) कुम्मे रेता: कारणमस्य, बहुत्री०। १ घगस्य । २ घग्नि । ''इविषा यी दितीयेन सोमेन सह पूज्यते। रथप्रमू रथाध्वा च क्वम्भरेताः च उच्चते ॥" (भारत, वन, ९१८%) कुम्भलग्न (सं० ह्नी०) कुम्भस्य कुम्भराशेर्वग्नम्दय-कालः, ६-तत्। कुम्भराधिका खदय काल। क्षमभन्ना (सं॰ स्त्री॰) मुख्डिरी, गोरखमण्डी। क्षुम्भवादणी (सं॰ स्ती॰) मृण्डिरि मेद, कोई एक ्रमुख्डी। - क्रुम्भवीज,-जन्भवीनन देखी। कुम्भवीजक (सं० पु०) कुम्भ इव वीजमस्य, कुम्भ-वीज खार्धे कः। परिष्ठफल इच, रीठेका पेड़। क्रम्भशासा (सं० स्त्री•) क्रम्भस्य शासा निर्माणग्रहम्। ६·तत्। कुम्भनिर्माणस्थान, महीने घड़े वननेकी जगह। क्कम्भग्रांचि ( चं० पु• ) स्त्रगाम-स्थात धान्यविश्रेष, एक धान । वह मधुर, स्निग्ध श्रीर वातिपत्तस्त्र होता है। (राजनिवयः) क्षम्भसन्ति (सं० ५०) क्षमायोः सन्धिर्मिलनस्थानम्, ६ तत्। इस्तीने इस्भदयका मिलनस्थान! कुम्भसंभव (सं० पु०) कुम्भः सम्भवोऽस्य, कुम्भ सं-भू भपादाने अप्। १ भगस्य मुनि। २ वशिष्ठ मुनि।

३ द्रोपाचार्य। ४ विण्रा।

''ब्रापव, स विभुभू ला कारवामास वै तप: । क्राद्यितातानी देश्माताना क्रम्भसम्भवः ॥''( इरिवंश, २०१११) कुम्भसर्षिः (सं० क्ली०) एकादशोत्तर यतवार्षिक पुराण प्टत, १११ सालका पुराना घी। वह रचीप्त होता है। (सम्बत) कुम्भन्न ( सं॰ पु॰ ) एक राचस ! (रामायण, ६। ३२। १५) कुका ( एं॰ स्त्री॰ ) कुत्सितहत्या क्रुस्मा उदरपूर्ति-र्यस्या। १ विष्या, रग्ही। २ उत्ता, भरतिया, बटनोई। २ कट्फल इचा ४ प्रश्निपणीं। ५ पाटला इचा ६ ट्रोणपुष्पी । ७ खेत विद्यता । ८ तुम्बी, तींबी । कुभाख्या ( सं॰ स्त्री॰ ) रत्तपाटल, एक पेड़। कुम्भाट ( र्सं० प्र० ) कुम्हडेका पेड । कुम्भाग्छ (सं० प०) कुम्भ इव बाव्होऽस्य, वहुत्री•। १ दैत्यनातिविशेष। उनका श्रण्डकोष सुरमंकी भांति सदद्रा । २ वाणासुरने कोई मन्त्री । (इरिवण, १०५ प॰) (स्ती॰) ३ कुषाखड, कुन्हडा। कुम्भाण्डक ( एं० क्ली०) कुम्भाण्डा एव, कुम्भाण्ड-वन्। कुषाग्ड, कुम्हडा। कुम्भार्खी (सं० स्त्री० ) कुषार्छो, कुम्हड़ा । कुम्भाविष ( सं० पु॰ ) कुम्भस्याविषः, ६-तत्। कुम्भः लग्नका प्रधिपति, श्रनिग्रह। कुम्भारी (सं० स्ती०) कुषारही, कुन्हड़ेका पेड़ । कुम्भाद्री, इभारो देखो। कुम्भाषावु ( एं॰ स्ती॰) कुम्भकारमनाबु:। महा-दुग्धां जातु, गोलं कह्। क्षम्भासिचेत--दिचण कनाङ्गका एक पुर्ख स्थान। वह की रहपुरके उत्तर अवस्थित है। की टीखर लिङ्गके कारणं कुम्भासिचेत्र दिखणापथमें पवित्र तीर्थं माना जाता है। क्षमाधिचेयमाहात्मा नामक संस्कृत ययमें उन हा विस्तृत विवरण द्रष्टव्य है। क्तम्भाद्मय ( सं॰ पु॰ ) क्तम्भनामला, यरकान, कंवल-बाई।

इप्मिका (सं० स्तो०) १ वारिपणीं, उसका संस्कृत

पर्याय-वारिपणीं, खेतपणीं, श्रवकुम्भी, पानीय, प्रवक

षाकायमूसी, ब्राह्मण, जनवल्यन, ब्रम्भी, वारिमूनी,

कुम्भिक, कुलोक देखो।

खमू बिका, पणी, प्रत्नी, खमू जि, खमू की, वारिकणिका कुमुदा शौर दलाढक है। २ रक्तपाटला। ३ नेववलं जरेगिविश्रेष, श्रांखकी पर्सकों पैदा होनेवाली एक बीमारो। वह कुम्भीका वीजके सहणाकार रहने से एक नाम द्वारा पुकारी जाती है! कुम्भिका प्रान्तज एवं विदीण रहती श्रीर वहती तथा फिर भरती है। माधवनिदानमें लिखा है—'वर्लक भन्तमें की पिड़का पर्ड कर फूटती शीर बहती है, वही कुम्भिका है। कुम्भिका कुसीक वीज सहग श्रीर स्विपातज होती है।' ४ पाटल हना। ५ द्रोणपुष्पी। ६ गुग्गुलु। ७ श्रकदोषविश्रेष, एक बीमारी।

कुम्भिकाद्यतेन ( चं॰ क्ली॰ ) नाडीव्रणाधिकारका तेन विशेष, नखम पर लगाया जानेवाचा एक तेन । तेन ४ गरावन, क्षायार्थ नुभीका (जनकुम्भीको जह), खर्जूरी, किपस्य, विल्व तथा उदुस्वराटि पुष्पफल बृचीका फण गनाटु (कचे फन ) कल्ल ४ गरावक भीर वारि ३२ गरावक महीके कोरे वरतनमें भने भाति उवाच प गरावक बचनेसे उतार कीना चाडिये। बस्त्रेष्ठ कान कर उक्त क्षायको मुस्तक, सरलकाष्ठ, प्रियङ्ग लक्, एलापन, नागकेशर, मोचरस, जातीकोष, कोभ भीर धातकोषुष्पका १ गरावक कल्ल डास करके फिर तेनको पकाते हैं। (रसरबाक र

कुम्मितित्तिर (सं• पु॰) तित्तिरपचिमेद, एक प्रकार कां तीतर ।

कुश्मिनरक (सं॰ क्री॰) कुम्मीयाक नरक। कुश्मिनी (सं॰ स्ती॰) स्रीर्वादतक, सीविनी, खुप्रदू॰ दार करेंबिया। २ जैपास तथ, जायर्जसका पेडुं।

"भीरिता क्रियानी चना " (महिनाय, साघटीका, १० १ १८) १९ कुत्थायुक्तस्त्री, घड्ने वास्त्री भीरत । "तास्त्रे विष विजयिर चदक क्रियानीरिव।" (ऋक् १ १ १८१ । १८)

क्रिमनीपास, क्रमिनीवीत देखी।

ं इपृथियी, जसीन्।

कुस्मिनीवीत (सं० क्षी॰) कुस्मिन्या वीजम्, ६ तत्। जैपान, जायफनः।

कुम्मिपाकी (सं• स्त्री॰) कट्फलहच, एक पेड़। कुम्प्रिसद (सं• पु॰) कुम्मिनी इस्तिनी सदः, ६-तित्। इस्तीका सद।

Vol. V. 30

कुत्भित्र (सं॰ पु॰ ) १ किपिनीर, मखुन चुरानेवाना।
- २ घ्यालक, साना। ३ पपूर्ण गर्भका सन्तान, नासुकिप्सिन उस्त या इमलका लडका। ४ शास्त्रसम्बद्धाः,
एक सक्ति।

कुकी ( सं० पु० ) कुम्मोऽस्यास्ति, कुम्मे-इनि । १ इस्तो, हायो । २ वालकों का यनु उपदेवताविधेष । २ कुम्भोर, सगर, घड़ियाल । १ सत्स्यविभेष, कोई महलो । ५ सविष पतङ्गोद, कोई उडनेवाला जहरीला कोडा । ६ यन्त्रिकृति कीटमें द, कोई जहरीला कीड़ा । ७ गुग्गुलु पथवा गुग्गुलुक्च, गूगुल या गूगुल-का पेड़ ।

कुक्सी ( चं॰ स्त्री॰ ) क्रम्भ क्याचि कीए । १ जुद्रकुक्स, क्षोटा घडा। १ पाटना इन । ३ वारिपर्यी,
नलकुम्मी । ४ कटफ्न हक । ५ दन्तीहक । ६ मनती,
कोई खुमबूटार चोन । ७ कुन्तीपुष्यहक. कोई फूनदार पेड़ । वह कीड यम प्रिष्ठ है । उपना चंस्तृत
पर्याय—रोमानु, विटपी, रोमम भीर पर्यटहुम है ।
भावप्रकामने मतानुसार कुम्भी कटु, नपाय, उप्य,
ग्राही भीर वात तथा कफनामक है। प गणिकारी
हच । ८ प्रिन्मिकति कीटमेंद, एक जुहरीला
केडा । उसके काटनेंचे पित्तन रोग उत्यन होते हैं।

कुरमीक (सं• पु॰) दुरमीय कायते प्रकाशते, कुरमी, के कः । १ पुत्रागतुष्पद्य । २ कुर्मिका, जलकुरमी । ३ समप्रदेशका ४ भूकेंद्रचा ५ पाट्यद्वच । ६ प्रक-विशेष, दिलङ्गा विकात सेथ्नकारीकी कुरमीक कहते हैं।

कुरमीकपिडकां (सं० स्त्री०) एक वैदिक देत्यजाति । कुरमीका (सं० स्त्री०) शूकरोगकां उपद्रवमेद्री वह रक्त पित्तवे उत्पद्ध होता है। १ नेव्ररीगविशेष, भाखकी कोई वीमारी।

हुस्मीकी (सं पु ) हुस्मीक वीज सहग्रे एक वीज । हुस्मीधान्य (सं क्ली ) हुस्मीपरिमितं धान्य-मस्य । हुस्मसिक्षत धान्य, घड़ेमें रखा हुवा अनाजी सन्त, याज्ञवल्ला प्रस्ति सं हिताकारीके सतानुसार घालीय हुट्स्वको पासन करनेके लिये अन्ततः एक वर्षका धान्य सञ्चय कर रखना छचित है। धान्यागार प्रथवा कुम्भमें धान्य भर कर रखनेका विधि मनु-संहितामें देख पडता है। (मनु, ४। ७) मेधारिधिने भाष्य में लिखा है—

्<sup>4</sup>कुम्पी डड्रिका । पाय्कान्तिको निचय एतेम प्रतिपाद्यते इति व्यापन्ति।

कुस्मी एक मृद्धाएड है। उसमें छह मासके उप-युक्त थान्य सञ्चय किया जा सकता है। इसिनये कुस्मीधान्य ६ मासका माहारोपयोगी सञ्चित्रीधान्य दि है। किन्तु करुक्तकार कहते हैं—

'वर्ष निर्वाहोचितधान्यादि धनं क्रम्भीधान्यम् ।'

को एक वर्षके व्यवदारको छिति रहता, वही सिद्यत धान्यादि कुम्भीधान्य है। कुव्लूकने सपने कथनके प्रमाणमें याज्ञवल्काका वचन छद्दूत किया है। (नतुमाथ भौर टीका, ४१७)

कुम्भीनस ( सं० पु०) कुम्भीव नासिकास्य, कुम्भी-मासिका-मन् नसादेगः। यन् नासिकायाः संज्ञानं नसन्। पा मा १४११६ ११ क्रूरसपं, खोफानाक सांप। २ वात-प्रक्राति कीटभेद, एक जहरीका कीड़ा। उसके काटने-से वातनिसत्तिज रोग उत्पन्न होते हैं। (स्युन्)

क्षुक्यीनस नाय—एक संस्क्षत ग्रन्थ जार। उन्होंने शब्द-दीर्षिका नामक एक श्रभिधान ग्रीर एक संस्क्षत व्याक-रण रचना किया है।

ंकुक्शीनसी (सं॰ स्ती॰) कुक्शीनस स्तियां स्टीवर्। १ मङ्गारवर्ण गन्धवेकी पत्नी। २ रावणकी मगनी मीर स्वर्ण टैत्यकी माता।

क्रमीयास (सं० पु॰) १ नरकमेट।

का पृष्ट । र जैपासवीन, जायपाल ।

"करमनातुकातापान् क्रमीपाकांच दाक्यान्।" ( मतु १९। ७६ )

को व्यक्ति खरेड परिपोषणके निमित्त पश्चिषी मारके खाता, वड यमदूती द्वारा कुम्भोपाकके तस तैस्र खाता, वड यमदूती द्वारा कुम्भोपाकके तस तैस्र खाता जाता है। (भागवत, १।२६।१३) २ सिन्नपात क्वर भे द। कुम्भोपाक क्वर में नाक से बोहितवर्ण धन रक्त गिरता पौर मस्तक घूमा करता है। (भावमकाव) कुम्भोपुट (सं॰ पु॰) मजपुट। गजपुट देखी। कुम्भोपुट (सं॰ पु॰ क्लो॰)१ कुपाल हन्न, जायफुल

कुम्भीमुख (सं० पु॰) कुम्भीव स्यूसमध्यं मुखं यस्य । चरकोत्त एक व्रवसाग ।

क्षिमीर (सं प् प् ) कुम्भः सीतः कुम्भीरके सली सम्यति मनीपादित्वात् कस्य को वस्तीपे कुमः स दव प्राचरित कुमः-देरन् । ( उपादिकीपे रामगर्मा ११३०१) १ जलजन्तु विशेष, सगर, घड़ियास । उसका संस्कृत पर्याय—नन्न, कुम्भीस, गिलगाद, महाबस, वार्भेट, प्रव्वकिरात, प्रव्व कप्टक, कुम्भी, जलश्का, तालु जिल्ला, दिधागित, पिक्षम्स, महासुस, श्रङ्गमुख गौर जस्तिहा है।

प्राणितस्वविदीं के सतानुसार कुम्भीर संगैद्यप श्रेणीमें गण्य है। वह देखनेमें श्रधिकतर बहदानार गोइ-जैसा होता है। फिर गोहकी मांति क्रम्भीर जलचर चौर श्रमिचर भी है। उसके गात्रमें एक प्रकार का अस्थिमय घरका (खाल) रहता है। वह इतना कठिन पडतां कि तीर, बरकी या बन्टुककी गोसीसे भो नहीं छिदता। गात्रका उपरि भाग देवत रक्ताभ क्षणा वर्ण होता है। बदर और वसके दोनों पार्ख का चर्म क्षेतवर्ण रहता है। उसपर घन काल दिन्दुके चिक्र पड जाते हैं। कुम्भीर चतुष्पद है। सम्मुखके दोनो पाद मनुष्यकी दोनों जुडे हाथों - जैसे होते हैं। किन्तु पोक्टिके पाद भपेकाकत खर्व रहते हैं। समा खकी पादी में चार भीर पश्चात्की पादी में पांच श्रङ्गाल रहती हैं। किन्तु प्रस्थेक पादकी तीन ही मङ्गुलियो में नखर (पक्ते) होते हैं। उत मङ्गुलि एक खर्ड सूक्षा चर्मसे कुछ दूरतक जुडी रहती हैं। उसकी जिल्ला मांसल होती है। यह कपीलके मध्य निम्न दिक्को प्रायः समस्त जुडी रईती है। द्वरतिये वह जिल्ला हिना ड्ना करके कुछ खा नहीं सकता। कुम्भीर प्रथम खाद्य वस्तुकी दांतसे पकड जपरकी भीर फेंक देता है। श्रेषको मख फेंसा इस प्रकार उसे उठा लेनेकी वह चेष्टा करता, जिसमें उस वस्तुठोक उसके मंदभेजा पहुंचे। अस्मीर खाद्यको निगस जाता है, चवाता नहीं मखने दोनी पार्ख चमड़े में जुड़े नहीं होते। इसीमें विशास तीच्या दन्त-पंक्ति सबंदा देख पहती है। उसकी दन्त करपत

ु(ग्रारा) के दन्तके भाति होते हैं। वह इस प्रकार बनते कि नीचेके दो दांतों के बीच ऊपरका एक दांत बैठ सकता है। दांत सीधे किन्तु तोन्छाप होते है। प्रत्येक दन्तका मूत्रदेश गद्धरविधिष्ट रहता है। उज्ज गद्धरकी मेह पर छोटे टातो'की एक टक्कनी-जैसी लगी होती है। यदि किसी कारण वहे टांत गिर पडते या टट जाते, तो उत चुट्ट दन्त उनका स्थान घिषकार करते वढ घाते और उनके सूलमें दूसरे चुट्र दन्त निक्षसते देखाते हैं। कुम्भीरका पुच्छ दोनी याखंपर चपटा होता है। पुक्कके प्रति ग्रन्थि पर एक ब इत् मांसपिण्ड रहता है। उसका मध्य स्थान उच हो कर ठीक कांटा जैसा बन जाता है। स्थलुसे जिसी जीवजन्तको जसमें फेकनके सिये क्रकीर जब पुच्छसे भापहा मारता तो छक्ष कांटा उसके कार्यमें बडा साहाव्य लगाता है। कुम्भोरके गावमें मो मासकी बहे बहे चतुष्कीण पिग्छ रहते है। वह भी सध्य स्थलमें देवत उच्चताविधिष्ट ( पनदासको जपरी पाख भी भांति ) होते हैं। उदरका प्रत्यं चतुष्कीण, किन्तु अपेवाक्षतं कोमल और मस्य रहता है। क्रमीरके कर्णका प्रधिक पंच मस्तक करोटीके गद्ध से ्रें प्रवस्थित होता है। फिर क्याँका को अंग्र वाहर रहता वह अतिरिक्त दो खण्ड चमेंचे इच्छानुसार ढंक सकता है। मालूम पड़ता है कि क्रम्भीर जरूमें घुमते समय कर्णको उत्त प्रतिरित्त चर्मखण्डसे ढांक लेता है। चन्नु एक्क्स, द्वहत् श्रीर गोलाकार होते हैं। उनमें क्रोध भरा रहता है। चल्ली पलकें तीन होती हैं। गबदेश-के नीचे स्तनके कुछानकी भांति दो सुद्र मांसखण्ड निकालते हैं। वह सिक्ट्र रहते हैं। उनसे कस्त्रीगन्ध-विशिष्ट रस निर्गत होता है। यही कुम्भीरके यौवनका सचण है। अपने घाट (काएडका प्रसात देश) की ग्ठनभङ्गीकी कारण वस शीम देह धुमा दिक्परिवर्तन ्करके दौड नहीं सकता। कुम्भीरसे खदेर जाने पर घुम-फिर तिरका चलने पर रखा मिलना सम्भव है। धन्यान्य सरीस्थ्यकी भांति उपका खासयन्त्र ( फ्र क्षुस, फेफडा ) उदरपर्यन्त विस्तृत् नहीं होता । इस-चिये उसकारता भी सरीस्थयको भांति भीतच कैसे

होगा ! कुम्भीरका शरीर म्खायचे लाङ्क्षाय पर्यन्त २॰ हाय लम्बा भीर २।४ द्वाय चीडा होना है। उत्त जन्तु श्रतिगय हिंससभाव भीर भयानक है।

पुष्तरणी, नदी, नाले प्रसृतिम, जिन स्थानीम स्रोतः प्रवन नदीं होता, क्षमीर वास करता श्रीर तीर पर जा धूप खेता है। ज़ल के मध्य श्रीर नीर पर भी कुछ ट्रतक वह प्रायः श्राखेट (शिकार)-की चेष्टामें घुमा करता है। खल पर घुमते समय दा धूप जीते समय मनुष्य भयवा व्यान्नादि पशुको, जल पौने जानेपर, कुस्रीर पश्चने जलमें प्रवेश करता है। उसका वल चतीम है। एक पूर्णवयस्त कुश्रीर खच्छन्द ष्टइत्काय महिषको भी जलमें खीच करके ली जा सकता है। जब वह जलमें रहता, तो मनुष्यकी जनमें उतरते देख जनने मध्यमे जानर उसे भन्नो-भांति पकड़ता है। यदि दैवात् भाखेटको पकड नहीं पाता, तो लाङ्गल द्वारा जल पानोडित कर कुम्भीर महा ग्रास्काजन लगाता है। कभी कभी नौकाकी श्रीर मुँह ड्वा वह चुपके किय जाता श्रीर ज़लमें किसीने हाय डालने पर उसको पकड़ जलमें ड्वको चगाता है। इसी प्रकार क्लुरुशीर प्रपति शिकारकी जलके मध्य किसीस्थन पर रख टेता घीर घीषको क्षक सडने पर उम्रे खा चेता है। जब मनुष्य वा प्रश्न नद्दीं पाता, तब वह सत्स्य पक्षड पकड़ खाता है। खानेकी कुछ न सिलने पर भी कुम्मीर अनेक दिन जी सकता है। वह खब पर जा एककाल ही दो सी डिम्ब प्रसव करता शीर उन्हें महीमें दवा कर रखता है। उन्हें सेना नहीं पंडता। सूर्यने उत्तांपरी यथानाल डिम्ब . फुटने पर थावज निकंखते हैं। कुरुमोरके खिख नक्कल-यक्ति, सूषक श्रीर मृगाल नाग किया करते हैं। शावक होने पर क्रम्भीरिणी भी अपने पाप कित-नों की खा जाती है। फिर भी कुम्मोरकी संख्या जम ुनहीं पड़ती।

प्राणितत्त्वविद्धित सतर्मे झुम्मोर चातीय जीव प्रधान्त्रतः दो भागमें विभक्त हैं—साधारण झुम्मीर (Croco dilidæ) भीर घालीगेटरादि (Alligatoridae)।
१ झुम्मोरादिक नीवी मेडके घादन्तके खिये

जायरी सेड में प्रविष्ठ होनेको गर्ते रहता और पिछले पैरोको पिछलो और कुछ शल्कमय कठिन मांच निकालता है। श्रान्यान्य दन्त एक प्रकार शकारविधिष्ठ होते हैं। प्रविष्ठ जातीय कुम्भीरको नाक बहुत वही और चपटी रहतो है। जपरका नवस और एकादश संख्यक दन्त खादन्त की भाति दीर्घ होता है।

क्रमभीरादिक निम्निकिखित कई श्रेणीविभाग है।

- (क) नक्त जातीय (Gavialis)—की चौं बहुत दीर्घ तथा अधेगोलाकार होती है। घाट श्रीर पृष्ठके सध्य कोई भन्तर नहीं। नक्त (Gavialis Gangeticus) की नाकपर बुद्ध गोलाकार सास उसर प्राता हैं।
- (ख़) मेसिष्टोण्स (Mecistops) की चौं भाय-ताकार सरस तथा चपटी भीर पोईके पैरकी अंगुली इंग्रेकी भांति जुली रहती है। घाट उपयु त प्रकारका हो होता है।
- (ग) सामान्य कुम्भीर (Crocodilis) की चीं मेसि-ष्टोप्सकी चीं -जैसी होती है। घाट श्रीर पृष्ठकी मध्य पूरुप ग्रस्कायुक्त स्थान रहता है।
- ( घ ) मेसिष्टापीय नक्त [(Mecistops gavialis)-ने सकल दन्त समान नहीं होते। प्रङ्गु लि नखपर्यन्त खुडी रहती हैं। नाक पर मांस नहीं भरता। प्रव शिष्ट समस्त प्रङ्ग प्रत्यङ्ग, मिसिष्टोप्सचे मिन्नते हैं।
  - (च) मेसिशोपीय वेनेट (M. Bennettii)
- ( क्र ) मेसिष्टांशीय काटाफ्राक्ट्स (M. Cataphractus ) क्रांत्रम नक्ष नामसे ख्यात हैं ।
  - (ज) भारतीय कुम्भीर (Crocodilus porosus)
- ( भ ) इष्टम् ख भारतीय क्रुमीर (C. Bombifrons )
- ( ट ) एकुइ पश्चित जुन्भीर ( C rhom bifer the Aquel palin. )।
  - ( 3 ) श्रामेरिकाका कुम्भीर (C. Americanus)।
- ( ७ ) सम्वत मांच कुम्भोर ( C-marginatus the margined crocodule )
  - ( ड ) मिसरीय कुमोर ( C. vulgaris )।
- (त) सगर (C. Pulustris, the Maggur or Goa crocodile)।

- ( য ) বৃত্ত सু द्वाना क्षुकार ( C. Trigonops Wideaced crocodile )।
- (द) येवका श्राविष्कृत कुमीर (C. Planiros' tris Graves, crocodile)।
  - (ध) खामदेशीय क्रमीर (C. Siamensis.)
- २ प्रालिगेटरादिकी निम्न मेडके म्बादन्त कापरी मेड़ों प्रविष्ट होनेके लिये गैंत रहता घीर मुख्यस्य स्वात तसमाग कुछ विस्तृत पडता है। वह प्रमेरिकाका जीव है। प्रधानतः प्राली गेटर तीन भागमें विभन्न हैं— (क) जाकार (Jacare), (ख) प्रालिगेटर (Alligator) घीर (ग) केमान (Caman)।
- (क) जाकारका मस्तक घायतकार घीर चपटा होता है। चल्ल सम्मुख मुख भी चारो घोर एक गोलाकार चिह्न रहता है। दन्त घममान होते हैं। ऐरको घड़्राल प्राय: जुडी नहीं रहतों। स्नू स्थान मांसल घीर जुद्र घस्यिविध्य होता है। नाक दोनों किंद्र नेवल मांस हारा विभिन्न रहते हैं। विस्तृ तमस्तक जाकार (J. Flissipes—the broad headed Jacare), माधारण जाकार (J. sclerops—common Jacare), काल जाकार (J. nigra—the black Jacare), कवरा जाकार (J. punctulata—the spotted Jacare) घोर नाटररका जाकार (J. vallifrons—natieror's gacare.) कई श्रेणी है।
- (ख) श्रासिगेटरकी—चौं प्रायताकार शैर बहुत चपटी होती है। दन्तपंति प्राय: समान्तराख रहती है। समुख्का भाग गोखाकार होता है। कपासमें तिरका गोखाकार चिक्क पड जाता है। दन्त श्रमान रहते हैं। पेरों के पोछे श्रस्कमय मांसकी भाजर-जेसी उंगसियों के मध्य जांड होता है। सख-मण्डन वयोद्विक साथ जम्बा पड़ते जाता है। सकी दो ज्ये पी हैं—मिसिसियीका श्रास्तिगेटर (A. missisipensis) शीर साधारण (A. Lucius, the common)।
- (ग) केमान—की चीं श्रायताकार, चपटी श्रीर कीया कार होती है। फिर वह मुख्की श्रव भागमें

जाकर मिल जाती है। कवाल चवटा चौर समतन रहता है। स्नूहर तीन प्रस्थित छो पाच्छादित हो जाता है। हं गेलियां प्राय: लुड़ी नहीं रहतीं। लेमान मध्य घमेरिकामें रहता है। उसमें विस्तृतमृख (C. Trigonatus) दी धेमू (C. palpebrosus—eyebrowed) चौर चपटे महोवाला (C. gilbbiceps—swollenheaded.) इत्यादि मेह हैं।

एतिइन बहु कालके प्राचीन सृत्तिका निहत कुभोरास्थिके मध्य C. Steneosaurus, C. Teleosaurus, C. Toliapicus, C. Champsoides, C. Hastingsæ, A. Hantoniensis, Gavialis Divoni प्रसृति श्रीणियोंका भस्तित्व सित्तता है। उनका भस्यि इक्क लेखके हटिय स्युनियसमें रखा है।

युरोप और पट्टे लियामें भाज भी कुन्भीर देख नहीं पहता। चफरीकामें मलीगेटर या चिटियालका प्रभाव है, किन्तु साधारण ज्ञम्भीरको कभी नहीं: नीसन्दका कुमीर बहुत भयानक होता है। सुतरा अगरेजीमें हिंस वा उप खभावकी छपमा देनेको Cro codile of the Nile (नीलनदका सुकीर) कहा जाता है। अमेरिकामें एथियाकी भपेचा वह खेणोके इत्सीर मिसते हैं। C. acutus (सुद्रकाय क्रमीर) सेपट डोमिनो दींवमें चौर C, rhombifer का वा दीवमें पाया जाता है। अमेरिकाके दीप व्यतीत महादेशमें प्रकृत कुमीर देख नहीं पहता। महादेशमें श्रीह प्रकार-के पनीरीटर होते हैं। प्रजीगेटरका मस्तक अभीरकी भांति चतुच्कोण नहीं रहता। किर उसके म खर्मे तीन ब्रुष्ट दन्त भी होते हैं। जुन्भीर वैशाख-ज्येष्ठ भास हिस्व ( श्राप्डे ) देता है। समस्त हिस्ब एक ही दिन प्रसव किये नेहीं जाते। फिर सकल क्रुओर डिस्बो को टांक कर भी नहीं रखते। डिम्बरी प्राय: ४० दिन पीले शावक निकसते हैं। वह डिम्बसे निकसने पर अपने त्राप प्राप्तर करना शीख जाते है। क्रसीरियी उन्हें ग्रन्थ जन्नमें ने नाकर गर्ध नीयं खाद्य उद्गारका के विकाती है।

भारतकी प्रत्येक खडत् नदीमें जुन्धीर विद्यमान है। फिर सिंइज, फिलिपाइन फीर मलयडीपमें भी Vol. V. 31 वह पाया जाता है। मलयदीयवासी कुसीर की प्रधानतः तीन से पियों में विभाग करते हैं — लाबु (कहू ), कुटक (मेंडक) भीर तास्वागा (तास्वगाव)। सन्दर्धनानी प्रत्येक नदी, नाले भीर भीनमें १ वित्तेषे २५।२६ फीट तक लस्बे कुसीर सबंदा देख पड़ते हैं। वह प्राय: कर्णवर्ण कदमके जपर लेट धूपमें योया करते हैं। वह जब सीते हैं, तो ध्रपनेसे डेढ़ हाथ दूर किसी जहाजके सीटी बजा कर चले जाते भी नहीं जागते। टर्णक की दृष्टिमें दूरसे वह कर्दमात काडकी हहद कुदाल जैसे सगते हैं। किन्तु श्रेषको जब कठिन चतुष्कीण शक्त भीर कायुक्तियिष्ट लाङ्गु रोद्रमें चमकने नगता, तब हनकी भीषणताका परिचय मिलता है।

सन्दरवनमें गाग्य चिख्याल नहीं होते। उनकी ख चित्रीवर्में नाकु' (नक्ष) कहते है। कारण सनका सुन्द्रभाग प्रतिगय दीर्घ श्रीर ढाल होता है। श्रन्धान्य क्रमीरोंकी मांति उनका मस्तक श्रीर मुख चपटा श्रीर क्रक क्रक महिष सुख-जैसा नहीं रहता। चिड्यालका मस्तम पद्मीने मस्तम-जैसा रहता और चन्नने पार्छंसे समस्त सुखमण्डल लम्बा पडता है। घडियानको निर्मेस जल श्रीर बालुकामय खानमें रहना शक्छा लगता है। वह प्रायः रेतमें निकल कर मुख फैला ्धूय सेवन करता है। सुख फैलाकर धूप लेने का एक पायर्जनक कारण है। उसके दांतीको जड़ श्रीर गरी-में एक प्रकार रत्तवर्थं सूववत् की छा रहता है। वह धप लगनेसे अपने आप नीचे उतर और तस बालका-में पड़ मर जाता है। कभी कभी एक जातीय स्नट पन्नी जाकर निद्धित क्रम्भीरके मुख पर बैठता ग्रीर उसके गलेमें अपनी ची'च डाल कीडेकी निकास कर खा जैता है। मीठे पानीके क्रकोरचे खारे पानीका क्रमीर प्रधिक भयानक घीर उपस्नाव होता है।

गङ्गाने व दीपनी निह्यों में यामने प्रत्येन घाटने दोनों पार्ख खूँटे गाड़ कुम्पीरका पथ रोक दिया जातां है। किन्तु कुम्पीर भाखेट (यिकार) - का प्रमाव होने पर ख्लायासने खूँटे उखाडडा बाटमें जाकर किप रहता और लोगों को स्नानादि करनेने लिये उत्तरते ही पकड़कर चलते बनता है।

क्रभीर पासरेसे कुछ कुछ, डिल जाता है। पारह्या-में पोरप्रकार नास्ती एक वही प्रव्करियो है। वह 80 फीट गमीर चौर पाय: ५०० वत्सरकी प्राचीन है। उसमें एक वहा पासतू कुमीर है। उसकी फतिहखान् काइते हैं। उक्त स्थानके प्रधिवासी एक फानीरके फातेह-खान नाम लेकर प्रकारते ही वह जल पर तैर शाता था। कराची नगरकी एक पुर्ध्वारणीमें किसी फकीरने ३० क्रुमीर पाले थे। फकीरने प्रकारते ही वह जनसे निकल उसके पैरों के पास क्षत्रेकी तरह कतार लगा कर बैठ जाते रहे। उदयपुर और जगकायमें भी ऐसे ही पालतु कुम्भीर है। वह यात्रीने निकट जाकर खाद्य ग्रहण करते है। काशीको मणिकणिकामें एक क्रमीर है। वह प्रति सङ्गलवारको उतराती घूमता श्रीर सध्य अध्य सस्तक च्ठा तीरकी पोर टकटकी बांध कर देखता है। प्रवादानुसार उत्त क्रुकीर पापग्रस्त कोई राजा है। वह प्रति सङ्गलबार निकल करके विम्बनाथ-के दर्शन करता है। हिन्दु खानमें चुद्र क्रुसीरको 'गोह' कहते है।

भिवालिक पर्वत श्रीर ब्रह्मदेशको महीमें कुम्भीरका अख्यिपक्तर देख पडता है।

सिसरमें कुस्भीर टाइगन शौर पिपरिसिस नामक देवताका प्रिय होनेसे सम्मानित हुवा करता है। किन्तु स्थान स्थान पर सिसरीय कुस्भीरमांस खाते हैं। खानेवाले उतना समान नहीं दिखाते। स्थामदेश-के बाजारों में कुस्भीरमांस विक्रीत होता है। सिंह्नमें श्रीसकालको किसी जलाययका जल स्खनेपर कुस्भीर राविकाल राह राह सन्य जलाययमें जा पहुंचते हैं। पथरीनी श्रीर कंकरीली जगहमें चलनेसे उसको विशेष कष्ट पडता, यहां तक कि बहुतों का प्राण भी निक-लता है। कुस्भीरमाव की झासल वा प्राखिटको पायत्त न कर सकने पर पिकली पैरों से पत्यर या होले फेकते हैं। वह बड़ी दूर तक पहुंचते श्रीर मनुष्य, छागल वा गीको लगनेसे बहुत श्राहत करते हैं।

कुक्सीर समय समय पर दल बांध करके घाखेटकी चैष्टार्मे घूमते त्रीर स्नुद्र नीका मिलने पर उनके मला कोंको घाक्रमण करते हैं। को एक बार उसके हाय लग जाता, वह किसी प्रकार अव्याहित नहीं पाता । भावप्रकाशके मतसे कुसीरका मांस पाकमें खादु, वायुम्न, खिग्ध, शीतल, पित्तनाशक, मजबहकारक श्रीर श्रेषाष्ट्रदिकारक है।

महाभारतके मतानुसार जो पुत्र पिता श्रयवा मानाको श्रवमानित करता, उसे मृत्युके पीछे दश वर्षगढंभ श्रीर एक वर्ष कुम्भीरयोनिमें जन्म लेना पडता है। (भारत, पत्रशासन, १११। १८)

२ कीटमेर, कोई कीड़ा। ३ यचविशेष। ४ कुम्भी-इच, कोई पेड़।

क्षकोरक (सं॰ पु॰) चौर, चोर। क्षकोरमिक्तका (सं॰ स्त्री॰) क्षकोरोपपदयुक्ता मिक्तका, भाकपर्धिवसमा॰। कषा, एक मक्खी।

कुक्योरवल्क (सं॰ पु॰) कायफलहन्न, कायफरका पेड़। कुक्योरासन (सं॰ क्लो॰) योगाङ्गका एक श्रासन। मही पर सट करके समानभावसे खेट एक पैर दूसरे पर चटा दोनों हाथ मत्ये पर रखनेसे कुक्योरासन लगता है।

कुम्भीक (सं० पु०) सुरपुत्राग, एक पेड। कुम्भील (सं० पु०) कुम्भीर, मगर, घडियाल। कुम्भीलक (सं० पु०) कुम्भीर संज्ञायां कन् रस्य ल:। चीर,चोर।

क्षमोवीज (सं॰ क्षो•) क्षम्प्रा वीजम्, ६-तत्। जैपास-वीज, जायफत्त।

कुभी हच फत्त (सं॰ क्ली॰) कायफल, कायफर। कुभी खेद (सं॰ पु॰) खेद विशेष, एक भणारा । वह घटस्थित वातहर काथ वा काष्ट्रिक मादिसे किया जाता है।

कुमोश्वर (सं० पु॰) एक तीर्थं। क्रमचोषा देखे। कुमोजी (प्रथम)—१ काठियावाडके देशीय राज्य

गों ड च के प्रतिष्ठाता। इन्हें खपने पिता मेरामान जो से खार डोई और दूसरे गांव मिले थे। २ जाड़े जा हं य के चौथे ठाकुर साइव। इन्होंने गों ड ल राज्यको धोराजी, उपलेटा और सरसई आदि परगने से वतमान प्रवस्था पर पहुँ चाया था।

क्तभोदर (सं॰ पु॰) क्षभ इव उदरमस्य, बहुन्नो॰ ।

१ शिवने पनुचर विशेष । (वि॰) २ कुम्भको भांति वहद् उटर विशिष्ट, घडे जै से वहे पेट वाला । कुम्भोद्भवत् ( सं॰ पु॰ ) कुम्भादुद्भवो यस्य स चासी तक्ष, वहुन्नी॰ वर्मधा०। घगस्तिहस्त, घगस्तका पेड। कुम्भोत् ( सं॰ पु॰ ) पेचकमेद, एक उन्नू। कुम्भोत् क्ष ( सं॰ पु॰ ) उन्नूक भेद, एक उन्नू।

"हवा पिटमयं पूर्व क्रफीवृक् प्रजायते "। (महासारत, चतुमायन) क्रुक्यो लूखला ( एं॰ पु॰) शुग्गुलु । क्रुक्योत ( एं॰ पु॰) १ क्रुक्येत, लाखी, घोडेका कालापन लिये लाल रंग। २ क्रप्णाभ रक्षवर्ण प्रयु, स्थाही लिये लाल रंगका घोडा। (वि॰) २ क्रप्णाभ रक्षवर्ण, स्थाही लिये लाल।

कुर्येद, कुर्येत देखी।

क्षुम्हडा ( हि॰ पु० ) १ क्षुषाण्ड सता, कोई फैसनीवासी वेल। उसके पत्र ह्रहत, गोलाकार भीर लोमध होते हैं। उनके उर्जन वह भीर पोले रहते है! प्रवा ब्रहत और पीतवर्ष भाति हैं। कुषागड सता बहुत द्रतक फैल पहती हैं। फल गोल और चतिशय हहत् क्षेति है। एक एक फल परिमाणर्से ७। द सेर तक निकसता है। खेत श्रीर पीत भेदसे क्रमाण्ड दो प्रकारका है। खेत क्रापाण्डकी हिन्दीमें 'पेठा' कड़ते है। वह खानमें कुछ कुछ पिक्क् (पनकुँट) सगता है। कुम्हड़ेका मुख्या तैयार किया जाता है। फिर उसके सुद्धा खरही की पीठीमें मिला कर वरी भी बनाते हैं। उनका नाम 'क़ुन्हडीरी' है। पीतवर्ष कुषा-गडका सार रता वर्ण श्रीर मधुर होता है। वह ग्रीव्स भीर वर्षा काल विवेम दी वार फूलता फलता है। ग्रीयवाला भूमि भीर वर्षावाला क्यर मादिपर फैलाया जाता है। क्रस्हहेका ग्राक बहुत पच्छा बनता है। उसमें मेघोकी बचार लगती है। जमाख देखीं।

२ कुपाग्ड मल।

न् सुम्हहीरी (हिं॰ स्त्री॰) सुम्हडेकी वरी। इत्तर देखी। सुम्हसाना (हिं॰ क्ती॰) १ सरसताका जाता रहना, ताजगोका चेचला जाना, सुरक्षाना, पीलादन घाना। २ ग्रुष्कता घाने लगना, खुधी दीडना। २ म्हान पड़नां, शिगुफ्तगी न रहना। क्रुन्हार ( डिं॰ पु॰ ) १ कुम्भकार, सद्टीके वरतन दनाने-वाला ।

> "मही कई सुम्हारसे त् का इ.घे सीहि"। इक दिन ऐसा होयना से रूघोंनी तीहिं॥

२ जन्मकारजाति, महोके दरतन वनानेवाली कीस। दाचिणात्यके ज़ुन्हारों में कई श्रेणी रहती हैं। महाराष्ट्र समाजार समाजय प्रगस्ता ऋषिको धपनी जातिका प्रवर्तेक वताते हैं। उनकी अनेक पदवी हैं। एक पदवीका कुन्हार अन्य पदवीं के कुन्हार से विवाद-सम्बन्ध कर सकता है। किन्तु दोनों एक भी पदवीके होनेसे विवाह व नना प्रसमाव है। सितारा जिले-घन्तर्गत सिङ्गनापुरमें सहादेव श्रीर सितारिके पुरातन दुर्गेमें जगदम्बाका मन्दिर विद्यमान है। उत दोनीं स्थानोके देव श्रीर देवी पर सहाराष्ट्र क्रुश्वकारों की प्रगाट भिता खित होती है। ग्रामख जोगी जनका पौरोहित्य करते हैं । सन्तान भूमिष्ठ होनेसे प्रसूति ७ दिनमात पशुचि रहती है। घात्री व्यनीत कोई च्चे सार्व नहीं करता। पुत्रसन्तान जन्म सेनेसे हाद्य वा वयोद्य दिवस समवा रमणी एक सुड्डी ज्वार वा परिधेय वस्तादिसे भिश्व हो सामीवींद देती है। उमके पोक्टे नामकरण किया जाता है। किसी किसी - खान पर पुत्र कचा लेनेसे पच्चम श्रीर नामकरणके दिन षष्ठी देवीके उद्देश कागवित करते है। हादश वा वयोदग मास नापित जाकर शिश्व के मस्तकके बाल बना डानता है। इसी प्रकार चूडाकरण करने की रीति है। मराठा कुम्हारी में वाखविकाई धीर वयस्ता कन्याका विवाह—दोनों प्रचलित हैं। कन्याक्र पिता ग्रथवा कर्ट पचको पात्र स्थिर करना पडता है। स्थानभेद्रं विवाहका नाना प्रकार क्षुताचार प्रचितत है। विवाह काल ब्राह्मण-पुरोहित वर कन्याका वस्ता-खल ले यन्यिवन्धन करता है। विवाहके चन्तर्ने प्रस्था-गत वर कन्याके मस्त्रक पर खीलें निचेप करते श्रीर मराठे भाट सुखर वंशावली पढ़ते हैं। विवाहके उत्सव-में हरिटाका प्रयोग श्रधिक किया जाता है। विवाहकी द्रभरे दिन भी स्त्रियां पानीमें इसदी श्रीर चूना घोस भीर उसमें मही मिला आलीय छुटुम्बकी गाव पर

हिड्क रेती हैं। सराठे कुन्हारीमें कोई यव दाह करता भीर कोई उसको समाधि देता है। प्रत्येक ग्राम-में उनका जो एक प्रधान रहता, उसे सब कीई 'मेहतर' कहता है। वही प्रधान सबका जाति-सम्बन्धीय विवाद मिटाता है।

गीरे मराठे कुम्हार एक स्थान पर स्थायी भावसे नहीं रहते, गांव-गांव घूमा करते हैं। वह अपने साथ डेरा-तास्बू रखते, जिसमें रातको बसते हैं। मद्य-मांस यहणमें उनको कोई घापत्ति नहीं।

कणीटक के कुम्हार घपर सकल के णियों से पपने-को केष्ठ समभते हैं। दूसरी किसी खेणीके साथ जनका बाह्यर-व्यवहार प्रचलित नहीं। वह मद्यमांससे दूर रहते है। उनमें विधवा विवाह प्रचलित है। लिङ्गा-यत जनके गुरु है।

परदेशी कुम्हार युक्तप्रदेशसे वर्षा गये हैं। उनका श्राचार व्यवहार श्रव्यकांश युक्तपृदेशके कुम्हारी-जैसा ही है। परदेशी कुम्हारीकी भाषा हिन्दी है।

तिसंगी कुम्हारीका प्रधान निवास तैसङ्ग है। किन्तु त्रालकस दाचिणात्यके नाना देशों में वह पाये साते हैं।

लिङ्गायत झुन्हार इट्झाय श्रीर घोर क्राप्यवर्ष होते है। वह अधिकांश बीजापुर, शोलापुर श्रीर धार-वाड जिलेमें रहते हैं। किसी उत्सव वा कमीपनच व्यतीत लिङ्गायत अस पाद्वार नही करते। छन्दें मिर्च, प्यान और इसकी खाना बहुत श्रच्छा लगता है। मद्यमांस उनमें निषिद्ध है। उसकी खानेसे सिङ्गा-यती को जातिचात होना पडता है। डनकी रमणी भी खामीने कार्यमें साहाय्य करती हैं। एक रीति चन्य श्रेणीमें देख नहीं पहती। वह श्रति धर्मभीक होते और प्रपनेको पश्चमणालि लिङ्गायतके समकच समझते हैं। जङ्गम उनकी पुरोहित हैं। अङ्गम देखी। फिर भी समय समय पर ग्रुस दिन स्थिर करनेकी जिङ्गायत दैवन्न ब्राह्मचेका श्रास्थ्य होते है। श्रीशैसके मिश्चिमार्जनादि उनके खपास्य देवता है। सिङ्गायतो का जातकर्मीद दूसरी श्रेणियों से मिन्नते भी विवाहकी पहति क्रक स्वतन्त्र है। विवाहसे क्षई दिन पहले वर कच्याने गान्नमें हरिद्रा खगायी जातो है। विवाहके दिन दरकच्यानो स्नान करा एक वयस्या सम्वा
रमणी (श्रमङ्गल टूर करनेके श्रमप्रायसे) लभयकी
स्नूको सम्भ करती है। युवती वरकच्याके निकट
बत्तीका प्रकाश स्नुका वरण करती श्रीर पीछे लभयको
श्रन्तः पुर ले जाती है। वहां कच्या हसदी लगेहुने
स्नेत वस्त्र परिधान करती है। उसके पीछे वरकच्या
दोनों एक द्वसम पर श्रारोहण कर ग्रामस्य माहतिको
पूजने जाते हैं।

तत्पूर्व देवाक्यमें पश्चकलसकी पूजा हवा करती है। बर कन्या दोनों वहां पहुंच उता पश्चकसमके सम्ब उपवेशन करते हैं। जद्गम कन्याके कर्यटमें मङ्गलस्त्र लपेट देते और दोनों के मस्तक पर धान्य द्वारा चाशीर्वाद पढ़ते हैं। इस समय वाद्यकर बाजा वनाते भीर भा सीय झुटस्व चावस छोडते जाते हैं। सन्धा कासको वर अब पर चढ कन्याको अपने आती बैठा पालीय कुट स्वके साथ ग्रामस्य देवसन्दिर प<u>र</u>्ड-चता है। वाद्यकर श्रागि-श्राग बाजा बजाते चहते हैं। मन्दिरमें पर्चर्चन पर देवपुरोहित एक नारिकेल तोड देवताको छलार्ग भौर कपूर जना भारति करते हैं। निकटस्य धूप सुलगा कर वरकनगढे कपाल पर भस्रको एक टिप्पी खगादी जाती है। फिर वर नव-वध्के साथ घोडे पर बैठ घर भाता है। उस समय भनेक स्तियां पूर्ण कुमा भीर दीयक से वरकान्याको छतारने जाती हैं। प्रथम वर कन्याकी वह श्राक्षीकरे वरण करती, फिर घीटकके पैरो पर एक पूर्ण क्रका ढास देती हैं। उसने पीछे वह वरकनाको राहके मध्य से . जाकर दोनोंको एक प्रासन पर बैठासती है। उस समय वरकन्या उभय एक पावमें चाहार करते हैं। वर कन्याकी पीर कन्या वरकी खिला देती है। श्राष्ट्रारके पीछे सुगन्धसेपन किया जाता है। कृत्या वर-के गात्रमें चन्दन सगाती भीर एक पान वरकी खिनाती है। पीछे वह गरीनें वस्त डाल भीर हाथ जोड़ वरकी नमस्तारं करती है। वर भी कन्याको . नाम खेकर बुखाता, अपने वाम पार्श्व पर बैठाता श्रीर उसके सीमन्तमें सिन्द्र चढ़ा गण्डस्थल पर चन्द्रक

खगाता है। फिर कन्याको माता वरकी माताकी मन्त्राका हाथ पकड़ा कहती है—"बाजसे यह कन्त्रा तुम्हारी हो गयी।" विवाहका सकत व्यय वरके पिता-को वष्टन करना पड़ता है। विवाहका अनुष्ठान सम्पन्न हो जाने पर कन्या पित्रालयको चली जाती है। उसके प्रोक्ते सन्त्राको बसी होने पर खसर अपने घर बुलाता है। कन्या वरके घर बसनेकी जाती है। ऋतुमती होनेसे वह एक प्रालिम्पनयुक्त पीठ पर वंठायी जाती है। हिन्दुस्थानका पुष्पोत्सव जिङ्गायती में 'फलशोभन' नहाता है। फलशोभन होनेसे पहले जढा रमणी भिन्न दूसरा कोई उसे सार्थ कर नहीं सकता। सप्तम, एकाइग, पश्चदमके मध्य जी दिन अप आता. उसी दिन गर्भोधान किया जाता है। फिर इसी दिन ऋतुमतीकी एतम वसन पहनाते, भाकीय सुट्ख उसके साथ भामोद सगात भीर जङ्गम जाकर प्रायीवदि सुनाते है-'तुम भ्रष्ट पुत्रो'की माता हो।' किसीके मरने पर लिङ्गायत अन्धनार चत टेशको धोकर वस्त्रालक्षारसे सुसिक्तित करते हैं। फिर चरे खंटेमें रस्तीसे बांध बैठा देते हैं। मठपति कपालमें भस्र लगा स्त व्यक्तिके निकट जाते हैं। मठपि देखो। पीक्रे सब सोग तखते पर रख या कम्बलमें सपेट स्तरेष्ठ समाधिखान पहुंचाते हैं । समाधिखान स्त व्यक्तिके पैरकी नापसे ८ पाद दीर्घ, ७ पाद विस्त त भौर ७ पाद गभीर बनाया नाता है। उसमें नवीन पत्र विका सत व्यक्तिको लिटा महीसे दबा देते हैं। गर्दक मुख पर एक परार सगा रहता है। समाधिकार्य त्रीष होने पर मठपति उक्त पत्यर पर खड़े हो जाते हैं। उस समय सतके पालीय मठपतिको कुछ पर्य दे पूजा करते हैं। पश्चम दिवस श्रीमान्तपर कड़म सोगोंको बुजा खिनाना पड़ता है। निङ्गायत सुन्हारींमें विधवाविवाष्ट्र शीर पुरुषके पश्चमें बहुविवाष्ट्र प्रचलित 🕏 । जुलकार देखी ।

कुन्हो (दिं की •) कुन्धी, पानी पर फैसनेवासा एक पीटा।

कुन्हेर—राजपूताना-भरतपुर राज्यको क्रन्हेर तक्ष्मीख-का सदर मुकाम। यक्ष भरतपुर नगरसे ११ मीज Vol. V. 32 उत्तर-पश्चिम अला० २७ १८ उ० भीर देशा० ७७ २३ पू० में भवस्थित है। शहर महोको चहारदीवारों भीर खाइँसे चिरा है। कुन्हें रेमें डाकखाना, तारघर, अस्ताल भीर देशमाणाको पाठशाना है। इस स्थानका नामकरण इसके स्थापयिता सिनसिनी ग्रामके जाट कुन्मके नामपर इस है। लोकसं स्था प्राय: ६२४० है। १७२४ ई० के लगभग महाराज वदनसिं इन्ते यहा राजपासाद भीर दुगे बनाया था। २० वर्ष पीसे मराठोंने अस्पालक्ष्पसे दुगे को अवशेष किया, जब मक्हाररावके पुत्र खण्डेराव होलकर निष्ठत हुवे। उनको विधवा रानी अहस्यावाईने इस नगरसे १ मील उत्तर सनको इतरी खडी करायो थी, जो भाज भी इन्दारराज्यके श्रिकारमें है।

कुयन्त्रो (सं॰ पु॰) कुत्सितो यन्त्री यम्नमर्ता, कुःयन् ङ्वनिप्दनि स्वनोद्वीतन्। पा शशर्श्य कुयान्निकं, श्रम्कः यम्न न करनेवाला व्यक्ति ।

कुषव (वै॰ पु॰) एक भसुर।

''कुस्ताय ग्रण्यमग्रल निवडीं: प्रिविते चक्र कुयवं सहस्वाः'' (ऋक्षा१६।१२)

'क्रयव' क्रयवनामाननतुरः।' (सावण) इन्द्रने उत्त श्रमुरको विनाश-किया था। २ क्वाब्सित यव, खराव नौ।

क्षुयवाच् (वै॰ पु॰) क्षुय सिच्या वाच वाक्यस् क्षादेश:। १ सिच्यावादी, सूठ वीसनेवासा । २ त्रमुरविग्रेष। वह इन्द्रसळ सिहत हुवा था। (ऋक्रारकाक)

कुवानो ( सं• पु•) कुत्सितो वानो, कुयन-चिनि, कुगति समा•। कुवाज्ञिक, निन्द्ययञ्चकर्ता। -कुथोग ( सं॰ पु॰) कुत्सितो योगः। यदमञ्चत्रादिका चनिष्ठकर संथोग, कुलम्म। --

कुयोनि ( स'० स्रो॰) कुत्सित योनि, नोच स्त्रीको योनि, कसीना घोरतका रेडम या वश्वादान।

कुर (कुरक्क) — कोकों जैसे एक जाति। दाचियात्यमें बहु-संख्यक् कुर कोग रहते हैं। प्रकेश वरारमें ही प्राय: २८ सहस्त्र कुरों का वास है। वह देखनेमें प्रविकतर गों हों जैसे होते हैं। दाचियात्यमें स्थानमेदसे उनकी भाषा कुछ बदलते भी प्राकार-गठनादि सकल स्थानों-में एक ही प्रकारका है। प्रविकांग्र कुरक् जिस भाषामें वात चीत जरते, उसके साथ सम्ताली भाषाका विग्रेय मंस्त्रव है। गोंड लीग उत्सबके समय गीमांस भच्य करते है। किन्तु कुर गोवधको महापाय सम-भतं, विग्रेयत: गीमांसने वही घृणा रखते हैं। इसके श्रतिरिक्त कोलोंकी भांति मांसादि श्राहार करनेमें कुर भो बहुत एट् हैं। कुरोंमें कुछ प्रधान खोगोंके पास मगलवादगाहोंके दिये परवाने मौजूद हैं। उनमें क्रोंबी राजपृत कहा है। कोवदेखी।

कुर्यक्रनी ( हिं० म्ती॰ ) घोटक वा गर्टभके चर्मका श्रय-भाग, घोडे या गर्दहेके चमडेका श्रमका हिस्सा। कुर-क्रमीका कीम्मकुन नहीं वनता।

कुरका (मं कस्ती क) १ सक्षकी वृज्ञ, सलई, चीड ।
२ जनपदिविधेष, कोई मुख्ता वह दाचिषात्वमें रही।
करकाका वर्तमान नाम क्रा है। ३ नगरविधेष,
कोई घहर। वह कुररा देशमें तास्त्रपर्णे नदी तीर पर
विद्यमान थी। वैप्यवादार्थं शठकोषका जन्म कुरकामें
ही हवा था।

कुरकी, क्रमें देखी।

कुरकु, कुर देखो।

कुरकुट ( हिं० पु॰ ) चुद्र खण्ड, छोटा टुकड़ा। कुरकुटा ( हिं॰ प॰ ) १ चुद्र खण्ड, छोटा टुकड़ा, झूटा इवा रवा। २ रोटीका टुकड़ा।

कुरकुर् (हिं पु ) त्याविश्वेष, रीहा या कनख्य घास । वह भासाम श्रीर बङ्गालमें छत्पन्न होता है। उसका तन्तु श्रत्यन्त इट श्रीर स्ट्य होता है। कुर-कुरुको जाल, वस्त्र श्रादिके निर्माणकार्थमें व्यवहार करते हैं।

कुरकुर ( डिं॰ पु॰) प्रश्यक्त ग्रव्हविग्रेष, एक द्यावाज। खरी चीज के दब कर टूटनेसे 'कुरकुर' ग्रव्ह निकु सता है।

कुरकुरा (हिं० वि॰) कुरकुरानेवासा, खरा घोर करारा। कुरकुरास्ट (हिं० स्त्री०) कुरकुर प्रम्द निकलनेका भाव, कुरकुर होनेको सासत।

कुरकुरी (हिं॰ स्ती॰) १ भ्रखरोगविशेष, घोडेकी कोई बीमारी। उससे भ्रखका मलसूत क्कता भीर छदर फूल इठता है। २ स्टुस्स्म भ्रस्थि, जो इस्डो कडी भौर सख्त न हो। ३ कुरकुराइट, कुरकुरकी भावाज। ४ कुरकुर करनेवासी।

कुरगरा ( हिं॰ पु० ) एक घाषी। वह छोटो रहती भीर दर्जवन्दी, कारनिस वगैरहके वारीक काममें चलती है। कुंद्धर ( सं॰ पु॰) कुरमित्यव्यक्तप्रस्टं करोतीति, कुरं-क्ष-ट। र्शसारसप्त्वी। सारस देखा। २ क्रीखपन्ती। कुरह्मर, इरहर देखा।

क्षरङ्ग (हिं॰ पु॰) १ श्रग्नम बचण, वुरा डास । २ घोड़े॰ का सखीरी गङ्ग । ३ सखीरी घोडा ।

क्तरङ्गक ( छं० पु०) क्तरङ्ग स्त्रार्थे कन् । १ प्ररिण, िस्टिन । २ प्रकर्करा।

कुरङ्गजातम —एक वीडजातक। नातक देखी।

क्षरङ्गनयना ( सं॰ स्त्री॰ ) कुरङ्ग नयने दव नयन यस्याः, बहुत्री० । स्वगनेत्रा स्त्रो, श्राहूचम्म श्रीरत ।

क्ररङ्गनाभि (सं॰ पु॰) क्ररङ्गस्य नाभिः, ६-तत्। कस्तूरी, सृष्टकः।

कुरक्रम (सं० पु•) कुरं-गम्-खच्। गमय। पा २। १। ४६ । इरियाविश्रीष, एक हिरन ।

कुरङ्गमीस (सं॰ क्ली॰) स्टगविशेषका मांस, हिरनका गोस्त । वह रक्तिपत्तमें हित, कफन्न, म्धुर, पित्तन्न श्रीर मांसवर्धक हीता है। (.सिबयोग।)

कुरङ्गसाञ्चन (सं• पु॰) चन्द्र, चांद ।

करङ्गाची (सं क्लो॰) करङ्गस्य भविषीव पविषी यस्याः, सुरङ्ग-प्रचि-षच्-छीप्। वड्नीडी वक्षणकाः सामात् वच् । पार्था ११२। स्मानयमा स्त्री, पाडूवस्म भीरत । कुरङ्गिका (सं क्ली॰) सुरङ्गक-टाप्। सुद्गपर्थी, मोठ। कुरिक्षन ( हिं॰ स्त्री॰ ) कुरक्षी, हिरनी। कुरिक्षनी, करिक्षका देखा। कुरक्षी ( सं॰ स्त्री॰ ) कुरक्ष पत्नी, हिरनी। कुरच ( हिं॰ पु॰ ) क्रीचपची, कराकुल। कुरचिक्ष ( सं॰ पु॰ ) कर्षट, केकडा।

कुरट (सं॰ पु॰) १ चर्मकार, चमार। २ जनपट विशेष, कोई मुल्ला। ३ जनपट विशेषका प्रधिवासी, किसी मल्लाका वाशिन्दा।

न्क्षरडा (हिं॰ पु॰) घोटकविशेष, एक घोडा। वह श्रदवी श्रोर तुर्की घोडोंके सहवाससे उत्पन्न होता श्रोर दोगला कहलाता है। श्रदवर्मे कुरडा घोड़ा पाया जाता है।

कुरगढ़ (सं॰ पु॰) १ सितिवारहच, सिरिवारीका पेड। २ खेतिकागढ़ी, सफीद कटसरैया। ३ कुटज-हच, सकीय।

-कुरव्हन (सं॰ पु॰) १ पीतिक्षव्ही चुप, पीली कट-सरैया। उसका संस्कृत पर्याय—सेरैयक, सेरैय, खेतपुष्प, कुरिव्हिका, कटसारिका, सहाचर श्रीर सहचर है। भावप्रकायके मतमें वह तिक्क, उत्था, मधुर, दन्तीपका-रक, सुस्चित्ध श्रीर केयरज्ञनकारी है। उससे कुछ, वात, कफ, कच्छु, विष श्रीर रक्षदीष विनष्ट होता है। षाषधके प्रसुतकाल उक्क द्वाचना समस्त श्रद्ध ग्रह्म किया जाता है। २ रक्तिक्षव्ही, लाल कटसरैया। -कुरव्हमूल (सं० क्ली॰) पीतपुष्प-क्षिच्हीमूल, पीकी कटसरैयाकी जड।

्रञ्जरिष्टिका (सं॰ स्त्री॰) १ ज़ुटजहच्च, सकीयका पेड । २ सकत्रव्हहच्च, कोई पौदा । ३ सुनिषस्त्रकाक, सिरियारी ।

कुरग्दो (सं • स्त्री • ) सिंइविष्यती, सिंइतकी पीयता। कुरग्द (सं • पु • ) १ साकुरग्द द्वा, एक पीदा। वह गुर्जरदेशमें प्रसिद्ध है। २ प्रचीटहच, प्रखरीटका पेड। ३ मुष्कहिरोग, फीता वढनिकी बामारी। (Hydrocele) उक्त रोग प्रन्तहितका एक प्रकारभेद है। इसका लच्च घीर चिकित्सा समस्त प्रन्तहिद्द रोगके लच्च एवं चिकित्साके तुख है। प्रनहिद देखी

कुरण्ड ( हिं • पु॰ ) कुरुविन्द, एक खनिल पदार्थ । वह

किसी प्रकारका मूर्छित अलमीनम है। उसे चम-कौसी मिसरोकी उसीकी तरह खानों में पाते हैं। सुरख हीरेसे किस्तित् ही स्तून कठिन है। उसके सुराहेकी साह वगैरहमें सपेट कर दिव्यार पैनानेका द्रव्य बनाया जाता है। सुम्बक प्रस्तिमें मिसे दुये सुरखको 'मानिक-रेत' कहते है। उससे खर्णकार चादी सोनेके श्रामूषण उज्जवन करते हैं। ज्यादा चमक-दार सुरख रत्न समस्मा जाता है।

कुरग्डक (सं॰ पु॰) कुरग्टकहच, कटसरेया।
कुरग्डका (सं॰ फ्री॰) हम्मविभेष, एक पीटा। वह सारक,
रूच, गुरु, पन्निप्रदोपन धीर कपवातनाथन है।
हन्द कुरग्डिका भीत, कटु, तिक्ष, चार, रुच, सारक,
हथ, जड, वातक, पित्तक वस्तिमें वातकर, कपापह
श्रीर रक्ष तथा मूब्रक्क्यूनाथक होती है।

(वैदाक्षनिषयः,)

कुरता (तु॰ पु॰) परिच्छ्दविशेष, पहननेका एक कपडा, उसमें शिर प्रवेशके लिये फपर स्थान रहता है, वक्षःस्वल पर कीई परदा या जोड नहीं लगता। भाजकल भारतमें उसे लोग बहुत पहनते हैं। कुरतो (हिं॰ स्त्री॰) १ कोटा कुरता। उसे स्त्रियां पहनती हैं। कुरतो फतु हो-जैसी होतो है। २ स्त्री, भौरत (सोनारोंकी भाषामें)। कुरयो (हिं॰ स्त्री॰) कुलस्य, कुलथो।

कुरन (हिं॰) करक रेखी। कुरना (हिं॰) किं०) १ एक ब्र होना, टेर सगना।

र मधुरध्विन करना, चिडियों का मीठा बोजना।
इत्वन ही (हिं० छो०) की खबनाने का प्रस्त, को ना
सुधारने का एक भी जार। उससे बढई काठकी किसी
चीजका को ना छो ज छाज कर सुधारते हैं। कुरबन ही
क्खानी जैसी होती है। उसमें दस्ता नहीं जगता।
कुरवान (प्र० वि०) विल चढा हुवा, जो न्यो छ। वर

कुरवानी (प्र० स्त्री॰) विलिप्रदान, चढावा। कुरवाडुक (सं'० पु०) पिचिविष्रेष, एक चिड़िया। कुरस—एक नदी। वह सफेदकोड नामक गिरिसे निक्क सिन्धुनदर्से सिसित हुई है। फ्टग्वेट्से 'क्रसु' नामसे उसका वर्णन किया गया है। उक्त नदी-तरस्य प्रदेश भी क्षरम कहाता है। राजतरिक्षणों उसे 'क्रमुक' कहा है। (राजतरिक्षणों, शर्थर) क्षरम समुद्रपृष्ठसे ४८०० फीट कं चा है। वहां श्रीषाकालको अधिक जल नहीं रहता, परन्तु श्रीतकालको बहुत वर्फ पहता है। वर्षमें दो बार श्रस्य उत्पन्न होता है— प्रथम यव तथा गेहूं श्रीर उसके पीके धान, ज्वार बाजरा वगैरह। नानाजातीय द्वास भी उत्पन्न होते हैं। क्षरममें प्रधानतः मिक्नक, याजी, बांगन श्रीर तूरीं लोग रहते है।

कुरमा ( हिं० पु॰ ) कुटुब्ब, कुनवा, घराना। जहाजके निक्रभागमें अभ्यन्तरको भोर शहतीरीके मध्य उनको श्रावश्व रखनेके खिथे सगर्नवासी सकडियां 'कुरमाका बांक' कहाती हैं।

कुरमो, जनमें देखी।

कुरर (सं पु ) कुशस्ट्रे क्र रच । ज्ञः कुरच् । च्या शहरा १ प्रवनातीय पिचि विशेष, कराक्षुत । उसका संस्कृत पर्याय—उत्कोश, खरमण्ड, क्रीञ्च, पंतिचर, खर श्रीर कुरल है । कुररका मांस रक्तपित्तम्न, श्रीतन, स्थिम, हृष्य, वातम्न श्रीर रस तथा पाक्स मधुर होता है । (समूत)

३ जलचर पिचिविशेष, पानीकी कीई चिह्या।
"कुररक्तमकराः जङचटकपिकधक्रसारसाः।" (हारीत, ११११)
३ पर्वतविशेष, कीई प्रचाड़। (भागवत, १११६।२६)
कुररव (सं॰ पु०) पाराबत, कबूतर।
कुररा (हिं॰) कुरर देखो।
कररांचि (सं॰ प॰) १ टिवसप्रैप, किसी किस्मका

कुररांच्रि (सं॰ पु॰) १ देवसर्षेप, किसी किस्नाका सरसीं। २ रज्ञमूचक, लाज मूली।

क्करराव (सं० क्ती०) जुरराः सन्त्यत्न, कुररवः प्रकारस्य दीर्घः । व्यवस्य प्रत्येभग्राऽपि द्वयते स्ति वक्तव्यम् । (महासाय १ । २ । १०२) कुररपूर्यंस्थान, कराकुकों से भरो हुवी जगह । कुररी (सं० स्त्री०) कुरर स्त्रियां हीय्। १ मेषी, मेड़ी । २ कुरर पश्चिस्त्री, मादा कराकुका ।

''ग्रमोध विवं छररोव सुस्तरत्।" (भागवत, ६। १८। ५२) ३ पार्या ऋन्दोभेट। उसमें ४ गुरू और ४८ सञ्ज-वर्ष रहते हैं। कुररीक्ता (सं॰ स्ती॰) क्रन्दीविषेष, एक बहर । उसका लच्चण है—"क्ररीक्ताननमनेर्वनपुन्" प्रयोत् प्रथम ४ इस्त १ दीर्घ, फिर १ इस्त १ दीर्घ, उसके पीक्टे ३ इस्त १ दीर्घ घीर यन्तको २ इस्त १ दीर्घ सब मिनाकर १४ यचरोंसे उक्त कृन्द ग्रथित होता है। सुररीक्तामें ४ चरण पड़ते हैं। यथा—

"अमितिचिरोक्सितस्य जलदेन चिरस्मित-वडुबहुदस्य पश्चनीतुक्रतिस्।" (साव, ॥। ॥१ ।)

कुरत्त (सं० पु०) १ छत्को ग्रपची, नराक्षुल । २ चूर्ण -क्षुन्तल, काक्षुल, जुल्फा । ३ तित्तवसुवर-प्रणीत कोई तामिल काव्य । किसी किसी पण्डितके मतमें वडी तामिल भाषाका भादिग्रत्य है । विकास कर देखो । ४ धरकी,

कुरलमा ( हिं॰ क्रि॰ ) मधुर स्वरवे कलरव करना, चेइकना।

कुरसा ( हिं॰ पु॰) १ सुझा, गरारा। २ सुन्तस्त्र, कार्त्सस्त, पष्टा। क्रझारेखो।

कुरव (सं॰ पु॰) १ खेताकें, सफीइ मदार। २ रक्ता-स्तान-पुष्पव्रच, लाल फूलकी कटसरैया। हिन्दीमें उसे जाल कुरैया और मडुवा भी कहते हैं। ३ भिर्माय्टी-याक, कटसरैयाकी सब्जी। ४ पीतभिर्माय्टी, पीले फूल-की कटसरैया। ५ षष्टिकधान्य जातिभेद, कोई धान। वह कहुक्वत् गुर्पाविष्यष्ट होता है। ६ केम, बास। ७ तिसकक्ष्च, तिजका पेड़।

"भन्दारज्ञन्दकरवीत्पवचणकार्य।" (भागवत, १११४। ८१)

= श्वास, सियार। ८ कुत्सितरव, बुरी बोसी।
(वि०) १० कुत्सितरवयुत्त, बुरी बोसी वीसनेवासा।
कुरवक (सं० पु॰-क्ली॰) कुरव स्वार्थे कन्। १ रक्तसिम्पटी, सास कुरयम। २ कुटन, मकोय। ३ कुरवकपुष्प, कटसरेयाका फूस। करव देखी।

"नालोकतः क्षरकः क्रदते विकायम्।" (क्षमारकभव, ३।२६) कुरवा (हिं॰ पु॰) १ कुरवक, कटसरैया । २ एक सेर-की नापका वरतन। वह लक्ष्मीका वनता है। ३ पुरवा, सिकोरा।

क्करवारमा ( डिं॰ क्रि॰) कर्तन करना, खरी चना। कुरविरामधास्त्री—भारतपर्वे नामक ग्रन्थके प्रणेता। कुरवी (सं॰ स्त्री॰) सिंहपियानी। कुरस (सं पुः) कुत्तितो रसः, कुगितसमा । १ पासन, - प्रपक्त भीषध-सिद्ध मद्य । २ मत्रविश्रेष, कोई शराव । २ कुत्तितरस, खराव पर्क । (ब्रि०) ४ कुरसग्रुत्त, बुरी पर्कवासा ।

कुरसय (हिं॰ पु॰) मिलन भर्त्र राभेद, एक मेली खांड। कुरसा ( सं॰ फ्री॰ ) गांजिक्कालता, गोमी।

कुरसा ( चिं॰ पु॰) १ ह्यचियोष, कोई पेड । वश्व यति
योघ्र हिंदिको प्राप्त कोता थीर वही योभा देता है ।
स्यका काष्ठ दृढ़ और रक्षवर्ष रश्वता है । स्वरं ग्रह और सेतु निर्माणमें व्यवसार करते है । कुरसाका स्त्यास्त्रान यासाम, बङ्गास, मन्द्रास, नीसगिरि, अवध योर सुमागुं है ।

कुरसी ( प्र॰ की॰ ) १ विष्टर, बैठनेकी एक चीकी एक चीकी एक जों पाये जगाते हैं। पीछे सहारा जैनेकी भी पटरी या वैशे ही कोई दूसरी चीज जगती है। प्रच्छी कुरसीमें हाथ रखनेके जिये दोनों घोर जगाती है। इस पर एक व्यक्ति बैठ सकता है। प्रगरिकीमें कुरसीका नाम चेयर ( Chair ) है।

कुरसीको प्रायः लकडोसे बनाते भौर उसमें नीचे हेउने भीर पीके सम्रारा लेनेको लगम्ब बेंतको बुनो मुयी लाली लगाते हैं। कभी कभी उसे पत्थर, खोहे, पोतन या दूसरे घातुसे भी बना लेते हैं। लेटने या सोनेकी कुरसीको भाराम कुरसी कम्बे हैं।

२ कोई जंचा चबूतरा। उसके जपर ग्रहादि निर्माण करते हैं। ३ प्रम्त, पोदो। ४ चौको, उरवमी। वह एक चतुष्कीण यन्त्र (तावीक) है। उसे हुमैनके बीच डाल कर गलेमें पहनते है। ५ नावके किनारेको तृखताबन्दो। उसी पर नीचेका पाल वाधा जाता है। ६ जहाजके मस्तूलको जपरी चाडो-तिरकी लकाइया। कुरसी पर खडे हो करके हो मलाह पालको रिस्स्यां खींचते हैं।

क्करसीनामा (फा॰ पु०) क्लसप्तय, वंग्रहच, यजरा, प्रजानामाः।

कुरा (हिं० पु॰) १ कुरह, पुराने जख्ममें पड़नेवाली गांठ। उसमें पीव जम जानेसे नासूर निकल श्वाता है। २ कुरव, कटसरेया।

Vol. V. 33

कुराई (डिं॰ स्त्री॰) पैरमें डाना जानेवाना काठ। कुराजा (सं॰ पु॰) कुब्सितो राजा, कुगतिसमा॰। निन्दा-राजा, रैयतकी दिफाजत न करनेवाला बादमाड़। कुराज्य (सं॰ क्लो॰) कुब्सितं राज्यम्, कुगतिसमा॰। निन्दाराज्य, बुरी सस्तेनता।

कुरान ( प्र॰ पु॰ ) सुसलमानोंका धमें प्रस्य । वह घरवी
भाषामें लिखा है। सुसलमानोंके विद्यासानुसार ईखर॰
ने कुरानकी घायतों ( वाक्यों )-को विभिन्न समय
जिवरी जक्षे जिरिये ( द्वारा ) सुदृश्यद साह्यके निकट
प्रेरण किया था। उसमें ३० भाग ( पारा ) हैं। कुरानके माननेवालेको 'कुरानी' ( सुसलमान ) कहते हैं।

भरवो भाषामें कुरान शब्दका चर्च ग्रन्ट, पुस्तक वा णाठ है। इसको फ़्रकान या मसहफ भी कहते हैं। इसी कुरानके प्रवितित धर्मका नाम इसलाम है। कुरानका मुख्य उद्देश्य इस तत्त्वकी प्रकाश करना है कि जगदीखर एक और पहितीय है। परन्तु इसमें ईखरकी उपा-सना, ध्यान, धारणा तथा योगतपस्यादिके नानाप्रकार तत्त्व भीर मनुष्यके भाषार व्यवहार, रीति-नीति प्रश्वति एवं भूत भविष्यत् कालकी बहुविध छपदेशपूर्ष वातें भी कहीं है। इस्लाम धर्मावलकी विद्वानीने क्षरानके प्रध्याय, श्लोक, शब्द घीर प्रचर वा वर्ण पर्यन्त संख्याभुक्त करके निर्देश किये हैं। क्षारान प्रथमतः ३० पारावीं या अध्यायों में विभक्त है। इसमें ११४ सूरे ( परिच्छेद ), ६६६६ पायतें (स्नोक्त), ७८४२६ कलमे ( ग्रब्द ) त्रीर ३२३७४१ इफ ( मत्तर ) हैं। उसमें ४८८७२ प्रसिप, ११४२८ वे, १०१८८ ते, २०२७६से, ३२८३ जीम, २८८२ हे, २४१६ खे, ५६७२ दास, ४६८७ जान, ११७६३ रे, १५८० जे, ५८८१ छोटेघोन, २२५३ बढ़ेगीन, १२०१३ खाद, २६१७ जाद, १२७४ तो, ८४२ ज़ो, ८२२० ऐन, २२१८ गैन, ८४८८ फि. ६८१३ बहे काफ, ८५८० छोटे काफ, १३०४३२ लाम, २६१२५ मोम, २६५६० न न्, २५५१६ वाव, १००७० होटे हे, ४७२० लाम- प्रलिफ और २५८१८ ए हैं।

श्रदब देशान्तर्गत मका नामक स्थानमें कुरेश-वंश-जात सुदस्यद नामक विसी महाव्याने इस कुरान- यत्यकी प्रकाश भीर प्रचार किया था। मुस्लमान कहते कि मुस्साद अपने आप इस किताबके बनाने-वाले नहीं, ईखरके निकटसे आये इए किसी खगींय दूतके मुंह छन्हों ने इसे सुना। ५०२ प्रकाया ५७० ई० १० नवस्वरको सका नगरमें सुहन्मदका जन्म हुवा।

मुच्यादके पिताका अवदुत्ता, माताका जहरित भीर पितामद्यता नाम भवद्च मतासिव था। इनके पूर्वपुक्ष सम्धान्त एवं राजवंशोद्भव रहे । सक्केका मशहर कावा नामक देवालय वहदिनसे छनके कछ. त्याधीन था। प्रवाद है-सुहमादने यदापि लहुकपनमें निखना पढ़ना कुछ नहीं सीखा, वह उसी समयह ही विशेष वृद्धिजीवी श्रीर धर्मजिश्वासु रहे। उन्होंने देखा. उस समय परव प्रादि नाना खानो में जिन सकल धर्मीका अनुष्ठान तथा पाचरण होता था, नितान्त कुलित, कदर्थ भीर भहितकर था। उस समय घरव चाटि खानों में केवन पौत्तस्विकता, पश्रहिंसा श्रीर नरवित प्रसृति कढाचार प्रवत्तरूपसे प्रचलित थे। ग्रत्यादिमें लिखा है कि एक बार सुहन्मदके दादा घवटल मतालिवको काविमें नरवित देनेका खर्योग ह्वा। किन्तु उन्हों ने १०० उड़ी विक्त प्रदान करके उत्त दायित्वसे श्रव्याहित पायो । खदेशकी ऐसी दुर्दशा देख सुइमाद इमेगा कोई विशुद्ध धर्म चलानेकी लिये र्श्वारसे प्रार्थना और निज नमें उसकी उपासना किया करते थे। वह अपने ४० वर्ष वयः क्रमके समय मन-माने निजंन खान जनाभूसिने निजट हिरार नामक पंवतको गुहामें जाकर एकान्त चित्तसे ध्यान घारणा ंर्लगार्ने स्रग<sup>ा</sup> एकदा ध्यानमग्नावस्थामें उन्होने देखा, किसी प्रधान्तमृति पवित्र पुरुषने उनके निकट उप-स्थित हो न्नादेश किया था - 'वॉठ करो'। सुहन्मदने 'बुत्तर<sup>°</sup>दिया—'मैं मुखं हं, पढ़ना नहीं जानता; कैसे पाठ करूंगा 'दस पर उस पुरुषने फिर अपनी वही बात केंडी थी। सुरुसादने भी कहा—मैं पाठ नशीं जानता, कैसे कद्दंगा। ' इस समय खर्गीय 'पुद्दव तीवरी बार सहसादमे 'पाठ करो' कड 'एकरा व एसम रदेवका' से 'मास्मद्यासमें तक पढ़ें कर अन्तर्हित हो गया। दें प्रकारकी पायर घटनाते विस्त्रवाविष्ट हो सुह- स्मस्त वतान्त कर प्रयंनी पत्नी खदीजारे पानुपूर्विक समस्त वत्तान्त बताया था। खदिजाने भी प्रवंभेने पड पपने भाषे वराकरके पास उन्हें की जाकर सारी घटनांका परिचय दिया। बीवी खदीजा के स्नाताने यह वतान्त सुनके कहा थः—

'सावधान ! जिन महागुरुवने पाविभू त हो सुह-मादका उपदेश किया है, खर्गीय दूत है। उनका नाम जिबरील है। वह समय समय पैगस्वरोंकी तिमे हो धर्मका उपरेश देते हैं।' फि( छड सहीने तक उत्त खर्गीय दूत सुहसादको देख न पड़े। उसके बाद जब तब महापुरुषने पूर्वीत प्रकारसे सुहसादके निकट उपस्थित हो क्रमगः समस्त धर्मका उपदेग दिया। कहते हैं-इसी तरह तेरह सालोंमें महमादने सारे कुरानका उपदेश पाया था। यह उपदेश वह समय समय पर शिष्टों तथा उपदेश्योंको सनाते श्रीर वह इसे खजूरके पत्ते, पखर या भेड़की एडडी पर खिखते जाते थे। इसी प्रकार सारा उपदेश लिखा जाने पर उनकी किसी भौरतके पास रखा गया भीर उनके मरनेसे दो साल पीके उनके शिष्य और मित्र पत्र-वकरने उसकी किताव बना डाली। डिजरी सनके ३॰ वर्षे वाद खसीपा समरने इसका संशोधन किया। सुइसादने पहले पहल प्रपनी सबसे प्यारी पत्नी खदीजा-को इस धमैकी दीचा दी थी। उसके बाद उनके पालीय प्रवृद्धकर और चनी नामके एक सङ्केने छनके चनाये धर्मको पनडा । धोरे धीरे अरवके बहुत-से दूसरे पादमो भी उनके धर्मको मानने लगे। म्हमादके कुरान चलानेसे पष्टले प्रश्व वगेर इमें तरह तरहके दूषरे मतोंका भी प्रचार या श्रीर उनके मानने-'वाली अपनी अपने धमंप्रवर्तको को सिद-पुरुष और असी किक मनुष्य जैसा समभाते थे। जुरानमें उनकी बात सिखी पौर यथा-सम्भव भिता श्रदा कड़ी है। परव पादि देशों के पुराने लोगों में किसो किसोकें मतानुसार पहारष्ट इजार सिद्ध पुरुष भार किसीके मतिसे ११३ ऐंगस्बर निर्दिष्ट हुए है। फिर १०४ धर्म-पुस्तकों में प्रचारकी कथा है। परन्तु मूसा, दाजद भौर ईसाको बनाई इन्होंन भौर तौरंत यांनी दाइ-

विन धर्मपुरतकका नाया टेष्टामेग्ट ( प्रहट-नदीद ) भीर पुराना टेप्टामेस्ट ( यहद इतीक ) बहुत प्रसिद्ध भीर प्रवत है। सुचम्मद प्रचारित कुरानके सतावलस्वी निर्देश करते कि पूर्वीत धर्मावकस्वियोंको भटकते टेख एनें उद्दार करनेने लिये ईखरने महम्मदने दाग कुरान भेजा है। यदापि जगदोखर समय समय श्रीर सभी समय जीवोंके निस्तारको एक न एक पैगस्वर यानी धर्मप्रचारक पहुंचाया करता है, किन्तु सुड-सादका एक इसरा नाम मुख्यका यानो श्राखिरो पैग· खर है। सुसलमान बताया करते है-क़ुरानसे पहले चरव चच्चलमें दूसरे जितने धर्मपुस्तक प्रकाशित चीर प्रचारित इवे थे, उनमें ज़ुरानकी तरई किसी दूधरे प्रस्तकमें देखरका एकत्व भीर प्रहितीयत्व सफाईके साध बताया और समस्ताया नहीं गया है। कहते है-मुहमादने एक हायमें कुरान दूसरे हायमें पैनी तल वार ले इसलाम धर्म चलाया था। परन्त किताव वगैरह पदनेसे समस पडता कि सब जगह सहस्रद-को घपना मत चलानेमें ऐसा नहीं करना पढ़ा, बहुतीं-ने धर्मपुस्तकने विश्वत छपदेगरे चाक्रश हो इच्छा-पूर्वक उनका मत अवसम्बन कर सिया था। क्ररानमें बडे गर्दर जानका उपटेश पीर गर्दर तत्त्वों की बातें टेख पडती है। यम, दम, उपरित, तितिचा पादि को समस्त साधन सर्वेदेशपचितित तथा सकल प्रकार विश्व धर्मात्मीदित हैं, क्रानमें उन सबका छपटेश मिनता है। फिर भी जो लोग घरव चादि देश-प्रच-सित प्राचीन पौत्तसिक धर्मने सहारे काखबापन श्रीर स्बार्ध साधन करते थे, कुरानके प्रचारमे अपने खाये पर व्याघात पडनेसे सर्वे प्रथम सक्कारी सुहसाट पर पत्याचार पारमा किया भीर जब उन प्रत्याचारियों-के दलने खूब जीर पकडा, सुइमादको शान्तिरचाके लिये मकारी महोना जाना पड़ा । जिस दिन सहस्रद मकारी मदीना गये थे, सरसमाना का डिजरी सन गिना जाता है। मदोनेके लोग पहलेसे ही सुहमाद-की बात समझते थे, बहुतसे उनके सतावलस्वो भो हो गये थे। सहस्रदने मदीना पह वते हो उन्होंने बढी इक्ततके साथ धनको भगवानी की । सुचमाट

हसी जगइ रह धीरे घीरे सूमगढ़ जमे प्रधान प्रधान स्थानों में नाना की बलों के प्रधान मंत्र फेलाने तरी। किसी समय युरोपके पश्चिम प्रान्तमें स्थेन देश पर्यन्त कुरानका मत पर्दुंचा श्रीर वर्दा वडी वडी सस्तिहों -- में कंची श्रामा से कुरानका कलाग परा स्राता था।

मुसनमान कहते कि रमजान महीने की २० वीं रातको खर्गेसे कुरान छतारा था। इसीसे कुरानका दूसरा नाम 'लैखतुल कट्ट' पर्यात् नियाकी यिक भी है। इस रातको धार्मिक सुसलमान प्रतिपविद्र भाव-से रहते हैं।

क्ररानकी बहतसी टीकार्ये हैं। उनमें घलबैदवी, मालिक, इनीफ. सकी श्रीर इनवसीकी टीका ही प्रधान है। टीकाकारोंसे इनीफने द॰ डिजरीको कुफानगरमें जन्म लिया घौर १५० डिजरीको द्वा-दादनी मैदखानेमें छनका सत्य द्वा। सफीने १५० डिनरीको पालेस्ताइनके गजा नगरमें जना सिया। मिसर देशमें २०४ हिजरीको देहत्याग किया था। मालिक ८५ डिजरीको मदीना नगरमें पाविभूत इवे और वहीं मरते उस तक उने रहे। टीका भी के सिवा फारसी, तर्जी डिन्दी, तासिस, ब्रह्मी सस्य, बंगसा, श्रंगरेजी, साटिन, दटानीय, नर्भन, फरासीसी, स्रोनिश वगैर्ड कई जवांनी में सुरानका तरजुमा इवा है। धार्मिक सुमलमान अनुवाद पर विबक्त सरोसा नहीं करते। वह आज पायः तरह सी वर्षेसे बराबर इसी सूत ग्रन्थकी अक्षि भीर इस्तत करते पाये है। किर सुश्रलमान प्रश्रुचि पवस्त्रामं कभी क्रारान नहीं कृते भीरन कोई दूपरी किताब उस पर रखते हैं। संदक्षपनसे ही निष्ठावानः सुसन्तमानी के नदके क्ररान पढनेका सरक किया करते है। सुक्ष्मद महामें विवरण देखी।

कुरानके वारेमें एक यपूर्व प्रनोखी कहानी सुन पड़ती है। दिलीके वाद्याह अक्षवरके समय उनके धनातम सन्त्री प्रसिद्ध विद्वान् फेंजीने स्थान किया— प्रस्का हो, यदि किसी न किसी तरह सुहम्मदके चन्छाये कुरानका मत तबदील किया जा मके। यही मन्त्रस्थ करकें वह विशेष भजनगर्भ गभीर तस्त्रके पादेग एवं

उपदेश से पूर्ण एक ग्रन्थ वना किसी परख्यके सध्य एक वृक्षके कोटरमें यहापूर्वक रख पाये घीर एक दिन प्रसङ्ग्रसमें पक्षवर वाद्याइसे कड़ने सरी-"जहान-पनाष्ट्र कर रातकी सैंने स्वावमें एक चनीखी बात देखी है। किसी खर्गीय इतने आकर सुभासे कहा-'मैं प्रेखरका दूत ह्र'। मेरा नाम जिबरीस है। प्रकर बादशाइके जरिये धर्मपुस्त क प्रचारित करनेको जग-दीखरने सभी भेजा है। मैं वसी किताब एस जङ्गलकी **उस पेड़को खोदमें रख जाता हैं। तुम पक्षवर**से कह कर उसे मंगा लो। उस किताबकी खास बात यह है कि उसमें कड़ी नकता नड़ी। सकदर फैजीके कड़ने-से प्रक्ता दिन देख यद्योचित मङ्गसाचरणपूर्वेक सब पासीशे पौर प्रमाखों को साथ सेवर क़रान सेने चले चौर निर्दिष्ट बचकोटरसे चतिभक्तिभावसे उस कितावको प्रवने इथो निकाल गिरसे क्वाया श्रीर क्रातीसे लगारी राजधानी लीट ग्राये । उन्हों ने यथा-समय सुद्धावों को वह भित्रप्रस्थ पढनेको दिया था। उसके सभा मध्र उपदेशों को सन कर कोगों में अनि-वैचनीय ऋदा और अक्तिका उदय हवा, साथ ही जगह जगह मौजुदा कुरानके खिलाफ बहुतसे मत देख किसी किसी के मनमें सन्देष्ट भी उठ खड़ा हवा: किन्त श्रवबरकी अचला भक्ति सन्दर्भन करके किसीकी 55 कइनेकी दिसात न पड़ी। फिर सबने सीचा कि वह सब फैजीकी चालाकी थी। एक दिन उफी उस किताबको शुरुसे पखीर तक पढ़ने पर भी किसी क्रमह कोई गलती निकास न सके । पोछे उन्होंने कितावका जपरी दिस्सा उत्तर कर देखा तो उसमें विस्मिता ग्रन्ट सिखा था। यह देख वह सोचने संगे-फैजीने ती इस किताबको बेनुकता कहा था, परन्त वै प्रश्वरके नीचे नकता लगा है । छन्दोंने प्रकारको यह ऐव बता एसका प्रचार वन्द करा दिया।

कुराज (गं॰ ए०) कुलाइ घोटक, दरयायो घोडाः उसका लङ्कादय क्रयावयं भीर भपर भङ्क पायहुवर्ण दोता है।

कुराल ( डिं॰ पु॰ ) द्वचिविशेष, एक पेड । वष्ट डिसा-क्यस्य चत्तर विभागके धिमला, गड्वाल श्रीर कुमायू प्रस्ति खानी में जत्मन होता है। ज़रासमें प्रसियां पाती है।

कुराह, कुराब देखोः

कुराइ ( हिं॰ स्त्री॰ ) कुत्सित मागै, खराव रास्ता। कुराइर ( हिं॰ पु० ) कीलाइल, गुलगपाडा।

कुराही ( हिं० वि० ) १ कुमार्गी, बुरी रा<mark>ह चलने</mark>वा<sub>ला ।</sub> ( स्त्री॰ ) २ दुराचारिता. वदचलनी ।

कुरिया (हिं॰ स्त्री॰) १ कुटी, महैया, भोवही। २ प्रति सुद्र याम, बहुत छोटा गांव। ३ गांज, ढेर। ४ रावके बोरों को जूसी निकालनेके लिये नीचे कपर रखनेका काम।

क्किंग्याल ( चिं॰ स्त्री॰) धंखों का संवार, परों का बनाव। पक्षी भानन्दर्भे जब रहते, तब कुरियास किया करते हैं।

कुरिल (हिं॰ पु॰) चमार।

कुरी (सं॰ स्त्री०) यसुनातीर-प्रसिद्ध त्याधान्यविशेष, चेना। वह मधुर, वलप्रद भीर हरित, पक्तवा हद होते भी वाजिपुष्टिदायक है। (राजनिवस्)

कुरो ( हिं• स्त्री॰) १ वंध, खानदान, घराना । २ कोल्हू । ३ विभाग, कूरा ।

कुरीति ( सं० ५ जी० ) १ क्षप्रधा, बुरो रस्म । २ कदाचार, कुचाल ।

कुरीर (वै॰ क्ली॰) १ स्तियों के मस्तकका श्राच्छादन वस्त्रविग्रेष, पौरतों के मत्या ढांपनिका कोई कपडा। "कुरीरमस शैर्ष किला पाविनद्यति।" (प्रवर्ष दार्टाः)

२ वैदिक इस्ट।

''सीमा पासन् प्रतिषयः क्वरीर' छन्द घोषयः।'' ( ऋक् १०१८५।८ ) कुरीर ( सं० स्नो० ) क्वज्-ईरन् उकारा देशस्य । इत्र चत्र । चष् धाश्श सेथ्न, जुफती ।

कुरीरिन् (वै० ति०) कुरीरयुक्तः (पवर्वं दारश्वर, प्रवरार) कुरु (सं० पु०-स्त्रो) कच्-कुः उकारादेशसः । क्रवेश्यः । चय्राय्यः १ भग्नीधः राजाते पुतः। उनके वितामहका नाम प्रियञ्जत रहा । २ सम्बरणराजाते पुतः। सूर्यकन्या तपतीके गर्भसं उन्होंने जन्मग्रहण किया था । कुरु धार्तराष्ट्रों श्रीर पाग्छवींके पूर्वपुक्त रहे । उन्होंने इस श्रमिपायसे समस्तप्रकृककी सूमिकी कर्षण किया को व्यक्ति दस स्थानमें कलेवर कोढेगा, वधी स्वर्गेकाम कर सकेगा। (अप्रामारत, चादिपर्व, ११४ प॰) -३ जनपद्विशेष, एक मक्का।

"कुषन् खिवित।" ( सिद्यान्तकीमृदी )

यित्रसङ्गमतन्त्रने मतानुसार नुरुचित्रने दिखण श्रीर पञ्चानने पूर्वभागमे इस्तिनापुर पूर्वन्त छक्त जनपद श्रवस्थित है।

"इतिनापुरमारभा कृष्णेवस दिष्य ।

प्षालपूर्वभागे सुक्रदेश: प्रकीर्तित ॥"

किन्तु यह ठीक नहीं । सुरुवादक देखी ।

श लक्द द्वीपके चन्तर्गत एक वर्ष ।

"नाभिष्य प्रथम वर्ष ततः विषुष्य स्थतम् ।

हरिवर्ष तथेवाचत् मेरोटेचिषत स्थितम् ।

रमाक चीत्रर वर्ष तथेवात हिरस्ययम् ।

छत्राहत्व तमाखे सीवर्षी मेरद्रकम ।"

पू छत्तरक्षुत्र नामक जनपद । उत्तरक्षद देखी ।

६ भक्त, चन्न, भात । ७ क्षर्टकारिका, कटिया । द्र

"छवाच पार्यं । प्रस्ते तान् समवेतान् क्वर्गनिति ।" (गीता १ घण्याय) कुरुप्रा, क्वरवा देखी ।

क्षर्दः ( चिं ॰ स्त्री ॰ ) सीनो, वांचे, या संजन्नी कोटी

क्राह्म (सं॰ प्र०) राजविश्रेष, एक राजाः

कुरुकट (सं॰ पु॰) कुरुच कटच, द्वन्दः। कुरु घीर कटरेशवासी।

कुर्वन्दन (सं॰ स्ती॰) मूनन, मूनी। कुर्कुझा (सं॰ स्ता०) १ कानी देवी।

> "काबीकपाविनी ज्ञहा क्रव्कृता विरोधिनी।" (ग्यामाकवस्) २ बीह्रदेवताभेदः।

कुरुकुर्त्त्वेत्र (सं॰ क्षी॰) क्षरम कुरुत्त्वेत्रष्ट, एकयत् दम्दः। विज्ञटलिको नदीदेशीऽवामाः। वा राडा०। क्षुरुदेग्र श्रीर कुरुत्त्वेत्र।

कुरुचित्र (सं॰ स्नो॰) कुरुक्त छं चित्रम्, मध्यपद्सी॰। एक प्रतिप्राचीन पुर्खस्थान। पूर्वेकास कुरु नामक राजपित्रे उत्त चेत्रको कर्षेष किया था, इसीसे उसका कुरुचेत्र नाम पह गया।

Vol. V. 34

"पुरा च राजिष वरेष धोमता, बहन वर्षाखामितेन तेजसा । प्रक्रप्मतेन सुरुषा महात्मना, तत सुरुचिनमितीह पप्रये ॥" ( सारत, शका, १३ ( २ )

महाभारतमें यह भी सिद्धा है-

"वलरासने कहा,—'हे तपोधन। यह श्रवण करनेके लिये मेरी वासना है क्योंकि कुरुराजने यह होत्र कर्षण किया था। श्राप श्रतुषष्ठ करके सुसी बतला दीजिये।

मध्रषिन कडा-'पूर्वकान क्रक्के इस च्रेतका कर्षण शारम्य करनेसे देवराज इन्द्रने छनके समीप उपस्थित हो करके पूछा-राजन । श्राप किस श्रस-प्रायसे यत्नके साथ इस भूमिको कर्षण करते है। क्षराजने उत्तर दिया—'हे पुरम्दर! इसारे समि कर्षणका यही उद्देश है-जो स्वित इस चेवमें करी-वर परित्याग करेंगे, वह अनायास खर्गशोक पहुंच मकेंगे।' सुरराज उनकी उपहास कर वर्ते गरे। इधर कुरराज इन्द्रके उपहासरे प्रयमात्र भो दुःखित न हो एकान्त मनसे भूमिकषेणमें स्तरी रहे। परिशेषमें सुर् राज भुपतिके हटतर श्रध्ववसाय दर्शनसे भीत हो देवॉन को उनको वासना कह सुनायी। फिर वह देवोंके वाक्यानुसार कुरुराजके निकट उपस्थित हो कहने सरी-'रानर्षे! श्रव तुन्हें कष्ट करनेका प्रयोजन नहीं: को इस स्थानमें पालस्यश्चा हो प्रनाहार प्राप परित्याग करेगा प्रथमा युष्में वीरतापूर्वक मरेगा, वस् नियय खर पर्च रहेगा।' कुदरान इन्द्रके वाक्वसे सन्तृष्ट हो चान्त पडे भौर सुरपति भी सुरस्रोक्तको चलते वने ।" (भारत, शस्त्र, ५६ प०)

कुर्त्वेत्र भारतीयों का एक प्राचीनतम तीयस्थान है। महग्वेदीय ऐतरेय-वाह्मण (७। ३०), ग्रह्मयजु-वेदीय ग्रतप्रवाह्मण (११। ५। १। ४), कात्यायन-जीतस्त्र (२४। ६। २४), पश्चिंगवाह्मण, प्रांच्या-यनवाह्मण (१५।१६)१२), तेन्तिरीय जारस्यक (५।१) प्रसृति वेदिक प्रत्यमें भी जुरुच्वित्रका छहेख मिनता है।

सदन श्रीर देवतावोंकी यञ्चभूमि जैसा वर्णित हुवा है—
"बिस्का" वे कुरुदेव' देवाना देवयननं सर्वेषां भूताना ब्रह्मस्टनम्।"
समका श्रप् नाम समन्तपञ्च है। सहाभारतमें
सिखा है:—

"प्रजापतेरक्तरवैदिरकाते सनातनी राम सनन्तपक्षकम् । सभीजिने यत्र पुरा दिवीकसी वरेष सत्रेष महावरप्रदा: ।" ( शस्त्रपर्व, ४३ । १ )

हेरास ! समन्तपञ्चन ब्रह्माको उत्तरवेदि कहाता है। वहां यहसी महावरमद देवगणने यन्न किया था। सोसा—"हन्तरण स्वदस्या दिवणन सरस्वीमः

> ये वसन्ति सुक्षिये ते वसन्ति विविष्टपे॥ त्रक्षपेशे कुक्षिये पुष्पां त्रव्वविं सेवितम्। तरमुकारमुक्तयो र्देवनरं रामक्रदानाच मचक्रकस्य च। एतम् कुक्ष्वितसमन्तपथकम्।" (वनपर्वं, ८२। १०५,१०८)

हषद्दतीके उत्तर श्रोर सरस्तती नदीके दिखण पुर्ख-प्रद राजिस्वित ब्रह्मवेदो सुरुचेत है। सुरुचेतमें रहनेवाला स्वर्गवास करता है। सरन्तुक, श्ररन्तुक, रामक्रद भीर मचझ्क ससुदायका मध्यवर्ती स्थान हो क्रह्मवेत—समन्तपञ्चक है।

किसी किसी प्रतानक्षिवद्के मतमें ब्रह्मविदी कुक् वित्र मनुशेक ब्रह्मावतें देश है। (Cunningham's Arch. Sur. Repts, Vols. II. p. 215; XIV. p. 87.) किन्तु यह भूज है। सनुमंदितामें स्पष्ट चक्केस है कि ब्रह्मावर्त और ऊक्चेत्र एक नहीं। यहा—"वरस्ती इनस्तो हैं कायो वैश्नका वैश्नका

> तं देवनिर्मितं देश ब्रह्मावर्तं प्रवचते ॥ कुरुचेवच मखाय पाचालाः ग्रासनकाः । एव प्रहार्षे देशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरम्॥''

> > ( सनु, २ प॰, १७-१८ झी॰ )

सरस्ती और हवहती देवनदीका की भन्तर पाता यह महावर्त कहाता है। ब्रह्मावर्त देवनिर्मित देश हैं। फिर कुरुचेब, मत्सा, प्रधान भीर श्रूरसेनक ब्रह्मिंदेश देश हैं। म्रह्मिंदेश ब्रह्मावर्तसे सुक्क भित्र होता है। सहाभारत (वन, ८३। ५२ क्षो॰)-में सुरुचेबके घन्तर्गत ब्रह्मावर्त तीयेका उत्तेख होते भी दूसरे घध्यायमें कुरुच्चित्रे ब्रह्मावर्तको भिन्न कह दिया है। पहले ब्रह्मावर्त प्रतिक्रम करके यमुनाप्रभव नामक पुष्पतीर्थको जाते थे। १६ (वन, ८४। ४३ स्रो॰) सहा-सारतका घेषोक्ष ब्रह्मावर्त हो मनुपोक्ष ब्रह्मावर्तसे मिलता है। वह कुरुच्चिके पारी उत्तरको श्रीर पव-स्थित है।

कुर्त्तित्रका परिमाण हादगयोजन (४८ कोस) है :-''धर्मचेष' कुर्त्तित हादगयोजनाविष '' ( हेमबन्द्र ४.१६ )

कुर्चित्र-तीर्थ-निर्णयके मतसे—कुर्वित्रके देशान-कोणमें तरन्तुक ''वा ग्लयच, वायुकोणमें परन्तुक, नेक्ट्रं तकोणमें कपिछ (उम्रोके निकट रामझ्ट) श्रीर श्रान्तकोणमें मवल्लूक चवस्थित है। महाभारतोक्ष तरन्तुकका वर्तभान नाम 'रतनयख' है। वह मरखतो नदीके तीर पिण्युको नाम क्यानके निकट पडता है।

परन्तुका को पाज कल 'बहेर' कहते है। वह कैयल गामके उत्तर-पश्चिम ग्रवस्थित है।

रामच्चद चोर किपनातीय भोंद्र हाई कोस वर्त-मान रामराय नामक स्थानमें है।

सचन्नुक---वर्तमान सोंख नामक स्थानका नाम है। यह पानोपय श्रीर भींदके मध्यस्य कर्मे पडता है। उपरोक्त स्थाननिर्देशके प्रनुसार क्षुक्वेन्नका भूगिरः साण इस प्रकार निर्णोत होता है:--

पूर्वैर्से तरन्तु समे सवझ क ... २७ को स पश्चिसमें रासइइदमे ऋरन्तु क ... २० को स उत्तरमें परन्तु कसे तरन्तु क ... २० को स दिख्यों सवझ कसे रासइद ... १२॥ को स

- "ब्रह्मावर्तं ततो नन्दि र ब्रह्मचारो स्नाहित ।
   च्यविधनवाश्रीति स्वर्गनीकच गन्दित ॥
   यसनामभवं गत्वा सस्वरम्पृत्य यासनसः" (वन, म्हाहर्-४४)
   कीई कीई इन प्रकार पाठ करता है—
- "तद्रवकारविकारिटनारं रामप्रशानाच भवत क्स प।" Cunninghm's Arch Snr. Repts. Vol 11. p. 218

किन्तु महाभारतके किसी सुद्रित पुस्तक वा इस्तविखर्मे एक वाट नहीं मिसला।

चैनवन्द्रने भी नद्वावर्त चौर कुरुचित्रको मित्र की कड़ा छ ,
 ( अभिकानिक्तानिक, ४ । १५-१६ )

क्षरचेत्रमाशस्त्रके मतानुसार उक्त सीमाके मध्य १६५ तीर्धं घवस्थित हैं।

महाभारतमें भी कुक्चेब्रके चनेक तोशों श्रार पुर्व्वस्थानीका विवरण लिखित द्वा है। प्रकारादि-क्रमसे उनका संचित्त वर्णन नीचे दिया जाता है:—

श्रीनतीर्थे—श्राजकत श्रीन्कुण्ड कहाता है। यह श्रानेखरमें ७ कोस पश्चिम पृष्टूदक नामक प्राचीन नगरके पार्खें में श्रविद्यात है। द्वतायन स्मृति शाविसे भीत हो दहाँ सभोगभू में जाकर व्हिपे थे। श्रीनतीर्थे में स्नान करनेसे श्रीनकोक मिलता है।

( शत्य, ४७ । १६-२२, वन, पर । १६८)

भमरक्षद्र—यांने छारसे प्रकोश दिचण-पश्चिम चन्द-कान ग्रामर्से श्रवस्थित है। श्राजकन उसे भमरक्ष्प कद्यते हैं। वहा स्नान श्रीर इन्द्रकी पूजा करनेसे स्वर्ग-कोक सिनता है। (वन, न्द्र। १०५)

श्रस्वाश्या—कुत्त्वित्रसाष्ट्रास्त्रमं 'धन्यलय' नामचे वर्षित हुवा है वह संग्रर-तीर्थं पूर्वे है, श्रस्वालय-का वर्तमान नाम दीरखेरी है। वहां सान श्रीर प्राण-त्याग करने पर तीर्थं याचियों की नारदेवके श्रादेशचे इसम जोक प्राप्त होता है। (क, ट्राट्र)

श्रस्तु मती—एक सुद्र नदी है। वह द्वह-यसुनाकी एक श्राखा होती है। सुक्षेत्रप्रदीपमें उसे श्रंशमती कहा है। सम्भवतः वही स्टग्वेदोक्त श्रंशमती भी है। यशा— "चव दसो श्रमतीनतिहदियान क्यो दस्ति: सहसै.।"

(ऋक् संहिता वा ८६ । १३, साम १ । ४ : १ : ४ : १)

दशसङ्घ सेन्य सङ दुतगमनकारी कृषा श्रंश-मती नदीतीर श्रवस्थान करते थे।

ह्रह्दे वतार्ने सिखा गया है:--

"अपक्रमा तुर्वेना" सीमी इवसयार्दित ।

नदीमग्रनतीं नामामातिष्ठत् कृदन् प्रति ॥" (६। ८१८)

रामानुजन रामायण-टोकार्स 'श्रष्टमती'का सूर्य-तन्यांक श्रष्ट में प्रयोग किया है। (रामायण, राष्ट्रा र सूर्यंतनया यमुनाका एक नाम है। स्थायतः बूटी यमुनाकी एक गाखा रहनींचे श्रंग्रमती भी यमुनातुख्य विवेचित हाती थी। श्रम्भ श्रीर सामवेदके मतमें इन्द्र-ने वहा स्रच्यासुरको विनाय किया है। उसीकं तौर समझाभारतीक्त सुतीर्यं कतीर्य है। (वन, प्राध्र) श्रान्तुक — क्रुक्चेत्रके एक हारकी मांति विख्यातः है। उपका वर्तमान नाम वाहिर है। वह याने खरि १८ को छ पश्चिम सरस्तते नदीके तोर भवस्थित है। वहीं यच कुग्छ भी है। प्ररन्तुकतीय में स्नान करने से अग्निष्टोमका फल प्राप्त होता है। (दर, ८६। १९)

प्रत्णातीर्धं वा प्रत्णासङ्गम—प्रत्णा घोर सर-स्त्रतो नदीने सङ्गमस्थान पर पेश्वा नगरसे डेढ़ नोस स्तर-पूर्व उच्चस्त्पने पास प्रवस्थित है। नसुचिका शिरश्चेदन करनीसे इन्द्र ब्रह्मञ्चलामें निप्त हुये थे। ब्रह्माने पाटेशसे वह प्रत्णा-सरस्त्रतीसङ्गममें यज्ञा-नुष्ठानपूर्वेक स्नान भीर दान करने पापसे स्टूट गये। (प्रस्त, १९११ १०११) वहां स्नान करने पर तीर्ययाती ब्रह्मञ्चलाके पापसे सुक्त होते हैं। (रन, ८९१ १९०)

श्रधंकीन—भरुणातीर्यं के निकट है। उसका वर्त-मान नाम सामुद्रकतीर्थं है। दिर्भिन विप्रगणके सङ्ग-नार्थं दार सागरींका जन संगा अर्धकोस्तीर्यं निर्माण किया था। (क, न्द्रा ११६)

श्रखिनीतीर्यं — वर्तमान श्रमनोपुरमे शानेखरसे श्राप्त कोस पश्चिम श्रीजसघाटके निकट श्रवस्थित है। इस तीर्थ में श्रवस्थान करनेसे स्वयंवान होते है।

(बन, प्रश्वार्थ)

प्रमुस्तिय-भागमा विवरप देखी।

श्राहित्यतीर्थ — सारखततार्थं के सिकट है। वहा केगोष श्र श्रीर देवज ने यज्ञानुष्ठान करके सहाप्रभाव नाम क्या था। (रुक्त, ११ पन्याः) शहित्यतीर्थे में स्नान करके सूर्यदेवको सर्वना करने से जुक उद्दार और पाटित्यकोक साम करते है। (वन, ९६ १९४)

षापगा-वर्तमान छुटंग नदोकी एक शाखा है। ऋग्वेदमें षापगा नदो 'बापया' नामचे वर्णित छुयो है:--

"ित ता दर्घ वर मा प्रविन्ध इलायाकादी सुदिनली घड़ो । इयदर्था मातृष भाषयाया सरसन्या रिपदग्री दिहोडि।" (ऋक् ३। २३।४)

है प्रस्ति ! सुदिन सामने सिये इनारूप पृथिनीने स्वान्य सानमें तुन्हें रखते हैं। तुम दृषद्वती, घापया भीर सरस्ततीनीरस्य मनुष्योंने ग्रहमें घनमानी हो दीप्ति प्रदान नहीं।

षायर्थका विषय है कि उत्त मन्दर्से 'पृथिवी',

'श्रुताखद', 'सुदिन', 'श्रुडः', 'हवहती', 'मानुष', 'श्रायया' घोर 'सरखती' जो करें प्रव्य हैं, महा-भारतमें उनके प्रत्येक नाम पर एक एक खतन्त्र तीर्यं वर्षित एवा है। यथा—

"तती गण्डे त राजेन्द्र । सातृषं खोकविष् तस् ।
यत क्षायमा राजन् । त्याचे न गरपेरिताः ॥ ६४ ॥
विगाद्य तिष्म न मरिस सातृपत्मस्यामाराः ।
तिष्मत् तीर्थे नरः जात्वा न्रष्मचारी समाहितः ॥ ६६ ॥
सर्व पाविष्यसासा खगैलोक महौयते ।
सातृपत्म तु पूर्वे ण क्षोयमान महौयते । ॥ ६६ ॥
प्रापमा नाम विखाता महौ सिस्निपितिता ।"
"तहकोळां तथा कृषे इत्यु च महौपते । ।
हत्यास्य तथे म तीर्थं भारतस्यम । ॥ ६६ ॥
तत्न सात्वाचिक्ता च दैमतानि पित नथ ।
न दुर्गेति नवाप्रीति बालपेयच पिन्दित ॥" ८७ ॥
"अहस्य सुदिनचे व हे तीर्थं लोकिष्यम् ते ।
तयो सात्वा नरद्याप्त । सूर्यं लोकिष्यम् ते ।
तयो सात्वा नरद्याप्त । सूर्यं लोकिष्यम् ते ।

उसके भनन्तर कोकप्रसिद्ध 'मात्र्ष' तोथको जाना चाच्छि। कितने हो लुप्पसग व्याधके गरसे पोलित हो क्षां सान करनेको गये और सान करते ही मागुषलको प्राप्त हवे। मानुषतोधैमें सान करनेसे सनुष्य विश्वहात्सा श्रीर सर्वेपापविस्रुत्त ही खगँकीकर्मे प्रय'सा पाता है। मानुषतीयसे एक कोस पूर्व सिस्सिवित 'शापगा नहीं' है। फिर बद्रकोटो, बद्रकृष भीर बद्रइदमें 'इलासद तीय' अवस्थित है। वहाँ स्नान करके देवता भौर पितः गणकी अर्चना करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पहता श्रीर वाजपेययञ्चका फल लाभ करता है। 'श्रष्टः' श्रीर 'सदिन' दोनों लोकप्रसिद तीय हैं। वहां स्नान कर नेसे सूर्यकोक प्राप्त होता है। (वर्तमान पेहवा नगरके पूर्व भीर प्रापगा नदोके पश्चिम मानुषतीय है। पेइवाके पास घेरगढ नामक खानमें प्रवासाटतीय चौर सोइन नामक स्थानमें सदिन तथा चहस्तीर्थ भवस्यित है।)

इन्द्रतीयं —यानेखर चीर पेडवाके ठीक मध्यस्यक्ष-में सरस्रती नदीके तीर पडता है। उसका वर्तमान नाम इन्द्रवारि है। देवरान इन्द्रने वडां यज्ञानुष्ठान किया था। इसोसे उसे इन्द्रतीय कडते हैं। वडा सव यापनाग्रक है। उक्त तीर्ध में इन्हर्ने भरंदाजकाचा स्रवावतीकी भक्ति परीचा की थी। (शब्ब. १८०१)

पुलासाद---वावगा हा विवरण देखी।

ं एकराव्रतीर्थं — यार्नम्बरके निकट है। वहां नियत सत्यवादी हो एक राव्रियायन करनेसे ब्रह्मकोक लास करते है। (वन, व्हार्ट्स)

एक इं सतीय — किसी किसीके मतानुसार वर्तमान दुख्दिंग्रामर्ने प्रवस्थित है। वहां स्नान करनेसे सहस्न-गोदानका फल मिलता है। (वन, व्ह प्र०)

शोधवती—प्रस्नतत्वविद् किनिङ्ग हामके मतसे शापगा नदोका श्रपेर नाम है। इसे भाजकत हुटंग कहते हैं। किन्तु महाभारतमें भाषगा श्रीर श्रोधवती दोनों भिन्न नदोकी भांति वर्णित हुई है।

(वन, ८६। ६७, म्स्य, ६८। ६८)

"करीय यजनानस्य क्रक्षिये महात्मनः । याजगाम महाभागा सरित्ये हा सरस्वती॥ भोषवत्यि राजेंद्र विज्ञष्टेन महात्ममा। समाहता क्रक्षिये दिव्यतीया सरस्वती॥"

( यखा, ३८ । २७-२८ )

कुर्राजते क्राचे तमें यज्ञ किया था। उम यश्वमें सरस्तती मद्दषि विशव्ह-कर्ष्ट समाहत हुई। उन्होंने उक्त पवित्रस्थानमें जाकर प्रोचवती नाम धारण किया था।

श्रीयनसतीर्थ— सरस्तति व उत्तरसून पेडवा नगर-से घोडी दूर पहता है। उसका श्रपर नाम कपास-मोचन है। उस तोर्थ में दैत्यगुर श्रमने तपस्या की घो, इसीसे उसे श्रीयनसतीर्थ कहते है। पूर्वकाल राम-चन्द्रने एक राष्ट्रसमा मस्त्रक छेदन किया घा। वही छित्रमस्तक महर्षि महोदरकी जङ्गामें संलग्न हुवा। महर्षि के उस तीर्थको जाकर श्रवगाइन करते ही जङ्गालग्न मस्त्रक स्खलित हो सलिसमें छिप गया। राष्ट्रसम्बा 'कपास विमुक्त होनेसे हो उसका नाम 'कपाल-मोचन' पड़ा है। वहां श्राष्ट्रियेयने कठोर तप उठाया भौर सिन्धुदीप, देवापि तथा विखामित्रने ब्राह्मयत्व पाया। (श्रम्य, ४०-३६ प०)

वतमान कुरुचित्रसासालामामें पार्ष्टिषेण प्रश्वति उक्त प्रदिष्टोंके मासासुसार एक एक विभिन्न तीर्ष वर्षित इवा है। कपासमीचनकी चारो घोर ही उक्ष सकस तीर्थ श्रवस्थित है।

कन्यातीर्थ- 'इडकन्यकतीर्थ' कहाता है।

कन्यात्रम—सिन्नहतीतार्थं के निकट है। वहां ब्रह्म-चारों हो तीन राद्रि उपवास करनेंसे तीर्थयात्री शत कन्या पाने स्रोर स्वर्ग जाते है। (वन, व्हा १८०)

क्रमालमी चन-गीवनस देखी।

किया तीर्थं स्थानीर्थं भीर स्रोतीर्थं के निकाट है। उसकी भाज कर्ज केलत' करते है। वसां सान करके देवता श्रीर पित्रगणको भर्चेना करनेरे सहस्र किप्सादानका फल पास होता है। (वन, व्याप्टर)

कचरीतीयँ—पाज भी कचरी ही नामरे प्रिष्ठ है। उसका जल साथ करनेरे प्रिन्टोम यागका फल पाया जाता है। (वन ९१०८)

कास्यक्षवन—कामोद ग्रामके निकट है। इने ग्राजकन 'कामवन' कहते हैं। काम्यक्षवनने पनिति-दूर सरस्तती प्रवाहित हैं। साधारण कोग इने 'द्रोप-दीका भाग्छार' कहते हैं। प्रवाद है कि द्रोपदी वहां प्रभाग्डवको रस्यन करके खिलाती थीं।

महाभारतमें लिखा है:-

"पाख्डवाल् वने वासमुद्धिय भरतर्षभाः । प्रयमुर्जाद्रवीक्त्वात् छब्लेवः यद्यातुगाः ॥ सरस्वतीर्द्धपदयौ यमुनाख निषेश्य ते । ययुर्वनेन्व वनः सततं पियमां दिष्यम्॥ तत, सरस्वतीकृषि समेषु मबस्यमु ।

कामग्रकं माम दहग्रवं मं सुनिजनप्रियम् ॥'' ( दन, ॥ १ १-४ )

काम्यक्षवनमें कामेखर महादेवका भौ मन्दिर वनाहै।

कायशोधन—भाजकाल 'कासोयन' कहाता है। वहां स्नान करनेसे गरीर ग्रुब होता है। फिर देहान्तको सत्तम स्नोक गमन करते हैं।(वन, प्याहर)

कारवपन्—प्रचापस्वणसे थोडी दूर पडता है। बसराम सरस्रतीका प्रवाह और प्रचापस्वयणतीर्थे स्थान करके कारवपन गये थे। वहा उन्हों ने स्थान-दान एवं देवता तथा पित्रगणकी तथेणपूर्वक ब्राह्मणों सहित एकरास्त्रि वास किया। (गला प्रशार--रर)

काशीम्बरतीयं -- प्राजकक 'कासान' कहाता है।

उत्त तीर्धमें स्नान करनेसे भरीर नीरोग ही जाता भीर देशन्तमें मनुष्य ब्रह्मनोक पाता है। (वन, प्रः४८)

किन्दत्तसूप — वर्तमान वाख्न नामक श्रासके पार्ख में अवस्थित है। उज्ज क्पमें तिलप्रस्थ प्रदान कर-निसे ऋणसुज्ञ होते श्रीर परमा सिह्नि लाभ करते हैं। (वन, प्राट०)

किन्दान—कस्रोतीर्थं के निकट है। उसीके पार्खं में किंजप्यतीर्थं प्रवस्थित है। उभय तीर्थं में दान श्रीर जप करनेंसे प्रशेष पुख्य प्राप्त होता है। (वन, ८२,०२)

कुरुतीर्थ — याजवाल 'कुरुध्वज' कहाता है। वह तैजसतीर्थं के पूर्व ग्रंबिष्ट्रत है। वहां ब्रह्मचारी श्रीर जितिन्द्रिय हो स्नान करने पर सब पापों से छूट ब्रह्म-स्नोक जाते है। (वन, प्र१९०)

कुञ्जतीयं — वर्तमान वनपुर नामक स्थानमें प्रवंश् स्थित है। उक्त तीर्थं में स्नान करने से प्रान्त शोमका फल मिलता है। (वन, न्दा १०८)

कुलम्मुन—केयल ग्रामसे २ कीस उत्तर करान नामक ग्राममें प्रवस्थित है। उसका वर्तमान नाम 'कुनतारण तीय' है। (केयन चौर किमांच ग्रामके निकट कुनी-डार नामक दूसरे भी दो तीयं हैं।) कुनम्पुनमें स्नान करनेसे स्नानकारी ता कुन पवित्र होता है।(वन, प्रश्रू)

क्षतभीच-एकइंस्तीय के निकट है। उसमें स्नान दान करनेसे भनन्त फल पाते है। (वन, ८११०)

कपिनवेदारतीय — श्रीष्ठवती नदीके तीर थाने खरि भू॥ कोस दिचण-पश्चिम श्रवस्थित है। श्राज-कत्त 'कपिन्रमुनितीय' कहाता है। उसमें स्नान करने वे ब्रह्मलोक मिन्नता है। (वन, दश्वर)

कोटितीर्थ-दो है। प्रथम पश्चनदके सन्तर्गत है। उसमें स्नान करनेसे सम्बन्धके समान फक्त प्राप्त होता है। द्वितीय गङ्गाइनदके निकट है। उसमें स्नान करनेसे बहुसुवर्ण साम करते हैं। (का, १०१०, १०१)

कौवेरतीयं—यानेखरके निकट है। उपका वर्त-मान नाम 'कुवेर' है। महाका कुवेरने वहां तपस्या को यो। फिर वहीं वह धनाधिपति श्रीर महादेवके सखा भी हवे। कौवेरमें कुवेरका एक मनोहर कानन विद्यमान है। समस्त देवगणने वहां कुवेरको प्रमिधेक

Vol. V. 35

कर्ते प्रधानस्य प्रदान किया था। (शला, ४७.२२-२४)

कोशिकी सङ्गम— कोशिकी और दृषदतीका सङ्गम स्थान है। वह करनासरी ४६ कोस पश्चिम वर्तमान बालू नामक ग्राममें प्रवस्थित है। कोशिकी सङ्गमें सान करने पर सनुष्य सक्तस पापसे सुक्त होता है। (वन, पराटें)

गङ्गाइह—नागदूरे ३ कोस दिचण-पश्चिम दुरीन नामक गाममें अवस्थित है। उसको आजकर गङ्गा-तीध कहते है। उहां स्नान करनेसे स्वर्गे लोक प्राप्त होता है। (वन, प्रारण्ण)

गोभवन-पाजनस्य 'गोष्ठन' सहसाता है। वहां यथान्नम स्नानदानादि नारनेसे सहस्र गोदानका पास मिलता है।

जयन्ती—भोंदको कहते हैं। वहां सीमतीर्थं अव-स्थित है। सीमतीर्थमें स्नाम और दान करनेसे अनन्त-फास पाते हैं। (वन, प्राधः)

तैजसतीर्थ — प्रांज कल 'घीजसघाट' कहाता है। यह घाने खरसे प्रांध की संपंचिम प्रविद्यंत है। उत्त तीर्थं में ब्रह्माने देव घोर महिष्यण सहित सिकित हो कार्ति केयको देव सेनापतिके पद पर प्रभिषेक किया था। वहां द्यानदानसे प्रनन्त फल पाते हैं।

(वन, ८१। ६४)

ि विष्टप—वर्तमान घोधायाममें पवस्थित है। वहां पुरायस्तिका वैतरणी नदी प्रवाहित है। उसमें स्नान करके हाप्रभावजकी श्वर्यना करनेसे सकत पाप विनष्ट होते हैं। फिर परिणाममें सद्गति मिसती है। (वन, न्द)

दधी चती थें — याने खरने निकट है। उन्न ती थें पति पित्र श्रीर पित्रकारी है। वहां तपोनिधि शिंक्षराने जक्सग्रहण किया था। वहां स्नान श्रीर दान अर्ने से शक्तमेध यज्ञने समान फल मिलता है। फिर सरस्त्री लोज भी प्राप्त होता है। (वन, प्र।१८०१९प्प)

दधीचतीर्थं ही विदीत्र प्रयंचावत् सरोवर समभा -पडता है। महत्वसंहितामें लिखा है:—

> ''इन्हों दधीची ऋख्यि इनाणाप्रतिकृतः । ज्ञान नवतीनं व।'' (ऋक १। ८४। १३) ''इन्ह्नम्रश्रस्य विक्तिरः पर्वतिव्यप्रसितं। तिहदक्तवैणावति।'' ( ऋक् १। ८४ ११४)

प्रतिह्निहरित इन्द्रने दशेषि ऋषिके श्रम्बाक्ति मस्तकके श्रस्य हारा द्वत्रगणको ८८ वार वध किया था। गिरिगद्धरमें लुक्कायित दशेषिके श्रम्बमस्तकको दूढने पर इन्द्रने श्रयंणावत्में अपाया था। श्रयंणावत्रेखो।

मशाभारतके पाठसे समस्तते कि दधीचके ही निकट सोमतीर्थ है:—

''सीमतीर्थं नरः स्राता तीर्थं सेवी नरासिव।

सीमलीकमवाप्रीति नरी नासावसंग्यः॥ तती गच्छे त धर्मन्न दशीचस्य महासानः।

तीय ' पुरायतमं राजन् पावनं लीकविय्तस्॥''

( वन,८३ : १८६--१८० )

तीर्थयाती सोमतीर्थमें स्नान करनेसे सोमलोक पाते हैं। उसके यारी महाक्षा दधीचिका पुख्यतम तीर्थ है।

मरावेदमें भी वर्णित हुवा है-

"ये सीमासः परावति ये त्रवीवति सुन्विरे ॥

ये वाद. मर्दणावति।" ( महल् १। ६५। २२)

जो सकत सीमरस श्रतिदूर वा श्रतिनिकट श्रथवा श्रयेणावत्में प्रसुत हुये है।

"शर्येषावित सोमिनन्दुः पिवतु इतहा ।" ( ऋक् १ । ११३ । १ )

प्रयंणावत्में जो सोम है, उसे वृत्रसंहारकारी इन्द्र पान करें।

सश्यवतः शर्येणावत्वे निकट जिस खानमें सीम रहा श्रयवा जद्दां इन्द्रने सोमपान किया, महाभारतमें वही खान सोमतीयंकी भांति विणत हुवा है।

दशाखमेधतीयं—सकीन नामक ग्रामके निकट है। उसीं सान करनेसे सहस्त्र गोदानका फल ग्राप्त होता है। (वन, प्रार्थ)

हषदती नदी — प्राज कल 'राखी' कहाती है। एस-में सान तथा देवता एवं पिछलोककी प्रचना करनेसे प्रक्तिष्टोस भीर प्रतिराज यज्ञका फल सिलता है।

देवीतीय - मधुवटीका विवरण देखी।

शास्त्रावनद्राद्मणर्मे भी कहा है—

''गर्यपावस इवे नाम सक्चित्रस नवगर्ये सर: सन्दर्त।''

<sup>\* &</sup>quot;शर्रेणा नाम क्वरुचेतविनी देशा.। तेशासदूरभव सर: गर्रेणा-वत्।" (स्रायणचार्य, ८। ६। १८ ऋग्साय)

नरकतीर्थ — यानेखरसे एक कीस दिविष- सरस्तो नदोके तीर वर्तमान है। उसकी पान कर्ज 'नरक-तारी' वा 'धनरक' कहते हैं। ब्रह्मा नारायण प्रमृति देवगणके सिहत वहां प्रवस्थित करते हैं। तीर्थसेवो नरकतीर्थमें स्नान करके दुर्गतिसे मुक्त होते हैं। वहां विखेखर, नारायण श्रीर स्ट्रपत्नीकी भर्चना करनेसे विख्यालोक पाते हैं। (वन, ८२।०१-०१)

नागतीय — पृथ्यूदक से थोड़ी दूर सिपदान ग्राममें अवस्थित है। उसमें स्नान तथा अर्चना करनेसे नाग-स्रोक एवं अग्निष्टीम यज्ञके समान फल मिलता है।

नागोद्भेद — यानेखरसे ५० कीस दिखण प्रवस्थित है। उसका वर्तमान नाम 'नागरू' है। नागोद्भेदके स्रोग कहते कि वहां भीषका सत्कार हवा या। उस-म स्नानदान करनेसे नागलोक पाते हैं। (वन. व्हारश्) एक्षनदतीयं — वर्तमान हाट नामक ग्राममें प्रवस्थित

यश्चनदरीयं — वर्तमान शार नामक प्राममें प्रवीस्थत है। उक्त तीर्थमें उपस्थित हो यथानियम स्नानादि करनेसे प्रश्नमेध यज्ञ समान पत्न प्राप्त होता है।

(वन, ८३। २६)

पञ्चवटौ — वर्तमान कायर नामक प्राममें थानेग्रवरिं १ कोस दिखण-पश्चिम श्रवस्थित है। इन्द्रियसंयम श्रीर ब्रह्मचर्य श्रवस्थन करके पञ्चवटीमें वास
करनेसे ब्रह्मादि एक एट लोक मिनते है। वहां योगेग्रवर नामक एक ग्रिव है। एनकी श्रव्यना करनेसे
श्रीसाष पूर्ण होता है। (वन दर १९१९)

प्रवनक्रद — बुर्टंग नदीके तीर है। उसकी प्राजकन प्रव नाव' कहते है। उस क्रदमें यद्यानियम स्नान करनेसे बायुक्तीक पाति भीर उसका श्रनिवंदनीय सुख उठाते है। (वन, प्राप्त)

पाणिखात—कुटंग नदीके तीर फरल याममें पव-स्थित है। उक्त तीय में स्थान करके पिछनी कका तपेण और देवतागणकी अर्चना करने से पिक्सोक का एवं पतिरावयागका फन मिनता है। इसकी छोड राज-स्य यज्ञका फल पास होकर तीय यावी अरुवितोक्ष-का गमन कर सकता है। (का, प्याप्त-प्र)

परीणइ-कुरुचेवने पन्तर्गत एक पति प्राचीन

पुरस्थान है । कात्यायनयोतस्वमं हसका उन्नेख मिलता है।

पारिम्नव—मञ्जूषि दिचिण थोड़ी दूर पडता है। वह तिशुवन-विद्धात है। उसमें झान दान करनीये पनिष्टोम घीर पतिराजका फल पात हैं। (वन, प्शर्)

पुरा रोकतीर्थं — फरस ग्रामसे ३ कोस दिन्न प अव-स्थित है। उसका वर्तमान नाम 'पुरा रे' है। शुक्र-चित्त होकर उसमें स्नान करनेरे श्रम्तरात्मा पविद्र होता है। (वन, व्हारर)

पुष्तरतीयं — प्रयूदकके निकट है। प्राज्यक उसे 'पुष्तरवेदों' कहते हैं। उस तीर्यं में स्नान करके पित्रक्तिक श्रोद देवतागणकी पर्वना करने से तीर्ययादी चितार्यं हो प्रश्वनिध यज्ञका फल लाम कर सकता है। महात्मा परश्रसाने पुष्तरतीर्यं वनाया या।

(बन, घ्रः २५)

प्रथिवीतीर्थं - पारिम्नव तीर्थं के निक्षट है। उसमें स्नान करनेसे सहस्त्र गोदानका फक्त मिखता है। (वन, प्राप्त)

पृण्दक-प्राजकल 'पोष्टवा' कहाता है । उत्त तीय पर्वे जीक-विख्यात है। उसमें स्नान करके पिछ-को क और देवतागणको अर्थना करना चाडिये ! स्ती विंवा पुरुषने अज्ञान वा ज्ञानपूर क जनाजनाः न्तरमें जिस किसी पापकार्यका अनुष्ठान किया है, उक्त तीर्थ-में गमन वा सान करनेसे वह विनष्ट होता और प्रख मेवना फल लाभ कर तीर्थयात्री खर्ग-लीन जा सकता है। इस महीमण्डलमें कुरुचेत्र चित्रय पुण्यसय स्थान है। सरस्तती क्षरचेत्रसे पश्चिक पुष्यसयी हैं। सरस्रतीका तीर्थ सरस्रती नदीसे भी पंधिक प्रकार जनक है। पृथ्दक समस्त तीर्थोंके मध्य श्रेष्ठतम है। उसमें भरीरत्याग करनेसे प्राणीका फिर जन्म वा मरण नहीं होता। सनत्कुमार भीर व्यासदेवने कहा है कि पृथ्दकके समान कोई तीर्थं नहीं। भूमण्डलमें वइ पवित्र भीर पुर्खमय है। नितान्त-दुराचार व्यक्ति भी सानमादरी स्वर्गको गमन कर सकते है।

( वन, ८६। ४०-४७ ) एय दूरत यन्त्री विस्तत विवरण देखी-। ु फलकीवन--- माजकान 'फरल' कहाता है । वह देवतागणका तपस्यास्थान है। (वन, पर १ प्यू )

सञ्ज्ञणक—श्राजकच 'सङ्गना' कहलाता है। वहां सप्तराख्यत तीर्थ विद्यमान है।

मधुवटी — फरना गांवसे २ कोस दक्षिण श्रवस्थित है। उसे श्राजनान सधुवन वा मोहन कहते हैं। इस स्थानमें देवोतीयं विद्यमान है। उसमें स्नान करनेसे देवो याची पर सन्तुष्ट होती हैं। फिर इस सहस्र गो दान करनेका फन मिसता है। (वन, ६२। ८१-८५)

क्रूमंपुराणके मतमें मधुदनतीर्थं वो गमन करने से इन्द्रका अर्थासन प्राप्त होता है। (क्र्नंपुराण, राव्धाट) सधुद्धवतीर्थ-एय्ट्रक के निकट अवस्थित है। उस में स्नान करनेसे सहस्त्र गोदानका फल मिलता है।

(वन, दश्। ४०) कोट को समझी है।

मादतीयं-नहानेसे सन्तित भीर श्री बढती है।

मानुषतीथ--अपगाना विवरण देखी।

मिश्रक्षतीर्थं — पाणिखातसे चनितदूर चवस्थित है। व्यासदेवने ब्राह्मणों के उपकारार्थं उत्त स्थानमें समस्त तीर्थं मिश्रण किये गये हैं। इसीचे उसका नाम मिश्रक पड़ गया। चकेले मिश्रक्ततीर्थं में स्तान करनेसे सकत तीर्थों के स्नानका फल पास होता है।

( वस, घ्रा १००८१ )

मुद्धावर्—वर्तमान यानेखर है। वहां यि विशेषिकुछ विद्यमान है। मुद्धावर महादेवका पावास्थान
है। वहां उपवास करने एक रात्रि रहनेसे गाणपत्य
मिनता है। उक्त तीय में एक यि विशेषी वास करती है।
उसकी खाराधना करनेसे कामना सिंह होती है।
मुद्धावर कुछ वित्रका हार कहाता है। (वन, प्राप्र-ए)
- सग्धूम—इसेन यामके निकट है। वहां जाकर
गङ्गातीय में स्नान पीर महादेवकी अर्चना करनेसे
सहस्र गोदानके समान पक्ष प्राप्त होता है।

(बल, प्रहा १००)

यसुनातीर्ध-- लुसपाय समभा पड़ता है। कारण उसका कोई सन्धान पाया नहीं जाता। महर्षियोंने उक्त तीर्थेको स्वर्णहार बताया है। महाराज भरतने वहां सन्द्रतिध यक्तका अनुष्ठाम जिया था। उससे उन्हों ने ससागरा पृथिवोका भाधिपत्य पाया । सक् राजाने भी वहीं यज्ञ किया । यमुनाती धेमें स्नान करने से सक्त पापोंसे क्ट जाते श्रीर परिणाममें सद्गति पाते हैं। यमुनाती धेमें जलाधिपति वक्णने समस्त देवगण-के साथ मिलित हो एक सहत् यज्ञका श्रनु उन किया था। इसी समय देवगणके साथ श्रमु रक्तका संग्राम भी हवा। (वन, १२८। ११-१७)

यायाततीर्थं — एय दक्षपरिक्रमणका शेष तीर्थं है। जाजकल उसे ययातितोर्थं कहते है। राजा ययातिने वहां एक व्रहत् यज्ञ किया था। सरस्तीने मूर्तिमती वन महाराजका सक्त यज्ञीय दृश्य जीड़ा था। इस लिये उक्ष तीर्थं यायात नामसे प्रसिद्ध हुवा। उक्ष स्थानमें स्नानदान करनेसे श्रव्य पुष्य मिनता है।

( शन्य, ४१ । ३०-३२ )

यायाततीय भी फ़क्तीत्रका द्वार कद्वाता है। (वन, १२८१ १२)

वकाश्रम—नक नामक एक प्रसिद्ध महर्ष रहे।
नैमिषार ख्रावासी महर्षियोंक हाद्य वार्षिक यञ्चानुछान काल वक महर्षिन पपना गीवल सकल उनकी
न्यर्पण किया। उन्होंने महाराज छनराष्ट्रके निकट हपस्थित हो गोको मांगा था। धनान्य छतराष्ट्रने कटु
वाक्य प्रयोग कर कई सत गी प्रदान करनेको श्रनुमित को। महर्षि उनके पसद्व्यवहारसे रोषाविष्ट हुवे।
उन्होंने छतराष्ट्रका राज्य विनाध करनेके श्रभिप्रायसे
उक्त स्थानमें एक पामिचारिक यज्ञका भनुष्ठान किया।
पीछे छतराष्ट्रने बहुविध विनय कर सुनिको रिक्ता लिया।
इसीसे वह वकाश्रम नामसे प्रसिद्ध है। (यक्त, १९ ४०)

रामतीर्थ-यानेखरके निकट इन्द्रतीय से यनतिदूर यनस्थित है। महात्मा परग्ररामने एकविंगतिनार पृथिवी निःचितिय कर हक्त स्थानमें यत प्रश्वमेश्वयद्म समापन किये थे। इसीसे हसे रामतीर्थ कहते हैं। रामतीर्थ में सान-दानका प्रनन्त फल है। (प्रत्य, ४८०००) रामद्भर-पांच हैं। उनमें भीदिसे २॥ कीस दिचिष-पश्चिम रामराय नामक स्थानमें एक है। दूसरा यानेस्वरके निकट है। परग्ररामने चित्रय राजावांको निधन कर पांच इन्द्र हनके शोषितसे भरे थे। फिर

उसी ग्रोचितसे छन्द्रीन पिट्टपितासङ्गणका तर्पण किया। पूर्वपुरुष सातिशय सन्तुष्ट हो उनके पास पहंचे थे। परग्ररामने उनसे प्रार्थना की कि वह पांची इट तीर्थ खान की जांय। उन्होंने वही खीकार किया या। इट तीर्यं बन गरी। जी रामइदर्से स्नान कर पित्र बोक की तर्षेण करता, उसके मनका श्रीमलाष पूर्ण होता श्रीर चरमको खर्ग मिलता है। (वन दशरद-४८)

रैशुकातीर्थ--यानिकारसे थोडी दूर उर्णायच नामक स्थानमें चवस्थित है। इसमें स्तान, टान चीर पित लोक तथा टेवगणको अर्चना करने पर सर्वपापसे मिता पाते. श्रास्त्रहोसका पत्त डठाते श्रीर प्रतिग्रहके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। ( वन, न्शरप्रर)

कोकोद्वारतीय -- प्राजकल लोधर कहाता है। वह सोधर ग्राममें ही श्रवस्थित भी है। वह प्रधानतीय है। बसर्वे स्नान करतेसे पित्रजीकका उदार होता है। (वन, पश्रध)

वटतीय वा वटाश्रम-सोमतीय में एक वटहचके तलमें टेवगणने कार्तिकेयको प्रशिषक करके सेनापित पटपर नियक्त किया था। वही स्थान वटतीय वा वटा-श्रम कहाता है। (श्रव्य ४३।४८, वन ८०११)

बटरीयासनतीयं --यानेखरसे १८ कीस भौर पृष्ट्रकाचे ११ को स पश्चिम वेर नामक यासमें सं-स्वतीके तीर शवस्थित है। वहां श्रद्धापि विस्तर बटरी-वन द्रष्ट होता है। सहिष भरदाजकी ऋवावती जाकी एक कन्छा रक्षी। एसने इन्द्रको पतित्वमें वरच करनेके शिधे चोरतर तपस्या को थी। एसकी तपस्यारे सन्तष्ट ही देवराज विशवनी सृति धारण कर उसके निकट उपस्थित दुवे भीर कड़ने सरी—'सुन्दरि! इस तम्हें यह पांच बदरीफल प्रदान करते है, तुम पाक कर इन्हें प्रसत करो; इम भाते हैं।' श्रुवावतीने उनके भारेशसे बदर पाक करना भारका किया था। दिवा श्रवमान हवा, किन्त बदर किसी प्रकार सिंह न ही सका । त्रवावतीने जो काष्ट संग्रह किया था, वह सब जन गया। श्रुवावती चिन्तित इयी यी। परिभेषकी उसने अपने इस्तपद ही काष्ठ बना पाक करना श्रारका कर दिया। इन्द्र सातियय सन्तष्ट श्री-प्रनवीर

अपनी सूर्तिसे उपस्थित इये शीर कहने संगे-'श्रवा-वति ! इस तुन्हारे प्रति सन्तुष्ट हुये हैं। यह तीर्थ बदरी-पाचन कडायेगा भौर तम्हारा भभीष्ट भी सिंद हो जायेगा। दुन्द्रने वडासे प्रस्थान किया और बोस्रो देरमें की अवावतीका पाचित्रक्षण कर खिया।

( ब्रह्म ४८ ५० )

वराष्ट्रतीय -- वर्तमान वारा नामक ग्राममें भव-स्थित है। भगवान्ने वराइसृति धारण कर वडां अव-स्थान किया था। वराइतीय में स्नान करनेसे अस्ति-ष्टोमका फन मिन्ता है। (वन न्वाहन)

विश्वापवाहतीर्थे-यानेखरके निकट है। वह स्याणुनीय का भी निकटवर्ती है। विश्वष्ठापवास्तीय -का प्रवाह श्रति भोषण है। विश्वाह श्रीर विद्यामित्रसे ारसार वैरभाव रहा। एकटिन विखासिवने विश्वको अपने पास चपस्थित करनेके किये सरस्वतीको अन-मति की थी। सरखतीने टेखा कि विषम सङ्ग्र पह गया । सहाक्रोधी विखासिवका पारेश पासन न करने-से निस्तार कड़ां था। वह सहिषं विश्वहको किस पकार से जाती। परिशेषकी उन्होंने वशिष्ठके पास उपस्थित हो कातरस्वरमे पाद्योपान्त सकल वसान्त निवेदन किया। विश्वष्ठने कहा- 'भट्टे ! तस इसकी से पत्नो, नष्टी तो विखामित्रके ष्टायसे तुन्हारा निस्तार कैसे होगा।' सरखतीके तीर विख्वासित्र तपस्था करते थे। सरस्तरीने उसी समय ले जाकर विकासिवके समीप विशिष्ठको उपस्थित बर दिया । विश्वासित्रके उनको विनामको प्रस्तातसम्मानसं प्रवृत्त प्रोने पर उन्हों-ने पुनर्वार विशवको यदाखानमें पहुंचाया था। विखा-मिवन सरस्तीको चातुरी देख गाप दिया। उसी ग्रापरी एकवय तक सरस्वतीका जल भौषित रहा : इसी प्रकार विशिष्ठापवाइतीय बन गया।

( शक्य ४२ प्रध्याय )

ू वंशसून—वर्तमान बरशोला ग्राममें है। वहां स्नान भीर दान करनेसे वंशका उदार होता है। (वन ८३।४०)

वामनक-स्थानमें विश्वापदक्कद विद्यमान है। वक्षां स्नान करके वामनकी अर्चना करनेसे सनक पाल सिसता है। (वन पर ११०९)

विद्यासिततीयं — पृथ्यूदकके , निकट सरखतीके दिश्चिण कृत ४० फीट जंचे स्तूप पर श्रवस्थित है। वहां शिल्प भीर कार्यकार्यं विशिष्ट एक सुन्दर मन्दिर का ध्वं सावशिष देख पड़ता है। मन्दिरमें ऐरावत-परि- हत स्नुमृति श्रीर उसीके पार्श्वमें नवग्रह तथा भष्ट- नायिका सूर्ति श्रीक्षित है। नीच जाति भी उसमें स्नान करनेचे ब्राह्मण-जन्म ग्रहण कर ग्रांच श्रीर पविन्वाता हो जाते है। चरममें उन्हें ब्रह्मचीक मिलता श्रीर उनका समम क्रम पर्यन्त पवित्व होता है।

(वस, द्रु । ३७-३८)

विष्णुपद वा विष्णुस्थान—ग्राजकन 'थान' कहाता है। वह पारिप्लवतीर्थका निकटवर्ती है। विष्णुपदमें भगवान् विष्णु सर्वदा सिन्निह्नित रहते हैं। इक्त स्थानमें स्नान करके विष्णुको नमस्कार करनेसे ग्रख्मिषका फल पारी ग्रीर परिणासमें स्वर्गको जाते है।

(बन, प्र । ११-१३)

वेदवती—वर्त मान श्रीतलामठके पार्श्वमें है। उस-का श्रवर नाम वेदीतीर्थ है। वेदवती किन्द्रत सूपरे धनतिटूर श्रवस्थित है। उसमें स्नान करनेरी सहस्र गोदानका फल प्राप्त श्रीता है। (वन प्रा ८०)

े वैतरणी—वर्तमान घोषा ग्रामके पार्खमें प्रवाहित क्टंग नदी है। सकत पापविनाधिनी वैतरणीमें स्नान करके पिछलोक श्रीर महादेवकी श्रवंना कर-निसे लोगोंके सब पाप क्टूट जाते श्रीर वह परिणाममें संक्षि पार्त हैं। (वन दश दश)

विद्यसम्यक्तीयं — यानेखरके निकट है। क्षणि गर्ग नामक किसी महर्षिने तपोवससे एक मानसी कन्याकी सृष्टिकी यो। वह प्रपने प्रमुक्प पतिके प्रभाव में एक स्थान पर तपस्या करने सगी। क्रमणः उसका वार्षका उपस्थित हुवा, चलने-फिरनेको यिक जाती रही। फिर परलोक गमन करनेको इच्छासे वह कर्से वर परित्याग करने पर क्षतसङ्ख्य हुयो। उसी समय नारदने उपस्थित हो कर कहा या—'क्ष्याणि! प्रमूटा कम्याको सद्गति मिलनेको सम्भावना नहीं, तुम कैसे परलोक गमन करोगी!' व्रदक्षन्या चिन्तित हुयो श्रीर कहने सगी—'यदि कोई हमारा पाणि-

यच्य करना स्त्रीकार करें, तो हम उसको पान तथ-स्थाक। प्रधीय प्रदान करेंगी।' मुङ्गवान्ने हदकन्याका याणियच्य किया था। हदकन्याने एकरावि उनका सहवास करके कलेवर स्रोड दिया। इसीसे उत तीथे-का नाम हदकन्यक पड गया है। (श्वाध्य प्रयाम)

व्यासवन—वर्तमान वास्त्रको ग्रामको दिवण-पाम्रवेस्य भूमि है। उसमें मनोज्ञ नामक इद विद्य-मान है। उसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फक मिलता है। (वन प्राटर)

व्यासख्यती—वत् मान वासयती ग्राम है। वह करनालसे प्रकास प्रविध्यत है। व्यासटेव प्रव-ग्रोकसे कातर हो एक स्थानमें प्राणत्याग करने चले थे। वहां जानेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है। व्यासख्यती की धिकी सङ्गमके निकट प्रव-स्थित है। (वन, प्राटप-८६)

बह्मतीय — उत्सान रसालू ग्राममें अवस्थित है। वह कन्यातीय से अधिक दूर नहीं। उसमें स्नान कर-निसे नीचवर्ष भी ब्राह्मणत्व पाता है। ब्राह्मणकी स्नान करनेसे सहति मिला करती हं। (वन, प्र। ११९)

त्रस्रधोनि—एध्रद्भतीर्थं के निकट है। ब्रह्माने एक तीर्थं को निर्माण किया था। उसमें स्नान करनेसे ब्रह्मकोक मिलता और सप्तक्रचका उदार भी होता है। (वन, प्रश्व-१८)

ब्रह्मावतं — प्राजकल 'ब्रह्मदत' कहा जाता है। उसमें स्नान करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। (वन, प्राप्त)

ग्रक्षिनो—गोभवनमें श्रवस्थित है। उसमें स्नानः दान करनेसे श्रनन्तफन मिस्तता हे। (वन, प्रः। ५३)

धकावरी — वर्तमान समय 'शकरा' कहाता है। वह प्रशृदक्षे थोड़ी दूर पड़ता है। उसमें स्नान कर-के देवता भीर पित्र जोककी अर्चना करनेसे उत्कष्ट जोकको गमन कर सकते हैं। (वन, प्राः)

यतिष्ठस्त—साष्ट्सक नामक एक प्रवर् तीय के निकट है। उत्त दोनों तीर्योमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त होता है। यतसहस्त्रतीय में दान उपवास प्रश्नति जो प्रमुख्या किया जाता, उसका सहस्रमुख फन प्राप्ता है। (वन, प्राप्त ५०) याजिहोत—यानेखरके निकट है। उक्त स्थानमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिनता है।

(वन, ८३। १०६)

श्रीतवन—श्राजकच 'सिवन' नासमे प्रसिद्ध है। एक स्थानमें श्रनेक तीर्थ विद्यमान हैं। एकवार श्रीत-वन श्रवस्रोकन किंवा श्रवगाहन करनेसे तीर्थ सेवी प्रस्म पविव्रता साम करता है। (वन, द्राप्ट)

स्रोतीर्थ — स्थानमें स्नान, पित्र सर्वना किंवा टेक्यूजा करनेसे उल्लुष्ट कान्ति श्रीर विषुत्र धन पाते हैं। (वन, ८६। ४५)

खाविक्षोसाप ह वा खाविक्षोमापनथन-गीतवन-सध्यवर्ती है। उनमें पाणायाम करके प्रयागकी भांति गात्रकोम परित्याग करना पडता है। इसके फलमें मतिशय पवित्रता शीर परिणासमें मुक्ति मिसतो है। (बन, प्र। १०-१२)

सिन्नहती—यानेखरसे 8॥ कीस दिखण पवस्तित है। उसका वर्तमान नाम 'सनवत' है। ब्रह्मादि देव, ऋषि भीर तपोधन प्रति मास उक्त स्थानमें उपस्थित होते हैं। स्थ्यप्रहणको उक्त स्थानमें उन्निस्ति या प्रस्ति से मास उक्त स्थानमें उपस्थित श्राति हैं। स्थ्यप्रहणको उक्त स्थानमें उन्निसे यत श्राति हैं। स्थ्यप्रहण किंवा भन्तरीचित्ते सकल पवित्र नद्द, नदी, इद, तडाग, प्रस्तवण, वाषी प्रस्ति प्रति मासको श्रमावस्थाको वहा सिन्नहित होते हैं। स्थ्यप्रहण वा श्रमावस्थाको सिन्नहतीमें याह करनेसे यत श्रस्तिम यश्रका प्रस्त प्राप्त होता है। परिणाममें तीथ सेवी पद्मवर्ण रथ पर भारोहण कर ब्रह्मजोकको गमन करता है। समस्त तीथ सिन्नहित होनेसे ही उसका नाम सिन्नहतो पड़ा है। (वन, पर। दर-१००)

सप्तसार स्ततीय --वर्तमान मंगना नामक स्थानमें व्यवस्थित है। वह सीमतीय का निकटवर्ती है। महत्य नामक एक प्रसिद्ध महिष् रहे। उन्हों ने एक दा प्रपने हस्तके चत स्थानसे याकरस निःस्त होते देख प्रान-स्ते तृत्य करना प्रारम्भ किया। उनने विधाल तृत्यसे चराचर मोहित भीर एकान्त विचलित हो गये। देव-गणने महादेवके निकट जा उसकी स्चना दो यो। स्ट्र-देव महुणके निकट उपस्थित हो कहने हमी-त्रपोधन।

तुम किस निमित्त स्तव करते हो ? तुन्हारे इस प्रकारके हवें का कारण क्या हे ?' महर्षिने उत्तर दिया
'श्रपने इस्तमे शाकरस नि:स्त होते देख हम श्राह्माद
शौर विस्मर्थमें दृत्य करते है।' शूनपाणिने हास्य करके
कहा 'यह पार्थ्यका कारण नहीं।' फिर महादेवने
नखायसे श्रह्म पर श्राद्यात लगाया या। श्रह्म द्वमे
तुषार सहय चवन भन्न निगत हुवा। मह्मण स्ति देख
खिलात हुवे शौर विस्मित्रचित्तमें देव-देव पिनाकपाणिका स्तव करने लगे। स्त्र मन्तुष्ट हो कर वोले पे'पाजसे यह स्थान तीर्थ हो गया। हम तुन्हारे साय
सर्वेदा यहां श्रवस्थान करेंगें। सप्तसारखतमें सान
करने महादेवकी श्रवेना करने से भ्रीष्ट सिंद होता
शौर चरममें सारखतलोक मिलता है।

(रत्य, ३६ ५० , वन, दशर्रशार३र्)

सरस्तीसङ्गम—स्वानको चैत्रमासको यक्त चतु-देशोके दिन ब्रह्मादि देव, तपोषन पौर महर्षि गमन करते हैं। सरस्ततीसङ्गममें स्नान करनेसे तीर्यसेवी बहुतर सुवर्ण पाते घौर सकता पापसे सुक्त हो ब्रह्म-स्रोक जाते है। (वन, प्रारश-१०)

सरक—प्राजकन 'स्रागढ़' कहाता है। क्रयापचीय चतुर्द थो तिथिको उन स्थानमें उपस्थित हो महा- देवकी प्रचेना करते से सकत कामना पूर्ण होती हैं। फिर तीथ याती उसने स्वांसाम भी करता है। उक्ष स्थानमें प्रनेक तीय हैं। उनमें रखास्प्रद तीय ही सके- प्रधान है। (वन, प्राहम-१६)

सपेंद्रेवी—वर्तमान समय 'सपिदान' नामसे खात है। उनका व्रपर नाम नागतीय है। नागनीय में स्नान करतेसे नागनीक श्रीर श्रीम्होमके समान फल प्राप्त होता है। (वन, न्यारह १६)

सर्वदेवतीर्थं — फन्नकीवन का मध्यवर्तो एक तोर्थं हैं। उसमें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। देवगणके इस स्थानमें यज्ञका अनुष्ठान करनेसे सर्वदेवतीर्यं नाम पढ़ा है। (वन, प्राच्च) -

सुतीर्थं — ब्रह्मावरं का निजटवर्ती है। वहां देव-गण और पिछगण सर्वदा स्वपिखत रहते हैं। सुतीर्धं झ देवगण और पिछगणकी सर्वना करनीसे अख्तीस यज्ञका फल भीर पिछलोक प्राप्त होता है। ( वन, प्राप्त १५०)

स्टिन-भाषगाका विवरण देखी।

स्थैतीथ — मिपनातीयं का निकटवर्ती है। वहां उपस्थित हो कर उपवास करना चाहिये। सूर्येतीय में भिक्तपूर्वक देवता श्रीर पिल्लोककी श्रम्भना करनेसे श्रामिष्टोमका फन तथा सूर्येलोक मिनता है।

( वन, प्रशासक-ध्रद)

सोमतीय —दो है। एक सप्तमारस्वतका निकटः वर्ती सीर दूसरा दधोचतीय से मनतिदूर भवस्थित है। समयतीय में स्नान करनेसे शी चन्द्रसीक सिस्न साता है।

सोमतीय में दिनराज चन्द्रने राजस्य यज्ञका चतु-ष्ठान किया था। यज्ञके भनसानमें देवगणके साथ राज्यसगणका चोरतर संग्राम द्वा। उसी युद्धमें कार्ति-केयने सेनापतिके पद पर नियुक्त हो समस्त राज्यस भौर तारासुरका विनाध किया था। सोमतीय में एक वटहज्ज है। सेनापति कार्तिकेय उसके सलपर निर-न्तर श्रवस्थान करते थे। (शब्द, १९ ५०, वन, द्वा, १९१९-११६)

स्राग्रतीर्थ-वर्तमान समयमें 'थानेखर' नामसे विंख्यात है। एसका प्रपर नाम मुख्यवट है।

( वन, ८३। १२ ) सुझवटका विवरण देखी।

पश्चवटोके चन्तर्गंत किसी स्थान पर शोगेखर नामक एक स्थाणु (श्रिव) हैं। उन्हें भी स्थाणुतीर्थं कहा जाता है। (वन, न्दार्दर) पश्चतटोका विवरण देखी।

स्राणुवट—बदरीपाचनतीय का निकटवर्ती है। उन्नास्थानमें यथानियम स्नान करके एकरास्त्रि वास करनेसे सुद्रक्षीक मिसता है। (वन, ८२। १८०)

खगैद्वार--धानेख्वस्य भनतिदूर अवस्थित है। भाजकक सोग उसे 'खगंद्वारी' कद्मते हैं। वह नरक-तीथ का निकटवर्ती है। संयतिन्द्रिय हो उक्त स्थानको गमन करनेसे खगेलोक किंवा ज्ञस्नलोक पाया जाता है। (वन, पर। ६०)

स्तिपुर—प्राजनन 'ग्रस्तिपुर' कहाता है। किसी किसीने मतानुसार कुरुचित महासमरके निहत बीरगणका पर्स्थि वहां रचित होनेसे ही उसका प्रक्रिः पुर नाम पड़ा है। किन्तु कुरुपाख्डवपचीय वीरगण् के स्तर्देशका केवल उसी जुद्र याममें सञ्चित होना किसी प्रकार प्रमाणित नहीं होता। खिस्तपुरमें स्नान चौर प्रदिच्चण करनेसे सहस्त गोदागना पत्त मिसता है। (वन, पर। १७४)

डपर्यु त तीर्यं भीर पुर्वस्थान व्यतीत नारदपुरायोः
पिरिमागखर्डे ६४ तथा ६५ भध्याय, माधवाचार्यं
विरिचत कुरुच्चेत्रमाद्यात्मा, रामचन्द्रसरस्रती-प्रणीत
कुरुच्चेत्रतीर्थंन, कुरुचेनरत्नाकर भीर भद्योजदोच्चितके थिष्य कप्णादत्तरिचत कुरुच्चेत्रप्रदीप प्रस्ति
प्रत्यमें दूसरे मी भनेक तीर्थंका विवरण किखा है।
उनके मध्य कुरुच्चेत्रयुद्धमें निष्ठत वीरगणके नामानुसार
वर्तमान भनेक तीर्थंका नामकरण किया गया है।
भाज भी कुरुच्चेतकी सीमामें उक्त सकल तीर्थं विद्यमान हैं।

सञ्चाभारतोक्त तीर्थं नामीं के चपश्चं ध पर चाजकल कई ग्रामींका नाम चल गया है।

महाभारतके नानास्थानों में जुरुचेत्रका माहाला विश्वेत हुवा है। महाभारत भीर पूर्वकथित नारद्ध प्रशाणादि ग्रन्थ व्यतीत कूमें, धिन, न्हिं इप्रश्वित प्राणीं भी कुरुचेत्र परम पवित्र स्थान जैसा विद्वत हुवा है—

"क्रक्वित' गमिष्णामि क्रक्षेते वसामग्रहम् । य एवं सततं त्र्यात् सीऽमलः प्राप्नुयाह्विम् ॥ तव विष्णुादयो देवासव वासाहरिं तकेत् । सरस्वयो सहितः बनानक्षद नक्षलोक्षमान् ॥ पांजवीऽपि क्रक्षे चे नयन्ति परमा गतिम् ।"

(पग्निपुराष, १०८। १४-१५)

धितहास-जगत्के चादि यन्य ऋग्वेदके प्रमाच द्वारा निर्चीत दुवा कि कुरुपाण्डवकी ग्रुष्ट्वटनासे बहु-पूर्व कुरुचित्रने प्रसिद्ध लाभ की थी।

भागवतके मतानुसार सम्बर्धके चौरससे सूर्य-तनया तपतीके गर्भमें क्ष्य नामक एक राजाने जन्म ग्रह्म किया था। वही कुर्चित्रपतिको अमित प्रथम वर्षित इवे हैं। उसके पोक्टे सकावतः कुर्चित्र तह'-ग्रीय राजगणके प्रक्षिकारमें रहा। महायुद्धके धनन्तर

<sup>\* &</sup>quot;तपत्या प्रकारार्थों ज्ञक्कियपति: जुक्: 1<sup>37</sup> (भागवत, ८। २२। ४)

कीरवाधिकत विपुन जनपदों से साय उक्त स्थान भी पाएडवीं का प्रिष्ठित हो गया। स्थावतः चेमक प्रविध कुरुचेत्र चन्द्रवंशीय राजगणका प्रधिकारसुक्त या। यह समस्तिका प्रकृत उपाय नहीं, उसके पीछे कुरु चेत्र किसके हाय नगा। मकदुनियाके वीर प्रकल-सेन्द्र (सिकन्द्र) घर्षरा नदीके तट पर्यन्त पहुंचे ये। उस समय घर्षरानदीके पूर्वतटसे समस्त पूर्व-भारत सगसराजगणके प्रधिकारमें रहा। कुरुचेत्र भी उसीके प्रन्तर्गत या। सगधके वीदराजावों का प्रभाव खर्व होने पर कुरुचेत्र शीर उसका निकटवर्ती समस्त प्रवेष कान्यकुलके दिन्द्रशावगणका अधिकारसुक्त हो गया।

वाणमहते स्रोहर्षं चरितपाउँ समभाते हैं कि प्रषेटेवके पिता प्रभाक्तर-वर्धन खाखीखरमें स्रोर उन-के जामाता (दामाद) यहवर्मी कान्यकुछमें राजत्व करते थे।

सञ्चनसे प्राप्त ६ व व व व व प्रदत्त (२५ स्वत्)
तास्त्रणसन्ते उनके हुइ पितासस्य (परदादा) नरवास्त्रसे राजावों के नाम सिकते हैं। इस्सम्बद्धः उक्त
नरवास्त्र (६० पश्चम श्रताब्दों के श्रेष भागमें) से
श्रीस्प पर्यन्त हुइ राजावों ने कुरुचित्रमें राजव्य रखा।

सीसर्पंचरित श्रीर चीन-परिव्राज्ञक युएनजुाङ्ग-के स्ममण द्वतान्तमें लिखा है कि इप्तंदिवके च्येष्ठभाता (स्थाखीश्वरराज) राज्यवर्षंनने मानवराज् देवगुप्त को पराजय करके कान्यकुछ मधिकार किया या। उन के मरने पर इपं स्थाखोखर श्रीर कान्यकुछकी राक्ष-चन्नवर्ती हुवे।

चपंने राज्यकाल (ई॰ षष्ठ धताब्दीने प्रेय भाग) दीन-परिज्ञानक ग्रुपन-चुपाङ्ग क्रु रच्चेत्रस्य स्थाग्बोध्वर (स-त निःश-फ-लो) देखने भाग्ने घें। ं उस समय स्थाग्बीखर राज्य (सम्भनत: क्रु रच्चेत्र ) ५०० जीसरे भाषक (७००० लि) विस्तृत रचा। उसमें ३ वीह सहाराम, दीनयानमतावस्त्र ७०० वीह याजक

ग्रीर प्राय: घताधिक (हिन्दू) मन्दिर घ । चीन-परि-हाजकते समय भी घानिखरका चतु पार्खस्य १६ कोस स्वान (२०० नि) 'धर्मचिव' नामसे ग्रमिडित होता था। क

चीन-परिवाजनकी वर्षनाचे सममाजाता है कि उस समय भी धर्मचित्र कुरुचेत्रमें स्त वीरगणना प्रस्तिराधि विद्यमान रहा। उन्होंने धानेखरसे उत्तर-पश्चिम पन तिदूर वीहराज प्रशोक-निर्मित ३०० फीट संचा एक स्तूप देखा था।

चसके पोक्टि वरावर कुरुचित्र कान्यकुलके राज्ञ-गणका श्रिकारभुक रहा। कान्यकुलके राज्ञगयके समयमें प्रयूदकके प्राप्त खोदित शिकाफक्रकादि द्वारा उक्त विषय समभा जा सकता है। †

महसूद-गजनवीने यानेखरको यान्रसण करके ज्ञरचेवको चनलामी नामक विष्युमृतिको धं स किया या। चसके पौके १०४३ ई० में दिल्लीके राजा पृथ्वी राजने सुरान मानके क्वलरे पुरुष्टित क्रुर्चे तको छहा लिया। ११८२ ई॰ को दिल्लीखर प्रवीराजका गौरवन र्राव श्रस्त्रमित होने पर ज़रुचे व श्रीर सरस्रती-प्रवा-हित विस्तीर्थ भूमाग सुसनमानोंके अधिकारमें पड गया । हिन्दु-विद्वेषी सुसलमानींके श्राधिपत्व काल कुरुचैवन धनेन पुर्खतीर्थ सुप्त श्रीर श्रविकांग देवा-लय विध्वस्त इवे । किन्तु धर्म प्राण हिन्द् कुरुचे बका माहाला भूख न सके। उस दारुण सहुटके समय भी. यत सहस्र (लाखों) तीय यात्री जीवनको तुच्छ समभ बहु दूर देशसे क्षार्क्वेत्रके सकल पवित्र तीर्यं दशें न करने जाते थे। 'तारीख-दाज्दी' नामक मुसलमान इतिहासमें लिखा है—'सिकन्दर-सोदीके सिंडासनलांससे पूर्व कुरुक्ते बर्म स्नान करनेके विधे " एक वार विस्तर यात्रियोंका समागम इवा। सिक-न्दरने उनमें सक्तको विनाश करनेका सहूल किया या। तवकात-ग्रकवरीके पाठने समस्त पडता है-'वादयाह ( प्रकार ) यानेखरमें ना पहंचे। उत

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica, Vol.I.p 68.

<sup>+</sup> La Vie de Hiouen-Thang, pei Stanislas Julien, p.64

<sup>•</sup> Beal's Si-yu-Ki, Vol. I p 184

<sup>+</sup> Epigraphia Indica vol. I p. 106, 244.

समय कुरुषे व्रके सरीवर तट पर ग्रहणके उपस्व में स्नानार्थं विस्तर योगी और संन्यासी उपस्थित थे। तीर्थं याती स्वर्णं और मणिरत्नादि ब्राह्मणों को दान करने चगे। संन्यासी और योगी दोनों दलमें विवाद रहा। वादशाहकी अनुमति मांग कर उन्हों के समस उभय दलमें बोरतर ग्रुद्ध हुवा। श्रेषको संन्यासियों ने जय पाया।

हिन्द्विहेषी श्रीरङ्ग जैवने कुत् चे त्रमें उत्त सरी-वरके अ मध्यवर्ती हीपाकार स्थान पर मुगलपाडा नामक एक दुर्ग बनाया था। उसी दुर्ग से सुसनमान समागत तीर्थ यात्रियों को गोनीसे मार देते थे।

सिखी' के प्रश्नुदयमें हिन्दुवों के तीर्थी घीर प्राचीन देवमन्दिशे का सुसलमानों के कवल से उद्घार हुवा। पूर्व कालकी भांति फिर सहस्त्र सहस्त्र तीर्थ यात्री जुरु-चेत्र के दर्भ नकी गमन करने लगे। घाजकल भी सकन समय भारतके नाना खानों से तीर्थ यात्री जुरु-चेत्र पर्हुंचा करते हैं।

कुरुचित्रीयोग (सं १ पु०) १ किसी सायन दिनकी तीन तिथि, तीन नचत्र श्रीर ३ योगका स्पर्धः। २ कुर-चेत्रमें सत्यु स्चक ग्रह्योग विशिष। जन्मकालको सत्यु स्थानमें पांच ग्रह, तथा लग्नमें सहस्रति रहने श्रीर जन्मलग्नका पिधपित चन्द्र होनिस कुरुचेत्रमें मरते हैं, इसीका नाम कुरुचेत्रीयोग है। (जावकायत संगर)

कुरुख ( हिं॰ वि॰ ) अनुष, कुपित, नाराज, मुंच बनाये षुवा, बुरे रुखवासा।

क्षुक्खित (हिं०) क्ष्यचेत्र देखो। क्षक्चित्र (सं० पु०) कर्कट, वोंकड़ा।

• छक्त बहुत सरोबर धानेश्वरके निकट धवस्थित है। यह देखें में ११४१ फीट धीर प्रस्तमें १२०० फीट है। एक समय छस सरीवरका प्राय: हिग्रुण धायतन रहा। यह महाभारतीक द्यीपतीर्थ थीर स्वत्न वेदोक्त ध्यंणावत अनुनित होता है। उसके सध्य १०० फीट परिनित एक होप है। सरीवरसे हीपको जानेके लिये छत्तर थीर दिच्या भंशमें दो सेतु हैं। कुरूचे त-साहाक्त्र व्यक्ति सब्द कूप छसी हीपके सध्य पश्चिम भंशमें भवस्थित है। दीप और सरीवर चारो थीर इष्टक-प्राचीरसे विद्यत है। प्राचीर भीर सेतु दीनों भक्तवरके प्रिय वयस्य राजा बीरवरके व्यवसी निर्मत हुये हैं।

कुरुजाङ्गल (स॰ क्रो॰) कुरुवय जोङ्गलख, एकवत् हन्दः।
विशिष्टिन्ते नशैदेगोऽयाम, पा राष्ठः जनपद विशेष, एक
मुख्तः। राजा सक्वरणकी पुत्र कुरुकी नामानुमार सक्त
स्थान 'क्रारुजाङ्गल' नामसे विस्थात है—

''तत: सम्बरणात् सीरी तपती सुद्ववे कुरुम् । तस्य नासामिविख्यातं पृथिका कुरुजाइलम् ॥"

( सहाभारत, चाडिपव , रक्षांश्ट् )

वामनपुरायमें किखा है-

"क्तरचे वं समाधागार यष्ट्रं वेरोचिनः चित्रः ।" (४८११) विस्त सुरुचेत्रमें यञ्च करनेको गये थे। फिर क्रन्यस्थलमे—

"विवासकीकागमनी गिरीन्द्रात् समधागच्चत् कुरुजाङ्गलं हि।" ( ५०१०)

(वामनक्षी विष्णुने) उस पर्वतवरसे विसास गमन पर कुरुजाङ्गसमें विल्की यज्ञको गमन किया। वामनपुराणके उस दोनों स्थानोंके पाठसे कुरु-चित्र श्रीर कुरुजाङ्गल एक हो जनपद समभ पहता है।

किन्तु उन्न पुरायमें फिर देवस्थानके उन्नेखकाल कुरुचेत, कुरुनाङ्गल भीर कुरुचलार तीनो' स्थान प्रयक् प्रयक् वर्णित हुवे हैं। यथा—

> "६पधारितरावला क्रचे वे जनारंत्रम् ।" (५०।५) "महादये सृतं रौद्रं चलरेषु क्रह्म्या । पद्मनामं सुनित्रे ष्ठ सर्वं धीखाप्रदायिनम् ॥" (५०।२२) "तेनसे सम्मन्तयं स्थापस क्रहनाइनी ।" (५०।१७)

वामनपुराणके उक्त शिष चरणके मतमे कुर्जाङ्ग निस्ताण देव विराज करते है। वर्तमान थानेखरका प्राचीन नाम खाणुतीय है। खाणुतीय खाण्वीखर महादेवके नामके घणमं यसे थानेखर कहाता है। यानेवर देखी। वामनपुराणके मतसे थानेखर श्रीर उसकी वारो श्रीरका विस्तीण भूखण्ड 'कुर्जाङ्ग्ल' हे। पाखाळ प्राचीन भौगोलिक टलेमिने उसे 'करङ्गकं' (Korangkolai) नामसे उद्धेण किया है। उसका भपरनाम कुरुदेश है। उसदेग देखी। श्राक्तसङ्गतन्त्रके मतमें पाद्यालके पूर्व इस्तिनापुरसे कुरुचेत्रके दक्षिण भाग पर्यम्त कुरुदेश है, किन्तु वह वर्णना ठीक नहीं। रामायणादिके मतमें इस्तिनापुर श्रीर पाद्यालके प्रसम्बन्ध प्रसायणादिके मतमें इस्तिनापुर श्रीर पाद्यालके प्रसम कुरुवाङ्ग पहता है।

कुरुचे व श्रन्दमें विसारिन विवरण देखी।

द्यरथके मरने पीके भरतको कैकयराज्यसे जानिके किये कई दूत मेजि गये थे। उन्होंने अयोध्याकी पीके नाना खान अतिक्रम करके हस्तिनापुरमें गङ्गाको पार किया। फिर वह पश्चिमामिमुख पाञ्चाल भीर पीके कुरुजाङ्गलके मध्य उपस्थित हुवे। वाल्मोकिकी वर्णनास्य समझ सकते है कि उस समय भी वहां वसन भीमित सरोवर भीर प्रथमूख-भूषित खच्छ्जना नदी वर्तमान रही!—

"ते द्वालिमपुरे गङ्गां तीलां प्रत्यस्तुखा ययुः । पाद्यालदेशमाधाय मध्ये न झरुनाङ्गलम् ॥ सरासि च सफुझानि नदीय विमलोदका.। निरीचमाणा लम्मुस्ते दूताः कार्यवशाह हुतम्॥"

( श्रयोध्याकाष्ड, ६८। १३-१४)

कुत्रट (सं॰ पु॰) सितावर-याकच्चप, शिरियारी। कुत्रटी (सं॰ पु॰) श्रष्क, घीडा। कुत्रपट (सं॰ पु॰) १ पीतिम्मपटो, पीली कटसरैया। २ दात्रपत्नी, कोई घास। ३ श्रक्कान हक्षमेद, किसी किस्मको कटसरैया। ४ क्षटनहक्च, मनोय।

कुरुपटक ( सं॰ पु॰ ) कुरुपट खोर्चे क:। कुरुप्ट देखो। कुरुपटका ( सं॰ स्त्री॰ ) पीतिभिग्दी, पोचे फूसकी कट सरैया।

कुर्राएटका ( सं॰ स्त्री॰ ) १ साकुरुष्ड द्वच, कोई पेड । २ भिरुटो, कटसरैया । ३ इस्तिग्रण्डो, कोई पेड । ४ ग्रेनान्तिकाभेट, सिइरू ।

कुरुग्हो ( सं॰ स्ती॰ ) १ काष्टपुत्त सिका, कठपुतनी । २ ब्राष्ट्राणपत्नी श्रथवा शिचकपत्नी, उस्तादको वीवी। कुरुग्हो कई हचोंका भी नाम है। इर्बालका देवी। कुरुग्ह (सं॰ पु॰) कुरुग्हक हच, किसी किसाको कट-

सरेया । क्क्रुत (सं॰ पु॰) वंश्रितिस्थित खडदाकार पात्र, दांसका बना द्वरा बडा बरतन ।

कुर्तीयं (सं क्ली •) कुर्वित्रके प्रन्तर्गत एक तीर्थं। कुर्निद्का (सं • स्तो •) कुनिद्का, त्तुद्रनदी, स्रोटा दरया।

''ययास्थिका नदिका कुक्नदिकेल चिते ।''

( लाक्यायन-योतसूत्रभाष्य, ८ । १९ । १८)

कुरुनन्दन (सं॰ पु॰ ) कुरो राज्ञ: नन्दनः, ६-तत् । कुरु-वंशीय युधिष्ठरादि न्दर्णत । ^ क्षरनाथ (सं•पु॰) १ उद्र, कंट। २ पीतिमाएडो, पीकी फूलको कटसरैया।

कुरुपञ्चानं (सं० ५०) कुरवः पञ्चानायः, दन्दः । कुरु तथा पञ्चान देशवासः लोगः

कुरुपियङ्गिला (सं॰ स्ती॰) पियःन् इच्चत्वणाद्यवयवान् गिलति प्रधः करोति, पिय-गिल-कराप्। त्वणादि भाजन श्रीर कुरु यष्ट्रका श्रमुकरण करनेवाली, जो घास वगैरङ खाती श्रीर कुरु-कुरु श्रावाल सगानी हो।

" पजावे पिगडिला वावित् सुद्विपयदिला।"

(वाजसनेयसं, २३। ५६)

'कुरुपियद्विता कुरु द्वि शब्दानुकुर्वाया। पिय घवपवे कप्रययः। पिशान् मृत्वायवयवान् गित्रवि पियक्विता मृत्वाना गतं भचयतोति ? ( महीघर)

इन्सार—दाचिणात्य श्रीर राजपूतानिकी एक जाति। राजपूताने श्रीर युक्तप्रदेशमें इन्हें सिकलीगर भी कहते हैं। इनका काम पाळू, केंची, कुरी, तनवार श्रादि हथियारों पर धार या शान चढाना है। इन्सार श्रपना परिचय चित्रय-जैसा देते हैं। परन्तु कुछ विद्वान् ऐसा नहीं सानते।

कुरुम्ब (स' पु : क्ली ) कु नपाल क, नार को । कुरुम्बर—दाचिपास्वकी एक जाति। पूर्व काल कुरुम्बर कीग प्रति प्रवच रही। प्रवादा नुसार समस्त द्राविड़ देशमें उनका पाधिपत्य था। दाचिपात्वमें पनिक जन-पद उनके प्रतिष्ठित किये हुये हैं। चील राजगणके समय पाक ट प्रस्ति स्थानों में कुरुम्बर रहते थे। पाज कल दाणात्वके नाना स्थानों में वह देख पडते हैं।

कुरुस्वरों में घितांग खोग घमस्य है। उन्हें जङ्गलमें छोटे छोटे कुटोर ( भोपड़े ) वना वास करना घन्छा लगता है। फिर लोई हच पर, लोई गिरिग्रुडामें घीर लोई हचलोटरमें रहता है। कुरुस्वर घित बुहिमान् न होते भी प्रायः नस्न घोर निरीह है। उत्तरमें वास करनेवाले घपेचाकत एच नहीं। किन्तु गोदावरीके दिचण-प्रान्तसे कुमारिका-घन्तरीप पर्यन्त लो पशु वराते फिरते, वह घधिकता उच्च, क्रम घोर क्रप्णवर्ण होते हैं। मेलपाल घर्ष घनाहत रहते हैं। सक्ता घान्छादन केवल एक गाट कम्बल है।

दाचिणात्यके वेनाद नामक स्थानमें कुरुस्वरो'के

मध्य दो श्रेणीभेद हैं—जनी श्रीर गुजी। जनी जोग देवल वनमें गम भारते हैं। कुठार (कुल्हाड़ा) से बक्त जटना ही उनकी उपजीदिका है।

श्रपरापर सुरुक्तरों नो भिष्टा नीलगिरिन सुरु क्वर सुछ सभ्य है। नीलगिरिन साधारण लोगों को विखास है कि वह इन्द्रजाल लानते हैं। इसीमें बहुनों को उनसे बड़ा भय रहता है। सुरुक्तर वासस्यानके निक्ट यदि कोई मर जाता, तो उस पर इन्द्रजात हारा स्त ब्यक्तिकों संहार करनेना सन्दे ह प्राता है। यहां तक कि भनेक समय स्त व्यक्तिके प्रात्मीय दलवह हो उक्त सुरुक्तरको जाक्षर विनाध करते हैं। इसीसे सुरुक्तर लोकालय (कोगों के घर) में रहनेना साहस नहीं रखते। फिर भी यदि कोई रह जाता श्रीर सुन पाता कि धमुक व्यक्ति मर गया तथा स्त व्यक्तिके भाक्मीयों की दृष्टि उस पर पड़ी है, तो वह भविलस्य रहहार एवं गोमेषादि छोड़ निविड़ वनको पलायन करता है।

कुरुम्बा ( २० स्त्रो॰ ) द्रोषपुष्यी, गूमा । क्षरुम्बिका, करना देखो ।

क्करुक्वी (सं॰ स्त्री॰) सेंइ सीवृत्त, एक प्रकारके पीपल-का पेंड।

कुरुरी (यं॰ स्त्री॰) क़ुररी, स्त्री ग्र्येन पद्मी, बहरी । २ मेश्री, सेट्री।

कुरुरी (सं॰ पु॰) १ कुररपची, शिकरा, वाज । २ भाक्स चूर्यकुत्त, सस्येकी जुल्म । उसका संस्कृत पर्याय स्मारक जीर स्माराजक है।

कुरुवः( सं॰ पु॰ ) इचरो देखो।

क्षरता (सं॰ खी॰) गानिकी एक गमक।

कुरुवक (सं॰ पु॰) १ रक्त भिन्ग्टी, लाल कटसरैया। (क्री॰) ३ कुरुवक प्राक्तवा कुरुवक पुष्प, कटसरैया की सक्रीयाफ ल।

कुर्वस ( छं० पु० ) राजपुत्रविशेष, एक शाष्ट्रजादा वह ज्यामध-वंशीय अनवरय राजाके पुत्र थे । कुर्वष ( स'० ली० ) कुर्सं मुकं वर्षम्, कर्मधा० । वर्षे विशेष, एक मुख्त । जम्बूदीयके धत्तर कुर्वष प्रवस्थित है । करक्र देखा । कुर्वय (सं० पु०) नृपतिविशेष, एक राजा । वह विदर्भवंशीय सभुके पुत्र घे। (भागवत, ८१२३१५) कुर्वाजपेय (सं० पु०) वाजपेय यज्ञका प्रकारिकीष, एक छोटा वाजपेय यहा।

कुरुवार—युक्तप्रदेशकी एक वैद्यजाति। यह सोग एटा, वरेकी, वदार्ज, सीतापुर, सुराटावाद पादि जिल्लों रहते है। कुछ सोगोके कथनानुसार कुरुवार 'कार-वाहर' शब्दसे निक्तसा है, जिसका प्रथे न्यमविरुद्द कार्यकारों है।

क्षर्रावन्द (सं • पु॰) १ ब्रोहिमेद, कोई कुधान्य। २ जुलत्य, कुरघो। ३ भद्रमुद्धा, नागरमोद्या ४ मुद्धा, मोद्या। ५ माष, उड़द। (लो॰) ६ पद्मरागमणि, मानिका ७ काचलवण, कादा नमक । ८ रत्नभेद, कोई कवाहिर। ८ दर्षण, पाईना।

कुरुविन्द्य ( • पु॰) कुरुविन्द सार्घे कन्। १ वन कुरुयम, जङ्गली कुरुयी। २ भद्रमुस्तक, नागरमोया। कुरुविन्दाच्या ( मं॰ स्त्री॰) कुरुविन्दे ति श्वाख्या यस्याः, बद्रवी॰। कुरुविन्दक देखी।

कुर्वित्त, क्रवन्ति देखी।

कुरुविस्त (सं॰ पु॰) १ नागरमुस्ता, नागरमोद्या । २ पद्मरागमणि, मानिक । ३ वनकुरुट्य, जङ्ग्बी कुनवी । ४ कुनुखान्द्रन ।

कुरुवित्वक, इर्शन्त देखो ।

कुरुवित्स (सं॰ पु॰) सुवर्णपद, ४ तोला सीना।
कुरुवीरक (सं॰ पु॰) ऋर्जुनहस्त, एक पेड़।
कुरुवड (सं॰ पु॰) कुरुषु हदः, ०-तत्। भीषा।
कुरुववण (सं॰ पु॰) कुरवी यस्नकारः तेषां चवणः
चीता, कुरु-चु-युच्। परदाने तथ इलाईः। पार र र १८६८।
एक विद्यसिंद नुरसि। उन्होंने असदस्युके पुत्र याचिक गणकी सुति सुनी।

"कुरुयवणसार्वाण राजान' वासदस्यव'।" ( ऋक् १०। ३३। ४ ) 'कुरुयवण कुरव ऋतिज्ञः तदीयाना स्तुतीना स्रोतारं तद्वानकं राजानन्।' ( सायव )

कुरुसुति, क्रव्यति देखो। कुरुसुति ('सं'०' पु०) वैदिक सन्द्रप्रकाशका एक ऋषि। कुरुटिनो (वै० स्त्रो०) किरोटधारी सेन्यदस। जी।"( श्यर्व, १०।१।१॥)

कुरूप (सं • त्रि •) कुलितं रूपमस्त्र, बहुती । १ कुत्री, बदस्रत। (क्रो॰) क्रितातं रूपम्, क्रागित समा०। २ निन्धरूप, खराव सरत । कुरूपता ( मं॰ स्त्री॰ ) कुत्सितरूपविधिष्टता, बदसूरती, वेढङ्गापन । कुरुष्य (संक्षी ) कुईषत् रुप्यं रजतं तत् सादः च्यात, क्रगतिसमा**ः । रङ्ग, रागा**ः क्रक्र (वै॰ प्र॰ ) कीटविशेष, एक कीडा। (भवर्ष १। ११। २, ८। २। २२) क़रिदना ( हिं कि कि ) कर्तन करना, करीदना, खुर-चना । क्रिरेटनी (सं स्त्री) सकड़ी या लोई वगैरहका एक श्रीनार । वह लखी, नुकीशी श्रीर इड-जैसी होती है।, उससे भट्टोकी घागको क़रेदते है। क्रिंश ( डि॰ पु॰ ) वर्षमें दो बार घ्यानेवाली गाय। क़रेर ( हिं॰ स्त्री॰ ) कन्नोन, हंसो खुबी, खेल कूद। क्षरेसना ( हिं० क्रि.॰ ) खनन करना, खोदना, क्रुरेदना । क्षरेननी (हिं॰ स्ती॰) क्षरेदनी, भड्डीकी त्राग क्षरेदनी की एक इट्ड। क्षरैत ( हिं • पु॰ ) साभी, हिस्से दार। क्तरैना ( हिं॰ पु॰ ) राग्रि, हेर। क्रारैया ( हिं० स्त्री• ) क्राटजहच्च, एक पेड। वह वनमें

रिया) रहते है। ज़ुरेयामें द्रार्घ श्रीर सुगन्ध पुष्प, धाति हैं। वह खेत, रक्ष, पीत, क्षण्य वा नोलवर्थ होते हैं। उसका फल दन्द्रथव कहाता है। द्रव्यव् देखे। क़ुरीना (हिं० क्रि०) राधि लेगाना, द्रेर या कूरा क्र्राना। क़ुरीनी (हिं• क्रि०) राधि, द्वेर, क़ुरा।

उत्पन्न होती है। उसके पत्न दोवं भीर तरही (सह-

कुक (तु॰ वि॰) राजापद्धत, जव्त,
कुक प्रमीन (तु॰ पु॰) न्यायालयकी प्राचाचे सम्पत्ति
प्रपद्धण करनेवाचा राजकर्मचारी, जो सरकारी
मुलाजम प्रदालतके हुक्कव जायदाद जव्त करता हो।
कुक नामा (तु॰ पु॰) प्रपहरणपत्न, जव्तीका परवाना।
कुक नामिके मुताविक हो कुक प्रमीन जायदाद जव्त

कुर्की ( हिं॰ स्त्री॰ ) भवहरण, जन्ती । कर्ळ वश्व पका-यित भवराधिके न्यायानयमें उपस्थित होने या भवः मर्थेका ऋण परिग्रोध करनेके निये स्वको सम्पत्तिको कुर्की करता है। कच्चो कुर्की वह है जिसके भनुसार फैससा या हिंगरी होनेसे पहले हो भ्रधमर्पको सम्पत्ति भवहरण कर लो लाती है।

कुर्क्ट (सं॰ पु॰) कुकुट, सुरगा। कुर्कुट खर्ग करना निषिद है। कुक्र भीर चण्डान के सम्में नो दोष नगता, कुक्षुट सम्में करनेसे ही भी उसी दोषका भागी वनना पडता है।

कुर्कुटाहि (सं॰ पु॰) कुर्कुट-तुरुषं भहति भह-इति। १ पिचविशेष, कोई चिडिया। एसका रव श्रीर वर्षे कुर्क्टके तुल्य होता है। कुर्क्ट दवाहिः। २ सपेवि-शेष, कोई साय।

कुर्कुर (सं॰ पु॰) कुरित्यव्यक्तग्रव्दं कुरित ग्रव्दायते, कुर्कुर-का ग्राम्यस्या, कुत्ता ।

"कुर्कु राविव कुजन्ती ।" ( भवर्ष ७। ८५ । २ )

कुर्ग-दिचिण-भारतका एक छोटा श्रंरेकी प्रान्त । वह श्रका० ११° ५६ तथा १२° ५० जि० भीर देया० ७५° २२ एवं ७६° १२ पू॰ के मध्य पियम घाट पर्वतकी चोटियों श्रीर टालों पर मिहसुर राज्यसे पियम श्रव स्थित है। कुर्ग कंचा श्रीर विचित्र देश है। स्पृमिका पिरमाण १५८२ वगेमील लगता है। वह छत्तर-दिखण ६० मील लग्वा श्रीर पूर्व-पियम ४० मील चौडा है। क्रुगैके छत्तर एवं पूर्व मिहसुरका इसन तथा मिहसुर जिला श्रीर दिखण-पियम मन्द्राजका मनवार एवं दिखण कनाडा जिला है।

विश्वत नाम 'कोड गु' है। छसी से संगरेजों ने 'कुमें' बना लिया है। वह ज़नाडी शब्द 'कुड़े' (ढालू या पथरीलां) से निकला है। कुगै के लोगों को 'कोड़म' कहते है। कुगै भाषामें देशको 'कोडवे' और उसके स्थिवास्थिने को 'कोडवे' कहा जाता है।

इत्ती या हारङ्गी नदीने दिचण प्रधान कुर्ग प्रान्त-में लड़ स बहुत है। वहा गांव वा नगर देख नहीं पडते। कुर्गने ऋधिषासियों को ऋपने खेतों के पास ही कोपडे हाल रहना भक्का सगता है। लड़क्सें हरे- े भरे पेड सहराते श्रीर नदी नासे बहते चले जाते हैं। जमीन वाससे टंकी उहती है।

सुब्रह्माख्ये ब्रह्मागिर तक कोई ६० मील पियम-घाटकी प्रधान पर्वतन्त्रेणी चली गयी है। सुब्रह्माख्ये हस्त् पर्वत पुष्पगिरिका शिखर समुद्रष्टस्य ५६२७ फीट जंचा है। सरकाराये ८ मील उत्तर ५२७५ फीट जंचा कोटवत्त गिरिशिखर है। वेंगू नाद पर्वत पियम-को घाटकी भीर चला गया है। उसी खन पर कावेरी नदीका उत्पत्तिस्थान ब्रह्मगिरि है। ब्रह्मगिरिसे उत्तर सम्पाकी उपत्यका है। उत्तर-पूर्वके पर्वतीं तुमितमल इग्गुतप्प, इग्गुतप्पकुन्दु तिद्यनदम्ब भीर सोम-मस्त प्रधान है। दिख्य-पियम कोर पर मारनाद प्रशाह है।

कुर्गको प्रधान नदी कावेरी है। वह पिंसम्बाटके ब्रह्मगिरिसे निकलतो और पूर्वेसे दक्षिण सिंद्रपुरको बहतो है। हिमावती और लक्ष्मणतीय नदी उसकी सहायक हैं। बारापोल पिंसमको जाता है। सारत नदी ४२४ फीट जैंसे भूमि पर पतित होती है।

क्षुर्यं में कोई वड़ी भीज नहीं । नम्बराजयत्तन ताज्ञकर्में कुछ सरोवर विद्यमान हैं।

कुर्गं वे पहाड़ों में मरकारा के निकट को खेट (विकनी-महीकी पखर-जैसां कड़ी तखतीं) मिनती है। फ्रेंस पेट के पास बोझ सों पखरका चूना बहुत है। उसके साथ ही सफेद महोकी डिल्यां भी पायी जाती हैं। इंट-जेसा पखर प्रत्येक प्रान्तमें वर्तमान है। सीहे की भी कोई कभी नहीं। दिचय-पश्चिम कुर्गमें नीसी रंगका चमकीसा पखर बहुत है।

समग्र वन्य भागमें हाथी पाय जाते हैं। प्रधानतः पूर्व प्रान्तको गोर उनकी संख्या प्रधिक है। किन्तु पहलेको भांति उनकी बढ़ती देख नहीं पड़ती। यन्तिम कुंगुराजके एक ग्रिकाफलकों लिखा है कि १८२२ ई.० के जुलाई माससे १८२४ ई.० के प्रपरेल मास तक उन्हों ने २३३ हाथी मारे शेर १८१ हाथी पकड़े थे। भाजकत कमिश्नरका विना लैसन्य लिये कोई उन्हें मार नहीं सकता। १८०२ ई.० से हाथी यकड़नेका नियमित प्रवन्य किया गया है। प्रधानतः

मारेनाइ चौर शोरमसनादके बहुत घरे जहना भेन जङ्गसी भेंसे देख पड़ते हैं। श्रेर, चीते श्रीर भास भी बद्दत हैं। कई प्रकारकी विक्रियाँ मिनती है। इसी भीर दूसरो नदियों के किनारे खदविखाव रहते हैं। जङ्गली इस्ते भुग्वड बांध वांध कर शिकार करते हैं। वनमें कई प्रकारके हरिष पाये जाते हैं। बहुरों चौर भूरे बन्दरों को भी संख्या पश्चित है। भूरे बन्दरों को सोग पकड करके सार खाते हैं। गीध, चीसें ग्रीर दूसरी शिकारी चिडियां प्राय: पायी जाती हैं। तीतों. कवतरों भौर जनचर पश्चियों की बहतायत है। जङ्ग्सी सुरगों के परों का बढ़ा मोस होता है। सांपो'की कोई कभी नहीं । बांसकी कोठियो'में चडक बद्रते हैं। घने जङको में विषेता काता सांप सितता है। रामखामी जनावेके निकट कावेरीमें प्राय: चहि-याच देख पडते हैं। नदियों में कई प्रकारको छोटी वडी मक्ट सिवती हैं। कीडे मकीडो की कोई संख्या नहीं लगा सकता। वरसातके पहले तित्रसि-यो का दृख्य पपूर्व होता है।

क्षुगैका जरुवायुन अधिक उच्चा भीर न अधिक भीतक है।

काविरी-माहालामें कुगकी पौराषिक वर्णना मिलती है। काविरी कविर मुनिकी कन्या रहीं। उन्हों ने अपने पिता भीर जगत्के कच्याणार्थ नदी रूप धारण करना चाहा था। किन्तु अगस्यने उन्हें देख अपनी पत्नी बननेकी कहा। इस पर वह इस गत पर समात हुईं—यदि अगस्य उन्ह अकेली कभी छोड़ेंगे तो वह भी चली जानिके किये स्वाधीन रहेंगी। एक दिन नारद अपना वचन भूल उन्हें अकेली छोड़के जनका नदीको सान करने गये थे। उसी बीच काविरी घरसे निकल उनके पवित्र इन्दर्से कूद पड़ी भीर सुन्दर नदीके रूपमें बहने लगों। अगस्यके अपने साथ रहनेको कहन अनुनय विनय करने पर उन्होंने दो रूप धारण किये थे। एक रूपसे वह नदी होकर वहीं भीर दूसरे रूपसे सुनिके साथ रहीं।

इत कावेरी माशासाको देखते कुगँवासी चित्रय पिताके भीरस भीर शुद्ध माताके गर्भसे उत्पक्ष कुंगे है। उन चित्रयका नाम चन्द्रवर्मा था। वह मह्यदेशके राजा सिंदार्थेके कनिष्ठ प्रत रहे। चन्द्रवर्मा तीर्थयाता करते करते ब्रह्मगिदि पड्ड चे थे। वडां उन्होंने पार्वती-की प्राराधना की। पावेतीन सन्तुष्ट श्री उन्हें दुर्गका राज्य प्रदान किया और उनका विवाह किसी शुद्रासे कर दिया। पार्वतीने कावेशीका कृप धारण करनेकी भी कचा या। उसी शदापत्नीसे चन्द्रवर्माके ११ प्रव दूवे। वह विद्भैरानकी श्रुद्धा-जात १०० नन्यावी के साय व्याहे गये थे। चन्द्रवर्मा भवने च्येष्ठप्रद्र देव-काम्तको राज्यभार सौंप यह कहते हुवे ईखरोगः सनाके लिये वनको चनते बने कि पार्वती शीम्र ही नदीका रूप धारण कर पाविभेत हो गी। प्रत्येक राजक्रमारके एक घटने भी प्रधिक प्रव इवे, जो क्रांमें चारो श्रीर फैल पहे। छन्होंने वन्य शुकरोंकी भांति क्षविक्रमैं के लिये भूमिको विदीणे किया था। इसमें उत्त प्रान्तका नाम 'क्रोडदेश' पड गया। उसीसे कोडगु नाम निकला है।

तुला-सङ्गमस्ये दो दिन पहले पार्वतीने सप्रमें देवकान्तको दर्भन दे कहा या वह अपनी समस्त प्रजाको वसम्बद्धित निकट एकत करते। तदनुसार वहां सब लोग जा पहुंचे। फिर नदी उपत्यकारे कोबाहन करती हुई नीचेको वह सबी। समवेत कुर्गवासियों ने उसके सस्योजात असुमें स्नान् किया या। एसी समयेसे बराबर तुला सङ्गान्तिके समय कावेरीके उपलक्षमें प्रति वर्ष मेसा स्वाता है।

शिक्षाफलकों के पाठचे विदित होता है कि ई॰

टम भीर १०म यतकको क्षर्य गङ्गराजावों के राज्यमें
सिम्माखित रहा। उनको राजधानी महिसुरके दिवाचपूर्व काविरी तटस्य तककाड़ में थी। उन्होंने महिसुरमें
ई॰ दितीय यतकसे एकाद्य यतक पर्यन्त राजल
किया।

गङ्गराजावी के प्रधीन चङ्गनादने चङ्गासव न्यति दहे, जा प्रपनिको पीछे नुष्परायत्तनके प्रधीखर कहने स्री । नुष्परायत्तन कुर्गमे काविरोके उत्तर प्रवस्थित है। उसी स्थान पर काविरो कुर्ग पीर महिसुरके सीमा कुपसे प्रवाहित है। प्रस्ती चङ्गासवीका प्रनसीगी या ष्ठनसोगों से सम्बन्ध था। वह काविशीसे दिखण मिष्ट-सुरके पदतीर ताझुकमें रहते थे। उनके राज्यमें मिष्ट-सुरका इनसुर ताझुक भीर पूर्व झुगँ तथा उत्तर झुगँका झुक्त भाग लगता था। एदवनाद भीर वित्तिएतनादमें उनके यिखाफलक मिले हैं। वह अमलमें जैन थे।

ई॰ एकादय यतान्दिक पारक्य काल तामिलके चोलों ने गफ़ नरेगों को पराजय करके तलकाड़ प्रधि-कार किया या। वह लुगें प्रान्त जीतनेका भी दावा करते है। फिर चक्काखव चोलों के करद राजा बने भीर उनके चोल नाम रखें गये।

ई.० एकादय यताब्दको चङ्गालवी के छत्तर महि-सुरके परकलगूद तासुक पौर कुर्गके उत्तर येलूसा-विर प्रान्तमें कोङ्गालवो का राज्य रहा। वह भी जैन ये। उनकी राजधानी कोङ्गलनादमें रही होगी।

र् १२ प्र प्रतास्त्र सगते हो पोयसकों या होय-सकों ने महिसुरसे चोलों को निकाल तनकाड पश्चि-कार किया था। उनको राजधानी होर-ससुद्रमें रही। किन्तु वास्त्रवर्मे वह पश्चिम घाटके सुदगीर तासुकसे महिसुर पहुंचे थे। इनका स्पाधि 'मलपावीर' (पहाडी राजावी के वहादुर) रहा। कुंगमें ८८७ ई॰ का एक गिनाफलक मिला है, जिसमें चार मलपी का गाम लिखा है।

११४५ ई॰ को होयसनराज नरसिंदने चक्नासव-राजको युद्धमें विनाम किया और उनके हाथियों, घोड़ों, सोना भीर जवाहिरातको जूट सिया था। फिर चक्नासव सकावत: कुर्ग को पीछे हट गये। कारण ११७५ ई॰ को २ य बहासने पासपारेको सनके विद्ध भयना सेनापित बेत्तरस भेजा था। वहां एक दुर्ग रहा, जिसका ध्वंसावयि किग्गतनादके इतगतनादमें पडा है। महादेव चक्नासव मारे गये। बेत्तरसने वहां भयनी राजधानीके सिये एक नगर निर्माण किया था। किन्तु चक्नासव पेसा विरप्पा बृदगन्द, नन्दिरेव, कुरा-चेके उदयादित्स भीर दूसरों (सव नादों के कोड़गों)-के साथ पानपारेके विद्ध भ्रमर हवे और बेत्तरस पर टूट पड़े। बेत्तरस पहले तो घडराये, किन्तु भ्रंतको जीत गये। इसके पीछे सकावत: चक्नासव पूर्णक्रपसे परास्त्र इते। १२५२ ई॰ की होयसलरान सोमेखर रामनाय-प्रसे (घरकलगृद तक्षकों काविरीकी उत्तर घोर) इनसे मिले थे। उस समय चङ्गालवींकी राजधानी काविरीसे टिचिण सिष्ठपुरके निकट श्रीरङ्गपत्तन (कालु श्रीरङ्गपत्तन) में रही। उस समय चङ्गालवीं ने दूसरे पुराने जैन राजावींकी मांति घणना धर्म परि यतन घोर द्वाद्य ग्रताब्दका लिङ्गायत मत अवलब्बन किया था। उनके कुलदेवता वेत्तदपुर पवतके चन्नदानो मिलाक्र्यन हो गये। उत्त पर्वतकी चङ्गालव श्रीगिरि

ई० १४ प्रताब्दको हीयसलीका उत्तराधिकार विजय· नगरराजको मिला श्रीर चङ्गासविक्ति उनके श्रधीन - होना पडा था। ई० १६ म मताब्दके प्रारम्भ काल नन्त-राजने ग्रंपनी नयी राजधानी नद्धराजयत्तनका स्थापित क्षिया । १५८८ द्रै० की प्रिय राजा वा स्ट्रगणन मृद्ध-पत्तनका प्रन: निर्माण करके अपने नामानुसार प्रिय-पत्तन नास रखा था। १५६५ ई॰ की स्वलमानीने जब विजयनगरका अधिकार किया, तब राजप्रति-निधिकी ग्रतिका भी फ्रांस होने लगा। १६०७ दे०-की राजप्रतिनिधिने ससल्वाड़ी देश ( इनस्र तास्क) ब्द्रगणकी प्रदान किया था, जिसमें चङ्गातव राजवंशके रहते बन्नदानी सिन्नार्ज्न देवका पूजार्चन न उठता । ं किन्तु १६१० ई० को वह महिसुरराजके लिये पीछे े इट गरे । महिसुरराजने श्रीरङ्गपत्तनकी पिषकार करके अपनी राजधानी बनाया था। फिर १६४४ ई॰ को महिस्राने वैत्तदपुर और प्रियपत्तनको भी अधिकार किया। ननजुदराजने जगत्रे प्रपना सम्बन्ध तीडा था। किन्तु उनके पुत्र वारराज पपनी राजधानी रखामें घरामायी इवे । उन्होंने पपना सङ्कटापत्र स्थिति श्रीर ' चङ्जालव ग्रासनका प्रम्त देख पहले ही व्यवनी महिषी ंग्रीर श्रपने पुत्रोंको मार डाला था।

'फिरिक्ता' लिखता है—ई॰ १६ म मताब्दके मेष भाग प्रधान कुगं प्रदेश अपने ही राजावों द्वारा मासित होता था। उनका छपाधि 'नायक' रहा। वह विजय-नगरकी वश्यता सानते थे। किन्तु उनमें परस्पर प्राय: विरोध सगा रहता था। कुगँ देश १२ को स्वुवें भीर ३५ नादों में विभन्न था। महिसुरने चक्र सवी को जीत सुगंकी अपने राज्यमें मिसाया न था। सुगंके जातीय इतिहासके अनुसार महिसुरको सेना पासपारिको बढ़ी और हार गयी। उसके भनेक सेनिका धरायायी हुवे थे। जो हो, परम्सु महिसुरको बदनूरके नायक शिवप्या-के विरुष्ट भपनी रचा करनी थी। शिवप्या महिसुरका सम्मूर्ण पश्चिम प्रान्त उजाड रहे थे। १६४६ ई० को उन्होंने श्रीरक्ष्यत्तनको घेर लिया और विजयनगरके पसायित राजाको पुनर्वार अधिकार दिसानिको प्रयत्न किया। इस प्रकार भूतपूर्व चक्षास्त्रव राज्यको राष्ट्र कियो जिसे अधिकार करनिको खुको थी।

इक्केरी या बदनूर राजवंशके किसी राजकुमारने वह कार्य सम्पादन किया । वह मरकराके उत्तर हालेरीमें , जिङ्गायत पुरोहित वा जङ्गमकी पोशाक पहन वसे थे। उन्होंने समग्र देशको अपने स्वीन वना लिया। १८२४ ई० तक उनके वंशज कुगैमें राज्य करते रहे। १८०० ई० तक उनका इतिहास 'राजेन्द्र-नामा' में मिलता है। उक्त इतिहास महापराक्रमशाली वीर-राजेन्द्रके पादेशसे कनाड़ी भाषामें लिखा गया था।

सुदूराजा राजधानीको उठा कर सदिवेरी या मरकारा से गये। १६८१ ई० को उन्होंने वहां दुर्ग भीर राजप्रासाद बनाया या। उनके तीन प्रती में च्येष्ठ पत्र डोडड वीरप्यकी सरकारीका छत्तराधिकार मिला। राजा प्रणाजी तथा नन्दराज, दितीय एवं खतीय प्रव, हासेरी श्रोर होरमेसमें वस गये। १६८० ई० को जब सिंहसुरने चिक्तदेवरायके श्रधीन वेल्र प्रान्त पाक्रमण किया, तब डोड्ड वीरपने कुगैके निये एसुसादिर प्रान्त छीन निया। उन्हें उक्त प्रान्त अपने अधीन रखनेकी आजा इस भर्ते पर मिली कि वह पाधी मालगुजारी महिसुरको देते। उन्होने विर क्रस राजाको बदन्दके नायक सोमग्रेखरके विरुद साइाय्य करनेसे उत्तर-पश्चिम धमरसूखका जिला भी पाया था। १७३६ ई० को ७८ वर्षको प्रवस्थामे उनका मृत्यृ हुवा। फिर उनके पौत्र चिक्क वीरप्यको सिंहा-सन सौंपा गया। विक वीरणके प्रासनकाल महिसुरमें हैदरप्रकीका बल वैभव बढ़ा था। १७६३ ई० को छन

ने बदन्र भीर एसका राज्य जय किया। फिर वष्ट भपनेको कुर्यका सञ्चाप्रभु ससभने ज्यो । पष्टले एन-ने एज्याविर पानेका दावा किया या। पोक्टे ३ लाख पागोडाके वदले उचिद्धि कुर्यको दे डालो ।

चिक्रवीरणका कोई उत्तराधिकारी न रहा। इस-निय मुद्द श्रीर मुद्दण दी श्रन्य शाखावी की कुर्ग राज्य पास दुवा। उन्होंने परस्पर मिल्लुल राष्ट्रशासन किया था। अपने वचनानुसार उचिक्ति न टेनेसे उसके बटले हैदरमनीको पांजि भीर विवार स्थान देने पहे। पूर्वीक दोनो राजावींने १७७० ई०को इन्नोक परित्याग किया। मुद्दूराजा श्रयाजी नामक श्रयना उत्तराधिकारी छोड गये थे। सुर् के पिताके भाताने एसे सिंहासन पर वैठाना चाहा। किन्तु सुह्पाके पुत्र सक्कपाने त्रपने वेटे देवपा राजाको श्राग कर दिया जो क्षर्य राज्यका उत्तरा-धिकारी मान जिया गया । इस पर लिक्न राजाने हैटर-मानीके निकट साहाय्यके किये प्रसायन किया। वह सायमें पपने पुत्र वीर राजा और भातृष्य त ( भतीजे ) बपाजीको भी ले गये। किन्त हैदर असी उस समय मराठों से लड रहे थे। इसलिये वह भीव क्रक कर न सके। मराठी के घट जाने पर लिङ्क राजा एक सेनाके साथ भेजे गये। राइमें बहुतसे कुग भी छनसे मा मिले। इसलिये वह दिना किसी रोकटोकके राज-धानी सरकाराकी भीर प्रमुखर दुवे। देवपा राजाने कोतिके चिरकत राजाके निकट जाकर भरण निया था. किना वहां प्रयमा यच्छा खागत श्रीते न देख वह केवल 8 पनुषरी के साथ वैग्र बदन कर उत्तरकी श्रीर भारी. श्रदिहरमें पकड़े लाने पर वह खोरक्रवत्तन भेजी गये। वदा छनके वास बचे केंद्र खानेसे पड़े सड़ रहे घे। उनके साथ देवपाको भी प्राणदण्ड मिना। यही होरमेल बार्खाका भवसान था। फिर हैदर भनीने बिड राजाकी इस धर्त पर क्रा<sup>प</sup> प्रदान किया कि वह कर देते रहेंगे। विनादके एक बार अधिकार कर त्तेनेको भी उन्हें भाजा मिनी थी। किन्तु साथ की उनके प्रविकारसे पमर सुत्य, पञ्जे, वेहारे श्रीर एक्साबिर निकाल लिया गया। १७८० ई० को लिङ्क राजाके सरने पर हैदर अजीने इस बहाने सम्पूष

सुग राज्य श्रिषकार किया कि वह लिक्क राजा के श्रवीषवालकों की श्रमिभावकता करेंगे। फिर इस वालकों की महिसुर जिलेके श्रदकलगूद ताझुक में काविरी पर गोरूर किलेके रहने की श्राचा हो गयी। जुग के एक पूर्वतन ब्राह्मण की वाश्यव शासक हुने श्रीर मरकारा किलेको रवाको सुसलमान सिपाडी नियुक्त रहे।

कुग इससे बहुत विगहे कि उनके शासक ब्राह्मण वने और उनके राजकुमार सिंहाएन छोड चले थे। सतरां १७८२ ईं को उन्होंने वनवा कर दिया भीर सुमन्त्रमानी को निकान बहार किया। हैदर रिकरना-टक्सें उस समय श्रंगरेकी से खड़ रहे थे। उनके सर जानेसे ग्रीघ्र केर्द्र प्रतिकार ही न सका। किन्त उनके पुत्र टीप सुनतान कुग की पुनर्वार नय करने पर तुन्ते थे। उन्हें ने अग राजावें के वंधका प्रियण्तन पहुंचाया श्रीर १७८४ ई॰ की नगर पुनर्वार पश्चिकार श्रीर सङ्गेन सीर विश्वंस करने पर कुर्गं के सध्य चीरङ्गपत्तनका प्रयसर इवे। उन्होंने चावणा की शी- कार्गी पर यह भवराध प्रमाणित है कि उन्होंने भवने बहुतसे खामी बना निये है। फिर विद्रोह भी उन्होंना फैलाया हुवा है, किन्तु इस बार इस उन्हें चमा कर देंगे। यदि इसरी वार फिर उन्होंने उपद्रव डठाया, ती समसना होगा कि उनका काल भाषा है। फिर के ई कुर देशमें रहने न पावेगा श्रीर विलक्क सुचलमानी शासन ही जावेगा।' टीपू कुर्ग होड़ करके गये ही ये कि १७८५ ई॰ के। कुगोंने फिर मस्त्र धारण करके चपनी प्रशास्त्रिया समलमानीकि द्रायसे कीन लीं। जी सेना दमन करनेके लिये भेकी गयी थी. वह विद्रोहियोंके भीषण बाजमणसे धोके इटी। फिर टीपू अपने बाप फीजके साथ क्रगेंका प्रयसर इवे। छन्होंने क्रगोंका प्रत्नामन दिया कि तस्त्रेकावेरी जाकर उनसे प्रान्ति-पूर्वेक सिखते भीर भवने सभाव अभियोगकी प्रकाश करते। किन्तु कुर्गीके वहां पहुंचने पर टीपूने छन्हें धाकेसे पकड़ लिया भीर उनके वाल-बचोंकी रगेदने पीके ७००० सीगोंका मेडोंकी भांति त्रीरङ्गपत्तन खदेर दिया। वहां उनकी सुसलमानी की गयी। कुर्ग

सुसस्तान जमीन्दारीमें विभक्त हुवा। इन नये जमीन्दारीसे टीपूने यही कहा—यदि कीई हमारे हायका क्ट्रा जुर्ग मिले, ती उसे जानसे मार डाली; हम उनके, विनाश पर तुले हुवे हैं। मरकारा (जाफराखाट), फ्रोसरपेट (जुश्चनगर), भागमण्डल भीर विक्ष नाटके किलीमें रचकसैन्य रहता था।

१७८८ ई० की बीर राजा ह वर्ष कारावद रहनेके वीक्टे अपनी पत्नी भीर भपने दो भाई जिङ्गराज तथा भपपाजीके साथ प्रियपत्तनसे ग्रुप्त भावमें भागे थे। क्रग लोग दन दन उनसे जा मिली- भीर घोड़े ही दिनमें वह समस्त प्रान्तके राजा बन गये। टीपू-ने उनसे खड़नेको बड़ी फीज मेजी थी। किन्तु मलया-. सम- राजावी के उपद्रव छठाने धर वह पश्चिम तटकी ्म्रीर चली गया। फिर वीर राजा भीर श्रंगरेनी में एक सन्धि हुयो। टीएन उन्हें पीक्रे फुसलानेकी व्यर्थ .चेष्टा की थी। १७८८ ई॰ की फरवरी सास बस्बईसे को फील श्रीरङ्गपत्तनको श्रयसर द्वा, उसे निकटस्थ -देशको पूर्ण क्रपसे सूट करके वीर राजाने रसद दी। सार्डकानवासिसने टीपूको पीछे श्रीरङ्गपत्तन भगा द्वीपको अधिकार किया था। इसी युद्धविष्रहर्से टीपू - जिन १२००० लोगों को पकड ले गये थे, वह भी छूट करके अपने देश या पहुंचे। टीपूको शंगरेजों की शर्ते मानना पड़ीं। उनमें एक गर्ते यह भी थी, कि -टीपको कस्पनोके प्रधिकारसे लगा हुवा प्रपना पाधा राज्य खंगरेजों की सींपना पहेगा । टीपूकी बदलेसे वीर राजाको बचानेके लिये कुर्ग भी सांग लिया गया: जिस स्थान पर वीर राजा अंगरेजी सेनानायक पवर-क्रोब्बीसे पहले मिले, वहीं उन्होंने वीरराजेन्द्रपेट -नामक नगरकी खापन किया, जो पाज कल कुगै में - दितीय नगर है। टीपूने बीर राजाने वधनी दो बार व्यर्थ चेष्टा की थी। टीप के साथ प्रन्तिम युष्टमें राजाने फिर बस्बईकी फीजकी रसट वर्गेरह पहुंचायी। -१७८८ दे को श्रीरङ्गपत्तनके पतनकाल उन्हें युद्धके कुछ जयविष्ट ( पस्त यस्त प्रादि ) सिले थे। परन्तु प्रियदत्तन प्रान्त अपने अधिकारमें न रख सकनेसे वह इताश की गये। फिर भी छन्हें दिखिण कनाडामें पार्ज श्रीर वैज्ञारि मिला था। दूसरे विवाह की सडिक्यां ती उनके रहीं, किन्तु खड़का कोई न था। १८०७ ई. को महिषीके परलोक जाने श्रीर उत्तराधिकारी होनेकी श्रामा न पानेसे वह पागल पड गये चौर क्रीधके श्रावेशमें लोगों के वधकी श्राजा देने लगे। श्रमरीकाके सीदी उनके शरीररक्षक रहे। वह श्राटेश सिनते ही कोगोंका मार डानते थे। परन्तु राज-प्रासादके रचक भीर सेनाके पदाधिकारी कुर्ग रहे। उन्हों ने श्रन्याय श्रत्याचार श्रमहा होनेसे राजाकी सार डाल नेके लिये साजिश को। यन्तका संवाद सिस्ते पर वह बड़ी सावधानताने साथ शयामें रक्तात करवन के नीचे एक तकिया रख भाग गये। साजिय करने-वाले उन्हें ट्रंटनेका बाहर-भीतर दीह पहे। परना उनके हाथ न भाने पर हताय हुने। फिर उन्होंने उसी समय अपने सीदियों की बुकाया और किलेके फाटकी की बन्द कराया था। इसमें ३०० कुग फंसे जी सबके मद वध किये गये। राजाने घवने घाव २०० कुर्गी का गासीसे मारा था। पीके उन्हें श्रंगरेजी -के अप्रसन्न होनेका डर सगा। सन्होंने गवन - जनरस-की निखा था.—'हमारी रानी मर गयी हैं। इस चारते है कि हमारे राज्यका उत्तराधिकार वडाईके त्रनुसार इमारी चारी सङ्कियों या उनके, सहकेां की दिया जावे।' किन्त वहत दिन तक उसका कोई उत्तर मिनान था। उन्हों ने अपना सृत्य् पाता देख श्रीर उस प्रवस्थामें लड़िकायों की रचाके लिये चिन्तित हो प्रपने देशीं भाइयोंको मार डासनेके सिये जहाद भेज दिये। किन्तु जब वह सचैत हुवे, ते। उत्त प्रादेश रहित करने के लिये हरकारे प्रेरण किये गये। हर कारीं के पहुंचते पहुंचते श्रणाजो ते। मर जुके थे, लिइराज वर्चे रहे। पन्तर्मे १८०८ ई० को ८ वीं जनका राजाने अपनी वडी लडकी देवसाजीका बुना करके अपनी सुदर-छाप सौंप दी और आखिरी सांस की। टेवन्माजी क्रगेंकी रानी बनी धीं! खर्गीय राजाके बड़े जामाता सादे राजा दिवानका काम करते रहें।

चसी बीच कुर्गी ने सिङ्गराजकी राज्यका उत्तरा-धिकारी बनाना चादा । सिटे राजा से उनके टेग जीट कानेको बहा गया । खिङ्कराजने पपने सिये रानीसे भी सिंदासन क्रिंखने को बहा था। १८११ दें को सन्दीने प्रपने राजा होनेकी घोषणा की । वस्बंद पीर सन्द्राजमें देवन्याजीको सिये उनके पिता जी वहत सा रूपया जमा कर गये थे, उसे भी खिङ्कराजने उठा खेना चाहा। किन्तु वह १८२० दं० को ४५ वर्ष की घवस्थानें स्वर्गवासी हुवे। उनकी स्वीने भी भवि-यत्त भयसे प्रात्महत्या कर हाजी।

सिद्धराजके पीक्ट छनके पुत्र बीर राजा, जिनका वयस बीस वत्सर रहा. सि हासन पर बैठे। राजा होते ही पहले उन्होंने उन लोगोंको फांसी पर चढाया. जिनी ने चन्हें चनके पिताके वर्तमान रहते चिठाया या सताया था। उनका धासन बहुत कठोर रहा। १८३२ र्र• को चन्नवसव नामक एक क्रा<sup>९</sup> भाग कर महिसुर-के रसीडयटके पास पहुंचा भीर उनसे जाकर निवेदन किया- 'पाप वीर राजाके श्रत्याचारसे हमें वचाइये।' बालाने स्मीडण्टको लिखा कि श्रीमयत्त उनको सौंए दिये जाते। किन्तु उनकी बात मानी न गयी। रसी-ड्यट फिर क्रग गये भीर राजाको समभाया कि भंग रेल सरकार की प्राचा न सानने पर उनके सिंहासन-से उतारे जानेका भव था। जिन्त राजा न सधरे। वीर-राजिन्द्रकी लडकी देवमाजी प्रपर्ने प्रविधष्ट परिवारक माध्यार हाली गर्धी। फिर राजाने सन्टाजके गव-नेर श्रीर गवर्नर जनरलको कड़ी कही चिट्टियां चिख कर श्रीर भी बात विगाड दी। १८३४ ई॰ की सार्ड विक्रियम वेनटिङ्ने एन्हें सि'हासनसे उतारनेके लिये फील सेजी थी। इसका किसीने सामना न किया श्रीर रुसने मरकारामें जा कर पङ्गरेजी भएडा उडा दिया। राजा भपना कोष भौर कुट्य लेकर नलकनाट भाग गर्वे ।

उक्त वर्ष की ११वीं प्रवर्शको पोलिटिक एक एट करन प्रोजरने दिंदोरा विटाया कि कुर्गमें राजा वीर-राजिन्द्रने उदयपुरका गासन पीर राज्य नियत रूपने उठाया था। पिर ७ वीं मईको कुर्ग अंगरेजी राज्यमें मिलाया गया। राजा वेद्वोरके निर्वासित हुवे। पन्तको सक्तें बनारसमें जाकर रहनेको पाजा दी गयी थी। १८३३ ई॰ को वोरपा नामच एक खकिने घपने को राजवंग्रका एत्तराधिकारी बताया श्रीर कुर्ग के इंग-रेजी राज्यमें मिनाये जाने पीके संन्यासीके वेगमें राज्य पानेको बड़ा प्रख्यन्त्र रचाया। विद्रोद्यके समय वह प्रकड़ कर मङ्ग्लोरके जैलमें रखा गया। फिर १८६० ई० को उन्न संन्यासी जीलमें ही मरा या।

१८३७ १० को पश्चिमदान गोद विगड़ छठे। वनको धापित यह रही— धमरसुरा, पुत्त भीर वन्तः पान जिना कमाड़ेमें मिन नाने से राजल रुपयों में देना पड़ता था, जिसमें वह महाजन से ऋण लेने पर वाध्य होते थे; कुर्य के नियमानुसार उन्हें राजल में स्टब्स स्टाव देवा प्रेंत थे; कुर्य के नियमानुसार उन्हें राजल में स्टब्स स्टाव देवा प्रेंत थे; कुर्य के नियमानुसार अहें राजल में स्टब्स स्टाव विद्रोदियों ने निज्य के कैदियों की छोड़ दिया भीर दफतरों तथा कुछ सिविनियनों के घरों ने ज्याने प्राय उन्तरों तथा कुछ सिविनियनों के घरों ने ज्याने प्राय उन्तरों तथा कुछ सिविनियनों के घरों ने ज्याने प्राय उन्तरों तथा क्रिक्स किया। किन्तु कुर्गों ने अपने प्राय उन्तरा विद्रोहकों दवाया था, जिसके निय उन्होंने पुरस्तार भीर पटक पाया। १८६१ ई० के। सिपाड़ो-विद्रोहको प्रोक्त प्रयानी राजभित्तको कारण इयियार निज्ये जानिये वर्ष रहे।

१८५४ ई॰ को पड़ने पड़न कुग के सरकारा खानमें श्रंगरेनोंने कड़नेका बाग नगाया था। फिर १८६५ ई॰ तक कितने ही हुसरे बाग नग गये।

कुर्गीके घरों के पास एक छोटा चौकोर स्थान वना रहता है। उसमें वह घपनो चांदीको याजी रखते जिन-में कुर्ग के स्त्रीपुरुषों के चित्र वने होते है। इक स्थानको कैमद मन्दिर कहते हैं। १८०८ घोर १८२१ ई० को मरकाराके निकट राजाका सुप्रसिष्ठ समाधिमन्दिर वना था। मरकाराका राजप्रासाद भी दर्शनीय है।

कुर्गं का प्रधान नगर सरकारा, वीरराजिन्द्रपेट, स्रोसवारपेट, प्रोसरपेट श्रीर कोट्सोपेट है। लोकसंस्था प्राय: १८०६०७ है।

कुर्गीमें कर्णाट (कनाड़ी) भाषा प्रचिति है। उसके नीचे कोड़गु या कुर्गोंकी बोडी है। कुर्गोंकी बोडी पुरानी कनाड़ो और मख्यालमके संयोगसे बनी है। उसमें जिखनिके पचर नही। वह कनाड़ी प्रचरीं-में ही जिखी जाती है। फिर भी कुर्गोंकी बीडीमें वीर- रसके कुछ गीत मिलते हैं। इसके प्रतिरिक्त कुर्गमें एरवं, तुलु, हिन्दी, तामिक, तेसगु, मराठी प्रीर कोइ नी भाषा भी चलती रहती है। जङ्गबी सोग कुरुव्य वीसी बीजते हैं।

कुग सनातनधर्मावलको है। वह सहादेव श्रीर सुन्न झाख्य देवनी श्रगुतप्प नामसे पूजते है। काविरी नदीको भी पूजा श्रयंना की जाती है। कुछ लोग भूत प्रे तोंको भी मानते हैं। श्रयपदेवने लिये देवक्का एक लक्ष्य चीडा जङ्ग्छ सुरिचत रहता है। उसमें कोई मनुष्य जाने नहीं पाता।

तक्षा नामक वृद्धोंकी मण्डली कुर्गीक समाजका प्रक्य करती है। नियम भक्त करनेवालेका समियोग स्थाल (इरेभरे मेदान) पर सुना जाता है। अपराधीको तक्षा सभापति १०) क० तक अर्थदण्ड कर सकते हैं। दण्ड न देनेवाला जातिसे निकाल दिया जाता है। परन्तु युरोपीयोंके सहवाससे कुर्गोमें लोग अधिक मदिरा पीने सबी हैं। १८८३ ई० की संयमका भान्दी-सन एटा था, किन्तु उसका कुछ फल न हुवा।

पुत्रके शयमें भूमिष्ठ होते ही रणका धनुवींण पक्षडा दिया जाता है, जिसमें वह यिकारी श्रीर खड़ाका हो। मरने पर युवकोंको भूमिमें गांड श्रीर वहींको जला देते हैं।

कुर्गीमें कावेरी, इत्तरी (फसक-पूजा), भगवती श्रीर के ल सुहते (इिंग्यार-पूजा) का जलसा बड़ी धूमधामसे होता है। उस समय यह बहुत गाते बजाते श्रीर शानन्द उडार्ते हैं। इसे में दूसरे रहनेवाले यरव, हालिय गोद, तीय, नायर, तामिस, मराठा, मोपसा, सिख शीर देसादे है।

सै कड़े पीछे ८८ कुर्म खेती करते हैं। यहां वावन बहुत होता है। पानी घिषक बरसने घीर नदी नाले भरे रहनेसे सींचनेने लिये नहरों की आवश्वकता नहीं पड़ती। पहले इलायचीके जह बसे भी लोगों को बड़ी पामदनी रही। किन्तु भव जह बोंका पहा हो जानेसे इलायचीका मोल घंट गवा है। कहनेकी बात पहले ही लिख जुने हैं। सिनकीना (कुनैनके पेड़) धीर चायकी खेती शहरीजोंने भारका की थी, परन्त सफ- खता न मिलनेसे छोड दो। कहवा मरकारा, घाटके पहाड़ों भीर बांसके जिलेमें बीया जाता है। कुगै में केला भीर नारकीकी उपज भी मधिक है।

कुंग का जलवायु पश्चवों के लिये प्रष्टा नहीं केवल भेंसे श्रीर सुवर जीते जागते हैं।

वनविभाग हिएटी कनस्वेटरके स्थीन है। घाटना नक्ष्म मानेकाटु कहनाता है। जक्ष्म ऐसा घना क'टीना है, कि विना राष्ट्र बनाये चनना स्थान क'टीना है, कि विना राष्ट्र बनाये चनना स्थान है। पूर्वके जक्ष्म कनवेताष्ट्र कहते हैं। उसमें बांसभी कीठियां बहुत हैं। इसनीका पेड़ फू सरपेट खोर सोमवारपेटके वीच कावरीतीर कहीं कहीं मिनता है। सरचित वनकी नक्ष्म काट कर महिस्सरों वेची जाती है। कुर्ग में कक्ष्म श्रीर महीको छोड़ कर दूसरे धातुकी खानि कहीं नहीं।

क्रागे प्रान्समें व्यापारकी कोई चीज भी नहीं वनती, केवल बढ़िया बढिया चाकू तैयार होते हैं। हत्तर क्रागें मोटा धीर प्रनिवारसान्तेमें बारीक कपड़ा बुना जाता है।

गेहं, चना, दाल, पश्च, चीनो, नमक, तेल भीर कपड़ा कुर्गमें बाइरसे भाता तथा है दलायची, चावल, नारक्षी, लकड़ी, चन्दन भीर चमड़ा चालान किया जाता है।

चीफ किमिश्रनर कुर्गका प्रवन्ध करते हैं। कुर्गकें बड़े घफसर किमिश्रनर साइव सरकारामें रहते हैं। कुर्चिका (सं० स्त्री०) १ स्वी, स्है। २ कूर्चिका, बिगड़ा हुवा दूध। क्षिका देखी।

कुर्षंक (सं॰ पु॰) पटोस्तता, परवसकी वेस । कुर्पंज (सं॰ पु॰) कुलिस्त्रन दृष्ण, गन्धसूल, कुर्बीजन-का पेडु।

कुर्दन (सं॰ क्लो॰) कुर्दभावे ख्यूट्। क्लोड़ा कार्य, खेलं .कूद्र।

क्कर्दमी ( चिं॰ स्त्री॰) नीरच्च, जहाजी रसा। कुर्दस्थान—कुर्दं जातिकी वासभूमि, कुर्दं खोगों के रइ-नेका मुख्क । वह पारस्थका पूर्वभागस्य एक प्रदेश है। फिर टाइबिस नदीसे उत्तर पूर्ववर्ती प्रसीरिया-का एक जनपद निम्न कुर्दस्थान कहाता है।

त्तर स्थानके उत्तर प्रान्तमें वाष्ट्रद है। उत्त प्रान्त भाग समुद्रपृष्ठसे ४२०० फीट जंचा है। वहां ऋधि-कांग क्रर्ट कोग रहते है। वाण हृदके निकटवर्ती गिरि मुङ अति एक हैं। उनमें कोई कोई प्रायः १५००० फीट जंचा निकलेगा। फिर किसी किसी की उच्चता इतनी जाती. कि सर्वदा उस तुषार (वर्ष )· की शोभा दिखाती है। क्षद स्थानके पर्वत पूर्व सीमा-मेचोपेटेमिया से उत्तरको विस्तृत है। **उत्त पर्वत कुद्धानके अभेदा दुर्गह्वसे अवस्थित हैं।** चन्हें जय न करनेसे क़ाद स्थान या एशियाके तुरुष्क (तुर्क) राजाने मध्यप्रदेश कैसे जीत सकते है ? कई शतवर्ष गत इवे-भिद, पारसिक, योक, रोमक, सरासेन, रूप, तुर्क प्रश्रुति लोगोंने कितनी ही चेषा की थी, किन्तु कुद स्थान कोई सड़जमें जीत न सका। घलकाल हुवा, कुद्रेस्थान दूसरे लोगो का पिक्तत हो गया है। परन्तु सहस्राधिक वर्ष पूर्वसे झर्द जाति एक पर्वतींके कठिन श्रष्टमें शाययसाम करके शास भी खाधीनभावसे कानग्रापन करती है। क्रुट खानका जनवायु विश्वद, स्वाष्ट्राकर घीर धीतप्रधान है। वडां श्रीतकालको बहुत वर्ष गिरता है। यहां तक-किसी किसी स्थानमें चार-पांच मास पर्यन्त वह नहीं गमता ।

कुर्दस्थानमें कुर्दे भीर गोन दो जातियांका वास है। छनमें कुर्दे लोग ही प्रधिक देख पड़ते है।

कुट नोग सुसलमान् सुनीमताक्तन्त्री, कि विजीवी भीर प्रधिकांग मेलपालक कोते है। वही पायात्र्य ऐतिहासिक जैनाफेन-वर्षित कर्दुकि (Carduchi), गीटियारि (Gordiari) भीर किर्ति (Cyrtic) नामक प्राचीन जाति हैं। जैनाफेनके समय अरमेनिया, करिस्थान प्रस्ति जिन जिन स्थानों में वास करते, भाज भी उन्हों उन्हों प्रदेशों में वह रहते देख पड़ते हैं। पूनकालको टाइग्रीस नदीके दिख्यकूलमें सेतं भीर विक्तिस (देशा॰ ४२°) से वरन्द्रज (देशा॰ ४२°, पर्ं) पर्यन्त कुट स्थान जनपद कहलाता था। भाज कला कुट लोग यूफोटिस नदीके पश्चिमसे टरास पर्वतके दिख्य और वुखारासे पूर्व अफगानस्थान तथा कच्छा

गन्यव पर्यन्त फैन गये हैं। किसी किसीके सतमें वर्त-मान समय कुटं जातिकी संख्या ५० नाख होगी।

कुर्देखान, तुरुष्क श्रीर पारस्य राजाके श्रधिकत होनेसे पहले कुट्र कुट्र श्रंथों ने विभन्न रहा। प्रत्ये क श्रंथ किसो न किसो सामन्तने तत्वावधानमें रहता या। को व्यक्ति वंश्वमर्यादामें श्रेष्ठ, सुधोल, वल्यालो श्रीर साहसो ठहरता, वही कुर्द लोगों में सामन्त वन सकता था। सामन्तको वह 'वे' कहते है। वे यदि श्रधिक क्षमताशाली हो जाते, तो श्रपने वाहुवल्से श्रपरापर सामन्तों का वशीभूत वनाते थे। श्राज भी स्थानविश्वमें कुर्द लोगों के वीच एक एक दलपति रहता है। उसे दस्य्दलपति भी कह सकते है। श्रित पूर्व कालसे वर्तमान समय पर्यन्त वे डालू कहनाते है। सध्य मध्यमें दे। एक कुर्द गिरिपय पर छपस्थित हो वाणिजाद्रश्यादिका भाना-जाना रीक देते भीर सुविधा लगनसे माल श्रमवाव लूट प्रवेतकी गुहामें जाकर श्ररण लीते हैं।

पूर्वकी मांति माज भी वह गीमिषादि पालन भीर सामान्य कांष द्वारा जीविका निर्वाह करते है। कुर मारीरिक परिश्रम हारा पर्धोपार्जन करना नहीं चाहते। रूस तुरुक्त युदकान तुरुक्ताधिपतिने मनेक कष्टमें कुर देवपतियों के साथ प्रवस्थ बांध कुर सेन्य पाया था। कुर सिपाही जय पराजय पर मिक कच्छा नहीं रखते। उन्हें यह पचीयां पर चे।रतर मत्याचार करके कूटमार मचाना मच्छा लगता है। मपरापर सभ्य जातियों की मांति वह विपन्नों वा परा-जिती के प्रति कुछ भो ममंता नहीं दिखाते। यह सवस हो या दुवेल और चाह वह प्राणित्वा भी मांगि, कुर किसी भीर भूचेप न कर उसका थिर क्लेट किया करते है। इसमें उन्हें विग्रल भामोद भाता और उत्साह वह जाता है।

कुर्दीमें बहुतसे लोग एक स्थानमें ही रहना चाहते है। इन्हें पर्वतकी भिन्न भिन्न उपत्यकार्वोमें वूमना-फिरना शच्छा लगता है। सूसाताग नामक शैनके उत्तर-पश्चिम दस्तवदीलत उपत्यकामें स्नमणशील कुर्दोका अधिक वास है। वसन्त कालको उक्त उपत्यकाका दृश्य प्रति प्रीतिकर जगता है। उस समय चारी प्रोर त्यक्ति विविध कुसुमभूषणये विभूषित होता है। कुद जोग भी फूज तोड करके नाना सज्जासे सजते । भीर क्याइमें उन्मत्त हो इधर उधर घूमा करते हैं। यदि प्रभागे पण्चिक उनके सामने यह जाते, तो प्रपना । यथासर्वेस गंवाते हैं। उस समय सैकडाँ पश्चिक कुदों -के कराब कवलमें पड प्राणत्याग करते है।

कुर्दोंमें सदल्, करचेरचुक, एजिदी, शिरकेरा, रुटनी, मिकरी प्रस्ति येणीमेद विद्यमान है।

सदल्, करचेरचुक श्रीर एजिटी खुराधानमें वास करते हैं। उनके पूर्वपुरुषों की तुरुष्क सेन्यके गति रोधार्थ पारस्यराज शाह इसमाइल कुर्दस्थानसे वहां ले गये थे। उनकी कोई कोई शाखा श्रफगानस्थान श्रीर वेलूचिस्थानमें भी पैल पड़ो है। श्रिरकेरा सहरवान, रुदनी दस्तवदीलत श्रीर मिकरी शालर विजानके दक्षिणांश्रमें रहते हैं। मिकरी सुद पच्छे श्रखारोही है। एक समय उन्होंने रुपके घुडसवारों को रणके व्रमें परालय कर देशसे निकाल दिया था।

श्रेरवानी श्रीर वेसानी नामक दूसरी भी दी श्रेणियों-का नाम सुन पड़ता है। वेज विख्यानका कच्छगन्थव श्रीर दस्तवदीलत प्राज भी कुर्दों के प्रधिकारमें हैं। कुपर (सं० पु०) १ कफोनि, कुड़नी। २ जातु, सुटना।

कुर्पास (सं॰ पु॰) स्तियोंका स्तनाच्छादन वस्त, चोसी। कुर्पासक (सं॰ पु॰) कुर्पास स्तार्थे कन्। अर्धेचीसक, संगिया।

''मनोज्ञकुर्पासकपीकृतस्तना।'' (रवावली)

कुर्वेत् (सं॰ क्रि॰) करोति इति, क्र-ग्रत्थः। १ कर्ता, करनेवासा । २ भ्रत्य, नौकर ।

क्षुवीदि—पाणिनि-कथित एक गण। कुरु, गर्गर, महुष, पजमार, रथकार, बावटूक, समाज (चित्रयज्ञाति चीनेसे), कि, मिति, कापिष्यचादि, वाक्, जामरथ, पित्रमत, रन्द्रकाजी, एजि, वातिक, दामेखीषि, गण-कारि, कैयोरि, कुट, यसाजा ( यासाका ), सुर, पुर, एरका, सुस्त, पस्त, दर्भ, किश्रमी, वेणा ( इन्द्रोबोधक चीनेसे ), शूपणीय, स्थावनाय, स्थावरथ, स्थावपुत,

सत्यक्षार, वडभीकार, पश्चिकार, सूट, यक्तसु, यक्तु, याक, याकिन्, याकीन, कर्ट, इन मीर पियडी यब्द क्ववीदिगयमें पडता है। क्वविस्था खालाशहरूरा उक्त सक्तक यब्दोंके उत्तर भपत्य मधीने खा प्रत्यय सगता है।

कुर्मी, कनमे देखी।

कुर्मुक (हिं•) तसक देखो।

कुरीं ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ सुदागा । २ कुरकुरी इड्डी । कुर्वा—युक्तप्रदेशकी एक जाति । यह स्रोग मिर्जापुर जिसेने प्रधिक देख पडते हैं। क्र्क साइबने इन्हें १२ वीं श्रेणीकी जाति माना है। इनमें पुक्षोंसे स्त्रियों-की संख्या प्रधिक है।

कुर्स ( प० पु० ) १ सुद्राविश्रेष, कोई सिका। वह प्रस्व में चलता थीर डिट प्राने सूख्यका रहता है। २ चीन की एक सुद्रा। वह सीने या चांदीसे नीकाकार बनाया जाता है। उसका परिमाप ५० या १०० तोजे रहता श्रीर कभी कभी घटता वटता है। २ गीन टिकिया। कुर्स ( हिं॰ पु० ) ट्रपविश्रेष, एक घास। उसका सूज दीर्ध, स्टुएवं ट्टरहता श्रीर रस्सी तथा चटाई बनानेके कार्यमें सगता है। कुर्स नेवस पपने सूजके 'सिये ही सगाया जाता है।

कुर्धो — युक्तप्रदेशके नखनक जिलेका एक नगर। वह श्रम्मा० २९' प्रंड० श्रीर देशा पर्ंट प्रंड० श्रीर देशा परं खित है। वहां प्राचीन केशरीगढ़का भग्नावशेष पड़ा है। शाहजङ्गान्के समय शीराज-उद्-दीन नामक किसी व्यक्तिने एक खूबस्रत मसजिद बनायी थी। एक. मसजिद देखने योग्य है।

कुत्त (सं॰ स्ती॰) कुत्त-स । द्रगुपषत्रामीकिरः कः । पा शारारक्श १ वंग्र, खानदान, घराना ।

''सन्यामयेनकुसुद: कुनभूषणे न ।'' ( रष्ठवंश, १६।८६ )

शास्त्रके मतर्मे निम्न चिखित कर्मे करनेसे कुन नष्ट होता है—

> "गोभिय चोटकैविप्र ! कृष्या राजोपसेवया । ज्ञानामज्ञानतां यान्ति यानि दीनानि वसितः ॥ १२ ॥ ज्ञानिवार्त्तैः क्रियालीपै विदानध्ययनेन च । ज्ञानामज्ञानता यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ॥ २० ॥ अवतार्तुपारदार्थांच तथा ऽभचस्य भचवात् ।

ष्यग्रीतधर्माचरणात् चिमं नक्यति वे कुलम् ॥ २१ ॥ षश्रीविधेषु वे दानात् वधलेषु तयेव च । विद्यिताचारश्रीनेषु चिमं नक्यति वे कुलम् ॥ २२ ॥" ( कुर्तपुराण, खण्रिसाग, १६ घ० )

कूमेंपुराणके मतर्में—गो प्रधवा घोटकके व्यवसाय, काषिकमें के प्रचारा, राजसेवा, कुलहित्ति विक्ष कार्यके सम्पादन, कुषिवाद, कर्तव्यकमें को उपेचा, ब्राह्मणके प्रतिक्रम, मिथ्यावाका, परदारामिलाष प्रमुख भच्या, प्रश्नीत धर्मके घाचरण पीर प्रश्नोतिय, ह्ववल तथा विष्टिताचारविद्यीन व्यक्तिको दान करनेसे कुल विग्रह जाता है।

मनुके मतानुसार—कुनाङ्गनावोंकी सुखसे रखना चाहिये। कारण उनको कष्ट मिसनेसे प्रचिर ही कुल नष्ट होता है। उन्हें सुखमें रखनेसे कुल बढा करता है। भिगनी, पत्नी, दुहिता, पुत्रवधू प्रश्नित स्त्री यदि किसी कारण प्रवमानित होने पर प्रभिसम्पात करतीं, तो धन, पग्र प्रादिके साथ कुल विगड लाता है। प्रतएव यत्नपूर्वक प्रजडारवस्त्रादि हारा उनको सन्तुष्ट रखना चाहिये। दम्पतीमें सद्भाव रहनेसे कुल बनता प्रीर प्रसदावसे विगडता है। कुविवाह, विहित कम तथा विदादि प्रध्ययन एवं ब्राह्मणको पूजाके प्रभाव, प्रविद्वाहित किस्र प्रस्तुति शिल्पकमें, गो, प्राव, रथ प्रादिके क्रय विक्रय, क्रांष्कमें, राजसेवा, प्रविहितकमेंके प्रतुष्ठान प्रीर विहितकमेंके प्रतुष्ठान प्रीर विहितकमेंके प्रतुष्ठान प्रीर विहितकमेंके परित्यागसे कुल नष्ट होता है। (मनु, १। ४० ६५)

कुं भूमिं साति एहाति, कुं सान्त । २ जनपर, मुक्त, वसतो । २ जाति, कौम । ४ एड, घर । ५ देड, किसा । ६ मध्यम एकदयसे कर्षित भूमि, दो मंभोले इसोंसे जोती दुई जमीन ।

"दर्श कुलक्षसुद्धीतिविंशी पषकुकानि चा" ( सतु ७ १ १८ ) 'बद्धव' मध्यम स्विभिति तथाविधस्त्रहरीन यावतौ सुनि: कृष्यते ताव-ऋूमिं कुलमित्यु खते।' ( कुल्लूक् )

७ वंशीय, घरानेवाले । ८ सजातीय समूह, हम-' कीमोंका जमाव । ८ समूह, भुग्छ । १० ग्राह्म ।

> "পদ্ধলা যিবমান্য ক্লল' যকি: प्रकीर्तितम्। ক্লভাক্তভানুধন্দানা নিধুখা: কীভিকা' দিই ॥" ( কুলার্থ'ননন, ३৩ য ভদ্লার )

११ तन्त्रके मतमें—प्रकृति, दिक्, भार ,प्राकाय, विति, जस, तेज, भीर वायु सकत पदार्थ समूह ।

"जीवः प्रकृतितस्त्रश्च दिक्कालाकाश्यमेव च ।

चित्रप्तिजीवायवय कुलमित्रभिषीयते ॥ " ( महानिर्वाण )

१२ वंशमर्थादा, घरानेकी इज्जत। इन्नोन हस्ती। भाचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थंदर्भन, धर्भ-निष्ठा, भष्टत्ति, तपस्था श्रीर दान कुलके नी लुच्चा है।

"चाचारी विनयी विद्या प्रतिष्ठा तीर्यं दर्यं नम् ।

मिष्ठाहतिसपीदान' नवधा कुल्लज्वयम् ॥" ( कुल्रान )

१३ वदर, वेर। १४ खणान्तन। १५ सङ्गीततान विशेष। (वि०) १६ श्रेष्ठ, वडा।

कुल ( च॰ वि॰ ) सम्पूर्ण, पूरा, सव।

कुलक (सं० पु॰-क्षी०) कुल संज्ञायां कन्।१ मरुवक-हच, महुवेका पेट्ट।२ काकतिन्दुक, मकरतें दुवा। १ कुपीलु, कुचिला।४ पटोल्लता, परवलकी वेत । ५ हरित्सर्ट, हरा सांप। ६ वल्सीक; टीमककी निकाली हुयो मही।७ कुलस्रेष्ठ। ८ शिल्पप्रधान। ८ समुह, देरा १० परस्पर सम्बद्ध भू स्रोक।

"कलापक चतुर्मिय प्रचितः कुलक सृतम्।" (साहित्यदर्पण)

११ गदा लिखनेकी कोई रीति । १२ भोग्यवसु, काममें भानेवाली चीज।

कुलक ज्वस ( सं॰ पु॰ ) कुलस्य वंशस्य काज सं कालिमा इंव वंशगीरव-नाशनादित्यर्थः, ६-तत्। कुकार्यं करके वंशका गीरव नाश करनेवासा व्यक्ति, जो शख्यं वंदे काम करके खान्दानकी स्जत विगाडता हो।

कुर्त्तनपटक ( सं॰ पु॰) कुलस्य नपटक इव कपटेकवत् कुर्त्तवेधनत्वात्। वंशका कपटकस्वरूप व्यक्ति, जी शस्म अपने खानदानका काटा हो।

कुलकना ( हिं॰ क्रि॰ ) प्रसन होना, खुसीसे इसना बोसना।

क्कुलकन्या (सं॰ फ्लो॰) कुत्ते श्रेष्ठवंश्रे उत्पन्ना कन्या, मध्यपदको॰। सदंधजाता कन्या, प्रच्छे घरानेकी लडकी।

कुलनर (स०पु॰) कुलं नरीति, कुल-क हेती टः। कचो हेतुनाच्हीव्यानुनिष्ठ । ऽ। १। १०१० वंशप्रवर्तन, घराना चलानेवाला।

कुसकर्क टी ( सं ॰ स्त्री॰ ) चीन गर्क टो, चीना ककड़ी।

'क्कंबकर्ता ( मृ ॰ पु ॰ ) कुमस्य कर्ता, ६-तत्। वंशस्थापक, स्वानदान चलानेवाला ।

कुलनमें ( सं॰ क्ली॰ ) कुलस्य ममें विभिन्नकुलस्य निर्देष्टं विभिन्नम्नुष्ठेयम्, ६-तत् । वंधका नमें, खानदानी चाल । भिन्न भिन्न वंधके विवाहादि काल प्रथम, प्रथम् अनुष्ठेय कार्यं 'कुलकमें' कहलाता है। कुलकल्यं (सं॰ पु॰) कुलस्य कलक्षः कुल्सितनार्या-दिना तहीरवनाधकः, ६-तत् । वंधमें कलक्षः लगानि-वाला व्यक्ति, जो प्रख्य अपनी नुरी चालसे खानदान में धळ्या लगाता हो।

सुन्त बिह्न (सं ॰ स्त्री॰) कुत्तस्य कलिङ्क् नी, ६-तत्।
योभचारादि द्वारा पित्र वा खग्नर कुनकी भवमानना
करनेवासी स्त्री, जो भीरत हिनासा वगैरस्से भपने
बाप या ससुरते वरानेको बदनाम करनी हो।

क्कसका ( सं॰ स्त्रो॰ ) १ पटोससतिका, परवसकी वेस । ्र मनःशिसा, मैनसिस ।

क्षुबकानि (हिं॰ स्त्रो॰) वंश्रमर्यादा, खानदानकी इस्जत।

कु बकु एड बिनी (सं श्ली ) कु सचक्रे कु एड बाकारेण वेष्ट यित्वा तिष्ठति, कु बकु एड बिन् इंडिए यद्दा की पृथियो । तत्वाधारे सू बाधारे जीयते, कु बी-ड । कु बाचारियों । की उपास्य कु एड बिनी । तन्त्र यास्त्र पिष्ठ सू काधारस्य सर्पोत्तिस्या एक यिता । उसका स्वरूप प्रस्ति यारदा-तिसक में इस प्रकार विर्णत इवा है—

कु ज जु ख जि जो जि तन्य ख क्या श्रीर सर्वगामिनी है। विश्व संवार उसीका एक शंग है। वह भिवते सिवधानमें रह सर्वदा शानन्द उठाती श्रीर साधकका भी शानन्द बढाती है। कु ज जु ख जि जो र साधकका मस्ति दारा श्रनविक्त रहती श्रीर किसी देश श्रीर किसी समयमें उसकी श्रनुपिखति नहीं पड़ती। वेदमें कु ख जि नहीं है। योगियों के द्वर्यपद्ममें उपस्थित हो वही उत्य करती श्रीर योगियों के परमानन्दिस भरती है। वह प्राणिमाञ्जक मूलाधारमें विद्युत्की भांति दीप्ति कर रही है। कु ख जि जि श्री श्रीर कर विद्युत्की भांति दीप्ति कर स्थानमें व्याप्त हो श्रीर कर स्थानमें व्याप्त हो स्थानमें व्याप्त हो स्थानमें स्थाप्त हो स्य

सपंकी भांति उसकी पालति है। इसीये तुर्छिलिंगी नाम पड़ा है। वही विख्यक्षिणी प्रवृद्ध हो सकल जगत्को प्रसव करती है। सकल देवता उसके प्रंग है। वह सवमन्त्रमयी प्रीर सवतत्वस्कष्णि है। कुछि सिनी देवी स्व्या, व्यापिका, चन्द्र-स्योग्नि-सक्ष्णा, विग्राक ब्रह्माग्छकी स्ष्टिकर्धी घीर शब्द-ब्रह्ममयी है। प्रेवसिद्यान्तवे शक्ति शब्दमें तुन्तुगुरु तिनीका उद्देश किया जा चुना है। वह सत्व, रजः घीर तमोगुणमयी है। सांख्याप्त्रमें 'सत्वरजन्त्रमसां सान्यावस्या प्रकृतिः' हत्यादि स्वसमूह दारा प्रकृतिके नामसे उक्त कुछि स्विनी देवी ही निकृपित हुई है। शक्तिमान् गिव प्रात्मा श्रीर यक्ति प्रकृति है। शक्तिमान् प्रीर शक्तिको प्रमेद कल्पना करके तन्त्रशास्त्रमें कुग्रु खिनोको चैतन्यस्वरूपा कहा गया है। भगवान्नी प्रजुत्मसे—

"सृमिरापोऽनको वायुः खं मनी बुद्धिरेव च । षहदार दतीयं में मित्रा प्रकृतिरप्टथा ॥ चपरेयमितस्बन्धा प्रकृति विद्धि से पराम् ।"

इत्यादि प्राउच्चर करके परा श्रीर प्रवरा प्रक्तिनि को जो वर्णना को, उसके द्वारा भी कुलकुण्डिक्ति हो वर्णित दुई है। "विकार जननी' मायामध्यपामजातु वाम्।" श्रुतिने तारस्वरचे कुण्डिकिनोका हो निरूपण किया है। वैदान्तिक छसीकी मायाकी भांति वर्णना करते हैं। वह सकलकी बोधगस्या नहीं।

मूलाधारमें कुण्डिसनीकी ध्यान करके पूजना चाडिये। कुण्डिसनीका ध्यान करनेसे साधक योज्ञ योगी डो सकता है। ध्यान इस प्रकार है—

> "प्रमुप्तभुजगाकारां खयभू लिङमात्रिताम्। विद्युतकोटिप्रभां देवीं विचिववसमान्तिताम्। घङ्गारादिरसोतासा सर्वेदा कारणप्रियाम्। एवं ध्याला क्षच्छिनों ततो यजित् समाहितः।"

'कुण्डिनिनी देवीकी निद्रित भुजङ्गी-जैसी प्राक्तिति है। वह स्वयम्भू लिङ्गको वेष्टन किये हुये है। कुण्डिनिनो कोटि विद्युत्की भांति दोसिमती, नाना वसन हारा विभूषिता, खङ्गारादि रसभावयुक्ता और सर्वेदा कारणिया है।' इसी प्रकार कुन्नकुण्डिनिनोको ध्यान करके पूजना पड़ता है। पूजा ससापन करके वाग्मव

मन्त्र (ऐं ) जपना चाहिये। फिर नानाविध स्तव । कुत्रचय (सं॰ पु॰ ) कुत्रस्य वंग्रस्य खयो ध्वंसः, ६-तत् । द्वारा देवीकी सन्तष्ट करते 🕏 ।

र्ट्यामनमें प्रकारान्तरमें जनकुएड जिनोकी उपासना निरुपित पूर्व है। प्रातःकास गाबीत्यान करके मङ्गल-मय त्रीगुर्के चरणकमलको सहस्रद्वपद्में चिन्ता करना पडता है। पोछे दृत्पद्ममें स्रीपदको चिन्ता कंरके विविध उपचारसे पूजापूर्व नमस्कार करना चाहिये। फिर बैनोकाचापिनी, चिकायी, खबकातिङ्ग विष्टिता, दादशाङ्गलप्रमामा भीर सृनाधारने कुरङ्गी भूता सर्गोंकी मांति प्रवस्तिता जनकुर्इविनीका जाग रित करके मस्तकस्थित सुधाध्यिमें निविष्ट कराते है। उस स्थान पर उसे सुधा विला करके पुनर्वीर सूना धारको म्रान्यन करना चाहिये। मानयनकाल सुबुका नाडीको मध्यगत चिविनी नाडीक वीचरी छरी ले चन्तरे है । अर्ध्वगमनकाल कुलकुर्डिनोको तेजी मयी चौर पुनर्वार घूम कर मूनाधारको लाते समय ब्रस्तमयी चिन्ता करना चाहिये। इसी प्रकार वार आर चिन्ता करके साधक सर्वेसिडिका पधीखर हो सकता है। पोक्के देवीको मानसीपचारसे पूज माया-बोज (क्लीं), कामबोज (लीं) श्रीर पञ्चाशत्वर्ण मासा बनुतीम तथा विलोभसे यदायति जय करना चाहिये।

कुलजुलाना ( हिं श्रिक ) १ जुल कुल करना, धीरे धीरे बीलना । २ ज्ञनकना, ख्रम होना ।

क्रसकेतन-दाचिपात्व-प्रसिद्ध कलिङ्गके एक पूर्व-तन राजाः

कुलकृत् (सं॰ पु॰ ) कर्कर, प्रकरकरा।

क्रलक ( सं॰ पु॰ ) करताली, द्वायकी यपेती।

कुनकिया ( रं० स्त्रो॰ ) कुलस्य क्रिया निर्देशमनुष्टेयम्, इ.तत्। १ भिन्न भिन्न वंशका विभिन्न प्राचार, अपने प्रपनि घरानेको चाल । २ कुनकार्ये, घरानेका काम। कुलचण (सं॰ स्ती॰) अस्तितं लचणं अगतिस॰। १ निन्दा सक्षण, बुरी ब्रसामत । २ कुरीति, बुरी चास । (ब्रि॰) ३ निन्ध उच्च प्रमा, ब्रेरी प्रसामतवाला। ८ दुरावार', बदचला ।

कुलचर्षो (सं• व्रि•) निन्छत्तचणविभिष्ट, बुरी प्रवासत-

पुरवपीत पाकीय खडन प्रसृतिके विनाशसे वंशका चधःपतन चौर ध्वंस, घरानेका विगाड ।

क्षुलचयके पीछे जो घटना चाती, वह गीनांसे वर्णित दिखाती है-ज़ुलक्य छोनेसे सनातन कुल-धर्म विलुप्त हो जाता है। क्लन्डमैं के समावर्से घोरतर प्रधम क्रवनी प्राक्रमण करता पौर क्रवस्त्रियों ना प्राचरण विगडता है। क्षतकामिनियोंके दृषित होने-चे वर्षसङ्गीकी उत्पत्ति होतो है। जिस वंग्रमें सङ्गी-की उत्पत्ति देख पहती. इस वंगके जनगणक व्यक्तियों की अधम गति मिनती है। इस वंश्रमें किर प्रविश्वकोंके चाइके पिकारी नहीं रहते। आह-विख्डदान एकवारगी भी विख्य हो जाता है। याहादि क्रिया विज्ञप्त होनेसे पूर्व पुरुष नरकगासो होते हैं जो ज़लनायक ठहरते, उनके सहर प्रसृति समस्त दोषों से जातियमें उत्सव हो जाता है। जातियमें उत्सव होनेसे सतुर्धोको निवय नरकर्मे रहना पडता है। ( मनवद्गीता, १ ऋदाद )

जुनचया ( चं॰ स्त्री॰ ) १ कपू रगरी, किसी किसती जङ्गली पदरका २ कपिकच्छ, केवांच।

कुनगरिमा ( स॰ पु॰ ) कुनस्य गरिमा गौरवम्. ६-तत्। वंशगोरव, घरानेका वडणन।

कुनगिरि (सं॰ पु॰) कुनपर्वत, हिन्द्रसानके सात वडे़ ਹਵਾਵੀਦੇ ਹਨ ਹਵਾਵ ।

"वस नाम्याननस्थितः सदैतः सौरदं.।

ङ्खितिरिराञ्चो मर्दर्शियान सहुद्राष्ट्र ॥" (मादवत, पू । १६ ६ ७)

कुलग्टह ( सं• ह्ली॰ ) कुलस्य ग्रहम्, ६-तत्। वासग्टह, रहनेका घरे।

कुलगोप (बै॰ पु॰ ) कुर्न गोपयति रचति, कुन-गुद्-घञ्। वंग श्रीर ग्टइका रचक, खानदान श्रीर मकान-कासहाफिज।

"एव वे व्यात्र कुलागोगो यद्धि।" (तैतिरोयमं (इना ६। र। प्र। प्र)

जुलम् (सं वि ) कुलं इन्ति, कुन इन् टक्। वंश नामक, खानदान विगाडनेवाला। जो व्यक्ति कुनमीं चरणसे बंधकी खोधका कारण ठहरता, उसीका नाम ज्ञुसन्न पडता है-

"रीष रेते: तुलक्षानां वर्णस्वरकारने:।

जिल्लाचने नातिषमी: कुल्पनीय शायता:॥" (गीता)
कुरु द्व (सं॰ पु॰) क्षण्यासर्पतियोष, एक काला सांप।
कुलक्ष (मा॰ पु॰) १ पिचिविश्रेष, कोई चिह्निया।
' उसका शिर रक्षवर्ण और श्रवशिष्ट गात धूसरवर्ण
होता है। कुलक्षका कार्छ दीर्घाकार रहता है। वह
लक्षक्षकी वहा श्रीर जलकी निकट निवास करनेवाला है। २ कुक्षट, सुरगा।

३ व्यंग्यसे सम्बी टांगोंवासे बादमीको भी 'कुसङ्ग' व इते है।

कुलङ्गी ( ६० स्त्री० ) मेषमृङ्गी, नामडासींगी । कुलचच्छी ( ६० स्त्री० ) कुली प्रतुसमूहे चच्छी कोपमा ंतेषां विनाधिकेत्यर्थः । देवीमेद ।

कुसर्चन्द्र—१ कलापव्याकरणके दुर्गावाक्यप्रवोधक नामक जनेक टीकाकार। २ मणिपुरके श्रन्तिम स्वाधीन राजा। हृटिश गवर्षेमैग्टने उनको राज्यस्युत करके द्वीपान्तरमें निर्वासित किया था। मणिपुर देखी।

कुलचा (हिं॰ पु॰) १ किसा किस्सकी रोटी। वह खसीरसे बनती है भीर खूद फूली हुई रहती है। २ कीई गील लहू। वह तब्बू या खेमेके डच्छे पर सगता है। ३ गुप्तभावसे संगृहीत धन, पोशीदा तौरसे असा किया हुवा रूपया।

कुलचा प्रब्द फारसीने 'कलीचा' का पपनं प्र है। कुल्दु मिणि (सं पु०) १ घटक, विचवानो, विवाद का सम्बन्ध स्थिर करनेवाला । २ कोई प्राचीन तन्त्र। तन्त्रसार, प्राक्तारताकर, प्राक्तानन्दतरिक्षणी प्रस्ति प्रस्थों में उससे प्रमाण उहुत हुवे हैं। कुलचूड़ा मिणि तन्त्रमें कुलप्रधंसा, कीलकर्तव्यता, कुलपक्षिप्ता, कीलिकानुष्ठान, महिषमदिनोस्तव प्रस्तिकी वर्णन किया गया है। सदाधिव प्रक्रिने उक्त तन्त्रकी एक टीका लिखी है।

क्षेत्रं पार्व्हाराज। वह सोमचूड़ामणि पार्व्हान पुत्र ही। क्षेत्रच्युत (सं० ति०) क्षेत्रात् च्युतः परिश्रष्टः, ५-तत्। जातिच्युत प्रध्या समाजच्युत, सौम या जमातसे निकासा हुवा। जो व्यक्ति भकार्यातुष्ठान करने पर जाति व'म वा समाजसे विश्व ज्ञार किया जाता वही 'ज्ञसम्बर्ग कडाता है।

कुल ज (सं॰ पु॰) कुली सत्कुले जायते, कुल जम छ । सनमा जनेर्डः ! पा १ । १ । १ । १ सल्कुलोद्भव व्यक्ति, प्रच्छ घरानिका पाटमो ।

"कुलने विश्वसम्बद्धे धर्मजे स्वयादिनि । महापर्वे धनिन्यायै निचेष' निचिषेद्दुधः ॥" (मह ८ ॥७८) २ पटोस, परवस्त ।

कुस जम (सं॰ पु॰) कुले सत्नुले जातो जनः, मध्यप्य देशो॰। सह दंशोइय, बडे घरानिका पादमी। कुल जा (सं॰ खो॰) कुल ज-टाप्। कुल पालिका, सद्व वंशोत्पना गुणवती सती खो, खान्दानी भीरत। कुल जा (हिं॰ खो॰) वन्यमेष-भेद, किसी किसाकी जङ्गलो मेंड, वह पामोर चौर घिल घिटमें मिलती है। कुल जात (सं॰ ति॰) कुले सत्कुले जात; सम्भूतः, ७-तत्। सत्कुलो दूत, खानदानी, प्रच्छे घरानिवाला। कुल कु (सं॰ पु॰) कुलं जानारि, कुल-जन् कः। घटक,

कुलका हत्तान्त जाननेवाला व्यक्ति।
कुलक्ष (सं० पु०) कं प्रधिवीं रक्षयित, कु-रक्ष-णिक्भल, रखाने लकार:। गन्धमूलहत्त, कुलक्षन।
कुलक्षन (सं० पु० क्षी०) १ गन्धमूलक, खुमबूदार
जहका एक पेड़ । वह भाद्र करी मिलता भौर ब्रह्म,
मलयदोप तथा चीन प्रस्ति देशों में उपजता है।
कुलक्षन मूलको बाहर भेजते हैं। २ महाभैरवी
वचा, सफेद बचा। वह कटु, तिक्ष, छण्ण, भिन्दीपन,
क्च, खर्य, हृद्य, मुख तथा कण्ट का विग्रहकारी भीर
मुखदीष, कफ, कास, वातकफ एवं हृहत् कुष्ठनाथक
है। (वैयकनिष्ण,) कुलक्षनको संस्ततमें कुणैक
गन्धमूल भीर कुलक्ष भी कहते हैं।

कुलट (सं॰ पु॰) कुनात् कुनान्तरमटित, पवाद्यच् पद्मात् कुन-भट् भक्त-सादिवत् पाधुः। १ पिळकुनको परित्याग् वारके भन्यकुनका भाष्य्य निवाना, जो भपने घरानिका कोड दूपरेकं घरानिका सहारा पकड़े हो। श्रीरस शीर दत्तकपुत व्यतीत पणक्रोत तथा चित्रज प्रस्ति पुत्रोंको कुनट कहा जाता है। २ व्यक्ति चारो, पियाम, रखीवाज। -कुखटा ( सं॰ स्त्री॰ ) कुलात् कुलान्तरमटित व्यक्ति-चाराय, चट पचादाच् पद्मात् कुल-भटा यक्तन्वादिवत् साधुः । यक्तन्वादिवु च । पा (१११८४। वार्तिक "यक्तन्वादिवु परदपं वन्न-व्यन्।" ( महाभाष्य ) 'कटित हत्यटा पचायच पद्मात् कुषिन सम्मन्य प्रम्या -क्रमेणा नित्यच् प्रस्तः।' ( शेयटभाष्यप्रदीप )

१ व्यक्तिचारके विचारसे भपने कुलको परित्याग करके भन्यकुलमें गमन करनेवासी स्त्री, किनालेके खयालसे भपने घरानेकी कोड दूसरे घरानेमें मिन सानेवासी भौरत।

> "परपतिनिर्दयक्कला योधित यह । नेर्घ या न कोपेन। दग्धममतीपतक्षा रोदिमि तन तानन वीचा ॥"

(पार्यासमयवी, १८१)

कुलटाका संस्कृत पर्याय—पुंचकी, धर्षिणी, बन्धकी, षसती, इत्वरी, स्वेरिणी, धर्षणी, पांसुला, पृष्टा, दुष्टा, धर्षिता, निमाचरी, बद्धा भीर व्रपारखा है।

२ परकीया नायिकाभेद।

"कोक कहा कुलटा कुलीन पक्कलीन कही।" (देव)

संहिताकारोंके मतमें कुचटाका प्रव खानेसे प्राय-स्वित करना पड़ता है। प्राययिष देखो।

क्रबटी ( सं॰ स्त्री॰) मनःधिखा, मैनसिस ।

कुडतत्त्ववित् (सं॰ यु॰) कुडस्य वंशस्य तस्तं वेत्ति, कुड-तत्त्व-विद्-क्षिप्। कुडतत्त्वच, कुडहत्तान्त जानने-वाडा व्यक्ति।

-कुन्तन्तु (सं॰ पु॰) कुन्तस्य तन्तुरिव तस्य कुन्तवर्धकत्वा दित्यर्थः, ६-तत्। वंधका स्त्र, खानदानका डोरा। जो वंधका स्त्रस्करूप रहता श्रीर निससे वंध बढता, उसीका नाम कुनस्त्र पडता है। कुनस्त्र सन्तान वा श्रापत्यको कहते है।

कुचतारन ( हिं॰ वि॰ ) वंशपवित्रकारी, जो घरानेकी तारता हो।

क्कानिश्चि (सं ॰ प्रती ॰) क्कानां क्कानारिणां तिथिः देवतागधनाय प्रथस्ते त्यर्थः ६ -तत्। तन्त्रके मतर्मे— चतुर्थो, षष्टमी, द्वादगी श्रीर चतुर्दशो।

कुलतिलक ( सं॰ पु॰) कुलस्य वंश्रस्य तिलक इव, उप-मितस॰। वंश्रत्रेष्ठ, शक्के कार्मोसे घरानेकी इक्तत वटानेबाला श्रादमी।

कुबळप ( सं॰ क्री॰ ) दमनक, दोना।

कुर्वत्ति—३य कोङ्गुराज माधवके वंशधर । उनका भगर नाम परिकुक्ति राय था ।

क्कबस्य (उँ० पु॰) १ ग्रस्थविभेष, कोई भ्रमाज, क्रुनयो । उपना संस्कृत पर्योय—कालतास्त्रद्वच, तास्त्रवीज, सितेतरभोर क्रुलस्थिका है। वह क्रप्य भीर वन्यभेद॰ से दो प्रकारका होता है।

भावप्रकाशके मतमें कुकत्य सवाय, पाचन, कटु, पित्त तथा रक्तजनक लघु, विदाष्टी, उत्यादीय श्रीर खेरोधक है। उससे खास, कास, क्रम, वायु, विद्वा, श्रमरी, श्रमदाह, श्रानाह, पोनस, खेद, ज्वर श्रीर क्रमि विनष्ट होता है। उसका यूष वायु, शर्करा तथा श्रमरी विनाशक है। क्रवंशे श्री।

२ जनपद्विशेष, कोई वसतीया मुझा। (महाभरत, भोष, ८ प्रध्याय) इस्त देखी।

कुलत्यगुड ( चं॰ पु॰ ) दिक्का श्रीर खासका श्रीवध-विश्रेष, डिचकी श्रीर दमाकी एक द्वा । कुलत्य १०० एक, दमसूत ( सर्व मिलाक्तर ) १०० एक श्रीर भागी १०० एक ६४ शरावक वारिमें एकत्र वा प्रथम प्रथम् काथ करते श्रीर पादाविश्षष्ट रहनेसे डतार रखते हैं। फिर ५० एक गुड़की पाक कर केंड जैसा बना लेते श्रीर उसमें मधु प्यस्त, वंशरोचना ६ एक, विप्यली २ एक तथा गुड़क्का, तेलपत्र एवं एका २ तोला पीस कर डाल देते हैं। (पकरक)

कुलस्ययूष ( सं॰ पु॰) भामकुलस्यसाधित काथ, कश्ची कुलयोका रसा। वह उत्यावीय, मधुर, श्रन्निप्रदोपन, कषाय भीर गुल्म, कफ, वायु, भर्भः, म्बास, कास, तथा मेडनामक डोता है। (वैयकनिषस्ट्)

कु बराषट्प बच्न (सं० क्लो॰) हिका घीर खासका छन, विशेष, हिचकी भीर दमाका एक घी। कु बरा श्रारा वक, मिलित दशसूत २ श्रावक कायके लिये ६४ श्रावक जलमें डाल पाक करते है। फिर १६ श्रावक जलशेष रहनेसे उक्त काथ उतार लिया जाता है। पौक्षेको उसमें घृत ४ श्रावक, गव्यदुग्ध ४ श्रावक भीर कल्कार्थ पञ्चकोन तथा यवचार एक एक पक हाल करके यथानियम पाक करनेसे उक्त घृत प्रसुत होता है। (रस्रवकर) कुलस्यस्प (सं•पु॰) भ्रष्टकुलस्य सिह्यूष, भूनी हुयी कुलस्यीकारसा। कुलस्यस्प वातन्न, करु, पाकर्मे कषाय, पित्त, शक्र तथा श्रस्तकर शौर खास, कास एवं श्रमरीनायक है। (वैवकनिषयं)

कुन्या ( मं॰ स्त्री॰ ) १ कुन्या स्नन, काना सुरमा । २ वनकुन्यिका, जङ्ग्नी कुन्यो । उसका मंस्त्रत पर्याय—द्दकप्रसादा, धरखकुन्यस्थिका, न्नोचनिहता, चन्नुष्या, कुन्धकारिका, कुन्यस्थिका, कुन्यानी घीर प्रमा-पद्या है। वह कटु, चन्नुष्य, व्रथरीपण, तिक्त घीर पर्या;, श्रून, विवस्य तथा आधाननाथक होती है।

(राजनिषयः,)

कुलसाम्मन ( सं ॰ क्लो॰ ) कुलस्यया क्षतमम्मनम्, मध्ये-पद्लो॰। श्रम्भनविश्रेष, काना सुरमा। उसका संस्कृत पर्याय—कुम्भकारी भीर प्रकापद्वा है । वह श्रम्भुष्य, कथाय, कट्, शीतन श्रीर विष, विस्सोटन, कण्डू तथा श्रीतक्रयदीयनाथक है। (राजनिष्यः)

क्क सहादि सेप (सं १ प्र०) कार्प सृत्ति गोयका लेप-विग्रेष । कुस्तस्य, कट फस, ग्रुग्ही भीर कार्याजीरक समभाग जनमें पीस देवत् उच्चा करके उक्क स्नेप बनाया जाता है। (मान्यकाय)

कुलसाय हत (सं० क्षी०) ध्रमरीरोमका हतिययि।

पश्रीकी दीमारी पर लगाया जानेवाला एक घी। हत

४ धरावक धीर वर्णत्वक् १२॥ (मतान्तरमें ८) धरावक ६४ धरावक जलमें खाल पाक करते हैं। १६ धरावक जल प्रेष रहनेसे उक्त काथकी उतार लिया जाता
है। फिर उसमें कुलसादि कल्क एकत पाच्य है।

मतान्तरमें—हत ४ धरावक, वर्णकी छाल ४ धरावक धीर जल १६ धरावक एकत पाककर ४ धरावक प्रेष

रहने पर उतार लेते हैं। फिर उसमें कल्कार्थ कुंतस्स,
सैन्यव. विडङ्गः धर्मरा (चीनी), भेफालिकी छाल,
धवचार, कुषाण्डवीन धीर गोत्तुरवीन प्रत्येक धाठ

कु ब्रह्मान्न (वं॰ क्ली॰) कुल ख्रक्तत भक्त, कु ब्रह्मीका भात। वह सधुर, कषाय, क्च, उष्ण, लघु, द्वसिकर, पाकीं कटु, ब्रान्निदीयन श्रीर कफ, वात, क्षिम तथा खास-नायम होता है। (वंबक्तिष्यु) कुलित्यका (सं॰ स्ती॰) १ कुलित्यान्त्रन, काका सुर्मा। २ कुलित्य, कुलियो। ३ वनकुलत्य, वनकुलयो। ४ रक्त-कुलत्य, लाल कुलयो। ५ मीतलारेवो।

कुत्तस्यी, कुबत्या देखी।

कुलय, जलयी देखी।

कुनधी ( हिं० स्टी॰ ) कुल खिका, उडद जैसा मोटा अन । उसकी संस्कृतमें कुनस्य वा कुलस्यिका. वहन्तार्में कुर्तिकालाय, सन्तानीमें होरेक, कुमार्यं प्रान्तकी भाषा-में गहत या कन्य, सिन्धोमें कोल, मध्यप्रान्तकी बोलो-में कादकी, बस्बे यामें कुलग, दिल्ली तथा मारवाडी-में कुलिथ, गुजरातीमें कलिय, तामिक्से कोल, तेलगु में बुखविज्ञ, कनारीमें कुरली भीर सलयमें सूपेर कहते हैं। ( Dolichos uniflorus )

भारतमें कुन्यों टो प्रकारकी होतो है। सीधी श्रीर जोडदार। हिमालय, सिंइस भीर त्रझदेशमें वह पायी जाता है। कभी कभी उसको वो भी देते हैं। पहाड़ी भीर देशों कुल्यों में वहा भेट है। वङ्गात भीर मन्द्राज-में काली-भूगे दोनों प्रकारकी कुल्यों वोयी जाती है। भूरे वोजकी कुल्योंका पेड सीधा होता है। इसकी शाखा खुड़ी रहती हैं। वह दो-तोन फीट तक बढ़ती है। खेतीको कोड कर कुल्यों वन्य भवस्थामें कम देख पड़ती है। भारतके सागरतट पर भूगे कुल्यों वहुत वोयी जाती है। उसके लिये सुखी इलकी, भीर स्वपनाल भूमि भावस्थक है। स्रतोवर भीर नवस्वर वीज डालनेका समय है।

कुल शोको हरी खाद या चारा श्रीर भनाज के लिये बोते हैं। कुल शोको खाद खितमें बहुत जगती है। उसकी घास भी कम नहीं होती। वह प्रत्येक ऋतुमें उत्यादन की जासकती है। इर एक प्रसत्त विग्रंत भी कुल शो बनी रहती है। उसके जगने के लिये एक हो पानी पर्याप्त होता है। विल कुल पानी न पार्त भो कुल शोक वीज महोनों मूमिमें गड़े जीते रहते भौर वर्षा गिरते हो फटसे निकल पड़ते हैं। रबो काट कर उसे बो देने पर एक महीने में चारा भाने लगता है, खाद देने को कोई भावश्यकता नहीं। भंकु वा निकल भाने पीछे एक ही पानी मिलनेसे काम चल जाता है। झुलयोको जड़में चखाड देर सगति चौर इस पर देख चलाते है।

कुनयोको पत्तियां भोर डानियां गाय वैजों भीर घे'डों को खिजायो जाती हैं। विश्वेषतः सन्द्राजमें उसे घ'ों ो बहुत देते हैं। कुनयोको भूषो भी भवेगी खते हैं।

कुन्ये के वीजसे एक प्रकार तेल निकलनेकी बात सुन पढ़तो है। परन्तु उसका हाल किमीको मालूम किहाँ। गरोब हिन्दु खानी कुलयी खाते हैं। कुलब हेलो । कुलदत्त — एक नेपालो बोब यन्यकार। उन्होंने किया संयहपिल्लका नामक किसी बोब यन्यको रचना किया है। कुनदत्तने अपने यन्यमें इस बातका परिचय दिया कि वह तन्त्र शास्त्रके अनुकरण पर लिखा गया है। यथा— 'निरोश यन' निखल' मसे वं संसा चहनर विग्रन।"

उत्त प्रत्यमें तान्त्रिक कथा-व्यतीत, विद्वार पीर बीददेवदेवीको मूर्तिको निर्माण प्रणाकी लिखी है। कुन्द्रमन (सं॰ पु॰) क्षलस्य दमनः यास्थिता कुल-दम नन्द्यादिलात् स्य । कुल्यासक, वरानिको दवाकर रखनेवालाः

कुलदान—प्राराकाममें प्रवासित एक नदी। वह यस-शिरिसे निकल प्रकथाव नगरके निकट बङ्गोपसागरसे मिलित द्वयो है। युरोपीय उसकी प्राराकान नदी कदते हैं।

कुस्दी। (सं० पु०) कुसी कुसाचार पूजाय विश्वित होता, सध्यपदलो०। १ तन्त्रसारोक्त कुनाचारका घड्ड स्वक्त कोई होत, घरानेका चराग या दोया। सन्दार, कपूर भोर वाट्यासक रुईसे विति प्रस्तुत कर प्रदीप सगाना चाडिये। इस प्रकारसे बना हुवा दीय हो कुसदीय कहाता है। पद्ममन्त्रसे कुसदीयको पूजा करना पढ़तो है। कुसदीय सहसा निवारण हो जानिसे मानाविध विद्या सम्बद्धत होते है। (क्लसर)

कुर्ल दीपयित उच्चबीकराति, कुन-दीप्-ियम्-प्रया २ कुनने ह, खानदानमें सबसे बढ़ा। कुलदुहिता (६० फो०) कुले खनीये सत्कुले वा दुहिता। १ खन्योया कन्या, प्रपने घरानेकी सहकी। १ सद्दंशीया कन्या, सखे घरानेकी सहकी।

Vol. V. 42

कुण्टूषक (सं वि वे) कुत्रस्य वंशस्य टूषका, कुत्र दुषग्रुल्। वंशमें दोष लगाने वाला, जो मनुष्य व्यक्षित्रार
प्रादिसे घरानेमें बुराई पैदा करता या उसे भसाबुरा
करता है।

कुनदूषक (मं० वि०) कुनस्य दूषणः, कुल-दुष् णिष् नन्द्यादित्वात् स्त्यु। १ कुनाक्नार, घराना विगा-स्त्रेगाला। (क्लो॰) २ वंगदोष, घरानिका ऐद। कुनदेवता (सं॰ स्त्रो॰) कुले काराध्या देवता, मयन पदना॰। १ वंगकी काराध्या देवता। २ गौर्वादि षास्त्रमाहकाने सक्षा एक।

''शन्ति: पुष्टिष्टं तिस्त हराकादेवतया सह ।

षाती विनायकः पून्योऽने च क्रवर्शनता ॥" (यदायरिवर)
क्राच्येत्री ( ६० स्त्रो० ) क्रुचे: क्षुत्राचारे द्वास्था देवी ।
१ तन्त्रसारके सतर्में — त्रिपुरा, त्रिपुरेगी, सुन्दरो सीर
पुरसुन्दरी प्रसृति कई देवता । २ वंशपरस्परापृजिता
देवी ।

कुलदेव (सं०क्षी०) कुलस्य देवं मङ्गलम्, 4-तत्। १ वंगका कुगल, घरानेकी भलाई।

> "विमस्य चासत् कुल्वदेवस्तवे विधे हि सद्गं तदत्वपद्यो हि नः।" (मानवत, २। ॥ । २)

२ कुनदेवता ।

"नमे ब्रद्धकुलात् प्रायाः कुलदेवात चाक्यमाः ।" (भागवतः, ८ : ८ ! ४४) कुलद्रच ( सं० ह्ली० ) सदा, घराव । तान्त्रिका सद्यकी कुलद्रव्य कद्दते हैं । मध्य देखी ।

कुलहुम ( सं॰ पु॰ ) कुत्तः हुमः, नित्यत्तरः। हव्यविभेव, कोई पेड़। स्रेमान्तक, करच्च, विस्व, प्रख्या, कट्य, निम्ब, वट, उद्दुक्वर, धान्नी भीर तिन्तिकी दम कुत्त-हुम हैं।

**कुलधर,** कुलभारक देखी ।

कुलधर्म (सं॰ पु॰) कुलविशेषात्रितो धर्मः, मध्य-पदलो॰। चंधधर्म, घरानेका काम।

 श्रोष्ठ, खानदानका खिलापिसा श्रीर वचा सकनेवासा अख्स।

कुसध्वज—दाध्विणात्मके एक पाण्डाराज । वष्ट पाण्डारे म्बर पाण्डाके पुत्र थे।

क्षसन ( हिं॰ स्ती॰ ) पीडा, दर्, कक्षाइट।

कुरानचन (सं क्ती॰) नचलभेद। भरणां, रोडिणी, पुष्पा, सचा, उत्तरफल्गुनी, चिल्ला, विधाखां, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढा, स्रवणां, जीर ष्ठत्तरभाद्रपदको कुरानचल कड़ते हैं।

कुलनन्दन (सं• पु॰) कुलं नन्दयित, कुल-नन्द-णिच् नन्द्यादित्वात् खु! सक्तायं सम्पादनपूर्वेक वंश्वको ज्ञानन्द देनिवाला व्यक्ति, जो श्रख्स भले कार्मोसे भ्रपने वरानिको खुश करता हो ।

कुलना ( डिं॰ क्रि॰ ) पौड़ित डोना, ददै करना, दुखना, टोसना।

कुसनाथ—एक विख्यात टीकाकार । उनकी स्तत रावणवधटीका भीर दालप्रणीत सप्तप्रती की टीका सिन्नी है।

कुलनायिका (सं० स्ती०) की लिका की पूजनीया नायिका। की लिक यथीत विधानसे कुलनायिकाकी छपासना करके सिंडिलाभ कर सकते है। निकत्तर तन्त्रमें लिखा है—

> "निर्जोश कामहीना च निर्ज जा इ'रवर्जिता । भिवसङ्गाता साध्वी खेच्छवा विपरीतगा॥"

"दवं सा क्षत्रका देवी विषु जीकेषु पूजिता (गोपिता)।" ( ५क पटक )

जा सार्थी कुलरमणी नीमशून्य एवं कामहीन रहती, जिसके हृदयमें लच्चा तथा सुख दुःख छमय नहीं, जो सर्वदा जानन्दमयी होती, योगवल किंवा पन्य किसी छपायसे जिसका सत्वगुण रजः भीर तमोगुणको प्रमिन्नत कर जतियवल पड़ा शीर जो इच्छा करते ही विपरांत दिक्को गमन कर सकती पर्शात् जो किसी विषयमें जासित नहीं रखती, वह कुलनायिका विश्ववनमें पूजनीय ठहरती है। कीलिकोंको छसका व्यवस्थन कर छपासना करना वाहिये।

"भाता च भगिनी चैव दुष्टिता च खुषा तथा। गुरुपती च पचौता राजचके प्रपूजयेत्॥ वस्तालदारभूवादीनैसमाल्यानुश्चिपनेः। पूजवित् परया भक्त्या दिवतास्थी निवेदयेत्॥ भच्यां नानाविषं द्रव्यं नामावस्त्रसमन्वितम् । भासवं ग्रन्डिसंयुक्तं ताभग्नी दद्यात् पुनः पुनः॥ प्रयस्त्र प्रज्ञपेत्र्यन्तं स्टष्ट्वा तास्य सहस्रकम् । भक्तं ने व स्पृथित् तासा स्पृथिकेत् नरसं व्रजेत्॥"

माता, भगिनी, दुहिता, पुत्रवधू, वीरपत्नी वा गुर-पत्नी कुलनायिकाकी राजचलमें पूजा करना चाहिये। बस्त, प्रबद्धार, प्रदूराग, गन्ध, माल्य पौर प्रजुलेपन प्रस्ति हारा परम भित्त सहकार उनकी प्रचेना करने-का विधान है। उनकी देवता मान कर नानाविध भच्य प्रौरवस्त्रालद्धार निवेदन करना चाहिये। नायिका-गणको बार बार ग्रहियुक्त प्रास्तव प्रदान करते है। उनकी प्रणाम करके प्रवलोक्षन करते करते सहस्रजप किया जाता है। कुश्रभिप्रायसे उनका श्रद्ध कभी स्पर्ध-करना न चाहिये। कारण उससे नरकगामी होना पडता है। (नरकर, १०पटल)

> "माता भग्नी खुषा कथा वीरपत्नी क्षलियिति ! महाषक्षी यजेदिता: पश्च शक्ती: पुन: पुन: ॥ द्रश्यदाने तु स पूचाः न शक्ती लिक्स्योजनम् । योजयेत् सिविहाति. स्थात् रौरवं नरकं व्रजेत ॥ महाव्याधिर्भवेद्दे वि धनकाति: प्रजायते । सर्वं दा दु:खमाप्रोति सर्वं तस्य विनय्यति ॥"

माता, भगिनी, पुत्रवधू, कन्या, वीरप्रती वा गुरु-पत्नी—गंचों श्रक्तियों की महाचक्रमें बार वार श्रचना करना चाडिये। नानाविध द्रव्यदान द्वारा डनकी पूजा करना पड़ती है। श्रक्तियों में कभी खिड़ योजन करना न चाडिये। कारण उससे सिहिडानि श्राती, परिणाम-में रीरव नरककी गति दिखाती श्रीर महारोग तथा धननाशकी बारी पड जाती है। पाषण्ड सर्वेदा दुःख् श्रमुभव करता श्रीर उसका समस्त धर्मकर्म दिग-डता है।

> "पद्यक्तम्या यशेषको नातिरिता कदावन । जीभारो मोहती वापि क्लाशा वरवर्षि नि॥ यदि स्थात सक्तमसासा रीर्द नरकं वजेत्॥"

प्रविक्त पश्चमिक्तको चक्तमें अर्चना करना चाडिये।
यदि कांड्रे व्यक्तिकोभ, मोह किंवा इस्स करके मिलयों
विकाय सङ्गम करता, तो वह अवश्य रीरव नरकर्मे
पश्चता है। (निरुत्तर, १० पटल)

''नटी कापालिकी विद्या रजकी नापिताइना। योगिनी खपची गौकी भमीन्द्रतनया तथा ॥ गीपिनी मालिका नमा चासा कार्य विभेदत' ! चतुर्व क्षींहवा रमा। कापाली सा प्रकीतिता॥ पुत्राद्रव्य समालोका वृत्यगौतपरायणा । चतर्रेणोज्ञवा रमग्रा सा मटी परिकीर्तिता ॥ यजादक्ष समालीका वैशाचरणसिष्कति। चतवर्षोद्धवा रस्या सा विख्या परिकौर्ति ता॥ पूजाद्रव्य समालोका रजीऽवस्था प्रकाशयेत । सर्वे बर्णोडवारमा। रक्तकी सा प्रकीर्तिता॥ पूत्राद्रव्यं समालोका क्षत्रजा वीरमाश्रयेत । सन्यन्य प्रमर्तारं कर्मे चाव्हालिनी साता ॥ शिवग्रक्तिसमाधीगात धोतिनी सा प्रकीति ता विपरीतरता पत्यौ पाव' या परिष्रकात। चतुर्व णोंद्रभवा रमा। सा शौखी परिकीर्तिता॥ सर्वेटा यन्त्रस स्तारी यस्याच परिजायते । सै व भूमीन्डजा रम्मा चतुर्व खोंडवा प्रिये॥ बधान्यं गोपवदास्त सर्वं दा प्रश्वसङ्ख्ये । चतुर्व र्वोहवा रमग्रा गीविनी सा प्रकीर्तिसा ॥ पुत्राद्रम्य समालीका या मालां परिकीर्त येत । चतुर्व वोहवा रमा। मालिनी सा प्रकीर्तिता॥"

नटी. कापालिकी. वेध्या. रजकी. नापिताङना. शोगनी, चाएडाली, शौएडी, रजककत्या, गोपिनी श्रीर यां जानी समस्त नायिका पूजनीया है। वह सभी चत् वैशीडवा है। केवल कार्यभेट्र उनके नटी. कार्यासिकी प्रस्ति नामोंका उज्लेख किया गया है। ब्राह्मण, चित्रय. वैश्व, शट चारों वर्षों को कोई जातीया सन्दरी मनो इरा नायिका कापालिका है। जो नायिका प्रजाद्रव्य टेख भानन्दरे नृत्यगीत भारक करती, उसकी संज्ञा नटी पडती है। पूजा द्रव्यकी प्रवतीकन कर वैग विन्यास करनेके लिये प्रभिलाविणी होनेवाली नायिका विश्या कदाती है। जो नायिका पूजाका श्रायोजन दर्शन करके घपनी रजो प्रवस्था प्रकास करती, वही रजकी ठइरती है। जो कुलपूजाके यायोजनसे उत्सा-हित हो अपने पशुभर्ताको दोह करके वीराचारीको चात्रय करती, उपकी पाख्या चाव्हासी पहती है। शिव एवं शक्ति युक्तको योगिनी भीर प्रवने प्रवने पति-के विपरीतरता हो पात पहुंचानने की इच्छा रखने-

वानी नायिकाको घोष्डो कडते है। जो सवैदा यन्त्र संस्कारमें नियुक्त रहती, उसको विद्यसण्डली भूमी-न्द्रकन्या कहती है। जो पूजाद्रश्रसे सन्तृष्ट हो माला बनाती, वह मालिनी कहाती है। स्थानान्तरमें माता प्रसृति पांची शक्तियोंको भी भूमीन्द्रकन्यादि कहा है। यथा—

> "भूमीन्द्रकत्यका माता दृष्टिता रजकी सुता । खपची च खसा क्षेत्रा कावाकी च स्नृषा सता ॥ शोगिनी निजगक्ति" स्थात् पष्टकत्या प्रकीर्तिता: ।" ( निरुत्तर, १० म पटल )

पूर्वेपदर्शित भूमीन्द्रकचा माता, रजकी दुष्टिता, चाण्डाजी भगिनी, कापासिका पृत्रवधू भीर श्रवनी स्त्री योगिनीकी भांति कीतिंत दुई है।

क्रसनार ( हिं• प्र॰ ) खनिज पदार्थं वा प्रस्तरविशेष. एक धात या पर्छा। वह खेतवण वा नी साभ होता है। उसका भगर नाम सिलखडो, सङ्गजराइत, सफेट सुरमा भीर कपूरशिलासित है। कुलनारकी जला कर-के गच तैयार करते है। उसका जला हुवा चर्ण पानी पडनेसे चिपचिपाता श्रीर स्खनेसे सुदृढ, प्रस्तर जैसा कठीर पड जाता है । जुलनारसे सूर्ति, खिसीना, विजनीके छापेके सांचे भीर बहुत सी ट्रंसरी चीजें बनायो जाती है। उससे शोशेमें जोड भी लगता है। वह भारतवषेके मन्द्राज, पञ्जाब, राजपूताना शीर दूसरे भी कई भागोंमें मिलता है। योधपुर और बीका-नेरमें क्र बनारकी बड़ी बड़ो खाने हैं। उससे खिड़की-की जालियां गढ़ गढ कर बनाते हैं। गोल ज़लनार (गच) की दो समान पश्चिमें पर एक की नक । शोको जानियां काटी जाती है। फिर एक पट्टीकी जानी पर रक्तरक्षका ग्रीमा सगा करके जप्रसे दूसरी पट्टी भी मिसाकर बांच देते हैं। इसलिये दोशों पहिया एक जैसी सगती हैं। कटावके बीचसे रङ्टार घोशे चसका करते है। भागरे, खाडोर, भजमेर वगैरहके प्राचीन राजप्रासाद क्रुलनारके प्रयोगसे ही निर्मित इये हैं। उसका चूर्ण खेतींमें भी खादकी भांति पड़ता है। क्रमारकी खाद डासनेसे नील बहुत पनपता है। मुत्रो सर्गने सिये भी उपका चुर्ण दुग्धने साथ खिलाया क्षुचनारी (सं० स्टी॰) कुले सत्कुले संस्कृता नारी, मध्यपदली॰। १ सत्कुलोड्गना स्ती, अच्छे घरानेकी स्तीरत। २ उच्च वंश्रजाता सती गुणवती स्ती, जंचे स्वान्दान्की पाकदासन भीरत।

कुलनाम (सं पु०) कुलस्य नामो ध्वंसः, ६ तत्। १ वंग्रलीय, कुष्पंत्र, घराने भी बरवादी। २ कौलीश्व नाम, बल्प्यनता खातिमा। जिनके नाम प्रादान प्रदान नहीं चलता प्रयवा जिनके नंग्रका गौरव निम्न स्थानीय रहता, उनके दंशवी कन्या प्रयवा भगिकी सम्प्रदान करनें स्त्रक नष्ट की जाता है।

कुलं भूमिकानं न भग्नाति, कुल-नञ्-मध्-षच्, सुप्सुव्स•। ३ सष्ट्र, जंट।

कुलनायन (सं क्लो॰) कुलं नागयत्यनेन, कुन-नय-पिच् करणे त्युट्। करणिकरणकीयापार। ११११८०। वंग्रनायका कारण, घरानेकी वरवादीका सबस। कुलस्थर (सं पु०) कुलं वंग्रं धारयति रचति, कुल-

ष्ट-षिच्-बाष्ट्रसकात् खच्। संभाषां सन् अनिपारिसहितिप स्म॰। पा१(१।१६। युक्त, वंशाधर, वेटा, घरानेको रखनेवासाः।

कुरुप (व • पु॰) कुरु पाति रचितः। कुरुयेष्ठ, खानदानकी हिफाजत करनेवासा।

''परिकासने निधिति: सखाय: क्रबपान वाजपीते' वरन्तस्।" (त्रक्रू १० १९७० १२)

'क्ववाः क्वलस्व रथकः एवाः।' (स्वयः) ' क्वलपति (सं० पु०) क्वलस्य व शस्य पतिः स्वामी, ६ तत्। व शस्य छ पथवा गीत्रश्रेष्ठ, बढ़े घरानेवाला। २ स्टब्स्लामी, घरानेका मालिकः। ३ पध्यापकस्य, कोई एस्तादः।

> "सुनीनां दश्वसादय" योऽब्रदानादिपोषणात् । जध्यापयति विप्राचित्रसी कुलपतिः रसतः ॥"

जो दम इजार सुनियों को पन दानादि पोषण पूर्व पढ़ाता, वही कुलपित कहाता है। कुलपित किया किया हिन्दी भाषाके एक कवि । इन्होंने १६५७ ई॰ को जन्मप्रहण किया था। वनारसके सुनिष्ठ सरदार कवि भीर क्रणानन्द व्यासदेवने इनकी कविता उन्नत की है।

कुलपत्र (सं० पु॰) दमन भ द्वस, चौनेका पेड । फुलपत्रक, कुल्पन रेखो।

कुलपित (सं॰ पु॰) भारतवर्षके चात प्रधान पर्वतीके सध्य एक पर्वत । उसको कुलगिरि, कुलसूखत्, कुला-चल श्रीर कुलाद्रि भी कश्वते हैं।

ञ्जलपहाड, कलपाहार देखी।

कुलपा (बै॰ स्त्रो॰) कुल श्रेष्ठा, घराने की वड़ी स्रीरत। "दबात कुलण राजन्" सबर्व १।१४।३।

कुलपांसुना (सं० स्त्री०) कुर्ल पांसुमिव कायित प्रकार्यति, कुन पांसु कै क टाप्ः श्रस्ती स्त्री, खिमचार पादिसे वंगको कसक्ष सगानेवासी स्त्रो, खानदानमें धट्या देनेवासो पीरत।

क्षुलपालक (सं० ति०) क्षुलं पालयित, क्षुलपाल रचिए यतु ह् । १ वंध प्रतिपालक, घरानेकी परविश्य करनेवाला। (क्षो०) २ क्षुक्थ, नारको।

कुलपालि (स॰ स्त्री०) कुलवती स्त्री, सती, साम्बी, नेक घौरत।

कुत्रपानिका, इत्याति देखो।

क्षपासी, जनपालि, देखी।

कुलपा चाड़ — युक्तप्रदेशके चन्तर्गत इमीरपुरसे ३० की सदिवा पित्र प्रकार के स्थान । वड़ां पर्वत पर चनेक देवमन्दिरों, मसिनदीं चौर राजअसिदों का भन्नावरीव दृष्ट होता है।

कुलपहाइसे ३ कोस दिख्य-पूर्व सेटमहोट ग्राम है। वहां एक विद्युमन्दिर त्रीर १२०० संवत्का प्राचीन एक जैनमन्दिर विद्यमान है। उसके निकट प्राचीन रष्टक भीर शिल्पकार्यका स्त्रूपीकत भन्ना-वश्रेष पड़ा है। चंदेलराज मदनवर्माने (११२८-११६५ ई०) वहां मदनपुर नामक एक नगर स्नापन-किया था।

कुलपुत्र (सं॰ पु॰) कुची सत्कुली जातः पुत्रः, मधाः पदलो॰। १ सदृशं यजात पुत्र, पच्छे घरानेकाः लड़का। २ दमनक हच, बोर्नका पेड़।

कुलपुत्रक (सं•पु•) कुलपुत खार्यं कन्। दमनकः त्रच, योनेका पेड़ा

कुनपुती (सं प्ती) कुसस्य प्रती दुहिता, दुहिब

स्थाने पुत्रट् भारिमस्ततो क्षीण् । स्तीयरानमीनक्षत्रमे रूथी दृष्टितः पुत्रट वा । पा ६ ११।०० । सद्देशोद्भवा कन्या, भरि घराने सी सक्ती ।

क्क जपुरुष (सं॰ पु॰) कुले सत्कुले जात: पुरुष:। १ सद्देशोद्भव व्यक्ति, श्रष्टके घरानेका बादमी। २ पित्पुरुष, पूर्वपुरुष, पुरुषा।

क्कुचपुरोहित (सं॰ पु॰) कुचक्रमागतः पुरोहितः। ं एक वंग्रमें वष्टु दिन पौरोहित्य करनेवाचा व्यक्ति, घरानेका पुरोहित।

कुत्तपूच्य (सं॰ लि॰) कुत्तमें पूजा जानेवाला, जी घरानेमें पुजनाचला प्राया हो ।

"गुर विशव कुलपूजा हमारे।" (तुलसो)

कुचपूर्वंग (सं॰ पु॰) कुनस्य पूर्वंगः, कुन्त-पूर्वं-गम-स्, ६-सत्। पूर्वं पुक्ष, पुरखा।

क्रसम्, क्रम् व देखो।

कुलपा ( हिं० पु० ) याक विशेष, खुर्फा । इसकी पत्ती मोटो, नीचे नुकीली भीर कपर चीडी होती है। जम्बाईमें वह दो भड़्त रहती भीर डरएकमें एक एक जोडी आमने सामने निकलती है। जलपाना फूल पीला होता है। उसके गिर जानेसे छोटासा कंगूरा निकल पाता है। उसमें काला, गोल और चपटा दाना पड़ जाता है। वह बहुत छोटा रहता और भीषभं पड़ता है। वह बहुत छोटा रहता और भीषभं पड़ता है। वह पक वित्तेसे हैंट वित्ते तक बटता भीर ठरडी जगहमें पनपता है। जुलफा वसन्त स्टतुमें वोते है। श्रीभकालको वह तैयार हो जाता है। कुलफा वसन्त स्टतुमें वोते है। श्रीभकालको वह तैयार हो जाता है। कुलफा वसन्त स्टतुमें वाते है। श्रीभकालको वह तैयार हो जाता है। कुलफा वसन्त स्टतुमें बात है। श्रीभकालको वह तैयार हो जाता है। कुलफा वसन्त स्टतुमें आप खेतोमें कगता है। कुलफ की भाजी वह संपूर्व आप खेतोमें कगता है। कुलफ की भाजी बनायो जातो है। चोनी, अमलोनी या नोनिया भी हमीको एक छोटी जाति है।

कुलफी (हिं स्त्रो॰) १ टोन या किसी टूसरी धातुका होटा चौगा। १ समें दूध वगैरह डाल कर वरफके सहारे जसाया जाता है। पहले कुलफोमें दूध घीर यक्कर वगैरह भर कर उसका मुंह घाटेर्चे वन्द कर देते है। फिर धरे एक बहे वरतनमें डाल ऊपरसे बरफके होटे होटे टकड़े नमकके साथ दिये जाते हैं। थोड़ो देशमें जुन्मफीने भीतरका दूध वगैरइ बर्फकी ठण्डन पानर जम जाता है। इस प्रकारके जमे इवे पदार्थकों भी कुलफी ही कहते हैं।

२ पेंच, क्लोटा कुफुल । इनारियल में नेचा बाधनिक लिये लगायी जानिवाली पीतल या तांचे वगैरहकी सुक्तीं हुई एक नजी।

कुलवधू (सं०स्त्री०) कुलै ग्टडे स्थिता वधू:। सका-भीना साध्यो स्त्री, भने घरानेको सौरत।

कुलवधूरस (सं० पु०) सिवातर्ज्यका रसिविधेस, सरमामकी एक दवा। पारद, मोषक, तास्त्र, मन:-भिला भीर तुत्यकको समभाग इन्द्रवाक्णो रसमें खरच करके चयकके बरावर वटी बना लेना चाहिये।

कुलवांसा (हिं•पु०) करचेका एक वांस । उसमें जन्नाहे कंघी वांधते है।

कुक्तवाक्दिव—"सप्तयती" ग्रन्थके एक टीकॉकार। कुक्तवाका (सं॰क्ती॰) कुले सत्कुले जाता बाका वाक्तिका। सदंगाद्ववा सती स्त्री, प्रस्कृ घरानेकी खडकी।

कुलदासिका, इत्रावा देखी :

कुलतुल ( र्हि॰ पु॰ ) चुट्र चुट्र कोवों की गतिका घाँच्ह, क्षोटे क्षोटे कोडोने सरकनेकी पावाल ।

कुल बुनाना ( हिं॰ क्रि॰ ) धारे धीरे हिनाना हुनाना, कोटे कीटे जीवोंना सरकना । २ वचे का सोतेमें हाथ पैर चनाना ।

कुलबुलाइट (हि॰ स्त्रो॰) सरकोसरका, चलफिर, हिसाव इलाव ।

क्षुश्रवीरन (हिं० वि०) कुलकत्तर, घरानेकी ड्वाने-

कुलब्राम्मण (सं० पु०) कुलपुरोक्षित, घरानिका पुरोक्षित । कुलभ (सं० पु•) विलियानके से न्यका एक देख ।(इहिस्य) कुलभक्ष (सं० पु०) कुलस्य भक्षः, इन्तत् । कीलीन्यन् नाय, घरानिकी स्व्वातका विगाइ ।

कुबमार्या (चं॰ छो॰) कुचै ग्रह व्हिता मार्या, मध्य-पदको॰ । धार्मिका सुगोबा मध्या सत्कुकोद्धवाः पद्धी, भन्ने घरको भौरत। इस्भृभृत् ( ६० पु• ) कुक्षपर्वत । घपर नाम—कुका-चक्ष, कुक्षाद्रि घीर कुक्षगिरि है ।

(भागवतं भू । १६ । १७)

कुरुभृषण (सं॰ द्वि॰) कुरुष्य वंशस्य भूषणमिन, उप-मित स॰। कुरुतिसक, घरानेको खुवस्ररतो।

२ एक जैन मृति। सिद्वार्थनगरके राजा चे मंकर श्रीर रानी विमनासे इनका जन्म हुपा घा। इनके बहु भाईका नाम देशभूषण था। ये दोनों ही बाल्य प्रवस्थामें सदा संसारसे विरक्ष रहा करते थे। युवा-वस्थाने प्रारमा होने पर कन्यायें इनके विवाहार्य संगाई गई' श्रीर उनको देखने ये उद्यानको तरफ चले। रास्तेम भारोखिस इनकी विहन भी यह सब उत्सव देख रही थी। त्रचानक इनकी दृष्टि वहिन पर पड़ी श्रीर उसे ही प्रवते लिये विवाहार्यं पाई जान विकार भाव किया। इतनीमें साथके भाटोंने उच्चखरसे स्तुति करते इरी कहा—'चें मंकरके ये दोनो पुत्र श्रीर भरोखिमें बैठी दुई कमलोत्सवाकच्या जयव तरही। वस अब क्या या यह सुनतेशे दोनो अर्द प्रपनी वार २ निन्दा कर घर वार कोड दोचित हो गये। विहार करते २ ये वंश्रखल (कुंशल) गिरि पर शाये भीर वहां ध्यानाः इंड हो विराजि।

इनके पूर्व जन्मका एक वैरि श्र मिप्रभनामका ज्योतिकी देव इवा या। उनने कुषविध्वानिक्ष कृष की उन पर सांप विक्षू पादि विषे की जंतु को हे एवं प्रन्य भी भयावह नाना उपसर्ग किये। इस प्रकार करते कई दिन जब हो गये तो पिताकी आज्ञासे वनश् फिरने वाले शमचंद्रकों भी वहां पानिक की भीर तब वह दुष्ट इनको बसभद्र भीर सक्ष्मपको नारायण जान भयसे भाग गया एवं उपसर्ग दूर होते की उक्त दोनो मुनियोको केवलज्ञान प्राप्त हुचा। (जैन प्रमुश्य १२ पर्व) कुसभूषण पाक्य —दाध्व हालके एक पाक्य राजा। कुसभूषण पाक्य —दाध्व हालके एक पाक्य राजा। कुसभूषण पाक्य तुगागमय स्त्रयां टाप्। १ गर्भियो पर्मपासना, इसस्वानो श्रीरतको खिद्रमतगारी। इंग्रका प्रतिपासन, इसस्वानो श्रीरतको खिद्रमतगारी। इंग्रका प्रतिपासन, इसस्वानो श्रीरतको खिद्रमतगारी। इंग्रका प्रतिपासन, इरानेको परविश्व।

४ तत्। वैश्रच्युत भयवा लातिच्युत, कीम या सान-टानसे निकाचा इवा ।

कुलमार्ग ( सं० पु॰ ) जुलै: सत्कुलीकृतैराश्वितो मार्गः पन्याः । सुपय, सदुपाय, भनी राष्ट्र, घरानेकी चास्र । कुलमित्र ( सं० ली०) कुलस्य मित्रम्, ६-तत् । कुल-सुद्धद्, वंग्र परम्परागत बन्धु, खानदानका दोस्त, घराने-का साथी ।

सुत्तरीय ग्रास प्रकार स्वाप्तात स्वाप्तरी सामार । स्वित्रः स्वाप्ति स्वाप्

कुतसुनि—एक विख्यात संस्कृत ग्रन्थकार। उनका वनाया द्वा नीतिश्वाय धर्मशास्त्र, समासार्थंद व्याक-रण भीर सांस्थकारिकाष्ट्रति नामक ग्रन्थ मिसता है। कुलम्पन (सं॰ क्लो॰) कुलं पुनाति, कुल-पु-खश् नुमाग-मस वादुलकात् साधु:। कुक्लिक्रका एक तीर्थं।

"ज्ञबस्त नरः बाला प्रनात सज्ज्ञं ततः।" (मारत, वन, वर् प०) कुलस्मुना (सं० स्ती०) नदोविशेष, एक द्रया। कुलस्मर (सं० पु०) कुलं विभित्ते पासयित, कुल-श्च-खन् । संज्ञाया सरक्षिणिए। पा ३।२।१६। १ वंग्रपालन कर सक्तवाला पुत्र, जो लड़का वरानेको परवरिग्र कर सकता हो। २ कुलस्थित चीर, संध लगानेवाला चीर।

क्षुत्तयी ( सं॰ स्त्री॰ ) हच्च विशेष, एक पेड़। वश्व शीतस्त्र, स्वादु, वातच, कफक्तत् श्रीर गुरु श्रीती है। (वैयकनिवस्तु)

क्क ज्ञयोषित् (सं॰ स्त्रो॰) कुत्ते सत्कुली एत्पदायोषित् स्त्री। कुलस्त्री, सद्दंशोद्धनासाध्यो स्त्री, प्रच्छे घरानेकी चौरत।

"षष' खत्रमीतामा स्वातिमा क्षव्योवितात्। विक्ष्यः भागवे यं स्वादसमें पु विकित्य यः ॥" (मनु, ३ १ रे४५) कुलर ( सं० त्रि॰ ) कुल प्रश्नाहित्वात् रः। वृञ्चषक्ठनिव-विवित्यमध्ययमक्। पा । १, ५०। कुलस्विक्षप्ट देशहि। कुल्करक्षक ( सं० पु०) कुलस्य रक्षकः, ३ तुत्। १ वंशका रचाकर्ता, घरानेको हिमालत करनेवाला। २ कन्या को प्रष्य करके दूसरेके की लीन्यको रखा करनेवाला। -कुसराष्ट्र (सं० पु०) पीयूषवर्ष प्रख्न, एक तरहका घोडा। संस्कृत पर्याय—कुसाष, सेराह कीर सुरराहक। (जयस्प) कुसराष्ट्रक, कुलराष रेखी। कुसराष्ट्रक, कुलराष रेखी। कुसरक्त, कुलगार रेखी।

कुष्ववर्गा—हैदराबाद राज्यका एक नगर। खुष्टीय १४म गतान्दकी दाविणात्यके प्रथम मुसलमान राजा खला-उद्देशन हुसेन बहमानीने हस नगरको खापन किया था। बहमानी राजा कुलनगीम ही राजल करते थे। कुलवर्णा (सं॰ स्त्री॰) रज्ञम् विह्नत्, जाल निर्धात। कुलवधन (ं॰ पु०) कुलं वंगं वर्षयित, कुल-स्थ-णिच् नन्दादिलात् लुः। वंगवर्षक, घरानेको तरक्षो देने-

कुलवान् (सं० ति०) कुलं प्रशस्तं कुलसस्यस्य, कुल मतुष् सस्य व: । वलादिभी मतुवन्यतस्याम् । पा ४। १ । ११६ । कुलीन खानदानी ।

वासा।

कुलवार (सं॰ पु॰) १ तन्त्रयास्त्रके सतर्मे— सङ्गलवार स्वीर ग्रक्रवार । २ कुलीन ।

कुत्तविद्या (सं•स्त्री•) कुलपरम्पेरागता विद्या । १ वंग्रीनुगत शिवणीय विद्या, खानदानी इत्सा। २ भान्वीकिकी पश्चति विद्या।

कुसविप (सं॰ पु॰) कुसकामागती विप्र: पुरोडितः। कुसपरम्परागत पुरोडितः।

अनुसुद्ध ( सं० पु॰ ) अनुतेषु स्थः, ७ तत् । वंशके सध्य प्राचीन, घरानेमें बुलर्ग।

"मामणे: जलादे व परंसीऽमास वन्छभि:।" (मागवत, १। २। १८) कुर्समते (सं की॰) कुले जुलविग्रेष पाचरणीयं नतम् ! कुलधर्मे, वंग परम्परा मुमुषे पाचरणीय कार्यं, खान-दानी काम ।

कुरावीडा (सं॰ स्त्री॰) कुरोचिता स्त्रुक्षशोचिता त्रीडा। कुरावामिनयोंकी स्थान, खानदानी बीरतोंकी यम । कुराविष्ट-पांच्युमांका नामक प्रत्येक रचयिता। स्रक्षि- कर्णामृत भीर स्क्षिमुतावनीमें कुलशेखरका प्रम् उड्डत हुवा है। २ नी साचलके कोई परम बैच्चव राजा। (भावनाहाला, ११॥१) ३ मदुराराज्य-प्रतिष्ठाता दाचि णात्य-के प्रथम पाच्छा राजा।

कुलग्रेखर प्रकीर—टाचिणात्यवाले केरल राज्यके एक ग्रति प्राचीन राजा । प्रवादानुसार १८६० कस्यच्द प्रशीत् ई०से १२४२ वर्षे पूर्वे उन्होंने राज्य परित्याग करके संन्यास धर्मे प्रवलस्वन किया था ।

क्षुलग्रेखारेव—एक पाण्डा राजा। भनुमानतः १२०० से १२१३ दे० तक उन्होंने मदुराराज्य ग्रासन किया। किसीके मतमें वह सिंहलराज पराक्रमवाहके सम-सम्बद्धिक रहे। २ दिचणाञ्चलके कोई सालिक हिन्दू राजा। उन्होंने सुकु दमानास्तोत्र नामक संस्तृत ग्रन्थ वनाया था।

कुल श्रेष्ठी ( सं ० ति ० ) १ स्रेष्ठ कुल सम्भूत, श्र स्कृष्टे घराने में पेदा होने वाला। २ वंग्र के सध्य स्रेष्ठ, घराने में संबंधे बढा। (ए०) ३ शिल्पिकुल प्रधान, कारी गरीं-के घराने का सुलिया। उसका संस्कृत पर्योश — कुलिक, कुल कभीर कुल है।

कुल पङ्कुल (स॰ पु॰) नरक विशेष, एक दोल्ख। कुल पङ्का (सं॰ स्त्री॰) कुल स्य वंशस्य संख्या कीर्तिः, ६ तत्। कुल कीर्ति, वंशकी खेष्ठता, खानदानकी बडाई, घरानेकी गिनती।

जुलसञ्चय ( सं॰ क्ली॰ ) परिपेजहन्त, पानीमें पैदा होने-वाली एक खुशबृदार घास ।

कुम चल ( मं॰ क्ली॰) कुलै: कुछ जनैर तुष्टे यं सत्रम्, मध्य-पदसी॰। सहस्त्र वत्यरसाध्य यज्ञ विशेष, एजार वर्षेमें पूरा होनेवासा एक यज्ञ ।

काणांजिनि सुनिके मतसे एक कुंबसत नामक यक्त सहस्रवत्ताम परिपूर्ण होता है। पिता, पुत्र, पीत्र, प्रपीत चौर उनके पुत्रादिको हो कुल कहते हैं। एक सक्तक चनुष्ठाने करनेसे ही एक यक्तका नाम जुलसत पढ़ा है। ऐसा दीर्घजीवी कोई नहीं, जो चकेसे कुलसत यक्तका चारका चौर समापन कर सके। मनुष्योंका एकमात नियम यह दूषता है कि चारका कर-के कार्यको समापन करना पड़ता है। जिस कार्यक एक व्यक्ति समापन नहीं कर सकता, उसे बहुत कोगीं को एकत होकरके श्रवा भिन्न क्रमसे श्रनुष्ठान करके समापन करना चाहिये। श्रतएव क्राचस्त्र यज्ञको कोई व्यक्ति यथाविधि श्रनुष्ठान करता श्रीर फिर तहंशीय श्रपर कोई व्यक्ति समापन करता है। ऐसा करनेसे हो क्राचस्त्र यज्ञ सम्पन्न हो सकता है।

( काव्यायन-श्रीतत्व १।६।६० )

कुत्तसन ( डिं॰ पु॰ ) पित्तिविशेष, एक चिड़िया। कुत्तसन्तित ( सं॰ स्त्री॰ ) कुतस्य वंगस्य सन्तिविस्तारः, ह-तत्। वंग्रहसि, पुत्रोत्पादन, खानदानकी बढ़ती।

"दिव' न्तानि विप्राणासनृत्व इन्तरम्तिन्।" (सर् १ । १६२) कुलसिन्निष्ठ (सं॰ स्त्री॰) कुलानां कुलजानां सिन्निष्ठ: साम्रिश्चम्, ६-तत्। सास्त्री हुंश्रयवा सर्वं ग्रीय व्यक्तिकी उपस्थिति, खानदानी सीगोंकी मीजदगी।

"निचेपो वः नृतो येन यावाय इत्वतिको । तावानित्र न निचेयो निष्ठवन् दर्यमङ्गीत ॥" ( मतु ८। १८८ ) कुट्समुद्धव ( सं॰ स्ति॰ ) कुटात् सत्कुटात् समुद्धव

उत्पत्तिर्यस्य, वसुद्री॰ । सद्दं ग्रजात, पच्छे घरानेका पैदा।

कुलसभाव (सं॰ व्रि॰) कुलात् सत्तुल्लात् सभाव स्त्यः त्तियंस्य, बहुब्री॰ । सत्कुल्लसभूत, भक्के घरानेका पैदा।

कुलसाधक (सं॰ पु॰) कुलस्य कुसाचारस्य साधकः, ६-तत् तन्त्रसतानुवाधी एक साधकः।

कुत्तसुन्दरी (सं॰ स्त्री॰) कुत्तै: कुत्ताचारराध्या सन्दरी तन्नान्ती देवीत्यर्थः। एक देवी।

कुलसेवक (सं०पु॰) कुलक्रमागतः सेवकी सत्यः। वंग्रपरम्परागत सत्य, खानदानी नीकर।

कुचसीरम ( इं० स्त्री॰ ) कुर्तं से हं सोरममस्य । सर्-वंभवस्य, सरवांका पेड़ ।

कुषस्तो (सं॰ स्ती॰) कुले स्थिता स्ती, मध्यपदलो॰। १ कुलयोषित्, सनन्धगामिनी साध्यो स्त्री, नेक सीरत।

> ''ब्रस्तुप्टा दिना नष्टा; सन्तुष्टाय नदीमत;। सक्तव्या गणिका नष्टा निर्वे काय कुल्लिय:॥'' ( चापका )

२ इ.चइ.च्ड बिनी यति।

''कुलज़ी ज्ञानमाने य जीवन्युक्ती भवित्ररः।" (कुलार्य बतन ) कुलस्थिति (सं॰ स्त्री॰) कुलस्थ वंशस्य स्थितिः स्थायित्वम्, इन्तत् । वैशस्तिति, खानदानका ठहराव, धरानेकी बढ़ती।

कुत्तह (हिं• स्त्री०) १ कुनाइ, टोपी । २ ग्रिकारी, प्रास्तिट करनेवानां। ३ ग्रॅं घियारी, टक्रन।

**कुलहरू**, जन्दहरूद देखी <sup>1</sup>

ज्ञुलहरूक ( र्सं॰ पु॰ ) जलावते, पानीका भंवर। ज्ञुलहत्त्व (र्सं॰ पु॰ ) १ भूकद्भ्य, किसी किसकी मुख्यी। २ सहायावणिका, गीरखमुख्यी।

कुलहला ( सं॰ स्त्री॰ ) गोरचमुखी स्तृप, गोरखमुखी। कुलस्वरा ( सिं॰ पु॰) कुलास्वाला टोपा। समे-बमे पस्तते हैं। कुलस्वरामें पोक्टे एक सम्बा कपड़ा स्गता जो नीचे पैरीं तक लटकता है।

कुनहा (हिं॰ पु॰) १ कुनाइ, टोपी । २ टोका, धिकारी चिड़ियोंकी घांखें टाकनेवाकी चंघियारी ।

कुलही ( हिं॰ स्त्री॰ ) कोटा कुलाइ, कनटोप, बद्दोंबी टोपी।

क्कुचा ( सं॰ स्त्री॰ ) १ मन:शिना, मैनसिन्छ। २ ग्रुक-शिम्बी, केंबाच।

कुनांच ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ कुनाइ, दोनों शयोंके बीचका फर्क । २ उकान, कनांग, चौकड़ी।

कुबांट ( हिं॰ स्त्री॰) कुबाच, चीकड़ी, उक्ककूद। कुबाकुब ( सं॰ ए॰) तन्त्र शास्त्रके अनुसार कुक्क तिथि, बार तथा नचत्र। उनके मध्य बुध कुबाकुब-वार, दितौथा, द्वादगी तथा षष्ठी कुबाकुच तिथि भीर भार्ट्रा, मूखा, प्रमिजित् एवं यतिमया कुबाकुब नचत्र है।

कुलाकुरुवक (सं० क्षी॰) कुलच प्रकुरुच कुलाकुले तयोविचारार्थे चक्रम्। किये जानेवाले सन्तर्क ग्रमा-ग्रमका एक चक्र। तन्त्रमास्त्रमें इस प्रकार लिखा है—

पञ्चायत माळकाचर पांच मागोंमें विभन्न करना चाहिये। उन्न पांची भाग यथानम मारुत, बाम्बेय, पार्थिव, वारुण श्रीर नामस कहे गये हैं।

म भा एक च ट त प य व मार्त । इ.इ. ऐ ख इ. ठ य फ र च भार्मेय । इ. इ. भी म ज इ. द व स सा पार्थिय । इ. इ. भी च फ ट घ म व स वार्ष । इ. इ. में इ ज ब न म श इ नामस । पार्थिव यचरों का वाक्ण श्रीर यानिय प्रचरें का माक्त याद्यसमूह मिल है। पार्थिव यचरों का माक्त श्रीर वाक्णका यानिय यातु है। फिर पार्थिव यचरों का माक्त श्रीर वाक्णका यानिय यातु है। फिर पार्थिव यचरों का मिल वाक्ण श्रीर यातु यानिय है। नामस यचर सबसे मिल हैं। साधक ने नामका याद्य यचर श्रीर मन्त्रका याद्य यचर परस्पर यातु रहनेसे साधक नो वह मन्त्र यहण करना न चाहिये। साधक ने नाम श्रीर मन्त्रका याद्य यचर परस्पर मिल रहनेसे मन्त्र विया जाता है। साधक ने नाम श्रीर मन्त्रका श्राद्य यचर परस्पर मिल रहनेसे साध्य यचर एक रहनेसे साधक ते नाम श्रीर मन्त्रका श्राद्य यचर एक रहनेसे साधक ते नाम श्रीर मन्त्रका श्राद्य यचर एक रहनेसे साधक ते नाम श्रीर मन्त्रका श्राद्य यच्या करनेसे सिक्षि मिलती है। यथा—

"कुलाकुलस्य नेद' हि वचाति मिल्लामिह । वायुग्निम्जलाकाराः पचायित्यय क्रमात् ॥ पचाइसाः पचाये विन्द् न्ता सिन्सस्याः । कादयः पचाय ध च ल स हानाः प्रज्ञोतिता ॥ साधकस्याचरं पूर्वमन्तस्यापि तदस्यरम् । सर्थेकसूतदेवस्य मानीयात् सकुलं हि तत् ॥ भौमस्य वाद्यं मित्रं चाप्रे यस्यापि मान्तम् । मान्तः पार्च वानास्य स्तुराग्रे यसन्यसाम् । माम्सं सर्व मितस्याहिष्कः नैवगोलयेत ॥" ( तन्तसार)

कुलाचुता (रं॰ स्त्री॰) कुक्त्री, क्वतिया। कुलाकुना (सं॰ स्त्री॰) कुली सत्कुली जाता पकुना स्त्री। कुलस्त्री, सत्कुलोडना साध्वी स्त्री, प्रस्के घराने-की प्रीरत।

क्कुलाङ्गार (सं॰ पु०-क्लो॰) कुलस्य भङ्गारिमव, उपिमत-स॰। कुलमें भङ्गारस्ररूप व्यक्ति, क्कुलगौरव नाथ करनेवाला, घरानेको इच्चत विगास्नेवाला मस्स् ।

"दब् चात स जवाहार पीरिती ने ततदुहम्।" (मागवत, रे। रूप्त्र्व)
कुलाचल (मं॰ पु०) १ पर्वतिविधिष, कीई पहाड़।
भारत प्रस्ति पत्थेक वर्षमें सात-सात प्रधान पर्वत हैं।
सारत प्रस्ति पत्थेक वर्षमें सात-सात प्रधान पर्वत हैं।
सहं, सुलाचल कहते है। भारतवर्षमें महेन्द्र, मलग,
सहा, सुल्लाचल कहते है। भारतवर्षमें महेन्द्र, मलग,
सहा, सुल्लाचल कहते है। भारतवर्षमें महेन्द्र, मलग,
सहा, सुल्लाचल कहते है। भारतवर्षमें महेन्द्र, मलग,
महास्ववर्षमें सीवस, वर्णमालाग्र, कीरच्न, रवेतवर्ण तथा
नील पांच; केतुमालवर्षमें विधाल, कस्वल, क्या,
लयन्त, हरिपर्वत, प्रशोक एवं वर्षमान सात; प्रचहीपमें गोमेदक, चन्द्र, नारद, दुन्दुमि, सोमल, सुमना
तथा वैभ्यान सात; याल्यनहोवमें ज्ञसुद, उनत, बला-

इक, द्रोण, कह, महिव, कजुद्मान् सात; कुमहीपर्में विद्रमोच्य, हमपर्वत, चुितमान्, पुष्पवान्, कुमेंभय, हरिगिरि, मन्दर सात; क्रीच्रहीपर्मे क्रीच, वामनक, पन्धकारक,दिवाहत्,दिवन्द, पण्डरीक, दुन्दुमिस्तन सात; माकहीपर्में उदय, जलधार, वैवनक, श्याम, प्रस्तमय, श्रास्त्रिय, वायु सात. श्रीर एष्क्ररहीपर्में एकमात्र मानस कलाचल नामसे प्रसिक्ति ह्वा है। ब्रबास्ट्रपण, १२ ५०)

कैनधर्मानुसार मध्यक्तीकमें घर्मख्यात हीय समुद्र
है। उनमें केवल जस्तू, धातकी श्रीर श्रांचे पुष्कर
हीयमें ही मनुष्य रहते हैं। प्रत्येक हीयमें भरत ऐरावत
शादि को बोका विभाग करनेवाले पृथंसे पश्चिम समुद्र
तक लस्ये पहाड़ है। उनकी ही कुलाचल कहते हैं।
जस्त्र हीयमें हिमवान्, महाहिमवान्, निषध, नील,
रुक्मी श्रीर शिखरी नामके यह कुलाचल हैं। धातकी
श्रीर शांचे पुष्करमें वारह वारह हैं। इस तरह कुल
२० कुलाचल है। (तलावं स्व १।११।)

२ दानविविशेष, कोई राज्यसः। उसका श्रपर नास क्षकाळुक या।

कुलाचार (सं० पु॰) कुलाय प्राचारः, ६-तत्। १ कुलो-चित धर्मे, घरानेकी चाल । २ तन्त्रोत्त ज्ञानभेद । जीवात्मा, प्रक्रति, दिक्, काल, प्राकाश, चिति, जल, तंजः घोर वायुको कुल कहते है। ब्रह्मदृष्टिचे प्रयोत् ब्रह्मसे वह भिन्न नहीं—चिन्ना करके व्यवहार करना कुकाचार कहाता है।

इ तन्होत श्राचारिययेष । तन्त्रसारके मतमे— समस्त काम्यकर्म परित्याग करके नित्यकर्मके शतु-ष्ठानमें तत्पर होना चाहिये । कर्मफल श्रपने इष्टरेवता-को श्रपंण करते है । श्रन्य मन्त्रको धर्चना, श्रद्धा किंवा श्रन्य मन्त्रको पूजा करना छचित नहीं । कुल-स्त्री किंवा वीराचारीको निन्दा करना सर्वदा गहित हैं। स्त्रीके प्रति रोषको परित्याग करते है । सकल संसारको स्त्रीश्रय समस्त्रना चाहिये । पिय, चन्च, चोष्य, भच्छ, लेह्य प्रश्रुति सभी पदार्थोको युवतीमय चिन्ता करते हैं । कुलजा युवतीको श्रवकोकन करके समा-हित चित्तसे नमस्त्रार करना चाहिये। यदि साधकको भाग्यक्रमसे कुलस्थान देख पढ़े, तो भगिनो, भगविन्ता,

भगास्त्रा, भगमासिनी, भगनासा, भगस्तनी, भगस्त्रा श्रीर भगसर्पिणी देवताकी पूजा करे। बाला, युवती. हवा, सन्दरी प्रथवा क्रिक्तिता—िकसी प्रकारकी क्यों उन हो, स्त्रीका देखते ही नमस्त्रार करना चाहिये, स्त्रियों के प्रति प्रचार, निन्दा चयवा किसी प्रकारकी दुसरी क्रुटिसता नहीं करते। क्यो कि वैसा करनेसे साधकको सिद्धि मिलना कितन है। स्त्रीसङी साधक - को भावना करना चाडिये—स्त्री ही देवता, स्त्री ही प्राण और स्ती ही चलङार है। स्तिशों के इस्त-रचित प्रष्य. जल एवं श्रन्य टब्य देवताकी निवेदन करना चाहिये। जयस्थानमें महाग्रङ्घ स्थापन करके क्रालजा यवतीने साथ विष्ठार करते करते अथवा एस-को सार्थ किंवा अवसोकान करके जप करनेका विधान है। फिर स्त्रीका भुताविश्वष्ट तास्त्रुस प्रश्ति भचण करके जप करते हैं। इस प्राचारमें दिक्कान किंवा श्रवस्थानका कोई नियम नहीं। उपासक श्रपनी इच्छाके प्रत्सार छपासना कर सकता है। बस्त बासन, खान, शरीर, ग्टह, प्रष्य, जल प्रस्तिकी शहि-का भी प्रयोजन नहीं पहता।

कुलार्णवतन्त्रमें कथित इवा है---

"कुलाचारग्टर्स गला सक्ता। पापविश्वद्य । याचयेदस्यतं कीलं तदशांवे छलं पिनेत् ॥ कुलाचारेय यद्द्यं कृला पात्रेय सक्तितः । जनस्त्रला च ग्टक्कीयादम्यया नरसं अनेत्॥"

कुसाचार-ग्रहमें गमन करके पायकी विश्वविक्त निमित्त कोस पर्यात् कुसाचारीस परत प्रार्थना करना चाहिये। परत न मिसनेसे जरूपान कर स्रेते हैं। कुसाचारी जो कुछ दे, उसे दी मित्तपूर्वक नमस्कार करके ग्रहण कर से। तन्त्रसारमें भी एक दूस है—

> "'न वथा गमयेत् काल' यूतकीषादिना सुधी: । गमयेत् देवता पूजाजपयागादिना सदा ॥ वीराषां जपयमस्त सर्व काली प्रगस्थते । सर्व देशे सर्व पीठे कतैन्यो नात स'मय: ॥''

साधकको द्यूतकोड़ादि दारा द्या काक पति-वाद्य करना न चाहिये। देवतापूजा कपयागादि करके कालयापन करते हैं। वीराचारियोंका जपरूप यक्त सर्वकालको हो प्रमस्त है। सक्तक स्थान भीर सकल प्रासन पर जप करना प्रावश्यक है। "शिक्तः शिवः शिवः शिक्तः शिक्तनेद्वाः जनार्दं न शिक्तिरिन्द्वी रिवः शिक्तः शिक्तयेद्वी यदा भृषम् ॥ शिक्तरिपं जगत् सर्वः शो न जानाति नारकौ।" (शिवागमः)

शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य एवं श्रन्य ग्रह सर्व ही श्रक्तिमय है। जो इसप्रकार नहीं समस्तता, वह नारकी ठहरता है।

> "कानाहि सानसं श्रीच सानसः प्रवरो जपः । सानसं पूजनं दिव्यं सानसं वर्षणादिकम् ॥ सव<sup>®</sup> एव ग्रभः कालो नाग्रभी विद्यते क्वचित् । न विश्वेषो दिवाराबी न सम्याया तथा निश्चि ॥ सर्व<sup>®</sup>दा पूजयेहे वीसम्मातः जुतभोजनः । महानिख्याची देशे विलं मन्त्रेण दौपयेत् ॥" (वीरतन्त्र)

स्नानादि रूप मानस शीच, मानसिक लप, मानसपूजा एवं मानसिक तपंपादि सवैश्रेष्ठ है। वह
सवंकानको ही श्रम है। उसके लिये कोई काल
श्रश्रम नहीं होता। दिवा, राब्रि, सन्या किंवा महानिश्नाका विश्रेष नियम कव लगता है। सस्नात वा
भोजन करके भी देवीकी पूजा करना चाहिये।
सहानिश्नाको भश्रचि देशमें मन्त्रपूर्वक विस्मदान
करते हैं।

गन्धवतन्त्रमें लिखा है—

"पृथ्वीसतुमतीं वोचा सहस्र' यदि निवयः । तदा वादी खसिद्धानाहतः चितितवं विभेत् ॥ पवंत हस्तमारीय निर्मयो यतमानसः। कवितां सभते सोऽपि चसलस्पपि गच्छति॥"

स्तीको ऋतुमती देख षोड़ य दिन पयना प्रतिदिन सहस्त संख्यक जप करनेसे वादो पपने सिक्षान्तपर पराजित हो चितितलमें प्रवेश करता पर्थात् नितान्त लक्जित रहता है। भयशून्य एवं ख्यिरचित्त हो करके स्तनमण्डल पर इस्तप्रदानपूर्व क षोड़ य दिन पर्यन्त प्रतिदिन सहस्रवार जप करनेसे साधक कविलयक्ति भीर प्रमरत्व लाभ कर सकता है।

> ''वश' हरा तथा विष्य' खस्रनं प्रखरं तथा। षासरं रविविष्य तिष्युष' सरीबदम् ॥ तिग्र्ल' वीष्य नया च यतयः ग्रहसावनः। सुखप्रसाद सुसुखं सुषीषन' सुद्दास्वकम्। सुषेश' सुगतिं गन्धं सुगन्धं सुखसेव ष । खभते च यथासंख्या' ग्रग्थं पाव'ति सादरम् ॥'' ( भौततनः।

सुख, घधर, चन्नु, मस्तक केम, कपोसका सिन्ट्र, नासिका, नाभि एवं व्रिवकी धवलोकन करके मत-संख्यक जप करनेसे यथाकम प्रसाद, सुन्दर सुख, सुन्दर कोचन, सुन्दर हास्य, सुवेध, सुगति, गन्य, श्रीर सुगस्य वाते हैं।

> "प्रकाकी निकंने देशे अभ्याने विजने वने । य्यागारे नदीतौरे निःभद्धी विष्टरेत् सदा ॥ महाचीनह्रमे देवी' ध्याला तत्र प्रपूजयेत् । तदहुमोद्वयुष्ये च पूजयेत् भक्तिभावतः ॥ स भवेत् कुखदेनय कुखद्रनगतः ग्रुचिः ।" ( भावच्ड्रामणि )

निर्जनदेश, समान, वन, श्रून्यग्रह किया नदीने तीरमें निःशद्व हो सर्वदा विचरण करना चाहिये। महाचीनदुममें देशेको ध्यान करके पूजा करते हैं। महाचीनदुमने पुष्प द्वारा भक्तिभावसे पूजा करने पर साधक कुलदेव हो सकता है।

कुलचुडामिणिमें श्रीर भी कथित हुवा है—

"ग्रण पुत्र। रहरू' मे समयाचारसभावम् ।

येन होना न सिहान्ति नन्यकीटिसहस्तः ॥

मानदः कुलशाखाणां कुलचर्यातुसारिणाम्।

छदारचितः स्वंत व ष्वाचारकपरः ॥

पर्शन्दासहिषः सादुपकाररतः सदा।

पर्वंति विपिने वापि निर्नंने प्र्यमण्डपे॥

चतुपये कलामण्ये यदि देवात् निर्मंदित् ।

चष' स्थिता मतु' जमु। नना गच्चे द यथासुखम्॥"

कुलाचारका रहस्य श्रवण करे। उसको न समभानेसे कोटिसहस्र जनामें भी सिहि मिलना कटन है। जुलगास्त्र भीर जुलाचारीके प्रतिश्विश्वाना हो वैष्णवाचारतत्पर रहना चाहिये। किसी मन्द-मितके जुलाचाराकी निन्दा करने पर्दे दुःखित नहीं होते, सर्वदा परीपकारिनरत रहते हैं। पर्वत, विजनकानन, श्र्यग्रह, चतुष्य भयवा जुल्यगीता-दिके मध्य किसी कार्यसे उपस्थित होने पर जुल् काल पवस्थान करके मन्त्र जप करना चाहिये। उसके पीछे नमस्कार करके यथामिजिषत स्थानको गमन करते है।

कुलाचारी ग्रम्न, चिमद्दरी, जन्मुकी, काक, श्रीन-पत्ती, नीसवर्ण कपोत भीर क्षण्यवर्ण मार्जार धव-लोकन करके निम्नलिखित मन्त्रपाठपूर्व क महा-कारीको नमस्कार करते हैं— "क्षगीदरी महाचन्छ -सुक्षनीय बन्तिमिये । कुनाचारमसनास्ये ममसे ग्रहरप्रिये ॥"

समयान भीर शवको देख निम्नलिखित सन्त पढ़के नसस्कार किया जाता है—

> ् "घोरदंट्टे कराकास्त्रे किटिशव्हनिनाहिनि । चोरघोरदवास्त्रास्त्रं नमस्त्रे चितिवासिनि ॥"

इसीप्रकार रक्षवस्त्र एव पुष्प देख तिपुरसुन्दरी भीर लच्चवर्ण पुष्प, राजा, राजपुरुष, महिष, हस्ती, भन्न, रध, भस्त, वीरपुरुष तथा कुलदेवताको भव-कोकन करके जयदुर्गा किंवा महिषमदिनाको भर्चना करना चाहिये।

क्रनाप वतन्त्रके एकाइम उज्ञासमें क्रनाचारका कर्तव्याकर्तव्य इस प्रकार निर्णीत इवा है—दोचित च्चेष्ठके क्षसपूजादि वर्जित होते पर क्रमज कनिछ हो कुलपूजाका अधिकारी है। पूजाके समय ज्येष्ठ, गुक् किंवा किनष्ट समागत होनेसे उनके साथ यादर समाषण करके उन्हींकी प्रतुप्तिक प्रतुसार प्रजाहि-कार्य करना चाडिये। कौलिक दिनको नित्यपूजा, राविकालको नैमित्तिक चौर राविदिन दोनों समय कास्यकर्मका अनुष्ठाम करते हैं। क्रलाचारियोंका प्रसात, प्रहूनस्य विवा भुता, गन्धपुष्प, वस्त्र तथा प्रसद्धार दारा भूषित न कोने पर किंवा प्रवित्यस्त गरीर सर्वदा कुलपूजारे चलग रहना चाहिये। विना मांस किंवा विनामदा कुलपूजा करनेसे क्या फल मिचता है ? कुडाचारीको प्रतिरहित हो करके मदा-पान करना न पाडिये। एकाकी खोचक्रका चनुष्ठान एकपात किंवा एकइस्तरे अर्चना एक इस्तरे जलपान भौर मद्यमांस द्वारा पश्चने सन्निधानमें टेवीकी भर्य ना इत्यादि कुलाचारीके लिये एकान्त निविद्य है। कौ सिकको प्रणास करके श्री दक्षमें प्रवेश करना श्रीर प्रणास करके योचक्रसे बाहर निकलना चाहिये। श्रीवक्र दर्भन करनेसे सकत पाप विनष्ट होते है। श्रीचक्रमें उपविष्ट\_शक्तिको गौरी भीर कौलिकको सरचात् शिव समभाना चाडिये। श्रद्धात, श्रुतः श्रयवा पभुत होने जुन:द्रश्य (मद्य) सेवन नहीं करते पर्यात भोजनके समय मद्य पोते है । उच्चोवधारी, कह की.

नान, मुक्तकेथ. दिगस्वर, व्यय, तृष्ट भीर विवादीको कभी कुलास्त पीना न चाहिये। मदापानके पीछे निष्ठीवन, मदाभाष्ड्रका परिश्वमण, जर्ध्वनालमें मदा-पान, दूसरेके साथ श्रासन पर उपविष्ट 'हो एकपान्नसें भोजन, किंवा एकपात्रमें सद्यपान क्रवाचारमें एकान्त धकर्तव्य है। गुरु, तत्प व्र किंवा तद्वंशोय कोई व्यक्ति श्रयवा कौ लिक च्येष्ठ यदि एक ग्रामवासी हो. तो उस की प्रमुखत ग्रहण न करके एकाकी कुलदृष्यका सेवन करनेसे अलग ही रहना चाहिये। इस्तप्रचा-सनप्र क सुन्न-द्रव्यका घर्ण्या, मधुभाग्ड उत्तीतन कर-के पात्रप्रण, सुधाकुग्डमें सोगपातका नि:चेप, चक्र-के सधा अशुचिसनसे करादि प्रचालन, निष्ठीवन सलस्त्रपरित्याग किंवा पायुवायु निःसारण नहीं करते। चक्रके मध्य देवात घटभङ्ग, पावस्त्रसन किंवा दीपनिर्वाण श्रोनेसे दोषणान्तिके निमित्त पुनर्वार चन्न बनाना चाहिये। समय, गर्जन, हास्य, विवाद, वाद प्रतिवाद, ज्ञानीकी निन्दा, परिद्वास, प्रसाप, वितग्छा, बहुभाषण, श्रीदासीन्य, भग श्रीर क्रोध चक्रके मध्य एकान्त वजनीय है। पात्रहस्त चक्रके सधा स्त्रमण, पूर्णपात हाथमें ली करके घनिकचर्ण घवस्थान, पात-इस्त प्रासाप, पद द्वारा पातसार्य, भूमितल पर विन्द पात, मद्राश्चन्य एक इन्ति है प्रदान, एकस्थानसे श्रन्थ स्थानको पातको चालना, पात्रसङ्गर, सथब्द पान किंवा ग्रव्ह करके पात्रपूरण करना कुत्राचारियोंके किये नितान्त प्रकरेव्य है । पातने साथ पातना सङ्ग्रहन, श्रृत्तिकामें खापन, श्राधारके साथ पात्र उत्तोजन किंवा रिक्त पाक्ष दर्धन करना न चाडिये। पात्रको प्रचालन करके गोपन करना चाहिये। कौलिक कुलद्रश्रपानसे डज्ञासित हो यदि पशुको देखे, तो पशु शास्त्र पाठ करके उसको पश्चमाव दिखलावे। फिर पश्चके प्रसङ् श्रीर पश्चित कार्यका श्रनुष्ठान करना चाहिये। स्नेच्छा किंवा धनसोभरे अथवा किसी प्रकार भीत हो करके भी श्रीचन्नस्थ क्रबट्य प्रखाचारीको स्रर्पेण करनान चाहिये। क्योंकि वैसा करनेवालेका धन, श्रायु शीर यम विनष्ट होता है। चन्न के मध्य रह करके मत्से भी विरोध नहीं करते। चक्रस्थित कौ चिकोंको पित्र तुल्य

भीर शक्तियों को साताने समान सानना चाहिये। इस प्रकारकी चिन्ता करना ही की तिकीं का प्रधान कार्य है-विद्यासि स्तस्व पर्यन्त सञ्जल गुरुके सन्तान हैं, मैं सभीका शिष्य रूं श्रीर सब मेरे पूल्य हैं। जपकात भित्र गुरुका नाम लेना न चाडिये। गुरु, कुल्यास्त श्रीर प्रजास्थानको भवलोकन करकी नमस्कार करते हैं। कौलिकको अपनी पत्नीको भांति जुल्यास्त्र सर्वटा सेवन करना चाहिये। परदारवत पशुयास्त्रको परि-त्याग करते हैं। पश्चिम कुत्तवर्मको कोई कथा सनना न चाहिये। गुरुवत्नी, गुरुक्तन्या, क्षमाशी, व्रतधारिणी, वन्नाकी, विस्तताकी, कुछा, अवनी सन्धा, अगिनी, पीर्की और प्रवच्च भनञ्जनीया होती है। कौलिकोंका कभी उनकी कामना करनान चाहिये। गुरुसे कोई वात गोपन करना भ्रमतें व्य है। क्रायावस्त्रपरि-धारिणी, क्षणवर्णा, क्षणोदरी भीर युवती क्षमारीको देवता समभा करके पूजा करते हैं। श्राममांस, सुराक्तमा, मत्तगन, सिविसूचक चिक्कविशिष्ट व्यक्ति, सहकारहच, श्रशीकवच. क्रीडाकुता योफल हच, स्मग्रान, ग्रातिसमूह विवा र्तास्टर-धारियो क्षु बक्षामिनीको घवलोक्तन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार करना चाहिये । क्रुनद्रव्य भौरः कीलिक क्रमधर्मेने सूचना, शिचन प्रथवा वीधन सनुष्यनी देख भित्तभावसे नमस्कार करना क्षताचारीका कर्तव्य है। स्ती जातिकी निन्दा, छनके भविय कार्यका अनुष्ठान, किंवा श्रवमानना, भक्तको परीचा, वीरका कर्तव्याकर्तव्य 'विचार; भनावृतस्तनी, उन्नक्षिनी एवं उन्नता कामिनी-का चवलोकन और दिनको स्त्रीमक्षोग वा स्त्रीवीनिका श्रवलोकन कुलाचारमें निषिद्व है। सकत स्त्रिया मात्रकुससे इत्पन्न हैं। उनकी किसी प्रकार अवसा-नना करनेसे कुलयोगिनी असन्तृष्ट होती है। यत शत श्रपराध करने पर भी किसी प्रकार उनका श्रप्रिय पाचरण क्षरनान चाहिये। क्रुलहुद्ध किंवा प्रकेति पत्रमें भोजन, कुलहच्चने तस पर प्रयम प्रथम कुलहच पर किसी प्रकार उपद्रव करना निषिद्ध है। क्रुलहचकी "देख प्रथवा उसका नाम सुनके नमस्कार करते हैं। नभी सल्हनको छेदन करना न चाहिय। श्लेषातक,

करचा, निस्त, पान्नता, कटस्त, विस्त, वट श्रीर एड्स्बर तस्त्रमास्त्रमें जलहन्तने नामसे भमिदित इवा है। कौलिकोंको प्रायस्थित, अग्रपात, सत्यास, व्रतधारण भीर तीथंगाता पांच कार्य परित्याग करना चाडिये। वीरहत्या, चक्रभित्र सद्यवान, वीरप्रत्नीते प्रभिगमन, वीरद्रव्यका घपष्टरण श्रीर उक्त समस्त कर्मके श्रनुष्टान कारीका संसर्गे पांच सम्रापातक तन्त्रशास्त्रसं अभि हित इवे है। अस्यास्त्रमें अविकास क्रलगुरुका विद्रोह प्राचरण करना न चाहिये। माता, पिता, भार्या, भार्द्र, बन्ध किंवा क्रालधर्मकी निन्दा करने-वाले ब्रक्त व्यक्तिको ब्रध करते हैं। भगत होने पर - उनके प्रति प्रव्नुता प्रकाश करके स्वयं प्राण परित्याग करना चाधिय। क्रलधर्म, क्रलदेवता, कौलिक श्रीर जन्मास्तकी रचाके निसित्त प्राणिष्ठत्या करनेसे पाप नहीं लगता। शुद्रके समच जैसे वेदपाठ प्रविधेय है, देसे ही पखाचारीके निकट क्लाचारका प्रसङ्घ छेड़ना भी कर्तव्य नहीं। प्रकृत क काचारियों की पन्तरमें कुका-चार, वाहर ग्रेवभाव श्रीर सभाम वैष्यवसत पवसम्बन करना चाहिये। क्लाचारको कभी प्रकाम नहीं करते। कारण मन्त्र प्रकाश करनेसे सम्पद् विगाङ्ती चीर चवस्या घटती है। यास्त्रमं महापातकीकी निषक्तति निक्षित पुर्द है। किन्तु क्खाचार-परिस्नष्ट कौलिकका कोई उपाय बताया नहीं गया। इस प्रकार कुला-चारको प्रतिपालन करनेसे साधक सर्वसम्पत्तिशासी को पीके परमातामें लीन को सकता है। सकल धर्म परित्याग करके संत्र, तंत्र और अभिषेक न करते भी केवल क लाचारके प्रतिपालनसे ही कुलाचारियोंको सिद्धि सिल जाती है।

निक्कतत्त्वर्मे कुलाचारका विषय इस प्रकार लिखागया**१**—

> "कुखाचारक भी वस्त सुगीप्यं कुर यवतः । स्वयक्ति कोजिकी कृता तव पूजा प्रकल्पनेत् ॥ सिद्धमन्त्रो यजेष्क्यकि काथेन मनसापि वा। परधोषा विग्रे पेण सिद्धमन्त्री प्रपूजयेत् ॥ पतानि कुल्पमापि गुर्सासदितानि च। यानमे व सिद्धमन्त्री ताक्य स्वकृत्यं अजेत्॥"(निरुक्ततन्त्, पम प्रदल्)

हे वत्स ! जुनाशार बनपूर्वंक गोपन करना उधित है। यपनी यित (स्त्री) को कौलिको करके पूजा करना चाहिये। सिहमंत्री मन पीर प्रापमें सर्वंदा यितिकी पर्चना किया करते है। फिर जो सिहमंत्री हो नहीं सके हैं पर्यात् जिनका मंत्र सिह नहीं, उनको यपनी यितिकी ही पूजा कर्तं व्यहे, परस्त्री पवस्त्रवन करना सर्वंदा निषिद्ध है। परम गुक्ने एक प्रकारसे ही जुल्हाम कथन किया है।

कुशाचारी की मत्रसिष्ठिप्रणासी निरुत्ततन्त्रके नवम पटलमें इस प्रकार कथित चुई है:—

युमकर प्रयव मनोरम्य समस्त कुक्ट्र भिक्तपूमक पानयन करना चाहिये। उसके पीछे चक्र वनाके
यिक्तकपालके वोरकोणमें कामकलामन्त पीर मध्यमें
कामवील युक्त मूक्तमन्त्र लिखते है। फिर उसी यिक्तको कुलरेवीका प्राम्नान पीर ध्यान करने पूजा करना
चाहिये। उसके पीछे साधक स्थिरिचल्लोके लच्च
जप करता है। जप समाप्त होने पर यिक्तके वामकर्णमें
प्रतिक्रन्दःयुक्त मूल्तमन्त्र तीन वार कहके निक्रस्विक्ति मन्त्र पाठ करना चाहिये—

"अद्य प्रथति यक्तिस्य कुलदेवार्चन चर ।
ग्रेपराजां समादाय प्रचालव्यादिविजता ॥
प्रिकोक्तविधिनां देव कारियामि कुलार्चनम् ।
वाडि नाय कुलाचारकामिनौकाममायक'॥
तत्पादास्मोयहरूखां देडि में कुलवर्मां न ।"

इसी प्रकार राजिका प्रथम प्रहर अतीत होनेपर यक्तिको नाना याभरणसे विश्व्यित करके अपने वाम-भागमें बैठा उसके कापालपर नामयुत्त मन्त्र लिखते है। साधकको तास्त्र ला भचण करके कुलाकुल मन्त्र लप करना चाहिये। इसी प्रकार साधना करनेसे मंत्र सिक्ष होता है। जबतक सिंद्ध नहीं पाते, तबतक इसी प्रकार यनुष्ठान उठाते हैं। मंत्र सिंद्ध होने पर कुलाचारमें परस्त्रीको अवस्थन करते किंवा स्मयानमें परस्ती-को पूजा करते हैं। इसके पोछे देवकच्याको भाकर्षण करना चाहिये। फिर देवताको भाकर्षण करके साधक शिवतुख्य हो सकता है। मलाविह विषय पर नाना तलीम नाना मत चिवत होते हैं। उनका विसार समसनेके विषय कालीतन, गन्तव तन, भाव चहानिय प्रश्ति सन्य द्रष्ट्य है। कुलाचार्य (सं० पु॰) १ सुलक्रमागत पावार्यः । कुल-गुर, जुलपुरोहित । २ घटक । घटक देखे । कुलाट (सं॰ पु॰) कुलैन समूहेन घटति, कुल-घट्-पच् । चुट्रमत्स्य-विशेष, एक कोटी मक्की । कुलाच (सं० पु॰) जनपद विशेष, एक घावाद सुल्क । (भारत, भोष, ८ प॰)

कुत्ताद्र (सं० पु०) कुलपदेतः। उसका श्रपर नाम कुत्ताचल भीर कुलगिरि है।

कुत्ताधारक (सं० पु०) कुत्तं धरित रचिति, कुत्त-प्ट-कर्तरि खुल्। पुत्र, बेटा, घरानेकी हिफाजत करने-वाला लडका।

कुर्जाधि (हिं॰ स्ती॰) पाप, दोष, गुमाह, ऐव ।
कुर्जान्तित (सं० त्रि॰) कुर्जेन सत्कुर्जेनान्तितः, ३-तत्।
'सत्कुर्जोत्पन्न, प्रस्के खान्दनमें पैदा होनेवाना।
कुर्जावा (प॰ पु॰) १ नोहिका जमुरका, पायजा। उससे
किवाड़ बाजूमें जकड़ा रहता है। २ सक्र्ती पकर्जनका कांटा। ३ चक्रवेके वीचकी सकड़ी। ४ पानी

कुलामि (सं० पु०) घरभाण्डार, खनाना।
कुलामिमान (सं० पु०) कुलस्य वंशस्य प्रभिमानः,
६-तत्। वंशामिमान, खानदानका गरूर।
कुलाभिमानो (सं० पु०) कुलाभिमानोऽस्यास्ति, कुलाभिमान-इनि। पपने वंशका गौरव करनेवाला व्यक्ति,
को ग्रस्स पपने घरानेको बढ़ाई करता हो।

कुलाय (सं क्ली०) की पृथियां लायो स्योऽस्य। १शरीर, जिसा, महीमें मिल जानेवाला बदन। (पु०) कुलं पित्तसमूह: शयतेऽत्र, कुल-श्रय् घण्। २ पित्र-नीड़, घोंसला,। ३ जर्णनाभिग्रह, मकड़ीका जाल। ३ कुक्कुरादि जन्तुका वासस्थान, कुले वगैरह जानवर-के रहनेकी जगह। ५ स्थान मात्र, कोई जगह।

कुंबायन ( चं॰ पु॰ ) गोत्रप्रवर्तन ऋषिमें द । कुलाययत् ( वै॰ त्रि॰ ) कुंबाय निर्माण करनेवासा, जो ्जगन्द बनाता हो।

> ''क्रलाययहिययन्त्रा न चागन्।" ( स्टक् ७।५०।१ ) 'क्रलायथत क्रलायं स्थान' तत् कुवंत्।' ( सायष )

कुलायस्य (सं• पु॰) कुलाये नीड़े तिष्ठति कुलाय-स्थ-कः। पची, चिड़िया, घाँसले या खोंतेमें रहनेवाला। कुलायिका (सं• स्ती०) कुलायो विद्यतिऽस्थाम्, कुलाय-ठन्-टाप्। पचित्राला, चिडिया-खाना। कुलायिनी (सं• स्ती०) कुलायो विद्यतिऽस्थाम्, कुलाय-हनि-छोप्। १ विष्ठतिविग्रेष। पचियोंके वासस्थानको कुलाय कहते हैं। कुलाय नेसे विपयस्त द्यपसमृहसे बनाया जाता, बैसे ही विपयय करके पाठ किया जाने-वाला मन्त्र समूह कुलाय कहाता है। उक्त कुलाय प्रधीत् मन्त्यसमृह जिसमें रहता, उस विष्ट्रतिका

"कुलायिनी कुलायो नीलं पित्रणा निगसस्थान तदयया व्यक्तद्रणादिनि-कित' एवं व्यत्यासयुक्ता स्टचः जुलायः तेसहती कुलायिनी एतत् संज्ञा विहत्सीनस्य विष्ट् तिरियम्।" (तास्त्राह्मण, ३ पध्याय, माधवसाख)

नाम क्रुकायिनी पडता है।

"तिस्तमा हिन्दरीति स पराचीितः। तिस्तमानिहन्दरीति या मध्यमा साप्रथमा योचमा सामध्यमा याप्रथमा सीचमा। तिस्तमा हिन्दरीति। शिचमा साप्रथमा याप्रथमा सामध्यमा यामध्यमा सोचमा कुलायिनी विहती-विष्ट् तिः ('' (तास्त्रान्नाम्नाण, २ प०)

तिष्ठत्स्तोमको विष्ट् तिको जुनाधिनी कहते हैं। हसका प्रथम पर्याय परिवर्तिनी सदय होता है। हितीय पर्यायमें ढच्की प्रथमा ऋक्को उत्तमा, हितीया-को प्रथमा श्रीर उत्तमा ऋक्को मध्यमा बनाना पड़ता है। फिर ढतीय पर्यायमें उत्तमाको प्रथमा, प्रथमाको मध्यमा श्रीर मध्यमाको उत्तमा कर देते हैं। इसी विष्ट् तिका नाम जुनायिनी हैं।

कुसायिनीका प्रविकारी भी ताख्यमाञ्चणमें निरु-पित इस है:—

· ''प्रजाकासी वा पश्चकामी वा स्तुवीत प्रजा वे क्वसाय'

पश्व: क्वलायं क्वलायमेव भवति।" (तास्त्रजाह्मण)

प्रवासामी वा पश्चनामीको क्रुवायिनी दारा सुति करना चाहिये। प्रवा श्रीर पश्चको क्रुवाय समभते हैं। क्रुवायिनी दारा स्तुति करनेवाचा प्रवा श्रीर पश्चका पात्रय वनता है।

"एतामिवनुजावराय कुर्वादेव तासामेवायं परिवतीनां प्रजानां मन्त्रं पर्वेति।" ( ताख्यवास्त्रण)

त्रतिग्रय निक्षष्ट यजमानके मङ्गलको कुर्चायिनी विधान करना चाहिये। जिसके निमित्त कुर्लायिनीका अनुष्ठान किया जाता, वह श्रेष्ठ पद्पर प्रतिष्ठित अनुष्ठोंके अध्य भी प्रतिष्ठा पाता है।

"रतामेन बहुमत्रो यजमानेभग्नः कुर्यात् । यत् सर्वा परिवा भवन्ति सर्वा नाध्या सर्वा सत्ताः । सर्वानेवैतान् समावदमाज्यः करीति नानीन्यसपन्नते -सर्वे समावदि द्रिया सबन्ति ।" (तास्त्रानान्नायः)

उद्गाताको बहु यनमानीकी मङ्गलकामनाके लिये अलायिनी प्रमुष्ठान करना चाहिये। कारण अलायिनी-की त्रच्में सकास ऋक् समान होती है। पूर्व ही प्रदर्शित हो जुका है कि प्रथम पर्यायमें व्यतिक्रम नहीं पडता। दितीय पर्यायमें मध्यमा ऋक् प्रथमा, **इत्तमा ऋक् मध्यमा तथा प्रथमा ऋक् इत्तमा शीर** हतीय पर्यायमें उत्तमा ऋक् प्रथमा, प्रथमा ऋक् अध्यमा और अध्यमा ऋक् उत्तमा करके पाठ करना पडती है। अतएव प्रथम पर्यायमें जो ऋक् प्रथमा रहती, वही दितीय पर्यायमें मध्यमा पीर खतीय पर्यायमें बन्तमा बनती है। इसी प्रकार प्रथम पर्यायकी मध्यमा ऋक्, हितीय तथा खतीय पर्यायमें प्रथमा एवं **उत्तमा सगती है। फिर प्रथम पर्यायकी उत्तमा फर**क् हितीय एवं खतीय पर्यायमें मध्यमा तथा प्रथमा निकलती है। कुलाधिनीमें टच्के सकल मन्त्रः समान होते हैं। कुलायिनी दारा सकल यनमान समान पालभागी हो सकते हैं। सकत यजमान समान पाल-भागी होनेसे फिर परसर कोई एक दूसरेकी हिंसा नहीं करता और सबका वीर्य समान रहता है।

"वर्षु बः पनेन्वों भवति इसे हि खोखा ख्रयसान् हिद्वारेण व्यक्षिणति।" ( ताष्टानाद्यण

प्रथम एक हिद्वार द्वारा लोकत्रयस्थानीय तीनीं क्रिक् सिस्सन जैसा करती हैं। इससे तीनों क्रिक (स्वर्ग, मत्यं, रसातल) का परस्पर उपकार्य शीर उपकारक भाव वाधित नहीं द्वाता। यत एव मेघ यशसमय वर्षण करता है।

( वि० ) २ कुलाय विभिष्ट।

"बज्ञे विश्वीम: खनीबदैवे बर्णावना प्रथम: सीद योगिम् । खुखायिनं छतवना सविवे यज्ञ नय यजनामाय साधु ।"

(फ्टक्ट्र१५।१६)

'कुलायिन' कुलायो नौष्टं तत सहय' ग्रग्**यलादिसभरषोपेतम् ।' ( सायष** )

क्कबायी (वै॰ ति॰ ) रहनिर्माणकारी, घर वनानेवासा। "शेनि' क्वापिन'चतवन । ( ऋक् ६। १६। १६)

कुलाण व—एक प्राचीन तन्त्र । तन्त्रसार, प्रतिरह्माकर, प्रागमतत्त्वविचास, प्राप्यतोषिनी प्रस्ति तान्त्रिक प्रश्नोमें कुलाण व तन्त्र उद्द त हुवा है । फिर पूर्णानन्द्र गौरीकान्त प्रस्तिने भी उसका प्रमाण उन्नेख किया है । उन्न तन्त्रमें जीवस्थित, जुलमाहाला, श्रोप्रसाद-प्रामन्त्र, महाषोड़ा जुलद्रव्यादिका संस्तार, वटुक प्रक्तिस्थादि पूजन, वितयतत्त्व, पानादि भेद, योगसं-स्थापन, दिन विशेषकी विशेष पूजा, जुलाचार, पादुका, गुरु तथा शिष्यका जन्नण, दीचामेद, पुरस्वरण, काम्य-कर्मविधि भीर जुलादि पदार्थका जन्नण समस्त वर्णित हुवा है।

कुलाल (सं० पु०) कुत्रसंख्याने कासन्। विधिविधिविधि विषक्षित्वतिपिति पिष्यः कासन्। एण् १११९०। १ कुत्राकार, कुम्हार। २ कक्षुभपची, जङ्गनी सुर्गा। ३ पेचकः उक्षु। ४ कुत्रभोर, बिख्याल।

कुलालादि (सं पु ) कुलालः त्रादी यस्य, बहुत्री । पाणिन्युत्त गणवित्रित्र, कुछ लफ्जींका लखीरा । उसमें कुलाल, वर्ड, चर्डाल, निपाद, कर्मार, सेना, सिरिंधू, सेरिन्धू, देवराज, पर्वत, बधू, मधु, रूर, रुद्र, त्रम- इह, ब्रह्मन्, कुर्मकार त्रीर खपाक शब्द रहता है। एत शब्दी के उत्तर क्रत पर्धमें संज्ञाका बीध होनेसे तुन् प्राता है। (पा ।।।।।।।

कुलालिका, कुलाली देखी।

कुलाको (सं॰ स्त्रो॰) कुलाक-क्षोप्। १ कुलालपत्नी, कुन्हारिन। २ कुलसाचन प्रस्तरविश्रेष, सुरमेका कोई पस्तर। २ वनकुलस्थिका, जक्तको कुलयो।

कुलासी ( हिं॰ स्त्री॰ ) दूरवीष्वययन्त्र, दूरवीन । कुलासक ( सं॰ पु॰ ) दुरासमा, जवासा ।

कुलाइ ( सं॰ पु॰ ) ईवन् पीतवर्ष क्षश्वानासु अस्त, क्षक्र पीला भीर काले घंटनौंवासा घोडा। २ रक्ष कोकि-लाभ, लाल तालमखाना। उसका संस्कृत पर्याय— कोकिलाच, काकेसु, इत्तुर, सुर, भिस्नु, लाग्छेसु, इत्तुवालिका भीर इत्तुगन्या है। भावप्रकायके मतमें वह भीतन, बसकारक, स्नादु, पस्त, पित्तवर्धक भीर तिक्त है। उससे श्रामग्रीय, श्रश्मरी, तृष्णा, श्रव्चि तथा वातरक्तदोष मिटता श्रीर मित्य शाहार करनेसे रक्त बढता है।

कुलाइ (फा॰ स्त्री॰) एक टोपी। वह कंवी रहती भीर तुर्कस्थान तथा भफगानस्थानके पद्दनावेमें चलती है।

कुलाइक (सं•) ज़लाह देखी ।

कुलाइल ( सं॰ पु॰ ) चुद्र द्वचवित्रीष, एक झोटा पेड़ । कुलाइल ( चिं॰ ) कीवाइव देखी ।

कुति ( सं॰ ए॰ ) १ इस्त, हाय। २ चटकपची, चिडा। २ काश्वनार भेट, जान कचनार।

क्कुडि (सं० स्त्रो०) १ चिवका, चन्ना २ कप्टकारी, कटैया।

क्कुलि ( हिं॰ क्रि॰ वि॰ ) १ घिषक, बहुत, ज्यादा। २ सम्पूर्ण, तमास, सब।

कुलिक (सं वि ) कुलमस्त्यस्य, कुल-ठन्। १ यिख्यि-कुलप्रधान, कारीगरीं मुखिया। २ सत्कुलसम्पन, पक्के घरानेवाला। (पु॰) ३ घष्ट महानागान्तगैत एक नाग। (भाग्वत, प्र। २४।) ४ काकादनी छन्न, एक पेड़। प्रकोकिलान, तालमखाना। ६ कर्कट, केकड़ा। ७ यात्रादि ग्रमकर्ममें निषिद्व मुहूत, दुष्ट समय।

> ''श्रक्ताकंदिग्वसुरसाक्ष्यश्रियः कुलिका रवे: । राप्तो निरेकालिया'याः श्रनौ चाल्योऽपि निन्दितः ॥" ( सुद्द्यं चिन्नामणि )

कुलिक सकल वारको दिन भौर राक्रिमें होता है।
उसमें किसी ग्रभकर्मका अनुष्ठान करना न चाहिये।
कारण कुलिकमें ग्रभकर्म करनेसे भमङ्गल किंवा कार्यनाम होता है। रिवारके दिनमें १४ मुहूत एवं
राक्रिमें १३ मुहूत, सोमवारके दिनमें १२ तथा राक्रिमें
११ मुहूत, मङ्गल वारके दिनमें १० एवं राक्रिमें ८
मुहूत, बुधवारके दिनमें ८ तथा राक्रिमें ८
मुहूत, बुधवारके दिनमें ८ तथा राक्रिमें ५ मुहूत, मुक्त हिनमें ६ एवं राक्रिमें ५ मुहूत, मुक्त हिनमें ६ एवं राक्रिमें १ मुहूत, मुक्त हिनमें ६ एवं राक्रिमें १ मुहूत भीर मिनवारके
दिनमें २ एवं राक्रिमें १ मुहूत भीर मिनवारके
दिनमें २ एवं राक्रिमें १ मुहूत भी कुलिक विचा
तथा कुलिकराक्षि कहते हैं। किसी किसीने

धनिवारके १५।१० सुहूर्तको भी कुलिक निर्देश किया है।

> "वारिशेसवन्ते वापि बलाको खग्रगे घमे। कुलिकोइवरोषस्स विनम्पति न संग्रथ:॥ युभे केंद्रगते चन्द्रे गुभांगे वा गुभाचिते। लग्रगे सबसे वापिकासिकास्त्र प्रलोग्रते॥" हहस्यति )

यदि वारका अधिपति बसवान्, प्रत्य बसवान् यह युक्त, ग्रम निवा स्वन्तगत प्रथवा ग्रमसन्द्र नेन्द्र वा ग्रमांग्रगत निवा ग्रमप्रस्कट के दृष्ट निवा स्वन्तात वा बसवान् रहता, तो स्रसिक्तका दोष नहीं स्वगता।

"कुलिने सर्वनाशः स्थात् रावावेते न दोषदाः।" (वशिष्ठ)

विश्वष्ठके कथनानुसार कुलिकमें कोई कार्य करनेसे सर्वनाय होता है। किन्तु राह्मिको कुलिक दोषावह नहीं।

"कास्तीरे कुलिकं दुष्टमर्घयामस्तु सर्वतः।" ( गर्ग )

गर्भ सुनिके मतसे काश्मीर देशमें ही कुलिक घनिष्टकारक है। धन्य देशोंमें वह शशुभप्रद-नहीं होता।

शारदातिलक्षमें 'नवदुर्गाभिचार कर्म' को कुलिक-वेलामें करनेका विधान है।

''निषता सितग्रज्ञाना कुष्तिं कुलिकोदये।'' (सारदातितकः) कुलिकच्छ (सं॰ पु॰) नन्दी द्वच, तुनका पेड़। कुलिकचेला (सं॰स्ती॰) ग्रामकसैमें निषित्र कालः। कुलिक देखी।

क्कुबिका ( सं॰ स्त्री॰ ) मेषमृङ्गी, मेढ़ासींगीं। कुबिकास्य ( सं॰ पु॰ ) कुबिका - इत्यास्या यस्य, बसु--त्री॰ । कोबिहक, वेरी ।

कुलिङ (सं० पु०) की प्रथियां लिङ्गित प्राहाराधें चरति, कुंलिंगि प्रच् नुमागमः। १ चटक, चिड़ा। ग्रह्मुलिङ्गका मांस रक्षपित्तहर घोर प्रति घोतल होता है। (राजन्वस्) २ स्विषमूषिकविष्रेष, कोई जहरीला चूहा। एसके दंग्रनसे दंग्रमण्डल पर रुज घोर घोफ हो जाता है। (एस्त) ३ फिङ्ग्कपची, गौरा चिडिया। एसका मांस मध्र, सिग्ध घोर कफ तथा ग्रुक्तविवर्धन है। (उस्त) ४ पचीमात, कोई चिडिया। (क्लो॰) ५ कुल्सित लिङ्ग। (ति॰) ६ कुल्सित-लिङ्ग्युक्त।

कुनिक्ष्म (सं॰ पु॰) कुनिक्ष सार्थे कन्। इन्दि देवा।
फुनिक्षा (सं॰ स्ती॰) १ कुनिक्ष्मयचीकी स्ती। मादा
चिडा। २ नर्कंट मुझे द्वचा, नकडासींगीका पेड़।
३ गढ़वालका निकटवर्ती कोई नगर।
कुनिक्ष्मची (सं॰ स्ती॰) १ पेटिकाइच, रसमरीका पेड़।
कुनिक्षी (सं॰ स्ती॰) कुनिङ्ग-डीष्। १ कर्कंट मुझे,
ककडासींगी। २ फिङ्गक, गीरा।
कुनिचुरि—एक प्राचीन संस्कृत कवि। इरिहारावसी
यस्प्रमें उनकी कविता उद्दू त हुई है।
कुनिज (सं॰ पु॰ स्ती॰) कुनी इस्ते जायते, कुनि जनड।१ नख, नाखून।

"कुलिजन्थे दिवयतोऽगे. सभागाहरति।" (यहास्त)
२ परिमाणविशेष, कोई तील ।
कुलिखा ( सं॰ स्तो॰ ) रक्षकुलस्य, लास कुनयो।
कुलिखका ( सं॰ स्तो॰ ) १ वनकुनस्य, लाङ्गनो कुनयो।
२ तिह्नत्, निस्तेत । इ मस्रिका, मस्र।
कुलिन्ट् (सं॰ पु॰) कुन्त-इन्ट्:। १ जनपदविशेष, एक
वसा हुवा मुक्ता। (मारत, वन) कृतिन्द रेखो। २ कुलिन्ट्जनाधिप, कुलिन्ट् देशके राजा। (मारत, समा)
कुलिर्ट् ( सं॰ पु॰) कुन्त-इरन् वाहुककात् साधु:।

क्किय ( सं॰ पु॰ क्लो॰ ) कुढौ इस्ते भेते, कुवि-भो-ड: यदा कुविनः पर्वतान् म्यति, कुब-भो-ड:। १ वच्न, कृष्टर, विजवी । २ कुठार, कुव्हाड़ा, फरसा।

क्कंट, केक्डा।

"सासीस कुलियेनानिहक्षाहि"।" ( स्टक् १ । ३२ । ५ ) 'कुलियो न कुठारिण।" ( सायण )

३ हीरकप्रभ मत्तप्रविशेष, हीरेकी तरह चमकने वाली कोई महली। उसे संस्कृतमें कार्यकाष्ठील भी कहते है। ४ श्रस्थिसं हार दृष्ठ, हड़फोडका पेड। ५ लताशाल, वेशदार साल। ६ खण्डकाण दृष्ठा, सकर-कान्द्रका पेड। ७ होरक, हीरा। कुल्यितक (सं॰ पु॰) श्रस्तकाणेशालकता, एक वेलदार पेड। कुल्यिद्रम (सं॰ पु॰) सुदीहस, श्रूहर।

कुलियहुम (सं॰ पु॰) सुद्दोत्तस, धूदर। कुलियधर (सं॰ पु॰) कुलियं धरति, कुलिय-प्ट मच्। कुलियधारी, इन्द्रं।

। २ फिङ्गक, गौरा।

क प्राचीन संस्कृत कवि। इरिहारावकी वहुत्री॰। बुदका नामान्तर।

क विता उद्दृत हुई है।

सु॰ क्लो॰) कुली इस्ते जायते, कुलि जन-

वस्रघर, इन्द्र।

देवियोसे एकका नाम।

'भ नहीं कृषियों वीरपवी एतत् च विकासिकी नदा।' (सायप)
कुली ( चं ॰ पु० ) कुल मस्त्यस्य, कुला ॰ स्न्। वदादिनो नव
वस्तरसाम्। पा १ १ १ १ १ १ पर्वत, पष्टाष्ट् । ( ति ॰ )
२ सत्कुलयुक्त, खानदानी, भच्छे घरानिवाला।
कुली ( सं ॰ स्त्री॰ ) कुलि न्हीय्। १ क्राएकारी हक्ष,
कटेयेका पेड़। २ हस्ती, वड़ी कटेया। ३ कीकिलाच,
ताल सखाना। ४ पत्नीकी च्ये डामगिनी, वड़ी साली।
कुली ( तु॰ पु० ) भारवास्त्व, मजदूर, पत्नेदार, सुटिया।
कुलीका ( सं ॰ यु० ) पत्री, चिड़िया।

कुलिशनायक ( स<sup>°</sup>० पु० ) एक मुङ्गारवन्य । (रितननरी)

कुलियपापि (सं० ५०) कुलियः पाणावस्य बहुवी।।

कुलियमत्स्य ( सं॰ पु॰ ) कुडियमत्स्य, एक सङ्खी।

कुलियाङ्क्या (सं० स्ती०) वीदोंकी सोबह विद्या-

क्कि कुतुव याच (१ म )—दिचणापधर्मे गोसकुएडा राज्यके प्रतिष्ठाता। वद्य सुलताम कुली कद्यलां देश। चनके पिताका नाम कुतुब्- धक्- मुक्त रहा। कुतुब् र ज् मुक्तके मरने पोछे झुची झुतुद माइको तैलङ्की तरफदारी ( एक एद ) श्रीर गोचकुएडा तथा तैचङ्की कुछ ग्रंग्रमें जागीर मिली यो। बहमानी वंशका ग्रध:-पतन होने पर जव आदिस शाह- प्रसृति राजकीय चमता प्रकाश करते घे, उसी समय १५१२ ई॰ की कुची क़ुतुबग्राइ भी तैसङ्गराच्य प्रविकार करके एक खाधीन राजा वन टैठे! **उन्होंने** प्रपना उक्त नाम रखा या। क्षुकी कुतुर शाइने साधीन भावसे ३२ पान्ट्र वर्षे राजल किया। कोई कोई वताता है कि उत्तराधि-कारी जमग्रेद कुतुव धाइने एक तुर्की क्रोतदास् (गुजाम) को धकोच (रिशवत) देने गुप्तभावसे उनकावध करायाया। १५८३ ई॰ की २री सित-स्वर रविवारको कुलो कुतुवशाह मर गये।

कुली कुंतुव शाष्ट्र (२ य)—सुइस्मद कुली कुतुव।
पान पिता इन्नाहीम कुतुव शाहके मरने पर १५८१
ई॰ के जून मास हाद्य वर्ष वयः क्रम कालको वह
गोलकुर्ण्डाके सिंहासन पर है हे थे। राज्यलामके
प्रारम्भे ही एनसे वीजापुरके नवाब मादिल शाहका
घारतर गुह हवा। १५८०ई० को उन्होंने -पादिल
शाहको सिंहा करके भागी भागी अदान को। वह
राजधानी गोलकुर्ण्डामें बहुत रहते न थे। भागमती
नामी एक विश्वा एन्हें भिषक प्यारी थी। एसीके
नामानुसार गोलकुर्ण्डामें हुत रहते न थे। भागमती
नामानुसार गोलकुर्ण्डामें हुत रहते न थे। भागमती
नामानुसार गोलकुर्ण्डामें हुत रहते न थे। भागमती
नगर स्थापन किया। कुली कुतुव शाह उसी नूतन
नगरमें सर्वेदा वास करते थे। श्रीवको एक विश्वासे
विरक्त हो छन्होंने भागनगर हैदराबादको दे

पारस्थराज याह पट्यासने क्षुत्ती जुतुनकी एक कन्यांके साथ पपने प्रव्रका विवाह करने के लिये प्रस्ताव उठाया था। एन्होंने पपने की क्षतार्थ समभके पारस्य राजपुत्रकी कन्या प्रदान की। उससे सुसत्त-मानोंके समाजमें उनका सन्यान घीर भी बढ गया।

कुकी कुतुव विद्याका बड़ा चादर करते थे। तत्-काकीन घनेक विद्या पर्ण्डित उनकी सभामें चवस्थित रहे। उन्होंने घपने चाप भी 'कुक्षियात कुतुव शाह' नामक डिन्ही, दिच्यो घीर फारसी कविता मिस्रित एक ब्रह्द ग्रन्थ रचना किया है। १६१२ ई॰के जन-वरी मासमें वह मर गये।

ंकु बीच खान्— हैदराबाद के विख्यात श्रिधित निजाम-छन्- मुख्त श्रामफ जाह के पिताम ह (दादा)। बाद-श्राह शाहजहां के राजत्वकाल वह भारतमें श्राये थे। फिर बादशाह ने एन्हें 'चार हजारी' पद प्रदान किया। १६८६ ई.०की द वीं फरवरीकी गोलकु ग्रहाके श्रवशिकाल तोपका गोला लगन से छनका प्राय वहिंगत हो गया।

कुत्तीन ( सं ० वि ० ) १ सद्वंध जात, खानदानी, प्रक्ति घरानेवाला । वेद, रस्ति प्रस्ति प्रति प्राचीन ग्रन्थों में विद्यान् भीर सन्कुत्ते सन व्यक्तिकी ही कुत्तीन कहा है। ''त्रे तर्वती वस्त ब्रह्मचर्यं न वे सीमाऽस्मत् स्वतीनीऽननृष्य ब्रह्मवस्वति व भवतीति।'' ( हान्दीस्वीपनिषत् ६। १।१)

वल खेतकेतो! तुम अनुकृष गुरुके निकट मव-स्थान करके ब्रह्मचर्य अवसम्बन करो। कुलीन होते भी अध्ययन न करनेसे कोई कैसे ब्राह्मण हो सकता है!

मनुएं हिताके घनेक स्थल पर कुलीन शब्दका एक्नेख है। मैधा तिथिन कुलीन शब्दकी इस प्रकार व्याख्या की है।

''सत्कुचे नाक्षा विदादिगुणयोगिनः कुलीनाः।'

( मनुभाष्य, सेधातिथि पः १२१)

सल्तु बर्मे जनाग्रहण करनेवाला श्रीर विद्यादि वहुगुणसम्पन्न व्यक्ति ही कुलीन है।

'महाकुलीन: व्यादिधनविद्यागीर्यादिगुणी नात:।'

( मेधातिषि प्र । ३८५)

कोतिं, धन, विद्या चौर घौर्योदः भूषित कुलमें जो जम्म पाता, वही महाकुलीन कहलाता है।

याज्ञवस्कारसित जनिक खालों में कुलीन प्रव्हर्का प्रयोग विद्यमान है। विज्ञानिखर प्रसृति विख्यात टोका काराँने समका इस प्रकार अर्थ सगाया है।

'क्राकीनाः महाक्राचप्रसुताः।' (२।६८)

'साहत: पिढतवासिजनवान् कुलीन:।' ( मिताचरा १।३०८)

मातापिताचे की की नय काम करनेवाले पर्यात् सत्वंशोत्यच माता पिताके प्रवको कु की न कहते हैं। रामायणमें मान्य सत्कु को इत व्यक्ति ही कु की न कहा गया है।

रामायणके टीकाकार रामानुजने जिखा है:-

'चारित्र' वेदानुमताचारः तत्सम्बन्नः सन् क्वजीनलाहि ख्याति ख्यापयति असम्बन्धक्वीनलाहीति भावः ।'

( रामायषटीका, २।१०८।४)

चरित शब्दका घर्षे वेदविहित ग्राचार है। जो वह ग्राचार ग्रवजम्बन करता, छसीको सब कोई प्रति छित कुलोन कहता है। फिर वेदविहित धर्मका ग्रनु-छान न करनेवाला ग्रक्कलीन है।

महाभारत श्रीर पुराणमें श्रनेक स्थान पर ऋषि तथा सम्धान्त चित्रिय वीरगणको कुलीन कहा गया है। (भारत, उद्योग शैर श्रुशासन पर्व, सहग्राहिखण, पूर्वार्थ १०१४) ्रास्त्रकारों, भाष्यकारों चौर टीकाकारोंकी भांति धन, मान, कुल तथा भीलमें येष्ठ व्यक्तिकी ही परवर्ती कालकी कुलाचार्यकारिकार्म भी कुलीन कहा है—

"श्वाचारो विनयो बिद्या प्रतिष्ठा तीर्यद्य नम् । निष्ठा शान्तिसपोदानं नवधा क्षत्रखचयम ।"

चाचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्भन, निष्ठा, प्रान्ति, तपः, तथा दान नव-प्रकार गुणविधिष्ट व्यक्ति ही क्षचीन साना गया है।

२ भूमिलम्न, जमीनसे लगा हुवा।

(पु॰) ३ वङ्गदेगोय ब्राह्मण श्रीर कायस्यविशेष । ई॰ प्रमा शताब्द्वी श्रारभाको राज्यमें सान्निक ब्राह्मण न होनेके कारण पश्चगौड़के महाराज श्रादिश्र पांच ब्राह्मण कनीजसे से गये थे। क्षुकीन उन्हीं पांच ब्राह्मणोंके सन्तान है।

8 क्षुनख नामक चुद्रशेग, नाखूनकी एक बीमारी। इनख देखाः ध्राचे तघोटक, सफेद घोड़ा। ६ तान्त्रिक क्षुडाचारी प्रक्रियुजक।

कुत्तीनक (सं॰ क्रि॰) कुत्तीन स्रार्धे कन्।१ की सीन्य-युक्त, खानदानी।(पु॰)२ वनसुत, जङ्गसी मोठ। ३ कर्कट, केकड़ा।

कुबीनस ( सं० क्षी॰ ) कुबीनं भूमिसम्बं द्रव्यं स्वति, कुबीन सी-कं:। जस, पानी।

क़ुलीना ( सं • स्त्री० ) क़ुलीन स्त्रियां टाप्। कई प्रकार-के पार्याक्रन्होंका नाम।

कुसीपय ( वै॰ पु॰ ) जलचर, जलज।

"मिताय क्रजीपयान् वरषाय नोक्षान्।" ( गुक्त यज्ञवें द रश्वश् )
क्रजीयक ( सं ॰ ल्ली ॰ ) नित्रसन्धि, आंखींका जीख ।
क्रजीर ( सं ॰ पु॰ ) क्रज ईरन्-किञ्च कपिलादित्वात्
खत्वे क्रजीर: ( उञ्जवदत्त ॥ वश् । यदा क्रज्जवं परं क्रयोः ईरः ।
( रामवर्ग, उपादिकोन, राश्वश् ) १ कर्क ट श्वको, कक्ष साथोंगी

२ कर्कट, केकड़ा। ३ चुद्रकर्कट, छोटा केकडा। कुड़ीरका मांच शीतज, धातुविवर्धक, दृष्य, श्रीर स्त्रियोंकारक्ष प्रवाह समनकारी है। (वैयक्तिष्ट्यु)

कुत्तीरक (सं॰ पु॰) ज्ञुद्र: कुत्तीरः, घट्यार्थं कन्। ज्ञुद्र कर्कट, कोटा केंकडा। कुचीरविषाणिका (सं॰ स्त्रो॰) कक्वेटऋङ्गी, ककडा-सोंगी:

क्रसीरविद्याणी, क्रसीर विवाधिका देखा ।

कुत्तीरमुङ्गी (सं॰ स्त्री॰) कुत्तीरः कुत्तीरायव दव मृङ्गः यस्याः, कुत्तीर-मृङ्ग-ङीव् । विद्गौरादिमायः। या ॥१॥१ कक्षरमञ्जी, कक्षासींगी।

कुसीरा, क्षवीरमही देखी।

कुलीरात् (सं॰ पु॰) कुलीर-मद्-िक्षप्। कर्कटिश्रग्न, कॅ कड़ेका बचा। लीग बताते है कि केंकडे के बचे मात्र-गभें में रहते ही माताके श्ररीरका अभ्यन्तर भाग खा जाते है। माताके मरने और समस्त श्ररीर शाहारकर चुकनेपर वह वहिंगत होते हैं। कुलीरात्का पर्याय स्थेगवि है।

कुलीय ( रं॰ पु॰-क्ली॰ ) कुली ध्यते ग्रेते, कुलि-मोङ् ध्वोदरादिलात् दीर्घः । वस्र, विजनी ।

कुलुक (सं॰ क्ली॰) कुल वाइनकात् उनच् कस्य कः किया निज्ञासन, नीभका सेना।

कुतुक गुम्ना (रं॰ स्त्री॰) की प्रथियां लुका लुकायिता गुम्ने व उल्लाग्निः। तारा टूटनेके वक्त देख पडनेवाची भाग।

कुलुङ्ग (वै॰ पु॰) कुरङ्ग, हिरन।

"सीमाय कुलुङ्ग भारच्योऽजी नकुल: यका: ।"

(वाजसनेयस' २३। ३२)

कुनुष् (वै० पु०) चौरभेट, एकतरहका चोर।

'क़' भूमि' चे बग्टहादिबपा लुबन्ति इरन्ति कुलुबा: कुत्तितं लुक्रति वा।' ( वेटहीपे, सडीधर १६ ! १२ )

**कुलुफ ( हिं॰** ) क्षफ ्व देखी।

कुलुस ( हिं॰ पु॰ ) मत्स्य, कुरसा मक्को। वह सिन्धु, युक्त प्रान्त, वक्ष्ट्रिय भीर श्रासाममें मिसता है। उस-का दैर्घ्य ५ फीट तक् रहता है। कुलुस तालामीमें पाला जाता है

क्जलू (इं॰ पु॰) १ कुलूत, कांगड़े के पासका कुबू सुख्का। कब्दिको।

२ हच विशेष, कोई पेड़। उसके स्टु वल्लसमें स्तर विश्वित होते हैं। पत्र दश वारह इच्च दोघं रहते भीर टेशनीके कोरपर गुच्छाकार निकलते हैं। पुष्प

 <sup>&#</sup>x27;निष्ठावृत्ति'' भी पाठान्तर है।

र्श्वद्र तथा पीतवर्णे होते हैं। क्ं सू निपासकी तराई, बुंदेसखण्ड चौर बङ्गासमें पाया जाता है। उसका निर्यास 'कतौरा' कष्टसाता है।

कुतूत (सं० पु॰) जनपद विशेष, एक वसती । क्षम् देखी। कुत्ब (सं॰ क्षी॰) तुषानल, भूसीकी खाग। कुत्वेचर (सं॰ पु॰) क्षस्ते चरति, कुत्ते-चर- प्रम् प्रसुक् समा॰। कृतक भेद, एक कोटी सजी।

कुत्तिय (सं॰ त्नि॰) कुत्ति भवः, कुत्त-ट: बाहुत्तकात् साध्व: । कुत्तीन, खानदानी ।

"वस्व तत् क्षवियाणां द्रम्मकावेश्वपिक्षतम्।" (महामारत, ११९०८ षः)
कुलिल ( हिं॰ स्त्री॰ ) कल्लोल, खेल कूद, हंसी खुशी।
कुलिलना ( हिं॰ क्रि॰ ) कल्लोल करना, खेलना कूदना।
कुलिखर ( छं॰ पु॰) कुलस्य जगत्समृहस्य ईम्बरः, ६-तत्।
१ शिव, महादेव। २ कुलपित, घरानेका मालिक।
कुलिखरी ( छं॰ स्त्री॰ ) कुलिखर टित्तात् छोए। दुर्गा।
कुलीक्षरी ( छं॰ स्त्री॰ ) कुलिखर टित्तात् छोए। दुर्गा।
कुलीक्षरी ( छं० पु॰ ) कुलिन उत्तरः छग्नः। १ सत्कुल्यजात घोटक, जाती घोड़ा। ( वि॰ ) २ सत्कुलोइव,
यक्के खानदानमें पैदा।

कुचोत्यिका ( सं॰ स्त्री॰ ) कुचत्य, कुरथी । कुचोहत ( सं॰ व्रि॰) कुचात् सत्कुचात् उद्गत स्त्यदः। सत्कुचजात, श्रच्छे सरानेका पैदा ।

''मोलान् यास्तिदः प्राम् बस्यवचान् क्षवीदगतान्।'' (मत ०॥॥) क्षसीदन्द (सं० व्रि०) कुलं वंशं उद्दष्टति पालयति, श्राह्मादिना पिद्धपुक्षान् कार्धं नयति वा । कुलश्रेष्ठ, वंश्रप्रतिपालक, खानदानकी परविषय करनेवाला। कुल्टू (स्टं० पु॰) कोटू, कुटू। कुल्यी, क्षवणे देखी।

कुल्फ (सं० पु०) कल संख्याने फक्। कलिनलिमां फगसोच। चण् ५१२६। १ गुल्फ, पिंडली।

''यहिनासन् प्रदेषि बन्दनं भुवदष्टीयनी परिक्वल्की च देश्वत्।'' ( ऋक्ष्य ७ ५०।२)

२ रोग, बीमारी। कुल्फ ( डिं॰ पु॰ ) ताला, कुल्फ। कुल्फा ( सं॰ स्त्री॰)' कुल्फ स्त्रियां टाप्। रोगविभेष, एक बीमारी।' कुल्फी, कुल्की देखे। कुष्मच (सं॰ क्षी॰) कुष् कालन् समान्तादेश:। क्षेत्रं। चण् क्षार्यः। १ पाप, गुनास्त्रः।

कुत्सन्त (वै॰ पु॰) वाण वा बरक्षेका वह श्रंग, जिसमें दग्ड संज्ञन कर दिया जाता है।

"तम ने गक्कताद्वन' यह्य दन कुवान' यथा।" ( प्रथन' शह्यह्य) कुत्तास्वयद्विष ( सं० पु० ) एक वैदिक ऋषि। कालाप्र ( सं० प० की० ) कालः प्रभिन्निको साम्बेटिकन

कुल्माव (सं० पु० क्ली०) कुल: घर्धस्त्रिको माघोऽस्मिन, बहुत्री । १ ऋर्धे स्तित्रधान्य गोधूमादि, घुंघनी, कोहरी। भावप्रकाशके सतमें वह गुरु, रुच, वायु-नाशक श्रीर मलभेदक है। २ खिचड़ी। ३ कीटदष्टमाष, कीड़ेका खाया हुवा उड़्द। ४ राजमाष, सोविया। ५ यावक, क्रगुने पानीमें पकाया हुवा चावल। ६ सूर्यका पारि-पार्षि नभेद। ७ श्रूनधान्य, श्रुङ्गादिसमन्वित बीह्यादि प्य काश्मीरका तुलसीभेद। धान्य, त्यधान्य। ८ काष्ट्रिक, कांनी। १० रोगविश्रेष, एक बीमारी। ११ वनकुत्तस्य, वनकुत्तयो। १२ मधीपरिणाम। १३ इन्त्य, कुलयो। १४ गन्धगानि, खुगवृदार चावन। १५ वंग, बांस । १६ जटामांसी । १७ धान्यविश्रेष, बोरी धान । १८ यबीदन, जीका दिख्या । १८ यविष्टमाष । कुल्माषाभिभव कुबावाभिष्ठत देखी ।

कुचमाषाभिष्ठत ( सं॰ क्षी॰ ) कुस्माषेरभिष्ठतम्, ३-तत्। काष्ट्रिक, कांजी।

कुल्साषी ( सं॰ स्त्री॰ ) कुल्साष स्त्रियां ङीप्। एक नदी । ( इरिव'ग )

क्कास ( सं० पु० क्ली० ) कुल्साष, ।

कुष्य (सं वि ) कुषं कौ बी त्य मस्त्यस्मिन् कुल वला-दित्वात् यः । वज हण्-कठः। पा अस्त्रः। यद्वा कुल प्रपत्वर्धे यत्। चपूर्वपदादन्यतरकां यब इक्की। पा अस्तरः। १ सत्कुलो इव, प्रच्छे घरानेवाला। २ कुलपरम्परागत, खानदानी चालमें दाखिल।

"रुदान् ननीत्रीवपरिच्छदांच हत्तीय कुळ्याः पश्रम्बवमर्गन्।"

( भागवत ७)६।१२)

३ माननीय, इज्जातदार। (क्ली॰) ४ प्रस्थि, इन्डी। ५ प्रमिष, मांस, गोक्षाः ६ सूर्यं, सूपः। ७ श्रृष्टद्रीय परिमाय, चींसठ सेरकी तीन। द कीक्स, पन्तर, ठठरी।

कुख्य ( वे॰ ति॰ ) कुख्याभव, कितिम सरित्जात, नश्चरसे पैटा। "नमः कुल्याय च सरस्याय च नमी मादेवाय च। ( यक्तयजुः १९१९०) 'कुल्या कृतिमा सरित्तत मवः कुल्यः। (महोधरः)

कुछा (सं क्लो ) कुछा टाप्ा १ कि विस नदी, नहर, बम्बा, बम्बी। २ पयः प्रणाली, पनारा। ३ महाभार-तोक ऋषिकुछा, देवकुछा प्रसृति कई नदियोंका नास। ४ जीवन्ती, कोई सब्जी। ५ नदासाव, कोई दरया। ६ स्थून वार्ताकी, बढा बँगन या भांटा। ७ कुलस्वी, खानदानी धीरत। ८ द्रोणाष्टकमान, ६४ सेरकी तील।

कुल्या ( वै० स्ती० ) त्तुट्र नदी, क्रोटा दरया।

''सन्दन्ता क्षन्या विविता'।'' ( म्हक**्रा**८३।८ )

कुरुवासन (सं॰ क्ती॰) कुलाय कुलाचाराय चितमास-नम्। त्रद्रयामस्ततन्त्रमें कचा चुना एक धासन।

कुला ( हिं॰ पु॰ ) १ गरारा, इहर जा, सुंह साफ करने के खिये उसमें पानी भरकर चारो घोर हिसाते हुए बाहर फेकने का काम। २ सुखपूर्ण जल, एक बार सुहमें आ सकने वाला पानी। उपयुक्त दोनों अर्थों में 'कुक्ता' संस्कृतके कावल शब्दका श्राममं स्र है।

३ इस्तुचेत्रसिद्धन विशेष, ऊखने खितकी कोई सिंचाई। सुद्धा ईखमें श्रद्धुर निकर्नने पर किया जाता है।

8 त्रीटकवण मेद, घोडेका कोई रंग। मेर्ट्यड (पीठकी रीट) पर क्षण्यवर्ण रेखा रहनेसे इतारंग कहाता है। ५ कुन्तक, काकुक, वास।

कुन्नी (हिं० स्ती॰) कोटा कुन्ना। कन्ना देखे।
कुन्नु कि पु॰) वंश्वभेद, कि सी किस्मका वर्षि।
कुन्नु (कुन्नु) पन्नाव प्रदेशके श्रन्तर्गत कांगडा जिलेका
पक्ष विस्तीर्थ उपविभाग। वह हिमान्त्रयकी उपत्यकामें
श्रन्ता० ३१° २० से ३२° २६ ह॰ श्रीर देशा॰ ७६°
प्रं ३० से ७७ ४६ ४५ पू॰ प्रयन्त विस्तृत है।
उसके मध्य शतद्र नदीका पश्चिम तट श्रीर विपाधा
नटीकी खिख्दत श्रववाहिका विद्यमान है।

छत्र जुलू जनपद महाभारत, रामायण तथा पुराणादिमें छलूत, जुलूत, कौलूत भीर कौलूक नामसे Vol V 47

वर्णित दुवा है। चीनपरिवालक ग्रुएन चुपाङ्गने एसका नाम कर-ल्-तो सिखा है। एन्होंने वहा जा शीर उता स्थान पर्यटन करके कहा है—'यह राज्य २००० लि (प्राय: ५०० मील) विस्तृत है। इसकी चारो भोर पर्वंतमाला लगी है। राजधानी मायः १४१५ खि (ढाई मीख) होगी। यहां भूमि विशेष गस्यमाली और उर्वरा है। नानाविध सता, तर भीर फलफूल प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते है। विशेषतः यहा मूख्यवान् वृच्चमूल श्रविक निकलते हैं। खर्ण. रौष्य श्रीर तास्त्र प्रश्वति धातु स्थान स्थान पर मिलता है। यहां विरकास भीत रहता, सर्वेदा तुवार गिरता है। प्रधिवासियों को प्रायः गलगण्ड भीर मुद्द रोग लग लाता है। वह प्रतिशय उग्रमक्ति और वीरत तथा न्यायके पचपाती हैं।' उस समय कुलमें २० दीह सङ्घाराम, सङ्खाधिक बीड याजक, एतद्विच १५ चिन्द्र देवासय थे। पर्वतके सुगुपासकी चारो श्रीर पत्यर-के घर रहे। अर्हत् और ऋषि उन्हों में बास करते थे। कुलू राज्यके मध्यभागमें बीहराज प्रश्रोक-प्रतिष्ठित एक स्तूप रहा।

प्राय: सार्ध द्वादभ श्रत (१२५०) वर्ष पूर्व चीन-परिवाजक जो जिख गये हैं, ज़ुलू राज्यमें पाजभी उसके भनेक निदर्भन मिलते हैं। भिधासियोंका स्त्रभाव प्राय: पूर्ववत है। उनमें साइस श्रीर शारीरिक बस विशेष विद्यमान है। किन्तु सब स्रोग दरिद्र है। डनके पास एकमात कस्बल परिधेय<sub>े हैं।</sub> स्तियों ग्रीर पुरुषोंका परिच्छद प्रायः एक ही प्रकारका रहता है। स्त्रियां सुदीवं नेश चूड़ा करकी बांधती हैं। बसाहिर, सुनेत, मर्फ्डा, को हिस्थान भीर क्षानू कई स्थानीं के प्रधिवासी एक जातीय समक्त पडते 🕏। सामान्य खेती बारी करनेवाली गूजर भीर महिष, छाग प्रस्ति प्रति-पासन करनेवासे गड़ी कहसाते हैं। कुनेत श्रीर द्या लोगोंका ही यहां प्राधान्य है। इस समय-भी शिवराज नामक स्थानमें स्त्रियोंके मध्य बहुविवाहकी प्रया दृष्ट होती है। कई भाई मिलके बहुतसी स्त्रियों-से विवाह कर लेते है। वह सब स्त्रियां उनकी साधा-रण सम्पत्ति समभी जाती हैं। इज़्राज्यके कुछ दूसरे

स्थानमिं उक्त प्रथा प्रधिक प्रचित नहीं। वहां स्तियां प्रधिक परिश्रमी होतों पौर चित्रमें जाने कर्म करती है। बर्भवर जानेके समय वह प्रपने प्रपने शिश सन्तानको किसी न किसी हडाके पास छोड जाती हैं। सुवास्त् (नहीं) प्रश्वति खानींकी स्विषकार्यके लिये जाते समय युवितयां घपने घपने सन्तान घापाद-मस्तक कम्बल्से लपेट फरनेके पास ऐसे भावसे खाल देती, कि चनके मस्तक पर सइन ही पानीकी वृंद टंपका करते हैं। खीगोंको विधास है कि ग्रेंगवकाल उस भावमें रखनेसे वह भविष्यत्में प्रधिक परिश्रमी, वीर्यवान तथा वलवान निकलते भीर घटरामय प्रस्ति सक्तल प्रकार राग नहीं लगते। साधारणतः डाइनका बडा भय रहता है। किसीकी पीडा पडने चयवा गोमेवादि धकस्मात मर्रनेसे सब स्रोग **डाइन** षर्धात् सन्दिग्ध ब्रहा स्त्रीको पक्तडके विशेष कष्ट देते है। पूर्वकाल उक्त हदा स्त्रीको सीग मिल जुसके जला डासते थे। प्राजक्त हटिश राजलमें वैसा स्टर्शस क्यंवद्वार किया जा नहीं सकता। फिर डाइन समभी जानेवाकी हवा स्त्री समाजच्युत करके देशसे निकाल दी जाती है। उससे अभागिनी श्रीघ्र ही सत्य्वी सुखरी पतित होती है। क्वनित् भीर कांगड़ा देखी।

कुकू क (सं• पु०) मनुसंहिताके एक विख्यात टीका-कार। वह वारेन्द्र ये पीके नन्दनावासीयामी दिवाकर भट्टके पुत्र थीर वारेन्द्र-समाजर्म परिवर्त-मर्यादा प्रतिष्ठाता हृदयनाचार्य भादुड़ीके समसामयिक थे। फुल्ल (वै० क्ली॰) १ कोमहीनता, गंजायन।

> ''वातिक्रणो चातिक्रलं चातिकोमशंच।'' ( ग्रक्तयनु: २०।२२ ) 'वितिक्रलं' जोमरिक्तम्।' ( मझीधर )

(ति॰) २ लोसहीनतायुक्त, गम्हा।
कुल्वक (र्सं॰ क्री॰) जिल्लासल, जीसका सैला।
कुल्वक (र्सं॰ पु॰) पुरवा, सिकीरा इरवा, मुक्कड़।
कुल्हाड़ा (हिं॰ पु॰) कुठार, लोहेका एक मीजार।
उससे लकड़ी काटी भीर चीरी जाती है। कुटहाड़ा
१२।१४ मङ्गुल लखा भीर ४।६ मङ्गुल चीड़ा होता
है। उसमें दो सिरे रहते हैं। जपरी सिरा ३'४ मङ्गुल
सीटा होता है। उसमें एक लखा गोल हेट भारपार

जाता है। उसी केदमें सकड़ी का बेंट डासते हैं। कुल्हाड़ेका दूसरा सिरा पतला श्रीर धारटार रहता है। कुल्हाड़ी ( हिं• स्त्री॰ ) १ चुद्र कुठार, क्रोटा कुल्हाड़ा, टांगी। २ वस्ला। बुब्हिया ( हि॰ स्त्री॰ ) कोटा बुब्हु । कुल्झ ( डिं॰ पु॰ ) कुलूत, कुलू, कांगड़ेके पासका एक देश । सम्दिखी। कुव (सं०क्तो॰) कुं भूमि वाति गच्छति तत्र जन्म-यचणादित्यर्थः, क्रा-व-क। १ उत्पन्न, कमन। २ वारिज पुष्प मात्र, पानीका कोई फन। क्षुवकालुका (सं० स्त्रो०) क्षुविसव कायति प्रकाशते, क्षव-के-कः। घोली शाक, एक सबकी। कुवङ्ग (सं० स्तो०) कु ईषत वङ्गमिव गुणसाहस्या दित्यर्थ: उपमितस्। श्रीषकः सीसा। कुवच: (सं० क्ली॰) क्रुत्सितं वची वाक्यम्, क्रुगतिस॰। १ कुलित वाका, निन्दा, बुरी बात, गासीगसीज। (ति०) कुलियतं वचोऽस्य, बहुत्री । २ निन्दक, वुरी बात कहने या दूसरेकी बुराई करनेवाला। कुवन ( सं० पु॰ ) पद्मयोनि, ब्रह्मा । क्षवच्चक (सं० क्षी०) क्षत्मितं वर्चं होरकमिव कायति प्रकाश्रते, कुःवचःकैं-कः। वैकान्त सणि, एक तरस्की क्षवद (सं० क्षी॰ ) कृत्सितं वदं वाक्यम्, क वद् भच्। १ क् क्षित वाक्य, निन्दा, बुरी बात, बुराई । (वि०) क्लित वदं वाकामस्य, बहुत्री०। २ निन्दाकारी, बुराई करनेवाला। क्वस-(सं० पु०) की पृथियां दमति वर्षतिजस मित्यर्थः, कु-वम्-पच्। १ स्यं, स्रज। "कुच" कुचम्र कुवमः कुवमः कम्मपो दिजः।" (महामारत,प्रमुणासन, ८३ प॰) (ब्रि॰) क्त्सित वसित। २ निन्दित वसनकारक। क्वर (सं॰ पु॰) कृत्सितं द्वणाति रुद्धाति रसमित्यर्थे। क्र- ह- प्रया सहोरप्। या श श श्र श तुवरस्स, करें सापन। (ब्रि०) २ कृषायरस्युत्त, कसैना। कुवर्ष (सं० पु॰) कृत्सिती वर्षी हृष्टिः, क् हृषः प्रच्।

मनस्र वर्षण, मत्यन्त दृष्टि, वडी बारिश।

'भारीवर्षन खिनाय नवीम रवनानिनः।
दोना वर्मपरियाना कुनर्वोपस्ता इत ॥'' (रामायण ६। न्दार्थ)
कुनव (सं० पु०) को वसते, कुनवस् पचादित्वादच्।
१ वदरीष्ठक, वेरका पेड़, वेरी। (क्ली०) २ वदरीफल,
वेर। ३ सक्रफल, करफली। ४ उत्प्रस्त, कीका।

े बेर। ३ सुक्तफल, इरफली। ४ उत्पन्न, कोका। ५ पद्म। ६ जल, पानी। ७ सर्पोदर, सांपका पेट। ८ इस्तुबदर, बडाबेर।

कुवलको (सं० पु०) शक्कको द्वच, सलर्दका पेड़ । कुवलकुण (सं० पु०) कुवलामां पाकः, कुवल-पौस्ला-दित्वात् कुणप्। तस्र पाकमृत्वे पौत्वादिकणोदित्यः कुणवजाऽषो । ण १ । २ । २४ । को कि पालकाल्, बेरका मीसम ।

कुवलप्रस्थ (सं° पु॰) नगर विशेष, एक श्रष्टरः कुवल शब्द कर्कादिगणान्सगैत प्टीनेचे छदात्त स्वर नहीं जगता। (गराराष्ट्र)

कुवलय (सं० ली॰) की: पृथिया वलयमिव तस्था शोभोत्पादकलात्, उपमितस्। १ उत्पन्त, कोका, बघोता। २ नोलोत्पन्त, नीलो कोई। ३ श्वेतपञ्च, सफेद कंवल। ४ नोलपञ्च, नीला कंवल। ५ श्वेतलुम्द, सफेद बघोला।

''क्योति से खावलिय गलित यस वर्ष' भवानी । पुत्र प्रेसा कुवलयदसमापि कवीं करोति।" ( मैघटूत, ४६)

को: पृथिव्या वस्त्रयम्, ६-तत्। ६ भूमण्डसः। "योवा षर्यं दीप. जुवस्त्रयकमस्त्रीयामान्तरकीयः।" (भागवत, धारा६५)

( पु०) ७ कुवलयाख, राजाके घोडेका नाम। ८ प्रसुर भेट।

.कुवलयपुर ( सं॰ क्लो॰ ) नगरविशेष, एक शहर। कुवलयादित्य ( सं॰ पु॰ ) नृपतिविशेष, एक राजा।

कुदसयामन्द (सं० पु०)कुवलयं भूमण्डनं चानन्दयित, कुदसय-चा-मन्द-मच्।१ मनद्वार ग्रन्यविभेष। वड चन्द्रासोकके टीका रूपसे सिखा गया है। २ कुमुदका चानन्दनमक चन्द्र, चांद।

कुवलयायी ह (सं० पु॰) कुवलयमायी हं भूषणं यस्य। १ काश्मीरके कोई राजा। छनका स्रपर नाम कुवलया दित्य था। वह सजितादित्यके पीछे काश्मीरके सिंहा-सन पर बैठे। राज्ञी कमलादेवीके गर्भे से सन्होंने जन्म लिया था। उनके राजलका बहुतमा समय भातावीं के साथ युद विश्वहमें भतीत हुवा। पीछे किसी कारण से उनको वेराग्य भा गया था। इसीसे उन्होंने राज्य परि त्याग करके प्रच-प्रसवण नामक वनको गमन किया। भूपतिके वन जाने पर सस्त्रीक मन्त्रिवर मिल्र भारी वितस्ताके जलमें हूव प्राण छोड़ा। क्यों कि उनका वाक्य भीर कार्य ही भूपतिके वनगमनका प्रधान कारण था।

२ देखिविभेष । उक्त देख प्रस्तीका रूप धारण कर-के क्षणा भीर वसरामकी विनाम-कामनासे कंसकी दारदेश पर उपस्थित रहा। कंसास्यमें प्रवेश करती समय द्वारदेश पर क्षवस्त्रयापीडने क्रण्यकी आक्रमण किया था। किन्तु क्षणाने उसे मार डाला।

(ছ(বি'হা⊏খুমা৹)

कुवनयावसी ( स'० स्ती०) त्रीक पह देशाधिप प्रादित्यप्रमकी मिंद्यी। वह डाकिनीसिंद रहीं। पित भी
उनके उपदेशसे डाकिनीमन्त्रमें दीचित हुवे। एकदा
रानीने फलभूति नामक किसी ब्राष्ट्रणको भीजन करना
चाहा था। फिर उनके श्रादेशसे एक घातक रम्धनप्रालामें उपस्थित रहा। उसे पाद्या थी—जो व्यक्ति
रम्धनशालामें प्राये, वह जीता लीटने न पाये। महाराजने कलना करके फलभूतिको पाकरहमें जानिकै
लिये प्रतुमति की। दैवक्रमसे फलस्तिके परिवर्तमें
राजकुमार वहां जाने उपस्थित हुवे। घातकने उनकी
वध किया था। इसी प्रकार राजकुमारको पितामाताने
खा डाला। पीछे फलभूतिके सुखसे समस्त विवरण
सुनके राजाने स्टह परित्याग किया था। रानी कुवल्यावक्षी भी पित चौर पुत्रके शोकसे हुताश्रममें जल मरीं।

ँ ( कथासरित्सागर )

कुवलयाम्ब (सं• पु०) १ त्रपतिविधेव, कोई राजा। उनका चयर नास धुन्धुसार था। (भागवत, ८।६।१८)

२ यक्तजित् राजाके प्रवा । छन्दें प्रतिष्वज भी कहते थे। किसी दिन एक तपकी कोई प्रख की राजसभामें छपस्थित दुवे शीर कहने की—"महाराज। कोई दानव पश्चका रूप धारण करके प्रतिदिन यज्ञ भङ्ग करने की चेष्टा करता है। इसने छसके व्यवहारसे प्रत्यन्त

दु:खित हो ईखरकी श्राराधना की थी। धीक्रे शकस्त्रात एक दिन पाकाशमण्डलसे यह पख पतित इवा भीर इसने इस दैववाणीको सुना-'वीरश्रेष्ठ राजपुत्र इसतरङ् को प्रारोष्टण करके प्रनागास दैलासंद्रार कर सकेंग्रे। इस प्रथिवी सर्डिल पर कडीं गति प्रतिष्ठत न होनेसे यह घोटक क्षवलयाख कहाता है। अनन्तर ऋतुध्वल पिताके पादेशसे घोटक पर चढके सुनिके पाञ्चसको गरी। ( अवलय नामक चार मिलनेसे ही ऋत्ध्वज्ञका नाम जुवस्याख पडा था ) यथासमय यज्जविञ्चनारी टानव बराहका रूप धारण करके उक्त ग्रायममें छप-स्थित इवा था। राजक्रमारने उसको सच्छ भरके वाण निचेप किया। दानव वाणाचातसे वहत घवडाके भागा या। राजक्रमार भी अप्रतिहत गतिने अख पर चढके उसके पद्मात धावित हुवे। छन्होंने दानवके प्रतुसरणमें प्रशे प्रवेश करके गन्धवराज विश्वावसुकी कन्या मदा-लसको विवाद किया था। पातालपुरीमें गन्धर्व-्रक्तमारीके सुखसे उन्होंने सुना—जो दानव पश्रुक्प धारण करके यन्नमें विम्न डासता हा, वह राजक्रमारके वाणा-घातसे मर गया। राजपुत्र मदाससाको सेकर घर - पाये। दिन दिन मदालमा उनको प्राप्ते भी प्रियतमा शोने सगीं। पातासकेतके स्नाता तासकेतने स्नावहरूता-की अनिष्ट कामनासे सुनिवेश धारण करके राजधानी बद्दवर्ती यमुनातट पर एक चात्रममें कपट तपस्या-की श्रारका किया। राजक्रमार क्रवलय नामक घोटक पर श्रारोष्ट्रण करते दैवक्रमसे एक कपट संन्यासीके माम्रम पहुंचे थे। स'न्यासी वेशधारी तालकेत्ने राज-प्रवको कहा-"विदिशाप श्रनुग्रह पूर्वक श्रपना शिरो-भवण इसे प्रदान करते. तो इसारे बड्ड दिनके परिश्रम-में फार सगते।" ऋतुध्वजने उसे भिरोभूषण् दे हाला। डानवने शिरोभुषण लेके श्रीर राजपुत्रको श्रात्रमरचाः कां भार देके गंसन किया था। वह सुद्धतेमध्य राजः प्रासादमें उपस्थित होके कहने लगा-"राजपुतने इष्ट दानवके युद्धमें प्राणपरित्याग किया भीर सत्युधे पहली पपना शिरीभवण इसकी दे दिया है। इस भिन्नत है। इमें शिरोभूषणसे कोई प्रयोजन नहीं।" फिर शिरीभूषणको वहीं रखके दानवने प्रस्थान किया।

पतिप्राचा सदालसाने पतिका निधन सनके शोक-में प्राण कीड़ा। पीके जनकयाखने भवनमें नाकर देखा कि प्राणाधिका प्रियतमाने छन्हें परित्याग किया था। डकोंने प्रतिचा की—"इस अब टारपरिग्रह न करेंगे जिससे जन्मान्तरमें गन्धवं कुमारीको जाम कर सकें 🏅 राजपुत्रने ऐसा दी स्थिर करके संसारधर्म प्राय: कोड दिया। दैवक्रमसे नागराज अखतरके प्रवृह्यसे उनकी वन्स्तावदी घी। श्रम्बतर प्रतीने सुखसे राजप्रवना विवरण सुनवे एक मनसे सरखताकी श्राराधना करने सरी। सरस्ततीके प्रसादसे उन्होंने श्रहितीय सङ्गत-विद्याका प्रभ्यास किया या। नागराजने तटनन्तर मङ्गीतद्वारा महादेवकी उपासना की। महादेवके चन्तष्ट हो वर देनेको उपस्थित होने पर उन्होंने कहा या-"प्रभी ! इस की यही प्रार्थनाय है कि कवनग्रास राजकुमारकी प्राचीपमा गन्धवैक्रमारी हमारे कत्या रूपमें जनायहण करें।" महादेव वोली—"याड करके खर्य ही मध्यम पिण्ड भच्चण कीजिये। पनन्तर तस्त्रारी मध्यम फणारे वही गन्धवैक्षमारी मदालसा बहि-गंत होंगी।" नागराजने शिवने अहतेसे वही किया या। फिर छनकी फणासे मदालसा निकल पडीं। नाग-राजने मदालसाको कियाके मन्तः प्रसे रखा था। धनन्तर उनके प्रादेशसे पातास पद्भंचने पर चिर विर्द्धियो मदाससारे क्षवस्याख मिन गर्थ।

( नाकंख्डे बगुराब, २०-२३ घ: )

इ कोई प्रख या घोड़ा। सुनियों व यह निष्ठकारों पातानके तुकी विनाम करनेके लिये स्थेदेवने पाकाय-से उसे भूतन पर पर्पण किया या। जुवनय (भूमण्डन) में किसी स्थान पर गति प्रतिष्ठत न ष्टोनेसे उसका नाम जुवनयाख पड़ा था

> "भयात्तः सक्तं स्मेर्कं ज्यं तुरगीषमः । समर्थः क्रानुसके च तवायं प्रतिपदितः ॥ ४८ ॥ यतो सूवलयं सर्वं मयात्ते द्वां चरिष्यति । चतः कुवलयो नावा खाति लीने प्रथप्टित ॥ ५१"

> > ( मार्क खेयपुराय, २० प्रध्याय )

कुवसयासीय (सं० स्ती०) कुवसयाख-कः । कुवसयाख नृपसम्बन्धीय गस्प, कुवसयाख राजाकी कहानी । कुवस्यित (सं॰ क्षि॰) कुवस्यानि सम्बातान्यस्य, कुवल-तारकादित्वादिमच्। तदस यद्यातं वारकादिमा इतन्। पा। १८ । इत्वलयपूर्वे स्थान, कोकासे भरी हुई अगह, जहां बहुतसे बघोले खिलें।

"पुरमविश्रदयोध्यां मैथिली दर्शनीनां कुदलयितगनाचां लीयनैरङ्गमानास्।" (रष्ट्रव म, ११।८३)

कुवस्यिनी (सं॰ स्त्री॰) कुवस्याना सङ्घः, कुवस्य-द्रनि स्त्रियां कीप्। उत्पत्तिनी, कोने या वघोलेकी वहु तायत।

क्षवनयेश (सं॰ पु॰) क्षवनयस्य भूमग्डनस्य ईशः पतिः, ६ तत्। प्रथिवीपति, राजा, वादशाह । क्षवजा ( म' ॰ स्त्री ॰ ) मुताविश्रेष, एक मोतो ।

क्षवनाध्व (( सं ० पु॰ ) क्षवनयात्रव, धुन्धुमार राजाका नामान्तर । (महाभारत, वनपर्व )

कुवनी ( सं॰ स्त्री॰ ) कुवन स्त्रियां गौरादिलात् ङोष् । को लिहच, वेरी, वेरका पेड।

कुवलीयय ( सं० पु० ) कुवली चत्यली यीती, कुवली-घी-प्राप्त् श्रतुक् समा० । क्षवत्रय पर सोनेवाले विच्या ।

क्षवां ( हिं॰ पु० ) क्रूप, चाह, कुषां।

कुवांट ( हिं॰ पु• ) जङ्गसी गुसाब।

क्षवाक्य (सं॰ क्ली॰) क्रुब्सितं वाक्यम्, कुगतिसमा॰। कुत्सित कथा, निन्दा, चितिकर वाक्य, बुरी बात, गासी-गसीन।

कुत्राच् (संक्क्षीक्) कुलियतं वाक् वाक्यम्। कुलियत वाका, बुरी बात।

"संसारित सर्गमिद: क्षवागिष न् ।" ( भागवत, ४।३११५ )

कुवाच्य ( रं० त्रि० ) १ कषा न जाने योग्य, जो कदने बायक न हो, गन्दा। (क्लो॰) २ दुवेचन, बुरी बात। क्तवाट ( चं॰ पु॰ ) कुल्सितमग्रुमं चौरप्रवेगादिकं वटति निवारयति, क्र-वट-घण्। कवाट, कपाट, द्वार, किवाड़, ट्रवाजा ।

कुवाय ( हिं० पु० ) धनुष, कमान ।

क्तवाद ( सं• वि• ) कुलितं वदति, कु-वद्-प्रण्। १ पर-दीषक्यनशील, दूसरेके ऐव कडनेवाला। (पु०) २ परी-वाद, कुत्सितवाका, बदकलामी, बुरी बात।

क्कवार (डि॰ पु॰) श्राधिन मास, श्रासीलका सहीना। Vol V. 48

क्षवारी ( र्षं० वि• ) पाछिन-सम्बन्धीय, क्षवारवासा। क्षवासना ( सं॰ स्त्री॰ ) कुर्तासत स्राभिप्राय, बुरी खाडिय। कुवाइल (सं• पु॰) कुत्सितं वहति, कु-वइ-डलम् बाइनकात् साधुः । ऋमेसक, उष्ट्र, फाँट । कुविक (सं०पु०) जनपद विशेष, एक वस्ती। क्षुविचार (सं॰ ब्रि॰) मन्द्र विचारयुक्त, वुरेखयासवासा । कुविड ( सं॰ क्ली॰ ) विडम्रवण, एक नमक। कुवित् (वै॰ प्रष्यः ) १ बहुवार, कई मरतवा बार दार। "'क्वविद्री अग्निरुचयस्य वीरसत्।" ( चटक् १। १४३। 🕻 ) 'क्रबित् बहुवारं' ( सायच )

२ घन्य घन्य । वाष्ट्र वाष्ट्र । क्या खूव । कुवित्स (वै॰ पु॰ ) किसी व्यक्तिका नाम।

कंसेरा।

"क्वितिसस्य प्रक्रितन गोमन्तं दस्युष्टागमत्।" (ऋक् 📢 ४५। ५८) 'कुविद वड्डम: खित हिनसीति कुवित्सी नाम कसित्।' (सायण) कुविन्द (सं॰पु०) कुषक्रोधे-किन्दच्वा वकारोऽन्या-देश:। (क्रपेशंवरः। एष् ४। ५६) तन्तुवाय, जुलाहा, कीरी। कुविन्दक । (सं० पु॰) कुविन्द स्वार्धे कन्। वंसकार,

कुविर्द्धा(सं॰ पु॰-ली॰) कुत्सित विस्वम्, कुगतिसमा०। १ निन्दित मण्डल, नभीन्।

क्षविवाह ( सं॰ पु॰ ) क्षत्सिनो विवाहः, क्षगतिसः। प्रधास्त्रीय विवाह, बुरी शादो।

"क्वविवाहै: क्रियाखीपैवें दामध्ययनेम च । क्तलान्यकुलतां यान्ति ब्रह्मणातिक्रमिय च॥ (सन् ३।६३) 'कविवाहैरासुरादिविवाहै:।, ( वृज्ञक ३५६)

क्वीपा (सं स्त्री • ) कृत्सितानां नीचनातोयानां

वीषा। चण्डासकी वीषा। कुवीरा (सं० स्त्री०)एक नदी, कोई दरयाः। वृद्धत्ति ( पं॰ स्त्री॰ ) कृत्सिता इतिः, कृगतिसं॰। १ निन्दित पाचरण, कुत्सित जीविका, कुव्यवद्वार, बुरी चान, खराव पेशा, बुरा बरताव! (किं) २ क्षष्ट्रतियुक्तः, बुरे चासचलन या पेश्रेवाला। कुष्टत्तिकत् (सं १ पु॰) कुष्टत्ति फलग्रहणकाले कारह-काघातरूपं निन्दिताचरणं करोति, क्व-क्विप् तुगागमञ्जा १ पूर्तिका, करच्च मेद, कंटीचा करींदा। (वि॰) २ निन्दित चेष्टाकारक, बुरी चरकत करनेवासा।

कुवैचा (स'• स्त्री॰) ईषत्, विणन्ति गच्छन्ति सस्याः यत्र, जुःवेण-अप् स्त्रियां टाप्। नदीविशेष, कीई दरया। २ सस्याधानी, सक्कीकी टांकरी।

कुवेगी (सं० स्त्री) कुईष्रत् वेणन्ते गच्छन्ति मत्सा प्रस्मिन्, कु-वेण-इन्। १ मन्स्याधानिका, मक्तीकी टोकरी । २ सिंहलाधीखरी कीई यश्चिगी। उनके साथ निर्वासित राट्कुसार विजयका तिवाह हवा था। (महावंश) विजय भीर सिंहल देखी।

कुवेर (सं•पु॰) चन्छेखर्ये कुम्बित घाच्छादयित, कुवि षाच्छादने एरक् नकोपस्र। कुलेपं तोषरा उपरादश यहा कुल्सितं वेरं घरीरं यस्य, वहुन्नी०। १ यश्चाधिपति इन्द्रवासे नवनिधिके भग्छारी श्रीर महादेवके मित्र।

- ''कुसाशं किति शब्दोऽशं शरीरं वेरमुखते । कुवेर: कुशरीरलात् नामा तेने व सोऽहित: ॥" (मार्कं खेयपुराण)

कुविरका संस्तत पर्याय—प्रस्वक्षस्य, यचराट,
गुद्धकेखर मनुष्यधर्मा, धनद, यचराज, धनाधिव,
किन्नरेश, वेश्ववण, पोसस्य, नरवाइन, यच, एकपिङ्ग,
ऐलविक्त, श्रीद, पुष्यजनेखर, इर्थंच भीर अलकाधिव
है। इत्तर देखो। २ वर्तमान भवसपिँगोके १८ वें भईत्की
कोई उपासक। ३ देवराष्ट्र नामक कोई राजकुमार।
४ कादस्वरी-रचयिता वाणभट्टके प्रवितामह (परदादा)।
५ तुन्नष्टच, शहतूतका पेड़। (वि०) ६ विकट,
भक्षत, श्रस्ताभाविक, श्रनोखा, निरासा। ७ मन्द,
भन्नस, धीमा, सुन्ता।

कुविरका (सं० पु॰) जुविर खार्थे कन्।१ जुविर।२ तुन इन्ह, शहतूनका पेड।.

कुवेरनलिनी (सं्स्ती०) एक तीर्थ।

कुवेरबास्थव (सं॰ पु॰) कुवेरस्य बास्थवो मित्रः, ६-तत्। शिव। कुवेरके संखा दोनेसे मद्दादेवका एक नाम कुवेरवास्थव भी है।

कुविरवन ( सं॰ ली॰ ) कुविरस्य वनम्, ६-तत्। कुविरका अधिष्ठित वन ।

क्कुविरवक्कभ (सं॰ पु॰) कुविरी वक्कभः प्रियोऽस्य, बहुकी॰। वैश्यभेद, एक बनिया।

कुविराची (सं क्ली ) कुविरस्याचीव पिङ्गलवर्णे पुष्प

र जताकर का, वेसदार करोंदा। इ सितपाट सिका, समेद पाड़री। ४ पेटिका, रसभरीका पेड। कुवराचस (सं• पु॰) कैंसास पर्वतका नामान्तर। कुवरादि, जन्दाचन रखी। कुवरादि, जन्दाचन रखी। कुवरादि, जन्दाचन रखी। कुवरादि, कुवराचन रखी। कुवस्य, सास कोंदें। कुडेच (सं• पु॰) कुक्तिती वैद्याः, कुगतिस•। कुलित वैद्याः, खराव हकीम या डाक्टर। कुन्न (सं• क्री॰) प्ररस्थ, वन लङ्ग्ल,। कुग (सं• क्री॰) प्ररस्थ, वन लङ्ग्ल,। कुग (सं• पु॰) कुं णापं स्थति विनाधयित, कुगोड़ि यहा की भूमी भिते वायुमावनिमतः सनित्थर्थः कुग्भीकाः। १ स्वनामस्थान तथ्य विभिन्न, एक वास। (Poacynosuroides) उसका संस्कृत पर्याय—कुन्न, दर्भ, पवित्र, याज्ञिक, इन्ह्याभी, भीर यज्ञभूषण है। समस्त

वैदिक कर्में कुथ सगता है। वह वैदिक क्रियाकसाप-

का एक प्रधान शक्त है। भागवतमें उसकी उत्पत्तिके

सम्बन्ध पर इस प्रकार लिखा है—यज्ञके प्रपना श्रारीर

फटकारने पर कितने हो स्रोम वर्हिषतोप्रदीमें गिरे

घे। उन्हों से कुग उत्पन्न हुवे। ऋषियोंने उन्हीं कुशींसे

यज्ञ करके यज्ञ विञ्चकारियों को विनाध कर डाह्या।

मस्याः, कुवर-म्राच-कीष्। १ पाटना हच, पाडरी।

"विष्टें यती नाम पुरी सर्वं सम्यत् समन्तिता। न्यपतन् यव रीमाचि यज्ञखाद्ध' विधुन्ततः॥ २०॥ कुशाः काशस्त्रव वासन शत्रद्धरित वर्षसः। न्यवयोः यैः परामाव्य यज्ञज्ञान् यज्ञमीकिरे॥ २०॥" (सागवत ३। २३ ६०)

"विषश्चाय हरिताः प्रथाः विषयाः वसाहिताः । गोनवं मातार क्षणाः वकृष्टिताः वस्तवकाः ॥" ( नद्यपुराव ) यज्ञादि कर्ममें श्रमशुक्तः हरिहण्डे, सक्तकेश, पुष्ट, दोषरहित, गोकणे परिसित भीर मूलयुक्त क्षण प्रशस्त होते है। कुशको एक बार साक्ष हेदन करना उचित है।

> ''चिती दर्मा: पांच दर्भा ये दर्भा यक्तभूमिषुः स्वरणासनपिक्षेषु षड् दर्भान् परिवर्णयेत्॥'' ( हारीत )

चितास्थान जात, पयजात घोर यन्नभूमि जात क्षुम परित्याम करना चाहियी। उनसे घास्तरण, श्रासन श्रीर विगडदान करना श्रतुचित है। ''हते', कृते च विष्मूत्रे त्यागले वां विधीयते। कौवी मध्ये च ये दर्भा क्षान्ते च ये हताः। पवितांचान् विज्ञानीयात् यथा कायस्वया सुत्राः॥''

( इन्दोगपरिश्रिष्ट )

कुय धारण करके सस्त किंवा सूत्र परित्याग करने से वह पपित्र हो जाता है। किन्तु नीवीके मध्य वा यज्ञसूत्रमें रख खेनेसे कुश घश्रद नहीं होता, शरीरकी स्माति पविच रहता है। दिवसके द्वितीय यामाधेमें कुशसंग्रह करना पड़ता है—

"विमित् पुषक्कणादीना दितीय: परिकीति त: र' ( दच )

यमने भी कहा है-

''समूलन्तु भवेद दर्भे' विदृषां त्राह्वकर्मेषि। मूर्त्वन खोकान् जयति शकस्य सुमहात्मनः॥" (यम)

पित्रगणके आदकार्यमें सूनयुक्त कुश्र-लेगा चाहिये। यह उक्त कुश्रसूल द्वारा इन्द्रलोक जय किया करते है।

कुश ग्रहण करनेका सन्त् यह है—

"विरिधिना सधीयन परमेष्टिनिसर्गन।

नुद सर्वाणि पापानि दभै ख सकरो भव॥" ( ग्रह )

क्रमके छेदनका नियम है---

''दिचयामिसुखिन्किन्दात् प्राचौनावीतिको दिनः। प्रेतिक्रिशर्यं पिदयं मसिचारार्घ मेव च ॥" (सरदान)

न्द्राम्मणको यज्ञोवनीत वासकच तन्तर्से सम्बत् 'कार दक्षिणसुखी होके प्रेतकार्य, पिळकार्य घीर घीस-वारके सिये कुथ तोडना चाहिये।

वरदातस्त्रके १म पटलमें विखा है—कि पुजा-कासको सर्वेदा हाथमें कुश रखना हित है। कारण -कुश हाथमें नरहनेंसे पूजा विफत हो जाती है। यज्ञादि कार्यमें कुशका विस्तर विभिन्न प्रकार व्यवहार है। दमें देखे। हतायुषने घपने- ब्राह्मणसर्वेस्त्रमें समवा कियों को कशस्त्रभें करनेका निषेध किया है।

भाषपकाशक सतमें साधारण कुश्मे विभिन्न प्रकार
हूसरा कुश्म भी होता है। उनका संस्कृत-पर्याय—दीर्घ
पत्र चौर चुरपत्र है। माधारण कुश्म चौर दीहपत्र
समयविध दर्भ सिद्धेष्ठच चौर शैस्त्रगुणविधिष्ठ है।
उसके मूलके मूलकच्छ श्रस्तरों, खण्या, विस्त भीर
श्रदर रोगको साम पहुंचता है।

क्य कांसके समान छण है। उसके प्रवक्ता एक

भग्रमाग स्ट्रा, तीन्या भीर कठिन रहता है। कृशकी रज्जु जन्नानेकी सकड़ी स्पेटने भीर सुवा बांधने वगैरक्षके काममें सगती है।

२ रामचन्द्रके च्येष्ठप्रतः। उन्होंने सीताके गर्भसे जबा जिया और मद्रियं वाल्मी किसे निकट ग्रस्तिव्या प्रस्ति गिचा करके प्रदितीय वीरकी भाति विभुवनमें यथी लाभ किया था। युदके की यन्त्रेम खर्य रामचन्द्रको भी उनसे पराजित होना पडा। कुमने रामचन्द्रकी सभामें रामायणगान किया था। उन्होंने रामचन्द्रकी प्रतिष्ठित कुमावती नगरीमें प्रपनी राजधानी स्थापन की। (रामायण) उनके कुमावती परित्याग करके प्रयोध्या जानेको कथा रहुवं यमें वर्णित दुई है। कुमके प्रवक्षा नाम प्रतिथि था।

इ क्यनिर्मित एकप्रकार रज्जु, क्षुयकी रखी।

8 वसु उपरिचरके किसी प्रवक्ता नाम। ५ वशाकि

पीत्र। वह बलाकाखके प्रव चौर क्यांख तथा क्यांनाभके पिता थे। ६ सुहोत्तके किसी प्रवका नाम।

5 विदर्भराकके किसी प्रवक्ता नाम। ८ पुक्रववंशीय

वासके प्रव चौर भानुके पिता (च्छादिख्ख राहराहरा)

८ काम्बीरराज कवके किसी प्रवक्ता नाम। १० ससंहोपके मध्य प्रतस्मुद्रविष्टित कीई होप। (भागका

११११२)(व्रि०) कुत्सिते अनाचरणीये कर्मणि ग्रेते

तिष्ठति, कुंगी-कः। १८ पापिष्ठ, पापी। १५ मत्ता,

सतवाला। (क्षी०) १६ जल, पानी। १७ सर्पोदर,

-सांपका पेट।

कुयकख्डिका ( सं॰स्को॰ ) कुग्रै: कख्डिकेव। एक वैदिक संस्कार। डगब्बिका देखी।

कुशकाश (सं• क्षी•) कुशस्य काशस्य द्धपवाचकत्वात् समाश्रारद्वन्दः! विभाग अवस्यव्यचान्यस्यंतनपश्यक्रमद्वरद्वर्याः परावरोत्तरायाम् पा २ । अ । १२ । कुश श्रीर काश ।

"क्ष्यकाया विराजने बटवः समगा द्वा" (विचप्रराय) कुगकेतु (सं०पु०) १ ब्रह्मा। २ कुग्रध्वेज राजा। कुग्रकीर (सं०क्षी०) कुग्रनिर्मितं चीरम्, मध्यपट-कोषी०। कुग्रनिर्मित वस्त्र, चासका कपड़ा। कुग्रकीरा (सं०स्ती०) कुग्र-चीर स्त्रियां टाप्। एक कदी। (मास्त) कुश्रज (सं॰ पु॰) जनपद्विश्रेष, एक वसती।
कुश्रह (सं॰ पु॰) जनपद्विश्रेष, एक वसती।(भारव)
कुश्रिक्ता (सं॰ स्त्री॰) कुश्रं डीयते प्राप्नोति, कुशं-डीङ्-किए किपो कीपः श्रतुक्। वरश्रक्षण ६,२,६०। कुण्ड श्रयवा स्थण्डिसमें विधि श्रतुसार श्रीनस्थापनके श्रतुष्ठानको क्रिया।

हिन्दुस्थानी पिष्डित उसे कुशकाण्डिका कहते है। उनकी पहतिमें भी ''कुशकाण्डिका" ही विखा है। किन्तु भवदेवने स्वक्षत पहतिमें कुशण्डिका शब्द विखा है—

<sup>6</sup>'तत सर्वेषामाइतियुक्तकर्थेषा कुश्चष्टिका संख्वतिग्रिसाध्यलात् कुश्चष्टिको न प्रथमनिभिधेयते। "इति सकर्मेसाधारणी कुशस्टिका सनाप्ता।

क्षप्रिक का वेदोक्त क्रिया है। वह वेदों के प्रनुसार विभक्त भी हुई: है। सामवेदकी क्षप्रियङ्का इस प्रकार है—

१ हाय जंबी, १ हाय सबी श्रीर १ हाय चीही वेदी निर्माण करके उसके उत्पर क्रियां करना पदनी है। एक वेदिका नास स्वरिङ्च है। यहोक वैदिनिर्माण करके भन्नी भांति परिष्कार करते है. निससी शकरा (कंकर), श्रङ्गार (कीयला), केश श्रीर तुष प्रश्रुति किसी प्रकारका श्रुपवित्र द्रश्र उस पर रप्टन जावे। सर्व्डप श्रीर वेटिको श्रक्के प्रकारसे गोमय द्वारा लेपन करना चार्श्वि। श्रीमकर्ता नित्य कार्य समापन करके पूर्वभुखी हो कुशासनपर उपवेशन करते भीर स्थण्डिलकी उत्तर दिक् क्रुय तथा पुष्पके साथ एक जसपाव रखते हैं। तदनन्तर होसकर्ताको भूमिमें दिचिय जान संसम्ब करके उत्तराय क्रायके जपर वासइस्तका प्रादेश उत्तानभावसे (चितकरके) रख दिचय इस्तकी पनामिका तथा प्रष्टुष्ठ दारा कुग यहण भीर यहीत ज्ञाके सुनद्वारा खण्डिनके दक्षिण प्रान्तमें १२ प्रज्ञु लिप्रमाण पूर्व मुखी एक रेखा प्रश्वित करके उसका ध्यान करना चाडिये। उक्त रेखा पीत-वर्णा और उसकी अधिष्ठाती देवता प्रथिवी रहती है। उस रेखाके मूलये २१ मङ्ग लिप्रमाण उत्तरमुखी दूसरी रेखा अधित करके एसको रक्षवर्णी चिन्ता करते है। इस रेखाको देवता चिन है।। प्रथम रेखासे उत्तर ७ यक्कृ लि टूर प्रारेशप्रमाण पूर्व मुखी तीसरी रेखा पक्कित करना चाकिये। उसकी प्रविष्ठाती देवता प्रजापति हैं। फिर उसकी रक्तवर्णा चिन्ता करते है। इस रेखासे ७ श्रक्कृ लि टूर उत्तरदिक् प्रारेशप्रमाण पूर्व मुखी चीथी रेखा प्रक्षित करके चिन्ता करना चाक्किये कि वह नोजवर्णा है श्रीर उसकी देवता इन्द्र हैं। इस रेखासे ७ श्रक्कृ लि टूर प्रश्नीत् २१ श्रक्कृ लि प्रमाण रेखाके उत्तर प्रथमागर्मे प्रारेश प्रमाण पूर्व मुखी पांचवीं रेखा खींचके उसे श्रक्कवर्णा चीर उसकी देवता चन्द्रको ध्यान करते हैं। तदनन्तर सकत्त रेखाका उत्तर (रेखा प्रक्षित करनेकी उत्तर्भाण्येष्ठा हिला प्रक्षित करनेकी उत्तर्भाण्येष्ठा श्रह्म श्रीर प्रमामिका प्रकृती हारा ग्रहण करके निश्व लिखित मन्त्रपाठपूर्व क ईशानकोण्येष्ठा हर निश्च करना चाहिये।

प्रजापितच्य विस्तर प्रक्रन्दोऽग्निर्देवता रेखास्त्करनिरसने विनियोगः। चौ निरसः परावसुः॥"

घनन्तर पूर्व स्थापित जलहारा समस्त रेखा प्रभ्युचण करते हैं। दिच्चण दिक् कांस्थपात्र किंवा नूतन घरावर्में स्थापित प्रान्निसे ज्वलन्त इन्धन (काड) प्रहण करके निम्नलिखित मन्त्र पट दिच्चण-पश्चिम कोणमें निर्र्हेष करना चाहिये—"प्रजापति स्विष्ट्युण् क्लोऽप्रिटेंबताप्रिषं कारे विनियोगः। यो क्रवादमप्ति प्रश्चिम दूरं यमराज्यं गच्छत् रिप्रवाद्यां" पोछि अग्नि प्रष्ट्य करके निम्नलिखित मन्त्र हारा दित्रीय रेखाके जपर उसको स्रोध समिसुखी करके सिनस्थापन करते हैं:—"में प्रश्चिं सम्त्र पटना पहनार वाम सस्ति एक्तोलन करके यस मन्त्र पटना पहना है—''सें द्विवायनित्रो जातवेदा देवेगी इन्धं वहतु प्रजानन्।"

मवदेवभद्रकृत पदितमें यह दृष्ट्य है कि प्रत्ये के वेदमसके पूर्व जबके स्विष, कृत्यः, देवता चीर कार्यके विनियोगका उत्ते छ करना चाहिये। किर चम्ने स्विष्ट्यमामीकि'" कहा सम्मिका नाम स्थिर कार्यके ध्यान चीर प्रावाहन करते हैं। पौछे "वित्रक्षमाने चम्ने मम्ब्रे पाद्यादि हारा सम्मिकी पूजा करके निम्नालिखित सन्द्र पद्या चाहिये—

"को सर्दतः पाष्प्रपादानः सर्वतोऽचिथिरोसुखः। विश्वदपी सङ्गानपिः प्रणीतः सर्व कर्मस् ॥"

भनन्तर प्रादेशप्रमाण एक छतात समिध् भन्तिमें विनासन्त भाइति प्रदान करके अध्यखापन करते है .पश्चामत् क्षमपत्रका प्रमाग समान करके दर्भमय ब्राह्म विर्माण करना पडता है। दभैसय ब्राह्मणकी किंवा वेदन्न सराचारी आह्मण इन वा उत्तरीय वस्त-को ब्रह्मको शांति कल्पना करना चाहिये। चनन्तर एक जन्मात ग्रहण करके श्रीनके उत्तरसे दक्षिणावत दिचण दिकको जा परितरि दूर पूर्वीभमुखी एक वारिधारा छोड़ उसके कपर प्रागय क्षय फैला पश्चिम-मुखी होने खड़े हार्व है। वामहस्तकी प्रनामिका शीर श्रृष्ठ द्वारा एक पास्तीर्ण कुश्रयत ग्रहण करके निस्न-निवित मन्त्र हारा दक्षिण-पश्चिम कीणमें निचिप करना चाहिये---"भी निरसः परावसः।" पीके दिचिय पद हारा वाम पाद अवष्टमा (विष्टन) करके उत्तरमुखी पास्तीप क्षय सकल जल दारा अभ्यंचण करते हैं। "बावसी: सदने सीद" इत्यादि मन्त्र पाठ करके कुशके छापर पूर्व मुखी करके दमेमय ब्राह्मच खापन करना चाडिये। ब्राह्मणके पचर्ने (यथोक्ष ब्राह्मण ब्रह्मरूपने कल्पित होने पर) ब्राह्मण "बीदानि" कडके प्रत्युत्तर करते भीर एसकी एत्तरमुख करके रखते हैं। ब्राह्मणके छपर क्षुग्र प्रदान करके जब दारा प्रभ्यूच्य पीर क्षुग्र एवं क्रुसमद्वारा ब्राह्मणकी पर्चना करना चाचिये। पीछे उसी पद्यको लौटके भासन पर पूर्वाभिसुखी हो उप-विश्वन करते कीर "भी दद' विष्विष्ठित वेधा निदधे पर । समृदमस पांतुका" (साम १।३।१३।८) सम्ल जयते हैं। बाष्ट्राणके पचमें उत्त मंत्र बाह्यणका ही पाळा है। प्रकृत कर्ममें चर्होम रहनेसे हसी समय चर्पाक करके उसको जपरसे घृत कोड पानकी उत्तरदिक् क्रियपर स्थापन करना पडता है।

दिश्व जातु भूमि संकान करके दाइना हाय जपर
रख इस्तद्रव्य घधोमुख करके निकामिखित मन्द्र पट
भूमि पर खापन करना चाहिये— "में दर' मूनेमंजानग्रह'
दर' भद्र' सुमहत्व' परास्पवान् वाध्यायेषा विन्दते धन्न।'
राजिको कर्म करने पर 'धन'' के खान पर 'वस्र'
पढ़ना पडता है। दिल्या हस्तमें कुग्रवाहण करके
प्रान्ति उत्तरिस दिल्यावर्तको ''मो' दर' सोममईते
जातनेदसे रणनिव सं महेना मनापवा।'' (साम राश्र राष्ट्र) इत्यादि
मन्द्र हारा दृष्ण योधन करके हैं शान क्रोणमें

निचेप करना चाडिये। प्रनन्तर चिन्नकी पूर्वेदिक् उत्तरान्तसे द्विणान्त पर्यन्त मूखके समीप क्रिन एक-पत्रयुक्त कुशके भग्नभाग हारा सूच शाच्छादन करके वारत्रय श्रास्तरण करते है। इसीप्रकार दक्षिणदिक पूर्वान्तसे पश्चिमान्तपर्यन्त, पश्चिमदिक् दिव्यान्तसे **इत्तरान्त पर्यन्त भीर इत्तरदिक् पश्चिमान्तरे पूर्वान्त** पर्यन्त ययोक्त क्रममें श्रास्तरण करना पहुता है। "बे" इदाय दिक पावाय खाहा।" इत्यादि सन्त पढकी पूर्व दिक्से क्रमान्वयमें द्यदिक्में घृताज्ञ ख्रस्तिक प्रदान करना चाहिये। धनन्तर दो प्रादेश-प्रसाण धव, खदिर, पलाध चौर यञ्जड्मुरके चन्चतम २० काछके मध्य ष्टतभारा प्रदान करके प्रजापतिको मन हो मन भावना करके दिना मन्त्र श्रान्तिं श्राइति छोडते हैं। पौक्के यास्तरण क्रमसे अयुग्त क्रमपत्रहय प्रहण करके ''भी' पवित्रे स्त्री वैचयौ" सन्द्र एक्सरण करके प्रादेश-प्रमाख क्ष्यान्तर द्वारा वेष्टन करके नख व्यतिरेक छेदन करना चाहिये। "बो विधीमनसा पूर्व स्व सन्त्र द्वारा प्रश्युच्य करके तास्त्रादिपावमें उत्तराय करके पवित्र स्थापन करते बीर उसी पावमें दोमके निमित्त घृत रखते हैं। एत कुगपत्रहयका श्रयभाग द्विण इस्तको धनामिका तया पङ्ग् इ दारा श्रीर मूलभाग वाम इस्तक भङ्गुष्ठ एवं भनामिका द्वारा प्रहण करके दिविण इस्तके कार रख इस्तदय मधीमुख करके क्रमपत इयके सध्य द्वारा "को देवस्ता सविदीत्पुनात विहरे प पविवे प वसो. स्यं स रक्तिम: साहा" मन्त्रके चचारण्से एकदार घृत-की पाइति प्रदान करना चाहिये। उसके पोछे प्रम-न्त्रक प्राइति दो वार देना पड्ती है। धनन्तर वही क्षप्रपत्नहय जल हारा प्रभुगचष करके प्रानिमें निचेप करते हैं। फिर पाज्यपातके जस हारा स्थानिन, धिनके जपर भीर उत्तर दिक उतार रखना चाहिये। इशी प्रकार वारवय किया करते हैं। इसका नाम प्रान्यसंस्कार है। पीछे धव, खदिर, पनाम भीर यञ्जह्मुरका प्रन्यतम सृष्टिइस्त प्रमाण काछ लेके स्रव् संस्कार करना पडता है। इसी प्रकार स्रक् भौर मेच्य प्रश्नृतिका भो संस्कार करते हैं। प्रनन्तर दक्षिय जातु भूमि पर डालके उदकाञ्चलि ले 'भी परिते प्रार्न्यल"

मन्द्रद्वारा श्रामित्री दिखणदिक पश्चिमान्तरे पूर्वान्त पर्यन्त प्रदान करना पड़ती है। इसी प्रकार "मो पत्रमूत णतुमन्यसः मंत्र द्वारा प्रश्निकी पश्चिमदिका दक्षिणा न्तरे उत्तरान्त पर्यन्त भीर "की सरखत्वन मन्धन सेंत्र इ।रा चानिकी उत्तरदिक् पश्चिमान्तमे पूर्वान्त पर्यन्त उदका-क्वाल हारा सेवन करना चाहिये। प्रनन्तर "नो देव स्वित: प्रसुर्व यर्च प्रसुव यद्मपति भगाय दिल्यो गन्धर्व: केतप्: केतन्न: पुनातु वाचस्पति-र्गाचत्र सरहा" मंत्र उद्यारण करके उदकास्त्रनि हारा दिचिणावर्तमें अस्ति वेष्टन करते हैं। पनन्तर दिचण जानु उठाके छपर्यधीभावमें स्थित दिचल एवं वामसृष्टि द्वाराफल, प्रथ्य भीरक्षण यहण करके विरुपात अप करना चाहिये। विक्रवाच जव समापन धारके पूर्वग्रहीत क्रम पूर्वछत्तर दिक्से निचेप करते श्रीर फल तया पुष्प माद्माणकी दे देते है। कास्य कर्मके लिये क्ष्मिक्ति करनेमें प्रथम ही प्राणायामपूर्वेक वहान्ज्ञति होती ''श्री तपय तेजय श्रहा च श्रीय सव्यवाजीधय व्यागय प्रतिय चर्मेय सत्तव वाक्च मनय भागा च ब्रह्म च तानि प्रपद्ये मा सदन्त्।" मंत्र जप करके पोक्टे विरूपाच जप करना पहेगा। सामवेदियोंकी सर्व कर्म साधारणी ज्ञायण्डिका इसी यकार की जाती है। क्षयण्डिकाके पीके प्रक्रत कर्म करते हैं। प्रथम घ्ताक प्रादेशप्रमाण समिष् प्रमंत्रक श्रु विन्ते निचेप करने महाव्याद्वति श्रीम करना चाडिये। यदि प्रकृत कर्ममें चक्डोम रहे, तो प्रथम ्रव्याष्ट्रति स्रोमन करे। कारण प्रक्षत कर्म समापन करके महाव्याद्वति होम करनेका विधान है। इमी -प्रकार प्रकात कमें समापन करके प्रनवीर सहा-व्याक्रित होम करना चाहिये। अनन्तर प्रादेशप्रसाण समिध प्रसंत्रक पन्निमें निर्मेष करके शाहायनहोस करते है। प्रकृत कार्य, किसी प्रकार श्रङ्गहीन होने किंवा किसी प्रकारका वेगुख पडनेसे, प्राष्ट्रायन-न्होम द्वारा पूर्ण होता है। शाहायनहोमने पीके प्रायश्चित्त-होम, नवग्रह-होम, सोकपास-होम शीर प्रत्यच देवताका होम करना चाहिये। इसके पीछे खटकान्डलि मेचन और दर्भ तृजास्यन्त किया जाता है। अनन्तर पूर्ण होस करना चाहिये। ब्राह्मणको पूर्ण पात भीर दिचाणा प्रदान करके होमकी दिचणा

करते हैं। पीके प्रदक्षिण करके दिख्य दिक् गमन-पूर्वेक ब्रह्मप्रत्यिमोचन करना चाहिये। श्रीटके श्रानेसे शासन पर खप्रवेगन करते हैं। क्या श्रीर पुष्पके साथ जलपाचके जपर हस्त स्थापन करके श्रान्ति करना पडती है। फिर दिख्या प्रदानपूर्वक शक्ति हाराया करना चाहिये।

कालेसि-सत पदतिमें ऋग्वैदिकुशिष्डका इस प्रकार लिखी गयी है—

होमकर्ताको नित्य क्रियाके समापनान्त पूर्वसुखी हो जाचमन ग्रीर तीन बार प्राणायाम करके स्वस्ति-वाचन तथा सङ्ख्य करना चाहिये। अनन्तर इद्य प्रमाण श्रवीत् १ इाय अंची, १ इाय सबी श्रीर १ इाय चीडी एक वेदी प्रस्तुन करके गोमय द्वारा सैपन करते हैं। फिर वष्त्रकित काष्ठ दारा किंवा क्रयमूत दारा उत्त-राग्र एक रेखा, भीर इस रेखाके मादि तथा असामाग-में दो एवं मुख्यमें प्रादेशप्रमाण तीन रेखा चिंदत करते हैं। पीके कुण वाखड्गाक्तति काष्ठ स्थक्किनमें रखके जलदारा प्रभ्यक्षणपूर्वेक निचित करना चाहिये। पनन्तर भाचमन करके कांस्थपात किंवा भन्य ग्रहपातमें श्रीन भानयन करते हैं। भन्निसे एक ज्वलन्त काष्ट्रग्रहण नारकी "प्रजापतिका विरतुष्ट प्छन्दोऽग्रिदे वत। भग्निसंस्तारे विनियोगः । श्रों आव्यादमि प्रहिषीमि दूरं यमराजा' गच्छतु रिप्रवाहः" सन्त्रपाठः पूर्वेक दिचण पश्चिमदिक् निचेप करना वाडिये। प्रक्ति प्रज्वालित करके "प्रजापितऋ विरत्रष्ट्र प्रुक्त्दो डहस्पतिई वता प्रिप्रिक्तिः ष्ठापने विनिधीय:। श्री मुर्स व, खरीऽम्" मन्त्रद्वारा श्रात्मामिसुखी करके प्रिक्टियापन श्रीर प्रिक्थान करते हैं। "शें इहै-वायमितरी जातवेश देवेभ्यो इर्थ वहतु प्रजानन् सन्तपाठ करना चाडिये। इसी समय यथीत कायंके पनुसार अस्तिका नामकरण करना पडता है, "भों भये ल' पसुकनामासि।" प्रनन्तर द्विण जान सुकाकी प्रदिश-प्रमाण घृताता ३ समिध् प्रमन्त्र प्रस्निमें निचेष करना चाहिये। पीहे "पद्येखादि—प्रमुकाखाकर्रण तदद्वमन्वाधानं चाएं करिथे। तव च दैवता-परियहार्थं अखित्रन्वाहितेऽसी अप्रिं जातवेदसमिश्रेन प्रजापतिं चापरदेवते अध्येनाग्रोषीसी चत्तुषी पान्धेनाग्रिं पवमानख प्रजापति । एता: प्रधानः देवता: चरद्रश्रेण चनुयात्रसम्मनामा रद्र' प्राप्ति' चर्यपेष सिष्टिकृत' इतभेषिय पत्रियमसं टेवान् विण्यानियं वायुं स्वं प्रजापतिस सर्वेषाय-वित्तदेवता त्राजा न वित्रान् देवान् संयवेष साहेन कर्मवा स्योऽह यची।"

उद्यारण करके व्याष्ट्रति द्वारा ईग्रानकोणसे एत्तर दिक् पर्यन्त प्रस्वाधार, तीन बार प्रमन्त्रक परिस्तरण भीर उत्तराख वा पूर्वीय क्षयका प्रोचण करते हैं। इसी प्रकार श्रक्तिके पूर्वेसे दिचणावर्तेमें उत्तरदिक् पर्यन्त -तीन वार प्रोच्चण करना चाहिये। इसकी परिसमूहन कहते है। धनन्तर पूर्वंसे दक्षिणावतमें उत्तर पर्यन्त अस्तिका प्रयुच्चण शीर होसीय द्रव्यका प्रीचण करते हैं। फिर श्रस्निकी उत्तर दिक् उपवेधन करके ब्रह्माके दिचिण इस्तका अङ्गष्ट ग्रहणपूर्वेक 'को बर्धवादि मत्कर्तव्या--सुककर्मणि वृतान तारेचक्दपन्न सले नामुकगोवनसुकावर श्रीयसुकदेव शर्माण'लामक हत्ये" सन्द्रपाठ भरना चाविये। ब्रह्मा "चों हतीऽवि" कश्वते प्रत्युत्तर करते है। फिर ब्रह्माको प्रश्निको पूर्वदिक्षे उत्तर प्रानयन करके ब्रह्मासन क्रय-विष्टर्से वाम इन्त्रके पङ्ग्छ एवं पनामिक्षा द्वारा एक क्या प्रहण करके 'को निरक्तः परावतः' सन्त्र द्वारा नैक्टरैतको एमें निचेष करना चाहिये। अनन्तर आवर मन करकी ''बीं इदमही मर्वाग्वसी. सदने सीद'' मन्त्र हारा उत्तरमुखी करके ब्रह्माको उपवेशन कराते हैं। ब्रह्मा को "बौदानि कहके प्रत्युत्तर करना चाहिये।

ब्रह्माको सार्यं करके निम्नलिखित मन्त्रपाठ करते ्हें—"कों हहस्पतित्र ह्या ब्रह्मसदने काणियते हहस्पति यक्त गोपाय स यक्त पाडि स यज्ञपति पाडि समां पाडिस् भुवः खर्ड इस्पति ... ... .. पस्त'' भननार उत्तराय क्षयके उत्तर होमीय द्रव्य स्थापन करना चाहिये। चर्होममें पवित्र छेदनद्रभे ३, एवं प्वित्र २ -प्रणीत, प्रोचणो, सुक्, युव, इध्म, वर्ष्टिः, चन्मार्जनार्थं कुश ६, उपयमन कु 19, कुशा, क्रणसार-चमें, उट्टू जस, मुषस, घत, तर्व्ह्स, मैचण, कमर्व्हसु, 'पुष्प चन्दन प्रसृति स्रीर पूर्यपात्र रखते हैं। सान्यहोस-में सुक, कुबा, क्षणधारवर्म, मेचण, उद्खब श्रीर सुवत मानवन करना नहीं पडता। प्रोचणीयात पद्म-पत्राक्ति १२ मङ्गलि दीर्घ एवं करतलतुच्य खातवि--शिष्ट, पान्यस्थानी तेजस पथवा मृत्तिका निर्मित, श्रुव ·खदिर काष्ट्रनिर्मित १ इस्तपरिमाच तथा श्रङ्ग् हपरि· माण, खातविधिष्ट भीर शुक्रका सुख वतु लाकार करना पडता है। इस्तपरिमित इस्ताज्ञति खदिरकाडकी।

होती है। वह सिष्टहस्त वा २ प्रादेश प्रसाण २१ वा १५ पनाम, खदिर किंवा वटके काहरी निर्माण को जाती है। कुममुष्टिको वर्ष्टिः कडते 🖁। प्रनन्तर पूर्व-स्थापित ज्ञापब्रह्य यहण करके प्रयुक्त प्राटेश प्रमाण मृत हैंदन करना चाहिये। पोहे पवित्र हारा सकत वात्र प्रोच्चण करते हैं। इसके एक्तर प्रणीत पात्र, उसके पीके पवित्रहय प्रोचणी पात्रमें खापन करके उसमें जस भीर पुष्प प्रदान करना चाहिये। गन्ध, पुष्प भीर जनपूर्ण पवित्रयुक्त प्रोचणीपात वामहस्तके जपर रखके दिचण इस्तदारा घाच्छादनपूर्वक "बाबब-वर प्रषेचानि करते हैं। ब्रह्माकी 'भी प्रषय' सञ्चारण पूर्वे क प्रत्य तर करना चाडिये। पीछे कर्ता "ची मूर्डव, सर्वं इस्पित पहर्वं मन्त्र पाठपूर्वंक प्रोचणीपात्र पपनी नासिकाके समीप धानयन करके अस्ति भौर प्रणीत-पात्रके मध्य स्थापन करके क्षय हारा पाच्छादन करते है। इसका नाम पूर्णपात है। चनन्तर पूर्णपातस्य पविवदय कुला पर रखने उसमें धान्यसृष्टि भाग करना चाहिये। "को पग्रये ला नुष्ट' ग्रह् कानि' कहिने धान्यसृष्टि ग्रहण करते भीर "पग्रध ला जुट' निर्वपासि" कहके क्रासा पर रखते है। इसी प्रकार "पग्रीपोमाम्गां" इत्यादि उद्या-रणपूर्वेक भपर अपर भाग खापन करना चाहिये। पीके क्षणाजिन पर चदुखन स्थापन काकी उसमें पूर्व-विभन्न धान्य निचिप करते और सुवलके धावातसे तरह स प्रस्तुत करके कुला द्वारा निस्तुष करते हैं। इस तरहुनका घृत द्वारा पाक करना चाहिये। फिर सूर्पस्य पविवद्य प्राज्यशासीमें स्थापन करके घृत डासते श्रीर श्रीनिकी उत्तर दिक्से भङ्गार डाके पृत पिघ-साति हैं। घृतके जपर दर्भाग्रह्य तीन बार निचेप करके च्चलन्त काष्ठ उसके जपर तीन वार हमाना चा**हि**ये। इस्तदय उत्तान करके प्रनामिका श्रीर श्रङ्गष्ठ द्वारा पवित्रद्वय ग्रष्टणपूर्वर्क "भी स्वितुस्ला, प्रस्व" इत्यादि मन्त्र पढ़ कि चित् घृत छत्तो जन करते तथा असन्त्रक दो बार उत्तोलन करके पवित्रह्म अग्निमें डाल देते हैं। (सकत मन्त्रोंके पूर्व ऋषि, छन्दः, देवता शीर कार्यके विनिशीगका उत्तेख ऋरना पड़ता है) पर्वेसंग्ट-सुक् बनाते है। कुका नक्षनिमित्र १ इस्त विस्तोण है, हीत कुगसृष्टि विस्तीण करके धान्यपात स्थापन

करना चाहिये। पनन्तर सुक् एवं श्रुव प्रधोसुख करके यस्मिमें उत्तापित यीर सुक् भूमिपर खायन करके श्ववको वाम इस्तमें धारण करते हैं। सन्मार्जन क्रुग -द्वारा खुवकी मूलसे रन्धु मार्जन करके पुनर्दार एत्पन करना श्रीर समार्जन कुशके मूजसे रन्धके श्रीवभाग पर्यन्त तीन बार मार्जन एवं प्रणीत पात्रस्य जब दारा तीन बार प्रोच्चण तथा पुनर्वीर उत्तप्त करके वर्डिमें स्थापन करना चाहिये। अनन्तर इसा प्रकार सुक्रुं-स्कार भी करना पडता है। फिर उन कुशों की शेखित करने प्रश्निमें निचिप नारते है। चर्मी छत मिलाने भाज्य पात्रकी दिचिण दिक् घृत और अग्निके मध्य उसे रखना चाडिये। क्वताष्ट्रांस हो के "विश्वानि नो द्वीस" ( ऋक प्राधार)। "यस्ला इदाकीरिया" ( ऋक प्रधार्०)। "थयो लंसुकते जातवेद" (स्टन्धा १११) तीन पृष्ये फरङ् मन्त्र द्वारा प्रश्नि प्रसङ्घत करके "भी प्रयन दश प्रात्मा नात-देर' सन्त्र द्वारा इथा स्थापन करते है। फिर वायुकोणसे प्रश्निकीया पर्यन्त "श्री प्रजापतये खाशा । इद' प्रजापतये" का हको श्रुवसे घृतधारा प्रदान करना चाहिये। श्रुव-स्नम घुत प्रोचियो पात्रमें निचिय करना पड़ता है। इसी प्रकार 'भी मनापतये खाहा । इस मनापतये' सन्त्र हारा नैक्टेंत की परे ईयान की पर्धन्त घृत धारा को इना चाडिये। इन दोनों प्राष्ट्रतिको प्राधार कहते हैं। **उपविष्ट** होती "भी अपने खाहा इदमपने" कश्की दक्षिण दिक्सें नैऋंत की गरे पिनकी पर्यन्त भीर उत्तर दिक्में पश्चिमकी येष सीमासे पूर्वके येव पर्यन्त धृतको धारा दिया करते हैं। इसका नाम पाज्यभाग है। प्रथममें पनिका दिवायनीयन श्रीर दितीयमें वामनीचन विन्ता कर्ना पड़ता है। इसने पोछ प्रक्रत होस है। दक्के पर्धभागमें "इदमप्रये", इदमप्री-बानामां" कप्तके भाग वना एक रेखा सगाना चाडिये। अवसे इरोमें वी निकाल चर्मे पृत्युव डालते हैं। मेच्या द्वारा चरके मध्यसे मङ्ग्रहपर्व-परिमाण चर दो बार लेके उसके जपर धृतयुव प्रदान भीर पात्रस्य चत द्वारा होम करना चाहिये। प्रानिक मध्य वा पश्चिम ''अपये खाहा। इदमप्रये' पढ़की आहुति देते हैं। इसीप्रकार पूर्वेदिक किंवा उत्तरदिक् "प्रशीमीमामां खाहा। द्रमपीयोमामां" - छचारणपूर्वेक शाहुति देनां चाहिये। "यो वदस्य कर्मण हकरोरिच" बोसके शाहुति दी जाती है। पूर्व दिक्सें एक शाहुति देना चाहिये। इसको खिष्टकात् होम कहते हैं। श्रमन्तर इध्यवस्वनी रज्जु खोलके श्रुव शीर खुक्का लेप निकाल "शॉ वहाय खाहा" कहके श्रमिमें फ्रेंक देना चाहिये। परिस्तरण सुगको भी श्रमिमें निचेप किया करते हैं। फिर यथाक्रम निम्नलिखित सात मन्त्र छच्चारण करके ७ शाहृति देना चाहिये। यथा—

- (१) ''श्रों षयश्वाग्रे स्थनमिशक्तिपाय.....।"
- (२) "श्रों पतो देवा घवन्तु नो ....." ( ऋक् १।२२।१६)
- (१) "भों इद' विणुर्विचन्नमे .।" (सृत्वाृश्श्राह्य)
- ( 8 ) "भों मू: खाशा ( इद्मग्रये."
- ( ध् ) ''भों भुवः खाहा। इद' वायदे नमः।"
- (६) "भी खः खाष्टा । इदं सूर्याय नमः ।"
- (७) 'भी मुमु व: ख: खाडा । इद' प्रजापत्रये ।"

प्रायश्वित्तका होम इस प्रकार है—"भों विदेशो देवेगाः खाडा" मन्त्रसे एक चाडुति देते हैं। पीहे निम्नस्थितित पांच मंत्र पड़की ५ भाडुति देना चाहिये—

- (१) "भी भनकात' यदकात' यक्तस्य जियते नियः।" .. ..
- (२) "को पुरुषसम्मिती यश्ची यश्च: पुरुषसम्बद्धाः..... ।"
- ( ३ ) "भी यत् पाकवा समसा दीन दचा नः । ( च्यक् १०।२।॥)
- (४) ''स्रोल नीऽग्रेव्ह्यस्यविद्यान्…।" (ऋक्ष्रः।॥)
- ( पू ) 'मो सल' नी पर्य ऽवसी सबीती गा" ( ऋक शार्वाप्र । )

फिर खर भचर पदछत्त वर्षशीपके पापका प्राय-स्थित करनेको ''घों यहा देशपकृम' त्यादि (सन् ४११०५) मंत्रसे एक चाइति प्रदान करते हैं।

कुश्वने कपर पूर्णपात स्थापन करने उसे जल हारा पूर्ण कर देना चाहिये। पीके "चां धानने निव'" हत्यादि (चक् धाधपारः) मंत्र पाठ करने घृत, पुष्प श्रीर पाच कुश्व पूर्ण श्राष्ट्रति को इते हैं। बैठे बैठे पूर्णाष्ट्रति देना निविद्य है। फिर दिचिया प्रदान करना चाहिये। श्रनत्तर पूर्णपात कुश्व कपर रखने "चां धापो चचान्त्रावरः" इत्यादि (चक् १०१९७१०) 'भी दरंभापः प्रवस्त' हत्यादि (चक् ११२३१२), "चो स्निवियान चाप चौषध्यः" इत्यादि तीन मंत्रोंचे यजभानको मार्जन करते हैं। पुंसवनादिमें पत्रीका भी मार्जन करना पहना है।

पग्रपति संख्डीत दशक्तभैपद्यति यजुर्वेदीय कुमण्डिका इस मकार जिखित हुई है—

एक इस्त-परिमित चतुरस्र स्विष्डिस क्षत्रपत्र द्वारा तीन बार मार्जन करके गोमयसे भसी मांति सेपन करना चाडिये। पोक्टे खडगाक्तत काष्ठ द्वारा (यही काष्ट्र पहातिसें 'स्फ' नाससे प्रसिष्टित प्रवा है ) किंवा क्ष्रमूल द्वारा स्टव्हिलके सध्य ७ प्रकृति प्रन्तरमे (प्रत्येक दूसरीसे ७ पङ्गाल दूर रहना चाहिये) प्रादेश-प्रमाण तीन रेखा शक्ति करते है। श्रनन्तर दिचण इस्तकी तर्जनी और अङ्ग्रुष्ट दारा रेखा चडुनके समय उत्यित भूचि ग्रहण करके दूरकी निचेपपूर्वक जनसे रेखा प्रस्युचय करके प्रपनी दचियदिक् कांस्यपात्रमें श्रीत खापन करना चाश्चि। फिर श्रीनसे एक ज्वलन्त काष्ठ लेके "वो प्रवादमप्रि प्रश्चिम दूर' यमराजा गच्छतु रिप्रवाहः" ( प्रकायन: इश्वार ) सन्त उचारण पूर्व क काष्ठको दिच्च-पश्चिम कोणमें निचेप करते हैं। यजुर्वेदीय मंत्रपाठके पूर्व ऋषि, इन्दः, देवता श्रीर श्रपना विनिधीग चल्लेख करना नहीं पडता। 'इडेवायमितरी जातवेदा देवेमारे हवा' वहतु प्रजानन्" ( यहत्वजु: ३५।१८ ) मंत्र द्वारा अपने श्रमिमुखी करके पूर्वी क्रिखित खतीय रेखा पर प्रस्ति स्थापन करके "पणे ल' स्थैनामासि" पटुके अस्तिका नामकरण करना चाडिये। अस्तिकी दिचणदिक् ब्रह्मस्यापनके सिये पूर्वीय क्रय-पत्रवयके साथ पासन रखके उस पर ब्रह्मस्थापन करते है। ब्रह्माको "बी पर दैविसको दरशिशामि" दूत्यादि संत्र पाठ करके भग्निप्रदक्षिणपूर्वक सही स्थानपर सपस्थित ही ब्रह्मासन अवस्रोकन करना चाहिये। उसी पासनसे वामहस्तको पनामिका भौर बहुष्ठ द्वारा एक क्रग्रयत ग्रहण करके "भी निरक्ष: पामा सहतेन" दुत्यादि संत्र द्वारा दूर फेंक देते हैं। "भें दर' पर बस्यते स्टिस गैरानि" इत्यादि मैंत्र पटके चनिके चमिसुखी हो चपवेशम करना चाहिये। पम्निकी उत्तरदिक् प्रास्त-रणके निमित्त कितना ही स्थान परित्यागपूर के क्राम-पत्र विस्तीयं करके उसके जपर यज्ञपात काष्ट्रनिर्मंत इया (६ अङ्गृति चौड़ा, २० अङ्गृति लम्बा, ४ अङ्गृति गहरा भौर ४ पङ्गलिके दग्हवाला हत्या यज्ञ करनेके

चिये वार्य काष्ट द्वारा निर्माय करना पड़ता है) प्रयवा म्राप्तयपात जनपूर्व करके क्रियव द्वारा चान्छा. दन भीर ब्रह्माका मुख भवलोकन करके स्थापन करवे हैं। पनन्तर सूजस्मीप छित्र वर्डिससूह द्वारा प्रस्निश्री पूर्वेदिक्में धम्निकोणसे ईशानदिक् पर्यन्त, दक्षिणदिक् में ब्रह्मारी अम्निकोण पर्यना, पश्चिम दिक्से नेस्टेतरी वायुकोण पर्यन्त भीर उत्तरदिक्से भन्तिसे पूर्वे स्थापित जनपर्यन्त परिस्तरण करना चाडिये। फिर पिनको **च्यारिक, घरने समीर्य प्रारम्भ करके समस्त** यचीय द्रश्य स्थापन करते है। यच्चीय द्रश्य यह है-पवित्र छेदनके निमित्त तीन कुछपत्र, पवित्रके निमित्त अग्रयुक्त गर्भरहित दो क्रायप्त, प्रोचणीपाव. धान्य, यव, काष्टनिर्मित उद्रखल, सुषल, दृशदुपल, घत रखनेका पाव, सार्वन करनेके स्विधे ६ सुधपव, डपयमनके निमित्त १३ कुश्रपत, तीन समिध, खुन, घृत चौर दुःध। चनन्तर प्रादेश प्रसाच दो क्ष्रश्यवर ग्रहण करके 'चों पविने स्वो वैषक्षी" ( ग्रहचनु: १ ११२ ) सन्द द्वारा हेदन करके ( नख हारा हेदन करना निविद्व है ) ''मों विपोर्ननेसे पूर्व खः" (बाउक १४१४) सन्द्र उच्चारण करके जल द्वारा प्रभ्यूचण करना चाहिये। यह क्रियपत इय प्रोचणीपावमें रखने उसमें पूर्वस्थापित जन प्रदान करते है। पनन्तर वामस्यतुकी पनासिका एवं पङ्ग्छ द्वारा प्रग्रभाग घीर दक्षिण इस्तकी पनामिका तथा श्रंगुष्ट द्वारा मूल पकड़के पविवक्त सध्यमे किञ्चित् जन उठाके भूमिपर निवेष करना चाडिये। इसी प्रकार तीन वार करना पडता है। फिर वामहस्तके तल पर प्रोचणीपाव स्थापन करके दिचण इस्तस्थित पविवसे किचित् जन वारवय उत्तोत्तनं करके पविवक्षो प्रोचणी पालमें स्थापन करते हैं। इसी जलरी यद्गीय सकत दूवा प्रोचण करना चाडिये। पविचके साथ प्रोचणीयात वामभागमें रखा जाता है। प्रान्यस्थासीमें घृत रखहे पूर्वेस्वापित धान्यसे ''में भग्रवे वा नुष्" इत्यादि मंत्र दारा एक सृष्टि धान्य ग्रहण करके "बी चप्रये ता कुट' निर्वेपानि" मंत्र हारा निवेपन (भाग) करके "चे चप्रये का ज्र" मोवगिन मंत्र उद्यारण करके प्रोचण करना चिहिये। इसी प्रकार "बी बहाय ला कुट प्रशान" इत्सादि संव हारा

धान्यसृष्टि पूर्व वत् यहण, निर्वेषण, प्रोचण भौर "ना प्रययत्वे ला जुष्टं यहानि इत्यादि मंत्र द्वारा यथाक्रम यहण, निर्वेषण भीर प्रोचण करके भमंत्रक भी तीन वार यहणादि करते हैं। भनन्तर "नो उद्ववस्वने" रत्यादि मंत्र पाठ करके सुषच द्वारा श्राचात करना भीर "नो वालोगाने मनोना" इत्यादि मंच द्वारा सुपनें चठाके फट लार डाचना चाहिये। इती प्रकार धान्य भीर यवसे तर्वे प्रस्तुत करना पड़ता है। पाछि पृवेख्यापित दृश्य होता तर्वे च प्रयाप करके च स्थानीमें ख्यापन करते हैं। प्रोचणीपाचसे जल भीर दृश्य डाजनें च पाक करना चाहिये। चक् पाक होनेसे घृत भीर चक्के जपर पक्तवण्ड काष्ट हुमाने उसे अनिमें डाच देते है। फिर श्रुव ग्रहण करके भन्तिमें डाच देते है। फिर श्रुव ग्रहण करके प्रस्तुत करना प्राप्त करना सुन्ते अपन स्थानें प्रस्तुत करना वाहिये। कुशके पत्रसे उसका सुन्त भीर अग्र माजैन करके कुश्यत्व श्राक्त प्रकार केते हैं।

चनन्तर प्रणीत जल दारा चसुरचण चीर अन्तिमें उत्तावित करके चास्तरणके जवर रख देना चाडिये। पवित्र द्वारा "मों सनितु रला" ( म्रतयनु: १ । ११ ) द्रत्यादि मंत्र पाठ करके घृत, ''चों सवितुवं:" (ग्रत्नयनुः १।६१) मृत्यादि मंत्र इता प्रोचणीरे जल उत्तीलन करके पुनर्वार निचेप करते हैं। फिर दो इस्ये घी चक्के मध्यमें डाल मला जाता है। पुनर्वार इसी प्रकार घी डालकी श्रीनकी उत्तरदिक् चर् स्थापन करना चाहिये। होमको समाप्ति तक उपयमन-क्रयपत वामहस्तमें धारण किये रहते है। खड़े होक तीन घृताक सिम् प्वीय करके अमंत्रक अस्तिमें निचेप करना चाहिये। फिर छपविष्ट दोको प्रोचियी जल दारा दिवायावती श्रावनको विष्टन करके जलघारा प्रदान करते है। ुधारा विच्छोट छाना निषिष्ठ है। "मों बबीहरीयः" इस्रादि संत्रे प्रोचणीपात्रांस्थत पवित्र प्रणीत पर स्थापन अन्त प्राचिणीपालकी ययास्थान रख देना चाहिये। चनन्तर दिखण जानुकी भूमिसंस्तरन करके अञ्चाक अन्वारकापूर्वक इस्त्रेसे दी बार घृतकी आहुति कोड़ी जाती है। प्रजापतिको मनमें चिन्ता करके वायुक्तोणेसे लगाके अग्निकोण पर्वन्त घृत द्वारा प्राहृति प्रदान करते हैं। ''की प्रजापतये खाहा इट प्रजापतयें,

मंच उद्यारण करके पूर्वीत कार्य करना पडता है। नेक्ट तकोण्से देशानकोण पर्यन्त "की इन्हाय साहा इदं इन्हाय<sup>ा</sup> संत्रोचारण करके धारा प्रदान करनेका विधान है। इसी प्रकार दिल्लादिक् में प्रवन्तिसे आरका कारके पश्चिमान्त पर्यन्त भीर उत्तरमें पश्चिमान्तरे भारमा करके पूर्वीन्त पर्यन्त घृत धारा छोडके सूक् पालमें स्थापन करना चाहिये। अनन्तर छूत हारा त्रत्वारका कारको "कों इह रमते खाहा इदमग्रवे" दूरवादि प्रत्येक मंत्र दारा चाहुति प्रदान करते है। फिर चन्नी छत अन डालको पर्वाधिन नेचण द्वारा चन् ग्रहण करके उसके जपर घृतश्र्व छोड चर्की चतस्थान पर (जिस स्थानसे आहुतिका चक चठाया गया है) घृतस्व प्रदान करना चाहिये। "बॉ बग्रवे खाहा इरमग्रवे" मंत्र हारा दो ससिष् श्रीर जुड़ श्रावनमें निचेप करते हैं। इसी प्रकार "बहाय खाहा इट्टे चहाय" दलादि संव दारा भी चाइति प्रदान करना चाहिये। अनन्तर ब्रह्माके पन्नाग्मापूर्वक जुहुमें घृत न्युव प्रदान करके चर्ने घृतस्र व प्रदान करते हैं। चत्रके पश्चिमांग्रसे अवदानहय ग्रहण करके जुड़ुर्से स्थापन करना चाहिये। उसके ऊपर भौर चक्सें छत-श्रुव प्रदान किया जाता है। श्रनन्तर घृत हारा महा व्याह्मित होम करते हैं। प्रक्षत कमें में चक्हीम रहने है जो प्रक्रिया करना पहली. वही इस स्थान पर शिखी गयी है। चत्होम न रहनेसे चत्की प्रक्रिया भिन्न दूसरा सक्तल कर्म करना चाहिये। सूर्यको धान्य-तगढ़ लके चक्से प्राइति प्रदान करना निषिद है। पदितमें जिस स्थानपर सूर्येकी पाइतिका उत्तेख है, उस ख्यल पर यवतण्डुल के चत्र द्वारा प्राहृति प्रदान करना चाडिथे। इस चत्की पौषाचर कहते हैं। प्रकृत कर्म करके प्रायश्चित्तहोस प्रश्ति किया जाता है।

मधर्ववेदियां मोर तांत्रिकांकी भो कुगण्डिकाः पद्यति मिसती है। होन देखाः

कुग्रदह—बद्गालके यथोहर जिलेको इच्छामती नदी-तोरका एक सहाणास। (भविषकाष्ठक, ११।१४) नव-द्वीपाधिपति काणाचन्द्रके समय ङ्ग्यदह बढ़ी उन्निति पर था।

( इरिव ग, २८० छ० )

कुश्रद्वय ( सं॰ क्ली० ) कुशानां दयम्, ६-तत्। कुश्र-दि-प्रसच्। दिविभां तयसायन्त्रा। पा ५।२।४३। ं दर्भद्वय, मोटा श्रीर पतला दोनों प्रकारका क्षय। क्षप्रहीप (सं॰ पु॰) कुचिन विख्यातो हीपः, मध्यपद-सो०। १ सप्तप्रधान हीपोंके अन्तर्गत कोई हीप। विष्णुपुराणके मतमें वद्य चतुर्थ द्वीप है। उसका विस्तार शालाली दीवरे दिग्रण पडता है। ज्ञाश्हीव दारा सुरासमुद्र श्रीर क्षणद्वीप घृतसमुद्र द्वारा परि-वैष्टित है। उसमें एक सुद्वहत् सुशस्तमा है। उसीके त्रनुसार क्रायहीप नाम पडा है। क्रायहोपमें उद्भिद्, वेण्मान्, वैरध, सम्बन, पृति, प्रभाकर और कपिस नामक वर्ष है। उसके पर्वतीका नाम विद्रुम, हैम-ग्रैल, द्यृतिसान्, पुष्पवान्, कुंग्रेगय, इति: श्रीर सन्दर है। उसमें धूतपापा, शिवा, पविवा, सन्मति, विद्र-दसा और मही नामक नदी प्रवाहित है। फिर क्या-द्वीवमें हैत्य, दानव, देव, गन्धर्व, यत्त, रच, श्रीर मनुष्य रहते है। मनुष्योंमें चातुर्वेषे व्यवस्था भी विद्यमान है। क्रमहोपवासी अक्षक्य जनाद नकी छपासना करते है। (विश्वपुराय, २ १ ४ । ३५-४४ )

सागवतमें कुशहीप श्रन्य प्रकार वर्षित हुवा है—
सुरासमुद्रसे वाहर उससे हिगुण समान परिमाण
पृतसमुद्र हारा परिवेष्टित हुश्यहीप है। उसमें एक
'कुशस्तस्य विद्यमान है। उसों के श्रनुसार कुशहोप नाम
हुवा है। कुशहोपके श्रविपति प्रियत्नतपुत्र हिरप्यरेताने भपने वसु, दान, हट्रुक्चि, जाभिगुप्त, स्व्यगुप्त, देवनाथ श्रीर प्रियनाथ सातपुत्रोंको एक हीप बांट दिया
था। उसीसे कुशहोपमें सात वर्ष हैं फिर हिरप्यरेताके उक्त पुत्रांक नामानुसार ही वर्षोंका भी नाम चला
है। इन सकल वर्षों निम्नू, चतुःशृङ्ग, कपिन, चित्रः
सूट, देवानीक, अर्ध्वरोमा तथा द्रविण नामक सात
सीमापर्वत श्रीर रसकुखा, मधुकुखा, मित्रविन्दा, श्रुतविन्दा, देवगर्भा, प्रतच्युता एर्ड मन्दमान्ना नामक सात
नदी है।

्र पीठस्थानविश्रेषः (देवीमागवत, ०।१०।८०) कुग्रधारा (सं॰ स्त्री॰) एक नदी । कुग्रध्वन (सं॰ यु॰) १ इस्त्रोमरानाके पुच। वस्र सीरध्वज जनक्षके किनष्ठ भाता श्रीर भरत तथा यतुष्तपत्नी माण्डवी एवं श्रुतकीर्तिके पिता थे। २ इस्त-रोमाके पीत्र। ३ हषध्वजके कोई पीत्र। ४ ऋषिविशेष, वेदवतीके पिता।

कुगनाम (सं॰ पु॰) श्रयोध्याधिपति कुग्रके पुत्र। कुगनामा (सं॰ पु॰) उष्ट्र, फंट। कुगनेन (सं॰ पु॰) मरीचिपुत्र, एक दैत्य।

क्क्रयप (सं० पु०) क्रियि दीही घप:। दलाहिमग्रीहर. स्नात्। रामगर्मकत डपाहिकीयटीका १। ०५। पानपार्व्वविद्येष, पीने-का एक वरसन।

कुशपत्र, कुश्वव देखी।

कुश्रपत्रक (सं॰ क्लो॰) जुश्रपत्रसिन, कुश्रपत्र-कन्। कुश्र-पत्राकार पत्रास्त्रनिश्रेष, एक कद्यर । उसे विस्रावणमें प्रयोग करना चाहिये। कुश्रपत्रकलाफला दो श्रङ्गुल रहता है। (स्वत)

क्षयपुर-गोमती नदोतीस्वर्ती एक प्रति प्राचीन नगर। डसका अपर नाम क्रायभवनपुर है। प्रवादानुसार राम-के पुत्र क्षिणने उता स्थानमें याड़े दिन वास किया या। चन्हीं नामानुसार क्षयपुर नाम पड़ा है। वह कोसाम-से ११७ मोल उत्तरपूर्व अवस्थित है। चीनपरिव्राजक श्रुपनचुवाङ्क रे॰ सप्तम घताच्दीने प्रथम भागमें कुध-पुर (कि-भ-सि-पो-लों) देखने भागे थे। उस समय वर्हा एक पुरातन बौडसङ्घाराम रहा । चौनपरि-व्राजकने खिखा है कि उसी पुरातन सङ्घाराममें पर-कालको धर्मपास बोधिसत्वने विध में वेकि साव वास्त्रीय तकं किया घा। वहां बौदराज प्रधोक प्रतिष्ठित एक भग्नस्तुप है। धनवान् श्रीर सुखी प्रजा उस नगरमें रहती है। सुसलमानोंने जब युक्तप्रदेश प्रधिकार किया, क्रग्रपुरमें नन्दक्षमार नामक एक भार-राजाका राजत्व रहा। सुमतान अला-उद्-दीनने छन्हें पराजय करके उसे प्रधिकार किया भीर क्षप्रंपुर नामं बदलके सुल-तानपुर रख दिया। श्राजकल क्ष्रग्रप्रको स्वलतानपुर ही कहते है।

क्षगपुष्प ( सं० क्लो॰ ) क्षगाकारं पुष्पमस्य। १ यत्यिपंपं, गांठपत्ता। क्षग्रास्य पुष्पाणि च, समाहारद्दन्द्र । २ क्षश्र शीर पुष्पा कुग्रवन (संकत्ती ) एक तीर्थं। ब्रह्मचारी व्यक्ति समाहित होने विराणि छपवासपूर्वेन इस तीर्थेमें स्नान नरनेचे श्रव्यमधना फल पाता है। (भारववन, ८५ ९०) कुग्रमुत्तीनी (संक्ती ) एक कुग्रमय रचना विशेष, कुग्रकी शंगुठी।

कुमसुद्रिका (सं॰ स्त्री॰) पवित्र, पैंती, कुमकी एक चंगूठी।

कुयसुष्टि (सं॰ त्रि॰) कुया सुष्टी यस्य, बहुत्री॰। १ सुद्दी-में कुय किये दुवा, जो सुद्दी सर कुय रखता हो। (पु॰) २ सुष्टिपरिमित कुय, सुद्दी सर कुय।

क्क्षग्रमूल (सं० ल्ली०) दभँमूल, क्वाग्रकी जड़। वह श्रीतन, रूच, मधुर भीर पित्त, रक्त, ज्वर, खणा, खास तथा कामना रोगनाशक है। (वामट)

कुगर (वै॰ पु॰) कुत्तितः श्ररः, कुगतिस॰। श्ररकी भांति एक मध्यक्ति द्रल्य।

> "गरासः कुगरासो दर्भा सः सैर्थं छत।" (स्वक् १।१८१।२) 'गरासः कुल्तितगराः' (सायण)

क्कुथरीर (सं॰ पु॰) १ मद्यायालवृत्त्व। (त्रि॰) २ कुल्सित धरीर, बुरे जिस्मवास्ता।

कुष्टल (सं॰ क्ली॰) कुष्र सिक्षादित्वात् सन् । विषादिभाय। पा ४।२।२०।१ कल्याय, सङ्गल, खैरियत।

''पाष्ड क्ष्यलं राज्ये राज्यायमशुनि स्निः।" ( रहवंग, १ । १९)
मनुने कुणल प्रब्दको व्यवहार करनेका निर्दिष्ट
नियम रखा है। कुणल प्रब्द केवल ब्राह्मणको मङ्गल
प्रमु करनेमें व्यवहृत होता है। चित्रयसे जनामय,
वैश्वसे होम चौर शूद्रसे जारोग्य प्रब्द व्यवहार करके
मङ्गल-प्रमु करना चाहिये।

"ब्राह्मणं कुमलं प्रच्छे त् चतनमुमनामधम्। वैष्मं चैमं समागन्य ग्रहमारीम्थमेव च॥" (मत २। १९६)

२ पुरुख, सवाब।

"नद्र स्प्रक्षत्रलं समै क्षत्रली गातुषक्षते।" (गीता १८।२०)

(पु॰) २ जनपद्धियोज, कोई वसती या सुस्का। ८ कुमदीपवासी। ५ मिवका कोई नाम। ६ कोई राजपुत्रं। ७ कोई वैयाकरियक। एन्होंने पिद्धकाप्रदीप नामक ग्रन्थ रचना किया है। ८ चेमझरके पीत्र। वह इटकपैरटीकाके रचियता रहे। ८ कुक्र्र, कुसा। १॰ महाजलवेतस, कोई बेत। ११ मत्यमेद, किसी किसाको महलो।

(ति॰) १२ तुषयुक्त, तुष्य लिये हुवा। १३ पुर्यः भील, नेक। १४ तुष्यग्रहण करनेमें समर्थ, तुष्य तोष्ट सकानेमाला। तुष्यग्रहण करनेमें हाथ कट जानेकी विशेष समावना रहती है। जो व्यक्ति चतुर रहता, उसीका हाथ वचता है। १५ चतुर, थिचित, होथि-यार, तालीमयाफता।

''ससुद्रयानस्त्रम्या देशकालार्यं दर्भिनः।'' (सनु ८ । १५२ ) १६ कुम्रमास्क, कुम सानिवासा ।

कुयसचिम (सं॰ क्षी॰) इधसमङ्गल, खैर श्राफियत, राजीखसी।

कुमसता ( सं॰ स्त्री॰ ) कीयस, निष्ठणता, प्रोधियारी, चासाकी।

कुग्रचप्रम्म ( सं॰ पु॰) कुग्रचः प्रम्यः, मध्यपदको॰। कुग्रच जित्रासः, खैर पाफियतका सवाच, राजी खुग्री-की पृक्टताकः।

कुगनतुदि ( सं • त्रि ॰ ) कुगना वुद्धियस्य, बहुती । गिचित, चतुर, होगियार, समस्तदार ।

क्ष्रयचन (सं॰ पु॰) पुष्पनतोरित एक प्रक्षया राम-पुत्रयोरिन बोधकालं कुथस चनस तौ मित्रायक्षा-दिनत्, इन्दः। रामचन्द्रके पुत्रद्वय, क्षुय घोर सन। कुथससागर (सं॰ पु॰) एक ग्रन्यकार। वद्व सावस्त्र-रत्नके थिषा थे।

कुगलाई ( हिं॰ स्त्री॰ ) कुगल, खैर, पमन-चैन । कुगलात, क्रमलाई देखो ।

क्षमती (सं• वि॰) क्षमसमस्त्रस्य, क्षमत-इनि ⊦ कस्याययुक्त, सुग्र, राजी।

कुगसी (सं॰ स्त्री॰) इध्यत्र-स्त्रीष्। १ प्रश्मन्तवा हत्त्र, पातुटा, प्रमसीट। २ सुद्रान्तिका, क्रोटी प्रमसीनी। ३ चाङ्गरी, सीपतिया। ४ इसारी, घीकुवार्।

कुमलोदर ( सं॰ क्ली॰ ) कुमसमुद्रमस्त्र, बहुनी॰। भव्य, चालता।

कुगवती (सं॰ स्त्री॰) एक नगर, कोई ग्रहर। कुणा-वती नामसे भी उसका उन्नेख है। (महाभारत, वनपर्व) कुणावती देखी। कुंशवन (सं० क्ली॰) एक वन या जङ्गल । वह व्रजर्में गोकुक के पास विद्यमान है।

कुग्रविन्दु (सं॰ पु॰) एक जनपद, कोई बसतीया सुल्क । (महामारत ६।८म॰)

कु भवीरा (सं॰ स्त्ती॰) एक नदी या दरया। कु भवीरा प्रभृति विभिन्न नामसे एसका उन्नेख देख पडता है। (महामारत, ६।८ मध्याय)

कुण्यसम्बद्धः (सं॰ पु॰) कुमानास्तस्यो गुच्छः, ६-तत्। १ कुमका गुच्छा। २ कोई तीर्घः (मझमारत, १३।२५ पध्याय) ३ कोई राजपुत्र।

कुथस्तरण (सं० क्षी०) कुशों का फैलाव, वैदिकी चारो श्रीर कुथ विद्यानिका काम ।

कुगस्त (सं•की०) कुत्सित् चस्त्रं, खराव नम्बरः। कुगस्त्र खगनेसे विकार उत्पन्न होता है। (सक्ष्य) कुगस्त्रच (सं०क्षी०) कुग्रप्रधानं स्वसम्। कान्यकुल-

का गामान्तर।

कुग्रस्थली (सं॰ स्ती॰) जुग्रस्थल-स्तीष्। एक पति
प्राचीन नगरी। श्रीकृष्ण प्रस्ति यादवीन जरासन्धके
भयसे उत्कार्ण्डत श्री रेवतक गिरिके निकट कुग्रस्वनीमें जाकर दुर्गसंस्कार करा घवस्थान किया था।
(महाभारत समा, १६ ४०) प्ररिबंग्रमें स्विखा है—

 पुरद्वारसे भनतिटूर भूषणस्ररूप रैवतगिरि विराज करता है।' (इत्विंग, १६२-११६ ६०)

विश्वापुराण श्रीर भागवतके मतसे भी कुशस्त्रकी श्रानतीववयके श्रन्तर्गत है। इसे दारका भी कहते हैं। (विश्वराण शराहर, भागवत राहार=)

चञ्चाद्रिखण्डके मतानुसार परशुरामने दय-गोबीय ब्रान्चण से जाने वडां स्थापन किये ये—

"प्यात् परग्रदासेच खानीता सुनग्री दद । विद्योवनसिन्दे व पद्यगैडान्तरस्य ॥ गोनाद्यचे खापिताचे पद्यकीखा कुग्रख्त्यान्। सारदान कौश्वित्व वत्तकीख्यक्यपा ॥ वश्रिष्ठी नामदियद विद्यानिवद गीतन । दिवस दशस्वय स्थापितास्त्व एवं हि ॥"

( सहाद्रिखण्ड १।१। १७-५०)

क्रगस्त्रसी-एक सारस्रत व्राह्मण वंश । कारवार, क्षमता, हीनावर श्रीर सिरसीमें मिनते श्रीर गोशा तथा मखदारके मध्य समय समुद्रतट पर ऋख्य भ्रत्य टेख पडते हैं। गामाहीयके ३० यामींमें क्रयस्थलो नामक एक ग्रामक नाम पर इनका नामकरण दुवा है। क्षयस्थली साधारणतः येनवी जातीय जैसे परिचित हैं। परन्तु यह . इस नामसे घुणा करते और सारखत कहे जाने पर सन्तष्ट रहते हैं। कहते हैं, १५८० ई॰ की गोधांमें धर्मविचारसभा (Inquisition ) प्रतिष्ठित होने पर यप्त कनाडा चले गये। परन्तु क्षयस्वकी अथवा इनमें क्षक १५१० ई० को गोषाके पोर्तगीनोंके हाथ पहने या १८६७ ई॰ की दिवाणी सुसलमानों के उसकी ऋधि-कार करने पर १५८० ई० से पहली ही कनाडा पहुँच गये। यह अपने आप कहा करते कि इस् कनाड़ा पानिसे वसूत पोक्टे प्रेनविधोंसे प्रसग दूर। पायंकाका कारण दो प्रधान वशोके सध्य सम्पक्तिविषयक कोई विवाद वताते है। दूसरोंके कथनानुसार प्राय: १८० वर्ष द्वर किसी दीचागुरुके सरच पर धासिक भगड़ा लगा था। कारण पहली गुरुके दो शिष्य रहे, जिनमें वष्ट किसीको घपना इत्तराधिकारी ठइरान सर्वे। समग्रीनवी सोग एक या दूसरी भीर खड़े ही गरी श्रीर इतना वैरभाव बढ़ा कि वच गङ्गावली नहीं के

**एत्तर-दक्षिण प्र**थक रूपसे रहने को समात हुए। सर-कारी नीकरीके सिये इन दोनां दसीमें याज भी वही स्पर्धा है। इनका गीत्र वास्त्रा, कीश्विक, कीखिन्य, भार-क्षाज भीर मिल है। मङ्गेम, मान्ता, दुर्गा, महाससी भीर लस्मीनारायण जुलदेवता-जैसे पूजी जाते है। अलकरणी, नाटकरणी, सने, बारटे, चिक्कर सने श्रीर ् हगरांटवरू माटि-क्र**ग्रख**लियोंने **ए**पाधि हैं। पीछेने तीन खपाधि महिसूरके बदनर वा इक्केरी राजावींके समय (१५६०-१७६३ ई०) से चले है। पहले यह बागले, पण्डित, वैद्य, तैसङ्ग श्रीर दूसरे श्रेनवी छपाधि धारण करते थे। किन्तु भाज कल पण्डित भिन्न दृश्रे उपाधि कम प्रचलित हैं। भारताज शौर श्रति नामक टो वंश शाष्ट्रकार कहलाते हैं, जो क्रश्यकियों में मिल गये हैं। इनकी ज़लदेवता महाससा हैं। कौण्डिन्य, वात्सा श्रीर कौश्रिक गोत्रीयोंके क्रलंदेव नक्षेत्र श्रीर कुलदेवी शास्तादुर्गाके मन्दिर गीश्रामें वने हैं। महालसाका भी मन्दिर गोषा ही में है। कुछ क्रमस्यकी श्रद्धोसा-इनमोत्ताके लक्कीनारायणकी भी छपासना करते हैं। वह दनके मन्दिरमें पपनी प्रविवा-डिता कन्यायें ले जाते समय डनका शिरोसुण्डन करा डासते हैं। पुरुषोंके श्रेषिगिरि शव, विद्वस राव, विद्वर राव, सन्त्रण राव, सुबराव, रामचन्द्र राव, पञ्चनाभय्या, यान्ततप्यया, गणपया, श्रेषगिरिषणा तथा वेङ्गणाः बासवांके प्यारके पुत्तू, बालू एवं चेरटू भीर वालि-काशोंके नाम श्रमनी, वालि श्रीर दुना जैसे हैं। पहले नामने चन्तमें कनाडी अप्या (बाप) चौर अया ( महाशय ) लगा दिया जाता था, किन्तु श्रव मराठी श्रद्ध रावने उनका स्थान अधिकार कर सिया है। इसी ंग्रकार स्त्रियोंके नाममें कनाडी श्रम्माके स्थान पर मराठी बाई शब्द श्राया करता है। परन्त स्त्रियाँके नामसे श्रमी ेत्रमा प्रब्द निकला नहीं है। जैसे-दुर्गामा, कालमा, देवसा इत्यादि। एक ही गीत्र या छपाधिमें विवाह करना निषद्ध है भीर क्षत्रस्थली सारस्वतांकी दूसरी चे विशेषि साथ न तो बादानप्रदान भीर न खाना-याना हो रखते हैं। विवा स्तियाने मरीरस्य बता श्रीर परिच्छदकी तडका भडक तथा सफाईको प्रीतिके शिनवियोंसे कुगरामी कुछ प्रधिक विभिन्न नहीं। यद्यपि दनकी सालभाषा कोङ्गणी है, यह कनादी चीर मराठी खिखते पढते भीर इनमें बहतसे भंगरेजी भीर हिन्दी भी समसते हैं। इनके पास शिनविशोसे स्विक गार्थे, भैसे श्रीर नौकर चाकर रहते हैं। क्रायखिंहिंगें-का प्रधान खाद्य चावल, नारियल, घी, दूध, गुल, चवार, दाल और मसाला है। शात लोग शिनविधों-की भांति जो याता है दुर्गा पुजाने समय पश्चिमें शीर भेडका मांस खाते श्रीर मदापान करते है। परन्त बहुतसे टाइ, भात, तरकारी श्रीर चटनी का कर भी उपवास भङ्ग कर जैते हैं। पूजा प्रादिके समय यह भिनवियोंसे अच्छा खादा व्यवहार करते हैं। प्रकृष नस्य संघते और स्त्री पुरुष दोनों पान सपारी खाते हैं। अगस्य सी शिनवियों से भड़की सी प्राप्त और उस्टा गहने पहनते हैं। यह साफ सधरे, परिश्रमी, चालाक भीर बुहिमान हैं। पश्चिम भारतमें कोई जाति ऐसी सुइरिंशे, वकासत भीर सरकारी नौकरी नहीं कर सकतो। बहुतसे प्रकृष सरकारी नौकरीमें मंत्री श्रीर दीवानी तथा सासी सफसर हैं। क्रक वकीस. क्रक जमीन्दार, गांवके मुखिये और मीर मुंशी और क्रक व्यवसायो तथा दकाल हैं, जो क्ई, चावल श्रीर दूसरे श्रनाजका काम करते हैं, यह श्रवने जिलेमें वह प्रभावशाली हैं, यद्यपि हालमें इनका दबद्बा कुछ घट गया है। क्षश्यकी सामाजिक विषयमें हेविगों श्रीर कोष्ट्रणस्थांके समकच सम्भे जाते है।

इनके गुक् होनावरके शिराकी खानमें रहते है। बालकांकी शिखा स्कृषांमें श्रच्छी तरह होती है। गुक् देव विवाद नहीं करते।

कुशस्त्र लियां में विवाह के दिन सबेरे यन्नोपदीत होता है। जब बाल का काशों को विद्या पढ़ ने के लिये जाने का पायह करता, तो कन्या का पिता उसे पाकर मनाता पीर प्रपनी पुत्रीसे विवाह कर देने को कहता है। कन प्रापचीय वरके घर सब प्रकारका खाद्य बड़े समारोह से पहुंचाते हैं। वर जब प्रपनी घरमें सब को खिला पिला कर सस्राल वापस प्राता, तो उसे रात-को प्रपनी स्त्री दंढना पहती है। दूलह न स्थान में

एक सड़केको जनामा पोप्राक पड़ना कर वैठा देते है। स्त्रीके मिछ जाने पर वरकम्मा, दोनों ऐपनके बने नागोंको पूजा करते है। विवाहोत्सव भाठ दिन तक रहता है। परन्तु जब किसी पुरुषका पुनर्विवाह होता, तो एक हो दो दिनमें सब काम निबट जाता है। क्रुथहस्त (सं० व्रि०) क्रुथा: हस्ते यस्य, बहुवी॰।

कु ध इस्त (संग्वित्) कु या: इस्ते यस्य, बहुनी । हाथ में कु या सिये हुवा, निसके हाथ में कु या रहे। श्वाद वादान भादिने कार्यकाल हाथ में कु या ग्रहण करके ठहरना पडता है। इस प्रकारकी भवस्था में कार्यकर्ताको कु यह स्तु कहते है।

क्रुया (सं॰ स्त्री॰) क्रुय स्त्रियां टाप्। १ रज्जु, रस्ती। २ मधुकर्कटी, किसी किस्त्रका मीठा नीवृ। ३ वल्गा, क्रुयाम । ४ क्रुयळण ।

कुणाकार (सं०पु॰) कुणैराकीर्यंते समन्तात् वैष्य्यतिऽत्र यञ्चकाले इत्यर्थः,। कुण-पा-क प्रधिकरणे प्रप्। १ प्रश्नि, प्राग। कुणां रज्जुं करोतीति, कुणा-क-टः। २ रज्जकारक, रस्रो वनानेवाला।

क्षियाच (सं॰ पु॰) कुम इव स्ट्यां यद्य स्ट्यां स्वियस्य, क्षिम यद्य समासान्त यन्। पन्नोऽदर्गनात्। पाप्र। ४।७६। यानर, बन्दर।

कुशाय (सं॰ क्ली॰) कुशस्यायम. ६-तत्। १ कुशका षद्यभाग।

"कुशावे पापि कीले य न द्रष्टव्यो मेडीदिविः।" (भारत, वनपर्व ) ( पु॰ ) ২ প্ৰস্ত द्रश्चकी पुत्र । (भागवत, ८। २९।६)

(बि०) ३ कुशायतुष्य स्का, कुश्यकी नीक जैसा पतना या पैना।

कुषायपुर---मगधकी प्राचीन राजधानी राजग्रहका नामान्तर। (परिष्टनिम्पुरावानर्गत जैन परिवंश, ११। ६४) कुषायीय (सं० व्रि०) कुषायमिन, कुषाय-कः। कुषायान्तः। पार १३। १०५। कुषायनुष्य, कुष्ठकी नोक्ष-जैसा।

''कुद बुद्धि' क्षुशायीयामनुकामीनता त्यन।" ( भष्टि )

कुगाक रोय (सं॰ ए० क्ली॰) कुशिन निर्मितोऽक रोयः, मध्यपदलो॰। पवित्र, पेंती, श्राहादिक कार्यकास साममें धारण की लानेवाली कुशकी संगुठी। कुशादगी (फा॰ स्त्री॰) विस्तार, फेसाव, चीड़ाई! कुणादा (फा॰ वि॰) १ त्रनावृत, खुवा हुणा। २ विस्तृत, स्रम्बा-चीडा।

कुयादितैन (सं की ) कुय, गणिकारिका, नीलफिर्ग्टी, नल, दर्भ, रखु, गोच्चर, कडर्द, वक, स्र्यावर्त, यसमूली, यरा, धारकी, श्र्योणाक, हस्त्रहा (बांदा), कर्णपुर तथा हिमसागर समस्त द्रव्यों के कषाय भीर कर्च्या हात ते च पाक करना चाहिये। इसका नाम कुयादित च है। इस ते चकी पान, भ्रश्यक्ष, वस्ति (पिचकारी) श्रीर ज्यारकित प्रयोग करनी यक रा, भ्रश्मरी, मूलकच्छ, प्रदर, योनिश्च श्रीर श्रुक्तदोव रोगका प्रतीकार पडता है। फिर कुशादित च स्वस्थाता गर्भस्थार भी होता है। (भावप्रकाय)

क्षुमादिमानिपर्धे ( सं॰ क्षी॰ ) १ त्रुणपचकमून । २ विदारि गन्धादि गण ।

कुयाद्य घृत ( सं ॰ क्लो ॰ ) १ श्रम्भरी रोगका घृतविमेष,
पथरीका कोई घी। कुमादि कायद्रव्योंका समष्टि
१२% मरावक, ६४ मरावक जनमें काय करके १६
मरावक रहनेसे हतार होना चाहिये। फिर मिकाजतु श्रादिका १ मरावक कर्क भीर ४ मस्य घृत
हानके निम्न निर्वित द्रव्योंके कायको पकानेसे कुमाद्य
घृत प्रस्तुत होता हैं—कुममूल, काममूल, इस्तुमूल,
पाषाणभेद, उसुमूल, भूमिकुसाए, वाराहीकन्द, वराष्टक्रान्ता, वा मालिधान्यमूल, गोस्तर, स्त्रीणाक, पाटला,
पाठा, मालिखामक, पीतिक्षण्टी, खेतपननैवा और
भिरोष। करकाद्रस्य निम्न निर्वित है—मिकाजत,
पिटमह, इन्होवरवीज, त्रपुषवीज भीर कर्क टीवीज।

(चनदत्त)

२ दूधका घृत । ज्ञयायतेव देखी।
क्रियायातेव ( एं० स्ती० ) दाचाधिकारका तेवविश्रेष्ठ,
जञ्जनका एक तेव । ४ ग्रावक तिवतेव वा घृत
भीर साथ द्रव्योंका १०० पन समष्टि ६४ ग्रावक
जनमें साथ करके १६ ग्रावक रच जानेचे उतार
लेना चाडिये। फिर जीवकादिका प्रकारित करका
उसमें पाक करनेचे उता क्षुणायतेव वा घृत प्रस्तुत
होता है। क्षायद्वय यह है—क्षुण, काण, ग्रर, इन्नु,
उसीर भीर शानवणीं। (रहरवाकर)

क्क्षणाध्य (सं॰ पु॰) जनपद्विमेष, एक बसती या मुल्का इसका क्षुनाइप्रभीर क्षुमाण्ड्य प्रभृति पाठान्तर मिकता है।

क्काशस्त्र (सं• पु०) १ वसु उपरिचरके कोई पुत्र।
(भागवत, शर्शास्त्र) २ निर्मिष्टं शोय क्काश्रमामक नरपतिके
पुत्र। वस्त्र भागवतमें क्काशस्त्र भीर विष्णुपुराणमें
क्काशस्त्र नामसे स्रमिष्टित सुए हैं। (भागवत स्र्था,

कुशास्त्र नृपतिने पिताके श्रादेशसे कीशास्त्री नासक पुरी स्थापन की थी। कोशानी देखी।

क्कमाम्बु(सं०क्षी०) १ इष्ठमका जन्न। (पु०) २ - क्कमाम्बराजा।

क्कागरिष ( सं १ पु॰ ) क्क्यं यापदानार्थं जलं प्ररिष्टि बास्य। दुर्वां सा सुनि। दुर्वां सोपनस्वभावप्रयुक्त सर्वेदा याप प्रदान करते थे। इसीसे उनका नाम क्काग-रिष्ण पड गया।

कुशासगढ—राजपूताना बांसवाडाके दक्षिण पूर्वेका एक चुद्र देशीय राज्य। इसका भूमिपरिमाण ३४० वर्गे-मीन है। इसमें २५७ याम नगते हैं। नोनएंखा १६२२२ है। इसमें सैका हे पीछे ७१ भी स निकालेंगे। क्ष्रभात्तगढ़की वार्षिक बाय प्रायः ३५००० र० है। क्ष्यासगढ याम वा नगरमें डाकखाना, पाठयाला श्रीर भौषधासय बना है। कुशासगढ़के राजा राठीर राज-पूत 🕏 श्रीर योधपुरनगर प्रतिष्ठाता योधिंहके वंशन होनेका दावा करते हैं। पहले वह पूर्वकी गये भीर रतसामने यासन रहे, जहां पाज भी उनने ६० गांव है भीर ६००) रा० वािक खनका करस्तरूप वह रतसामके राजाको देते हैं। ई०१७ वें धताब्दके पिक्से भाग धन्होंने कुशालगढ़प्रान्त श्रिधकार किया। बांसवाडा-वासियोंके कथनानुसार बांसवाडाके राजा कुशावसिंहने भी बोंचे इस प्रान्तको छीन अपने नाम यर नामकरण करके अच्य राजकी छनकी सेवाके पुरस्कारमें दे डाला था। परन्तु कुशासगढ-वंशका कड़ना है कि प्रवय राजने खयं उसे भी लोंसे ले बिया फिर वंशने अचय राजकी पराजय किया। इसका नामकरण भील-सरदार क्षणबके नाम पर हो हुन्ना या। जो हो, परन्तु एत्तर-पिश्वममें राज्यका एक भागस्वरूप तांवेषडा जिला बांसवाड़ के किसी राजाने जागीरकी भांति दिया या भीर क्षुयालगढ़ के राव ५५० रु॰ करस्कर्प बांसवाडाकी पहुंचाते है। राव अब पूर्ण रूपसे स्वाधीन हैं। केवल उन्हें बांसवाडाकी कर देना और महारावलके राज्यभिषेत्र तथा विवाहादिके समय बांसवाडामें उपस्थित होना पडता है। वह अपने राज्यमें दीवानी और फीजदारी दोनों महक्मोंका अधिकार रखते है, फांसी देने या कालापानी करनेमें राजपूताना गवनर जनरलके एजीएडस अनुमति सेना पड़ती है।

कुणालसिंह—बांसवाड़ाके एक राजा । इन्होंने पाय: ई०१७ वीं भताब्दीके भन्तको भीलोंसे दिखणपूर्व देश क्षीना भीर भपने नाभपर एसका कुणालगढ़ नामकर्ण किया था। क्रणालगढ़ देखी।

क्षयाससिंह-स्थारवंशीय एक राजा। चेतनचन्द्र नामक किसी कविने (जन्म १५५० ६०) इनके सिये शासि होत्रपर एक निबन्ध सिखा था।

कुमान्सिन (सं॰ पु०) कुल्सितः मान्सिनः, कुगतिस्। १ रक्तरीहीतक, चान रोहीतक। २ रोहीतक हुन, एक पेड़ा

कुयात्सनी (सं॰ स्त्री॰) क्रयावाल देखी।

कुणावती (सं॰ स्त्री॰) नगरविश्रेष, एक यहर । वह रामपुत्र कुणकी राजधानी रही। (रहरंग १५/२०, १६/२५) रामचन्द्रने कुणावती नगरी खापन की थी—

"क्षथस नगरी रम्या विन्यपर्वतरीयसि ।

कुशावतीति नावा सा कृता रामेण धीमता ॥" (रामायण शरशाः) कुशावर्त (सं० पु॰) कुश्रक्ष जनस्य सावर्ती यत्र, बचुत्री०। १ तीर्थविश्रेष ।

"गक्षाद्वारे झुशावते" विख्वते नीखपर्वते। तथा कनखर्जे झाला घूत पामा दिवं नजेत्॥"

(महाभारत, १३१२४ प॰) २ ऋषभ चृपतिकी यतपुत्रकी मध्य भरतकी कानिष्ठ। (भागवत ५।७१०)

कुशावसे ह (सं॰ पु॰) प्रमेहाधिकारका श्रीवघविशेष, जिरियान्की एक दवा। वीरणसूच (खसकी जड), कुशसूच, काशसूच, क्षणोच्चसूच शीर खग्गड़ सूचका १० पस प्रस्य ६४ घरावक सलमें काय करने प्रधान वक सल वस्त्रनेसे उतार जीना चाहिये। फिर उसे २ घरावक खण्ड मिला पकाति चीर लेहभूत होनेपर उसमें निम्नलिखित द्रव्योंका २ तोले प्रत्नेप मिलाते हैं— यष्टीमधुक, कर्कटीवील, कुमाण्डवील, त्रप्रववील, वंध-लोचना, पामलकपत्र, एलालक् (दालचीनो), नाग-केघरपुष्प, वरुपलक, गुडूची चीर पियह्न। (पक्ष्य) कुमाम्ब (सं॰ पु॰) सूर्यवंभीय एक राजा। (रानावप राध्थार) उनकी राजाधानी विभाला रही। कुमाम्ब सहदेवके प्रत्न भीर सीमदस्तके पिता थे।

कुशासन (सं०पु०) कुशै निर्मितमासनम्, मध्यपदली॰।
१ कुशद्धणनिर्मित सासनः। दान, यज्ञ, खाद, उपासना
प्रस्ति समस्त कार्यकालको कुशनिर्मित स्नासनपर
बैठनेका विधि प्रचलित है। कुशासनपर उपविश्वन न
करके किसी कार्यके करनेका कहां विधान है ? किसो
उत्तम सासनके नीचे थोड़ेसे कुश डालके भी देठ जाते
हैं। खाइके समय पिट्युक्षोंको स्नावाहन करके
पासनके निमित्त कुश ही देनेका विधि है। ज्य देखा।
कुशिंग्रपा (सं० स्त्री॰) कुक्तिता शिंग्रपा, कुगतिस॰।
कपिलकर्षे शिंग्रपा, काको शोंगम।

कुश्चि (सं॰ पु॰) पेचक, उन्नू।

कुधिक (सं• पु॰) कुधः कुधनामा तृवोजनक ले नास्यस्य, कुध-ठन्। १ विखामितके वितामह, गाधिके विता। महाभारतके मतानुसार महातिज्ञ चिन महिं ने ध्यानवल सम्भानि स्थाय विक्रिया कि कुधिक वंधि उनके वंधि स्थाय स्थाय कि कुधिक वंधि उनके वंधि स्थाय स्थाय होते ही उसकी अवन्ति होगी। वह कुधिक वंधि स्थाय हो सस्सारात् करने के धिमाय में महाराज कुधिक के निकट उपस्थित होने कहने लगे—"महाराज। इस धावके साध एक अवास करना चाहते हैं। धायका जो धिमाय हो, प्रकाश कर दीजिये।" महाराज कुधिक ने विनीतमावि कहा—"विधान ऐसा है कि केवल पत्नी हो खामोके साथ एक अवास करेगी। महर्ष। धाय जो धिमाय प्रकाश करते है, वह धर्मशास्त्र-सम्भात नहीं। फिर भी धाय जव हमारे साथ एक अवास करना चाहते हैं, तो अवास हम उसमें समात हैं।" कुधिक ने महर्षि-

की यद्यानियम पूजा की घी। फिर राजाने कड़ा— "भगवन् ! इस श्रीर इसारी महिवी दोनों श्रापके सम्पूर्ण प्रधीन है। प्रतुमति की निये, इस प्रापका क्या काम करेंगे।" सुनिने उत्तर दिया—"इम कोई प्रार्थना न करेंगे। तुम्हारा भीर तुम्हारी महिष्ठोका गृटि श्रमिप्रेत हो, तो इस किसी कार्यका श्रनुष्टान करें। इस नियमके अनुष्ठानमें तम दोनांकी हमारो पश्चिया करनी पड़ेगी।" महाराज श्रीर राजमहिषीने पुलक्तित मन खीकार किया-"इम अवस्य ही आएकी यन-मति प्रतिपासन करेंगे।" फिर वह महिंकी एक उला प्र रहको सध्य ली गये और कहने लरी—' पापका व्यवहारोपयोगी समस्त ही प्रस्तृत है। प्राप खेळानु-सार इस स्थानमें अवस्थिति की निये।" क्रमसे सन्वा उपस्थित इर्द्र। सर्हाव च्यवनने बाहाराटि क्रिया समापन कर राजाको स्वीधन करके कहा था-"इमारी निद्राका समय उपस्थित है। इमारे सो जानेसे इसकी सत जगावी, तुम दोनी प्रविद्याला रूपसे इमारो परिचर्यामें नियुक्त रहा"। राजा श्रीर रानीन वही स्वीकार किया।

कियतच्चण पोक्टे सहवि निद्धित हुवे । राजा और रानी दोनीं पविश्वान्त भावसे उनकी परिचर्श करने खरी। एकविंग्रति दिवस प्रतीत हो गये, तथापि सुनि-को निद्रा न टटी। राजा और रानी दीनोंने प्राष्टार निटा परित्याग करके ऋष्टान्त:करणसे सनकी परि-चर्या की थी। एकविंग्रति दिवस प्रतिवाहित होनेपर चावन खर्य जागरित इसे भीर राजा तथा रानीचे कोई बात न कर ग्रन्थ वाहर निकल गरी। राजा भीर महिन्नी सुधा-ख्यासे भत्यन्त भातूर होते भी उनका पनुगमन करने सगीं। कियत्द्र गमन करके सइषि अन्तर्हित इये। उन्होंने सइषित असीकिक व्यापारसे विस्नित हो प्रत्यागमन किया था। ग्टहर्से प्रवेश करके छन्होंने देखा कि सहिष पूर्ववत् निद्रित 🕏 । उस समय उनके विस्मयकी परिसीमा वडूत बढी, राजा श्रीर महिबोने पुनर्वार उनकी चरणस्वा करना भारमा किया। पुनरपि एकविंगति दिन चतीत हो गरी। महर्षि चवनने जागरित डोके

= कडा था- "डम सान क़रेंगे। तुम डमारे अङ्गर्से भन्नी भांति तेन मर्दन करी।" राजा श्रीर महिनीने तेन मन दिया। मद्रषि स्नान-शालामें पहुंचके प्रन्त-र्धित हुये। कियतचण पीके राजा श्रीर रानीने देखा कि सुनि स्नान करके सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने स्र साहारीय श्रायोजन किया। उस समय महर्षि च्यवनन श्रय्या, शासन श्रीर बहुमूख समस्त वस्तादि धक्रव करके जला दिये। राजा श्रीर रानीको इससे - श्रग्रमात भी छोभ न सगा। कियतचण पीछे ही महर्षि फिर प्रन्ति हुवे। प्रनन्तर एक दिन छन्हों-ने कडा या-'राजन ! तुम श्रीर तुम्हारी पत्नी दोनों मिल हमारा रथ वहन करके ले चलो श्रीर इसका भी विधान करो कि पश्चिमध्यं इसारे समज्ञ जो उप-स्थित होंगे हम उनको इच्छानुसार द्रव्यादि प्रदान क्षेरी।" राजा समात हो गये। राजा और रानीने मइद्भिका रथ वच्चन करना भारका किया था। कियत-ं चण पीके मद्रिष<sup>े</sup> एक चानुकसे दम्पतीको निदार्षण प्रचार करने लगे। किन्तु उससे वह प्रशुमात भी दृ:खित न इये। मद्दर्भि कल्पहचकी मांति अजस् दान करते रहे। राजा और रानीमें उससे कोई विकार - स्वित न इवा। च्यननी कहा या-"इम इस रस्य ्काननमें प्रवस्थिति करेंगे। तुम इस समय जावो। प्रभातको फिर आगमन करना।" राजा और रानी . दोनी उस समय कौट पडे। परदिन प्रातको तपोवनमें उपस्थित होके उन्होंन देखा कि उसने श्रमरावतीसे ्भी च्टलप्ट योभा धारण की थी। महाराज क्रियकने विसाधाविष्ट हो इतस्ततः भामण करते करते एक ्र**क्र**सय पासन पर छपविष्ट्रस**द्विको देख सिया**। . सप्तर्ष<sup>९</sup> एसी समय प्रन्तर्ष्टित हो गये। कियत्**च**ण धीके काननके सध्य वह फिर एक क्ष्रयासन पर उप-विष्ट देख पडे। राजाने समभा कि वह समस्त महर्षि-के तपोबल से होता था। राजा विस्मित हो महिबोको सस्बोधन करके कहने लगे—"पिये! तपोबल विम्बका राज्यं साभ करनी भी अधिकार है।" फिर राजाने ्र सष्ट्रिष्ट्र चावनके निकट जाके, इस समस्त प्रजीकिक घटनाका कारण जिल्लासा किया। सहिष कह चले-

"महाराज! हमने ब्रह्माके सुखसे सुना है कि तुम्हारे वंग्रसे हमारे वंग्रमें चित्रय धमेका सम्वार होगा भीर तुम्हारे पीत्रको ब्राह्माण्यल मिलेगा। हमने यह बात सुन तुम्हारा वंग्रविनाय करने को कामनासे तुम्हारे ग्रहगमन किया था। किन्तु हमने किसी बातमें तुम्हारा हिट्ट न देखा कि घमिशाप देने भस्म करते। तुम्हारे व्यवहारसे हम घल्यन्त सन्तुष्ट हुए हैं। वर प्रार्थना करो।" राजाने कहा—"हमारो यही प्रार्थना है कि श्रापका वाक्य सत्य हो और हमारे वशीयोंको ब्राह्मण्य व्यक्ति सकी।" महिष्यने तथासु कहके वर दे दिया। (भारत, भग्रशासन, १९-१९ भ०)

२ कुशिकस्थापत्थादि, कुशिक-ष्मञ् तस्य स्रोपः । रमजीय। पा २७६४। कुशिकगोचीय। ''गोमीं रख' क्रियकासो हवानहै।'' (ऋक् २।२६।१) 'क्रियकासः क्रियकगोवीन्यदाः ।' (सायप)

३ जनपद्विश्रेष, कोई वसती या मुल्जा। ४ फास, फरी। ५ तें स्थिष, तेनका तसकट। ६ सर्जे हस, धूनेका पेड़। ७ विभोतकहस्र, बहेडेका पेड़। ६ मजातक- स्थानका पेड़। ८ मजातक- स्थानका पेड़। १० वदर, वर। (ति०) ११ वज्राहरि, कैया, टेड़का।

कुशिकन्धर (सं० पुरु) एक सुनि। (बिहपुराण, ७४०) कुशिका (सं० स्त्रे:०) कुशो स्वार्थे कन्-टाप्। फाल, इसको कुसो।

कुशिम्रासक (सं०पु०) सम्नराज्यके मन्तर्गत तुद्द-देवका निर्वाषस्थान। उसका भवर नास कुशिनगर है। कुशित (सं०क्षी०) कुग्र-इतः। "वहादिमा इयः खात्।" (रामधर्मकृत छणादिकोषटीका, १।२९०।) १ जलसिस्रित वस्तु, पानी सिली दुई चीज। (ति०)२ जलसिस्रित, पानी सिला हुवा।

कुधिनगर (सं० क्षी०) बीदमास्त्र-वर्षित बुद्देवकानिर्वाणस्थान। वर्तमान नाम कुधिया है। वह युक्तप्रदेशमें गोरखपुरसे २५ मील पूर्व भवस्थित है। पाचीनकालमें उक्त स्थान बीदों के एक प्रणातम तीथे जैसा
प्रसिद्ध था। भति दूरसे सहस्त सहस्त बीदतीर्थयात्री उसके दर्भनको भागमन करते थे। ४००ई०
को चीनपरित्राजक फाहियान वहां बीदराजनिर्मित

विस्तर स्तूप भीर विद्वार देख गये। फिर ई॰ ससम यतान्दको चौनपरिव्राजक युएनचुयाङ्ग कुथिनगर (किस-थि-न कि ए जो) पष्टुंचे। छन्होंने उसका दर्भन करके भपने स्वमण छत्तान्तमें इस प्रकार खिखा है।

'क्रिशिनगर राजधानी पाज कर्ज विध्वस्त है। याम नगर पादि जनशून्य सरुपाय हो गये है। प्राचीन राजधानीका इष्टक-निर्मित प्राचीर प्राय: एक कोस (१३ लि) विस्तृत है। तोरणद्वारके ईशान कोणमें अयोकराजस्थापित स्तूप श्रीर चन्द्रभवन है। नगरके वायुक्तोणमें प्रजितावती (वा हिरणावती) नदीके पश्चिम तटसे घनतिदूर सालवन सहराता है। -इसी स्थानमें बुददेव निर्वाणप्राप्त हुए। निकट ही विद्वारके मध्य उनकी मृति प्रतिष्ठित है। विद्वारके पार्ख में श्रशोकराजका बनाया हुआ स्तूप है। विश्वां एक प्रस्तरस्तन्भपर बुद्धदेवके निर्वाणकी कथा खोदित है। उससे घोडी दूर सुभद्र श्रीर वव्यवाणिक सारणार्थ भी स्तूप बना है। नगरके छत्तर नदीपारसे कुछ दूर ्रतीसरा स्तूप, है। वष्टा बुद्धदेवके स्रतदेषका सत्कार किया गया था। उसीने निकट प्रयोकराज स्थापित - कोई दूसरा स्तूप है। वहां बुबदेवने प्रियशिष्योंको ्भी श्रीपद देखाया था। उन्न स्तूपमें उनके पूतदेहका भस्मावश्रेष प्रभागों में विभक्त हुवा।

ई॰ सप्तम मताब्दको चीनपरिव्राजकने जी देखा या, वर्त मान क्षिया याममें वह कुछ भी नहीं रहा । चीन-परिव्राजक वर्णित जिस सानवनमें बुद्दने निर्वाण पाया, घाजक वही स्थान 'माताक वर का-कोट' (सत कुमारका गड़) कहाया है। प्रच्य दिन हुए वहा प्राय: १४ हाय जंधी बुद्दिवको एक प्रतिसृति मिली थी। सृतिका प्रष्टु नानारंगसे चित्रित है। एक सुद्दत्त बुद्दम्ति कुमिनगरके हो एक हिन्दू दिवमन्दरमें रिचत हुई है। उसको छोड दूसरी द हायकी जंबी नीलप्रस्तरकी बुद्दम्ति भी है। गांवक कीग उसे "माता कुंवर" (सत कुगर) कहते चीर पूजा किया करते है। यही बुद्दकी निर्वाण स्त्रित जैसी श्रम्भित होरो है। कुमिनगरमें देवीस्थान स्त्रित जैसी श्रम्भित होरो है। कुमिनगरमें देवीस्थान

वा रामभारटीमा नामक एक व्रहत् स्तूप गिरा पडा है। एह से वहां रामभार-भवानी देवीका मन्दिर रहा कुशिम्ब (सं॰ स्त्री॰) कुलिसता थिम्बो एवो दरादित्वात् इस्तः। थिम्बोवियेष, किसी किसाको सेम। वह विपाक तथा रसमें मधुर, वसप्रद भौर पित्तनिवर्षण होती हैं। (वैयक्तिषण्ड)

कुशिस्वी, क्रिंग्वि देखी।

कुगी (स॰ वि०) कुगा: सन्त्यस्य, कुग-इनि । १ कुग-युक्त, कुगवाका।

"दण्डो मण्डी कुत्री चीरी छतात खेलीक्षत ।" (भारत १३ । १५ **४**०।)

(पु॰) २ वाल्मीकि सुनि।

क्क्यी (सं०स्त्रो०) क्षय्य स्त्रिया स्टीष्। ज्ञानपरक्रस्य-ज्ञायस्वत्रप्राममामकाल-नील-क्रय .....ा पाधाराधरा १ स्वीस विकार, स्त्रोचेकी चीका २ फाल, फरी।

कुशीद ( मं॰ क्लो॰) कु सद्-यः प्रषोदरादिखात् सस्य वा श्रत्सम्।१ रक्षचन्द्रन, लालचन्द्रन्। २ द्विचित्रीतिका, सदखोरो । ३ फाल, चलका फत्तः ४ सुण्डमालातन्त्रः। कुशीनार--कसिया । क्षिनगर देखो।

कुथीपु ( सं० पु• ) श्रन्त, चारा, भुनाज ।

कुभीरक (सं०पु०) कुल्तितः भोरको यत्र कर्षण इत्सर्धः। चित्रविभिन्न, एक कड़ी जमीन्वाला खेता। जिस चेत्रमं कर्षणकाल लाङ्गलका फाल टेट्रा पड जाता, वही कुभीरक कहाता है।

कुगीच (सं॰ व्रि॰) कुत्सितं गीचमस्य, वहुद्री॰। मन्दस्रभावयुक्त, नामायस्ता, बद्भिजाज।

क्वांचीलव (सं॰ पु॰) कुल्मितं भीलं तदस्त्यस्य, कु-मीख वः।

"वप्रकरणे प्रचेभग्रेऽपि इन्सति ।" ( महाभाष्य, पा ध्र**ः १**०८)

**१ नट, कलाबाज ।** <sup>4</sup>'यज्ञाद्यवस्तुन: पूर्व' रङ्गविज्ञोपशानचे कुग्रीखवा: प्रकुर्वनि°

( साहित्यदर्पेण, ६४ परिच्हें द )

मतुको मतमें नटोंका व्यवसाय निन्दित है। वह एक पंक्षिमें बैठको भोजन करनेको प्रयोग्य होते हैं। (सह, २।१११-१९७)

२ चारण, भाट। ३ गायक, गानेवाला। ४ कथक, कफ्रनेवालाः ५ वाल्मोकि सुनि। ६ रामचन्द्रको सव श्रीर कुग्र दोनों प्रता कुशीवश (स'• पु॰) कुशीव कुशवान् सन् ग्रेति भवः तिष्ठते, कुशव-श्री छः। वाल्मीकि सुनि।

क्रग्रुकः (रं० पु॰) की पृष्टियां ग्रुकाति शोभते जलपरि-पूर्यः चित्रत्यर्थः, क्र-ग्रुक्य-प्रच्। १ पात्रविशेष, कीई बरतन। २ तपस्तीका जलपात्र, फकीरके पानीका बरतन।

कुश्न ( सं॰ पु॰ ) कुस-कह च प्रसात् प्रमोदरादित्वात् सस्य गत्वम् । खिषिवादिमा करोवची। ( वण् ४।८०) १ धान्यागार, भनाककी बखारी या खत्ती। उसे दिन्दी-में कोठला श्रीर देहरी भी कहते है। संस्कृत पर्याय—श्रवकोष्ठक भीर त्रीद्यागार है। २ तुषाम्न, भूसीको श्राग। ३ स्थान, जगह। ४ कटाह, कडाह। ५ कोई दानव। ६ कुत्सित श्रूल, बुरा दर्ट। कुश्रूलधान्य ( सं॰ क्ली॰ ) कुश्रूलपरिमितं धान्यम्, मध्य-

क्षुश्रूक्षान्य (संग्लाग्) क्षुश्रूक्यारासत चान्यम्, सध्यः पदक्षोग्। तीन वर्षके बिये म्राहारीपयोगी सम्बित चान्य, क्षुठलेका मनाज।

क्षण् क्षान्यक (सं॰ क्षी॰) कुश्यू क्षितं धान्यमस्य, बहुत्री॰ कप्। तीन वर्षके लिये श्राहारीपयोगी धान्य सिद्यत रखनेवात्ता ग्टहस्य, जिसके घरमें तीन सालके किये खानेको श्रनाज रक्खा हो।

"कुग्रवधान्यकीवास्यात् कुभीधान्यक एव वा।" ( मनु ४। ०)

कुग्रेबय (संश्काश) कुग्रे जले खीयते जलं श्लिक्यती-त्यर्थः, कुग्रे-बीम्बच्, घतुक्षशापदा, कंवल। कुग्रेशय (संश्काश) कुग्रे जले ग्रेते, कुग्रे-ग्री-ग्रच्, ग्रब्बस्थशार पदा, कमल।

ँ क्षित्रीययातामृतखेन कथित् करेण रेखाध्वजलाव्कनेन ।"

( रष्ठवंश, ६-१८ )

२ सारसपत्ती। (पृ०) ३ कार्णिकारद्वत्त, कानियारी। 8 कुग्रदीपका कीर्द्र पर्टन। (विष्युराष, राधा ४१) कुग्रिययकर, (सं•पु०) कुग्रिययं पद्मं करे यस्य, बहुन्नी । विष्णु।

क्कुग्रोदक (सं०क्ती०) कुग्रसंस्प्रष्टसुदकम्। दानार्घे कुग्रसिक्त जन्न।

कुशोदका (सं०स्त्री०) एक देवी।

कुण्डा (फा॰ पु॰) धातुको रासायनिक क्रिया द्वारा जारण करके बनाया दुन्न। भस्मा

कुम्बी (फा॰ स्त्री॰ ) मझयुद्ध, पकड, नीड़, पद्धसवानी-की सड़न्त।

कुष्तीवाज (फा॰ वि॰) सञ्चयुद्धमें श्रभ्यस्त, कुष्ती सङ्ने-वाला।

मुश्रि (सं॰ पु॰) एक ऋषार्यकानासः।

कुम्बुत (सं• व्रि॰) कु **१व**त् म्बुतम्, कुगतिस॰। प्रपरि-स्फुट भावसे श्रुत, कम सुना द्ववा, जो साफ साफ सुन न पढा हो।

कुष्वस (सं॰ क्ली॰) कु ईषत् खर्म क्रिट्रम्, क्षुगतिस॰। चुट्र किट्र, क्लोटा हेट्र।

कुषक (सं॰ पु॰) विभीतकवृत्त्व, बहेडेका पेड।

कुषण्ड (सं० पु०) एक पुरोहित।

कुषत ( सं॰ ति॰ ) कुश-ला-क वाष्ट्रलकात् ग्रस्य षत्तम् । चतुर, दत्त, पटु, होशियार, चालाक ।

कुषवा (वै॰ स्ती॰) एक राज्यसी।

"समझन ला गुवितः परास समझन ला क्षवा नगार।"
(चरत् ४।१८।८) 'क्षववानाची काचित् रावशी।' (सायष)
कुषाकु (सं॰ पु॰) कुष-काकुः। कि कु (क) यिसां काकः।

( डब् १। ००) १ प्रक्ति, प्राग । २ वानर, बस्टर । ३ सूर्य, . स्रज । ( त्रि० ) ४ उत्तापक, तपानेवासा ।

कुषान (कुषन, गुषन) एक युएची राजवंश। पहले यह वंश पांच श्रीणयों में विभक्त था, किन्तु पीक्ट सिस कर एक हो गया। यह लोग भपना पूर्व भनिश्चित वास कोड सभ्य वने थे। इनके राज्य बाकड़ियामें कहते हैं हजारों भहर रहे। यह बात भायद बढ़ा कर कहीं गयी हो। परन्तु सभावतः बाकट्रिया देराने भीर युनानको सभ्यताका सिस्तनस्थान था। इसके राजावों देनिकि अस (Demetrius) भीर यूक्तेतिदसने (Yukretedus) भारतको भाकस्थ किया था। इस बिये कोई आसर्थ को बात नहीं कि युद्धिय युएची जातिक कुषानोंने यूनानियो भीर ईरानियोंका भनुसरण किया हो भीर भानि साथ एनको सभ्यताका कुछ भंध सिते भाये हों।

इस प्राक्तमणका विवरण घीर भःरतने कुषानींका इतिहास ठीक समभा जा नहीं सकता, यद्यपि हमें राजावींके नाम विदित हैं। भारतीय साहित्यमें इस समयका प्रत्य एक्सेख है। कुषानोंकी सब बातें चीना

कदानियो, शिकाफलको चौर सिकोसे ली गयी है। इस साच्यसे यह पात्रय निकलता है कि कीजूल. कदिषस, कुज्बाकस्या किएड-चिछ-कियो नामक किसी राजाने ( ४५-८५१ ई० ) यएची जातिकी पाच विभिन्न से पियों को एकमें मिला दिया, काबुल ६०त्य-काको जय किया श्रीर युनानी राज्यका प्रविश्वष्ट श्रीय दवा लिया। समावत: क्षक्र दिन पौक्रे विमोनदिफस्, हिमक्तिम् या एन-काव-चिन-ताई उनके उत्तराधि-कारी द्वर और इन्होंने उत्तर भारतकी पूर्वक्षि विजय किया। फिर कनिष्कका राजल (१२३-५३? र्द०) हुवा, जो पूर्व एशियाके भीतर बाहर बौहवर्मके संरचक श्रीर खतीय वीद्यसङ्की श्राह्मानकारी जैसे प्रसिद्ध हैं। कहते है उन्होंने भी काशगर, यारकन्ट श्रीर खुतन जय किया था। उनके उत्तराधिकारी इबिष्क भीर फिर वासुदेव इए, जी २२५ ई॰को प्रवस्य मर गये होगे। वासुदेवके राजता पौछे कुषानीकी प्रक्ति क्रमप्र: चीण पडी चीर सिन्धकी उपत्यका भीर कत्तर-पूर्व पक्षगानस्थानको खदेर दिये गये। चीना ग्रत्यकारी की वर्षनाक श्रमुसार यहां उनका राजपरि-वार किदार काति कर्ढक दूरीभूत चुचा। किदार भी ग्रुएची जातिके ही वंश्रधर थे। क्षषानीके भारतको श्रयसर होते समय वह वाकड्रियामें ही रह गये थे। पीछेको किदारो छिन्द्रुज्ञ शके दिच्चण इट गये; कारण चीना सीमाप्रान्तसे युपाङ्ग-युत्राङ्ग पश्चिमको बढ़े थे। ४६० ई॰ के समय कन्दाशारमें क्षुषानीका एक चुट्र राज्य फूलाफला या, परन्तु इणीके चालसणीं वे विध्वस्त हुन्ना।

कुक अन्यकार कुषान-वंशकी उपरुक्त वंशावली स्त्रीकार नहीं करते भीर सोचते है— अनिस्त्रका देसारे भाग यहां तक कि उनसे भूद वर्ष पहले के व्यक्ति मानना चाहिये और दुविस्त्रके पहले या पीछे वसुस्त्र नाम लैसे कोई दूसरे भी राजा रहे। किसी प्रकार ई० सन्से वहुत पहले या पीछे युएचियांका भारत आक्रमण नहीं हुवा और भारतकी सम्यता पर उसका वहा प्रभाव पडा। उनके सिकीमें भाचरणोंका अपूर्व तारतम्य है, जो बहुतसी जातियोंसे जिया गया

है। साधारण रूप भीर मान्नति रोमक है। लेख यूनानी या खरोष्टी भाषामें खिखा है। सुद्राके प्रष्ठ पर र्दरानी, यूनानी या चिन्दुस्थानी देवता (श्विव वा कार्ति-केयरेव)-का चित्र है। श्रग्रभागमें राजाकी तसवीर वनी है, जो लम्बा खुला कोट, बुटने तक जुते भौर लंबी टोपी पहने है। गन्धारकी चित्रप्रातिका जिसके नमूने कनिष्काकी राजधानी पुरुषपुर (वर्तमान पैयावर)-से गये, एक यूनानी रोमक-कलाकी प्राखा यो जो पूर्वीय धार्मिक विषयों के निये उपयुक्त वनी। युएची लोग हो प्रधानतः उसे भारतमें लावे। उसके भारत श्रागमनका कार्य ६० से १८०-१३० वर्ष पहले यूनान और वाकट्या कर का भारत विजय भी या। भारत श्रीर बीह एशिया पर गान्धार-प्रभावकी घावस्वकता मानी इद्देशत है। कनिष्क और दूसरे राजा स्प्रहास्पद थे, परन्तु किसी प्रकार निषेधक वीह न घे। फिर खुतन भीर काभगरकी जीतसे चीनमें बीद-मत फैलनेकी प्रवश्य सुविधा दुई होगी। पीछेकी द्रानी उपाधि कुषान राजाश्रीका श्रपना-जैसा वन गया। सिक्कोंकी मूर्ति विश्वास नासायुक्त, दीर्घचत्तु, शमञ्जूपूर्ण और मीटे होठों की है। इससे ग्रुएवी लोग मङ्गोली या उगरी-फिनिकों की श्रपेचा तुलींसे श्रधिक मिस्रते सुस्रते देख पडते है। फिर संस्कृतमें तुनों को 'तुरुष्त' लिखते हैं। इससे युए चियों का और भी तुर्कों-के साथ घनिष्ठ स्वन्ध प्रमाणित होता है। मुसलमान-यत्यकार असवेकनोका कहना है कि पहले भारतके राजातुर्क (जैसे कनिष्का) रहे। क्षष्ट ग्रन्थकारीं के कथनानुसार युएची यव्द 'युत'-का घपन्न'य है, जिस-का मर्थ 'जाट' होता है।

कुषार (सं० पु०) एक व्यक्ति।

कुषित (सं० त्रि॰) कुष्-क्ता १ जसमित्रित, पानी सिस्ताः २ प्रसन्न, उदयः।

कुषोतक (वै॰ पु॰) १ पिचनातिविशेष, किसी किस्प-को चिडिया। २ ऋषिभेद, कोई महाका। ३ कुषौतक-के पुत्रपौत्रादि।

क्षजीह (संक्ष्णो०) क्षुस्-इदं पद्यात् प्रवोदरादित्वात् सस्य प्रत्मम्। क्षरेरकोसेरेनाः। (ध्यः। १०६) १ द्वक्षिके मर्य ्धन प्रदान, स्दखीरी। (ति॰) २ उदासीन, निस्रेष्ट,
गमगीन, निठसा। ३ सुषीदिन, स्दखीर।
कुषीदी (सं॰ पु॰) एक पध्यापक। वह महासुनि
पीषिष्त्रिके शिष्य थे। (विष्पुराण, २।६।६)
कुषुस्र (वै॰ पु॰) कीटविशेषकी विषयानी, किसी
कीडेके जहरकी थैनी।

"भिनश्चित क्षष्ठमां यक्षे विषधानः" ( षष्टर्व १ १ क्रा ६ ) कुकुम्भका (वै० प्र०) नक्षुक्ष, नेवला।

"कुष्यक्षवाद वर्गिष्ट प्रवर्तनानकः।" ( चक् १ ११८१ ११)
कुष्ठ ( सं० पु०-क्ती० ) कुष्-क्थन् । प्रि-कृषि-नीर-मि-काथिमाः
क्थन् । रण् १ । यद्या कुस्सितं तिष्ठति, कु स्था-कः
पश्चात् सस्य षत्वम् । प्रवान्वगोस्निष्यापिषि कु..... । पा ।
१ । १० १ श्रीषधिविश्रेष, एक जड़ीवृटी । उसे चलती
चिन्दीमें कुट कच्चते हैं । (Costus Specious or Arabicus ) कुष्ठका संस्कृत पर्याय—कदास्य, दुष्ट, व्याधि, परिभाव्य, वाप्य, उत्यक्त, प्राप्य, जरण, गदास्य, आदाद्य, वाविर, भासुर, काकल, नीरुज, कुद्धिक, रुजा, गद, धामय, पारिभद्रक, राम, वाणी-रज, पावन, कुस्सित, पाकल श्रीर पञ्चक है । भावप्रकाण्यके मतानुसार वह उत्या, कटु, स्वाटु, शक्तजनक, तिक शार काह होता है । वह वातरक्त, वीसर्प, कास, कुष्ठ, वांयु श्रीर कपरोगकी नाग करता है ।

कुष्ठका प्रकार भेद भी दोता है। पुष्करमूल एक प्रकारका जुष्ठ ही है। उसका संस्कृत पर्याय पौष्कर, पुष्कर, पद्मपत्र और काश्मीर है। भावप्रकायके मतर्ने पुष्करमूल कुष्ठ, कटु, तिक्क और वातस्त्रीषिकच्चर, याय, अक्षित्या खासरोगनायक है। पार्ख्यस्त्र रोग पर वह बड़ा उपकार करता है।

२ विषभेद, कोई जहर।

३ रोगविश्रेष, कोइकी बीमारी। वैद्ययास्त्रकी मताः नुसार सातप्रकारका महाकुष्ठ श्रीर ग्यारह प्रकारका सुद्र कुष्ठ होता है।

संहिताकारांके मतमें कोई कुष्ठ महापातक भीर कोई ग्रतिपातकका चिक्क है। भविष्यपुराणमें लिखा है कि विचर्चिका, दुसमी, चर्चरीय, विकर्त्तु, त्रणतास्त्र भीर कथा तथा खेत कुष्ठीमें जिस व्यक्तिके गण्डदेश, कपाल, नासिका एवं सवैगालमें कुछवण रहता, वह देवकार्य, पिद्धकार्य प्रस्ति समस्त कार्यके भयोग्य ठहरता है। उसके मरने पर उसे तीर्थं अथवा द्वसमूलमें प्रोधित करना चाहिये। उसका पिग्डदान, तर्पण अथवा दाइकार्यं करना अनुचित है। यदि छह मास अथवा तीन मासके कुछरोगीको कोई दाह करता, तो उसे दाहान्तर चान्द्रायण प्रायसिक्त करना पड़ता है। विष्णुसंहितामें कुछरोगको पूर्वजन्माचरित चति-पातकका चिक्रप्रकाय बताया है। शातातपने भपने कर्में कुछरोगको महापातकके उच्चण जेसा निर्देश किया है। इहरोग हैखी।

८ कुलिप्जनहत्र, कुलींजनका पेड़ । क्षष्ठकरूटक (सं॰ पु॰) खदिर हस्र, खैरका पेड़। कुष्ठकालानलरस ( सं॰ पु॰ ) कुष्ठाधिकारका रसविग्रेष, कोड़की एक दवा। गन्धक, पारद, रङ्कण, ताम्त्र भीर लीइको विष्यलोके साथ भस्म करके वश्चाङ निस्त, फलवय तथा राजतस्की भावना देना चाडिये। इस रसकी एक गुद्धा परिमित मात्रा सेवन करनेसे सर्वे प्रकार क्षष्ठरोग भारोग्य श्रोता है। (रहन्दिनामणि) क्षष्ठकुटारस्य (सं॰ पु०) क्षष्ठाधिकारका रसविशेष, कोट्र-की एक दवा। १ भाग स्तमस्म, १ भाग गन्धक; स्त बीह, तास्त्र, गुग्गुलु, विफला, महानिस्ब, चिवन तथा शिलाजतुर्मे १६ भाग प्रत्येक, ६४ भाग करकावी त्रचूर्ये चीर ६४ भाग अभने चूर्णातुरूप छत तथा मधुसे विसी-इन करने पर यह श्रीषध प्रस्तुत होता है । (रवरवाकर) कुष्ठकेतु ( एं० पु०) कुष्ठमाशनः केतुश्विकः यस्य। भूस्याद्वराज्ञप, एक साङ्। कुष्टगन्धा ( सं॰ स्ती॰ ) प्रखगन्धा, प्रसगंध।

कुष्ठगन्वा (संग्रह्माण) सर्वगन्वा, स्वरंगवा । कुष्ठगन्वा (संग्रह्माण) कुष्ठस्वेव गन्धोऽस्य इकारान्तारे-श्रञ्च । चवनानाव । पारा ११११२०। एसवासुक, एसुवा । कुष्ठगन्विनी (संग्रह्माण) कुष्ठस्वेव गन्धोऽस्त्यस्याः, कुष्ठ-गन्धः इति स्त्रियां कीप् । सम्बगन्धा, समगंध । कुष्ठम्न (संग्रह्माण) कुष्ठः हन्ति, कुष्ठ- इत्-टक् । १ कुष्ठ-नाम्रक, कोढ़ सिटानेवासा । (पु॰) २ हितावसी, कोई सता । ३ खदिरहस्त, खैरका पेड । ४ पटोससता,

परवसकी बेस।

क्षष्ठन्नी (सं क्ली०) कुष्टन्न स्त्रियां ङीप्। १ काकी-दुम्बरिका, कठगूलर। २ काकमावी। ३ वाक्तची। १ हितावनी।

क्कष्ठतोदन ( सं॰ पु॰ ) रत्ताखदिरद्वच, लाल खेरका पेड़।

कुष्ठदसनरस (सं पु ) कुष्ठाधिकारका रसविधेष, कोढ़की एक दवा। गन्धक, पारद, वाक्क्ची, पलाध-वोल, चित्रक श्रीर श्रु गुलै प्रत्येकका समभाग चूर्ये मिस्तानिसे उक्त रस प्रस्तुत होता है। (रस्टवाकर) कुष्ठदोषापदा (सं प्रस्तुत ) गक्कची, सोमराजी।

कुष्ठनायन ( चं॰ पु॰ ) कुष्ठं नाययित, कुष्ठ-नय्-िष्ण्इति-ख्युः। १ चीरीयहच, कोई पेड। २ खेतसवंप,
सफेद सरसों। ३ वाराष्ट्रीकन्द। ४ रक्तखदिरहच,
नाज खेरका देड़। ५ पारम्बधहच, यमिनतासका
पेड़। ६ कुष्ठष्ठरहचमात, कोढके निये सुफीद कोई
दरख्त। ( वि॰ ) ७ कुष्ठनायक, कोढ मिटानेवाला।
कुष्ठनायिनी ( सं खी॰ ) कुष्ठ-नय्-िष्ण्-इति-ङोप्।
१ वाक्सची, सोमराजी। २ काकमाची।

कुष्ठनोदन (सं० पु०) कुष्ठं नोदयित, कुष्ठ-तुद्-िषच्-स्यूट्। रक्तखदिरहच, स्रांत खैरका ग्रेड्।

-क्रप्टरोग (स • पु०) सहाव्याधि नामका रोगविशेष, कोठको बीमारी। प्रायुवेदीय वैद्यकगन्धींके मतमें मिछा प्राप्तार, मिथ्या पाचरण, विरुद्ध प्रम, पानीय एवं-ग्रत्यन्त तरस, द्विष्ध तथा गुरुपाक द्रव्योंके सेवन,वसन वेग एवं मसमूत्र वेगधारण, चतिरिक्क परियम, चत्यन्त रीट वा प्रश्निके ताप ग्रहण, प्राहारान्ते प्रतिरिक्त परि-श्रम ; रोट्ट-सन्तप्त, भयाते वा परिश्रान्त व्यक्तिके विश्राम न करते शीतन ननपान वा स्नान, शीत, छणा, छपवास, श्वनियमित श्राहार, सुझद्रव्य जीर्णं न होते पुनर्वारके श्राहार, वसन विरेचन प्रसृति पञ्चकर्मके प्रन्त कुपच्य-सेवन ; पत्यधिक नवास, दक्षि, मत्स्य, खवण, श्रस्तु, मावक्तताय, मूलक, पिष्टक, तिल, दुन्ध किंवा गुड भचण, भुताद्रव्यकी विदग्धानीर्थावस्थाम मैघुन, दिवा-निद्रा भीर अध्याप किंवा गुरुजनके श्रमिभव एवं ्राुक्तर पापकमैंके अनुष्ठानसे वात, पित्त भीर कफ एक समय कुपित होके लक्, रक्त मांस तथा प्रस्कृको विगाडते भीर कुछरोग उमाइते हैं। भ्रतएव कुछ-रोगका साचात् कारण सात प्रकारका है—दूषित वात, पित्त, कफ, लक, रक्त, मांस भीर म्रस्तु (मांस भीर लक्के मध्यका एक प्रकार रस)।

कुष्ठरोग घष्टादश प्रकार है। उसमें सात प्रकारका कुष्ठ महाकुष्ठ घोर एकादश प्रकारका चुद्रकुष्ठ कहाता है। कापाल, उदुस्वर, मण्डल, सिम्न, काक णक, पुण्डरोक घोर ऋचिजिल्लका नाम महाकुष्ठ है। एक्कुष्ठ, गजचर्म, चर्मदल, विचिच्छा, विपादिका, पामा, कच्छु, दट्ट, विस्फोट, किटिम घोर घलसक ग्यारहको चुद्र कुष्ठ कहते है। सर्वप्रकार कुष्ठ विदी-षसे स्त्यम होता है। किन्तु दोषको स्त्वप्ताके अनु-सार वातज, पित्तज, कफल, वातपैत्तिक, वातस्रे पिक, पित्तके पिक घोर साजिपातिक सात हो सेट कहे हैं।

कुछरोग लगनेसे पूर्व वर्म मस्य, खरसार्थं; घर्मकी प्रिषकता वा हीनता, विवर्णता भीर सार्श्वान-रिंत हो जाता भीर दाह, कण्डु तथा स्वीविद्यत् विदनाका वेग वढ़ भाता है। व्रण भीव निकलता, दीर्घकाल ठहरता भीर भायका वेदना करता है। व्रण भीक पहलता, दीर्घकाल ठहरता भीर भायका वेदना करता है। व्रणके भद्धुरकी रचता, भ्रष्य कारणसे ही उसकी छिह, रोगीकी क्रान्ति, रोमाच भीर रक्त क्रष्णवर्ण होना कुछका पूर्वच्य है। वाताधिकासे काणाल, पित्ताधिकासे खड़िस्ता, वातिपत्ताधिकासे भ्रष्टचिका, वातस्री भाषिकासे चर्मकुछ, एककुछ, किटिम, सिधा, भलसक तथा विपादिका, एककुछ, किटिम, सिधा, भलसक तथा विपादिका, पामा एवं वर्मदल भीर दिहोषके भाषिकासे काकण कुछ एत्यव होता है।

चभैका उपरिभाग खपड़े जैसा ईषत् रक्त एवं क्रम्यावर्णयुक्ते, रुच, अर्क्षेय श्रीर श्रत्यन्त वेदनायुक्त रइनिसे कापासकुष्ठ कहाता है।

ष्टुम्बर कुछमें चमें यज्ञ हुमुरकी भांति काला पड़ जाता, दाष्ट सताता, वेदनाका वेग बढ़ प्राता प्रीर देष्ट खुजनाता है। फिर उसके षपरिस्थित रोम कपिन-वर्ष घारण करते है।

नो झुष्ट किश्वित् खेतवर्ष तथा ईवत् रक्तवर्ष, स्थिर

भाद्रभावापन्न, स्निग्ध भीर उच्च मग्डनाकारमें जिल्लात होने परस्पर मिलित रहता, उसे चिकित्सक मग्डन-कुष्ट कहता है। वह कप्टसाध्य है।

777

सिधा कुष्टमें चर्म श्रक्ता वुपलकी भांति खेतवर्ण तथा देवत् रक्षवर्णे हो जाता श्रीर चर्षण करने से धूकि-केसा निकल धाता है।

जिस कुष्ठका वर्षे गुष्ताफलकी भांति रक्त तथा पार्क्षेमें लप्प किंवा मध्यमें लप्प एवं पार्क्षेमें रक्तवर्षे रहता, वेदनाका वेग प्रत्यन्त बढ़ता श्रीर व्रष नहीं पकता, एसका नाम काकणकुष्ठ पडता है।

रक्तपद्मके पत्नकी भांति रक्त और फ्लेसवर्ण कुष्ठको प्रयुक्तिक कुछ कहते हैं।

ऋचितिञ्चने मण्डलसमूहकी पाक्षति सन्नूककी जिञ्चाके सट्य होती है। वह सब घोर रक्त-वर्ण घीर मध्यमें खण्यवर्ण, कर्जय घोर वेदनायुक्त रहता है।

जो कुछ घनिक स्थानमें व्याप्त होने मत्स्विन मांस जैसा उठ घाता, वह एक कुछ कहाता है। एक कुछ रोगमें घर्मावरोध हुवा करता है। गजवरे-जैसे घति-घय स्थूल, रूच घीर क्षण्यावर्ष कुछनो गजचमें कहते हैं।

चर्मदल इष्ठ रक्षवर्ण वेदनायुक्त श्रीर कण्डुयुक्त श्रीता है। उसर्वे स्पर्शास्त स्फोटक निकलता श्रीर समें विदोर्णे हुवा करता है।

· जिस कुछमें क्षण्यवर्ष, कर्ष्डु युक्त श्रीर बहु स्नाव-- श्रीत पीडका निकल श्राती, उसकी वैद्यमण्डली विचर्षिका बताती है।

पामा कुष्ठमें लग्छ श्रीर दाइयुक्त स्नावशील चुट्र पीडका उत्पन्न होती है।

जिसमें इस्तइय शीर नितम्ब पर पामाकी भांति श्रयच श्रत्यन्त वेदनायुक्त स्फोटक निकलते, उसे कच्छ्र कहते हैं।

दद् क्रुष्ठमें रक्षवर्ष एवं कर्ण्डयुक्त पोड़का मण्डला-कार उठती है। जिस क्रुष्टमें चमें बहुत पतला पड़ जाता और स्मोटक ग्याव वा रक्षवर्ण दिखता, वह विस्मोटक कहाता है। किटिमकुष्ट ग्याववर्ण, खरसार्थ भीर ग्रम्कत्रणकी भांति कर्केंग्र होता है। जिस कुछमें रक्षवर्ण, कग्डु युक्त श्रीर छहत् स्कीटक निकस्ता, उसका नाम श्रसमक पड़ता है। श्रताद कुछमें दाइयुक्त श्रीर रक्त वा श्र्याववर्ण बहुतर व्रण स्त्याव होते है।

रसधातुगत कुष्टमें देहकी विवर्णता, रचता, रोमाच, श्रधिक घर्म और त्वक्का सार्श्वानराहिल्य देखते हैं।

रतास्त्रित सुष्ठमें कराष्ट्रका प्रावत्य भीर श्रत्यन्त प्रय-सञ्चय होता है। मांसगत अष्ठमें कुष्ठाधिका रहता. मुखगोष लगता, भरीर कर्षय पडता, चुट्रपीडका उद्भव सगता और सूर्धीविष्यवत् वेदनायुक्त स्थिर भावापन स्कोटन उठता है। मेदगत क्षष्ठमें हस्तच्य, गमनयिता-का श्रभाव, सर्वोङ्गमें वेदना तथा चत श्रीर रक्तमांत्रात क्षष्ठका समस्त लचण प्रकाशित होता है। पश्चि एवं मजागत ज्ञष्ठमें नागाभङ्ग, चन्नरक्षवर्ण, खरभङ्ग, बेटना भौर चतस्यानपर कीडा देखते हैं। वाताधिका-से क्षष्ट रत्तवर्ण वा क्षण्यणं, खरसार्थं, रच, श्रीर वेदनायुक्त होता है। इसी प्रकार पित्ताधिकासे क्रष्ठरोग रत्नवर्णे एवं दाइ तथा स्नावयुत्त श्रीर नफाधिकारे कराइ एवं गाढ लो दयुक्त, सिन्ध, गुरु श्रीर श्रीतल रहता है। विदोषजक्ष हमें डिटोष श्रीर सानियातिक में निटोषका लच्चण प्रकाशित होता हैं। लक्, मांच वा रक्षगत श्रीर वातस्त्रेषाधिका क्षष्ठसाध्य होता है। मेदोगत श्रीर दन्दन कुष्ठ याप्य है। फिर मच्चा वा श्रस्थिगत: क्षमि, दाइ एवं मन्दानियुक्त श्रीर तिदीषन कुष्ठ श्रसाध्य होता है। क्षष्ठरोगमें श्रङ्ग विदीर्ण होने प्रयादिस्तव, चन्तु रक्षवर्षे, खरभङ्ग श्रीर वसन विरेचनादि पञ्च कर्म द्वारा उपकार न होनेसे रोगी अचिर ही सर जाता है। गुष्टादेश, शिश्व, योनि, इस्तपदतल किंवा श्रोष्टगत किलास होनेसे पारोग्य मिलना कठिन है। कुछरोगी-वे साथ मैथन, एकत भोजन, प्रयामें ययन, उपवेशन किंवा उसका गावसार्य श्रीर निम्बास ग्रहण श्रयवा उसका व्यवहृत पुष्प, फल, चनुसैपन प्रसृति व्यवहार करनसे कुछरोग सग जाता है। वातो खप कुछमें पृत-प्रयोग, कफोल्लप कुछमें वसन श्रीर वित्ताधिका कुछमें प्रलेप. परिषेत और रक्तमोचण करांच्य है। इरीतकी,

निम्बर्गामजात करन्त्र, खेतप्रवेष, इरिट्रा, सोमराजी, चैन्धव भीर विङ्क्ष समस्त द्रव्य समभागमें गोसूब द्वारा पेषण करके प्रलेप सगानेसे कुछ नष्ट होता है। सोमराजी श्रीर शुग्हीका चुण समभागमें मिलाके उद-र्न करनेसे वर्धित कुछ घट जाता है। निस्वके पुष्पित होनेके समय फ्ल भीर फलित होनेके समय फल ्रग्रहण तथा उसका वल्कल, सूल एवं पत्र माहरण करके चूर्ण करना चाहिये। फिर डसके चारमें दो भागींकी सङ्कराजवे रसकी सात दिन भावना देते हैं। घनन्तर चिफला, विकट, ब्राह्मी, गोत्तर, भन्नातक, चित्रक, विडड़सार, वाराहीकन्द, सीइ, गुलेचीन, इरिद्रा, दाक्हरिद्रा, सोमराकी स्त्रीपास, दासचीनी, क्कष्ठ, दृन्द्रयव श्रीर श्राकनादि सकल समभागमें चूर्ण करके निस्वचर्णके अर्थांगर्ने मिलाना श्रीर खदिर, वीतगाल तथा निस्वने काथ दारा सात दिन भावना लगाना चान्तिये। उत्त ग्रीषधको सञ्च, तित्रपृत वा खटिर श्रीर शासके काय सहित लेइन करनेसे विच-चिंका. छद्द्वर, पुण्डरीक, कापास, दृद्र एवं किटिम प्रस्ति क्षष्ठका प्रतीकार पड़ता है। भौषधकी मात्रा प्रथम दिन १ तोचा रहती और दूसरे दिनसे एक एक तोति बढ पत्त पर्यन्त पहुंचती है। श्रीषध जीर्ष होने पर स्निग्ध अथव चघुद्रव्य ग्राहार करना चाहिये। ५ पन सोमराजी, ५ पस शिलाजतु, १० पस गुग्ग्ल, ३ पस स्वर्णमाचिक एं २ पत्त तीह तथा मुखी पौर विपत्ता, करमा, तेजपत्न, खदिर, गुलेचीन, तिहत् ( निसीत ), दन्ती, सुस्ता, विडङ्ग, इरिद्रा, कुटन, दालचीनी, निस्व, चित्रका एवं श्लोणाक २५।२५ एल लेके सध्ने सञ्चागसे वटिका बनाना चाहिये। एस श्रीव-भकी एक वटिका प्रातःकाल गोसूतके साथ निगल कर खानेसे कुछ प्रच्छा हो जाता है। इसके व्यतीत एकविंग्रतिक गुरगुलु, अस्तमज्ञातक भवलेड, महा भन्नातक, बहुमिन्नष्ठादि नाथ, मध्यमिन्नष्ठादि नाथ, ब्रह्मिद्धादि काथ, अञ्चमरिचादि तैस, महामरि-चादातेल, तालकेखरस और गलितक्कष्ठारिश्स सेवन करनेसे क्षष्ठरोग मिट जाता है।

कुछ, सूचाका वीज, प्रियङ्ग, सर्वेष, इरिद्रा भीर Vol. V. 54 नागनेशर सकल समभाग चूर्य करके सेवन करनेसे बहुकालका सिधा नामक लुष्ट भारीग्य होता है।

मूलाका वीज अपासार्ग रक्षके साथ अथवा करकी के जार सिंदत हरिट्रा पिष्ठण करके प्रतेप लगानि भी सिंध नष्ट हो जाता है। दाक्हरिट्रा, मूलाका वीज, हरिताल, देवदाक तथा तास्यूचपच प्रत्येक २ तीला और शक्षचूणे आध तीला सकल एकत्र जल दारा पिष्ठण करके प्रतेप देनिसे सिंध सच्छा होता है।

कि चित् जलकी भास्त्रपेशी ( प्रसंदूर) जलकी आय तास्त्रपालमें पेषण करके प्रतेष चढानेसे वर्मद्र मिट जाता है। ग्रष्ट भामलकी जलके साथ इस्त द्वारा घर्षण करनेसे वर्भद्र रोगाक्षान्त व्यक्तिका प्रतिकार पडता है।

द तीचा जीरक भीर 8 तीचा सिन्दूर डाच भाध सेर तैच पास नरके प्रयोग करनेसे पामा नष्ट होती है। मिच्चिष्ठा, विष्मना, चाचा, विष्माङ्गना, हरिद्रा भीर गन्धकके पूर्ण द्वारा रीट्रके उत्तावमें तैच पास करके सेवन करनेसे भी पामा भच्छी हो जाती है। सैन्धव, चक्रमदं, सर्वप श्रीर पिप्पनी काम्ब्रिक द्वारा प्रिषण करके प्रयोग करनेसे पामाक हु विनष्ट होती है।

४ चेर सर्वयतेल, किलार्थ १ चेर हरिद्रा शीर १६ चेर प्राक्षनादिपत्रका रस एकत पाक करके चेवन करनेचे पामा, किल्कु तथा विचर्षिका रोग प्रश्नमित हो जाता है। प्रारम्बधपत्न, निक्रमूमि जात करिल्क-पत्न, पलाश, सर्वप, खेतसर्वप, हरिद्रा, कुटज, यष्टिमंशु, सुस्ता, शुग्छी, रक्षचन्दन, प्रामलकी, यवानी शीर देवदाक समभागर्मे चूर्ण करके सर्वप तैलके सहयोग-से मद्देन करने पर पामा रोग हटता है। कुछ, विडक्न, चक्रमदे, हरिद्रा, सैन्यव तथा सर्वप सकल द्रश्य काष्ट्रिक समभागर्मे काष्ट्रिक तथा तकके साथ प्रवं नन्दीवृत्त समभागर्मे काष्ट्रिक तथा तकके साथ प्रवण करके प्रलेप देनेसे प्रस्थकालके मध्य ही दहरोग प्रकण होता है।

गिष्ड सक्त खण, खेतसबंग तथा खुडीपत्र तीनो समभाग भौर समस्त द्रव्यसे दिगुण चन्नमदंपत्र श्रष्टगुण गव्यघृतमें डूबोके रख कोड़ना चारिये। तीन दिन पीक्षे समस्तको एकल पेषण करते है। पीक्षे वन्योपक (विज्ञवाकण्डा)-से दहुस्थान चप्रण करके उसका कीप जगा देना चार्चिये। उक्त प्रकीपके प्रयोगसे सात दिनके मध्य दहुरोग निश्चय नष्ट हो जावेगा। (भावप्रकाय)

युरोपीय चिकित्सकांके मतमें जुष्टरोग सर्वाङ्गव्यापी है। उनमें कोई कोई इसको संक्रामक कहता है। किन्तु भनेक युरोपिय इसे संक्रामक न मानते भी पुरुषानु क्रामिक बताते हैं। उन्होंने श्लीपट प्रस्ति रोगींको भी जुष्टरोगके ही अन्तर्निवष्ट क्रिया है। शेपद हक्षा। दूसरे चिकित्सक क्रष्टरोग पर पारद व्यवहार करते हैं। किन्तु इस देशके वैद्योंके मतमें पारदका व्यवहार प्रशस्त नहीं। कोई कोई युरोपीय कुष्टपर चावलमोगरा श्रीर गर्जनका तैल व्यवहार करता है।

श्रिष्यंकाल मिसर शौर भारतवर्षे लोग कुष्ठ-रोगको विशेष हंकामक शौर प्रचानक्रमिक समभ कुष्ठरोगीसे श्रित ष्टणा करते थे। प्राचीन ऐतिष्ठासिक सनेयोने लिखा है—'रमेशक पुत्र मिसरराज मेनेफ्-याने राज्यके सकल कुष्ठरोगियों को एकत करके श्रद-को मक्सूमिके निकट निक्तमिसर पद्वंचाया शौर जनमानविष्ठीन श्रवरीय नगरमें रहनेको पादेश सुनाया था। पौछे उन्होंने पैलेष्टाइनवासियांसे मिल धर्मशुद्दको घोषणा को। उससे मिसरराज मेनफ्थाने इथिवोपियको पलायन किया।'

भारतके वङ्गालप्रान्त भीर घीनराज्यमें कुष्ठरीगि-योंकी संख्या श्रधिक है। घीनदेशमें वह रसी वैचनिके सिवा दूसरा कीई काम करने नहीं पाते। भारतके नाना स्थानोंमें कोढ़ी रीगमुक्त होनिके किये नागराजकी पूजा करते है।

कुष्ठल (सं॰ क्लो॰ं) कुल्मिनं खलम् प्रम्बष्टादिलात् षत्वम्। १ कुत्सितस्थान, खराव जगदः। को: प्रथिचा: खलम् । २ प्रथिवीका उपरिभाग, नमीनका जपरी हिसा।

कुष्ठविद् (सं॰ स्त्री॰) कुष्ठस्य तत्सक्तपादेः विद् विद्या ंकुष्ठ-विद्-क्षिप्। १ कुष्ठविद्या, कुष्ठके स्वरूप पादिका चान, काढ़को पच्चान। (ति०) २ कुष्ठरोगकाः जचणादि द्वारा समभानेवाजा, जो कोढ़को पर्दंचानता हो।

कुष्ठवेरी ( सं॰ पु॰) कुष्ठस्य वेरी तम्रायक इत्यथः, ६-तत्। व्यविश्रेष, चावसमोगरा। इसका संस्कृत पर्याय—ग्रेसरोही, महागद श्रीर वैवस्तत है। भाव-प्रकाशके मतमें कुष्ठवेरी बनकारक श्रीर रसायन होता है। पामा, विचर्चिका, कच्छ सिम्न, उद्दें, विपादिका, पामवात, वातरक श्रीर कुष्ठरोगपर वह उपकारक है। कुष्ठरोग में उसे दोर्घकाल व्यवहार करनेसे विश्रेष पत्न मिलता है। उसके फलका वोज श्रीर वोजका तैल ग्रहणीय है।

कुष्ट ग्रेलेन्द्रवन्त्रस्य (सं॰ पु॰) कुष्टाधिकारका रसविश्रिष्ठ, कोड़की एक दवा। हरिताल, मरिच, कुष्ठ,
काचलवण, टक्ट्रण (सिहागा), हरिद्रा, वचा, निगु पही
ग्रीर निम्ब तथा कारवेक्क वीज वा पत्र प्रत्येक १
तोला, सवंचूर्णसम गुग्गुनचूर्ण, सोमराजीचूर्ण
द तीला, पारद एवं गन्धकका मिलित चूर्ण १६ तोला
श्रीर तिफलाग्रह लीह १६ तालाक्षो एकत गोमूत्रमें
मिला ६-६ माषाकी वटी बना लेना चाहिये। यह
रस कुष्टरोगोके लिये श्रम्ततोपम होता है। (रस्रकालर)
कुष्टस्दन (सं॰ पु॰) कुष्ट' स्ट्यित नाग्रयति, कुष्ट-स्ट्र

कुष्ठचन्ता ( सं॰ पु॰ ) कुष्ठ घन्ति, कुष्ठ-इन्-छच्। १ इस्तिकन्दनाम मदाकन्दगाक। (वि॰) २ कुष्ठनायक, कोढ़ मिटानेवाचा।

कुष्ठइन्द्री (सं॰ स्त्री•) इष्ट्•इन्तृ स्त्रियां ऋदन्तात् ः ङोप्। वाक्षची, सीमराजी।

कुष्ठ हर ( सं॰ पु॰) कुष्ठ हरति, कुष्ठ-मृ-प्रस्। हरतरत्वमनेऽष्। पा शशशः १ विट्खदिरहत्त्व। (त्रि॰) २ कुष्ठनामक, कोट्सिटानेवाला।

कुष्ठ चरता लेखार (सं० पु॰) कुष्ठा विकारका रस्ति येष, का दकी एक दवा। युद्ध चिरताल १२ भाग, गन्धक १६ भाग, पारद ० भाग श्रीर कृष्णान्त्र मस्य ० भाग एक स्र भङ्गाटकाय, से दुष्ड चौर, श्रकं चौर, करवोर-का य तथा उद्यक्ष स्त्र सिर्म करना चा चिर्म। फिर

तास्त्रकोटरमें समस्त रखके पुटवाक विधिसे ६ प्रहर पाक करते हैं। (रहेन्द्रशरधंबर)

कुष्ठद्वा (सं० पु०) कुष्ठं द्वन्ति, कुष्ठ- हन्- किप्। १ पटी च वन्त, परवन्नका पीदा। २ सप्तपर्थं। ३ कुष्ठनायक। कुष्ठहृत् (सं० पु०) कुष्ठं हरति, कुष्ठ- ह्व- किप् तुगागमस्। १ खदिरवृत्त, खैरका पेड़। २ विट्-खदिर। (त्रि०) ३ कुष्ठनायक, कोट टूर करनेवाडा। कुष्ठाङ्ग (सं० त्रि०) कुष्ठं प्रङ्गे यस्य, वहुन्नी०। कुष्ठ-व्याधियुक्त, कोटी।

कुष्ठादिचूर्य (सं॰ पु॰-ली॰) कुष्ठाधिकारका चूर्यविश्रेष, कोटकी एक युक्ती। कुष्ठ, दन्ती, यवचार,
विकट्ठ, सोचर कवण, सैन्धवकवण, विट्कवण, वच,
कृष्याकीरा, यवानी, विङ्क्, सिर्विकाचार, चिवका,
चिवक भीर शुग्छी सबकी चूर्य करकी मिश्रित करना
चाहिये। इसे कुष्ठादिचूर्य कहते हैं। इसको जलके
साथ सेवन करनेसे वातोदर नष्ट होता है। (मावप्रकाय)
कुष्ठादातेल (सं० ली०) कर्त्सक्यका तैसविश्रेष, जांचके
कलडनेकी एक दवा। सर्वयतेल ४ सेर चीर कल्कार्थ
कुष्ठ, सरल निर्योस, वाला, सरलकाष्ठ, देवदाद, नागकेशर, वनयवानी तथा भ्रम्बगन्या सकल एक १ सेर
यथाविधान पाक करके मधुके साथ यथामावा पान
करनेसे कर्त्सक्य खुन जाता है। (मावप्रकाय)

कुछ। यू दर्तन (सं० क्ली॰) कुछरोगका चदर्तन-विशेष, कोट पर मकी जानेवाकी एक दवा। कुछ, इरिद्रा, तुक्को, पटोल, निम्ब, अध्यान्या, देवदार, शिध, समंप, तुम्ब्र्वधान्य, केंत्रतं-सुस्तक और चोरपुष्पी, सममागर्मे तक्लके साथ पीसके तेल लगाने पीके शरीर पर मर्दन करने से कुछरोग मिट जाता है। (वक्रदम) कुछान्तकरस (सं० पु०) कुछाधिकारका रसविशेष, कोटको एक देवा। शहपारद एक माग और गन्धक र माग, निर्मुष्ठो तथा वाक्कचीने रसमें एक दिन मर्दन करना चाहिये। फिर इसे एक याम जवणक यन्त्रमें पान करते है। अनन्तर तुष्य विफला तथा वक्कच पान करते साथ इसको पूर्य करते सबने वरावर स्टूराज-का पूर्य डाल यह स्रोष्य की इसाजनमें पत्ता पर्य खदिर-काथ भीर गोमुवसे पान किया जाता है।

एक दिन पीछे निष्कप्रमाण वटी बनाके प्रतिदिश सेवन करनेसे कुछ घौर विस्सोटक नष्ट होता है। (रसरबाकर)

कुष्ठारि (सं॰ पु॰) कुष्ठस्य घरिः तन्नायक दल्यर्थः, ६-तत्। १ खदिर, खैर। २ विट्खदिर। २ पटोल, परवल। ४ घादिल्यपत्र-दृष्तं, मदार। ५ स्ममरारिपुष्यद्वत्तं, एक पेड। यह मालव देशमें प्रसिद्ध है। ६ गन्धका। ७ कुष्ठ-नायक, कोढ़ दूर करनेवाला।

कुष्ठारिस (सं॰ पु॰) कुष्ठाधिकारका रसिवग्रेष, कोढकी एक दवा। खेतवला, पीतवला, नागवला, ज्ञादर्ग्हो, काक्ष्युर, बाद्धाण्यष्टिकासूल, खेतवाळालक, पीतवाट्यालक चौर गोरचचाकुल्या सममाग मधुके साथ सेवन करनेसे कुष्ठरोग दव जाता है। (स्वैन्द्रवारचंग्र) कुष्ठिक (सं॰ क्ली॰) प्रस्ति किणाधका मध्यभाग, घोड़ेके दोनों घगले पैरोंके बीचकी जगहका दर-मियानी हिस्सा।

कुष्ठिका (वै॰ स्ती॰) कुष्ठीव कायति, कुष्ठो-कै-कः। यद्गीय पग्रके पाददेगका एक ग्रंग। यह ग्रंगयद्ग कसमें परित्यन्य है।

> "यक्षे बहुत्याः कुष्ठिका ऋच्छरा ये चते बफाः।" ( चयर्व १०।२। २६)

कुष्ठित (सं० व्रि०) कुष्ठ जातमस्य, कुष्ठ-इतच्। जात-क्ष्ठ, कुष्ठरोगयुक्त स्त्रीपुरुषकी ग्रक्तग्रोणितसे उत्पन्न, कोट्टीसे पैदा।

कुष्ठी (सं वि वि ) कुष्ठ सत्वयं दनिः। दनीवतापमद्यांव प्राणिखादिनिः। पा १ । २ । १२० । कुष्ठरोगयुक्त, कोही।

कुण्योष (सं॰ पु०) सरीस्त्रपञ्चर, सांप वगैरइके काट-नेसे त्रानेवाचा बुखार ।

क्षपात (सं॰ स्तो॰) कुष्-क्सल मृ!कटिक पिमाकाल मृ। उप ४१९६ । १ पन्न, पत्ता। २ केंद्रन, कटाई । १ सुक्षल, कलो ।

कुषाण्ड ( स॰ पु॰ ) कु ईषत् उसा चण्डेषु वीजेषु यस्य।
फललताविश्रेष, एक फलदार वेल। दसकी हिन्दीमें
कुम्हडा, सीताफल या रामकीला, वंगलामें कुमडा चीर
छडियामें पानीकखाक कहते है। ( Benincasa ceri.
fera. ) कुषाण्डका संस्तृत पर्याय—पृणावास, तिमिन्न,

गास्यक्त देरी, पुष्पपन, सुष्पाण्डक, कर्काच, शिखिव चेक, सुष्पाण्डी, कर्कीटिका, हम्रत्पना, सुप्पना, नागपुष्प-पना, सुष्पाण्ड पत्ना चीर ग्रुनी है। सावप्रकाशके सतानुसार सुष्पाण्डपन वाल, सध्यस चीर उत्तर मेट्से तोन प्रकारका होता है। वाल कृष्पाण्ड वातम्न तथा रोचक सध्यस सुष्पाण्ड विदोषम्न श्रीर उत्तर नातिहिस, खाटु, सखार, दीपन, सप्तु, विद्याधिक श्रीर चेतोरीगनाशक है। इसकी सता श्रीर शाक सधुर, चाररस, गुरू, रुच, रुचिकर श्रीर वात, कप्त, श्रश्मरी तथा शर्कराहारी होता है। सुष्पाण्डकी सक्ता ग्रुक्तल, पित्तम्न श्रीर विद्याधिक है। सुरुवाण्डकी सक्ता ग्रुक्तल, पित्तम्न श्रीर विद्याधिक है। सुरुवाण्डकी सक्ता ग्रुक्तल, पित्तम्न श्रीर

कुसाग्रहक (सं० पु०) १ कुषाग्रह, कुन्हहा। २ नाग-विश्रेष । (महाभारत, १।२४।११) ३ शिवके सीई पारिषट। क्रुयाराष्ट्रकाचृत (सं॰ क्ली॰) अवस्त्राराधिकारका छत-विश्रेष, सिरगीका ची। घृत ४ शरावक, यष्टिम-धुका कल्क १ प्ररावक श्रीर कुषाग्छरस ३२ प्ररावक एकत्र पाक क्रनेरी यह छत प्रसुत होता है। (वक्षरंग) क्षुमाख्डकरसायन ( सं० क्षी॰ ) श्रीषधविशेष, एक दवा । उत्तम रूपचे १०० पल ग्रुष्टा क्षमाग्रङ निष्कासित करना चाडिये। पीक्टे निकी ताम्त्रपात्रमें एक प्रस्थ परिमाण घृत डान श्राग पर चढ़ाते है। घृत उत्तप्त ृ होने पर उसमें कुषाग्छ निचेप करना चाहिये। कुषा-ग्रहके सधु जैसा हो जाने पर उसमें सुरानासक गन्ध द्रव्य डाखा जाता है। फिर २ पत्त परिमित विप्पत्ती, भाद्रक तथा जीरकचूर्ण भीर भर्षेपल परिमित दानः चीनी, दलाधची, मरिच एवं धान्यकचूर्ण क्रोड़ देते है। जननार इस्टेरी उसे भनी भांति घाँठना चाहिये। एक होनेपर घृतसे प्राथा मधु डालके पावमें इसे स्थापन करते हैं। इसका नाम जुषाग्ड-रसायन है। घरिन मान्छ न होनेसे इसको सेदन करने पर रक्तपित्त, जत, चय, कास, म्बास चीर मूर्की प्रसृति रीग भारीक होते हैं। (वकदन)

कुषाण्डकशिका (सं० स्त्रो०)कुषाण्डमूङ, कुम्हडे़की ज**ड**़।

क्षमाण्डखण्ड (सं॰ क्षी॰)रक्तपित्ताधिकारका घृत विभेष, एक घी। शुष्क कुमाण्ड ५० पत्त, घृत १ प्रस्थ भीर घाट्रक परिमित खण्ड तथा वासकता क्षाथ एकत्र पाक करना चाहिये। साथ हो उसमें एक कर्ष-परिमित सुस्ता, श्रामकती, वंश्रजोचन, ब्राह्मणयष्टिका, इलायची, टालचीनी तथा तेजपत्र भीर एक पल परि-मित एकवालुक, श्रण्हो एवं धान्यक छोड़ देतें है। फिर पाक हो शानेपर श्राध चेर पिप्पको श्रीर १ चेर मधु भी डालना चाहिये। इसका नाम कुषाण्डखण्ड है। यह कास, खास, चय, हिका, रक्षपित, हृद्रीग श्रीर श्रक्तपित रोगमें सेवनीय है। (पगरक)

क्षसाण्डगुडनत्वाण (सं क्षी०) ग्रहणी यिकारका श्रीयधित्रिय, दस्तकी एक दवा। वस्तरातीत श्रीर वुक्षा-वीज तथा वस्त्रकारित क्षमाण्डकी स्तोनजन्म (पानीके क्षीटे) से पीस श्रीर निचोड़के नीरस बनाते श्रीर पूपमें सुखाते है। फिर उन्न क्षमाण्ड १०० पन, प्टत ३२ पन श्रीर तिन्तेन प्रमा एका भूगा जाता है। श्रनन्तर प्रसान गुड़ २५ पन, श्रीर १०० पन श्रामनकी रससे सनी हुई यर्नरा भिनतकुषाण्डके साथ तब तक पान करना चाहिये. जब तक पान द्वीं क्षित्र न हो। पानशिवमें यमानी, जीरक, पिप्पनी, पिप्पनीमून, चित्रक्षमून, गनिपपनी, धान्यक. विड्ड, मिरस, त्रिपना, वनयवानी, इन्द्रयव तथा सैन्यव प्रस्तेनका चूर्ण प्रतिन होरा है। (क्षरण) उन्हर्म स्तिन स्वा सेन्यव प्रस्तेनका चूर्ण प्रतिन होरा है। (क्षरण) जानविष्य स्वा सेन्यव प्रस्तेनका चूर्ण प्रतिन होरा है। (क्षरण)

क्षकोग्रह (सं० पु०) एक भृतग्रह । बहुप्रजाप, क्षयास्य भीर प्रजस्त्रष्ठषय क्षयाग्रहका तज्ञण है । (क्षर)

कुषाग्छतेल (सं॰ क्ली॰) कुषाग्छवीजतेल, कुन्हड़ेके वीजीका तेल। यह वातिपत्तन, क्षेपल, गुरु ग्रीर शीतल होता है।(वामट)

कुषाग्रहनाहिका (सं० स्त्री०) कुषाग्रहका नाल, कुम्हड़े-का हग्रहत । यह गुरु श्रीर धर्करा तथा अस्मरिनाधक होती है । (राज्यक्षम)

कुषाग्छनाडी, इपाछनाङ्का देखी।

कुपाण्डवटक ( सं॰ पु॰) कुपाण्डकत वटक, कुन्हडौरी,-कुन्हड़ेकी वडी। कुपाण्डकी पेषण करके उसका जब भक्षी भांति निकाल डालना चाहिये। फिर उसमें

कुस्तुम्बुक् ( इरीधनिया ), इरिद्रा तथा माषचूर्यं, तिस एवं सैन्धव डासके वटी बनाते भीर धूवमें सुखाते है। तिलके तैसमें उक्त वटी भसी भाति पाक करने से क्चिकर श्रीर वातहर होती है। (वैधकनिष्यु) क्षपागड वटी ( सं० स्त्रो० ) क्षपाखनटक देखा। कुषाग्डशासि ( सं॰ पु॰-स्ती॰ ) शासिवान्यविशेष, किसी किसाना धान। यह मधुर, गुरु, सुगन्ध, पीत, दुर्जर, खूलतराडुल और कोमल होता है। (राजनिष्यु) कुपार्खसुरा ( सं॰ स्ती॰) कुष्मार्खक्रत सुराविशेष, कुम्हडेकी भराव। यह गुरु, धातुवर्धक, श्रानिमान्य-कर, खुख और दृष्टिप्रद है। (वेधकनिष्यः ) कुषाण्डिका (सं॰ स्ती०) क्वष्माण्डक स्त्रियां टाप्। त्रकारसीकारय । पा ७१६/४४। **सुधारको,** विलायतो सुन्हडा । कुषाखी (सं० स्ती॰) कुषाख स्तियां जातिलात् सीष्। १ क्षमाण्डचता, क्षस्हडा, स्रोतापतः। यदः प्रति लघु, गाही, भीतस भीर रक्षपित्तभान्तिकारक है। पक्रनी पर ज़ुम्हडा तिज्ञ, प्रक्तिजनक, चारविशिष्ट श्रीर कफ-वातनामक हो जाता है। पीतकुपागड (विलायती क्षस्हडा ) गुरु, पित्तहिषकारक, चरिनमान्छ कर, श्लेषञ्च श्रीर वायुषकोपक है। २ कुषाग्डभेद, किसी किसाका क्रुम्हडा। ३ कर्कोटिका। ४ योगिक्रियाविश्रेष। ५ यजुर्वेदके बीसवें प्रध्यायका प्रान्ति, वायु तथा सूर्यं सन्द-न्वीय १४ वां, १५ वां भीर १६ वां पनुष्ट्म स्रोक। "श्रमिवायुर्वदैवत्यासिसीऽनुष्ट म. कुपाछो च जा.।"

(वेददीय, सम्रीधर, २०१४)

६् प्रायस्तित्तविश्रेषः। ७ दुर्गाका नामान्तरः। (इत्विंग, रणः)

कुषाण्डोचाद (सं० पु०) भूतोचादमेद, एक तरइका पागलपन। यह कुषाण्डग्रहजात होता है। (गार्ड घर) कुसंस्कार (सं० पु०) कुलित संस्कार, तुरा नमाव। कुसगुन (हिं० पु०) कुलित सदः। कुलित सदः, तुरी सोहचत, खराब साथ। "विक् क्वक चान्त कुगल।" (गुनकी) कुसद्गित (सं० पु०) कुलित सदः। कुलित सदः, तुरी सोहचत, खराब साथ। "विक् क्वक चान्त कुगल।" (गुनकी) कुसद्गित (सं० प्ली०) कुलान सद्गित, तुरी सोहबत। कुसचिव (सं० पु०) कुल्ताः सिविशे मन्त्रो, कुगतिस०। श्रमुपयुक्त श्रथवाकुमन्त्रणादाता मन्त्रो, नाकिस वजीर। कुसमय (सं॰ पु॰) कुत्सित समय, वुरा जमाना, खराव वक्त।

क्षसर ( हिं॰ पु॰) एक जचनात चताका मृख, पानी-वेन या मृश्वकी जड़ा क्षसर घीषधमे व्यवहृत होता है।

क्क चरित् ( चं॰ स्त्री॰ ) कुलिता चरित्। श्रमभीर नही, खराव दरया। श्रस्पनक विधिष्ट वा जनभू य नदी की क्क परितृक इते हैं।

"त्रवं न तु विहीनस्य पुरुषस्रात्ममेषसः।

चिष्यमें क्रियाः सर्वा योचे इतितो यवा ॥" (पदतन्त्र, ११।८२) कुसल (सं∘ क्ली॰) कुस् नचच्। १ कुग्रस, खेर श्राफि॰ यत। २ कुग्रस-युक्त, पच्छा, मजिमें।

क्षसन्तर्भ (सिं० स्त्री०) १ नेपुच्य, स्रोगियारी। चिम, मङ्गन, खैर त्राफियत।

कुसलिहेम (हिं० स्त्रो०) कुग्रसचिम, खैर प्राणियत। कुसली (हिं० स्त्रो०) १ प्रामकी गुठली। २ पिराक गीभा। वह एक पक्षवान है। पहले गैहंके प्राटेकी छोटी छोटी गोल पूरी बेलते है। फिर डसके बीवमें कोई मीठा चूरा रखके चारो प्रोरसे खपेट दिया जाता है। इसे घी या तेलमें प्रस्त्री तरह भूननेसे कुसली वन जाती है। कुसलीमें प्राय: गुड़ हो भरा जाता है। जिस कुसलीमें वरफीका चूरा या चीनी मावा भरते, उसे गोभा या गीभामा कहते है। चीनी श्रीर चावलके प्राटेकी भरी कुसली पिराक कहलाती है।

कुसवा ( चिं० पु॰ ) जड इनमें जगनेवाला एक रोग।
इसके कारण जड़ इनके पत्र पीतवर्ण पड़ जाते हैं।
कुसवारी ( चिं० पु॰) १ को शकार, किरिमणिका, रेशमका जङ्गलो की खा। वह बेर श्रीर पियासाल वगैरहके पेड़ों पर को या बनाके रहता है। इसकी चार
श्रवस्था हैं। सर्व-प्रथम जुसवारी डिस्व क्पमें श्रवस्थान
करता है। डिस्वसे निगंत होने पर वह कमला की टको भांति देख पड़ता है। सनन्तर पद्मावरण श्राता
भीर कुसवारी धागा बनाता है। सन्तमें वह को येसे
वहिगंत हो पतङ्कको भांति उड़ता, मेथुन करता श्रीर
मरता है।

२ रिग्रमका कोया। ३ रिग्रम। कुसहाय (६० ए०) कुल्लित: सहाय:, कुगतिस०। कुल्लित सङ्गी, बुरा साथी। कुसाइत (हि॰ स्त्री०) कुसुझर्त, बुरा वक्त।

कुसाखी ( हिं० पु०) १ कुत्सित हत्त, खराव पेड। २ कुत्सित साची, बुरा गवाह।

क्क साठी — दाविषात्यकी एक जाति। इनका दूसरा भेद छंवारी है। यह लोग नटों की तरह कलावाजी करने अपनी जीविका चलाते है।

क्कसारिय ( ७ ८ ५०) क्वित्सितः सारियः। सन्दसारिय, खराव गाड़ीवान्, तुरा कोचवान्।

**कुसारी,** क्रस्वारी देखी।

क्कासित (सं•पु॰) कुस् स्रोधणे इत:। क्षरेवकोनिदेवाः। चण् ४।१०६। १ जनपद, वसती। २ देशविशेष, कोई मुख्त। ३ क्काबीदिक, सदस्वीर, व्याज पर वपया स्थार देने-वाला।

कुसितायी (सं॰ स्ती॰) कुसितस्य स्ती, कुसित-डीप् ऐकाराटेग्रञ्च। व्याक्तव्याप्रकृतितक्रमोदानाग्नदानः। पा १।१।१०। कुसीदव्यवसायीकी पत्नी, स्दखीरकी वीवी, व्यान खानेवासिकी जोड़ा

क्षिदायी, जिस्तायी देखी।

कुसिन्ध (वै॰ क्ली॰) कवन्ध, मस्तक्षहीन देह, सरकटा जिसा। "वाम्या कृषिन्धं सहडं वसूष।" (षष्यं, १०।२।३।५) कुसिन्धा (सं० स्त्री॰) कुलिता सिन्धा त्वक् यस्याः। कुसिन्धी, सेम।

कुसिम्बो (सं॰ स्त्रो॰) की पृथियां सिम्बीति ख्याता। रक्तियमीसता, सास सेमकी बेस।

कुसिया, इसी देखी।

कुसियार (हिं॰ पु॰) इस्तुमेद, थून, एक प्रकारकी ईख। वह स्थून, म्बेतवर्ष गीर सृदु होता है। कुसि-यारमें रस अधिक रहता है। वह अधिकतर चूसने बिये नगाया जाता है। उससे गुड़ नहीं बनता। कुसी (हिं॰ स्त्री॰) कुथी, हनका फार। कुसीद (वै॰ त्रि॰) उदासीन, घनस, काहिस, एक

क्कसीद (वै॰ त्रि॰) उदासीन, घनस, नाहिस, एक ही नगह बहुत देर तक बैठनेवाचा।

ई बरीर यज्ञयनलं कुसीर्ट ।" ( तैतिरीयस हिता 🗣 । ३ । ११ । १ )

कुसीद (सं॰ क्ली॰) कुस-ईदः। ब्रह्मर्थं धनप्रयोग. स्दखोरी, व्यानके लिये सपया उधार देनेका काम। इसका संस्कृत पर्याय-श्रधेप्रयोग भीर वृद्धिजीविका है। पुराणादिमें जुसीद व्यवसायकी यधिष्ट प्रशंसा देख पडती है। गरुड्युराणके १२५ वें प्रध्यायमें इसकी विस्तर प्रशंसा वर्षित हुई है—ब्राह्मणोंको क्रसीट. वाणिच्य और क्षिमार्थे खयं वारनान चाहिये। यदि नितान्त विपत्तिकाच आ पहुंचता, तो खयं उसके करनेमें भी जोई पाप नहीं पड़ता। ऋषियाने जीवनके बहुतर उपाय निर्णय निर्ये हैं। उनमें क्रमीट हो **बक्त ए ठहरता है। अना**वृष्टि, राजभय और सुविकादि द्वारा साथादि कार्यमें विच्न उपस्थित हो सकता है। क्षासीदमें ऐसा विम्न दोनेको कोई सन्भावना नहीं। देशविशेषके वाणिज्यमें इशास खिल लगो रहती हैं। किन्तु क्षरीद सभी देशींमें समान है। क्षरीदमें जो बाभ हो, उससे विद्वलोक, देवता श्रीर ब्राह्मणकी पूजा करना चाहिये। वह सन्तुष्ट हो कर कुसीदका दोव द्र करते हैं। इस व्यवसायके पायका चतुर्थं भाग सञ्चय और पर्ध भाग द्वारा नित्य नैमित्तिक कार्यं तथा भाक्सभरण करना चाहिये। अपर चतुर्धं भाग सिचुर्जां-को दान कर देते है। विद्या, शिल्पकर्म, वेतन, सेवा, गीणलन, ट्रकानदारी, क्षषिक्रमें, व्यवसाय, सिचा श्रीर असीदने मध्य मनुष्य किसी उपायसे जीविका-निर्वाह कर सकता है। (गावह, २१६ कथाय)

मनु कहते हैं — यतकार्षायण कपिटंका मूलधन रहते पर उसके प्रसी भागांने एक भाग प्रयवा दो पण मासिक व्याज ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार करनेसे ब्राह्मणको भी प्रायस्ति करना नहीं पड़ता। फिर प्रापट्काल श्रधिक भी जिया जा सकता है। श्रापट्काल उपस्थित न होनेसे जो ब्राह्मण यह नियम उहाहन करता, उसे प्रायस्ति करना पड़ता है।

गीतम, हहस्पति सवने भाषा विस्तर क्रिकीद व्या-सायकी पनिन्दनीयता दिखायी है। उनके मतमें क्रिकीद व्यवसायसे खञ्चधनका पष्टांच राजाको, किञ्चित् देव-ताको श्रीर किञ्चित् ब्राह्मणको दान कर देनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता। ब्राह्मण भी क्रिसीद व्यवसाय कर सकता है। किन्तु सुसलमान लोगों के सीद व्यवसाय पत्यन्त विगिष्टंत कार्य समभा जाता है। धर्मप्रिय सचे सुसलमान समीसे विना व्याजने कर्जे दिया करते है।

२ वृद्धिते साथ पुन:प्राप्तिते सिये उधार दिया जाने-वाला रूपया श्रयवा वस्तु, जो रूपया या अनाज वगैरह स्ट्रेन साथ फिर मिलनेने लिये कर्जे दिया जाता हो।

(पु॰) ३ हृद्दिजीवी, स्टब्सीर, व्यानने लिये नर्जे टेनेवाचा ।

क्कसीद्पय (सं॰ पु॰) कुसीदाना कुसीदजीविना पत्थाः, ६-तत्। यास्त्रनियसके प्रतिरिक्त दृष्टिग्रहण, सुनासिवसे ज्यादा स्द्रकोरी,। पांच रूपये सैकडेसे ज्यादा स्द जीना। "क्वाउसपदिषका व्यविरिक्त'न प्रियित।

क्रसोदपवनाइसं पश्चक व्यवस्थित ॥" (मतु ६। २५१)
क्रिसीदश्चि (सं० स्त्री०) क्रुसीदश्चि श्विः, मध्यपदली०।
क्रुसीद व्यवसायमें धनकी ह्याहि, स्दर्स दीकातकी बढीती।
क्रुसीदायो (सं० स्त्री०) क्रुसीदस्य क्रुसीदजीविनः एती,
क्रुसीद-ऐन्डच । "श्वाकप्यात्रमत्त्रप्रकातुक्वित-क्रसीदारैडच ।"
(वेप, स्त्रीय २५) क्रुसीद व्यवसायीकी पत्नो, स्द्रखोरकी
बीयी, व्याज खामें वासिकी जोडू ।

कुसीदिक (सं० पु॰) कुसीदद्रव्यं प्रयक्कृति, कुसीद छन्। कुसीददमेकादमात् छन्। पा अअश्राः कुसीदकीवी, स्दखीर, सडाजन।

कुसीदी (सं० ति०) कुसीदं ऋषदानव्यवसाचीऽस्यस्य, कुसीद-इनि।१ कुसीदजीवी, स्द पर कर्ज देनेवासा। इसका संस्कृत पर्याय—वार्ड विक, हद्याजीव, वार्ड वि, कुसीद श्रीर कुसीदिक है। (पु०) १ कखवंशीय कोई ऋषि। इन्होंने ऋग्वेदके श्रूनेक सन्त्र प्रकाश किये हैं। कुसुस (सं० पु॰-क्ली०) कुस्-उस:।१ पुष्प, श्रिगूफा, फूल।

व्रद्वसंदिताने २८ वें अध्यायमें लिखा है नि कोई कोई पुष्प षधिक आनेसे कोई कोई यस्य भी अधिक परिमाणमें उत्पन्न होता है। जैसे—आजपुष्प षधिक परिमाणसे उत्पन्न होने पर कलमणालि, रहा-शोक षधिक प्रानेसे रह्मणालि और नीलाशोकसे मस्रको उपन बटतो है। २ स्त्रीरजः, हैज।

''यदा नार्दा: पितुर्गें हे कुमुमस्तनसमानः ।" ( च्यीतिष )

र फल, मेवा। ४ नेचरोगविशेष, याखकी बीचें बीमारी। ५ देवेखरण्यीत कविकत्यकताका अपेचा-क्रत एक चुट्र खण्ड। उसकी अविशिष्ट सुहत् खंडका नाम स्तवक है। ६ स्वाहाकार विषयमें पञ्चपकार विक्रके सध्य एक विक्र।

"ते जातवेदस. सर्वे कव्याष: स्वस्तस्या । दहन: योषणधैव तपनय महाब्खः ॥ खाडाकारस्य विषये प्रव्याताः पश्चवक्रयः ।" (हिंदवंश, १८० ७०) ७ वर्तमान अवसर्षिणीके षष्ठ ष्रष्टंतके कोई पार्षद् । ८ स्टन्टोविश्रेष ।

कुसुम ( चिं॰ ) क्षक्ष रेखो। कुसुमकार्सुक (सं॰ पु॰) कुसुमं कार्मुकमस्य, बहुत्री॰। कन्दर्प, कामदेव।

कुसुमकेतु ( एं॰ पु॰) एक किन्नर।

कुसुमचाप (सं॰ पु॰) कुसुमं चापमस्य । कन्द्र्ये, काम । ''कुसुमचापमतेनवर'यितः ।'' ( माच )

कुसुमदेव (सं॰ पु॰) एक ग्रन्यकर्ती। उन्होंने दृष्टान्त-ग्रतक रचना किया है।

कुसुमधन्वा (सं॰ पु॰) कुसुमं धन्व धतुरस्य। कन्दर्ण, कामदेव।

कुसुमनग ( सं० पु॰ ) कुसुमबद्धको नगः, मध्यवदक्तीश एक पर्वत ।

क्षुसमपचक ( सं॰ क्ली॰ ) कुसुमानां पचकम्, ६॰तत्।. चरविन्द प्रेस्टित कन्द्रपैके पांच वाष वा पुष्प ।

"न कुसुनपचकनपालं विसीट्रम् ।" ( साच )

कुसुमपुर ( सं० क्षी० ) कुसुमार्ख्यं पुरम्, मध्यपदनी० । पाटनिपुत्र, पटना। पाटनिपुत्र भीर पटना् देखो।

"सक्षे। विराधगृहा वर्ष येदानी इत्तमपुरक्तानमेवन्" (सुद्राराचस)
सुसुमफ्त (सं॰ ली॰) जातीफल, जायफल।
सुसुममध्य (सं॰ ली॰) सुसुमं पुष्पं मध्ये अभ्यन्तरे
यस्य। भव्यफल, चालता। चालताका फूल पहले गोल होने खिला रहता है। पीके चारो घोरसे सिमटने वही फलना क्ष धारण करता है। फूल बीचमें ही रह जाता है। इसीसे चासताका नाम कुसुमसेध्य पढ़ा है। बाबता देखी।

क्षसमय ( रं॰ ति॰ ) क्षसमात्मकः क्षसमप्रदुरं वा, क्षसम-सयट्। १ प्रथमय, फूलोका बना द्ववा। २ प्रथमद्वर, फूलोंसे भरा द्ववा।

कुसुसरेशा ( सं० पु॰) कुसुमका रेशा, पराग, फूलकी धूल।

क्षसमनतो (सं॰ स्त्रो॰) क्षसममार्तवं सम्झातमस्याः, क्षसम-मतुष् स्त्रियां स्टीष् मस्य वः.। १ ऋतुमती स्त्रो, रजःस्त्रका, जो बौरत क्षपडोंसे हो। २ पाटलिपुत नगर। ३ प्रस्पनतीस्रता, फ्ली हुई वेल।

क्षसमवाष (सं० पु०) क्षसमानि पुष्पानि वाणा यस्त्र, बष्टुत्री०११ कन्दर्पे, कामदेव। क्षसमस्य वाणः, ६-तत्। २ कन्दर्पेके पञ्च पुष्पवाष ।

धरविन्द, प्रशोक, जून, नवमित्रका धीर नीली-त्यस-नामदेवने पांच पुष्पवाण है।

कुसुमिविता (सं॰ स्त्री॰) कुसुमिमिव विचित्रा उपिति॰।एक स्टन्द।प्रथम चार इन्द्र एवं दो दीर्घ बीर फिर चार इन्द्र तथा दो दीर्घ दादय मचरींसे कुसुमिवित्रा बनशी है।

'नय-सहिती न्यी-जुसुमविचिता।'

"विपिनविद्यारे क्षसुनविचित्रा क्षतिकतगोपी महितचरिता। सुररिपुसूर्विष्ठं खरितवंशा चिरमवताइसरज-वतंशा ॥" (छन्ट्रोमंजरी)

कुस्तमयन (सं किती ) कुस्तमिति ययन यया, मध्यपदको । पुष्पनिर्मित यया, फूकोंका विक्रोना । कुस्तमयर (सं ० पु॰) कुस्तमानि यरो यस्य, बहुती । १ कन्दर्प, कामदेव । कुस्तमितिः यरः । २ कन्दर्पका पुष्पवाण ।

कुसुंससार (सं ७ पु॰) सधु, ग्रष्टद, फूर्लोका निचीड। कुसुसस्तवक (सं॰ पु॰) कुसुमानां स्तवकी ग्रुच्छाः, ६-तत्। १ पुष्पगुच्छाः, फूर्लोका ग्रुच्छा या तुरी। २ दरण्डकजातीय कोई कन्द। ग्रथम २ इन्छ पीर फिर एक दीर्घ, इसी प्रकार २७ प्रचरींसे यह कन्द बनता है। इसमें चार चरण सगते हैं।

'श्रम्थः सक्ताः खलु यत भवेत्ताम् प्रवदन्ति वृधाः कुसुमस्रवकम्।'
"विरुराकं यदीयकरः कनकसृतिबन्धरवाम्हरः कुत्रकृश्यकः

समरमकरणे यद्याहत्तसूर्तिरशीकलताविलसतृक्षसमस्वकः । स नवीनतमाश्वरलप्रतिसच्चति विधदतीव विलीचनद्वारिवपुः चपलाविचराग्रकविक्षपरी हरिरस्तु महीयष्टदस्तु जमध्यातः ॥"

( इन्दोम जरी श्य सवका )

कुसुमा (सं० स्ती०) कुसुम-स्त्रियां टाव् ! १ मानोपुष्य-द्वच । २ रत्तपाटला, सास पांडरी । ३ जातीपसद्वच, कायपरका पेड़ । ४ ग्रह्वपुष्यो, सखीनो ।

कुसुमाकर (सं० पु०) कुसुमानां भाकरः खिनिः, ६-तत्। १ उद्यान, कुन्त, बाग, फूलोंसे भरी जगस्र। २ वसन्त-काल, वसार, बस्तसे फूलोंसे खिलनेका वक्त।

"भाषाना मार्गशीर्विधि चत्ना क्षमाकरः।" (गोता, १०५०) कुसुमागम (सं० पु०) कुसुमानामागमो यत्र। वसन्त-कान, मौसम-बहार।

क्रुसुमाम्बन (सं० स्ती०) क्रुसुमाकारमञ्चनम्, शाक-पार्थि वत् समा०। प्रमाकार रीतिमल समाव प्रम्बन, पीत्सकी कालिखसे बना हुवा प्रम्ब जैसा प्रम्बन।

कुसुमाञ्जिलि ( सं॰ पु॰ ) कुसुमपूर्णीऽञ्जिलिः, मध्य-पदलो॰ । प्रयाञ्जिलि, प्रयापूर्णे पञ्जिलि ।

कुसमात्मक (सं॰ क्षी॰) कृसममेव त्रात्माखरूप यस्य कुसुम-त्रात्मन्-कप्। १ कुङ्गम, जाफरान, केसर। (पु॰) २ केश्र, बाल।

कुसुमाधिप (सं॰ पु॰) कुसुमैषु क्सुमप्रधान हत्तेषु अधिपः श्रेष्ठः। सम्मकृष्ठः सम्माका पेड ।

कुस्रमाधिराट् (सं॰ प्र॰) कुसुमेषु कुसुमप्रधानष्टकीषु. अधिराजते कुसुम-भधि-राज-क्षिप्। मङानागकीश्वर चम्मकष्टच, नागेखर चम्पा।

नुसुमायुष ( सं० पु० ) नुसुमानि श्रायुषान्यस्य, बहुत्री० । कन्द्रपे, नामदेव । ''क्रसमायुषपित्र ! इन्तं भसन भर्ता न विराहसिन षति ।'' ( कुमार ४।४० )

कुसुमाल (सं० पु०) कुसुमानि कुसुसवत् कोभनीयानि द्रव्याणि द्रालाति द्रगोवरेण रह्लाति कुसुमन्पा-कान्कः। चौर, चोर।

कुसुमावचय ( सं॰ पु॰ ) क्सुमानामवचयस्यनम्, ६-तत्। पुष्प-चयन, फूर्नोकी तोडाई। क्रममासनी (सं॰ क्ली॰) १ कसमञ्जूषो, फर्नोकी सडी

क्सुमावनी (स'० स्ती०) १ ज्सुमयोगो, फूकी हो सड़ी २ वृन्द्रजत सिद्योगटी ता, एक वैद्यत प्रत्य। नुस्रमासव (सं॰ पु॰-क्ती) कुस्तमरसानामासवः, ६-तत्। मञ्ज, शहद।

कुसुमास्त्र (सं० पु॰) कुसुमानि श्रस्ताख्यस्त्र, वचुत्रो । श्र कन्दण्, कामदेव । (स्ती॰) २ कामश्रन, कामदेवका वाण ।

कुसमित (सं• व्रि॰) कुसुमं सम्झातमस्य कुसुम इतच्। पुष्पित, ग्रिगुफता, खिला दुवा ली फूला हो।

"ग्टडीयान" ज्ञसुमितैरम्य बह्नमरहुमै: ।

कृजिहिहद्रसिय न गायमात्तमधुनतः ॥" ( भागवत, व्।र्⊂।र्⊂)

क्षुसितलताविह्निता (सं॰ स्त्री॰) एक छन्द। प्रथम
५ दीर्घ एवं ५ इन्छ, फिर २ दीर्घ तथा १ इन्छ भीर
फिरसे २ दीर्घ १ इन्छ भीर २ दीर्घ — इस प्रकारके
१८ भन्निरों से क्षुसितलताविह्निता बनेगी। उसमे
४ चरण रहते हैं —

''खाद भूतल वें: कुतुनितविद्यितामती नत्री यी ।'' ( इन्दोम नरी )

कुसुमितचताविक्षिताको 'कुसुमितचता' भी कहते है | कुसुमेषु (सं॰ पु०) कुसुमानि द्ववीऽस्य, बहुनी॰। कन्टपं, कामरेव।

"नाकसो यदि क्रमुमेष्या न यसः।" (नाव १ १ ७०) क्रमुमोदर (सं॰ क्ली॰) भव्यफ्त, चालता । क्रमुमोद्यान (सं॰ क्ली॰) क्रमुमाय निर्मितमुद्यानम्, मध्यपदलो॰। पुष्पोद्यान, गुलिस्तान्, फुलवाड़ी। क्रमुस्व, इपम देखो।

कुसुम्बिया ( हिं० स्त्री॰ ) इस्य देखी।

कुसुना (सं ॰ पु॰) कुस-उन्नाः। १ पुष्यविशेष, लोई फल। चलती हिन्हीमें छसे कुसुम कहते है। कुसु- ध्याता संस्कृत पर्याय—चट्टा, महारजन, कमलोत्तर, कमलोत्तम, ब्रास्यकुद्धुम, विद्विशिख, कुक्ट्टिशिख, पावक, पीत, पद्मोत्तर, रक्त, लोहित, वस्त्ररस्त्रन बीर प्रान्निशिख है। वह हिन्हीमें कुसुम, तामिससे सेन्दुर- कम्, बंगलामें कुसुमफूल, तैलङ्कीमें कुसुम्बचेह, धरवोमें सस्पर, ब्राह्मीमें हसु, मिसरीमें कीत म श्रीर इंराज़ोमें सेफ् फ्रावर कहलाता है। (Carthamas Tinctorius)

भारत, चीन भीर ब्रह्मदेशमें ब्रह्मश्च विस्तर छत्पन्न चीता है। अधिकांश स्थलमें प्रथम उसका बोज वपन Vol. V. 56

किया जाता है। फिर होटे होटे पीदों को खोद एक ष्टायके अनन्तर रोपण करते हैं। समीन पद्धी रहनेसे पौदा शोघ्र बढ़ता श्रीर सुन्दर सुन्दर फूल लगता है। कोटे कोटे फू जों को तोड कर कायामें प्रति सावधानीसे सुखाते है। उन्हों सुखे प्रशोध क्षमभो गंग निजलता है। देश विदेशमें रंगके खिये ही कुसुकाका घादर है। उससे जो पीतरस निगंत होता. वह रंगके लिये उटकप्ट नर्षी। की कि वह जनमें बानते से रान जाता है। उसमें कवड़ा वगैरह 'गनेसे धोते समय रंग स्टने सगता है। सुसुमने फूसमे को रंग नित्रस्ता, वही चरकष्ट ठहरता है। परम्तु वह लान रंग सहजमें नहीं निकत्ता। पीत अंग निगैत होने पोई सुद्धे फूड जलीय खबणद्रावकर्में गला कर प्रस्तृत करने पड़ते हैं। केवन जल वा सुरासारमें क्षसुन्ध नहीं गनता। इसके सवर्णायको समा कर दानेदार बना सकते हैं। एवं उसमें कोई वर्ष नहीं रहता। उसके साय अस्त्रयोग करनेसे कुसुमास्त्रचार प्रस्तृत होता है। इसे प्रधिक परिसाणसे बनानेको पौतरस निकाल कर सोडाके पानीमें नीव्का रस डास स्वे फून भिगोंने पडते हैं। कुछ चय पीछे फूर्नोंसे कुसुमान्त्र।चार खतन्त्र हो पात-के तल पर जम जाता है। शिवको धीरे घीरे जल भीर प्रम्य पदार्थ निकाल इसे ईषत् भन्निके उत्तापसे मुखा सिते हैं। सूतो श्रीर रिशमी ऋपड़े पर इसका रंग वहुत मच्छा भाता है। मनुष्यत्रे गातवर्षेसे मिलाके रिश्रम पर रंग चढ़ानेको एक पाव कुसुम फूलकी टिकिया भौर एक इन्टांक सोडा सात सेर पानीमें गनाते हैं। उसके पोक्टे डेट सेर खडिया महीकी हनी बुक्त नी उसमें डाजनो पड़ती है। फिर नीवृका रस या टार्टरिक एसिड मिनानेसे जो रंग नीचे वैठ रहता, वड़ी सबसे बच्छा निजनता है। सिश्रित नुसुसान्त दारसे ईवत पीताम जाल रंग भी प्राप्त होना है। चीनावें कि तेयार किये इव सोडा-सिखिन भ्रसुमास्त्रचारसे एक दूसरे प्रकारका रग निकलता है। उसको देखने या रगड़नेसं कोई रग स लूस नहीं पड़ना। किन्तु उसमें गातका पनीना खगनेसे खबलांग नष्ट डोने पर प्रति सुन्दर नथनद्वसिकर गुनाबी रंग भास तने सगता है।

कुसुक्सपुष्पके वीकसे यथेष्ट तैन चत्मन होता है। उसे पचाधात रोगमें मर्दन वार्तसे उपकार पहुंचता है। सड़े घाव पर भी कुसुमका तेन नगानिसे नाम है। कुसुक्सपुष्पकी ही एक श्रेणीको चीना 'कड़हा' कहते है। इसका रंग उन्हें बहुत प्यारा है। क्रोप, साटिन दखादि पर रंग चढ़ानिको यही व्यवहृत होता है। निह्न्यो प्रदेशके चिकियाङ्ग नामक स्थानमें कुसुमके फूलको शहरा खेती है। भारतवर्षमें अवधका कुसुम सबसे श्रच्हा होता है।

कुसुमने प्रवाद रंग सात प्रवाद होता है। उसमें पियानी-गुलावी, उजला गुलावी भीर गहरा लाल खालिस है। उसमें सेंहुडने पूल मिसानेसे सुनहला भीर नारंगी रंग बा जाता है। फिर कुसुमने पूलों में हसदी डालनेसे सुन्दर पीताभ गहरा लाल और नील मिलानेसे नाना प्रवारका व जनी रंग ते यार होता है। यह सब मिले रंग देखनेमें प्रति सुन्दर पीर मनोरम लगते हैं। परन्तु धुलाई पडनेसे इनमें नोई नहीं उहरता।

कुसुका काष्ठ कठिन श्रीर टट होता है। उसे की स्टूकी जाट श्रीर गाड़ी वनानेमें सगति है। उसकी लाख बहुत श्रच्छी रहती श्रीर कंचे दाम पर विकती है। कुसुका पल म। १० श्रङ्गुलि दोषं रहते श्रीर सीकमें जोड़े जोड़े श्रामने सामने सगते है। फूल चम्पेकं फूल जैसा रंगदार होता है। कुसुकार्में २ श्रङ्गुलि दोषं, ती स्लाय श्रीर चिक्रण फल श्राते है। बहुत होने पर कुसुमकी पत्ती श्री सम्द्रतुमें चौपायों को भी खिलायों जाती है।

वह तीन प्रकारका होता है—महाकुसुका, फूल-कुसुका और वनकुसुका। कुसुका वातन, तक, विदाही, कटु और मूलकच्छू, कफ एवं रक्षपित विनायक है। उसका पुष्प सुखादु, भेदक, तक, उच्चा, पित्तन, केग-रंजनकारक, समु और कम तथा विदोषम होता है। (रेशकिषण्,) कुसुम्भका माक मध्र, तक, कटु, उच्चा, मसमूलदीषनायक, दृष्टिप्रसादक, रुचिकारक, यानविधक, कुमिम्न, पित्तजनक, वायुव्दिकारक, रक्षपितनायक और स्रोसमान्तिकारक है। उसका तै ल कटु, उच्या, विदोषकारका, गुक्त, खाडु, विदाहक, मलनाशक श्रीर तेजोवलहिकर होता है। (भावप्रकाश) उसके घर्षण करनेसे विदोष उपजता, पृष्टि एवं बल घटता श्रीर कच्छु रोग वढ़ता है। जुसुकाका शाक-भच्या निषिष्ठ है—

"कुसुम्धं चित्रवाणकं हत्ताकं पूतिका तथा। भचयन् पतितसु स्वाद्धि वैदानगोहिनः ॥" ( विधितल )

२ कुङ्गम, जायफर, केशर। ३ खर्थ, सोना। ४ जमण्डलु । ५ पूर्वरागका प्रकार मेद।

"नौबीज्ञसभां निष्ठाः पूर्वरागोऽपि च निष्ठाः।
ज्ञसभागं च प्राष्ट्रयेद्देति च गोमते॥" (साहिलदर्पण)
६ पर्वतिविश्रेष, कोई पद्याङ् । (सागवत, ४ ११६ १२०)
कुसुभातेख (सं० स्तो०) जुसुकावीजस्त्रेह, ज्ञसमके फल-का तिला। ज्ञसभ देखो।

कुसुक्भवत्र (सं क्ती॰) कुसुक्भयाक, कुसुमकी पत्ती।

कुसुक्षजा ( सं॰ स्त्री॰ ) दाक्हिस्द्रा । कुसुक्षवान् ( सं॰ त्रि॰ ) कुसुक्ष-मतुष् मस्य वः । कम-रख्लुधारी ।

"कृष्वेयनखस्यस्यः पाती देखी क्षस्यवान्।" (मृद्र १ १ १ १ क्षस्यावीज (सं क ली ) असुस्यस्य वीजम्, ६ तत्। असुस्यावज्ञा पात वा वीज । उसका संस्कृत पर्याय—वरटा श्रीर वर्राटका है। वह सञ्चर, स्निग्ध, कषाय, श्रीतन, गुरु, व्रथ श्रीर रक्षपित्त, कप तथा वातन्न होता है। (भावप्रकाय) आसुस्या (सं क स्ती ) भाषाद् सुला षष्ठी, श्रासाद् सुदी

क्ट। कुसुन्धा (हिं॰ पु०) १ कुसुन्धवर्षक, कुसुमका रंग। २ श्रक्षिन शीर विजयाके सक्ष्यागसे प्रस्तुत एक सादकद्रव्य। ३ श्रुको शीर सोटे कपडेसे क्रनी पुई श्रफोस।

कु सुन्भी ( हिं॰ वि॰) कु सुन्धावर्ण विशिष्ट, रक्तवर्ण, सास । कु सुन्धविन्द ( सं॰ पु॰) खद्दान कं योग एक व्यक्ति। कु सुन्धविन्सु ( सं॰ पु॰) एक फ्टिशि। खन्होंने शुक्तविन्सु विदेश प्रनिक्त सन्द्र प्रकाश किये है।

कुस् ( सं• पु॰ ) कुस-कू:। किस्नुलुक, गण्डूप्ट, केंसुवा। कुस्त ( हिं॰ पु॰ ) मन्दस्त्र, बुरा स्त या धागा। कुस्त ( वे॰ पु॰) कुस-डलच्। १ देवयोनिविश्रेष। ( पवर्ष ४।६११०) २ तुषानल, भूसीकी साग। ३ घान्या-गार, कोठला।

क्किस्ति (सं॰ स्त्री॰) क्कितिता स्वतिक्षायो व्यवहारो वा, कुगितिस॰। १ घटता, पाजीपन। २ इस्तबहुता, इन्द्रजालविद्या, हाथकी सफाई, बाजीगरी।(दि०) कुल्सिता स्वतिराचारीऽस्य, बहुनी०। ३ कुल्सिताचारी, वुरा काम करनेवाला।

"यत् पाटपन्नमकरन्ट्निषेवणे न ब्रह्मादयः ग्ररणादाश्च्रवते विसूति । कस्मादय क्षस्ततय खलयोनयक्षे दाचिष्यद्विपदवीं भवतः प्रणीताः॥" ( भागवत, प्राः । २३। ७)

कुस्तुम (सं॰ पु॰) कुं प्रथिवीं स्तुम्नोति वराष्ट्रकृषेणे-त्यर्थः, कु-स्तुन्म कः। १ विष्णु, वराष्ट्रक्प भगवान्। २ ससुद्र, बहर।

कुस्तुस्वरी (सं॰ स्ती॰) कुल्सिता तुस्वरी प्रषोदरादिवत् साधुः । धन्याक, धनिया ।

कुस्तुब्बर् (सं॰ पु॰) १ यचराज कुवेरके कोई पार्षंद । (स्त्री॰) २ धन्याक, धनिया।

कुस्तुम्बुक (सं पु पु प् स्क्षी ) क्षत्तितस्तुम्बुकः, जांती सुडा-गमः। इस्तुष्य जातः। पा दारार १ शाद्रं भन्याक, इरा भनिया। वष्ट स्तादु, दीर्गन्धानाशक, स्वय, सप्तुर-पाक, स्निम्म, कटु, किस्तित् तित्त, स्त्रोतीविश्रोधन श्रीर स्टट, दाष्ट तथा दोषञ्च होता है। (स्वत)

कुस्तुब्बृक्का संस्कृत पर्याय—धन्याक, धानप्रक, धानप्र, धनीयक, धनप्रा श्रीर कुस्तुब्बरी है। २ कीईर यद्य।(भारत शरशाय)

क्कियी (सं॰ क्री॰) कुलितास्त्री, क्षगतिस॰। सन्द स्त्री, बुरी घीरत, क्रिमाल।

कुरुप्प (सं• पु• ) कुत्सितः स्वप्नः। सन्द स्वप्न, दुःस्वप्न, बुरा ख्वाव।

कुस्तामी ( सं॰ पु॰ ) कुलितः स्तामी । कुलित प्रभुवा पति, खराव मास्तिक या खाविन्द ।

कुस्सा (हिं॰ पु॰) कुदाल, कुदाली।

-कुइ (वै॰ अध्य॰) किम्-इ पद्यात् किम: कु:। कुत्र, कर्रा, किस स्थान पर। "यं सा प्रच्छति क्षष्ठ सेति भोरम्।" (ऋक् २।१२।५)

(पु॰) कुइयित विकायित ऐक्वयंप्रभावेन, कुइ-पिच्-अच्। २ कुवेर। ३ विकायक, प्रतारक। ४ राजवदरवृत्त, बडे वेरका पेड। ५ नीलपद्म, प्रास-मानी कंवल।

कुडक (सं° स्नि॰) कुड कुन्। १ दान्धिक, प्रतारक, ऐन्द्रजालिक, सकार, धोका देनेवाला।

"तदै चलुत्त दशवः स रयोष्ट्याचे सोऽष्ट रयो द्यतयो यत पानसन्ति। सर्वे चयेन तदभूदसदीगरिका सक्षन् इत कुडकरादसिवीतसृष्याम्॥" (भागवत १/१॥२१)

(पु॰) २ भिक, मेंड्का। ३ सपँराजविशेष, सांगें-का कोई राजा। (विषयुराष, १११७)१८ मागवत, ११८१५) ४ मण्डूकजासीय कीटमेद, मेंडककी नस्नक्षा कीई कीडा। ५ यन्यिपर्यंद्वस, गांठपत्ताः (स्ती॰) ६ इन्द्र-जासविद्या, इस्तसञ्जाता, प्रतारणा, वाजीगरी, इय कण्डा, नकरमन्दी।

क्कडककार (संक्रिक्) क्कडकं इन्द्रजालं करोति, क्कडक-क्क-प्रण्, छवपदस्यः। ऐन्द्रजाखिक, प्रतारक, बाजीगर, धोका देनेवाला।

क्षुडकचिक्तत ( सं॰ त्रि॰) क्षुडकीन सायया चिकिती विस्मितः, २-तत्। इन्द्रजाजनियाके प्रभावने विस्मित, बाजीगरीके जोरने चकराया डुवा।

क्कुइकजीवी (सं• व्रि॰) क्कुइकेन इन्द्रजालविद्यया जीवति, क्कुइक-जीव-णिनिः। मायाजीवी, वाजौगर, सर्वरा।

कुइकना (६० क्रि॰) मधुरध्वनि करना, मीठे बोखना पोकना । यह शब्द केवल मोर घीर कीयलकी बोलेकि लिये घाता है ।

कुडकहित्त ( सं॰ स्त्रो॰) कुडकस्य हित्त, ६-तत्। इन्द्र-जानविद्या, इस्तन्त घुता, वानीगरी, हाथकी सफाई। कुडकस्त्रन ( सं॰ पु॰) कुडकी विस्नापक: स्त्रन: शब्दी-इस्य: वनकुकुट, जङ्गनी सुरगा।

क्षुहक्षस्वर, सहनसम देखी।

कुइका (सं० स्त्री०) क्रुइक स्त्रियां टाप्। इन्द्रजास, माया, बाजोगरी, घोकाघडो ।

कुइकी (सं्वि॰) कुइकीऽस्त्यस्य, कुइक-इनि।

१ ऐन्द्रजालिक, बाजीगर। २ प्रतारक, भीकाबाज। ३ मायावी, मकार।

कुइकुइ ( हिं० पु॰ ) कुङ्म, जाफरान, वेसर।

कु हक्क (सं॰ पु॰) एक ताला। दो द्वृत श्रीर दो लघु ताल लगनेरे कु हक्क होता है—"इतक्च' लघुक्च' ताले छाड़-क्स की ।" (सकीतदामीदर)

कुहिं हित् ( वै॰ त्रि॰) किसी स्थानमें विद्यमान, कहीं होजिर। "शिवेशनिकड्यते दिवे दिवे राय श्राक्षचिंदिरे।" ( ऋक् ७१२।१८) 'कुहिंचिंदियमान' कुहिंचिंदिर।' (सायण)

कुद्धन (सं॰ पु॰) कुं भूमिं इन्ति खनति, कुः चन्-प्रच्। १ मूषिक, चूडा। कुब्सितं इन्ति दंशति। २ सर्थे, सांपः। १ महाभारतोक्ष कोई व्यक्ति। (भारत, वन)

(क्षी॰) कु देवत् प्रयक्षेन चन्यते, कुः चन् कर्मेण भव्। ४ सद्भाग्डविभेष, महीका कोई वरतन। ५ काचपात, भोग्रेका वरतन। (ति०) ६ देर्घांचु, इसदी, डाइ करनेवाचा।

क्रुहना (सं० स्त्री०) क्रुइ-युच्। प्रतारणा, धोकावाजी. परिव।

क्षप्रना ( चिं॰ क्रि॰ ) मारना पीटना, मार मारके कचू-मर निकालना।

कुडनिका ( सं॰ स्ती॰ ) कुडन खार्थे कः स्त्रियां टाप् अकारस्थेकारः । कुडना, प्रतारणा, धीकाबाजी ।

कुड़नी (डिं॰ स्त्री॰) कफीणि, डाय श्रीर बांडका जोड़। २ कोई टेढ़ी नजी। वह तांवे या पीतलको बनती श्रीर इकंकी निगालीमें लगती है।

कुइनी उड़ान ( दिं ० पु॰ ) मझयुदका एक इस्त्र हाघव, कुम्तीका कोई पेंच इसमें कुइनीके सहारे भट्ट प्रयनी जोडके द्वाय पकड़ रहा लगाते हैं। कुइनीउड़ान तब चलता, जब प्रयनी गर्दन पर टूपरे लडनेवालेके दोनों द्वाय रहनेका मौका लगता है। कुइनी उड़ानकी टांग भी मारी जाती है।

कुरुष ( हि॰ पु॰ ) राष्ट्रस, रजनीचर । कुरुषा ( वे॰ स्त्रो॰ ) कर्रारक्षनेकी जिद्रासाका समय,

क्षुच्या (वश्स्त्राण) कदा रहनका । जन्नासाका समय वह वन्न जिसमें कद्वां रहनेका सवास करें।

"यत्ता प्रच्हारीनामः कृषया कष्याकृते।" ( महस् नारक्षार्० ) 'कृषया क तिष्ठतीति यदा प्रच्हित तदानीम्।' ( सावच ) कुष्याकति (दै० स्त्री०) कहां है लाननेके सिये सम्मान किया जानेवाला, जिसकी रूजत कहां है. मालम करनेके सिये करें।(स्वन्परधक्र)

'कड्याक्षते कह कम विद्यतिये विद्यस्था विज्ञास्तिः प्रस्कते ।' (सायण) कुंदर (सं॰ पु॰) कुंद्र विस्तापने कः, कुंद्रं सयं रातिः दद्याति, कुंद्र-रा-कः। यद्वा कुंद्र-स्वरः। १ क्रोधवसवंशीय नागविशेष, कोई सांप। २ कर्षे, कान। १ कर्रह, गता। ४ कार्ह्यच्द, गत्तिकी सावाज। (क्रो॰) ५ किंद्र, हेद। ६ गते, गद्धा। ७ समीप, पास। ८ रतिक्रिया। ८ स्टान, सूना हुमा स्रनाज, वहुरी।

कुडर (डिं॰ स्त्री॰) बडरी, चिडियों की पकडनेवासः एक थिकरा।

कुहरा ( हिं॰ पु॰ ) कुहै ड़िका, गलीन बोखारात, को हासा, धुंध। श्रोत लता पाकर भाकाशमें भाष जमने से जलते भारत स्ट्रा क्षण उत्पन्न हो जाते है। फिर धीरे धीरे वह भूमियर उत्तरते भीर पत्तियों पर बड़े बड़े बूंद बन बैठते है। इन्हों क्योंके गिरनेका नाम कुहरा है। कुहरा प्रात:काल हो पडता है।

कुरराम ( हिं• पु॰ ) १ करूर-भाम, भातनाट, हाळ् हाय । २ डपटव, इज्रुख ।

कुडरित (सं॰ स्नी॰) कुडरयित कग्छ्यच्दं करोति, कुडर कती णिच्भावे क्षः १ कग्छ्यच्द्, गलेकी पावाज। २ पिकानाप, कीकिनध्वनि, कीयनकी बोकी। ३ रतिध्वनि।

कुइ लि ( एं॰ पु॰) १ सिक्कित तास्वूच, लगाया हुमा व्यान । पान । २ पूगपुष्पिका, पान ।

कुडा ( सं॰ स्त्री॰) कुड-क्त-टाप्। १ कट्की, कुटकी। २ बटरहच, वेरी, वेरका पेड। ३ गोपघोगटा, भाडवेरी। कुडाना ( डिं॰ क्रि॰) समडी सन क्रूड डोना, बठना, बुरा सामना।

कुइतारा (इं॰ पु॰) कुठार, कुल्हाडा। कुइतानी (सं॰ स्त्रो॰) दुर्गाकानामान्तर। कुइतासा (इं॰ पु॰) कुच्क्काटिका, कुइरा। कुइते (इं॰ स्त्रो॰) १ पद्मित्रियेष, कुइर, वइसी। (पु०) २ टांगन घोड़ा। कुरू (सं • स्त्री • ) कुर विस्तापने कु । १ पमावस्था। २ कुडू गय्दार्थं। २ को किलध्विन, कोयबकी बोली। "बीकिलाना कुइरवै सर्खे स्रतिमनीइरै:" ( मारत, १५१० प॰ ) ८ कोई नदी।

क्रड्रक ( सं ० क्ली० ) यन्त्रिपर्यं, गांठपत्ता । कुडुक (डिं॰ स्त्री॰) पचियों का सधुर कुजन, पीक, क्का।

कुडुकना (डिं॰ कि॰) मधुरध्वनि करना, मीठे मीठे बोज्ञना ।

क्षड्कवान ( डिं॰ पु॰ ) मधुरध्वनिकारो वाण, कुड्कने-वासा तीर। वह बांसकी खपाचीको जोडकर निर्माण क्रिया जाता है।

कुह (( सं० स्त्री • ) कुइ - उ। १ को कि सम्रान, को यस • को प्रकार।

"उन्द्रीलन्ति कुन्नः कुन्नरिति कलोकालाः पिकाना गिरः।" २ श्रमावस्था, जिस तिथिको चन्द्र देख न पहता हो। "हे ह वा चमावस्ता या पूर्वामावस्ता सा सिनीवाजी योत्तरा सा क्षट्र ("

श्रमावस्था दो प्रकारकी श्रोती है-सिनोवासी श्रीर क्रह । जिस प्रभावस्थामें क्रक भी चन्द्रकला देख नहीं पडती उसकी क्रम्म श्रीर जिसमें क्रम्म देख पडती है उसको सिनीवासी कहते है—

"दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुइमैता ।"

मतान्तरमें तिथिचयं होनेसे प्रमावस्था सिनोवाली भौर हरि डीनेसे कह कहाती है।

"तिविचये सिनीवाची नष्टचंद्रा क्रहर्मता। बाइल्ये ऽपि कुहुन्ने या वैदवेदान्तवेदिमि:। सिनौवाली दिनै: कार्या साग्रिकै: पिढक्रमंपि।

स्तीनि: ग्रहे: कुह: कार्या तवावानग्रिकेदि नै ।" ( सीमाचि )

श्रमावस्था यदि सपराश्वद्वयव्यापिनी हो तो साहि-तारिन व्यक्तियोको सिनीवासीमें याद करना चाहिये। निरन्नि ब्राह्मणीं, स्त्रियो भौर शूट्रांके स्विये कुड्रमें याह करनेका विधान है।

३ ममावस्थाको प्रविष्ठाहो प्रद्विराकी कन्या। ''सिनीवाची कुन्नरिति देवपतृत्वी ।'' ( निवक्त )

प्राइरा ऋषिकी खडानाकी भार्याके गर्भेंसे कुछने -जनाग्रहच किया वा—-

"यरार्लाइरस पत्री चतस्रोऽस्तकनका । सिनीवाची कुइराका चतुर्व गुनुनतिक्या ग्र" ( भागवत, ४ । १ । २८ ) "कुइ देवीं सुक्रत विद्यना।" ( त्रयहे, ७। ४० ११ ) ४ कोकिसासाय, कोयसकी कुल।

"केनायावि पिकाना क्रम्" विद्यायेतर: सन्द ।" ( पार्यासवस्ती, ६३० ) कुइक ( सं॰ पु॰ ) कुष्टरिति ग्रन्टं करोति, कुड्-स-भ। कं। किन्तु, कोयन ।

कुइकरह (सं०पु०) कुइरिति यव्द: करहे यस्य, बहुत्री । की किस्, की यस।

कुड्जाख (सं•पु•) कच्छ्प, काङ्वा।

कुइमुख (सं॰ पु॰) कुइरिति गन्दो मुखे यस्त्र, वडुबी । की किल, कीयल।

कुइरव (सं• पु•) कुइरिति रवी यस्य, बहुब्री०। कोकिन, कोयन ।

कुइन (सं० लो०) कुइ-जनक्। घन्धयुक्त गत<sup>°</sup>, सांवकी बांबी।

कुहिं हुआ (सं क्यों ) कु ईषत् हे दृति वेष्टते हृष्टि-समारोऽत, कु-इंड वेष्टने खाय कन् स्तिया टाप्। कुष्पाटिका, कुषरा।

कुरेंडी (सं फ्नी ) क्र-इंड्-इन् स्नियां स्तेष। कुञ्भटिका, कुइरा।

कुडे सिक्षा (सं ॰ स्ती॰) कु-इंड्-इन् स्वार्धे कन्-टाप ष्ट्य सत्तम् । सुद्दे डिका, कुद्दरा ।

क्रज्ञान (सं० स्ती०) कुत्तितं ज्ञानम्, क्रुगतिस०, क्रु-🛊 भावे खुट्। कुत्सित शब्द, बुरा सगनेवासी बात 🗈 कू (सं० स्ती॰) कूनाति शब्दायते, कू-किए। पिशाची, डाइन, चुड़ैस ।

'कू ( डिं॰ खी॰ ) सड़की के बानमें मुंड सगाने निकासा जानेवासा एक मन्द्र। सू भन्द कानमें फंक नेसे सड़के इंसने सगते हैं।

कुंख (हि॰ स्त्री॰ ) कुचि, काख।

क् खना (हि क्रि.) कांखना, पौडित प्रवस्त्रामें कर्य-जनक ग्रन्ट् निकासना ।

क्रांग (हिं पु॰) खराद, चरख। क्रांग एक यन्त्र है। क्सरे छस पर तास्त्र वा पिशालपात्र करते हैं।

Vol. V. 57

क्रंगा ( डिं॰ पु॰ ) कवायविश्वेष, बबूनकी हासका काटा । क्र्ंगामें डुबोकर चमडा सिकाया जाता है। क्रंच ( डिं॰ स्त्रो॰) १ श्रावर्षणीविश्वेष, एक वडा बुर्स । क्रंच खस या नारियसके रेशिसे बनती श्रीर हाथ डेट्ट हाथ बम्बी रहती है। जुलाहे उससे तानेका स्त साफ करते है।

२ सन्दं प्रविशेष, लोशंरकी बड़ो संड्सी। ३ घोड़ नस, पै। कूंच एक मोटी नस है। वह मनुष्योंकी एडीके जपर चीर पद्मवोंके टखनेके नीचे रहती है। कंचना (हिं० क्रि०) तोड़ना, फोडना, टुक्कड़े टुकड़े करना, कुचलना, मारना-पीटना।

आहुं चा (हिं॰ पु॰) १ छोटा भाष्ट्रं। कूं चा कि घी रेग्रे-दार सकडी या सूंज वगैरहको कूट कर बनाया जाता है। वह दीजों को भाष्ट्रने श्रीर साफ करनेमें काम चाता है। २ अग्न नीखगढ़, जहाजका टूटा टुकडा। ३ करछा।

कृंची (हिं॰ स्ती॰) १ होटा कृंचा। २ वाकों या कुटी हुई मूं जबे रेशों का गुच्छा। वृंची में चीजें साफ करते या उनमें रंग भरते है। १ तूचिका, वाकों का ककम। कूंची में चित्रकार चित्रों पर रंग चढ़ाते है। ४ कूजा, सिसरी जमानेकी कुटिहया। ५ म्रणमयपात विशेष, महीका एक ब्रतन। कूंची में कोल्हू से निक्चनेवाला रस टपकाया जाता है। ६ तालिका, चावी।

कूं ज (हिं॰ पु॰) क्रीचपची, कराकुल चिड़िया।
कूं जड़ा — एक हिन्दू जाति। श्राजकल कूं जड़े प्रधि॰
कांग्र सुसलमान हो गये हैं। परन्तु पहले यह हिन्दू
रहे। कहते हैं, पजमरके गुरमें जब चित्रय हारे श्रीर
मीर साहब जोते, तब उन्होंसे लड़ नेवाले हिन्दु
श्रोंके हाथों में विड़्यां हाल दों। इस पर हिन्दू वीर
'इंजूर हमें क्यों जड़ा, इजूर हमें क्यां जड़ा' कह कर
बार बार चिक्काने सगी। उनमें जो सुसलमान हुए,
उन्होंने साम भाजां भीर फल श्रादि वेचनेका कार्य

कृंजड़ी ( हिं• स्ती॰ ) कृंजड़ेका घीरत, कवाड़िन।

कुंड (हिं॰ पु॰) १ लोहिनिर्मित ग्रिरस्त्राणितग्रिक, लोहे की कोई टोपी, खोद। पहले लड़ाईमें लोग कुंड लगाते थे। २ पात्रविग्रिक, लोई बरतन। कुंड मही या लोहेरी बनाया जाता और चोगोगिया टोपी सा माता है। उसे टे कुलमें लगाकर खेत सींचनेके लिये कुवेसे पानी निकासते है। २ चेत्ररेखाविग्रेक, खेतकी कोई सकीर! कुंड हम जोतनेसे बन जाता है।

कूं डा ( चिं॰ पु॰) १ म्हण्सय पात्र विश्वेष, मही का कोई गहरा श्रीर चीड़े मुंडका वरतन । कूं ड़ेमें प्राय: पानी भर कर रखते हैं। २ गमला, कोटे कोटे पीटे लगाने-का वरतन । ३ डोल, रोगनी करनेकी वड़ी हांडी । ४ कठीता, मही या लकड़ीका वडा वरतन । कूंडामें शाटा मांडा जाता है।

कूं ड़ी (डिं॰ स्ती॰) १ पथरी, पथरीटी, पत्थरकी कटोरी। २ कोटी नांद। २ कोल्ह्झ कीचका गड़ा। कूंड़ीमें जाट रहती है। ४ एंड्री, कोई कोटीसी गही। कूंथना (डिं॰ क्रि॰) १ कांखना, कराइना। २ गुट-रगुं करना।

कूरे ( हिं॰ स्त्री॰ ) सुसुदिनी, को ता, बघोबा।

कूई जसमें उत्पन छोनेवाला कमस-जैसा एक धौदा है। एसके पत्र कमलके पत्नों हे सिसते, परना र्देषत दीर्घ श्रीर कटेइए रहते है। जिन सरीवरों में वर्षाका जल सिमट पाता, उन्हों में क्षई का पौदा होते दिखाता है। वह वर्षांके प्रारम्भमें बीज वा प्ररातन मूलसे निकलती है। उसके पत्र जलके उत्पर और डण्डल जलके भीतर रहते हैं। भाषान-कार्तिक मास क्ईं फूलती है। उसके पुष्प खेतवर्ण भीर सुन्दर होते हैं। कूई का उग्रुत चिकना रहता है, एस पर कमलकी भांति गडनेवाला क्यां नहीं निकलता। उसका फूल रातको भूलता और चांदनीमें बहुत खिलता है। यही कारण है कि कि कि लोग चन्द्रको कुमुद्बन्ध कहते है। खेत प्रथमी कुई प्रधिक होती है। किन्तु कहीं कहीं छस्में रक्त'वा 'पीतवर्ण पुर्वा भी त्राते हैं। कमलकी भांति काई पालके भीतर इस्ता नहीं सगता। एसमें

यक कर्णिकामण्डल रहता, जी अपने निक्रदेशमें जालकी घुण्डो रखता है। उक्त ग्रन्थ ही वर्षित हो कर मोदकका भाकार घारण करती भीर वीजींमें भर रहती है। कूई के वीज काले घरमों जैसे भाते भीर विरा कहलाते है। सूननेसे वह सफीद लावे हो जाते है। वृतके दिन उनको व्यवहार किया करते है। कूई का मूल भी भन्नण किया जाता है।

क्रूक ( हिं० स्त्री०) १ क्रूजन, मोर याकोयसकी मीडी बोसी। २ रोदन, रोना। ३ घड़ी या वाजे वगैरडमें चाबी सगानेका जाम।

कुकाना (प्लिं० क्रि॰) १ बंबी भीर मीठी भावाज खगाना, कूजना । २ घाबी खगाना, घडी या बाजिकी कसानीकी चाबी टेकर कसना।

कृत्तर ( हिं० पु॰ ) कुक्तुर, कुत्ता।

कूकरकीर (हिं॰ पु॰)१ म्बानकी दिये जानेवाली एक्किए भोजनका चुट्र अंग्र, टुकडा, कुक्तेका हिस्सा। २ तुक्कृ वस्तु, कोटो चीज।

कूकरचन्दी (हिं० स्ती॰) घोषधिविश्रेष, एक जंगकी जिल्ली। कूकरचन्दीको पत्ती प्रीष्ठकर कुत्तेके दष्टस्थान पर लगायी जाती है।

-कूकरनिंदिया ( रिं॰ स्त्री॰ ) खाननिद्रा, कुत्तेकी नींद, इसकी नींद।

न्त्र्करवसेरा ( हिं० पु० ) यस्य विश्वाम, यो हा याराम । क्र्या—एक नानकपत्यी सम्प्रदाय । क्र्या ग्रं तवस्त्र धारण करते, भूठ कम कहते, दिनमें तीन बार नहाते श्रीर जन या स्तकी माला रखते हैं । प्रपनी सभा लगने पर क्या नानकते शब्द छत्वारण करके छत्वे स्वरंसे क्र्यू क्रु पुकारने लगते हैं । इसीसे इनका नाम स्त्रुका पड गया है । यह सबके सब ग्रहस्य हैं । सिखध्में पाठ गया है । यह सबके सब ग्रहस्य हैं । सिखध्में पाठ्या रामसिंह खाती ( बढदें ) थे । इनीने पिट्याला मालेर श्रीर कोटलें के राज्यों में विद्रोह हप-स्थित किया था । प्रतप्त शंगरेज सरकारने इनके पाचार्य रामसिंह खाती का सेपानीकी सजा दी । वहीं रूदं हें हैं भी समकी सुख्यू हुवा । ईनका गुक्दार सुधियानाके तहायों गांवमें है ।

कूको ( हिं॰ स्ती॰) क्रिभिमेद, एक कीडा। कूको जाडे-की फरल बिगाडा करती है।

कूकुद (सं पु०) कुमन्दे भावे किए कुव: मस्टस्त्र ख्याते: कुं भूमिं ददाति, कू:कु:टा-क। यद्याविधि नियमानु-सार भनकृता कन्या दान करनेवासा, जो वाकायटे चडकीकी मादी करता हो।

क्तुर ( रं॰ पु॰ ) कुक्र, कुताः

कूच ( सं ० पु० ) कूश्रव्हे चट् दीर्घय । जनवट् दीर्घय । चय भारा नवोदित स्तन, नये छभरे हुए पिस्तान् ।

क प (तु॰ पु॰) १ प्रस्थान, रवानगी, चला चली। ॰ कुश्तीका एक पेंच। प्रतिद्वन्द्वीका एक पर पकडकर खीँच लेना कुश्तीर्म 'कूच' कड़लाता है।

क्चना (सं॰ स्ती०) क्च-का स्त्रियां टाप्। हस्र विश्रेषका टुम्थवत् रस, एक पेडका टूध-जैसारस।

क् चक्र (वै॰ पु॰ स्ती॰) पृधिबीव स्वय, समीनका चेरा।

"वीष्याना कूचक्रों येव सिखन्।" (महक्ष**ुश्**राश्यः)

'क्क: प्रथिबी तस्यायम्मो वलय' कृचन्न: 1° ( सायण )

क् चवार (सं• पु॰) क् चं वियोध्यस्मिन्देशे क् चन्त्र अधिकरणे घर्षा १ कोई देशः २ कोई व्यक्ति। कू चा (फा॰पु॰) चुद्रमार्गं, तङ्गनी, क्रोटा रास्ता। २ कंषा।

क्चिका (सं॰ स्ती॰) क्ष्य सार्ये कन् स्तियां टाप् भकारस्येकारः। १ भन्याश्विमत्य, किसी किस्मकी मक्सी।२ सुद्रक्षश्विका, कोटी षाबी।३ दुग्धपाचित क्रतमर्जित तण्ड्स, दूधमें पकाकर सूने हुवे पावस। ४ तूसिका, सुस्रव्यक्का कसम।

कूचिदर्शी (वै० त्रि०) कहीं सांगनेवासा।

"चित सम लंगुसा हितं सुवेदं कृचिदधिं नम्।" ( सक् 8,0,4) 'कृचिदधिं न' कापि हविष्यधिं नं क इत्यत वकारस कान्दसे सन्प्रसारसे एर-पूर्वको च हल इति दोषलम्।' ( सायष )

कूची (संश्क्तीश) सूच स्त्रियां क्षीष्। १ तक्त कूर्चिका। २ दुम्धकूर्चिका। ३ चित्रलेखनिका, तसवीर वनानिका कत्तम।

क्ची ( हिं॰ स्त्री॰ ) क्'चो, क्रोटा काडू। क्चीकामा ( स'॰ ली॰ ) एक हच। क्सिक्टिक्ट ( सं॰ पु॰ ) कुकुम्दरहच, कुकरसुमा । कूज ( हिं॰ स्की॰ ) ध्वनि, बोसी। कूज (सं॰ पु॰) कूजतीति, कूज-श्रम्। शब्दकारी, बोसने-वासा।

''रामशोकाभिमृत' तिबाहिन्क्निमिवकाननम् ।" (रामायण राष्ट्रशर०) कूजक (सं० त्रि०) कूजतीति, कूज-एवु स् । श्रव्यक्त शब्द-कारी, श्रपनी बोली बोलनेवासा ।

कूनन (सं॰ क्लो॰) कूज भावे खुट्। १ पिन्ध्विति, चिन्धिं ने ने चिन्धिं ने चिन्धिं ने चिन्धिं ने चिन्धिं ने चिन्धिं ने चुन्धिं स्वाधिं ने चुन्धिं ने चुन्धिं

कूजना ( हिं॰ क्रि॰ ) कूकना, पीकना, चहकना, सीठी सीठी बोली बोलना।

कूजा (फा॰ पु०) १ कुल्इड, महींका प्याची-जैसा वर-तन । २ कूजेमें जमी इर्द्स मिसरो।

तन । २ जूजें में जमी हुई मिसरी ।
जूजा (हिं ० पु॰) कुछ क, वेले या मोतियेका फ्ला।
जूजित (सं॰ क्ली॰) जूज भावे का। १ पविध्वनि,
विद्योंकी चहचहाहट। (वि॰) २ ध्वनित, पीका
या जूका हुवा।

"जिवतिज्ञवङ्गजतापरियोजनकोमज्ञमज्ञयसमौरे । मधुकरनिकरकरिम्बिकोकिजकूनितज्ञस्रक्षटौरे॥"

( गीतगीविन्द, ११४।२ )

क्ती (सं वि ) क्त-इति । ध्रव्यक्त ग्रव्दयुक्त, मधुर-ध्विनिकारी, पीकने या कूलनेवासा । क्ट (सं पुर-क्की ) कूट-धच् । १ खक्त, कंगूर ।

"चड़ी इदम्पि वच्च हुँ वाषः वूटं स ट इद्मिमातिमेति।"

( ऋक् १० (१०२ । ४ ) " "कूटं पर्वतस्त्रम्।" ( सायण )

२ मुकुट, ताज । ३ अग्रभाग, पगला हिस्सा।

"किरीटक्टैक्केलितं धड़ारं दीवकुख्लम् ।" ( रामायण )

४-पर्वेताग्रभाग, पहाडका पगना हिस्सा।

"तुवार्रागरि-कूटामं शितासशिखरीयमम्।" (मङाभारत, १३। १४ प०)

धू कार्ध्व, प्रधान, बढ़ा । ६ समूइ, जखौरा । ७ यन्त्र-भेर, कोई प्रांजार । दं बीइसुद्गर, सोईको सुगरी ।

''एते लांस' प्रतीचन्त्रे स्पृशनी वैश्वसं तवः

संपरितमग्रःकृटै श्विन्दन्त्रात्मितमन्त्रनः॥ '- ( भागवतः, ॥ । २५ । ८ )-

८ फासः, साङ्गसावयव । १० जासः, हिरमॉर्क प्रसङ्गेका फस्टा । ''वातुरामिस पाश्चेस कूटैस विविधे नेरा:।

प्रतिच्छत्राय स्थाय निप्नतिस वहन्युगान्॥" (रानायण, ॥१८।२७)

'क्टै हयक्त्रत्रथमादिसम्पादनदणै:।' ( रामानुज )

११ ग्रासम्ब, ग्राप्ती, काठकी कडीमें किया दुवा चथियार।

"न कूटैरायुधे ई न्यात् युष्टमानी रखे रिपून्।" ( सनु ७।८०)

''न्टानि यानि बहि:काष्ठमयान्यन्तिनि हितशस्त्राणि॥" ( मेधातिथि )

१२ केतव, सियता, सूठ।

''वाच: कूटन्तु देववें': खर्य विमस्यार्षिया।" ( भागवत ६ । ५ । १० )

१३ तुच्छ, कोटा। १४ भग्न गृङ्ग, टूटा सींग।
१५ पुरहार, यहरका दरवाजा। १६ जनपात, पानीका
वर्तन। १७ जुट इच्चियिष, कोई कोटा पेड़। १८
ग्टह, घर। १८ अगस्त्य मुनिका नामान्तर। २० भगनगृङ्ग वष, टूटे सींगका वैस। २१ सीहसार। २२
पित्तन, पीतस। (ति०) २३ निश्चन, ठहरा हुवा।
२४ कपटतायुक्त, घोकेसे भरा हुवा।

''हिगुयानाख्या ब्र्य: क्टा: खु: पूर्व साचिय:।" ( याज्ञवस्त्र १। ८० )

२५ प्रसम्मानित, भ्रष्टीक्षत, जी विगाड़ डासा गया हो।

क्ट (हिं ॰ पु॰) १ कुछ नामक घोषधि, कुट। २ कुटीर, भोपड़ा। (स्ती॰) ३ कुटाई, कूटनेकी क्रिया। क्टक (सं॰ पु॰-क्ती॰) कूट-ख् स्। १ हिंदि, बढ़ती। २ फाल, इसकी खोषा। ३ कपट, घोका। ४ मिथा। भूठ। ५ पर्वतिविश्रीय, कोई पहाड। (भागवत भारशार) ६ कवरी, काकुस। ७ गन्सद्रव्यविश्रिय, एक सुमद्र-दार चील। स्प देखी।

कूटकर्म (सं० क्ली०) इस्त, धोका, हिषा कर किया इसाकाम।

कूटकर्मा (सं॰ पु॰) इसी, मकार।

कूटकार ( सं॰ ब्रि॰ ) कूटं करोति, कूंट-क्त-भव्। दुष्ट, प्रवेचक, भूठी गवाची देनेवाला।

कूटनारक (सं० ति०) कूट-ख-खुन्। दुष्ट, प्रवस्वक,-िस्रध्यासाची. भूठ बोसनेवासा।

् "समुद्रयायौ वन्दी च तैलिकः कूटकारकः।" ( मतु ३। १६। ६)

'कूटकारक: **साध्यालवृत**वादी :' (नेधातिथि )

न्न्रटकत् (सं० ति०) न्न्रट-क-किए। १ कितव, भूट बोद्यनेवासा।

''तुन्तायासनमानाना क्टकृत्राणकस्य च।" (याद्यवस्का, २ : २४३) २ क्वविम प्रभिमानादिकारक, भृठो डौंग मारनेवाला। (पु॰)३ कायस्य। ४ भिव। कूटखड़ (सं०पु०) कूट: खड़: कर्मधा०। गुप्तखड़, क्रियो तसवार। कृटग्टह (सं • स्ती • ) जिन्ताकग्टह, भपारा लेनेला घर, जिस मकानमें बैठ कर पसीना निकाला जाये। क्टक्झा (स॰ पु॰) क्टं माया क्झ प्राच्छादन यस्य, बहुन्नी०। धूर्ते, प्रवश्चक, घोका देनेवाला। कूटज ( सं॰ पु॰ ) कूटाजायते। १ जुटजहचा । २ छोत-क्टज। क्टजीव (सं० ५०) पुत्रजीवष्ट्य । क्टता (सं स्ती ) १ काठिन्य, क्रहाई । २ असल, भुठापना । क्टतुना ( सं॰ स्त्री॰ ) क्टा मिया प्रवचना तुना तुना दग्दः, कर्मधाः । कुव्सित तुला, खराव तराज्, बहेकी **डक्डी, पर्धगेका प**क्षा। क्टधर्मा (सं वि वि ) क्टो मिया धर्मी यस यसिन्दे मे रही वा, बहुती । कूट धर्म समासे श्रनिष्। धर्मादणिष् केवबात्। पा धारष्टारथः मिथ्याव्यव हारकी धर्मकार्यं परि-गणित करनेवाचा, भूठ बातो पर ईमान जानेवाला। क्टना ( डिं॰ कि॰ ) १ जपरसे घडाघड़ पीटना, चाट सारना । २ ठी कना, सारना-पीटना । ३ पखरके सिस वगैरहको टाकीसे दांतदार बनाना। करना। क्टनीति (सं॰ स्ती॰) कपटनीति, धोनेकी चाल। क्टरवर्ष (सं॰ पु॰) इस्ती भादिका विदीवन च्चर, प्राची वगैरप्र जानवारी का सरमाभी बुखार। क्टपाक (सं॰ पु॰) १ सन्निपात, सरभाम । २ पैत्तिक-च्चर, पित्तका बुखार। क्टपाक्त (सं॰ पु॰) १ इस्तीका पैत्तिकच्चर, वित्तवे मानेवाचा हाथीका बुखार। २ दीवीं व्वण सत्रिपात-ज्वर, कोई सर्यामी बुखार। उससे उच्छास वढता, श्रङ्ग स्तव्य पड़ता, खोचन नहीं चलता श्रीर तीन रात-में जन्तुका प्राण निकलता है। (भावप्रकाय) क्ट्रवाठ (सं० पु॰) सङ्गीतमें स्टङ्कका एक वर्षे।

Vol. V. 58

कृटपासक (सं० पु•) कूटं मृत्तिकाराणिं पासयति, क्ट-पालि ख्ल्। १ कुनालका पवन। २ पित्तज्वर। क्टपाथ (सं॰ पु॰) क्टः कपटः पाथः, कसेघा॰। गुप्तवाथ, वश्रवसी प्रस्ति पकडनेका एक यन्त्र। क्टपूर्वे, ज्रूटपरंदिस्रो । क्टबन्ध ( सं॰ पु॰ ) कृट: क्षपटः जालादिरूयो वन्धः, कर्मधाः । पाध, पश्चपची पकडनेका फन्दा । क्टमान ( एं० स्त्री०) क्टं सिष्यामान परिमाणम्, कर्मधा । मिथ्या परिमाण, बहेका बाट या पर्धिकी तराज् । "मृतिष्ठ' क्टमानैय पणां वित्रीयने जना.।" (मारत, वनपवं) क्टसुतर (स॰ पु॰) क्ट: अप्रकाधितस्वरूपो सुत्तरः, कर्मधाः। गुप्तसुहर, लोहेका वह सुद्गर को देखनेसे काठका वना मासूम पडता हो। "'नूटसुदगरचलसु सल् न वे समलगात्।" ( मारत, १३।२ ४० ) सूटमोइन (सं॰ पु॰) कार्तिनीयका एक नाम। (भारत बनपर्व ) कूठयन्त्र (सं क्ली॰) कूटं कपटं यन्त्रम्, कर्मधा०। उन्माय, पग्रपची पकडनेका एक यन्त्र, फन्दा, जास । क्टयुद्द ( सं॰ पु॰ ) क्टं कपटं युद्दम्, कर्मधा०। १ कपट्युद, घोत्रेकी लडाई। यसमध्य वा प्रसम-प्रतिइन्हीके साथ अथवा न्यायविगष्टित जो युद्र किया नाता, वह सूटयुद कहाता है। "कूटयुजविषिज्ञोऽपि तिषान् समागयीषिनि ।" (रष्टव ग. १७।६८) ( वि॰ ) कूटयुदयुत्त, धोकैसे सङ्नेवाला। "कूटयुद्धा हि राचसा" (रामायप १। २२।७) क्टयोधी (सं० व्रि०) क्टेन मायया भाव्येन वा युध्यते, कूट-युध-णिनि। कपटयुदकारी, किप किपके लड़ने-वाला। क्टरचना (सं॰ स्त्री॰) कूटा याळापूर्णा रचना यस्याः; बहुब्री । विस्तृत वागुरा, जानवर वगैरह पकडनेके

् (पवतन, २। ८६) -क्टसमस्तुक ( स० पु० ) चित्रका, चव्य । क्टनेख ( सं॰ पु॰ ) कपटत्तेख, भूठी तहरीर । २ सम-भर्मे नृषानेवाची द्वारत ।

'स्थितः। पाश्मपाम्य क्ट्रचना मंजा बलादागुराम् ''

लिये लंबाची ड़ा फन्दाया जाल ।

क्रूटलेखक (सं॰ पु॰) १ कपटलेखक, भूठी तहरी। करनेवाला। २ वष्ट लेखक जिसका लेख समभ न पहे।

भूटगः (सं ० प्रव्य०) सूट बहुलार्धे ग्रस्। वहस्रप्रीच्छस वष्ट्रपरिमाणमं, राधि कारकादन्यसरस्याम्। या ५। ४। ४२ । राग्नि, बहुतायतके साथ, हेरी।

क्टमासासि (स'० पु०-स्ती०) कृट: प्रात्ससि:, कर्मधा। १ गास्त्रसिमेद, किसी प्रकारका घालासि । उसका मंस्कृत पर्याय-रोचना भीर क्रुव्सितशासालि है। भावप्रकाशके मतानुसार कूटशाला कि तिज्ञ, कटु, सेदी, छयो भीर कफ, वायु, भ्रीष्टा, यक्तत्, गुला, विष, विवन्ध, पक्स, मेद भीर श्रूसनाथक है।

२ रत्ररोडितकद्वच। ३ यमकी गदा।

''बय: शङ्खितां रच: शतभीमय शबदे। हतां दैवस्ततस्ये व मूटगास्त्रत्विमिचपत् ॥" ( रष्ट, १२। ८५)

४ नरकका कण्टकसय की इनिर्मित शास्त्र सिद्ध ।

( भारत, १८।३।४)

मुटशासासिक (सं० पु०) सूटशासासि सार्थे कन्। बूटयास्म निरुच ।

मूटगासन ( सं॰ क्ली॰ ) क्टं मिय्या घासनं दक्डी विचारो वा, कसेंधा । मिष्याश्वासन, पविचार, भृता हुका, धोकेका राज।

कुटग्रैन (सं॰ पु॰) कूटवहुन: गुङ्गबहुन: ग्रेन:, कर्मधा०। पर्वतविशेष, एक प्रहाह।

कुटसंक्रान्ति (सं॰ स्त्री॰) सूर्यमं क्रमणका प्रकारमेद। पर्धरात्रिके पीक्टे सूर्यका पन्धराधिमें संक्रमण प्रानेसे वह संक्रान्ति क्रूटसंक्रान्ति कहाती है।

( विद्यानिधिकत न्यीति:सागरसार )

क्रूटसाची (सं॰ ब्रि॰) जूट: प्रमृतवादी साची, कर्मधा॰। कियावादी साची, भूठ बीननेवाला गवाह।

> ''न दशति च यः साचा कानत्रपि नराधनः। स कुटसाविकां पापे सान्धो दर्के न चेव हि ॥" (धात्रवर्का राज्य)

काटखा (सं वि वि ) कूटबदयी धनवत् निर्विकारी निश्वसः सन् तिष्ठति, क्ट-स्था-कः। १ परिवास।दि-शून्य भीर विकासमें एक क्परे पवस्थित।

२ ऋष, सर्वीपरिस्थित, वहा, सबसे जपर रहनेवाला।

''ञ्चानविज्ञानद्यप्तात्मा कुटस्यो विजितिन्द्रियः।

युक्तडत्युच्यते योगी समलीष्टाञ्सकाचनः ॥" ( गीता, ६१८)

क्टो लोडसुद्गर: पर्वतम्ह वा तद्विस्तत्या भविकारितया तिष्ठति। ३ नियक, भविकार भीर सर्वेकाल समान, इमेश एक-जैसा।

"भविष्ठानतया देइद्ययाविष्ठत्रवैतनः ।

ज़ट**वन्निर्विकारिय स्थित:** ज़्टस्य उच्चते॥

जूटस्थे कल्पिता बुह्यसम् चित्र प्रतिविन्तः ।

प्राचानां भारवाञ्जीवः मं सारेव स युन्यते ॥" (पश्चदगी, ६११५-१६)

वैदान्तिक सतसे निकालिखित व्याति भी हो सकती है—''बूट: कैतव' मिष्या नायेति यावत् तस्मिन् तिहति।"

सांख्यमतसे जिसका किसी समयमें परिणाम नहीं. को सर्वेदा एककृष रहता चीर जो जाग्रत, खप्न तथा सुषुप्ति अवस्थात्रयमें एक रूपसे ही अवस्थान करता. एमी शाका पुरुषको विदान सूटस्य कहता है—

''बर: सर्वाणि मृतानि कूटखोऽचर उचाते।" ( गीता, १४।१६ ) नैयायिकों के कथनानुसार जन्य विशेष गुण न रखने-वालेको हो कूटस्य कडते है। वह ईस्वरमें जन्मविशेष गुण स्तीकार नहीं करते।

८ समूहस्थित, जो बहुतीं के बीचमें हो।

''स एव नरलोकेऽधिद्रवतीर्णः समायया।

रेने स्त्रीरबक्टस्रो भगवान् पाकृतो यथा ॥" ( भागवत १।११।३५ ) (क्री०) ५ व्याघ्रमख, एक खुशबृदार चीज।

क्टम्बर्ण (सं॰ क्ली॰) क्टं मिण्याभूतं कर्मधा । क्रतिसस्तर्षं, खोटा या बनावटी धोना।

''कुटखर्षंग्यवहारी विमामस्य च बिक्सयी।" ( याजवल्का २।१०० ) क्टा—युक्तप्रदेशकी एक जाति । इनका काम धान कूट कार चावल निकालना है। इसी से सूटा नाम भी पड गया है। यह अपनेको चित्रयवर्ष बतलाते, परन्तु द्रप्तरे लोग उस बात पर विम्हास नहीं साते। इन्हें क्रुटामाली भी कहते है। युक्तपदेशमें दनकी संख्या पांच सहस्रसे प्रधिक नहीं है।

क्टाच (सं॰ पु॰) क्ट: ऋच:, कर्मधा॰। मिथरा पात्रा, जाकी पार्श, वंधी कीड़ी।

!'तसापि इष्ट्ररोबसः कृटकसाविचात्रनः ।" (भागवतः शक्षार्क) | क्रुटागार (सं० क्षी०) क्र्टमागारम्, कर्मधा० । १ स्टडो-

परिस्थित मुख्य, धरकी कपरी मंडेया। क्टागारका विस्कृत पर्याय-वडमी सीर चित्रशासिका है।

"कुटागारमतेष्ठं का गम्बरी नगरीपमा।" ( रामायण, प्रार्थाध्य ) २ क्रीडागृष्ट, खेसनिका घर ।

क्टायु ( सं॰ पु॰ ) गुग्गुलु, गूगल।

क्टार्यभाषा (सं क्ती ) क्टार्यस्य कखितार्यस्य भाषा कया, ६-तत्। कखित प्रवन्ध, व नावटी किसा। क्टार्यभाषिता (सं क्सि ) क्टार्यस्य कखितार्यस्य भाषिता भाषा कथा। प्रवन्धकखनाकथा, भूटी किस्से नाजी।

कूटार्थं विविक्त (स॰ पु॰) पुलक्षीवहन्त ।
कूटू (विं॰ पु॰) हक्षविश्रेष, एक पेड़ । कूटू विभानय
पवंत, बङ्गाल, श्रासाम, ब्रह्म, दान्तिषाख, मध्यप्रान्त
कीर युक्तप्रदेशमें बोया जाता है । जुनाईमें वीज पड़ता
है । फसल श्रक्त्वरमें तैयार हो जाती है । कूट्रका
पीदा हेड़ या दो फुट तक बढ़ता श्रीर अपने सिरे पर
नीते फू जोंका गुच्छा रखता है । पुष्प प्रति सन्दर देख
पडते हैं। फूल भाड शानिसे फल श्राता, जिसकी
पक्ति पर डराइलसे मल कर वीज निकासा जाता है ।
कूट्रका वीज तिकीना, सम्बा श्रीर नुकीसा होता है ।
वीजकी भूसी निकास कर शाटा पीसा जाता, जो
फलाहारमें व्रतके दिन काम श्राता है ।

-क्र्डा (हिं∙पु॰) १ सैन, भाडन। २ व्यर्थवस्तु, विकास चीज।

कूडाखाना ( प्रिं॰ पु॰ ) कूड़ा डालनेकी जगड, घूरा। कूडा ( सं • क्री॰ ) कूडित घणीभवति सदादिना, कूड़-खात्। भित्ति, दीवार।

कूढ़ ( चिं ॰ पु॰ ) १ जांचा, परिचत, चलपत, चलात वच्च चिस्रा जिसमें एक श्रीर सुठिया श्रीर दूसरी श्रीर खींची घीती है। २ इसकी गरारीमें वीज डानकर बीनेकी चाल। ( वि॰ ) ३ श्रज्ञान, नासमक्षा, नेवकूफ। कूढ़मग्ज ( चिं ॰ पु॰ ) मन्दनुषि, कुन्दि अचन, वात न समसनेवासा।

कृचकुक्क (सं• पु•) शिवके एक चतुचर। कृषि (सं• त्रि॰) कृषं इन्। सदुचितश्रस्त, वक्रश्रस्त, इयट्टा, टेढ़े सायवासा। कृषिका (सं० स्त्री॰) कृष्-्यत् ल्-टाप् च भकारस्येकार: । १ कसिका, वीणाकी मध्यस्थित वंशशताका, वाजिकी खंटी। वसीकी मरोड कर तार चटाया चतारा जाता है। २ सृद्ध, सींग।

क्षितेचष (सं॰ पु॰) क्षितमीचणं चत्तुर्यस्य, बहुब्रो॰। स्थेनपची, बाज चिड़िया।

कृत ( हिं॰ स्त्री॰ ) घनुमान, प्रम्हाज, किसी वसुकी संख्या, सूख्य वा परिमाणका विना गिने या नापे जोखे ठन्दराव ।

कूतमा ( चिं॰ क्रि॰) १ घनुमान चगाना, थन्दाज बाधना। २ घटकचरी किसी चीजका दाम या नाण-जोख वताना।

कूथन (सं•क्षी०) कुरुन।

क्द ( डिं० स्ती॰) क्दनेकी किया, कुदाई।

कूदना (चिं कि ) १ उद्यक्तना, फादना, क्लाग भारना। २ गिरना पड़ना। ३ इस्त्चिप करना, दख्त देना। ४ क्रम भक्त करना, सिनसिना तोड़ना। ५ पत्यन्त प्राद्धादित चोना, बहुत खुगी जाचिर करना। ६ येखी बघारना, बातें मारना। ७ उक्कचन करना, सांचना।

नूदर ( सं॰ पु॰ ) कुत्सितसुदरं माळगर्भौ यस्य । ऋतुके प्रथम दिवस ब्राह्मचीसे उत्पन्न ऋषिपुत ।

"ब्राह्मण्यान्दिविधैय भटतीः प्रयमवासरे ।

कृतिते चीदरे नातः कृदरको न कीर्तितः ॥" (मझवेवर्तपुराख) कूदा (डिं॰ पु•) कूद कूद कर जमीन नापनेका एक तरीका।

कूदी (वै• स्त्री॰) बदरी, वेर।

''क्र्हीप्रानानि स स्वाणि " (कौशिकास्त, २५। ५४) 'क्र्हीप्रानानि एकवि'ग्रतिसेन चढ्डेवाणि।'( दारिख)

कूइरच (सं॰ पु॰) कुइरचलकृष्ठच, नाच कचनारका पेड़।

कूनी ( प्रिं॰ स्त्रो॰ ) कूडी, पेरनेको अख डाबनेके लिये कोस्झका गष्टा।

कूप (सं• पु०) कुर्वेन्त मण्डुका सम्बन्, कु सन्दे यः धातोर्देवित्वस्र । इत्रमायः। उत्र , ११९०। १ गतं, सार्घ, क् ता, रनागः। कृपका वैदिक पर्याय—सन्द्र, प्रक्ति, ख्दपान, प्रवट, कोहार, कात्त, कर्त, वच्च, काट, खात, प्रवत, क्रिवि, स्ट्, खल, ऋष्यदात्, कारोतरात्, क्षुग्रेष श्रीर केवट है।

''वित: कूपे दवहित:।'' ( ऋक् १ । १०५ । १७ )

क्र्यका जल स्वाटुर हर्निये तिदीष स्न, श्विम भीर लाबु होता है। क्र्यका चारजल कफ तथा वातन्न एव दीपन भीर पित्तकत् है। (भावप्रकाय)

२ गुणष्टच, मस्तूच। ३ नदीमध्यस्थित वृच प्रववा पर्वेत, दरयांके बीचका पेड़ या पहाड़। ४ कूपक, गड़ा। कूपक (सं॰ पु॰) कूप खार्ये कन्। १ कूप, क्वा, इनारा। २ गुणव्रच, मस्तूख। ३ नीवन्यनस्तम, नाव बांधनेका खूंटा। ४ कुकुन्दर, नितस्वस्थित गत्। ५ चिता। ६ चिताके निम्नदेशका गर्ते। ७ श्रष्क नदी पादिमें जलके लिये बनाया हुआ गड़ा। ८ तैसादिका श्राधार, कुपिया। ८ नदीमध्यस्थित वृच प्रयवा पर्वेत, दरयांके बीचका पेड़ या पहाड़।

कूपकच्छप (सं॰ पु॰) कूपे एवानात सञ्चारशूनाः कच्छप इष, पात्रे समितादिवत् समा॰। कूपस्थित कच्छप, कंपका मेंड्क।

कूपकार (सें॰ पु॰) कूपंकारोति, कूप-क्त-श्रण्। कूप-'खनक, कूवांखोदनैवासा।

क्रूपखा (वै० ति०) क्रूप-खन वेदे विट् ङाच्। ननवनखन-क्रमगमोविट्। पा शश्रद्भः क्रूपखनक, क्रूवा खोदनेवाला। क्रूपज (सं० पु०) क्रूप-जन-ड। सोम, केम, बास। क्रूपजल (सं० क्रो०) क्रूपसिलिज, क्रूवेंका पानी। क्रूपत् (सं० घट्य०) १ क्यों, क्या (प्रञ्न)। २ धन्य धन्य। वाइ वाइ, क्या खूव (प्रग्रंसा)।

कूपद (सं॰ पु॰) कुकुद।

कूपदर्दुर (सं० पु०) कूपे एवानप्रत्न सञ्चार्युन्येः दर्दुर इव । पाने समिनादिनत् साधः। पा शराध्यः। १ कूपमध्यस्थित भिक, कूर्वेका मेंड्क । २ घनभिन्न, घनजान, घोड़ो समस्रवाद्या।

कूपन ( श्रं॰ पु॰ = Coupon. ) मनी मार्डरके फार्मका वह हिस्सा जिस पर क्यया भेजनेवाला पानेवालेके नाम कुछ जिख सकता हो। कूपन मनी-पार्डर पाने-वालेके पास हो रह जाता है। क्र्पमच्डूक, क्वरहंर देखो । क्र्पराच्य (सं० क्ली०) क्र्पबहुलं खपातुराणां पिष्ट-कानां पानाय खनितक्रूपिसत्यर्थः राज्यम्, मध्यपदन्ती०। देशविश्रेष, एक सुल्का।

भूपाङ्क, कृपाङ्ग देखो।

कूपाङ ( सं॰ पु॰ ) रोमाच्च, रींगटे खडे होनेकी डालत।

कृपार (सं॰ पु॰) ज्ञुत्सितः पारस्तरणमिस्मन् तस्त्रा॰ पारत्वादित्यर्थः । ससुद्र, वष्टर ।

कूपिका ( सं ० स्त्री० ) कूप सुसुदादिलात् ठच्। योनि । कूपिका ( सं ० स्त्री० ) नदोजलगतोपस, दरयाके पानी-का पत्यर ।

क्पों (सं वि वि ) क्ष्य प्रेचादित्वात् चतुर्धे इति । क्रूपसिकटस्थ देशादि, क्रूवें ने पासका सुल्क वगैरहा क्ष्पो (सं क्षी ) क्रूप-इन् स्तियां क्षीष । १ चुद्र क्रूप, क्षीटा क्र्वां। २ नामि, नाफ, तोदी । ३ पात्रविगेष, कोई बरतन । ४ कपिकच्छ, नेवांच ।

क्पुत्र ( सं॰ स्ती॰ ) स्तूतामय, पेगादके रहनेकी जगह।

कूपोदक (सं॰ क्लो॰) कूपजल, अूबेका पानो । कूप देखी।

क्र्प्य (सं॰ त्रि॰) क्रूप-यत्। १ क्रूपजात, क्रूवेंसे पैदा। "ननः क्ष्याय चावडायच।" (यक्तयज्ञः, १६।३८)

(क्ली॰) २ रीप्य, चांदी । ३ माणिका, मानिक । कूबड़ ( हिं॰ पु॰) १ कूबर, पौठका ठेढ़ापन । २ वक्र-भाव, ठेढापन ।

क्त्वर (सं॰ पु॰ क्लो॰) क्षायव्दे वरच्। १ युगन्धर, कृबङ्।

> "मनोरत्रितु हिस्तोष्टवीडोबन्दर्ग्वरः । पञ्चे न्द्रियार्षं प्रचेपः सप्तधातुरदयकः ॥" ( भागवत, ४।३८।१८ )

२ कुल, कुबड़ा। ३ रिष्टिकस्थान।

"पच सी जूबरवाज्ञ्रावमिम स्वेत्।" (गीमिलस्व)

'क्वरं रिवक्स्थानं' (रष्ठनन्दन)

( ति॰ ) ४ मनोहर, दिन्नफरेन, सुहावना। कूबरी ( सं॰ पु॰ ) रथ, धकट, गाडी। कूबरी ( सं॰ स्त्री॰ ) वस्त्राच्छादित रथ, कपड़ेचे ठकी गाडी।

क्वरी ( हिं० स्ती० ) जुला, जुवरी। क्बा (f'o go) १ युगन्धर, क्बड़। २ वंड़ेरा रखने-की टेट्डी सकड़ी। ३ यन्त्रविश्रिष, कोई भीजार। सूत्रा सीमेरी गोल-गोल दुपनी बराबर बनता है। वह टेक्स-रोके नाचे चिपकाया जाता है। क्म (सं० क्षी॰) को: पृथिया उमा कान्तियँसात्, बहुत्री॰। सरीवर, तालाव। -কুম ( হি'০ पु॰ ) हचविश्रेष, एक पेड़। क्मका काष्ट पिषक सुदृढ होता है। गढ़वास तथा चट्टवाममें उस-को उपन यथेष्ट है। न्मका काष्ट स्टब्सियीपादिमें व्यवहृत होता है। कहीं कहीं उसे जनाते भी है। क्सटा ( हिं॰ पु॰ ) १ वृष्वविशेष, कोई पेड़ । सूमटा राजपूताने और सिन्धु उदेशमें उत्पद्म होता है। (स्ती •) २ कार्पां समेद, किसी किसानी कपास। क्रमटा धारवाडमें डत्यद होती है। क्र (स॰ पु॰) यन्न, भक्त, भात। क्र ( हिं॰ पु॰ ) १ सगानको कमी, महसूसमें दिखायत, क्रूर बड़े क्रषकोंको इसवादा रखनेके सिये सुजरा दिया जाता है। २ चूर, चूरा। ३ पिझेकी पुकारनिकी बोस्ती। (वि०) ४ क्रार्राक्रदेखी। क्त्रता ( हिं ० ) म्र्ता देखी। -**क्रपन ( र्हि॰ पु॰** ) क्रूरता देखी। क्रनारायण-यमकरताकर नामक ग्रन्यके प्रणेता। सूरा ( हिं० पु० ) १ राघि, जखीरा, देर । २ भाग, हिस्सा। -क्रो ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ हणभेद, चपरेला, मोतिया, किसी किसाकी घास। २ चुट्र राशि, क्षीटा देर। (वि॰) ३ निक्सा, काम न करनेवाला। सूरेश—पञ्चस्तवरचिता एक ग्रन्थकार। क्तुन्र ( ए॰ ए॰ ) बानकों का अनिष्टकारी एक डैल्य। क्यूर्च (सं पु • स्त्रो • ) क्यंते इति, क्यूर-चट् दोर्घंष बाहुककात् मधुः अर्धे गदिलात् कीने पुंसि च। वर्षमा प्रसिच। पा २ धारर। १ कुष्टिनरिमाण क्रिय, सुष्टो सर ঞ্জুম ।

> ''अणाजिनस सु-ने सनिख' वाससान्त्रितम् । पादम सैव क्षुरुय तथाजनमनिन्दिते ॥" (इरिब'म, १६५ छ०) Vol. V. 59

२ स्नूहयका मध्यस्थान, दोनों भींके बीचकी जगह।
३ चिम्रका छपरिभाग, हाय श्रीर पैरके श्रंगूठे तथा
श्रंगूठेकी पासवाकी खंगकीके बीचकी जपरी सगह।
४ रृष्टिपरिमाण मधूरपुक्क, सुद्धी भर मीरपंख।
५ रम्भु, दाढो, मृंक ६ केतव, फरेव, घोका। ७ विक् त्यन, दरोगगोई, भूंढो बात। ८ दस्म, घमण्ड। ८ पासन भेट। १० काठिन्य, कड़ापन। ११ हुं बीज मन्द्र।

"वर्गाय विश्वयं स्व विश्वरतिवर्गित तत्वय क्षेत्रमम्।" (कर्प्रादिनः) १२ मनापनार्वेषार्ये केगादिशुच्छ, मेल स्ताड्निके स्विये वाल वगेरस्को स्त्रंची।

"वशिर्व्चं दवा वन पाप प्रस्थाते।" ( इरिमितिविचान, बाहि )
१३ मस्तक, सर, मत्या। १४ माण्डार, गुदाम!
कूर्वंक (सं॰ पु॰) कूर्वं स्वार्धे कन्। १ विग्रादिकत्
मार्कनी, वालकी क्वं वो या कलम। २ ध्वजके उपरिभाग श्रीर श्रधोभागका वस्त्रखण्ड, भाण्डेके सपरी
हिस्से श्रीर निवस्ति हिस्सेका कपड़ा। ३ कीवकछण!
४ जाष्ट्रकपचिविश्रेष, कोई जंगले। चिड्या।
५ भूमध्यादि देखांग। (क्वी॰) ६ दन्तधावनकुष्टिका,
दांत साफ करनेकी कुंची।

कूर्चेकी (सं॰ क्रि॰) कूर्चेक सस्त्यस्य, कूर्चेक-इनि।
पूर्य, स्यूक, भरा पूरा, मोटा ताजा।
कूर्चेपर्णी (सं॰ स्त्रो॰) मेल खुड़ी, मेड़ा सींगी।
कूर्चे मान् (सं॰ स्त्रो॰) भूजें पत्र, मोजपत्र।
कूर्च मर्स (सं॰ स्त्रो॰) तद्वासक स्वायुसमें प्रदेश। कूर्चे मर्स खंगुष्ठ श्रीर शंगुलिके मध्य उपरिभागमें रहता है।
कूर्चे स (सं॰ पु॰) कूर्चे स्वस्। प्राणियों का पुनर्देनो

इसकाल, ट्र्सरी वार दांत घानेका वस । क्र्चे घरः (संक्रक्तीक) क्र्चे खा घरः, ६-तत् । १ इन्त भीर पाटतलका उपिभाग, साथ घीर पैका कपरी हिसा। २ प्रिंकुकम्भ, पिंडरी । ३ तन्नामक क्रजाकरकायुमधेचतुष्टय । क्र्ये धरःका स्थान गुल्फ-सन्धिके घ्रधोभागमें दोनों घोर होता है। (सहन) क्र्ये घोषें (संक्ष्य) क्र्ये अस्य नहत् घोषें मस्य,

कूर्वं शोर्षं (सं॰ पु॰) क्र्वं अस्य नदत् योवं मस्य, वद्द्रों। १ नारिकेखहरा, नारियत्तना पेड़। २ जोवक-भोषि। कूर्चभीष क, क्ष्मीषं है छो। कूर्चभीखर (सं० पु॰) कूर्च समञ्ज तहत् भीखरमस्य, बहुनी॰। नारिके बहुन्च, नारियक का पेड। कूर्ची मुख (सं० पु॰) विष्वामित्र-वंश्र जात एक . ऋषि।

(भारत, १६। ४ थः)

जूचिका ( सं॰ पु॰) जूचिका देखी।

जूचिका ( सं॰ स्ति॰) जूचिका दिखा टाए द्वारादेश्य ।

प्रत्यक्षात् कात पूर्वक्षादिराप सुपः। पा ७। १। १४। १ तू लिका,

बालका कलम। २ कु स्थिका, चाबी, कुंजी। ३ सु चिका,

स्दि। ४ प्रध्यक्षिका, प्रज्ञकी कली। ५ स्तिरः

विक्राति, प्रटा दूध। जूचिका दिधक् चिका श्रीर

तम्मू चिका भेदसे दी प्रकारकी होती है। दिधकी

साध चीर पाक करनेसे दिधकू चिका श्रीर तम्मकी साध
चीर पाक करनेसे दिधकू चिका श्रीर तम्मकी साध
चीर पाक करनेसे तम्मकू चिका वनती है। (भरत)

जूचिका धिरु (सं॰ पु॰) कू दें तें द्वि, कू दें-श्रच्। १ लम्फ, स्र्लांग,

क्ट-। स॰ पु॰ / बूद्दा इति, जूट-अस्। १ अन्या, यथान कूदफांद। २ सामभेद। कूद्देन (सं॰ क्ली॰) कूर्द भावे च्युट्। शिशुक्रीडा,

कूटॅन (सं॰ ह्यो॰) कूटे भावे च्युट्। गिग्रक्रीडाः - जड़कों का खेब, उद्घन-कूट्। - ९०८: ९०८

कूर्दनी (सं० स्त्री०) कूर्यतेऽस्याम्, कूर्दं प्रधित्तरणे स्युट् डीप्च। चैत्रमासकी पूर्णिमा तिथि, चैतकी पूरन-मासी। कूर्दनीकी कामदेवका चत्रव करते है।

कूर्ष (सं॰ क्ती॰) कूरं पाति, कूर-पांक दीघेंस। कूर्च, स्तू द्वयका मध्यस्थान, दोनों भींके बीचकी जगह। कूर्पर (सं॰ पु॰) १ कफीणि, कुडनी। कूर्परका संस्क्षत पर्याय—कफीणि, सुजामध्य श्रीर कफिण है। २ जातु देश, घुटना।

क्र्पंरमर्भ (सं॰ क्ली॰) क्र्रंर स्थानस्थित मर्भेदय, कुह नाकी दो नाजुक जगहें।

कूर्परा (सं रखी०) कूर्दर देखी।

नूर्णस (सं॰ पु॰) नूर्षरे धरीरे अस्यते आस्ते वा, कूपर अस्च ज्ञ, 'ए बोदरादिवत् रकार नोपे दीर्घं च साधुः। १ स्त्रियों को क्षं किना, श्रंगिया, चोनी। कूर्णस्का संस्कृत पर्याय—निचोन्नक, वारवाण श्रीर कच्युक है २ अर्थतीनक, पाध तोना। ३ चोन, वस्त्र, कपडा। कूर्पासक (सं॰पु॰) कूर्पास स्वार्धे कन्। कञ्चुक, चीकी।

कूर्णसर्वं चतनखचतम्रत्विपनी।"(माघ, प्रारह) कूर्म (सं० पु०) कु द्विष्ट्वर्सिन्गीयस्य, पृषोदशदिवत् साधु:। १ कच्छप, क्षकृषा।

''दावाष्ट्रिवीय: कूर्नं'।'' ( ग्रह्मयजु: २४।३४ )

"प्रखे दवारिसविशेषविषिक्तनही

क्रमैका संस्क्षत पर्याय—पञ्चनस्त, जलगुला, गुन्न, कन्न्यप, कमठ, क्रीड्पाट, चतुर्गति, पञ्चाङ्गग्रप्त, दोस्रेय, जीवय, पीवर श्रीर पञ्चग्रुप्त है।

हण्यत्रं हिताने ६४ श्रध्यायमें राजावीं का सूर्य-पालन श्रीर सूर्य स्वचण इस प्रकार निखा है—

"स्कटिकरज्ञतवर्षां नीलराजीविषवः" कल्यसहस्यस्तियाक्वंशय जूर्वः । भक्षसम्बद्धाः सर्वे पाकारिचदः सक्तलव्यमहत्वं मन्दिरस्यः करोति ॥ श्रव्यसम्बद्धाः स्वत्विष्ठिति ज्ञान्तराहे ।

सर्पाधना ना स्थूलगखी यः चोऽपि चपाणा राइनिहजाः॥ दैद्यैतिट\_स्थूलकप्रस्थिकीचे गुडच्छिद्रयादव ग्रय यद्यः। क्रीडावाध्या तोयपूर्वे नयी वा कार्यः मुर्मी महालार्यः नरेन्द्रैः॥"

'स्फटिक अधवा रजतकी भांति वर्षविधिष्ट, नी स-पद्मविद्मयुक्त, विविद्म, सुन्दर कलग जैसा तथा सुन्दर प्रष्ठदर्ण्डवाचा प्रथवा पर्यपकी भांति रक्षवर्ण श्रीर सर्वपविद्मसे विद्भित कूर्म ग्रहमें रहनेसे राजावींका महत्व द्वदि करता है।

'श्रष्त्रन किंवा सङ्ग की मांति ध्यामवणे, विन्दु विन्दु चिद्धि चिह्नित श्रविकालाङ्ग, सर्पकी मांति मस्तकः विशिष्ट श्रथवा स्थूलकारह क्मे राजावींका राज्यका विदिकारक है।

'वैद्र्यमिणिके समान कान्तिविशिष्ट, स्यूसकर्छ, विकोणाकार, गृद्ध्य्य भीर सुन्दर पृष्ठदर्ण्डयुक्त सूर्मे ही प्रयस्त है। राजावीं की कीड़ा-वाणी स्थवा जलपूर्ण बृहत् पात्रमें सङ्गल सामके सिये कूर्मपासन विधिय है।'

२ प्रिथिवी, जसीन् । ३ प्रजापितका कोई भवतार ।

"स यत् कुर्मी नाम एतदा रूपं कृता प्रजापितः प्रजा भएजत,

यरस्कताकरोत्तद यदकरोत तस्मात् कुर्म कस्मपी वै कुर्मस्वस्रदाहः।"

( स्वत्यवाह्मस्य अप्रत्यस्र।)

४ देइस्थित नागदि पश्चवायुक्ते मध्य दितोय वायु। क्रम वायु निर्वोमिं प्रवस्थान करता है। अस्तिक कारण पत्नके खुला और बन्द द्ववा करती है।

"वन्तीलने स्वतः कर्नो भित्राजनसमप्रमः" (शारदातिलक्दोका) भू क्ट्रके कोई प्रस्न, नागः। (मारत, शहशाहर)

६ गृत्समटके किसी पुत्रका नाम। छन्दोंने ऋरा-वेदके २ ग्रमण्डलका २७, २८ श्रीर २८ इत्यादि स्क प्रकाणित किया है।

७ विष्णुका दितीय प्रवतार । समुद्रके मन्यन काल भगवान् विष्णुने कूर्मेक्प घारण क्रके मन्दरप्वतको प्रकृषर रखा घा ।

द तत्त्र यास्त्रपिष कोई सुद्रा। तत्त्र सारमें कूर्य-सुद्राको प्रक्रिया इस प्रकार लिखी है—

> "वामहत्तस्य तर्जन्य दिन्यस्य सनिष्ठमा । तथा दिन्यतर्जन्या वामाङ्ग हे न योजवेत् ॥ चन्नतं दिन्याद्गुष्ठ वामस्य सम्ब्यमादिका । मृद्गु वीर्योजयेत् पृष्ठे दिन्यस्य करस्य च ॥ वामस्य पिद्यतीर्थे न सम्बनातामिके तथा । स्वीसुस्य च ते कुर्योहिन्यस्य करस्य च ॥ कृर्देपृष्ठसम नूर्योह्चपायिच सर्वेत । कृर्देशुरे यमान्वाता देवताध्यानकर्त्यण् ॥"

वामहस्त वित्त करके उपने कापर दिचणहस्त रखना वाहिये। फिर वामहस्तको तर्जनीके साथ दिचण्डस्तको कर्जनीके साथ दिचण्डस्तको कर्जनीके साथ वाम इस्तको हृदाङ्ग कि मिला देते है। किन्तु दिचण्डस्तका शङ्गुष्ठ उन्नत रखना पडता है। चनन्तर वाम्इस्तको सध्यमादि भव्यिष्ट तोनों अङ्गुल दिचण्डस्तको सध्यमादि भव्यिष्ट तोनों अङ्गुल दिचण्डस्तको पष्टदेशसे मिला देना चाहिये। दिचणहस्तको सध्यमा श्रीर भनामिकाको वामहस्तका पिछतीर्ध भर्यात् भङ्गुड तथा तर्जनीके मध्यसे भर्योमुख करते भ्रीर दिचणहस्तका पृष्ठदेश क्र्मपृष्ठको भाति सर्वभवार उन्नत रखते है। इसीका नाम क्र्ममुद्रा है। क्रूप्टेमुद्रा देवताके ध्यानकार्यमें भनुष्टेय होती है। भ्रामनिविशेष, एक वैठका स्वट्योगप्रदीविकामें किखा है:—

"गुर' निकथ्य गुलपामग्रो ब्युत्कमेण कनाहितः । कुर्मासमः भवेदेतदिवि योगविदो विदुः ॥''

शुन्फद्दय द्वारा गुद्धदेशको टबाके झमविपययसे श्रवस्थित होना चाहिये। इसीका नाम कुर्मासन है। कूर्मैचक्र ( सं॰ क्री॰ ) कूर्माकार चक्रम. सध्यपदनी॰। १ यहणीय मन्द्रका शुमाश्रमसूचक कोई कुर्माकार चका। चट्ट्यामलमें उत्त चक्रका विषय इस प्रकार निखित है: - कूमेचक ग्रमाग्रम पनवीधक है। इस चज्जना विषय भवगत होनेसे सर्वधास्त्रार्थ समस पहता है। प्रयम चतुत्पाद-समाहत कूर्माद्वार बिक्त करना चाचि। उसके सुखदेशमें स्वरवर्षे, सन्मखने दिच्चपाद पर कवर्गे, वासपाट पर स्वर्गे, पञ्चात्के दिचिष्पाद पर ठवर्ग, वासपाद पर तकर्, उदरमें पवर्षे, चुद्रग्रमें य र ल व, पृष्ठके सध्यस्य नर्मे श ष स इ, पुक्कमें बज़वीज प्रवीत् च भीर लिङ्गने सध्य चनार सनिवेधिन करते हैं। उसने पीछे सन्तविट् व्यक्तिको गणना करना चाडिये। गणनार्से स्वरवर्ष होर्रे साम, कवर्षि ची, चवर्षे विवेक, टवर्षे राजपदवी, तवगैसे धनवान् है। सदरमें सिखित वर्षे पानेसे सर्वनाम, हृदयमें पहनेसे वह दु:ख, एड-स्थित वर्णेमें सर्वप्रकार सन्ताप श्रीर खाङ्खस्थित वर्णे होनेसे निश्चित सरण होता है।

र तन्त्रसार-विर्णेत लपयज्ञादिका ग्रभाग्रम स्वक् कोई चक्ता तन्त्रसारमें इसका विषय इस प्रकार लिखित है:—चतुरस्त भूमिमेद करके ८ कोड प्रक्षित करना चाहिये। पूर्व कोडिसे यद्याक्तम सात् वर्ग वनाये जात है। ईशान कोणमें लच्च और मध्य कोडिमें स्वर्थ वर्ण ग्रमक्तमसे लिखना चाहिये। पूर्वादि दिक्त मध्य जिस कोडिमें च्लादि रहते, उसे सुख, उसके उभय पार्थ स्वित दोनों कोडोंको इस्त, उसके परवर्तो दोको कुक्ति और प्रविश्वष्ठ दोको पाद तथा पुच्छ सम्मति हैं। फर्न—मुखर्म सिखिलाम, इस्तमें प्रस्कावन कुलिसे उदासीनता, पदमें दुःख और पुच्छमें पीड़ा, वन्यन तथा उदासीनता, पदमें दुःख और पुच्छमें पीड़ा, वन्यन तथा उद्यादन है। कूमंचक्त न जाननीसे जय यज्ञ करनेमें क्या फल मिकता है १ व्य देखो।

क्संणित ( सं ० लो० ) क्रम्प्य पित्तम्, इत्तत् ! क्संका श्रीरस्य पित्त धान् । क्संपुराय ( सं ० लो० ) क्रम्प्यो भगवान् कथित पुराव, व्यास-प्रणीत प्रष्टाद्य पुरायके मध्य प्रश्वद्य पुराय। इस पुराणमें निक्तिखिलित विषय वर्णित है:- 'पूर्व-भाग'में विष्णुका क्रमेशरीरधारण, धर्म, शर्थ. काम तथा मीचका माहात्मा, दुन्द्रयन्त्रराजपसङ्गी पाधिका, लच्मीप्रयुम्त-संवाद, वर्णात्रमका प्राचार, जगत्की एत्पत्ति, कालसंख्या प्रनयके समय प्रभुका स्तव. सृष्टिविवर्ण, श्रङ्करचरित, धार्वती-सहस्त्रनाम. योगनिक्षण, समुवंशवर्षन, खायस व मनुका विवरण, देवतागणको एताति, दचयज्ञभङ्ग. दचस्टि, कध्यपः वं भवर्णेन, पात्रे थवं भवर्णेन, क्षण्याचिति, मार्केण्डेय-क्षणाम वाद, व्यासपारहव-संवाद, युगधर्म, व्यामः जैमिन म'वाद, काशीमाचात्मा. प्रयागमाहास्मा, हो लोकावर्णन श्रीर वेदशाखानिक्षपण। उमने "उत्तर भाग"में ब्राह्मण, चित्रय, वैद्य तथा शुट्का वित्ति-निक्रवण, सङ्करजातिकी वृत्ति, कामग्रक्तमैका विधान. ष्ठ्रकर सिष्ठि, मुक्ति, मोचका उपाय भीर पुराण अवगकी फनश्रुति है।

क्र्भेप्षष्ठ (सं ० स्नी०) क्र्मेस्य प्रष्ठम्, ६ तत्। १ कच्छ-यका प्रष्ठदेश, व कुएकी पीठ।

"कूप्प्राव्या चापि योमेते किङ्गियोकियो ।" (भारत, श्रध्ः ११) (पु०) कूर्यस्य पृष्ठमिव तद्वत् कठोरत्वादित्यर्थः। २ श्रद्धा नद्वत्वः।

क्र्मेप्ष्टक (सं॰ लो॰) क्र्मेप्ष्टिमिव कायते प्रकाशते क्रमेप्ष्ट के-का। शराव।

क्रमेष्ट हास्य (सं० लो०) सूमेस्य प्रष्टास्य, इन्तत्। क्रमेने प्रष्टरेणका प्रस्थि, कक्षवेकी पीठकी इस्डी। क्रमेप्रस्थ—क्षुक्चेत्रके विक्रकोषमें प्रवस्थित एक नगर। (मिष्य नक्षस्य ५०११५)

क्र्मिश्ह—बालभागवतके रचिता । क्र्मिश्व (सं• पु॰) क्र्मीणां राजा श्रेष्ठत्वात् क्र्मिश्वन-टम्। राजाह सविमाद्य्। प्रशास्त्र । कक्क्त्रशाल, क्र्मिक्णो विकार उन्ति पृथिवोको पृष्ठपर वहन क्रिया था।

''पृष्य ! स्विगमन स्वतःम ! धारहेनां स्व सूर्वगन ! तिहर दितय हिषेया: ।'' ( सदानाटक ) क्रूमैविभाग ( सं• पु• ) सूरस्य त्रष्ट्राभगवदयगवस्य दिभागोऽत्र । १ वराइमिस्टिमणोत स्टब्स् हिताका । १४वां श्रध्याय । इस श्रध्यायमें नश्चत्रानुसार देशका श्रमाश्चम निरूपित इसा है—

স্থিনী प्रसृति २७ नचलोंको ८ भागमें विभन्न करके तीनमें एक वर्ग बनाते हैं। १म—सध्यक्षागर्मे कत्तिका, रोडियो नया समाधिरा तीन नचतों पर भट. च रिमेद, सार्ख्य, साल्व, नीप, उज्जिहान, संख्यात. मक्, वत्स, घोष, ग्रासुन, सारखत, मत्य, माध्यमिक, मायरक, उपच्यीतिष, धर्मारख, श्रारीन, गौरबीव. उद्दे हि क, पार्ख, गुड, श्रव्हा, पाचान, सातेत. कड़, क्षर, कालकोटि, क्षुत्रर, पारिपात्र, श्रोद्स्वर, कापि-ष्ठन और इस्तिना अवस्थित है। २य पूर्वदिक्तो प्रार्टी, पुनवे सुग्रीर पुष्या नश्चलमें यञ्चन, स्वमध्यज्ञ, पद्म, माखवान्, व्यात्रमुख, सुद्धा, कव<sup>8</sup>ट, चान्द्रपुर, शुर्ष-कर्ण, खस, मगध, शिशिरगिरि, मिथिना, समन्ट, उह, श्रावमुख, दन्तुरक, पाग्च्योतिष, बौहित्य, चौरोद्रमसूद्र, पुरुषाद, उदधगिरि, भद्र, गौड्क, पौग्ड्रक, उत्क्रस. काघी, मैकन, श्रस्त्रष्ठ, एकपद, तास्त्रनिष्ठि, कोग्रन्त श्रीर बर्धमान पडता है। ३य पनिकाणमें प्रस्नेषा. मघा तथा पूर्व-फाला नो नचलमें की यन, कानिङ्ग, वङ्ग. उपवङ्ग, जठर, पङ्ग, ग्रौसिक, विदर्भ, वस, पन्ध, चेदि, जर्धकगढ़, व्रवहीय, नारिकेसहीय, चर्महीय, विस्थान्त वासी, त्रिपुरा, समञ्जूधर, हेमकुर्ख्य, व्यास्त्रीव, महाग्रीव, किष्किन्ध्य, कर्एकस्थल, निषाद, पुरिक, दशार्थ, नस्न श्रीर पर्यथवर है। ४र्थ उत्तरफला नी. इस्ता तथा चिता नचत्रमें दिचणदिक सङ्ग, कासा-जिन, सीरि, कीर्ण, ताखिकट, गिरिनगर, मलव, दट्ट र, महेन्द्र, सालिन्छा, भर्, कच्छ, बहुट, टहुन, वनवासी, शिविक, फणिकार, कोङ्गण, श्राभीर, श्राकर, वेना, धावन्तक, दशपुर, गोनदं, केरन, कर्णाट, महाठवी, चित्रक्ट, नासिका, कोलगिरि, च'ल, क्रोध दीप, जटाधर, कावी, ऋष्यमूज, वैदूर्य, शह, सुक्त, श्रति, बाल्यम, वारिचर, धर्म (यम ), पष्टत, दोए, गणराज्य, क्रणाविसर, विधिक, शूर्वीद्र, कुसुमगिरि, तुम्बर, कार्मेण्यक, द चलससुद्र, तापसायम, ऋषिक, काची, सक्ची वहन, चेरी, आर्येक, सिंहल, प्रत्यम, बलदेव पष्टन, दराङकारच्या, तिमिङ्गिलायन, सद्र,

कच्छ, कुष्करदरी, श्रार तास्त्रपर्धी नदी है। श्रम नैऋ तकोषमं खाती, विधाखा तथा त्रनुराधा नचन पर पश्चव, काम्बोज, सिन्धुसीबीर, वड्वासुख, भारव, भ्रम्बष्ट, कविस, नारीसुख, भानतं, फोणगिरि, यवन, माकर, कर्ण्यावैय, पारसव, शूद्र, ववैर, किरात, खरड, क्रव्याद, प्राभीर, चच्चक, हेमगिरि, सिन्सु, कालक, रैवतक, सुराष्ट्र, बादर श्रीर द्रविड् पडता है। ६४ पश्चिमदिकको च्येष्ठा, सूचा तथा पूर्वीबाढ़ा नचत्रमें— मणिमान्, नेववान्, वनीव, चुरापँण, पस्ताचल, पपराः न्तक, प्रान्तिक, है इय, प्रशस्ताद्रि, वोकाण, पञ्चनद, रमठ, पार, ततार, चिति, जङ्ग, वैद्य, कनक श्रीर शक त्राता है। अम वायुकोयमें उत्तराषादा, श्रवणा तथा धनिष्ठा नचत्र पर माख्व्य, तुषार, तास, इस, सद् प्रसंक, संजुत, बहर, स्त्रीराज्य, न्हर्सिंहवन, खस्य, वेणुमती, प्रवगुलुका, गुरुषा, मर्कुच, चर्मरङ्ग, एक-विसोचन, शूलिक, दीर्घग्रीव, दीर्घास्य भीर क्षुग्र है। दम उत्तरदिक्को यतभिषा, पूर्वभाद्रवद तथा उत्तर-भाद्रपद नचत्र पर कैलास, हिमालय, एवं धनुषान् पर्वत, क्रीच, नेर, कुरू, कैकय, वसाति, यासुन, भोगप्रस्थ, शार्जुनायन, त्राग्नीभ्र, बादर्थ, बन्तर्दीय, त्रिगर्ते, तुरगानन, श्रम्ब-मुख, नेश्वर, चिपिट-नासिक, दासेरक, वाटधान, शरधान, तथाश्रिसा, पुष्कलावत, कैसावत, कर्हधान, धस्तर, सद्क, सालव, पीरव, कच्छार, दखपिहलक, मानइन, कृष, कोइन, शीतक, मारहव्य, भूतपुर, गान्धार, यशीवति, हेमतान, राजन्य, खचर, गथा, योधेय, दारमिय, खमाकं श्रीर चिमधूर्त पहता है। ८म ईग्रानकोणमें रेवती, प्रश्विनी ग्रीर भरणो नचत पर मेरुक, नष्टराच्य, पश्चपाल, कीर, काश्मीर, श्रभिसार, दरद, तङ्गब, क्षलूत, सैरिन्यू, वनराष्ट्र, ब्रह्म-पुर, दार्व, डामर, वनराच्य, किरात, चीन, की विन्दु-भक्त, पत्तील, जटासुर, जुनठ, खस, घोष, कुविक, एकचरण, भनुविख, सुवर्षभू, वसुवन, दिविष्ठ, पीरव, चीरनिवसन, विनेत, मुद्धादि श्रीर गन्धर्व देश भवस्थित है।

जिस नचर्नी जा जो देश निरूपित दुये है, उसमें रें Vol. V. 60

कृरयहका योग होनी छन देशों ने राजा और प्रजागणका श्रमक्ष चाता है। (वश्त्व हिता, १४ ६०)
क्र्में शोर्ष क (सं॰ पु॰) जीवकद्य ज, एक पेड़।
क्र्मों (सं॰ स्त्रो॰) वाणाभेद, एक वाजा।
क्र्मोंक्ष-याय (सं॰ पु॰) क्र्मोंक्ष दृष्टान्तम् ज्वो न्यायः,
मध्यपदकी॰। क्र्मोंक्ष दृष्टान्तम् जक एक जीकिक
न्याय। क्र्मों जिस प्रकार स्रेच्छाक्रमसे स्त्रीय श्रक्ष
सङ्घित शौर प्रसारित कर सकता, स्त्री प्रकार कोई
कार्य किया जानेसे स्त्र न्याय सगता है।
क्र्मोंवतार (सं॰ पु॰) क्र्मों क्र्मेंक्पे भवतारोऽवतरणं,
क्रमेंदेस्थारणसित्यर्थः। विष्णुका क्रमेंदेस धारण,
दितोय श्रवतार।
क्र्मोंसन (सं॰ क्री॰) क्रमें देखा।
क्र्मों का (सं॰ क्री॰) प्ररातन वाद्यविशेष, एक प्रराना
क्रमों का (सं॰ स्त्री॰) प्ररातन वाद्यविशेष, एक प्रराना

क्सर्मी, क्षिंका देखोः क्सर्मोतनता (सं•स्त्रो•) योनिभेदः।

वाजा। उसमें तार चढते है।

''क्नींत्रता भवेद्योनिः क्निं प्रक्षनिवेद्यता' (बीकप्रकाय) क्नूच (सं० ह्यो०) क्नूचित माष्ट्रद्योति जलप्रवाहस्, क्रूच-म्रच्। १ नद्यादिका तौर, नदी वगैरहका किनारा।

"चुक्त कृषि कलइंसमयः ली।" (नैवध)

क्सका संस्कृत पर्याय—रोधः, तीर, प्रतीर, तट, तटो, वेला, प्रयात भीर कच्छ है। २ स्तूप, खमा। ३ तड़ाग, तालाव। ४ सेन्यप्रह, भीजका पिछला हिस्सा। ५ भन्तिक, समीप, पास्।

''न्वाय क्वेषु विच्या ते स्ताः।" ( नेवा ) 'न्वायक्वेषु नीकानिकेषु।' ( निवाग )

कृत्तक (सं॰ पु॰ ली॰) कृत खार्य नन्। १ तोर,
किनारा। २ स्तूप, जचा खन्मा। ३ तिमियंत, दीम॰
किनारा। २ स्तूप, जचा खन्मा। ३ तिमियंत, दीम॰
किनारा। ४ सुद्र हचित्रीष, एक कोटा पेड़।
५ पटोत्तपत्र, परवन्तको पत्तो। ६ पटोन्त,-परवन्त।
कृतक्कष (सं॰ ति०) कृतं कषित व्याप्नोति भिनत्ति,कृत्त-कष्ठ-खन्-सुम्। संकृत्वायकरोवेष्ठ क्यः। पा ३। २। ३९।
१ कृत्वव्यापक, किनारीमें भरा हुपा। (पु॰) २ ससुद्र।

क्चडवा (सं॰ स्त्री॰) कूचड्डव स्त्रियां टाप्। नदी, दरया।

"क्लडवेव सिंधः प्रसन्नमभस्तटत्रं च ।" ( श्कुन्तवा ५ भङ्घ )

क्लचर पश्चका मांस वायुपित्तनाशक, द्वष्य, बलकारक, मधुर, शीतक, स्त्रिम्भ, मूत्रजनक श्रीर कफ द्विस्तारक होता है। (भावप्रकाश)

क्लन्यय (सं ० ति०) कृतं धयति, कृतः धेट्-खग्रः सुम्। (वीप) कृतसम्भी, किनारेको कृतेवाला ।

कुलसू (सं के स्ती क) कूलस्य तीरस्य सूभू सि:, ६-तत्। तीरभूमि, किनारेकी जमीन्।

मू समुद्रुज (सं॰ व्रि॰) मू समुद्रुजयित, मू स-उत्कृज खग्र्-सुम्। चिक्त्रिक किनकोः। पा १।२।३१। सू समेदक, सिना-रिको फाडनेवासा।

ूर्णपारिती क्षयं वृत्रं न गने: क्चसुदुनै ।" ( सिंह )

क् समुद्रह (सं ॰ लि ॰ ) क् सं उद्द हित, क् ला उद्यक्षः खग्र् सुम्। क् समेदन, किनारेकी तोड फोड़ डोबने-वासा। "डगोर्यों वा कर्यं मीमा; घरित; ज्वसददा; ।" (सिंह)

क् बनती ( सं • स्ती • ) क् बमस्त्यसाः, क् ब बनादितात् सत्तप् मस्त वः स्त्रियां स्तिप्। नदी, दरया।

क् संच क् क (सं• पु॰) तड़ागादी हुण्डते संघी भवति, क् स- हुड़ सुमागमय प्रवीदरादित्वात् डकार सोपे साधु:। जलावते, गिर्दान, पानीका भंवर।

क्ला ( डिं॰ पु॰ ) १ चुट्र कतिम जनप्रवाष्ट्रविशेष, वस्त्री, नाली। २ क्ल्हा ।

कूलांस (सं वि ) कूलं पराति विपति, कूल-प्रस-प्रण्। कूलचिपका।

कृतिक (सं० पु॰) इच्लाकु-वंग्रीय एक राजा। वह प्रसेमजित्के पीत भीर चुद्रकके प्रत रहें। (मध्य २०१११३) हेमचन्द्र-क्रांत महावीर-चरित्रमें खिखा है कि मगवराज प्रसेनजित्ते पुत श्रीणक भीर श्रीविकते पुत्र कुलिक थे। बीह्यास्त्र भे भनुसार श्रीणक प्राक्षः सिंहते समसामयिक रहे। विश्वपुराणमे कुण्डक, निकाण्डपुराणमें कुलिक श्रीर किसी किसी हस्तिविधिमें 'कुलक' पाठान्तर दृष्ट होता है।

कू चिका (सं० स्त्री०) कू चिका-टाष् । वीषाका तत्त देग, वीन यासितारके नीचेका हिस्सा।

कूखिनी ( सं० स्त्री० ) क् बसस्त्यस्याः, क्रूब-इनि स्त्रियां ङीप्। नदी, टरया।

''देश: प्रवत्तीयोऽयं महापद्मस्रोनतीः।

कृष्विनोभिय गवतः खलोत्पातः सदामवत्॥" (राजतरिङ्गी, ४१०१) कुलो ( सं ० वि० ) कुलमस्त्र्यस्य, क्ला-इनि । कुलयुक्त किनारादार ।

क्नुनी (हिं० स्त्री॰) १ मत्स्यविधेष, कोई छोटी सक्त्ती। वद्य दिवाणभारतकी नदियों में पायी जाती है। २ क्नुना।

कूलेचर (सं पु ) कूले चरित, श्रतुक्त्सः । नदादि तीरविद्वारी पश्च, नदी वगैरहके किनारे घूमने फिरने वाला जानवर । कुलपर देखाः

कूल्हना (हिं॰ क्रि॰) कांखना, कराइना, म्राह भरना।

लूल्डा ( हिं• पु०) १ मस्यिविशेष, पेड़ूकी दोनों तर्फं डभरी हुई इडिड्यां। कूल्डा कीखके नीचे कमरमें डोता है। २ कुक्षीका एक पेंच। भएनी जोडको कूल्डे पर खाद कार चित फेंकनेका नाम कूल्डा है।

क्रकी (हिं स्ती ) वित्तन पीतन।

कूवत ( घ॰ स्त्री॰ ) घत्रि, ताकत।

कूवर, जूबर देखी।

कूबार (सं॰ पु०) कुं प्रथिवीमाष्ठणोति कु-तु-भण् प्रपोदगदिवत् दीर्षे साधुः। समुद्र, बहर।

मूश्म (वै॰ पु॰) इवनीय देवताभेद।

"प्रदरान् पाषुना क्रुग्नाच्छकपिन्छै:।" (ग्रक्तयनु: २५१७) 'क्रुग्नान् देवान् ग्रीचानि' (महीघर)

भूषाग्छ (सं॰ पु॰) झ-ईषटूषा चन्तेषु वीजेषु यसा। १ झुमाग्डसता, झन्हड़ेकी वैसः। २ गयदेवतामेदः। १ यसुर्वेदोत्त सन्त्रविशेषः। ''क्षपास्टे वांपि जुड्डयादष्टतमग्री यथाविधि।" (मनु पा१०६) 'कृषास्टा नाम सन्ता यजुर्वेदे पटयन्ते।' (मेधातिथि)

४ ऋषिभेद । (यात्रवन्ता १।२८५ ) कुपाण देखो । सू**याण्ड**क, कुपालक देखो ।

क्षमाण्डकी ( सं ॰ स्त्री॰ ) १ भूमिकुषाण्ड, सुद्रं कुन्हडा । २ क्षमाण्डलता, कुन्हड़ेकी वेच ।

कुषाण्डविटका (सं॰ स्त्री॰) कलाय कुषाण्डयस्यक्तत वटीविश्रेष, कुम्हडेकी बडी, कुम्हड़ीरी। वह पित्तरक्षप्त भीर सञ्ज होती है। (वैधकनिष्णु)

क्षािण्डका (सं॰ स्ती॰) पीतासादु, पीली चौकी। क्रमािण्डकी, क्माण्डका देखी।

क्रमाण्डिनी (सं॰स्ती॰) एक देवी।

कूषाएही, इपाखी देखी।

क्सच ( डिं॰ पु॰ ) त्रणविशेष, एक घास। उसके डग्छ-कींका भाड़ वनाते है।

क्र्ड (हिं• स्त्री०) १ चिग्घाड, हायोकी बोसी। २ चिक्राइट, चीख।

क्तहा (सं• स्त्री॰) कुन्सिटिका, कुहरा।

नुही ( हिं॰ स्त्री॰ ) पश्चिविशेष, एक शिकारी चिडिया। वह बान-जैसी होती है।

-क्षक (सं• पु०) क्ष-कक्। गस्रदेश, करात्र, गसा।
क्षकाण (सं• पु०) क्ष इति कणति ग्रन्थं करोति, क्षकण्-मन्। १ क्रकरपची, कोई चिडिया। २ क्षिन,
कीट, कीड़ा। ३ साल्यतवंशीय भजमान राजपुत्रभेद।
(विष्णुराष, शर्शर) ४ स्थानविशेष, कोई जगह।

-क्रकर्णेयु (सं० पु०) पुरुवंशीय रौट्रास्वके एक पुत्र। (इरिवंड, ३१ कथाय)

-क्तत्रदाग्र (दै० पु॰ ) हिंसाकारक, यहु।

"सर्वे' परिस्तोत्र' जिंह जंभया कृतदात्रम्।" ( स्टक् १।९८१७) 'कृबदात्र' मक्सविषये हिसाप्रद' ग्रहम्।' ( सायण )

क्तकर (सं॰ पु॰) क्त करणं जगत् स्रष्टिसंहारादिकार्यं करोति, क्त-क्त-टा १ धिव। २ स्नृत्कर गरीरस्य वायु, क्षींक सानेवानी स्वा।

'कृतरस्य चते चैव जपान्नसम्बद्धमः।" (बारदातिखनटीका) १ त्तकषापची, नोई चिडिया। ४ चव्यक। वह सञ्ज श्रीर काभागिनवर्षेन होती है। (बिनवंहिता) भू करवीरहस्त, कनेरका पेसः। सकरा, ककवा देखी।

क्ष अन्त्र, ककर देखी।

ककला (सं॰ स्त्री॰) ककाकारं गलदेयाकृतिं लाति • ग्टहाति कक सा-क स्त्रियां टाप्। १ पिप्पनी, पीपन । २ कक्तासस्त्री, मादा गिरिगिट।

"संग्रंदन' रहीता त कपश्यक्षकस्य ।
कृतवानारत्तसंयुत्तं स्पान्यं न कारयेत्॥" ( रद्यात )
क्रकवानारत्तसंयुत्तं स्पान्यं न कारयेत्॥" ( रद्यात )
क्रकताय ( सं० पु० ) क्षतं कर्यहरेगं नासयित योभायुत्तं
करोति, क्षत्र-नसः पिच्-प्रच । क्षत्रसास, गिरगिट ।
क्रकतास ( सं० पु० ) सरीस्यप्रजातीय एक जन्तु, गिरगिट । उपका संस्कृत पर्याय—सरट, वेदार, क्षत्रस्यात्,
ख्यास्त्रन, प्रतिसूर्यं क्षयानक, हितस्य, कर्यहकागार, दुरारोस, दुमाश्रय श्रीर भयानक है ।

''क्रुक्तवासः पिषका ग्रक्तनित्ते ।'' (वाजसनेयसं हिता २८।४०) काकतासका (सं० पु०) काजनास स्वार्धे कान् । काजनास, शिरशिष्ट ।

कक्क वाक्ष (सं॰ पु॰) ककिन गलाईशीन विक्त कक-वच्-जुण् कस्नान्तादेश:। इक्केक्पः कयः। उपः ११६। १ कुक्कुट, सुरगाः। "कक्काकः साविनो इंसो नातस्र।" (शक्तपन्न, २०१३॥)

'कृषवाकु: तास्वकु:।' ( मडीधर )

२ मयूर, मोर।

''बताकव्यक्षसङीर्थाः कृतवाजूपनादिताः ।" ( रष्टवं म, २।२८)

३ समलास, गिरगिट।

क कवाकु (सं॰ फ्री॰) ग्टडगोधिका, व्हिपकची। ककवाकुष्यत्र (सं॰ पु॰) क कवाकु मैयूरोध्यजिऽस्य, बहुबी॰। कार्तिकेयका एक नाम।

क्रक्रवा (सं० स्त्रो॰) क्ष इति सन्दंक्रवति, क्ष-कव-भच् स्त्रियां टाप्। कङ्ग्यसारिक पत्ती, चिडियेकी एक खास किसा।

"कृषवाया षायुःकामस्य।" (पारकारण्यद्यात्व १११८) काकाट (वै० क्षी०) कार्व गत्तदेयमटित, काक-ग्रट्-ष्यण्। गत्तदेशका सम्बद्धान, इत्तक, गतीका जोड।

''रन्द्र: गिरीऽग्रिलंबाट' यमः कृताटम् ।''(पवर्ष टाकर) स्वकाटक (सं० स्ती०) सकाट खार्चे कन्।१ गलदेश, इसक। २ स्तभांत्र, खंभका हिस्सा। काकाटिका (सं० स्तो०) क्षकाट स्त्रियां टाप् घकारस्ये-कारस्य। १ ग्रीवापसात्भाग, गर्दनका पिछला स्थिता। २ ग्रीवाका वैकल्यकार ममेंद्रय, गर्दनकी दो नाजुक जगरें।

क्तकालिका (सं० स्त्रो०) एक प्रकारकी चिडिया। किको (सं० पु॰) बीद्यशास्त्रोक्त एक पुराने राजा। किक्कलास (सं० पु॰) क्तकलास प्रवीदरादित्वात् साधुः। गिरगिट।

क्राकुतुत्स्या (सं०स्ती०) बन्दर। क्राक्षर (सं०पु०) करीर।

काच्छू (सं॰ प्र॰ क्ती॰) कल्ति सखम्, क्रिति केटने रक् क्रकारान्ता देशस्र। कृतेन्छकूच। उप ्रारश १ दु:ख, तक-स्रोफः। "तथा लजितन देह कृच्छू ह्याहादिस्थते।" (मस् ६१००)

कन्त्रत्यअनिन पापम्। २ सान्तपनादि व्रत। संचिताकारांने घनेक प्रकार क्वच्छ्रका विधान किया है। याज्ञवल्कार कप्ति है:—

> ''गीसूत' गीमय' चौर' दिध सिपै; क्षशीदकम्। कग्धापरेऽझ्रापवसन् कृच्छृ' सालापनचरन्॥"

पूर्व दिवस चाहार परित्यागपूर्वक गोमय, गोसूब, चौर, दिव चौर छत पद्माच्य ज्ञायोदक के साथ पीकर दूसरे दिन उपवास करना चाहिये। पौक्के सप्तम दिवस भी उपवास करते है। इसका नाम हैरालिक साम्तपन जन्क है।

"गीसून' गोभय' चौर' दिंघ सिंप: कुगोदकम्। एकेनं प्रवाह' पौला लाहीरातमभीजनम् ॥" ( जानाल )

क्र दिन प्राप्तार परित्वाग-पूर्व क प्रत्य क दिन गोसूत्र प्रस्ति पच्चगव्य घीर इत्योदन ययाक्रम एक एक पाना चाहिये। पांके सप्तम दिवस उपवास करते हैं। इसका नाम, सप्ताइसाध्य क्रव्क्रसान्तपन है। याच्च-वस्कारने इसे महासान्तपनकव्क्र कहा है। (शहार)

एतित्रम्न प्राजापत्यक्षच्छ है। उसे प्राक्षतक्षच्छ भी महिते हैं। (मह ११।२११) तसकच्छ (मह ११।२१४), चान्द्रायणकच्छ (मह ११।२१४), प्राक्षकच्छ (मह ११।२१४), प्राक्षकच्छ (मह ११।२१४), प्राक्षकच्छ (सह ११।२१४), प्राक्षकच्छ (याप्रवेक्षा ॥११६), प्राद्धकच्छ (याप्रवेक्षा ॥११६), प्राद्धकच्छ (याप्रवेक्षा ॥११६), प्राव्यक्षक्ष (याप्रवेक्षा ॥११६),

सीम्यक्तच्छ (याज्ञवन्ता शरर) मी त्वापुर्ष (याज्ञवन्ता शरर) प्रसृति कई प्रकारने दृषरे कच्छ, भी होते हैं। मार्के ग्रेडियने प्रक्षच्छ, प्रश्वकच्छ, प्रश्वकच्छ, दिखादि एकाद्य प्रकारने कच्छोंनी बात कही है। ३ पाप, सुनाह। ४ मूलकच्छ, रोग, कम पेयाव मानेकी बीमारी। ५ कष्टसाधक, तक्तवीफ देनेवाला। ६ कष्टश्रुत, तक्कीफमें पड़ा हुमा। ७ कष्टसाध्य, मुश्किनसे होनेवाला।

कच्छ्वम (सं॰ क्षी॰) कच्छं कष्टसाध्यं कमं, कमंधा॰। कष्टसाध्यकमं, मिइनतसे होनेवासा काम। कच्छ्रपाण (सं॰ त्रि॰) कच्छ्रं कष्टं विपटं गताः प्राणा यस्य। विपट्यस्त, सुश्किसमें पड़ा हुवा।

"दैवेऽवर्षं त्यसी देवी नरदेववपुर्देशः।

कच्च प्रायाः प्रवा धो व रिवध्यं जनेन्द्रवत् ॥"(भागवत, धार्दाः)
कच्छ मूत्रपूरीषत्व (सं क्षी ॰) मूतं च पूरीवञ्च,
समाद्वारदन्दः; कच्छुं कष्टसाध्यं मूत्रपूरीषं तत्त्याग द्रत्ययः यस्य, बद्दत्री ॰ तस्य भावः, कच्छु-मूत-पूरीष-त्वं। मलमृत परित्यागर्ने समय मलकाठिन्य शीर मूत्रावरीध-जन्य यन्त्रपां, दस्त शीर पेशाव डतरनेकी तक्तनीयः।

क्रच्कृपाध्य (सं• त्रि•) कष्टसाध्य, सुश्किसरे प्रच्छा •होनेवासाः।

क्रेच्छ्यान्तपन (सं०पु॰-स्ती॰) क्रच्छं सान्तपनम्, कर्मधा॰। एक व्रताकच्छ देखे।

कच्छ्र इर (सं॰ पु॰) पानाणभेद, एक पत्थर । कच्छ्रातिकच्छ्र (सं॰ पु॰) कच्छ्रादपि घतिकच्छ्रः । एक कच्छ्रवत ।

''क्रच्युतिकृच्युः पयसा दिवसानेक विश्वतिम्'' (याज्ञवस्ता शश्रः)

एकविंश्वति दिवस नेवलसात दुग्ध पान करके
क्रच्छातिक च्छा त्रत भाषरण करना पड़ता है। विशिष्ठ
कर्राति हैं:--

''बहुत्त्वस्टतीयःकृच्क्रातिकृच्क्रो यावत् सकृदादीत यावदेकवारमदक' इत्तेन गरहीतुं श्रक्तीति नावस्वस् दिवसेषु भचयिला वाइसुपवासः कृच्क्रातिकृच्क्राः।"

् एक प्रश्वलिमें जितना जल आ सके, बतना ही प्रत्यह एक बार मात्र पी कर ८ दिन रहना चाहिये।

चसके धोके ३ दिवस चपवास करते हैं। इसीका नाम कच्छातिकच्छ है। सुमन्तके मतर्मे—

"हादयरात' निराहार: स कृष्ण्यातिकृष्णः तृत् कृष्ण्यातिकृष्णः ॥ ये हादशाहसाध्यमयक्रविषयम्।"

दादम राव निराहार रष्ट कर क्षच्छः तिकच्छ वत पालन करना चाहिये। यह दादमाहमाध्य कच्छाति-कच्छ् भचम व्यक्तिके प्रति विधेय है। ब्रह्मपुराणमें निम्न चिखित वचन देख पडता है—

> ' चरेत् कृष्कु (ति कृष्कु ' च विवेत्तीय च शौतलम् ) एकवि शतिराव ं तु काखेले तेतु संयम: ॥"

दकी व दिन प्रातः, मध्याक्त भीर सायश्वास तीन-बार मात्र शीतस जस पान सरके कृष्णः तिकष्णः-वृत भाषरण करना चाहिये।

कच्छान्युत्त ( सं० वि० ) कच्छात् कष्टात् सुतम्, पतु-क्सरः । पत्तमाः लोकादिमाः। पा दांशशः कष्टसुत्त, सुधिकससे क्ट्रा इवा ।

क्रच्छ्यारि (सं पु ) क्रच्छ्य कष्टस्य कष्टदायकरोगस्य वा प्ररिर्वाधकः, ६-तत्। विस्तान्तरहच, किसी किस्मके बेलका पेड ।

क च्छ्रार्थ (सं॰ पु॰) क च्छ्रस्य व्रतविभीवस्य चर्षः पर्धागः, ह्नत्। इन्ह दिन साध्य एक वृत्र। यह दादय दिन साध्य क च्छ्रवतका चर्षांग्र होता है—

''साय' प्रातन्त्रये कक' दिनदेशमयाचितम् ।

दिनदयंच नाजीयात् कृष्ट्यार्षं: सीऽभिधीयते ॥" (प्रायसिक्तविवेक)

एक दिन प्रातःश्वास चौर एक दिन राजिको एक बार प्राहार करके रह जाना चाहिये। फिर दो दिन प्राधिना करके घाहार नहीं करते घोर दो दिन उप-वास रखते हैं। द्रशीका नाम कच्छाधित है। कच्छी (सं॰ जि॰) कच्छुं कष्टमस्यस्य, कच्छासुखादि-वात हिन। सखादिमार। प्राप्तारा १ विषदापन, तक-

त्वात् इति । सखादिमार्या पा धारारदा १ विषदापद्म, तका-कीफ पानिवासा । २ अनुद्म, नाराज ।

क्रफ्टे त्रित् (वै॰ सि॰) १ विषद्गस्तः। २ विषद्के नाममें स्वेष्टः।

''खाहुव'सदः पितरी वदीषाः कृष्ण्ये श्वितः सक्तीवन्ती गभीराः ।'' ( ऋम् ४।७५।२)

'कृष्क्रे चित: चापहि त्रवनाः।' ( सायच )

Vol. V. 61

क च्छ्रोन्नीत (सं॰ पु॰) क च्छ्रादुक्तीतः स्वमीतनं नेतयो॰ रित्ययः यस्मिन्। चत्तुरोगविशीष, पांखका एक बीमारी।

कच्छ्रोन्तीबन (सं० पु०) कच्छ्राद्यी तनं नेत्रयोदित्यर्थः यिसान्। चचुरोगविशेष, सुष्टिकसचे चांख खुलनेकां वीमारी वाग्मटने इस रोगका स्वयं इस प्रकार सगाया दै—

"विषय गरवसत प्राय वर्ताययाः प्रिराः । सुप्तीत्यतस्य सुद्दते वर्त्तं स्वथः स्वेदनम् ॥ पांग्रपूर्वाभनेततः सन्द्वान्तीत्वनमम् च । विमदेनाम् साम्र सम् सुन्द्वान्तीत्वं वदन्ति तम् ॥"

क्तपञ्ज (सं• पु०) क्रपश्चर देखी :

जिए ( चं॰ ए॰ ) क बाइसकात् नुः पत्वञ्च । चित्रकर-जाति, सुसव्वर, चितेरा ।

कत् ( सं॰ ति० ) करोति, क्व-तिष् तुगागमस्।
१ करनेवाला, जो करता हो। क्वत् ग्रन्थका व्यवहार
एयक् नहीं होता। कोई ग्रन्थ छपपदमें रहनेसे यह
अर्थ प्रकाश कर सकता है। (पु०) २ पाणिन्यादि
व्याकरणका प्रत्ययभेद, धातुके छत्तर तिङादि मिन्न
प्रानिवाला समस्त प्रत्यय। कृश्तिष्। पा शार्थशः "प्रवापि
माषिकभग्ने चातुमा नेगमाः कृतो भाषाने। (निक्त शर्)

क्तत (सं॰ वि॰) क्रियते क कर्मे पि क्षः। १ विश्वित, सम्पादित ।

"मला कृत: सुस्ता: कर्ट मिम् तृ।" ( ऋक् ७:६२।१ )

२ प्रस्तुत, तैयार।

''कृति योनी वपतेड योजं।" (भटक् १०।१०१।३)

३ प्राप्त, श्रासिख, खिया हुआ।

''कृतस्य कार्यं स चेद कार्ति।" ( चयर्व शश्काप् )

८ यदीष्ट, ठीका

"दतर' तु कृततरम्।" ( शतपथमाञ्चय ४।६।८।११ )

थू निकटस्थित, नजदीक रचनेवाचा। ६ प्रश्यस्त्र, सदावरा रखनेवाचा। ७ पर्याप्त, काफी। ८ दिस्ति। (भ्राच्यः) ८ मजम्, वस।

. (क्री॰) क भावे क्षः। १० वीर्यंकर्मे, बड्डा कास ।

"प्रेन्द्रस्य बीच प्रथमा कृतानि।" ( ऋक अटनाइ)

११ क्वत उपकार, इइसान।

''मिचद्रोडी कृतमय ये च विश्वास्थातकाः ।

ते नरा नरकं यान्ति यावसन्दृदिवाकरी॥" ( एइट)

१२ फल, फायदा। १३ सच्छा, खाडिय की दुई चीज।१४ क्रीडाका निर्धारित पण, दांव पर सगा दुवा पैसा।१५ सुग्छन द्रव्य, सूटका सप्या।१६ सत्ययुग।

"कृतन्नेतादिश्रों च युगाच्या ध्रो कसप्ततिः।" ( विचापुराण २११।४३ )ू १७ फोदन श्रमत्नादि स्व्यको संज्ञा ।

''कृतमोदनश्रकादि तख् खादि कृताकृतम्।

त्रीच्यादि चाकृत' प्रोक्तमिति द्रव्यं विधा तुषै:॥" (कात्यायन २४।३)

(पु॰) १८ कोई विश्वदेव। (भारत १२। ८१ पध्याय)
१८ वसुदेवके कोई पुत्र। (भागवत शरशाध्द) २० सुमतिके पौत्र भीर सन्नतिके पुत्र। वह कौ शब्स हिरप्सनाभके शिष्य रहे। (हरिवंग, २० घ०) २१ कातरथके
पुत्र भीर विसुधके पिता। (विष्युराय शक्षार) २२ जयके
पुत्र भीर हर्यवसके पिता। (भागवत शर्थार) २३
च्यवसके पुत्र भीर संपरिश्वर वसुके पिता।

( विश्वपुराच धारटार्ट )

कतक (सं॰ वि॰) कती छैदने कुन्। १ कविम, बनावटी।

' चार्य दवसमाचारं चरन्तं कृतके पथि।" ( सारत, ११।४८ च०)

(स्ती॰) २ विड्सविषा। इसका संस्तात पर्याय— विड्, पाक्य, द्राविड् श्रीर श्रास्तर है। ३ रसाञ्चन। (पु॰) ४ मदिरागभंजात वसुदेवके कोई पुत्र। (भागवत, शरधाण्ड)

क्ततकर्तव्य (सं॰ वि॰) क्ततं निष्पादितं कर्तव्यं येन, बहुत्री॰। भपना कर्तव्य कर्मसम्मक्त करनेवाला, जो भपना फर्ज अदा कर चुका हो।

क्रतकर्मा (सं वि ) क्रत कर्म येन, बहुनी । १ दस्र, चोशियार।

् ''चव वाष्यध्नवेनं इनिष्यामि हकोदर।
कृतकर्मा परिश्रानः साध तावदुपारम॥'' (भारत, १३।१४८)
२ स्त्रकार्य निष्यन्न करनेवाला, जो प्रयंना काम
कार सुका हो।

"यावदस्त' न यात्वे व कृतकर्मा दिवाकरः।" ( रामायण, हान्ध्रारर ) ३ ८२मेखर, कर्ते व्यक्तमें न रखनेवासा। जिसका श्रुक्ताश्रुक्तादि कर्म सम्मन हो जाता, वही क्षतकर्मा कहनाता है। (वीतवास्त्र)

कतकत्य (सं॰ त्रि॰ कितः निष्पादितः परिचातः कत्यो कोकव्यवद्यारो येन, बहुत्री॰। कीकिक व्यवद्यादिमें द्यभिज्ञ, दुनियाका कामकाज समभनेवाका।

"बीकिक समयाचारै कृतकत्वो विभारदः।" (रामायण, शारार्) कृतकाम (सं० व्रि०) कृतः सिदः कामोऽभिचाचो यस्य, बहुनो०। सभिचवित पदार्थे पानेवाला, जो सपनी सुराद पूरी कर चुका हो।

क्रतकार्धे (संक्रिको०) क्षतं निष्पादितं कार्धेम्, कर्मेषा•। १ निष्पादितं कर्मे, किया इत्या कामः (वि॰) क्षतं निष्पादितं कार्धे येन, बहुबी॰। २ कार्येषाधनं करने-वासा, जो काम कर सुका हो।

"चम्हकार्य पायातान् कृतकार्यान् विषक्तित्।" (याज्ञवल्का, रार्टर) क्रातकास्त (स०पु०) क्वातो निर्धारितः कासः। १ निर्धार्वित समय, सुकार्य वक्षाः "कृतिष्ट्वोऽपि निवसेन् कृतकार्य ग्रोर्टरे है।" (याज्ञवल्का र। १००)

(ति॰) इती निर्धारितः प्राप्तः प्रयोचिती वाकासी येन, बहुत्री॰। २ नियत, सुकरर। ३ सेजा हुपाः ४ समय पूरा करनेवासा।

> "ततस्या हारपालैं से मीश्यन्ते राजशासनम् । कृतकाला: सुवलयस्ततो हारमवाप्स्य ॥" ( भारत, सभापवे )

कृतकीर्ति (सं० व्रि०) कृता प्राप्ता कीर्तिर्थेशी येन, बडुत्री०। यशोलाभ करनेवाला, जी नामवरी पाञ्चका द्वा।

कृतक् चैं (सं ० वि०) कोटी गठरी या कूचीकी तरइ बंधा इसा।

क्रतक्रत्य (सं ० वि०) कृतमनुष्ठितं क्रत्यं कर्तव्यं येन, बहुनी०। १ सम्पूर्णेक्ष खकाये साधन करनेवाला, जो पूरी तीर पर घपना काम कर चुका हो। २ चतुर, हो यियार। ३ सन्तुष्ट, घास्ट्रा।

"कृतकृत्वो विधिनेने न वर्षयित तस ताम्।" ( नाम, २। १२ )
४ सुत्त, समाप्तपुर्वार्थं, सन काम कर चुक्त नेवाला ।
"भाषौतत् कृतकृत्वीहि दिनो भवति नान्यया।" ( नत्, १२। ८३ )
(क्ती॰) कृतमन्धितं कृत्यं कार्यम्, कर्मधा॰!
५ निष्पादित कर्मं, किया सुषा काम।

क्रतक्रत्यता (सं॰ स्त्री॰) सफलता, कामयावी। क्रतकोटि (स॰ पु॰) कृता सन्या कोटि: स्रेष्ठता येन, बच्चमी॰। १ काम्यपसृति। २ उपवर्ष सुनिका नामान्तर। कृतकोप (सं॰ वि॰) क्र्स्, नाराज। कृतकोतुक (सं॰ वि॰) खेलाडी, खेलनेवाला।

क्रतकोतुक (सं० व्रि०) खेलाडी, खेलनेवाला। क्रतक्रय (सं० पु०) क्रोता, खरीददार। क्रतिक्रय (सं० व्रि०) क्रता क्रिया कार्ये येन, बहुब्री०। १ क्रतकार्य, जीकाम कर चुका हो। २ प्राप्तविहित कार्यं करनेवाला।

"विष्रः ग्रध्यययः स्वृहः चित्रयो वाहनायुषः । वैग्रः प्रतोद रस्तोन् वा यद्विं ग्रहः कृतित्रयः ॥" ( मतृ १ । ८८ ) कृतक्रुष ( सं ० त्रि० ) कृतकोष, नाराज । कृतस्वर्ष ( सं ० त्रि० ) कृतः स्वर्णः समयो येन, वहुत्री० । १ कृतावकाश, मौका निकालनेवाला ।

''कृतचय एवाचि योत्रमिच्छानि।'' (भारत, यादिपर्व) कृत' निष्पादितः चयः पर्वः उस्सवो येन । २ कृतोत् सव, जलसा कर चुकनेवाला।

"उदाञ्च ते विश्वमिट तदासीत् यन्निद्रया मीलितहङ्चमीलयत्। षदीन्द्रतत्वे ऽधिययान एकः कृतचणः स्वास्मरती निरीष्टः ॥" (मागवत, श्वार११)

(पु०) ३ लोई राजपुत्र। (मारत, राशरका)
कृतघातयत् (सं० त्रि॰) घातका यह करनेवाला। जो
मार डाजनेकी कोशिय करता हो।
कृतम् (सं० दि०) कृतं कृतीपकारादिकं हन्ति, ज्ञत-हन्-टक्। पृथेकृत रुपकार भूत जानेवाला, इहसान-फरामीय। उपकारका प्रत्युपकार न करने या उप-कारीका भ्रपकार करनेवालेकों भी क्षतन्न ही कहते हैं। प्रायक्षित्वविकम लिखा है—

> ''भवं विष्डापहतों च विद्यण्डापहारकः:। यद्मात् ग्रहोता विद्यां च दिच्यां न प्रयक्षति॥ प्रवान् द्वियय यो दे दि यथैतान् चातयैक्षरः। कृतस्य रोव वदति सकामात्र करोति य'॥ न स्वरेष कृत यस्य जायमान् यस्य दूषयेत्। सर्वो साद्यविक्षः साघं कृतद्वानक्षवीन्यतुः॥"

प्रभु प्रथवा विद्वविष्ठ प्रवहरण करनेवाला, विद्या-प्रिका करके दक्षिणा न देनेवाला, प्रस्न वा स्त्रीको होष भयवा वध करनेवाला, डपकारीकी निन्दा श्रध्या उसका भ्रमिलाष पूर्ण न करनेवाला किंवा छान उप-कार भूल जानेवाला भीर सकल काम्यम दूषित अरने-वाला व्यक्ति ज्ञतम्न कष्टलाता है। ज्ञतम्नका भन्न भवण निषिद्व है। 'शेल्वत्ववायानं कृतमसामनं न।' (मन शर्रश्)

स्तरञ्जते पापका प्रायस्ति नहीं होता। 'कृतक्षे चसुरावे च चौरे च गुरुतक्ष्यें।

কুরম ব স্থান ব বাং ব গুখনজন। নিজু নির্বি দ্বিনা ব্যক্তি কুনম নাজি নিজ্ঞানি ॥" (মাংন, পরুগালন)

ब्रह्मचाती, मद्यपाशी, चीर श्रीर गुरुपत्नीगामीकी निष्कृतिका उपाय विद्यमान है। किन्तु क्षतप्तकी निष्कृति नहीं।

क्ततच्चता (स°० व्रि॰) डपकार विस्मृत हो जानेको चवस्था, एइसान फरामोगी।

क्र नहीपाख्यान ( मं ० क्री० ) क्र तम्नस्य उपाख्यानं अया, सहाभारतील एक उपाख्यान। **६**-तत् । प्राचीनकालको मध्यदेशीय एक दरिद्र ब्राह्मणने उत्तर दिशामें जो समस्त स्त च्छदेश है, उसके सध्य सक्ष हस्यत तथा ब्राह्मण-वर्जित किसी ग्राममें निवा-लासको प्राधासे प्रवेश किया। इस ग्राममें दिभव-सम्प्रद सत्यवादी दीता एक दंस्य वासे करता था। ब्राह्मणने उसके निकट भिचा प्रार्थना की। दस्युने ब्राह्मणको एक वर्षके उपयुक्त बाहार्य, वासीवयोगी ग्रह भीर वस्त्रादि दान किया तथा वय:पाप्ता एक युवतीके साथ उसका विवाह करा दिया था। ब्राह्मणका नाम गीतम रहा। गीतम उक्त समस्त विभव प्राप्त होकर इष्टिक्ति एसी दस्य प्रदत्त ग्रहमें रहने लगे। डता दस्य व्याधींसे वाणियाचा करता भीर प्रत्यह उनके साथ वनके सध्य प्रवेश करके उन्हों की भांति प्रश्नवी मारता फिरता या। वह प्रत्यह प्राणिवधर्मे नियुक्ष रह हिंसाप्रिय चौर व्याधीने साथ उस्ते रहते व्याध वनः गया। उसी समय उसके किसी परिचित अक्षापनि जाकर उसका तिरस्कार किया था। इससे वह उत्तर सुख जाकर समुद्रके तोर उपिथत हुवा। वहां किसी वनके साथ उसकी मित्रता हो गयी। गौतक्षका वक्षके सित्र एक राज्यसमें बहुतर धन सिहा था। किन्तु उसने घर भीटते समय निद्रित वकको मासकी लोभसे मार डाला। इस कतज्ञताके निमित्त सृत्य के पीछे छसे जनन्त नरकसोग कर्रना पड़ा था। क्योंकि ब्रह्मचाती, सुरापायी प्रस्ति महापापी व्यक्ति भी प्राय- चित्तादि करके सुक्ति पा सकते है। किन्तु क्षतज्ञके पापका प्रायस्थित नहीं। (भारत, शानिवर्ष)

कृतचूड़ (सं॰ पु॰) कृता निष्पादिता चूड़ा संस्कारित-येषो यस्य, बहुनी॰। चुड़ा-संस्कार सम्पन्न।

"दननाते उन्नाते च कृतव्हे च च खित।" (मन शाह्य)
क्रमच्छाया (सं क्ष्मां ) खेतकी पातकी ।
क्रमच्छाया (सं क्ष्मां ) को प्रतकी पातकी ।
क्रमच्छाया (सं क्ष्मां ) को प्रतकी खता, कडुई तरीई।
क्रमचन्या (सं क्ष्मां का खित्र प्रदाक्षिया हुवा।
क्रमचा (सं क्ष्मां का खारी का प्रति क्षमां का प्रति,
क्रमचा-का। प्रति अपनि का। पा शाह्य प्रकार करने
वाला, एइसानमन्द, कियेकी माननेवाला।

(पु॰) २ शिव। २ कुत्ता।

क्ततन्त्रता (सं ॰ वि ॰ ) किये को माननेका भाव, एइ सानमन्दी।

कतम्बर (सं॰ पु॰) लतः सृष्टः च्वरो येन, बहुबी॰। धिवका एक नाम।

कतस्त्रय (सं॰ पु॰) १ सप्तद्य व्यासका नाम।
(विष्णुराष, १।६।१४) २ इच्छा कुवंशीय विष्टिराजाके पुत्र।
(भागवत, ८।१२।१६) १ कोई ऋषि। (विष्णुराष ७।१६)
कततन्त्रताण (सं० स्त्री॰) कदच धारण करनेवाला,
जो बख्तर पद्मने सी।

कततीर्थं (सं•पु०) कतं निष्पादितं तीर्थं तीर्थं कार्यं येन, बहुत्रो॰। १ पनिकतीर्थं स्त्रमण कर चुकनेदालाः २ उपरेष्टा, परिचालकाः

कतवा (सं क्यी॰) कर्तवायते, कत-वै॰कः भजादि त्वात् टाप्। व्रायमाणा, एक जड़ी द्टी। कतवाणा, कृतना देखे।

कतदस्ड (सं• पु॰) यमराज।

कतदार (सं• पु॰) कताः ग्रङीता दारा येन, बहुत्री॰। विवाहित, जी दार परिग्रह कर हुका।

''दितीशमालुकी भागं सतटारी गरहे वर्धत्।" (मन् ४११)

मनुष्योंको जीवनके हितीय साग पर दारपरिवृहः -करके ग्रन्थमं वसना चाहिये।

क्षतदास (सं० पु०) ज्ञनः विहितः क्षत्र नियमो हासः, कर्मघा०। समय निर्देष्ट करके दासल स्वीकार करने-वाला,जो वक्ष सुकरर करके नोकर बना हो। सम देखाः क्षतद्युति (सं० स्की॰) चिक्रकेतु राजाकी पक्षी।

(सागवत, (११३१९=) इतिहिष्ट (वै॰ ब्रि॰) दूसरेके कार्यपर क्रुड ।

"धवा कृतिक्टासीऽसुमें मैव्यावते।" ( मध्ये, छो११३११ )

क्रतस्था (सं॰ पु॰) कनक के एक पुत्र। (इन्द्रिः) क्रतभी (सं॰ द्रि॰) क्रता स्थिरीक्रता भीर्येन, बहुत्री॰। १ क्रतसङ्ख्य, कामयाबीके वारेमें यक न रखनेवाला। क्रता क्रत्यादिता भी: प्रास्त्रसंस्क्रता बुहिर्येन। २ प्रिक्ति, प्रास्त्रादिके विचारसे बुहिको ठहरानेवाला। क्षतभ्यंस (सं॰ द्रि॰) १ विजित, ग्रिकस्त, जो द्रार गया द्रो। २ ग्राहत, जो बरबाद द्रो गया हो। क्रतस्त्रज (बे॰ द्रि॰) उच्छित भ्रजा। (स्वर्ष)

''यवानरः समय' ते कृतवजः ।'' ( ऋत् ७।व्हा २)

क्रतध्वज (सं॰ पु॰) घीरध्वज जनक्रके प्रयोत भीर . धर्मध्वजके पुत्र। (मानवत, टारशास्ट; विचप्रतव, ट्राहा•)

कृतभ्यस्त ( सं॰ त्रि॰ ) मिस्तकर गया हुमा, जो धावर्ने मानर निकल गया हो।

कृतनख (सं•िति•) नख परिष्कार करनेवाला, जो. अपने नास्तृत साफ कर चुका ची।

कृतनामक ( चं॰ त्रि॰ ) कृतस्त्र कृतीपकारस्य नाम कः, ६-तत्। कृतम्न, एइसान-फरामोगः।

कतित्विक्तियं (सं॰ पु॰ वि॰) क्वतासम्पादितानित्व-क्रियायेन, बदुबी॰। सम्बादन्दनादि नित्विक्रिया सम्पन्न कर दुकनेवासा।

क्ततनिन्दक (सं॰ द्वि॰) कियेकी निन्दा करनेवास, जो एइसानको न मानता हो।

क्तनिर्योजन (सं॰ ब्रि॰) क्ततं निर्योजनं यस्य येन वा। १ भीत, भीया हुवा। २ भी डालनेवाला। ३ पापसुतिने सरे प्राचित्तकर चुकनेवाला।

क्रतनिश्चय ( सं॰ वि॰ ) क्रती निश्चयो येन, तडुती॰। १ क्रतसङ्ख्य, इराटा वांच चीनेवाला। २ नि:सम्टेड्-कोई सक न रखनेवाला। क्तनपर्व (सं० क्लो॰) क्तताख्यं पर्व, मध्यपदसो॰। क्तन-युग, सत्ययुग।

क्षतपञ्चात्ताप (सं० व्रि०) पञ्चात्ताप करनेवासा, जो पक्षताता हो।

क्ततिपञ्डीत ( सं॰ पु॰ ) भिनारस।

क्तनपुङ्घ (सं० त्रि०) क्षतोऽभ्यस्तः पुङ्कः पृङ्कयुक्तो वाणो येन, बहुबी०। धराभग्रासनिपुष्, तीर चलानेमें होशि-यार।

क्षतपुरख (सं० चि०) पुरुष कार्यकर चुकनैवाना, जो भक्ते काम खुब कर चुका हो।

क्ततपूर्व (रं० वि०) पन्न चिया प्रमा, जी पैक्तर किया जा चुका घो।

क्ततपूर्वनायन (सं० ति०) क्षतपूर्वस्य पूर्वे क्षनीपकारस्य नामनी नामकः, ६ तत्। क्षतन्न, पष्टली किये एष्टसान-को भून जानेवाला।

क्ततपूर्वी (सं वि वि ) क्षन' पूर्वसनेन, क्षनपूर्व इनि । सपूर्वास । पा १,११७०। निष्यान सभी, पहले ही कर डालने-वाला ।

क्षतप्रणास (संश्राहित) प्रणास करनेवासा, जो बन्दगी वजाता हो।

क्षतप्रतिक्षत्र (सं० क्षी०) क्षतस्य प्रतिकृतं प्रतीकारः। १ प्राक्षययका प्रत्याक्षमम्, स्मलेके जवावने इमला। २ प्राप्ततको प्रतिक्षया, स्मलेको रोका।

"ततो रामोऽतिष मृद्य चापनाकृष वीर्यं नान्। कृतप्रतिकृतं कर्तुं मनशा संप्रवक्तमे॥" (रामावणुं ६।८१।१०) (द्वि०) क्वतं प्रतिक्तां येन, बहुन्नो०। ३ प्रतीकार कारनिवासा, जी वसाव जर रहा हो।

क्षनप्रतिज्ञ (सं श्रि श्रि ) प्रतिज्ञाको पूरा करनेवासा, जो इकरार पूरा करता छो।

क्रतप्रयक्ष (सं श्रि ) चेष्टा करनेवाला, जो कोशिश करनेसे खगा हो।

क्षतपाच (सं० क्षो०) क्षतं प्रसमस्य । १ क्कोस, शोतत्वीनो । (चि०) क्षतमुपार्जितं प्रसं येन, बहुनी० । २ क्षतपार्थेनव्य प्रस्, क्षियेचा नतीजा हासिस कर मुक्तनेवासा ।

क्रतफ्डा (संस्त्री॰) कोलिश्ब्बो, एकफ्ली।

Vol. V. 62

कानवंषन (सं क्ती ०) की गात अंप्रन ।
कानवन्धु (सं ० पु ०) एक राज पुत्र । (भारत, १।२११ प.)
कातवा हु (सं ० वि ०) साय फेरने वाला, जो क्रूरहा हो ।
कान तु चि (सं ० वि ०) का गास्थिरी काता तु वियान । १ का न

"क्रवहडी स्थिरानमीं चकतुव इसत्तमम्।" (रामायण, ६।८१।६) २ पण्डिन, जानी, भास्तवेत्ता ।

''ब्राह्मणेषु च विद्यांसी विद्रास् कृतवुद्धयः।

कृतबुद्धिपु कर्तार' मर्ह्यं पु ब्रह्मवैदिन ॥" ( मन् ११८०)

क्तनबीध (सं० पु०) क्तन उपाजिता बोधो येन, बहुबोगा-तपोदेव नामक ब्राह्मणके पुता उन्होंने वितामाताको परित्याग करके सुद्ध काल नपद्धा की थी। एक दिन नपस्या करते ही समय किसी पश्चीने इनके मन्त्रक पर मज्ञाग किया। इनके क्रोध्ट्रष्टिने उनको श्रोर देखते ही पची असाहा गया। यह देख इन्होंने चपनेको सिद्दपुरुष विवेचना किया चौर तपस्याको कोड दिया था। एक दिन यह किमी झाह्मणके घर प्रातिष्य ग्रहण करने गरी। ब्राह्मण उस समय निद्धित रहा। **ब्राह्मण**का प्रत्न पिताची पदसेवा करता था। इसीसे उसने इतत्रोधकी प्रभावर्थनान जी। उस पर उन्होंने ऋद हो वककी भांति ब्राह्मणपुत्रको भस्म करनेकी चेष्टा की घी। ब्राह्मचपुत उन की क्रोधहरि देख कर कहने सगा—'इमें वक न समिमिये। इमने तुन्हारा कोई प्रपकार नहीं किया है। इस स्थान पर व्या प्रद्वार प्रकाश उपयुक्त नहीं! इस पर क्रान-बोधने विस्मित हो ब्राह्मणपुत्रसे वनवश्वस्तान्त जानने का डवाय पूछा था। उसने कहा-'तुम काशीस्थित तुशाधार नासक व्यक्तिसे जाकर मिली। क्वनबोध तुनाधारसे जाकर मिले थे। उसने क्षत्रवीधको समभा दिया कि तपस्यारे पित्र वेवा कहीं खेष्ठ थी। इसरे क्षतबीध फिर घर छीट कर वितामाता जी सेवाम सग गये। पिर्तामाताक सेवाकार्यं में स्थिश्तु हि होनेसे ही. क्षतबोध नाम पडा है। ( इस्डर्म्युगप )

सतम्बद्धा ( वै० वि० ) ब्रह्मस्तीत वारनेथाता ।-

"कृतन्नस्रा स्यवद्रातदस्य धन्।" (स्वन् २,२५,१) 'कृतनस्रा नद्यस्तीन' कृत येन सः।' (सायण) क्कतभय (सं श्रि ) खरनेवाचा, को भयभीत द्वा हो। क्कतभाव (सं श्रि ) क्कतः खिरीक्कतो भावः किख्रा प्रयो येन, बद्द्वी । किसी विषयम मिक्को खिर करनेवाचा, को प्रमा दशदा वांध सका हो।

''ती परस्परमभा त्य सर्व गाने मु धन्तिनी।

चोरैटिंग पनु विषे: कृतभाषात्तमी नय ॥'(रामायण ६१००।११) कृतभृतसेल (सं० लि०) सवसे मिलभाव रखनिवाना। कृतभीजन (सं० लि०) भोजन कर चुकानिवासा, जो खा चुका हो।

क्कतमङ्गल (सं॰ त्रि॰) ग्राम, सुवारक । क्कतमति (सं॰ त्रि॰) क्कता स्थिरीक्कता मतिवुँ विर्येन, बहुत्री॰। क्कतनियय, द्रादा बांध जुकनेवाला।

"द्रव्युक्ता सा कृतनतिरभवचारहासिनी ।

स्त्रीदोषाच्छाश्रतान् सत्यान् भाषितुं सम्प्रचन्नमे।" ( भारत, ११।३८ ४० )

क्षतमन्यु (सं० क्रि०) क्रुड, नाराज।

क्ततमार्गे (सं• ब्रि॰) मार्गेवना चुक्रनेवाला, जीराइ तैयार कर चुका हो ।

क्षतमार्गा (सं॰ स्त्री॰) क्षती मार्गः पत्या यया, बहुन्नी॰। एक नदी।

क्कतमान (संपु॰) क्कता माना प्रस्य मानावदुत्पन-पुष्पत्वात् बहुत्री॰। १ इस्त पारम्बन्न, कर्णिकार। २ सङ्घातचारिणचिवित्रीष, एक चिडिया। ३ सङ्घात चारिस्मा, एक जानवर।

क्षतसासक, कृतमान देखी।

क्कतमासा (सं॰ स्त्री॰) कता मासा मासाकारेण विष्टनमः नया, बहुत्री॰। मसयपर्वतसे एइत एक नदी। ं(विष्टुराष, राश्ररः)

क्षतसुख ( सं • व्रि०) क्षतं सं स्कृतं सुखंयस्य, बहुनी०। पण्डित, होशियार !

क्तरमेत (सं श्रिक) क्तरं मैत्रं सित्रता येन, बहुती। मित्रता करनेवाला, जो दोस्ती दिखा चुका हो। क्तरुच: (सं श्रिक) क्वतममास्तं यसुर्वेजुर्वेदमन्त्रा

येन । यजुर्वेदके मन्द्रोंका स्थास कर सुकर्नवासा । 'कृतवज्ञ: समृतसमारः।" ( ते निरीयस'हिता १।४।२।४)

अस्तर्यज्ञ (सं॰पु॰) स्तृती यज्ञी येन, बङ्ग्री॰। १ च्यनमेन पुत्र भीर देवा उपरिचर वसुने पिता। (-इरिवंग, २९ प॰) उनका प्रयर नाम क्षतकया। (विष्यु॰ शरशरः)

(ति॰) २ यज्ञ कर चुकनेवासा। कतयशा: (सं॰ पु॰) १ चित्र्यस्-वंशीय कोई व्यक्ति। (ति॰) कर्तं रूकं यशो येन, बहुत्री॰। २ यशो-साम कर चुकनेवासा, जो नामवरी पा चुका हो।

क्ततयुग (सं॰ क्ली॰) क्ततमेव युगम्। सत्ययुगः। ''चर्चे कृतयुगे धर्माक्षेताया दापरे परे।

चन्ये कलियुगे नृषां युगक्षासानु ६पतः ॥" (सन् १। ८५) `

क्षतयुष (सं० पु०) प्रसथ्या।

क्ततरय (सं ॰ पु॰) १ निमिवंगीय सक्के पौत । (भागवत २। १६। १६, विखपुराष, धधा१२) (ति॰) क्तती रथो येन, बहुद्री॰। रथकार, गाड़ी बनानेवासा। क्ततरव (सं ॰ ति॰) प्रब्हकारी, गानेवासा।

क्ततरस (सं॰पु॰) स्नेष्टग्राव्यादियुक्त क्षत मांसरस, तेल श्रीर सींठ वगैरष्ट डालकर बनाया हुश्रा गीश्वका शोरवा।

क्ततक्क् (सं ० ति०) दीक्षिमान्, चमकदार। क्ततक्ष (सं ० चि०) क्तुष्ठ, नाराज। क्तत्वचण (सं ० ति०) क्ततानि चचणान्यस्य, बहुत्री०। १ गुणप्रतीत, बहादुरी वगैरहके लिये मश्रहर। २ क्तुर-चिक्क, निग्रानदार।

> "ज्ञातिसम्बन्धिभस्ते ते व्यक्तव्याः क्षतत्त्रचषाः । निर्देशा निर्नं मखारासम्बन्धारन् शासनम् ॥" ( मन्, २ । २३२ )

(पु॰) ३ विश्वक्षेनके पुत्र। विश्वक्षेनने उन्हें दूसरे कई पुत्रोंके साथ गगडूवको प्रदान किया था। (इरवंग, ३५ प॰)

क्षतवर्मा (सं• पु॰) १ यदुवंशीय कनक पुत्र। (इत्विंश, ११ प॰) २ भोजने पीत्र घीर दृदिनने पुत्र। (विषयुत्तव, १।११।०) ३ वर्तमान धवसपियीने त्रयोः इय घर्षत्ने पिताका नाम।

क्षतवान् (सं • ति ॰) कर चुकनेवाचा । क्षतवाप (सं० पु०) क्षते किष्यादितो वापः चौरकायँ यस्य, बच्चती०। चौरकार्यं करा चुकनेवाचा व्यक्ति, जी ग्रादमी वास बनवा चुका हो । क्ततिवय (सं ॰ ति ॰ ) क्तता सन्धा विद्या येन, वहुनी ॰ । जानो, परिहत, ईस्त्रदार ।

"सुवणपुषिता पृथ्वा विचित्तन्ति नरास्त्रयः। ग्रस्य कृतविष्य ग्रंथ नानाति चैवितुम्॥" (पश्चतन्त्र, १ । ५१ ) कृतविवाह (सं० व्रि०) विद्याद्वित, श्रादी कर चुकने-वासा ।

कतवीर्य (सं॰ ति॰) क्षतसुपार्कित वीर्य येन, बहुती॰। १ वीर्यवान, ताकतवर। (पर्यं कारारक) (पु॰) २ यदुवंशीय कनक के पुत्र। (इस्विम, १२ प॰) क्षतविग (सं॰ पु॰) राजपुत्रविशेष, राजाने एक लाहके। (सारत, समार्यं)

क्षतवितन ( सं ॰ वि॰ ) क्षतं स्थिरीक्षतं वेतनं स्थातिर्यस्य, बहुत्री॰ । नियमित वेतन पर नियुक्त, वंघी तनखाइ पानेवान्ता।

"थयापि तान् पयन् गोपः सायं प्रत्यंचित् तथा।
प्रमाद्यतमद्यंय प्रदाय कृतवेतनः ॥" (यात्रवक्ता २ । १६० )
कृतवेदी (स० वि० )कृतस्य क्षतोपकारस्य वेदी विज्ञाता,
६-तत्। कृतज्ञ, एइसानमन्द्र, कियेकी समस्तनेवाला।
कृतवेद, कृतवेदक देखें।

क्ततविधक (सं॰ पु॰) क्वती विधः क्ट्रिमस्मिन्, बहुत्री॰। कीवातकी चता, सङ्दुदैतरोई।

क्षतवेधन (सं• पु•) क्षतं विधनं यस्मिन्, बङ्ग्री०। १ कोषातकी स्ता, स्पेद फ्रुक्ती एक वेस । २ पार-व्यथहक, प्रमित्ततास । १ स्वीत्सिका, रतनजीत । क्षतवेधना (सं• स्त्री०) क्षतवेधन स्त्रियां टाप्। १ राज-कीषातकीस्ता। २ खेतघोषा, कट्योषा।

क्ततविश्व (सं॰ स्त्री॰) क्तती निष्पादिती वेशी येन, बहुत्री॰। श्रलहुत, जो सज जुका हो।

क्षतव्यधन (वै॰ व्रि॰) चस्त्रयुक्त, सशस्त्र, इधियारबन्द । (वर्ष्य, ध्रश्रस्

क्कतन्नत ( सं० पु॰) क्वतं ग्रहोतं पश्चयनादिक्षं न्नतं येन, बहुन्नी०। स्रोमहर्षेण सुनिके एक छात्र। क्वतशिख्य (सं॰ त्रि०) क्वतं पश्चस्तं शिख्य येन, वहुन्नी०। कश्यस्त शिख्य, कारीगर।

"कुतिविस्रोऽपि निवसेत् कृतकानं गुरीर्यं हे !" ( याध्रवस्त्रा )

क्रतम्म (सं॰ चि॰) क्रतः स्रमी येन वहुनो॰।१महो-लाहान्वित, सिहनत कर जुननेवाहाः (पु॰) २ कोई सुनि। (मास्तराकाश्व)

कतसंच (६० व्रि॰) कता संचा यस्प्रे, बहुन्नो०। १ क्षत्रसङ्केत, साना हुपा।

''गुजाब खाव्येदाहान् कृतव ज्ञान् समनत, ।" (',ननु ८ १ १८८ )

कतर्भर्द्वेत (सं० वि०) कतः स्थिरोक्षतः सद्देतः समय-निर्देशः स्थाननिर्देशो वा यस्ये, बहुत्रो०। सहेत किया हुवा, जो ठहराया जा सुका हो। २ इङ्गित हारा श्रपना सनोमाव सतानवाला, द्यारा कर सुक्तवेताला। कतसायविका (सं० स्त्रो०) कर्तसायत्न्यं यस्याः, क्रन-

कतसापितिका (सें॰ स्त्री॰) क्वर्तसापत्न्यं यस्याः, क्वन-सापत्न्यं समां कप् स्त्रियां टाप् प्रकारस्य इकारे यनोपच। सपत्नो को हुई स्त्रो, जिस धौरतका खाविन्द समके जीते जो दूसने यादो कर चुका हो।

कतसापत्नी, कतसापत्नीका श्रीर स्वतसापत्नका श्रादि कई शब्द भी इस श्रयंमें व्यवद्वत होते हैं। कतस्थित (सं कि ) ठहरा हुना। कतस्रे सं कि कि ) प्यार करनेवाला! कतस्रे सं सं कु ) प्रवेतविश्वेष, एक पहाड़। स्वतस्रयम (सं के प्रवे ) स्वस्त्यम कर चुकनेवाला, जो किसी कामके पहले दैवताको मना चुका हो। कतस्र च्छाहार (सं के कि ) स्र च्छापूर्वक श्राहार कर चुकनेवाला, जो भ्रपने दिलसे खा चुका हो। कतस्त (सं के प्रके ) १ स्वर्णखिन, सोनेकी खान! (ति ) कतः सरः श्रद्धो येन, बहुनी । १ क्षत्रगब्द, भ्रावाल स्था चुकनेवाला।

कृतन्द्य (सं वि वि ) क्रतोऽभ्यस्तः चस्तो गरपरित्याग-नाघनक्षा चस्तिमचा येन, बहुत्रो । १ गरचेपर्ने निपुण, जो सफाईसे तौर मारता हो।

"अप्राप्तांचेव वान् पार्थिक्के द कुनइस्तवत्।" ( सारत, ४ ( १६। २० )

२ दस, हयचला।

क्ततप्रस्तता ( मं॰ स्त्री॰ ) निपुणता, प्रथियारी, प्रायकी सफाई।

कताइत (सं ० दि०) कर्ततद्यतं च। हेन नश्विधि हे नानक्। यारारारारारारकार कृतन्त्रीर क्लून, कियान किया (क्लो॰) क्लतंच।क्लतंच, समा॰ दन्दः। २ क्लतं श्रीर प्रकात सर्भे, सिधा श्रीर न किया दुवा कामः।

''शानां नो प्रस्तुकृताकृतम्।'' (प्रवर्ष १८ । २)

३ कार्य भीर कारण। ४ खर्ण तथा रजत, सोना चांदी।

"कृताकृतस्य बनकं गत्रे द्रायचक्तीनवाः।" (भारतः १३ । ५३ प०) धु ल गहुकान्दि चच्चभेदः।

''कुतमीदनशक्वादि संख् खादि कृताकृतम्।

त्रीसाहि पासुतं मीक्षमिति स्वयं विषा बुधैः॥"

च्छाड्य तीन प्रकारका होता है। **उसमें अस** तथा शक्तू प्रश्वति द्रश्य छात, अपका तण्डु चादि काताकात और क्रें खादि क्कत है।

"कृताक्षता चब्दुवाध पवालीटनमेन वा" (याजनक्का १। २००) कृतं करणं चाकृत्रमकरणञ्च, दृन्दः। ६ कारण और अकरण, कारणकी असमाप्ति।

'फुताकृतिनवने करिये करणाकरणमां करणस समाप्तिर्गमाते ।''(केयट) क्वताख्यटूष ( सं थु ) खवणस्त्रे इकट्कादिक्कत यूष, नमज, तेख घीर कड़वी चीर्जीका मोरवा। यह गुरु छोता है ! (वैयक्तिपण्ट,)

क्रमागल (सं शिष्) स्नत चागम ख्याजैनसुक्तिवी येन, बहुत्री । उत्तति करनेवासा, जो तरक्षी कर चुका छो। (पु॰) स्नत आगसी वेदमास्तं येन, बहुत्री । २ एरसेम्बर, वेद बनानेवासा ईम्बर।

क्कतागाः (र्सं० दि०) क्कतं श्वागः पवराधो येन, बश्चती०। श्रवराधी, दोषी, पाणी। (मध्यं १२०५। ६०)

क्षता(स्त् (खं० ए०) राजपुत्रविभेष, राजानी एंन चडने। वश्च जनकाके पुत्र कीर कानवीर्यं के स्त्राता थे।

[कृतवीर्यं देखी ]

क्षताब्बिकार्थे (२००) धक्विका कार्यकर चुकनिवासा ब्राह्मच ।

क्षताञ्च ( २'० दि० ) क्षताञ्च**षक्र' यस्मिन्, वहुत्री०।** चिक्रित, नियान् क्रियां हुवा।

"सङ्ग्रसमसिषे प्राचन्कृष्ट स्थादकृष्टनः ।

कचा कृभादी निर्वाक्षः । एक वास्त्रवन्तं येत् ॥ (मन्, ८ । १८९) कृभाष्ट्रांक्षः (यं व्हि ) कृतीऽस्त्र नि येन, बहुनी । १ वहांक्षि, हाय जोई दुवा । "अभिवादयेद छडाय दवासेवासन सकम्

क्रतांजिलियपासीत गच्छतः प्रष्ठतीऽन्तियात् ॥'" ( मतु, ४। १५४ )

( पु॰ ) कृतोऽस्त्रसिंदिय पत्रसङ्को नो येन। २ श्रोष्टिं मेद, वराहकाक्ता। (स्त्री॰) ३ लेक्जावतीलता। लास स्तरी सपेट कर बांधने पर कृतांजिस एकातरेको-जीत तीतो है। (भैक्जारबाकरे)

कताच्चिषपुट (सं॰ ति॰) क्षतोऽच्चिषपुटो बेन, बहुत्री॰। मञ्जिका पुट बनाये हुवा, जो अंसुरी बिचे हो।

''तं हृष्ट्रा प्रवर्त पात्र कृताञ्चलिषुटं रुपः।'' (रासायवा, १।३।३३) कृतात्मा (सं वित् ) कृतः संस्कृत कृत्मा अन्तःकृर्यः येन यस्य वा, बहुवी०। १ ग्रुह्वचित्त, साफाँदन।

"ग्रह महबतातित्यनागक्ति कृतातानाम्।"

२ थिवित बुहि, श्रक्तका काम्में लाये हुवा। इस्रतस्वस्थ, पहुंचा हुवा।

> ''पर्योधकामस्य कृतात्मनस्य इहैन सर्वे प्रवित्योयन्ति सामाः।'' ( सुख्यनीपनिषत् शृःशः)

कतात्यय ( चं० पु० ) क्षतस्य कर्मणोऽत्या भोगनावसानम्। भोग द्वारा कर्मका नार्य। तांस्यद्यम् के मतम् पक्षवार कर्म उत्पन्न होने पर भोग व्यतीत उपका नाय नहीं दीता। विदेक ज्ञान उत्पन्न होने पर कर्म समाप्त हो जाता है। उससे दूसरा नृतन कर्म उत्पन्न नहीं होता। किन्तु पूर्वक्षत भोगव्यक्षीत सव नहीं छूटता है। इसीसे सुत्रपुरुषको भवस्या दो प्रकारको होती है— कीवन्यक्षित सौर विदेह सैवच्य। विवेक्षणानभी उत्पत्ति भाता सुत्र होते भी ज्ञानीत्य त्तरे पहले मिलत् प्रात्म रहित कर्मसमुहका नाम होता है। किन्तु प्रात्म कर्म बना रहता है। जिस कर्मने पक्ष हेना भारम्य कर्म है। इसी हित्रते कर्म प्रकानन्य देह भीर तत्स्वित क्षष्टादि विद्यमान रहता है। यथा—

"चोयने चास्य कर्माणि तिखन् इष्टे परावरे।"

"बाध्यसान्द्रापटुखादि भाजनेनेन्द्रियग्रभेय प्रयागिपासाग्रीक-मीहादिभाजनेन च.......भुज्यसानानि प्रानानिबद्धान्यारस्यक्तानि च प्रकृष्कपौद्धादि।" (वेदान्ससार)

करां के मेदसे घवसानके किये सक्त पुरुषको भी देह धारण करने रहना पहता है। अवशिषको कामें ना

करता हो।

भवसान भाने पर विदेष्ठ नेयन्य मिसता है। इसी कमीवसानका नाम कतात्यय है।
कातानति (सं ति०) कुक्त ने वाला, जो भद्य के लिये कुका गया हो।
कातानुकार (सं० ति०) कातकार्यका भनुकारण करनेवाला, जो कियेकी नकल करता है।
कातानुक्ष्य (सं० ति०) द्यालु, मिहरवान्।
कातानुक्ष्य (सं० ति०) कातानुक्त मनुकारणम्, ६-ति।
कातानुक्त (सं० ति०) कातानुक्त मनुकारणम्, ६-ति।
कातानुक्त (सं० ति०) कातानुक्त मनुकारणम्, ६-ति।
कातका भनुकारण्, कियेकी नकल, पहले भीर पीछे
किया हवा काम।

" • क्रुतानुकृतकारियो । परस्पर वधे वीरी यतमानी परनायी।" (रामायण, ६।८१।२%)

कतानुव्याध (सं॰ त्रि॰) संयुक्त, बंधा हुवा। कतानुसार (सं॰ पु॰) नियत अभग्रास, चान । कतान्त (सं॰ त्रि॰) कती निष्पादितोऽन्त: समाप्तियँन, बहुत्री॰। १ समाप्तिकारक, खत्म करनेयाला।

> "कृतान पाचीत् समरो देवानां यह दानवै:।" (भागवत, शहा१२) ( पु० ) पूर्वजन्मार्जित फलोन्मुख कर्म, किस्मत । "मूरस्वित्रपित सहते सहमं नी कृतानः।" (मेबदूत, श१०५)

"रक्तेव पुरुषो बढा कृतानेनोपनीयते।" (रामायण, धार्धाः) 8 सिद्धानत ।

"साख्ये कृताने प्रोक्तानि सित्तये सर्वे कर्मणान्।" (गीता, १९११२) पू मृत्यु, सीतः ६ पाप, गुनाञ्चः ७ प्रनिवार, सनीचरका दिनः। प्रदेवसास्रः। ८ प्रनिः।

"कुलाने छत्रयोगीर यस जन्मदिन' मधेत्।" (च्योतिष) १० यमदेवताधिष्ठित भरणी नचत्र। ११ शहु-गणनार्मे दो की संख्या।

कतान्तजनक (सं॰ पु॰) सतान्तस्य जनको जन्मदाता, इन्तत्। स्थे, स्राजः।

कतान्ता (सं० स्त्री०) कतान्त स्त्रियां टाप्। रेणुका नामक गन्धद्रश्य, एक सुधवृदार चीज।

क्रकास्त्र (सं॰ क्री॰) क्षतं पर्कातदस्रंच, कर्मधाः। १ प्रकास, लख्डदुवगैरदः।

> "वस्तं पत्रमखद्वार कृताव्रमुदकं स्त्रियः। श्रीगचिमं प्रचारंच न विभाजा प्रचचते॥" (मतु, श्र२११) Vol. V. 63

२ सिंद प्रज्ञ, पका दुवा खाना। (ति॰) सर्ते सिंदमद्भं येन, बद्दुनो॰। ३ प्रज्ञपाक करनेवाला, जिसने खाना पकाया छो। स्रतापकार (सं॰ ति॰) १ प्राप्तन, जख्मो। २ पराभूत, दवा द्वा। ३ घपकार करनेवाला, जो तुराई

क्षतापक्षन (संग्वित्) क्षतंच तदण्क्षतंच।
''कृतापकृतादीनां चोपसंख्यान कर्तव्यत्।" (पा शशद्व स्वका वार्तिक)
ग्रानुक्त् ग्रीर प्रातिकृत्यमें किया भ्रवा, जी किसीके
सुताबिक चौर खिलाफ किया गया हो।

'कृतापकृतिसिखवापि भस्तमाप्तिर्मयते, यत् कृत तदेव वापकृत विष्पं कृतिमिचर्यावगसात् ।' ( केयट )

क्षतापदान ( चं॰ ब्रि॰ ) क्षतं भ्रपदानं सहत्काये येन, बहुत्री॰ । सहत्कार्यं करनेवासा, जो वसा कार सुका स्रो।

कतापराध (सं॰ व्रि॰) क्वतोऽपराधी येन, बहु दोषी, सुचरिम।

क्षतामय ( चं॰ ति॰ ) भयसे बचाया हुवा, जो वेखोफ बना दिया गया हो।

क नाभरण (सं० ति०) भलाडू त, सजा द्वा। कताभिषेक (सं० ति०) कतो अभिषेको अभिषेचनं यस्त, बहुती। १ भभिषेक किया द्वा, जो गहीपर बैठ दुका हो। (पु०) २ भभिषक राजपुत्न, गहीपर बिठाया

कुना याचनादा।

कुनाभगास (सं॰ त्रि॰) सभगस्त, महावरा रखनेवाना।
कुनाय (सं॰ पु॰) कृतं कृतसंचोऽयः पामकः। पामकः

भेद, किसी किस्मका पांसा।

सतायास (सं ० वि ०) परिश्रम करनेवाला, जो मिइ-नत चठा रहा हो।

कतार्षे (सं॰ पु॰)क्षतो दस्तोऽर्धः पूजीपचारविश्रेषी यस्मै, बहुनी॰। त्रतीत त्रवसर्पिणोके १८वें त्रहेत्का नाम।

कतार्तनाद (स'० ब्रि०) घार्तनाद करनेवाला, जो ददैभरी घावाज लगा रहा हो।

कतार्थ (सं वि वि ) कती निष्पादितोऽर्थः प्रयोजनं येन, बहुनौ । १ कतकार्यं, प्रयना काम कर चुकने-वासा। "कृत, कतार्योऽषि निवर्षितोद्दरा।" (माप, १८८)

२ सन्तुष्ट, प्रास्दा। ३ दच, हेशियार। ४ सुक्त, जो प्रात्माका खरूप प्राप्तिरूप महान कायँ साधित कर चुका हो। (वे तावतरीपनिषत् शश् ) क्तार्थता ( रं॰ स्त्री॰ ) सफलता, कामयावी। कृतार्थीभूत (सं॰ ब्रि॰) कृतार्थ हो चुकनेवासा, को कामयाव हो चुका हो। कृतासक (सं॰ पु॰) क्ततां त्रसका तसामपुरी येन, दचुत्री । शिवके एक पनुचर। कताक्य (सं ० व्रि०) कत पालयो येन। १ कृतावास,

''यव से दियता संयो तनयत्र कृतालयाः ।'' (रामायण शह्रार१)

(पु॰) कृतो ग्रहोतोऽन्यक्षतः खकीयत्वेन इत्यर्थे: पालयो यन, बहुत्री०। २ भेक, मेंड्क।

ग्रयना मकान बना लेनेवासा।

क्कताक्षीक (सं॰ पु॰) भाकीक दिया दुवा, जी रीयन किया गया हो।

क्तावधान ( सं० चि॰ ) सावधान, होशियार। कतावधि (सं ० वि०) १ नियत, सुकरर, साना चुवा। २ सीमाबह, महतूद, विराहवा। ब्तावमर्षे (सं वि ) १ विस्मृत, भूता हुवा। २ पसहनशील, वरदाप्रत न कर सकनेवाला। कतावश्यक (सं० पु०) श्रावश्यकतानुसार किया हुवा, जो जरूरी सभक्त कर कर डाला गया हो। क्कतावसक् यिक (सं० त्रि०) सता अवसक् यिका येन, बहुत्री । वस्त दारा भपने पृष्ठके साथ जातु भीर जङ्घा बांधनेवासा ।

क्कतावस्य (पं कि कि ) क्षता अवस्था स्थितिः राजदारेऽ-भियुक्तक्यावस्थाविशेषो वा यस्य, बहुत्री । १ निर्धा-रित, ठहराया हुवा। २ ऋहित, जी ऋदासतमें तसव कियांगया हो।

> "प्रष्ठीऽप्रायमानम्तु क्रतावस्था धनै विणा।" ( मनु ८६० ) 'कृतावस्य पाइतीऽभियुत्ती ररहीतप्रतिभूष ।' ( सेघातिथि )

क्तावास (सं॰ पु॰) १ ग्टह, मकान। (वि॰) २ रहनेवासा ।

क्तांगन (सं ० ति ०) श्राहार करनेवाला, की खा चुका हो।

कतासर्नपरिग्टह (सं॰ हि०) उपविष्ट, बैठा हुवा।

वृतास्त्रन्दन (सं० व्रि०) १ श्राक्रमणकारी, इमना करनेवाला। २ विस्मृत ही जानेवाला, जो याद न रहता हो।

कृतास्त्र (सं ० ति०) कृतं शिचितं यस्तं येन, वहुत्रो०। १ मस्त्रिचा करनेवाला, जो इधियार चलाना सीख चुका हो।

"अन्येषा चविद्याणा च कृतान्त्राणामनेक्यः।" ( मारत, १८।६० ६०)

२ घस्तयुक्त, इधियारबन्द। (पु॰) ३ किसी वीरकानासः।

कृतास्त्रता ( च ॰ रही॰ ) श्रस्त्रप्रयोगको निपुणता, इधि-यार चलानेका हुनर।

क्तास्पद (सं कि कि ) १ शासित, श्रधीना ३ सहारा लेनेवाचा। ३ रहनेवासा।

क्ताइक (सं कि कि ) नित्यनेसित्तिक कर्म कर चुकरी-वासा।

क्ता हार (सं कि ) भोजन कर चुक्त नेवाला, जो खा चुका हो।

स्ताक्रिक ( एं० व्रि०) स्तमाक्रिकं सन्यावन्दनादि रूपं प्रात्यहिनं कर्सं येन, बहुबी०। सन्यावन्दनादि कार्य सम्पन्न करनेगाला।

कृताञ्चान ( सं० त्रि० ) श्राह्रत, जो तुकाया गया हो। कृति (सं० स्त्री०) कृभावे तिन्।१ क्रिया, कासः। "विचित्रा जगव: कृति ईरेई रिया वा ।" ( विद्वालको मुदी )

२ हिंसा, सार काट। ३ पुरुषप्रयत्न, करनेवाले-की चास । 8 साया, वाजीगरी।

"कृत्वानार्योऽस्वत्त प्रसु: ।" (भारत १३।४० प॰ )

प्रमायाविनी, डाकिनी। ६ छन्दोविशेष।

"कृतिहीं हादशाचरावेकशाष्टाचर: पाट: ।" (ऋक् प्रातिमास्य (६।९०) यह अनुष्टृप् जातीय छन्द है, इसमें दादम पचरके दो चरण श्रीर श्रष्टाचरका एक बरण लगाते हैं। ७ कोई अन्य छन्द। यह २४ अचरके ४ पादमे प्रथित होता है। द वर्गसंख्या, समान प्रदुका घात।

"समोदिघात: कृतिबचातेऽय ।" ( जीनावती )

८ विंगति संख्या, बीसकी घटदा १० हिरखनिंगपुने पुत्र संद्वादकी प्रती। (वै॰) ११ मस्त्रमेद, कटारी। "इसी मुखादिश कृतिय सन्दर्भी" ( ऋक् १। १६८। ३)

( पु॰ ) १३ विद्या । (भारत १६।२४०।२१)

कातिकार (सं॰ पु॰) का तिसंख्या विंगतिसंख्याः काराः यस्य, बहुत्रो॰। विंगति हस्तयुक्त रावणः। -का तिमान् (सं॰ व्रि॰) का तिरस्यास्ति, कृति-मतुण्।

क्तातिमान् (सं० व्रि॰) कतिरस्यास्ति, कृति-मतुप्। १ भनिक स्वलार्थेकर चुकनिवाला, जो बद्दतसे भली काम कर चुका हो।

"नानार्थ्यकृतिमरा नानार्थ्यनिवासिमाम्।" (भारत १४।६० प०) २ अश्रस्यापनकर्ता, घराना चलानेवाला ।

कृतिरात (सं॰ पु०) विदेश्ववंशीय विश्वतकी पुत्र। (भागवत शश्रीर७, विश्ववराण, धाप्रीर९)

-कृतिरोमा (सं॰ पु॰) कृतिरातके एक पुत्रका नाम। कृतिसाध्यत्व (सं॰ क्ली॰) चेष्टासे सफल होनेकी ऋवस्था, जिस हानतर्मे कोशियसे कामयाव हों।

कृती (स'० त्रि०) कृतं कर्म प्रयस्तमस्यास्ति, कृत-दिन। १ शिचित, पढ़ासिखा। २ साधु, सीधा। ३ पुरस्तवान्, भन्ना काम करनेवाना। ४ कोई उद्देश्य -साधन करनेवाना, जो काम पूरा कर चुका हो।

"न खलनिर्जित्य रष्ठं कृती भवान्।" (रष्ठवं म, ३।५१)

भ्र कुशक्त, होशियार। (पु॰) ६ च्यवनके पुत्र,। उपिश्चर वसुके विता। भागवत टारराम्। ७ सन्निति-भानके एक पुत्र। (भागवत टाररारप्)

- कति (स'॰ प्रव्य॰) कृ-क्तिप् एदन्त निपातनम्। निमित्त, वास्त्रे, जिये।

"संसनं जनविष्णानि स्रोताया मातुषः कृते।" (रामायण, शहरारर) कृतियुक्त ( सं० पु॰ ) रीद्राष्ट्रके एक पुत्र ।

क्तत्त (सं वि ) क्षती हिदने ता। हिन, कटा हुमा।
-क्षित्त (सं व्ही ) कृत्-तिन्। १ क्षणासारादि चर्म।
२ ल्ला, खासा। ३ भूले, भोजप्रता

कत्तिका (सं० स्त्री०) छत्-तिकन कि सः १ द्वतीय नचत्र, चन्द्रको पत्नो। एक दिन भरणो, क्रत्तिका, स्नाद्री, अस्रोधा, सद्या, उत्तरफला नो, विशाखा, उत्तराधाठा श्रीर उत्तरमाद्रपदाने चन्द्रके निकट उपस्थित हो चन्द्र श्रीर रोहिणो नो श्रितिशय भन्दोंना की थी। चन्द्रने नितान्त कृष हो श्रीमिश्याप दिया—'तुमनं हमको कटु वाका कहे हैं, इस लिये तुम उग्र श्रीर तीन्द्या कहनावोगी श्रीर तुम्हारे नीके भोग्यदिन भी याताके उपयुक्त न होंगे।' चन्द्र

द्वारा इस प्रकार श्रमिश्रस हो सबकी सव पितानी घर चली गयों। उन्होंने दचने सामने पहुच गिड गिडा कर कहा या—'वित: ! दिजराज हमें देख नहीं सकते, रोडिणीके साथ श्रामाद-प्रमीद किया करते है। इसकी श्रवनी शोर भाते देख वह शांख फीर लेते हैं, फिर घूम कर इमारी भीर नहीं देखते। इसने बहुत दु:खित हो उनको प्रतुराध किया था, हन्होंने जोध कर शाप दे दिया 'तुम भयात्रिक होगी।' दचप्रजापति कन्यावीं है दु:खकी बात सन बहुत घवरा उठ भीर चन्द्रके पास जाकर कड़ने करी—'वस! तुम्हारा श्रविधेय श्राचरण सन इस बहुत दु:खित हुए हैं। तुस इत प्रविधेय आचरणको छोड सबको बरावर सस्भी। एकको सोहागिनी बना कर सबको दुःखित करना अच्छा नहीं । (इजराजने भय और लच्चासे उन्होंकी वात मान की परनतु भव शीर सज्जा कव तकार इसकारो है। दचने प्रस्थान किया था। इक्ट देर पी है भय लक्जाभी चली गयो। चन्द्र पहली की भांति रोडिणीको ही प्यार करते रहे। भरणी प्रश्नल रमिण्योने फिर पिताके वास पहुंच कर कहा था-'पित:! हमारा दुरहृष्ट किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता। दिजराज कभी इसका न पपनावेंगे। दश्चने फिर चन्द्रसे जाकर कहा भीर उन्होंने 'हा हां कर दिया, किन्तु कोई फल न निकला। चन्द्र पहलेको भांति रोडियोसे ही प्रेमाकाङ्को वने रहे। इसमें विशे षता यह या गयो कि वह भरणो पादिको पहलेसे भी अधिक तुरा समझते स्त्री । उन्होंने दचके समीप इप-खित हो कर कडा-'तात! हमें चन्द्र भव कोई प्रयोजन नहीं. पाव हमें तपस्याता उपरेग प्रदान की जिये। इस तपिलनी बनेंगी। यह सन कार दच बहुत ऋद हुए थे। उनकी नाकके श्रम्भागरे कामिनीः सन्भोगनोतुप राजयस्मा निक्षल पडा। फिर द्विशे एस रोगसे कहा या—'तुम शौन्न चन्द्रके शरीरमें प्रदेश करो चौर चन्द्रको खा डालनिके लिये उनके शरीरसं जालर रहने खगो। यद्याने चन्द्रके घरीरमें प्रवेध किया। दिजराज दिन दिन घटते जाते थे। अन्त हो एक कला मात बचनेचे देवींने चन्द्रकी यह प्रवस्था ऐस

ब्रह्माको बताया। पीछ ब्रह्माके षादेशानुसार देवींने दखने घर पहुंच बहुतसा स्तव कर कहा था—'पाप रजनीनायकके प्रति सन्तुष्ट हो उनको दुर्दभा दूर की जिये। उनको दुरवस्था देख हम सब दुःखित हुए हैं। प्रजापति देवींने स्तवस सन्तुष्ट हो कहने लगे—'इअने जो भाप दिया है, किसो प्रकार अन्यया हो नहीं सकता। चन्द्र यदि प्रपना दुराचार छोड सब एतियोंके साथ समान व्यवहार करें, तो एक पच चय और एक पच हिंद्साम कर सकते हैं।' देवांने चन्द्रको जाकर सब हत्तान्त बताया था। दखने वाक्य से चन्द्र एक पच घटने और दूसरे पच वढ़ने लगे। (कालकाप्राण, २०-२१ प०)

अरगी प्रश्निति साथ स्नितिकाको भी चन्द्रने प्राप दिया था। इसीसे कृत्तिका नचत्र यात्रामें वर्जनीय है। कृत्तिकाने कार्तिकेयको पालन किया था। उसकी प्रधिष्ठाती देवता श्राग्न है। कृत्तिकामें ६ त्रास है।

''सुधाधिक: सत्यधनैविद्दीनी हवाटनीत्यसमितक् तमः। कठीरवाक् चाहितकर्मकृत् स्थात् चेत् कृषिकायां मनुनः प्रवृतः॥' (कोडीपटीप)

क्रिका नश्चन्नमें जन्म खेनेचे मनुष्य खुधित, मिष्यावादी, द्वया पर्यटनशील, क्रतन्न, कठोरवादी भीर भिष्तकारी दोता है। उसके भाष्यपादमें जन्ममध्य करनेचे जात व्यक्तिका मेषराधि भीर भवशिष्ट पाद कर्यों जन्म लेनेचे उसका द्वराधि होगा।

२ शकट, गाड़ी। ३ ऋगचर्मे। ४ खास। ५ भूर्ज-प्रतः

' क्षत्तिकाष्ट्रि ( सं॰ ति॰ ) क्षत्तिका यसटं प्रष्ट्रिस्तिनकं चिक्षं यस्य, बहुती॰। यकटचिक्कचिक्कित, गाहीका निशान रखनेवासा। प्राथमेधयक्षमें प्रस्के यकटाकार सिखंक सगाया जाता है। ( यतपकाष्ट्रण १ १ १ १ १ १ १ १

'क्रुन्तिकाभव (सं॰ पु॰) क्रिक्तिकायां क्रुन्तिकानचत्रे भव खत्पन्तिरस्य । चन्द्र, चांद ।

कित्तिकासुत (सं० पु॰) कित्तिकायाः सतः पुत्रः, ६-तत्। वार्तिकेय। कित्तिकाने कार्तिकेयको पासन किया या १ इसये उनका नाम कित्तिकासुत भी है। कार्तिकय देखी। कत्तिवास (सं० पु०) कत्या चर्मणा गजासुरस्रोति ग्रेषः वस्ते कटिदेगमाच्छादयति, कत्ति-वस् श्रण्। १ ग्रिव। २ वंगकाभाषाने कोई वस्त प्रराने कवि।

"क्तित्वासी रामायण" या वंगसाभाषाका रामा-यण उनकी भाज्य कीर्ति है। शान्तिपुरके निकट फ़ुलिया ग्राममें वह रहते थे। उनके पितामहका नाम सरारी श्रीका श्रीर पिताका नाम वनमाली था। लित्तवाधाः ( सं॰ पु॰ ) क्वत्तिगैनासुरस्य चर्म वासोऽस्यः बह्नी । १ शिव। महादेवने गजासरको मार उसका चम परिधान किया था, इसीसे उनका नाम सिन् वासा: पड़ गया। काशोखग्डके ६५वें मध्यायमें लिखा है-पार्वतीने जिस समय महादेवसे रलेखर चिङ्गका माहात्मा सुना, उसी समय महिवासरका पुत्र गजासुर भपन बलवीयंमें प्रमत्त हो महाटेवके श्रनुपरोंको निपोड़न करते करते छन्होंको श्रीर चना था। प्रमथ गजासुरके भयसे धनरा कर सहादेवके पास पहुंच गये। गजासरने इससे पहले तपस्या करके वस्त्रासे यह वर पाया या-कन्दर्पवशीस्त किसी व्यक्तिके द्वाय उपका मृत्यु न दोगा। वह सारे जगतुकी कन्दर्पके वशीभूत समभ किसीसे डरता न था। परन्तु जब वह कम्दर्पेदर्णेहारी महादेवके सामने पहुंचा. तो उन्होंने विश्वलसे छेद एकबारगी ही उठा कर उसे श्रन्थर्से टांग दिया। गजासुरने श्रुन्थर्मे महादेवके मस्तक पर इतकी भांति अपना देह फैलाया था। गनासुरने शुन्धमें उसी प्रकार रष्ट महादेवकी वड़ी स्तृतिकी; महादेवने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा था। उस पर गजासरने प्रार्थना की, 'है ! दिगम्बरमहादेव ! यदि पाप मेरे जपर प्रसन हैं, तो पाप मेरे भरीरका धमडा लेकर पहन बीजिये भीर भाजसे भपना नाम क्रतिवास रखिये। महादेवनं गजासुरकी यह प्रार्थना सान भी। उसी समयसे महादेवको क्रतिवास कहते है।

गुक्तयजुर्वेदमें सष्टादेवका एक नाम कृत्तिवासाः भी देख पडता है—

''श्वततधन्ना पिनाकावसः कृत्तिवासा श्रृष्टिसत्रः ग्रिबीततीहि ।" ( वाजसनेयसंहिता ३ ६१ )

्ड सद्र! ल' कृत्तिवासा: चर्मान्वर:।' ( महोधर )

(स्ती॰) २ दुर्गा। काल, (संग्विशः) १ कार्तनशीस, तीज, काटनेवासा। "यद्गीय कृत्रदेज पासिनाना।" (स्वत्। ८२११०) 'कृत्, कार्तनशिकः।' (सायण)

का-क् ब्रुं। कु दिन्यां क् ब्रुं: चय् राष्ट्र २ शिल्पो, कारीगर।
कात्य (सं॰ व्रि०) क्षियते, क् न्त्यप् तुगागमञ्च।
विभावा कु द्ववी:। पार। ११११०। १ कर्तेच्य, किया जानेवाला।
२ विदिष्ट, बहुकाया छुन्ना, स्लोच (रियवत) द्वारा
विभोभूत श्रथवा किसीको विनास करनेके लिये नियुक्त

(पु॰) ४ व्याकरणमें तव्य, श्रनीयर्, तवत्, यत्, क्यप्, खत्, केलिमर् प्रश्नति प्रत्यय । वीपदेवने उक्त प्रत्ययकी का केली है। काल्य प्रत्यय कार्म श्रीर भाव-वाच्यमें श्राता, कहीं कहीं कर्त्य वाच्यमें भी जग जाता है। भू श्रमिवारदेवता, जाद्रोनाकी देव।

(क्री॰) ६ कार्य, फर्ज ।

कात्यक (सं•पु॰) क्षत्य स्तार्थे कन्। विद्वेषक, नुका-पान करनेवाला।

कृत्यका (सं॰ स्त्री॰) कृत्यक स्त्रियां टाप्। माया-विनी, डाकिनी, चुड़ैच, जानमास्त्रका नुकसान करने वाली भीरत।

> ''खोष्टुभिः पांग्रभिये व ढणे : कार्त्रय सृष्टितः । भवस्यभेव प्रन्याम सार्थं स्य किल कृष्यकाम् ॥'' ( भारत, नलीपाव्यान १३ । २८ )

कृत्यवान् (सं ॰ व्रि॰) कृत्यमस्त्यस्य, कृत्य-मतुष् मस्य वः। १ कृत्ययुक्त, फर्जं घदा करनेवाला।

> ''तेऽपयन् नाम्नण शाममापन्न' पश्चित कृशम्। कृत्वनत्तमदूरस्थनिप्रशेतपुरस्कतम्॥" (भारत चाहिपनं ) २ कार्यवान्, कामवासा ।

क्रत्यवित् (सं कि ) क्रत्यं कर्तयं वित्ति, क्रत्य विद्-क्रित्। कार्यक्र, कामको समभानेवाला। क्रत्यविधि (सं क्ष क्ष ) क्रत्यस्य कर्तव्यस्य विधिनियमः, ६-तत्। कर्तव्यकायेका नियम, कामका तरीका। क्रत्या (सं क्ष्णे क्षे ) क्ष भावे क्यत् तुगागमः टात् च। १ क्रिया, काम।

Vol. V. 64

''ब्राह्मचस रुम: कृत्या नातिरन्ने यमदायो: ।" (मनु ११।३८)

२ श्रभिचारादि कार्य, जादूरोना।

"उत्कृत्यां किरामि।" (वाजवनेयस'हिता श्रारः )

'त्रत्कृत्या मत् भिरमिचाहिः सम्पादिता वनगदपा।' ( महीधर )

र प्रभिचारकार्यंके लिये पाराधित कोई देवता, जादूके देव।

''स्कीव कुल्याकर्तारमच्छतु।" (चयर्वेद ४.११४।११)

श्रमिषार क्रियामें क्रत्याकी उत्पत्ति होती है। फिर जिसके विनाशकी श्रमिषार क्रियाका श्रमुष्ठान किया जाता, उसके सरने पर ही क्रत्याका विनाश देखनें स्थाता है।

महाभारतमें कृत्या उत्पत्तिकी एक कथा खिखी है। नरपति व्रषाद्भि सुनियोंसे दानकी ब्रहाई सन **उन्हें प्रतिदिन उड्स्वर फल (गुलर) दिया करते** थे। सुवर्ण दानमें श्रक्षिक फल है। परन्तु देख सक्ती पर सुनि उसे ग्रहण न करते। इसीसे उन्होंने फलमें किपाकर सीना दिया था। सुनियोंने समभाने पर वड पल ग्रहण न कर स्थानान्तरकी प्रस्थान किया। इस पर छषादिभें क्रिपित ही सुनियों की विनाश करनेके बिये प्रभिचार करने बगे। यथाविधि किया समाप्त इर्द भीर एक राचसी (कृत्या) लोगाने देखते देखते निकल पढ़ो। नरपतिने कड़ा—'यातुधानि । तम षित्र पादि सुनियोको मार डाह्यो। किन्तु उन्हें मारने-से पहले उनके नामका भर्ष ऋदयङ्गम कर लिजियेगा। यातुधानी सुनियों के पास जा पहुंबी। देवराज इन्द्र, राचरीको मारनेके लिये एक संन्यासाकी सूर्ति धारण करके पहले ही सुनियांने मिल गये थे। राचसीने जाकर सुनियोंका परिचय पूछा। मनियोंने यथाकाम घपने नामका घर्ष भीर परिचय बताया था। परन्तुः राच शो क्रक समभान सकी, प्रन्तको उसने संन्यासी विश्रधारी इन्द्रके निकट जाकर पूछताछ की। इन्द्रके परिचय देते भी वह क्षक समभान सकी और कहने लगी-भी बुद्ध नहीं समभी, चाप प्रपना परिचय फिर प्रदान की जिये। ' संन्यासीने कडा, 'तुमने एक-बार इसारा परिचय नहीं पाया। इस सिये इस इस विद्गुडने प्राचातमे तुन्हें मार डालेंगे।' ऐसा कड़

कर इन्द्रने तिदग्ड फटकारा भीर राचसीको मारा या। उसने भूतच पर गिर प्राप कोड दिया।

( भारत, चनुशासन्, ८३ घ० )

किसी दूसरे समय महाराज अम्बरीष राज्यासम कोड़ के यमुनातीर विश्वा आर्थना करते थे। उसी समय महामुनि दुर्वासा उनके स्रतियि हुए! महाराजने स्राहारके लिये शुद्ध जब दिया था! इस पर क्रुद्ध हो उन्हें विनास करने के लिये स्रवनी जटासे दुर्गासाने कालानल सहस प्रज्वलित देहधारियो स्रिष्ठ क्या। (तलवार हाथमें लिये) क्रत्याको स्रष्टि किया।

विषापुरापमें लिखा है—कष्णुने काणिराज पोण्ड्रुकको मार डाला था। इस पर उनके पुत्रने तपस्यासे
महादेवको सन्तुष्ट किया भीर पिछणत्, करणका
मारनेके सिये उनसे कल्याको वर मांग लिया। उसी
समय द्विणाग्निसे ज्वाला करालवदना प्रज्वनित
केणकलापा कल्या निकली थी। उसका ध्यान इस
प्रकार किया जाता है—

"क्रीधाञ्चलनी' व्यलनं वसनी' स्टि दहनीं दितिलं यसनीम् । भीस नदनी' प्रयसामि कृत्यां रोदयमार्ण स्वयंग्यकानीम् ॥"

क्रोधिये क्रत्याका देश प्रज्वस्ति हो रहा है। वह अधिनवसन और स्टिट्सिंड करती है। उसका नाद भीस है। चुधाये वह उच्च चीत्कार करती है।

कत्याकी शान्ति प्रयवं वेद (५।१३।१४) में चिखी है। सुश्रुतमें भी कत्याकी शान्तिका सन्त्र विद्यमान है।

"तितोऽसुरा एषु लोकेषु कृत्यां बलगाविष खबते व' विष्टे वागिमधवेनीत।" ( शतपववाद्यर ३ । ५ । ४ )

४ कोई नदी। (भारत, भीच शर्प) कात्याकत् (वै० ति०) कात्यां भिभचारिक्रयां करोति, क्रत्या-क-िक्षप् तुगागमय। भभिचार कार्यकारो, जासूटोना करनेवाला।

"कृत्यां कृत्याकृते देवा निकासन प्रति सुधत।" (प्रवय ४ । १४।३) कात्यादूषण् (षे० पु०) कात्याया भाभचार कियाया दूषण्:, कात्या-दूष च्युट्। १ श्रभिचार कायंत्रे प्रति-कारकें स्थि कोई दैवकिया, जादूटीना रोकनेका एक काम। अध्वेवेद (५।१३।१८) भीर मतपय-झाम्रण (३५।४।२।३) में कत्याके विनामकी कथा बिखी है। २ कत्याविनामक कोई भोषि, जादूरोना भूठा करनेवाची कोई जड़ी बूटी। (भयव घण्रः) २ मिंद्र सर्वेगीय कत्याविनामक कोई जङ्गिड़ ऋषि। (भयवं १८।२४।१) सत्यादूषणी मन्द्र भी इस मर्थ में व्यवस्वत

क्तत्यादूषी ( सं॰ ति॰ ) क्षत्याया श्रमिचारिक्तयाया दूषी
दूपकः, क्रत्या दुष्-इति । क्षत्याविनायक, नादूटीना न
चक्रने देनेवाला ।

"कृत्वाद्विरवं निवरवो परातिद्वि.।" ( पथर्व २।३:६)

कत्योन्माद ( सं० पु० ) कत्याजात भूतोन्मादराग, जादूरी पैदा प्रोनेवाना पागजपन ।

सितम (स'० लो०) सित्ति-मण्। १ विद्वत्वण।
२ क!चनवण, अविया नीन। २ रसाञ्चन, कोई
सुरमा। ४ ज्वरादिनायक गन्धद्रच्य, बुखार वगैरह
मिटानेवानी काई खुगवूदार चीज। ५ चीनकपूर,
चाना काफूर।६ गन्धराज। ७ कस्तूरिका, सुरक।
८ सिञ्चक, एक खुगवूदार चीज। ८ पोतचन्दन।
१० दादमिधि पुतान्तगैत कोई पुत्र।

''सहस्रत्त प्रक्तांद य गुपदीपविषयम् । पुत्रं पुत्रगुपौगु को स विजयय कृतिनः ॥ ( मनु ८१६(८)

(ति॰) ११ मिष्याभूत, मसनुयो, बनावटो। १२ कार्यजात, कासर्स निकना हवा।

किनिसन (सं पु॰) किनिस खार्यं नन्। कृतिन देनी। किनिस्मूप (सं॰ पु॰) किनिसेन गन्धद्रव्यु विभिषेष का खाती घूपः, सध्यपदेखी॰। नाना सुगान्य द्रव्यनिमित दशाङ्ग घूपः, तरस तरस्यों ख्रावृदार चीजींका एक घूना। इसका संस्कृत पर्योय—पायस, हचधूपः, श्रीवास भार सरसद्रव है।

र्क्षाचमधूपक (सं॰ पु॰) क्रितिमधूप खार्घे कन्।

कृतिमपुत (सं० पु०) क्षतिमचासी पुतय, लर्मधा॰। बारह पुत्रों में एक पुत्र, धनके सोभसे बेटा वनाया हवा प्रनाथ सहका। प्रव देखी। ~कितिमपुत्रक (सं∘ पु॰) कितिमपुत्र भारपाध<sup>९</sup> कन्। क्रीडापुत्रविका, खेबकी प्रतसी। क्कत्रिमभूमि (सं०स्त्री०) क्रत्निमा चासी भूमिय, कमधान। रचितम्मि, झुर्सी । ्क्तिमिमित (सं पु॰) क्रिनि मित्र इति समासात् पु'लिङ्गलम्। मित्रभेद, एक दोस्त। नीतिशास्त्रके सतमें मित्र टो प्रकारका होता है—सहज घौर स्निम। उसमें जिसके साथ उपकार दादिसे मित्रता करते, उसे खिलम मिल कड़ते है। खिलम मिल दानों प्रकारने सिलों में श्रेष्ठ है। क्षत्रिमस्त ( एं॰ लो॰ ) काच, शौधा। क्षत्रिमवन ( एं॰ क्षी॰ ) क्षत्रिमच तद्वनच, कर्मधा॰। डपवन, बाग, फूसवाङ्गी। क्षत्रिमविष (सं क्षी) विषदोष, जहरकी बुराई । क्षत्रिमोदासीन (सं॰ प०) क्षत्रिमशासी उदासीनश्च, कर्भधाः। उदाधीनता दिखानवासा व्यक्ति, जी उदा

सीनताका द्वींग वतलाता हो। क्रत्वरी (सं॰ फ्री॰) कृत्वन् स्त्रियां डीप् रसान्तादेश:। कार्यकारियी, काम करनेवाची।

"महासिवेदाः सहकृत्वरी बहुम् 🗗 (नेषध)

काला (वै० वि०) करोतिरन्येभ्योऽपि दृष्यन्त इति क्वानिष् । १ कार्यकारो, काम करनेवाला। "तिहन्तव मा भव येगा कुलने।" (स्वत् ब्विश्यू) 'कुलने कर्मणां कर्ते।' (स्वय्ण)

-क्र्र्ला (सं• प्रव्य॰) कार्यसम्पादनान्तर, काम करनेके पीछि, करके। "कुलावकारी दिवसंप्रक्र सम्।" (सिष्ट)

-क्काली (सं० स्त्रो॰) व्यासके पुत्र श्रकदेवकी कन्या। वह श्रश्रहकी प्रती श्रीरं ब्रह्मदत्तकी साता थीं। (भाववत, शरहास्प्र)

कृत्वा (वै० वि०) १ कर्तव्य, किया जानेवाना । "वर्ता दिनः पषते कृत्याः" (चनः राज्याः) २ सुक्तमे क्षुण्यल, सडनेम डाण्यारः। "अतीत कृत्यानां नगड्याः" (चरतः प्रार्थारः) 'कृत्यानां सुवक्षीण कृप्यानाम्' (चावण्)

कुत्स (सं० क्ली॰) कु-सः किञ्च। चृत्रधितत्वृत्तिमाः चित्। चय् २१६६। १ जन, पानी। २ समुदाय, टेर। ३ क्लचि, कीखः। क्कारज (सं० ति०) कृती वेष्टने क्द्य:। कृषयमा क्र्नः उण् शाका १ सम्मूर्णः, सव।

"वेद कृत्स्वोऽधिगनवा सरहस्रो हिनमाना।" (मतु २१:६५) (क्षी॰) २ जल, पानो । ३ ससुदाय, छ १। "

"तने कस्य जगत् कुन्स्न प्रविमन्नमने कथा।" (गीता, ११/११) श्र कुच्चि, कीखा

छत्स्रक (सं० ति०) कृत्स स्वार्धे कन्। समुदाय, स्व । "वमनेवन् कृत्सक नहानको।" ( माह्यायन-चौतस्त १६१२८८) कृत्स्रवित् ( सं० ति० ) कृत्सं वेत्ति, सत्स-विद्-क्षिए। सवन्त. सन समझनेवाला।

कृत्स्त्रः (सं॰ प्रयः ) कृत्स्त वीसायां यस् । सम्पूर्ण-कृत्यम्, पूरी तौर पर।

"विवीधने तदा क्षेत्रा. व सुप्तस्वेव कृतस्त्र ।" (भागवत १।०)१३) कृत्स्र हृदय ( स० क्षो० ) क्षत्स्र च तत् ऋदयञ्ज, कभेषा०। समग्र ऋदय, पूरा दिखा।

"पग्रपति कुत्स्न हश्येन ।" ( ग्रक्षयनु, २८।८ )

'समयष्टदयेन पग्रपति' देव' प्रीयामि ।' ( महोधर )

कृत्स्नायत (वे० व्रि०) कृत्स्नं समग्रमायतं विरुद्धतं यस्य । सम्मूर्णकृपसे विस्तृत, पूरी तीरपर फैला हुवा । "अम. कृत्स्नायतया धावते।" ( ग्रत्नयन्नः १६(२० )

क्रदन्त (सं ॰ पु॰) क्रत् प्रत्ययके योगसे निष्मन्न शब्द। क्रदर (स ॰ क्लो॰) क्र-प्रच् निवातनात् साधुः। क्रदरावयसः। चन् साधरः। १ स्टब्स, घरः। २ डदर, पेटः।

> "सिमत्तो च'नन् कुश्रः मतीनां।" ( ग्रक्तयनु: २८११ ) 'मतीनां कुंदर' बुद्धीनामुदर' गर्मन् ।' ( महीधर )

३ कोई पान, किसी किसाशा वरतन। (पु०) 8 सुग्रूल, सुठिसा।

क्रधु ( वै० त्रि॰ ) घत्प, चुट्र, इस्स, कोटा, सम ।

"कुष्मिति इसनाम नकृत्तं भवति ।" (निरंत ६११)

"धरसा प'इमेयाः कृष्ठ ख्रूबस्यातसत्।" (ग्रक्तग्रजः रश्यः) साधुक (सं॰ वि॰) कृषु खार्ये कन्। घला, इस्त्र, काटा, काम।

क्कप्रकर्ण (सं ० ति ० ) क्षप्त प्रस्ती कर्णी यस्य, बहुन्नो०। प्रस्तकर्ण, क्षोटे कानींवाला। (चयर्व ११/८/७)

कुधुक्रे तः वाणेः कर्णाभान्तरस्थिता उक्ता यस्य। २ कर्णाभ्यन्तरस्थित चुट् उक्तावाला, जो सम सुनता हो। "मन सानात् कृष्ठकर्णों मगति।" ( सक्त्र १०१२०५) कन्तव (वे॰ क्ली॰) १ भाग, हिस्सा, टुकडा। (चक १०१३०१२६) क्रुती क्षेटने नवन् नुमागमञ्च। कृतिर्वं न् च। उप्रशरुटा २ लाङ्गल, इस्ता

कृत्तन (सं॰ क्ली॰) क्तत्-च्युट् तुम् च। छेदन, काट। क्वन्तनिका (सं॰ स्त्री॰) क्वन्तन-कन् ततः स्त्रियां टाप् द्रकारागमसः। कुरिका, चाक्।

कुन्तविच्चया (सं० स्त्री०) क्षन्त हिन्धि विच्चय इत्तुचते प्रस्यां क्रियायाम्, मयूरव्यं। 'हे विच्चयः ! तुस क्रेटन वरो' निर्देश की जानेवाती क्षिया, जिस साममें कहा जाय कि तुम हसे काट हालो।

क्कप् (दै॰ स्त्री॰) रूप् रूपतेर्वा कलातेर्वा। (निस्त ६।०) १ सुन्दर प्राक्तति, प्रच्छी सूरत। (चन्द्र(२)६) २ कल्पना, प्रान्हाज। (यक्तप्रच: ४१५)

क्कप (सं पु॰) क्षप्-भच्। १ देवराज इन्द्र एक वन्धु। (ऋण् वाशार्र) २ गीतमने पीत्र, भरदाज इन्द्र एक वन्धु। घरस्तस्वमें छनका जन्म इवा था। यान्ततुने उन्हें पासन किया। द्रोणाचायं उनको भगिनी क्षपीको व्यक्ति या हि । द्रोणाचायं की भांति वह भी कीरव सीर पाण्डवको यस्त्र शिक्षा देते रहे। इसीसे छनका नाम क्षपावायं द्वा। कुक्चित्रके युद्ध उन्होंने दुर्योधनका पच प्रवक्ति का या। युद्ध प्रन्तपर वह पाण्डवको श्रीर हो युधिष्ठरके प्राप्यमें रहने स्त्री। सबसे पीछे उन्होंने परीस्तित्को भी धतुर्विया सिखायी।

( महामारत )

२ त्रच्चचित्रय ऐत्तराजके पुत्र। उनके पुत्रका नास इरिवर्षे था।

ख्रपण (सं नि ) क्रप्तान्। (क्रपोरो लः। पा पार १८)
'कृपणादीनां मितवे घो वक्तमाः।' (सहासाष्य) १ व्यस्तप्राप्ता, पान्नी।
१ व्ययक्तप्रह, कंनूस। ३ श्रदाता, न देनेवाला। (पषतन
राश्य) ४ सुद्र, खोटा। ५ कद्ये, खराव। (६न, १।२१)
(क्ली) ६ देन्य, कंनूसी। ७ श्रनुकस्पा, रहम। (मनु ४११८६)
(पु०) ८ क्रमि, कीडा।

क्षपणकाशी (वै॰ वि॰) भपने स्रभिप्राय-जेषा भाव प्रकाश करनेवाला, जो स्रपना सतलव लाहिर करता हो।(तेत्रिरोयस'हिता १।॥७१) कपणता (सं॰ स्त्री॰) व्ययकुग्छता, कंजूसी। कपणधी (स॰ त्रि॰) कपणा दीना धीर्नु हिर्थस्त्र, बहुत्री॰। सुद्रमनाः, स्रोटे दिखवाला। कपणतुहि मस्ति ग्रन्दभी उक्त प्रधीने व्यवस्त होते है।

क्षपणवत्सन्त ( सं॰ व्रि॰ ) क्षपणेषु दोनेषु वत्सनः, ७-तत्। दयानु, गरीवपरवर ।

क्तपणा (सं• स्त्री॰) सविषकीटविश्रेष, एक जहरीला कीडा।

कपणी (सं० ति०) कपणं दैन्यसस्यास्तीति, कपणा सखादित्वात् इनि । सखादिमाय । पा शश्रश्रा दैन्यग्रस्त, कंन्स ।

क्तपच्यु (वै० पु०) स्त्रोता, स्तव वा गुणगान करने वासा। (निषक्ष्ण शहर)

कपनीत (वै० ति०) कर्मस्थान। (ऋक् १२१२०१) कपया (सं० भ्रज्य०) क्तपा करके, मिस्रवानीसे। कपा (सं० स्त्री०) कप् स्त्रियां मिदादिलादङ् सम्प्रसा-रणं टाप्च। विक्रितिस्मोऽङ्। पा १।१।१०४। १ दया, मिस्रवानी। २ नदीविशेष, कोई दरया।

( मार्क एडे यपुराच ४०। ६०)

क्षपाकर (संश्विश्) क्षपां करोति, क्षपा-क म्रम्, उपपदशादयातु, मिहरवान्। कपाचार्यः, कृषदेखोः

कपाण (सं०पु०) क्षप-भानच्। शहलकात् कृपेरपानच्। (धक्तवरच शट०) १ खक्क, तत्तवार । २ कोई क्रन्ट्। वष्ट्र दण्डल हक्तवा एक भेद हैं। उसमें ३२ वर्ष सगते हैं। ८ वर्षों पर यति डासते है। क्षपाणमें ३१वां वर्षे गुरु भीर ३२वां वर्षे सष्ठ रहता है। यति पर भनुपास मिसता श्रीर भन्तमें नकार सगता है।

क्षपायक (सं• पु॰) क्षपाय स्वार्धेकन्। स्वद्गः, तस्रवार।

कपाणिका ( सं•स्त्री•) कपाणक स्त्रियां टाप् पकार-स्थेकारः । १ कुरिका, चाक्। (इन, २००८) २ कतेरी, कटारी।

कपाणी (सं श्ली •) कपाण स्तियां कीष्। अपिषका देखो । कृपादे त (सं ॰ पु •) कृपायां क्षपाप्रदाने भद्देतः दितीय-रहितः। बुद्दभेदः। (विकाल •) क्रपानिधि (सं• प्र•) क्रपाया निधिराधारः, ६ तत्। दयावान्, सिष्ठरवान्।

क्षपापात्र (सं० पु०) १ दयाभाजन, जिस पर सिहर-बानी की जाये। २ केव जाहै तवाद-कु जिय नामक वैद्यान्तिक ग्रम्य बनानेवा से।

क्षपायतन ( सं॰ पु॰ ) क्षपानिधि, मेचरवान्।

क्वपाराम-१ कोई विख्यात संस्तृत ग्रन्थकार। नामी-माहात्म्यसंग्रह, वीजगणितोदाहरण, मुद्राप्रकाश (शोग), वासुचन्द्रिका, पञ्चपचीटीका, मकरन्दोदा-इरण, मुद्रतेतस्वटीका, यन्त्रविन्तामख्यदाहरण भीर सर्वार्थिचन्तामणिग्रन्थ क्वपाराम रचित है।

२ विवादभङ्गार्थेव नामक धर्मशास्त्रके भन्यतम संग्रहकार।

३ जयपुरके एक कवि। (१७२० ई०) वनारसके सरदार कविने भपने 'गृङ्गार संग्रहमें' इनकी कविता उड़त की है।

अ गींडा जिला नारायणपुरते एक हिन्दी किय। इन्होंने भागवतको दोहा चौपाइयों में मतुवाद किया। क्षपालकित—हिन्दोंके एक पुराने किव। इन्होंने नुकारसकी ही किवता लिखी है।

क्तवालु (सं° व्रि०) कवां साति घादत्ते, कवा-ला-हु यदा कवा विद्यतिऽस्मिन्, कवा-घालुच्। दयालु, मिन्नरवान्।

क्कपातुना (सं० स्त्री०) दयातुना, मिचरवानी। क्कपावनोकन (सं० क्ली०) क्वपया घवसीकनम्, ३ तत्। कवाटिष्ट, मिचरवानीकी नजर।

क्षपायान् ( सं • वि • ) कपा चस्त्वस्य, कपा-मतुप् मस्य वः । क्षपायुक्त, मिचरवान् ।

क्रवाशङ्कर-- च्योतिषकेदार नामक संस्कृत प्रत्य वनाने-

क्रपासिन्यु (सं॰ पु॰) क्रपायाः सिन्धुरिव । दयासागर, सिष्टरवान् ।

क्रपी (सं॰ स्त्री॰) क्रप-स्रोष्। द्रोणाचार्यकी पत्नी, क्रपाचार्यकी भगिनी, चम्बस्यामाकी माता। स्नकी जन्मका विवरण इस प्रकार लिखा है— एक समय घरहान् ऋषि कठोर तपस्या करते
ये। उनकी तपस्यासे इन्द्रने इरकर तपमें विञ्च डाकनेके श्रमिप्रायसे श्लानपदी नाम्त्री श्रम्पराको उनके
निकट मेजा। स्वर्गवेद्याके प्रपूर्व रूपच्योतिसे ऋषिका
चित्त मोहित हो गया। उससे ऋषिका रैतः स्वज्ञित
हो घरके गुच्छामें गिरा था। वहां प्रमिततेजाः महपिके रेतःने दो मागमें विभक्त हो एक प्रव्न श्रीर एक
कन्याको उत्पादन किया। महाराज धान्ततु स्थायाको
गये थे। उन्होंने उक्त प्रव्न श्रीर कन्याको देख श्रपने
राजप्रासादमें से जाकर सासनपासन किया। राजाको
स्वासे विधित होनेके कारण ही उनका नाम क्रव श्रीर
स्वासी हवा। (महासारत)

क्रपोट (सं॰ क्लो॰) क्षय कीटन् च प्रतिषेधः। नत्कृष्पियः कीटन्। चयु शर्यः। १ छद्दः, पेट । (चन् १०१९ पटः) २ जन्न, पानी। (निषयः, ११२१) ३ द्रस्यन्, जनानेकी सकडी। ४ विधिन, जंगन्न।

कपोटपाल (सं॰ पु॰) क्वपोट-पालि-रण्। १ ससुद्र । २ जेनिपात, नावका डांड । ३ पवन, इसा ।

कपोटयोनि (सं॰ पु॰) कपोट' काष्ठ' योनिक्ष्यत्ति-स्थानसस्य, बहुन्नी॰। चम्नि, चाग।

क्तपीपति (सं० पु॰) क्राप्याः क्राप्मगिन्धाः पतिभैर्ता, ृक्ष्-तत्। द्रोषाचार्थे।

कपीस्त (सं॰ पु॰) कप्याः स्तः पुत्रः, ६-तत्। भव्यत्यामा।
कमि (सं॰ पु॰) क्रामतीति, क्रमं-इन्। कितिनियित्यक्षिणानव

इच। उप अत्ररः। १ कीट, कीड्डा। ३ पतङ्गमात्न, उड़ने॰
वाला कोई कीडा। ३ पिपीलिका, चीटी। ४ ज्ञाचा,
लाइ। ५ जपैनाम, सकड़ा। ६ गर्दम, गधा।
७ कमिस्र, किरमिजी या दिसमिजी। प्र रोगविश्विष्,
पेटमें पैदा होनेवाले कोडोंकी बीमारी।

सुसद्र्य परिपानने पूर्व पाचार; प्रजीपंकारी, प्रनम्यस्त, विरुष्ट वा सतिन द्रव्यके सीजन, परियमके प्रभाव; गुरुपाक, पतिषय स्निष्य एवं यीतन द्रव्यके सोजन, दिवानिद्रा; सावकलाय, पिष्टाच, विदस, म्यपान, पाजुक, केग्रर, पर्यं, प्राक्त, सुरा, पिष्याक, विपिटक भीर सभुरान्त्रपानीय सजन द्रव्य द्वारा स्रोपा तथा पित्त कुपित द्वीता है। उसीसे क्रमिकी

च्त्यत्ति है। प्रामाश्य भीर पक्षाश्य ही क्रमिकी उत्य-त्तिकां स्थान है।

सुश्रुतके मतमें देवस्य क्षमि विश्वितजातीय होता है। पुरीष, रक्ष श्रीर कफ उसकी उत्पत्तिका कारण है। भग्नवा, वियवा, किप्पा, विप्पा, गण्डुपदा, जुरव भीर दिमुख सात प्रकारका क्षमि पुरीषसे उपजता है। वह खेतवर्ण श्रीर स्ट्या रहते तथा मलके निर्ग-मनपर्यों सम्बर्ण करते हैं। पुरीषजात उक्ष सात प्रकारके क्षमिसे शूल, श्रीनमांद्य, पाण्डुता, विष्टभा, वक्षम्य, कालास्त्राव, श्रक्ति, हृद्रीग श्रीर मक्षमेद सकल उपसर्ग उठ खडा होता है।

रक्ष, गण्डुपद, दीर्घा, दर्भपुष्पा, प्रसूना, चिपिटा भीर पिपीसिका समिकी उत्पत्तिका कारण कफ प्रकीप है। एक समि उत्पन्न होनेसे शूस, प्राटीप, मस्रोद, पजीर्ण इत्यादि उपसर्ग एठ खड़े होते हैं।

रोमशा, रोमसूर्थी, सपुच्छा, खावमण्डल, किकिश श्रीर क्षष्ठज क्षष्ठ प्रकारकें क्षिमिका कारण रक्त है। इनमें प्रथम चार प्रकारके स्नुमि धान्यके प्रज्ञरकी भांति माञ्चितिविशिष्ट, शुक्तवर्ष भीर सुद्धा होते हैं। वह मजा, नेव, तालु तथा श्रीवदेशमें निकलते श्रीर नेश, नख एवं रोम भचण नरते हैं। इस प्रकारने क्रिम हत्यन होनेसे थिरोरोग, हृदोग, वमन, प्रतिखाय प्रस्ति उपद्रव इंटर्त हैं। माष्ट्रकांग, विष्टान, लवक, गुष्ट, मामने पाचारसे पुरीषजात क्रसि उत्पन्न होते हैं। मांस, मावनसाय, गुड़, चीर, दिध और बहुवालका विकात इन्नरम डत्यादि खानेसे कपनात क्रिमकी हत्यात्त है। विरुद्ध किंवा प्रजीर्थकारी प्राक प्रस्ति खा लेनेसे रताजन्य कामि पड जाते है। इस रोगमें च्चर, विवर्णता, शूल, ऋद्रोग, प्रवसाद, श्रम, प्रकृति ं भीर श्रतिसार समस्त उपद्रव उठ खड़े होते हैं। प्रथम त्रयोदश प्रकार समि स्पष्ट दृश्य हैं। विश्वजात प्रश्वति श्रदृश्य होते हैं। सर्वे प्रथमोता दो प्रकारके क्रिम ग्रसाध्य हैं।

्र क्रिसरोगकी चिकित्सा—रोगीको प्रथम सुरसादिः गणके क्रांथसे पाक किये प्रतद्वारा वसन कराना चाहिये। थीक्टें-तीच्या विरेचन प्रयोग करके यव, कोच, सुचत्य, सुरसादिगणके क्षाय, विडङ्ग, तैल श्रीर सैन्धव सवण-की साथ श्रास्थापन प्रयोग करते हैं। रोगीको श्रच्छे जलसे सान कराने क्रिसनायक श्राष्टार देना चाष्टिये। श्रयक्षके पुरीषका चूर्ण श्रीर वारिभङ्गचूर्ण सञ्जके साथ पान करनेसे क्रिसका उपसम होता है। क्रीटे करीं है-का रस मधुके साथ सेवन करनेसे भी क्रिस सर जाते हैं। पुरीषजात वा कफजात क्रिसको भी चिकित्सा इसी प्रकार करनी पड़ती है।

मस्तक, इट्टय, सुख, नासिका श्रीर चच्च सकल स्थानोंमें जो स्नाम उत्पन्न होते है, उनके सिये शक्षन, नस्य तथा श्रवपीडन प्रयोग करना चाहिये। रोमजात स्विभिक्षी चिकित्सा इन्द्रज्ञप्तके श्रनुसार की जाती है। दन्तजात स्वमिकी सुखरीगकी भांति श्रीर रक्षजात स्वमिकी सुखरीगकी भांति चिकित्सा कर्तव्य है।

क्षिमिरोगमें तिक्ष और कट्रस भोजन करना हित-कर है। दुग्धपान भी प्रशस्त होता है। घनपाक दुग्ध, भांस, घृत, दिख, श्राक, श्रम्ब, मधुर श्रीर हिम क्षि-रोगमें परित्याग करते हैं। (सञ्चत, एचरतन्त, १। श॰)

विर श्रीर छोटे करेलेका सून गुड श्रीर प्टतके माथ सिंद करके खानेसे सकल प्रकारके स्क्रींस नष्ठ हो जाते है। (गवड़प्राण, १८४ प०) स्नीस-रोगमें स्नीसकालानल, क्रिसि-विलास, लाजावटी, विडङ्गनीह प्रस्ति सेवन करते हैं। श्रीषको उपकार न होनेसे विडङ्ग वा क्रिमि घातिनी गुडिका प्रयोज्य है। क्रिमि देखी।

युरोपीय चिकित्सकों के मतमें — प्रन्ती पांच प्रकार के सिम (Vermes or worms) उत्पन्न हो जाते है। यथा— बड़े भीर गोलाकार सिम (Ascaris lumbricoides), स्त-जैसे सोटे सोटे कोड़े (Ascaris Vermicularis), स्त-जैसे सब्बे कीड़े (Tricocephalus dispar), सब्बे श्रीर फोते-जेसे सिम (Tœnia lata) श्रीर चीड़े तथा फोते-जेसे सीड़े (Tœnia lata) इन पांच प्रकारके सोड़ों के बोच (१) बड़े श्रीर गोल कीड़े केचुवे जैसे गोल, १२ इस तक लब्बे शीर रोनों श्रीर टालू होते हैं। वह सोटी पांतमें उपजत, परन्तु कभी कभी पाकाशय, सुख धीर बड़ी शांतमें भी टेख पड़ते हैं। (१) स्त-जैसे सोटे कीड़े ठीक

विषेत्रा कीडा।

रुई से धागे के समान होते है। प्रधानतः सीधी धातमें ही उनका वास हैं। (१) स्त-जैसे बड़े कीड़े २ इस तक लग्ने होते है। उनके धाग से भागका १-३ घ्रम घोड़े के बाल जैसा सीधा रहता है। किन्तु प्रधानकः सीधी धातमें ही रहते है। (४) फीत-जैसे सन्ने बीड़े कभी कभी १०.१५ फीट तक बढ जाते है। उनकी दोनों कोरें सीधी होती हैं। मस्तक बड़ा घीर गोन रहता है। वह २ इस्वि ४ इस्व तक टुफड़े ट्रकड़े हो बाहर निकलते है। (५) चीड़े फीत-जैसे कीड़े बहुत चीड़े थीर अन्तमें कड़े कीड़ेकी भांति लंगे होते है। उनका महा बहुत छोटा रहता है। वह टुकड़े ट्रकड़े हो वाहर निकलते है। प्रभा के कीड़े की सांत लंगे होते है। उनका महा बहुत छोटा रहता है। वह टुकड़े टुकड़े हो बाहर निकलते है। यह पांचीं प्रकारके कीड़े प्राय: वालकीं के निकल धाते हैं।

पहले प्रकारके क्रमिरोगमें पेटकी पीडा, भूखका चटना, की मिचलाना, पेट फूलना, व्यथायुक्त अन्त-मूल, कभी कोष्ठवह, कभी भेद, नाकका खुजलाना और दांतोंका दुखना हत्यादि खचण प्रकाशित होते है। दोनों प्रकारके छोटे कीडे होनेंसे मलहारमें बडी खुकली चलती है। बच्चोंके यह रोग होनेंसे वह सोते सोते मलहारकी हाथसे खुजलाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें प्राचिपयुक्त मूळां भी पा जाती है। इस प्रकारके क्रमि चन्नातसार या पहननेके कपड़ेमें निकल पडते है।

बड़े श्रीर गोल कीडे के लिये वेच्छोगाइन विदया श्रीषध है। वेच्छोगाइनके साथ एससे हु गुण वाइका बेनेट पव सोडा मिलाकर प्रति दिग सबेरे श्रीर तिसरे प्रदर २१३ वार खिलाने पीछे जुलाद देनेसे नीडे निकल जाते है। वेच्छोगाइन जैसा ही कीडोंकी बहुत मारता, वैसेही उसके सेवनसे पाच्छु, कामला इत्यादि भयद्वर रोग लगने की सन्धावना भी रहती है। इसी बिये वेच्छोगाइन व्यवहार करनेसे उसके साध चीनी मिलाकर दिनमें २,३ बार खाकर जुलाब खेनेसे एक दिनमें ही सब कीड़े निकल जाते है। छोटे श्रीर खतर जैसे कीड़े होने पर चीनी पड़े दूधमें २० बंद टिक्सर

पनोस पटमार सिना कर प्रति दिन ३ वार खिलाना चाडिये। बचींके ऐसी श्रवस्थामें मनदार पर चूनेके पानीकी पिचकारी नगानेसे शोन्न ही स्पकार होता है। सुष्टियोग—कांजी, लखिताकी पत्तीका सब, विरान

यतेका पानी, सीमराज, मधुके साथ विद्यक्तका चूर्य, बनवन—यद सब द्रव्य कोहों को बहुत मारते हैं। कृमिक (सं० पु॰) क्तमि स्वार्थ कन्। यक्तिसाः कन्। पाना १। २१। १ सुद्र कृमि, क्रोटा कीडा। २ काला

साप। (क्षो॰) ३ सुपारी। कामिक प्रदक्ष (सं॰ क्षी॰) क्षमी क्षमिरोगे कप्रदक्षित तत्रामक त्वात्। १ जिडकः। २ गूलर। ३ चीत। क्षमिकर (सं॰ पु॰) क्षमिं करोति, क्षमिक्ष-ट। एक

क्षिसिक पै ( सं ॰ पु ॰ ) क्षिसियुक्तः कियों यह, वहुन्नी ॰ । क्षिसिरोगिष्मिय, कानको एक बोसारी । कानके केंद्र सिक्सो प्रकारका को ड़ा लगने या सक्खीका बच्चा पड नेसे सुननेको शक्ति क् काती है । इसीका नाम क्षिमक प्रदेश का किया की स्थानके विधे की ड़े सारनेवाला जीवस प्रशेग करना चाहि हो । (स्थुव )

कि मिका (एं० स्त्री॰) १ ग्रन्थिपर्यो । २ राई । २ स्त्रजन । कि मिकालानलरस (सं० पु०) कि मिरोगका एक श्रीपध । २ पल विल्ड्स, १ पल विष्टूर्य, ४ तोली लीइ,२ तोला पारद भीर २ तोला पन्धक वक्तीके टूधमें घोंटनेसे यह श्रीपध बनता है । (रहें द्रसारवं यह) कि सिकुक्सा (सं० स्त्री॰) महाकाललता ।

क्तिकीय (सं॰ पु॰) १ माजूफत । देखका संस्कृत पर्याय—संधान्ती, पूगफत, पत्रक्षत, काषाधी चौद् यस्त्रोधक है। यह संद्राष्ट्री, तित्ता, रत्तरोधक चौर ज्वर, अर्थ, प्रदर, चतुोसार तथा क्रयहासयिवारक होता है। (वेयकपंदिका) २ कोडिका क्रोया।

हाता है। (व्यवस्थाता) र काल का काया। कमिकोगोत्य (६० वि०) कमिनिर्स्तिः कोद्यः, तस्याः दुत्तिष्ठति कमिकोश उद्स्थाःकः। रेशसी कप्डा। कमिकोष्ठकः (६० पु०) ब्रोडेका एक रोग। यस रोगम् घोड़ेको भित्र पुरीष उत्तरता है। (व्यव्य)

क्तमिगुडा (सं•स्ती•) वाकडीकी वैला।

क्तमियन्य (सं• पु॰) घांखये लोडका एदा दोग्।

क्रिमिशिव्य रोगरे पांखकी पत्तकों श्रीर विर्मिशों से खुजनानेवाली गांठ निकल शाती है। उन्हों सव जोड़ों में उत्तक शोनेवाले कोड़े वर्त शीर शक्तक सिंध खानमें विदरण करके शांखका श्रथम्तर विगाड़ देते हैं। (रहत)

क्षिमिघातिनी (सं ० स्ती ०) की डा मारनेवा की एक गो जी। १ भाग पारा, २ भाग गन्धक, ३ भाग वन-यमानी, ४ भाग विड्डू, ५ भाग ब्रह्मवील श्रीर ६ भाग तिन्दुकी वील मधुकी साथ घोंट कर यह गो जी बनायी जाती है। (रिं देविनामणि)

इत्तमिचाती (खं•यु•) १ विड्ङ्ग। (त्रि) २ कीडे सारनेवासा।

क्षमिन्न (सं० पु०) क्षिमिं इन्तीति, किस-इन्-टक्न पत्तम्। १ विङ्का २ पियाज । ३ कीनकन्द । ४ पारिभद्र । ५ कड़िवी नीम । ६ भिलावा । ७ इन्दी । (व्रि०) प्रकोड़े भारनेवासा ।

क्षिमित्रस्य (सं॰ पु॰) कोङ्गिका एक भीषधः विङ्ङ, एकाश्रवीज, नीमके वीज भीर रससिन्द्र्रका चूर्य वरावर वरावर मिलानेसे यह श्रीषध प्रस्तुत होता है। (स्वैद्वसार्यक)

क्षभिन्ना (सं॰ स्त्री॰) १ इस्तर्दो। २ साइ । ३ विड्ङ्ग । ८ तमाखु। ५ सीमरानी।

क्सिन्नो, क्रमिन्ना देखी।

कमिज (सं० ती॰) क्वमिभ्यो जायते, क्वमि-जन छ। १ प्रगुक्ताष्ट। २ लाहा (व्रि॰) ३ कीड़ेसे उत्पन्न डोनेवाला।

क्कमिनग्ध (सं० ली•) क्वमिभिनंग्धम्, ३-तत्। त्रगुर-काष्ठ।

क्रमिजलज (सं॰ पु॰) क्रमिश्रङ्ग।

क्षमिजा(सं•स्ती•) १ साइ। २ रेशमा ३ दिर-मिजी। ४ घगर।

श्वमिजाद्वा, कृतिना देखी।

क्रमिजित् (सं क्री ) विदृष्टा

क्षमिय (खं श्रेट) क्रमिरस्त्यस्य, क्रमि-न यत्त्रस्थ। कीडेवासा।

क्रिस्टन्स, अनिदलक देखी।

किमिदन्तन (सं॰ पु॰) दांतकी पीड़ा। किमिद्रव (सं॰ पु॰) लाइ। किमिद्रव (सं॰ पु॰) लाइ। किमिनाशन (सं॰ क्ली॰) १ विड्ङा। (ति॰) २ कीड़े मारनेवाचा। किमिनाशिनी (सं॰ स्ती॰) भन्नमोदा। किमिपर्वेत (सं॰ पु॰) किमीणां पर्वंत इवः विस्तीका

क्षमिपाना (सं॰स्त्री॰) साष्ट्र । क्षमिपामा (सं॰स्त्री॰) साष्ट्र ।

क्तिममस (सं॰ पु॰) क्तमयः फलेऽस्य, बस्त्री॰। गूसर । क्तिममच (सं॰ पु॰) क्तिमिभ चातेऽक्त साधारे सप्, ३ तत्। एक नरका । क्रिमोजन देखो ।

क्रिमोजन ( सं॰ पु॰ ) क्रिमिमर्भुज्यतेऽत्त, सुज श्राधारे च्युट्, ३-तत्। एक नरक। भागवतमें बिखा है—

ग्रहस्यको जो वस्तु मिले, वह सबको बांट देना चाहिये। यही प्रास्त्रका विधि हैं। यदि कोई ग्रही किसी दूसरेको न देया पश्चयक्षका अनुष्ठान न कर केवल ख्रयं उसे भोग करता, तो वह ग्रहस्य क्षिमः भोजन नामक भति निकष्ट नरकमें पड़ता है। उस् नरकमें लाख योजन खंबा चीड़ा एक क्रमिकुग्छ है। यह व्यक्ति उसी कुग्डमें कोड़ा हो जन्म सेता है। फिर कोड़े सदा इसे काटा करते हैं। लाख वर्ष इसी प्रकार क्षमिकुग्डमें रहना पडता है। (भागवत, प्रारदाप्त) क्रमिमचिका (सं॰ ख्री॰) कोड़े-हैसी मक्ती। क्रमिमच्वा (सं॰ वि०) क्षमि अस्त्यर्थे मतुष्। तदलाष्ट्राक्ष्ति वा मतुष्। पा नशर्थ। कोड़ेवाला।

क्रिसिमुद्गर (सं• पु॰) क्रिसिरोगका एक रस । १ भाग पारा, २ भाग गन्धक, ३ भाग वनयमानी, ४ भाग विडक्ष, ५ भाग क्रिविचा या नीमका वीज घोर ६ भाग पलाग्रवील एक साथ कूट पीस कर मिलानिसे यह श्रीवध प्रस्तुत होता है। माता ४ मावा है।

(भेषजारबावली)

क्रामिरिपु (सं॰ पु॰) क्रमीचां रिपुः, ६-तत्। विड्रष्ट्र। क्रमिरोग (सं॰ पु॰) क्रामिभिर्जाती रोगः, मध्यपदनीय। पेटके कीड्रांस दोनेवाना रोग। कृष्टियो।

कमिच (सं• ति•) कमिरस्त्यत, कमि पस्त्रवीं साः

१ क्रसियुक्त । (पुरु) २ कोई पुरानी वसती। किसीके सतमें वह संगरके पास है।

क्रमिला (सं० स्त्री०) क्रमिं साति, क्रमि-सा-क-टाप्। बद्दत संख्ते छत्पन्न करनेवासी - स्त्री। २ कीडेवासी। क्तमिलाम्ब (सं॰ पु॰) मजमीट-वैशके एक राजा। पजमीटके पुत्र सुग्रान्ति, सुग्रान्तिके पुत्र पुरुजाति, पुरुजातिके प्रव वाद्याख श्रीर वाद्याखके पद्म पुत्र सिमिनाख थै। यह बहुत ही प्रजारकान रहे। (इरिवश, ३२ घ०)

क्रमिलिका (संश्क्तीः) लाल रंगका रेशमी कपडा। क्रमिव।रिच्ह ( सं० प्र० ) क्रमिग्रङ ।

क्तमिविनाश्ररस (सं० पु०) क्तमिरोगका एक श्रीवध। धारा, गत्मक, प्रस्तक, खोषा, मन:शिला, धातकी, विफला, लोध, विडक्न, इरिट्रा चीर दारुपिट्राको बराबर बराबर से घटरकके रसमें तीन बार भावना देना चाडिये। (रवेन्द्रवारव'यह)

क्रसिव्च (सं० प्र०) की वास्त्र, की संभ।

क्रसियङ (सं॰ पु॰ ) क्रसिसिय यहः, उपमितसः। एक यह। इसका संस्कृत पर्याय-जीवगढ़, क्षमिजनज, क्वमिवारिक्ड घीर जन्तुकम्ब है। यह गङ्घ ही-जैसा ष्ट्रोता है। शह देखी।

क्रमियव ( ६० पु॰) क्रमीयां यत्नीयकत्वात्। १ विष्ठकः। २ पारिजातस्य ।

क्तमिशावव (सं॰ पु॰) क्तमीयां शव्देव । १ विङ्क्षः। २ रत्तपुष्पक । ३ विद्खदिर ।

क्रमिश्रुति ( सं॰ स्ती॰ ) क्रमिरिव श्रुतिः । १ जलश्रुति । २ किसी प्रकारकी मछली।

क्तिमैस (सं॰ पु॰) क्तिमिनिर्मितः शैल इव। वल्मीक, टीमककी बांबी।

क्तिग्रेशक, कृतिगैव देखी।

क्रमिस्रारा (संग्द्री) एक विषेत्रा कीडाः उसके काटनेसे पित्तके रोग सग जाते हैं। (सक्त)

क्षमिचेन (सं॰ पु॰) एक प्रकारका यचा।

कमिस्नी (सं० स्त्री०) विस्कृ।

क्रमिष्टर (सं॰ पु॰) क्रमिं प्रति नागयतीति, क्रमि-फ्र-

Vol. V 66

त्रम् । १ विडङ्गा२ विद्वतवया ३ काली सिर्य। (ब्रि॰) ध की ड्रेट्र करनेवासा।

क्रसिइररस ( सं॰ पु॰) क्रसिरीगका एक भीवधं। पारा, गन्धक, इन्द्रयक, यसानी, सन:श्रिका श्रीर पसामनीज बराबर बराबर इस्तिभीषाफलके रस्तें दिन भर घाँटनेसे यह रस बनता है। श्रनुयान ग्रास-पर्णोकारम है।

क्षमिष्ठा (सं० प्र॰) विडङ्ग।

क्रमी (सं १ वि॰ ) की ड्रोंबासा।

क्रमी बक ( एं॰ पु॰ ) जंगली सूंग।

क्रमीय ( सं॰ पु॰ ) क्रमीचा ईशः, ६-तत्। एक नरका रुसुक (सं· पु॰) गुवाक**ष्टच, सुपारी**। (गतपथनाञ्चण) कृवि ( सं॰ पु॰ ) क्रियते वस्त्रादिसनेन, क्र-किन्। कृतिस्थिक्किविस्तिकौदिवि । उप अध्द । कपहा बुननेका यन्त्र, करघा।

रुग ( सं ॰ वि ॰ ) क्षम भाती: क्ष निपातनात् साधु: । १ घोडा। २ पतला। ३ प्रघूरा। ४ घोमा। ५ दरिद्र। ६ दुबसा। (पु०) ७ विष्णुं। ८ कोई ऋषिक्रमारा घमोकके पुत्र मुङ्गीसे इनका बन्धुत्व रहा। मही देखी। धीरे धीरे यह एक बढ़े ऋषि बन गरी। इन्होंने सहा-राज वीरदासको अनेक उपदेश दिये। (भारत, चार्ह भीर शानि •) ८ ऐरावतके क्रसका कोई नाग ।

क्रमक (सं॰ पु॰) क्रम खार्चे कन्। क्रम, दुवला पतला। क्यम् (सं वि ) क्या गीर्यस्य, बहुवी । दुब्बी पतनी गाय रखनेवासा ।

क्षयता (सं॰ स्ती॰) क्षयस्य भावः, क्षय भावार्थे तल् । चीणता, दुबसापन ।

क्षान (सं कती ) १ सीना। (ति ) २ सोनेका बना हुया। क्रमनावत् (सं • क्रि॰) सोनेके बहुतसे गहने पहने हुवा । क्रमनी (सं ्त्रि ) क्रमन प्रस्त्यय इति । सोनेके गड़ने पदने इचा।

क्रयर ( सं॰ पु॰ ) क्रयं प्रत्यमात्रां रातीति, क्रय-रा-क्रा तिसमित्रित पत्र, विचड़ी।

"तिखतखुखसंभित्रः कुत्ररः परिकोर्तितः ।'' (स्वति) यश्युकार्से प्रनेखरको क्रमर दिया जाता है।

"वनेयराव कृष्यरम्।" ( मध्तपुराच )

क्तगरा (सं॰ स्त्री॰) क्तगर-टाए। खिचड़ी। चावस श्रीर दास मिलाने नमक, घदरक श्रीर श्रींग डासकर खिचडी पकाना चाश्चि। दूसरा नियम श्रकादि पानने समान है। भावप्रकाशने मतमें क्रशरा ग्रक तथा बसहश्विकर, गुरुपाक, कफ एवं पित्तवर्धक श्रीर मस तथा सूत्रहश्विकारक है।

क्वधराज (सं क्ती ) खिचडी।

क्षपरीमा ( सं • स्त्री • ) शुक्रशिस्त्री, खनीइरा ।

कायसा (सं•स्ती•) कार्यकार्थनाति काथ-सा-क-टाप्। थिरने वास ।

क्तमभाक, कृषशाख देखी।

क्रयमाख (सं०पु•) क्रमा माखा यस्य, बद्दनी०। १ पर्पटक, पापड़ा। (त्रि॰) २ क्षोटी डार्सोवासा।

क्रमाकु (सं०पु•) उच्याकरण, तपाई।

क्वयाच ( सं• पु॰ ) क्वये अधियो यस्य, बहुबी॰ । जर्यः नाम, सकदा ।

क्रमाङ्गी (स॰ स्त्री॰) क्रमानि चङ्गानि यस्य, वङ्ग्री॰। १ प्रियङ्गुनता। (पु॰) २ मकडा। (व्रि॰) ३ दुवना-पतना।

क्तमातु (सं ९ पु॰) क्रम्यति तन् करोति दणकाष्टादि वसुजातम्, क्षम-मातुक्। जतन्यक्र क्रम्माः। छण् । २। १ भाग । २ भीत । २ सीमकी रचा करनेवासा। (ऋक् । २०।३) ४ बामपार्श्वस्य रेसिम्बारक।

( ताष्ट्रात्राह्य )

स्त्रमासुक (सं• ब्रि॰) स्नशानु घस्त्य हैं बुन्। गोषधादिक्षी उन्। माधार्थ। ६९ (जस्त्रता सुवारि

क्रमानुरता (सं • पु • ) कृ मानी प्रम्नी पतितं रेतोऽस्य, बहुत्री • । १ महादेव । दुर्गाने मिवका वीर्यं धारण न कर सकनिये पागमें डाल दिया था । छत्तीचे कार्तिके-यकी उत्पत्ति हुई । कार्तिकेय देखी । (क्री • ) २ पागकी क्रायट ।

क्रायाख (स' • क्रि • ) कृषां प्रको यस्त, बहुती ०। १ होटा घोड़ा र्ख नेवासा । (प्र • ) २ ट्याविन्दु राजवं यके कोई राजकि । यह ट्याविन्दु-राजवं यीय संयमके पुत रहे । इनके होटे भाईका नाम महादेव था। (भागवत २।११३४ ३ दश्क दामाद । इन्होंने दचकी सिंध ग्रीर घोषणा नामको दो कन्यावींसे विवाध किया था। इनके श्रीरससे अधिके गर्भमें धूमकेश श्रीर धोषणाके गर्भमें देवचकी उत्प्रति दुई। (मानवत, (१६१४)) रामायणके मतसे—राजि क्षेत्राध्वने दचकी जया श्रीर सुप्रमा नाश्री दो कन्यावींके साथ विवाह किया था। उनकी पहनी स्त्री जयाने श्रव्यासक्ष महातेजस्त्री ५० पुत्र प्रसव किये थे। फिर सुप्रमाके गर्भसे संदार नामके श्रद्धासक्ष ५० पुत्रोंने जन्म विया। यही ज्ञ्याकास्त्र नामसे प्रसिद्ध हैं। ४ सुन्धुमार-वंशके कोई राजा। (इरिवंग, १९४०)

कष्वास्त्री (सं १ पु॰) कथास्त्रेन सुन्युमारवंस्रक्टपतिना प्राप्तं नाट्यस्त्राद्धिः प्रधीते वेत्ति वा, कृशास्त्र-इनि कर्म्स्कृतायादिनिः। पा धार्थरररा नट, नास्तर्ने-गानेवासा । क्रियना (सं • स्त्री॰) कथाएव स्त्रायं कन् इत्वंस । स्रास्त्रकार्योस्ता, एक वस्त्रा

क्रशित ( सं॰ वि॰ ) दुवसा-पतसा।

क्रमीवस (सं पु ) काकजका गुस्स, एक भाड । क्रमीदरी (सं क्सी ) क्रमं स्ट्रं यस्याः, बहुती । १ पतकी कमरकी स्ती । २ खंतसारिवा, धनन्तमूस । क्रमीरा—गुजरात प्रान्तके एक प्रकारके नागर ब्राह्मण । इन्हें क्रब्यपुरे भी कहते हैं। पहले यह तीनीं वेट पढ़ते थे, किन्तु घव तो नाममात्रको ऋग् वेटी, यजुर्वेटी भीर सामवेटी रह गये।

क्षव ( सं ० पु० ) संगर्भ।

क्रथक (सं• ति•) क्रथित भू सिंयः, क्रथ क्युन्। क्रयं-दियोदीचान्। डण्-शश्यः १ किसानः। क्रथित सूसिसनेन, क्रथ करेषे कुन्। २ इसका पासः। ३ वैसः। क्रथर (सं• पु•) क्रयर, खिचडी। क्रयाय (सं• ति०) किसानः।

कृषासु ( सं• पु॰ ) क्वय-घातुक् ष्टवोदशदिवत् वस्वम्। षागः।

कृषि ( सं क्त्री॰) कृष-इन्-किञ्च। १ खेती। यह वैद्योंकी हक्ति है। खेतीके विषय पर 'क्रविपारायर नामके कृषियम्बर्मे इस प्रकार सिखा है—साधारण मनुष्यमें सेकर ब्रह्मा पर्यन्त सबको कभी कभी क्यें- पैसेका प्रभाव हो सकता है। क्यया-पैसा न रहनेसे उन्हें दूसरेसे मांगना श्रीर मांगनेके किये भएना होटा-पन मानना पडता है। जो खेती करता, डसको कभी खाटा नहीं जगता श्रीर इसीसे डसको किसीसे मांगना नहीं पडता।

"म्बर्धे इसे च क्ये च सुवर्थ यदि विद्यते ।

क्यासक्षकापि खादत्तामानेन दिवनाम् ॥

भन्न माणा वर्ल भानमन्न सर्वार्थ सामकम् (
दिवासुरसनुष्याय सर्वे चान्नीपजीनिनः॥

भन्नम्न भाग्यसभूत् भाग्य कृष्या विना नर।

तक्षात् सर्वे परित्यना कृषि यत्ने न कारयेत्॥

कृषिभंग्या कृषिमें भा जन्मना जीवन कृषिः।

हिसादिदोषग्राने अप सुखते अतिथियुननान्॥ (कृषिपाराभर)

भव न रहने से जिसके गर्ले, हाथ वा कानमें भनेक प्रकार सीनेका ग्रहना रहता, छसे भी खपवास करना पड़ता है। धरीरधारीका श्रव ही प्राच श्रीर बस है। ऐसा कोई काम नहीं जो श्रव के भ्रश्नावमें हो सके। देवता, राजस भयवा मनुष्य सभी भके जे भव से सहारे जीते हैं। एक पक्ष भी विना भव के संसारका काम काल वन्द हो जाता है। धान्य भादिसे असकी खत्मि है। खेती न करनेसे धान्य होना भस्याव है। इस कियो दूसरा काम होडके खिती करना भाहिये। जन्तुमात्रका जीवन कृषि है। खेती न होनेसे एक पक्ष भी कैसे की सकते हैं। मुनिकीग कहते हैं कि खेतीके काममें हिंसा भादि दीय रहते भी भतिय पूजा करनेसे क्षमक को मुक्क मिसती है।

पपने पाप खेतीको देखना भासना चाडिये।
नीकर या किसी दूसरेको देखमालका काम सींप
कावको निश्चन्त छोना छवित नहीं। ययानियम
रचा करनेसे खेती सोना छपलाती है। किन्तु टानमटोस करनेसे की देशद्रता पा जाती है। क्टिवियोंने
कहा है कि-पिताको पन्तः सुर, माताको पाक्रयह
और पपने जेसे किसी खितको गोरचाका भार सींप
पपने पापको सदा खेती करना चाडिये। इस
छपदेशको कभी भूसना छचित नहीं कि योडी देर
भी खेती न देखनेसे बढी हान होती है। सबको
पपने सामस्य पर विशेष लक्स सगा खेतीका काम

करना पडता है। सामर्ष्य अधिक काम करनेसे निसय कोई फल नहीं मिलता। जो किसान सदा पश्चांका भला चाइता धौर यद्यानियम उन्हें खिलाता पिलाता धौर सदा पालस्त छोड़के खेती देखने भाषनेके लिये खेत पर जाता, उसकी खेती कभी नहीं विगडती। (कृष्पारामर)

कितित्व पर्यात् किससमय कौन यस्य लगाना यक्का होता है इत्यादि कृषकको अवस्य ही समभ्र सैना पाहिये।

> "कृषिच ताहयों सुर्यात् यथा वाषात पोष्ट्यत्। बाष्ट्रपोकार्तितं यस्यं गर्षितं सर्वं कर्मस् ॥ बाष्ट्रपोषार्कितं यस्यं प्रतितच चतुर्यं यस्। बाष्ट्रपियास्विपत्तं, कृषती नि:स्तां क्रमत्॥ गुरुक्ते येवसे घूने स्वालेश्वि पोष्ट्ये:।

नाशः सिषत भीदित सारं प्रात्य पारणात्॥" (कृषिकाराशर) वाह प्रयात् गी, मिह्मकी दुःख न दे खितीका काम करना चाहिये। वेस या भैंसेको दुःख होनेसे वह प्रनाज सब कामोंके लिये निन्दनीय है। वेस, भैंसा प्रादि यदि पीड़ित होता, तो प्रनाज चीगुना होते भी किसान पीड़ित गोमहिषके निम्नासरे निर्धन हो जाता है। नानाविध उपायोंसे गोमहिषकी रचा करना चाहिये—जैसे घास पादि खिलाना भीर मणक पादि निवारणके लिये ध्वां करना।

गोशाला बहुत सुदृढ़ बनाना पड़ती है, जिससे कोई हिंस जन्तु गोको मार न सके। सदा गोशालाका गोवर भीर गोमूत हठा डालमा चाहिये। गोम्ट्रप्ट २५ डाय जंवा चीड़ा डोनिये गोहिंद डोती है। अगेम्ट्रप्ट चावकता घोया हुआ पानी, भातका मांड, महसीका पानी, कपास, दखी चीर मूसी न रखना चाहिये। गोशालामें भाड़, मूसर, लूठन चीर बकरी रखनीये गोवनाम डोता है। गोमूतये गोशालाका मैसा भाड़ना कभी ठीक नहीं। रिव, महस्त चयवा मिनारके दिन किसीको गोवर देना न चाहिये। इन तीन वारों में गोवर देनीय मीम डोता है। युक, मूत, मला, कीचड़ चीर घृत निकास होता है। युक, मूत, मला, कीचड़ चीर घृत निकास

 <sup>&</sup>quot;वश्ववद्यायता गाला गर्ना इदिकरी मता।" (कृषिपाराश्वर)

कर सदा गोशासा परिकार रखना पड़ती है। सन्धाः को गोग्टहमें दीपक जसानेसे सक्सी सन्तुष्ट रहती हैं। दीपक न जसानेसे सक्सी उस घरको क्रोड़कर भाग जाती हैं भीर गोकुस ऊ'चे खरमें रोया करते हैं।

> "ृहजमरागरं धर्मं वर्गतं व्यवसायिनाम् । चतुर्गतं रामंसानां हिगवस्य गवाणिनाम् ॥ नित्यं रामच्चे जर्जानिं व्यं प्रस्तस्य धरम् । निव्यस् विस्त्रे भक्तं निव्यमेकस्त्रे स्रणम् ॥" ( अपिपारागर् )

धमेशास्त्रके अनुसार प वैकीका इस अच्छा होता है। व्यवसायी लोग ६ वैकीका भी इस चला सकते हैं। जो ४ वैसका इस चलाता उसे नृशंस श्रीर जो २ वेसकी इससे खिती करता एसे गोखादक सममना चाहिये। किसके १० इस चलते, उसकी घरमें लच्छी सदा टिकी रहती है। ५ इस चलनेसे धन मिसता और ३ इससे केवस अन्नका सुभीता पड़ता है। १ इस चलानेसे कोई फल नहीं निकसता, केवस न्हणमें फंसना पड़ता है।

कार्तिक मासमें सगुड़ प्रतिपत् तिथिको गोपूजा करना पडती है। ग्वासींको इस दिन कंधेमें खामा सता बांध तेल श्रीर इसदा सगा नदाना श्रीर कुङ्ग तथा चन्द्रन से भरीर सजाना चाडिये। फिर एक बड़े वैसकी नाना प्रकारके गप्तनीं श्रीर कपडोंसे सजा , नाचते गाते बजाते गांवमें सर्वेत्र श्वमाते हैं। कार्तिक ्रमासके पहले दिन गोके भरीरमें इसदी भीर इङ्म क्रिलाकर तेल लगाना चाडिये। उसा दिन तपाया इवा सोचा चादि गोने चड़में प्रदान करना डिवत 🗣 गोकी पृंद्धके बार्साका पगसा भागभी काट डालते हैं। यह काम करनेसे वर्षमें गोको कोई विञ्न नहीं होता। इसका नाम गोपवें है। पूर्वेपला नी, पूर्वाः बाढ़ा, पूर्वभाद्रपद, धनिष्ठा भीर क्वतिका नचत्रमें गीयाचा तथा गीपवेश पच्छा होता है। उत्तरफला नी, **उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्रपद, रोशिकी, पुषा, अवका,** इस्ता धीर चित्रा नचतर्मे, सिनीवासी, प्रमावास्ता, निषद है। निषद नचल भीर तिथिमें गीवाला . किंवा गोप्रवेश करानेचे गो तथा गटइस्थका विनास इति। है।

माघ मासमें गोमयलूटको भितापूर्वक पर्यंत्र करके फावड़ेसे उठाना चाहिये। फिर सब गोवरको धूपमें सुखा करके भन्नी भांति चूरकर डाजते हैं। यही गोवर फाखान मासको प्रत्येक कियारामें गष्टा खोद-के गाड़ देना चाहिये। पोछे बीन बोनिका समय-भाने पर गहुँ से यह खाद निकास कर खितमें डाजते है। खाद न देनेसे खिती बिगड़ जाती है।\*

**इ**ल बनानेमें ८ वसु लगते है-इरस, जुवा, खंटा, निर्धास, रखी, पड़र बस, गील भीर पश्चनी। इरस ५ डाय श्रीर खंटा २॥ डाय सम्बादनाना पहता है। निर्धीत श्राध हाय श्रीर जुवा कानके समान बनाते है। निर्योत्तपाधिका १२ अंगुल भीर गौलको सुंहे हाधकी बराबर रखना चाहिये। पश्चनीको बांससे श्रीर उसका भगका भाग को हिसे निर्माण किया जाता है। इसकी नाप १२। सूठ या ८ सूठ है। शावस (जोतकी रस्ती) गोल भीर १५ भंगुल रहता है। जुवा ४ इ। य भीर उसकी रस्ती ५ इ। य भीर फास १ हाय ५ अंशुल या १ ही- इायका बनाना पहेता है। २१ श्रलाकाका बना विद्यक श्रीर ८ हाधकी मई खितीके लिये पच्छी दोती है। क्षपकको यद्वपूर्वकः सब सामग्री बहुत हुट रखना चाहिये। यह सामग्री शक्ती ने होनेंसे खेतीने समय पदपद पर विन्न पड़ सकता है।

खाती. धत्तरफला नी, उत्तराबाढ़ा, धत्तरभाद्र-पद, रोडियी, सृगधिरा, सृजा, धुनर्वेस, पुणा किंवर श्रवणा नचलमें ग्रक्त, सीम, सहस्रति तथा बुदवारको इस चलाना अच्छा है। मङ्गल, रवि किंवा मनिवा-रको खेतीका जाम भारका करनेसे राजोपद्रव उठ

<sup>\*</sup> माथ गोमपजुट्ता संपूत्य श्रह्मांत्राः । सारं प्रभदिनं प्राप्य सहात्रेक्षास्यात्राः ॥ रीद्रै: संशोध तत्सर्वं इत्ता गुष्डकद्दिष्यम् । प्राक्तुने प्रति केदारि गर्भं कृत्वा निषापयेत् ॥ ततो वपनकाचे तु सुर्यात् सार्यनिमोधनम् । विमा सारेक श्रद्धात्यं वर्षते न प्रस्वयपि ॥" (कृषिपाराधर)

खडा होता है। दशमी, एकादशी, दितीया, पद्ममी, वयोदगी. व्रतीया और सप्तमो तिथि खेतीने लिये श्रक्ती है। प्रतिपत्नो ग्रस्यच्य, हादगीको वध तथा दत्मनका भय षष्टीको विन्न ग्रीर ग्रमावस्थाको खेतीका कास जगानेसे किसान मर जाता है। घटमोको गोका विनाश श्रीर नवसीको शस्यचय होता है। चतर्शी की कविवर्भ चारमा करर्रसे कीडे सब चनाज बिगाह देते है और चतुर्दशीको श्रस्य विनष्ट होता है। हुष, भीन, कचा, भिष्ट्न, धनुत्रीर हुस्थिक सन्न क्षिप कर्मके स्थि प्रयस्त है। सेष्में पशुनाण, कक्टर्से सेघ-भय. सिंडमें चौरभय, कुन्धमें सर्पभय, सकरमें प्रस्थ-चय श्रीर तुला स्वन्से स्विषक्रे श्रारमा करनेसे स्वयक-का प्राण नाम होता है। चन्द्र संयुक्त रिव शांड होनेसे इस चलाया जाता है। इस चनार्नसे पहले दो खरड युक्त वस्त्र, शुक्तपुष्प तथा गन्धादिसे इसयुक्ता प्रथिवी. प्रयुपीर प्रजापतिकी भर्चना करते हैं। प्रस्निका प्रदक्षिण करके बद्दत प्रकारका दान भीर उसकी ठीक दिचका भी देना चाडिये। फालके चगरी भागमें सोना न्ना पौर मधु चढा नागके वामपार्वेमें इस चलाना चाहिये। प्रान्त, दिल भीर देवताकी यथाविधि पूजा करके वासव, व्यास, पृष्ट्, राम भीर परागरकी सारण करते हैं। काला, लान वा कालाशास बेच ही हनमें अं।तनेको पक्का होता है। दोना वैस्रोंका संह श्रीर पार्ख मक्खन या घी लगा कर प्रतिदिन मसी भांति धुलवा डालना चाहिये। क्षवन उत्तरमुखी हो निम्न निखित सन्त्र पढने इन्द्रको अर्घे पदान करते है-

> "ग्रकपुणसमायुक्तं दिधिचीरसमन्तितम् । सहिट' क्रव देवेष ! यदाणार्थं स्वीपने ॥"

फिर विष्टर पर बैठ श्रीर दोनों घुटने भूमिसे लगा इन्द्रको नमस्कार करना चाहिये।

वह वैस इनके कामका नहीं, जिसका किटिईय बहुत मीटा हो, जिसको पूंक या कान कटा हो पयवा जिसका रक्क बहुत उजना हो। किसान भीर बैस नीरोग न होनेसे इस चलाना धनुचिन है। पराभरके मतमें एक, तोन या पांच वार खेतको जोतना चाहिये। इसकी रिखा काटना ठीक नहीं। एक रेखा जयकरी होती है। फिर तीन रेखायें घर्षसाधनी घीर पांच बहुत घनाज देनेवाली हैं। इस चलने समय कूम (वासु) उखड़ जानेसे राइस्थ मरता या घिन सगता है। फाल उखड़ या टूट जानेने टेग्न हुटता, इस टूटनेसे सामी मरता, इरस टूटनेसे किसानका प्राण् जाता घीर जीत टूटनेसे किसानके भाईका सत्य घाता है। इसी प्रकार घील टूटनेसे वैल मरता, जीत टूटनेसे रोग लगता तथा घनाज कम पड़ता घीर किसान गिर जानेसे राजमन्दिरमें कष्ट मिसता है। इस जीतते समय एकाएक एक देसके बोसनेसे चौगुना घनाज उपलता है। रीतिके चनुसार इस न सगानेसे क्या फत्त मिसता है ? खिनोंसे इस चलाना ही वहा काम है।

> "धनसुवर्षं समा नाघे क्षणे रज्ञवसिमा। चैत्रे वावसमा खाता भागतुच्या च माघवे॥ ज्ये हे स्ट्रेव विश्वेया चाघटि कर्टमाझ्याः। निम्मला कर्वेटे चैव इवैक्साटिया तथा॥"

माघ माए हो जोतनेके किये घच्छा समय है। माघ मासमें मही सोने जैसी होती है, सहनमें ही खेती को जा सकती है भीर चौगुना घनाज एवजता है। फाला नमें कर्ष प करनेसे मिट्टो चांन्ही - जैसी निकस्ती है। चैत्रमें वह तांदि जैसी रहती है। वैशाख मास घम काल है। इसमें खेती करनेसे घान्यके समान फल होता पर्यात् वहुत थोडा घनाज उपजमा है। ज्ये ह भीर घाषाउमें खेती करनेसे घनाजका न होना ही सम्भव है। यदि होता भी है, तो मट्टी घीर कीचड़ने वरावर। यावण मासमें कर्ष प करनेसे निस्य कीई फल नहीं मिलता।

माघ या फाला न मास सब प्रकारका वीज संग्रह करना चाहिये। वीज की हम्हा करने भनी मांति धूपमें सुखाते हैं। उसे श्रच्छे प्रकार सुखाके श्रीसमें रख देना चाहिये। फिर पुरक बनाके वीज का निधान ग्रीधन करते हैं। वीज निधान सिन्दा रहने से फल विगड़ जाता है। वीज एक जातीय श्रीने से सच्छा फल बगता है। इस लिये यह के साथ ऐसा हो वीज संग्रह करना चाहिये। सुदृष्ट पुरक बनाके उस में निक से हुए श्रंतुवेको तोड़ डालते हैं। वीज का संजुवा

न तोड़ नेसे खेती घास फूससे भर नाती है। दीम-ककी बांबीके पास, गोशानामें प्रथवा जिस घरमें बन्धा या प्रस्ता खीरहती हो, कभी बोन न रखना चाहिये। जूटे मुंह, रजस्त्र न, वन्धा या गुर्विणी खीको बीन हूने नहीं देते। घी, तेल, मट्टा, नमक या दीपकको सूल कर भी बीज के जपर रखना न चाहिये। बीन प्रस्ता होनेसे ही खिती पाषानुरूप फल देती है। बीन पर विशेष ध्यान रखना पहता है।

> "वपन' रीपण्ये व वीनं स्वादुमयाताकम् । यपनं गटनिर्मु क्षं रीपणं सगदं विदुः॥"

वीजकी दो प्रक्रिया है—वोना श्रीर लगाना। वीज बोर्न्स फिर कोई विश्व होनंकी सम्भावना नहीं। किन्तु लगानंसे प्रडचन पड सकती है। खेतको यथान्यस बनाके डसमें वीज डालना पडता है। धीरे घीटा बर्ने पर ग्यानियस चास फ्र निकाल डालते, किन्तु वीटेको टूसरे स्थान पर नहीं ले जाते। फ्र पक्षनंके समय तक वह उसी स्थान पर रहता है। इसीका नाम वपन या बोना है। चगानेसे भी इसी प्रकार वीज डालते हैं। परन्तु पीटा बर्नेसे उसे स्थाड कर टूसरे स्थान पर नगा देते हैं।

वैशास मार ही वीज बेर्निका श्रच्छा समय है। फिर च्येष्ठ मध्यम, त्रावाट त्रधम त्रीर त्रावण मास श्रधमाध्य श्रधीत बहत ही निक्कष्ट काल है। लगानेको को बीज बीया जाता, उसके निये पाषाट उत्तम, त्यावण मध्यम श्रीर भाद्रपद श्रधम समय होता है। छत्तरफखा नी, उत्तराषादा, उत्तरभाद्रवद, मूला, धिनहा, रोहिणी, इस्ता श्रीर रेवती कई नचल वीज डालनेके निये प्रच्छे है। पूर्वीषाद्रा, पूर्वेफला नी, भरणी, बार्ट्रा, खानी पूर्व भाइपद, विशाखा. चीर प्रश्रेषा वीज वोनंके निये सध्यस नजत है। मकुल भौर शनिवारको वीज डालनेसे चूहे भौर टिकडीका डर रहता है। रिक्तातिथि वा चीण चन्द्रमें खेत न बोना चाहिरी। ज्येष्ठ मासके प्रन्तिम ३॥ दिन भीर प्राष्ट्रादि प्रथम शा दिन-- ३ दिन वीज वयनके किये निषिद्ध हैं। श्रस्तुवाकी \* दिनों से वीज डासना बहुत सनाहै।

> "डिमेन नारिया सिक्ते वील शास्त्रमनाः ग्रुचिः। इन्द्रं चित्रे समाधास सर्थं सुष्टितर वपेत्॥"

जिस दिन बोर्न को होता, उसके पहले दिन रातको भोस हा पानी न सिल हैं से परिकार ठखें पानी में वोज को भिंगों कर रखना पडता है। दूसरे दिन सबेरे पित्र भीर भान्ति चित्र हो सन हो सन इन्द्रकी ध्वान कर अपने भाग्य ३ सुठ बोना चाहिये। इस प्रकार वान्य वा पुण्याह समापन करके हृष्टिच से पुर्वेसुखी हो निकालि खित सन्छ पड़के प्रणाम करते हैं

"वसुषे देनगर्भाति बहुमध्यस्वप्रदे। वसुपूजी ! नमसुर्थं वसुपूर्णान् में कृषिः ॥ दीपशिष्णाम षान्यनां इचवीज्ञानि प्राहिष । सुर्था भवन्तु कृषका घनधान्यसङ्गितः ॥ बासवी नित्यवर्षीस्थानित्यवर्षासु तीयदाः । शस्त्रस्वप्रयः सर्वाः सम्तु नीद्राः॥

वसुधाकी नमस्कार करके किसानों को घी, खोरं प्राटि बहुत प्रकारके उपहारीं से मोजन कराना चाहिये। ऐसा प्रतृष्ठान करने में खेती नहीं विगडती।

> "वीजस्य वपन" कृत्वा महिका तत्र दापरीत् । विना सदिकदानेन शस्त्रन्य न जायते ॥"

खितमें वीज डालकर उस पर मई देना पड़ती है। बोने पोछे मई न देनेंस घनाज नही उपजता है। पछले कहें नियमसे वोज बोनेवर जब धान्यका पेड होगा, तब उसे उखाड कर यशास्त्रान नगान। पड़ेगा। किन्तु धानकी जड हुट होनेसे उसे उखाड़ कर दूसरे स्थान पर लगान। न शाहिये।

> "हस्तान्तरं कर्षटे च सिंहे इस्तार्धं नेव च । रोपणं सर्वं धान्यागा कनाःया चतुरकृत्वम् ॥"

श्रावण मासमें १ हाय, भाद्रमें प्राध हाय पौर प्राध्वनमें ४ ग्रगुनके प्रन्तरसे पोदा लगाते हैं। सब प्रकारके धान्यरोपण का यहा विधान है।

चापाढ कृष्णा १०, ११, १२ भीर १६ तिथिका नाम भ्रम्बुबाचो है।

"काबादी जावयी चैंब घाणमा कहरीबुध । चनाकुट तु यज्ञान्य यथायीज तथे व कि । भाद्रे च कहरीह धान्यमबटी कृषितत्परः । भाद्रे चार्षफलगाप्तिः फलाग्रा नैव चार्षिने ॥ न विचमुनी घान्यानां जुर्यात् कहनर यदे । न च सारप्रदानन्त् वय्यमावन्त्र योषयेत् ॥"

धानको न लपटनेसे प्रच्छी फसन नहीं होतो।
प्रौर धानका पौदा भो नहीं बढता। इसो लिये पाषाढ
या त्रावण सासमें धान कपटना पडता है। पानी
न वरसने पर भाद्र सासमें भी कहन कर सकते है।
भाद्रसासमें कपटनेमें आधि फलकी पाषा की ला
मकती है। परन्तु, प्राध्विनमें कहन करनेसे फिर
फलकी पाषा कहां ? जो नियम दिखाया गया है,
उसे खंचो भूमि पर करना चाहिये। नीची भूमिमें
धान बोना वाते, लगाते नहीं। नीचो भूमिमें खाद
देना या कपटना भो पच्छा नहीं। धान बोकर केवल
वास फस निकास डालना चाहिये।

"निषक्षमि यद्वास चकुत्वा वस्ववर्णितम् । न सम्यक् फलमाग्रीति वस्यीयकृषिमेषेत् ॥ कुलीरमाद्रयोगेष्ये यक्षामां निष्यः भवेत् ॥ वस्ये रिष तु सन्यु चं तत्त्वास्य विग्रचं भवेत् ॥ विवारमात्रिने मासि कृत्वा चानम् तु निष्यसम् । स्य पाकविद्योगं कि स्वागं फलति माववत् ॥ तक्षात् सर्वं प्रयत्ने न निष्यणां कारयेत् कृषिम् । निष्यणा विक्रमानाया कृषि कामद्रमा मस्त ॥

धान्य यथानियम निकलते मो यदि निराया नहीं जाता, ता चच्छा फल कहा जाता है ? वास धीरे धोरे बटकर धानका निराया देतो है। ज्यावण और भाद्र मासक बीच धान निराया चाहिये। पहले बहुत चास फूस रहते भो पीछे धान दूना बट जाता है। जाखिन मास दो बार निरा देनसे धान इहंद जैसा फलता है। किसानको यहसे खेती निरामा चाहिये। -बिता निकलण होतेसे श्रभोष्ट फन देती है।

> 'नीवजायं हि धानामां जलं भाद्रे विमोधयेत्। मूलमावन्तु स स्थाया कारयेष्ट्रलमोचयम् ॥ भाद्रे च जलसम्पूर्णं पान्यं दिविधवाधके. । मुप्तीकृतं कुदाधानां न धत्ते फलसुत्तमम्॥"

भाइमास धानमें पानी भरा रहनेसे वह नाना विश्वींसे नष्ट हो जाता है। इसनिये धानका यह रोग कुडानेके लिये पानो निकाल डालना चाहिये। परन्तु सब पानो नहीं निकालते। खेतमें दतना पानी रहना चाहिये जिसमें धानको जड हूबो रहे एकबारगी हो पानो न रहनेसे धानका पेड़ सुख कर गर जाता है।

## धान्धका व्याधिनागक सन्त्र यह है--

"भों विदि गुरुपारेसा नम । खित हिमगिरिगिखरात् गहरूने न्दु-भवविधिखरतटात् नन्दनवनस्वाधात् परसेवरपरसम्हारक सहाराजाधिरातः ग्रीमद्रासमद्रपारा विजयिन समुद्रतटाविख्यतगाराग्रे शानवशनरकोटिल वा-यगख खरतरन खरातिवौद्याहस कार्ज खाडान्य खोटागमनसमुद्र तवावविगा-वध तपषेवयत परचलप्रसम्बन पवनस्त श्रीहनुमनमाजापानि श्रमुक्तपासे समुक्रगोवस्य श्रीमतोऽमुकस्य श्रखख्येष राता सोस्य ठदा गान्ध्या सीस्रो गान्सो द्रोटी पाष्ट्ररसुन्दी महिषासुन्द्रो घृ विग्रहा नण्ड चा द्रयाद्य सर्वे श्रसीपष्टातिनो यदिलहीय वसनेन न सकत्ति तदा तान् वयनाङ्ग जीन ताह-यिष्यसीति। भी षा श्री को नम।"

वैसके कांटिये के लेके पक्त पर यह मन्त्र भक्ति-भावमें खिखना चाहिये। रिविवारका वास खोसकर खितके ई्यान कोणमें प्रनाजको मन्द्ररीये इसको बांध देते हैं। इस प्रनुष्ठानमें धान्यका सद विक्र कूट जाता है।

मतान्तरमें धान्यका व्याधिनायक मन्द्र इस प्रकार है—

"चों सिष्ट् ग्रह्मच्येम् ननः । स्रोत्तमस्यापिम् नमः सिर्म्यः स्वित्ति स्वत्यः स्वतः स

इस सन्द्रको महाबरसे लिख कर बनानमें वांधने पर कीडे प्रादि सर जाते है। "पात्रिने कार्तिके चैव धानास्य नखरचयम्। न कृतं येन मूर्वेण तस्य का शस्यवासना॥"

श्राम्बन घीर कार्तिक मास धानका पानी बचाना पडता है। जो मूर्ख किसान पानीकी नहीं बचाता, वह श्रमाज होनेकी बात क्यों उठाता है!

> "घटप्रवेश-संकान्ता रोपयेत् नलं तथा त केद्रिशानकीणे च सपनं कुषकः ग्रन्तः॥ गम्बीः प्रयोष घ प्रेय ग्रक्तवस्त्रे विशेषतः। प्रज्ञियां नलं तत्र प्रज्ञयेतानाव्यकः।न्॥ दिश्वमञ्जस्य नेषैदां पायसस्य विशेषतः। ततीद्यात प्रयत्ने न तालाष्टिशस्त्रसम्ब च॥"

कारिक स्क्रान्तिकी खेतके देशानकोणमें एक एक्षेत्राखानन नगाना चाडिये। किसान पित्रमावमें गन्धपुष्पादि द्वारा ननको पूजा करके धानके पेडको पूजते है। दही, भात, नैवेद्य श्रीर पायस (खोर) चढाने का विधान है।

नल्तीपणका मन्त्र यह है—

"बालकात्वरण हवा; सन्ति वे धानाहचकाः। को छाषारि कनिष्ठा वा सगदा निर्मेदास ये॥ बाज्या सीमसेनस्य रामस्य च प्रयोगिति। ताड़िता नलदच्छेन सर्वे सुः समपुणिताः॥ समपुण्यत्मासाय फलस्ताय च निर्भेरम्। सुस्या मवन्तु कुपका धनधानासमिताः। ॥

श्रवायणमास मूठ लेना पडती है। सूठ न
लेकर नियमके विरुद्ध धान काटनेसे किसान श्रड चनमें
श्रा जाता है। श्रय घायण मासके श्रम दिनको खेत
पर पष्टुंच भित्तके साथ गन्धपुष्प श्रादिसे धान्य इचकी
पूजा करके द्रेशानको पर्में २॥ सूठि धान्य छेदन करना
चाहिये। वहां २॥ सूठ धान श्रगला भाग सामनेको
भीर करके मस्ये पर टठाकर रख जेते है। फिर किसीसे कोई बात न कर घर श्रा बड़े स्थान पर धान्य
रखना श्रीर गन्धपुष्प श्रादिसे उसको पूजा करना
चाहिये। कार्तिक श्रीर पीष मासमें सृष्टिग्य एक
बारगी ही निषद है। श्रदी, मद्या, स्याधरा, प्रथा,
हस्ता, खाती, धत्तरात्रय, सूना श्रीर श्रवणा नकत ये
धान कारनेके लिये शब्दे होते है। वैधृति, खतीपात.

भद्रा, रिक्ता, मङ्गल, शनि श्रीर बुधवारको सूठं न लेनाः चाहिये।

''बला तु खलकं मार्गे समं गीमग्रलीपितम्। रीपणीया प्रवत्ने तत्र सेक्षिः यभिऽहति ॥"

अग्रहायण मास खलयान वरावर करके गोवरसे लीपते है। इसमें किसी ग्राय दिनकी यक्षके साथ खंबा गाडना पडता है।

वड, सप्तपं, गाक्यारी, सेमर, गूनर या किसी दूसरे दूधिया पेडका खंबा बनाना चाडिये। इसके न मिलने पर स्तीनामधारी किसी छचका खंबा बन सकता है। धानके प्रयमाग, घाछ, सकट (एक प्रनाज) नोस या सर्धीसे खंबिको बाधना चाडिये। उसमें एक प्रताका भी नगाना पड़ती है। फिर भितामावसे चन्दन-फूलसे उसको पूजते है। यह प्रनुष्ठान करनेसे प्रनाज वट जाता है।

"यीषे मिश्रित चारीका क्रूराचे सबये तथा। ग्रह्माडिकरी मार्गे पीपे ग्रह्मचग्रहरी ॥ करिव्यविष्यं गाना द्वपराश्ची तथे व च। मिश्रः कार्या परेलेंब यदीच्हे दालनः ग्रमम् ॥"

पोष सास, कूर दिन भोर अवणा नच अ खंबा गाड्नेके लिये अच्छा नहीं। अग्रहायणमें मेधि भारोपणसे अस्य बढ़ता और पोषमें आरोपण करनेसे अटता है। केय, वेस, बांस, नारियस भीर ताड़के पेड का खंबा नगाना अग्रभ होता है।

> "बखिखते तती भागे पीपे मासि ग्रमे दिने। पुषायानां जमा: कुगुँ रम्तीमाचे तसिक्षी॥"

पीव सामनें धान कटनेंचे पछले मनको मिलकर एक दूचरिके खेतोंके पाम पुषप्रयाता करना चाहिये। यह ग्रुभ दिन भीर ग्रुभ नचत्रमें को जातो है।

खीर, सक्ती, मांच, निरामिष, दही, दूध, घी, नानापकारने फल, मीठा पनवान पादि बहुतचे छपहारोंने साथ ने के के पत्ते पर भोजन करना चाहिये। भोजनके पोक्षे चन्दन, ने घर प्रादि सुगन्धि दृश्य परसर एक दूसरे के प्रदूर्म नगति हैं। लोग, कपूर पादि डालकर सुंह भर पान खाना चाहिये। इस दिन सबको नये नपडे पहनने पडते है। फिर पुष्माका,

पुष्पाभरण बनाके श्रचोपितको भक्तिके साथ नमस्तार करते हैं। गा बजा श्रीर नाच कर सहीत्सव करना चाहिये। इषि तिविक्तसे हाथ जोड न्निस्निखित मन्त्र पटते है।

"चित्रे चाखिष्यते चान्रो तन देवमचारतः ।
प्रयम्तु निविताः सर्ने गस्यानि ग्रमकारका ॥
समसा कर्मणा वाचा ये चाखाकं विरोधिनः ।
ते सर्वे प्रथम यान्तु प्रयमाता प्रसादतः॥
धानाविर्वर्थेगोविद्यः प्रविद्यः प्रवदारयो, ।
राजसभ्यानविद्ययं वाची विद्यस्य वच ॥
सन्यासनविद्यं वाचीविद्यर्थं निर्मा (
बखाकमस्य सत्त्रं यावत् पूर्णी न वसरः ॥"

यप्त सक्त प्रामीद खेतके निकट करना पडते है। एसके पीछे सदको प्रस्वचित्त प्रपने प्रपने घर जाना चाहिये। एस दिन फिर प्राप्तार करना ठीक नहीं।

> "पुष्ययावां न कुर्व नि ये जना धनगर्वि ता । न विद्योपशम्बे मां कृतसद वत्सरे सखम् ॥"

जी धनके श्रीममानमें पुष्ययुक्ता नहीं करते, उनके विद्य बढते ही रहते हैं, उस संवत्सरमें सुखकी सन्धा-वना कहां ?

पीष मास धान्य काटना पड़ता है। काटनेंके दो तीन दिन पोक्टे धान्यमदेन करना चाहिये। पौष्में इस धानको काममें लानेका निषेध है। प्राण जाने भी पूसमें नया धान उठाना न चाहिये।

> "भाषन' सर्वे श्रस्थाना वामावर्तेन कीर्तितम् । धान्याना दिख्यावर्ते मापन' चयकारकम् । -वामावर्तेन सखद धानादिखकर'-परम् ॥"

सब पनाज बाईं शोरसे नापना पड़ता है। दाइनी घोरसे धान तौजने पर चय हीता है। वामा-वतसे नापने पर सुख और अस्य बहुता है।

> "दादशाद्गुलकेर्राणे राटकः परिकीर्तितः। स्रो चातकामुद्रप्रावश्चितमाटकमुत्तमम्। कपित्यपर्कटीनिस्वजनितः टैनावर्षेकम्॥"

षाढक १२ अंगुलका होता है। स्त्रेपातक, माम भीर नागकेयरका माढक मच्छा है। केये, पाकर भीर नीमके भाडकते दरिद्रता बढ़तो है।

Vol. V. 68

हस्ता, स्वाति, पुष्या, रेवती, रोष्टियो, भरयो, सूना-तीनों उत्तरा, स्वाधिरा, सद्या तथा पुनर्वसु नद्मव प्रोर हहस्रति, सोम किंवा श्रुक्तवारको, तथा प्रष्टम स्थानमें करूर ग्रह न रहनेसे धान्यस्थापन करना चाहिये।

ज्ञपर वही बातें बतायी गयी है, जो क्षपियारागर नामक कृषिशास्त्रमें जिखो हैं।

वराष्ट्रसिष्टिरने भी वष्टत्संष्टितामें क्रांषिने सम्बन्ध पर खिखा है— छष्टो कर्म करनेवाले आद्याणीं को खेतीका काम पकड़ लेना चाष्ट्रिया प्रकृष्टीन. दुवंब, भूखें, प्यासे और यके मांदे वं ससे खेती करना प्रच्छा नहीं। दिनको दोपष्टर तक खेतीका काम करना चाष्ट्रिये। फिर नहा घोकर भोजन करते है। दुरे बैस खेती करना मना है। किसानका वड़े यहके साथ प्रच्छे वंस और वक्ष्टे इस हे करने चाष्ट्रिय।

तीसरे या चौथे दिन वै स नाथा जाता है। वहुत दुवला या मोटा वै स होनेसे नाथना न चाहिये। शोधम या खंरते पेड़से १२ खंगुस्तो मेख वना नासिका मेद किया जाता है। दिचणद्वार गोधाला प्रयस्त है। स्तरको गोग्रहका द्वार रखना न चाहिये। पश्चमासामें प्रवेशके समय यथाविधि देवता श्रीर बाह्मयोंको पूजा करते है।

इन 84 अंगुलका बनाना पड़ता है। उसका नीचेवाला भाग १६ पंगुल, जपरोभाग २६ पंगुल घोर विध्यान ६ अंगुल रहता है। उरस्थान द अंगुल, वेधके जपरकी योवा १० अंगुल और उसके जपर हस्ताह (सुठिया) द अंगुलका बनाते हैं। उसके नीचे ४ अंगुलका प्रतिहार और ४ अंगुलका वेध रखा जाता है। प्रतिहार अच्छा बनानेमें वेध ३ अंगुल और उरस्थान ५ अंगुल ही रखना चाहिये। यिरोभाग करतलको भाति फेला रहेगा। उरस्थानका विस्तार द अगुल होता है। बन्धके बाहर प्रतिहार इस्ताह विदारक प्रतिहार करना उचित है। नोम, वेल या दूपरे दूधिया पेडका इल नहीं बनाते। सुसे समहस्त प्रमाण ईया वनाना पड़तो है। उसमें ४४ हायके पीछे वेध रखना चाहिये। बहेड़े और पाकर-

की ईया बनाने से यस भीर म्ही का विनाय शीता है। बैसकी नायके भनुसार ईया नांची जंचो रखनी पड़ती है। जीत ४ शायकी चौर स्तन्यस्थानमें भर्म चन्द्राक्ति बनाते है। मेटासींगी, कदम, साल भीर सव हचकी १० भ्रष्ट्र ल सम्या (सामी) वेधके बाहर ते यार करना चाहिये। इसोके बराबर भीर इससे १० अंगुल पर प्रवाली बनायी जाती है। बांसकी ४ शाय चातुक-जेसी छोटी बड़ी गाठोंवाली छड़ी लेना चाहिये; उसका भयभाग लोईसे जी जेसा बनाते है। जो प्रमाण भीर प्रणाली कही गयी है, उसकी एलटना न चाहिये। खिती इस प्रकार को जाती है, जिसमें बैलींकी दुःख न हो।

गरही बाह्यणको श्रामदिन श्रम नचत्रमें साह्या। करके द्वा, काल घौर देशके अनुसार खेतीका काम सगाना चाहिये। एक घेरा खींचने पुष्प, धूप, दौप चादिसे उपके जपर इन्द्र, प्रश्विनीक्समार, मक्त प्रस्तिकी पूजा करते हैं। पीछे पानी दकड़ा करनेके सिये सीता, क्रमारी श्रीर श्रनुमितकी पूजा की जाती है। देवताके नाममें 'नम: खाडा' लगाके पूजा करनी पडती है। बैलोंको भी भिताभावसे नाना प्रकारके बाहार देना चाहियै। सौर श्रीर फालके अगले भागको सोने या चांदीसे विस कर मधु पौर घृत लगाया जाता है। प्रश्नि प्रीर हफ को प्रदक्षिण करके इस चसाना ्चाडिये। परागर ऋषिको सारच करके "कल्याणाय नमः" मन्त्र पड़ सीताके जपर फूस चढ़ाते है। "सीतां शुक्तीत" इत्यादि मन्त्र-दारा इस चसाना पड़ता है। दही, दूर्वी, भातप भावस, फूल, ग्रमीपत्र भादिसे ्मीताकी पूजा करना चाहिये। फिर सात धान्य प्रोचित करके पूर्व सुखी हो चेत्रमें पर्यंच करते हैं। पोहे खेत जीतना चाडिये। बाह्मण, यव श्रीर तिलको छोडके ्यदि दूसरे अनाजने लिये इज बसाता, तो पिढ़नीन ्रत्या देवतागण उसमे बद्दत विगष्ट जाते है। देवता. मेव, भूमि, इस भीर प्रकृष व्यापार क्रविका कारण है। ्रममें एक का भी प्रभाव डोनेसे क्रिकि नहीं बनती। शालि, शय, कपास, भांटा पादि सबका बीज सगाना चाडिये। जो सब प्रकारकी खेती कर सकता, उसे कभी घाटा नहीं समता। श्रमावस्थाको कर्षेण करना नितास्त निविद्य है।

> "भीते सीन्ये क्षमारि ल' देवि देवार्षिते प्रिये । सत्कताडि यथा सिडा तथा से बरदः सव ॥"

इसी मन्त्रसे सीताकी नमस्तार करना पड़ता है। सोताका स्थापन, इनूमान्का नामोश्वारण भीर अभ्युष्तण न करनेसे सब अनाज बिगड़ जाता है। बोने, काटने, खितमें जाने, इस चलाने भीर धान लाने भादिका भी यही नियम सममना चाहिये। देशस्थान, उद्यान (बाग), बड़ाईका स्थान, गोचारणस्थान, सीमा, अमयानभूमि, पेडके तस, यूपके निखनके स्थान, पथ और न जोतनेयोग्य स्थानमें इल नहीं चलाते। खाबर तथा मेले भीर कंकड़ पखरसे भरे स्थान भोर नदीके रेतीसे तटको जोतना मना है, न माननेसे बंधनाध होता है। प्रवचना करके दूसरेको भूमिम बीती करनेसे किसान अनन्त नरकमें पड़ता है।

कविपाराधर भौर हहत्संहितामें जो नियम लिखे है, पहले भारतमें नानास्थानों पर उन्होंने अनुसार खेती को जाता थो। भाजकल वह समय नहीं। अब बहुतसे कोग नहें प्रपालीसे खेती करते है। खेतीके सुभीतिके लिये भाजकल नानाप्रकारके यन्त बनाये गये हैं। भनेक स्थानों मोटरसे खेत जोते जाते हैं। भारतके स्थानविशेषमें इस प्रपालीने प्रवेश किया है। किन्तु दु:खकी बात है कि पहले नियमसे जैसा फल मिलता था, वैसा भव नहीं देख पहता।

क्षिक (सं•पु•) क्षचतिऽनेन, क्षय-किकन्। विश्वश्वीः किकन्। चर्य। ४०। १ फासः। (वि॰) २ किसान। क्षिकिम (सं•क्षी•) १ खेतीका काम। (वि॰) २ खेती करनेवासा।

क्विजीवि ( सं • बि० ) क्वषा जीवति, क्वय-जीव-चिनि। किसान, खेतीके सद्दारे जीनेवासा ।

किषिकी इ (सं • क्री •) मुख्डको इ, एक प्रकारका बोहा। क्रियो (सं • क्रि •) क्रियरच्य घस्ति, क्रिय-इनि । किसान, जिसके खेती हो।

क्ववीवस ( सं॰ त्रि॰ ) क्वविरस्यास्ति वृत्तित्वे न, क्वबि-वस दोर्घेश्व । रनःक्वधारति परिषदो बस्यः। पा प्राराशश्य किसान । ( महासारत श्रारंक्थ क्राप्तर (सं॰ पु॰) क्रवं करोति श्रष्टिस्पितिमञ्जति-श्रक्तियोगात् सम्पादयित, क्रय-क्र-टक् प्रमोदरादित्वात् निपातः। ग्रिव।

क्रष्ट (स'० वि०) काष कर्मणि क्रा। १ कर्षित, जोंता डुवा। (मद १९।१७४) इस का संस्कृत पर्याय—चीत्य चौर इस्य है। (क्री०) २ कर्षण, जोताई।

कष्टज (सं• ति॰) क्षष्टे नायते, क्षष्ट-जन-ह । जोतनेसे हतपन्न होनेवाला । (मन ११ । १९६)

क्षष्टपच्य (सं० ति०) क्षष्टे स्वयमेव पच्यते, क्षष्ट-पच् क्यय्। राजस्वस्दंत्रवोयरच्यक् व्यक्तव्यालय्याः ग्रेपा २।१।११४। त्रीस्थान्य, एक प्रनाज । (भागवत २।१२।१८)

कष्टपाक्य (स' वि ) कष्टे पच्चते, क्षष्ट-पच्-ख्यत्। च्या कुत्वम्। चनोः क्षिखतोः। पा काश्यः। ब्रीहि धान्य। क्षष्टराधि (दै वि वि ) खेतीके काममें चन्नति पा चुकने-वाला।

- कृष्टि (सं ॰ पु॰) कृष् कर्ति वाहुत्तकात् किच् ति वा। १ पण्डित, विद्वान्। २ मतुष्य प्रादि। (स्वक् ६ १९६२) (स्त्री॰) ३ कर्षण, जीताई। ४ घाकपण, खिंचाई। क्रष्टिमा (वै॰ क्रि॰) क्षष्टीनां मतुष्याणां पूरकः, पृ॰षच् निवातः। मतुष्यपूरकः। (स्वक् भारतः)

क्कष्टिमा (सं• पु•) क्कष्टिभावे इमनिष्। १ पारिकत्य, परिकताई । २ मनुष्यत्व, षादमीयत ।

काष्टिहा (सं • व्रि • ) काष्टिं हिन्स, काष्टि हन् काष्ट्र। १ सनुद्यको सारनेवासा योदा। २ पण्डितको विगाउने-वासा प्रभिमान । (ऋक् ८०९।२)

काशिस ( चं ० ति ० ) कारे कातक पेण चित्रे एसः, ७-तत्। जोते द्वप खितमें लगाया द्वा। (भारतं, पादि ० ८० पा ० ) काश्रीयोजाः (वं ० ति ०) प्रतिग्रय बलगासी। (कल् ० ५००) काय विमाय बलगासी। (कल् ० ५००) काय वम् पाद्यस्य बाद्यस्यात् वर्षे विमाय मक् प्रत्ययः। कृषे वं । धव् १४०। सम्मवा क्या वर्षेयोगात् कृषा प्रशिद्धियद् । भवेत कृषोऽर्ज् ने इरी। (चळ्ववरण) पुरायकारोंने कृषा नामकी दस प्रकार निकृति की है—

'कृषिपू वाज्रकः शब्दः यय निर्वतिवाज्रकः। तबीरेकात् परम्मा कृच दलमिषीयते ॥" (श्रीभरसामी) सिष मन्द्रका पर्ध संसार घीर च मन्द्रका पर्ध निर्द्ध ति प्रधीत् कुडाना है। इन दोनी मन्द्रनि पद्यमा-तत्पुरुष समास सगता है। इसिबंध जो संसारसे जीवांको कुडाता, वही परम्रह्म सच्चा कड्या कडसाता है।

१ विष्णुका कोई घयतार। कोई काई कहता कि
भगवान्ते १० घवतारोंमें कृष्णका घवतार घाठवां है।
किन्तु वहुतवे खलो पर बलरामको ही घष्टम घवतार
लिखा गया है। भागवतके मतमें कृष्ण भगवान्का
वीववां घवतार है। (भागवत १११९१) कृष्णका खनान्त
महाभारत, हरिवंध, विष्णुपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण,
ब्रह्मवेवत पुराण, स्कन्दपुराण, कूमपुराण, घादि
पुराण, ब्रह्मवेवत पुराण, स्कन्दपुराण, कूमपुराण, घादि
पुराणो घीर दूसरे पुराने ग्रन्थोंमें भिसता है। लगभग
सभी ग्रन्थकारोने घवनी वातको रखा है, दूसरेने मत
पर विशेष धान नहीं दिया। इसी निये घने क्रिया

जपर सिखे ग्रन्थों के बीच विष्णुपुराणमें स्वयाकी बास्यक्रीड़ा आदि सभी वर्णित है। भागवत और इरिवंशमें भी उसीकी वर्णना है. किन्त क्रक श्रधिक सावामें। विशापुराणके सतमें वस्ट्रेवने भोज-वंशकी देवककी कन्या देवकीका पाणियहण किया या। विवाधने पोछे वसुदेव देवकीको जब घर छिछे जाते थे, कंसने मौतिके साथ उनका रथ हांका। उसी समय देववाणी इर्द कि इस देवकी के आठवें गर्भसे जन्म सैनेवासा पुत्र हो कंसको भारेगा। कंस हर गये भीर भागद्र मिटानेके खिये ततच्य तसवार छठाकर देवकीकी मारनेके लिये खहे भी गये। वसदेवने उन्हें बहुत कह सुनके ठएका किया और यह सान सिया कि देवकीके गर्भेंसे जितने सन्तान शाँगे, एन्डें बह अपने आप कंसके पास पहुंचा देंगे। इससे अन्तको देवकीके प्राच वच गये। किन्तु कंसने वसुदेव और टेवकीको कारागारमें डास दिया।

प्रधर प्रधिवी दुराका दैत्यों के पत्याचारसे प्रत्यन्त पीडित को सुनेक्पवत पर देवगयको समामें जा पहुंची। उसने गिड़-गिड़ा कर कक्षा या—'हे सुरगण । बाप मेरे सिये कोई उपाय को जिये। दुराका प्रांका

षाखाचार खब मैं सह नहीं सकती।' देवगणने ऋदयमें यह बात बैठ गयी। परन्तु वह यह स्थिर कर न सके, क्या डपाय किया जायेगा। इसी सिये सब बात वितास इसे कहना पड़ी। ब्रह्मा बहुत सीच विचार देवगणके साथ चीरोदससुद्रके तीर का पहुंचे भीर मन लगा कर विशाकी स्तृति करने लगे। भगवान् विष्युने ब्रह्माके स्तवसे सन्तुष्ट हो कथा था-'वतनाइये, माप लोग किस-लिये माये हैं। इस निस्य मापकी सनस्तामना पूरी करेंगे।' ब्रह्माने एत्तर दिया-'त्राप जगत्के पासनेवाले हैं। इम लोग दुःखर्म पड़नेसे ही शावकी पास था पहुंचते है। यान कल पृथिवी थार्स बहुत श्रामान्त हो रसातल जाना चाहती है। शांत इस पृथिवीको बचाइये। विष्णुने ब्रह्माकी बात पर सन्तुष्ट हो अपने धिरसे दे। बाल छखाड़े घे। छनसं एक काला भीर दूसरा उजला था। दोनीं वाल ही उन्होंने देवगणको सम्बोधन कर कहा—'हमारे यह दोनों बाल प्रथिवी पर भवतीय हो समस्त भार हरण करेंगे। तुम भी पृथिवी पर अवतीर्ण हो दनको साथ हो। दस निय विष्णुपुराणके मतमें स्थिर दूवा कि क्षण्य विष्याका पूर्णं भवतार नहीं, एक केममात्र है श्रीधरखामीने इस बातको असङ्गत समभ कर कड़ा है—'यह ठीक नहीं कि विश्वाका केय क्राशास्त्रपरें श्रवतीर्ण इवाधा। फिरभी बाल लेकर विष्णुने जो 'क्ष था, उसका तात्पर्य यह है कि उत्त सामान्य कार्य उनका केम भी कर सकताया। ऋच्या विश्वाका प्रयोदितार है। (विश्वपुराय ध्रश्रद्वी टीका)

क्रम्पावनार होनेसे पहले देवकी श्रीर वसुदेवने विष्णुकी पाराधना कर प्रार्थना, की यी कि विष्णु उनके प्रवरूपसे जन्मग्रहण करते। विष्णुने भी इस वात-को मान लिया या। देवकीने श्रष्टम गर्भमें कष्ण को धारण किया। भाद्र-मासकी कृष्णाष्टमो राव्रिको दूसरे पहर कृष्णने जन्म लिया या। श्रपने जन्मके समय यह चतुर्भु ज रहे। वसुदेवने ईश्वरावतार समभ उनकी बहुत प्रकारसे स्तुति की। वसुदेवने कंसके भयसे भीत स्रो प्रार्थना करते हुए कहा कि वह श्रपनी दिव्य स्तूति हिंदा सेते। इस पर कृष्णने उसे गोपन कर

मनुष्यकी सृति धारण की। क्षणाकी कडनेसे वसुरेव चन्हे चैकार व्रज पहुंचे। जिस दिन क्षणाने क**ना** लिया. उसी दिन गीपराज नन्दकी प्रतींने भी एक कन्याकी प्रसव किया था। महामाया देवगणको स्तुति श्रीर विष्णुकी प्रमुमतिसे नन्दरानीके गर्भे में प्राद्भूत इर्दे । खनकी मायासे सभी वजवासी गहरी नोंदम श्र<del>दे</del>तन थे। वस्देव अपने बालनको यशोदाने पास छोड़ उनकी क्षन्याको लेकर मध्रा खोट पाये। यथासमय कंसने कन्याको वध करनैके जिये प्रसर पर पटका या। परन्तु वह कन्धा देखनेवालों को अवंभेमें डाल भाकाश पर चढ गयो भीर इंस इंस कर कड़ने सगी-(दुष्ट कंस! तेरे मार्गवालेन जन्म ले लिया है। यह सुन कर कंस बहुत खरे थे। फिर एन्होंने देव भी श्रीर वसुदेवको छाड़ दिया। गोपराज नन्द जब वार्षिक कर देने कंसकी राजधानीमें पंडचे. तव वसदेवने उनको समभाया—'बाव बोच राजधानी कोड़ कर चर्च जाइये। हमारे कहनेसे पाप वासकती बड़े यत्न से प्रतिपासन की जिये भीर यह भी प्रार्थना है कि रोष्टिणीके बासकको भी देखते भासते रिह्निये।

इधर कंसने महामायाकी बातपर घपने मारने-वाले वासकते वधार्य चारो श्रीर प्रसुरों को भेजा था। पूतना नन्दके घर पंडुची। उसकी दृष्टि पड़ते ही लड़कों को पपने प्राण खोना पड़ते थे। राससी श्रीकृष्णको स्तन्यपान कराने सगी। कृष्णने इसप्रकार निचोड़ कर दूध पौया था, कि उसका प्राण निकस गया।

एक बार यशोदा शिश्व-क्षण्यको- किसी शकट (गाड़ी)-के नीचे सुना यसुना तौर चली गयों। इधर रूज्याचन्द्रने पैरकी ठेलसे गाड़ो उलटा दी। यशोदाने घर लीटने पर देखा कि गाड़ो उलटा दी। यशोदाने घर लीटने पर देखा कि गाड़ो उलटी पडी यो। यह देख कर वह सन्तानको समझन साशङ्कासे रो उठीं, परन्तु पोछे- सन्तानको सक्ता पा ठण्डो पडीं। वसुदेवके भेजे गगे बराबर व्रजपुरमें रहते थे। उन्होंने ने रामझण्याका जातकार्म शादि सब संस्कार सम्मन्न किया। छण्याका स्त्रमाव बहुत चूलबुना हो गया। एक दिन यशोदाने किसी प्रकार क्रण्यको स्थिर न रस

सकनेपर उद्रखलके बीच बांध दिया था। परन्तु ·चचन बालक फिर भी भवत्र न रहा भीर g'टनोंके बल चलते चलते यमलाजुन नामक दो पेड़ों है बीच - पहुँच गया। उद्रखन तिरका हो दोनी पेडोंके बीच -प्रटकाथा। परन्तु सहका इसकी विन्तान कर वन-पूर्वेक उद्देखन खींचने सगा। उसी समय दोनों पेड पट पहें। परन्तु इससे बासकका कुछ बिगड़ा न था। देखने सननेवाले बहे श्रवकारी श्रा गये। इस समय क्षाणा टाम (इस्सी) से बधि गये थे। इससे उनका नाम दामीदर भी है। फिर एक दिन बुड़े गोपान इकड़े हो स्थिर किया कि पहली पूतनावध, दूसरे ग्रकट-विषयंय भीर तीसर यमजाजु न मङ्ग जैसी पनी-किक घटनामोंसे विदित होता है कि वजपुरमें रहनेसे निस्तय हमलोगीका प्रमङ्गल होगा। परामधी करने वीके गाप लाग व्रजको कोड हन्दावन चले गये। ्रकृन्दावनमें ७ वर्ष इंसर्ते खेलते बोते थे। कृष्णबलराम द्रुपरे गीपाल बालकांके साथ जंगलमें गायें चराते रहे ।

एक दिन क्षण्यवस्ताम दूसरे साथियों ने साथ कालिन्दीतीर पर उपस्थित इये चौर किसीसे कुछ न कह एक भोलमें जूद पड़े। वह देखते देखते गहरे जनमें दूवे थे। साथने भवीध वालक फूट फूट कर दोने जने चौर उनमें कुछ नन्दने घर यह संवाद पहुंचानेको चल दिये। उक्त इदमें कालिय नामका एक सांप रहता था! क्षण्यां क्दनें को खटक पाते ही वह मा-पहुंचा। क्षण्यां उससे चडने चने। घोड़ी देशमें ही कालिय हार गया। क्षण्यां उससे शिरपर चढ़के नाचना भारका किया था। फिर क्षण्यंने भोलसे निकल सबको साल्या दी।

वर्ष वातने पर गोप लोग दे पक इन्द्रयज्ञ करते थे। यह इन्द्रयज्ञ सरत्कालमें हो होता था। अरत्काल भाने पर इन्द्रयज्ञका भागोलन होने लगा। यह देख कर क्षण्यने पूछा था— 'क्यों यह भागोलन किया जा रहा है ?' इस पर नन्दने कहा—'इंद्र पानी वरसाते है। वृष्टिये भन्न खरम होता है। भन्न खरमर हम भीर गोप Vol. V. 69

कोग जीते हैं घौर गायें दूध देता है! इसीसे उनके खिय यह यह किया जाता है! क्षणाने उन्हें रोकके गिरियह्म करनेके खिये परामर्थ दिया। उस वर्ष इन्द्रयह्म हुवा न या, गोपाने गिरियह्मका ही अनुद्रात किया। इससे इन्द्रदेव बहुत कृष्ट हो वर्ष प करने खी। क्षणाने गोवर्षन पर्वत धारण करके समस्त हन्दावनको बचाया था। इन्द्र किसीका कुछ कर न सके। अन्तको उन्होंने क्षणाने गिकट धपना पराजय खीकार किया।

पीके निर्मेस श्रासाश, शारदीय चन्द्रिका श्रीर फ्की दूई क्रसुदिनीके गन्धसे दयदिया आमोदित टेख क्रषावलरामने गोपियों के साथ रासकीडा करना चाडा था। वह दोनों कुद्धमें उपस्थित ही गाना गाने लगे। गोपियां घरका काम काज छाड खंजमें जा पहुंचीं। क्रया भीर बलरामने उनके साथ रास की डाकी समापन किया। परन्तु इससे पहले ही वह शापि-योंकी प्रेसट्टिमें पड गये थे। एक दिन क्षण सम्वाक समय गोपियोंके साथ इंस खेल रहे थे। इसी समय चरिष्ट नामके एक दष्ट व्रवभने गोहमें प्रवेश किया भीर भगदर उत्पात संचाने लगा। परना संचाने जब उसके दोनों सींग उखाड डासी. ता उसने प्राप कोड दिया। क्षणांके श्रद्धत बलवीर्यकी बात सन कंस बडे सोवमें पड़े थे। उसी समय नारदने जाकर उनको कियी बातें बता दीं। देवकीके पाठवें गर्भका श्रदत बदस सन उनका भय बहुत बड़ा था। कंसने खुन्य-बसरामको मधरा बुला कर मार डालनेका सङ्ख्य किया। इसी लिये उन्होंने एक धनुर्यं क्रका अनुष्ठान किया और अध्यवस्थामको सानेके सिये प्रअप्ति ब्रन्दावन भेज दिया था।

उसी समय कंसका मेजा इवा मस्यक्त सास खानेवाचा घोडे-जैसा केशो दैत्य क्रण्यको सारनेके विये हन्दावन पहुंचा चौर भयानक धत्पात करने सगा। जब क्रण्य उसके पास गये, केशो सुंध फाड़ कर क्रण्यको खा डालनेके चिये उदात हुवा। क्रण्यने उसके सुंधमें हाय डाल दांत छखाड़ विये और अधे मार डाला। उसी समय नारदने पाकायने क्रमा या—दुष्ट केशोका वध करनेसे प्रापका नाम 'केशव' विख्यात होगा।

श्रक्ष र अध्यासक्ष थे। वह हन्दावन पहुंची श्रीर भक्तिभरि भुक्त के अप्याचे श्रपने श्रानेका कारण वताने बगे। सभी अववासियोंने मथुरा जानेको उद्योग किया था। परन्तु उपठौक्तन श्रादि संग्रह करनेमें उन्हें कुछ देर जग गयी। क्षणा श्रीर बक्राम श्रक्ष र वेर श्रागे श्रागे मथुराको चल दिये।

राष्ट्रमें प्रक्रूरने क्षणाकी विश्वभारमृति दर्पन करके वडा पानन्द साथ किया। रामकृष्ण दोनों गोयः वैश्रधारी थे। उसी वैश्रसे राजसभामें जाना उन्हें श्रक्का न लगा। वंस्का धोबी सहक जाता था। उन्होंने उससे बढिया कपड़े सारी । टेना ऋखीकार परन्त रजकने कंपडे िक्स था। रामक्रणानी एक थपाड सगाके डाला भीर कपडे ले लिये। फिर डम्होंने सुदास नामने मालीने चर जा बढ़िया मान्य भीर चन्दनसे चपनिकी सजाया था। राष्ट्रमें कुलाके दायसे भनुसैपन कर कृष्ण्ने उसके कृदरमें अपना इश्य लगा दिया: कृष्णका द्वाय लगते ही क्षवरी परमा सन्दरी वन गयी। इन घटनाश्रांके पीक्षे वह धनुःशासामें घ्रसे। जिस बड़े धतु:का याग शीता था, उसे उन्होंने बातकी बातमें तोड़ डासा। क'सने यह सब बातें सुन क्षुत्रसया-पोड़ नामक सतवाले दायी भीर चालुर तथा सृष्टिक नामक दो महीं को क्रायावधकी लिये नियुक्त किया था। क्रमा श्रीर वलरामने राजदारमें पद्दंच क्रवस्यापीड की सार डाला। मझयुद्दमें क्रण्याने चाणुर श्रीर वल-रामने मुष्टिक सक्तको संदार किया। फिर तीसलक नामक सब भी बोड़ी देर लड़ने पर क्षणाके दावसे सारा गया। उस समय क'सने गोपोंका राज्यसे निकालने श्रीर वस्रदेव तथा उग्रसेनको मार डालनेको पनुमति दा थी। परन्तु क्रम्णा क्लांग सार उनके सञ्च पर चड गये घीर व सको उन्होंने मार डाजा। यत् की मार कर दीनों भाई वितामाताने चरणों पर गिर पड़े श्रीर उन्होंने सडकपनमें उनको जो सेवाश्य्य या नहीं की थी, उसकी निये दुःख प्रकाम करने जरी। कंसकी

पितयां क्षणाको चेर फूट फूट कर राती थीं। इस पर् उन्होंने भन्तपूर्य नेश्रोंसे उन्हें सान्त्वना प्रदान की। कंस के पिता उग्रसेनने क्षण्य पास पड्डंच सब राज्य-ऐम्बर्ध ले जैनेको कहा था। परन्तु क्षण्यने उत्तर दिया— 'श्रापका लड़का बहुत दुर्वत था। इसीसे हमने उसे मार डाला है। इस राज्य लेमा नही चाहते।'

कष्णने राज्य भ्रष्टण किया न या, कं सके राज-सिंहासन पर उपसेनको हो बैठा दिया। कुछ दिन पीछे कष्ण श्रीर बलराम सन्दोपनि सुनिके पास पढनेके लिये कार्या गये अश्रीर ६४ दिनके बोच प्रस्तविद्यामें शिचित हो पूछने लगे—'श्रापको क्या दिच्चणा हमसे मिलनो चाहिये।' सन्दोपनि सुनिने उन्हें श्रामिततेजा देखा कहा या—'तुम हमारे भ्रपष्टत प्रव्रको छा दो।' क्षरण्व बलरामने ससुद्रमें रहनेवाले सुनिपुवापहारक ५ लोगों-को मारके गुरुके पुत्रको छुड़ाया श्रीर जयके चिष्टको भांति वह एक श्रष्ट से श्राये। इस श्रद्धको पाद्यजन्य कहते हैं। विष्णुप्राणमें लिखा है कि वह श्रष्ट पश्च-जन नामके श्रस्रका श्रीस्थ था।

प्रवस्तपराक्रम जरास्थको प्रस्ति प्रीर प्राप्ति नामक दो कन्यायिक साथ कंसने प्रत्ना विवाद किया या। कंसवधकी पीछे उनको प्रतियां जरास्थके पास जाकर प्रतिके मारनेवालिको दवानिके लिये रोने लगीं। जरास्थ्यने क्षण्यको मारनेके लिये ससैन्य जाकर मथुरा चेशो थो। श्रीकृष्णके सेनापितलः प्रमावसे यादवींने जरान् सन्यको हरा दिया। परन्तु जरास्थ्य इससे जुप होकर न वेठे। वह बार वार मथुरापर चढ़ाई करने लगे। उन्होंने १८ बार मथुराको श्राक्तमण किया था, परन्तु क्षण्यके युदकीयस्थे उन्हें प्रत्येक बार हारना पड़ा। इसर कालयवन नामक एक यवनराज यादवांको बढ़तीको बात सुन मथुरा पर चढ़नेका छ्योग करने स्त्री। क्षण्याने दोनां प्रवस्त प्रतुवोंसे यादवींको पाने वास्त्री विषद्को भागद्वा कर ससुद्रके बीच एक दुर्ग बनाया था। उक्त दुर्ग १२ योजन सम्बा चौड़ा रहा।

कान्द्रोग्योपनिषदमें खिखा दे कि देवकीके लक्के अब घोर पाकिरस नामक स्विक शिथा थे। (कान्द्रोग्य ३११३६)

उसका नाम द्वारका है। ऋषा परिवारके साथ यादवी-को दुर्गमें रख अपने आप ग्रत्वींसे खडनेके सिधे मध्रामें रहने लगे। जब कालयवन मध्रा पर चढे, वह निरस्त हो बाहर निकल यहे। क्षण प्रानी पानी वत्ती, उनके पीछे कालयवन भी लगे थे। सुम्ण पहाडकी एक बडी गुड़ामें छुस गये। कालयवनने वडां जाकर देखा कि एक व्यक्ति पड़े सोता था। कालयवननी उसे साम्या समभा जात सार दी। परन्त उसने जागते ही बांखोंसे ऐसी बाग निकसी, कि कासयवन जस कर भक्त हो गये। पुराणमें शिखा है कि राजा मुचु क्रन्द देवगणके लिये वडी कडाई सड गिरिको गुइ।में विश्वास करते थे। उधर देवगणका श्रादेश रहा, जो व्यक्ति उन्हें जागायेगा, उनकी श्राखोंसे निक्त श्री श्रागमें जबकर असाही जायेगा। कालयवनके सरने पोक्टे क्रमाने सनके डाधी घोडे प्राटि से सिये और डारका जाकर सब उग्रसेनको प्रपंप किये।

विदर्भराज्यके परिपति भीषाककी कन्या बहत गणवती और रूपवती रहीं। इनकी प्रशंसा सन क्रणाने भीषानांचे प्राप्तना की कि. उनके साथ वड रुक्तियोका विवाह कर देते। रुक्तियो पहलेसे हो हायाकी चाहती थीं। भीसाक प्रवने प्रत क्कीके कह-नेसे क्रथाको कन्धादान करने पर प्रसम्बत इए। अरामस्वको बात पर शिश्रपालके साध किकाणीका विवाह पक्का हो गया। क्रप्याने बलराम पादि यादवीके साथ विवाहकी स्थान पर पहुंच क्किगोका हरण किया था। उस समय दन्तवक्र शिश्रपास श्रादिसे यादवीं का युद दुवा। सङ्द्रियादव लोग जीते थे। क्रवाक साथ जड़नेमें क्क्मोको प्राणोंकी पड़ गयी। परन्त क्विनणीने प्रार्थना करके भाईके प्राण बचाये। क्षयाने दारका जाके यथानियम रुक्सियोसे विवाह किया था। क्कियोंसे प्रधम, चार्क्स्या, सुदेशा, चार्क्टेइ, सुवेण, चार्गुप्त, भट्रचारू, चार्क्वन्द, सुवार धीर चाक नामक दम प्रतीं घीर चाक्मती नान्त्री एक कन्याने जन्म जिया। काकिन्दी, मित्रविन्दा, नग्नजित् की सता सत्या, जान्ववती, सदूराजकी सुता सुशीना, सत्राजितको जडको सत्यभामा भीर संचणा भी कप्यकी पत्नी थों। सिवाइसके सिखाई कि क्षण्यके १६ इन्जर पत्नियांरहीं।

नरकासुर नामक एक प्रथिवीका प्रत था। उसकी राजधानी प्राग्च्योतिषमें रही। वह वडा कडा या। इन्द्रने द्वारका जाके इसके दौरात्म्यकी वात क्षणसे कही। साचा नरकको सारनेके लिये प्रतिश्रत हए। उन्होंने नरकको सार इसकी राजधानीसे १३ इजार कई सौ कन्यायें यहण कीं। इससे पहले नरक दितिके कुण्डल छोन चुके थे। नरकके सरने पर पृथिवीने वही अध्यक्त अध्यक्तो भेट किये और कन्ना—'ब्रापने जब वराइ पवतार धारण किया था ; उस समय मेरे डहा-रके सिये जो वराइका सार्ध इवा, उसी सार्ध गर्भ-वती हो मैंने नरकको जन्म दिया। सप्य स्वराङ्क से दितिको हेनेके जिये सत्यभामाके साथ इन्हान्य गरी थे। वहां सत्यभामा पारिजात मांग बैठाँ। इस निर्वे इन्द्र और क्षणांसे चड़ाई होने सगी। इन्द्रको साथ दूसरे देवोंने भी दिया था। परन्तु थोडी ही देरमें सब द्वार गये। साणा पारिजात सुच ली दारका चली पाये।

कष्ण ने प्रथम युत्र प्रयुक्त थे। प्रयुक्त ने युत्र प्रिनिक्त ने वाष राजा की कन्या उषा से विवाह किया। उषा ने एक दिन खप्रमें प्रिनिक्त को देखा था। वह प्रमुरागियों बन गयों भीर प्रपनी सकी चित्र ने खा को भीज प्रिनिक्त को उन्हों ने उठा मंगाया। किय नार विवाह हवा था। दूल्हा दूल्हन ने सुख प्रमत्य प्रदेश रहना प्रारम्भ किया। रिचयों के सुंह से यह बात सन वापराजन प्रिनिक्त को चेरा था। यह संवाद सरमा पहुंच गया। क्रय्य परिवार के साथ वापपुरी में उपस्थित हुं । प्रथम क्रमें छुद कि खा। उसी युद में ज्या के स्वाह कार हो। प्रथम क्रमें हार पर क्रयाने चक्त से वार्य के सहसे वाह कार थे। (पहले वापराजा के हजार हाथ रहें) शिवन वात विगड ते देख प्रपने प्राय युद चित्र ने जा के जड़ाई मिठा दो। क्रया प्रिनिक्त को राय से स्वाह कोर उपानों के साथ से स्वाह से साथ से

योगडु नगरमें वासुदेव नामका एक दुइ ति राजा था। एसने इका उड़ा दिया कि दारकाके रहनेवासे वासुदेव सके न थे, वह सपने साप ईम्बरका सवतार या। चमने ज्ञाची गए भी कहता मेज कि खा उसके पान कार्त और मह चक्र गदा पद्म भादि चिक्क उसके पान कार्त और मह चक्र गदा पद्म भादि चिक्क उसके दे भारे, जिनपर उसका ही महत अधिकार था। कार्याने वहत अच्छा कहते पीएड राज्यको गमन किया है। चक्र भादि भस्त चला पीएड क वास्ट्रेनको मार दिया। काशीके राजासे पीएड ककी दम्मुता थी। वह मिल्रहन्ता कार्यासे खड़ने स्ती, परन्तु थोड़ी ही देरों मारे गये। काशीराजके प्रतने पिल्रहन्तासे बदला जैनेको एक भामिसारिक यन्न किया था। यन्नसे एक क्रिया निक्सी भीर क्रायाको मारनेके सिये चक्र फेंका था। इसने ज्ञाको पीक्ष पीक्ष वारायसी जा वारायसी के साथ कल्याको जहा डाला।

विकापुरावर्से यह कहीं नहीं जिखा कि ऋण्ते भारतयहर्में सहायता दी या पाण्डवींसे सस्यता की। केवन इतना कछा है कि ल्याने यनु नकी सहाय-तासे दुई तोंको दबाया था। फिर यदुवंशके मिटनी पर प्रज्ञीनने क्षणादसराम प्रादिका प्रन्येष्टिकार्य किया। विशासराणके भूम चंद्रामें कृष्णके जन्मसे उनके खरी जाने तक सद वर्णित इवा है। परन्त स्समें स्रमन्तकोपाखान नहीं सिन्नता। ष्टां विष्या पुराणके ४६ पंगके १३ वें पाधाय, भागवत भीर इरिवंशमें वह सिखा है। उपाख्यान इस प्रकार है-वृष्ण्धंशके राजा सम्राजित्ने सुर्वेकी प्राराधना करके उनके गलेका स्थमन्तक मणि मांग जिया था। विशापुराणकार लिखन, जब सवाजित सणिको गलीमें पहन हारका पहुंचे, तब खोग छन्हें सूर्य सम-भने नरी। भागवतके सतमें केवल जड़के भूत गरी, बुड़ोंको वैसास्त्रम होना प्रसम्बद या। सुप्एने उस मणिकी देख विचारा कि वष्ट बादवाधिपति उग्रहेनके शीख रहा, परना जातिविरीषके सबसे मांग न सके। सवाजितने घोचा-यदि क्रमा सेना चाहेंगे, तो इस किसी प्रकार सिंख रख न सर्वेरी। इसी भयसे उन्होंने अकि अपने आई प्रहेनकी दे दिया। एकदार प्रहेन शिकार खेलने जंगन गये थे। वहीं एक सिंहने उन्हें मार डाला भीर मणि जैकर डांफता डुवा अपने घरको चन पड़ा। फिर किसी बुद्दे मास्त्रने सिंदकी मारवे मिक दीना था। इधर सोग कइने सरी कि क्रमाने की मस्त्रि चोमसे प्रसेनकी मार डाखा है। कृष्ण भवताद दूर करनेको मणि दृंदते दृद्ते एक गिरिगुहाने पहुँ दे है। वहां सह क कुमारकी वाबीट मुंच म जिकी बात सन पड़ी। जब डव्होंने मिल मांगा, तो माजू उनसे रहने लगाः सङ्कता नाम जास्त्वान् या। वह रावपके वहने रासका प्रधान सन्त्री रहा । इसीचे चड़ाई बहुत बढ़ी। घनेक दिन उड़ने पौद्ये वह द्वार गया शीर क्रमाकी नग मिला। परस्पर परिचित होने पर सासने घटनी क्या झास्ववती क्षण्यको मींप विवाहके यौतुक (दहेन) की मांति स्वसन्तक दिया या। क्राप्ति हारका उन्हें दूसरे यादवीं की बार्ने न पड़ उसे सवाजित्के सामने रखा। सवालित्ने चिक्ति हो प्रयनी ऋचा देना चाहा या ! पीई बादबोंने सवाजित्हों मार मिर चे चिया। उस समय कृष्ण वारदावतमें रहे। विताले सरने पर ग्रीकातुरा चलमासाने वाररावत जा क्रणांचे नाचित्र की।

क्रण वन्तरामको माय ले मतवन्त्राको सारने चले थे। यतध्वा अक्रुरको मणि सौंप भाग गर्व। क्रणने पौके पोके जा सिधिनाने निकटवती वनमें उन्हें मारा या। परम्त उनके पास मणि न निकला। क्रमने चीट कर व्खरासकी सब इसान्त बताया या। परन्तु वसरामको उन पर मन्देड प्राया श्रीर वह दिखार-चित साहवासचा छोड़ कहीं चली गये। जोई दडा यत करने पर वह दारका कीटे। प्रक्रार भी दोहे दिन्से यञ्चानुष्ठानका दुगि करके हारका रहते है। पोक्टे सिष जिकर कई यादशंके साथ उन्होंने हारका होड दी। बहुत दिन पीट्टे क्रच के यबसे दारका प्राने पर चन्हों के पास संविधिता हा। सचि देख कर दत-राम पादिकी जालच जगाः मुखमामाने भी उसे पिता का धन बता हाय बढ़ाया वा। परन्तु अधाने की सीको सिंग नहीं दिया, फिर पक्र रको ही प्रवर्ष किया। (सातका १०। इं€-इक्ड, विक्टुलव का १३ कर, इतिकंट ₹=| ₹< **▼**0 )

स्थाने भवना चड्कपन इन्हावनमें दिताया या।

उस समय पाण्डवीं इनके विशेष प्रान्ताप परिचयका प्रमाण नहीं मिनता। विश्वपुराणमें लिखा है—गिरि-यक्षके पीके जब इन्द्र हन्दावन गये, उन्होंने प्रजुरनकी रक्षाके लिये काष्ण्यसे कहा था। कृष्णने भी उनको बात मान ली। (विश्वपुराण शहर प०)

क्रायाने कंसवधने पीके पाण्डनों ना मेंद लेने प्रकूर्त को हस्तिनापुर भेजा था। वहां जाकर प्रकूर्त सव संवाद का क्रायानों सुना दिया। दुराक्षा कोरशोंने भीमसेनको मारनेको चेष्टा को थो। क्रान्तीदेगोंन कमसे रो रो कहा—''क्राया प्राक्षर हमारा दु:ख टूर करें, हमारे लिये टूसरा उपाय नहीं है।' प्रक्रूरने यह बात भी क्रायासे कही थी। इसके पीके ही जरासन्धका उत्पात और कालयवन प्रादिका वध है। उस समय क्राया पाण्डवोंके पास पहुंच न सके। (भागवन, १०१४ फ०)

जतुरु इदाइके पी है श्रीक्षण श्रीर पाण्डवीं की दसरी कोई वात नहीं सिखती। याडे दिन पीके क्षणा बलरामने साथ दौपदीने खयम्बरमें पाचाल गये थे। प्रज्<sup>द</sup>नने लच्छ विद करने द्वीपदीको लाम किया। इस पर द्वाये इए राजा पाण्डवीं से लडने लगे। पाण्ड-बोंने रणमें प्रसाधारण कौशल दिखाया था। उधी समय क्रांचे उनको बात बसरामसे कहो। श्रीकृषाने भागडा करनेवाले राजानीं को यह कहकर हटा दिया या-निस व्यक्तिने धमें बहारी दौपटीको साम किया है. उससे लड़ना ठोक नहीं। कृष्ण के कहनेसे लड़ाई क्क गयी, पाण्डव द्रीपदीको सीकर चलते इए। क्कथा बलराम के साथ जाकर उनसे वहां मिले थे। पायडवें का मिन्ना किपानिके लिये टोनों रातको हो पपने हिरे पर लौट श्राये । दौपटोक साथ पायडवीका विवाह हो जाने पर क्षणाने मणिरत श्रीर महार्घवसनभूषण चादि उपदार पहुंचाया था। इसकी पीक्षे धृतराष्ट्रने पार्ख्योंको लानेके लिये विस्त्का भेजा। इस समय पर क्षणा वचा उपस्थित रहे। उन्होंने पाण्डवोंकी इस्ति-नापुर जानेने सिये परामर्श दिया। पार्खन धतराष्ट्रक कडनेसे क्षणके साथ खाण्डव-प्रस्य चली गये और वडां एक विचित्रपुरी बना रहने स्त्री। पुरी बन जानेवर पाण्डवीको खाण्डवप्रसमें रख क्षण बसरामके साध

दारका सीट बाये। प्रज न नियम तोह टीपटीके घर चले गये थे। इशीसे उन्हें १२ वर्ष वन वन तीर्थों से घूमना पडा। नाना तीर्धं घुम फिर प्रज्ञीन प्रभास-चैत पड्ड चे थे। वडा चोक्त श उनसे मिसे। उन्होंने पहले ही प्रश्नंनको साटर खेनेके खिये रैवतक पर्वत पर सब भायाजन लगा रखा था। वहां भोजन, गयन भीर विस्थास करके स्रोक्षण भन्न नको हारका ले गये। दारकामें कई दिन रह वह फिर रैवतककी नीट पडे। यहों मुज् नने पहले समदाको देखाया। समदाके परिणयका यही सुवागत है। पोक्टे श्रीक्षणाने ही प्रज्ञ न-को परामधे दिया कि वह समदाको हरण करते। जब प्रज्ञ न समद्राको भगा ले गये. वृष्णि लोग कन्याको कोन सेने भौर भल् नको समुचित दख्ड देनेपर स्तर-सङ्ख्य इवे। बलदेव ग्राटि सब लींग क्रशासे भन्न भति लेनेके लिये उनके पास गयेथे। क्षण्यने कहा—प्रज्ञ नने हमारे कुलका घपमान नहीं किया, वरं समान हो बढाया है। पार्ध ही समदाने सिये उपयक्त वर हैं। सुभद्रा पहलेसे हो प्रजु नको चाहती है।" सव्यक्षी वातसे सब ठण्डे पड गये। श्रज् न सुभद्राको लेकर खाण्डवप्रस्थ पड्ड'चे थे। कृष्य वन्तराम चादिके साथ वडा गरे। उन्होंने विवाहका समुचित यौतक प्रदान किया था। यात्रीय स्तजन क्रम दिन खाग्डव-प्रस्थमें रह द्वारका आये, क्षण मर्ज्य नके साथ वहीं रह गये।

क्षणा भीर अर्जुनने अग्निक कहने पर खाण्डव जलानेमें सहायता की। बड़ा खाण्डववन बहुतसे जंगली जम्मुनेसि भरा था। खाण्डववनके दाह समय देनों के साथ पर्जुन और कृष्णका युद हुवा। कहते हैं अर्जुन और कृष्णिक खार हैं हर हुए इन्द्र सादि देव सनसे बर सांगनिको कहने लगे। कृष्णिन कहा—"हम यही मांगते हैं कि हमारा और पर्जुनका साथ कमी न हूटे।" देव वर दे कर चले गये, वह भी कार्यसिंद करके बड़ी प्रसन्नतासे लोट पड़े।" (भारत, पादिवर्द)

राजा युधिष्टरने राजस्ययज्ञ करना चाडा या।
इसीस उन्होंने सत्यरामग्रेके सिये दारकासे कष्णको
इसा सिया। क्रयाने देखा-विना प्रवस पराक्षात्र सराहरूको मारे निविद्य राजस्ययज्ञ सस्पन नहीं हो सकता। इसीसे वह पर्जुन श्रीर भी मसेनको साथ ले स्वातक के विश्वमें जरासन्थकी राजधानी पर्दुंचे। जब भी मसेनके जरासन्थको मार खाला, बन्दो राजा कारास्त्रक हुये। कृष्ण कारासुक्त राजाशंके साथ इन्द्रप्रस्थ पर्दुंचे श्रीर युधिष्ठिरके कहनेसे छन्हें धपनी धपनी राजधानी जानेको अनुमति दी, प्रपने श्राप भी दारका चली गये।

राजा युधिष्ठिरने राजसूययज्ञका उद्योग किया या। क्षाया वसदेवको पुरो रचाका काम सौंप सैन्यक साथ चर्पासित धनरत लेकर इन्द्रमस्य जा पहुची। क्षणामी अनुमति ले युधिष्ठिर राजसूययज्ञमें लगे थे। भीषा टोण आदिको एक एक काम सौंपा गया। यो-क्राचानी प्रवनी इक्कारी ब्राह्मणोंने पैर धोनना भार ंग्रपने सिया था। बात उठी-पहले पर्वे जिसको मिलेगा। भीषाने कडनेसे युधिष्ठिरने कृषाने यर्ध दिया था। प्रवत्तपराझान्त शिश्रपाश इसे एइ न सके। शिश्रपासने साचाको बहुतसी कही बातें कहीं, जो सभाके धार्मिक राजावींसे सही नगयीं। शिश्रपासने खड़नेके सिये क्षण्यको लसकारा था। क्षणाने शिश्रपास-की पुकार सुन सभाके राजावींसे छनके दुवारतकी बात कड़ी। इसपर सभी शिश्रपासकी निन्दा करने लते। अधीर हो युद्धमें प्रद्वल होने पर क्वजाने चक्रको त्राचातसे उन्हें सार डासा। राजस्ययन्न समाप्त हो गया। श्रीक्षणा बस्ववीको समाजणा करके दारका चले गये :

जब दुर्योधनके सूटचक्र से पाण्डव निर्वातित हुए, क्षण्य दारकार्मे उपस्थित न थे। पीके पाण्डवीं ने वन्यस्था दारकार्मे उपस्थित न थे। पीके पाण्डवीं ने वन्यसकी बात सन वह बहुत सन्तायित हुए भीर जिस वन्ने पाण्डव रहते थे, वहीं जा पहुंचे। उनकी दुर्रभा देख क्रोधसे अधार होकर क्षण्यने कहा था—'दुर्योधन, क्षण्, शक्तिन भीर दुःशासन—सार दुगतायां ने रक्षसे भींच हो पृथिवी हूब जायेगो। जो ऐसा असदाचरण करता, उसकी वध करना हो सनातन धर्म है। इस प्राप्त आप दन सोगाँको नौकरों चाकरों ने साथ मार दुष्विष्ठरको राजा बनाते हैं।' प्रस्तुं नकी बहुत समका ने सुकानि पर उनके क्रोधकी शास्त हुई। द्रौपदीं ने

बद्दत रो दो कर अपने दुःखकी बात कही थी। क्रणा-ने सभीको समभा बुभाकर सन्खनाकी। क्रास्त्रन क्षा-- आपके वन द्याते समय इस राजधानीमें छप-स्थित न ही। इसीसे कीरव भापके साथ कपटताको चाल चलसके है। युधिष्ठिरने पूछा-कों वह राजधानीस न थे। क्षण्यने उत्तर दिया— सोमपति सास्त्रको यह र्धवाद मिला कि इमने राजस्ययज्ञमें शिश्चपालकी वध किया था। इसीसे छन्तांने हमारे न रहते द्वारका-को जाकर घेर बिया। परन्तु युद्धनिपुण प्रयुक्त भी सारसे वबरा वह भाग गये हैं : इसने यह बात सुन भीर दारकाको दूरवस्था देख सास्वको मार डालनेका निषय कर किया था। वह सौमपुरसे समुद्रक्लको चली गरी। इमने वहीं जाकर उनकी प्राक्रमण किया था। मायावी सालाने सड़ाईमें बड़ी माया दिखायी, किन्तु इम इससे ख़रू भो न-डरे। फिर सुदर्भनचक्रसे इसते उनको सार डाला । सन्माने पाण्डवीं की समभा बन्हा कर देखा कि जंगसमें वाचक प्रसिमन्युको सको सांति खिनाना पिसाना पौर सिखाना पढ़ाना घसकार था। इसीस वह सुभद्रा भौर श्रीसन्ध्को अपने साय ले द्वारका चले गये। (वनपर्वं)

मास्त राजाने वध पीछे उनके ससा प्रवस्परान्नान्त दन्तवन्नने गदा से अध्यको प्रान्तमण निया था!
प्रोक्षण सम्बन्धने उसके मामाने सड़के रहे। दन्तवन्नाने अध्यको ताक करके वैगके साथ गदा पना दो।
परन्तु इससे उनका जुल न विगडा। किर प्रोक्षणाने
उसके गदा मारी थो। दन्तवन्नको छातो फट गथी
प्रोर क्षिर वमन करके उसने प्राण छोड़ दिया। दन्तवन्नके मार्च विद्र्यसे भी श्रीकृष्ण खड़े थे। वह कृष्णके
सुद्धनाधातसे मार्च गये। कहते है कि दन्तवन्नके
मरने पीछे उनका तेजः कृष्णके घरीरमें प्रविष्ट हुवा
था। (भागवन १०।०० ४०)

षणु न जब तपस्था करनेको चले गये, युधिष्ठर मनमें बहुत घररा उठे और कास्यक्षक छोड़ प्रभास-तीर्ध को चलते हुए। जन्म वृष्णिकोगोंको खेके युधिष्ठर-से सम्भाषण करने गये थे। सात्यिक षादि पराक्रान्त यादव युधिष्ठरके दु:खसे दु:खित हो उसी समय लडनेका ठयाग लगाने लगे। कृष्णने पवको रोका था। फिर उन्होंने युधिष्ठिर चाहिको सान्त्वना दे सैन्यके साथ सारकाके लिये प्रस्थान किया। (वनपर्य ११०—११८ घ०)

इसके घोडे दिन पोछे क्वा सर्वभामाको छैकर फिर काम्यक्रवनमें पाण्डवेंकि पास पहुंचे और इस प्रकार नाना स्पदेश देकर द्वारकाको सौट पहें कि समप्य पर रहनेसे सन्दें बहुत शोध्र राज्य मिलीगा।

दुर्बीषा नामक एक सुनि रहे। वह अस्नि बल्प सुनि एस समय बात बात पर ग्रमिसन्ताप करते थे। एकदिन वह धवने शिष्ठाके साथ दुर्वीधनके घर जाकर प्रतिथि हुए। दुर्गीधनने यथेष्ट मेबा ग्रमुषा करके कई दिन पीके उनसे पाण्डवीं के पास जाने को कहा था। दुर्वीसा दिनके तीसरे प्रतर पाग्डवाँके पास पहुचे । युधिष्ठरने उनकी यथोचित प्रभ्यथना करके कहा—'श्राक्तिक समापन करके या जाइये।' इधर पाकशासि टीपटो बैठे रो रही थीं। ऐसी समावना न धी कि सशिष्य मुनिका धाडार बनाया जा सकता। द्रीपदी दूसरा कोई छपाय न टेख श्रीक्रणको स्मरण करने लगीं। क्रया द्वारकामें वैठे शी बैठी समस्त गये कि छीपडी पर कोई विषट पड़ी थी। वह निकाणीको भया पर छोड दीपदीके पास पहुंचे । उन्होंने वद्धां पहु चते ही कहा या- 'इमें बड़ी भुद प्यास त्रगी है, श्रीघ्र इमें क्षक भीजन दे दो । द्रीपदी इस वात पर धवरा रही थीं, दर्वासाकी क्या खिकाया जायेगा। फिर उन्होंने क्रायाको इस किये प्रकारा या कि वह जाकर उनको खाने पोनेका कोई उपाय करेंगे: परन्तु क्षणाने जाकर द्रीपदीका दुःख दूना बढ़ा दिया। द्रीपदी एक बारगी ही फूट फूट कर रोने लगीं। क्षणाने उन्हें साग्लना करके स्थालो सानिको कष्टा था। भगत्या पात्रस्था ही स्वष्यके समीप पक् चायी गरी। कहते है कि पाकस्थानी सर्वकी दी दुई यो भीर द्रीपदीके खानेमे पहले सरी हो रहती थी। साखीं सोगोंके पहुंचने पर वह धनायास उनका पेट भर सकती थी। परन्तु द्रौपदीके खा लेने पर उसमें कुछ न बचता था। क्षण्यकी बहुत दूटने पर उसने कर्एमें लगी प्राक्तका एक क्या मिल गयी।
उन्होंने प्रीतिके साथ वह प्राक्तक्या खा सुनियोंको
प्राहारके बिये बुलानेको कहा था। इधर सुनि लोग
पानीमें उतर प्रधमपंथा करते रहे। एकाएक उन्हें
डकार प्राने लगी प्रीर भूख भी मिट गयी। सुनि
एक दूसरेका सुं इ देखने लगी। बहुतीने कहने पर भी
खाना खीकार न किया। कृष्य प्रीर द्रीपदीको छोड़
किसोने यह वात उसमा भी न पायी। दुर्वासान्दि
पिर लौटे न थे। कृष्य यथोवित पाय्हवींसे वातयोत कर हारका चले गये। (कृष्यं १८२ पर) ऐसी ही
प्रहृत घटनाओंसे श्रीकृष्यका ईम्बरल प्रमाणित
होता है।

पाएडवो के अज्ञातवास पीके अभिमन्य्के साध विराटकी नहको उत्तराका विवाह पक्का हुवा। दुधि छिरने जब समाचार मेजा, संब्य श्रीसम्ब को लीकर विराटनगर पहुंच गये। विवाहको दूसरे दिन दूपद त्रादि राजा विराटकी सभामें बैठे थे। कृष्ण उनको सम्बाधन करके कप्रने चरी- 'घाप खोग जानते हैं कि दुर्योधन प्रादिने पाण्डवाँके साथ कैसा बुरा व्यव-डार किया है। युधिष्ठिर घनायास उन्हे ठीक कर सकते थे, फिर भी वह सत्य प्रतिपासनके बिये १३ वर्ष जंगल जंगन घूमे हैं। इस ठीक नहीं जानते दुर्वोधनने का ठइरा सिया है। इस प्रापसे पूछते हे- प्रव क्या करना चाहिये। इसारी सम-भामें यहांसे एक दूत भेज दिया नावे। वह जाके द है, यदि दुर्वीधन युधिष्ठिरको प्राधा राज्य भी दे दें, तो भागड़ा मिट जायेगा।' सभामें बैठे समी जोगीं। ने एक साथ अनुसोदन किया-था। दूत भेजा गया। क्रम्या द्वारकाको यस दिए। (उद्योग, १ प०)

हुपद मा प्रशेषित दुर्योषनकी राजधानीये जीटा ्या। इधर सञ्चय नामक धतराष्ट्रका दूत क्रमण कीर पाण्डवींके पास पा पर्चचा। क्रमणने समफ लिया कि दुर्योषन बड़ा दुष्ट या और सडना ही चाहता था। तथापि शान्तिकी चेष्टामें वह दुर्योषनकी राजधानी गये। स्टब्सने बड़ा स्परेश दिया था, जिस पर दुर्योषन स्नका स्रपमान करने पर सा गया। क्रमण इससे कुछ भी न डिली डुली भीर वहांसे लीट पड़े। किसी प्रकार शान्ति डोते न देख डन्होंने पाण्डवींको लड़ जानेकी लिये कडा था।

खड़ाईकी तैयारी होने लगी। देंग देश दूरींको भेज कर कीरवीं भीर पार्ख्योंने श्राकीय खनन बुनाये थे। बर्जुन दारका गये बौर दुर्थीधन भी वहां जा पहुँचे। क्षच्या उस समय सोते थे। दुर्थीधन क्षम्याके सिराइन कंचे बासन पर बैठ गये, बर्ज़न पैताने ही रहे। आख खुबने पर श्रीकृषाने पहते प्रजुनको हो टेखा था। पीके टोनोंने युद्धके लिये सहायता मांगी। क्षणाने पानुनका ही पच लिया, क्यों कि वह पहले देख पड़े थे। अजुनिक कहने पर उन्होंने उनका रथ इांकना स्त्रीकार किया। क्षणाने सुना कि दुर्यीधन अज़ नसे पहले आये थे। इसिलये उन्होंने दुर्योधनको मु'ह मांगी नारायणी सेना दे दी। लड़ाईके खेतमें दोनों भोरकी सेना श्रीर श्राक्तीय खननको देख शर्जुंन डावांडोल इए थे। क्रम्याने उन्हें नाना प्रकारकी दाश-निक युक्तियां श्रीर भक्तिरसके उपदेशोंसे समभा बुभा समरमें प्रवृत्त किया। गीता देखी।

कष्णही भकेले पाण्डवीं मन्त्री थे। उन्हीं की मन्त्रणां बल पर पाण्डव प्रन्याधुन्य लड़ाई में जीत गये। कहते हैं कि भारतका युद बन्द होने पर भण्ड सामाने पाण्डवीं के भू प्रत्र मार डाले थे। फिर अर्जु नके साथ अध्यक्षमाकी खड़ाई हुई। इस युद्ध में अध्यक्षमाकी महाद्वी प्रत्ना लड़का मरा था, परन्तु क्षणां उसे फिर जिला दिया। युधिष्ठरके गहीपर बैठने पीके कष्णा अपने परिवारके साथ दारका था गये। (डिंग-प्यत्मिप्य )

धर्मका राज्य संस्थापित हुवा, धर्म प्रचारित हुवा।
क्राचाने प्रवज्ञपराक्राम्स यहुकुल ध्वंस करके प्रथिवी
क्रोड़ी थी। एसकी पात इस प्रकार बतायी जाती है—
देवदूतने श्वाकर कहा था—'देव चाहते हैं, श्रव श्राप
श्रविश्व हिन सत्यं लोकमें न रहे।' क्राचाने देवों की
बात सान ली। इधर यादव हिन हिन बहुत विगड
रहे थे। एक बार विख्वासित्र, कख श्रीर नारह—
तीनीं लोकविश्वत ऋषि द्वारका गये। हुष्ट यादव

क्रमणके सड़के शास्त्रको स्त्रीका रूप बना ऋषियोंके पास गर्थे भीर उनसे पूक्ते सरी, उसकी पेटसे क्या होगा। मद्रियाने कदा कि कोहेका सुसत होगा घोर एसी मुसचसे क्षणावचरामकी छोड़ सारा यदुवंश ध्वंस हो जायेगा। साम्पाको यह बात विदित हो गयी। उन्होंने कडा--''सुनियोंने जी कहा है, वह प्रवस्य होगा।'' भाष निवारणके सिथे कोई उपाय कियान गया। शास्त्रने को हिका एक सुसल प्रसन किया था। यादवों के राजाने उसे चूर कर डाखने की घाजा दी। सुमल चूर कर डाला गया और सब चूर्ण ससुद्रमें फेंक दिया गया। धीरे धीरे यादवांने भी सब धर्मकर्म छोड़ दिया था। उस समय योलप्णानी उनके विनाशको वासनामें उन सवस प्रभासतीय चलने को कहा। प्रभासमें जा यादन सुरापान करके इंसनी खिलने लगे। अन्तको आपसमें हुई: क्रुक्तिक महारधी पहली भागड़ा छठाया था। जब वह कतवमी स सङ्गे सरी, प्रदास उनकी भीर ही गय। सासकिने सतवर्माका थिर काटा था। फिर सनवर्माके भाईबन्दोंने सात्यिक भीर प्रदासको मार डाला। क्षपणने भी एक सूठ एरका (एक घास) तोडके उसके माघातसे बहुतसे यादवींको गिराया था। कहते हैं कि समुद्रमें फेंके हुए मुसनके चूर्णमे ही एरका घास निकली थी। इस युद्दमें सारा यदुवंश ध्वंस हो गया। उस समय क्रम्तके सार्थि दारक उन्हें वस-देवके पास लीकर पष्ट्रंचे। फिर क्रयाने टार्कको भजु नके यास इस्तिनापुर भेजा था। ऋषाने बलरामकी योगासन पर बैठे देखा। उनके सुंइसे सइस्तमस्तक सपैने निकलके समुद्रमें प्रवेश किया था। वलरासके प्राण कृट गरी। उस समय कृप्ण म्रत्यें तोन क्रोडनेनी वासनासे महायोग श्रवलम्बन करने सूत्रक पर सीये थे। जरा नामके व्याधने सूजरे दिरन सस्भा उनके पाइपद्ममें वाण सार दिया। पीक्के जब उसे अपना श्रपराध विदित द्वा, वह श्रीक्षणा के चरण पर जा गिरा। कृष्ण उसे श्रास्त्रासित करके खर्म गये थे।

(महासारत मीसलपन, विषयुनाव ११२० वः) श्रीक्षण्याने साथ व्रजनी गोपियोने जो व्यवहार

किया, वह भक्तिरसका चरम दृशन्त है। विश्वापुराय, भागवत. इरिवंश श्रीर ब्रह्मवैवत श्रीट जिस जिस ग्रत्यमें स्वाचारित सन्दा गया है, उसमें थोड़ी बहुत गोि (यों जी वात पवध्य मिलती है। गीि व्यां क्रणाकी बद्दत चाइती थीं। शाखिल्यने भक्तिकी मीमांसा कर-ने में अने क सूत्र बनाये हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि गोपियों की जान न या. वह क्षण्यकी भक्ति ही सुक दुई । (शाखिला १४ एव ) भागवतमें लिखा है कि गीपियां पति, प्रव, प्रातायसङ्गन, भय-बच्चा प्रादि कोडके श्रीक्षण्के ही भरणमें जा पहुंची थीं । वह सदाक्षणको परब्रह्म समक्ति । श्री । भागवतमें रासलीला बहुत बढ कर लिखो गयो है। उससे समभा पडता है कि गोपि-योंन क्राचारी श्रपना सन, प्राय सब क्रक्ट सींप रखा श्रा, संसारसे उन्हें कोई काम न रहा। वह क्षण क्रोड दूसरेकी जानती न थीं, उनके लिये सारा जगत् क्रमासय हो रहा था। एक दिन क्रम्य पुलवारीं में थे। गोपियां सयोग पाकर उनके पास पहु व गयों। कृषाने हर्ने उपदेश दिया या-

> <sup>'</sup>रलको बा चोररूपा चीरसलनिषेविता । प्रतियात वन नेइ स्ये वं स्त्रोतिः सुमध्यमाः ॥१८ मातर:पितर: पुता सातर: पत्रथय व' । विचिन्दन्ति इत्रवस्त्रनी मा कृष्यं बसुराध्यसम्॥२० तद्यातमाचिर गोष्ठं ग्रश्रूषम्यं पतीन् सतीः। क्रन्दन्ति वत्स। वालाय तान् पाययत दुशात ॥ २१ चयवा सदभिखे हाट भवत्यो यन्त्रिताथयाः। चागता ह्य पपद्व' व' प्रीयन्ते सयि जन्तव: ॥२२ भत्ं. ग्रन् षपं स्त्रीणा परीधर्मी हामायया। तद्यक्ताञ्च कल्याच्यः प्रजानाचानुपोधयम् १२३ टु शीनी दुर्भ गी इस्रो कड़ी योग्यधनीऽपि च। पति: स्रोमिन हातच्या लाकस मिरपातकी ॥२४ चक्रार्यं सवश्यक्ष प्रका कुक्कु भयावहम्। नुगुस्तिस सर्वत भीपपत्र कुलस्तिया ॥२५ न्द्रबाहर्भनाद्धानामायि मानीऽनुकीतैनात्। न तथा स्थिकवे प्रमित्यात तथी ग्रहान ॥"९६

> > ( भागवत १०१२ प: )

ग्रह रात उगवनी हैं। इसमें भग्रहर प्राणी घूमा करते हैं। इस निये ब्रज्जना कीट जावो। है सुमध्य-माश्री! यहां स्त्रियों ता रहना ठोक नहीं। तुन्हारे Vol. V. 71

पिता, माता, भाता, पुत्र भीर खामी तुमको न देख दुंढ रहे हैं। उनको खटकेमें न डालो। इस लिये तुम घर सौट जावी, देर न सगावी। हे सतिश्री। हर जाके प्राप्त प्राप्ती पतिकी सेवा करा। जबके बक्के रो रहे हैं, उनको जाकर दूध पिलावो। यदि तुम इमारे स्नेहने वधीशृत होनेसे हो प्राया नारतो हो. तो यह बात भी तुम्हारे लिये ठी कही हुई है। क्योंकि सभी प्राणो इससे पसन इवा नरते है। हे कल्ला-विभी! निम्छत्रकृषसे खामी तथा खामीक वसवीकी चैवा और सन्तानोका प्रतिपासन करना हो न्वियोका प्रधान धर्म है। सद्गति चाइनेवालो स्त्रियों नी उचित नहीं कि वह अपने स्वामोकी छोड़ दें, चाई वह द्रः गील, अभागा, बहा, जड, रोगी या निर्धन ही कीं न हो। ज्ञलकामिनियोंको स्वर्गचितिका प्रधान कारण उपपति सेवन हो है। यह काम ध्यमस्तर, तुस्कू, दुःखजनक, भयद्वर श्रीर सर्वेत्र निन्दित है। इमारा नाम सुनने, इमें देखने और इमारा ध्यान तथा कीर्तन करनेसे इसमें जैसी प्रोति बढती है. वैसी इसार पास भानिसे नहीं होती। इस लिये तम घर चली-नावो ।

पाकाश निर्मेत है। शर्थन्द्रकी चांटनी क्रिटक रक्ष है। कमिलनी पूजी है। चारो भीर सुगन्ध छड़ रहा है। भौरोंके भुष्ड गुंज रही है। ऐसे ही समय जंगलमें पूर्णयीवन जन्म अबेली वैठे हैं। पूर्णयीवना गोपियां उनके प्रेममें अनुरागिणी बन रही है। वह संसार, सञ्जाभय, पतिपुत्र कोडके उनके पास पंडू वी हैं। किन्तु इससे कृष्णु कुरू भोन हिसे उसे। उसटे उनको प्रत्याख्यान करने लगे। यही भगवान क्रया-चन्द्रको ठोक वर्णना है। पारटारिक साम्प्रकाको वर्णना प्रेसिक कविको कल्पनासे निकलो समभ्य पडती है। प्राचीनकासको भारतवष्रमें यह नियम रहा कि स्त्री-प्रदेष एकसाय सिस्तकर नाचते थे और समाजर्मे इसकी निन्दा न होती थी। क्षणाने भी बन्दावनमें यही किया था। विश्वपुराण (५ एंग १३ प्रध्याय)-से रास्त्रीना सिसी है। परन्तु उसमें किसी प्रकारके क्रिनासिको बात नशी। भागवतमें बता श है-

"यव" श्रशाद्धांविराजिता निशाः स सलकामोऽनुरतावलागणः । विषे व मात्मन्यवरुद्धसीरतः सर्वाः शरत्का यक्तशरसायशः॥"

( भागवत १० । ३३ । २५ )

'श्तुरागिणो रमिणयों चे चिरे चुए सत्यसङ्ख्य श्रीक्षणानं पानें में ची वी वे को रोज के सारी चांदनी रात ग्रेमकी बातों में बिता डाली।' इससे खाए ची समभ पड़ता कि रासडी हार्ने श्रोक्षणानं किसी प्रकारका निन्दित पारदारिक कार्य नहीं किया।

इस्मदेवतंपुराणमें कृष्णकं सहस्तपनि से सारा ह्यान्त सिखा है। इसको देखनेसे समक्ष पहना है कि राधिकाको सांख्यसिंह प्रकृति श्रीर स्वष्णको निर्लेष, निर्विकार श्रीर निर्मेम श्रात्मारूप वताना ही ब्रह्मवैयतंका प्रधान उद्देश्य है। इस्मवैवतंकि मतसे विष्णुको श्रक्तिने सुदामके श्रापसे गोपकुसमें जन्म सिया था। उसीका नाम राधिका है। विष्णुके श्रंशस्त्रम् त रायाणचोषके साथ उनका विवाह तो हो गया, परन्तु वह नपुंसक रहे। घोई इस्माने जाके कृष्णके साथ राधिकाका विवाह करा दिया।

इस बारेमें बहुतरी लोगोंने बहुतसी बातें कहीं हैं-कितने समयसे कृष्ण देवावतार माने गये है। श्राजकस किसी किसी पाश्रात्य भीर देशीय विचचण व्यक्तिको विद्धास है, पहली लोग कृष्णको देवावतार न समभते थे। महाभारतमें कहे शिश्वपाल, दुर्योधन, दु:शासन, कर्ण श्रीर प्रज्ञनीका व्यवदार तथा वाका देखनसे ही यह बात निकल पाती है। विशापुराण, भागवत, हरिवंश श्रीर महाभारतके भी जिस शंगर्मे क्राच्यके ईखरत्वकी बात मिलती है वह आधुनिक श्रीर पश्चिम है , अवश्र जिस प्रकार क्षण्या देवावतार कीना नहां मानते भीर जिस प्रकार महाभारतको मालोचना करक कृष्णको जीवनीके सम्बन्धमें प्रचिप्त वचन उद्दुत करनेकी चेष्टा करते हैं, वह समीचीन नहीं समभा पड़ता। क्षचाके प्रवृद्धीधन पादिकी बात पर विश्वास करने क्रथाने श्रवतारत्व वा देवभाव सस्बन्धमें सन्देश नशी कर सकते। कारण एसी व्यक्तिः

की सिवप्रगंगा भीर शतुनिन्दा किया करते हैं। कुरुपितामह प्राज्ञ भोषानी युधिष्ठिरकी सस्बोधन करने कष्टा था—

"तुरीयाधंन तस्त्रे मं विद्वि केगदमच्युतम् । तुरीयाधंन खोकास्त्रोन् भावयस्त्रे व वृद्धिमान् ॥"

(शान्तिपत्र २८१। ४४)

यह महात्मा केयव देखरके दवें श्रंथरी समुत्यन है।
उक्त वचनरी समभा पड़ता है कि क्रम्य उस समय
पूर्णावतार न माने जाते थे, लोग उन्हें महापुरुष
भीर देखगंथसका तही समभते थे। भोधने भाने भाप युधिष्ठरका दिशा हुमा मध्ये न लेके क्रम्यको समर्पण करनेका शाहेश दिशा था। (समापर्व)

कालिदासके मेचदून (१।१६), बोहों के पुराने यन्य लिलितिवस्तर (११ प्र०) श्रीर खुष्टीय ४६ ध्रियान स्वास्त्र (११ प्र०) श्रीर खुष्टीय ४६ ध्रियान से खोदित लेख श्रीर उससे बहुत पहले पत्रज्ञ लिके महाभाष्य (१।४।८२,४।१।१४,६।२८०) में लिखाको देवावतार माना गया है। इसको छोड़ के बुद्धदेवसे भी बहुत पहले के पाणिनिस्द्र (४।३।८८) श्रीर छुष्णयजुर्वेदीय तैलिरीय भारणाक में भी छुण्यका प्रसङ्घ श्राया है। यहां तक कि ऋग्वेदने खिल स्का (१०।१)में खिला है—

"कच विच्यो इद्योकेश वाग्रदेव नमोऽस्तृते।"

इस मन्त्रसे कृष्णका महत्व सीकृत ह्वा है। गीता यसमें कृष्णका धर्मनव देखी।

२ परन्छ। कष्णवर्णोऽस्यास्ति, कष्ण प्रशीदिलादच्।
३ वेदच्यास । ४ प्रजुंन। ५ कीयस। ६ कीवा।
७ करींदा। द नीना रंग। इसका सस्त्रत पर्याय—
नीस, प्रसित, स्थाम, काल, स्थामस, मेचक, वहुस,
राम भीर शिति है। (ति०) ८ काला। (क्ली०)
१० काली मिर्च । ११ लोहा। १२ काला घगर। १३
नीसा पद्धन। १४ नोसका पेड। १५ पीयस। १६
दाख। १० नीस पुनर्नवा। १८ काला जोरा। १८
गाम्भारो। २० कुटको। २१ एक प्रकारका प्रनन्तम् सुन।

<sup>\*</sup> चद्यक्षमार दत्तके स्वास्क्रसम्बद्धमा २रा भाग (स्वक्रमणिका)।

<sup>\*</sup> Journal of the Royal Asiatic Society, N S, Vol. I.
† मीच मृलदकी क्याई हुई सम्बेदसंदिता (यस संस्तरण)के

धर्च आगका प्रप्तां प्रद्रष्टव्य है।

२२ राई। २३ पाँठी। २४ काकोकी। २५ सोमराजी। २६ धनविश्रेष। रूप्णाधन देखी। २७ महीनेका
काला पाख। (पु०) १८ क्षणापचामिमानो देवता। वह
क्षणापचको घपना (घर्च) समभते हैं। पिद्धयानमें
क्षणापचामिमानो देवताका वास रहता है। २८ काला
हिरन। २० ग्रग्रम काम। २१ कोई वेदोक्त असर।
देवराज इन्द्रने स्वे सर्वंग्र मार डाला था। २२ कोई
ऋषि। वह म्हग्वेदके ८ वें मगड कते ४२-४४ स्कार महिष है। २३ ग्राधवेदको कोई डपनिवत्।

वृष्ठ वीष्ट्रशास्त्रोक्ष कार्द नागराज । (दिन्यवरान, पूर्णाव-वान) ३५ मितोदके पश्चिम का एक पर्देत । (विद्युराण दश्य, ५०१२) ३५ तिक्म स्वयंके प्रता । इन्होंने जयतीर्थ-को प्रमियदीपिका पर भावप्रकाय नामको टीका सिंखी है । ३० कोई ब्रन्थकार । यह युधिष्ठरके पुत्र ची । १६४६ ई०को इन्होंने कष्ठवीषव्याकरण बनाया । -३८ किसी संस्तृत ब्रन्थकारका नाम । पश्चिच्योतिष्ठ, साहित्यतरङ्गिणी, नसोदयटीका, भगवद्गीताटीका, म्हिविवेक्टीका, संस्थ्यकारिकाव्यास्त्रा, संस्थ्यस्त्र-प्रचिपका, संस्थ्यस्त्रविवरण घादि ब्रन्य बनानेवालीका नाम भी क्रमण ही है । ३८ कई राजावीका नाम । इप्याप्त देखा । ४० हिन्दीके कोई कवि । इनका जया १६८३ ई०की हुमा । यह भीरङ्गलेवके दरवारमें (१६५४-१००० ई०) छपस्थित रहे । सन्धवतः जयपुरके

४१ जयपुरकं एक हिन्दी कवि। (१०२० ई०) यह
वजवासी विद्यारी साल चीवेकी चेले थे चीर इन्होंने
-राजा जयसिंड सवाईकी नौकरी इखतयार की।
-रक्तिंने विद्यारी सतस्रकी एक टीका लिखी है।

४२ डिन्दीकं एक कवि । इनका जन्म १८३१ ई॰को इवा था। नीति पर इन्होंने फृटकर कविता की है।

४१ मान्यू प्यकि दितीय नृपति । दनके उत्तराधि--कारी सातकार्णे हुए। (नाय बोर विषयुराण) परन्तु भाग-:वतने क्व ग्रांके उत्तराधिकारोका मान्तकार्णे नाम किखा है। माध्यके मतमें कुष्ण भीर सातकार्णिक बीच तीन या उससे भी सधिक राजा हो गये। नासिक के २२वें शिकाफ चक्र में कि खा है कि कृष्ण सातवाइन वंशीय न्द्रपति दी। इनका समय देसासे दो श्रताब्द पूर्वेथा। क्यों कि शिकाफ कक्ष श्रव्य व बहुत प्राचीन है।

88 दासिणात्वमें कलचुरि राजवशीय कल्याण शाखाक प्रतिष्ठाता। विकगांवके दानपत्नोमें लिखा है कि वह विष्णुका श्रवतार दूचरे हाप्य थे शीर हन्होंने लडकवनमें पाश्चयंजनक कार्य कर दिखाये। दनके प्रत्न योगम उत्तराधिकारी हुवे शीर योगमके पीक्षे उनकी प्रत्न परमादी राज्यामिषिक किये गये। परमादीके प्रत्नका नाम विज्ञन था।

जनाईनके प्रत्न सद्योदिवने स्ववाकी राज्य पिक्ष-कार करनेमें वडा साधाय्य दिया था। इन्होंने बहुतसे यागयत्त किये और इस प्रकार वैदिक क्रियाको उत्ते-जन दिया। इनकी अनुमतिसे बागवाडी थामनें बत्तीस नाम्चणीको निष्कर भूमि मिन्नी थो। स्वच्याने प्राचीन संस्कृत कवियोंके स्नोकोंका स्वित्तुस्तावनी नामक एक संग्रह किया। इन्होंके यासनकान अम्बानन्दने वाचस्यति मित्रकी भामतीपर वैदान्तकन्यतक नामकी एक टीका निष्की थी। ११८२ यक या १२६० ई० को इनके भाई महादेवने राज्यका उत्तराधिकार पाया।

कहते है क्षयाने शिवके श्रीरस श्रीर किसी ब्राह्मयों-के गभैसे जच्म लिया था। नापितके वेश्वेस जाकर राचसराज कालच्झरका इन्होंने विनाश किया। इस प्रकार यह मध्यभारतमें नौ लाखका चेहिट्य पा गये।

१२४७ ६० दे० को सिंडाना राजाका उत्तराधि-कार क्रणाने पाया था।

४५ राष्ट्रक्ट स्टब्सि कृष्यने एक्कोरामें चैद्दानीकी काटकर शिवका श्रास्त्रेजनक मन्दिर बनाया।

राष्ट्रक्ट-राज २ य काया (८७७-८१५ ई.॰) कालिङ्क भीर पूर्व दालुकाके विरुद्ध लाड़े घे। परन्तु देखनेमें कोई सफलतान मिकी।

् राष्ट्रसूट-त्यति इय स्वयाने (८४०-७१ ई०) चोस-देशमें बडी सफनता पायो थो। वहाको शिखानिपिसे विदित होता है कि श्यक्षण इस देशके भागों पर पूर्व राजस्व रखते थे। उत्तरस्ररकाट, तन्हींर स्रीर विजिगपती चीजोंके साथ निकल राष्ट्रक्टों ने
प्रिकारमें पष्टुंच गये। ८४८-५० दें का प्रटक्तर
प्रीर महिस्सी जो शिलाफस्क मिला है, स्मी निला
है—जब १म परान्तक प्रेत्र राजादित्य चील है स्थ कृष्ण लड रहे थे, इनके मित्र तस्वाद्याचे पित्रम गांगों व स्य दृतुगने (जिन्होंने कृष्णको वहनसे व्याह कर खिया था) वर्तमान मन्द्रान्तसे प्रनितदूर नक्कोन नामक स्थानमें घो से घोलराजको वध किया। इम कामसे राष्ट्रकृट इतने प्रस्त हुये, कि महिस्स के उत्तर कृष्णने दृतुगको बहुतसी सूमि लागीर दे डाको, जिसमें वनवासी श्रीर कई दूनरे जिले सम्मिलत थे। दूसरे शिलाफनकोंसे भी यह बात ठीक उतरती है।

४६ नागर्थे शीय एक राजा। यह सीपार पर ५०० नागींके साथ जा चढ़े थे। परन्तु बुद्दने श्रागी जाकर यव नागोंको भवना धर्मावलस्वी दना छाना । कृषाक (सं । पु॰) क्षणा स्थूनादित्वात् कन्। स्थूनादिमाः प्रकारवचने कत्। पा धाधाः १ स्वयास्टेप, लाही । २ स्वया सुह, भटवांसः ३ काणातप्डुका। (क्रो॰) प्रतुकस्पत कृष्णानिनम् कृष्णानिन-कन् त्रनिनस्य लोपः । ४ कृष्ण सार चमें, काली हरिनका चमहा! ह्मण्यस्य क (सं॰ पु॰) सम्पाचणक, काला चना। क्रणाकदकी (सं॰ स्त्री) महाराष्ट्रदेशका एक प्रसिद्ध वेला। यह रचि उत्पन्न करनेवाली, करेशी, इनकी, बात नथा धातु बढ़ानेवाची भीर प्रमेश, पित्त एवं प्याम मिटानिवासी है। (वैयक्तिब्ट्) कृष्ण्कन्द (सं० झो०) बाब कमना। क्रम्यकरवीर (सं• पु॰) काली फूलका कनेर। क्षण्य क्षेट्र (स॰ पु॰) निलक्स घा॰। काला केव्हडा यह वन देनेवाला,कुछ गर्म भौर वातनाशक है। (तहतः क्रमण + यं ( सं० व्रि०) कास्त्रकानवासा । क्षाचाक्र में (सं क्लो॰) १ पायका काम हिंसा ग्रादि। २ घवनी चिकित्साकी कोई प्रक्रिया। (सुन्तुन) क्षाची प्रविद्याण प्रपित कर्म, सध्यव्दनीयां कर्मघाः। ३ फलको कामना कीड़ देखरके लिये किया जानेवाला काम! (वि॰) ऋष मिननं हिंसादिक्षं कर्मे यस, बद्द्यो॰ । ४ दुरा काम करनेवाला।

क्षण्कि ( सं॰ पु॰ ) गुन्जकः स्या गुनावासका फ्रा भीर पेड़। कहीं कहीं इते सन्वामिय सो कहते हैं। इसका प्ररवी नाम जहर-छल् प्रजन, मिमरी जिळ्नु अजन, मन्यी रस्तृत पत्तु जन्मत, तामिन्री वद्राच श्रीर सिंइन्डी सेन्द्रिका हैं। इसको शासा गांठदार द्योगी है। यत्ता छोटे पान-केसा रहना है। फुझ-काला, सफेट भीर शुनावी लगता है। प्रमुख प्रदुस में ६ देशर प्राते हैं; गन्ध वहत मन्द नहीं होता। सन्वाक समय पांच जिनता है। बीज सिर्व जैसा होता है। यह फ्ल सद ऋतुशीं फ्ला करता है। परन्तु वर्षाजासको बहुत फुल उत्तरते हैं। इसके बीज श्रीर मृत्वसे पेड़ खब्बता है। प्रतो श्रीर बह पोस कर लगा देनीसे फोड़ा फूट जाता है। (वेदविषयः) कृष्णकवि—१ ताराघघाइ नामक संस्कृत नाव्य वनाने-वाली। यह नारायणने पुत्र ये। २ भागवत कृत्या कवि नामसे प्रसिद्ध एक प्रत्यकार। इन्होंने श्रसिष्ठा-ययाति नामक एक संस्कृत नाटक बनाया है। ३ श्रीय-कृष्ण कहलानेवाले कोई संस्कृत ग्रह्म कार्। यह नृसिंहर के पुत्र रहे। इनके रचित उदापरिणय चम्प, कंसवह-नाटक, क्रियागीपनकाच, पारिजानदरणवस्य, सुरारी-विजयनाटक. सत्यभामापरिणय. सत्यभामाविलास नाटक पादि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। क्रणाकवीन्ट्र-यमकशिखामणि व्याख्या नामका संस्कृत ग्रस्य बनानेवाले। क्रपाका (सं॰ स्त्री॰) राई!

कृष्णकाका (सं० पु॰) काचा कीवा। कृष्णकातरा (सं॰ स्त्री॰) चाच ष्ठंघची।

क्षमण्यासन्त्रायरत्न — एक विख्यात नेयायित श्रीर वैदान विकत्र पश्चित । इन्होंने ब्रह्मानन्दमः स्वते ने गचित न्यायग्रह्मावसी पर न्यायग्द्वाकाणिका श्रीर शब्दयित-क्ष्माणिकानामकी टीका सिखी है।

हम्माकान्त भादुडी (रससागर) — एक बङ्गासो कवि। बंग ना सन् ११८८ को इन्होंने नदिया त्रिसेक बाड़े बंजा गां-में इस खिया था। सम्क्रान, निस्दो, फारसी चौर सदू इन नी पड़ी थी। हम्मानगरक राजा गिरोध बन्द्रके यह एक सभासद चौर वेतनमोगो रहे। इन्हें समसा पूर्तिमें भी पच्छी योग्यता थी। राजाने इनकी कवित्व यक्तिसे सन्तृष्ट हो 'रससागर' उपाधि दिया था। कप्यानगरमें हो इनका विवाह हुवा। वंगला सन् १२५१ को ५३ वर्षकी चवस्था पर यान्तिपुरमें दामाद के वर सम्यानान्त कालगासमें पड गये।

क्षण्यकान्तवसु—रङ्गपुरके हे विह स्काट साइवके तहसील दार। १८१५ ई० को मूटानी भीर खंगरेजी प्रदेशका किसी सीमा पर भगडा छठ खडा ह्वा। सीमानिर्धा-रणके लिये स्काट साइवने गवनेमेर्द्यके कहनेसे इन्ण्य कान्तको हूत बना कर मूटान भेजा था। क्षण्यकान्त भूटान राज्यका विवरण संग्रह कर खिखते रहे, स्काट साइवने सीको खंगरेजीमें श्रनुवाद करके भूटान राज्यके इतिहास नामसे क्षणा दिया।

(Asiatic Researches, Vol XV.)

कृषाकापोती (सं क्ली ) एक महीविध । यह मधुर रस, दूधिया, क्येंदार श्रीर स्टु होती है। (स्थत) कृष्णकाय (सं ९ ए०) कृष्णः कायोऽस्य, बहुनी०। १ सेंसा। कृष्णस्य काय, ६-तत्। २ कृष्णका ग्ररीर । कृष्णसासी कायश्चेति, कर्मधाः। ३ काला ग्ररीर।

कृष्णकाष्ठ (सं • ली॰) कृष्णं काष्ठमस्त्र, बहुत्री॰। काला धगर।

कष्णकीर्तन (सं की ) कष्णस्य कीर्तनम्, इ-तत्। कष्णकी यशका गान। साधारणतः इसे कीर्तन ही कहा करते है। शक्के खय शीर राग तथा खरके संयोग से सङ्गीतालाय द्वारा देवदेवीकी कीला वर्षना भी कीर्तन कहाती है। परन्तु प्रति दिनकी वोल चालमें कीर्तनसे काष्णकीर्तनका ही बीध होता है। स्वीतनकी कई भेद हैं—(१) शसकी कीर्तन, उप , सद्वीतन श्रीर नगरकीर्तन। प्रायः सब प्रकारके सीर्तनमें कष्णकीर्तन। प्रायः सब प्रकारके सीर्तनमें कष्णकीर्तानमें भीत गांचे जाते है। धसकी भीर उपके कीर्तनमें मान, माथुर श्रीर गोष्ठ श्रादि पालेका नियम बंधा है। परन्तु कीर्तन श्रीर नगरकीर्तनका वैसा

नियम नहीं। सद्दीर्तन श्रीर नगरकीर्तन गानिमें साधारणतः कप्णलीना-घटित भक्ति श्रीर रसादिका वर्णन बहुत है। स्मर्मे भी मित्तरस्वे ही गीत श्रीक है। कीर्तनमें जितने प्रकारका गान रहता, उसमें श्रम्को कीर्तन सबसे कठिन, मधुर श्रीर प्राचीन लगता है। द्वव उससे सीधा श्रीर श्रप्राचीन है। सद्दीर्तन श्रीर नगरकीर्तन यद्यपि श्रपाचीन हों है, उसमें कवित्वभाव श्रीर रागस्वरका गुण श्रद्ध हो मिलता है। जपर लिखे कीर्तनके कई विभागों की कोड एक टहन नामका भी गाना है। उसका द्वन्दान्वन श्राद तीर्थीं श्रीक प्रसार है।

या। एसको जीर्तन करनेवांचे दानक्षण्ड कहने हैं। टानक्षण्डका स सेव्यासक अन्द टान है। दूसरे महारानी राधा एकवार रातको समिमारिका हो श्रोकुण्डे सिलनेको कामनामें निकृत्र पह च कर वाप्रक्सका हुई ' कुण वहा नाहो रहे थे। परन्तु राहमें चन्दावलोने छन्हें रोक लिया चौर निकृत्रमें के नाकर निश्यापन किया। इधर राधा महारानो कुरण्यु विरहमें छल्का खौर विम्रवाधा हो धरागायिनी थीं। ऐसेही समय स्वेरे कृष्ण्यु रातमें नागनेसे खालें नान किये चौर प्रवान वेय विगाहे छन्ते कुत्रमें ना पह चे। राधिका पहने प्रधीरा खौर प्रवान वेय विगाहे छन्ते कुत्रमें ना पह चे। राधिका पहने प्रधीरा खौर प्रवान विद्या हो हुन्य मान करके वेठ गयी। श्रीकृष्णुने छसी मानको तोइनेके लिये विकत्नी चुपही वात कही थीं चीर चनमें काम न निकलने पर महासे मस्यान किया था। किर महारानीने कलडकारिता हो थोगीयेंग सारच करके चार्त नाद, विलाप चौर चनुताव लगाया। इसके पीछे कुरण्यूने योगीयेंगमें कीयल चौर छन्त्ये छन्ते मानको मिस्ता मागी थो। स्त्यर लिखी वार्तोंके सविसार वर्णनका नाम हो 'सान' है।

सब्दाने राजा कंशनो भार श्रीकृष्ण पितामातानो सुझने ने जिये

मधुपर गये, परन्त जनको पीछे न फिरे इससे जनको सिवा विरहसे

यहत जल सदीं भीर विरहने कारण राविकाको दगप्रकारको भवस्या

देख सनको सहचरिया मणरा पहुष भारत्मिवदेन तथा मर्स्या

तरने स्त्री। उत्तर लिखी वर्णनाको ही कृष्णुकीर्वनमें माणुर कहते हैं।

कीतनमें माणुरको भाति गांटे रससे भरा पाला द्वरा नहीं। माणुरमें

सिख्योंको यात श्रीर श्रीकृष्णुकी गिड गिडास्ट वहत भच्छो प्रकार खिखी

गयी है। सन्देस है—किसो दूसरो भावमिं ऐसा भावयुक्त रसपूर्ण कविल

प्रकाशित हमा है या नहीं।

‡ गोडमें यह बात खिखी हैं—केरी हन्दावनमें रखवाखें वेशसे योकु-प्यान गाय चरायों, कसके भले दूत चवासुर चादि चसुरांको मारा चौर कालिय-दमन चादि जीलाये को । गोडमें बासला चौर करच रसके पद बहुत हैं। यान्त, दाल, सल्ल, बासला चौर महर—गांव मावेंसे भक्त श्रीकुच्याको बजलीला चौर बजलिहार गांवा करते हैं। ससमें चक्र रस'बाद चौर प्रभासादि नानामकार कर्ष्यरस्पूर्ण चक्र हैं।

<sup>•</sup> टपका अर्थ प्रकार अर्थात् ठीक कीर्रन नहीं निकलती, परन्त उससे मिलता-जुलता है। टपर्म असली कीतनकी भार्त दान मान आदिकी बारी रहती है।

<sup>ां</sup> व्रजकी जीजामें एकबार यीकृत्यने -कालिन्दीके कूलपर घपने आप नावके सक्काड वन गीपियोंको पार जी जानेमें , जी क्रोड़ाकौतुक किया

नहीं कर सकते—िकातने दिनसे कार्तनके गीत भारतमें चल पड़े हैं। परन्तु दिक्की घादि राजदरवारों के प्रसिद्ध धुरपद गानेवालोंने घसली कीर्तन सुनके कई बार बड़ी प्रशंसा की है। विदित होता है कि असली कीर्तनकी भांति मधुर सङ्गीत और दूसरा नहीं। उसमें सङ्गीत और साष्टित्य दोनीं रस एकमें हीं मिले हैं। रसकी ऐसी मधुरता उद्दे, फारसी या घंगरेजी किसी भाषामें मिलना कठिन है। कीर्तनकी सुनके गाना बलाना न जाननेवाला भी पिचल उठता है।

्क्षण्यक्रटल (सं० पु०) काली फलकी क्रटकीका पेड़। क्वचाक्तमारी-राजपूतानेके अन्तरीत सेवाइके राणा भीमसिंह की कन्यां। १७७८ ई॰ की भीमसिंह मैवाडके सिंहासन पर वैठे थे। धनहिसवाहके पुराने राजवंशीय चौद्वानींकी कन्या उनकी रानी रहीं। चन्हीं के गर्भे से साथा सुमारीने जन्म निया। सुम्याः क्षमारीका रूप बहुत सुन्दर था। उनके रूपने जवानीमें खिलके उन्हें भीर भी शोभाका घर बना दिया था। इसीसे जोग उन्हें राजपूतानेमें "फ्झनजिनी' कहते थे। कन्या विवाहके योग्य हो गयी। राणाने जयपुरके राजा जगतसिंहके साथ उनका विवाह करना विचारा था। राजा जगत्विंडने भी यह बात मान ली। डन्होंने भीमसिंडके पास भेंट मेजी थी। फिर वह अपने आप भी सहस्र हैना ले जयपुरके पास ग्राहपुरमें पाकर रहने जा। भीमधिंहने भी भेंटके बदलेमें बहु-क्रका द्रशादि अनके पास पहुँचाये थे। इसी प्रकार विवाह पका हो गया।

स्राधित क्षेत्रावस्यकी वात राजपूतानिके स्री लोग सुन चुके थे। देशके दूसरे दूसरे राजावांके भी मनमें उन्हें साम करनेकी वासना रही। किन्तु उन्हें प्रपने मनकी न्वात कश्वनेका सुयोग न मिला। जयपुरके राजा जगत्सिंश विवाहके लिये गांसपुरामें जाकार रहने ही लगे थे। इससे ईपीयर-वर्ष हो मारवाडके राजा मानसिंश कृष्यकुमारीको पानिके लिये चवरा छठे। मारवाडके सूतपूर्व राजाके साथ इससे पश्ली एक बार क्षण्यकुमारीका विवाह पका

हो जुका था; इस समय मानसिंह हसी राज्यके पधी-खर रहे। इस जिये कुमारी हन्हों की प्राप्य थीं। इसी प्रकार हेतुबाद दिखा कर भीमसिंहको हन्हों ने खिखा सेजा— यदि पाय हमें कन्या न देंगे, तो हम जय-पुरके राजा जगत्सिंहके साथ विवह करनेसे बहा भगड़ा नगायेंगे। इसर भीमसिंह मानसिंहको कन्या देना चाहते न थे।

मारवाड्ने अरदारोंने पपनी खार्थि दिने लिये मानसिंहको श्रीरभो सभारा था। इधर चन्द्रावत खानके सरदार पिलतिसंहको एकोच (रिशवत) दे राणाको भी भडकाने खरी। किन्त भीमसिंहने किसी प्रकार मानसिंहकी दात न सानी। सहा-राष्ट्रोंके नेता सेंधियाने जयपुरके राजा जगत्सिंइसे रपया मांगा भेजा था, किन्तु उन्होंने देना प्रखीकार किया। इस पर से धियाने क्रोधसे आग बब्बा हो विवाहमें वाधा हालनेकी ठान सी। उन्होंने राणा भीय-सिंशको कश्चा भेजा या - 'जयपुरराजके दृतको विदा कर मारवासके राजा मानसिंहके साथ पपनी कन्याका विवाह कर दीनिये।' भीमसिंह बनहीन रहते भी चें धियाके प्रस्ताव पर सम्प्रत न दूए। फिर सें धिया प सहस्त्र सैन्य ले लयपुर पहुंचे थे। पहाडी राहमें मैवाड भौर जयपुरकी सेनाने मिलकर छन्दें रोका। परना में धिया उस सारी सेनाको भतिकाम करके जयपुरके पास पर्दंच घपनी छावनी सास दी। एका-एक भीमसिंडने जयपुरके ट्रतको विदा किया।

इधर जयपुरके राजा जगत्सिंहने सम्ममनोरय
भीर चपमानित होने भर्मस्य संग्यसंग्रह किया था।
मारवाड़ने राजा हो इस चनयने मूल थें। इसीमे
पहले जगत्सिंहने वह वही सेना मानसिंहने विद्व मारवाड़नो चलायो थो। परन्तु भन्तमें हारने छन्हें भागना पड़ा। मानसिंहने भपनी पहली टेक हस समय भी छोड़ी न थो। उन्होंने नृशंस नवाब घमीर खान्को भीमसिंहने पास मेज दिया। भमीरखान्ने ससैन्य सदयपुर जानमें भजितसिंह सनके साथ हो गये। धमीरखान्ने मारवाडके राजा मानसिंहके साथ कम्पाकुमारीके विवाह करनेकी बात कही थी। वाणा भीमसिंद्रके उस पर घसस्यत होने पर उनके भाईबन्दोंने उन्हें समकाया—'यदि घाण ऐसा करना नहीं चाइते तो यही श्रच्छा है कि अच्चाकुमारीको मार डालिये।' भीमसिंद्रने सोचा—यदि इस मार वाड़के राजाको कच्चा नहीं देते, तो सुससमान सैन्य इमारा राज्य विगाड देंगे। इसीसे इन्होंने घन्तमें कच्याको मार डालना ही उत्तरा लिया।

एडले रागा भीमसिंडके विसामन्त्रे भाईके वशके महाराज दौसतसिंहको क्षणात्रमारीके मारनेका नाम सींपागयाथा। परन्त दीजतसिंहकी दृष्णा न देख वह काम कृण्क्रमारीके भाई जवानदासके हाथ लगाः जवानदाससे कहा गया था- 'राजक्रमारीके मारनेका काम किसी साधारण घातक (जज्ञाद) के डाघ कराना ठोक नहीं। जब मार डाखनेको छाह दूसरी कोई गति नहीं, तब यह काम किसी घरवालेकी हो करना पड़ेगा। जवानसिंदने पगत्या खीकार कर किया वह तलवार हाधमें लिये कन्याकी सारने चले थे। किन्त ऋषाक्रमारीको टेखते हो वह रो उठे भीर तन-वार श्रायसे गिर पड़ी। वश्च यश्च देख कर सन्तृष्ट दूर कि बद्दनके प्राण बच गये। परन्तु काम पूरा न दीनेसे चन्हें बहा दुःख द्वा भीर बद्दांचे भागना पड़ा। इस समय में द्वारानी सब बातें समें भ बुभ कन्यां के प्रायकी भिचा मांगती दुई फूट फूट कर रोने लगी। उस क्टरमे ही स्वरंशे राजवासाट मानो फरा जाता या। उस समय इथियारसे सारनेकी बात छोड दी गयी श्रीर विष टेनेका छद्यीय होने लगा। परन्त विष कींन किनाता विवाता। श्रीमसिंहकी बहुन चांटवाईसे सब बात सम्मा कर बतायी गयी। चांदवाईने विषका प्यासा से कृष्णाको दिया भीर कड़ा या-'बेटो ! अपने अधिक सम्मानकी रक्षा करो। अधने वंशकी सर्धाटा बचावो। मानको चालसे राणा जिस घोर सहरू पड गये हैं, उससे उन्हें क्डासो। क्वांनी यह सुनके विषको से सिया कि उनके पिताने भेजा था। भगवान्से पिताके सकुलको कामना करके वह विषयी गयीं। उनकी साता रोने लगीं। उस समय उन्होंने साताकी समभा कर कड़ा था—'माता! जीवन तो दु:खमय

होता है। हसी कीवनके मिटने पर क्या दृ:ख है। तुन्हारी चडकी द्वीवर क्या में मरनेसे डर्गीं? जया चीने पोके हो हमे वस्ति चढाया जाता है। मैं तो बहत दिन बची।' क्षणा इसीप्रकार सातासे वात चीत करने लगीं। परन्त इलाइलने मानो उनके घरोरसे भवनास्त्रभाव भर दिया छा। विवसे कोई फल न निक्तला। यह संवाद भमीरखान पाठान भीर राजपूत-कलद्व प्रतित्ने सुनाथा। उन्होंने क्रस्त्रा नामक एक पानीय बनवाया। कई फूलों भीर पेड़ोसे बने एक प्रकारके भवंतमें भक्तीम सिलानेचे क्रसमा तैयार होता है। वडी घर्वत सम्पाक पास भेजा गया। उन्होंने इंसते इंसते उसे पीकर कहा था-'भगवानने इमारे भाग्यमें यही विवाह लिखा है। बोडी देर पीछे ही गाडो नींदने पाकर उन्ह घवसन्न कर दिया श्रीर इस जन्ममें उन्हें फिर उठने न दिया। १८१० ई. को यह घटना हुई थी। इस समय कृष्णाको भवस्या १६ वर्षको रही।

क्षणाके विष पीकर मरनेकी बात विना विजन्नके छह्यपुरमें चारो भीर फैस गयी। नगरमें हा हाकार पहा था। सबकी खहा राषा परसे उठ गयी भीर लोग गालियोंकी बौद्धार करने स्त्री। यहां तक कि स्ट्र मंस्र समीरखान् भी घनराये थे। प्रजितसिंहने जब यह संवाद उनकी सुनाया, श्रमीरखान् कहने स्त्री—'क्षा यही तुन्हारा राजपूत बौरल है।' किर प्रमीरखान्ने पपने सामनेसे उन्हें हटा दिया भीर योघ छहयपुर कोड प्रस्थान किया था।

इस घटनाने 8 दिन पीके करादरके सामन्त संपामसिंह उदयपुर जा पहुंचे। वह एकवारगी घोडे परसे उतरति हो भीमसिंहके सामने गये और उनसे पूक्ने जगि—'राजकुमारी जोती हैं या मर गयों'? पजित्सिंहने संग्रामको उत्तर दिया था—'मरी सहकी की जान केड कर फिर वापको कष्ट देनेसे क्या मिलना है!' उस समय संग्रामसिंह पपनी तसवार कमरसे निकाल और म्यानके साथ उसे भीमसिंहके चरणोंपर रख कहने जगे—'हमारे पुरखोंने ३० पीटी तक पापके राजसंसारके जिये तसवार पकड़ी हैं। इस

खोस कर कह नहीं सकते, हमारे सनमें का आती जाती है। इस तसवारको सीनिये। श्रापको सेवाके लिये अब यह न चलेगी।' इसके पीके उन्होंने अजित सिंडकी श्रीर टेख कर कहा या-'पापिष्ठ! सैकडी वर्षके पवित्र सिसीदिया दंशमें पाज तूने कालिख लगा दी। जन्मकी भांति सिसोदिया घरानेका सुंह लटक गया। इस पापका प्रायश्चित्त नहीं है। प्रव स्पष्ट सम्म पहता है कि बप्पारावका घराना श्रेष हो गया। भीवितंद द्वायरे सुंद मूंद रोने लगे। संग्रामसिंदने फिर कहा--'सिसोदिया वंगके कलक्क खरूप राजपूत-क्कालग्लानि तृति इमें बड़े कलड़ में डाल दिया। निवंश हो जा, तेरा नाम मिटसा जाये। श्रपने खार्थने सिये इतना यतः । पठान क्या नगर पर चढ श्राये थे १ छन्हों ने घरके भीतरकी स्तियोंको एठा ले जानेका उद्योग तो नहीं जिया था ? फिर यदि वही होता, तो तिरे घुरखे जिस प्रकार सरे घे, तू भी क्यों न मरा ? हमारा वंश शिष हो गया है।' राणा मुंह लटकाये बैठे रहे। इस घटनाके द वर्ष पीछे संग्रामसिंह स्वर्गवासी हर। धरन्त उनकी भविष्यहाणी भिष्या न निकली। क्रण्याकी माता बन्याके शोकमें खाना पीना क्रोड धोडे दिन पीके ही मर गयीं। भीमसिंहने ८६ वेटी वेटीमें केवल क्षणक्रमारीके भाईको छोड़ कोई बचान था। १८२१ ई॰ को मैजर जनरल मैलकलमने उदयपुर जा संख्याके भाई जवानसिंहको देखा भाषा। एन्होंने सुना कि ध्वराजका रूप रंग क्षणांचे बहुत मिलता जुलता था। साइबने यवराजने रूपकी वडी प्रशंसा की। अध्य क्रमारीके मरने पर एक मास पीके श्रजितसिंहकी स्त्री श्रीर २ प्रत्न सर गये। श्रन्तमें प्रजित संसार छोड र्प्रेश्वरका नाम लेते तीर्थींमें घूमने लगे।

कृष्या जुलस्य (सं ० पु०) काली जुलस्यो। यह ग्राही, रक्ष-पित्तका, रसमें कथाय, पाकमें कटु, वातहर तथा वात, श्रुक्त, श्रस्त्यो, गुल्म, पीनस, श्र्वास एवं कासको जीतने श्रीर श्रावाह, गुद्दकोत्त, सर्श्य तथा मेद धातुको नाम करनेवासा है। (वंश्वतिषय्दु)

क्ष क्षण कुल स्थिका (सं॰ स्त्री॰) जंगसी कुल थी। क्षमण कुस (सं॰ पु॰) काला कनैरा क्रमाने सि ( सं० पु०) ग्रानावासका पेड । क्षणाको इन (सं० पु॰) कृष्ण को इन्ना-का। जुन्नारी। क्षणगङ्गा (सं॰ स्त्री॰) नित्यक्षमधा॰। क्षणा नही। क्षणागन्त-१ बङ्गालके निहया जिल्लोका एक याना भीर नगर। वस ऋचा० २३° २५ ति० भीर देशा ८८° ४५ पूर पर साथाभांगा नदीके वार्वे कूत पर अवस्थित है। यहां वाणिच्य बहुत चचता है। राजा संख्यचन्द्रने यह नगर बसाया था। २ प्ररनिया जिलेके काणागन्त **चपविभागका प्रधान नगर। वह श्रचा० २६° ह**र्द छ० भीर देशा॰ ८७° ५८ (१३ पू॰ पर दारजिबिङ्ग जानिके बड़े रास्तेके किनारे भवस्थित है। यहां डाक घर, थाना श्रीर स्त ल बना है। ३ विहारते सागलपर जिलीके अन्तर्भत छोई परगनेके बीचका एक नगर। वह अञ्चा॰ २५° ४९ रि० चि॰ और देशा॰ ८६॰ पूर्ट २० पूर्वे भागनपुर पहरसे १६॥ कीस उत्तर पडता है। यहां अधिकांग व्यवसायी विश्वितांका बास है। वडा बाजार श्रीर थाना विद्यमान है।

सम्पगढ़ — राजपूतानेका एक राज्य। वह श्रचा०२५°
४८ से २६°५८ ड० श्रीर देशा०००° ४° से ७५°११
पू० तक विस्तृत है। चित्रफल ८५८ वर्गभीत है।
लोकसंख्या प्राय: १०५००० होगी। यह राज्य श्रंगरेजीकी राजपूताना एजिन्सोके श्रधीन है। सम्पागढ़ हो
इसका प्रधान नगर है।

क्षण्यसिंद्रसे इस राज्यका नाम क्षण्यगढ़ पडा है! क्षण्यसिंद्र योधपुर-महाराज च्ह्यसिंद्रके दूबरे जड़के थे। उन्होंने वापका राज्य कोड इस प्रदेशको ने लिया। क्षण्यसिंद्रने १५८४ ई॰ को नादशाह अकन्वरचे अपने नामको सनद पायो थे। उस समयसे उन्हों का नंश्र क्षण्यगढ़ राज्यक करते चना जाता है। १८१८ ई॰ को जब ग्रंगरेज सरकारने पिण्डारी लुटेरोंको दबानेको ठानी थी, इस वंश्रके राजा कच्चा सिंद्रके साथ एक सम्ब की गयी। उससे राज्यको रचाका भार गवर्न-मिण्डने अपने हाथमें ने लिया। यह ठहर गया था कि विना गवर्नमिण्डने कही सहाराज किसीको राज्यके सम्बन्धमें विद्री पत्रो किखान सकेंगे। १८२५ ई॰ को राजाके सनमें आया कि राज्यके भीतरी कामीमें गंगरेज

सरकार इस्तचिप करती है। इसी बात पर वह दिल्ली गये। परन्त जब चनको समभा कर बता दिया गया कि शंगरेज सरकारका वह उद्देश्य न था, महा-राज वहांसे सीट श्राये। सीगोंने एन्हें सनकी समभा था। राज्यमें चनके दो नौकर बहुत बढ निकली। उनको दवानेके सिधे सैन्य भेज महाराजने फिर दिली-को याता की थी। दूधर राज्यमें विशृह्वका वढ गयी श्रीर श्रन्तको विद्रोष्टियोका दल श्रंगरेजी श्रधिकारमें जावार जूट मार करने चगा। इस पर गवर्नमण्डको इस्तचिप करना पड़ा था। विद्रोडियांको कडला भेजा गया कि अगरेजी से भगडेका कारण बताने पर वह मीमांसा कर देंगे। महाराज कल्यापिसंहरी भी राज्यको सीट जानेके लिये कहा गया था। दूसरे यह कि यदि वह बीट न जायेंगे, तो गवर्नमेख पहली सन्ध रट करके विद्रोही ठाक्करोंसे नथी सन्ध कर लेगी। महाराज भयसे कृषागढ़ जा राजल करने जरी। किन्तु राज्यकी भीतरी अवस्था देख जनका मन डावांडोस हो गया। डन्होंने घपना राज्य गवर्नमेखको बन्होबस्तके बिये देना चाहा था। इसमें गदर्नमेग्द्र समात न हुई। महाराज क्षणागढ़ कोड अनमर चले गये। राज्यके बहे बहे सोगोंने मिस कर उनके सडकेको राजा बनाया था। अन्तको अंगरेन सरकारके पोलिटिकन एज्युटने बीचमें पड भागडा मिटा दिया। परन्तु क उद्याण सिंह राज्यका काम कर न सकते थे। १८३२ द्रे को प्रपने सड्ने मखदूमसिंहको राज्यका भार सींप भीर २६०००)च॰ वार्षिक वृत्ति ले वह श्रंगरेकी राज्यमें रहन लगे। महाराज मखदूमसिंहने एष्ट्री सिंह बहादुरको गोद बिया था। १८३५ ई॰को प्रवीसिंहका जना इवा पीर १८४० ई॰को उन्हें राच्य मिला। क्षण्यगढके राजाका सहका गोद लेनेका प्रधिकार है। १८७८ ई॰को उनकी सत्य हुई म्रोर डनके च्येष्ठपुत **यादू लिमं** ह गहीनसीन दुए। १८०० ई॰का मादू लिसहको भी सत्य हो गर्द। उनके एकमात्र पुत्र वर्तमानकालान Lt-Col महाराजाधिराज मञ्जाराज सर मदनसिंहनो दहादुर K. C. S. L., K. C. L. E., बाजा हैं। उन्हें

र्जगरेल गवर्नमेर्ट्से १५ तोषकी सलामी मिलती है।

कष्णगढमें अनान आदि शक्का नहीं उपजता।
पहाड़ी नमीनने नीय नीय कर्षे पहाड है और
उनमें नगन बहुत है। इस राज्यकी आमदना
8 साख क्षया थी। कष्णगढ़ राज्यकी ओरसे
राजपूताना प्टेट रेलवे निकलो है। रेलवे चनने
और आमदनी तथा रफतनीका महसून उठ
जानिसे राजलको बड़ी चिति पहुंचो है। गवनंमिए
वर्षमें २५००० क० दिया करती है। यह कर
राजाको देना नहीं पडता। महाराजने पास स्थायी
८४ सवार, १३६ पैदल, ६५ तोष और ३५ गोलन्दान
है और अस्थायी ८३६ सवार, ८०३ पैटल हैं।

क्षण्यगतरोग (सं॰ पु॰) श्रांखका एकं रोग। इस रोग
पर सुश्रुतमें इस प्रकार किखा है—चजुमें क्षण्यगत
सम्यश्रुक्त, श्रम्रपश्रुक्त, पाकात्यय श्रीर श्रम्रका चार
प्रकारका विकार श्रम्रात् रोग उत्पन्न होता है। कालीप्रतिशय वैदना उठनेसे सम्यश्रुक्त कहाता है। यह
रोग यदि दृष्टिकें निकटवर्ती स्थान पर नहीं होता,
हलका रहता श्रीर ठलका नहीं वहता या पोड़ा
नहीं करता एवं युग्नश्रुक्त नहीं पडता तो श्रारोग्य
होनेकी श्राम्य पर पानी फिरता है।

कालोपुतलोमें सफेद, वहनेवाला, योडा योहा दुखनेवाला भीर आसू लानेवाला वादलके ट्रकड़े जेसा ग्रुक्त निकलनेसे अव्रणग्रुक्त कहाता है। अव्रण-ग्रुक्त गन्भोर रहनेसे कष्टसाध्य है। ग्रुक्त मांससे पिरा, वीसमें फटा, चश्चल, सिरासे लगा हुवा, दृष्टिको रोकने-वाला, दोनों खालोको काट डालनेवाला, वीवमें साल भीर योहा योडा समरनेवाला होने पर भो असाध्य है, इसका प्रतीकार नहीं कर सकते। कालोपुतलोमें कभो कभो मटर—जंसा कीचड़ निकल भाता भीर ससमें कभो मटर—जंसा कीचड़ निकल भाता भीर ससमें भीडा उठनेसे हप्या अश्रुपात लग जाता है। इसको भी भाषाध्य ही समझना चाहिये। ग्रुक्तको तीतरके परों जसा होनेसे कोई ससाध्य वताया करता है। कालोपुतलो सफेदोसे विर लाने पर महिन पाकात्यय कहते हैं। यह तीवरीग नैवदि कोपरे एत्पन्न होता है। पीड़ा होने और वकरीको सिंगनी जैसी साझ गांठ कासीपुतसीको फोड़ कर निकलनेस भजका रोग ससस्ता जाता है। (प्रवा)

क्तव्यागति ('सं० पु॰) प्रस्ति । (नशमाय्व, प्रदु॰ प्रः प॰) क्वव्यागसा (सं० स्त्री॰) घोभाष्म नहस्त, सँजनका पेड़ । इसकी परिसर्प (इसकी कोड़) प्राय प्रधरीग पर खगाना चार्डिये। (परक)

कृष्णगन्तिका (सं० स्त्री॰) ग्रीसास्त्रन, सेंजन। कृष्णगर्भ (सं० पु०) कट्फसहस्र, कायपत्त। कृष्णगर्भा (सं० स्त्रो०) कृष्ण नामक प्रसुरकी भार्य। (सन्१।१०१।१)

कृष्णगत (सं० पु॰) कुक अपची, जंग की सुर्गा।

कष्णगिरि—मन्द्राज प्रदेशस्य सालेम जिले के कष्णगिरि
ताज्ञ कका प्रधान नगर। यह पचा॰ १२ ११ ६०
तया देशा० ७८ १३ पू० पर भवस्यित भीर नये एवं
पुराने दो भागों में विभन्न है। नये कष्णगिरिका दूसरा
नाम दीलतावाद है। दोनों स्थानों में पच्छी पक्षो
सड़कें भीर मकान हैं। उत्तरकी भीर ७०० फोट
कंचा दुर्ग का पड़ाड़ है। यहां दृटा फूटा पाकार भीर
सैन्य के रहने का स्थान पड़ा है। कष्णगिरिका पुगना
दुर्ग सड़ में दृटने वाला न या। १७६० भीर १७८१
है० को भंगरे जो सैन्यने कई वार दुर्ग ले ने ने हो चेटा
की यो, परन्त उसके दांत खुटे हो गये।

क्रणागुर—सिणभावप्रकाश नामक वैदान्तिक ग्रन्थकार। क्रणागुप्त—गुप्तवंशके एक राजा। यह गुप्तराज श्रादित्व-सैनकं प्रवे पूर्वपुरुष थे। किसी किसीके सतमें ४७५ श्रार ५०० ई॰ के बीच क्रण्यगुप्त विद्यमान रहे। सिस्य-नदक पश्चिम पार इसाधार नामक खानमें गुड़ाके बीच क्रणागुप्तकी खोदी लिपि निकली है।

क्वयागोक चीं ( सं॰ खी॰) काली फूलकी सूर्वालता, काला सुरहरा। यह तीती, चिकना, घीतवीय चीर ब्रिटोण, बात, पित्त, ज्वर, टाइ, अस, कास, खास, कफ, कुष्ठ, चय, रक्तातिसार, उत्साद चीर पिशावकी बाधा हुर करनेवासी है। (वैयक्तिष्ट्) क्रण्याघा (स' स्त्री॰) एक विषेश्वासीस्य कीड़ा। इसके काटनेंसे श्रोसाका रोग इठ खड़ा होता है। (पहन)

स्याग्रीय (चं ॰ पु॰) १ नीसकार्ड, सहादेवः (वि॰) २ काली गलीयाचा । (पल्च्डुः, १०११) काली गलीका पशु श्रायमिय यज्ञमें काम भाता है।

क्ष्यवन्द्रवर्तो—ज्योतिःसृत नामक संस्कृत यन्यके प्रणिताः इस प्रत्यमें राग्नि, सम्म, नस्रतिमाग, ग्रह-दृष्टि, गोचरश्रुष्ठि, याविकसम्ब भीर भूमिकस्य भादि निर्द्भाषत हुवा है।

क्रव्यादच्या (मं०पु०) कालाचना।

क्षणाचणक (सं०पु॰) काची चनका पेड़। यह महुर. बच्य, रसायन श्रीर काम, पित्त तया पित्तातिसारकी टूर करनेवाला है। (सल्लिब्स्टु)

क्षप्णवतुदंगी (म'॰ स्त्री॰) क्षपा क्षपापचीया चतुदंगी। काले पास्वकी चीदमा

क्रस्पचन्दन (सं० क्लो॰) क्रम्पप्रियं चन्दनम्, शाकपार्यिव-वत् कर्मघा०। १ इतिचन्दन। क्रम्पं चन्दनच्चेति, कर्मघा०। २ काला चन्दनः।

क्षणावन्द्र—१ वासुदेव ! [ क्ष्य देखा ] २ नवहीपकी राजा ब्रह्मामकी खड़की । १०१ ॰ ई. ० (१६३२ शक) को क्षया चन्द्रने जन्म लिया था । भपने लड़कपनमें उद्घरतरङ्गकी कर्षनी उन्हों का निदासिसहान्त के पास संस्कृत पढ़ना पड़ा । फारसी भीर वगला वह समझते थे। उन्होंने विसरामखान् कन्धांवतसे गाना वजाना भीर सुजफ्फर हुस्नसे तीर चनाना भी सीखा था। कर्षते हैं कि रसुरामने मर्रत समय भपने सीवेले भाई राम गापानका उत्तराधिकारी बनाना चाहा । भनको रामगापाल भीर क्षयाचन्द्र दोनोंने चक्रलेदारीका पढ़ पाने के निये नवावकी पास दावा क्रिया था। क्षयाचन्द्रने कौधलसे नवावकी वता दिया कि रामगोपाल तमाकृ बहुत पीते थे भीर पीई 'राजा' उपाधि भीर वक्षलदारीका पढ़ लाभ किया।

राजा क्रणाचन्द्रको जब राज्य मिना, सरकारी पामदनी श्रीर नजराना बहुत देना था। राजसकी १॰ साख पीर नजरानके १२ साख रुपये बाकी रहें। उस समय श्रुवीवदींखान् बङ्गालके नवाब थे। वर-गियाँ (महाराष्ट्रांने छनका राज्य लूट लिया। प्रजा बड़ी दुरवस्थामें पड़ी थो। बन्होंने क्रण्यचन्द्रको भवर ह किया। इस विपट्से छुड़ानिके लिये कोई कुछ भी उपाय कर न सका। रहुनन्दनमित्र नामक एक कायस्य उस समय निद्या राजके दीवान रहे। उन्होंने कुछ दिनके लिये राजा छुन्यचन्द्रमे पूरा अधिकार से लिया और राजाके दामाद, घराने नथा पोष्यवर्णका खर्च घटा दिया था यहां तक कि कुट्स्य कर्मचारी और प्रजासे वाको धामदनी खूब वस्चन करने खंगे। इससे वह सबके प्राय बन गये। परन्तु राजाका देना बहतसा जुकता हवा।

क्रवाचन्ट सर्शिदाबादमें अवस्व तो रहे परन्तु प्रतिदिन नवाबसे भेंट कर सकते थे। इस सुयोगसे दीनों मिवता स्थापित हुई। राजा कृषाचन्द्र प्रति-दिन सत्या कालको नवाबके पास जाते भौर उद्धें खन्हें महाभारत छल्या करके सनाते थे। इतना मेल-जोस बहते भी नवाब बाकी श्रामदनीकी वात न भूखे। अन्तको किसी दिन राजा क्रायाचन्द्र नवादके साध नात पर बैठ कर चले थे। नवाबकी नाब -पलासीके पास पहुंची । पलासी परगनेमें उससमय खेतो बारी कुछ न थी। राजा कुर्याचन्द्र डंगसी छठा कर कड़ने जरी—'हमारे सारे परशने पेसे ही 🔻। किसीमें पाना नहीं, किसीमें खिती नहीं. कीई जंगलसे भरा है भीर किसोको भूमि भच्छो नहीं। -इसोसे इस राजख जुकान सके। फिर क्रायावन्द्र पूर्वतरकी अवस्था भी उन्हें दिखाने लगे। यह देख कर पत्नीवदींखानने बाको पामदनी माफ कर दी। क्षणाधन्द्र सद्दाराष्ट्रीके उपद्वन वचे रहनको क्राया-नगरसे इ कीस दूर इच्छामती के पास एकस्थान चनके वहांका जंगस कटवा 'शिवनिवास' नामक एक नगर बसाके वहां रहने अगे। उसके घोछे उन्होंने क्षणगञ्ज, परधाम भीर यानन्द्रधाम प्रादि कई दूसरे नगर भी खापन किये थे।

नवाव ग्रीराज-डट्-दीखाका सर्वेनाग्र करनेके चित्रे मीरजाफर प्रादिन जा धीमसन्य सगायो, उसमें क्रयाचन्द्रने भी योग दिया घा। उस समय वह काली जी के दर्भन के वहाने काली घाट गये श्रीर वहां क्राइवसे मिले। फिर उन्होंने शीराज की राज्य से हटा-ने के सम्बन्ध में बात चीत की थी। क्रया बन्द्र नवाबी राजविद्व के प्रवर्त का मन्द्री श्रीर प्रधान उद्योगी एक व्यक्ति रहे। इसीसे नवही पर्में उन्हें कोई कोई 'नमक-हराम' कहता है।

नव मीरकासिम साथ शंगरेजांने युद होनेका हिएकाम लगा, कासिमने काण्यचन्द्रको शंगरेजींका साथो समभ डनके पुत्र शिवचन्द्रके साथ सुंगरिके दुर्गमें बन्द किया था। उस समय उनके मरनेमें कोई वातं वाको न रही। परन्तु सप्ताइको शेष रात्रीको भन्नपूर्णादेवीने माहकूप घारण करके उनमे खप्नमें कहा था— क्षण्यचन्द्र तुन्हें किसी बातका उर नहीं, तुम शीम्र हो छूट जावोगे। परन्तु चैत सुदी भष्टमीको भन्नपूर्णाकी पूजा करना। कहते हैं, बङ्गालमें उन्होंने सबसे पहले नगहातीपूजा चलायी है।

राजा क्षणाचन्द्र पालगौरव-वर्जित न रहे। बीच बीचमें सुयोग लगने पर वह दूसरेकी जिसन्दारी भी कीतके प्राप्ती कले कर सिते थे। वह एक छोर तान्त्रिक और चैतन्यदेषी रहे। सनने में भाषा है कि समय समय पर पपने इष्टदेवताकी तृष्टिके लिये महावित भी चढाते थे। क्षण्यचन्द्र दहतसे भने कास भी कर गर्रे हैं । एन्डॉने काशो की प्रसिद्ध जानवा ीका सोपान बनाया श्रीर धिवनिवासमें प्राय: १६ साध ज'ची शिवमृति को प्रतिष्ठा किया। वह अपने राज्यका चौबाईसे भी अधिक भागे ब्राह्मणाँको वेनगान टे डाना। इनका छोड उन्होंने यस्नि होती पौर बाजपेती यज्ञ भी किया था। वह बड़े विद्योत्साही रहे। उनको समार्मे वाणेखरविद्यालद्वार. कवि भारतचन्द्र राय, मुक्ताराम मुखोपाध्याय, गावासमाँड, इत्सार्णेव चादि प्रसिद्ध व्यक्ति सर्वदा उगस्थित रहते थे। उस समय क्षणाचन्द्र बङ्ग-समाजर्ने सबसे बडे गिने जाते थे। उनके दो प्रती रहीं। यहनीके गर्भे से शिवचन्द्र.

भैरवचन्द्र, इरचन्द्र, महेशचन्द्र, ईशानचन्द्र धौर

दूसरीकी गर्भ से प्रका चन्द्रने जना लिया। १७८२ ई. को ७२ वर्ष की प्रवस्थाने सम्पाचन्द्र परलोक चले गये। भगतीप, भारतिचन्द्र, कविरद्धन, गोपालभाँड, नवदीप चादि मन्द्रमें दूसरी वादे देखना चाहिये।

कृष्याचन्द्रका राज्य—नवडीय, षश्रहीय, चक्रहीय (चाकदह) श्रीर कुश्रहीय (कुश्रदह) चार भागोंमें विभक्त था।

राजा क्षण्यच्द्रके कर्डनंसे 'क्रत्यराज' नामक धर्रे-थास्त्र, जाशोनायकी जिखी हुई ताराभक्तिराङ्गणी (संस्कृत), रामानन्दका श्राष्ट्रिकाचारराज (धर्म श्रास्त्र), भारतचन्द्र कर्र्ड क बंगना श्रम्नदामङ्गल श्रादि बहुतसे ग्रम्थ बने।

राजा क्षणाचन्द्रके समयके कागजपत्र पढ़नेसे
मालूम होता है—कपिबसुनि धीर गङ्गासागर तक
क्षणाचन्द्रका पिधकार रहा। उन्होंके अधिकारस्थ
कलकत्ता महरमें प्रसिद्ध हालवेल ब्राह्मिस सम्बद्ध ये धीर सीच बीचमें सलामी पर उनसे उनका भगड़ा लग जाता था।

श्कीर्द पुराने कवि। कविचन्द्रोदयने दनका नाम उद्दृत किया है। ४ ब्रह्मास्त्रपद्धति श्रीर भुवने खरीरहस्य पादि ग्रन्थोंके रचिता। ५ व्रतविवेकः € राचसकाव्यके टीकाकार। भास्करके प्रणिता। ७ विवादभङ्गार्थवनी सङ्गलन करनेवालीमें कोई व्यक्ति। क्रयाचांद-- अचलदास चित्रियके लड्के। अचलदास धार्मिक डिन्ट्र रहे। उनका घर दिज्ञीमें था। वहां सदा बड़े बड़े पिक्टित नानास्थानींसे जा पहुंचते थे। उनको देखकर क्षणाचांदको लडकपनसे ही विद्याका अनुराग लग गया। वह संस्कृत श्रीर फारसी ष्रच्छी पढ़े थे। १७२३ ई०को छन्होंने फारसीमें 'हमेग बद्दार" नामका एक बढ़िया जीवनी ग्रन्थ लिखा। उसमें बादगांच जड़ांगीरमे लेकर सुडमादगांचके समय तका कोई २०० वानियों की जीवनी है। प्रालम-गीरने उनको विद्यावृह्यि परितृष्ट हो "इखनाएखान् इखलास कैस" छ्याधि दिया था। सम्बाट् फर्क्सियार-के समय यह ७००० सेन्यके प्रधिनायक हुए। "बाद ग्राइ-नमा" समाट् प्रत्विस्यारका दतिहास क्रणचांदने ही सिखा है।

क्षणाचूड़ा (सं॰ स्त्री॰) क्षणास्य चूड़ेन पुष्पचूड़ा यस्य, बड़ेनी। १ लाख सुंघची। २ कोई कटीला फूलदार पेड, गुलतुरी। इसका फूल पीला श्रीर लाल होता है। कांटे बड़े सब १० दल लगते हैं। फूलका बन्त कुछ लक्ष्या पडता है। इसमें १० दो है केशर श्राते है। फल सम-जैसा रहता श्रीर कुछ कुछ महकता है। इसका फूल सभी अद्युवोंमें खिलता है। परन्तु बरसातमें बहुत फूल डतरते हैं। कुष्णचूड़ाके मूल श्रोर वीजसे बल डतरते हैं।

कष्णचू ड़िका (सं॰ स्त्री॰) कष्णा चूड़ा श्रग्रं यस्त्राः, ततः कप्-टाप् श्रत इत्वच । गुम्नास्तरा, ष्ठं वचो ।

क्षणाचूरक (सं० पु०) धनेका पेड़।

कष्णचूर्णं (सं॰ क्ली॰) कष्णस्य बोडस्य चूर्णम्, ६-तत्। बौडसब, सुरचा।

कृष्णचिदो—अधिलखण्डके एक राजा। कहते हैं दन्होंने कालिच्चरके राचस राजाको सार डाला था।

क्षणाचैतन्य ( सं० पु०) चैतन्यदेवका दूसरा नाम। <sup>चैतन्यदेव</sup> देखो।

क्षरपच्छित ( मं॰ पु॰ ) क्षर्यास्त्रेव च्छ्तिर्यस्य, बहुत्रो॰। १ भाग । २ क्षर्याकी जैसी कान्ति ।

ल्लाजंदाः (सं० पु०) पुनः पुनः गस्यते, हन्-यङ् कर्माण प्रसुन् कुत्वाभावम्ळान्दसः जंदा-सार्गः ततः कर्मधा०।१ बुरी राष्ट्र। (वि०)२ राष्ट्र विगाड कर चलनेवाला। (ऋक्रारुष्ठरा७)

कृणाजटा ( सं॰ स्त्तो॰ ) क्षणा जटा यस्याः, बहुती॰ । जटामांसी, महकनेवासो जटामासा ।

क्षणाजनमाष्टमी (सं० स्त्री॰) भादीं बदी षष्टमी। इसी ार्तायको क्षण्याने जन्म लिया था। ननाएमी देखी।

क्षणाजयन्तो (सं० स्त्रो॰) काली जयन्तो का पेड़। वह रसायनी द्वाती है। (राजनिष्कः)

सिषानिद्व (सं पु ) नानी जीमका श्रग्नम घोड़ा।
सिषानिद्व (सं पु ) नित्यक्रमधा । १ काना जोरा।
इस संस्कृतमें सुषवी, कारबा, एष्ट्रा, पृ काना, उपकुच्चिका, सुग्रवी, कुच्चिका, उपकुच्चि, कुच्चा, जरणा,
शानी, वडुगन्धा, पृ युका, पृ श्विवी शीर मेषज भी
कइते हैं। भावप्रकाशके सतमें यह रूखा, कड़वा,

छचा, दोपन, सञ्चपाक, ग्राझो, पित्तवर्धक, गर्माग्रय-परिष्कारक, व्यरम्न, पाचक, वसकारक भीर वायु, श्राधान, गुला, श्रातशार तथा छटिनाग्रक है। काला जीरा माटा भीर पतला दो प्रकारका होता है। २ जीराका कोई भेट।

कृष्णजीवन सक्षोराम—हिन्दोके एक पुराने कवि। दूनकी कविता बहुत पार्च्छो होती थी—

- १। "खिला भागे नन्द गांवते रगभोने बरसाने । स्वतंतर रग भरताता चांवा नरनारी सब साने ॥ विन काजर कजरारो भ खियां पढ़ो सदन खरसाने । कुखकावन खक्कोरामके प्रभु पग्ररे को यर यर यरसाने ॥
- १। "काल तोड़ि ऐसा मित कीन दर्ध। देख परार्ध नारी ससीना डीरी करत नर्ध॥ डार गुलास बांज बांखनमें भुजा मर बढ़ खर्ध। केसरकी विचकार मारते बांड्या पकर खर्ध। कुर्यानीयन बबलाकी यह गति देखी कड़ान मर्ध॥"
- ३। ''सजी भई नो छोरो चाई घर चाये घनव्याम । जोग कई टोनवा पट छारो ए राघाको काम ॥ धन्य तेरी भाग्य सुष्ठाग भावती चोर न टूनो वाम । कुछजीवन खळीरामको कच्छा पुनिय वेगको ख्याम॥"
- ४ 'तृजी न बोखे रो देन दे बाहे गायी।
  ई खबारजी भाष्मिजगत्वो तुम की सुखबन नागरी नारी ॥
  वाके सनमावे की की बावे तुम कहा करिहो खाजकी मारी।
  या होरीमें कौन विगोई क्रफजीवन खहीगाम जंजारी॥"

क्षथाच्योतिर्विद—ताजकति इक नामक च्योतिषका एक यस बनानेवाले।

क्रणातकील द्वार भट्टाचार्य—एक प्रसिद्ध नैयायिक। इन्होंने तर्के संप्रद्व श्रीर साहित्यविचार नामक न्यायके यस्य बनार्य हैं।

क्रणतग्डुचा (सं॰ स्ती॰) १ विड्ड़ा। २ कर्णस्कीटा-चता। ३ पीपन।

क्षणताताचायं—एक प्रसिद्ध दार्धिनकः। संस्कृत भाषाम् इनके लिखे बद्दतसे दार्धनिक यन्य मिसते हैं—

बचापकविषयता-श्रूचल, यलचिन्द्रका, पचता-क्रोड, पश्चभूतवादार्थं, परमुखचपेटिका (वेदान्त), प्रमालचिक्र, महामञ्दार्थं विचार (वेदान्त), वादकक्षक, वादकुतूद्दक, चटकोटिखण्डन, सजातीयविधिष्टा-स्तराचटितल, समुप्रतिपचिवचार श्रुटि।

Vol. V. 74

क्षणतास्त्र्ववज्ञी (सं खों) क्रणानासनागवज्ञी, काला पान। यह त्रोती, उणा, कड़वी, कसेंसी, मस, धामनेवासी, दाह स्टब्स करनेवासी श्रीर सुंहको जड़ बना देनेवासी है। (वैधक्तिवस्ट्र)

क्षणतास्त्र (सं० क्ला॰) गोशीर्षं चन्दन।

कयातार ( सं॰ पु॰ ) १ काला हिरन। २ कोई, हिरन। कयातारा (सं॰ स्तो॰ ) प्रांखका काला तिल।

क्वर्णातस ( चं॰ पु॰ ) काला तिल।

क्रप्यतीच्या (सं॰ स्त्री॰) काचा जीरा।

क्रप्यतीयें—रामतोर्थेके गुरु । यह जगनायके समसाम-यिक रहें । वेदान्तसारपर "विद्यमोरस्त्रनो" टोका क्रप्यतीर्थेको लिखी बतलायी जाती है ।

कष्णतुरङ (सं॰ पु॰) एक विषेत्रा कीडा। इसके काट-नेसे पित्तके राग लग जाते हैं। (सहन)

कृष्णतुलसो (सं॰ स्त्री॰) कालो तुलसो । यह खांसी, बात, कौड़े, विस श्रीर भूत वाधाको दूर करती है। (राजनिषयः)

क्षणांत्रहता ( च'० स्ती०) क्षणां विह्नता, कमैघा०। काली जडकी विह्नता, काला निर्मात । इसका संस्कृत पर्याय स्थाना, पांचिन्ही, कालमेषिका, काला, मसुर-विद्वा, अर्धवन्द्रा भीर सुविणिका है। चरक के मतानुसार यह कर्में की, मसुर, रुखी, पकने पर कडवी, कफ तथा पित्तको द्वानियालो शीर वायुकी भड़कानि वाली है। (चरक) परन्तु खेतविह्नतासे इसमें कुरू हीन ग्राय रहता है। (मानम्बाय)

क्रप्यतक् ( सं॰ पु॰ ) मीनसिरो ।

क्राप्यस्त-१ कोई सङ्गीतमास्त्र बनानेवाले। सङ्गीतनारायणमें क्रण्यदस्तका मत एड त इवा है। २ कर्मकौसुदी नामक धर्म भास्त-संग्रष्ठ करनेवाले। ३ कोई
बैद्यक ग्रन्थकार। इनकी बनायो द्रव्यगुणदीपिका धौर
भारत्योकीटीका ग्रुक्तमदेशमें प्रचलित है। ४ मास्तसंग्रह नामक वैष्यव ग्रन्थ बनानंवाले। इन्होंने भपने
भास्त्रसं संस्था संस्थान क्रीविक, मोमांसा,
भेव, बोह, केन, चार्वाक भीर माहर मस्ति बहुतसे
मतांका काटके बैठ्यव मास्त्रकी बढ़ाई ठहरायो है।
५ म्यायसिहान्त-सुक्तावसीकी मनारमा टीका बनान-

वाने । ६ ब्रह्मदत्तके खंडके चौर चरणव्यू स्थायके , प्रणेता। ७ जोई पुराने कवि। इन्होंने ८०८ संवत् (?) में राजा धर्मदर्भाको प्रसन्न करनेके लिये 'मान्द्रक्षतृहत्तप्रहसन' श्रीर फिर 'राधारहस्यकाव्य' बनाया, इनके विताका नाम सदाराम श्रीर माताका नास ग्रामन्द्रेवी था। ८ सहिशसिखने पुत्र श्रीर भट्टोजिक चैने। दनका दूसरा नाम वनमासीमित्र था। इन्होंने सुरु ने प्रदीप रचना किया। ८ कोई सैथिल कवि। यह मेथिन कृष्णदत्त कडलाते घे। इन्होंन संस्कृत भाषामें कुवलयाखीयनाटन,ेपुरस्त्रनवरित-नाटक, चण्डोचरिन, चण्डीटोका पौर गोतगो विन्द-टो कावी सिखा है। पुरस्त्रनचित रहीसेके राजा पुर-बोत्तमको समाम खेला गया । १० भिनमाके काई राजपूत राजा। यह अपने आप किन्दोक्षे सुकवि घेः ्श्रीर काव्यसे बढ़त प्रसन्न छुवा करते थे। इन्होंने १८५२ ई०को जन्म सिया था।

कृष्ण्दन्त ( सं ० वि० ) १ काले दांतवाला । कृष्ण्दन्ता ( सं ० वि० ) कृष्णो दन्तः ग्रिख्रदेशोऽस्याः, ्बचूबी० । काष्टमरीव्रच, गंभारी ।

क्षाच्याद्यं न (सं॰ पु॰) यञ्चराचार्यके एक शिष्य। क्षाच्यादयन (सं॰ व्रि॰) काची दांतींवाचा। मद्य प्रादि पीनिसे दांत काची पड जाती हैं।

क्षच्यास—१ कोई ए खात स्रिभ्रान-रचिता। स्रमर-कीषकी टीकामें रामनायने इनका वचन उद्दूत किया है। २ कोई ज्योतिविद्ध। इनका बनाया 'श्रम्लाक्टी' नामक ए खात ग्रन्य युक्तप्रदेशमें मिलता है। ३ कर्षानन्द नामक ए खात ग्रन्य रचिता। ४ गीत-गोविन्द शीर मैघटूतकी टीका लिखनेवाले। ५ कोई विख्यात नैयायिक, इनको बनायो तत्व्वचिन्तामणि-दीवितिको नन्वादिटिप्यनो श्रीर प्रभारिणो टीका मिलती है। ६ कोई ग्रन्थकार। श्रक्षवर बादगाइके भनुग्रहमें एक्टोने 'पारसीपकाथ' श्रमीत् फारमी-कोष लिखा। इस ग्रन्थमें प्रारसी शब्दोंका प्रथ ए खात भाषामें दिया गया है। ग्रन्थकार विद्यागिक्षण्याम जहनाते थे। ९ सग्रस्थित नामक ए स्क्रम ग्रन्थके रचिता। इनका उपाधि सिश्र था। ८ रामकथा

काव्यके टीकाकार। ८ सुतिमंग्रह नामक संस्तृतग्रस रचना करनेवाले। यह वङ्गदेशके रहनेवाले कायस्य थे। १० मध्यप्रदेशके जबुवा नासक स्थानके सरदार। पहले इनके बाप सनजी दिलोके बादबाहके नीचे 800 सैन्यके प्रधिनायक थे। उसी समय क्षण्यदान युवराज भना उद्दीन्की सुदृष्टिमें पड़ गये। ढाकाकं शामनकर्ता जब निगड उठे. क्षणादासनं उन्हें जीत दाका सदार किया था। इसन बादधाहने प्रमद्ध हो हन्हें ५ जिले हिन्द्खान घीर १० जिले सानवास दे हाले । गुनरात-शास्त्रकारीको सुखनायक चौर चन्द्रमानु नामक दो सरदाराँने मार छाला। सुखनायक जब्राकी भीनोके राजा थे। साणादासने अबुवा पहु च बलाकौमन्तरे सुखनायक भीर राजपूत सरदार चन्द्रमानुका विनाय किया। इस पर बादशाइने उन्हें जबुवा जागीरमें दिया था। ११ चमत्कारचन्द्रिकाके रचिता। १२ प्रेततस्विनक्षण नामका प्रत्य बनानेवाले। १३ इप्रके मुत चौर विमलनांथपुराणके रचयिताः १८ राजा राजवसमने प्रत। कोई कोई छन्हें संरावसम भी वाहता है। धन्वन्तरिगोत्रके विद्याभेषनगुप्त नामने कोई वैद्य यशोश्वते स्तुना यामपे ढाका राजनगरमें जाकर रहे वेदगसंसेनके वंशमं राजा राजवल्लभने जन्म विया। राजवस्मिने ७ लडकॉमें ख्राचारा दूसरे घे। १८०० ई० को सहसाद अकीखान्ने फारसी सावाल नामक इतिहास 'तारीख सुजफ्फरो' उसमें क्षणादासका 'क्षणावसभ' किखा है। राजवसभक्षे बड़े लड़केका नाम रामदास भीर तोवरेका नाम गङाटास था। इस निये मंभनेना नाम क्रणान्तम नहीं, क्षणादासही होना श्रधिक समाव है। हुसेन असीखान्ते मर्न पर राजा राजवस्म नयाज सुइचादके दीवान बनाये गये। नगान मुख्यादने सृत्य पोछे वह वसीटी वेगमके सब बातीं में परामधंदाता रहे। नवाब चलीवर्दीको मर्रत देख धमीटी वेगसने चक्ररासुदीला-को वंगानकी गदा पर बैठानकी चिष्टाको। इसर ्यम् वर्दोने अपने गोद्धिय खड़की गोदानुदीलाका सम्पत्ति भीर राज्यका उत्तराधिकारी वना रखा था। - उस समय घसौटो विगमने १००० से न्यके साथ स्बिदाबाद कोड एक कोस दिवण सतिभीनके बागमें श्रवनी कावनी कानो। युद्धमें द्वारना जीतना सगादी रहता है। दूसीसे पहले ही सावधान होनेके किये राजा राजवन्नभने छपने सहसे संपादासके इथ सारी सम्पत्ति समुकत्ते भेज दी। लिये लागोंसे कहा गया कि सायादास प्रद्योत्तम राजवन्नभके क ह ने से रासा बाजारकी कोठीक माजिक वाटसन साइबने क्षणद स को कलकत्तेमें महारा देनेक निये गवनंर हुक साह वर्कनाम एक चिह्नो कि खी। चिह्नो कानकत्ते पहुच गयो। उस समय होना साधव वालेखार में थे। उनके न रहते दृष्टरे बडे खंगरेज कर्भ चारियोंने परामध करके - बाणदःसबो यात्राय देनेकी ठहरा लो। पौक्के जब क्तायाचन्द्र जा पहुंचे, श्रमीरचादने उन्हें श्रवने घरमे रख लिया। यह मंबाद शीराजुद्दीलाका सिना था। उस समय भी पनीवदींखान जीते थे। अरू दिन पीछे वह सर गये और भौराजुहोला सिंहासन पर बैठे। चन्होंने सदनीपुरके राजाके भाईको एक चिट्ठी है कल-क्त हे क साइदके पास भेजा। चिट्ठोमें लिखा था कि विना विसम्ब क्षण्यदासको साहब चिट्ठो से जानेवालेको हाथ शौंप देवें। अनुकत्ते के अंगरेजीने यह बात न मानो। श्रीराजुद्दोलाने इससे श्रवना बढा श्रवमान ससभा था। एसी अपसानका बदला लैनेके लिये **बक्रीने क्षत्रकत्ते जावार नगर श्राक्रमण किया श्रीर** क्षणदास तथा श्रमोरचांदको सामने बुनाके भसम--सीके साथ श्रवने पास वैठा **लिया। मीरजाफरने** नवान फोकर राजा राजवस्यको भवना सन्दी बनाया चीर जणदासको ढाकेके मासनकार्यमे जगाया था। कम्पनीके उस समयके कागज पत्नोंमें क्वर्याटास ढाकेकी नवाद सिस्ति गये हैं। इसके पीछे राजा राजवस्रभ संगरको स्वेदार हो गये। सौरजाकरने क्षणादासको "राजा बहादुर" खपाधि दे यपना मन्त्री बनाया। मीरकासिसके समय भी यह लोग नवाबी सरकारकी . नीकरी करते थे। मोरकासिम जब सुनिरसे आगे, चन्होंने राजवत्रम, काणदास और दूनरे अवरद

लोगाके गलेम वालृचे भरी घेली वाध मुंगरक पाम नदीम खुवा कर उन्हें सार खालनिको खाद्या दी। दं० सन् १७६३ के सावनने सोमवारको सन्त्या समय यह घटना दुई थी। राजवलभ देखो। १५ हिन्दोभाषाक एक पुराने किया दन्होंने सुङ्गारस्य पर अनूठो कविता की है—

- १। "वह वितवित चिते रसिक तन गुपत प्रीतिको केद जनाने। सुत्रको कलाई केसे घटत है हिन्नको प्रस नदो दूरत दूराने। सगर्गे चलक बन्न पर विध् रे यहि विध न न रहवटे नाया। कृष्ण्याशस्त्र प्रसु विश्विस नागर नवितकु ज घपनो करि पायो ॥"
- २। "भलो रतिया सिविया भाज सुन्दर चक्काओं चक्का सुरे यदुराई। मनमाइन बढ़ साग्रन पाये भाज रगोलो रान साहाई॥ सन विश्व भास पूजी मोरे सगजी भविष्ठ हो होति पौतम पाई। कष्णहरासको इच्छा पुजी क्रियां स्वित राव कुवाई ह"
- ३। "राउरस गोविन्द करत विहार।
  स्रमुताने पुलिन रस्पर्म फूले कुन्दमदार॥
  यह,त शतदल विश्वसित जीमल मुज्जिलत कुसुद कहार।
  सल्य पवन वहे शारद प्रण चन्द्र मधुप मन्द्रार॥
  सुवराई सहीत कलानिधि मीष्ठन गन्द्रज्ञमार।
  हजमामिनि स ग प्रसुदित नाचत तन चिन व घनसार॥
  समय खद्प श्रमगता सीमा कोतज्ञला सुखसार।
  कुन्प्यूदास खामी गिरिषर प्रिय पहरे रसमय हार॥"
- ४। "इइ सन वैचिक रह राखी।" निह समुद्रत हो गिरिष्ट प्रियको वन्त-कमल-रस चाखी ॥ जी ककु में कौन्हों परवय हो दसनी ही सन् साखी। बार बार वह विधि ससुकायो क चो नीचो भाषो। कैंद्र न मानित सहा एठीची कही तृह्वारी चाखी। कहे कृष्णदास कहा जीं वर्ष्यों पाच चोर सिखि काछो॥"

क्षणदास कविराज — वंगसा चैंत त्यचिरतास्त के रचिता एक प्रसिद्ध वेष्णव कवि । वर्षमान जिलेके भामटपुर छोटे गांवके वैद्य श्रमें इन्होंने जन्म न्या था। प्रवर्म घरका जाम करनेके निये सडक्षपनमें स्वष्णदास्त छ'स्कत भाषा पढी घौर उस समयके नियमानुसार कुछ फारसी मो सीख लो। किन्तु प्रेयवसे हो वस् धर्मानुरागो वन गये। उनकं माता-पिता चेतन्य-धर्मावस्त्रायो वन गये। उनकं माता-पिता चेतन्य-धर्मावस्त्रायो वन गये। उनकं माता-पिता चेतन्य-धर्मावस्त्रायो विषय भो सडक्षानमें चेतन्यके गुणैको स्वन एक कहर चेतन्यभक्त हा नये। धारे धीरे जक्ष खनीने योवनमें पैर रखा, उनका धर्मानुराग भोर विषयविराग बहुत वढ़ा। भजनभावमें रात दिन बीत जाता था। धनके भाई घरका काम करने स्मे। कहते हैं, एक दिन काष्यदासने खप्नमें निखानन्दको देखा था। निखानन्द प्रभुने एक संधारायम कीड़नेको अनुमति दौं। क्षणादास इसके पोक्षे छन्दावनको भोग चल पड़े।

क्षापारासके जन्म लेनेसे पहले चैतन्यदेवने इहलोक कोड़ दियाया। क्षमण्दास क्रन्टावनमें चैतन्धने प्रिय श्चिष्य रूप और रहनायदास गोलामीसे नाकर मिनी भीर छनको प्ररणापन्न हुए। पीछि वह रहानाधदासस दीचा ले अपना अविधिष्ट जीवन प्रेमभितिधिखा. शास्त्रकी चालोचना, महाप्रभुके चरित्रके चतुशोजन चौर साधनभजनसे विताने स्री। नौसावस पर चैतन्य सञ्चाप्रभुको शेष प्रवस्थामें **छन**के रघुनायदास रहते **ड**नके ग्रीर खरूप महाभावकी ग्रवखासे **ग्र**रीररचा तथा शुर्त्रा किया करते थे। खरूप महाप्रभुके मनकी सब छियो बातें समभति थे। उन्होंने वही सब बातें रञ्जनाथका बता दीं। फिर कृष्णदासने प्रपने दीचागुरु रञ्जनाथरी सब क्षक सुन लिया। इससे पहली गोविन्द-दासने महाप्रभुकी बाल्यलीचा त्रादि विस्तृत भावसे शिखको चैतन्यसङ्गल बनाया था । परन्तु छन्होंने धन्तलीलाको सस्वन्धने कुछ पधिक नहीं कहा। इसीसे हुन्दावनवासी चैतन्धको श्रेष बीका जाननेके लिये सदा आग्रह दिखलाया करते थे। धनको सन्तोव टेने भीर चेतन्यको जीवनी पूरी करनेके लिये राधाकु उड़के तीर व्हर ग्रवस्थामें साचादासने चैतन्य परितास्रत बनाया। १५७३ मनको यह सुन्दर प्रत्य पूरा हुवा फिर बुड़े कविराजने प्रपना ग्रन्य जीवगोस्वामीका दिखाया। जीवने देखा कि चैतन्यचितास्त वंगलाः भाषाके सुललित छन्दोंने लिखा गया था। उसमें वैश्यावधर्मका गृद्रहस्य भीर चैतन्यका उपदेश विष्ठत था। भवजीनात्रमधे साधारण लोग उसे समभ सकते थे। किन्तु क्षयसनातनके संस्कृत यन्यका वैसा बाटर दोनेवाला न था। ऐसीही प्रायङा करके जीवन कृष्णदासको इदयका धन उनके हायको पोथो यसुना असमें फें का दी। अध्यादास मर्माइत को मयुरा चसी गये भौर भाषारिनद्रा कोड रातिहन प्रायप्ताय करने लगे। पीके उन्होंने एक दिन सुना, जब वह चैतन्य-विरतास्त्रतका कोई परिच्छेद पूरा करते, उनके प्रिय भिष्य सुकुन्द उसको एक नकल उतार रखते थे। भिष्यने गुरुके पास वही पोयो पहुंचा दो। खोया हुवा धन मिलनेसे क्षण्यदास फूले न समाये। उन्होंने उस पुस्तकको भाष्योपान्त संशोधन करके गुप्तस्थानमें रख दिया।

इधर जीवगोखामीने कृष्णदासके हायको लिखो जो पोयो यसुनाके स्रोतमें फेंक दी यी, वह वहते वहते मदनभोइनघाटमें जा सगी। फिर जीव हसे निकास कर प्रपन घर ले गये घीर गोसामीके दूसरे ग्रन्थांके साथ एक कोठरीमें रख पाये।

जब कविकणे पुर हन्दावन पहुंचे, क्षण्यदासने उन-को चतन्यचरितास्तको बात बताया थो। फिर कर्ण-पुरने वही बात जीवसे कही। उस समय जीवगोस्ता-मीने कविकणंपुरके कहने पर कोठरोसे चेतन्यचरिता-स्त निकाल भपना भनुमोदन खाचर करके दे दिया था। पहले प्रति परिच्छे देवे भन्तमें चैतन्यचरितास्त निखा था। जीवने उसको काटकर 'कहे क्रण्यदास' बना दिया। फिर हन्दावनवासियोंने इस यन्यको उतार लिया था।

इसी प्रकार चेतन्यचरितास्त अत्रभूमिमें प्रकाशित हुवा। जीवने यह स्रत्य बङ्गान भेजनेके स्थि सम्मितः न दो। परन्तु कष्णदासने सुकुन्दको नक्षन को दुई पोधी सन्दींके साथ गुप्तभावमें नवदोपको भेजो थो। उनके पपने दायको सिखी चेतन्यचरितास्त पोधी हन्दावनके राधादामोदर मन्दिरमें देवताको भांति पुको लातो है।

चैतन्यचितास्तिमें क्षण्यदास्ते संस्कृत शास्त्रका प्रसाधारण पाण्डित्य भास्तक पड़ा है। उन्होंने चेतन्यके चलाये वैद्यावधसाँको सव कियो चुई बाते चलतो और सीधो बंगलाभाषामें लिखीं है। उन्हों मन लगा कर पटनसे उनको बनावटके टंगको अशेष प्रशंसा करतो पड़ती है। इसलिये बङ्गालमें बड़े बड़े वैद्याद इस प्रस्ता दूसरी सारी पोथियोंसे प्रांक मानते हैं। यह

उनको भित्तका वसु है। सप्पदासने चैतन्यचरिता-स्तको सोङ्के वैष्णवाष्टक, गोविन्दको सास्त्र, सप्पकर्णा-स्तको सारङ्गरङ्गदा टीका पादि कई संस्कृत ग्रन्थ बनाये थे।

रुष्णदीचित—१ रष्ठमाधभूपालीय नामक पनद्वारकी
रचिता। २ रूपावतार नामक व्याकरण बनानेवाले।
२ यज्ञे खरके पुत्र। दन्होंने श्रीर्घंदै हिकप्रयोग नामक
सस्त्रत प्रत्य निखा था। ४ मीमासापिरिभाषांक प्रणिता।
इनका दूसरा नाम क्रण्ययन्या था।

क्षण्यदेव—१ उडीसांके खुर्दाके राजा द्रष्यसिंहके प्रत ।

श्रीचेत्रको मादकापन्त्रीके मतर्मे इन्होंने १६३०वे १६४२ शक तक राज्य किया । टूपरे मतमे इनका एक नाम इरेक्षण्यदेव भी था । १७१५ ई०का यह गही पर कठे ।
(Starling's Orissa.) ३ रामाचार्यके लडके । इन्होंने तन्त्रचूडामृणि वा धर्ममीमासास्य नामक एक मीमासायन्य नाया था । ३ मिथिलामें रहनेवाले प्रसिद्ध भवदेवभद्दके पिता । ४ वेप्यवानुष्ठान्पचिति नामक ग्रन्थके रचिता । ५ प्रसारपत्तन नामसे क्रन्दका एक ग्रन्थ बनानेवाले ।

क्षण्यदेवराय—विजयनगरके एक प्रवत्तपराक्रान्त राजा।
इन्हें साग क्षण्यायासु कहा करते थे। इनके पिताका
नाम राजा नरिसंह भीर माताका नाम नागलादेवी
या नागासा था। विजयनगरके राजावीके दिये अनु
शासन भीर खोदित सिपि पढनेसे समस्त पडता है
कि क्षण्यदेवकी माता राजा नरिसंहकी महिषी न थीं,
एक नर्तको मात रहीं।

राजा क्रष्यदेव १५०८ ई०की गही पर बैठे थे।
(Arch. Sur. Southern India, Vol. I. p 107.)
पच्छे यह काष्ट्रीपुरके निकट द्राविड राज्यमें घुरे, पीके
उम्मातुरके गढ़ वंशीय राजाकी हरा उनके श्रविक्रत
श्रिवससुद्र दुगे और खौरह्रपत्तन नगर पर चढ़े। इसके
भनन्तर सारा महिसुर राज्य क्रष्यादेवके वशीभूत हो
गया।१५१३ ई०में इन्होंने राजा वीरभद्रको हराके निज्ञर
और दुगेके साथ उदयगिरि जीत क्रिया श्रीर वहांचे
क्रष्याद्धामीकी सूर्तिको काके विजयनगरमें एक बडा
अन्दिर निर्माण किया भीर उसीमें उसको बैठा दिया।

१५१५ ई॰में झपादेवने प्रतापस्ट्र-गजपति-राजको हराया, पांछे क्षणा नदीने दिचणतीरवाले को खबीड, कीएडपन्नी और राजमन्द्री पर अपना अधिकार जमाया। चदयगिरि जीतने पीके दन्होंने चहीसा जाके गजपति राजाकी कन्यासे विवाह किया था। फिर दाचिषात्वके पूर्व उपनूजवासे सारे राज्य इनके प्रवि-कारमें या गये। यवनीं के दिये धनुशासनमें क्षयादेव उनके राज्य-सीमानिर्देशक वताये गये है। १५२१ र्द॰को इन्हाँने कोगडवीड़्नगरमें एक वड़ा देवासय बनाया था। इसकी पीके १५२८ ई॰को पितामाताकी पारिवक उदारके निये पत्यरको बद्दत बढी नरसिंद सृति ज्ञिणदेवने विजयनगरमें स्थापन की। इनकी पटरानोका नाम चित्रदेवासा था। क्रथादेवके दिवे तास्त्रधासन पादि पड़नेसे समभा पडता है कि वह वहे देविदिशमक ये श्रीर छन्दोने ब्राह्मणोंको बद्धतसा ब्रह्मोत्तर दान किया था।

२ दाचिणात्यने बीचवाले जयपुरने राजा। यह विश्वभारदेवने पुत्र थे। इन्हें जोग जाला क्षण्यदेव नहा करते थे। विजयनगरने राजा सीतारामने ह्यीड्नसे १७६० ई०को यह राज्यचात हुए। फिर उन्होंने पनुग्रह नारने इनने भाई विकासदेवको राजा बनाया था। उसी समयसे जयपुर विजयनगरका करद राज्य हो गया।

क्षप्णदेवस्त्रात वागोय—एक विख्यात बङ्गाची पण्डित। यह वन्यवटीय नारायणके चडके थे। इन्होंने सस्कत भाषामें क्रत्यतस्व वा प्रयोगसार, ग्रहिसार, प्रायसित्त-कीसुदो प्रादि कई स्मृतिस ग्रह बनाये।

क्षणादे ह (सं ॰ पु॰) क्षणोदे हो यस, बहुनो ॰ । भौरा। क्षणादेव त (सं ॰ पु॰) १ को है प्रसिद्ध च्योति: ग्रास्त-विद् । यह विख्यात च्योतिर्म्यकार तृषि ह के पिता शीर दिवाकर के पितामह थे। २ वसाखदेव सके खड़ को शीर रङ्गनाथको भार्दे। यह दिसीको बादणाइ जहांगोरको श्रधोन काम करते थे। इनको बनाये छादकनिर्णय, पञ्चपची, परमेखरीय, परमक्षणोय, (भास्तरको) सीलावृतीको बीलविद्यतिकस्पन्यतावतार नामकी दीवा, वीलाहुर नामी वीलगणितको टोका,

त्रोपित टीका, सिद्दान्ससार भीर स्थैसिद्दान्सीटाइरण नामक कई जग्नेति थेन्य प्रचित हैं। कष्णदिवेदी—काव्यप्रकाशको मधुरसा नान्नो टीका बनानेवाले। रूषा देपायन (सं॰ पु॰) द्दीपे भवः, द्दीप-भण्

रुषारै पायन ( सं॰ पु॰) होपि भवः, होप-घण् निपातः यहा हीपं चयनं चात्रयो यस्य, ततोऽण्। वैदय्यासः। यसुनाहीपमें वेदव्यास सत्यत्र हुए थे। हीपमें - जमा सेनेसे ही सन्हें हैं पायन कहते हैं।

एक सम्माप्तने धर्मके लिये लोगोंके पार माने जाने-को नटीमें नाव रखी थी। उसकी वेटी किसी दिन श्रुपने वापके कड़नेसे नावसे छपस्थित रही। देवक्रमसे पराग्रसनि नही पार जानेके लिये पहुंच गये। नाव जब यसुनाके बीच पहुंची, सहिष्टेन कन्याके रूपमें मुग्ध हो अपना श्रसिद्राय कहा या। मज्जाहकी लड़कीने मुं इ चटका लिया, कोई उत्तर न दिया। सुनिने ब्राइरके साथ वात चीत करके कडा- 'ग्रोभ-नाङ्के ! इस तुम्हारे रूपमें मुख डी गये हैं। तुम इमारी पाथा न तीड़ी।' मझाइकी सडकीने कडा-'महाभाग ! यह नदी खला स्थान है। नावमें किसी प्रकारकी पाड नहीं। चाखीं नीकायात्री सम्भवत: यहां द्या पहुंचेंगे। ऐसे स्थान पर किस प्रकार द्यापका चिभप्राय पूरा हो सकता है ? विशेषत: मेरे श्रीरमें जी दुराँन्ध है, उससे निखय पाप मेरे पास पान सकें गे'। सप्तिंने योगवलसे क्षित्र बनाया था। चारी चीर चंधेरा का गया। कन्याभी सम्रात ही गयी। सप्तरिने प्रपना प्रभिलाव पूरा किया या। उनके करनेसे मजाइकी वेटी वह गर्भ यसनाहीपमें होइ घर चली गयी। उसका कन्याभाव न विगडा। ंद्वीपमें इसी गर्मेंसे व्यासकी उत्पत्ति दृष्ट्र । (भारत, श्राह १०५ वः) व्यास टेखी।

क्कंच्याधत्तुरक (सं॰ पु०) काला धत्रा। क्वम्यधन (सं॰ क्षी॰) क्वम्यं कुल्सितं धनम्, कर्मधा॰। निन्दित धन, जुग्रा ग्रादि बुरा काम क्वरके कमाया इवा क्यया-पैसा।

> "पार्त्रि कयूतचीर्यातं प्रतिष्पक्षसाइसैः। क्षेनीपानितं यञ्च तत् कृषः समुदाष्टतम् ॥" ( निष्कः दिता )

पपालको पाल मानके जुवा, चोरी, प्रतिनिधि, साइस, इंस्पादि धर्मनामक छपायसि कमाया हुवा रूपया पैसा सुरूपधन कहलाता है।

क्रष्णधान्य (सं० लो०) १ नाचा घान । २ खामान, घासमें होनेवाचा एक धान ।

क्रमण्डीर—दरभङ्गेका एक बड़ा गांव। भविष्य ब्रह्म-खण्डमें लिखा है—प्ररिभक्तिपरायण क्रमण्डीरके नाम पर यामका नाम क्रमण्डीर रखा गया। (१० ११)

कृष्णधुत्तूरक (सं॰ पु॰) काले पूलका घतूरा। इसका संस्कृत पर्योध—सिंह, कनक, सचिव, शिव, क्षण्णपुष्प, विषाराति श्रीर क्रूरधूर्ते है। यह कड़वा, खरण, श्रीरका लावख्य बढ़ानेवाला श्रीर क्रूपरांग, त्वक्, इन्द्रियका ढीलापन, खुनली, श्रतिक्वर तथा श्रमकी नाध करनेवाला है। (राजनिष्यु)

क्षरणधूर्णंटिदीचित—कीयम्पुरीके रहनेवाले वेह्नटेग दीचितके प्रव्रा ग्रेषीके गर्भंसे इनकी उत्पत्ति हुई। ४८७५ कत्त्वच्द (१६८६ यक) की इन्होंने उत्जैनके राजा गणसिंहके प्रव्र महाराज राजसिंहके लिये तर्क-संग्रहकी 'सिद्वान्तचन्द्रीद्य' नामसे एक बढ़िया टीका बनायी थी।

क्षच्यानगर—नदिया जिलेका क्षच्यानगर नामक एक विभाग और उसका बहा नगर। यह जलंगी नदीके तौर अचा॰ २३° १७'। तथा २३° ४८' उ॰ भीर देशा॰ ८८° ८' भीर ८८° ४८' पू॰ मध्य भवस्थित है। क्य नगरको स्यनिसपाखिटीका पिषकार प्राय: ७ वर्गमीन है। उसमें सगभग ७००॰ घर बने और २६७५० सोग बसे हैं। घदासत भीर कालेज विद्यमान है। यहां व्यवसाय बहुत होता है। क्षच्यानगरके क्षम्हार खिलोने पच्छे बनाते हैं। भूमिपरिमाण ७०१ वर्गमीस है। पसासीका सुप्रसिद्ध युष्टिन इस विभागकी विस्तुत्व उत्तरसीमा पर पड़ता है।

क्षणनाम — स्म तिके कोई विश्वात टीकाकार। इनकी वनायी प्रविश्वंषिताटीका, दक्ष मंहिताटीका, मतुस्म ति-टीका, व्यासस्म तिटीका, संक्ष्मारतस्वटीका, स्मान-दीपिकाटीका, स्मृतिकीसुदीटीका भीर स्मृतिसारटीका सिकती है। २ कोई संस्तृत कवि। इन्होंने भागकः

स्तिका, काकिकोपनिषदीपिका, चिष्डकार्यनक्षम, प्रत्यद्विरातस्व, प्रत्यद्विरास्त्रभाष्य, सुद्रावस्य, योगदर्धन-टीका, रामगीताटीका, रामायपंसार, वनदुर्गातस्व, वामनतस्व, शिवार्यनक्षम शादि संस्त त ग्रत्योंकी रचना की। ३ न्यायग्रंथ जागदीशीके कोई टीकाकार। ४ भावकत्यस्ता नामक स्वोतिर्यंथकी टीका किस्तिवासे।

क्षण्यच ( भ°० पु० ) कम धा•। प्रतिपद् से प्रमावस्था पर्यन्तका समय, चन्द्रचयका पत्र, श्रंधियारा पाख। -संष्पपण्डित-१ कोई संस्कृत ग्रंधकार। इनके विताका नाम नरसिंह था। इन्होंने पटचन्द्रिका नाम पर एक व्याकरण तथा उसकी वृत्ति, राजा कल्याणके कइनेसें पाक्षतकी सदीटीका चीर पाक्षतचन्द्रिकाको बनाया याः २ सस्यावन्दनभाषा - घौर मन्त्रभाषा वनानेवाली। ३ जातकपद्रत्य दाहरण जरोतियँ यक्रे नामक 8 विस्व मङ्गल ज्ञात कृष्णकर्णाम्यतके कोई .टीकाकार। ५ कपू<sup>र</sup>रादिस्तवटीकाके प्रणेता। यह वैद्यक-ग्रंथकार नागनाथ श्रीर नारायणके पिता थे। क्षर्यापतिश्रमी-एक टीकाकार। इन्होंने क्षमारसभाव -भीर रच्चवंशकी भन्वयसाधिका टीका सिखी थी। -उसमें संख्यपिकंतने अपनेको मैथिस शहराठीवंशोइत बताया है।

क्षच्यपदो (सं० स्त्री०) क्षच्यी पादी यस्याः सकारलीयः पदादेशसः स्टीष्। क्षमपदीयुवापादाशा ११८। काली पैरीवाकी स्त्रो।

क्रव्यापर्या (सं० स्त्री॰) काची तुससी। क्रव्यापक्रवा (सं० स्त्री०) कासी करमू।

क्षणपि (वे॰ त्रि॰) ग्रंधेरी राष्ट्र जानेवाला। (सन् श्रामः) 'कृष्यपृतिः कृषमार्गः' (सायण)

क्ता चापे ही (हिं॰ स्त्रो॰) एक गानिवाली चिडियां। यह एक वित्ता लम्बी रहती, काम्मीर से भूटान तक सिस्ती भीर लाडे में नीचे उतरती है। पेड़की लड़में इसका घासला बनता है। क्षा च्यप ही एक बार में ४ भगड़े टेती है।

क्र**च्याक ( सं॰ पु॰** ) करींदा। क्र**च्याकपस**, क्रम्यशक देखी। क्षणिक्रन ( सं॰ व्रि॰ ) काला भीर भरा। संख्यविङ्गसा (स'० स्त्री०) दर्गा। क्षण्यिक्डार ( सं॰ पु॰ ) बिडी, वियारा, समरी। क्षणाविगडीतक (सं ॰ पु॰) नित्यकम वा॰। १ समरो. पियारा। २ काला मैं अफल । क्षणापिगडीर. कप्पिपडीतक देखी। क्षप्पिपीलिका (सं० स्ती०) क्षप्पा पिपीसी, कस घा०। कासी चीटी। इसकी संस्कृतमें स्यू ला भीर द्वचर्डा भी कहते हैं। यह पेड पर चढा करतो है। क्षरप्रियोसी, क्षप्रिवीविका देखी। कणापुच्छ ( सं॰ पु॰) १ रोइ मछनी । २ सीमड़ी । क्षणपुर--विवाङ्र राजाके करानागपक्की जिलेका एक नगर। यह प्रचां ८' ८ रिं पौर देशा॰ ७६' ३३ पूर पर भविखत है। यहां राजप्रासाद, पुराना दुर्ग श्रीर जनका न्यायालय विद्यमान है। किसी समय समुद्रका वाणिजा यहां बहुत चसता था। कष्णपुष्प (सं० पु॰) काला धतूरा। क्षणपुष्यो (स'स्त्रा०) वियङ्ग्का पेड । कष्णपूर्तिपाला (सं० स्त्री०) सीमराजी। कण्यम् - हिन्दीभाषाके कोई कवि। इनकी कविता विरस है--

"वरसनिमें खेलत होरी जीवनभात्तिग्रोरी! चन्दन बन्दन बतर परमना पविर ग्रलाल लिये मर भोरी। कोड गावत कीट सदंग बनावत पूम मचाय नन्दकी पोरी। छतते सखा सक्त से कृष्णाम्म पिषकारित भर रक्त रकोरी॥" कृष्णाम्मिय (सं १ पु०) कादस्वका पेड़ा। कृष्णाम्मिय (वै वि वि०) १ काला पड़ा हुवा। २ काला कर डास्तनिवासा। (संक १।१४०।३) 'कृष्णमतो पश्चिम्पकांत् कृष्णमणेतां माभुवल्यो मापवन्तारो वा।' (सायण)

क्षण्याप्तव (सं०पु०) करींदा।
क्षण्याप्तव (सं०पु०) करींदा।
क्षण्याप्तवपाक (सं०पु०) करींदा।
क्षण्याप्तवपाक (सं०पु०) करींदा।
क्षण्याप्तवा (सं० स्त्री०) १ सोमराजी। २ कोटो
जासुन। इसेका संस्त्रत पर्याय—स्क्षप्तप्ता, क्षण्यप्तवा,
जम्बुं, दीर्घपत्रा, मध्यमा, कोलिशिस्य पार पर्यक्षपश्चिता है। ३ कोटा करींदा।

क्त ब्लाबर्वर (सं•पु०) काकी वर्दर।

क्षच्यावस्य (सं० पु०) क्षच्याः वस्यम्, कमेधा०। १ कालासफेट्रांग। (वि०)२ काला।

कृष्णवार—काम्मीरका एक नगर । यह समुद्रते एडसे व्हेश्य कं चे अचा० ३३° १८ उ० और देगा॰ ७५° ४८ प्र० प्रा देगा॰ ७५° ४८ प्र० प्रा देगा॰ ७५° ४८ प्र० पर अवस्थित है। चन्द्रभागा नदीकी वाई आरे इस स्थानकी भूमि कितनी ही बराबर है। नदीकी दोनां श्रोर प्राय: ६६० हाय कं चे पहाड खड़े है। हिन्दू श्रीर मुसलमान सभी पिंधवासी दिरद्र है। घर भी बहुत ही साधारण वने हैं। लोग प्रामीने श्रीर प्रालदुशाने तैयार कर अपना लाम चलाते है। पहले यहां कम्मीरके राजा गुलावसिंहका श्रीधकार था। परन्तु सिखोंने प्रराने राजाको निकाल वाहर किया। सिखोंके श्रत्याचारसे ही लोग धनहीन श्रीर दुर्दशाग्रसा हो गये है। यहां एक बाजार भीर किला है।

क्षणाबालुक (सं• क्ली०) एकप्रकारको पहाडी मही। क्षच्यामष्ट—१ श्रीषधपकार वै दानग्रसके मामक २ विद्याधिराजतीर्थका दूसरा १३३२ ई॰को वह स्वर्भवासी हुए। ३ पूर्व भीर भपर-पचीयप्रयोग नामका संस्कृत ग्रन्थ बनानेवासे। 8 वर्मतत्त्वप्रदीयिका नामक स्मृतिके संग्रहकार। ध् कविरहस्य, कालचन्द्रिका, कालनिययदीपिका, सरोज-सन्दर पादि धर्मगास्त्र संग्रह करनेवाले। 4 किरणाः वसीटीकाने रचयिता। ७ कृष्णभितिचन्द्रिका नामक ग्रंथके प्रचेता। ८ बीधायनीय चातुर्मास्यप्रयोग श्रीर श्राद्यवर्तात बनानेवाले। ८ जीवत्पित्वनर्तव्यसञ्चय नासक ग्रंथके रचयिता। १० तर्केविन्द्रका नामक ्न्यायग्रंय बनानेवाची । ११ भागवतपुराणके कोई टीका-कार। १२ सुक्तिवादटीकाने कोई प्रणेता। १३ आप-स्तब्ब-श्रीतप्रायिक्तिके टीकाकार। १४ समयमयुख-बनानेवाले । १५ वेदान्तका सिद्दान्तचिन्ता मणि ग्रंथ सिखनेवासी। १६ सातिसारसंग्रह नामक धर्मेशास्त्रके सङ्गलनकर्ता। १७ रघुनायके बेटे भीर नारायणके कोटे भाई। इन्हें लोग कंष्णभट या क्रमाभट आर्ड कारा करते थे। यह कामीवासी एक प्रसिष नै यायिक रहे। इन्होंने काश्विका वा गादाधरी- 🚶 महीवासा।

विवृति, वेवस्वयितिरिक्यंधरहस्यटीका, मस्त्र्षा वा नागदीश्रीतोषिणी, सिदान्तस्व चण, निर्णयसिम् निर्णयमिम् निर्णयमिम निर्ययमिम निर्णयमिम निर्णयमिम निर्णयमिम निर्णयमिम निर्णयमिम निर्णयम

कण्णभद्र मोनी—रञ्जनायभद्दने पुत्र श्रीर गोवर्धनभद्दने पोत्र । इनका प्रक्षत नाम जयकृष्ण था । परन्तु श्र्यने ग्रंथमें बहुतसे खलों पर इन्होंने कृष्ण नामसे ही परि-चय दिया है । कृष्णभद्दने कारकवाद, सञ्जनोसुदीयेका, विभन्न्यर्थनिर्णय, वृत्तिदीयिका, शब्दार्थतकोस्ति, शब्दार्थसारमञ्जरी, शुष्टिचन्द्रिका, सिहान्तकोसुदीको वेदिकप्रक्रियाकी सुवोधिनी नाम्ना टीका श्रीर स्लोट-चन्द्रिका श्रादि संस्कृत ग्रंथ बनाये।

स्वाभक्ष (सं० ली०) पारेका काला भक्ष । इसके बनानेकी रीति यह है—१ पल धान्याभक्ष और १ पल
पारा ले मारकद्रव्यके साथ एक दिन तक घोंटना
चाहिये। फिर मारकद्रव्यके कल्ला कपड़ेका एक
टुकडा नपेट बत्ती बना लेते हैं। इसके पी से बत्ती को
रेडी के तेल में बार बार डुवा जलाना चाहिये। बत्ती के
वीच में पारा रख देते है। बत्ती जलते समय जो पारा
धीरे घीरे गिरता, उसे घीके भरे एक बतनमें टपकाते
जाते हैं। इसीका नाम सम्मास्य है। इसको नियामक
गणीं से घोंटके कन्दुका ख्या यन्त्र में एक दिन पाक करने से
सम्मास्य ग्रह हो जाता है। (रहेन्द्र शरसंबर) पारद हेती।
सम्मास्य ग्रह हो जाता है। (रहेन्द्र शरसंबर) पारद हेती।
सम्मास्य ग्रह हो जाता है। (रहेन्द्र शरसंबर) पारद हेती।
सम्मास्य ग्रह हो जाता है। (रहेन्द्र शरसंबर) पारद हेती।

क्षध्याभूभवा ( सं० स्त्री० ) क्रेरेसी।

क्षणासूम (सं॰ पु॰) रूषणा सूमिः सृतिका यक्ष, वडुनीहि समासि श्रच्। १ काली महीका देग। (वि॰) २ काली महीवासा। कष्णभूमि (सं॰ स्त्री॰) काली महीका देश ।
कष्णभूमिजा (सं॰ स्त्री॰) मोसूतिका द्या, एक घाष ।
कृष्णभूषण (सं॰ स्त्री॰) काली मिर्च ।
कृष्णभेदा (सं॰ स्त्री॰) कुटकी । इसवी संस्क्रतमें कट्टी,
कटुका, तिका, कटुकारा, खशीका, मत्य्य्यक्ता,
चक्राःक्री, श्रकुलादनी, मत्य्यिपत्ता, काण्डक्षा, रीष्टिणी
सीर कटुरोष्टिणी भी कष्टते हैं ।
कृष्णभेदिका, कृष्णभेदी, कृष्णभेदा देखे।
कृष्णभेगी (सं॰ पु॰) नित्यकर्मधा०। काला संव।
कृष्णमणि (सं॰ पु॰) राजावतमणि, नीलम।
कृष्णमण्डल (सं० क्री॰) कृष्णस्थ तत्मण्डलचेति,
कर्मधा०। श्रांखकी काला पुतली।

"नैवायामविभागत्तु कृष्ण्यामण्डलस्यते।" (सञ्जत)

कष्णमत्स्य ( सं॰ पु॰) नित्यकभैधा॰। कांटेदार एक काली मक्ती। यह ३ हाय तक लस्या होता है। इसमे कांटे बहुत होते हैं, किन्तु कोटे कोटे। सुश्रुतके मतमें यह नदीचे हपजता है। क्षण्णमस्य मधुर, पकर्नमें भारो, वायुनायक, रक्षपित बढ़ानेवाला, छण्ण, वल-कारक, विकना श्रीर थोडा तेजस्तर है। (स्थुत) क्षण्णमदन ( सं॰ पु॰) काला सेनफल। यह ठण्डा, मधुर, कहवा, तीता, कसेला, वान्तिकर, वित्त तथा कफनायक श्रीर एक शामाश्रयको श्रुह करनेवाला है। (वैश्वकन्विष्ट)

क्रणामधुरन्तर (सं० पु०) एक प्रकारका इसका न्तर । कृणामिक्रका (सं० स्त्री०) १ कासी एतीकी छोटी तुससी १२ वन्धे । ३ नद्गली वन्धे । क्रणामिक्रका (सं० स्त्री०) कासी मक्खो । क्रणामानुका (सं० पु०) काखान्येक, कासी तुससी। क्रणामान (सं० पु०) कासा सहद । यह वस्तर, रूप पौर तीनों दोनोंको मारनेवाला है। (वैवक्षित्रस्)) कृणामित्र पास्य — नानागास्त्र नाननेवाले एक विख्यात पण्डित । यह रामसेवकके संडके घोर देवद्त्रके नानों थे। इन्होंने घनुमितिपरामध, प्रीटमनोरमाको कल्य-सतानान्त्री टीका, कारकवाद, कासमार्तण्ड, काव्य-प्रकाशटीका, वेयाकरणसिंदान्तमस्नुषाको क्रिस्ता-टीका, क्रमारसभावटीका, क्रस्तप्रदीप, गादाधरोटीका,

तस्विचनामणिदीधितिप्रकाम, ब्रहत्तकंतरक्रिणी, तक-प्रतिबन्धरहस्य, चन्नुमक्सुधा, तर्वसुधाप्रकाम, तिथि-निर्णयमार्तेग्ड, ब्रि'शच्छोकीभाष, नानार्थवादटीका, न द्वान्यायस्वा, पद। धेखण्डनिटप्पनी श्राख्या. पारिजात, प्रेतपदीप, वाधवुद्धिप्रतिबन्धकताविचार, भावपदीप. भवागन्दीप्रदीप. ग्रब्दकीस्त्मटीका, सिंदान्तकौमुदीकी रहार्णवटीका, रहावकीवादस्याः टीका, वादसंग्रह, वादस्थाकर, वायुपत्यचताबाद, वै यात्ररणसिद्धान्तभ्षणटीका, ज्यादप्रदोप, सामग्री-वादार्थ, सञ्चरामग्रीव्याप्ति, सिद्दान्तरहस्य, सुवन्तवाद, सवन्तरंग्रह चाटि संस्कृत ग्रन्थों को रचना किया। क्रयामिय-१ प्रवोधचन्द्रोटय नामक प्रसिद्ध टाग्र निक नाटक बनानेवाले। इन्होंने छत्त नाटक चंटेलराज कीर्तिवर्मीकी प्रसन्न करनेके लिये जिला कौति वर्गा देखी। २ प्रायश्वित्तमनोष्टर नामका संस्कृत ग्रथ सिखनेवासे। ३ वीरविजय नासक एक ईहास्म-४ सव तोभद्रादिचक्रावित नामक के रचयिता। ज्योतिय स्था प्रणिता। ५ चिन्तामणि नामक न्याय-ग्रंथके रचयिता। 🛊 विष्णुके चडके श्रीर नित्यानन्दके पंती । यह कात्यायनचाइस्त्रके चाइकाशिका नामक भाषके रचयिता थे। क्षणमुख (सं० त्रि०) क्षणां मुखं वदनं चर्या वा यस्य, बहुब्री । १ कलमुद्धां। २ किसका पगला भाग कासा हो। (पु०) ३ लङ्गूर, काली मुंहका बन्दर। 8 कोई दानक। (इर्विंग २४० घ०) खणसुखा ( मं॰ स्त्री॰ ) काला अनन्तमूलं। कृणमुखी (मं॰ स्त्री॰) विषेसी नींक। क्षणमुद्ग (मं॰ पु॰) नित्यकर्मधा॰। काकी सूंग। इसका संस्कृत पर्याय-वासन्त, माधव श्रीर सुराष्ट्रज है। भाव-प्रकाशकी सतमें यह विदोष तथा दाह मिटानेवाला, मधुर, दीपन, पकानेमें इसका, पथ्य, वसकारक, वीर्य बढ़ानैवासा श्रीर श्रुह की पुष्टि करनेवासा है। पुराने समय नेवल सुराष्ट्रदेशमें वसन्त कालकी कालीमूंग उपजती थी। इसीसे उसके सुराष्ट्रज भीर वासन्त दो नाम पडे हैं। पानकस भारतवर्षके नानास्थानीं में

भीर प्राय: सभी ऋतुवीं में करणसूड उत्पन्न होता है !

कषामुक्त (सं॰ पु॰) कषाचग्टा पाटनिका, कानी मोखा। कषामुक्ता, कुष्त्वो देखो।

कष्णमूनी (सं•स्ती॰) कानी जड़का अनन्तमून। कष्णमूषिक (सं•पु॰) एक प्रकारका चूडा। कष्णस्य (सं•पु॰) काना हिरन।

( सहासारत, वनपर्व धूरु ख०)

क्षण्यस्त् (सं० स्ती०) कर्मधा०। १ महकनेवाकी काकी मही। यह सूत्रक्षच्छ्न, कप्त चीर पित्तको नाम करती है। (हेवकनिवय्ह्) २ काकी भूमि। कष्णस्तिक (सं० ए०) काकी भूमि।

क्षण्यस्तमा, कणमत् देखी।

क्षणा मृतिका, कृष्णमृत् देखी।

क्षस्माभेड (सं० ५०) काला प्रमेड ।

क्कम्पायजुर्वेद — यजुर्वेदका एक भाग। यजुर्वेद क्कम्प श्रीर श्रुक्त दो भागों में बंटा है। कम्पायजुर्वेदका दूसरा नाम तैत्तिरीय है। यजुर्वेद सन्दर्भ दड़ा विवरण देखी।

क्षण्याम (वैश्वित) क्षण्यामा गमनमार्गी यस्य, बहुनी । डांधेरी राष्ट्र जानेवाला । (चन्द्रादार) कृष्णवानं कृष्णवर्मानम् (सायण)

क्रण्योनि (बै॰ ति•) क्रण्या मलिना निक्षष्टा योनिक्त्य-क्तियेस्य, बहुत्री॰। क्षोटी जातिवासा। (सन् २।२०।७)

कच्चरक्त (सं॰ पु॰) कच्चीरक्तः, कर्मधाः। १ कालापन लिये द्वा लाल रंग, बैंजनी रंग। (बि॰) २ बैंजनी, काला लाल।

क्षण्यरङ्ग (सं• क्षी॰) सीसा, जस्ता। क्षण्यरङ्ग-एक प्राचीन हिन्हो कवि। इनका पदा नीचे उद्गत किया जाता है—

"कृष्णा जाल भरषागत तेरी राख लाम भ्रमने नमकेरी।
भगरेष भरष तीकों नग नाने नित दीनदशल दया कर हेरी ।
दूनो भीर कीन समरथ है नाके नाम कटे भव नेरी।
कृष्णारक प्रमु प्रयतिवास सुनि तरिय कटास कमल हमकिरी।

क्षण्यस्था ( रं॰ स्त्री॰) काला केला।
कष्णरस (सं॰ पू॰) पारे का काला भस्म । इसके बनाने-की प्रणाली यह है—लोई या तांविके बरतनमें १ पल श्रीसित गन्धकं रखके धीमी भांचं लगाना चाहिये। गन्धक गल जाने पर उसमें ३ पल श्रीधा हुवा पारा डान को हैने इस्टें से बार बार चन्नाते हैं। पोक्टे गोवर पर ने लेका पत्ता रखने उपपर श्रीवधको ढान देना चाहिये। इसप्रकार गन्धक से मिले हुए पारिको सब रोगों पर देना चाहिये। (श्रीवरंदिना)

क्त पार सिक — एक विख्यात हिन्ही कवि । इनकी कविता बहुत भावपूर्ण है—

- १। "लालको लगन केसे कूटे। लाख जतन कर मन समफाज' पे वालेपनको पीत लगी केसे खूटे। कृष्णारसिक नेंक नहीं मानत बरबर हिल्लिम्ल जटे॥"
- १। ''वावरिके साथमें चलो जाः इं सजनी। काहा करें ने दरजन पुरजन निम्मदिन वाहीके म्ररण रिम रिहंइ' सजनी। घरी पल किन मोडे कल न परत है तन मन रसक्स भर हो सजनी। कृष्णारसिकके हाथ विकानी मन माने सी करिइ' सजनी॥"
- श "मै तो ठाढौरी अ'गनवा हो सैयाको भावन सुनदा।
   कागा बीखेरे सखी सगुन भदलवा दरक दरक म्हारे उठल जीवनवा।
   विन देखे मोह कल न परन है कुण्यरिक एल मनको हरवा॥"
- ध । सैया नोरीरे गगरिया क्लकाई राम ।
   मैं जो गयी घो पिनयां भरमको कुवत लाज नहीं पाई राम ।
   कुप्परिक रसवस कर खारी वरवस कुळ लगाई राम ॥
- प्र । "हिंडोलना में ना भूलूं भेरी जान । जिय घड़कत यहि बात सखीरो देवराकी मन व मान ॥ सासके घांगन केवरारे कहीं ननदीके घांगन डान ! जाम उरमी भाचरारे से यांसे कहियो छुड़ान ॥ कासो कहीं यह भेद सखीरी विसर गयो जलकान ! कृष्णरसिक रसवस कर खोनो वह मधुरी सुसकान ॥"
- ६। "लागी गद्दलो एमरा नियरा। प्रमुख ऐसी पातरीर गज गतक्वीसी बाल । कृष्यरसिक तिरकी चितवनसी फेंकत है नह जाल॥ नहीं माने मेरी एकपल हियरा॥"
- 'ना बसी विदेमानको नगरिया।
   भाप न आवि वारी ना लिख भेनी जीवत ह' पिया तोरी खगरिया।
   अधारिक वासी यह कहिये काछ न लागत मोरी गोहरिया॥
- ६। ''नोजनवा तूना जदयोरे तेरे रहेसे मेरा मान। जो तूचला वारी वे जान न देशां मौला राखे तेरी मान। अफरिसक यह बात मान ले भव समुक्ते नादान॥"
- र। "मोरी भीजी परीक्षिम इन्हादन रेज देखाय देरे। इन्हादममें जान्ह वसत है सुरेजीकी टेर सुनाय देरे।" कृष्णरिक्समें जान जगी है मेरी मन सहस्वाय देरे॥"

क्राप्यराज (सं० प्र०) काचा संजन। क्राच्याराज—दिच्यापथके एक पराक्रान्त राष्ट्रकुट-वंशीय राजा। इन्हें ग्रुभतुङ श्रीर वैरमेघ भी जहती ये। प्रसिद्ध जैनगुरु प्रकलक्ष ग्रीर निष्मलद्भ दन्हीं ने दो पुत्र रहे। २ राष्ट्रकटराज श्रमीघवर्षेके पुत्र। इनका न्द्रसरा नाम प्रकासवर्ष था। इन्होंने कलचुरि राज वंशके को कलकी कन्या महादेवीका पाणियहण किया! ८७५ भीर ८११ ई॰ के बीच इनके राज्यके श्रारभाका समय था। मतान्तरमें ८४५ से ८५७ ई० तक इन्होंने राज्य किया। ३ राष्ट्रकूटराज जगत्त क्षेत्रे खडके। श्रभोरङ्खके कोई गणपति राजा। १३२३ र्दे॰को दनके पिता प्रतापक्टको खर्गवासी होनेपर यह राजा वने । वसी समय चलावहीनने भोरङ्गल चाक्रमण किया था। प्रसद्वाराष्ट्रके कोई राजा। यह गीविन्दके प्रव श्रीर राववके पौव्र थे। क्षर्याराजने वर्णाश्रमः धमग्रहीय नामक संस्कृत धमेशास्त्र विखा।

क्षणाराज—मालखेडने एक राष्ट्रसूट राजा। वडीदा राज्यने वागुमला स्थानमें एक ताम्यफलक मिला है, उसमें लिखा है कि गुजरातके महासामन्ताधिय घनासवर्ष क्षण्यराजने भागवततीर्थं पर नमेंदामें सान श्रीर दो नाम्चर्णोको कोहण विषयमें विश्ववीका कर्वेटसादि नामक ग्राम दान किया था। यह भूमि-दान ८१० यक संवत्को चैत्र ग्राक्त हितीयाने दिन (१५ प्रापरेज ८८८ ई०) सुर्येग्रहणने उपलच्चेमें इथा। उस समय क्षण्यराज प्रदुलेखरमें रहते थे। अहूलेखर पाजकल महोच जिलेका एक प्रधान नगर, विरिधावी बहोदा राज्यका तापती पर वसा वर्तमान विरिधाव श्रीर कर्वाटसाट स्रात जिलेका नया कीसाह था।

श्रीर भी दो प्राचीन शिक्षाचेखोंने लिखित हुपा है कि १०५७ श्रीर १०६७ ई० के बीच परमार-वंशके महाराजाधिराज क्षण्यराज भिनमाल शासन करते थे। उनके पिताका नाम ठराटुक श्रीर पितामहका नाम देवराज रहा।

क्रय्यराज उदैयर ( सार्वभीम )—मिड सुरराज चाम-राज उदैयरके पुत्र। १९८५ ई.०को चामराजके सरने पर टीपू सुजतानने राजभवनको जुट रानियोंको

वन्द करके रखा था। उस समय उनके साथ चाम-राजकाएक लडकाया। उसकी सबस्या र वर्षकी थी श्रीर टीपूका यह भेद समका न था। यदि वह जानते तो बोध होता है, उछ भी सार डाखते। उसी वचे ना नाम कषाराज है। टीपूर्व मरने पर दूसरे दिन पुरनिया नामक एक ब्राह्मण मन्द्रो उसकी लेकर अगरेज सेनापति हिरिसके डेरे पर यह ने और जाकर निवेदन किया कि वही राजप्रत्न महिस्रराज्यके प्रकेले उत्तराधिकारी थे। अंगरेज सेनापतिने उनकी बात पर विम्बास करके १७८८ ई. को उसी ३ वर्ष के राजकुमारको राजा श्रीर पुरनियाको सन्द्री वना दिया। पीक्टे राजक्रमारका नाम, सहाराज क्षया-रायात छदैयर पडा था। मन्त्री पुरनियाने स्वीरङ्ग-पत्तनको बदल मिड्सरमें राजधानीको स्थापन किया शीर टीप सनतानका सकान तीड उसीके साज-सामानसे क्षण्याजका बद्दत वडा राजप्रासाद वनवा दिया। १८१४ देश्को लप्याराज बालिग हो अपने त्राप राज्य थासन करने स्त्री। उन्हें हटिश गवर्नमैग्टसे K. G. C S. I. खपाधि मिला था। १८६८ दे०को ७२ वर्ष की भवस्थामें इन्होंने परसोक गमन किया। इनके समय मन्त्रिवर पुरनियाके सुधासन-गुणसे महि-सर राज्यकी यघेष्ट उन्नति साधित इर्दे। ऋणाराजके नामपर उनके बाखित पण्डितोंने कई संस्क्षत यन्य बनाये थे। जैसे-लिप्णाष्टक, गर्णपतिस्तोत, गर्णध-. नवरत्नमालिका, ग्रष्टणद्रपेण (च्योतिष), चासुग्ङाः सञ्जनिचष्ट्, चामुखानचत्रमासिका, कुसुममञ्जरी, रामक्रणास्तीत्र, यक्रपुरुष-विवरण, शिव-नचत्रमालिका, शिवमङ्गलाष्टक, श्रीतत्वनिधि, सांव्य-रव्रकोष, सूर्यचन्द्रस्तीव, सीगन्धिकापरिणय इत्यादि। क्राध्यारानिका (सं० स्त्री॰) काला सरसाँ ।

क्रम्णराम—१ कोई प्रसिद्ध ने यायिक। यह प्रमुमानः
मणिदीधितिप्रसारिणी नामसे नव्यन्यायकी टीकाके
रचियता थे। २ कोई स्मातं पण्डित। इहींने उत्सर्गनिर्णय, दानोद्योत, प्रायस्ति-क्रुत्इल स्नाट संस्कृत ग्रंथ बनाये। २ कोई स्मातं पण्डित भोर विख्यान टीकाकार। इन्होंने कर्मकालप्रकाशिका नामक धर्म- यास्त्र, छन्दः सुधानग्, हत्तदी पिका तथा हत्तमुक्तावनी नामसे छन्दोग्रंथ एवं छन्दः कीसुभटीका, छन्दो-दीपकाटीका, छन्दोम स्त्रीटीका, भट हिरमतक-टीका, रामायटीका, इत्तमुक्तावनीटीका, इत्तरता-करटीका स्नादि संस्कृत ग्रंथीकी रचना की। ४ कीई नव्य संस्कृत कवि। इन्होंने सारमतक, मुक्तकमुक्तावनी भीर न्यपुरविनास काव्यकी प्रथम किया।

क्षचाराम—बङ्गासप्रान्तीय यशोर जिलेके एक राजा। इन्हें प्राय: १७०५ ई०को मनोचररायका उत्तरा धिकार मिला था। क्षचारामके पोक्के सुखदेव राय गद्दो बैठे (१७२८-४२)। यशेर देखे।

क्षण्याम वसु—द्याराम वसुके पुत्र। इनका प्रादि निवास इगसी जिसेका तहा था। १६५५ प्रक (१७३३ ई०)को ११ पीषके दिन क्रापारामका जना हुवा। उनके पिता दयाराम घराज भागडोंचे घबरा तडा छोड़ कर बाकीमें जा क्षक्र दिन रहे थे। क्षण्यासमी अवस्था उस समय १४ । १५ वर्षकी थी। उनके पिता उदासीन रहते थे। उनका जी वहसाने श्रीर ठण्डा करनेके सिये क्रणाराम उसी अवस्थामें पुराणों की अपया सुनाते थे। कभी कभी वह शास्त्रके श्लोक भीर श्रच्छी अच्छी बातें भी कहा करते थे। फिर क्रणारामने एक संन्धासीसे दी चा सी। इस घट-नाके क्रारू काल पीर्क वह लोग कसकत्ते में प्राकर रहने लगे। क्षणारामने वापरे क्षक रुपये ले पपने श्राप व्यवसाय किया था। एकवार उन्होंने सुफस्सिलका ममक अपने आप अकेले लिया और उसे वेचकर ४० ष्ट्रजार रुपया कमाया। इस रुपयेको लगा श्रीर काम बढा धन्होंने बहुत स्पया खपार्जन किया थां। इसके पीके व्यवसाय बन्ट करके उन्होंने नौकरी करनी चाही। २ इजार कार्ये सासिक पर वह इगनीमें ईप्ट इण्डिया कम्पनीके दीवान हो गये। दसीसे स्रोग इन्हें क्राचाराम दोवान कप्तते थे। फिर उसी वर्षे वस नीकरी छोड कलकत्तेके बागवजारमें रहने संग। छन्डोंने यथोर, वीरभूस और हुगली जिसेमें बहुतसी जमीन्दारी खरीदी घी।

१८११ ई०को ७८ वर्षको प्रवस्थान क्रम्पराम खर्ग-

वासी हुए! वह बङ्गासमें दाताने नामसे विख्यात थे। उनका दान भी सामान्य न रहा। कहते हैं कि उन्होंने एकवार १ काख रुपयेने चावल भीस लिये थे। उसने पीछे देशमें दुर्भिष्ठ पड़ा। यदि वह चाहते, तो उस समय चावल वेव बहुतसा रुपया कमा लेते। परन्तु उन्होंने लाभ की परवा न करने उसी चावलसे अञ्चस्त्र खोल दिया। इस आत्मत्यागसे उनका यश चारो और फेल गया। घरमें दुर्गोत्सवने उपलक्ष पर वह बड़ा दान करते थे। कहा जाता है कि प्रतिमाविसर्जन करके घर लीटते समय जो कोई भरा घड़ा दिखा सकता, उसी को रुपया मिलता था। इसीलिये गङ्गातीरसे उनने लीटते समय राहने दोनों भीर शैकडों लोग भरे घड़े रखे बेठे रहते थे।

धर्मपरायण कृष्णरामकी भनेक कोति यां हैं। श्रीरामपुरके निकट साहिशका रथ छन्हींको कीर्ति है। ययोरमं मदनगोपालजी श्रीर वीरभूममें राधावलमजीको स्थापन करके सेवाके लिये यथेष्ट परिमाण भूमि श्रीर प्रजारी त्राह्मणींकी हस्ति वह लगा गर्ये हैं। काशीके नानास्थानों में उन्होंने शिवको स्थापन किया। कथा-रास भागलपुर जिलेके जहंगीरा नासक स्थानमें गङ्गागभेक किसी पदाड़ पर महादेवका श्रच्छासा वडा मन्दिर बनवा गये हैं। तडाचे मधरावाटी तक उन्होंने जो राष्ट्र बनायी, वह क्षणजङ्गर कहायी है। गयाके रामिश्रला पहाडकी उन्होंने चोदियां भी निकलवायी थीं। उन्हींके रुपये और यत्नसे यातियोंके सुभौतेको कटकरी पूरी तक प्राय: २० कोस राइकी दोनों श्रीर भामके पेड़ लगाये गये। जगवाय, बल-राम श्रीर सभद्राके लिये उन्होंने ३ रथ बनवा दिये शीर उसके व्यय पादिको यथेष्ट भूसम्पत्ति दे रखी है। यातियोंको सविधाके लिये पुरीके वाहर उन्होंने एक वडा तलाव खुदवाया। उनके मदनगोपाल श्रीर गुरु-प्रसाद दो लडके रहे।

क्षच्यरामदास-एक बंगाली किव। यह निमताके रहनेवाले श्रीर जातिके काथस्य थे। इनके पिताका नाम भगवतीदास था। इनके बनाये बंगनाके २ पुस्तक मिलते हैं। सनमें एकका नाम कालिकामङ्गल श्रीर दूरिका नाम रेथिमक्षल है। रायमक्षल—खासपुर परगनेके बिडिशा गांवमें १६०८ सककी लिखा गया। एक दिन क्षित्र उस गांव किसी कार्यके उपलक्ष्में गये थे। उस दिन क्षित्र उस गांव किसी कार्यके उपलक्ष्में गये थे। उस दिन सीमवार भादमास था। किसी गोपालको गोशालामें उन्हें रहना पड़ा। उन्होंने बीती रातको खप्न देखा कि सिंह पर चढके उनके पास किसीन जाकर कहा था—'हम दिचणराय हैं। माधवाचार्यन हमारे सक्ष्मगीत बनाये हैं। परन्तु वह गीत इमें अच्छे नहीं लगते। माधवाचार्य हमारा माहालाय नहीं समस्ते। इसजिये तुम 'रायमक्ष्म्म' गीत बनाये। को तुम्हारे बनाये गीत न सुनेगा, हमारा सिंह उसको सबंग्र मार डालिगा। इसी सप्नको देखके क्षा्यरामने रायमक्ष्म लिख डाला।

क्षण्यरामका कालिकामक्ष्म विद्यासुन्दरके गल्पके प्राधार पर लिखा गृया है, परन्तु छसमें वर्धमानका नाम श्रीर गन्ध कुक् भी नहीं है। भारतचन्द्रका विद्यासुन्दर लिखा जानेसे बहुत पहले कि ति रामक्षण्यने श्रपना कालिकामङ्गल लिखा था। दोनों पुस्तक पढ़नेसे कई बार ऐसा समभ पड़ता कि भारतचन्द्रने कथा रामका श्रमुकरण किया है। भारतचन्द्रने छससे पहलेके किसी विद्यासुन्दरके सेखका नाम नहीं निकाला। परन्तु विद्यासुन्दरके सद्धका नाम नहीं निकाला। परन्तु विद्यासुन्दरके सहारे भारतचन्द्रके पीक्षे भी बङ्गाकके जिन कवियोंने ग्रंथ बनाये, उन्होंने सपने पुस्तकमें रामकृष्णको विशेष प्रशंसा की है। बङ्गाकके इन कविका नक्ष्म प्राप्तराम है।

किव क्षण्यरामकी जन्मभूमि निमता ईप्टनै बङ्गान प्टेट रेखवेके वेजचरिया प्टेयनचे पाप कोच दूर है। प्रव उनके बंबमें कोई नहीं रहा।

कृष्णरामराय—वर्धमानके एक राजा। वह कपूरवंशीय चित्रय चनश्यामके उत्तराधिकारी थे। कष्णराय प्रपने नामको सनद दिल्लीके वादशाइसे ले पाये थे। सम्भ-वतः इसीसे राजा उपाधि इस वंश्रमें पहले पहले चला होगा। १६८६ ई०को इन्होंने प्रवलपराक्राम्त हो वर्धमानके निकटवर्ता चेतुयाके राजा शोभासिंहको राजधानी प्राक्रमण को थो। तालुकदार शोभासिंहने राजा कष्णरायकं भन्यायायरणसे विगड विद्रोह हठाया श्रीर श्रमगानयोषा रश्रीमखान्ते स्थारे ग्राप्त-भावमें राजधानो पाक्तमण करके क्षण्रामको मार हाला। राजाके घराने के सभी लोग कारागारमें पड़े श्री-केवल राजपुत्र जगत्राम ठाका भाग जाने व वच गये। चितीयव शावश्रीमें लिखा है कि क्षण्रामके लड़के जगत्रामने स्त्रीके वेशमें वर्धमानसे भाग क्षणानगरके राजा रामक्रणका शायय लिया था।

कष्णराय—१ दिचिणापथवाते चिरराज्यते कोई गङ्गः वंधीय राजा। यह वीररायते पुत्र थे। ६ विजयनगरते प्रसिद्ध राजा। कृष्ण्यदेवराय देखा। ३ जास्बुवतीक स्थाप्य नामका संस्कृत नाटक बनानेवासे। ४ सिद्धान्ससंप्रद्ध नामक ज्योतियु स्वतं प्रणेता।

कष्णत्हा (चं • स्त्री • ) कष्ण सती रोहति, कृष्ण-दहः कःटाप्। जतुकालता।

क्षणारुप—हिन्दीके कोई कवि। इनको कविता घषिक प्रचलित नहीं—

"री ग्वालिनी खेलतमें मेरी नें दक्षों लई है चोराई। ग्वालवाल स ग खेल मचो तें चित्रयामें लराई॥ चपट भागट बहिया गड़े लोन्हों एक गई हो पाई! भनीर गुलाल मली सुखरोरी विचकारिनसों मिजाई। कच्चहप हो गई री ग्वारन सुस्तुस सब विसराई ॥"

क प्यारुष (सं० ति०) क प्यास्य भूतपूर्वः, क प्या-क स्या। विद्यादियं वावाधाशाक्षाक क्षाचिषद्वे सम्बन्धः रखने-वासा।

क्षण्यच (सं॰ ५०) कर्णं क्षण्यवर्षे चाति । १ घुं घची ( २ रत्ती (तीच)। ३ कास्ती घुं घची ।

**क्रप्य**सम्, कृषव देखो ।

क्रणानवण (सं ॰ क्लो॰) क्रणां लवणम्, कर्मधा॰। कार्जा नमका पश्चका संस्कृत पर्याय—क्वक, प्रच प्रौंद सीवर्षेत्र है।

कष्णना (सं॰ फ्री॰) कषा श्रस्त्रार्धे सन्टाप्।१ सफेट शुंचनी। १ इंचनो। १ काली सुंचनी ।४ रत्ती (तील)। इसकी संस्तृतमें साङ्गुष्ठा, सुद्धा, रिक्रका, काकपन्तिना, काकादनी, काकितका, काकज्ञा भीर शिखण्डनी भी कहते है।

क्षणाकोइ (सं॰ क्ली॰) नित्यक्षमधा॰।१ कान्त्रतीइ। २ तीच्यानीइ। कष्यकोडित (सं॰ वि॰) कष्यः सन् चोडितः, कर्मधाः। काचा चाच, वैजनी।

**क्षणाली ह**, कृष्णाबीह देखी।

कष्णवज्ञ (सं•पु•) ऋष्णं वर्क्तं यस्य, बहुनी॰। काले संहका बन्दर!

क्षप्यवनात्तुक (सं॰ क्षी॰) एक जङ्गली पातु। यह रुचि उत्यन्न करनेवाना, महासिदिकर घीर जाद्याहर है। (वैद्यक्तिष्यह)

क्रम्णवर्ष (सं• पु॰) क्रम्णो वर्षो उस्य, बहुत्री॰। १ राहु।
क्रम्णो उग्रहो वर्षे:। २ ग्रद्ध! ३ काला रंग। ४ काला
सैनफल। ५ करतूरी। ६ मुस्ता। ७ रीठा। ८ करिमू।
८ कोई मक्रली। (क्री०) १० पानी। ११ कींग।
१२ काला अगर। (ति०) १३ काले रंगवाला।
क्रम्णवर्तिन (टै० ति०) क्रम्णो वर्तिनर्मागी यस्य,
बहुत्री०। काली राह्याला। (च्यम् प्रश्रार)
क्रम्णवर्का (सं• पु॰) क्रम्णं वर्क्ष धूम्बप्रसारक्ष्य गतिस्था यस्य, बहुत्री०। १ भ्राग। २ चीता। ३ मिलावां।
४ राहुग्रह। (क्री०) ५ क्रम्णास्त्रक्ष्य गति। (ति०)
६ वरा काम करनेवाला।

क्षण्यवर्मी—एक कदस्वराज। देवगिरिके एक दानप्रहों लिखा है कि छनके प्रव्रकानाम देववर्मी था। उन्होंने एक ग्रस्कमेधयम्म किया।

क्षण्यवर्वेर (सं० पु॰) नित्यकसैधा॰। काली तुलसी। क्षण्यवस्त्रीक (सं० पु॰-स्ती॰) काली बांवी।

. क्रुप्यविज्ञका (सं॰ स्त्री॰) क्रप्या विज्ञका, कर्मधा॰। मालविमें उत्पन्न होनेवाली जतुका सता।

कुष्णयक्षी (सं० स्त्री०) १ काकी तुलसी । २ चकडी । ं ३ काला अनन्तस्त्रल ।

क्रम्पवानर (सं० पु०) काले सुंहका वन्दर। इसका संस्कृत पर्याय—गोसाङ्कृल, गौरास्थ, कपि भीर क्रम्प-सुख है।

कृष्णवातीकु (सं०प्र०) काला वैंगन या भांटा।
कृष्णविष्ठाणा (सं० स्त्री०) कृष्णस्य कृष्णसारम्गस्य
विष्ठाणा, ६-तत्। यञ्चमें दीचित यजमानके कण्डू यनको
काले हिरनके सींगका बना एक द्रव्य। कात्यायन-

''कृष्यविषाया विविध रचनित' वीत्ताना दशाश वधीत।''

तीन या पांच गंठीकी क्षण्यविषाणार्थे काम्ने सुखी करके कपड़े के खूंटमें वांघ देनी चाहिये। परिधिष्ट-कारके मतमें क्षण्यविषाणाकी एक वित्ते की वरावर रखते श्रोर दाइनी श्रोर वांधते हैं।

''विवितः पश्चवित्रां दिविषाष्ट्र भवति । सत्याष्ट्रिये के।'' (कर्क) ''तगा कर्ष्ट्र्यनम्।'' (कात्यायनश्चीनस्व ) ' दीवितेन कर्तव्यम्।' (कर्क)

तीन या पांच गांठवासी क्षण विषाणा दाहिनी घोर बांधनी पडती है। किसी किसीने बाई घोर वांधने तो बात भी कही है। यज्ञमें दीचित यज्ञमानको उसी क्षण्यविषाणासे कण्डूयन करना चाहिये।

क्रश्यास्त्रगो विषाण योनियंखाः, बहुत्री । २ दी चित यजमानके धारण करने योग्य काले हिरनका चमहा।

कष्णवीज ( सं ० की०) कष्णं वीजं यस्य, बहुत्री०। १ कालींदा, तरबूज । इसे संस्कृतमें कालिन्द और सुवर्तुं सभी कहते हैं। यह पाहीं, युक्त विगाहनेवाला, पीतल, पकानेमें भारी, उष्ण, खारा, पित्त अर्थक और वायु तथा स्रेपानायक है। (भावनकाय)

(पु॰) क्षणां उग्नं वीजंयस्य, बहुनी॰। २ लाल पंजनः।

क्षणहन्ता (सं क्ली ) क्षणं हन्तं यस्य, वहुनी । १ पाटलाहच, पांडरी । इसका संस्तृत पर्याय—पाटलि, पाटला, मोघा, मधुटूती, फलेक्डा, कुषेराची, कालस्थाली, भिल्लक्षा और तास्त्रपुष्पी है। २ मावपर्षी । संस्तृतमें सिंडपुच्छी, ऋषिप्रोक्षा, मावपर्षी, महास्त्रमें सिंडपुच्छी, ऋषिप्रोक्षा, मावपर्षी, महास्त्रमें सिंडपुच्छी, ऋषिप्रोक्षा, मावपर्षी, महास्त्रमें है। २ गत्रारीहच। इसका पर्याय—गान्धारी, भट्रपर्णी, श्रीपर्णी, मधुपविका. काश्मरी, काश्मरी, होरा, पीतरोहिणी, मधुरसा और महानुस्तिका है। (भावनकाष) १ रसभरी।

क्षमाहन्तिका, कृषहन्ता देखी।

क्षम्णविणा ( मं० स्त्री० ) दाचिषात्यकी एक प्रसिद्ध नदी। इस नदीसे देवऋद भीर जातिसारऋद नामक २ ऋद उत्पन्न हुए है। इसका चलता नाम छाषा है।

( भारत, वन, ८५ भ )

कष्णवेणो (सं॰ स्त्रो॰) कष्णवेणा नदी। सञ्चा-पर्वतको जडसे निकस यह ससुद्रमें जा गिरो है।

इसी नदीको सद्याभारतमें जयावेखा घीर हरि-वंशमें (२३६।४२) क्षणावेषा कहा है। कृष्णावदी देखी। क्षणावेल (संक्की०) क्षणां क्षणावर्णं वेलम्, कसँधा० १ काला वेंत। २ एक वेल।

क्रष्णविज्ञूर—दिच्चणाययको एक वसती। (बहत्संहिता १/१८) विज्ञूदेखी।

क्षच्यवोच (सं० प्र०) क्षच्यच्छिव वोकभेद, मुसब्बर। यह कड्वा, ठख्डा, भेदक, रसगोधन श्रीर श्रुल, श्राध्मान, कफ, वात, क्षमि श्रीर गुल्मको दूर करनेवाला है। (वैयक्तिवस्ट)

क्राण्यव्यथिः (वै॰ क्षि॰) कांटोंको जला देनेवाला। "कृष्यव्यवस्वद्यवस्य।" (सन् २ । ४। ७)

'कृष्णव्यधिः कृष्णव ''प्राप्ता दन्धा वायकरा कव्यकादयः येन।' (सायण) कृष्णानोहि (सं० पु०) नित्यक्तसभ्या । कालाधान । यह रसका कसेला श्रीर पकनेमें हलका होता है। सुश्रुतने इसे सब धानोंसे श्रन्का कहा है।

''कृष्णज्ञीक्षीयां नखनिर्भन्नानाम्।" (काल्यायनत्रीसस्त १५ । ३ । १४) क्षच्यात्र (सं० स्तो०) कालि रंगका कवडा ।

(काव्यायनश्री॰ २२ । ४। १२)

कृष्ण्यञ्जनि (सं०पु०स्ती०)कीवा।

"स्त्रीय्द्रग्रवकृष्णयकृनियनकादर्गं नम्।" (पारस्तरग्रहा॰)

क्तश्याश्वर ग्रमी—एक राजा। यह कवि राजग्रेखरके समसामधिक थे।

क्तव्यायठ (सं० पु०) त्रश्चभ घोडा। कव्यायव (सं० पु०) काले फूलका सन।

क्रम्याय (५ ॰ ५०) नाया सूर्यमा प्राप्त । इस क्रम्याधर्मी —पदमन्त्री नामक संस्कृतपद्यरचिता। इस प्रस्थाने क्रम्या श्रीर गोपियोंका प्रश्नंसानाद है।

क्षण्यार (सं०पु०) काला हिरन्।

क्षणाशास्ति ( सं॰ स्त्री॰ ) काला यनन्तमूल।

कृष्णणाति (सं ॰ पु॰) वाला धान । इसका संस्तृत पर्याय --- कालगालि, स्थामगालि भीर सितेतर है। यह त्रिदोष तथा दाइनायक, मधुर, पुष्टि एव वीय-वर्षक और वर्णकान्ति तथा बसकारक है। (राजनिवयु)

क्षचाशियपा (सं • स्ती •) वाली योगम। यह तीती.

कडवी, दीपनी श्रीर कफ, वात, शोध तथा श्रतीसारको दूर करनेवाली है। (राजनिवष्ट,) छवाशिखक (सं. क्षी०) धगरकी सकडी।

रुणायांखक (सं॰ क्ला॰) पगरको लक्डो। रुण्याय (सं॰ पु॰) काना सेंजन।

कृष्णियम्बा ( सं० स्त्री॰ ) कालो क्ररथी।

क्षणाश्चित्रका (सं०स्त्री०) क्रम्णा क्षणावर्णा कुलिता

र्घिभ्वकावा, कमैधा०। कासी चैम। कष्णसङ्घ (मं०पु०)कष्णं सङ्गमस्य, वहन्नो०। सैंसा।

क्षण्यीप-स्कोटतस्य नामक संस्कृत यन्य वनानेवाना ।

क्षणायौरीयक (सं ॰ पु॰) कालो कटसरैया।

क्षपाखेता (सं० स्त्री०) १ पाडरी। २ गंभारी।

क्षपारंज्ञक (सं॰ क्ली॰) कालानमक।

क्षणां संख् (सं० ५०) क्षणां स्य संखा, टच् १ मध्यम

पाण्डव, प्रजुरैन। २ प्रजुरैनहस्त्र। क्षयासखी (संग्रह्मी०) लीरा।

क्ष पश्निही — हिन्दी भाषांके एक कवि। दनकी कविता

भित्तभावसे भरी है—

''तुम पार लगाब देही कन्हें या मीरौ नैया ही।

तुमही ठाकुर तुमही परमेश्वर तुमही राम रमेया ही॥

तुम ही जगत छथारन तारन विनवी कर्क पर्क देया ही।

तुम ही तुम दीसव सद चीरे तुम दिन कीन रखेंदा हो। कृषसनेही में तेरी दल जाऊं भवसागर पार करेंदा हो॥"

कृष्णसमुद्रवा (सं० स्त्री०) कष्णा सती समुद्रवित, कृष्ण-सं-भू-प्रमृ । १ कृष्णानदी ।

क्षरण्यज्ञेन (सं॰ पु॰) श्रश्वकर्णेधानहृत्व, किसी प्रकार-का टाका

क्षणसप (सं• पु॰) काला संप।

क्षच्या पर्वा ( सं ॰ स्त्री ॰ ) काली पिड़को या कुमरी।

क्रप्णसर्पेप (सं० पु॰) राई। इसका संस्कृत पर्याय— चव चताभि प्रनक भौर क्रमिक्तत् है। यद बहुत कडुवा इस्ताहै। (सावप्रकाष)

क्षणासर (सं॰ पु॰) १ यूषर। २ योगम । ३ खैर। ४ काला चित्रन।

''कृष्पसारस्तु चरति स्रगी यव स्वभावतः।

म चो यो यजीयो देशो स्ते च्हदीयसत. पर ॥ ( मनु र । २३ )

काली डिरनको संस्कृतमें क्वच्यासार श्रीर क्वच्या-सारक्वभी कहते है। वड चट्टग्राममें गीर सिलस्टके

दर्गा ।

पडाडोंमें प्रधिक देख पडता है। मसय पौर्र समावा हीयमें काली हिरनोंका दल बंधा रहता है। मलयके रहनेवाली छसे 'क्सोइताम्'-कहते हैं। दूसरे हिरनो'से वह माकारमें कुछ बड़ा होता है। रंग कितना ही काला रहता है। जन्मसे २ वर्ष के बीच उसको टुड्डी भीर गलीमें लक्के लक्के वाल भा जाते हैं। दूसरीं के ऐसे बाल नहीं निकलते। घोड़ेसे काला हिरन कुछ कुछ मिलता है। इसीसे ग्रीक-विद्वान् आरिस्ततकने उसका नाम 'डिपिलेफास' रखा है। कानके पास भीर पृ'क् में दूसरे हिरनोंसे बाल क्षक शिक रहते हैं। काले डिरनों में ना के सींग होते. स्त्रीके नहीं। मादा काली हिरनके गलीमें बाल कुछ छोटे भाते है। समय समय पर काले डिरन दस वाँध कर घूमा करते, किसी किसी समय वयसकालके प्रतसार जीहे जोडे पत्रग देख पडते हैं। स्थानविश्वमें श्राकृतिका वैलच्च खगता हैं। जहां भूकी भांति खानेकी मिलता और वाघ प्रादिका हर नहीं रहता, काला हिरन क्रक क्रक प्रधिक बढता है। फिर खानेकी सामग्री यथेष्ट न पाने श्रीर हिंस जन्तुस सताये जानेपर उसका प्राकार प्राय: छोटा द्वीता है। बोरतियो और यवदीयमें भी कृष्णसार देख पड़ता है। वैद्यक्रमतम काली चिरनका मांच- ग्राष्ट्री, रुचिवर, बसकर भीर ज्वरनाग्रक है।

क्रम्पसारका (सं॰ स्ती॰) काला घीषम। क्रम्पसारङ्ग (सं॰ पु॰) क्रम्पः सारङ्गो स्रगः, क्रमेधा॰। १ करसायन, काला हिरन।

"कृष्ण्यासारङ्ग मेध्यमभावे खोहितसारङ्गम्।"

( कात्यायनश्रीतस्व शटा२१)

क्रम्पसारिय (सं पु॰) ह्रम्पः सारियर्यस्य, वस्त्री॰। १ संभक्ते पाण्डव भज्जुंन। भारतके सहायुद्दसं मर्जुनके कर्णने हम्पाने एनका सारिय होना स्वीकार किया या। २ मर्जुनहक्षा।

क्रुच्यसारमांस (सं० लो०) काचे हिरनका मांस।

क्रत्यसारा (सं० स्त्री०) काला श्रीयमः। क्रम्यसारिवा (सं० स्त्री०) श्रम्यामालता, सावां। यस ठण्डी, बल बड़ीनैवाली, सधुर घोर कफको दूर करने वाली है। (वेशक्तिबण्ड)

क्रणासिंह--कृष्णगढ़ने एक कछवाह राजा। यह सूर्यः सिंहने बड़े भादे थे। स्थैसिंहने १६१५ दे॰ नो इन्हें मार डाजा। वादशाह जहांगीरने क्रणासिंहनी बहनसे विवाह किया था। उन्होंके गभैसे समाट् शाह्महान्-ने जम लिया।

कृष्णसीता (वै॰ वि॰ ) कृष्णमार्ग, श्रंभेरी राष्ट्र चस्ती-वाला। (ऋक्र।१८०। ४)

लक्ष्य सुन्दर (सं० प्र०) लब्धावर्षीऽपि सुन्दरः । १ श्रीलष्कः २ काला होति भी घच्छा लगनेवाला प्रकृषः ।

क्षण्यस्त्रभन्ना (सं॰ स्त्री॰) शारिवाभेद, एक प्रका-रका अनन्तमून । यह वीर्यं वढानेवाकी श्रीर श्रक्ति-मान्य, श्रव्यत्ति श्राम, काम, विष, दोषत्रयः, रक्तदोष, प्रदर, ज्वर तथा भनीसार टूरकरनेवाकी है। (वैयक्तिक्ष्यः)

क्षण्यक्तन्य ( सं॰ पु॰ ) तमान्तवन्त, तमान्त्रा पेड़ । कृष्णस्त्रोत (सं॰ पु॰) रसास्त्रन, रसोत । कृष्णस्त्रसा (सं॰ स्त्रो॰) कृष्णस्य स्त्रसा भगिनो, कृत्तत ।

किण्या (सं॰ स्ती॰) क्विनेक् यत्वं तत्तष्टाप्। १ द्रीपदी।

होपदी हेखी। २ पुराणकी कही हुई एक नही।

हप्यानशैहेखी। ३ नीसका पेड़। ४ कियमिय। ५ दाख।

६ काला पुनर्नवा। ७ काला जीरा। मांभारो। ८

जुटको। १० अनन्तसूत । ११ राई। १२ म्ह्रासा,
चिह्या। १३ पण्टी, पपड़ी। १४ काकोली। १५
सोमराजी। १६ विष ली जोंक। यह काली भीर मोटीहोती है। (स्तुत) १७ मिर्च। १६ पीपच। १८
इन्द्रयव। २० काली तुलसी। २१ सिरिष। २२ परवल। २३ सेवती। २४ जटामांसी। २५ दूर्व।
२६ काली निर्मुखी। २७ वनकुरथी। २८ कस्तुरी।
हुत्या—मन्द्राजपान्तके सत्तरपूर्व सागरतटका एकजिला। यह भचा० १५ १३ पृ॰के बीच पड़ता है।
इसका चिल्रफल म्हर्म वर्गभील है।

क्राच्या निसेके पूर्व बङ्गानको खाडी, पविम

निजामका राज्य तथा करमूल जिला श्रीर उत्तर एवं दिचय क्रमशः गोदावरी तथा निक्रू रका जिला लगा है। इस्की पश्चम भीमा पर वहती है। इसीचे लोग जिलों को भी कथा हो कहते है। पश्चिमका देश पश्रीला है। बीचमें श्रीर उत्तरकों श्रीर काली, महीका में दान है। पूर्व में कथाके पानीसे विरी हुई तीखूंटी भूमिमें धानकों खेती बहुत है। इस जिलेंमें पेड़ श्रीक नहीं होते। पालनाद श्रीर विनुकीं इ.जंगलमें चीते तथा सांभर हिरन मिलते है। भीतरी तालुकीं में तें हु श्रीर भाजू भी कहीं पहाडों को खोड़ में किप रहते है। विख्या श्रीक है। कोलिर भीलमें पानीके सभी पखेरू देख पहते है। उसमें महलियां भी बहत हैं।

क्षणाका जलवायु खास्याकर है। पर कहीं कहीं श्रीमकी प्रवलता रहती है। ज्वर लोगोकी बहुत कम भाता है। वंधमें प्राय: ३३ इच पानी वरसता है। खेत सींचनेके जिये क्षणा नदीसे नहर निकली है। परन्तु बाट प्राय: भाया करती है। १७९८ ईं॰की मस्की-पटममें समुद्रको लहर १२ फीट चट गयी थी। समें २॰ इजार लोग डूब मरे। १८६४ ईं॰को इससे भी बुरी दुदेशा हुई। समुद्रने १७ मील तक इस जिलेको भूमि डुवा दीथी। उसमें ३०००० मनुष्योंने भपने प्राण

जहां तक विदित हुवा है, पहले श्रम्भृवं शके बीद शाला क्षणामें राजल करते थे। छन्होंने श्रमरावतीमें एक स्त्प बनाया। छनके पीछे ई०१७ वीं श्रताब्दीके श्रास्थ्रमें पूर्वसे ब्राह्मण मतावलस्वी चालुका स्राये। छन्होंने छण्डवेल श्रीर दूसरे स्थानोंकी घटानों को तोड तोड कर छनके भोतर मन्दिर बनाये थे। प्रायः ८८८ ई०को छनका स्थान चील राजावोंने ले लिया। फिर २ गताब्दी पीछे वरङ्गलके गणपतियोंका दबदवा बढ़ा। उन्होंके राज्यकालको मोत्तुपन्न जिलीमें मार्कायों जाकर उतरे थे। छस समय यह जिला हो पिछकारोंमें चला गया। छडीसावे राजा उत्तर-माग श्रीर रेहि लोग दिल्यमाग पर राजल करते थे। छनके दुर्गीका ध्वंसवस्थ्य कोंडवीड, विलि

यमकोड चौर को डिपिक्समें भाज भी देख सकते हैं। १५१५ ई॰को विजयनगरके कच्चदेवने जिलेका उत्तर-भाग उड़ीसके गणपित राजावीसे कीन लिया था। १५६५ ई॰को जब विजयनगर साम्बाच्य पितत इवा, कच्चाजिजा गोसकुच्छेकी कुतुबमाडोमें चगने चगा भोर प्रन्तको चौरङ्जीबकी क्यदमाडोमें मिल गया।

१६११ ई०को सस्लीपटम्में श्रंगरेजीने श्रपना द्रमरा उपनिवेश स्थापन किया था। जबतक (१६४१ ई०) वह मन्द्राज नहीं पहु चे, मसुबीपटम् भी उनका बड़ा चड़ा रहा। इसके तीन वर्ष पीछे उच श्रीर १६०८ ई०को फ्रेंच भी चा पहुंचे। परन्तु १७५० ई० तक किसी यूरोपीय यक्तिने राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखाया। दो वर्ष पीछे दिख्यके सुबेदारने फ्रेंचोंको सबका सब उत्तर सरकार है डाला. जिनसे वह पड़-रेजींके हाथ श्राया। १७५८ ई॰को संगरेजी सौर फुँचीमें लड़ाई किडी थी। लार्ड क्लाइवने बङ्गाससे कर्नेच फोडेको फेंचांपर घावा करनेको भेजा। **उन्होंने कोंदोरमें फुँ घोंकी इराया फौर मस्बीपटम्** तक उन्हें भगाया था। फिर करेंच फोर्डने वहा उन्हें घेर शिया। धन्तकी रातमें छन्होंने दुगें प्राक्रमण करके प्रधिकार किया था। इस जीतका फल यह दुवा कि दिचलके सुबेदारने सारा सरकार अंगरेजा को दे हासा ।

१७८६ ई॰ को सत्तनपन्ने तानुक्त प्रतार्गत प्रमरावतीका स्तूप प्राविष्क्षत इवा था। बीक्षं को यह बढी
कोर्त्ति थो। इसका ज़क्साग जन्दम, कनकत्ता प्रीर
मन्द्राक्षके सरकारो प्रजायवधरों में रखा है। कद्यते
हैं, पहले प्रमरेखरका मन्द्रिर भी बीद्व वा कैनस्थान
था। तेनालि तानुक्तमें एक बढे पुराने स्थान चन्द्रवोलुका ध्वं सावग्रेष पड़ा है। उसमें बीद मन्द्रिर पीर
समाधि विद्यमान है। जग्यव्येट प्रीर गुडिवाडमें भी
वीदस्तूप है। चन्द्रवोजुमें सोनेके सिक्के मिले हैं।
ए०४ ई॰ को मकटूरोंने कितनी ही सोनेकी देंटें
पायों। महिमोन्न में पड़ले एक बढ़िया बीदस्तूप था।
विज्ञकोंडमें शिकालेख बहुत हैं।

कच्चानिसा १३ तालुकों में बंटा है—वेजवाहा,

तिचनूर, नूलवीद, नन्दीग्राम, गुदिवाड, वन्दर, गण्टूर, सत्तनपक्षे, तेनालि, नरसरावपेट, पलनाद, विज्ञतोंड भीर वापतल। इस जिलेकी लोकसंख्या २१५४००३ है। सेकड़े पीछे ८८ हिन्दू, ६ ग्रुसलमान भीर ५ ईसाई है। सीमें ५ मनुष्य हिन्दी वोलते है। प्रविश्वष्ट लोगोंकी तेलगु भाषा है। हिन्दुवोंमें ब्राध्यणां का संख्या पित्र है। साधारषतः लोग खितीवारो करके अपना काम चलाते है। धानकी फसल बड़ो होती है। सफेद धानको सीचना भीर एक ख्यानसे उखाड़ कर दूसरे खान पर लगाना पड़ता है। वालाद और सत्तनपक्षेमें कई बहुत स्पनती है। तस्वालू यहांसे इद्योग्यो अधिक मेजी जाती है।

कंचे भूमि गोचारण खामको कोई कमी नहीं।
नेजू रके अच्छे अच्छे पशु यहां मिनते है। भेड़ें बहुत
हैं। जंगलको कमी है। सिवा पखरके दूसरी धातु इस
जिलेमें नहीं मिलता। कहीं कहीं थोडा लोहा भीर
विनुकांडमें तांवा पाया जाता है। अंगरेजांका अधिकार होनेसे पहले छुखा जिलेमें होरा ट्रंडनेके लिये
खान खोदनेका बडा काम नगा था। फ्रंच जीहरी
टेवरनियरने लिखा है कि कुखा जिलेमें ८०० करट
(रत्ती) का जो होरा मिला था, वह भौरक्षजीवको
भेजा गया। कुछ ग्रन्थकार इसी होरेको कोहनूर
समभते हैं।

मेंड घीर वकरीने क्येंका मोटा क्यं इस जिलें कई खानों पर वनता है। पखंगोंने लिये निमांड पालनाद घीर विनुकोंड तालुकों तैयार की जाती है। विनुकोंडमें मोटे गंकीचे घीर ऐन-वोलुमें चटाइयां वनाते हैं। पहले संस्लीपटम्से बढिया गंकीचे दक्षलेग्ड भेजी जाते थे। भाज कर यह काम विगड गया है। पहले जगय्यपेटमें रिशमका भच्छा कपड़ा वनता था, परन्तु भव वह भी न रहा। कींडपिल्लमें क्वं की खिलोंने भच्छे वनते हैं। पहले कींडवीडमें कागज तैयार किया था। परन्तु १८५७ ई० से जब सरकारी इफतरोंने इसको लेना बन्द किया, सब काम चींपट हो गया। मस्कीपटम् चीर निजासपटम् कप्णा जिलेके २ बन्दर हैं। रेखवेसे कई बाहर बहुत सेजी जाती है। वेजवाड़ेमें चमड़ेका काम बहुत है। सन्द्राज रेखवेकी ईष्ट कोष्ट जादन कप्णा जिलेसे निकल गयी है। निजासकी गारएटोड छेट रेखवे घीर साउदन महरठा रेखवे वेलवाडेमें जा जर समाप्त हुई है। कप्णा जिलेमें ७०८ मील पक्षी घीर 88८ मील कची सड़क है। तेनाल घीर वाप त्व तालुकमें पक्षी सड़ककी बड़ी भावख्यकता है। १८३२ ई०को कप्णा जिलेमें घीर दुर्भिच पहा या। एस समय १५०००० मनुष्य भूखों मर गये। गएटूर, मस्लीपटम् घीर वेजवाडे में स्युनिसपालिटो है। इस जिलेमें कोई बड़ा जिल नहीं। प्रपराधी राजमहेन्द्रो में ज दिये जाते हैं। छोटे छोटे प्राय: २० जेल वने हैं, जिनमें २8१ केदी रह सकते है।

बन्दरमें शिचाका अच्छा प्रचार है। सस्कीपटम् भौर गण्टूरमें कला सम्बन्धीय विद्यालय बना है। रूष्णा जिलेमें १४ अस्प्रताल और द भौष्यालय सरकारी है।

कृष्णाख्या (सं॰ स्ती॰ ) कासी पुनर्नवा।

क्षणागुरु (सं० क्ली०) क्षणां पगुरु, कर्मधा०। काला धगर। इसका संस्कृत पर्याय—मृङ्गार, विखरूपक, धीषं, कालागुरु, केम्य, वसुक्ष, क्षणकाष्ठ, धूपार्च, वस्तर, मिश्रवर्षे धीर गन्ध है। राजनिष्ठस्तुके सतमें यह कड्वा, उष्ण, तीता लगानेमें ठण्डा घीर पीनेसे पित्त-नामक है। कोई कोई इसे विदोषस्र भी बताता है।

क्षणाक (सं० स्त्रो०) जीरक मेद, कहीं जी ।
कष्णाचल (सं० पु०) १ रैवतक पर्वत । इसी पर्वतके
पास द्वारिकापुरी थी। श्रीकष्णका क्रीडास्थान भी क्षणाः
चल की रहा। कष्णोऽचलः, कर्मधा०। २ नीलगिरि ।
कष्णाचार्य-१ नृतिं हाचार्यके क्रोटि सडके। यह सर्वग्रास्त्रविद्यारद रहे। रामराजके श्रादेशसे कष्णाचार्यने
स्त्र-वृत्ति प्रकाश की थी। इनके नृतिं हाचार्य श्रार
रामचन्द्राचार्य दो प्रत्र थे। २ कोई व्यक्ति। इनका
दूसरा नाम विद्यानिधितीर्थ था। १३८५ ई०को कष्णाचार्य स्वर्गवासी हुए। ३ किसी विस्थात पुरुषका नाम।

पीछे लोग इन्हें सत्यवस्तीर्थं कडने लगे थे। यह १७८८ ई.० को चल वसे।

क्षणानटा (सं॰ स्ती॰) पिप्पतीमून, पिपरामून । कृष्णाजानी (सं॰ स्ती॰) क्षणानीरक, काला नीरा । कृष्णाजिन (सं॰ स्ती॰) क्षणास्य क्षणसारस्य प्रजिनम्, ६॰तत्। १ काले प्रिनका चमड़ा। २ विसी ऋषिका

कृष्णाजिनी (सं० त्रि॰) क्षणाजिनमस्यास्ति, श्रस्ययें इति । काले डिश्नका चमड़ा रखनेवाला । कृष्णास्त्रन (सं० त्री॰) स्रोतोस्त्रन, काला सुरमा । कृष्णास्त्रनी (सं० स्त्री॰) श्रन्यतेऽनया, मस्त्र करणे स्यूट् ततो ङोप, क्षणा क्षणावर्णा श्रंजनो, कर्मधा॰।

क्षणान्ति ( वै॰ हि॰) क्षण' क्षणवर्णे श्रंति पुण्डं तिनकं यस्य, बहुत्री॰। कान्ते तिनकका हिरन।

कार्शांजनी चूप, कासी कपास।

( वाजसनेयस'हिता २४। ४ )

क्षणादकी (सं क्षेत्रि) क्षणपुष्पादकी, काले फूलकी मुल्हर। यह कसेकी, वस वदानेवाली, भागिदीसिकर भीर पित्त तथा दाहकी द्वानेवाली है। (वेषकिष्णु) क्षणातण्डुल (सं किष्णु) पिप्पनीवीज, पीपलका कन। क्षणात्रेय (सं पु०) वैद्यक्षहिताके प्रपता एक महर्षि।

क्षणादिगण (सं॰ पु॰) पीवन प्रादि द्रव्य। इसमें पीयन, चीत, पड्र्सा, मनीठ, यत्यिपणीं, इनायची, प्रतिविधा, संमानूका वीन, कट्विक (सीठ-मिर्च पीपन), प्रजवायन, दाख, मदार, विराय्ता, वेन, पन्दन, भांगरा, तुन्नी, सीठ, प्रांवना, क्षानी, मूर्वी चीर जीरा प्रादि द्रव्य रहते हैं। (वावट)

क्रणाद्यतेन (सं को को ) भांखते रोगका एक तेन । पोपन, विडक्ष, मुन्ददी, सैन्धव भीर सो ठ सब १ भरावक वरावर, १ भरावक तिनों का तेन, ४ भरावक पानी भीर १ भरावक वकरीका दूच यथारीति साथ साथ पकाने पर यह तेन बन नाता है। इसे नासकी भाति सुंधते हैं। (कारक)

क्तच्याचमोदन (सं॰पु॰) पैर स्जनिका एक भीषधा' - विषयामूलका चूर्ण २ तोला, चीतकी जडका चूर्ण ४ तोला, दन्तीकी जलका चूर्य प्रतोका श्रीर इर्दका चूर्य २० तोला ले २ पल गुड डाल-लड्डू वना लेना चाडिये। यह भौषध मधुके साथ खाया जाता है।

कष्णाद्यतीष्ठ (सं॰ क्लो॰) शूलरोग पर दिया जानेवाता जीह। पोपज, हर भीर शुक्कोहचूर्य मधु भीर घीके साथ खानेसे सब प्रकारका शूलरोग दूर होता है।

क्तव्याध्वा (वै॰ पु॰) क्वव्योऽध्वा गमनपयो यस्य, वहुनी॰ । स्वस्ति । ( ऋक् २ । ४ । ६)

क्षण्यानदी—दाचिणात्यकी एक महानदी। यह घरव सागरमे ४० मीन दूर पश्चिमघाटमें प्रचा॰ १७° ५८ व० श्रीर देशा० ७३' इट पूर्व निकली श्रीर दक्षिणको वही है। इसकी पूरी लम्बाई ४०० मील है। खोइना, सांगली, वर्णा, पश्चगङ्गा, घाटप्रभा, साखप्रभा भीर सूची क्षणाकी सहायक नदियां है। यह कराह, क़ुरुन्दवाड, वेसगांव जिला, दिचण महाराष्ट्र एजेंसीने राज्य, वीजा-पुर निजामके राज्य और कृष्णा तथा गण्ड र होती हुई समुद्रमें जा गिरी है। पहाडके पास इस नदीमें चटानें बहुत हैं भीर धारा इतने द्रृतवेगसे बहती है कि नाव चल नहीं सकती। परन्त सतारा जिले और टिचिण पूर्वके खुले देशमें इसका पानी सींचके काम चाता है। वेलगांव श्रीर बीजापुरमें काली महीका इसका किनारा २० से २५ फीट तक जंबा है भीर कितने भी टापू पड गये हैं। जिनमें बबुल बहुत है। निजामके राज्यमें छूजा शोरापुर श्रीर रायचरके मैदान पर नीचे इतर पही है। जगभग हमील तक पानी ४०० इत्रय ज'ने-से गिरता है। योरापुरमें भोमा श्रीर रायच्रमें तुङ्ग-भट्टा क्षणाचे मिली हैं। वैजवाडेमें जहां यह पहाडाँके बीचरी निकली है, एक बांध बनाकर सींचनेके लिये नदर चलायो गयो है। वांधके नीचे मन्द्रान रेखवेंके लिये इस पर पका प्रज बंधा है।

रुष्याको संस्कृतमें क्षणासमुद्भवा, क्षण्यविष्या, क्षण्य-विषा भौर क्षण्यविषो भी कहते हैं। इसके स्त्यात्तस्यान -पर'एक क'चे पहाडके नीचे महादेवका मन्दिर है। एक गोमुखाकर भरनेचे पानीका स्रोत वहा करता है। क्षणादेवी इस खानकी प्रविष्ठाती देवता हैं। घने पेड़ पत्तें से क्षणाका उत्पत्तिखान घिरा है। वह एक महातीय समभा जाता है। स्कन्दपुराणके क्षणामाहा-कार्मे जिखा है कि वहां नद्दानी गङ्गाद्धानका फल मिलता है। इसीसे इस नदीका एक नाम क्षणाया भी है। नानादेशोंसे तीर्ध्याती क्षणासान करने पाया करते है। वैद्यक्सतमें क्षणाका जल स्वच्छ, स्थिकर, दीपन और पाचक है।

क्षणानन्द — १ तत्वबोधिनो नामक संस्कृतयस्य बनाने वाले। इस ग्रस्थमं प्राक्षोंका कर्तव्याकर्तेच्य निरुपित एथा है। २ तन्त्रसारके रचियतः । इनके सुविख्यात ग्रस्थमं तान्त्रिक्षोंका घनुष्टेय विधि बताया गया है। ३ मानसीक्षास नामक ग्रस्थ बनानेवाले। ४ वैदिक सर्वेस्त नामक संस्कृत ग्रस्थके रचियता। यह ग्रस्थ १८५६ ई०को बनाया गया। ५ सष्ट्रद्यानन्द नामक संस्कृत काव्य सिखनेवाले। ६ सिद्यान्तिस्वाक्षान्तामक संस्कृत ग्रस्थके प्रणिता। ७ कोई दार्भिनक । इन्होंने भी एक सांख्यकारिका रची थी। ८ विण्युत्यस्त्रमामके माध्यकार। ८ वालक्षण्यानन्द कद्याने वाले कोई द्राविक पण्डित। इन्होंने ईम, केन, कठ, कान्दोग्य, तैत्तिरीय चादि उपनिषदोंकी व्याख्या, मित्तुस्त्रमाध्यके वार्तिक चीर प्रणवार्थनिण्य नामक संस्कृत ग्रस्थको प्रणयन किया। वालकृष्ण देखे।

क्षणानन्द विद्यासागर—वङ्गालके नदिया जिलेके महिया पुरके एक विद्यात पण्डित। इन्होंने कष्णको नास्त व्याकरण प्रणयन किया। इस यन्यमें भाँति भातिके इन्होंसे एक्षृष्ट कविताके द्वारा व्याकरणसूत्र चौर एसमें कष्णगुणानुवाद कड़ा गया है।

क्षणानन्द व्यासदेव रागसागर—रागक्ष सहम नामक बहुत बड़े सङ्गीतकोषके प्रणेता। क्षणानन्द पपने पाप एक उस्ताद भीर पच्छे गानेवाले थे। उन्होंने राजा राधाकान्त देवको प्रव्यक्त स्वाहित वैसी ही बड़ी एक बहुत सी रागरागिनियोंचे मिली देग देशकी नीतावली संग्रह करके एक क्ष प्रकाश करनी चाही थी। उसीके; चनुसार बंगसा, दिन्ही, कर्णाटी, मराठी, तैसङ्गी, गुजराती, डड़िया, पारसी, परवी, संस्त्रत भीर अंगरेजी भादि भाषाभोंसे नाना खरों के पुराने भीर उस समयके प्रचित गाने संग्रह करके चार खण्डोंमें विभक्त बहुत बहा रागक व्यहुम क्षणानस्ते प्रभाध किया। यह भपूर्व सहातभाण्डार १८०० विक्रमण्डा किया। यह भिष्ठ के के प्रचा किया। को है को है कहता जिस जिस भाषामें उन्होंने गान संग्रह किया, उसको थोडा बहुत पढ़ा था। राजा राधाकान्त देव उनका बड़ा सन्मान करते थे। राजाके घरमें सङ्गीतके संग्रामस्थल पर कष्णानस्य मध्यस्य रहते थे।

क्रम्याभा (सं॰ स्त्री॰) क्षम्या सती श्राभाति, क्षम्या-घा-भा-क-टाप्। कासांजनी, कासी क्षपास।

क्रम्याभिसारिका (सं० स्त्री०) नायिकाभेद। श्रंधेरी रातको श्रपने प्यारेके पास जानेवासी स्त्री क्रम्याभिसा-रिका कष्टसाती है।

क्षष्णास्त्र (सं॰ क्षी॰) १ नीलास्त्र, काला श्रवरक। २ काला वादल।

क्रप्णासिष (सं॰ क्षी॰) क्षप्णं क्रम्पावर्णेन वा प्रासिषितः स्पर्धते वर्णेन, क्रम्पः प्रासिष-क। स्रोदा।

क्षणामृत ( सं ॰ क्ली॰ ) पिप्पतीमृत, पिपरामृत । कृष्णाय ( सं ॰ क्ली॰ ) कर्मधा॰ । कान्ततीह, ईसपात। कृष्णायस ( सं ॰ क्ली॰ ) कृष्ण श्रायसम्, खार्थे प्रण्। १ कृष्णावर्षे चीह, ईसपात। २ तीष्णतीह, खेड़ी। ३ सुग्छतीह ।

क्रणार्चि (सं० पु॰) क्षणां क्रणावर्णे प्रचिर्यस्य, बहुत्री॰। १ प्रस्ति । २ चीत ।

क्षणार्जक (सं॰ पु॰) काली पत्तीकी क्रोटी तुलसी। इसका संस्कत पर्याय—क्रम्णसास, सालूक, क्रम्णसालूक, क्रम्णसिका, गरम, वनवर्षर, वर्षरी, जाति, क्रम्पवसी श्रीर करालक है। यह कड़्वा, छथा, क्रम्पवातकी पीडा दूर करनेवाला, नेतरीगनायक, रुविकर श्रीर सुप्रसक्तारक होता है। (राजनिष्य,)

कृष्णालु (सं० पु॰) सप्पाः क्षणावण मातुः, कर्मधा॰। १ काला त्रासू। २ तेंदूका पेड!

क्षणातुक (सं• पु०-क्षी॰) नीलातु, काना पान्। यह मधुर, घीतवीर्थ, श्रम मिटानेवाला, वन्त, क्षिकर भीर पित्त, दाह तथा सुखकी जड़ता दूर करनेवाला है। (राजनिक्ट्) क्षणावतार ( सं० पु०) पवतारभेद । कण देखी। क्षणावास (सं० पु॰) चावसत्यस्मिन्, कृष्य-चा-वस पधि-करणे घञ्। १ अध्वत्यद्वच, पीपलः। २ दारकापुरी। कृष्णाष्ट्रमो (सं क्ली ) भारों बटी श्रष्टमो, संच्याना ज्ञादिन। जन्माष्ट्रभी देखी।

क्षणाह्वा (सं॰ स्ती॰) क्षणा त्राह्वा नाम यस्याः, बहुवी॰। विष्यज्ञी. वीवस ।

क्षिया (सं॰ स्ती॰) क्षणः क्षणवर्णीभूमाऽस्यस्याः क्षणः ठन्-टाए। १ राजिका, राई। २ खामापची। इसका दूसरा नाम वराष्ट्री, शक्रुनी, क्रुमारी, ख्रामा, दुर्गा, देवी, चहिका, उमा, पोतकी, पण्डविका, मितपचिणी, ब्रह्मपुत्री, धनुधरी श्रीर पान्यमाता भी है।

(वसन्तराजशकुन )

क्षियमः ( सं० पु० ) क्षयास्य भावः, क्षया भावे इसियाच् क्षश्वाल, कालापन।

क्रियाय (वै॰ पु॰) एक वैदोक्त व्यक्ति। इनके पिताक। नाम साथा था। ( सन् १। ११६। २३)

क्ष्मी (सं•स्त्री•) रात।

क्षणीकरण (सं० ली०) काली रंगाई।

क्षणोत्तु (सं० पु॰) क्षणाः इत्तुः, कर्मधा० । ग्यामित्तुः कानी जख। यह स्वाभाविक तिक्त, पाकरी मधुर, स्वाद, हृद्य, कट्रस्युक्त, विदोषन्न, कान्तिपद पीर वीर्यवर्धका है। (राजिनवस्) इसकी शकार वल बढानी वाकी, द्वित करनेवाली, वीर्धवर्धक, अम मिटानेवाली श्रीर जीवनको बनाय रखनेवाली है। (कारन) काली अखकी जड ठण्डी, मूत्रकारक, पित्तनाथक श्रीर मेध्य तथा दाइ क्षच्छ दवा देनेवाली शोती है।

( पविस हिता)

क्षाच्यो न्द्रिय (सं० पु०) कदम्ब। क्षाच्योयक (संश्क्षी०) पद्मपुष्प, कम्बनना फून । क्रयों त (वे॰ वि॰) क्रयाधिक एतः कर्दुरः, कर्मधा॰। १ कव्रवर्णविधिष्ट, बदुत काला। (पु॰) २ सच्यवर्ष हरिण, करसायस । ( तैतिरीयसंहिता ६। ६। १८) क्राचोदर ( सं॰ पु॰ ) दर्वीकर सर्प, फनदार सांप । क्षाणोदुम्बर (स० पु॰) क्रणोदुमरिका देखी। क्वणोटुम्बरिका (सं॰ स्त्री॰ ) काकोटुम्बरिका, कठ-गूलर ।

क्षण (संवित्) क्षप्र कर्मण प्रदर्शिक्य । कर्षण के खपयुत्ता, जीतने सायक ।

समर ( मं॰ पु॰ ) ड्क्रच् करणे स सवन्-कित् बाइचः कान्त प्रत्यम् । कृष् मादिभाः कित्। चण् १। ०१। तत्थ तिलान बरावर बरावर तिल और चावनकी खीवडी।

क्षचरा ( सं क्ली ॰ ) यवागूभेद, एक प्रकारकी दक्षिया। तिस, चावल श्रीर उद्धद या तिल श्रीर चावलसे कृष्ट गुना पानी डालके दलिया पकाना चाहिये। यह बल बढानेवासी, सद तथा प्रष्टिपद एवं कफ, विस्त, सस्त स्तमा तथा वीर्यं उत्पन्न करनेवासी भीर बातको मिटाने-वासी है। (वैद्यक्त निष्यु)

क्षाप्त (संव्रतिष्) क्षाप-क्षा १ (रचित, बनाया चुवा । २ नियत, ठहराया हुवा । "स्तु हेन सीपानपथेन।" (रह॰) २ किन्न, काटा चुवा। "क्रमकेशनख्यास्"।" (मतु०)

लाप्तकी सा (सं॰ स्ती॰) लाप्तं की स्वयति, लाप्त-की स-घण्। स्त्रियां बाद्वस्तात् टाप्। व्यवस्थापत्न, सानूनी चिद्री।

क्र, सधूप (सं० पु०) क्षा प्रो धूपो यैन, बहुन्नी०। सिह्नक, एक द्रव्य।

ल् सि (सं॰ स्त्री॰) लाप भावे तिन्। १ रचना, बनाव। २ अवधारण, धराव । ३ नियम । (यतप्रवाञ्चण १२।१।११९०) क्षाप्तिक (सं वि ) क्षाप्तं मूख्यदानेन सर्वं देयले -नास्यस्य, क्ष्मित्रस्य। स्रीत, खरीदा दुवा।

के ( हिं॰ प्रत्य॰ ) सम्बन्धीय, सुताबिक । यह सम्बन्ध सूचक 'का' का बहुबचन है। (सर्वं०) २ कीन, वित्रमने। ३ कितने।

एक ही वाकामें सम्बन्धसूचक यम्द 'का' और 'क' लगाना बहुत कठिन है। अच्छे भच्छे लेखक इस-में भूस जाते है।

कं कें ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ चें चें, चिड़ियोंके दुः खका प्रव्ह। २ चार्यं चार्यं, मगडेकी बोली।

अं चुल ( डिं॰ स्त्री॰ ) सांपका प्रपने ग्राप गिर जाने-वासी खाल।

क्रें चुकी ( हिं० वि० ) १ कद्म वासहय, के चुल जैसा। (स्त्रो॰) २ के चुन । प्राक्ष वेष कार्ति सपैकी भांति वर्षित होनेवासा सचका 'केंचुको सचका' या 'केंचुकी-ं**का लयका' कड़सा**ता है।

कें जुवा ( हिं॰ पु॰ ) वर्षा ऋतुका एक किम। यह एक वित्ते या इससे भी अधिक दीर्घ होता है। इसके देह॰ में पिछ नहीं रहता। यह पपना देह सिकोड़ चौर फैला सकता है। ऋतिका ही इसका खादा है। कें जुवे-के मुंहसे कोई पीतवर्ष वस्तु निकलता, जो रातको समकता है। प्राय: बहुतसे कें जुवे एक हो स्थान पर रहा करते है। जैनमतात्रुसार इसके स्पर्धन और रसना ये दोही इंद्रियां होती हैं और महोसे ही विना वीर्थ और रजके स्वयं पैदा हो जाते हैं। २ पेटमें पड जानेवाका एक सफेट कीडा। यह कें जुवेके हो आकारका रहता और मजके साथ बाहर निकलता

केंत ( डिं॰ पु॰) कोई मोटा बेत । इसकी छड़ी बनायी जाती है।

कें हू ( इं॰ पु॰ ) केन्दुइस, तें टू।

केरंबा (हिं॰ पु॰) १ बुद्या। २ जुकत्रर। ३ यकगम। केरा (हिं॰ पु॰) एक विषधर सपं। इस सपंने विषसे पीवध प्रस्तुत होता है। यह मेदान, बांबी भीर पुराने टूटे घरों में रहता है। नर केरटाका घरोर अपेचा-कत दीर्घ, स्यू क भीर गोल होता है। उसका फन भो गोल भीर बड़ा रहता है। यांख बाल भीर अपरको उठी होती है। स्त्रीजातिका घरोर जुरू कुरू छोटा, ठालू भीर चपटा रहता है। फिर उसकी फणां भो सस्वी, टालू भीर छोटी लगती है। स्त्रजाति न मिसनेसे केरटा दूसरी जातिकी नागिनसे भी सङ्गम कर लेता है। वह एक बारगोही १६से ५० तक अच्छे देता है। जब तक अच्छा नहीं फटता, नागिन उसकी गोदमें सिंग्रे बांबीके भीतर बैठी रहती है। सांप जब तक पास आता जाता है। अच्छा फटने पर बचा निकलनेसे स्त्रीपुक्ष दोनों उसे खा डालते हैं।

नडा (हिं॰ पु॰) कर्कट, पानीमें रहनेवाला एक लन्हा। इसके द पैर भीर २ पंजी श्रात हैं। यह कोटे तलावसे खेकर ससुद्र तकमें मिकता भीर कितने हो क्रोटे वड़े भाकार तथा रंग रखना है। के कहा भण्डन क्रामि है। कहते हैं इसकी माता भण्डे देनेसे पहले हैं का सकदित हो जाती है। श्रण्ड परिपक्ष होने पर

उससे कोटे कोटे बन्ने निकल पड़ते हैं। लोगों के कया नानुसार पांच खोलें बढ़ने पर के कड़ा भएने असली खरूपको पहुंचता है। यह भूमि पर भी गमन कर सकता है। ग्रोभ कालको के कड़ा भगभीर जलमें किनारे पर वास करता और प्रोत कालको गभीर जलमें जा पहुंचता है। बड़ा के कड़ा छोटे छोटे के कड़ों का प्राहर करता है। कर्नंट रखी।

कैकय-१ जनपद्विशिष, कोई वसतो । कूर्म-विभागमें उत्तर मोर केकय देशका भवसान वताया गया है। रामायणमें लिखा है — भरतको वुलानिके लिये को दूत से जा गया था, वह वाह्वीक, सदामापवत, विष्णुपद, विपाश और शास्त्र जीनदी दर्शन करके केकयके राजाकी राजधानी गिरिव्रक वा राजग्रहमें उपस्थित हुवा। (भगेष्णकाष्ट, ६० भयाय)

फिर जब भरत सनानेसे अयोध्याकी और प्रानि-लगे, वाल्सीकिने उनको वर्णनामें कहा है—अरत पूर्वाभिसुख राजग्रहसे द्वाहर निक्रल सुदासा नदी उतरे थे। फिर वह बहुत बड़ी तरक समाझ क पश्चिमको दहनेवाली जादिनी नदी पार करके यत हु नदीके उस पार पहुंचे। (अयोबाका छ १११-१)

यह विवरण देखनेसे कह सकते कि केकय की राजधानी गिरिव्रज शतह नदीसे पिक्षम और विषाण तथा शालाकी नदीके आगे ही अवस्थित है। शतह की भाजकल सतलज और विपाशाको विधास कहते हैं। यह दोनों निर्देश कास्मीरराज्य और पंजावमें प्रवार्धित है। वर्तमान कास्मीरराज्य की मान्त पीरपञ्चाल गिरिसे दिल्ल राजीरी नामका एक बहुत पुराना नगर भो है। कास्मीरकी राजतरिह लो (७।११।५५) में राजपुरी नामक किसी देश और उसीके अन्तर्गत पहाली से विदेश किसी सुदृढ नगरको वात- लिखी है। वही राजपुरी वर्तमान राजीरी है। उसका वर्तमान अवस्थान देखनेसे दसीको रामायणमें कही किसयको राजधानी गिरिव्रज वा राजयह साना जा सकता है। राजयह देखी।

सञ्चाभारतके वनपर्वते १२८ प्रध्यायमें निखा है— ( रामायणोक्त ) विश्वापदतीर्थके आगे विपाधा नदी श्रीर खसीने प्रांगे काश्मीरमण्डल है। इससे समक्ष पडता है कि वर्तमान राजीरीको चारो प्रोर काश्मीर तक जो पथरीबा देश है, वही पूर्वकासको केक्य कड़-साता था। रामायणमें सेकडों देशोंको बात रहते भी काश्मीरका नाम नहीं खिखा है। इससे भी अनु-मान किया जाता है कि वाल्मीकिके समय काश्मीर देश या उसका कुछ ग्रंथ केक्य नामसे प्रसिद्ध था। रामायणमें भरनके नाना (मातामह) केक्यराज श्रखपति श्रीर उनके प्रव युधाजित्का उन्नेख विद्यमान है। श्राज कल केक्य देश श्रीर उसके श्रधवासियोंको कक्का बहते है।

केकयानां राजा, केषय-प्रण्तस्य लोगः। २ स्ये-वंशोय कोई राजा। ये दशस्यके खग्रर थे।

(रामायण १ । १३ | २३)

्की कवी (मं॰ स्त्री॰) ने क्ययस्य घपत्य स्त्री, ने कय-घण्-डीष्। ने क्ययराजानी नान्या। यह दशरयनी मंभानी पत्नी और भरतकी माता घीं।

केकर (सं शिव ) सृधि नेवतारां कर्तुं शीलसस्य, का-भन्, श्रत्तक्षसमा । १ वक्ताचि, केंचा । (क्री ॰) २ वक्रचचु, टेढी शांख । पूर्व जन्म में तरच्च, (तें टू) सार्नेसे शाख टेढ़ी पड जाती है। (शांतावव ) (पु॰) ३ विश्वसारतन्त्रमें कहा हुवा ४ शचरों का एक मन्त्र।

किनारी — प्रजमेर मेवाल प्रान्तमा एक नगर। यह मचा० २५, २५ (। छ० भीर देया० ७५ १२ पूर्णे मवस्थित है। यहां एक्ष्ट्रा प्रसिष्टच्य कमियनरके हेडकार्टर बने है। बोक संख्या (१८०१) में ७०५२ है। पहले यह एक श्रच्छा तिजारती यहर था, परन्तु सुद्ध सानी से यह बात नहीं रहो। यहां रूई की गाठि वाधने श्रीर साफ करने के कई कारखाने हैं।

कि क्व (सं० पु०) नर्तं अ, नाचनेवाझा। केवक देखो। किका (स० स्त्रो०) के मूर्धि कायते, के-के-ड इस्तुक्समा०। मयूरवाणी, मोरको बोली। किकाण (सं० पु०) एक प्रकारका घोडा।

क्रेकाबल (सं॰ पु॰) नेका श्रस्त्यर्थे बाहुत्तकात् ,बलच् । सगुद्र,स्रोरः। के कि क (सं॰ पु॰) के का भ्रम्स्यर्थे ठन्। नो चारिम्पय। ग १ १९१() सयूर, सीर। के कि भिखा (सं॰ स्त्री॰) सयूर्शिखा, सोरपंख। के की (सं॰ पु॰) सयूर, सीर। के कियी, के केवी देखी।

केङ्गेष्ट-एक चतुष्पद जन्तु। दसके भी सब प्राणियों को भांति ही उदर रहता है। परन्तु विशेषता यह है कि पेटके वाहर एक थैकी सरका करती है। यह उसी में भवन भावकको रख चरता फिरता है। इसीसे केड़े-क्को हिगम ( Marsupiata ) कहते है। लंबाई चौडाईमें यह विचार जैसा होता है। तौचमें एक एक के क्ले के डिट या दो मनसे कम नहीं बैठता। इस-का मांस भीर मुखका भाकार इरिणमे कितनाडी मिहता है। पूछ सन्बी होती है। गरीरका क्यां घना, छोटा भीर नरम रहता है। फिर घरीरका सम्मुखभाग थोड़ा ही चौड़ा होता है। पौछेकी श्रीर झमध- खून पडती नाती है। सन्म खने दोनो पद छोटे भीर पीछे की दोनो पद कितने ही बड़े जगते हैं। सन्म खकी पदों में पांच भीर पी होने पदों में चार नखरसमेत प्रज्ञुलि होती है। नखर वक्र, कठिन ग्रीर तीच्छा रहते है। जब यह ब्रुचने जपर प्रवस्थान करता. तो पपनी लंबी पूंछ किसी शाखामें लपेट निश्चत हो कार निद्रा लीता है। पूछ श्रीर पिछली दोनों पैरोंके सहारे केले क सीधा बेठ और कभी सभी टोनों विक्र ने यैरींसे शीधा वता जाता है। यह देखनेमें शानत-सृति है। यह करनेसे नेष्ट्रोक हिल जाता है। जब यह दौड़ने बगता, तो शीघ भागनेवासा शिकारी कुत्ताभी उसे पकड नहीं सकता । राष्ट्रमें ५ । ६ इ। ब जंबी कोई वाधा पडनेसे यह खच्छन्द इसे कांचंकर चना जाता है। शिकारी क्षता यदि पास पट्टंच कर पकडनेको करतातो जेड्डेक्ट पोछिके पैरों से उसे ऐसा मारता कि नखर दारा ज़ुकारका छदर फट जाता है। यह प्रविकांग घास पात खाते है। कोई कोई सासभोजी भो द्वीता है। केंद्वेक रोमन्यन (जुगाली घगुट) भी करते हैं। पेडू के ज़पर दीनों पैरों के बीचमें एक थेली रहती है। शावक उसके भीतर वैठ स्तन्यपान करता शीर निद्रा खेता है। जुक वढने पर वह यैलीचे सुंह निकास सामनेकी वास पात खाने लगता है। मांता जब चरती रहती, शिश्च सभी इसर उधर निकल कर घूमा करता हैं। हठात् भय भीत होने पर वह दीख कर इसी यैलीमें छुस रहता है। दलवह हो कर चरनेके समय उनमेंसे एक दूर खडा हो प्रहरीका काम करता है। प्रहरीका सक्देत पाते ही दलके सभी केंद्रेक वनके मध्य भाग जाते है।

एक प्रकारने नेक्नें रू बहुत छोटे होते हैं। डनका नाम नेक्नें रू चूहा ( Kangaroo rat ) है। वह देखनेमें नितने हा प्रथक (खरगीय ) जैसे होते है। वर्ष हिरयसे बहुत कुछ मिसता है।

केल्लेक कई प्रकारके होते हैं। सबसे बड़े सुख-से पूंछ तक ४ हाय लम्बे बेठते और जंचाईमें २॥ या २॥ हाथ निकत्तते हैं। सामनेके पैरों पर खड़े होनेसे केल्लेक ममुख्येस बड़े सगते हैं। कहते हैं कि १७७० ई० की २२ वीं जूनको प्रसिद्ध स्ममण-कारियोंने इन्हें पहले साविष्कार किया था। नवगीनिया भीर नवजीलेख्डमें इनका स्रिक्ष वास है। इल्लेख्डमें कई केल्लेक मंगाकर रखेगये थे। इनके बच्चे भी हुए। परन्तु वहां इनके स्रिक्ष बढ़नेकी भागा नहीं। ममुख्य केल्लेक्शोंका मांस साहार करके धीरे धीरे उनके वंशको मिटा रहा है।

कीचन, केचित् देखी।

कोचित् ( सं ॰ श्रव्य० ) के श्रनिश्चितार्थे चित् वाचन। कोई कोई व्यक्ति, कोई।

के चुक (सं॰ क्ली॰) कचु खार्थे कन् पृषोदरादित्वात् धाधुः। १ कच्चू। २ कोई शाका ३ करेमू।

भुकानन्द (सं॰ पु॰ ) कचू, घुदया।

ेजा (हिं॰पु॰) केना, साग पात मोल लैनेको दिया जानेवासा घोड़ासा चन्न ।

डवारी (हिं॰ स्त्री॰) १ घाक, फल ग्रादि बोनेका बाग। २ नवान द्वर्चीका बाग।

ड़ा ( हिं॰ पु॰ ) १ नवाङ्कर, कोवन, कन्ना। रं नया स्रवान्। ३ गष्टा। देशिक, वेशिका देखी।

निशिका (सं॰ स्ती॰) वस्त्रनिर्मंत गृह, खीमा, डेरा। वेत (सं॰ पु॰) कित निवासे भाषारे घन्। १ घर। भावे घन्। २ वसती। ३ वृद्धि। ४ सङ्ख्या । ५ मन्त्रचा, सलाह। ६ ध्वन, पताका। ७ भव। (ति॰) द प्रचाता, श्रच्छी तरह समसनेवाला।

केतका(सं॰पु॰) कित∙यबुज्ु। १ केतकोका पेड़ा (क्लो•) २ केतकोकाफूडा

केतकफल (सं० क्ती०) १ जुचे बक, जुविखा। २ केतकीः फल। वह ब्रिटोष चौर विषको नाम करनेवाला है। केतकादास, चेमानच देखो।

केतकाद्यते सं (सं ) वातव्याधिका एक तेख। केतको सूस, वाव्यासक और पतिवत्या सव ४२ पतः २ कार्ष ३ साषा, १२८ यरावक (भ्रेष १६ यरावक) श्रीर कास्त्रिक १६ यरावकों ते सको यथाविधि पाक करने से यह भीषध प्रसुत होता है। (वक्षरूत)

केतकी (सं॰ स्ती॰) केतक गौरादित्वात् छोष्। पुष्प-छचित्रिष, एक फूलदार पेड़। चलती बोलोमें इसे केवड़ा कहते है। इसका संस्कृत पर्याय—सूचीपुष्प, हलीन, जस्बुस, केतक, स्विनापुष्प, जस्बुम, क्रवस्कृद, तीन्त्रापुष्पा, विफला, धूलिपुष्पिका, मेध्या, काएदला, ग्रिविष्टा, न्यप्रिया, क्रकचा, दीवेपता, स्थिरगन्धा, गन्धपुष्पा, इन्दुकलिका, दलपुष्पा और पांसुला है। केतकीको हिन्दीमें केवडा कहते है। (Pandanus Odoratissimus)

नेतनी बहुत बड़ी नहीं होती। इसने पत्र दीर्घ, खेतवण, जीमल और विक्य रहते है। पत्तेन नीचमें फूल आता है। वह खेतवण और सुगन्ध होता है। इसमें अतर और अरक बनाते हैं। नेवहेंमें कला बधानेसे खुगबूदार हो जाता है। बरसातमें जर्ब फूल खिलता, उसनी खुगबूदे निकटना स्थान महकने लगता है। नेतनीने पत्तींसे चटाई, हतरी और साहनोंनी टीपो बनती है। इससे नागज भी तैयार किया जाता है। दुभिष्वने समय इसनी पत्तियोंना नेतमल नीमल श्रंग खाते दरिद्र लोगांनी देखा भी गया है। इस दुष्या काएड (तना) बहुत सुलायम

होता है। इसीसे उससे बोतनके काग भीर विध्यां बनायो जाती है। मरिच हीयमें शेखा कहर्ता, चीनी भादि रखनेके जिये केतकीके पत्रके छोंटे छोटे दोने तैयार हीते है। तामिन उससे भद्दे छाते बनाते जो उनकी भाषामें 'ताले-इले-केदरि' कहन्तते हैं। गान्ताम प्रदेशमें चागोंकी विखास है कि केवड़ेके फूसमें काला साय छियकर जा बैठता है। केतकीके फूससे प्रवक्ती पूजा नहीं करते।

केतको सफेट भीर पोनी हो प्रकारकी होती है। वैद्यक मतम वह मधुर, तिक्त, कप्रनामक, कटु और समुपाक है। उसका फूल वर्ण कर और केम- दुर्गन्धनामक है। पोली केतको कामवर्धक, वस्त्रवर्धक भीर सीख्यकारी होती है। केतकोको सह बहुत ठखी, कहवी, पित्तकफनामक, रसायन भीर वर्ण तथा धरीरको हट करनेवाको है। (राजनिष्ट,) २ एक रागियी।

केतन (सं॰ क्षी॰) कित स्युट्।१ निमन्त्रण, बुलावा। २ ध्वज,भण्डा।३ विङ, निमान ।४ घर । ५ स्थान, अगद्दा कुल्या।

केतपू (वै• वि॰) बेतं श्रवं पुनाति, केत-पू-क्षिप्। श्रव पवित्र करनेवाला। (वानसनेवसंक्तिर। १)

केतरस—एक राजा। विक्षिति संवत्के जो प्रकसंवत् १००३ भीर ११७०-७१ ६० से मिलता है, एक खिखरमाय इनकी महामख्डिकंद बतलाता है। साच ही कादक भीर उच्छक्कीगिरियोका भभीखर भी कहा गया है। यह महामख्डिकेखर पास्क्रप्र विजय-पास्क्रप्रके लागीरदार थे।

कती—वस्वर्द्धप्रास्तीय किराची जिलेके घोडावाड़ी ताबुक्का एक बन्दर । यह प्रचा॰ २८° द उ० भीर देशा॰ ६७° ३० पू॰ में सिन्धुकी इजामरी शाखा पर समुद्रके पास ही वला है। सीकस ख्या १८११ १० को २१२० थी। यह सिन्धुके दोवाबका बड़ा वन्दर है। यहां निद्यों भीर समुद्रको बहुतसे जहाज प्राते जाते है। वस्वर्द्ध, मन्द्राक, सोनमियानी भीर मकरानको केतीसे पनाज, दास, तेलहन, जन, दुई, किराना, रङ्क, योरा भीर जलानेकी सबंदों मेजी जाती है। वाक्षर पानेवाली चीजींमें नारियल, स्ती कपड़ा, घातु, चीनी, मशाला, रस्तो श्रीर कौड़ी है। वरसातमें तूफान-के कारण समुद्रसे जड़ाल यहां नहीं था सकते। इस लिये कामकाल वन्द रहता है। तत्ता, मीरपुर सकरो थीर घोड़ावाड़ीको पक्को सड़क खगी है। शहरमें स्युनि-सपालिटी, शफाखाना थीर मदरसा मीजूद है।

केतु (सं ० पु०) चाय-तुषातीः क्यादेशस्य । चाय-विः।

चय्रा १ गमनागमन प्रस्ति क्रिया, चलने

फिरने प्रादिका काम। (ऋक्रा १२४०११) २ प्रमा,

समसा व दीप्ति, चमका । ४ पताका, स्वर्णा। ५

चिक्र, निधान्। ६ प्रानिमन्य । ७ रोग। द पीडा,

दर्षे। ८ उत्यात । १० नवग्रहके स्रन्तर्गत एक ग्रहा।

फिलतच्योतिषके सतमें नद्मराधि गोचरके ग्यारहते, तीसरे, दश्वें या क्टें स्थान पर केतु रहतेसे मनुष्य सम्मान, भोग, राजपूजा, सुख भीर धन पाता तया श्राज्ञाकारी पुरुष शीर स्त्रीव सुखभीग एवं पुरुष्ट-सञ्चय होता है।

षष्टोत्तरीके मतमें केतुको दया निर्णीत नहीं हुई हैं परन्तु विंगोत्तरीके मतमें केतुको दया ७ वर्ष रहती है। केतुको दयाके पहले तुक्को दया जाती और पीके ग्रक्को दया घातो है। महा, मूना वा पिछनी नचलमें जबा होनेचे प्रथम केतुको दया स्तीगी। केतुको दयाका फल इस प्रकार है—

बन्नमें पहे केतुकी दशामें मार्या एवं पुत्रका विनास, राजभय, कष्ट. विद्यां-वस्तु-धनप्राप्ति, मित-विच्छेद, रोग, धन्नि तथा श्रत्रु मय, यानसे पतन, विध-जर्ज, श्रद्धमय, विदेश्यमन श्रीर कलडका डर डोता है। केन्द्रस्य केतुकी दशामें क्रियाका वैकल्प श्रीर राज्य, धर्थ, सत तथा मार्याका नाथ एवं विषद् है। जन्मके केन्द्रमें पड़े केतुकी दशामें महद्भय, ज्वर, अतीसार, प्रमेह श्रीर विद्विका होती है। द्वितीय सम्मगत केतुकी दशाका फल धनचय, वाक्पार्व्य, मनोदुःख, कुत्सितान श्रीर मनःपोड़ा है। द्वतीयस्थानस्वित केतुकी दशा बड़ा सुख देती, मनकी विकलता बढ़ाती श्रीर मार्द्रसे सहार्थ कराती है। चतुर्थस्थानमें सुख्यय, भार्या तथा प्रव भादिका विरोध श्रीर धालाहि है।

ा प्रधासक जेतुकी दशामें सडका मरता, बुद्धि विगड्ती, राजा कोप करता भीर-धन घटता, है। षष्ठ, केतुकी दयाका फर महाभय. चीर चीर चास्त्र तथा विवसय है। सप्तमस्य केत्की दगामें महद्भय रहता और भार्यो, प्रव तथा पर्यका नाम होता एवं मृतक्क धीर मन:वीष्टाका रोग लगता है। प्रष्टम नेत्वी दशका पत्न सहद्भय, पित्ववियोग श्रीर खास, कास, यहणी तथा चयरोग है। नवम देत्की दशास पितासे वियोग होताः गुरुजनोंको विपद्का सामना 🧸 करना पडता, दुःख रहता श्रीर श्रभकर्भ विगडता है। दशम नेतुकी दशमें प्रथम तो सुख मिखता, परन्तु . पोक्के मानद्वानि, मनोजाद्य, श्रपकीर्ति श्रीर मन:पोडा-को सहना पड़ता है। एकादश केतु पपनी दशामें मनुष्यको सुख देता, भारत्वर्गको प्रसन्न रखता पौर यन्नहिंद तथा भागीहिंद करता है। व्ययगत केतुकी द्रणा कष्ट, स्थानच्यृति, प्रवास, राजपोडा श्रीर चत्तुनाग करनेवासी है। केतुकी दयाके प्रादिमें दुःख, मध्यमें राजपीडा तथा देहजाडा होता है। जन्मकासीन वेतुको यदि ग्रभग्रह देखता, तो उसकी दशामें मनुष्यको सीख्य, राज्य, ग्रहशान्ति श्रीर राजसम्मान मिसता है। परन्तु पापग्रह यदि एसे देखता या उसके साथ जा ृ पड़ता, तो दुःख, ज्वरातीसार, प्रमेह, त्वग्दीव श्रीर राजपोद्धाका वेग बढ़ता है। केतुको दयामें पहले ४ ्मास २७ दिन केतुको भन्तर्देशा रक्ष्ती है। उसके पीके १ वर्ष १ मास शक्रको. ४ मास ६ दिन रविकी, अ मास चन्द्रकी, ४ मास २७ दिन मङ्गलकी, १ वर्ष ्रप दिन राष्ट्रको, ११ मास 🛭 दिन ब्रह्मस्रतिको, १ वर्ष ्रश्मास ८.दिन यनिकी चीर ११ मास २७ दिनके सिये वृषकी चन्तर्देशा श्रातो है। दम हवा।

केतुकी अन्तर्देशाका फल इसप्रकार है—चतुर्यं केतुकी अन्तर्देशामें सानभक्ष, महाहेश और उटप, चौर तथा अग्निकी पीड़ा है। विकीयराशिस्थित केतुकी अन्तर्देशा सनस्ताप खाती, विविध आपट् जगाती, पुत्र-नाश करती, पितामातासे छुडाती और स्टत्य तथा बन्धुके साथ विरोध बढ़ाती है। यह फल पापग्रहकी दशकी अन्तर्देशाका है। अभग्रहकी दशाकी अन्त- देशामें कृषि, गो, भूमि मिलती, वस्य समागमा होता है। यह अहम शीर खयगत नेति नी पापगह दशामें भन्तदंशा होनेसे मरण विदेश गमन प्रमेष्ठ सृक्षरोग श्रीर गुला भादि होते हैं। वाद गमन प्रमेष्ठ सृक्षरोग श्रीर गुला भादि होते हैं। वादको कुछ सख होता है। ग्रमग्रहको दशाकी भन्तदंशामें स्त्री प्रत होता है। ग्रमग्रहको दशाकी श्रांत दंशामें स्त्री प्रत होता श्रीर सामगत नेतुको पापग्रह दशाकी श्रंत दंशामें पाप कर्म बन्ध विद्योग भादि ग्रमग्रहको दशाको श्रंत दंशामें पाप कर्म बन्ध विद्योग भादि ग्रमग्रहको दशामें नेतु धन दिसाता श्रीर बन्धुसमान बढ़ाता है। श्रंतदंशामें नेतु धन दिसाता श्रीर बन्धुसमान बढ़ाता है। श्रंतदंशामें नेतु पापग्रह होनेसे मंदफल श्रीर ग्रमग्रहको हिए रहनेसे मी इसीम्नार फल समभ सेना चाहिये। (ग्रांशिक्नामिष्)

किसी किसीके मतमें केतु एक यह है। परन्तु कोई इसे यह ही नहीं एक उत्पात भी-मानता है। वराहमिडिरने बहत्यंहितामें लिखा है—

'केतुका उदय प्रस्त गणित हारा नहीं समभ सकते। क्योंकि दिव्य, शान्तरीच भीर भीस भेदने केतु तीन प्रकारका होता है। विविध प्रकार रहनेसेहो इसके उदय किंवा प्रस्तको कोई स्थिरता नहीं। खद्योत, पिशाच, चन्द्रकान्त प्रादि सणि, मारकत प्रस्ति रत्न किंवा काष्ठविश्रेषके तेजको छोडके प्रकि-शून्य स्थानमें जो तेजस्वरूप पदार्थ पड़ता, वही केतुका रूप ठहरता है। ध्वज, शस्त्र, रूट, दुन्च, प्रस्तु, इस्ती भीर प्रन्य चतुष्यदमें को केतु रहता वह भान्तरीच, नचत्रस्य केतु दिव्य भीर इसको छोड़ दूसरा केतु भीम कहनाता है।

ग्रे श्रादि ज्योतिर्विदोंने १००० केतु निरूपण किये हैं। परन्तु परायर घाटिके सतमें १०१ केतुसे अधिक नहीं। नारदका कहना है कि यास्तविक कीतु एक ही है। हसीके प्रवस्था भेदसे नाना रूप देख पड़ते हैं। (इस्त्में हिता ११ पर)

केतु जितने दिन या जितने मास तक देख पडता, उतनेही दिन वा मास तक उसके फलदानका काल रहता है। जिस दिन प्रथम केतु देखनेमें शाता, उस दिनसे १५ दिन पीके उसका सभ वा सराभ फल पाया काता है जी नियमित काल-तक चला करता है।

शुभाग्रभ केत्का सचण इस प्रकार है--जी केत् चट. प्रसन्त. सिन्ध. प्रवक्त भीर खेतवर्ण होता, प्रस्प कासके मध्य हो जो अस्त हो जाता और उदय होतेही देख पडता, एसे शुभकेतु कहते हैं। इससे विपरीत सच्चाविधिष्ट ध्रमकेतु बहाता है। ध्रमकेतु प्रतिशय पसङ्खलनक है। इन्द्रायुषसहम प्रथवा दो या तीन शाखाविशिष्ट देत भी श्रष्टितकर होता है। यह दीनीं बक्त बडा पावफल प्रदान करते हैं। द्वार, मणि श्रीर स्वर्णे सदृध वर्णविधिष्ट शिखायुक्त किरण नामक २५ केत् सूर्यसे उत्पन्न इए हैं। यह पूर्व श्रीर पिसम-की भीर देख पडते हैं। किरणकेतु उदित होनेसे राजकल होता है। यक पत्रीकी भांति नील श्रीर ्पीतवर्णे भ्रयवा भरिन, बस्तुलीवक, साम्रा वा रक्ष - जैसे वर्षविशिष्ट शिखायुक्त २५ केत् श्रग्निसे निकली ·हैं। यह प्रस्निकोणमें देखे जाते है। इनका फल प्रस्नि-्रभय है। कृषावर्ण, श्रक्तिष श्रीर श्रसष्ट गिखावाले २५ केतु सत्यमुत कड़नाते हैं। दिखण दिशामें ही इनका उदय होता है। यह केतु छदित होनेसे बहुतसे \_ लोग मर जाते हैं। टर्पणको भाति वर्तु लाकार रश्मि· युत्र शिखाश्रस जल श्रीर ते सकी भाति कान्तिविशिष्ट ् ३२ केतुभोंका नाम भूपुत है। ईशानकोणमें इनका उदय होता है। फल दर्भिच है। चन्द्रकिरण, हिम, रोप्य, क्रमुद वा क्रन्दक्रमुमकी भांति वर्णविशिष्ट शिखाः युक्त तीन केतु चन्द्रसे एत्यब हैं। उत्तर पीर इनका उदय होता है । फल सभिच है। तीन शिखावा**ले** सित. पीत भीर रक्षवण ब्रह्मदण्ड नासक केतुके **उदयका** कोई निर्णय नहीं किस भीर होगा। इनका हटय सभा दियाचीमें श्री सकता है। पत सबैच्य है। शक -सतकेत् ८४ है। यह स्निध होते हैं। इनकी तारका अपेकालत विस्तीर्ण भीर मुक्तवर्ण रक्ती है। यह उत्तर भीर ईशान कोणमें देख पहते हैं। फल श्रनिष्ट है। प्रनिषे एत्पन्न होनेवाले ६० केत् हैं। वह स्निम्ध पभायुत्त, दो शिखाविशिष्ट और कनक नामसे श्रमिहित हैं। सभी श्रीर दनका सदय होता है। फल श्रनिष्ट है। इडस्पतिसे ६५ केतु, सत्मन इए हैं। शिखाशून्य,

म्बेतवर्षे तारकायुक्त भीर विकचा नामसे प्रभिष्ठित हैं। दक्किण दिशासें यह निकलते हैं। फल घनिए है। बुधवी ५० केतु निकासे है। यह सुद्धा दीर्घ खेतवर्ण थीर बसाएकपरे उदित होते हैं। इनके स्ट्यकी किसी दियाका ठिकाना नहीं। फल भनिष्ट है। सङ्ग्रसी कीङ्म नामक ६० केतु उत्पन्न होते है। यह अनि भीर रता सष्ट्रम सोहित वर्ण विभिष्ट होंगे। इनके इ शिखायें रहती है। चट्यमें किसी दिशाका निग्ध नहीं। पाल प्रमद्भल है। राइसे तामस्कीलक नामक ३३ नेतु निकलते हैं। यह सूर्य श्रीर चन्द्रमण्डलके निकट देख एउते हैं। यन सर्वाचारमें दृष्ट्य है। विभ्रव-रूप नामक १२० केत् श्रस्तिसे चत्पन्न है । इनमें कितनों हो के पूंछ (शिखा) होती है। फल घोर श्रानिभय है। वायुरी श्रवण नामक, कृष्णलोहितवर्ष, रुच, तारकाश्रन्य चामर जैसे ७० केत् निकसते है। यह सभी दियाशों में देख पडते हैं। फल पनिष्ट है। ताराष्ट्रचाकार गणक नामक प केत प्रजापति भौर चतुरस्त नामक २०४ केतु ब्रह्मासे उत्पन है। यह भग्निको ग्रमें देख पडते है। फन भनिष्ट है। वंशगुला-की भांति शक्तिविधिष्ट, चन्द्रकी भांति प्रभायत. कह नामक ३२ केत वंक्षरी एतान है। इनके उदय-का किसी दिकमें निर्णय नहीं। फस प्रमङ्गन निक-लता है। कवन्य शरीरको भांति श्रीकृतिविश्विष्ट, तारकाश्च, शिखायुक्त, कवन्य नामक ८६ केत् काल-पुत्र कच्चाते हैं। इनके छद्यसे केवल पुण्ड देशका मङ्गल भीर प्रवर देशोंका धमङ्गल होता है। इनके **उदयका दिक्नि**र्णय कोई नहीं। इसकी छोड़के शुक्त-वर्ष तारकायुत ८ केतु विदिक्षे निकले हैं। जिन समस्त केतुवोंकी बात कही गयो है, उनमें कई द्रस्य श्रीर कई श्रष्टस्य हैं। उत्तर दिक्तें भावत, स्त्रिक्सृतिं श्रीर पतियय वहत् जो केतु पश्चिमदिक् में देखा जाता, वसाकेत कप्तनाता है। जिस दिन यह निकलता है सरण होने लगता-बीर राज्यसे बतिग्रय द्भिच पडता है। इसी वसानेत्र की भांति सचल्या क वेवन भी ज्वलाविद्योग केतुको अस्यकेतु कहते है। इसके चदयमें दुर्शिच होता है। वसकितुकी भांति

पूर्व दियामें देख पड़नेवाला केतु मस्त्रकेतु कड़लाता है। इसके उदयका फल कलइ भीर दुर्भिच है। पमावस्थाको जो धुम्बवर्ष केतु पूर्वमें हेष्ट होता, एसका नाम कपालकेत् है। यह पार्काशके पर्धभाग पर्यन्त विचरण करता है। इसके खद्यमें दुर्भिच, भरक, पनावृष्टि श्रीर रोग है।ता है। पूर्व दिकको प्रान्तवीथीमें रीट्र नामक केतु देख पडता है। यह श्रुलको भांति प्राकारविधिष्ट, कपिश, रूच, तास्ववर्षे-प्रभागुत भीर तीन थिखायुत रहता भीर भाकाभके ३ भाग तक सचरण कर सकता है। इसका फल कपालकेत्वे ही समान है। पश्चिम दिक्से चन-वितुका ७दय हीता है। इसकी दिच्याय एकाङ्ग्लि ष्ठित एक शिखा रहती है। चलकेतु निकलते ही उत्तर दिक्की जासकता और इसकी शिखा भी धीरे धीरे बढ़ा करती है । यह सप्तर्षिमण्डल, भ्रव नचत और श्रीमिलित्वी सार्ध करके पुनर्वीर प्रत्यागः मन करता और दिखण दिशामें ही अस्त हीता है। इस केतुके निकलने पर प्रयागसे अवन्तीपुर पर्यन्त पुरावारणा नामक स्थान भीर उत्तरदिक्में देविका नदी पर्यंन्त स्थान विगड़ता, मध्यदेशमें भयानक उत्पात चठता श्रीर दृषरे देशोंमें दुर्भिच तथा राग बढ़ता है। यह केतु निस दिन देख पड़ता, उससे १५ दिन पोछे १० मास पर्यन्त ऐसा ही श्रग्रम फल मिला करता है। खेतकेतु पूर्व दिशामें अर्थराविके समय दृष्ट होता है। इसकी धिखाका षग्रभाग दिवाण दिक्को प्रवनत रहता श्रीर पश्चिम दिशामें भी दुर्गकी भांति श्राक्तति विशिष्ट कोई सपर केत् निकलता, जिसका नाम ककेत् पहता है। यह दोनों ही एक काल उदित होते भीर ७ दिन पीके भट्ट हो जाते हैं। फन सुभिच भीर मङ्गल है। परन्तु ७ दिन पोछे भी यदि ककेत् देखनेमें भाता, तो घोरतर शब्दशुहरी समस्त लोकका भमङ्गल बाता है। किसी दूसरे केतुकी खेत कड़ते हैं। यह जटा जेसा तथा क्षण्यवर्ष रहता सीर साकायके अभाग पर्यम्स चला करके वाम भागको प्रत्यागमन बरता एवं प्रस्तुमित होता है। इसके हदयमें भया-नक सरक पडता भीर प्रजाका खतीयांग्र मात्र बचता

है। रक्षिमकेतुको शिखा देवत् धूक्तवर्णं रहती है। यह केतु कृत्तिका नचत्रके निकट देख पडता है। इसका फल खेतके की समान है। ध्रुवकेतु देखनें स ख्र्ब, स्चा श्रीर मध्याकति श्रोता है। इसकी गति और षदयका कोई ठिकाना नहीं। यह दिया षान्तरीच श्रीर भीम भेदसे तीन प्रकारका होता है। कभी कभी इसका नानाविध आकार देख पड़ता है। फल ग्रुभ है। परन्तु जिस राजाने सेनाङ्गमें यह टेखा जाता, वह पविर ही मृत्य कता है। किर जो देश भीत्र मिटनेवाला होता उसके वृद्ध, पर्वत श्रीर ग्रहमें यह दीखता है। इसी प्रकार जिस स्टब्स्यकी स्टब्स सामग्री किंवा राष्ट्रतर प्रश्तिमें यह केत् देख पडता. वह मर मिटता है। जुमुदकीतु खेतवर्ष चौर पूर्वाय विसमको रखनेवाला है। यह एक रावि मात्र दिखाई देता है। इसके दर्भन पीछे १० वसार पर्धन्त सुभिन्न रहता है। सणिकेतुरातिको १ प्रहर काल पर्यन्त पश्चिम दिशामें देख पड़ता है। इसकी एक सच्चा तारा भीर ग्रुक्तियां रहती है। शिखा देखनेमें स्तनंसे पतित ठीक दुम्धधारा जैसी होती है। इसके उदय दिनः से ४१ मास पर्यन्त सुभिच रहता है। जबकेतु—स्निष उन्नत शिखाविशिष्ट भीर पश्चिम दिशामें देख पडने-वाला है। इसके उटयमें ८ मास पर्यन्त सभिच धीर प्रकाका सङ्गत होता है। भवकेतु—एक सुद्धा तारका-विधिष्ट, सिंहके लाङ्ग्स-जैसी भिखा दारा वेष्टित पूर्वमें एक रात्र मात्र देख पड़ता है। यह स्निम्ब रूपमें जितने मुझ्ते पर्यन्त देखा जाता, उतने मास सुभिच रहता श्रीर कव रहनेसे प्राणान्तिक राग लगता है।

पञ्चकेतु—मृणासकी भांति म्हे तवण रहता भीर पश्चिम दिश्रामें एकराव मात्र देख पंड़ता है। इसके खद्यसे ७ वत्सर पर्य क्त सुभिच होता है। श्रावत् केतु श्रक्षणतुष्य भीर सिन्ध रहता श्रीर श्रधरावकी पश्चिम दिक्में देख पड़ता है। यह केतु जितने चण देखनेंमें भाता, उतने वष पर्यक्त सुभिच होता भीर जगत् नित्य यश्चोत्सवसे भानन्दित रहता है। संवत् केतु भतिगय भयानक, धूम भीर ताम्तवर्ष गिखायुक्त होता भीर संन्था कानको पश्चिम दिक्में देखा जाता है। यह केतु

नभामख्डबका विभाग प्रतिक्रम करके जितने सुइते चवस्थिति करता. उतने वर्षे यस्त्रयुद्धसे भूपतियोंका विनाम लगा रहता है। संवत्केत जिस नचत पर एटित द्वीता किंवा किन समस्त नव्यवेकि। शास्यय करता, वह सब नचव भीर तदाखित देश पीड़ित होते 🕏। पश्चिनीनचत्र प्रश्नम केतके साथ युक्त वा ध्यित होतिसे श्रमक देशीय तृपति मर मिटता है। दमी प्रकार भरणीनचन्नमं किरातराज, क्रक्तिकानचन्नमं कल्डिखर और रोडियोनचवर्ने श्रासनाधिपतिका विनाय होता है। पूर्वेफला नी नचत्रमें उधीनरेखर, **उत्तरफला नीमें** उज्जयनीपति, इस्तामें देखकारखके राजा, प्रश्लेषामें प्रसिकाधिवति, चिता नचत्रमें कुर-चेत्रेखर, खाती नचत्रमें कारमीर तथा काम्बीजके प्रिपृति, विशाखा नचवर्मे इच्हाक्तराज एवं चनका नगरीके श्रधीखर, पतुराधा नचत्रमें पुरद्धांघिपति श्रीर को प्रान्तवसे किसी एक सावैभीम नरपति प्रयवा कान्यद्वस्राधिपतिका विनाग है। इसी प्रकार सूकार्ने सद्रकपति, पूर्वापाटामि कागीराज, उत्तरावाटामे योधियक, बार्जुनायन, शिवि तथा चैदा नृपति भीर त्रवयासे ६ नचलोंने यदाक्रम कैक्यनाय, पश्चनदाधि-पति. सिंडसाधिप, वङ्गेखर, नैमिषराज एवं किराता-धियका विनाध होता है। धिखा चल्का द्वारा प्रभि-कित होने और सदय होते ही देख पडनेसे सकन प्रकार केत् ग्रभफल प्रदान करते हैं। परन्तु ऐसा केत् भी चील, वहु, सित श्रीर छण देशके निये पमहून-कारी है। केतकी थिखा जिस टिशामें वक्रभावसे चवस्थित करती किंदा जिस दियाकी चनने सगती छमी दिशामें धवस्थित देश समुद्र श्रीर जिस नचत्रकी सर्घ करती उर नचया कथित दिक्समूह-राजा विपुन्न पराक्रमसे जय करके भीग करते है।

( महोवालि रिचित स दिताहति वेतु चाराध्याय )

केतृत्यात होने पर शान्तिके निये राजाको प्रथिवी दान करना चाहिये और दूधरे ग्रहस्यों को भी प्रभूत धन दान करना विषेय हे। इटात् छदय वा प्रस्तकाल-की केतु देख पडने पर पित्तक्यर राजाका मृत्यु होता है। (भव्रानायका मन्यायत)

पाबात्य युरोपीय च्योतिर्विदों के मतमें केत कोई प्रह नहीं। चन्द्रकच भीर क्रान्तिरेखा टोनी जिस विन्द्रमें सिमासित है उन्हीं दोनोंमें जिससे दन्द्र जयर चढता एसके। सध्य गयात श्रीर जिस विन्हुने नी रे उतरता उसको अधीगपात कडते हैं। भारतवर्ष के किसी सिदान्तवेत्ताने ऋघीगपात स्थानका नाम कृत श्रीर ज भ्री गपातका नाम राहु रखा हैं। चन्द्र पृथिवाचा वपप्रस्वरूप है। उसको स्वमण करनेमें चन्टका जब कातिरेखाके दीनों स्वतीं पर संयुक्त ही जाता है। इसी प्रकार बुधग्रकादि यह सूर्यको प्रदक्षिण करते चोर छनकी भी कद्य क्रान्ति पर पडते है। छनमें प्रत्ये ककी टो टो संक्रामित खानी को ऊर्ध ग्रीर भ्रष्ट ग्रनुसार उनको राष्ट्र श्रीर .केत् कष्टना श्रमङ्गत नहीं। च्योति-गेय जिस प्रकार जडपदार्थ होनेसे ग्रह भीर तारका कहाते है, वैसे राहु और देत जह पटार्थ नहीं-पाकाशमार्गके निर्णीत चिक्रमात है। यहींके साव चनका यही साहस्य है- लैसे ग्रहोंकी भिन्न भिन परिमित गति रहती है, वैसे ही नाना कारणोंसे कान्ति भीर कच सकतके प्रत्य प्रत्य व्यतिक्रममें यह समी मन्यातस्थान किश्वित किश्वित सरका करते हैं। इसका नाम पातगति है। इस गतिके धनुसार राइ-केत नामक चिक्र खल पर कच तियेक भावमें निस कीप. को सुक पडता, वह कुछ कुछ घटता बढता है।

चन्द्रके दो पातस्थानों. पर्यात् राहुकेतुको जो गति है, वह चन्द्रके एक एक वार भूपद्विण समयका प्रिष्काम प्रतिस्थ है। प्रमुस्य उसको प्रपेचा प्रति प्रत्य होता है। किसी नचलको स्वा करके राहुकेतुका स्थान ठहरा गणना द्वारा स्थिर हुवा है कि उत्त गति द्वारा इस स्थानसे प्रनम हो फिर इसी स्थान पर उपस्थित होनेंसे ६७८३ दिन ८ चण्टे २३ मिनट ८° २ से वेड स्मय सगता है। उसी ह ससमय बोती हुई पूर्णिमा प्रोर प्रमावस्था पादि पूर्वको जिस जिस दिन हुई, उसी छसी दिन फिर हुमा करती हैं।

यहच, पात, चन्द्र, सूर्व चादि मध्द देखी ।

हि'न्दोर्मे केतुको पुष्कदस्तारा, बटनी भीर भाड़ू भी कहते है। केतुकुण्डली (सं॰ स्ति॰) चक्रविशेष, एक कुण्डली । इसके द्वारा जन्मप्रस्ति एक एक वर्षका श्रविपति ग्रह निकाला जा सकता है। प्रजापितदासने लिखा हैं— १२ प्रकीष्ठ श्रक्ति करके प्रथममें र्राव, दितीयमें केतु, द्वतीयमें वृष्ठ, चतुर्थमें मङ्गल,पञ्चममें केतु, षष्ठमें केतु, वहमें वृष्ठ, सममें चन्द्र, श्रष्टममें केतु, नवसमें श्रुष्ठ, द्यममें राष्ट्र, एकांद्रशमें केतु भीर दाद्य प्रकोष्ठमें श्रानको स्थापन करना चाहिये। किर प्रथम प्रकोष्ठमें रिवके साथ उत्तरभाद्र, रेवती, श्रव्धिनी तीन नचत्र श्रीर दितीय प्रकोष्ठमें केवल भरणी स्थापन करते है। दसी प्रकार क्रित्तकासे यथाक्रम इसरे ग्रहके प्रकोष्ठमें तीन तीन श्रीर केतुके प्रकोष्ठमें एक एक नचन रखनेका नियम है।

केत्रुक्रस्टी चन्न।

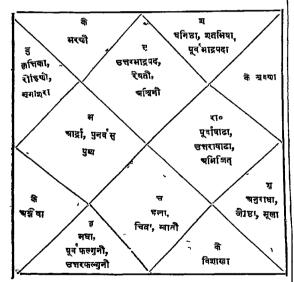

यदि बासक उत्तरभाद्रपट, रिवती वा श्रकिनीमेंसे किसी नचत पर जन्म जेता, तो उनका प्रथम
रिव, हितीय केतु, तृतीय बुध, चतुर्थ मङ्गल, पञ्चम
केतु, ष्रष्ठ वृष्ठस्पति, सप्तम चन्द्र, श्रष्टम केतु, नवम
श्रुक्त, दशम राहु, एकादश केतु श्रीर हादश वर्ष
श्रानिक श्रेषीन समभना चाहिये। इसी प्रकार दूसरे
स्थानींसे भी गणना की जाती है। रिव श्राद्ध वर्षिधपतियोंका एक केतुपताकाचक्रकी भांति होता है। इस

चक्रां केतुके प्रकोष्ठ श्रधिक हैं । इसीसे इसका नाम केतुकुख्डनी रखा गर्या है। (पबस्त)

केतुग्रह (सं॰ पु॰) नवग्रहके श्रन्तगत एक ग्रह।

क तुगहवस्म (सं क्ती ) व दूर्यसिण, सहस्र निया।
केतुतारा (सं क्ती ) केतुः शिखा तद्युक्ता तारा,
मध्यपदचीपी कमेधा । धूसकेतु। यह एक नस्तरः
विशेष है। इसकी एक शिखा चूक्तवर्ण होती है।
केतु ताराक उदयसे नानाविध उत्पात उठा करते है।
केतुषमा (सं पुण्) एक राजा। यह चिगत के पिधपति सूर्यवर्मीको अनुज थे।

कैतुपताका (सं॰ स्ती॰) केती: पताका इव । एक चक्र । इसकी द्वारा जन्मचे प्रत्येक वर्षका श्रीवपति ग्रह समभा जा सकता है। पञ्चस्वरामे लिखते हैं—

'के तुपताकामें रिव, चन्द्र, सङ्कल, बुध, यिन,
चुडस्पति, राडु, के तु और युक्त यधाक्रम स्थापन करना
चाडिये। पीछे रिव मादि प्रत्येक एडके साथ लितका
प्रस्ति तीन तीन नच्च रखते है। जन्म नच्छ जिस
यहके साथ के तुपताकामें रहता, वही यह प्रथम
वर्ष का मधिपति ठहरता है। फिर दूसरे वर्ष का प्रधिपति उसके भागेका यह होगा। के तुपताकामें रिवक
साथ मिन, सोमके साथ हुइस्पति, सङ्कलके साथ राइ
भीर नुषके साथ मुक्तका वैध लगता है। परन्तु के तुके साथ किसी यहका वैध नहीं।

कत्पताकाका चक्र।

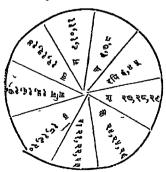

श्रिष्ठियति ग्रहको श्रमुसार वर्षे का फल इस प्रजार काला गया है---

रिव जिस वर्ष का अधिपति रहता, उसमें जोई

लाभ नहीं मिलता, शिरःपीडा, व्यररोग, ग्टहदाइ श्रीर पट पट पर विश्वका भय रहता है। चन्द्रकों वत्सरमें रौष्य तथा सवर्णका श्राभरण पाते श्रीर क्रिष-कार्यं करने से विशेष फल उठाते हैं। सङ्गलके वर्षमें · सृत्य भय, ग्रहदाह, धनहानि, चोरका डर श्रीर राजः भय रहता है। बुधको वत्सरका फल उला ए श्रय्यालास, रीय प्रश्नृति धनपाप्ति. टान श्रीर मानसिक प्रख्यकर्म है। प्रनिक्षे वर्ष में टाइ, वन्धन, नानाविध पौडा, धन-- डानि, प्रचार श्रीर श्रासीय खजनके साथ कलड डोता है। ब्रह्नस्रतिके वर्षका फल नानाविध सम्पन्ति. संध्य सोहित क्रवप्राप्ति और वहुविध सम्मान है। राहुको वर्ष में वत्थन, नीकाविद्वव अर्थात पानीमें नाव ख्व जाना, डाथ पैर और सारे भरीरमें ब्रख तथा सर्वदा अर्थान्ति रहती है। क्लेत् प्रहक्षा फल भी ऐसाही होता है। शुक्रकों वर्ष में विश्वल सम्पत्तिलाभ, हस्ती, त्रश्व प्रसृति वाष्ट्रन प्राप्ति और उत्साह डोता है।

प्रत्येक ग्रहके वर्षमें दूसरे ग्रही का चन्तर्दिन श्राता है। एसीके अनुसार फलाफल समभा लेते है। वर्षको ८ भागो में बांटना पड़ता है। प्रथम भागमें २० ्दिन, दूसरेमें ५० दिन, तोसरेमें २८ दिन, चौधेमें ४६ दिन, पांचवेंमें ३३ दिन, क्रोंमे ६३ दिन, सातवें-में २० दिन, घाठवेंसे ७० दिन घीर नवेंसे २० दिन वर्षके अधिपतिका धन्तदिन प्रथमभाग प्रशीत २० दिन रहता है। उस ग्रहका को फन कहा गया है। वह इन्हों २० दिनमें मिलजाता है। पताकाके स्थाप-नानुसार वर्षाधिपतिके प्रवर्ती ग्रह्मा दितीय भाग श्रीर उसके परवर्ती ग्रह्मा हातीय भागमें चन्तर्दिन षाता जाता है। इसीयकार सब यहींका प्रकारिन देखना चाडिये। ग्राभ ग्रधवा प्रग्राभ ग्रहका फल की कहा गया है, श्रंतिदेनमें भी उसका वही पल होता है। - केत्रम ( रं॰ पु॰ ) वृत् ग्रहस्थेव मा दौसिर्यस्य, ् बहुन्नो०। सीघ, वादन ।

केतुभृत (सं॰ वि॰ ) पताका वना हुमा, जो भाग्डा वन गया ही।

केतुमती ( एं॰ स्ती॰) १ सुमाली राखसकी स्ती। यह अकम्पन, घुम्माच श्रादिकी साता श्री । २ कोई छन्द, षधैसमहत्त । जिसके प्रथम चरण तथा हातोय चरक्री पहले २ इस्त, १ गुरु, १ इस्त, १ गुरु, ३ इस्त और २ गुरु कृति और दितीय एवं चतुर्य चरणमें पहला, चौथा, छठा, टयवां धीर ग्यारहवां भवर गुरु नगाते, उमे केतुमतो छन्द ठहराते हैं।

क्तुमान् (सं क्रिं) केतुरस्यस्य, केतु मतुण् १ चिद्धयुक्त, निधान्दार । २ प्रचायुक्त, समस्तदार। (चन् ६१४०।११) (पु॰) ३ काधीराज दिवोदासको वंश-वास्ते कोई राजा। (इरिस्म २५०) ३ स्रोक्तय्यको प्रब्री सनन्दाका-निवासस्य । (इरिस्म ) ५ धन्वन्तरिको प्रव्रा ६ कोई दानवा(साम्बर ८११०।१)

के तुमास ( एं॰ पु॰) १ श्रमी भ्राजाके एक पुत । २ जस्तु होपके श्रम्तार्गत नी से एक वर्ष । यह वर्ष निवधा-चलके पश्चिम श्रवस्थित है । इस वर्ष में विश्वान, कस्त्र का का, जयन्त, इरिपवेत, भ्रमोक और वर्ष-मान नामक ७ जुलपवेत हैं श्रीर वन्य जन्तु श्रधिक रहते हैं। सुवमा श्रादि श्रमेक नदी भीर नद वर्तमान है। देविषियों, सिसों श्रीर चारणोंकी इन समस्त नदियों के जसमें स्नान करना श्रस्का लगता है।

को तुमाकी (सं० पु०) यास्तरहैत्यको एक सेनापित। को तुयष्टि (सं० स्त्री०) पताकाका दण्ड, भग्डेका वांस। केतुरत्न (सं० ह्यो०) वैदूर्यमणि, सक्सुनिया।

केतुवीर्थं (सं • पु • ) एक दानव। (इस्विग १ व • ) केतुव्रच (सं • पु • ) मेक्के चतुर्दिक् स्थित मन्दर प्रस्ति पवतीके चिद्धस्वरूप वृज्ञ । मन्दर पर्वतमें कदस्ब, गन्ध-सादनमें जस्बु, विपुनमें वट, एवं सुवार्खे पर्वत पर पियान केतुव्रच कहनाता है । (विज्ञानगिरीमणि)

विष्णुपुरायके मतमें मेरके पूर्व मन्दर्भ कट्या, टिश्वण-दिक्ष्य गन्धमादनमें ज्या पश्चिमस्य विप्रज्ञने विष्पल - और उत्तर सुवास्त्र पर्वतमें बटहच ही केतुनुच है। केतुमुद्ग (मं॰ पु॰) पौरववंशीय एक राजा।

(भरत मादि १० घ०) केतो (डिं॰ पु॰) बमेरिका छ्या देशका एक जन्तु । यह जोमडी जैसा जगता और ईखके खेतको खरता है। केदगाव—बस्वईप्रान्तीय पूना जिलेका एक गांव। स्पास यह १२ मील चत्तर पड़ता है। यहां पिनन-सुला रिलवेका एक छेशन है।
केदर (६० पु॰) के हणाति कैदींग्री वा, के-ह-भ्रम्
स्थान भ्रम्। १ वनस्प्रतिविश्रेष, कोई पेड़ा (ति०)
२ काण, काना। ३ टेस्क, टेरा, कैंचा।
केदार (सं॰ पु॰ क्ली॰) के शिर्मा दारोऽस्य केन जलेन
या दारीऽस्य, बहुन्नी॰। १ हिमालयके भन्तर्गत कोई
पर्वंत भीर महापुर्सभूमि। (विमन्त्वर्स ६।१०) काशी-

केटार दर्शन करनेका निस्य करनेवालेके शालना सचित पाप उसी समय विनष्ट हो जाते हैं। जानेका निश्चय अरबो घरसे निकलते ही टोलसाको प्रकिंत पाप धरीरसे दूरीभूत होते हैं। पथकों मध्यभागमें पहुंचन पर तीन जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। सायंकानको को दार नाम तीन बार बोलनेसे घरमें बेठे रहते भी कोदारयात्राका फल मिल सकता है। कोदारपरित श्रवलोक्षन श्रीर वहांका जलपान करनेसे लखानमान्तर को पाप कटते हैं। उसी स्थान पर हरपाप नामक एक ें इन्द है, उसमें स्नान करके के दारिखरकी पूजा करने से कोटिनमान पार्जित पाप विनष्ट होते है। नो चरस्यापद्धदको तीर याद करते, छनको सप्त पुरुष खर्ग पहुंचर्त है। हिमाचल पर चढके केदार प्रवस्रोकन भारतीसे काशीदर्भनका सप्तारा पत होता है र कासरूपका कोई पवित्र तीर्थ । कामस्प देखा । ३ नर्भदातीरस्य कोई तीथै। यह पुराणमें मतक्किदार नामचे विश्वित है । ( वायुप्राण, रेवामाहाला ) 8 केंद्रार पर्वतस्य शिविक्षणः। ५ काशीका कोई शिविक्षणः। काशी देखो। ६ बदरिकाश्रमका निकटवर्ती कोई चित्र। (इवीगीवा।) ७ जस निवारणके निमित्त घारो पार्खको रीत्रवत्ववृक्त स्त्रम्, चारो श्रोरसे घिरा हुन्ना खेत । द श्रालवास । ८ मासभूमिविशेष, कोई उपजास जभीत । १० केदारगालि, एक प्रकारका धाना। ११ पन्धि नामक धर्मशास्त्र बनानेवाले । श्रीधर स्वासीने इनका मत छडत किया है। १२ कोई सम्पूर्ण कातिका राग्। यह मेघरागका चौथा पुत है भीर रातके दूसरे प्रश्वर गाया जाता है।

केदारक (सं॰ पु॰) षष्टिक्षधान्यविशेष, साठी धान। यह मधुर, वात तथा पित्तनाशक, पुष्टिकर श्रीरकफ एवं श्रक्रदृष्टिकारक श्रोता है। (स्रुत)

के दारकटुका (सं•फी०) केदारस्य चेत्रस्य कटुकेव। कटुकी।

केदार कवि (कदर ?) हिन्दी भाषाके एक कवि। शिव--सिं इसरोजर्ने लिखा है कि वह भलाष्ट्दीन खिन्न-जीके दरवारमें भाति जाते रहे । इसलिये केदार कविके भ्रभुग्रदयका समय ११५० ई० था। इनकी कविता विरस्त है।

के दारकाम्त — युक्तप्रदेशके गड़वाल प्रान्तका एक गिरि
ग्रुङ । यह अचा॰ ३१° १ ँ उ० और देशा० ७८° १८
पु॰ पर धवस्थित धौर समुद्रपृष्ठचे ८३६० हाय कंवा
है। हिमालयमें यमुना धौर तमसा नदीको लहा
उत्पित्त दुई, ठीक उसीके मध्यस्थत पर के दारकान्त
विद्यमान है। इसकी चारो धौर पर्वत टालू है। इसीसे इस पर चढ़नेका बड़ा सुभीता है। निम्नमागमें
घसिमका भाग अधिक हे धौर उपरिभाग धम्मयुक्त
है। भूमिसे ६६६६ घाय जंचे तक इसमें द्यादि
देख पड़ते हैं। उससे जपर दृष्ट धौर होटे होटे
गुल्ममात उत्पन्न होते हैं। धौतकालको धिखरदेशमें
बरफ जमता, जो ज्येष्ठ भाषाढ़ मास गलता है। कई
महोने वरफ देख नहीं पडता। पहले यह पैमायशके
के न्द्रस्थानकी भांति व्यवहृत होता था। स्कन्दपुराणके
हिमवत्खरुकी इसीको 'के दारशैल' कहा है।

के दारखण्ड (मं॰ पु॰) स्कन्दपुराणका एक श्रंग । जिसमें केदारमाज्ञास्त्र विश्वदरूपचे वर्णित जुन्ना है। २ वांध, -पुन्ता ।

केदारगङ्गा—युक्तप्रदेशको गढ़वानप्रान्तको एक नदी।
यह श्रचा० २० ४४ १५ उ० श्रीर देशा० ७८ ५ १
पू० से निकत्ती श्रीर पांच कह कोस पय चलको गङ्गोतरीको निक्तभागमें श्रचा० २० ५८ उ० श्रीर देशा०
७८ ५८ पू० पर भागीरथीसे जा मिली है। वर्ष गल
जानेसे इसका जल श्रीक परिमाण श्रीर प्रवस वेगमें
वहता है। दूसरे समय श्रीक जल नहीं रहता।
कोदाग्ज (सं० वि०) केदारात् जायते, केदार-जन-ड।

१ चित्रजात, खेतका पैदा। (क्षी॰) २ पद्मकाष्ठ। केटारजल (सं॰ क्षी॰) चेत्रका जल, खेतका पानी। यह सभुर, गुरुपाक भीर टीपकारक होता है। फिर चेत्रवह जल सुक्त होने पर द्यतिशय टीपकारक है। (राजिंग्वर,)

केदारनट—केदार घीर नट रागके द्यागसे खत्म एक राग ! इसमें ऋषभ श्रीर धेवत वर्जित केवल ५ खर-ग्राम है । (चक्रीतपारिजाव) केदारनटको राजिके टूपरे पहर गाति है। कोई कोई इसे नटनारायणका छठा प्रत्र सानता है।

केदारनाथ—हिमालयप्रदेशस्य गढवालकी एक पृष्य भृमि। यह म्रचा॰ ३०° ४४ ल॰ मीर देमा॰ ७८° पू॰ पर महापथ नामक तुपारमृद्धके नीचे समुद्रप्रहते ७३३३ हाथ क'चे मबस्थित है।

इस स्थानमें केदारनाथ नामक शिवलिङ्ग विद्यमान है, इसीसे दिन्दुवोके वास्ते यह स्थान घतोव पुख्य भूमि है। कदार देखी।

श्रति प्राचीनकालचे केहार एक महापुण्यस्थान कहताता है । महाभारत, मात्मा (२२।११), कूम पुराण (६१।२।१) स्कृत्दपुराण श्रीर नन्दीपुराणमें केहारनाथकी महापुण्यस्थान बताया है।

यहां के के दारनाथ गिवके नामानुसार समस्त गढवास प्रदेश शचीनका सकी के दारमूमि कह साता था। यह बात गढवासराज मनिकमस मादि राजावीं-के प्रदत्त प्राचीन अनुगासनपत्र पदनेसे समभ पडती है। गढवास देखी।

स्तन्दपुरायके केदारखण्डमें लिखा है—यह स्थान
महादेवकी श्रितिष्रय है। यहांकी भू ति सार्थ करनेसे
भी महापुण्य होता है। जिसने महापाप किया है,
केदारनायके दर्शनसे एसका सब छूट जाता है। तीर्थ
यात्रियोंकी यहां श्राके केदार, तुझनाय, रद्राज्य,
मध्यमेखर श्रीर कल्पेखर पद्यकेदार दर्भन करना
चाहिये।

पुर्ण्यभाम केशारनावके मन्दिरको छि।डके यहा दूसरे भी घनेक तीर्य विद्यमान है। उनमें खर्गराहियो, संगुपतन, रेतजुर्ण्ड, इंनजुर्ण्ड, सिन्धुसागर, ब्रिवेणो- तीर्थं, सहावध, सन्दाक्षिनी नदीका निकटम्य गिव-कुण्ड प्रादि प्रधान हैं । केदारखण्डमें इन मकल तीर्थांका विस्त्रत माहात्म्य लिखा हं । महावय नामक पुष्पस्थानमें भेरवक्षम्य एक गिरिन्द्रङ्ग हैं । वहले प्रनिक मुमुत्त तीर्थयाती यहा प्राक्त देवके प्रसादकी नाभागामें इसी महीज्ञ गिरिम्द्रङ्ग नीचे कूट पडते थे। नन्दीपुरायके केदारक्ष्यमें सिखा है कि केदारनाय जाके क्षम्य प्रदान करनेसे महादेव हसी समय भी ल प्रदान करते हैं।

पच्चे बच्चतमे लीग यसां प्राणत्याग करते थे। पाल कल श्रंगरेज गवर्नमेग्द्रके गासन गुणसे कार्श वस्त गदरे कूद नहीं सकता।

वै याख मासकी चचव ढतीयासे कार्तिक-सक्तान्ति
पर्यन्त कहमास काल तीर्थयाती यहा चाते है। अर्धमार्गगोर्व उपकान्तिके दिन यहां महासमारोह होता
है। केदारखण्डमें लिखा है—उस दिनको देवदेवी यहां
उपस्थित होती हैं। वहुतसे लोग कहते कि चसीदिन
छच गिरिग्रुइसे नानाजातीय कुसुमोका सीरम चोर
उसीके साथ सुमधुर ध्वनि निकल कर श्रागन्तुकोंका
कर्णकुहर पवित्र करता है।

कैदारनाथका प्राचीन सन्दिर टूट गया है। वर्त-मान सन्दिर प्रधिक दिनका वना नहीं। मन्दिरकी चारी श्रोर तीर्थयात्रियोंके ठहरनेके लिये देशीय राजा-वोंके व्ययसे निर्मित बहुतसे घर खडे है।

केदारनाथके प्रधान सहन्तका उपाधि रावस है। वह यहांका पौरोडित्य नहीं करते, ग्रुप्तकाशी भीर उखोमठमें सर्वदा वन रहते हैं। उनके चेले केदारनाथमें रह कार्य करते हैं। रावस्ती दाचिणात्यकी जङ्गम श्रेणीके ब्राह्मण है। यहांके वह वहे पण्डे भो दाचिणात्यकी नम्बूरी श्रेणीके ब्राह्मण है। प्रति वर्ष सहस्त सहस्त तीर्थयात्रो केदारनाथ दर्भन किया करते हैं। गटशल देखो।

केदारमह ( सं॰ पु॰ ) १ वक्तरत्नाकर नामक संस्कृत
ग्रन्थके रचियता। यह पव्यक्तिके प्रत्न घे। मिलनाय,
ग्रिवराम, एक्सनाभ प्रस्ति पण्डितोने इनका मत उद्द्रत
किया है। २ कोई अलद्वारप्रयोता।

केदारस्मि (सं स्त्री ) मालचित्र, श्राबाद जमीन्। केटारमञ्ज-राजा मदनवालका छवाचि । मदनवाल देखी । कीदारराय-सन्दीपके निकट श्रीपुरके राजा। १६८२ दे॰की यह राजल करते थे। उसी समय सुगलोंने जब बङ्गाल देशको श्रिष्ठकार किया. सन्दीप केदाररायका त्रधिक्तत रहा। किन्तु सुगलोंने उसका बलपूर्वक ले लिया। उस समय पोर्तगोज इस प्रदेशमें वाणिच्य करने श्राते थे। छन्होंने भी सभीतिके भनुसार उसका कितना ही अंग्र श्रधिकार किया। श्राराकानके राजाने पोर्तगो-जींको निकास बाहर करनेके सिये एक दल नीसेना भेजी थी। इधर केंद्राररायने भी श्रीपरचे जडाईकी कई नावें पहुंचा दीं। मिलित नीसेनाके जीतने पर पोर्तगीज सन्धिकरके श्रीपुरमें श्रपनी ट्रटी नावें मरमात करने गये थे। उसी समय सुगल सेनापति मन्दरायने उनको श्राक्रमण किया भीर केटाररायका पराक्रम खबै.दुश्रा ।

केदारमासि (सं॰ पु॰) केदारचेत्रज प्रासिधान्य, साठी चान ।

केदारा, वेदारी देखी।

केहारी (सं॰ स्त्री॰) ऋषभ श्रीर घैषत वर्जित श्रीडव रागिषी । इसका ग्रष्ठ श्रंग्य मार्गी, मूर्फना श्रीर निवय-युक्त है —

## निसगमपनिनि।

केदारीका ध्यान इस प्रकार किया जाता है—जटा-धारिणी केदारी रागिषा योगपट भीर नागोत्तरीय धारण करके एकान्स मनसे शिवका ध्यान करतो है। इसका मस्तक ग्रह्मपत्तीय ग्रगधर द्वारा परिगोमित है। (स्ट्रीनदर्षण)

रागिववीधकार सोमेखरके सतमें यह सम्पूर्ण जातिकी रागिणी है। इसकी सार्यकास वीर श्रीर खुद्रार रसमें गाना चाहिये।

कदारेखर (सं॰ पु०)१ काशीस्य कोई शिवलिङ्ग।
त्वाशीखण्ड)२ एकाम्य काननके घन्तर्गत कीई प्राचीन
शिवसन्दिर। कपिलसंहितामें इनका माहात्मा विस्तृत
भावसे कहा है।

केदिवारि-सिन्धनदके समुद्रमें गिरनेका एक मुख। यह

चचा० २४° २ ॅड० घोर देशा० ६७° २१ पू० ण्र अवस्थित है। पद्रले चिन्धुनदके मुखर्मे धुसनेकी यही बड़ी राइ थी। उस समय दसमें दम बारह हाय पानी रहता था। श्राज कल डाजामरोव शाखास श्रधिक जल रहनेसे वही बडा सुंचाना गिनी जाती है। केन ( सं॰ श्रव्य॰ ) किससे, क्यों, कहांसे । कीन (सं॰ पु॰) एक उपनिषत्। इसका पहला सन्त 'नेन' भन्दसे चारमा होता है। यह सामवेदकी उप निषद् है और ४ खर्ड़ में ६४ मन्त्र सिखे गये है। केन - युक्तप्रदेशको एक नदी । इसका दूनरा नाम कयान भी है। संस्कृतमें इसे कर्णवती शीर शीक्स केन्स कहते है। यह नदी भूगानराज्यके बीच विस्त्राः चन पर्वतके उत्तर-पश्चिम भागके ढाल् प्रदेगसे निकलो है। उत्पत्ति खान पचा॰ २३ पुर्ध उ॰ घोर देगा॰ < १० पू॰ पर अवस्थित है । वहांसे श्रागी सबह श्रद्रारष्ठ कीस लाके विवरियाघाट नामक स्थानके निकट बन्देर नामक गिरिमानाके जारसे इस नटीका जन एकवारगी हो बहुत नीचे गिरनेपर वहा एक जनप्रपात वन गया है। इसके पाने पश्चिममुख लानिसे पटना भीर सनार नटी भाकर इसमें सिनी है। फिर बांटा जिनाके विनयदका ग्राममें कोयन. गवं न चन्दावान नामक छाटो छाटो नदियां भी इमीम गिरो है। यह सब मिली हुई नदियां चिक्का नामक याममें यसनारे जा मिली हैं। उत स्थानका पचा॰ २५ ४० उ० भौर देशा० ८० ३३ पू० है। नदीकी सम्बाई एत्पित्सानसे ११५ कोस है। इसका कडी

स्रोत बढा भोर कहीं इसमें पड़ाड़ भा पड़ा है।

इसीसे केनमें नाव चलनेका सभीता नहीं। वर्षाकाल-

को यसुनाजोसे बांदा तक १९।१८ कोसमें छाटो छीटो नावें चना करती है। इस नदीमें महानियां बहुत

है। फिर इसके तजमें अनेक मूख्यान प्रमार भी

निकन पाते है। लोग केनका पानी खास्यकर नहीं

समभाते। भव इससे कई नहरें निकालो गयो हैं।

केनती (सं इती ) के सुखायें नितः वा डोप् पतुक्।

किना(सं॰ फ्ती॰) पत्रशाकविशेष, एक सङ्गी। यह

१ कामजीला। २ रति।

मधुर, शीतस, इच श्रीर स्तन्यवर्धिनी होती है। (वैवक्तिपछ्)

-केना (हिं पु॰) १ शाकभाजी सैनेके सिये दिया जानेवासा धीड़ासा श्रनाज । २ शाक, भाजी ।

केनार (सं॰ पु॰) के सूर्धिनारः, श्रतुक् समा॰। १ जुन्मिनरक। २ सस्तक और कपोलको सन्धि, ग्रिर भीर गालका जीत।

केनिय (सं० प्र०) के मुखे नियतित, केनि यत-ड श्रतुक् समारा मेधावी, समभदार। (श्वत्रः । १४।४)

निद्वच्टुमें केनिपके स्थल पर त्राकेनिप पाठ भी देख-पहता है।

केनियात (सं॰ पु॰) के जले नियात्यतिऽसी, नि-पत॰ चिच् कमेणि श्रच्। श्रिति, बहना, नाव चलानिका छांड या बह्नी।

केनिपातक (सं• पु॰) केनिपात स्वार्धे कन्। घरित्र, नाव चलानिका खोद।

केनी (सं०) केना देखी।

केने (वितोपनिषद् (सं॰ स्त्री॰) केनोपनिषद् ।

वेन्दु (सं॰ पु॰) देवत् इन्दुः, कोः कार्देशः। तिन्दुक-बच्च, तेंद्रः।

विन्दुक (सं•पु॰) केन्दु संचाया कन्। १ गालवष्टच, एक प्रकारका शीश्रम जिस्से राज निकलती है। २ कोई ताल

"सह रण विश्वसान तार्वकेन्द्रकस प्रकार (सक्षीतदानीहर)
- कीन्द्रकी (केन्द्रविल्ल)—नक्ष्मदेशके बीरभूम जिलेकी प्रजय
नदीके तीरका एक बढ़ा गांव। यह प्रचा॰ २३ १६ ए० ग्रीर देशा॰ ८७ २६ पू॰ पर प्रवस्थित है। प्रसिद्ध
वैष्यव कवि जयदेवने यहीं जन्म लिया था। एक कविके स्वरूपार्थ प्रतिवर्ध संक्षान्तिको यहां एक वड़ा
नीला लगता है। उसमें प्रायः ५० इजार लोग इकट्टे इशा करते हैं।

विन्दुवाल (सं० पु०) के जले इन्होरिव पर्धेन्होरिव वास-स्वनमस्त्र, वहुनौ०। प्ररित्र, नावकी बह्मी। - ---विन्दुविस्त्व (सं० पु०) वीरभूम जिलाकी प्रम्तर्गत वर्त-मान केन्द्रकी नामक मस्त्रमाम। यह विख्यात जयदेव कविकी जसमूमि है। जबदेव देखी। केन्द्र (सं की०) इसचिवना मध्यस्थान, घेरेके बीचकी जगह। ग्रीक भाषामें इसे केन्द्रोने (Kentron) कहते हैं। २ कोई चग्न। सग्नके १म, ४थे, ७म, श्रीर १०म स्थानका नाम केन्द्र है। केन्द्रस्थानमें जाके ग्रह जो शाक्ष्मेण करता, वह प्रवस्त होता है।

( इस्त्व'हिता )

केन्द्रका ( इं॰ स्त्री॰ ) वेन्द्र, तेंदू। 🗵

केन्द्रमुखबल (सं० क्लो॰) वड बल जिससे सकल वस्तु केन्द्रके श्रीममुखसे श्रन्सरित होता है।

केन्द्रस्रोत (२० क्ली०) मैर्के निकटने प्राया हुना स्रोत।

किन्द्रापसारिणी (सं•स्त्री॰) यक्तिविशेष, एक ताकत। इस यक्तिके प्रभावमे द्रव्यको किन्द्र छोखके जाना पडता है।

केन्द्रापाडा—उड़ी से केटक जिलाका एक उपविभाग।
इसका प्रधान नगर भी केन्द्रापाडा है। वह महानदी
की याखा चितरतला नदीके तीर प्रचा० २० १८
चीर २० ४८ व० और देया० ८६ १५ चीर ८७ १
पू॰ पर व्यवस्थित है। पहले जुजङ्गके राजा यहा सबैदा
लूट मार किया करते थे। इसीसे मराठीने वहा एक
फीजदार रख दिया। केन्द्रापाडामें एक म्यूनिसपाबिटी, कई घदा चतें चीर डाक बंगका है।

केन्द्राभिकर्षणीयक्ति ( चं॰ स्त्री॰) एक प्रकारकी यक्ति, जिसके प्रभावसे द्रव्य केन्द्रके भभिसुख चन्नता है।

केन्द्राभिसुखवस (सं० क्षी०) वड वस जिससे सकस वसु केन्द्रके प्रभिसुख प्राक्षष्ट होता है।

केपि (सं वि ) कुलित कर्मकारी। (चर् १०। १८। १०) केमद्रुम (सं पु ) जन्मकालीन एक घड्यांग। जन्मकालकी जिन यहीं के जिन लग्नमें रहने से सुनफा,
घनफा और दुरधरा योग होता, उससे अन्य लग्नमें
गड पडनेसे केमद्रुमधोग लगता है। केमद्रुम योगमें
जातव्यक्ति दिद्र तथा दुःखी रहता और पोछे उसे
दासल करके जोविकानिर्वाह करना पडता है। केमद्रुम जातव्यक्ति राजवंशीय होते भी दरिद्र, मिलन,
दु:खित भीर दूसरेका वेतन्याही होता है। चन्द्र
केन्द्रगत, चवर यहच्यक वा अपर सकल गड़ हट होनेसे

केमहुमयोग नहीं लगता। ग्रीसमें इसे केनोड्रोमस् । कहते हैं।(जातिबच्च)

के मुक्त (सं॰ पु०) के ग्रिरिस भ्रमधित, के भ्रम-डक्।
१ वच्चित्रीय, के बुक्तकरू, के डभां, बंडा। इसका संस्कृत
धर्माय—पेचुक, पेचुनी, पेचु, पेचिका, दलसारियो
भीर के चुक है। के मुक्तका स्मूल कफनायक, पित्तप्त,
रोचक भीर भन्निदीयन कारक है। (राजनिष्य,)

२ राट देशका एक ग्राम । ष्टपेश्वर शिवलिङ्गके लिये यह ग्राम प्रसिद्ध है। (दिन्विज्यप्रकाश)

केम्प्रेगोड—एक एक हक्क्क्षराजा। १५३७ ई० को इन्होंने अङ्गकोर नगर स्थापन किया था। इनके प्रत्नने मागडी भीर सायनदुर्गको अधिकार किया था।

केम्पदेव—महिसुरके एक प्रवत्त राजा। इन्होंने मटु राके नायकातो पराजय करके एरोद नामक स्थान जीता था। वेदनोरके धिवाप्पा नायक भी इनसे परास्त हुए। इन्होंने दोड्डदेवराज उपाधि ग्रहण किया था। राज्यकाल १६५८-१६७२ ई० रहा।

केंग्ब क (सं० ली०) पूग, सुपारो।

कियदेवपिष्डत—एक वेद्यक ग्रन्थकार । इनके पिताका नास सारङ्ग भीर पितामहका नाम पद्मनाभ था । इन्हों ने मिण्यत्वाकर और पथ्यापथ्यविवेक नामक वैद्यकग्रथ रचना किया ।

कियूर (सं० क्ली०) के वाष्ट्रश्चिरिस याति के-या-जर-किच श्रजुक् समा०। १ वाष्ट्रभूषण, वजुज्ञा,। २ कीई रति-वन्स।

"चीजङ्गे चैव संपीध दोमांमालिहा सन्दरीम्।
कारयेत् स्थापनं कामो वन्धः केयूरसंजितः॥" (खारदीपिका)
रितमान्तरोमं प्रकारान्तरसे वेयूर्वन्स निर्णोतः
इज्जा है।

स्त्रीण अङ्गान्तराविष्टो गाटमालिङ्का सुन्द्रीम् । कामयेदिपुल कामी वन्यः सेयूर्स'ज्ञितः ॥" (रितमञ्जरी)

केयूरक (सं० पु०) १ कोई गन्धर्व । वाषभट्टने इन्हें गन्धर्वकुमारी कादम्बरीका श्रनुचर बताया है। २ भक्नद, बहुंटा।

कैयूरवन्ध (सं॰ पु॰) वध्वतिऽत, वन्ध-घन्, केयूरस्य वन्धः, ६-तत्। मङ्गद परिधानका स्थान, वसुन्ना वांधनेकी जगन्न। केयूरवन्त ( सं॰ पु॰ ) बौद्धशास्त्रोक्त देवतामेद । ( खिवतिवस्तर )

कियूरो (सं वि ) केय्रम्यास्ति, केयूर रिन । वाहुर भूषणयुक्त, वजुका वांचे हुना।

केरक (सं॰ पु॰) १ जनपदिविशोष, कोई देश । (महाभा-रत, सभा २० घ॰) २ केरकके रष्टनेवाली ।

केरदृपर्योव—एक प्राचीन कवि । मीधरद्ासके स्किलणीमृतमें दनकी कविता उद्दत हुई है ।

केरन (सं० पु॰) १ चित्रियविशेष । सूर्यवंशीय सगर-राजान दल्हें भर्मचात कर डाला था । (क्रिका)

र दिखणायय के अन्तर्गत की ई अति प्राचीन जनपद, दिखण भारतका एक बहुत पुराना प्रान्त। रामायण (४।४१ अ०), महाभारत (६।८ ५०), ब्रह्माण्ड-पुराण (४८।५२), मार्केण्डेय (५०।४८), मत्य्य (११३।४६), वामन (१३।४६) और वहत्वंहिता आदि ग्रन्थों में इस जनवदका उम्लेख मिलता है। वर्तमान गोकर्णे छुमारिका अन्तरीय पर्यन्त समुद्रतीरवर्ती विस्तीर्ण प्रान्त केरक कहनाता था। प्रक्तिमङ्गमतन्त्रके मतमें मुब्रह्मण्य (दिखण कानाहेके सीमान्त)से जनादेन तक केरल देश रहा। इमीके बोचमें सिडकेरक, रामिखरसे विद्वटाद्रि पर्यन्त हंसकेरल भीर अनन्तरेलसे अव्यय तक समग्र देश केरल नामसे प्रसिद्ध था।

यहांके पुराने राजावोंने जो अनुशासन दिये हैं, उनको देखनीसे समक पड़ता है कि मलयवार, चिरराज्य, को इखातुर भीर सालेमभूमागके सब खानोंमें पहले केरल राज्य फेला था। मन्यवार, चेर भादि थन हेली। आज कल केरल कहनेसे समुद्रतीरवर्ती केरल मलयवार उपकूरका बोध होता है। किसोजे मतमें पाचात्य भौगोलिक टलेमिने परलिया (Paralia) नामक जिस जन पदका उन्ने किया है, वह वास्तवमें करलिया (Karalia) होगा। करलिया केरल भन्दका ही द्यान्तर है। (Wilson's Introduction to the Macken zie collection, p. 56.) जिस कोई कहता है कि पुराने युनानियान होने केरलका नाम 'लिमारिक' या 'लिमारिक' लिखा है। (Ool, Yule's Glossary, p. 41)

ई० से पश्ची श्य यताब्दोको ययोकराजाके पतु-यासमर्भे केरलपुत्र मामक यश्चि किसी राजाका नाम पाया है। प्लिमिने 'केहोदोत्रस' (Kelobotias), टले-मिने 'केरलोयूस' (Kerabothrus), प्रीर पिरिप्लासने 'केप्रोबीयूस' (Ceprobothrus) नामसे केरलकी वर्णना की है। मलयालम् भाषाके केरलोत्पत्ति नामक ग्रय-में लिखा है कि चित्रयोंके वेरी परग्ररामने समुद्रसे केरल देशको उद्वार कर स्थमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ले जाकर स्थापन किया। इसके वहुकाल पीछे प्रार्थ-पुरसे श्राये पेरमाल नामक किसी राजाने केरलराच्य पुरसे श्राये पेरमाल नामक किसी राजाने केरलराच्य पुत्रल (गीकप से पेरम्पुर), मूजिक (पेरम्पुरसे पटु-पहन), केरल (पटुपहनसे कहोति) धौर कूप (कहो-तिसे कुमारी श्रक्तरीय) 8 भागोंमें बाटा था।

मलवार देखी ।

३ गढ़वालका एक गिरिन्द्रङ्गः। यह कालो नदीके निकट घवस्थित है। केरलमें देवीमूति विद्यमान है। केरलतन्त्र—एक पुरानातन्त्र। सुन्दरदेवने इस तन्त्रका मत चढ़त किया है।

केरलपुराण-केरल वा वर्तमान मलवारके तीर्थीका विवर्षस्वका एक उपप्रराण।

केरसाचार्ये—दिश्वचूडामणि नामक क्योतिग्रेत्यके प्रणेता। केरसी (सं ब्ली॰) एक क्योतिःशास्त्र। केरसदेशमें प्रकांशित होनेसे ही इसका नाम केरसी पड़ा है। गर्ग-संहितामें बताया है—

प्रमुकर, तो दकारकी वर्गसंख्या प्र. वर्षसंख्या हः इकारकी वर्गमंख्या ४, वर्णमंख्या ३: मकारकी वर्गन संख्या है. वर्ष संख्या प्र: दकारके श्रकारकी वर्ग संख्या १, वर्णमंख्या २, डकारके इकारकी वर्गमंख्या १, वर्ण-संख्या ३ भीर सकारके अकारकी वर्गसंख्या १ तथा वर्णमंख्या १-सब मिलकर बड़ो मंख्या ३५ घाती है। इसीका नाम विगडस ख्या है। गण्य प्रश्न कर्तावा किसी दूसरे व्यक्तिसे एक पालका नाम जैनेको कहता है। जिस पालका नाम लिया जायेगा, उसकी पुंपद-शित नियमने भनुसार पिण्डसंख्या बनाना पडेगी। इसके पीक्टे फलाफल समभाजा सकता है। किसी किसोके मतर्से खरसंख्याको छोड केवल खद्मनसंख्या-से ही गणना करना चाहिये। ऐसे लोग हं वर्ग मानते हैं-कवर्ग, टवर्ग, पवर्ग श्रीर यवर्ग। ककारकी १. खकारकी द, गकारकी ३ सब मिलाकर कवर्गकी संख्या १० है। इसी प्रकार टवर्ग की १०, पवर्ग की भू श्रीर यवर्गकी संख्या प है। किन्तु ङकार श्रीर नकार-की कोई संख्या नहीं, इनके स्थान पर श्रन्य ग्रहण करना पडता है।

प्रमुक्त गब्दमें जितने पचर रहेंगे, हनकी इसी प्रकार संख्या लेकर गणना करते है। किन्तु पहले नियमकी मांति इसमें बहुति वाग नहीं करना होता। बहुति यहास्थान रख देते है। जैसे प्रमुशब्द पाताल होनेसे पकी संख्या १, तकी संख्या ६ घीर लकी १ है। सभी पचरोंकी वामागति रहनेसे इसमें पिण्डसंख्या १६१ घाती है। ऐसे हो प्रमुक्ते शब्दको पिण्डसंख्या निकास कर गणना करते हैं।

नैरलजातक, नेरलेचिनामधि, गंगापायकत नेरलपाँयावसी, नेरल प्रश्न, नेरलिसहान, नेरलीयहादेशमाव चादि वन्गोंमें रेसका विस्टत विवरण इष्टब्य है।

२ वेरल देशकी स्त्री। (राजन्यक पंपर)
वेरा ( हिं॰ स्त्री॰) प्रिवियोष, प्रतारी बत्तक।
वेराक्षत ( किराकत) युक्तप्रदेशके जीनपुर जिलेकी
पूर्वी तहसील। यह भचा॰ २५° ३२ तथा २५°
४६ उ॰ भीर देशा॰ ८२ ४७ भीर ८३ ५ पू॰ वीच
पह्नती है। इसका चित्रफल २४४ वर्गमील है।

किराकतकी लोकसंख्या प्रायः १८७१२८ है। इस तह सीलके प्रधान नगरको भी किराकत हो कहते हैं। गोमती नदी इसके बीच से बड़ी है। तालाव या भील यहां यो है। खित कूर्वें वे पानीस ही सीचे जाते हैं। किराना (हिं॰ कि॰) १ प्रमालका छोटा घीर बढ़ा दाना सूपसे हिला हिलाकर घटना करना। (पु॰) २ इलदी, धनिया, सिची पादि ससाला।

कैरानी ( चिं० पु॰) १ युरिशियन, किरण्टा, भारतवाः चियोंके संसर्गेचे उत्पन्न दोगचा युरोपियन। २ चेखकः केराव ( चिं० पु॰) कचाय, मटर।

केरी ( हिं॰ स्ती० ) श्रविया, पामका कचा कोटा फल। फेरूर-बम्बई प्रदेशके वीजापुर जिलेका एक गढबन्द गांव। यह शोलापुर इवली सडक पर बादामीचे ११ मील एतर-पश्चिम पडता है। पहले यहां जङ्गल था। सडक चन्नती देख एक चमार केरूको पास रहने नगा श्रीर मुसाफिरोंके जूते गांठ गांठ खूव रूपया कमा लिया। एक दिन सलामतखान् नामक कोई धनी यठान उसके पास पहुंचा और पीनेको पानी मांगा। फिर टोनोंने बात चीत कर केरूर गांव बसा दिया। किलेके उत्तरी बुर्जी पाज भी उक्त चर्मकारकी प्रस्तर-मयी प्रतिक्रति विद्यमान है। किलीमें क्रपरदणा, मारुती श्रीर विठोवा श्रीर बाजारमें दुर्गवा, खामव, गणपति, कलव, मारुति, नगरेखर, रच्छोतेखर और वेइटपति का मन्टिर है। वसे बाजारमें वार्णकरीका मन्टिर बना है। क्रक्त मन्दिरों के मण्डप गिर गये हैं। वाशक्षरी, कालव, नगरेखर श्रीर वेङ्गटपति मन्दिरींमें मीनार हैं। नगरेखर मन्दिरका मीनार भठपहल है। कुछ मन्दि-रोंमें काठके खन्भे स्ती हैं। नगरेखर मन्दिरमें लिङ्ग तथा नन्दीसूर्ति प्रतिष्ठित है। सिङ्गके दिख्य नागीव श्रीर वासको गणपति श्रीर पृष्ठकी श्रीर शक्ति तथा सूर्यभू है। विकटपति मन्दिरकी दोवारी पर सिंह श्रीर प्राधी खिंचे हैं।

केरोसिन ( ग्रं॰ पु॰ Kerosine ) म्होका तेल । यह खिनिसे निक्सलता है। यूनानी भाषामें केरस मीमको कहते है। फिर जलानेके लिये मीम प्रयोजनीय होता है। इससे केरोसिनका सर्थे जलानेका द्रव्य है। परन्तु

मान कस इस प्रब्द्ध नहानिके साधारण द्रश्यका बोध नहीं होता—महोका तेन हो समक्ता नात है। महोसे पेट्रोलियम् नामक एक प्रकारका तेन निकलता, जिससे केरोसिन बना करता है। ब्रह्मदेश श्रीर बहुतसे दूसरे देशों में भी महोके तेनकी खाने पायी गयी है। १८५८ ई०को श्रीरिकाले यूनाइटेड प्टेटसके श्रीर हियो प्रदेशमें एक सूप खेदित समय उसके भीतरसे प्रति दिन सहस्त्र सहस्त्र मन तेन निकलने ना। हियो समय वहां तेनके कारण एक नया ज्वर भी फैन पडा। फिर व्ययसायके एक नये नामका उपाय पाजर नाम चारी श्रीर से कहीं सूप खेदिन नगी।

ष्रमेरिकाके नाना खानेंगि पेट्रोचियम मिचता है। इसी पेट्रोलियमके। टपका कर सुपरिष्कृत पेट्रोलियम तैल प्रस्तृत हीता है। श्राज कल भारतवर्षमें जिस केरोसिन तैनका व्यवहार किया जाता, वह अधिकाय भनेरिकारी ही जाता है। भाविष्कारके समय पहले पहल जलानेके लिये श्रच्छा दीवाधार न रहनेसे श्रनेक दुर्घटनायें हुई थीं। यह श्रभी तक ठीक नहीं समभ पडा-किस किस द्रथरी यह तैन बनता है। सर विलियम लीगान साहब कहते है कि सामुद्रिक जन्तु भूमिके सध्य प्रोधित रहनेसेयह तेल उत्पन्न हीता है। वातराग श्रीर इठात् किसी खानके कर्ट जानेसे रक्त निकलने पर यह बढ़ा उपकार करता है। नलीके चत श्रीर दहरागके लिये भी केरोसिन एक उत्तम श्रीषध है। परन्तु इस तेलके जलनेसे जी धूशं चठता, उससे मनुख्का बड़ी हानि पहुंचती है। इस का दुर्गन्य भी बरुह्य है। ...

ची छे। हे दिन हुए ईशनमें भी महीने तेनकी बडी बडी खानें निक्तनी हैं।

केस ( हिं॰ पु॰ ) एक हन्न । यह हिमासयमें ६००० से ११००० फीट जंचे तक मिलता है। केस बहुत वहा भीर सीधा पेड़ है। इसका काछ ग्रष्ट निर्माणादि कार्यमें लगता है। केससे चीड़को भांति तेस निकस्ता और इसके कोयसेसे सोहा तक पिछ्लता है। इसकी त्वक् इट रहती भीर उससे इस्त पटतो है। केसकी पत्तियों भीर डास्वियोंकी विचासी बनाते हैं। ्वेलक (सं० पु॰) नतंक, नावनेवाला। केलक **प्रा**यमें खड़ पाटि धारण करके नाचते है इसका पर्याय-प्रवक है।

केसर (स० हो। ) क्रसम्भवा वीन । वेस्टम (सं० क्षी०) वेस्नमम्ह, वेस्वा।

-केलनपुर--वहीटा राज्यका एक गांव और रेसवे प्रेशन। खगड़ेराव गायकवाड़ने यहां एक धर्मशाला भीर शिकारगाष्ट्र बनायी थी । सकरपुराका जङ्गल जडां कोई हिरत मारने नहीं पाता केलनपुर हे कुछ ही मीन ट्रर है।

केला ( हिं॰ पु॰ ) कदली हचा। कदली देखी। केलापुर-सध्यप्रदेशके एवतमास जिलेका एक तास्का। यह ब्रचा॰ १८° ५० तथा २०° २८ र बीर देशा॰ ७८॰ २ भीर ७८॰ ८१ पू॰ के सध्य श्रवस्थित -है। अपरिमाण १०८० वर्गमील भाता है। लोक संख्या प्राय: १०३६५७ है। पाढर कवाडमें हेडकार्टर े है। यद्या गोंड बहुत रहते है। इसकी उत्तर भीर . दिच्चण सीमापर पानगङ्गा नदी वहती है।

नीसास ( सं॰ पु॰ ) वेला विलास: सीदत्यस्मिन्, वेला-सद् प्राधारे वाहुस्वात हः। १ स्फटिकमणि, विज्ञोरी पत्यर । २ के लास ।

<sup>-के</sup>खि ( सं∘ पु०-स्त्री॰ ) केस-इन् । १ परिचास, इसी। ्रस्यका पर्याय—द्रव, ऋतिहा, लीला श्रीर नर्स है। २ नायिकाका एक प्रसद्धार । नायकके साथ विद्वार करते समय नायिका जो कोडा करती, उसीका नाम केलि है। (साहित्यदर्पण) ३ पृथिवी । ४ मधुवर्णन नामका र्सस्क्षत काव्य दनानेवाले।

ॅकेस्टिक (सं• पु॰) केसिंग् प्रयोजनमस्य ठन् । अ**योक**-

के सिकद्म्य (सं० ५०) केले: क्रीडार्घ कदस्बम, ६-तत्। एक प्रकारका कदस्य । बदस्य देखी।

केंबिक्सा (एं॰ स्त्री॰) बेलिक्या कला, शाक्याधि-वादिलात् साधुः । १ रतिक्रीडा । २ सरस्रतीको वीषाः

की सिक्षिण, बेलिबीर्ष देखी।

केलिकिस (सं॰ पु॰) केसिना किसति, किस कीहायां कः। १ शिवने क्रमाण्डक नामक अनुचर। २ विद्-षक, इंसीडा। इसका पर्याय-विद्षक, वासन्तिक, वै हासिक, प्रहासी और भौतिद है। ३ प्रयोकहृत्व। केलिकिला (सं क्ली ) कामकी पत्नी रति।

ने सिवालावती, केलिकिसा देखी।

केलिकीय ( सं• प्र॰ ) केलिनिमित्तक । पाइसि: कीर्षः । संटा -

केलिकुम्बिका ( एं० स्त्री॰ ) केलीनां ग्यानिका, माजी।

केलिकीष (सं० पु॰) केलीनां कोष इद । नट, खिलाडी । वैविग्टइ ( सं • स्ती • ) वैविग्र इम, ६-तत्। १ वैनि-मन्दिर, खेसका घर। २ रत्यादि ग्रह।

केलिनागर (सं० पु०) केली: प्रधानी नागर, सध्यपद-को यो कमें घा॰। विसासी, इंसने खेलनेवाला।

वैत्तिपिक (सं॰ पु॰) को किला।

वेलिपिय-विद्वारिप्रताप नामक संस्कृत रचयिता।

केलिसर्इप (सं० पु॰) केलिस्ट इ, खेलधर ।

केलिसुख ( सं० पु॰ ) केलि: सुखं प्रधानमस्य, वस्त्री॰। परिचास, इंसी ठड़ा।

केलिमन्द्रि, केलिनखप देखी।

केलिर वतक (सं क्ली ) इल्लीग्रस्च गयुक्त एक नाटन। साहित्यदर्पेण्में इसका उदाहर्यों उद्दत दुया है।

केलिह्य (सं०पु०) केलिक्ट्स्व।

केलिययन ( सं० ली॰ ) सुखमय यया, श्रारासका पर्लंग ।

केलिश्रवि ( सं क्ली० ) केलिना श्रुव्यति, केलि-श्रव-कि। प्रथिवी।

केलिसचिव (सं• पु॰) केली सचिव: सहाय:, ७ तत्। विद्रवन, इंसोडा, खेलका मन्दी।

वे क्रिस्टन, नेलियह देखी।

केलिखनी ( सं० स्त्री० ) कीडाभूमि, खेलका स्थान । केलो (डिं॰ स्त्री॰) छोटा केला।

के बीपिक (सं० पु०) क्री हाकी कि सा

केसीवनी (स'• स्ती०) चानन्दवानन, शच्छी फलवारी।

नेतु (सं• पु॰) निर्दिष्ट संख्या, ठहरायी हुई गिनती। नेत्रूट (सं• पु॰-स्ती॰) १ कन्द्रशाकविशेष, केडरी। २ जनोदुस्बर।

नेनूटन, नेनूट देखो। नेनूराव (सिं॰ॄपु॰) नेसना पेस्। नेनो (सिं० पु॰) नेस नामम स्व।

केलोट-सध्यप्रदेशके नागपुर जिलेका एक नगर। यह मचा॰ २१ २७ छ॰ भीर देगा॰ ७८ ५३ प्॰ से सातप्ररा गिरिके पाददेशपर किन्दवाडेकी राष्ट्रके पास प्रवस्थित है। सोक्सरंख्या ५१४१ है। यहां उत्त प्र चीतन और तांवेली वर्तन बनते और अमरावती तथा . रायपुरमें जाकर अधिक विकारी हैं। इसको छोड काचके बहतसे गहने भी केसोदमें बनते है। कहते है-वर्त-सान मानगुजारोंके पूर्वपुरुषीने यह नगर स्थापन किया था। फिर उन्होंने निकटवर्ती गौलिसामन्त नगर-के पास जाटचरमें एक बहुत बड़ा सरीवर भी खनन कराया। यहां प्राचीन दुर्गका भग्नावशेष पड़ा है। केलोमेल-एक प्रकारका पारा। यह भारतके रस-कपूरिसे क्रक स्वतन्त्र है। रसकपूरिको अंगरेजीमें 'वाई-क्लोराइड श्रोफ मरकारी' (Bichloride of Mercury) कहते हैं, परन्तु केलोमेल श्रुड कोशाइड प्रोफ मरका री, (Choride of Mercury) है। यह पारेसे बनता है। इसका रंग सफेद और वजन भारी रहता और खानीमें खादहीन सगता है। वेसीमेस पानी या सिरि-टमें नहीं मिसता चौर चित्र उत्ताप या खुसी बीतस-में रखनेसे एड चलता है। यह प्रदाहनाग्रस, पति-विरेचक घीर पित्तनि:सारक है। फिर चल्पमावामें सेवन करनेसे केलामेस धातुपरिवर्तक, लालानि:सारक भीर कृतिनाशक होता है। भारी सूजन या ज्वर पर दसका प्रयोग किया जाता है। के बोमे बका व्यव-हार जैसा पहले रहा, वैसा प्रव देख नहीं पहता। वसन, पार्खरोग, पित्तकी पीड़ा, भामाशय, हदरी, स्नायविक वेदना, धनुष्टद्वार, शिरापीडा, विधरता षादि रोगों पर यह बडा डपकार करता है। चर्मरोग किसीसे भी न मिटने पर केलोमेलसे प्रच्छा हो जाता

है। उपदंश - रोग पर भी इसे व्यवहार नरते हैं।

षातुपरिवर्तनके लिये १ या २ ग्रेन ग्रोर ग्रतिविरे-चनके लिये २से ६ ग्रेन तक के नोमेल दिया जाता है। भपारा लेनें मं यह २०से २० ग्रेन तक लगता है। केल्कर—सध्यप्रदेशके वर्षा जिलेका एक नगरे। यह वर्षा नगरसे ८ कोस उत्तरपूर्व पत्ता० २० ५१ ५० छीर देशा० ७८ ५१ पू० पर ग्रवस्थित है। केल्कर वष्ट्रता एउटा मर्श पूर्व पत्ता २ व्हा केल्कर है। केल्कर वष्ट्रता प्राना नगर है। यहां लोगों में प्रवाद है कि केल्कर ही महाभारतोक्ष वक्षराचसकी उपद्रुत एक-चक्षानगरी है। परन्तु यह प्रवाद प्रक्षत समक्त नहीं पड़ता। [एकपक्षा देखी]। यहां एक स्वरस्य दुर्गका भग्नावशिष पड़ा है। दुर्गके प्राक्षारमें गणेशकी एक बहुत बढ़ी स्ति प्रतिष्ठत है। प्रतिवर्ष माच मासकी ग्रिक्षा पद्मीको गणनायके महोत्सव उपस्व में मेना-काता है।

नेक्टिक—एन प्राचीन जाति। इस नातिने लोग सेन्ट श्रीर नेक्ट दो नामिन श्रामित होते है। केर्द्र कोई कहता है कि यूरापने मध्यभाग भीर पश्चिमने श्रिक्त वासो ही नेक्टिक कहाते थे। भाषाका विचार करके भाष्ठितक प्रस्तावदाने इन्हें २ भागोमें बाटा है। एक साग यूरापने पश्चिम रहता था। दूसरे भागमें सिम्बाई हैं। जनका श्राद्धिता एथियाखण्ड था। नहां से वह नमेंनी भादि राज्योमें फेन एने। केल्टिकोर्मे एथियासे नमेंनी श्राद्ध देशीका नानेवाने ही केल्ट-

केल्ल माहिम—वन्बई प्रान्तस्य थाना जिलेके माहिम
ताझकता हेडकाटर। यह भना०-२८' २६ उ० भौर
देशा० ७२' ४४ प् को पालघर छ सनसे साइ-५'
मोल पश्चिम अवस्थित है। १८०१ ई॰को संस्था ५६८८थो। केल्लगांव माहिमचे टाई मोल दिल्लगांक है।
बन्दरके समुद्रका किनारा खूब पथरीला है भौर २
मोलंतक साहिल कोच चला गया है। केल्ल गांवके
सामने एक छोटा टापू पहा है और पोर्तगीजोंके बनाये
दो किले खड़े हैं। यहां बाग बहुत हैं भौर केले,
गन्ने, भदरक भीर पानकी खासो विको होतो है।
१३५० ई० को दिक्षीके मुसलमानोंने माहिम भविकार किया था। १५३२ ई० को यह पोर्तगीजोंका

अधिकत दुवा। इस नगरमें अस्पताल श्रीर कई स्कूल है।

केल्सी—वस्वरं प्रदेशके रह्मगिरि जिलेका एक वन्दर ।
यह रह्मगिरिस ३२ कोस दूर अचा । १७ ५५ ५ छ भीर
देशा । ७३ ६ पू । पर अवस्थित है। यहां प्रतिवर्ष
२०से ५० इनार रुपये तकका माच आया जाया

केबका ( हिं॰ पु॰ ) प्रस्तिको दिया जानैवासा सराजाः।

केवकी ( डि॰ स्त्री॰) केवटी, एक बहुत छोटा कीडा। केवट (वै॰ पु॰) के जनार्थमवट:। जनाधार गर्त, क्वा। (खन्द। ४४। ७)

केवर्ट ( हिं॰ पु॰) नाव चलानिवाली एक जाति। इसे स्थानमेट्से केवर्त, खेवट श्रीर मल्लाह भी कहते है। केवर्त देखा।

केवटी, बेबकी देखी।

केवटीदाल (डिं॰ स्त्री॰) दो प्रकारकी एकडीमें सिली इर्द्र दाल।

केवटीमीया ( हिं० पु॰ ) सुस्ताविशेष, किसी प्रकारका मोथा। यह मालवदेशमें उपजता श्रीर बहुत महकता है। केवर्षसुका देखी।

वंबर्ड ( हिं॰ पु॰ ) १ किसी प्रकारका रग। यह कैवरेकी भांति इस्तका पीला भीर हरा मिला हुमा सफीद
रग है श्रीर शहाब, खटाई तथा तुनके फूल मिला
कर बनाया जाता है। (वि॰) २ केवला-जैसा रंगदार।
केवला (हिं॰ पु॰) खेतकेतको हुन्य। केवले का पौदा केत
कीरी कुक बला रहता है। इसके पत्र श्रीर पुष्प भी छससे बड़े भांते है। केवलेकी पत्तियोंसे घटाई तैयार की
जाती है। इसका फूल भतर भीर खुशबूदार जल बनाने
तथा कत्या बसाने में व्यवद्यत होता है। २ केवलेका
फूल। २ केवलेका श्रतर श्रीर खुशबूदार जल बनाने
पाया जाता श्रीर श्रीभके समय फूल श्राता है। इसका
काष्ट सुटल रहता श्रीर मेज, कुरसी, सन्दूक वगैरइ
बनाने में स्थाता है। केवली देखा।

केवर्त (सं० पु॰ ) के जले वर्तते, के-ह्रत-प्रच् श्रतुक्स- $\mathbf{V}_{\mathrm{ol.}}$   $\mathbf{V}_{\mathrm{.}}$  84

मां । केवतेजाति, महुवा। (वांजवनेयविद्या २०।१६) केवल (पं कि ) केव सेवने कल यदा के श्विरति वल-यति, के-वल-अस्।१ एकमात्र, भनेला। (सक् १०। १७२१६) २ निषीत। ३ ग्रहा (भ्रव्य०) ४ सिर्फ, भनेले। (क्ली०) ५ स्नान्तिग्रस्य विग्रहज्ञान।

''अविपर्ययादिग्रहं विवसस्ययते ज्ञानम्।'' (साख्यकारिका)

क्ष अवधारणा (पु०) ७ कु हन, कु सी का ज परी ढांचा। के व क जान (सं० क्षी०) के व क ज सहायं जानं, क से धा०। इं द्रियों की सहायता के विना के व ज आ का से उत्पन्न हो ने वाला जान। जैनसतानुसार संसारी जाता के जानको जानावरणीय कार्मने आ च्छादित कर होन कर रखा है। तपस्था और ध्यान हारा जिस समय वह जानावरणीय कार्मने छ कर दिया जाता है उसी समय जाताको समयू जान विकसित हो निकलता है। इन्द्रिय जादि पर पदार्थों को सहायता के विना हो यह आ कार्मने समयू प्राप्ता सकता के वाला के सम्पूर्ण जान विकसित हो निकलता है। इन्द्रिय जादि पर पदार्थों को सहायता के विना हो यह आ कार्मने समस्त प्रयोगों को एक साथ जानने लगता है। इसी जानका नाम के व ख जान है। (व लावं वू व टोका) के व ल जाने हो। (सं० पु०) के व ल जाने हो। र अ ईत्। के व ल जाने हो। १ सहिता हो। १ सहिता हो। व ल जाने हि। व ल जाने हो। व ल जाने है। व ल जाने हो। व ल जा

दर्भन । वसुके सामान्य सत्तावचीकनको दर्भन कहते है, भीर वह इद्मास्थो (भल्पचानियों )के चानसे पूर्व-चएवर्ती होता है परन्तु सर्वच (केवलचानी) के वह चानके साथ हो साथ होता है। यह दर्भनावरणीय कर्रके नष्ट कर टेनेसे पैटा होता है। (तन्तार्थ्यव टीका) केवलट्य (सं॰ क्री॰) मिर्च।

केवनराम—१ रेखाप्रदीप नामक गणित-पास्त्रके रच-विता। २ ज्ञजभाषांके कीई प्रसिष्क कवि। भक्तिमांचा-में-इनका प्रयंसावाद, विद्यमान है। यह दे० बोड्य यताच्होंके प्रसिष्ठ कवि गोक्क चिनवासी दूध ही पीनेवाले कष्णदासके प्राथ्य थे। कष्णानन्दस्थासदेवने इनकी कविता सहुत की है।

केवलव्यतिरेकि (संश्क्षीश) एक घतुमान। इसका सप्चनश्री रहता पीरयङ घतुमान नेवल व्यतिरेक व्याप्ति द्वारा चलता है । कैवकाष्ट ( सं॰ हिन्० ) केवसपापविधिष्ट ।

- ( सक् १० । ११७ । ६ ) .

कैवनाला (सं पृण) केवन: पुण्यपापरहित पाला, नमें भाग। १ ई.खर, नो पुण्यपापसे प्रमा है। (ति॰) २ शुक्तसाव, सीभासादा। (कृमारकभव २।४) कैवनाली (सं किं) वेवनाच। (सन् १०।११०।६)

विवसान्वयि (सं० क्षी०) १ कोई असुमान । अनुमान तोन प्रकारका होता है—केवलान्वयि, केवलव्यति-रिक भीर भन्वयव्यतिरेकि। जिसका विपच नहीं यहता भीर जो केवल अन्वयव्यक्ति हारा चलता, वही केवलान्वयि अनुमान ठहरता है। प्रमियत्व केवलान्वयि है भीर उसकी साधक धनुमिति भी केवलान्वयि है। (भन्नमाविलान्वि)

२ कोई पदार्थ को सहैत सत्ता रखता श्रीर जिसका कहीं श्रभाव नहीं पड़ता। प्रमेयत्व, श्रभिधेयत्व, ज्ञेयत्व श्रादिके स्वरूप सम्बन्धमें कहीं भी श्रभाव नहीं श्राता। कि सीके मतमें कई श्रत्यन्ताभाव भी केवसान्विय होते है। सोस्ट्रमत-सिंद व्यधिकरण-धर्माविस्कृत श्रभाव केवसान्वयी है।

केवजी ( सं० स्ती०) केवल खीष्। १ ज्ञान, समका। ( प्र०) २ केवलज्ञानमृत जिन।

नेवा (सं० स्ती०) पुष्पद्यच-विश्वेष, एक फूचदार पेड़।
कोङ्कणदेशमें इसे नेवार कहते है। यह मधुर, शीतल
श्रीर दाह, पित्त, श्रम, वात, श्लेषा तथा कदिको नाय
करनेवाली है। (राजनिवस्ट)

कैविका (सं० स्ती०) देव गतिचासमयो खुर्-टाप्-सत इलम्। केवा देखी ।

केवी, वेवा देखी।

वीवु, नेवन देखी।

केंबुक (सं० पु॰) १ पत्त्र, शासिष्वशाक । २ वेसुक, केंडवां।

केव्या (स्त्री) केव्य देखी।

कीव्क, वेडक देखी।

केवना (स्ती०) केवन देखी।

क्रिय (सं० पु॰) लिखित क्रियाति वा, लिय-अव् लली-पद्य । १ वन्यन, वंधाव । २ क्रीवेर । ३ कोई देखा 8 विक्तु। काशते काश-श्रच् प्रवीदरादित्वात् साधः। ५ सूर्य श्रीर भन्नि मादिका किरण। केमी देखी। ई. पर-ब्रह्मकी शक्ति-असा, विष्णु श्रीर कृद्र। केवव देखी। ७ कुन्तन, जुल्फा। के शिरसि शेते, शी ह। द सल्ला-जात उपधातुविश्रेष, वास । इसका पर्याय-दिक्तर. क्तुन्तल, वाल, कच, ग्रिशेत्ह, श्रिरसिज, सूर्धज, अस भीर व्रजिन है। गर्स्य बालकके श्रष्टम मास केश न्नाता है। सन्तानका केंग्र पितासे जल्पन होता श्रीर च<sup>े</sup>दा दढा करता है। भावप्रकाश से बताया राशा है। केशकी उत्पत्ति कै से सोती है -- फिर भुताद्र्य कोष्ट-स्थित अनि हारा पक्त इत्राकरता है। यांच अही-रातको पीक्टे डेट घडी तक वह अस्तिकोष्टमें ही ग्रव-स्थिति करता है। उसके पीक्टे मल निकलता है। यह मन व्यानवायु हारा परिचालित होकर शिराप्यमे गमन करता भीर शङ्क लोमें नखरूप तथा भशिरमें लो सरूपसे परिचान होता है।

सुयति मति वैघ श्रुल होनेका कारण यह है—
क्रोध, योक भीर अधिक अससे यारीरिक उद्या मस्तकः
में प्रविष्ठ हो जाती है। फिर हमा-उत्तस पित्त्रं केशको
पक्षा देता है। किसी रोगसे गिर जाने पर प्रनर्वार
केश उत्पन्न करनेका डवाय यह है—महुवा, इन्होदर,
मूर्वा, तिल, घृत, गोदुग्ध श्रीर सङ्कराज मिलाके प्रलेप
लगानेसे केश घन, इढ़मूल, आयत श्रीर सरल हो
जाता है।

सफेद वाल इस प्रकार काली किये जाते है—अस्य एके नारियनमें तिफलाचूर्य, लोहचूर्य बीर सङ्घराजका रस भर कर रख कोड़ते हैं। इसी अवस्थामें उसको एक मासतक रखना चाहिये। 'फिर मस्तक मुंडाके उस पर नारिकेतस्य प्रलेप नगाते और टांकनेके लिये केलेका पत्ता चढ़ाते है। छह दिन तक इसी भावमें रहना चाहिये। सातवें दिन आवर्य निकालके तिफलाके कायसे मस्तक धीया जाता है। इसमें दग्धमां प्रस्ति आहार करना पड़ता है। ऐसा करने पर सफेद वास काले पड़ जाते हैं। इसका नाम कलायर जन है।

केशके पीके पांश, रचना, भार, उद्यय, इस्त, पद

चौर कलाप शब्द लगनेसे समूहवाची पर्यं निकलता है। (क्षेत्रचन्द्र)

कोशक ( सं • क्रि॰) केश्रीषु प्रसितः तत्परः कन्। स्ताद्वेभाः प्रसितः। पा भू । २। ६६। केश्यरचनातत्पर, बास संवा-रनेवासा।

किंग्यकर्भ (संक्क्षी को श्रानां अपर्भ रचनादि, ६ - तत्। १ केंग्ररचनादिकरण, बार्लोका बनाव ।२ केंग्रान्स कर्मस्वकार।

केशक काप (सं० पु०) केशानां कलापः, ६-तत्। केश-समूद्र, बाकोंका गुच्छा।

-केशकार (सं०पु०) केशं केशाकारं करोति केश-क्ष-त्रण्। १ केशसंस्कारक, वाल वनानेवासा। २ क्षिय-यारी ज्ञखा यह गुक्, शीत भीर रक्त, पित्त तथा चयन्न है।

-केथकारी (सं क्रिक्) केशं केशरचना करोति, क्रेय-क्व-पिनि । केशरचनाकारक, बाच संवारनेवाचा । (स्त्री०) २ रोडिपी।

किशकीट (सं० पु०) चक्क्षण, जूं। कफ, रक्त श्रीर कमिके प्रकीयसे वासॉम जंपड जाते है। (स्थ्रत)

क्तेयगर्भ (सं• पु॰) केशी गर्भे इस्य, बहुनी॰। कवरी, जुल्फा।

केशगर्भक (सं॰ पु॰) केशो गर्भे ऽस्य, वहुत्री॰ कप्। १ कवरी, जुल्फा। र स्थीनाक द्वस्त । ३ छागस्त, वकरा। १ सङ्गण, सं।

केशग्रह (सं ॰ पु॰) केशानां ग्रहः, ६ तत् । वलपूर्वक वार्ताका ग्रहण, लटाभोटी । २ सुरत-व्यापारमें केश-ग्रहण । (मनु शहर)

केशग्रहण (संक्रिति) केशस्य ग्रहणम्, ६-तत् । सटा-भोटो।

केशसहम् (सं• अव्य०) केशान् ग्रहीलां र्केशः ग्रहः यमुल्। साङ्गे प्रवृत्ते । यह । ४। ५४। केश-ग्रहणान्तर, वास पकडके।

केशन्न (सं• स्नी॰) केयान् इन्ति, केय-इन् टक् । इन्द्र लुसरीग, गंज, वासंखोर ।

क्रेयचैत्य-निपालकी वाग्मती नदीके तीरका एक बीच पीठ। यह शिवपुरी पर्वत पर श्रवस्थित है। केशिच्छिद् ( सं॰ पु॰ ) केशान् छिनित्त, केश-छिद्-किष्। १ नापित, नार्षः । ( ति॰ ) २ वास काटनेवाला । केशजाष्टः ( सं॰ ल्ली॰ ) केशस्य सूलं कर्णं-जाष्ट्य् । तस्य पाकमृत्त कृषय् जाष्ट्यो। गाः । २। २४। कर्णं सूला ।

केगट (सं॰ पु॰) की ब्रह्मा ईयो महादेवः ती घटतः
प्रणये कीनी भवती यत्र यहा केगो जलेगोऽटित
जानाति यम्, केथ-घट धक-बादिवत् साधः। १ विष्णु।
केग्रेषु खणादिषु घटित चरित । २ छाग, वकरा ।
केग्रेषु सूर्धे जेषु चरित । ३ छक्रुण, जूं। ४ भ्वाता,
भाई। ५ कामदेवना ग्रीषण नामक वाण । ६ ग्रोनाम
नृत्व, टेंट्र। ७ कोई प्राचीन किव । स्क्रिकणीस्तमें
इनकी किवता उद्दत हुई है। ८ शाहाबाद जिलेका एक
नगर।

नेश्वधर (सं श्रितः) नेशान् घरति, नेशा धुः अच्। नेश ग्राप्तम, बाल पकड़नेवाला। (पु॰) २ कोई देश श्रीर इसके प्रधिवासी । इस्त्मंहितामें क्में विभागकी उत्तर दिक्को इस जनपदका उल्लेख है। फिर मार्क-खे यपुराणमें (५८। ४३) यह नेश्यधारी नामसे वर्षित इश्रा है।

केयधारिणी (सं॰ स्त्री॰) दुर्गपुष्पी, केयपुष्टा। केयधृत् (सं॰ पु॰) केयमिव धरति, केय-भ्रु-क्षिण्। १ मस्त्रका, सह्या। २ भूतकेय नामकी कोई घास। केयनाम (सं॰ पु॰) केयस्य नामव नाम यस्य। च्लीवेर, सुगन्यवाला।

केशपच ( सं० पु॰ ) केगानां पच;, ६-तत्। केगसनूह, जुल्फा।

केयपर्णी (सं रु स्त्री ) प्रपासार्ग, सटजीरा।

केयपाय ( स'० पु०) केयानां पायः समूदः। केयभार, इत्हरू ।

केयपाथी (सं॰ स्त्री॰) थिरोमध्यस्य थिखा, चोटी । केयपीठ (सं॰ पु॰) एक पीठस्थान ।

' राधातन्त = ) प्रवाग टेखो

केशपुष्टा (सं० स्त्री०) दुर्गपुष्पी। केशप्रसाधनी (सं० स्त्री०) केश: पसाध्यते संस्क्रियतेऽनयाः प्रसाध करणे स्युट्-स्रोप् ६-तत् अक्ट्रिनतः, कंघो। केशवस्य (सं• पु०) १ कवरी, वार्गो नट। २ नासमें

डायों की एक चाल । इसमें हाथों की कन्धे से मोडते इए कटि पर ले जाते भीर फिर उन्हें शिरकी श्रोर जपर पहुंचाते हैं।

केयभू (सं क्ली ) केयानां भूक्त्यत्तिखानम् । सस्तकः,

केशभूमि, केयस् देखी।

केशसृत् (सं ० पु०) नेमस् देखी।

केममधनी (सं क्ली ) केमो मध्यते उनया, मध करणे च्यु प्यात् सीप्। ममोत्रसः।

केशमार्जन (सं० ली०) को शान् माष्टिं, मृज खुल्। कड़ तिका, क'घी, ककई।

केशमार्जन (सं क्ली॰) कोशो मुख्यते इनेन, मृज कर्णे खाट्। कङ्कतिका, कंदा। भावे खाट्। २ के यसं-स्तार, वालींकी सफाई।

क्रेयमार्जनी (सं० स्त्री०) कङ्कातका, कंघी।

को मसुष्टि ( सं॰ पु॰ ) को मानां सुष्टिरिव । १ विषसुष्टि, वकाइन ।

के शस्ष्रिक, केशसृष्टि देखी।

के शस्त्रयु (सं० पु०) चमरपग्रु।

का अयन्त्र (सं क्ली०) उपविष प्रादि शोधनेको लिये एक यन्त्र। धान और मूंजरे भरी इंडी पर नारि यसकी सासा रखको दूधसे विषको रगड्ना चाष्टिये। इसीका नाम के शयन्त्र है। (रसव दिका)

को भर (सं॰ पु॰ स्ती॰) को जली भिरित वा भी धीत, मृ अच्, घलुक् समा०। १ किञ्जल्क, फलेंकि बीचको पतली पतली सींको। २ नागको शर । ३ वकुल-वच, मीनसिरी । ४ पुत्रागवच । ५ सिंडजटा, ग्रेर या घोड़ेको त्रयात । ६ हिङ्गृब्रच, शींगका पेड़। ७ कुङ्स, केसर। ८ नीप, कदम्ब। ८ विषमीद। केशरङ्क (सं॰ पु॰) १ केशराज, कोई प्राकः। २ सङ्क राज।

केयरिक्षनी ( सं० स्ती० ) सहदेवीसता ।

केशरचना ( सं॰ स्त्री॰) केशानां रचना, इ-तत्। १ केम्बिन्याम, बालीका संवार । २ केमसमूह, काञ्चल ।

केशरद्भन (सं० पु०) केशान् रद्भयति रद्भाः थिद्-

ख्या १ सङ्गराज, घिमरा। २ नीलिक्सर्टी, काली फुलकी कटसरैया।

केयरपाक (स॰ पु॰) वाजीकरणका एक पाक।

केशरा (सं ० स्त्री०) नागरसुरता। केशराग ( सं॰ पु॰) स्टङ्गराजद्वच, संगरेया। केयराज (सं० पु॰) को यो राजते ऽनेन, राज करण वञ्। सङ्गराल, संगरेया। इसका पर्याय—सङ्गराल, सङ्कपतङ्ग, सार्कर, नागमार, पवर, सङ्क्षीदर, वै घरन्त्रन, केम्स, कुन्तसवर्धन, घङ्गारक, एकरज, कर्-चन, सङ्गरज, सङ्गार, धजागर, सङ्गरजः और सकर है। भावप्रकाशके सतमें यह कडुवा, तीता, रूखा, स्या, विग तथा त्वक्का उपकारी चीर क्रमि, खास, कास, शोष, द्वासय एवं क्षप्रवातको नाम करनेवाला है। फिर केथराज दातका हितकर, रचायन, वसकारक भीर कुष्ठरोग, नेत्ररोग तथा धिरोरोगका प्रतीकारक होता है।

केय(स)रान्त ( सं॰ पु॰ ) केयरे तदवहेदेश्को रसो यस्य, बहुनी० । १ मातुलुङ्गनावन, विजीरा नीवू । २ दाङ्ग्वि, मनार ।

केथरिया—विद्वारके चम्पारन जिलेका एक गांव श्रीर थाना। यद भचा॰ २६° २१ उ० भीर देशा॰ ८४° **५३ पू∘ पर अवस्थित है। लोक मंख्या ४४६६ है।** द्रस ग्रामसे १ कोस दिचण सत्तरघाट पर प्राय: ८३२॥ हाय जंने डेढ़ इनार वर्ष से अधिक पुराना सटीका एक बौद्दस्तूप विद्यमान ै । साधारण लोग, इस स्तूपको 'राजा वेणका धरहरा' कर्डते है। इससे घोड़ी दूर पर **उत्त राजाके नामकी एक बहुत् पुष्करिएी भी है।** २ मसवार प्रदेशका कीई छीटा राज्य।

केश(स)रिस्तत (सं॰ पु॰) केशरियः सतः, इ-तत्। हतुमान्। केशरीकी पत्नी प्रखनाके गर्भमें पवनके पीर-ससे इनुमान्का जना हुमा था।

केश(स)री (सं॰ पु॰) केशराः सन्त्यस्य, केशरः इति। १ सिंह। २ घोड़ा। ३ पुनागद्य । ४ नागने गर। थ् विजीरा नीवृ। ६ वानरमेद। ७ इनुमान्के पिता। (रामायण) দ कोई जलवर पची। এ रक्तशिय, लाख मैं जन। १० छड़ी सेका पुराना राज्वंग। एक ब देखे।

केगरी**न्धंह— उडीसेके** एक केश्वरीवशीय राजा। चलल देखे।

कंशरीप्रिक्षिपति - मिड्सुरके एक गङ्गवंशीय राजा। कंशक्डा (सं॰ स्त्री०) केश देव रोहति, क्द-कः। १ भद्रदक्ती। २ महाबला। ३ महानोली। कंशक्डक (सं॰ पु०) कासमर्थ।

कंशक्या ( सं॰ स्त्री॰ ) केशस्थेव क्यमस्याः, बहुनी॰। बन्दाक, बादा।

कंश लुख (सं प्रप्) केशान् लुखित अपनयति, लुख अग् याक् वा। १ कोई जैन आचार्य। (प्रवेषचन्द्रोदय) २ केश सुण्डनकारी। ३ लेन सतानुसार साधु होते समय अपने हार्योधे केश स्पाइने पडते है। उसे केश-लुख कहते है। (भनगार धर्मायत)

केशव (सं० पु०) को बच्चा देशो क्ट्रस्तो वातः प्रख्ये ख्याधिरूपं सुत्तां परित्यच्य तिष्ठतो यत्न, केश-वा-ड। १ परमाक्या। केशं केशिनामानमसुरं वाति इन्ति, केश-वा-क। २ विष्णु। केशीनामक दैत्यको मार डालनंसे विष्णुका नाम केशव पड़ा है। (इरिय्य द०।६६) यहा पच्यका जन्नो चीरोटसम्द्रमे शयन करनंसे विष्णु केशव कड़कार्त हैं। ३ विष्णुकी कोई मूर्ति। ४ प्रनाग हचा। ५ नागकेशर। ६ वायस, कीवा। ७ जन्नस्थित शव, पानीमें पड़ा हुशा सुर्दा।

" नेमन'पितम स्ट्रा द्रोपो हर्ष सुपागत'। वदन्ति पाण्डवा: सर्वे हा हा नेमन नेमन ॥" ( विदग्धसुखमण्डन )

द नोई सस्क्रत वैयाकरण। इन्होंने केशरी व्याक-रण बनाया था। ६ कोई प्राचीन कवि। श्रीधरदासनी इनको कविताको उद्दुत किया है। १० कर्ष्यदुम-नाममाला भीर लघुनिचण्टुसार नामक एंस्क्रत प्रिम-धानके रचियता। इनका श्रीभ्यान मिल्लनाथ पीर हिमादिकळ क उद्दुत है। ११ केश्यवार्णव नामक धर्म-शास्त्र बनानवाले। १२ न्यायतरिङ्गणी नामक एंस्क्रत ग्रन्थके प्रणिता। १३ पुर्णस्तम्भवासी लोगाचीकुलसभूत प्रनम्भ भीर राजा उमापति दलपतिके श्रनुरोधसे प्रञ्चाद-चम्मू भीर राजा उमापति दलपतिके श्रनुरोधसे प्रञ्चाद-चम्मू भादि संस्कृत ग्रंथांकी रचना को। १४ दिवाकरके पुत्र भीर नृष्टिं इके सुद्धतात (चवा)। इन्होंने १५६४ यकको 'न्योतिषमणिमाका' नामक संस्तृत ग्रन्य वनाया था। १५ रिसक्तसम्बोवनी नामक सस्तृत भन-द्वारके प्रणिता। इनके पिताका नाम इर्दिवंग्र श्रीर गुरुका नाम विद्वलेश्वर था। १६ कर्णाटरेग्यके कार्द पुराने पिएइत। ई० द्वाद्य ग्रताब्दीको इन्होंने सर्व-प्रथम कर्णाटी भाषामें एक भन्छासा व्याकरण लिखा था। केग्यमध्देखी। १७ केग्यवीपद्वतिरचयिता। विश्व-नाथने केग्यवीपद्वतिको टीका को है। केग्यदेवन्न देखी। १८ हिन्दी भाषाके एक मैथिल कवि। (१७७५ ई०) यह मिथिलाराल राला प्रतापिस इकी जिनका छप-नाम मोदनारायण रहा, सभाके एक सम्ब्य थे।

( ति॰) १८ प्रशस्तके श्रयुक्त, वासदार । के शवकवीन्द्र—तिष्ठुतके एक पण्डित । दन्होंने संख्या-परिमाणिनवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थ रचना किया। के शवकीर्तिन्यास (सं॰ पु॰) विष्णुकी पूजाका एक पङ्ग-न्थास । तन्त्रसारमें दसका विधान सिखा है—

केयवकीर्तिन्यास करनेसे. इसमें सन्देष्ट नहीं कि. कोग मुक्ति पा सकते हैं। प्रथम माळकावर्ण अकार र्याटका एक चन्नारण करके 'केयवाय कीर्ल्डे नमः' संव पटते और नियमानुसार न्यास करते है। न्यासको प्रणाली यह है-'म् केयवाय कीलें नमः' हज्ञारण कारके ललाटमें न्यास कारना चाहिये। इसी प्रकार सुखर्मे 'श्रा नारायणाय कान्त्ये नमः,' दिचण चन्नमें 'ई माधवाय तुष्टेर नमः', वाम चत्तुर्ने 'ई' गोविन्दाय पुष्टेर नमः', दिच्या कर्णमं 'ड' विष्यवे धृत्ये नमः', वस्त कर्षमें 'ज मधुसुद्रगाय भान्तेत्र नमः', दिचिष नासाः पुटमें 'ऋं विवित्रमाय क्रियाये नमः', वाम नासापुटमें 'ऋ वासनाय दयायै नमः', दिचण गण्डमें 'ऋ' श्रीधराय मेधाये नमः', वाम गर्छमें 'स्ं पूर्वीकं थाय इर्षायं नमः', बोहर्स 'ए' पद्मनाभाय ऋबाये नमः', प्रधरमे 'ऐ दामोदराय सज्जाये नमः', अध्यं दन्त-पंक्तिमें 'श्रा वासुदेवाय सन्दारी नमः', श्रश्नोदन्तपंक्तिमें 'श्रां सङ्गर्षणाय सरस्रत्यै नमः', मस्तक्रमें 'श्रं प्रद्युम्नाय प्रोत्ये नमः, मुख्से 'श्रः धनिष्दाय रत्ये नमः', दिचिण वाडुकरमूल तथा सन्ध्ययमें के चिक्रिणे जयाय नमः', 'खं गदिने दुर्गाये नमः', 'गं याहिंगे प्रभाय

नमः', 'घं खिद्गिणे चत्याये नमः', एवं 'इं. शिह्निने चण्डाये नमः', वामवाह तथा करमूल सन्ध्यग्रमें 'चं इलिने वाखी नमः', 'इं सुषत्तिने विलासिन्धे नमः'. 'जं शक्तिने विजयाय नमः'. 'भं पाधिने विरजायै नमः'. एवं 'अं प्रकृशिने विश्वाये नसः', दिचण पादमूस तथा सम्बद्धमें 'टं मुझन्दाय विनदाये नमः', 'ठं नन्दजाय सुनन्दाये नमः', 'इं नन्दिने सात्ये नमः', 'ढं नराय ऋहे। नमः'. एवं 'गं नरकिति समुहै। नमः', वास पादसूल तथा सन्ध्ययमें 'तं सर्वे शहेर नमः'. 'यं क्षणाय बहैं। नमः, 'दं सत्याय पृत्ये नमः', 'धं सत्वाय मत्ये नमः', एवं 'नं सीराय चमायै नमः', दचिण पाछ में 'पं शराय रसायै नसः'. वासपार्श्व में 'फं जनार्द्दनाय -डमाये नमः', पृष्ठमें 'बं भूषराय क्लिदिन्ये नमः', माभिमें 'भं विष्वसत्ये क्लिनाये नमः'. उदर्में 'मं वैक्रवहाय वस्त्राये नमः', हृदयमें 'यं लगामने पुरुषो त्तमाय वसुषाये नमः', दक्षिण स्तम्भमे 'र' प्रस्गालने विजिने पराये नमः', गर्दनमें 'लं मांसालने वजानु-नाय परायणाये नमः'. वाम स्तन्धमें 'वं मेदात्मने वसाय सुद्धाये नमः', दृदयादि दिच्ण करमें श्रस्त्रात्मने वृषद्वाय सन्त्राये नमः इट्यादि वाम करमें 'षं मजाताने प्रजाये नमः', हृदयादि दिच्या पादमें 'सं ग्रकाव्मने इंसाय प्रभाये नमः', हृदयादि वाम पादमें 'इं प्राणाक्षने वराष्ट्राय निशाय नमः'. इदः यादि उदरमें 'लं जीवालने विमन्नाय भमोघायै नमः' भीर हृदयादि सुखर्म 'चं क्रीधात्मने नृषिंशाय विद्यु-ताये नमः , उच्चारण करके न्यास किया जाता है।

यह नेशवकी तिन्यास सम्मीवीन मिसाने करनेसे स्मात, धेर्य तया सर्वे सम्मत्ति पाते भीर भन्तको वैक्त्यह धाम जाते हैं। स्पर्युक्त प्रत्येक मन्त्रके पहले 'स्रो" समा सेनेसे सम्मीवीजयोग होता है। (वनसार)

के अवचन्द्रसेन—वङ्गासके ब्राह्मधर्मे प्रचारक विख्यात वाग्मी। चौबीस परगनेके श्रन्तगंत हुगजीके उस पार गङ्गातीरपर गरिफा गांवके विख्यात वैद्य सेनवंश में दनका जन्म हुवा था। इनके पिताम ह रामकमल सेन यहने १० ६० महीनेकी कम्पोजीटरी करते थे, परन्तु प्रोक्षेको टकसास तथा बङ्गास बेहक दीवान भीर एशि- याटिक सोसाइटीके सेक्रेटरी तक हो गये। साहित्यका छन्हें बड़ा चनुराग रहा। रामकमन सेनके चार पुत्र थे। दितीय पुत्र प्यारीमोहन सेन के घवके पिता रहे। १८३५ ई० की १८वीं नवस्वरको के घवने कनकत्ते में जन्म लिया था। यह प्यारीमोहनके दितीय पुत्र रहे। वास्थकालको के घव प्रत्यह प्रातःस्नान करके, तिलक सगा और पष्टवस्त्र पहन ग्रहाचारसे रहते थे। इन्होंने दितास, पासात्य न्याय, मनोविद्यान और प्राणेष्टनान्स को शिवा बड़े बड़े स्कू कोंमें पायी थी।

केशव बहुत सुत्री, प्रियदर्भन और प्रियस्वद रहे।
सभी लोग इन्हें चाहते थे। लड़कपनसे ही इनके समर्म
धर्मभाव लगा था। यह भावसामिमानी, गस्भीरम्हित
और निर्जनप्रिय रहे। निर्जनमें बैठ केशव धर्मिवन्सा
किया करते थे। चौदह वर्षको भवस्थामें इन्होंने मलगाहार परित्याग कर दिया। केशव भपने भाप लो समभती, उसे दृष्ठीको भी समभानेको चेष्टा करते थे।
विद्या और ज्ञानके विस्तारको यह भ्रत्यवयससे हो
यक्षवान रहे।

१८५६ ई० को २७वीं पवरे तको बाबी ग्रामके वैद्यं ने भी विद्युव मार मजुमदार की कन्या के साथ इन-का विवाह हुआ। किन्तु उसी समयसे के भवके मनमें वैराग्य बढ़ आया। वह ४ वष्ट तक शके के धर्म विन्ता में रत रही। इन्होंने सचा धर्म टूंढ़ ने को नाना प्रकार के धर्म ग्रन्थ पढ़े थे। फिर इन्होंने वक्का वनने के लिये कठोर प्रभ्यास किया। इसी समय कभी कभी के भव घर के किवा इं बन्द कर भवने भाष वक्त ता दिया करते थे। १८५७ ई० को इन्होंने 'ग्रुड विज्ञ फूंट नेंटी' भीर 'खटिश इं एड यो साहिटी' नाम के दो समाय स्थापित कीं। पह जी का उद्देश्य धर्मा जोवना था।

इसी समय रेवरेण्ड डस साइवने राममाइनराय को एकेखरवादी ईसाई प्रतिपन्न करनेने सिये इनका बनाया 'ईश्वरनीति' नामक यन्न सुद्रित करके प्रचार किया। केयवन उसे पढ़ने वैसा ही एकेखरवादी ईसाई होना चाहा था। फिर इन्होंने राममोइनके लिखे बहुत से पुस्तक पढ़ने देखा कि यह एकेखरवादी ईसाई नहीं प्रकृत ब्रह्मजानी रहे। उसी समयसे ब्राह्मधर्मे पर तेवशकी जहां बढ़ पत्नी । नवीनक्षण वन्द्रापाध्यायने इन्हें छक्त धर्मकी शिक्षा दो ही थी । यह घटना १८५० ई० की हुई। परन्तु जब इन्होंने प्रपत्न क्षाव सम्बंधित हुए। तब घरके सब लोग इनसे विरक्ष हो गरी। एक वार क्षावानगरमें इन्होंने धर्म सम्बन्ध पर डाइसन साहबको हराया था। इससे नवहीपने ब्राह्मण पण्डित केशव पर बहुत सन्तृष्ट हुए। फिर इन्होंने इण्डियन सिरर (Indian Mirror) नासक संवादपत्र प्रकाश किया।

१८६२ दे० को १३वीं प्रपरेलको केथव कल-कत्ता क्राह्म-समालके प्राचायं वनाये गये पौर इन्हें 'क्रह्मानन्द' उपाधि तथा सनद भी मिली।

१८६२ ६० के दिसम्बर मास इनके च्येष्ठ पुत्रने जन्म सिया था। उसका जातकर्म ब्राह्म-धर्मके यनु-सार होता देख घरके लोग बाहिर चले गर्य, परन्तु माताने इन्हें न कोहा। फिर इन्होंने भपने घरमें 'सङ्गत सभा' स्थापन की। धर्ममत भीर जीवन एक बनानेके जिये यह समा स्थापित हुई थी।

उस समय बहुतसे बहुं बहुं बहुं खो झाह्यधमाँकी श्रीर चले गये। परन्तु वह काम हिन्दुर्वी जैमेहो करते छ। इसीसे केयवचन्द्रने, 'ब्राह्यधमाँ स्मृहान' नामक एक पुस्तक लिखा। इसके श्रनुसार कितने ही ब्राह्मणींकी यज्ञीयवीत परित्याग करना पहा। 'सङ्गत-समासे' 'धमसाधन' श्रीर 'वामावीधिनी' नान्ती दो प्रविकायें भी निकलने लगी। केयवने यत्नसे झाह्यधमें पेलने पर ईसाई पादरियोंका धर्म प्रचार बहुत कुछ क्रम गया।

१८६४ प्रैं को यह मन्द्राज पहुंचे थे। वहा इनकी यशेचित चभ्यर्थना हुई । नानास्थानीं ब्राह्मधर्मका हपदेश दे मन्द्राजसे केशव वस्त्रई गये। वहा टाहन हालमें इनकी मौखिक वक्ष्यह सुन सब लोग चमला त

१८६५ ई॰ को मतभेदके कारण इन्हें कचकत्तिका यादि ब्राह्मसमाज छोड़ना पड़ी ग्रीर १८६६ ई॰की इन्होंने 'भारतवर्षे ब्राह्मसमाज' नामक नवी संस्थाकी स्वापन किया।

योड़े दिन पीछे हो केशव ठाका, फरीटपुर, मैमन-सिंह प्रश्वलमें वर्म प्रचार करने गरी थे। इसरे वर्ष फिर नैयव युक्तप्रदेश पर है। इस्केरह भी जानर दन्होंने खुब वक्तृता की थी। इङ्गलेग्डसे सीटने पर पडले इन्होंने भारतसंस्कारक सभाको स्थापन किया। उसका उद्देश -सूसभ साहित्यप्रचार, टान, अस-जीवियोकी शिचा, स्तीविद्यान्यप्रतिष्ठा श्रीर मच-पाननिवारण था। उसी समय एक पैसे मुख्यहा. 'सुलम समाचार' निकला और १८६१ ई० की १स्रो जनवरीसे इरिडयनसिरर दौनिक हो गया। १८७३ र्द॰ को भारत-प्राञ्चमकी प्रतिष्ठा हुई। फिर युवकीं के लिये 'ब्राह्मिनिकेतन' स्थापन किया गया चौर १८७२ ई॰ को १८ वीं सार्चको ब्राह्मदिवाइका कानन पान इया। उसके प्रतुसार १४ वर्षसे न्यन प्रवस्थाकी कन्या श्रीर १८ वर्ष से न्यन प्रतका विवाह ही नहीं सकता। केशवने १८७३ ई० को चन्टा करके अलबर्ट-हाल स्थापन किया था।

१८७८ ६० की ६ ठीं मार्चकी इन्होंने घवनी कन्याका विवास को चिवसर-महाराजके साथ कर दिया। इससे इनकी बड़ी निन्दा हुई। लोग कहने खरी कि केशवने रुपयेके खालचमें पड़ धर्मको चीपट कर दिया।

फिर इन्होंने पपने घमें का नाम 'नविद्यान' रखा था। इसका गृढ़ पर्ध मनुष्यके साथ ईखरका व्यवहार है। विलायतसे लौटने पर केशवचन्द्र जितने दिन जिये, जेवल घमें प्रचार पीर धमें विस्तारका कार्यधी करती रहे। यह छोल भीर करताल लिये घर घर धमें गोत गाति फिरते थे। कोई इन्हें पाचार्य पीर कोई प्रवतार सममता था। केशव प्रनिक प्रकारके रूप बना अपने मतानुयायियों को मीहित पीर विमुख किया करती थे। इनका मत किसी धमें की निन्दा न करना शीर सवका सार ले लेना था। इसमें सन्दे ह नहीं कि यह बङ्गालके प्रसाधारण पीर च्यालका पुरुष थे। इसी प्रकार योड़े दिन जीवनयाता निर्वाह करके १८८४ ई० की द वीं जनवरीको ४६ वर्षके वयसमें केशवचन्द्र ने प्रपत्नी मानवकी ला संवरण की। विश्वकीवानन्द्—एक संगते पण्डित। यह श्राहकारिका नामक संस्कृत ग्रन्थके प्रणिता थे।

के ग्रवदत्त-स्वीमद्वागवतकी प्रश्नमञ्जूषा टीका बनाने वाले।

के पवदास (केस्दास) १ जयमक्के प्रत श्रीर राजा
गिरिधरके पिता । (गरणहनामा) २ काम्मोरके रहनेवाले एक विख्यात पिखत। प्राय: १५४१ ई० को यह
क्रजधाम गर्थे श्रीर काष्णचितन्यसे तक में परास्त हुए।
इनकी बनाई बहुतसी हिन्दो कविता विद्यमान है।
के प्रवदास—हिन्दोके एक सुप्रसिष्ठ कवि । यह
बुंदेल खण्डके रहनेवाली थे। प्राय: १५८० ई० को
इनका श्रभ्यदय हुआ। इनके वनाये ग्रन्य कविप्रिया
श्रीर रसिकप्रियाका हिन्दी भाषामें बड़ा श्रादर है।
के प्रवदासके दो सुयोग्य छत्तराधिकारी रहे—कानपुर
जिलेके विन्तामणि व्रिपाठी (१६८०) श्रीर वांदाके
पञ्चाकर भट (१८१५ ई०)।

कंशवदास—माजव प्रान्तीय वदनावरके एक राजा। यह भीम छिंडके पुत्र और शाहजांदे सलीमके साथ चलने-वाले एक सरदार रहे। जब सलीम् जहांगीर नामसे तख्त नशीन् हुए, केशवदास मालवेके द्व्विणपश्चिम जिलों में लुटेरों को दवानेको नियुक्त क्षिये गये। केशव-दासने उन्हें दमन करके उनकी भूमि श्रिकार की श्री। १६०७ ई० को बादशाहने इन्हें उमराका खिताब दिया, परन्तु उसी वर्ष इनके उत्तराधिकारी पुत्रके विषमयोगसे इन्हें इन्होंक कोडना पहा।

केशवदास खुसाची—जीवनरामके पुत्र श्रीर सच्मीनाथके भाता। इनका दूसरा नाम रामराय था। इन्होंने एक संस्कृत धर्मशास्त्र कंग्रह श्रीर श्रीधरस्त्रामीकी भाग वतार्थदी विकाली टिप्पणीकी रचना किया।

केशवदास सनाळा (सिय) बुंदेस खण्डके एकं प्रसिष्ठ हिन्दी कवि। इन्होंने टेइरी नासक गांवमें जन्म लिया था। वहांसे श्रीकोंके राजा सधकर भाष्टकी सभामें गये। राजाने इनका वड़ा सन्मान किया था। राजा सधकरके पुत्र इन्द्रजित्ने राजा होने पर केशव-दासको पाण्डित्य श्रीर कवित्वसे सुग्ध हो रहने श्रीर खाने पीनिके सिये शोर्डा राज्यके वीच २१ पाम दिये। हिन्दी भाषाने कवियों में ईन्होंने सबसे पहले 'कविप्रिया' नामक प्रपने ग्रम्यमें काष्यका दशाङ्ग प्रकाश किया या। राजा मधुकर शाहका प्रसन्न करने के लिये नेशव-दासने हिन्दो भाषामें 'विज्ञानगीता,' प्रवीणराय विश्वाने लिये 'कविप्रिया', राजा इन्हों तिले नाम पर 'रामचन्द्रिका' धौर पौछे 'रिस्कप्रिया' लिखी। इसको कोड़ कर इन्होंने हिन्दी साहित्य और अलङ्कार पर दूसरे भी कई पुस्तक बनाये है ! उक्त ग्रम्थों भध्य फलका राय, सरदार शौर हिर्दाय नामक कई व्यक्तियोंने काविप्रियाको हिन्दी टीका, जानकीप्रसाद और धनोरामने रामचन्द्रिकाको हिन्दी टीका, जानकीप्रसाद और धनोरामने रामचन्द्रिकाको हिन्दी टीका कियो। केशवदास एम् प्रकृति विद्यमान थे। विसी कविने एक दोहें में कही है—

"त्रस्र तुल्ली यशी उड़गण नीशवदासः स्वते कवि खदीत सम नाई तह करत प्रकाश ॥"

किंधवदास राठौर राजा—बादगाइ जहांगीरके ख्रश्चर। इन्होंने श्रपनी अन्याका विवाह बादगाइ जहांगीरके साथ किया या। उनका नाम पीके बहार बानी वेगम पड़ा।

केथवदीचित—प्रयोगरत्न और केथवदीचितीय नामकः संस्कृत धर्मे**यास्त्र वनानेवासि। इ**नके पिताका नामः सदायिव था।

केशवदेव—१ मुखतानके राजा । इनके पुत्रका नाम ताराचन्द्र था । केशवदेव राजाके चित्रको श्रवलम्बन करके वैद्यनाथ नामक किसी मैथिल पण्डितने केशव चित्र नामक एक संस्कृत काब्य बनाया था । २ कोई वैयालरण । इन्होंने व्याकरणदुर्घटोद्द्यात नामक गोपीचन्द्र क्षत संचित्रसार टीकाकी एक टिप्पनी लिखी है ।

क्रेयवदैवज्ञ एक विख्यात ज्योतिर्विद् । यह दिखणा-पथके नन्दीग्रामवाधी कमजाकरके पुत्र भीर भनन्त-दैवज्ञके पिता थे। इनके वनाये ज्योतिर्यन्यों ग्रह-कीतुक, मुह्नतैमार्तेण्ड, श्रीर विद्यान्त बहुखमनि, तथा ताचककर्म पदितका टीका मिनती है। यहकीतुक पढनेसे समभ पडता कि वह १४१८ ई॰को विद्यमान थे। भरहाजगोत्रीय राणिगके पुत्र किसी केशवदैवज्ञ-काभी नाम सुननेमें भाता है। उन्होंने एक फलित क्योतिष बनाया था। गणिशदैवज्ञने उसकी टीका जिस्तो। केशवार्क देखा।

केयवनगर ( गडवाल संमछान) हैदरावाद राज्यके रायचूर जिलेका एक करदराज्य। इमकी लोक- संख्या प्राय ८६८४ है। राज्यकी पूरी श्रामदनी २ लाख है, जिसमें ८६८४% है। राज्यकी पूरी श्रामदनी २ लाख है, जिसमें ८६८४% है। राज्यकी पूरी श्रामदनी करक्य देना पडता है। इसका प्रधान नगर निजाम राज्यकी खायनारे पहलेका वसा है। पूर्वकाल केयव- नगरका श्रपना सिका बनता जो रायचूर जिलेमें श्राज भी चलता है। गडवालका किला राजा समतादिन १७०२से श्रास्म कर १७१० ई॰ को बनाकर पूरा किया था। इस राज्यके उत्तर श्रीर दिचणभागमें छत्या तथा तुह्रमद्रा नदी प्रवाहित है। नदियों के किनारेको जमीन बहुत जयजाज होती है। तज्ञाव बहुत कम है। सुखी खेती की जाती है। गडवान नगरमे रेग्रमी साडिया, दुपट्टे, पगडिया धौर धीतिया बनती जिनमें जरीकी किनारिया स्वगती हैं।

केशवनाय-गोदापरिषय नामक संस्कृत नाटकके रच-

विभवनायक—कोई राजा। यह कोग्डपनायकके पुत्र श्रीर विश्वपुरसृतिकी वैजयन्ती टीका वनानेवाची नन्द पण्डितके प्रतिपालक ही।

क्रेयवपण्डित—खोगाचिक्करोद्भव श्रनन्तके पुत्र श्रीर प्रसिद्ध चम्पृकाद्यके रचिंदता।

केग्रवती—निपानकी एक नदी। नेपानी वीर्त्ताके स्वयभू-प्रराणमें लिखा है कि मन्त्रुशी वीधिसत्तके मरने पर क्रांतुच्छन्द नेपाल गये थे। वहा इन्होंने चारो वर्षके कोगोकी दीचित किया। जहा उनके केग्र वायुंचे उड कर गिरे थे, एक नदी वन गयी। उसी नदीकी केग्र विते कहते है। यह नेपाल चेत्रकी पूर्वसीमा है। प्राजकन इसका नाम विषयमती है।

केग्रवपनीय—एक चतिरात्र यागः। कात्यायनयीत-स्त्रमें किखा है—पद्मबन्धके मन्तमें केग्रवपनीय नामक

Vol. V. 86

श्रतिरात याग करना पडता है। यह यज्ञ क्यें छ मास-की पूर्णिमा तिथिको करना चाहिये।

यतपद्यब्राह्मण्में केयवपनीय यागका विधि इस प्रकार कहा है-दोनी पश्चोंकी वाधने पीक्के केश-वपनीय नामक ऋतिरात्र यज्ञ बारना पड़ना है प्रिप्रिचनीय सोमयज्ञ करके संवतुसर पर्यन्त वाल न वनवाना चाडिये। इसी व्रतके उद्यापनकी पौर्णमासी सत्य सोमयाग करना पडता है। उसीका नाम केशवपनीय श्रतिराव है। वीर्धमय जनरख सबसे पहले केमको प्रवसस्वन करने घवस्थान करता है। वाल मुंडानेसे यह वीर्यसम्पट्ट विगड जाती श्रीर मनु-पको बलहीन बनाती है। इसलिये संबत्सरपर्यन्त केशवपन न करना चाहिये। संवत्सरसे यह अत पाच-रण करना पडता है। इसीसे इस समय केशमुख्दन करना प्रत्यित है। इस्यक्तमे प्रातःकाल २१. मधाइ-को १७ घीर भपराह्मीं १५ सबन करने पडते है। यज्ञ के प्रवसानको केशवषन होता है। वाल मुंडानान चाहिये। बाल न मुंडानेचे बीर्यक्रव जनारस सञ्चित होता है और उसीसे इस व्यक्तिका ग्रमियेक किया जाता है। यन्नके श्रवसानमें वाल कटा डालना चाहिये। केश कर्तन करने से बीर्थ नहीं दिगड़ता, उसीमें बना रहता है। इसी कारण मुख्डन नहीं, वपन करना चाहिये। इसी प्रकार वतका अनुष्ठान करना पडता है। इस व्रतकी प्रतिष्ठा नहीं छोती, यावळीवन अत्-ष्ठान चलता है। इस ब्रतमें यजमानकी सदा जुता पद्दने रद्दना चाडिये, किसी स्थानमें जुता खोलने को प्रावश्यकता नहीं, प्रवरोष्ट्रण कालमें जुता नहीं उता-रते। किसी स्थानको जानेमें रथ या दूसरा कोई यान भारोहण करना करें व्य है। (यतपयनामण)

केशवपुर—वङ्गालके यथोर जिलेका एक नगर। यह
श्रक्षा॰ २२° ५५ उ० श्रीर देशा॰ प्र2° १६ पू॰ का
यथोर नगरसे ८ कीस दिवाप हरिष्ठर नदीतोर पर
श्रवस्थित है। केशवपुर वाणिन्यप्रधान स्थान है। यहा
चीनीके वड्डतसे कार्यालय है। इसके पास नदीके दूसरे
पार श्रीपुर नामक स्थानगरमें भी चीनीके बड्डतसे कारक्ष

मादिकी भी बड़ी श्रामदनी श्रीता है। इसकी छीड़ २ बड़े बाजार हैं।

के अविषया ( ६० स्त्री० ) के अवस्य प्रिया, ६ - तत्। १ राधिका। २ गोरीचनाः।

किश्वविद्युक्प—दिचिणापयके तुङ्गभद्रा तटवासी एक विद्यात तान्त्रिका । इन्होंने श्रागमतत्वसारसंग्रह नामक एक तन्त्रशास्त्र रचना किया ।

क्रियवभट्ट-१ कोई ग्रन्थकार। इन्होंने सांख्यार्थतत्त्वपदी-पिका नामक सांख्यदर्भन सम्बन्धीय एक संस्कृत ग्रन्थ किखा। इनके पिताका नाम सटानन्ट था। २ हिर्णा-केशी-स्त्रीय बन्धे ष्टिप्रयोगके रचियता। इ संस्कृत भाषामें पाचारदीय, क्रत्यपदीय, प्रायश्चित्तपदीय श्रीर श्राहिप्रदीप नामक रस्तिग्रन्य बनानेवाले। इन्हें लीग भड़केश्वव कहते थे। ४ श्रानन्द्रसहरीके कोई टीका-कार। धु गोस्तामी उपाधिधारी कोई वैचाव ग्रत्यकार। द्नींने क्रमदीपिका नामक क्षणपूजाका एक संस्कत ग्रन्थ भीर उसकी उत्कृष्ट टीकाकी रचना किया। 🔓 कोई विख्यात दार्भेनिक पण्डित । इन्होंने संस्कत भाषामें न्यायग्रस्य श्रीर पटार्थचन्द्रिका नामसे वैशेषिक तत्त्व लिखा है। ७ प्रस्तावस्त्रावली नामक संस्कृत श्रास्थके रचिता। प्राम्मयतमने प्रणेता। ८ श्रनन्तः भट्टके प्रतः। इन्हांने तर्कभाषाकी तर्कदीविका नाम्ती एक खला छ टीका बनायी। १० निम्बार्क सम्प्रदायभुक्त एक कासीरी पण्डित। यह श्रीमङ्गलके पुत्र भीर श्रीनि-वासके शिष्य थे। इनकी रचित तत्त्वप्रकाशिका नाम्त्री भगवद्गीताटीका, भागवतके १० स्त्रम्थकी तस्त्रप्रका-शिका वेदस्त्तिटीका श्रीर निम्बाक मतके चनुसार वेदान्तसूत्रका वेदान्तकीस्त्रभप्रभा नामक भाष्य पादि मिसता है। ११ ( भट्टाचार्य ) पद्मावसीधृत एक प्राचीन कवि।

तेशव्भारती—चैतन्य देवके एक गुरु। चैतन्य देव। केशव्मास्ती—चैतन्य देवे। केशविम्य निर्माण कोर केशविम्य कोर केशवाक के बनाये जातक पत्ति ग्रन्थों दनका सत स्टूबत हुवा है। २ कोई प्रसिद्ध शासकः। दिन्होंने धर्मचन्द्रके प्रत्न राजा सार्विक चन्द्रके शिद्ध संस्तृत भाषामें चसकार सेखत

३ छन्दोगपरिशिष्ट-रचयिता। ४ तर्कपरिभाषा-प्रणेता कोई नैयायिक। ५ प्रसिद्ध धर्मश्यास्त्रविद् वाचस्राति-मित्रके प्रशिष्य। इन्होंने हैं तपरिशिष्ट बनाया। ६ धर्म-भाषा नामक रस्टात्यस्य बनानेवाले।

केशवराम भट्ट—एक डिन्ही कवि। दनोंने 'सज्जाद सम्बुल' श्रीर 'शमशाद सोसन' नामक दो नाटक लिखे। केशवराय—डिन्ही भाषाके एक कवि। प्राय: १६८२ दे० को यह विद्यमान थे।

केशवराय पाटन — राजपूतानेके वृंदी राज्यकी एक तहसील भीर महर। यह सम्राठ २५° १७ उ० देशा॰ ७५॰ ५७ पू॰ में चम्बलने उत्तर तटपर अवस्थित है। यहांसे कोटा १२ मील नीचे श्रीर बंू दी २२ मील दिचापपूर्व है। जीक्स ख्या प्राय: १३७३ है। स्थान सन्दाभारतका समकालीन बतलाया नाता है। पहली यहां विलक्षक जङ्गल या। नगरका श्रमलो नास रन्तिदेवपाटन है। राजा रन्तिदेव साहिसतीके षिषपति भीर इस्तिनापुर-प्रतिष्ठता राजा इस्तिकी भतीने थे। प्राचीनतम थिनानिपयां २ सतीमन्दरांमें मिसी है। उनमें अनुमानतः सन् ३५ श्रीर ८३ ई० पड़ा है। यह भी कहा जाता है कि उक्त समयसे बहुत पीछे परश्च नामक किसी व्यक्तिने जस्बमार्गेखर नासक शिवसन्दिर बनाया था। धीरे धीरे यह सन्दिर गिर गया शीर (१६३१-५८) राव शना क्रवसासने उसका संस्कार किया ग्रीर केशवरायका भी बड़ा मन्दिर बनवा दिया. जिसके लिये यह नगर प्रसिद्ध इपा है। केशवराय मन्दिरमें विशाली एक सूर्ति है भौर प्रतिवर्ष बहुतसे भक्त पूजा करने भाया करते हैं। केशवधिनी (सं॰ स्ती॰) केशान वर्धयति, वेश-हुध णिच-णिनि स्त्रियां कीप्। मद्दावनानता, सहदेवी। ( प्रथवं 📢 २१ । ३)

केशवशर्मा—एक पण्डितः इन्होंने स्प्रृतिसार श्रीर भाषारस्र नामक वैशिषिकतस्य रचना किया।

केशवशेष—ब्रह्मस्वका वैदान्तस्वार्धेचन्द्रिका नामक भाष्य बनानेवाले ।

क्रेयवसेन देव—सेनवंशीय एक राजा। यह सहाराज बक्काक्सरेन देवके पीत भीर सह्माचसेनदेवके पुत्र थे। 'हरिमियरिवत प्राचीन कुनावायैकारिकामें लिखा है कि राजा केयव यवनोंके भयसे गौड़राज्य छोड़ पूर्व- वक्षको भागी घीर यवनोंके भयसे सदा व्यस्त रहने पर पितामहके प्रतिष्ठित कुलविधिसंस्कारमें यक्ष कर न सके। एडू मिस्र नामक प्राचीन कुलावार्यके मता तुसार केयव किसी राजाकी सभामें जाकर पहुंचे थे। राजाने प्रसङ्क्षममें केथवसे उनके पितामहके चलाये कुलविधिको वात पूछो। उनके सहचर एड् मिस्रने कुलकी कथा वतायी थी।

१८३८ ई० को जनवरी मास प्रिन्य साइवने पश्चियाटिक सोसाइटीकी पत्रिकाम केयवसेनके नामसे ताम्म्रास्त्रको एक प्रतिनिधि क्यायी थी। कद्मते हैं उसमें इनके बड़े भाई माध्वसेनका नाम मिटानर केयवसेन किछ दिया गया है। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII pt. p. 42) परन्तु यह युक्ति ठोक नहीं समस्म पडती। फरोइपुर जिलेके कोटानीपाडसे दूसरा एक ताम्म्रास्त्र विज्ञान है। इसके सब ज्ञोक पूर्वीक्त ताम्म्रास्त्र वरावर मिनते हैं। परन्तु प्रिन्येप साइवका प्रकाशित पाठ विद्युद्ध न होनेसे ऐतिहासिक अन्वेषणमें वडा गडवड़ पड़ गया है। इनके पाठमें महाराज सद्मायसेनके वर्षन पीछ लिखा है—

'एतकात कथनवथा रिपुषध वें धव्यवत्वतो।
क्षित्यात चितिपात्रनेशिक्सवत् श्रीविश्ववत्यो तृपः ॥ १०
(J. A. S. Bengal, Vol. VII. pt I. p. 44)
उक्त पाठ ठीक नश्री सगता। कोटालीपाड तास्त-

ज्ञासनम् प्रकृत पाठ दसप्रकार है—

"एतकात् कचनमधा रिपुरम् वे धन्यवद्वततो । विख्यातचितिपालमोलिरभवत् श्रीविश्वदयो रूपः ॥"

क्षेत्रवसेन श्रीर तास्त्रयासनदर्षित प्रवत्न पराक्रान्त विश्वरूप दीन ही सच्चाणसेनके पुत्र थे।

केशवलामी—१ कोई वैयाकरण। माधवीय धातुहत्ति, दिनकर श्रीर हैमाट्रि प्रसृति ग्रन्थोंमें केशवलामीका सत उद्दृत हुशा है। २ कोई धर्मशास्त्रवित् प्राचीन पण्डित। इन्होंने श्रीनिष्टोमपदति, वौधायनीय नक्षत्रे- ष्टिप्रयोग, वौधायनग्रद्धायहति, वौधायनश्रीतस्त्रका प्रयोगसार नामक भाष्य, पश्चकाठकप्रयोगहत्ति श्रीर श्रापस्त्रस्वसावित्रादिः प्रयोगहत्ति श्रादिको रचना किया। विकार्ण्डमण्डन्ने इनको सावित्रादि प्रयोग-हत्ति उष्टृत को है। इससे समभा पडता है कि केंगद-सामी ई०१२ वीं ग्रतान्दीमें विद्यमान थे।

केथवाचार्थे—हारितगोत्रोय एक बढ़े पण्डित । किसीने सतमें यह रामानुजस्तामीके पिता घे ।

केमवादित्व-१ कामीके त्रादिकेमवकी उत्तर श्रीर प्रव-स्थित एक सूर्यमृति । काशीखण्डमें कड़ा है-दिवा-करने प्राकाशमण्डलमें घुमते घुमते देखा या कि घादिनेयव सन लगानर ईखरकी छपासना जरते 🕏 । केशवकी पूजा समाप्त होने पर दिवाकरने छनके वान जाकर कहा-प्रमो! सकत जगत भापसे उत्पन होता और प्रखयकी पापमें ही जीन हो जाता है। पापही सबने घाराध्य देखा है। हमें यह जाननेको वडा कौतुइत है कि श्राप किसकी श्राराधना करते है. क्षपा कर इसको यह भेद वतला दीलिये। वेश्वदने सङ्केत करके उनको कहा था—'ब्राहित्य । इस देवादि-देव सहादेवको उपासना करते है। यही व्रिभुवनक स्टिष्टिकर्ता भीर सबके भाराध्य है। जो व्यक्ति मोहबद्य विसोचनको छोडके दूसरे देवकी प्राराधना करता, वष्ट सोचन रहते भी अंधा ठहरता है। सृत्युष्त्रयद्वपसे शिवकी प्राराधना करनेवासेको सत्युका भय नहीं रहता।'दिवाकर भादिकेशवको बात सन काशीस शिवकी प्राराधना करने लगे। उस दिनसे यह शादि केशवके उत्तर श्रवस्थान करते है। इन्होंका नाम केशवादित्य है। जो व्यक्ति काशी जाकर केशवादित्यमा दर्भन करता. उसको दिव्यज्ञान मिस्ता है। पादोदश-तीर्धेमें सान करके केंग्रवादित्यको अर्चेना करनेसे सब पाप कुट जाते हैं। रविवारको सप्तमी तिथि शेनिसे पाटोटक तीर्धका सान भीर केमबादित्यका दर्भन वहत ष्टी प्रशस्त है। (कामोखख)

२ स्मृतिचन्द्रिका नामक संस्कृत धर्मशास्त्रके संग्रह-कार। ३ नसोदय टीकाके रचयिता। कैयवाबन्दर—ब्रिपुरा जिलेका एक पुराना बद्धा गांव।

कीड़ा।

यह अग्रतलासे ८ कोस ट्र पड़ता है। केशवाबन्दर कालीसुखदा देवीसृतिंक किये प्रसिद्ध है। (देशावली) केशवायुध (सं ० ली०) केशवस्यायुधम्, ६-तत्। १ विणा का द्वियार (पु॰) २ श्रामका पेड । केशवार्क (केशवादित्य)—एक विख्यात च्योतिर्विद्। यह राणिगके प्रवासियादित्यके पीत्र, जयादित्य तथा क्षणाटैवज्ञके स्त्राता श्रीर प्रसिद्ध गणेशदैवज्ञके पिता थे। इनके रचित निम्नसिखित कई ग्रन्थ सिखते हैं-जातक पहति, हुइतुकेश्री, ताजिकपहति, नावप्रदीप, ब्रह्मतुल्य-गणितसार, सुझतेकाखाद्रम, मुझतेताख, वर्षपहति. वर्ष-फस्त, विवाइह्यन्दावन, श्रीपतिपद्यति, षड् विध्योगपस्त, मन्तानदीविका और क्षणाकी हितकाव्य। केशवाख्य ( मं॰ पु॰ ) केशवस्य श्रास्यः, ६-तत्। १ अख्यात्म वा प्रतिष्युमन्दिर। केशवावास, केशवालय देखी। केशविन्यास (सं० पु०) केशस्य विन्यासः, ६-तत्। कवरी, बालोंकी सनावट। क्षेत्रवेन्द्रखामी—इरिसाधनचन्द्रिका नामक संस्कृत भक्तिग्रन्थके प्रणेता। विभवेश (सं पु॰) विशस्य विशः बन्धनरूपवेण्यादिः भिविन्धास:, ६-तत्। बालींका बनाव। (बाबग्रहा० १११७१०) केशगीक्का (सं०क्की०) पचित, बालोंकी सफीदी। केशसीमन्तक्षच्चर (सं०पु०) केशानां सीमन्तक्षत, ६-तत् ततः कर्मधाः। एक श्रमाध्य ज्वरः। नेशहन्तृपत्ता (सं०स्ती०) नेशहन्तु फलमस्याः, बहुत्री॰, ततः टाप्। महाश्रमीवृत्तः। केशइन्ती (सं॰ स्ती॰) शमीह्य। केश इस्त (सं॰ पु॰) विधानां इस्त: समृहः, ६-तत्। केशसमृह, बाबांका गुच्छा। केया ( सं॰ स्त्री॰ ) जटामांसी। नियानिया (सं क्ली ) केरीषु केरीषु रहीला प्रवत्तं शुद्रम्, पूर्वेपदस्याकार इच । चटामोटी, एक दूषरेके वालोंको पकडकर होनेवाली सङ्गई। केशाख्य (सं॰ ली॰) होवर, सुगन्धवाला। केशाद (स'॰ पु॰) केशान पति, केश-श्रद-श्रण्। कमि,

केशान्त (सं० पु०) केशान् भन्तयति छेदनात् इतिः, केय-प्रक्ति-प्रण्। १ केथच्छेदनरूप संस्कारविशेषा दसका दूसरा नाम गोदानकर्म है। ब्राह्मणका १६ वें. चित्रियका २२ वें चीर वैद्यका २४ वें वर्षकेशान्त संस्कार करना चाहिये। (मत्) २ केशका श्र**य**क्षाग्र वास्त्रवासियाः (क्रमार) केगान्तिक ( सं॰ ति॰ ) केशान्तः केग्रपर्यन्तः परिमाण-मस्य, विधान्त ठन् वाहुलकात् खाधुः । केगान्तपर्यन्त परिमाणविधिष्ट, चोठी तक्ष पद्व'चनेवाला। (मह राष्ट्र) कैयापहा ( चं० स्त्री॰ ) यसीहन्त । केशारि (सं०पु०) नागकेशर। केशाह्य ( सं॰ स्ती॰ ) महावलाच्चप, सहदेवी। के पार्चा (सं क्ली ) के मं के मवर्षं अहीत, के म-अह-श्रम, उपमितस्य। सहानीकी चुप, वहे नीसका पेहा केशान्ति (सं॰ पु॰) सङ्कराज, सांगरा। केशाह्व (सं ० स्ती ०) बालक, सगन्धवाला। किथा (सं ॰ पु॰ ) एक दानव। केशिका (सं० पु॰) १ कशिक, क्षेक्र। २ कोई जनपद। ( मार्क खे वपुराच ५८। ४५ ) ( ति० ) प्रश्नस्तः सेशः श्रस्यस्य, केय-ठन्। ३ प्रयस्त केययुक्त, बालदार । केशिका ( सं ॰ स्तो॰ ) केशीव कायते, कै-क। मतावरी, सतावर । केशिध्वज (सं॰ पु॰) निसिवंशके एक राजा। यह कत-ध्वज्ञको पुत्र थे। (भागवत, टा१३ । १२) केशिनिस्दन ( सं० पु० ) केशिनं निस्दयति, नि-स्द-ख्या रूपा। सथ्यभट<sup>ि</sup>न केशिके संदारकी कथा हरिवंशमें इस प्रकार लिखी है-कंसराजाने क्रणाकी वधकामनासे केशिटैत्यको बन्दावन भेजा था। विश्री कंसके कहनेसे बन्दावन पहुंच ब्रन्दावनवासियो पर भत्याचार करने सगा। थोड़े दिनमें ही वृन्दावन जनप्राणीविहीन समग्रानतुल्य बन गया। एक बार केशीदेत्य श्रीक्षणाकी दूंढते गोपास-भवन पहुंचा और श्रीक्षणासे उसका युद हुवा। नेशी कई वार सङ्नेके पीछे मारा गया। (इरिन'म)

केशिनी (सं॰ स्ती॰) केशास्तदाकारा नटाः सन्त्यस्याः,

केश-इनि खीप । १ जटामां सी।

३ प्रशब्द केययुत स्त्री, जिस स्त्रीके बहुत वाल रहें। ४ दमयन्तीकी दूती। इद्भविष्ठ पाने पर मनके पास यह दूती भेजी गयी थी। (भारत, नन व्य पर)

ध् कोई भपरा। काख्यकी प्रक्षी प्रधाके गर्भेचे इस-का जबा हुवा। (महामारत, चादि (५ भ॰) ६ पावेतीकी एक सहेची। (मारत, वन २३० भ॰)

७ घजमीट राजाकी धन्यतमा पत्नी। यस्तिहा द्वपतिकी पत्नी। ८ सगरराजाकी धन्यतमा पत्नी। १० रावणकी माता। ११ वस्त्रा, वासः।

केशिपुर-एक प्राचीन नगर। (वोगिनीवन २४)

केशों (सं० ति०) केश प्रायस्त्ये भूमि वा इति । १ प्रयस्त बहुकेशयुक्त, बालदार । २ केशको मांति कल्पवर्णयुक्त, बाल जैसा काला । (ऋक्रा १४० १८)

(पु॰) ३ केशिविद्याप्रकाशक कोई ग्रहपति, स्तामी। (शतपत्रप्राधण) ४ कोई दैस्य। द्वापरयुगर्मे कृष्णाने दसे संदार किया था। किशिनिष्टन देखो। ५ घोड़ा। ६ सिंह।

किशी (सं॰ स्त्री॰) केश गौरादिलात् कीष्। १ शुक-शिक्षी, केवाच । २ जटामांसी । ३ महाशतावरी । ४ श्राम्त्रातक, शामड़ा । ५ नीकी द्वच्च । ६ चौरपुष्यी । केशोच्य (सं॰ पु॰) केशानां ठच्चयः, ६-तत्। केशसमूह, बार्लोकी चट ।

केच्च (स॰ क्लो॰) केचाय हितम्, केच-यत्। १ कप्या-गुरु, काला भगर। २ ज्लीवेर, सुगन्धवाला। (पु॰) २ मार्कवच्चप, भांगरा। ४ भसनमाल। (वि०) ५ केमहितकारकः।

क्सर (सं॰ पु॰-ल्ली॰) के जले सरति, स्र-प्रच्। १ नाग-केशर पूल । २ किन्त्रस्त । ३ वक्तलहच्त, मीनसिरी । ८ कासीस । ५ सीना । ६ युनागहचा । ७ मातुलुद्ग-हच्त, नीवृका पेड । ८ हींग । ८ सिष्ठच्छ्या, घयाल । केसरचेत्र—कनाडा प्रदेशके सींदीका एक पुण्यस्थान । इसका प्रपर नाम बालुकाचेत्र है।

केसरवर (स्० क्ली•) केसरेण किष्त्ररूपेन हणाति, ह-भच्। कुड्स, जाफरानः

केसराचल (सं० पु॰) केसरस्थितोऽचलः। सुमेरूपवता। पृथिवोरूप पद्मका कार्यकास्थानीय दोनेसे सुमेरू केसराचल कदाता है। (विष्युराष) केसरास्त्र (सं॰ पु॰) के जसनिमित्तकः सरः पन्तो रसोऽस्य । १ वीलपुर, विजीरा नीवृ। २ दाडिस्ब, जनार।

कैसरिका (सं० स्त्री०) महावला चुप, सहदेवी । केसरिया (हिं• वि०) पीतपर्यं, पीला, केसरका रङ्ग रखनेवाला । ३ जिसमें केसर मिलीया पड़ी हो ।

विसरिया—वद्यपुर ( मैवाड़ ) रियासतका एक प्रहर।
इसको श्रुलेव ग्राम भी कहते हैं। यहा एक नही, एक
तलाव, चार वावडी, चार धर्मप्राचा, चार कुंड ग्रीर
एक दिगम्बर जैन-मंदिर है। इस मंदिरमें प्रथम तीर्यकर प्रादिनाय खामीको खामवर्ष सूर्ति वहुत वडी
श्रीर मनोचर है। मंदिर एक मोजके घेरेमें है। समस्त
जैन प्रजेन यहां भाकर पूजा करते हैं। राज्यको
तरफसे सब प्रवन्ध है। केसर श्रीक चढ़नेसे सूर्तिका नाम केसरिया वा केसरियानाय पड़ गया है।
केसरिस्त (सं॰ पु॰) हन्मान।

केसरी (सं० पु०) १ सिंड । २ घोटक, घोड़ा । (रहवंब) ३ सुत्रागहत्त्व । ५ रत्ताग्रिय, लाक्ट सिंडजन । ६ वानरभेट, इनूमानके पिता । (रानावच) केसरी (सिं०) केसरिया देखी।

केसरोच्या (सं॰ स्त्री॰ ) १ सुस्ता।

केशवराम—शिन्दीके एक कवि। कोई कोई कहता को 'भ्रमरगीत' उन्होंने ही खिखा था।

क्सारी ( चिं॰ स्त्री॰ ) क्सर, दुविया मटर। इसका वीज स्तुद्र, चपटा, चतुष्कीय श्रीर धूमरित होता है। पत्तिर्या सम्बी श्रीर पतसो रहती है। इसकी कोटी श्रीर पतसी फिलियों पर कभी कभी धन्त्रे भी घा जाते हैं। केसरी-का दूसरा नाम कसारी, खेसारी या सतरी है।

केस् ( हिं॰ पु० ) किंग्रक, टेस्।

केहरि—हिन्दी भाषाके एक किन । यह राजा रत्नि हैं-की सभाके एक राजकित थे। सम्भवतः १५७८ हैं • इस राजाका अभ्युदयकाल रहा। वह नीमार जिलेके बुरहानपुरमें राजल करते थे।

केइरी ( क्षिं• पु॰ ) १ केसरी, ग्रेर । २ घोड़ों । केइरी ( क्षिं• स्त्री• ) कीसा, कोटी घेनी । इसमें दरनी या मोची सीनेकी चोनें रखते हैं । विद्या (हिं० पु॰) १ मयूर, मोर। २ कोई जङ्ग्सी चिद्या। यह बठेर-जैसा छोटा होता है। विद्या (हिं० वि०) किस।

'नेहि हित लागि रहे तन माही'।"(तुलसी)
नेहिनी ( । हं॰ स्त्री॰) १ न फी पी, सुहनी। २ पीतल या तांविकी एस टेड़ी न सी। यह ने चे में लगती है। केहिं ( हिं॰ जि॰) ऐंचाताना, मेंगा, टेडी आंखवाला। ( पु॰) २ एक प्रकारका बैल। इसका एक सींग सीधा खड़ा रहता और दूसरा आंखके खपर होता हुआ नी चेनो भुनता है। ३ वड़ी नैंची। केंची ( त॰ स्त्री॰) १ महीं. कतरनी, वाल और कपड़े

केंची (तु॰ स्ती॰) १ कहीं, कतरनी, बास और कपहे बगैरह काटनेका एक चीनार। इसमें बरावरके दो . सक्षे पस सगते जो एक कीसरी सुद्धते हैं। २ केंचीकी तरह , सुद्धी हुई दो सीधी तीलियां या सकडियां: ३ कुछीका कोई पेंच। इसमें जोडकी दोनो टांगोंमें अपने पैर डास कर उसे पटकते हैं। 8 मासस्मकी कोई कसरत। इसमें खेसाड़ी दीड या उड़कर विना हाथके स्हार मासस्मकी बांधता है।

केंडच (डिं॰ पु॰) जङ्गची तीतर।

कैंड़ा (हिं॰ पु॰) १ यन्त्रविशेष, एक भीजार। इससे किसी चीजका नक्या दुबस्त किया जाता है। २ वैसान, नाप। ३ ढंग, बमावटा। ४ चाल, होश्रियारी। कैंता (हिं॰ पु॰) पत्थरकी एक तख्ती। यह दीवारमें फरकीकी दोनों श्रोर चीडाईके बल लगती है। कैंप (श्रं॰ पु॰·Camp) पडाव, द्यावनी, कंपू।

क्य ( अर्थ पुरुष्टिक्या २ ) पढ़ाव, धावना, वापून के ( इं॰ वि॰ ) १ कितने । ( अर्थ ० ) २ अर्थना, या । ( पु० ) ३ जड़इन धान। ( घ०स्ती० ) ४ वमन, डलटी, फटकार।

कैंग्रक (सं॰ क्ली॰) किंग्रकस्येदम्, किंग्रक-मण्। किंग्रकपुष्म, टेस्।

कैक्य (सं॰ पु॰) फेक्य स्वार्थे पण् वाहुसकात्न याटेरियाटेग्र:। फेक्य देश। केक्य देखी।

कै कयी (सं० स्ती०) के कयस्यापत्यं स्ती, के कय-भण् जीए। के कयराज़कच्या, के भेगी।

कैक्स (सं॰ पु॰) कीक्समस्थि सारतया अस्यस्य, कीक्स-भ्रण्। राचस। कैं कसी (सं० स्ती०) के कस-ङीन्। मार्करवायको कौन्। या अश्रष्ठशः सुमाली राचसकी कन्या श्रीर रावणकी माता। (रामायण, जिङ्गपुराय,

कैकाहि—दाचिषास्त्रकी एक जाति। कैकाहि मोग वस्त्रई प्रदेशमें ही अधिक रहते है। यह एक स्थानमें ख्यिर होकर कभी नहीं ठहरते। बस्वई प्रदेशमें मराठा श्रीर कुविकर २ श्रेणी हैं। परन्तु परस्पर ग्रादान प्रदान श्रीर श्राष्ट्रारादि प्रचितित नहीं। यह काली, दबली भौर बहुत मेले होते है। पुरुष सस्तक पर चहा बांधते भीर सक्र ठीडी रखते हैं। यह सामान्य भीपहे या कचे घरमें वास करते हैं। सभी कै कादि मक्ती खाते श्रीर भेंस, बकर, हिरन, सूचर भादिका मांस खानेस भी कोई प्रापत्ति नहीं चठाते। सादक द्रव्यके सेवनसं अनेन पट होते है। इनमें बहुतसे चोर हैं। सुभीता लगने पर किसीका द्रव्य चुरा कर स्थानान्तरको चले जाते हैं। इसी लिये दन पर सदा पुलिसकी हृष्टि रहती है। कोई कोई बांस की टोकरी या चिहियोंका पिंजडा बनाता श्रीर जोई सांप नचाते घुमा करता है। बहुतसे पहोदारी श्रीर मजदूरी करते है। इनके स्तीपुत्र भी इन सब कामांमें साहाय्य किया करते हैं।

के कादि हिन्दु हैं श्रीर सभी हिन्दु देवदेवियों को सानते है। देशस्य-ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते है। दाचिणात्यके वैशाव गोस्तामी इनके गुरु हैं। गुरुके प्रति इन्हें बड़ो भित्ता न्यहा रहती है। सन्तान भूमिष्ठ होने पर पूर्वे दिन कैकादि पष्टी देवीके उद्देश हाग विल देते है। १२ ग्रा दिन ब्राह्मण जा कर नवप्रस्त शिश्रका नाम करण करता है। यह १४ से १६ वर्षके बीच कन्या श्रीर ३० वर्ष वयसके मध्य पुत्रका विवाह कर देते हैं। विवाहसे ५ दिन पहले गात्रमें हरिट्रा लगायी जाती है। बर घोडे पर चट विवाह करने जाता है। कन्याके घर पहुंचनेसे पहले स्थानभेदसे नानाविध अनुष्ठान चलता है। देशस्थ-ब्राह्मण जब मन्त्र पढ़के मस्तक पर चावल छोड श्रामीर्वाद देते हैं, तब विवाह पका होता है। हिन्दुस्थानकी भांति विवाहके पीकि इनमें भो गांठ खोलनेकी चाल है। तन्याका विता कक्क्यमें गांठ लगा देता है। फिर कन्याकर्ती

वरको सब्बोधन करके कहता है-दिन दिन यह सक्ती समारी रही, परन्त चानसे घापकी ही गयी। कन्याके घरमें ट्रसरे अर्नुष्ठानके पूरे को जानेसे वर न्मीर कन्या टोनां घोडे पर चट वरके घर पष्ट्र चते हैं। विजयपुर श्राटि किसी किसी जिलेमें वरकर्ताकी ही यात्रीका अनुसन्धान करना पडता है। किसी किसी स्थानमें विवाहके पीले वर खबरके घर रहकर काम काज करता श्रीर जब तक ३ सन्तान नहीं होते, उसीमें लगा रहता है। यदि कोई अपनी या पत्नीकी इक्कारे ससरालसे चला श्राता, तो वह सास ससरकी -खराक या खर्च चलाता है। ऋतुमती होने पर कन्याः को ५ दिन निरासे घरमें रखते और श्रच्छी पच्छी सामग्री खिलाते हैं। ध्वें दिन वसे नयी साडी पहना चसके कांक्रमें ५ गांठ इसदो, सुवारी, कुहारा भीर नीव डालते हैं। किसीके मरने पर शवको समाधि देते या दाइ वारते है और ५, ८ या १२ दिन अभीच -रखते हैं; परन्तु व्याद कोई नहीं करता। फिर भी १३ वें दिन एक वकरा काट वसुवास्थवींको खिलाया ਗਾਨਾ है।

क किय ( सं॰ पु॰ ) के जयस्यापत्यम्, के कय- प्रण्यादे-रियादेशः। के कयमिनयुप्तवयानां यादे रियाः। पा श्रीरा १ के कय-राजाके साइके। २ संस्कृतिये विगड कर बनी प्रदे एक भाषा। ( सार्वस्य व कवीन्द्र कर प्राकृतसर्वस्व)

को कियो ( एं॰ स्तो॰) के कयस्यापत्यं स्त्री, के कय-प्रण् यादेरियादेश: ततो डीण्। के कयराजाकी कन्या। यह दशरयकी बहुत प्यारी पत्नी रहीं। इनके पुत्रका नाम भरतथा। इन्होंने मत्यराके बहकानेसे दशरथकी सत्यके पाश्रमें बांध रामचन्द्रको बनवासी बनायाथा।

कं की बाद (के कुवाद)—दिक्षों के एक बाद ग्राप्त । यह गयास-उद्-दीन वलवनके पीत भीर नासिर-उद्-दीन के प्रत्र थे। १२८६ ई॰की गया न्उद्-दीन बलवन के मरनेपर यह दिली के सिंहासनपर वे है। पिता नासिर-उद्-दीन उस समय बङ्गाल में रहे। बलवन के सत्यु समय नासिर निकट न थे। इसी से वह महमूद के युत्र ख्रारूको राज्यपर अभिषक्त कर गये। ख्रारूके पितासे राज्यके फीजदार नाराक थे। इसीसे उन्होंने ऐसा दौरात्मा आरक्ष किया कि खुगक्को एकाएक सिंडासन कोड़ सूलतान भाग जाना पड़ा। फिर के को वादने सिंडासन पर आरोइण किया था। उस समय इनका वयस १८ वर्ष मात्र रहा। परन्तु यह देखनेमें वहुत ही सुन्नी थे। इनमें भद्रता नम्नता प्रस्ति वहुत से गुण रहे। उसी वर्ष इनकी विद्यावृद्धिको सुद्धाति हुई। इन्होंने पिताके शासनमें रह यह सब गुण लाभ किये थे। परन्तु अपने आप प्रभुत्व पाने पर वह भाव वदन गया। यह किसीको झुक्क समस्ति न थे। थोड़े दिनोमें हो के को बाद खोर विनासी वन गये। इनके कर्मचारियोंने इनका दृष्टान्त पक्षड़ा और सभी आसोद प्रमोदमें समय विताने स्त्री।

के कोवादके नाजिम्-छट्-दीन नामक एक छन्न कर्मचारी थे। वह समादकी चन टान देख पपने प्राप सिंडासन प्रधिकार करतेकी कल्पना लगाने लगे। इसी छड़े ग्रांसे छन्तोंने प्रधान चन्तराय खगरूको भनुचरसे मरवा डाला। फिर राजाने वहे कमेंचारी धीरे धीरे मारे जाने खरी। किन्त कोई समस्त न सका. यष्ट इत्याकाण्ड कीन करता है। प्रत्यान्य पत्तराय चन्तर्हित होने पर नाजिम उट्-दोनने सोचा कि सुगल िषवाही कै की बाद का पच की सकते है, इस लिये पहली उन्हें विनाश करना उचित है। यही सोच नैकोबादको समसाया या कि दून सुगल सिपाहियोंका विचन्नस भरोसा न करना चाडिये। किसी दिन यह श्रपने दलमें सिल सिंडासन श्रिकार करेंगे। इसी समय स्थिर इवा कि एक समय उनको इकड़ाकर मारा जायेगा। पोक्रे सेनापति अहीं प्रदचन न डाजें. इस्रिये पहलेही वह कारागार्से डाल दिये गये।

कै को बादके पिताने वक्त देशमें इस शोचनीय शवस्थाकी वात सुन पुत्रको सावधान कर एक पत्र लिखा था। उससे कीई फक न निकला देख वह अपने शाप उसे न्य दिक्षोको चल पड़े। कै को बाद भी फीज ले पितासे खड़नेको चागे बड़े थे। उन्होंने देखा कि खड़केसे खड़ने लायक श्रपनी फीज नहीं। उन्होंने सस्यका प्रस्ताव करके मेजा था। पुत्रके श्रस्मात प्रकाश करने पर पिताने एक स्ने इसय पत्र लिख एक बार प्रत्नका सुख देखना चाडा। चिट्टी पटनेसे कै को-बादका कठोर हृदय विघन गया। वितायुत्रसे साचात् इवा। दोनों प्रेमाञ्ज बहाने सगै। खुगरू नविने 'ग्रम-संयोग' नासक अपने काव्यमें उत्त पितायुक्रका सिलन प्रति सुन्दरभावसे वर्णेन किया है।

जो हो, विताके उपदेशमें कैकीबादने पपनी भवस्था देख भास नाजिम-एट्-दीनको विषययोगरी विनाम किया था। थोड़े दिन यह चपनी क्षप्रवृत्ति कोड प्रजापालन करने लगे, परन्तु पोक्टे फिर विलासमें ड्व पचाधात रोगसे प्राक्रान्त हुए। राज्यकी मध्य उस समय दो चन्नान्त चल पहे। खिसजी जातीय महिन जसाल-**छद् दीन फीरोज एक दसके नेता थे। इस दसमें सबके** सव खिलजी जा मिले। इधर मुगल नेकोबाटके ३ वर्षके सहनेको सिंहासन पर बैठानेकी चेष्टा करने स्ती। कैकोबादके जीते भी सुगलोंने शिश्रको सिंहा-सन पर बैठाना चाडा या। राज्यमें विश्वज्ञवाकी सीमा न रही।दोनीं पच परस्पर टलके लोगोंकी मारने काटने स्ती। उस समय कैकोबाद अकेले प्रासादमें स्तप्राय पहे थे। नौकर चाकर जदांतदां आग गये। जलाल<sup>,</sup> **इट-दीनके अनुचरोंने सुभीता देख सठके प्राचातसे** भ्रमष्टाय वादशासका मस्तक फोड डाला श्रीर धनकी नाम बिक्षीनेमें लपेट खिरकीसे नदीमें फेंक दी। शिश राजक्रमार भी घोड़े दिन पैक्टि निहत हुये। १२८८ ई॰ को यह घटना हुई थी। उस समय जलाल उद्देशन फीरोज सिंशासन दवा कर बैठ गये।

केल्यरी- र मूलतानवाले यासक म्हमाद खान्के प्रत भीर दिन्नीवासे सम्बाट् गृयाम-सद्-दीन बसवनके पीत । १२८५ ई॰को श्रपने पिताने मरने पीछे इन्हें मूसतान्वे शासकका पद मिला था। किन्तु १२८६ ई० को कैक्-बादके बज़ीर मसिक निजामुद्दीनने इन्हें वध किया। कैगर (६ं०पु॰) बच्चविमेष, एक पेड़।यड जंचा स्रीर सुधरा स्रोता है।

केडरायण (स'० पु•) किङ्गरस्यापत्यम्, किङ्गर-फक्। कि इरवंशीय, कि इरके पुत्र।

के इये ( सं० क्ली० ) सेवकार्ड, 'खिदमतगारी।

कें द्वायन (सं० द्वि०) किद्वल नडादिलात् फका सालतवं शीय किङ्क नामक नरपतिके वं शेराकः। कें क्रुक (सं० पु॰) गरगण्ड नामक हच। केंट (सं • ति • ) कीटस्येदम्, कोट-प्रण । कीटस्ख्या विरमी। कैटन ( सं॰ पु॰ ) सूटन एव, सूटन खार्थ प्रण प्रधोट-

रादिलादुकारस्त्रैकारः। भूटजहच। केंटम (सं॰ पु॰) कीट इव भाति, कीट-भा-ड-भ्रण।

दैत्यविश्रेषः। (कालिकापुराण)

मार्के ग्लेयप्रराणमें लिखा है-विषा जब एका भेवस सोते घे, धनके कर्णमूलसे बलवान् प्रसुर निकल पडे। उन्हों में एकका नाम कैटभ था। यह विशाक नाभिक्रमसस्यत कमसयोनिको वध करने पर उदातः इए। ब्रह्माके स्तवसे सन्तुष्ट हो विश्व इनसे सडने सरी थे। कदते है--५००० वर्षे उनके साथ विषाका वाड-ग्रह चला, किन्तु दोनी असर किसी प्रकार परास्त न हुए। अन्तर्भ दूसरी गतिन देख मधामाया उनके गलेको दबाकर बेठ गयीं। उन्होंने विश्वासे वर सागते-को कड़ा था। विष्णाने सयोग टेख यही मांग विया कि तम इमारे द्वार्थीं मारे जावी। दोनों प्रसरीने वीरत्वका परिचय दे वही खीकार किया थां। विश्वानी उन्हें सार डाला। ( मार्कछेयपुराय चच्छी ) इरिवेशके सतमें ब्रह्मान महीके २ खिलीने बनाये थे। पीके ब्रह्माके पादेशसे उनमें वायुने प्रवेश किया भीर २ प्रकारह श्रसर हो गरी। उन्होंसे एकका नाम कैटम था।

(इरिवंश प्र प०)-

कैटभजित (सं० पु॰) कैटभं खनामख्यातमसुरं जितवान् भूते किए तुगागमय। कैटभइन, के टभ-नि के टभारि।

कौ टभा ( सं• स्त्री॰ ) कूटा गुणास्तत् कार्यं स्टादिकं कौट तेन भाति प्रकाशते। दुर्गी। (विकास्क्रेष)

कौटभी (सं क्ली ) कौटं कार्यजातं तेन भाति, कं रभा-ड-डीव्।१ दुर्गा। २ महाकासी, योगनिद्रा। मधुकौ टभके वधकास ब्रह्माने इनका स्तव किया था। ( मार्ककेवपंची )

क टिमें खरी (सं॰ स्ती॰) के टिमपुरस्य ईसारी अधिष्ठाती

पचि के ट्रभस्य तमसः ईम्बरी नियन्त्री। दुर्गा। के ट्रमके मरने पीछे एसकी पुरी सिषकार करनेसे दुर्गीका यह नाम पछा है। (देवीपुराष ध्य भः)

कैटर्य (सं॰ पु॰) किट व्रासे घन् केटं राति प्रतिरितः लात्, केटर्रा क खार्थं घन्। १ कट्मल, कायफल। २ कोई सहानिस्ब, नीम। यह कटु, तिक्क, कायम् श्रीतन्त, सहा, प्रीर ताप, श्रीप, क्षष्ठ, रक्ष, काम तथा स्तिविष्ण होता है। (राजिष्ण ) ३ मदनहृष्ण, मयनी। १ पूरीवर्ष । ५ कटमीहृष्ण। ६ कामुक्ष। ७ कष्ठ काम्मर्थ।

कां खर्य नैट्य देखा।

कतिक (स० ह्री॰) केतका इदम्, केतको प्रण्। १ केतको प्रण्, केवड़े का फूल। २ ग्रुगानको हो, भड़िन्दी। (त्रि॰) ३ केतको सम्बन्धीय, केवड़े वाना। केतव (सं॰ पु॰ ह्री॰) कितवस्य भावः कर्भवा कितव प्रण्। १ घटता, घो खेना हो, बदमा हो। २ च्रुत-क्रीडा, जुवा। ३ वेटूर्यभणि, सहस्र नियां। ४ ज्ञुसद, को का। ५ राजिका, राई। ६ कितव, घो खेना । ७ घट, पाजी। ८ खुरूर, घत्रा।

के तबप्रयोग (च'॰ पु॰) के तबस्य प्रयोगः, ६ तत्। कूट व्यवहार, टेढ़ी चाल।

के तवापक्क ति (सं॰ स्त्री॰) एक शब्दालहार । इसमें श्रमकी बात खुरी शब्दों में नहीं, व्याजसे हिपायी या मिटायी जाती है।

कैतवायन (सं० व्रि०) कितव-फाञ्। प्रवादिभाः फल्। पा ४।१।११९। कितववं शीय।

को तवायनि (सं ० ति ०) कितवस्थापत्यम्, कितव-फिज्।
तिकारिमा किन्। पा ३। १। १५७। कितवक प्रपत्य ।
को तवेय (सं ० पु०) कितवाया प्रपत्यं, कितवा-ढक्।
स्रोमगो डक्। पा ४। १। १२०। उत्तूवा नामक एक चित्रय।
यह श्रंग्रमान् राजाको लडको थे। (इरिवंग २८ ४०)
को तव्य (सं ० पु०) कितवाया; प्रपत्यम्, कितवा बाहुस-कात् नार्म संग्रमान् स्टातके पुत्र उत्तूवा।

कौतायन (सं • व्रि • ) कित-फल्। कितव शोय। कौति—नीसगिरि पर्वतको ज्ञायर वसा दुन्ना एक नगर। यह अचा० ११° २२ र २० ँ उ० और देगा० ७६° ४६ र १० ँ पू० पर इतकामन्दि ३ मोल दूर अवस्थित है। केति उपत्यका और नी समिति पर्वत पर सर्वप्रथम अंगरेज जा इसी यहरमें रहे थे। १८२१ ई० को यहां अंगरेजोंकी को ठी बनी। इस उपत्यकामें यव, गेहं और आलूकी उपज अधिक है। १८२५ ई० को लार्ड एक- फिनष्टो नने यहां जमीन किराये प्र से एक सुन्दर घर बनाया था।

कौ तून ( घ • स्त्री ॰ ) कपड़ों के किनारे किनारे खगाया जानेवासा वारीक गोटा। यह सुनहत्ते भीर रिश्रमसे तैयार होती या खालिस जन या रिश्रमसे भो वनती है। कैथ ( हिं॰ ) केथा देखी।

कैयल-पंजाबके करनास जिलेकी पश्चिम तहसीस प्रधान नगर। कैशन नगर श्रचा० भौर उसका २८' ४८ जि॰ श्रीर देशा० ७६' २४ पू॰ पर चवस्थित है। लोकसंख्या १४४०८ है। इसमें प्रधानतः हिन्दुवाँका वास है। एक कृतिम इद प्रायः इसका अर्थां श चेरे है। देखनेमें यह बहुत अच्छा सगता है। इस इहसें बड़े बड़े घाट बने जिनमें सिड़ियां खगी हैं। कैयन करनासरी १८ कोस पश्चिम पडता है। कहते हैं युधिष्ठिर इस इद भीर नगरके प्रतिष्ठाता थे। फिर कोई कोई इन्मान्को उनका प्रतिष्ठाता बनाता है। कौयसका सरकत नाम कविस्वस वा कविष्ठत है। इसमें पकदरका बनाया दुर्ग विद्यमान है। १७६७ ई॰ की सिख सरदार भाई देश्सिंडने यह स्थान प्रधिकार किया था। उनके वंश्वधर 'कै थलके माई' क्षञ्चाति श्रीर मतद्व तीरवर्ती देशीय सामन्तोंमें बडी प्रतिष्ठा पाते हैं। १८४३ ई० को यह सदीर बङ्गरेजीं-के पधीन इये। बीचमें १८४८ ई० जो क्यांग्रस धाने खर जिलेमें लगाया, परन्तु १८६२ ई॰ की फिर कर-नासमें मिला दिया गया। इदके तीर भाष्यीके दुर्ग भीर बढे प्रासादका भरनावश्रेष पड़ा है। शहरके सामने महोका एक बहुत प्राचीर है। यहां शीरा साफ भीर क्षम्बल भार साखका गहना भार खिलाना तथार किया जाता है। नगरका द्रम्य यति सुन्दर ग्रोर मना-रम है। यहा इत्रमानको माता प्रवानाका मन्दिर है। कैथा (हिं पु ) किपिस, एक कंटी ला पेड़। यह विख ने सा होता और इसमें विल ने सा फल भी खाया करता है। के घेकी पत्तियां छोटी, नी चेकी लब्बी, धारी गोल और एक सी के में लगी होती हैं। फल खाने में करे ला और खटमिट्टा रहता और घटनी तथा अचार में पढ़ता है। प्रवादानुसार हाथों के घेकी सीधा निगल जाता जो पीछे लोदके साथ ने साक्षा ते सा निकल खाता है, परन्तु हसके भीतर लोदके सिवा और कुछ नहीं दिखाता। इसीका नाम 'गजकिपस्थ' न्याय है। क घेकी सकड़ी मजवूत और सफेद रहती जिसमें पीकी भाई पड़ती है। बहुतसे लोग के था खाना अच्छा नहीं समभती। लोकी किमें कहा जाता है—

"भेष खाय नैक छ जाय। मैथा खाय सो नरक जाय॥" को यिन ( हिं० स्त्री०) कायस्य जातिको स्त्री, लालाइन। को यो ( हिं० स्त्री०) सुद्रकिपस्य, कोटे फलका को या। २ एक पुरानी किथि। यह नागरी या हिन्दीसे बहुत आह्र मिलती है। परन्तु इसमें अस्त्रींका माथा नहीं वांधा जाता। को योमें ऋ, ऋ, ल और ॡ स्वर तथा इ, अ, य, य और ष खास्त्रना अभाव है। विदारमें चिट्ठी पत्री और हिसाब किताब इसी लिथिसे लिखते है।

कंद ( प्र० स्त्री०) १ बन्धन, जकड़। २ दण्ड, सजा।
यह राजाकी प्राज्ञाचे मिलती है। प्राज्ञ कल के द तीन प्रकारकी होती है—सादी, सख्त प्रार तनहाई या कालकीठरी। ३ प्रतिवन्ध, यतं, ष्रटला। कैदखाना ( प्रा० पु०) कारागार, जेल, कैदियोंके रखने की जगह।

कैदतनहाई (अ॰ स्त्री॰) बालकोठरी, कैदोको बहुत ही कोटी भीर तंग जगृहमें रखनेकी सजा।

-कैट्स इन ( प॰ स्त्रो॰) सादी केंद्र, साधारण दग्छ। इसमें कैदीको कोई कास करना नहीं पहता।

कैदमख्त ( श्र० स्ती०) कठोर दण्ड, कड़ी सजा। इस-में कैदीको कड़ी मिहनत करनी पड़ती है।

म कदाका कड़ा सिहनत करना पहता है।

कैदार (६० पु॰-क्ली॰) केदाराणां चेत्राणां समूहः

कैदार भण्। १ चेत्रसमूह, हार। २ पद्मकाष्ठ, पद्माख।

केदार स्थित जला, खेतका पानी। केदारज्य देखे।

४ प्रानिधान्यः। ५ षष्टिकधान्यः। यह सक्षरं, दृष्यं, वृत्यं, पित्तनिवर्षेषं, जुद्धं कुछ कसैना भीर खद्दां, गुरु भीर कफ एवं ग्रुकं बढ़ानेवाना है। (स्युव)

कैदारक ( सं॰ क्ली॰ ) केदाराणां समूहः, केदार वुज् केदारसमूह, हार।

के दारिक ( चं॰ क्ली॰ ) वेदाराणां समूहः, केदार-ठज् वेदारसमूह, बहुतसे खित।

केंदार्थ (र्स॰ क्ली॰) केंद्रार यञ्। केंद्रारह यज् च। पाश्वत्राष्ट्रः। केंद्रारसम्बन्धः, चार ।

कैदी ( घ॰ पु॰) कारावासका ढग्डप्राप्त, जिसकी कैदकी सजा हुई हो।

केंदेव—एक वैद्या दृन्होंने संस्कृत भाषामें द्रव्यतस्त नामक ग्रन्थ किखा है।

केषीं ( हिं॰ ऋषः ) प्रथवा, या।

के निक्क-१ इक्क चेण्डने एक प्रसिद्ध कावि, वास्मी, लेखक राजनेतिक और मन्ती। इनका पूरा नाम लार्ज के निक्क या। १७७० ई० की ११ वीं अपरेल को ने निक्क ला लग और १८२७ ई० की द वीं अगस्तको सृत्यु हुवा। १८२२ ई० को यह भारतके गवनर जनरल मनोनीत रुए थे। बन्ध्यों में विदा हो के भारत आनिका उद्योग हो कर रहे थे, कि इक्क लेखके परराष्ट्र सचिवके मर जानेसे इन्हें वह पद ग्रहण करना पहा और भारत ग्राना हो न सका। इन्होंने जनरल स्काट नामक किसे धनी सैनिकको कन्यासे विवाह किया था। उसी पती को ग्रपने पिताके मरने पर करोड रुपयेकी सम्मित्त

२ भारतने एक प्रसिष्ठ गवनेर जनरज भीर इक्ष लेख्डिने राजप्रतिनिधि। इनका प्रकृत नाम पार्च म जान की निष्क था। भारतमें यह लार्ड के निष्क नामये प्रसिष्ठ थे। लार्ड को निष्क पूर्वीक्ष जार्ज के निष्कृत्रने पृत्र रहे। १८१२ ई० की १० वीं दिस्ख्यरको इनका जन्म पृष्ठा था। १८२८ ई० को माताका मृत्यु होने पर उत्तर राश्विक्षारस्त्रत्वे इन्हें भाइजाध्यर ( Viscount ) छपाधि मिला। १८३५ ई० की ५ थीं सितस्वरको इन्होंने सार्जट पृथार्ट नाम्हो रमणीका पाणियहण किया था। यह रमणी खेडी के निक्क नामसे प्रसिष्क

रही। १८३६ ई० के घगस्त मास के निक्ष पार्शियान मिराट के सभ्य निर्वाचित हुए। प्रसिद्ध सर रावर्ट पी जने । इनके साथ एक मन्त्रिसमा की। लाई एलेनवराने मार-तके शासनकर्ता वन कर चाते समय इन्हें अपना प्राप्त-विट सेक्रेटरी बनाना चाहा था। किन्तु अपने सन्धान-की चोर टेख लाई के निक्ष सस्में सम्पत न हुए। पार्शियासिराटमें रह कर पहले इन्होंने बनविमाग और पी छे डाकविमागकी मन्त्रीका काम किया था।

१८५५ ई० को आरतके गवनर जनरत लाडे डालडाउसीने पर त्याग करके भारतसे चले जानेकी वात चठी। उस समय इक्क लेखको ईष्ट इश्डिया कम्पनीने लाई कौ निक्क भारतका गवनर जनरत स्थिर कर दिया। १८५६ ई० को १ को फरवरी को लाई डालडाउसीने पर त्याग तो किया, परन्तु एक मासका प्रधिक समय ले खिया था। २८वों फरवरी को लाई कौ निक्क के कल करते पड़ वते हो गवनर जनरत का लाई भी निक्क किया।

इन्हों ने जब भारतका शासनभार किया, माननीय जल एनसन भारतके प्रधान सेनायित रहे। जाड के निष्ट राज्यभार ग्रहण करते ही सकल विषय रत्ती रत्ती समभाने नगी। प्रथम कई दिनों तक इन्हों ने ऐसा परिश्रम किया कि एकबार भी घरसे बाहर न निकत्ती। भूतपूर्व गवनेर जनरल डालडाडसी श्रयोध्या राज्य संगरेजीं के शासनाधीन कर गये थे। यह पहले उसी वा बन्दोवस्त करने लगी। नवाव वाजिद सजी गांड अवधरी कलकत्ते शाकर रहे थे। उनकी माता भड़ा-रानीसे भयना दुःख कड़ने दिशकर विवायत चन्नो गयों। इन्होंने विजायतकी ईष्ट इज़्डिया कम्पनी की पत्र खिखा था कि समानके साथ बहा रानी की भभ्य यंना की जावे।

उभी समय पारस्य (ईरान) के साथ जंगरेजी को खडाई होनेवानी थी। उस प्रमियानका कितना हो भार बार्ड के निद्ध पर डाला गया। १८५० ई० के जनवरी मास प्रफगानस्थानके प्रमीर दोस्त सुहम्मदस सन्धि हुई थी। इस व्यापारमें लार्ड, के निद्धको विशेष व्यक्त इस्ता एडा। इस्तीने साथको देशको आस्थन्त रिक उन्नतिमें भो मन लगाया था। देशमें रेल फैलाने, राह घाट बनाने भौर देशीयों की सामाजिक उन्नतिका विधान करनेमें लार्ड कौ निक्क विशेष यखवान् हुए।

विद्यासागर महायय विधवविवाह विधिवह करनेके लिये पूर्वेसे ही चेष्टा लगा रहे थे। लार्ड डाल-फारसीके समय उसको लानूनमें जानेकी व्यवस्था भो हुई यो। फिर कार्ड के निङ्क समयको वह विधिवह दोकर चल पड़ा।

इसि पड़ जे हो नहादिशके श्रन्तर्गत पेगू राज्य श्रंगरे जों के श्रविकारमें श्रागया था। लार्ड को निक्रने श्राकर देखा कि वहां कुछ कात के लिये स्थायो से न्य रखना श्रावश्यक था। इन्होंने भारतीय सिवाहियों की फीज भेजना चाही, परन्तु वह जहाज पर वें ठ किसी प्रकार समुद्र पार जाने पर समात न हुए। डाल-हाडसीके समय भी ऐसा ही हुआ था। दो बार गवर्नर जनरज्ञ तक उन्हें समुद्र्याद्रा करने पर बाध्य

सार्ड के निक परास्त डोनेवासे सोग न थे। उन्होंने नियम कर दिया—अत:पर मैं निक विभागमें जो लोग नियुक्त होंगे, उन्हें गवर्नमेग्ट इच्छा करने पर समुद्र पार पर्यन्त सी जा सकेगी, नीकरी करनेसे पहली सिपाडियोको इसी मर्मके स्वीनारपत पर स्वाचर करना पढेगा। यह नियम निकालके लाई नैनिङने विलायतको चित्रो लिखी थी कि सिवास्टियोंने इस नधे नियम पर असन्तोष प्रकाश नहीं किया। परन्तु यह वात कियो नहीं कि वह भीतर ही भीतर विलच्छ विन्तित इए थे। कम्पनीकी नोकरो उस समय प्रव यौबादिकामसे रहती थो। पुरातन नियममें नियुत चिपाचियोंने समझा-चाहे इमें समुद्र वार जाना न पड़े, परन्तु इसमें सन्देश नहीं कि अविधात्में समारे पुत्रपीतीं ती ससुद्र्यातासे बचना कठिन होगा। भारतके प्रकृतवीर राजपूत फिर सिपाहिथोंके दसमें पविष्ट होनेसे इट गये। सिपाइयोंके मनमें यह धारणा हुई-प्रव सम्मनी हमारी जाति नष्ट करना चाहती है।

१८५७ ई॰के जवरेल मुझीने देशीय से न्यका भाव यतिक देखके सार्ट के निक्कने विकासतको सिस्ट सेसा या— युगेपीय सेनामें चार चार भीर भारतीय सेना दखमें दी दो भितिरिक्ष श्रङ्गरेल सेना-नायकोंका प्रयो-जन है। किन्तु विज्ञायतसे इस प्रस्तावके विद्द यह उत्तर मिला कि नायकोंकी संख्या बढ़ानेसे वह स्वतन्त्र-दल वन जायेंगे भीर साधारण सेनाके साथ सद्वाव न रहेगा। इनका प्रस्ताव कायेंमें परिणत न हुवा।

कार्ड को निक्कन भारत प्रानेस पहले भोजके उप-क्षत्र में जो वृत्रा की, रसमें कहा या -मै प्रान्तिप्रिय इं, परन्तु यह स्मर्थ रखके कार्य करना पड़ेगा कि भारतके प्राकाण्ये एक इस्तपरिमित वादलका टुकडा-उठ कर ससुदाय देशको ड्वा सकता है। लार्ड को निक्क को यह प्रायद्वा कार्यमें परियत हो गयी। उनके प्रास्तग्रहणके ठीक एक वर्ष पीक्षे भारतमें सिपाहियों-का विद्वाह घारमा हुवा। विवाहीक्ष्रीह देखी।

किसी समय प्रस्वाला नगरमें सेनाइलसे क्रक लोग नये कारत्म ले कवायद सीखने गये थे। प्रधान सेना-प्रति जनरल एनसन वहीं उपस्थित रहे। सिपाडियोंने नरी कारतस व्यवहार करने पर घोर प्रापत्ति उठायी थी। जैनरस एनसनने ऐसा गतिक देख लाई कैनिक्को सिख मेजा - सिपाडियोंका जैसा रंगढंग है, उसकी टेख छन्द्रें समभाना बुक्ताना क्षक सरल नहीं; ऐसी अवस्थामें शिक्षार्थी सिपाहियों की अपने अपने रेजि-मेग्ट बीट जाने देना चाहिये। बार्ड कैनिक्रन यह प्रस्ताव अयाचा कर कहा या-इस प्रकार सिपाडियों-की जिद चलानेसे इसारा प्रशुख कहां रहेगा ? सिपाही क्वायद तो करने बगे, परन्तु श्रसन्तोषके चिक्क चारो घोर भालक पड़े। बारिकपुरमें ३४वें पदातिक दलके जिन दो सिपाइियोंने प्रयम विद्रोहाचरण किया, उन्हें फांसीका दर्ख दिया गया । फिर यह बात उठी बाकी सेनाका किस प्रकार शास्तिविधान होगा। साडे कै निङ्गने अवशिषमें उनको दलचात करनेका इका दिया या। ऐसे गुरुतर अपराधर्मे इस प्रकारका सामान्य शास्तिविधान देख अंगरेजोंमें इनकी बड़ी ही निन्दा इशे। छनके सतमें ऐसे सदय व्यवहारसे ही सिपाहियां-की बसवा कारनेकी हिमात पड़ी था। लार्ड केनिज़ने हनकी बातके जवाबमें कह दिया- 'न्यायकी दृष्टिमें जो ग्रास्ति दो गयो है, वह नितान्त सामान्य नहीं। संयुद्ध-प्रान्तर्से पोछे वसवा हुन्ना है। से दूस वात पर विखास नहीं कारता कि वङ्गदेशमें इस शास्तिसे कोई फड़ नहीं निक्स । जहां विद्रोह होगा, वहीं हमारी करें व्यनीति है कि दलपितयों को घास्ति देकर दलस्य लोगों को पदच्यत क्षिया जावे। फिर भी जिनकी निर्देखिता प्रमा-णित होगी, उन्हें कोई शास्ति न मिलेगी। इस सस्वस्-में तर्क वितर्क चल ही रहा था, जि १२ वीं सद्देशी नेरठसे विद्रोहका संवाद हा गया। क्रम क्रयसे विद्रोष्ठ दिल्ली तक फैल पड़ा घौर देखतं देखते अयोध्या. रुहेबखरड, कानपुर, अबीगढ़, इटावा, मैनपुरी तथा वृत्तन्द्रभद्दरमें भी जा उपश्चित दृशा। जात्तस्वरे वागि-यो'ने तुषियाना जूटा था। भांधीकी रानी विद्रोहियो'-से मिल अंगरेज सिएाइियों को विनाय करने सगीं। ग्वालियरके संधियाने खंगरेजी के साहायार्थ सेना भेजी घी। परन्तु प्रखीरको वह भी विगष्ट् गयी। राजप्रतानाः सागर, जबलपुर, दिचण-हैदराबाद श्रीर कोल्हापुरमें भी विद्रोहको लचण देख पहुं। चारी' श्रोरी'से जितने-ही विद्रोह घौर घंगरेजों के सारे जानेके संवाद धाने स्ती, अंगरेज सीग भी उतन ही सड्कने स्ती। देशीयी पर उनका वड़ा हो प्राक्रीश वढ़ा था। वड सदय व्यवद्वारके लिये लाई कैनिज़को घोर निन्हा करने लगे। इन्होंन देखा, चारों श्रीर विपट्ट हो विपट हो। लार्ड कैनिङ इस विपत्नालमें पड कर भी चचन तथा भटल भावसे भ्रमना कार्य करते रहे।

इन्हों ने देखा—'सिपाहियों की फौजमें ही बनवा फूटा है, देशी धिवासियों की उसमें कोई सहातुमूर्ति नहों, वह विद्रोहसे प्रकार है। श्रंगरेजों के प्रति उनकी विलच्चण सहातुमूर्ति भी है। प्रव यदि श्रंगरेज उन पर ध्या प्रकाश कर उनकी उत्तेजिन कर डालेंगे, तो भारतवासियों श्रोर शंगरेजों में सहुषं उपस्थित होने पर समग्र देशमें वह विद्रोहानक प्रक्वित होगा, जो किसोका तुम्ताया न तुम्मेगा।' नार्ड के निक्रवा मस्तिष्क इन दो विषम चिन्ताशों में पीड़ित हाने लगा—सिपाहियों का बनवा मिटाऊं या श्रंगरेजों का सम्माऊं। सन्देह है—की निक्रका होड़ कर दूसरा

कोई बादमी ऐसा भार एठा सकता या नहीं। भारत-के श्रंगरेजो को जात इन्होंने सनी न थी। यह सब वातें यंगरेलों से खोलकर कह न सके ऐसी विपदके समय इनकी भान्तसर्ति देख वह भीर भी भडक उठे। उन को इच्छा थी कि कलकत्तेकी सेना युक्तप्रदेशको विद्रोह टमन करनेके जिछे भेजी जाती घीर साइव सीग वालिख्यर (स्रेच्छारीवक) वन कर कलकते की रचा करते । लार्ड कैनिक इस पर असमात हुए । साहबीने टेशकी रचाके लिये की प्रस्ताव किये. इन्होंने सने न थे। क्या अंगरेजी क्या देशी सभी संवादपत्नों की साधीन समाती बना थोडे दिनीं ने तिये बन्द करा दी गरी। श्रीतिक्षीते दसमें श्रपना श्रपमान समसा था। ब्रस्त-ब्राईन टोनींके प्रति समान भावसे लिपिवर इवा। साचवींका चाक्रोग्र इस वात पर भी वढा या कि उनके लिये कोई खास रियायत रखी न गयी। साइवींके रहतें भी एक मृश्रसमान पटनेका डिपटी कमिश्रनर बना था। इससे साइवींके दु:खबी सीमा न रही। यही सब वातें लिखकर १८५७ ई॰ ने श्रेष भाग-को कलकत्तेके साइवींने इड़ लेखको रानीके पास एक प्रावेदन भेजा। उसमें जिखा या—'लार्ड केनिक्नकी दवंसता भीर निवंधितासे ही देशकी यह दुरवस्था इई है। श्रतएव श्राप इन्हें देशकी वापस बुला ली"। श्रावेदन लार्ड कैनिइके हाथीं ही खाना हुआ। इन्होंने उसको कोर्ट अब डिरेक्टर्सके निकट भेजा और टीका टिप्पणीमें अपना हाल भी लिख दिया। श्रावे दनसे लार्ड कै निङ्गका ज़रू विशेष भनिष्ट न हुवा, केवत वही धन्यवाद न मिला, जो विद्रोच दमन होने पर पार्शियामेग्डकी श्रोरसे सभी कर्मचारियों को दिया गया था।

दिन दिन विद्रोहियो हारा साहबोके मारे जानेका जितना संवाद घाता, उनकी चिन्ता उतनी हो बढती जाती थी। लाउँ कै निङ्गभी समय समय उत्तेजित हो प्रतिहिं सापरायण बने थे। परन्तु यह भी समभ पडता है कि प्रत्यकाल पीके हो यह प्रकृतिस्य हो जाते थे। इनकी द्या देखकर सहबोंने इंसीमें दनका नाम क्लिमेन्सी (करणामय) कै निङ्क रख दिया। विलायतके संवादयत्र भी भारतके साइवों-का खर पकड कर लेख जिखने जगे। १८५७ ई० के सितम्बर मास लार्ड के निङ्कने मचारानीको जो पत्न जिखा, उसमें दुःखपूर्वक कचा या—'वाइरो जोगीके मनमें प्रतिष्टि'सा दतनो प्रवत्न है, कि वह दीवो शीर निर्दोषमें प्रभेद लगा नष्टीं सके। जो समाजके अप्रणी है, श्रीर जिन्हें देख कर जोग शिचा प्राप्त कर सकते है, उनके मनका भाव ऐसा होना प्रार्थनीय नहीं। ४० या ५० इजार खोगीको एकबारगी ही फांसी देना या गोजीसे मार डालना क्या सम्भव वा विवेचना-का कार्य हो सकता है ?'

१८५७ ई० की १५ वों धाराके घनुसार सुद्रायन्त्र-को खाधीनता एक वर्षके लिये लीप हो गयी। १४वीं जुलाईको इन्होंने इस सम्बन्धमें विलायतके कोर्ट पव डिरैक्ट ईके पास जो पत्न भेजा, ससी लिखा या— देगोरीं और युरोपोरीके मध्य कीई इतर विशेष करना डिचित नहीं, इससिये यह कानून सब पर समान भावने प्रयोग किया जावेगा।

१५ वीं धाराका समें ऐसा था—'विना गवनैमेग्ट-की अनुमतिके कीई छापाखाना रख न सकेगा। सवकी लाइसेन्स लेना आवश्यक है। लाइसेन्स न लेनेसे गवनैमेग्ट सुद्रायन्त्रको कुर्क करेगी। गवनैसेग्ट-के आदेशसे प्रत्येक प्रेसके लिये कई नियम बनेंगे। वह नियम समय समय पर बदले जा सकेंगे। पुस्त-कादि पर सुद्रक और प्रचारकका नाम रहेगा और समा एक अब्द मिलाई टके पास भेजना पढ़ेगा। १८५७ ई० की १३ वीं जूनसे एक वर्ष तक यह कानून चलेगा।' देशिया और अंगरेजोंको इस कानूनमें समा। रखनेसे साइय लोग जल उठे।

एक घोर कानून बनता चौर दूसरी घोर विद्रोहकी ग्रान्तिका प्रबन्ध चलता था। अल्प्स ख्यक को घंगरेज सेना दिलोका घेरे थो, उनको घवस्या दिन दिन विग-छने खगो। सर जान सारेन्सका मत था-पद्मावसे फौज बुला चौर पेग्रावरको रद्याका भार दोस्त सुहमाद पर डाल उस सेनाको दिल्लोक प्रवरोधमें नियुक्त करना छचित है, क्यों कि दिन्नीके वसवायी निकल पड़ने पर देशमें महा श्रामष्ट होगा, परन्तु लार्ड को निक्न पेशावर क्षोड़ने पर किसी प्रकार सम्मत न हुवे। इन्हों ने लिखा श्या—पेशावर कोड़नेमें दूसरे कोई विशेष चिति नहीं है, किन्तु इससे हमारे वसपर भारतवासियों को श्रास्था घट जायेगी; ऐसे समय वह प्रार्थनीय नहीं।

इसी प्रकार खार्ड की निक विटोष्टमन व्यापारमें जैसे मग्न थे, वैसेडी चाभ्यन्तरिक असन्तोष निवा-रणमें भी व्यस्त हो कार्य करने लगे। एक लो-इण्डियन साइव इनके मनका भाव न समक्त इन्हें नाना प्रकार विरता करते थे। लार्ड कौ निक्षने विसायतको लार्ड ग्रिनविसको निम्नसिखित पत्र भेत दिया—'एक बार भारतका कोई सानचित्र देखिये। समग्र बङ्गास देशमें · विद्रोहरी पूर्व जितनी श्रंगरेज सेना रही, श्राज जल उससे अतिरिक्त नहीं है। २३ इजार लोगोंने रहते भी इमें देशीय सोगोंके अनुग्रह पर निर्भर करके चलना पड़ता है। वह श्राज भी श्रंगरेजभन्न है। उनकी ऐसा दो रखनेकी चेष्टा करते रहना उचित है। भगवान न करिक हमारे वसका ज्ञास हो। परन्तु वैसा होने पर इमें देशीयों पर ही निर्भर करना पड़ेगा। किन्तु क्रमागत गास्रो देनीसे क्या वह ऐसे राजमक्त रहेंगे? मेरा विशेष श्रुत्रोध है कि श्राप इसके निवारसकी चेष्टा करें। श्रपनी राजनीतिसे में पीछिन इट्गा। में क्रोधरे कोई कार्य कैसे कर सकता हं। मैं न्यायविचार करूंगा। उसमें जितना काठिन्य श्रवसम्बन करना पहेगा, एससे सुंद न मोड्गा। किन्तु जितने दिनों भारतका यासन मेरे जपर प्रिंत है, उतने दिनों राग वा प्रविवेचनाका कास न होने पावेगा। क्या इक लेख्ड क्या भारत किसी संवादपक्षके अपवाद पर में हक्षात नहीं करता। .महीं जानता—में की ऐसा करनेसे श्रह्मग रहता हां। या तो इन बातींपर हक्षात करनेका समय नहीं 'मिलता प्रथवा इससे बड़े व्यापारमें चित्त नियुक्त रहता े है। मेरे प्रति यदि अयया भाकमण हो, तो श्राप चसका प्रतिवाद करें। सेरी नीति है-जहां विद्रोष्ट सचित दीगा, वदां निष्ठ्र भावसे उसका प्रतिविधान किया जायेगा। विद्रोडियों के यासित हो जानेपर यान्त भावसे न्याय विचार करुंगा। क्रोधके व्रावेशमें दलके दल लोगों को फांसी न दूंगा प्रथवा जला न डालूंगा। जाति वा समें की देखकर कोई इतर विशेष करने से दूर रहंगा।

इसी समय जगह जगह शंगरेज कर्मचारियो' पर विद्रोहियों का विचारभार चर्षित इवा। कोई कोई विचारक प्रत्यन्त निर्देय भावसे शास्तिविधान करता था। किसी दिन बङ्गालके कोटे लाट प्रानित्र साइव इनसे मिलने आये थे। लार्ड के निकृते उन्हें ऐपेही विचारका एक कागज दिखाया। हालिडेने कहा या- कोग आपको अत्यन्त दयावान वता निन्दा करते है। इसको देख कर उन्हें धारणा होगी-भापके भासनमें के सा निष्ठ्राचरण होता है। इसकी संवादपत्रों में प्रकाश करा दी जिये। निन्हाका रियों का इस्रे मंह बन्द ही जाविगा। जाड के निकृते उत्तर दिया- 'इमारा यत यत निन्दावाद क्यो' न हो, किन्त श्रंगरेको'के कलक्कको ऐसी बात फेलाना अनुचित है। मैंने प्रवन्ध कर दिया है, जिससे भविष्यतमें फिर ऐसान हो। यही बात कहके इन्होंने मैजकी दरा जमें कागज बन्द करके रख दिया था। इससे समभ पडता है-लार्ड वी निक्न खजातिको कितना चाहते घे। देशीय सोगों के इन्हें 'के निक्न दी जप्ट' (न्यायवान् कौ निक्र ) उपाधि देनेका भी यही कारण था।

१८५८ ई॰ का प्रास्म है। इस समय वङ्ग्देशमें विद्रोह नहीं। नाना प्रकारकी गड़वड़ीसे युक्तप्रदेशके प्रनेत स्थान प्रराजक ही गयी हैं। प्रधान सेनापितके निकट रहनेसे कार्यमें कितनी ही सुविधा लगती है। ऐसी ही यन बातें विवेचना करते लाई केनिक इनाहा-बाद जाकर रहने लगे। प्रतिरिक्त परिश्रम श्रोर विन्तासे इनका गरीर ट्रटता जाता था। इनकी पत्नी लेखी कैनिक देनसे कमें त्याग करनेता श्रमुरिध किया। परन्तु यह उसमें सम्मत न हुए। कर्नल हुआ-टेने लिखा है—'काम पर वैठनेसे वह न सममते थे—दिन राज्ञि कहां श्राती जाती है। १० वी जनवरीकी रात २ वजेसे दिनकी एक बजे तक विना कुछ

- कमानी टेस्वोन

खारी पीय भनवरत परिश्रम करने लार्ड के निद्ध भवसन ही गये। मस्तिष्कका कार्य एकबारगी ही क्का था। किन्तु उन्हों ने भीन्न ही भाराग्य लाभ किया। ऐसा ही भीर भी दो एकबार ही गया था। परन्तु मार्ड के निङ्क फिर भी परिश्रमसे चान्त न हुने।' पत्नी लेडी के निङ्क दक्के साथ राज्ञिलागरण करके यथासाध्य साहाय्य देती भीर राज्यके गोपनीय पत्नादि भाग भाग नकल कर देती थीं।

१८५८ ई॰ के जनवरी मासकी खार्ड पामरष्टनने विकायती पारित्यामियहमें प्रस्ताव किया कि भारतका . यासनकार्य कम्पनीके शायसे निकाल दक्षले यहराजके कर्ळा लाधीन करना घामध्यक था। इसके थीर दिन विके लार्ड के निक्ष से सिने लगे—पदत्याग करें या न करें किन्तु विलायती लार्ड समाके सम्योंने जब इनसे कार्य करते रहनेका अनुरोध किया, इन्होंने अपना यद न होरा। भारतमें अंगरेजोंका दु:ख-रवि प्रस्तित ही गया।

्टप्ट ई॰ के मार्च मास लखनक श्रंगरेकों के श्रिक्त होने पर लार्ड के निक्षने घोषणा की थी— 'जी श्रंगरेकों के पचपाती रहें, उनकी जमीन छोड़ दूसरी सब जमीन छटिय गवन्मेग्ट जम कर लेगी। विद्रोहियों में जी श्रविक्य यरणागत हों गें, उन्हें— यदि उन्हों ने श्रगरेकों का वध नहीं किया हो—श्रपने जीवनकी कीई श्रायद्वा नहीं। जी श्रगरेको राज्य स्थापनमें सहायना देंगे, उनके पूर्व श्रविकार प्रत्यपंण विषयमें गवन्मेग्ट विशेष विवेचना करेगो। 'इस घोषणामें कितना हो सुक्र मिला था। किन्तु विका यतके मन्त्रवर एजीनवराने इसका घोर प्रतिवाद किया।

दसी समयं भारतराज्य कम्पनीके द्वाधसे निकास दक्क के एडराजके प्रधोन करनेका पारिवयामेग्टमें नाना तर्क वितर्क दोने स्वी। लार्ड एखेनवराने कद्वा— पद्धते देशमें यान्ति स्थापित दोने दोजिये, फिर दन सकल विषयों पर विचार किया जावेगा। परन्तु छनकी दिवान चली। १८५८ हैं की २ री प्रगस्तको भारतर राज्य गवनेभिग्टके प्रधीन करनेका कान्त निकस गया।

दक्षके खर्म भारतस्विव नाम क खतन्त्र मन्त्री पर समस्त भार पड़ा था। निम्मलिखित नियम विधिवद हुपा— भारतस्विव पार्रालयां में एक वायसराय ( Viceroy ) धर्यात् राजप्रतिनिधि तियुक्त होंगे। यही वात भारतवां सियों को बताने के लिये घीषणायत्र भारतको प्रेरित हुवा।

१८५८ १० के चक्तूवर मास यह घोषणावत्र लाह कैति इस्के पास पहुंचा या, साथ ही महारानीका एक पत्न भी मिला। उसमें यह राजप्रतिनिश्च मनो-नीत हुए थे। १ ली नवस्वरकी यह घोषणापत्न भारत की नाना भाषाओं में चनुवादित कर भारतमें बांटा गया कि महारानीने चपने हाथमें भारतराज्य लिया था। ७ इस्तेंके वधसम्बन्धीय चपराधियोंको छोड़ कर घोषणापत्रमें दूसरे सभी विद्रोहियोंका चपराध चमा कर दिया गया। १८५८ ६० के जनवरी महीने इन्हों-ने चपने चाप चीर एक घोषणापत्र निकाला था। इसमें विद्रोहियोंको पालससमपंण करनेका समय मिला।

सिपाहियों का विद्रोह उस समय एक प्रकार क्का या। परन्तु इधर दूसरा ही भगडा लग गया। जिन पर निभर करके सिपाही विद्रोहकी यान्ति हुई थी, वही अंगरेज सैनिक बिगड उठे। भारतका यासन कम्मनीके हाथसे इक्क जेड नहारानीके हाथ तो चला गया, परन्तु उससे कीई विशेष परिवर्तन न हुवा। जी खिता जिस काममें सगा था, वह उसके। कारता रहा। कम्मनीकी सेना राजसेना वन गयो। उस समय सेनादकने कहा था—'इम जीग कम्मनीके बीकर हैं। हमारी सम्मति सिये विना ही हमें राजाके बधीन कर दिया गया है। इससिये या ती हमें भलग कर दिया जावे, नहीं ती नूतन नियोगके सिये नया पारितीषिक मिले।' इलाहाबाद, मेरठ शादि स्थानी'में गोरे बिगड़े थे। गवनमण्डका भगत्या दम सहस्र सेना छीड़ देना पडी। इससे गीरोंका विद्रोह एक प्रकार शान्त हुवा।

पिर सार्ड कैनिङ्ग्ने कसकत्ते चा प्राध्यन्तरिक् व्यापारमें मर्न सगाया था। विद्रोत्त-व्यापारमें कितना ही अर्थ व्यय हुवा। उस समय राजकीष श्रूचपाय था। इन्हें इस बातकी विषम चिन्ता पड़ गयी—किस उपायसे अर्थागम हे। गा, केसे यासन चलेगा। लार्ड के निङ्गने एक अच्छे राजस्वकर्म चारीके लिये विलायत की। लिखा था। विलायतमें जैमस विलयन साइव मारत सेजे गये, उसी समय सर वरटल् प्रियार नामक कींसिकके दूसरे स्थ्य भी प्रेरित हुये। प्रियार साइवने से निङ्गके। विशेष सहायता दी थी। इन्होंके गुणसे भारतके साइव लोग के निङ्गके प्रति वीतराग हुवे।

खनके आनेसे पहले लाडं कौ निक्क युक्तप्रदेश गये थे। मई मासको विट्रोहको पूर्ण शान्तिका समाचार मिला। जिन राजावें ने विट्रोहके दमनमें सहायता पष्टुं पायो थी, खनके। पुरस्कार दलादि देनेके लिये बाढं कौ निक्कने लगह सगह दरवार किया। अयोध्या, कानपुर, दिली, अब्बाला, पेशावर, खेवरपास प्रभृति खानें से दरवार हुआ। इससे पहले देशीय राजावें को खानें सरवार हुआ। इससे पहले देशीय राजावें को खानें में ब अनुमति मिल जानेंसे देशीय राजाकों को विखास आ गया, कि अंगरेजींने उनका अधिकार छीन लेनेका सहत्व परित्याग कर दिया था। १८६० ई० को २१ वीं मईकी यह बालकत्ते लीट आये।

उसी समय नीलवाले साइवीं के साथ प्रजाका विवाद उपस्थित इवा। प्रस्त-प्राईन पर साइवीं में पीरतर ज्ञान्दोलन चला करता था। फिर महारानी-की सेनाके साथ भारतीय सेनाके सम्मेलनका भी सारा बन्दोवस्त इसी समय करना पड़ा। इन सकल विषयों की यथायथ मीमांसा करके १८६० ई० के प्रत्काल बड़े लाटकी दोवारा युक्तप्रदेश जाना पड़ा। पटनाके कई राजाग्रोंसे साचात्कार करके इन्होंने जवलपूर पहुंच एक दरवार किया था। ग्वालियरके से धिया जीर इन्होंने जोकत प्रमित महाराष्ट्र राजा वहां खार्ड की निकुसे जाकर मिले। १८६१ ई० के फरवरी मास यह कलकत्ते वापस पहुंचे थे। इसो समय प्ररानी सदर दीवानी और सुपरिम की ट एकत करके हाई-की टंनाम रखा गया। बड़े लाटकी व्यवस्थापक समा-का भी कितना ही परिवर्तन इपा। १८६१ ई० को

इिंग्डिया-कांसिन्न-एक्ट कानूनके भनुसार भारतके गव-नेर जनरन कुछ धमतायें मिन्नी थीं। तदनुसार रुन्होंने राजकार्यके कई स्वतन्त्र विभाग कर हाले। होम हिपार्टमेस्ट, राजस्त एवं क्रिविभाग, घन तथा वाण्-च्य-विभाग, समर-विभाग, पूर्त-विभाग सभी विभागों-का भार भिन्न भिन्न सभ्यों को सींपा गया। पारिन वा वैदेशिक विभाग वहें साटके धपने हो तस्वावधानमें रहा। इस विभागमें देशीय राजावों का कार्य कसाप भानोचित होता था।

सार्ड के निक्षने देशीय भीर युरोपीय सेनाकी का ऐसा अनुपात सगाया था कि दो देशीय और एक युरोपीय सेनादसका हिसाब रहे। उससे युरोपीय सेन्य-संख्या १००००० और देशीय सेन्य संख्या १२५००० हो गयी। पूर्व की भारतमें की युरोपीय सेन्य संख्या स्वार देशा था, वह बन्द हुआ।

पूर्वेसे गवन मेर्टिका ऋण क्रमशः वट रहा था। विद्रोहके पोछे वह और भी वट चला। नृतन राजस्वसचिव विनसन साहव मायहिं के नाना उपाय करने लगे। इनकम टैक्स (भायकर) स्थापित हो गया। सन्द्राल श्रीर वस्तर्द गवन मेर्टिन हम पर शापित हो गया। सन्द्राल श्रीर वस्तर्द गवन मेर्टिन हम पर शापित हठा कर कहा था—इन प्रदेशों में जब विद्रोह नहीं हुना, तो लोग क्यों कर देंगे ? किन्तु हनकी बात न चल सकी। विलसन साहबके वाद १८६१ ई० को लेड्ड साहब भारत-सचिव हुए। हन्होंने नाना विषयों में नाना व्ययसद्भीत करके राजस्वके श्राय व्ययका सामञ्जस्य लगा दिया।

श्रवधके राजपूती में उस समय शिश्वहत्या होती । लार्ड की निङ्गने उसके निवारण पर क्रतसद्वस्य हो के १८६१ ई० के श्रद्धवर मही ने लखनक में दरवार किया श्रीर एक श्रद्ध्योगी वक्तृता देने यह प्रधा उठा-देने के लिये सबसे कहा सुना। तालुक दार उसमें समात हो गये। १० वीं नवस्वरका यह कल कत्ते लोटे। लार्ड के निङ्ग दारिय जाने पर लेडी के निङ्ग दारिय जिल्ह यूमने गयी थीं। प्रत्यागमन समय राहमें छहें क्या पढ़ा। का लक्त पहुंचने पर मालूम हुआ कि ज्वर सामान्य नथा। १८ वीं नवस्वरको प्रातःकाल उनका

प्राण कूट गया। सुख दुःखकी सिङ्गिनी प्रियतमा पत्नीके वियोगसे इनका इत्य टूटा या। १८६१ ई॰ की १२ वों मार्चकी लार्ड एकगिन नये गवनेर जनरस हो कर या पड़ हो। एक सप्ताह पीके न्यायवान, दयालु, हदार-प्रकृति लार्ड के निङ्गिन विसायतको यात्रा की थी। जाते समय नया भारतवासियों भीर क्या साहवों सभीने एक वाक्य प्रशंसापूर्वक इन्हें विदा किया। जिस शोक से लार्ड के निङ्गका दिस टूटा था, उसीमें पड कर इन्होंने १८६२ ई॰ को १७ वीं जनवरीको इहलोक परित्याग किया।

कै नित (चिं• स्त्री॰) खनिजद्रव्य विश्रेष, खामसे निक्सनी वाजी एक चीज। यद्य खादके काम प्राती है। इसमें जवाखार या पोटाग्र पधिक रहता है।

को न्दर्भ (सं० ति०) किन्दर्भस्य गोतापत्यम्, किन्दर्भ-भन्द्रा परव्याननर्वे विदादिभगोऽज्। पा शशर० । किन्दर्भ वंशीय।

क्षे न्हास (सं० व्रि०) किन्हासस्य गोवापत्यम्, किन्हास-म्रज्। किन्हासवंभीय ।

कैन्दासायन (सं॰ पु॰) किन्दासस्य युवापत्यम्, किन्दास-फक्ष्या निन्दित दासका युवा सन्तान।

कं तर (सं॰ वि॰) कितरः तदामवर्षे प्रभिन्ननः पिता-दिक्रमेण निवासस्यानं सस्य, कितर-भन्न्। वं सपरम्परा क्रमरि कितर वर्षमें रहनेवाला। कित्ररस्थेदम्, कित्रर सण्। २ किम्मुरुषसम्बसीय।

कै पीजा (सं० स्ती०) क्षण्यविष्ठत्, काचा निसीत। कै फ (ष० पु०) १ सद, नमा। २ बुलबुलको लडाने-से पहले खिलाया जानेवाला एक चारा। इसमें कोई न कोई नम्रीकी चीज सिला देते हैं।

के फियत (फा॰ स्त्री॰) १ वर्णन, वयान। २ विवरण, इाल। ३ घनोखी घटना, मनहोनो वात।

के फो ( प्र॰ वि॰ ) १ ख्यात्त, सतवास्ता । २ नघावाज । के बर ( हिं॰ पु॰ ) गांसो, तोर ।

कौ बिनेट ( घ॰ पु॰— Cabinet) १ घोषचिवसमा, दीवानखास । २ छीटा कमरा । ३ काष्ट्रनिर्मित द्रव्य, स्वकडीका सामान । ४ फोटीका कार्ड से टूना चाकार । कैमगद्भ (कायसगद्भ) युक्तप्रदेशके फर्खावाद जिलेकी एक तहसील श्रीर उसी तहसीलका हेड-काटर ।
यह तहसील श्रचा० २७° २१ तया २७° ४२ उ०
भीर देशा० ७८° में एवं ७८° २७ पू॰ के बीच पहती
है। १८०१ ई॰ की इसकी खोकसंख्या १६८६०६ थी।
इसमें १८७ गांव श्रीर २ महर श्रावाद है। इसके
दिवाण श्रचलमें बगार नदी चूम चूम कर बहती है।
यहां जख श्रीर तम्बालूकी खेती बहुत होती है। खेत
नहर श्रीर कूएंसे सींसे जाती है।

कायमगन्न नगर प्रयानी तत्त्वीत का हेड कार्टर है। यह प्रकार २७ १० उठ प्रे को फरखाबाद के पहले गयाब सुक्त्यद खान्ने प्रयान बेटे कायम-खान्के नाम पर इसकी बसाया था। इसकी चारों भोर बहुत से पठान रहते, को ई० १७ धताब्दकी यहां आकर बसे ये। कायमगन्न है सील छत्तर मजरसीदाबाद गांव है, जहां तस्वाकू बहुत उपनती है। इसके घास पास पठान फीजमें खूब भरती होते है। १८५७ ई० को कालपीके भगोड़े बलवाइयों ने कायमगन्न तहसी नकी पूरे तीर पर चेर लिया था। धहरमें एक बस्वा चौडा पक्षा वालार है, जिससे कोटी कोटी गिलयां चारों थोर निकली हैं।

कै मा (चिं॰ पु॰) कदम्बविशेष, किसी प्रकारका कदम। इसका पत्र कचनारकी भांति चीड़े सिरेका रहता भीर पूज होटे कदम्बस लगता है, जिस् पर सफेट जीरा नहीं पड़ता। काष्ट पीतवर्ष श्रीर श्रति सुटट्ट होता है।

केमुतिक्ष (सं॰ पु॰) किमुत इत्यर्थादागतः, धिक्रमुत-ठक् । न्यायविभिन्न । न्याय देखो ।

कं यट (कै व्यट ) प्रसिद्ध वैद्याकरण भीर सहाभाष्यका भाषापदीप-टीकाके रचिता। यह,जैयटके पुत्र भीर सहिष्यरके थिषाचे।

कश्मीरके पण्डित कहते कि के यट कश्मीरके पामपुर नगरमें (कि चीके मतमे येच याममें) रहते थे।
वह घित दरिष्ट थे घीर बड़े कष्टचे घवना काम चलाते
थे। ऐसी घवस्थामें भी उनके जीवनका प्रधान व्रत—
महाभाष चीर व्याकरणपाठ था। महाभाष्यमें उनकी

ऐसी प्रगाट व्युत्यित रही कि स्वयं वरक्वि भी जिन खानों से सन्देष्ट कर कुर्ल्डल लगा गये हैं, वह विना प्रस्तक देखे काशोंको समभा सकते थे। किसी समय दिचिषदेशसे क्रमाभट्ट नामक एक प्रशिद्धत कस्मीरसे डनसे मिलने गये थे। उन्हों ने जाकर देखा—कैयट ँ मामान्य नीकरकी भांति टैडिक परिश्रम करनेसें लगे 🕏 और साथ ही छाठोंको भाष्यका अर्थ भी समफा देते है। वह कैयटका असाधारण पाण्डित्य श्रीर बहुत बुरी शवस्था देख विसुग्ध हो गये। फिर विदेशी परिडत क्रमीरराजके निकट पंचुचे श्रीर कैयटके नाम एक शामका शासन तथा जीविकाका उपयक्त धान्यसंग्रह करके फिर उनके पास लौट पड़े। किन्तु तेजस्वी कैयटने राजाकी दी हुई भूमि सी नधी। भन्तकी जन्मभूमि छोड वह काशी पैदन घरो गये। ग्रहां छन्होंने परिद्रतसभाग्ने विद्याके बलसे सबको हराया था। काशीमें ही सभापतिके अनुरोधसे छन्होंने सप्रसिष्ट 'भाष्यप्रदीप' बनाया ।

भाष्यप्रदीपमें भक्ष हरिका वाक्यपदीय, हरिसेत् भीर काश्रिकाष्ट्रतिको उदत किया गया है। फिर सर्दर्भेनसंग्रह तथा साधवीयधातुहक्तिमें साधवाचार्थ, रघव शको टीकामें मलिनाय श्रीर श्रीनवास दीचित श्रादिनी कौयटका मत उद्गत किया है। इससे वोई कोई त्रनुमान लगाता है कि कैयट खष्टीय दशम श्रीर द्वाद्य प्रताब्दके मध्य किसी समय विद्यमान थे। कैया ( हि॰ पु॰ ) १ यन्त्रविशेष, एक ,श्रीजार । इससे टानवाली वर्तन रांजते हैं। यह करही जैसा लोहेका बनता श्रीर एक श्रीर लकड़ीका दस्ता लगता है। र मापविशेष, भाष पावकी एक नाप। इससे मध्य-भारतमें घृत, तेल प्रादि नापा जाता है। करणक (सं० त्रि०) किरणेन निव्यत्तम, किरण-वुञ्। किरणनिव त, किरणजन्य, किरनो वाँसा।

कौरलेय (दंगं॰ पु॰ ) केरलानां राजा, केरल-ढक । केरल-टेग्राधिपति. केरलके राजा।

क बनी (सं० स्ती०) विख्ङा। \* ( G. Dubler's Sanskiit Miss in Kashmir etc: p.72 )

कौरव (सं० पु०-ह्ती०) की जली रौति केरव: इंस: तस्य प्रियम्, नेरव-श्रण्। १ कुमुद, वघोला । २ खेतवर्ण ु . जत्पन, सफीद काँवन।(भाष्तर।राष्ट्र)३ विङ्कुः। 8 खेतकुमुद । कुलितो रवी यस्य कुरवः, सार्थे भगा। **५ भव**ा ६ कितव, जुवारी। क रिवका (सं॰ स्ती॰) क्षमुदिनी, छोटा वधीला। कै रिवणी (सं॰ स्त्री॰) कैरव पुष्करादित्वात इति। हत्पिनी, सुमुदिनी। कैरविणीखग्ड (सं॰ पु॰) कैरविणी समृहार्थे खण्ड। क्रसुदसता समूह। कैरविचीफ च (सं० ली०) कैरविच्छा: फलम्, ६ तत्। क्रमदिनीका वीज। कैरवी (सं॰ पु॰) कैरवं प्रियत्वेन प्रकाश्यत्वेन वा श्रस्यस्य, कैरव-इनि। चन्द्र। कैरवी (मं॰ स्ती॰) कैरवस्य प्रिया, कैरव-भ्रण्-डीए। १ चन्द्रिका, चांदनी । २ मेधिका, मेथी। कैरवोकन्द (सं॰ पु॰) तैसकन्द। कौरा (खेडा) कौरा जिलेका प्रधान नगर। यह प्रजा। २२ ४५ छ० श्रीर देगा० ७२ ४१ पू॰ पर सुहस्रदा-वाद रेखवे ष्टेशनसे ७ मील दिचण-पश्चिम और श्राम-दावादसे २० मील दिचण पश्चिम श्रवस्थित है। लोक-संख्या १०३८२ है। देशीय प्रवादके अनुसार यह नगर पाएडवींके समयमें भी मौजद या। यहां ब्रनेक तास-यासन मिले हैं। उनसे समभ पडता है कि कैरा खष्टीय प्रस भताव्हीको वहत विख्यात था। वसमी राजावोंके समय इसकी भोभासमृहि बहुत रही । १८म मता-ब्दीके प्रथम यह वाविवंशके हाथ लगा, अन्तर्मे १०५३ ई० को टामाजी गायकवाडके ऋषीन हुवा श्रीर १८०२ ई० को घानन्दराव गायकवाड़ने घंगरेजीं को दे दिया। सीमावर्ती नगर होनेसे १८२० तक इसमें गोलन्दाजी', सवारों श्रीर पैदल फोजकी छावनी रही। पीके कावनी टीसाको उठ गयी। कैरा ( इं ० पु० ) १ धूमरितवर्ण, भूरा रंग। २ रक्ताम शकता. सर्खीमायन संपेदी। ३ सोजना वैन। इसका चमला जाल और वाल सफेट होता है। यह बहुत

तेज पर सुकुमार रहता है। (वि०) ४ कैरा रंग-

वासा। ५ कंजा।

न्कराटक (सं॰ पु॰) किरं पर्यन्तभूमिं घटति, किराटक स्वार्थे पण्। स्थावरविषमेद । इसमें प्रफीम, कनेर, संख्या वगैरह शामिस हैं।

कौरात (सं० पु॰-क्ली॰) किरात इव शूरः, इवार्धे घण्।
१ वज्ञवान् पुरुष। इसका पर्याय—दोर्थे ह भीर चाम
है। किराते पर्यन्तदेशे भवः। २ भूमिक्व, चिरायता।
३ शवरचन्दन। कैरातः किरातस्वन्धी वेशाऽस्वस्थ।
१ किरातवेशधारी महादेव। ५ जलपित्रविशेष, पानी-की कीई चिडियां। (व्रि॰) किरातस्वेदम्। ६ किरात सक्वन्वीय।

्कौरातक (सं॰ स्नी॰) कैरात खार्छे कन्। १ प्रस्वर चन्दन। (त्रि॰) २ किरातसम्बन्धीय। (महामारत)

कौरातचन्दन (सं॰ पु॰-क्षी॰) चन्दन जी वसुत पीला न हो। कीक्षण -देशमें इसे शवरचन्दन कहते है। यह भीतल, तिहा, कान्तिकर श्रीर विचर्चिका, कुछ, कण्डू, कफ, दहु, विष, रक्षित्त, लिम, खप्ता, ज्वर श्रीर दाहकी दूर करनेवाला है। (वेयकनिषक्ष)

कौरातिका (सं॰ स्त्री॰) कौरात खार्चे कन्-टाप् दल खा। १ किरातसम्बन्धिनी। २ किरात रमणो।(वयर् २०१६१३) कौरान—युक्तप्रान्तके सुजफ्फरनगर जिसेकी उत्तर-

पश्चिम तप्तमील। यह साथ अपने ४६४ वर्गमील चेत्र फलते अचा॰ २८° १८ तया २८° ४२ द० घौर देशा॰ ७७' २ पतं ७७' २० पू॰ के बीच पडती है। इसमें पू परगने है—कैरान, भिंभाना, शामली, शाना घौर विदीली। केरानकी लेकसंख्या प्रमानतः २२४६७८ है। इसमें पांच शहर केरान, शानामवन, शामली, जलालाबाद श्रीर भिम्मान श्रीर २५६ गांव वसे हैं। पश्चिम सीमा पर यमुना वहती श्रीर भीतीं तथा नदियोकी वोई कमी नहीं पडती। पूर्व यमुनाकी नहर कंषी जमीन सींचती है।

क्तेरान — युक्तप्रान्तके सुजफ्फरनगर जिलेकी केरान तहसीलका हेड-काटर। यह प्रचा० २८ र १४ ड० भीर देशा० ७७ १२ पू॰ में पडता है। सुजफ्फरनगरसे पक्की सडक जाकर यहीं पूरी हो गयी है। १८०१ ई० के। इस प्रहरकों भावादी १८३०४ थी। जहांगीर भीर श्राह प्रास्तकों विकित्सक सुकरब खानके। केरान कैरास ( सं॰ स्नो॰) किरं पर्यन्तभूमिं असति पर्याः प्रोति, किर-श्रन् अण्। विड्ङ्ग, वायविडङ्ग।

कैराकी ( सं० स्त्री॰) कैरास गीरादिलात् होष्। १ भूनिस्व, विरायता। २ विडङ्गा।

कैरी (इं॰ स्त्री॰) १ घृषरितवर्णी, भूरी । २ चार्ची चिये सफेद ।

कैर्सेंदुर (चं॰क्री०) १ किसी देशका नास। (ति॰) २ कैर्सेंदुरका रइनेवाला।

के लिक्त (सं० पु॰) किलकिलानगरी तत्र भवः, किल-किला-त्रण। केलकिलानगरवासी यवन राजा।

डाक्टर भाजदानीका मतानुसार वाकिटकके सेन-राजा ही पुराणमें कैलकिल यवन कहे गये है। विण्यु-पुराणके मतमें इस वंधके प्रथम राजा विन्ध्यमित श्रीर फिर पुरस्त्रय, रामचन्द्र, धर्म, वराङ्ग, छतनन्दन, सुविनन्दि, नन्द्यमः श्रीर श्रियकप्रवारी इन ८ लोगोंने १०६ वर्ष राजत्व किया था। उसके पीक्टे इस वंशों श्रीर १३ राजा हुए। (विष्युराण ४। २४ व०)

प्रव्रतस्वित् किनंहम साहबने प्रेषोत्त १२ राजावों में कई के नाम शिकालिपिये छडूत किये हैं, यथा—प्रवर्वन, रुद्धन, पृथिवोसेन, २य क्द्रसेन, २य प्रवर्शन भीर देवसेन । छनके मतमें विन्ध्यशक्ति २८४ ई० और प्रेषोत्त देवसेन ५२५ ई० को राजत्व करते थे। किन्तु वाकाटकके सेनराजावोंने भ्रपनेको विष्णुक्द्र भ्रटिषका वंश्वर बताया है । इसमें वडा सन्देह है कि वाकाटकके यह राजा यवन थे या नहीं ।

<sup>\*</sup> A. S R Vol. XVII, P. 87, Ind Aut. XII, P. 285 ff, Ep. Ind. III, P. 23,

को जात ( सं॰ ति॰ ) कि जातस्य गोतापत्यम्, कि जात-विदादित्वात् अञ्। ऋष्ट्रणाननयं विदादिम्गोऽज्पाः ॥१॥१०॥ कि जातवंशीय।

कै जास (सं॰ पु॰) के जले जासो जसनं दी सिरस्य के जस:
स्मिटिक: तस्येव ग्रुम्भ:, के जस-भण्। यदा के जीनां
समूद्ध: के जं तेन प्रास्पतिऽत्त, प्रास प्राधार यञ्।
स्नामप्रसिद्ध पर्वत, महादेव और यचाधिप कुविरका
वासस्यान। हहत्संहिताके कूम विभागमें उत्तर
दिक्को के जास-पर्वत निर्णीत हुया है। के जास-पर्वत
दूरसे ग्रुम्भ मेच जैसा देख पडता है। यहां कि कर
प्रीर गन्धव देवकान्यायों के साथ मिलकर गात बजाते
देवदेवको रिभात है। (हित्यंग २०२ प०)

मत्सापुरायमें निखा है—नाना रहमय मृह्युत्त हिमये नित पृष्ठ पर के नास-पर्वत है। इसमें यिवजी बास करते है। इससे दिन्य एनाश्रम, उत्तर सीग-स्थित पर्वत, दिन्य-पूर्वकीयको यिवगिरि, पश्चिम उत्तर क्षुत्रान् और पश्चिम अक्य नामक पर्वत अव-स्थित है। के नास-पर्वतके पाददेशसे ग्रीतन जन परि-पूर्ण मन्दोद नामक एक सरोवर निकला है। पस्त्र-सिन मागीरयो उसी सरोवरसे प्रवादित हुई है। इसके तीर मनोरम भीर पविश्व एक नन्दनवन है। यन्नाधिपति कुवर यन्नों और अपराश्वों के साथ सर्वदा इस पर्वतमें रहते हैं। (मन्यापु॰ २१४ ४०)

वर्तमान तिब्बत देशमें मानसरीवरके निकट श्रीर कश्मीर राज्यके उत्तरपूर्व के बास-पर्वत प्रवस्थित है। यह राजसताब वा रावपद्धदिस ५० मील दूर पडता है। इस पर्वतसे सिन्धु, शतद्भुश्मीर अञ्चपुत नद उत्तय हुए हैं। वर्तमान के बासका दूसरा नाम गांगरी है। यह सिन्धुनदके उत्पत्ति खानसे शारक-सङ्ग्रम तक चला गया है। इसके दिव्य बाधक, वस्ति एवं रङ्गद श्रीर उत्तर रशीद कुम्ना, शिखर श्रीर इयाना नगर है। इस श्रे को १०००० से १२००० तक अंचे गिरिपथ विद्यमान है। मोट लोग इसे 'तिसि' कहते हैं। उनके मतसे पृथिवीमें के बास हो सर्वी जंवा पहाड़ हैं।

विख्यादपुराण, वराष्ट्रपुराणं पादि ग्रेंग्योमें नेलांस-

का माहात्मा वर्षित है। पुराणादिमें इसका घपर नाम गणपर्वत घीर रजताद्रि है। घाजकल मी वहुतसे संन्यासी वर्ष तोड़ कर के सास-पर्वत पहुंचते हैं।

जैन प्रास्तातुसार प्रथम तीर्थं कर श्रीस्टबसदेवने को सास पर्वतसे मुक्ति पाई थी। उसके पुत्र प्रथम चक्र-वर्ती भरतने भूत, भविष्यत् श्रीर वर्तमानके चीवीस चौबीस तीर्थं करों के ७२ सुवर्षमय जैनमंदिर वहां बनवाये थे। (उचरपुराष)

२ छड कोनेका एक मन्दिर। इसमें द सूमि श्रीर बहुतसे शिखर रहते हैं। कै जास १८ डाय सम्बा-चौड़ा होता है।

के बासनाय (सं० पु०) के बासस्य नाथः, इत्त्। १ शिव। २ झुवेर। (रष्टवंश ४। २८ के बासपित श्रादि शब्द भी दसी शर्थमें व्यवस्त होते हैं।

को लासा चार्ये—को सगजमदैन नामक संस्कृत तान्त्रिक ग्रन्थके रचियता।

के लासी (पिं॰ वि॰) १ के लाससम्बन्धाय। २ के लास-का रचनेवाला।

के लासीकाः ( एं॰ पु॰ ) के लास घोको यस्य, बहुवी∙ ⊦ १ ग्रिव । २ कुविर ।

कै लिख्न (सं वि वि ) कि लिख्नस्येदम्, कि लिख्न-प्रण्।
कि लिख्नसम्बन्धीय, वारीक सकडीका वना हुमा। (त्युत)
के वर्त (सं पु प ) के जले वर्तते, इत प्रच्, प्रतुक
समास ततः खार्थे प्रण्। यहा कु सिता हितः कि हित्तः
सा प्रस्त्यस्य, कि - हित्त-प्रच् प्रघोदरादिवत् साधः।
एक जाति। चलती बोलीमें कैवर्तीको केवट कहते हैं।
प्राजकल इनमें प्रधानतः २ प्रयक् प्रण्यां देख पडती
हैं। एक हालिक के वर्त पीर दूसरी जालिक के वर्तक
नामसे प्रधिहित है। हालिक के वर्त कहते हैं कि इम
जालिकोंसे कोई संग्रव नहीं रखते, हम महुवों पीर
दूसरे ग्रुद्रोंसे ज चे है। वह धपने के छल प्रतिपादनके
लिये ब्रह्मवेवर्त पुराण जन्मखण्डसे के वर्त जातिसक्वस्वीय निम्नलिखित वचन उद्गत किया करते हैं—

''चववीयें'न वैद्यायां केवतं: परिकीति त:।

कली तीवरसंसर्गादीवर: पतिती सुवि ॥"'

चित्रयके श्रीरस श्रीर वैश्याके गर्भेसे जिस जातिकी उत्यक्ति है, उसे कैवत ( धीवर ) अहते हैं, किकात- में तीवरीके संसर्गेंसे धीवर (के वर्त) गिर गरी है।

किसी किसीने पद्मपुराणीय जातिमालाका नाम देकर ऐसा ही वचन उडूत किया है। किन्तु पद्मपुराण-की भू। ६ गोथियों के किसी खण्डमें इस प्रकारकी जातिमालाका अनुसन्धान नहीं मिलता। भागवराम, परश्राम प्रश्वतिके नामसे कई जातिमालार्थे विद्यमान है। उनमें लिखा है कि स्वर्णकारके भीरस कीर मीदकी के गर्भसे केवर्त स्वराज होता है।

क वतं लोगोंकी उद्दृत इस्त्व्यासर्धिता ( ३य खगड, २० प्रध्याय ) में लिखा है--

कौवत दो प्रकारके होते हैं — हालिक और जालिक हल प्रकार जीविकानियों करनेवाले हालिक और सहसी मारनेवाले जालिक कहाते हैं। चित्रयं भीर कौर विश्वाके गभी कौवत उत्पन्न होते हैं। यह कर्मोंके अनुसार उत्तम और ध्रधम हुए हैं। यह कर्मोंके अनुसार उत्तम और ध्रधम हुए हैं। हालिक कौवत भोज्यान एवं उत्तम और मत्युजीवी जालिक अन्त्रज, पतित तथा नीचकर्मोंके ध्रनुसार अभोज्यान वन गये हैं। यह हालिकोंके साथ किमें प्रवृत्त हो कौवत कहाये घौर उन्होंके संसगैस सुद्रतको पहुंचे हैं। प्रत्येक हो युगमें संसगैका दोष वा गुण लगा करता है। इसलिये वह भी कैवत कहलाये हैं।

फिर एक पुस्तकके ४ र्थ खण्ड (७ म मध्याय) में यह भी बताया है—

विश्वाने गर्भ भीर चित्रयने श्रीरस्पे मध्यम श्रीर श्रथम केवर्त नामक प्रतो ने जन्म लिया था। इनमें एक इालिक श्रीर टूसरा जालिक रहा। हालिक खिती से काम चलाता है। जालिक मत्युजीवी होता है। जालिक तीवरके संसर्भ से घीवर, नीच कायके श्रनुसार श्रथम श्रीर इसीसे प्रतित हो गया है।

उपर्युक्त बचन ठीक होनेसे मानना पडेगा कि चित्रयके प्रीरस घोर वैद्याके गर्भसे केवर्त-जाति उत्पन्न हुई है। याच्चवल्लप्रसंहितामें इस प्रकारकी चनुकीम सङ्कर-जाति 'माहिष्य' कहो गयी है। इसीसे मालूम होता कि किसी किसी खानके केवर्त प्रपनेको 'माहिष्य जाति' घोर वैद्यसमीं बताते है। पंरन्तु घव बात यह है कि अद्यवेदर्त और इहत्वासके उत्त-वस्न ठीक है या नहीं। पहले तो ब्रह्मवैवत पुराणके ब्रह्मखण्डमें शति
नीच जातिकी वर्णनांके साथ ही केवते-जातिकी कथा
है और उसके पीछे जोना भादि नीच सुसन्नमान
जुनाहोंका उन्नेख है। 'जोना' यव्द ब्रह्मवैवतं व्यतीत
किसी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थमें नहीं मिलता। सुसन्मानोंके इस देशमें शाने पर उनके भीर दिन्दू जुनाहोंके
मिननसे जोना (जुन्हा) जाति निकत्ती है। ऐसे स्थन
पर ब्रह्मवैवतके जिस अध्यायमें जातिनिर्णय किया है,
वह प्राचीन पुराणका श्रंथ नहीं माना जा सकता। यतपव अप्राचीन समक्षते देसके द्वारा पुरानी कैवतंजातिका प्रकृत तस्त निर्णीत ही नहीं सकता।

मोखा भौर बज्जव वर्तपुराष देखा।

दूसरे कामोके संस्कृत विद्यासय और दूसरे भी नाना स्थानों में जो व्याससंहिता कि विद्यासान है, उससे प्रथमोक्त वहन्याससंहिता कुछ भी नहीं मिसतो । उसको पढनेसे वोध होता है कि मानो किसी विभिन्न उहरे खरी भागीन कालको ब्रह्म वैवर्ष देखके वह बनायो गया है। सुतरा जब उक्त वृहत्याससंहिताके प्राचीनत्व श्रीर मौलिकत्वमें घोर सन्देह रह जाता, तो उसी एक पुस्तक पर निर्भर करके कैवर्त-जातिकी उत्पत्ति उहरायो नहीं जा सकती।

धन देखना चाहिये कि प्राचीन पुस्तको'में केवर्र-को क्या कड़ा है—

राज्ञयजुर्वेदमें दूसरो नीच जातियों के साथ 'कैवती' शब्द सबसे पहले लिखा गया है। (वाजसनेय २०११६ भाष्यकारने इस स्थलपर कैवती शब्दका 'नोकाजीवा' प्रश्री लगाया है।

मनुमंहितां दो खानों (पा २६०,१०।३४)
पर कैवर्त शब्द श्राया है। प्रधम ख्रक पर भाष्यकार
मेधातिथिने केवर्तके सम्बन्धमें लिखा है—'कैवर्तका
श्रथं दास है। वह तडागखनन प्रस्ति कार्यों से जीविकानिर्वाह करते भीर जहां उपशुक्त काम पाति, चले
जाते हैं।'

<sup>\*</sup> Raja R. Mitra's Notices of Sanskrit Mss Vol. VII, p 199 में भी बहत्वाधकी एक दूसरी सूत्रों से गयी है।

दूसरे खान (१०। ३४) पर मनुने कहा है—
'निवादने श्रीरस श्रीर श्रायोगनीके गर्भेसे नीकर्मजीवी
सार्गव एत्पन्न होते हैं। इनका नाम दास है। इन्हें ही
शार्यावर्तवासी कैवर्त कंहते है।'

यहां भी मेधातिथिने जिखा है—'प्रतिजोम प्रकार्य एहनेसे ब्राह्मणके श्रीरस श्रीर श्रुद्राके गर्भसे निज्ञजा पूर्वकथित निषाद इस स्थज पर नहीं गरहीत हुवा है। परन्तु दस्युकी भांति प्रतिजोममें श्रायोगनीके गर्भजात प्रतिजोम मार्गवकी ही जीविका नीकर्स है, जिसे शार्यावर्तमें दास वा कैवर्त कहते हैं।'

विश्वीके मतमें मनुप्रीत दास नामक श्राणीवर्त-प्रसिष्ठ भीवर्त गीण कैवर्त है, मूल केवर्त जाति नहीं। किन्त त्रष्टम त्रध्यायका मनुबचन और उसका मेधा-तिथिभोच पढनेसे यह सन्देष्ट मिट जाता है। विशे-षतः जाज भी कैवतंजातिमं वहतसे अपनिको 'दास कैवर्त' कहते हैं। रामायण, महाभारत श्रादि बहुतसे प्राचीन ग्रन्थों में केवल नाव चलानेवाले कैवत का ही , उत्ते ख है । (रामायण, चयोध्या प्रश्न, महामारत, अनुशासन प्रश्ने) सिवा इसके शान्तिशतक (३११६) हितोपदेश, कथा सित्सागर (२५ । ४८) चादि विस्तर ग्रन्थों में सत्सा-जीवी कैवर्तकी बात शायी है। श्रमर, हैमचन्द्र, हना-युध मस्ति श्रमिधानरचियतावो ने कैवर्त ग्रन्दका मुख्य प्रधे धीवर लिखा है। सुप्रसिद्ध वेदव्यासकी जीवनी पढनेसे समभा पडता कि पहले धौवर नौकर्मजीवी रहे। मूल भविष्यपुराणके मतमें भी (नीकर्मजीवी) कैवत कन्याके गभेसे व्यासने जन्मग्रहण किया था।

( भविष्यपुराण धरारर)

महाभारत घादि पुराने ग्रन्थ पढनेचे समक्ष सकते कि पूर्वकालको नाव चलाना घीर जाल डाल कर मक्कलियां पकडना ही कॅवर्ती की उपजीविका रही। ( पत्रपावन ४०।१६)

इसीसे मालूम पड़ता कि जटाधर प्रसृतिके प्राचीन
श्रमिधानों में के वर्त का श्रपर नाम जालिक लिखा है।
श्रिम हिता (१८५ श्लो०) में धोबी, चमार, नट,
वक्ड, के वर्त, मेद श्रीर भिन्न सात जातियों की
श्रक्त्याज कहा है।

श्राहर:स्मृति ( ३ स्रोक ), पापस्तस्वसंहिता (५८ स्रोक) श्रीर रुट्रयामलीत जातिमानामें भी ठोक यही बात है। इससे वीध होता कि प्रति, श्राह्मरा, श्रापस्तस्व प्रसृति धर्मश्रास्त्रकारों समयमें केवस श्रान्यन कोवत ही रहे।

प्रतिसंहिताके दूसरे खल (१८२) पर चर्मक, रजक, वैख, धीवर ग्रीर नटको क्रूकर ब्राह्मणको नहा डाजनेको लिखा है।

श्रविसंहिताके दोनां वचन पढनेसे केवर्त गौर भीवर एक ही जाति ससम्म पडते हैं। श्रन्थन जाति प्रतिपाद्य श्रवि श्रादिके स्नोकोंसे सतुसंहिता मिलती है।

रामायण, सहाभारत श्रीर प्राचीन धर्मशास्त्र पाठसे बोध होता कि पूर्वेकालको धीवर वा लालिक कौवर्त ही विद्यमान या। फिर किसी प्राचीन ग्रस्ट्र हालिक कै वर्तका नाम नहीं श्राया। मालम होता है क्षि पुरानी कैवत जातिके सध्य कोई कोई लिए हत्तिको पवसम्बन कारके हासिक वा इसवाह केव-त की नामसे प्रसिद्ध हुवा अथवा दूसरी किसी जातिन कैवत -प्रधान देशमें इल चलानेके काम पर नियत रह हालिकाकैवर नाम पाया है। प्राज कल द्वासिक ग्रीर जालिक कैवतीं में परसा कोई संस्व नहीं, यहां तक कि हालिक कैवर्ती की वर्तमान सामाजिक प्रवस्था देखनेसे वह निक्षष्ट प्रत्यंज जैसे समभा नहीं पहते। दूसरे हालिक कैवतीं में दास नामक एक श्रेषी है। बद्द वासस्थानके भेदसे दास भौर श्रीलप्रत कदाते हैं। दालिकों श्रीर जालिकों में वैवाहिक सम्बन्धन रहते भी एक ही पुरोहित दोनींका यजन कराता है। कैवत या दूसरी जातिवाले इनका अब भिन्न जलाटि ग्रहण किया करते हैं। हालिक के वर्ती के घरमें जालिक दासल करते है। इसी जातिके संस्वसे क्या हालिक, हालिककौवतं नामसे प्रसिद्ध हुये हैं। उत्त दास श्रेणीके मध्य जो क्राएडगोनन हैं, उनका जल अव्यवदायं होता है।

पहले हो नहा जा उना है कि हानिक कैवर प्रपनेको माहिष्य जाति बताते भीर भपने पद्य सम-र्थनके चिये छुछूक भट्टोड त उभनाका निम्नलिखित वरन दिखाते हैं— 'माहिष्य-जातिकी उपनीविका नृत्य, गीत, नचच-गणना चौर श्रस्यद्वा है।' उनके मतमें 'शस्यद्वा' शब्द हालिक के वर्तीका समयंक है। इन्नवाहन वा किषक में करनेवाने ही हालिक कहाते है। किन्तु केवन 'शस्यद्वा' कहनेसे शस्योत्पादन वा किष-कमेंका वीध नहीं होता। स्कन्द्युराणके सम्लाद्विष्ड (पूर्वभाग, २६। ४८-४६) में लिखा है—

'वैद्याके गर्म पौर चित्रयके भौरससे माहिष्यकां जन्म है। यह अनुजीमल, अधिकारनिरत घौर चतुः यष्टि-जलाभिष्य होते हैं। इनमें वृतवन्यादि सभी क्रियायें वैद्याके समान है। च्योति:यास्त्र, यासुनयास्त्र चौर स्वर यास्त्र ही इनकी जीविका है।'

हासिक कै वर्तीका जातीय इतिहास प्राक्षेचना करने से वह उपयुक्त स्वचाकान्त समक्त नहीं पढते। विशेष स्वच्या कार्ये स्वच्या प्राचीन ग्रन्थों हालिक के वर्ते का विवरण नहीं मिलता, इसका कोई टौरटीक नहीं लगता कि माहिय प्रीर हालिक के वर्ते एक ही जाति हैं या नहीं।

१८८१ ई० को लोकगणनाक समय छालिक-कौवत - सितिने सरदसग्रमारीके तस्वावधायकके पास श्रंगरेजीका एक ऋषा श्रावेटनपत्र भेजा या। उसने १२वें पृष्ठमें की लिखा है, उससे समभा पडता है कि ( अखमेधपवें प्रश्न प्रः) प्रज्नित दिचिए समुद्रके तीर रहनेवाली जिन माहिषकी से ग्रद किया या, वही वर्रमान हालिक कै वर्ती के ब्राटिएक्ष रहे। किन्तु महाभारतके कर्णपर्व ( ४४ प्रध्याय ) में माहिषक रहेका बताये गये है श्रीर (हैं१४ प्र॰ )में लिखा है कि दन साहिषक प्रादि जातियोंको वशिष्ठके प्रादेशसे सगर राजाने धर्मेचत कर डाला था! सुतरां यह ठांक तीरसे नहीं कहा जा सकता कि समुद्रतीरवासी माहिषक ही वर्ते-मान चालिक कैवर है या नहीं।

कड़ों कड़ों के वर्तोंकी घवस्या कितनी ही उन्नत है। बङ्गालके वरेंद्र, मिंदनीपुर, तमलुक, वालिसिता, तुर्का,सुनासुता, कुतवपुर धादि स्थानों में धाति प्राचीन कालसे हालिक के वर्त राजल करते हैं। गोडराज्यमें जब भादिश्रका भम्यद्य न द्वा था, उससे भी बहुत पहले हालिक इस भक्षलमें राजल करते रहे। उनमें तमलुक, मैनागढ भीर वितालका राजवंश समिषक प्राचीन है। उड़ीसेके कमिश्रनर साहबक्की रिपोर्ट पढ़-नेसे जान पडता कि तमलुकका कैवर्त राजवंश ४८ पीढ़ीतक खाधीन रहा। भन्तिम खाधीन राजा १६५४ ई॰ को सि हासनसे उतारे गये। उन्होंके वंश धावतिमान तमलुकगढके भिष्पति हैं।

वरेन्द्र, ताबिका, नीरनीप्तर, मैनागढ प्रधात शब्द इटवा है।
हालिक के वर्ती में प्रधानत: निम्मलिखित कई
गोत्र देख पढते — हैं श्राखिड खा, काध्यप, वाल्प्य, सावर्ख,
सरद्वाज, मौद्गख्य, पलासर (पराग्रद?), नागेखर,
विलास, विश्वष्ठ, व्यास भीर भाजस्थान । फिर हालिक
क वर्त भादि, सध्य और अन्त्य तौन भागों में विभक्त है।
विवाह भादिके समय यह स्रेणी सबको भोर दृष्टि
रखके काम करती है।

हानिकों में कई समाज प्रचलित है। एक समाजके लोग दूसरे समाजमें जाने से अपदस्य हवा करते है। कीलोन्यका परिचय उपाधि हारा नहीं, वंग हारा ही मिनता है। कुलीन, मौलिक घादि छंची में णियों में अपने गोलका धादान प्रदान नहीं चनता, परन्तु निम्न में णोमें इस नियमकी सर्वदा रहा कम होती है।

वङ्गासमें हालिक सैवताँकी विवाह प्रया उच्च येणीके हिंदुवाँसे मिसती सुलती है। प्रयम ते सहरद्रावितरण, सहस्त, प्रधिवासर (महादि दव्यस्पर्धन), गौर्यादि प्रोहय-माद्यसा पूजा, वसीधाराकी पूजा, पायुखमन्त्र, प्राभ्यद-यिक आह, समन्त्रक वर प्राह्वान, भवदेवके मतानुसार सन्त्रादि हारा विवाह एवं पाणिपहण और लाजहीम, दूसरे दिन जसस्त, तीसरे दिन वरकी विदात्या वरका खर्ष्ट प्रविग, प्रचस्त्रपरित्याग, नववस्त्रका रहप्रवेग, कौलिकमाङ्गिक पूजा एवं नाह्मणमीजन और चीये दिन पानस्पर्ध होता है। सन्या स्टतुमती होनेसे पहले ही विवाह कर देनेका नियम है।

भारतवर्षकी नाना ध्यानों में जालिक कौवर्त रहती है। फिर नाना स्थानों पर कौवर्त जातिकी सस्वस्थमें नानाविध प्रवाद चलता है। जालिक के वत प्रन्य ज है। वर्ष ब्राह्मण उनका पौरोहित्य करते हैं। जालिक का जल ग्रंड नहीं होता। उनमें बहुतरी लोग वैष्यव है। जालिक सभी देवदेवियों को मानते हैं। विश्वाहको प्रणाली स्थानभेदसे निक्त्रभेषों के श्रपरापर हिन्दुनों से मिलतो है। इनमें विधवाविश्वाह नहीं चलता। कहीं कहीं वास्त्रकालको ही कन्याका विवाह कर देना श्रद्धा समभा जाता है, परन्तु किसी प्रकार कन्या स्टतुमतो होने पर भी उसके विवाह करनमें कोई दोष नहीं लगता। वास्त्रविवाह सर्वत्र श्रादरणीय है।

क्षेत्रतीं में कहीं ३०, कहीं १५ फीर कहीं १० दिन ग्रंथीच ग्रहण करते हैं।

विद्वारके के वर्तीको केवटक दि है। सक्ती पकड-ना श्रीद खेती करना इनको प्रधान उपजीविका है। उन्ची जातिके निकट यह नौकरी भी करते है। इसी नौकरीके श्रमुसार समाजमें इनका सम्मान होता है। इनकी भू श्रीणियां है—

ब्रशेक्षावासी, विविष्ठार, गर्भोद्रत, सवीर श्रीर मह्नवा। श्योध्यावासी अवधरी श्राये हैं। इनमें श्रविकांश खेती करते है। चिविद्वार या घृतपायी युक्तप्रदेशके लोग है। वहां पहले यह नाव चलाते भीर मक्ली पक्षति थे। प्रभुका उच्छिष्ट भोजन करनेसे दनका ऐसा नाम पह गया है। दरभङ्गा महाराजकी राजभवनमें पहले क्षरमी जातिके लोग काम करते थे। किसी किसीके विद्धासद्यातकताका काम करनेसे राजाने उनको निकाल युक्तप्रदेशके केवटी को रखा था। यह लोग जैसा काम करते थे, उसीके पनुसार दूनके नाम भी रखे गये। रालाके पास रहनेवाला खवास, भाग्डारका कर्मचारी भारतारी, बन्धनका कामकरनेवाला हेरादार, वस्त्रादिः का तत्त्वावधायक कायड भीर राजाकी भ्रमनी जमीन-का काम देखनेवाला कामत नामसे प्रभिष्ठित था। वीके क्षवन गर्भाइत श्रीर खास काम करनेवाले विद्यावक नामसे असग असग श्रेणीवह हुए । जो पहलेसे नौकाका व्यवसाय करते थे, वह महुवा समझे गरी। वत्रमान विद्वारी के वर्ती में भदीरिया, विम्बास, इलिया, इतवार, कापड़, सहरना, मरर, सुखिया,

भाष्डारी, चौधरी, डेराहार, जानदार, कामत, खवास, महतो, मन्दर इत्यादि डपाधि है।

दनमें वाल्यविवाह ही प्रचलित है। प्रसे १० तक वालक और इसे १० वर्ष तक वालिकाके विवाहका समय है। वरकी श्रपेचा लन्याका वयस श्रविक होतेन कोई बड़ी प्रडचन नहीं, परन्तु जंबाईमें वह बड़ी न होना चाहिये। वरसे कन्या यदि दीर्घ हो प्रथवा दीनों वरावर बैठें, तो उस विवाहमें मङ्गल नहीं। विवाहने पहली दोनोंको नाप लेते है। वरकी अपेचा देखने कन्या सम्बी सगनेसे विवाह नहीं होता। विवाहका सस्वस्य स्थिर होने पर वरपचीय स्रोग कन्या टेखने जाते है। पीके तिसका उपसचमें कन्याकर्ता वस्के घर वस्त अर्थ आदि मेज देता है। तिलका चढ जाने पर मैथिस व्राह्मण कोई ग्रभ दिन ठहराते है। विवास-के पूर्व दिन वर श्रीर कन्या दोनोंके घर 'मट-कोडवा' इमा करता है। इसके लिये घरकी स्तियां सटल गाते गाते बामके बाहर पानी लेकर जाती है। वहां वर श्रीर कन्याकी स्नान करा, वश्रांचे सृत्तिका ला श्रोर उससे घरमें एक चुल्हा बना ग्टइदेवताकी पूजाके उप-न्तज्ञम घी तपाती श्रीर खीलें भूनती है। विवाहक समय इन खीसों की भावस्यकता पडती है। उसी समय एक वकरा भी वित दिया जाता है। विवाहके टिन कन्याके घरकी स्त्रियां घपने बीच एकके सस्तक पर एक घडा पानी रख दलबद शोकर वरने घर जानर गाती है. गानियां सुनाती हैं श्रीर इंसी ठट्टा चढाती है। वरपचक उन्हें पान श्रीर रूपया देने पर वह निरस्त हो कर चल देती है। पीछे कन्याकी भतीकी सम्मर्कीय कोई स्त्री श्रा वरके गलेमें खपटा डास उसे कन्याके घर से जाती है। वहां छन्टें मण्डपकी चारो श्रीर ह्यमाते ह्यमाते खीलें छोडी जाती है। फिर वर भीर कन्याको बैठा पुरी हित सिन्ट्र दान करता भीर सभयपत्तके पूर्वपुरुषोका नाम पाञ्चपत पर निख कर उसे वरकन्यांके डायमें बांध देता है। किसी एक घर-में परमात्र प्रस्तुत रहता है। वहां वर और कन्याके गावसे एक एक विन्दु रक्त लेकर परमाक्तीं मिलाया भीर दोनोंको खिलाया जाता है।

विधवा सगाई कर सकती हैं। विवाहके भङ्गका नियम नशों चलता। स्रजातिके मध्य व्यभिचार सगानेसे स्थका प्रायसित्त किया जाता है। परन्तु दूसरी जातिके साथ ऐसा होने पर स्त्रीको घरसे निकास देते है।

भगवती ही इनकी धाराध्य देवता हैं। कीई विस-हरको भी पूजता है। फिर बन्दी, गोरैया, नरसिंह धौर कालीकी ह्यासना भी की जाती है। विहारमें कैवर्तीन हाथका पानी श्रह समस्ति हैं।

दाचिषात्यमें का वर्तका नाम 'भोई' है। भोई देखी। २ महानिम्ब।

कौ वतेक (सं० पु॰) कौ वर्तसार्थों कन्। कौ वर्त, कीवट। (रामायण २। ८३ । ९४)

की वत सुस्त, नेवर्वसुलक देखी ।

कौवर्त मुस्तक (सं॰ ल्ली॰) कौवर्ति का, पानीमें पैदा होनेवाला एक मोथा। यह ठण्डा, तीता, कसेला, कड़वा, कान्तिकर श्रीर कफ, पित्त, रहादोष, विसर्ष, कुष्ठ तथा कण्डूच हीता है। कौवर्त मुस्तक वितुत्रक नामक दुवनी साच है, जी देखनें मीथा-नैसी लगतो है। (भाषप्रकाष)

कै वर्ति का (सं॰ स्त्री॰) के वर्ती जलस्या इव, स्तार्थे कन् इस्त्रस्य। जलजमुस्ताविश्रेष, पानीमें पैदा हीने वाला एक मिथा। यह इस्त्रों, वीर्य बढ़ानेवाली, कसेली श्रोर कफ, खांसी, खास तथा मन्दान्नि मिटाने-वाली है। (राजनिवण्ट,) इसका संस्कृत पर्याय—सुरङ्का, लता, वज्री, रङ्कियी, वस्तरङ्का श्रीर सुभगा है।

कैवर्ति सुस्तक (सं॰ क्ली॰) कैवर्त्याः केवर्तपद्धाः प्रयं सुस्तकम्, ६-तत् विकस्पे क्रसः। ड्यापोः। पा ६ १ १६६१ । कैवर्ति का, केवटी मोथा।

को वर्ती (सं॰ स्त्री॰) के जली वत ते, इत् प्रच् ध्रतुक् समा॰ स्वार्थे प्रण्तती स्त्रीप् १ को वर्ती मुस्त, केवटी मीधा। २ को वर्त्पस्ती, केवटी।

कौवर्तीसुद्ध (सं० क्षी०) कौवर्तीनां कौवर्तपत्नीनां प्रियं सुद्धाम्, इन्तत् विकल्पे इन्हः। सुद्धाभिद, केवटी मिथा। विकी किसो देशमें इसे कैसरिया मिथाभी कहते है। इसका संद्धात पर्याय—सुटन्नट, दशपुर, वानेय, परिपेत्तव, प्रव, नीपुर, नीनदें, दाशपुर, दाय- पूर, परिपेत्त, पारिपेत्त, के वर्त सुस्तक, के वर्ति सुस्तक, वनसम्भव, धाना, ग्रीतपुष्प, जीर्णवृष्ठक, वना श्रीर सितपुष्प है।

कैवल ( पं॰ क्ली॰) केवलते, वल-प्रच् प्रतुक्ष्सार्थे प्रण्। विङ्क्ष, वायबिङ्क्षः।

कैवला (सं को ) केवल स्य श्रीपाधिक सखटु: खादिरिहतस्य चित्सक्ष स्थायः, केवल-यान्। १ मुक्तिविश्रेष, निर्वाण। विवेकका । सात्रात्कार होनेसे श्रद्धार
विनष्ट होता है। फिर ऐसा ज्ञान नहीं उठमा कि मैं
कर्ता, सखी वा दु:खी हां। श्रद्धार निष्टत्त हाने पर
हसके कार्य राग, हेथ, धर्म श्रीर श्रधमें श्रादिकी
हलाति भी होना सन्भव नहीं। प्रारच्य कर्म श्र्यात्
जिससे श्रीर धारण हुवा है, धीरे धीरे मिट जाता
श्रीर श्रविद्याक्ष्य सहकारिकारण न रहनेसे फिर
संस्तार नहीं होता तथा संस्तारके श्रभावमें पुनर्वार
जच्म सेना नहीं पडता। वर्तमान श्रीरपात होनेसे
श्रात्मा चित् सक्ष्यमें श्रवस्थान करता है। इसी श्रवस्थान
का नाम कैवल्य है। पातन्त्र सस्त्राह्म के केवल्यपाट्म इस्र

विशेषद्यि न पातामावमावनानिक्रति.। ( योगस् व १ १ १ )

पूर्वीत प्रकारचे चित्त श्रीर शाकाका मेह देख पड़ने पर जिस समय चित्त श्रपना तथा शाकाका विशेष दश्न करता, उस समय कर्ट ल, शादल श्रार भोकृल श्रादि श्रान निवृत्त हो एकताको पडुंचता है। मि कर्ता हुं 'में श्राता हुं' श्रीर 'में भोक्रा हुं, इत्यादि श्रान तिरोहित होने पर फिर पुरुषको किसी कर्मकी चेष्टा नहीं रहतो। चित्तके शाकाका खरूप पहुंचान सकने पर शाकाकारको पा केंचल्यपद लाम होता है। चित्तका कर्ट ल शादि श्रममान ह्रूटनेसे कर्म निवृत्ति हो जाती है। फिर उससे विवेकशान श्राता है। विवेकशान हो मुक्तिका प्रथम सुत्र है। (शेनस्त्र श्रास्त्र)

जब योगो समाधि आश्रय करते, उनको इन्द्रिय-वृत्ति चीण होति भी व्याधि, स्त्यान, संग्रय, श्रालस्य, प्रमाद, श्रविरति, स्त्रान्तिदर्शन, श्रनस्पृतिकत्व श्रीर श्रनवस्थितत्व नोप्रकारके विश्व उठ खड़े होते हैं। इसमें फिर प्रत्ययान्तर श्रयात् में शार मेरा इत्यादि जान स्वरूप विद्व समुत्पन्न हो समाधिका व्याघात करते हैं। श्वतएव चित्तवृत्तिका उच्छेट साधन करके दन सब विद्वोंको निवारण करना चाहिये (र वोगस्त १।२६)

पातक्षल दितीय पादके दयम श्रीर एकादम सूत्र-में भविद्या श्रादि सिटानेके उपाय जैसे प्रदर्भित हुए है, वैसेकी उपाय श्रवलम्बन नारके संस्तारका चय करते हैं। संस्तार चीण होनेसे "मैं-मेरा" इत्यादि श्वान नहीं रहता। जैसे वील श्रमिमें जल जानेसे फिर भक्ष्र उत्यक्तिकी सन्धावना नहीं, वैसे ही श्वान श्रमिके स्प्रश्चे श्रविद्यादि लोश सिट जाने पर चित्तके दित्रमें संस्तार नहीं नग सजता श्रीर ऐसा होने पर मैं मेरा इत्यादि प्रत्ययान्त निष्टत्त होता है। (योगस्त्र ११०)

बहुतसे विषयों के तस्तों को सलग सलग मानना करके भी जो सब प्रकारके फर्की को कामना नहीं करता. उसी के पूर्वीक विष्न तिरोहित हो कर विवेदको उत्पत्ति होती है। विवेक उटने पर ही उससे समाधिस होती है। यह समाधि सर्वेदा परम पुरुषार्य साधनका धर्मवारि सेचन करता है। इसी से इसका नाम धर्म-मेच है। यह धर्म तस्त्रज्ञान उत्पादन करता है।

(योगस व ४ । १८)

पूर्वीत धर्ममध प्रविद्या पादि सब क्षे शोंकी निवा-रण करता है। फिर उसीसे संसार श्रमणके कारण सब श्रमाश्रम फल चीण होते श्रीर वासना निव्यक्ति हो जाती है। (योगस्त ४। २८)

अविद्यादि क्षेत्र श्रीर श्रुंभाश्वभ नर्मेषन वित्तके श्रावरणकारी मल जैसे होते हैं। जिसके वित्तसे यह सब मल निकल गया है, वही व्यक्ति ससुदय श्रेय बसु समझ सकता है। वित्तके श्रावरणका मल विनष्ट होने पर हो सर्वविषयक श्रान उठता है। इस समय श्राकाय प्रस्ति महत् पदार्थ भी श्रनायास समझ जा सकता है। फिर दूसरा कोई विषय श्रपरिज्ञात नहीं रहता। (योगस्व ४१९०)

हृदयकी प्राकाशमें धर्मका मिख डिंदित होने पर उसके वर्षणसे क्षेत्रकों कर्मका मल घीत हो जाता है। उसके सर्व रज: भीर तम: तीनों गुण क्षतार्थ होते अर्थात् पुरुषार्थ भोग श्रीर मोच साधनके सब कर्म समाप्त हो जाते श्रीर इन सकत गुणी के क्रमका परि णाम नहीं होता। (शेगसूत ४। ६१)

चणसे पन्न, पन्नसे दण्ड, भीर दण्डसे प्रहर हत्यादि प्रकारसे कानका परिणाम हुना नरता है। फिर पञ्चसूतसे को लक्क वसु उत्पन्न होते, वह भी उत्तरोत्तर परिणाम णकर नानाप्रकार वसु उत्पा-दन करते हैं, इसीका नाम क्रमपरिणाम है। इन सक्त परिणामों का भन्त कोई समझ नहीं सकता। कारण परिणामकी कोई सीमा नहीं। स्तिकासे उत्तिद्ध द्वादि सक्त वस्तु निक्कत हैं भीर यह सकत उत्तिद्दादि फिर स्तिकाके रूपमें परिणत हो जाते है। इसी प्रकार पदार्थों के सत्तरोत्तर नानाप्रकार परि-णामकी इयत्ता कोई कर नहीं सकता। (योगन् स्वारर)

गुणोंका भोग श्रीर अपवर्गके लच्च पुरवार शून्य हो जाने पर खणकालके लिये भी किसी प्रकारका विकार उपस्थित नहीं होता। श्रथच चित्रक्षिकी इक्तिका खारूप्य उठ जाता है। श्रात्माके चित्सरूपमें जो श्रवस्थिति श्राती, वही कैवस्थ कहाती है। (शोगवृत्र १। ११) स्वित श्रीर विवेक श्रन्द देखी।

वैदान्तके मतसे परमातानि जीवातमाके जीन हो जानेका नाम के वच्च है। न्यायके मतमें सकत प्रदृष्ट विनष्ट होने पर फिर पात्माके दु:खकी उत्पत्ति वाजवा नहीं होता। नेयायिक घरीर क्रूटने पीछे पात्माको इसी अवस्थाको केवस्य कहते हैं। (नावर। ११२)

जैनशास्त्रातुसार कैवल्य भवस्या सुक्ति प्राप्त करनेसे
पित्त होती है। जानावरणीय, दर्भनावरणीय, मोहनीय
भीर अंतराय दन चार घातिया कर्मों ने नष्ट हो जाने
पर भात्माक केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है भीर उस
समय समस्त पदार्थों को समस्त पर्यायों को एक साथ
यह जीव जानने लगता है। (क्लार्य स्ट टीका)

२ मुक्ति, कुटकारा । सिक देखो । ३ क्वायाग्रजुर्वे देकी भन्तर्गत एक उपनिषद् । ( वि० ) ४ केविकासक्य । ५ भ्राहितीय ।

क वस्थानन्द—एक संस्कृत ग्रन्थकार। इन्होंने प्रणवार्थ-प्रकाशिकाव्यास्थान भीर महिन्तस्तवटीकाको रचना किया। कौवस्थानन्द सरस्वती-भगवदगीतासारके प्रणेता ।

कौवलाश्रम-गोविन्दाश्रमके शिष्य। इन्होंने विपुरा-वरिवस्था नामक तान्त्रिक ग्रन्थ श्रीर शानन्दल हरीकी सीभाग्यवर्धिनी टीकाकी रचना की।

कैयव (सं॰ ति॰) केयवस्थेदम्, केयव-प्रण् हिंदयः। केयवसम्बन्धीयः। (ए९१०। २८)

कै शिक (सं क्ता॰) केशानां ससूह: ठक् ११ केश-ससूह, वानों की लट या गुच्छा। (पु॰) केशिषु केश-विन्यारेषु साधु:। २ खुङ्गाररसः। ३ न्द्रपविश्रेष, कोई राजा। 'इत्वि'य २६) ४ नाचकी पक चान। इसमें नजावतके माय विसीकी नकल करते हैं।

के शिकता (मं॰ स्ती॰) केशसहय सूत्रा छिट्रविशिष्ट नसमें दृष्ट चीनेवाला व्यापार।

के प्रिकानिषाद (सं॰ पु॰) सङ्गीतका एक विगडा ' दुवा स्वर। यह तीव्र स्वरंधे चलता श्रीर तीन श्रुतियों -का प्रयोग रखता है।

के शिकापश्चम (सं॰ स्त्री॰) सन्दीपनी युतिसे भारमा शोनेवाला एक विक्रत स्त्ररा श्रममें चार युतियां सगती है।

के शिकाक्षपं (सं० हो। ) जड़पदार्थकी एक शिक्ता, नहीं किंचाव। इससे सुद्धाहिट्रविशिष्ट नहीं जलादि उन्नत हो जाते है।

कै शिकानाडी (सं॰ स्ती॰) केश जैसी सस्सा नाड़ी, बाज जैसी वारोक रग। इसी नाड़ीसे पड़ले शिरामें रफ़ सञ्चालित डोता है।

की शिकावनित (स० स्ती॰) की शिक नसके प्रध्यन्तरमें किसी तरस पदार्थको प्रवनित, बाल जैसी बारीक नसीमें किसी पतनी चीजका गिराव।

कौ मिकी (सं॰ स्ती॰) १ व्यथन हपयोगी अस्त्रधारा, हिट्ट ने नायक नम्बरको बाढ । २ नाटक की एक वृक्ति । मुक्तार-रसमय नाटको में यह वृक्ति रहतो है। इसमें नाचमें, गान, बनाने और खेल स्नूदकी बातें बहुत होती है। कौ यिको नाटक अधिकांग स्तियो हारा अभिनीत होता है।

की शिकोन्नित (सं॰ स्ती॰) की शिक नस्रके अध्यन्तर किसी तरस पदार्थकी स्नति, बहुत पतनी नसीमें किसी रकीक घीजके स्वयं स्टब्निकी श्रास्ता। के भिक्योज, बौरिक्योज देखी।

कौ भिन (सं॰ ब्रि॰) के भिन दूदम्, के भिन् भण् दृष्टिय। १ के भिसस्यन्धीय (पु॰) के भिनो ऽपत्यम्। गाणिवदिष्टि के भिनाणिपणिनय। पाष्ट्र। १११। १ के भिका पुत्र।

कं शिन्य (सं॰ पु॰) केशिनोऽपत्यम्, केशिन्-स्य। केशिका-पुत्र।

कं भोर (स॰ ली॰) किभोरस्य भावः कर्म वा, विभोर॰
प्रज्' प्रापस्कातिक्योवचनोहनाविक्योऽज्। पा १। १। १२८।
नवीन वयस, लड्कपन। ग्यारइसे पन्द्रह वर्ष तक
यह श्रवस्था रहती है। पांच तक्ष कीमार, द्या तक
पीगण्ड, पन्द्रह तक कैभोर श्रीर पीक्टियोवन होना है।
(श्रीपर)

कि शोरक (सं क्षी •) कि शोर खार्षे कन्। १ के शोरावस्या, खड़कपन। (इर्त्वं श्र ०० द्वः) (पु०) २ वातरक्षः
को लाभ पष्ट चानिवाला एक गुग्गुल्व। पहलीवह गुम्गुलु
दो यरावक, विफला २ यरावक चौर गुड़् ची ४ यरावक्ष एक व ८६ यरावक जलमें डाल घविष्ट काथ
बनाना चाहिये। काथ वस्त्रपूत करने उपसे धृतमदित गुग्गुल्को गोल बना फिर पाक करते है।
चनीस्त्र होने पर पाकको उतार उसमें ४ तोला
विफलाचूर्षे ४ तोला विकट्ट चूर्ष ४ तोला विङ्क चूर्ष,
२ तोला विद्वचूर्ष, २ तोला दन्तीस्त्रचूर्ष और
८ तोला गुड्चीचूर्ष पड़ता है। (चकरक)

केशीर (सं॰ पु॰-स्तो॰) किशोरस्यापत्यम्, किशोर-इण्। किशोरापत्य, किशोरका लड़का या लड़की।

कौ शोश्किय ( सं॰ पु॰ ) किशोशिकाया चपत्यम्, किशो-रिका ढक । किशोशिकाका चपत्य।

कै गोर्थ (सं॰ पु॰) कि घोरी-एखं कि घोरीका भवस्य। कै खं (सं॰ क्षी॰) के घानां समूहः, के प्र-यञ्। के प्रावाधां यजहावनातरसान्। पा ४।२।४८। के ग्रसमूह, बालों की सट या गुच्छा।

के विका ( गं॰ स्त्री॰ ) १ घाम्बातक, घामडा। २ किसी किभीके मतानुसार—घरमून ।

केषो (सं श्ली॰) १ पाठा, पाकनादि।

कैष्किन्स (सं॰ ति॰) किष्किन्सानगरी अभिजनोऽस्य, किष्किन्सा-प्रस्। सिन्द्रतचिष्ठादिमोऽषकी। पा ४१३।८३ किष्कित्यावासी, वंशक्रमसे किष्कित्यामें रहनेवासा।
केंसर (हिं० पु०) १ सम्बाट्, बादशाह। २ वर्मनः
सम्बाट्का छपाधि, वर्मनोके बादशाहका खिताव।
केंसरगण्ड—युक्तप्रदेशके बहरायच जिलेकी दिच्चणः
पश्चिम तहसीस। यह प्रचा० २७° २६ छ० शीर देशा०
दश् १६ एवं दश् ४६ पू०के मध्य श्रवस्थित है। इसमें प्रखरपुर शीर हिसालपुर परगने लगते हैं।
केंसरगण्डकी लोकसंख्या प्रायः २४८१७२ है। केंसरगण्ड तहसीसमें ६४० गांव वसे है। परम्तु शहर एक
भी नहीं। यह तहसील घाघराकी प्रशस्त छपत्यकामें
पड़ती भीर कई पुरानी नदीयां वहती है। सरयू शीर
तिरही प्रधान स्रोतस्तिती हैं।

कौ सा ( हिं॰ वि॰ ) को दृक्त्, किस तरहका। यह ग्रन्द ँ निषेधार्थक प्रश्नको भांति भी व्यवद्वत होता है।

कों से (क्रि॰ वि॰) १ किस प्रकारसे, कौनसे तरीकेंगें। २ किस कारण, क्यों।

कींचना (हिं॰ क्रि॰) छेदना, गड़ाना, सुभाना। कांचफलो (हिं॰ स्त्री॰) कच्छु, कींछ।

कींचा (हिं॰ पु॰) १ क्रीघ, पानीकी कीई चिड़िया। २ बहीलियेकी लम्बी लग्गी। इसके सिर पर लासा स्नगाया श्रीर उससे कींच कर जंचे पेड़ या किसी दूसरी स्नग्रह पर बेटी चिडियाकी फंसाया जाता है। ३ भड़ भंजीका बालू निकालनेवाला कलका।

कींक ( हिं॰ पु॰ ) स्त्रियोंकी घोढ़नी या पिकोरीका एक कीना।

कींक्रना ( हिं॰ क्रि॰) जुनना, कींक्रियाना । यह क्रिया साड़ीके डम्र भागके जुननेमें घाती, जो धारण करते समय पेटके घागे खींसा जाता है।

कों कियाना ( चिं० कि ० ) १ कों छना। २ कों चर्ने खास -कर कोई चीज चागे कमरमें घटका देना।

कों की ( हिं॰ स्ती॰) फुबती, तिनी, साड़ी या घोतीका एक भाग। इसे स्त्रियां चुन कर पेटके प्रागे खों स स्रेती हैं।

कों ड़ई (हिं॰ स्ती॰) काय्टकाकीय हचित्रिष, एक कंटीबा काड। यह मुक्तप्रदेश, बङ्गाल ग्रीर दाचि । पात्यमें उत्पन्न होता है। इसके पत्न ३।४ श्रङ्गुल दोध छोते है। चुद्र चुद्र गुच्छ। में पुष्प भी बहुत ही चुद्र खगते हैं। पत्ने की पश्च तथा फलों की मनुष्य खाते और मृत तथा लक्ष से श्रीषध बनाते है।

को डरा ( र्हि॰ पु॰ ) क्लच्डल, गो डरा, मोटके सिरे पर जगनेवाला लोहेका एक कड़ा।

का डिरो (हिं॰ स्त्री॰) चमड़ेसे मढ़ी हुई हुड़क, वाजे को सकडो।

कों दा ( हिं ॰ पु॰ ) १ छ गड़ स, जं जोर या कोई दूसरी चीज सगानिके लिये धातुका एवा कसाया जड़ा। २ क्ययेका चांदीसे भरा छेद। ( वि॰ ) १ कों देदार, कों दा लगा हुवा। यह घट्ट क्ययेका विशेषण है। भारतिमें क्यये छेद कर माला वनायी और स्त्रियों तथा वालकों की पहनायी जाती है। किर यह क्यये जव वालारमें चलाने होते, तो पहले हनका छेद चांदी भर कर बन्द कर दिया जाता है। ऐसे ही क्यरी कों को कों इहा या कों टा कहा लाता है।

कों ढी ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ कोटा कों ढा। २ भस्सुटिते सुकुल, बंधी हुई कली।

को थ ( चि॰ पु॰ ) १ म्हित्तकाको चक्र पर रखनेके पी हे बननेवासा पात्रका पूर्वरूप । २ कचा पुरानी दीवारके केटो में सनी दूर्द महीका भराव।

कों यना ( हिं० कि॰) १ कराहना। २ कवृतरी काः बोचना। ३ दीवारके छदों में सनी मही भरना। कों पना ( हिं• स्त्रो•) कुचित्राना, कों पच देना। केों पन ( सं॰ स्त्रो॰) श्रह्युर, पेड़की नयो श्रीर मुसा

कोइरा ( हिं॰ पु॰) घ्रुचनी, उवाल कर तेलमें बचारे खड़े चने या मटर। यह नमक मिर्चे लगा कर खाया जाता है।

यस पत्ती।

कोषा ( हिं ॰ पु॰ ) १ के।ष, कुसियारी, रेशमके कीड़ेका घर । २ टसरका कीड़ा । २ गोलेंदा, सहवेका पका फार । ४ कट इसका पका इसा वीज के।ष । ५ धुने इए जनको पीनो । इसे कात कर जर्णाका मूल प्रस्तुत किया जाता है । ६ घचिगी सक, पांसका देता। कोषार ( हिं ॰ पु॰ ) स्वचिगी स्तरा।

को प्रारो—१ दाचि पात्यके पूना जिलेका एक नगर।

इसके निकट गिरिसइट विद्यमान है। पृष्ठले यह मराठाकों के क्षीन रहा। बाजी राव प्रियाके साथ जब यह हुवा, कंगरेजों ने (११ मार्च १८१८ ई०) इसे क्षाक्रमण किया था। गङ्गा नामक एक निकटस्थ दुर्गके बारुद्रखानेंमें श्राग जगनेंसे बड़ा घडाका हुवा। फिर दुर्गस्थ मराठों के संगरेजों के हाथ बात्मसप्पेण करने पर यह (१७ मार्च) बंगरेजां के बिकारमें चला गया।

२ विचारके सारन जिलेका कोई परगना। इसका
पूरा नाम कलाणपुर-को ब्रारी है। को ब्रारीसे उत्तर,
दिविष तथा पश्चिम गोरखपुर जिला भौर पूर्व विषा
परगना है। इसेपुर, बढगाव, बधुभा भौर भागिपति
मोरगंज इसके प्रधान नगर है। इसेपुरमें एक पुराने
दुर्ग का भग्नावश्रेष दृष्ट होता है। मोरगन्तमें भ्रफीमको कोठी है। भाजकन्त को बारी हथवा महाराजकी
कमीन्दारोमें लगती है।

की दना—एक नदी । यह सिंहभूमचे निकली घीर कीयल नदीमें जा मिली है। की दना १० कीस खब्बी है। सारन्दा विभागमें ही इसका स्त्रीत चलता है। की दरी—कृषिजीवी जातिविशेष, एक काम्त्रकार कीम। कोटानागपुर भीर विहार शक्कमें को दरी लीग मिलते हैं। उन्हें मुराव भी कहा जाता है। कुछ को दरी भागने की स्त्रिय बताते हैं। कुमी की गोसे उन-का बहुत सीसाहम्ब है। १४० प्रकारके को दरी पाये जाते हैं। उनमें सूर्यं वंशी, बैसवार, कनी जिया, दांगी, बनाफर, भदी रिया, शाक्सवंशी भीर कक्क्वाहा प्रधान है।

को दरी चपने चाप कहा करते हैं कि चादि को दरी महादेव चौर पार्वतीके प्रत्र हैं। जिस समय वह देव-देवीके चादियसे उचान रचार्थ नियुक्त हुवे, उस समय नाना रमणी वहां फूल तोड़ने गयीं। वह निर्जनमें को दियोका रूप देख कामपीडित हुई थीं। को दियो-ने उनकी इच्छाकी पूरण किया। फिर उनमें प्रत्ये कके गमें से एक एक सन्तान हुवा। उसी से स्पेणीमें द पड़ गया है। पादरों शेरिङ्क साहबने खिखा है—"वहुतसी खिलोबी जातियों के राजपूत नाम हैं। उक्क नाम डन को क्षष्ट शाखावों से सिन्ने हुने है। वह राजपूतों के तुल हैं भीर कुछ लोग राजपूतों से हो निकलते हैं। काछियों को भाति को हरी भी काछवाहा वंग्र है। करू-वाहा एक प्रसिद्ध भीर वलवान् राजपूत लाति है। क्ष्य छोटानागपूर्व को हरी अपना कच्छप (काछ्यप ?) भीर नाग योत्र होने से कभी कच्छप भीर नाग (सप ) को नहीं सारते, वरन सिक्त किया करते है।

उपरि उता श्रेणियों के मध्य बड़की दांगी भिन्न सकल श्रेणियों में विधवा-विवाह होता है, इसी हे को इ-रियों में बड़कों-दागी श्रेणी श्रेष्ठ भीर भिष्क सन्मा-नित है।

को इरियों में १० वर्षके सध्य कन्याका विवाह कर देनेको रोति है। किन्तु सम्मत्तियासी दो तीन वष, यहां तक कि दन्तोद्रसके पोछे हो कन्याका विवाह कर देते हैं।

विवाह में प्रधम को दियों में वाग्दान-प्रधा प्रचिजित है। वरपचीय वाजा वजाते एक कपड़ा से
जान्नाफा साथ पात्री देखने जाते है। वरकर्ता और
कन्याकर्ता दोनें। एक एक वस्त्रखण्ड भूमि पर फैला
देते हैं। उसके पीके वरकर्तांसे धान्य से पात्री के हाथ
पर दे ब्राह्म पक्षे प्राथ्मी वांद करने पर पात्री उक्त धान्यकी भावी खग्रदके फेलाये बस्त पर डाल देती है।
सरी वार धान्य से प्राथ्मी वांद मिलने पर फिर वह उसे
पिता के वस्त पर फेलिती है। इसी प्रकार वर भीर
कन्याकर्ता दोनें। प्रतिज्ञा-वह होते हैं। उक्त प्रधा
सम्मत्र होने के दिन पीके विवाह होता है। उक्तश्रेणी के ब्राह्मण यथाचार विवाह कर्म सम्मत्र करते हैं।
विवाह में वरपचीयकी भिषक व्यय तो करना पड़ता
है, किन्तु वरको खग्रदने घर जाने पर उससे भिषक
धन मिलता है।

कोईरियोमें बहुविवाह प्रचलित है। बढकीदागीको कोड प्रवर श्रेणीकी विभवा सगाई कर सकती हैं। विभवाविवाहमें वहुत घूमभाम नहीं होती। केवल विभवायें ही समें योग देती हैं। फिर विवाहको

<sup>\*</sup> Sherring's Tribes and Castes, Vol, III. p. 260.

रातिको पुरुष स्त्रीका एक नतन वस्त्रखण्ड देता, ससु रासके सोगोंके खाने-पोनेका खर्च भी डठा सेता है। एक विवाह देवरके साथ करनेका नियम है। किन्तु प्रधायतको अनुमतिसे विधवा दूसरेके साथ भी अपनी सगाई कर सकती है।

कोइरिशंम शेव श्रीर शांत शिवत, वैचाव घरप हैं। मानसूममें वर्ष झाझाय छनका पौराहित्य कराते हैं। सर्झ बुक, बङ्पाहाड़ी, सीखा, परमेखरी, महावीर, तथा हनुमान कीइरिशंके प्रधान छपास्य देव है।

विष्ठारके कोइरी बहुत उन्नत हैं। मैथिन श्रीर कहीं कहीं कान्यकुल ब्राह्मण भी उनका पौरीहित्य करते हैं। उनमें समय समय पर कई ग्राम्य देवतावों-की पूजा होती हैं।

प्रस्वके पीछे कोइरी-रमणी १२ दिन प्रश्रुचि रक्षती है।

भवनी दिचयमुखी करने जनाते हैं। १०वें दिन भृष्ठि, ११ वें दिन सञ्चापात्रकी विदार्श, १२वें दिन स्विष्डीकरण श्रीर १३वें दिन ब्राह्मणमोजन होता है।

कोइरियोंको सामाजिक श्रवस्था श्रच्छी है। कुरमी श्रीर खार्खोंको भांति उन्हें सन्मान मिसता है। क्रिंग हो सनको उपजीविका है। वह किसीका दासल स्रोकार नहीं करते।

कोइस - युक्तप्रदेशके प्रजीगढ़ जिसेकी एक तहसील।
इसका चित्रपत्त २५६ वर्गमील है। कोइसका प्रधिकांग्र ग्रस्थाली है। इसके भीतर नाना स्थानों में गड़ाकीकी नहर फैली चीर रेस निकली है। प्रधान नगर
भी कोइस ही है। इसमें एक स्युनिसपासिटी विद्य

कोइसपटम्—सन्द्राज विभागान्तर्गत विनवस्ते जिसासे तेष्ट्राई जिलेका एक नगर । यह प्रसा ८° १० छ॰ भीर देशा० ७७° ५२ पू० पर समुद्रके तीर श्रवस्थित है। सोकसंख्या २४१५ स्व स्थित है। यहां एक वन्दर भी है। सभय सोग वहां नानाविध व्यवस्थाय स्थात है। कोइसपटम्में नमक वनता है। कोरकोइ नामक स्थानमें पहले विस्थाय वाणिन्य होता हा। परना वहां समुद्रके इट जानी समस्त वाणिन्य

वडिसे घट पाया। पालकस कोइलपटम्की पवस्या विगड़ी है भीर कामकाल सुतकुड़ी सरक गया है। प्रसिद्ध स्त्रमणकारी मार्कोपीलीने 'केइल' नामसे इस नगरका उन्नेख किया है।

कोइलवा-राजपूतानेका एक जुट्र सामन्त राज्य । सामन्तवीर पूत्त्के नामसे यह स्थान प्रतिह है। राणा **एदयसिंश्के राजस्वकाल दिलोखर प्रकारने** वित्तीर पाक्रमण किया था। उस समय कोइस्वाके सामक षोड्शवर्षीय पुत्तृने जो प्रइत वीरत्व दिखाया वह सनके यव्यमित सभीके लिये विकायकर है। राजस्थानके इति-वृत्तसेखन सहात्मा टाडने कहा है-"जन सुर्वहार पर सालुखरापति निष्ठत हुए, उस द्वारकी रचाका कीयन-के पुत्तू पर खाला गया। उस समय इनका वयस बीड्यक्षे मात्र रहा। गत समरमे पुत्तके पिताका मृत्ये हुवा था, वीर जननीन इन्होंके सासन पासन करनेको जीवन धारण किया। वीर जननीन प्रवकी गैरिक वस्त्र पष्टना चित्तोरके लिये जीवन उक्षर्ग करनेमें लगा दिया। पीछे नव वधूके लिये कहीं पुत भग्नोत्साइ न हो जाये, इसीसे वह इसे भी रणसळाहे मुस्रित कर श्रीर डायमें भाना दे दूर्ग में न पर चढ़ गयी। चित्तोरके वीर प्रतींने देखा कि उस बालिकाने भी चित्तीरके सिये प्राण उत्सर्ग किया था। फिर किसीवी जीनेकी लाससान रही। सबने मिलकर भीषण जंहरत्रतका प्रायोजन लगाया । जन्मभूमिके लिये (पुत्त श्रीर जयमलकी भांति) सबने जीवन चढा दिया। (Tod's Rajasthan, Vol. I. p. 327.)

इसके पी हे समाद अकावर वित्तीर जीत जब दिन्नी कीट कर पहुंचे, उन्होंने ( यत्र होते भी ) उन्न वीर-वर पुत्त और जयमचके वीरत्वसे सुन्ध हो दोनोंकी प्रस्तरमूर्तियां बनवा कर दिन्नीके सिंहहार पर रखवा दीं।

उत्त घटनाने प्रायः १०० वर्षे पीछे (१६६३ ई० १ जुलाई) प्रसिद अभणकारो वर्णियारके दिल्ली प्रवेश करते समय कीयलवे शीर मेरतेके सामन्तीकी मूर्तियां देख उनने ऋदयमें भय शीर भित्तका सञ्चार हुशा था। कीश्लारी (हिं• स्ती॰) १ सकड़ीका कोई गोस कड़ा। यह नटखट पश्चिमि गरांवमें लगा दी जाती है। इससे वह गरांवमें भटका दे नहीं सकते। कारण वैसा करने पर कोइसारी छनका गला दवाती है। २ गरांवकी सुद्धी।

कोइनी (हिं • स्ती •) १ कोई कदा प्राम । इसमें किसी कारण से चोट पहुंचने पर एक काला दाग ज्या जाता है। सोग समस्ते हैं कि प्रामक फल पर कोयसके बैठनेसे ही कोइसी बनती :है। यह खानेमें मोठी प्रीर प्रक्ती सगती है। २ प्रामकी गुठली। ३ कीयस।

.कोइजी-- जूनागढ राध्यके वनयकी महासका एक गांव । यह बनयलीसे ४॥ मीस उत्तर-पूर्व पड़ता है। १८७८-७८ ई॰ को दुभिचके कारण इसकी सोकमंखा घटी थी। यहां बागोंमें कोयल बहुत होती है। इसीसे 'कोइको' नाम पड गया है। १७२८ ई॰ ( संवत् १७८४) की जुनागढके तत्काचीन फीनदारने त्तस्तीगरि महन्तकी यह दे डाला या। १८१३ ई० ﴿ १८६८ संवत् ) की महन्त क्षपालगिरिने दुर्भिच पडने पर खूब दानपुख्य किया। १८३१ ई० की ज्नागढ़के नवाब बहादुर खान् तर्नेतरके महन्त ्टामोटर्गिरिसे जाकर मिले थे। मइन्तने भक्तिपूर्वेक वनका स्वागत किया। इससे प्रसन्न की नवाब साहबने बोटक तथा रङ्गपुर गांव, एक दाथी, एक पासकी भीर एक मगाल उनका भेंट किया था। महन्त लीग -घोडे पैटा करनेके वडे शौकीन रहे हैं भौर भाज भो उनके पास घोडों भीर घोड़ियों की के ई कमी नहीं। तरनेतर 'विनेव' प्रव्हका भगभां श है। १८११ ई० का गायकवाडके दीवान् विष्टसराव देवाकीने मन्दिरका संस्कार कराया। इसी पर्यंका मन्दिरमें एक धिला-फलक लगा है। परन्तु मन्दिरके निर्माता भगवानाथ नामक साधु बतलाये जाते हैं। जी दूध हो योते श्रीर १२६५ ई॰ की कच्छके घड़ारसे यहां या पहुंचे थे। षाचिन मासकी ग्रक्ता ग्रष्टमोकी यहाँ बडा मैला लगता जी २ दिन चलता है। मन्दिरके घेरेमें गएेशकीकी एक सूर्ति है। उसने दाइने पैरके भंगूठे पर बरका ्रायक पेड़ जगा है। कहते हैं, उसमें सदा सर्वदा सात

ची पत्तियां रहती भीर एसका भाकार कभी नहीं घटता-बढ़ता।

के श्रे ( हि॰ सर्वे॰ वि॰) श्रज्ञात वस्तुविश्रेष, एक न जानी चीज। र मनिर्देष्ट, श्रविश्रेष। ३ एक भी। की कंब ( हिं॰ पु॰) हच्चविश्रेष, एक दरख्त। इसके सब माङ्ग खड़े होते हैं।

के ताक (सं॰ पु॰) के तिकते श्रादत्ते, कुक-प्रच्। १ चक्र-वाक, चकवा चिडिया।

"बीक शोकप्रद पङ्गाडीही।

चवतुष बहुत चंद्रमा तोही n\* ( तुलसी )

२ खर्नूरी व्रच, खनूर। इ भेक, मेंड्क ! 8 विशा । धृ वक, भेडीया। ६ क्ये छिका, क्षिपक को । ७ ईडा मृग, हिरन मारनेवा को के जानवर। यह कुत्ते ने सा धौर किपल वर्ण होता है। प्र के कि पिख्ता। यह रित्या प्रकेष प्राचित । यह रित्या प्रकेष प्राचित । यह रित्या प्रकेष प्राचित । माने जाते हैं। ८ षष्ठ सङ्गीत-भेट । इसमें नायक, नायिका, रसामास, प्रनङ्गार, उद्दीपन, प्राचम्बन प्रादि अवस्य सममना चाडिये । की कई (हिं वि ) १ गुका वी नी का, कौ डिया ला। (पु०) २ कौ डिया का रंग, गुका वी किये हुये नी ला रंग। की काई रंग—प्रचार, मनी ठ धीर मी ल मिला कर वनाया जाता है।

कें। कक ला ( सं॰ क्षी॰ ) रतिविद्या, सभीगयास्त । कें। कड़ (सं॰ पु॰) कें। कें कें। क-ल-क लख डल्बम्। चमर-पुच्छ विशेषय स्था, एक हिरन । इसका गात्र धूस-वर्ष और पुच्छ चमरकी भांति लीमयुक्त होता है। की केंड़का मांस खास, वायु तथा कफनायक और पित्त एवं टाइकरी है। (राजनिषय )

बीजदम्सा (सं० स्त्री०) इस्तरश्वक, मेहदीकी पत्ती गलपक्ष देखी।

कोकदेव (स॰ पु॰) कोकस्रक्रवाकः स दव दीव्यति, कोक-दिव-प्रच्।१ कपीत, कबृतर । हैर कोकशास्त्र नामक रतिणास्त्रके प्रणेता।

कोकन ( हिं॰ पु॰) व्यविश्वेष, एक जंदा दरख्त। यह पासाम पौर पूर्वेवङ्गमें उत्पन्न होता है। एव जाड़ेमें भाड़ पड़ते है। काष्ठ प्रश्यन्तरमें सफेद निक-सता है। एस पर पौतवर्ष रेखार्य होती हैं। वह देखनेमें सृदु रहते भी न फटता भीर न सचता है। कें ाकनकी सकड़ी सायकी सन्दूकों, नावों भीर मका-नों में काम भाती है।

कोकनद ( मं॰ क्री॰) कोकान् चक्रवाकान् नदित पाक्ष विकासेन, कोक-नद-प्रम् प्रन्तभूतिणिज्ञ थें:। १ रक्ष कुसुद, बाब कोई । २ रक्षपद्म, बाब कमन । यह कटु, तिक्क, मधुर, गीतन, मन्तपंण, सुष्य और रक्षदोष, कफ, पित्त तथा वात्यमन होता है। (राजनिष्णु) कोकनदच्छिव ( सं॰ पु॰) कोकनदस्य रक्षोत्पनस्य स्वि रिव स्विटिंशियेस्य। १ रक्षवर्ण, बाल रंग। ( ति०) २ रक्ष वर्णविशिष्ट, बाल।

कीकना ( हिं॰ क्रि॰) कचा करना, लंगर डाचना, बिखया करनेके लिये कपडेमें स्क्रेंचे दूर दूर पर धागा घटकाना।

कोकनाद (काकनाडा)-मंद्राज प्रांतके गोदावरी जिलेका एक बन्दर भीर नगर। यह भन्ना० १६° ५७ छ० भीर देशा• दर' १२ प्र पर भवस्थित है। कोकनाद ही गोदा-. वरी-जिलेका प्रधाननगर है। यहां मजिष्टे टकी घटालत जैल, डाकघर, तारघर श्रीर विद्यालय विद्यमान है। बन्दरगाइ होनेसे कोकनादमें सामुद्रिक ग्रल्क वसून करते के लिये भी एक सरकारी कार्यालय है। जगदाय पर नामक ग्राम पड़ले श्रीनन्दाओं के श्रधिकारमें रहा १८३५ ६० में श्रंगरेजों को सींवा गया। पालकल वह इसी नगरकी स्थानिसपालिटीमें मिल गया है। इसे चावल, चीनी, प्रसरी यहांसे बाहर बहत मेजी जाती है। पानवासी चीनी'में सोहा, तांबा पीर गराव खास है। श्रंगरेज, फरासीसी श्रादि बहुतसी जातियां यहां व्यवसाय करती हैं। जहाजी के रहनेकी दूसके पासका समुद्र बहुत उपयोगी श्रीर निरापद है। फिर भी इसका पानी धीरे धीरे घटता जाता है। १८६५ ई० की यहां समुद्रके कुलपर एक पासीकग्रह बना था। परन्तु बीचमें रेत पड जाने पर उससे प्रयोजन सिद्ध न होते देख १८७८ रं॰ को द्रसरा बनाया गया। कीकनादमें 80 या 88 घर है। जगकायपुरका लेकर इसकी लेक संख्या कार तीस इजार होगी। एसमें हिन्दू ही प्रधिक है।

कोकनामराठा-कारवार श्रीर श्रश्लोताके रहनेवाले कुक मराठे। इनके नामसे मालूम पडता है कि वह कनाड।के उत्तर तटवे याये भीर समावतः गीम्बाउनका वर था। यह चित्रय होनेका दावा करते, परन्तु लोग इन्हें सच्च्रद्र ही समझते है। इनके नामो के ग्रीके पाय: 'नायक' भव्द सगता और सावका, देशाई या सायस उपाधि पडता है। इनमें श्रधिकांश सोग साफ स्थरे, लम्बे घीर गेडुंवे रंगके डोते है। पुरुषों से स्लियां सन्दर और कीमच होती है। यह श्रेनविशेकी तर्ह गाग्वानीज भाटकेके साथ कोकनो भाषा बोलते है। इनका घर कच्चा रहता और उसपर क्र्यार पहताः है। इत नहीं रखी जाती। बहुतरी जोग एक ही साछ मिलजुल कर रहते भीर वृद्ध पुरुष तथा स्त्रियां घरका प्रवन्ध करती है। इनका साधारण भोजन चावल शोर मक्ती है। परन्तु बकरेका मांस, सुगी चौर धिकार भी खाया जाता है। निरङ्कार, सहामाई, रौबनाय. जतगा श्रीर खेतरी देवताकी महाजयाके दिन विद्य उद्देश महिष विस्त करते हैं। इनमें ताही पीनेकी चान है। मर्द तस्वाक पीनेका भीक रखते भीर श्रीरते पाक खाती है। प्रविशंकी पोशाक लम्बा चपकन, सरका रुमाल श्रीर भूरा या काला कम्बल श्रीर गइना श्रंगुठी. क्ता, बाली श्रीर चांदीकी करधनी है। वह चारी श्रीर मुं क्ती कोड़ सब बास बनवा डासते हैं। स्त्रियां साडियोंका पैरांके बीचरे गिर पर से जाकर मोड़तीं भीर चे। ली नहीं बांधतीं। उनके जेवर नय, बासी, हार, कांचकी चूड़ियां भीर भंगूठी-ऋके है। धारवाइके इवली भीर वेसगांवके शापुरसे कपड़ा मंगाया जाता है। के किन खक्क, मितव्ययी, गन्धीर भीर ईमानदार श्रोते, परन्तु सुस्त भीर निष<sup>8</sup>च रहते हैं। स्त्रियां बहुत नडाका होती हैं। पुरुष किसानी, मजदूरी भीर विही रसानी करते हैं। घरका काम करने के सिवा खियां पुरुषोंका खाद प्रकट्टा करने या खेतका पहुंचाने, पौदा सगाने, निराने, काटने, कुटने श्रीरं पहीड़नेमें भा सहा-यता देती हैं। यह स्मातं है श्रीर सब देवताशी नी पूजते है। भूतों प्रेतों भीर जाटू टीना पर लीगोंकी बड़ा विम्बास है। रै। सनाथ भोजके दिन की मार पायक

अपने प्राथकी प्रथेशी क्रीसे चौर ३ वृंद लक्ष मूमि-पर जिराता है। अरहाट ब्राह्मण इनका विवाह भीर श्रुक्तेप्रक्रिक्या संस्कार कराते हैं । प्रराहितींका बावा कद्रते को के।कना जातिके ही रहते हैं। कारवारके सटाधिवगढके पास क्रयाप्रदर्भे एनका निवास है। विवाहीं, कठीके दिन, महाख्याकी रातकी श्रीर दूसरे श्रवसरीं पर उन्हें पूजा करनी पडती है। वह विठीवा-को एक सृतिं लाते, फुल फल धूप दीपसे उसकी पूजा करते भीर श्रोताश्रोंका श्रथ समभा समभा कर तुका-रामके भजन गाते है। पूजा समाप्त हीने पर उन्हें खिलाया विकाया जाता है। कहते है कि पहले बावा एक प्रख्यारीर थे। अपनी स्त्रीके सरने पर वष्ट बरावर सालमें एक बार खड़केका लेकर पर्टरपुर विठीवा दर्भन करने जाते थे। बुद्धे होने पर यह अन्धे ही गये भौर वार्षिक नियमसे विठीवाके दर्भनकी न पहुंच सके परना उनकी दम् नेच्छा घटी न घी। विदेशवाने यह टेख भार उनकी यहाभिताने सन्तर हो एक बार खप्र-में दर्शन देकर उनकी कहा था, यदि वह उनके लिये एक मन्दिर बना देते. वह उसीमें लाकर रहने सगते। फिर क्षणपुरमें विठीवाका मन्दिर बनाया गया। क्षणपुरको विठोवा सूतिं पत्यरको बनी, कोई १॥ फट जंची श्रीर मनुष्यकी भांति दो द्वाय रखनेवाली है। वार्षिक सहोत्सव श्रीर दूसरे श्रवसरी पर सूर्तिको कपड़ा पहना दिखणी पगड़ी बाधते हैं। जो मूर्तियां जोगोंके घर भजन भाव डोनेके समय जातीं, वह ५ दश्च ज'ची यौतसको बनी होती हैं। इन्हों विठीवा देवन सन्मानार्थ प्रतिवर्षे मार्गशीर्षे शका दशमीको एक सेला सगता जी भ दिन चलता है। फिर प्रति खतीय वर्षकी किसी पासकी पर रखके पीतलको एक सूर्ति पण्डसपुर ली जाते और राष्ट्रमें क्षरेक गांव पर सवारी उत्तराते के। कार्तिको एकादगोसे दो-एक दिन पहले वह पर्छरपुर परंच रहते चौर एकादगीको चन्द्रभागामें सूर्त-को स्नान कराते हैं। फिर स्नूर्तिको पखरपुर सन्दिरके तीन प्रदक्षिण कराये जाते हैं। खडकों का १४से १८ तथा चढ़िकायोंका विवाह ५ से १२ वर्षकी सवस्थामें होता है। विधवाविवाह भौर बहुविवाह प्रचलित है।

यह बच्चों के। होड़ प्रवदाष करते हैं। ११ दिन स्ता-गोच रहता है। वालककों के। सराठी लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। कोकनी (हिं० पु॰) १ तितिरविशेष, किसी प्रकारका

कोकनी (डिं॰ पु॰) १ तितिर विशेष, किसी प्रकारका तीतरा। २ दिल्ली घीर सद्दारनपुरका सन्तरा। ३ किसी प्रकारका रंग। यह श्रद्धाव, खाजवर्द घीर फिटकिरोसे बनता है। (वि०) ४ चुट्ट, नव्हा। ५ तुच्छ, घटिया, कस कीसत।

कोकवन्धु (सं० पु॰) सूर्ये ।

कोकम (हिं॰ पु॰) हचित्रिय, एक सदाव हार पेढ़।
यह दाधिषात्में छपनता चौर होटा रहता है। ;
कोकयातु (सं॰ पु॰) कोकै: परिकरभूते यातयित
हिनस्ति याति गच्छिति कोकक्ष्मी याति वा कोक या
वाहस्तात् तुक्। राध्यसित्रिय। यह राज्यस चक्रवाकोंसे वेष्टित हो गमन किंवा हिंसा करते घथवा चक्रवाकता रूप वना हिंसामें सगते हैं। (चक् ७। १०४। २२)
कोकरक (सं॰ पु॰) देशभेट । (सारत ६। ८ ६०)

कोकलहाट—गया जिलेकी साकरी उपत्यकाका एकः
जलप्रपात। यहा ६० हाय कपरने पानी नीचे गिर
प्रपूर्व ग्रोमा धारण करता है। माव मासमें कोकलहाट
भरनेपर बढ़ा सेला लगता है।

कोकव (सं॰ पु॰) रागविशेष । यह पूर्वीं, विलावन्त, केदारा, मारू चौर देवगिरीके योगसे वनता है।

कोकवा ( चिं॰ पु॰) वंधभेद, किसी प्रकारका वास । यह ब्रह्मदेश और पासामनें पिक स्टब्स होता है। इससे टोकरे तैयार किये नाते हैं।

कोकवाच (सं• पु•) कोकस्य वाचेववादा वाक्रवो यस्य। कोकस्र हिरन।

कोक प्राप्त ( सं को को को का नामक पण्डितका बनाया इता रतिप्राप्त । इसमें नायक नायका लच्च, रतिप्रसङ्को भासन, वाजीकरण श्रीवध, यन्त्र मन्त्र भादि भनेक विषयीका वर्णन किया गया है।

के। सस्भाव—श्रमक्यातकाते एक टीकाकार। कोका (सं० पु॰) हृषविशेष, एक पेड़। यह दिवस् असे-रिकार्मे उत्पन्न होता है। इसकोस्खी एकी चाय भीर कृषविकी भांति उत्तेजक है। उसके खानेसे यकावट- श्रीर भूख नहीं समक्त पड़ती। दिख्य श्रमेरिकाके पड़ाड़ी लीग पर्वत पर चढ़नेसे पड़ले थाड़ीसी स्खी पित्रयां चवा लिया करते हैं। उनमें एक प्रकारका नशारहता है। श्रम्यास पड़ जानेसे फिर इसे छीड़ना कठिन है। की केन की कासे ही होती है।

कोका ( तु॰ पु॰ स्त्री॰) घात्रीका चन्तान, घायका सडका या र्बडकी ।

कोका ( हिं० पु०) १ कबूतर। (स्ती॰) २ कुमुदिनी। केोकाय (सं० पु०) केोक: सम्बरीहर्म: तद्वदग्रमस्य, बम्ब्री०। समष्टिलहर्म, एक पेड।

कीत बिकी ( हिं॰ स्ती॰) १ नी की कुमुदिनी । यह पुराने भी को या ताला वों में लगती है। एष्य नी लवर्ष, इहत भीर श्रीभामय हीता है। इसके वी जका भाटा व्रतमें फका हारकी भांति व्यवहार किया जाता है। . बीज भूनने से खादा बन जाते हैं। उन्हें चाशनी में हाल कर लड्ड बनाते हैं। २ बविश्वा।

कीकासुख—भारतका एक प्रसिद्ध तीर्थ। ब्रह्मचर्थे श्रीर ब्रतकी सवस्थन करके कीकासुख तीर्थमें स्नान करनेसे भपने पूर्वेजन्मकी जातिका स्नरण श्रा जाता है।

( भारत २ 1 ८४ )

कीकाइ (सं॰ पु॰) कीका इव श्राप्तिक्त, श्रा-इन-उ। १ पाण्डुवर्णघाटक, पोला घाडा। २ श्रक्ताम्ब, सफीद घोड़ा।

कोकिस (सं॰ पु॰) सुक श्रादानि इसच्। 'स्विकक्वनिमहि॰ ंमिक्किष्किविष्कितुष्टिक्किक्स्यद्वच्। उप्राथ्यः। १ पिक, के।यस । (रामायण २। ५२। २)

> -" वीतल कोक्तिल कीर चकोरा। कूजत (वष्ट'ग नचत कल मोरा।" (मुलधी)

इसका संस्कृत पर्योग वनप्रिय, परस्त, पिक, परपुष्ट, काल, वसन्तदूत, तास्त्राच, गन्धर्म, मधुगायन,
वासन्त, कलकार्ड, कामान्ध, काकलोरव, कुहुरव, धन्यपुष्ट, मत्त, मदनपाठक, काकपुच्छ, कलघेष, प्रलिखक,
कामजाल, पद्यमास्य, मधुस्तर, कुङ्गकर्ड, घेषियत,,
कलस्त्रिन, गातु, घिलपक, प्रलिमक, प्रन्यस्त, इपकलिट्, मधुवन, कामताल, कुङ्गसुख, मधुकर्छ, काकपुष्ट, भाङ्गपुष्ट, मधुकेष श्रीर वसन्त है! इसे तेलगुमें

के। कि बिपा, तामिलमें की डिचाया श्रीर श्रंगरे जीसे काका (Cucleou) काइति हैं। (Eudynamys Orientalis ) इसकी बालीसे ही इसका नामकरण किया गया है। के कि बके खरकी संस्तातमें कुइरव कहते है। चिन्दीमें वही क्रुक समभा जाता है। इसके स्वरण बद्दतसी कविता वनी है। युरीप श्रीर भारतका को किल प्राय: एकजातीय ही है। यह दूर रे पचीके बेसिलेस अपना घण्डा दे आता है। भारतका के कि को वेके धांसलीमें चपना प्रण्डा देता है। संस्ततमें परस्त वा भन्यप्रष्ट नाम इसी खिरे रखा गया है कि उसके बच्चे. की दूसरा प्रतिपालन करता है। केकिस भारत. सिंचत, सत्तय श्रीर चीनमें देखा जाता है। वसन्त कालकी इसको बीलो सुन पडती है। इसीचे के किल वरन्तका सहचर कहलाता है। भारतमें शस्त्रका संग्रह है। जाने पर यह वीलने लगता है। इक्क्रेस्ट्र भाज भी कीयलकी पहली जूक सुनने पर सजदर एक दिन कही ली शामाद प्रमादमें वितात है। वहत-से लेगों का विखास है कि इसके वालते समय शायमें यैसा रहना श्रद्धा नहीं। वर्षाकालकी केव्यलका गला विगड जाता है। यह टेखनेमें काला और कीर्नेसे क्रीटा हीता है। श्रांख लाल रहती है। को किल विभिन्न जातीय होता है, जैसे युरापका क्रुक् (Cuculus Canorus ), छाटा काकिल (Cuculus poliocephalus ), डिसालयका के किल ( Cuculus Himalayanus ), पाटस रेखायुक्त को किस (Cuculus Sonneratii), भारतीय को किल ( Cuculus micropterus ), पहाडी कोकिस (Cuculus striatus), राजकोकिन ( Hierococcyx varius or Nisicolor or Sparverioides) श्रीर श्रीकोहीपक कोकिल (Polyphasianigra) इत्यादि । कोकिलका मांस श्चेषान श्रीर विक्तनाथन है। (हारीतसंहिता)

२ ज्वलन्त ज्ञङ्कार, जलता ज्ञंगार । ३ सविष सीम्य कीटविशेष, एक जङरीला कोड़ा । इसके काटनेसे कफके रोग उठ खड़े होते हैं। ४ कोई चूडा। इसके विषसे ग्रोरमें उग्रगन्य पड़ती ज्ञौर भ्रतिग्रय ज्वर तथा जलन उठती है। भक्त भीर नील हक्का काय - चीमें पान करने व्यवसार करने से दसका प्रतीकार होता है। (स्युव) ५ वदरी फक्त, वेर। ६ सन्दोविशेष। यस स्थायका एक भेद है। इसमें ५२ गुरु, ४८ सम्बर्धीर १५२ माला समते हैं।

को कि सक (सं॰ क्ली॰) को किस संचार्ये कन्। जसता इसा संगारा।

कोक्तिलनयन ( सं॰ पु॰) काक्तिलस्य नयनमिव रत्तः पुष्पमस्य, बहुनी० । कोक्तिलाचन्नुप, तलामखानेका पौदा।

कोकिसा ( च'॰ स्त्री॰) १ काकोसी । २ कोकिससी, मादा कीयल ।

· कोकिला—रसालु नामक राजाको महिषी। रावस्रिपण्डः से ५ के।स दिचणपूर्व खयेरमूति नामक स्थानमें रसालु रहते थे। अनुमान दे॰ शताब्दोसे २०० वर्ष पहले वह राजल करते थे, उसी समय पंजावमें घटक नामक स्थानके निकट खैराबादमें जदो नामक कीई राजा रहे। रसालु जब वासस्थान क्षीड़ जुलना-कोड ग चले गरे, जदी राजा उनकी पत्नी रानी के। किलाके प्रणयमें थासत इए। छन्होंने खरेरमूर्तिक भवनमें जा रानी को कि लासे प्रेमालाप किया था। कहते हैं -रानीके एक शक्यकी रहा। उसने रानीका बसदाचरण देख कितना ही राका था। रानीका अपनी बात सनते न देख उसने कहा-सुभी कोड दो। रानीने तीता उडा दिया या। पञ्जी घरसे, निकल जुसना-मी। द्वाप पहु चा श्रीर प्रत्यूषके। रसालुके घर जा उनकी जगा कर कइने सगा-प्रापके घरमें चार घुसा है। रसालु तीतिकी शत सुन सल्दर घर पडुंचें थे। वड समस्त हत्तान्त सुन उन्होंने रानीका परित्याग किया। परित्यक्त के।किसा घोछे दूसरे किसी व्यक्तिके प्रेसमें यं स गयीं। उसके फलरे तेज, चेज भीर रेज नामक तीन सन्तान उत्पन इए। बहुतसे लीग प्रमुमान करते कि इन्हीं तीनींसे तुवान, चेबो चीर स्थाल जाति छङ्ग त हुई है। ( Cunningham's Arch. Sur. Reports, Vol. V) -देविजाच ( सं० पु०) देक्तिलस्याचीव पुष्यमस्य,

की कि साचि समाचे टच्। पच्ची दर्शनात्। पा प्राधी रहा

१ हच्वियेष, तालम्खाना । इसका संस्कृत पर्याय—

इस्रान्धा, कारछेस्च, इस्र्र,स्र्र, म्यानी, मृह ती, मूर्त, म्यालप्तरही, वन्नास्य, मृहता, वन्नतरहक, इस्र्रक, वन्न, मृहतीना, विकेचणा और विच्छिता है। खेत की किलाचकी वीरतक, तिस्र्र, स्रुरक, मृह्मप्रमीर स्रुताहक कहते हैं। रक्तकी किलाचका नाम स्रुतक और अतिच्छ्यत है। यह मामवात भीर रक्तदोषकी दूर करता है। (राजनिष्ठस्त्र) की किलाचका वीज भीतक, स्राहु, कषाम, तिस्त, गुक, ह्रस्य भीर गर्भस्थापन है।

कोिकासम्बन, कोक्नियाव देखी।

कोकिलाची ( रं॰ स्त्री॰ ) कोकिसाचवोज, तासम -खाना।

वोक्तिलानन्द्र, मोनिलागर देखी।

कोकिवापिय ( सं॰ पु॰ ) सङ्गीतको एक ताल । इसका दूसरा नाम परमलु है।

को किचारव ( चं॰ पु॰ ) १ तालका कोई मेद। २ कोयलको बोली।

कोिक नावति (सं॰ स्त्री॰) नेत्ररोगका वर्ति विश्रेष, शांखरें चगायी जानेवानी एक समाई। तिकादु, नोहेका चूर्ण, समुद्रफेन, तिफना भीर घष्ट्रनके संयोगसे वनी हुई गोनो पानीमें विस कर सगानेसे तिसिरकी दूर करती है। इसीका नाम कोिक नावतीं है। ( क्ष्यूक्) कीिक नावास (सं॰ पु॰) कोिक नस्य प्रावास:, ६-तत्। राजास्त्रहम, पामका पेड।

को कि सासन (सं को को के सुर्याम सोता एक आसन।
वायुका सचार निरोध करके दोनों द्वाय कपर उठाने
चाहिये। उसके आगे दोनों कंगूठे वांघ स्थिर चित्तसे
वैठते हैं। फिर पद्मासन सगा जानुके कपर भवस्थिति
करनी पडती है। इसीका नाम को कि सासन है।

कोनिन वेच (सं०५०) कोनिन इव इच्छ: क्षण्यवर्ण-त्वात्। क्षणे चु, कानी कख।

कोक्तिरीष्टा ( सं ॰ स्ही ॰ ) सञ्चानस्युहच, वडे नासुनका पैड ।

कींकिसोत्सव ( सं॰ पु॰ ) कोकिसान'सुसावीऽत्र, बहुब़ी॰ । बास्त्रहच, आमका पेड । कोक्सा, कोकाम देखी।

कोक्कयाखण्ड- चड़ीसा प्रान्तके कटक ्जिलेका एक परगना। इसका चेत्रफल केवल २०६ वर्गभील है। टांगी शीर इरिध्यटा इसके प्रधान नगर हैं।

कोक्षर—कस्मीर राज्यका एक प्रस्तवण । यह पीर-पंजास पर्वतकी उत्तर और इंनिक्समागर्ने चर्चा० ३१° १० ड॰ तथा देशा० ७५° १८ पू० पर इंश्वस्थित है। कोक्कर भारता ६ सुखींसे बाहर निकल एक छोटी , नदींके श्राकारमें बहता और चन्तका बरेड्स नदींसे जा मिसता है। इस प्रस्तवणका पानी बहुत ही स्वास्थ्यकर है।

कीकुराष्ट्र (सं•पु०) सुखपुण्डूकयुक्त प्रम्ब, टीकेहार वीड़ा।

काकन (अं० स्ती०) श्रीषधिवशिष, एक दवा। यह केका नामक व्यक्त पत्नोंसे प्रस्तुत होती है। इसमें के दि गंध नहीं श्रीर वर्ण सफेद रहता है। के कि श्रीषधकी मांति खायी भीर मरहमांमें मिलायी जाती है। पांख जैसे की मल श्रुहों पर भी इसे प्रस्ति किसा करनेसे पहले लगा देते हैं, जिसमें वह सुद्र पड़ जायें। योड़े दिन हुए भारतमें की केन लीग पानके साथ नश्रिकी तौर पर खाने सगी थे। परन्तु सरकारने कानून बना यह बात स्टा दो। युरोप श्रीर श्रमेरिका की नश्रिवाज इसे नस्त्रकी भांति संघते हैं। भारतमें श्रम भी की जिन नश्रिके लिये किया किया कर बहुत के दी जाती है।

कीकी ( हिं क्ली ) काबस्ती, मादा कीवा।

के कि लिल्क कि कि एक चालुका वंशीय राजा।
राजमहिन्ही में दनकी राजधानी रही। इन्होंने ६ मासः
मात्र राजल किया था।

नेख ( हिं॰ स्ती॰ ) १ पेट । २ पेट की दोनों फोरका स्थान । ३ गर्भोग्रय, इमन । जिस स्तीने वचे होकर मर जाते, उसे केखिजली भीर बांभकी केखिन्द कहते हैं।

केली (हिं॰ पु॰) पग्रविशेष, एक जानवर। यह लीमड़ी-जैसा देख पड़ता, भुष्ड बांध कर रहता शीर किषकी बड़ी डानि करता है। लीगों के कथनानुसार कोगियों का भ्राष्ड सिंहकी भी भाक्तमण करता भीर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जिस वनमें यह पहुंचते, श्रीर निकल भगते हैं।

कोष्ड (सं० पु॰) एक देश। (भागवत ४। ६। ६) कोष्ड्य (सं॰ पु॰) जनपदविश्वेष, एक देश। कूर्मविमा-गर्मे दिचिषदिक को यह देश निरूपित दुवा है।

( इस्त्व'हिता १४ भ०, भारत ६। ८। १८

पूर्वेकास कोङ्कण एक विस्तृत जनपद-जैसा गिना जाता था।

केरन, तुलस्व, सीराष्ट्र, कोङ्कण, करहाट, करणाट-श्रीर वर्वर—सात देशोंका नाम कोङ्कण है। इसे सप्त-कोङ्गण भी कहते हैं।' (सहादिखल, स्वराई (१८८)

सम्चाद्रिखण्डमें लिखा है,—'सम्चाद्रिके शिखरदेशमें १०४ योजन विस्तृत कोङ्गण नामक देग है। इस देश-में केवल नष्ट चण्डाल रहते हैं।' (वशाहि॰ २।२। १८) श्रात्तिसहमतन्त्रमें लिखा है कि श्रभ्यक्रसे कोटिदेशके-वीच समुद्रपान्तवर्ती जनपद कोड्गण कहनाता है।

कोद्धणदेय दाचिषात्यके पियम श्रंथमें श्विश्वत है। श्रवसागर शीर पियमचाट नामक पर्वतश्रेणोके-श्रन्तर्गत को भूभाग है, उसीको कोद्धण कहते हैं। श्रपट लोग कोद्धण शब्दको बिगाड़ कर कोकन' कहने सगे हैं। साधारणतः समुद्रतटके इस प्रदेशमं दिच्छ पियमसे वायु शा जसहिष्ट करतो है। जशां ऐसा हुशा करता, उसी स्थानका नाम कोद्धण है। जिस पार्धवर्ती स्थानमें ऐसा नहीं होता, उसे लोग 'देश' कहा करते हैं।

की क्षण प्रदेश पिसम्बाट (सञ्चाद्र) से क्रमशः टालू हो समुद्र तक चला गया है। इसके भीतरसे कई एक सामान्य सामान्य निर्या प्रवास्ति हो समुद्र- में जा गिरी है। इसमें बहुतसे बन्दरगाह हैं। एक ही जगह इतने बन्दरगाह भीर कहीं देख नहीं पड़ते। हपकूल एच भीर सरल रेखा- जैसा रहनेसे बहुत दूर तक दृष्टि पहुंचती है। यहां प्रतिदिन दो प्रकारकार वासु चलता है। प्राच्यवासु भूभागसे समुद्रकी भीर जाता भीर पाश्वाखवासु समुद्रसे भूमिकी भीर भाता है। पुरवाईका वेग समुद्रमें २० कोस तक भत्मूत होता है।

कोड पका देखें ११० कोस चीर प्रस्य १७१८ कोस होगा। चिक्तांग्र ही पार्वत्य है। बीच बीच जंगल भी देख पड़ता है। पर्वत प्रायः १३३२ डायसे २६६६ डाय तक ऊंचे हैं। गिरिपय दुरारोड है, गक्रट चादि उन यर गमन कर नहीं सकते। उधित्यका भूमिके स्थान स्थान पर पर्वतोंकी ग्राखायें निकल पड़ी हैं।

श्राजकत को द्वाप प्रदेश २ भागोमें विभक्त है। एक भागको उत्तर को द्वाप श्रीर दूसरेको दिच्च प को द्वाप कहते हैं। दोनों हो विजयपुरके भन्तर्गत रहे। यहां सब प्रकारका श्रस्य उत्पन्न होता है। उसमें पाट श्रीर नारियल पति उत्कृष्ट रहता है।

पश्ची यशा लोग जहाजीको लूट जीविका निर्वाह करते थे। १८ वीं शताब्दोका भी जी जहाज इस राइ-में भाते, कुछ कर देकर इस्टकारा पाते थे। कर न देनेचे जहाज जुट जिया जाता था। की ज्ञापका अधिन काम अंगिरिया वंशके ऋधिकारमें रहा। १७५६ ई० के। क्राइव श्रीर वाटसन साइबने जाकर छन्टें निकास बाहर किया था। फिर इसका बहुतसा अग्र पेशवाने श्रिकार कर लिया। १८१८ ई.० के। यह स्थान श्रंग-रेजींके पश्चिकारमें पहुंचा। उन्होंने दूसे इत्तर और टिच्च भागने बांटा है। उत्तर भागमें पहाड़ी पर प्रनेक दुर्ग हैं। उनमें वैसिन, (वसर) घारनाला, केलवी, महिम, सिरिगम, तैरापुर, चिवोचन, धनु भौर कमर-र्गाव प्रधान हैं । गन्धीरगढ, सेगायात, श्रासिना, भ्रवति-गढ़ भीर प्रसुत्त नामक गिरिश्कों पर जी किसे रहे. वे तीष्ठ डाले गये। गीतौरा, त्वस्व, गील, विकटगढ या पाइब महुलि, मलङ्गाड घीर श्रमुरि नामक कई द्रगं सध्यके प्रदेशमें अवस्थित हैं। अंगरेजींने वेकास बता इनमें कई किलेकि। तीड डाला है। सीमान्त-प्रदेशमें सञ्चाद्रिके जपर बहरामगढ; गारखगढ. केतिसगढ़, श्रीर सिद्दगढ़ नामक कई दुर्ग खड़े है। दुरारीष्ठ रहनेसे दन पर चढनेके लिये राष्ट्र बना दी गयी है।

श्रंगरेजिकी श्रमसदारीमें कनाडा, रक्षगिरि, कोलावा, बस्बई श्रीर थाना विभाग इसके श्रम्तर्गत श्रा Vol. V. 95 गया है। प्राजकल कोङ्कणकी सीमा इस प्रकार है— उत्तरकी घोर गुजरात, पूर्व तथा दिल्ल मन्द्राज प्रदेग भौर पश्चिमके। समुद्र।

को द्वापक (सं० पु॰) को द्वाप स्तार्य कान्। को द्वाप देग। ( इतिंग १४ ४०)

कोइए झनबी-बम्बर्क कनाडा जिलेकी एक जाति। इसकी मंख्या काई १४८१२ होगी। इलीयालमें बहु-संख्यक और कारवाड तथा प्रक्लोसार्ने प्रस्पसंख्यक काले (केह्नण) क्रनको पाये जाते है। दिचण-पश्चिम गावाके जनवियो से इनकी रिक्षे दारी है। रामलिङ. नायकी, मोनाई, जीनाय, भूतनाय घीर भूतनाय प्रधान देवता होते जिनके मन्दिर गांवों में बने है। सब खीग एक साथ खाते पीते है। इनका रङ काला है। यह बास की बनी कची सिाप डियों में रहते है। क्षियां प्रपने वासोंकी फूसी'से सजाती हैं। इसदी, मिर्च श्रीर नमककी तरकारो बनती है। नग्रीसे दृत्हें वडा परहिज है। यह भागडालु होते, परन्तु सहे श्रीर सादे रहते हैं और अपनी ईमान्दारीके लिये मशहर है। दनका प्रक्षेत्री पेशा जङ्गली जमीन जीतना है. जिसके कम पड जानेसे इन्हें मिहनत मजदूरी करनो पडती है। स्त्रियां खाना पनानिके सिवा खजरकी चटाइयां बनातीं है। शिववाइन व्रषम वा नन्दीकी प्रधान कृपसे पूजा है।ती, जिनका मन्दिर सुगाउलवोसे वना है। वहतरे सीग प्रति वर्ष उत्तवीकी तीर्थयात्रा करते. जब फरवरी साधको १० दिन तक वक्षां मेला सगता है। नारियलकी जटा निकाल करके उसके। पूर्व प्रत्यो - जैसा - पूजते हैं । दनका विश्वास- है-यकानस्त्य - होनेसे मनुष्य सूत होकर सीगो के। सताता है और गर्भवती मरनेसे चुडेस बनकर चढती है। होलोकी खीग डलवीके मन्दिरमें सङ्ग्रिया ब्रमा ब्रमा कर खडकाते और नाचते गाते हैं। बचे के वहते वहते जंबरी दांत चाना चग्रम समभा जाता है। विश्ववाविवास भीर बद्दविवास प्रचलित है। वरकर्ता विवाहका प्रस्ताव करता है। सरणके पीछे ३ दिन तक अभीव रहता है। यह सुद्की जमीनमें गाडते श्रीर मुके सुंखा डाबते है।

कोष्टण क्षस्टार-वस्वद्रै कनाडा जिलेके कारवाट श्रीर एलाप्रसें रहनेवाली एक अन्हार जाति। इनकी संख्या कोई कहरी होगी। यह गोवाके जमगांवसे चार्च हर मालम पडते हैं। कनाडामें ब्राह्मणोंके जानेसे पहले यह स्थानीय प्रशेहित- जैसे रह जुके हैं भीर स्थानीय देवताश्रीं के क्रांक मन्दिरीं है शाज भी महन्ती करते है। कारवाडके प्रसनोटी स्थानमें रामनाथके उद्देश उत्सर्भ किया इपा एक मन्दिर है। उसमें सिवा को इपी क्रुम्हारके दूसरा सहन्त नहीं हो सकता । ग्राम्य देवः ताशोंके लिये पत्थरकी मृतियां भीर पावयनानेकी इन का मौकसी इक है। यह किसी किसाका नमा नहीं खाते पीते और खब परिश्रमी, मितव्ययी और सुधील होते हैं। महोके बर्तन श्रीर खपडे बनाना दनका काम है। स्तियां प्रविकांको सहायता पहंचाती है। यह ग्राम्य देवता शोंको पूजति श्रीर जादृटोनाम हृद् विश्वास रखते है। इनकी अलदेवता पुरीय है, जिनकी पीतल की सृति बनाकर बहुत्से सोग घरमें रखते हैं। लड-कियोंका पसे १२ और खड़कींका १४से २० वर्षके बीच विवाह दीता है । विधवादिवाह निविह है । यष्ट प्रपढ़ लीग 🕏 ।

को द्वाप खार बी—वश्व दे के का नाड़ा जिले में समुद्र किनारे रहने वाली एक जाति। यह खब्बातके खार कियों की, जिनसे पांचार व्यवहार में बहुत मिलते जुलते, एक शाखा समस पड़ते हैं। कांतरादे वी या वाणे खरी कुल देवता हैं, जिनका मन्दिर पद्धों जाके भीर सामें बना हुआ है। खार वी बड़े परिश्रमी है। यह समुद्रमें मह्न मारते थार पच्छे महाह होते हैं। खियां भी जन बनातों, सन बटतीं श्रीर मह्न जियां विचती हैं। शुद्धे री स्नातं मठके प्रधान इनके गुक होते हैं। किखने पढ़ने की चाल कम है।

के। हुणस्य माह्मण—दाचिणात्यके त्राह्मणोंकी एक श्रेणी ! यह चितपावन कहलाते हैं। मराठी माह्मणोंकी यही प्रधान है। महाराष्ट्रराज पेशवा इसी श्रेणीके थे। उनके श्रश्यद्यसे यह जाति भी प्रवल पड गशी। के। हुण श्रीर पूना जिलेंकी विशेषतः इनका वास है। पेशवाके श्रधकारकाल यह नाना देशों में फैल पड़े। महाराष्ट्रमें कहीं इन्हें चितपार्वन, कहीं चितपोत्त शोर कहीं चिपलन कहते है।

वितपावन या वितपाल नामकी क्याति पर सञ्चाः द्रिखण्डमें लिखा है—

इसके पीके आब और यज्ञापक्चमें समस्त ब्राह्मणों भीर ऋषियोंकी निमन्त्रण किया गया, परत्तु किसीकी आया हुआ न देखा भागव सन ही सन चिड़ गये और सीचने स्वी— 'इसने नया है कि निर्माण किया है। इस एक नूतन कर्ती हैं। ब्राह्मणी-के न आनेका क्या कारण है ? अथवा उन्होंने अपना क्या उद्देश रखा है ? जी हो, इस नूतन ब्राह्मण स्विष्ट करेंगे।'

किन्त ने द्विणस्थ ब्राह्मण अपने आप कहा करते कि इमारा चित्त पवित्र है और इम दूसरेका चित्त पवित्र करते हैं, जिससे हमारा 'चितपावन' नाम पड़ा है। सञ्चादिखण्डके अपर स्थानमें यह ब्राह्मणश्रेणी विकः प्रखाला नामसे भी वर्णित हुई है। (उत्तराई है। १८) १७१५ दे॰ की पेशवा वालाजी विष्वनाथकी श्रभ्य दय-में यह सप्तती द्वापने मध्य श्रेष्ठ समसी गये। नी द्वापका ब्राह्मण परग्ररामग्रे सके निकटस्य चिपलून ग्राममें प्रतिष्ठित परश्ररामकी सृति पूजते हैं। इसीसे और पूर्वीक्ष प्रवाद पर विख्वास करके बहुतसे लीग इस ब्राह्मण्येणीकी परश्रामकी सृष्टि कहा करते हैं। चितपावन किर कहा करते है कि इसारे पूर्व-पुरुष निजाम राज्यके शस्त्रा जीगाई स्थानसे पूना जिले में बाये थे। एडले वड-देशस्य ब्राह्मण रहे। परश्रराम जिन १४ ब्राह्मणों को भार्यावर्षे साथे उनमें इनके एक पूर्वपुरुष भी थे। किसीने सतमें इनके पूर्वपुरुष भन्न-

<sup>\*</sup>Asiatic Researches, Vol. X. 239, Taylor's Onental Manuscripts, III 705, Moor's Hindu Pantheon, 351, Grant Duff's Marathas, Vol. I., Wilk's History of the South of India, Vol. I. p. 157-158; Ancient Remains of Western India, 12, Buiton's Goa and the Blue Mountains, 14-15, Journal of the Royal Asiatic Society, Bombay Gazetteer, Vol. XVIII. Pt. I, Shering's Tribes and Castes

तरी हो समुद्रके स्रोतमें वहते को ह्रणमें ला खगे थे। वहतमें कोग कहते कि माह्मणवीर पेशवाके प्रस्तुत्यान से पहले को ह जाने वाह्मणों की पवस्था बहुत प्रस्तुत्री न रही, वहतमें लोग उनसे शूद्रकी भांति घृणा करते थे। फिर कोई कोई इनका खोतवण, पाण्डुर चल्ल भीर सुन्दर प्राक्षति टेख नाव टूटनेकी वात पर विद्यास करके वताति कि यह पारंतिक सन्तान है, खुशक् परवीजने वश्में इनका जन्म है। सहाद्रिखण्डके मतमें को हण्ज ना हाण-चण्डा लसेवित दुष्टदेशस्थ्रत, प्राचार होन, सब कार्यों न जीनीय और दुर्जन है। ॥

( चत्तरार्घं ४ : १४)

जो हो, वर्तमान समयमें इनकी घवस्या वहरा स्वत है। यह निहान, बुहिमान, मेधावी, दूरदर्शी, चतुर, सार्थपर, पालाभिमानी भीर शारीदिक तथा मानसिक परिश्रममें विशेष पटु हैं। महाधनवान् मे स्वेकर मित्तुजीवी प्रत्यन्त दिर्द्र पर्यन्त इनमें स्त्रोग होते हैं।

कोड यस ब्राह्मणों में कोई क्रग्वेदकी याकस्या सामुत भीर कोई क्षण्यस्त्रवेदी है। क्रग्वेदी यासमा-यमसूत्र भीर क्षण्य-यस्त्रवेदी हिरस्सकेशी स्त्रके अनु सार जीत तथा रुद्ध समें करते है। इनमें घति, किंग्, कास्त्रप, कीखिन्य, कीशिक, गर्भ, सामदरन्य, नित्र स्नन, भरदान, वसा, वाश्वय, वासिष्ठ, विष्णुष्ठद भीर याखिक्स गीत सगता है।

खपाधि—षस्यहर, यागासी, गठवले, वाल, वापत, सागवत, साट, सावे, सिदे, चितले, दामले, ड्राले, गादगिल, गरदे, योग, जोषी, कर्वे, जुग्हे, लेले, लिसयी, सोंचे, मेहेन्दले, मोदक, नेने, श्रोक, पटवर्धन, पड़के, रापाडे, सांठे, व्यास इत्यादि है। स्वगात वा एकप्रवर्म विवाद नहीं होता। इनका पाचार व्यवहार प्रादि देशस्य ब्राह्मणेंसे कितना ही मित्र है। इनकी माद्य-भाषा की हुणी वा मराठी है। परन्तु स्थानमेद्ये के।ई कीई कनाडी या तेलगुर्मे भी वात करता है। को ह पस्य बाह्मण यागय ह भिन्न मास नहीं खाते, प्रिषकांग कोग निरासिषभोजी हैं; इनमें सद्यपान निषद तो है, किन्तु प्रक्षरेजी सम्यताने गुणसे प्राजक न बड़े कोगीमें कितने हो ग्रराव पीना सीख गये है। यह दान भात खाते हैं। इन्हें महा खाना वहुत घच्छा चगता है, महा न मिलनेसे एक प्रकार खाना पीना रूज खाता है। सन्या प्राक्षिक श्रीर ग्रयनकाल को वहुतसे कोग चिन्नों या रेशमी कपहा पहनते हैं।

पहले इन लोगों में देशकी पोशाक पर ही खोंच-तान थी. परन्त प्राजक्षच प्रगरेकी जिखना पटना श्रधिक सीख वहें लोग भूपने घरो'में प्रेयाकका अनुकरण कर रहे है। पूर्वको इनकी स्त्रियां टेवडिजो पर ही बढ़ी निष्ठा रखती थीं. गहने पोशाक पर बडा कोई लच्च न रहा। किन्तु अब वड समय चला गया, आजवल घलद्वार भीर सात सञ्जा पर ही निष्ठा वटी है। इनकी सभी रमणिया श्रंगना व्यवद्वार करती है। फिर बढ़े घरकी कामिनियां चहर भोड बाहर निकासती है। सकल ही प्रति परिकार परिक्कद रहते है। खभाव चरित्र भी प्रायर्थंजनक है। विद्या वृद्धि भीर भासन करनेकी चमता इनकी भांति दाचिणात्यकी किसी दूसरी जातिमें नहीं। १७२७ ई॰ की निजामने देखा कि सब प्रकारके राज-कीय कर्मचारियों का पट के। इत्लाख्य ब्राह्मणों ने ऋधि-कार किया था। अंगरेजों ने राजत्वमें इनकी सतवर्ष-व्यापी वही साधारण चमता नष्ट हो गयी है। म्राज भी क्या राजकीय क्या साधारण, इतना कि भिचा-वृत्ति पर्यन्त ऐसा कोई काम नहीं छूटा, जिसे यह करनेसे चकें। से कहों पण्डितोंने इस ब्राह्मण कुनमें जनाग्रहण किया है। उनमें प्रसिद्ध च्योतिविंद बाप्रदेव यात्रीका नास उत्तेखयाग्य है।

चितपावन श्रपनी ये गोके त्राह्मणदे ही पौरा-हिल्मी नियुक्त करते है। यही नहीं की पुराहित केवल शान्तिस्वस्त्ययन श्रीर पूजादि करके निस्नित्त हो जायेगा। इसे यजमानकी ग्रहणियो का शादेश पासन करना, विवाहादिमें विचवानी बनना भौर कभी कभी वाजारसे सौदा सुनफ भी साना पहता है। फिर

चडादिखण्डमं चपना ऐसा निन्दाबाद रहनेसे कोहण्यस ब्राह्मण
 चसे देख पाते ही जला डालते हैं। बीच बीच इस पुस्तकको ध्वं स करनेके
 लिये वह भारतके बावा खाकोंमें चादकी भी मोजा करते हैं।

समय समय पर वह दनानी भी करते हैं। इतने कामों के सिवा पुरीहितकी कुछ वेदान्त भी जानना चाहिये। क्यों कि कभी कभी यनमाने की प्रहुरा-चार्यके मतानुसार कुछ छपदेश भी देना पड़ता है।

प्रसद्वेटना उपस्थित होते ही प्रस्तिकी प्रसद-ग्रहमें ले जाते है। इनका उत्त स्थान कागजसे ख्व सटा श्रीर गर्म रहता है। सन्तान स्मिष्ठ होनेके पीछे मा श्रीर वचे की उथा जलसे स्नान कराया जाता है। माके सिरहाने किसी पश्चका मस्तक रखते है। फिर विता अथवा दनके अखस्य रहनेसे कोई दूसरा गुरुजन सान प्रादिसे निवट सन्तानका जातकर्म सम्पन्न करता है। इसी समय प्रखाइवाचन, माळकापूजा, नान्दी-श्राह भीर श्रान्तिपाठ होता है। पञ्चम दिनकी षष्ठीपुजा करते है। कितने ही फिर पांचवें दिन बस्ववान्यवों श्रीर भिच्नवों की खिलाती पिलाती हैं। वष्ट कालराति है। उटहस्य रमणियां चारी रात जागकी शामोद प्रमोंद गीत श्रीर शान्तिपाठ किया करती है। १० वें दिन प्रसुति से। वरसे निकल नहा भी ग्रह होती है। हादग दिवस ग्रिशना नप्वेच किया जाता है। पुत्र सन्तान उत्पन्न होनेसे चत्र मास सूर्यावसोकन, पञ्चम मास भूस्य प्रवेशन श्रीर षष्ठ, घष्टम, दशम वा दादश मास चन्नप्रायन होता है। इसके पीके जनातिथिके उपलक्षमें क्षलदेवता, जनानक्षत्र-देवता, अखत्यामा, वसि, विभीषण, भानु, इनुमान्, परश्रराम, क्रपाचार्य, मार्फेख्डेय, प्रजापति, प्रचाद, षष्टी, गणेश श्रीर व्यासदेवके। पूजा चढ़ाना पड़ती है। चौथेका कोड पहलेसे पांचवें वयं के बीच बासकका चूड़ाकरण, सातवेंसे दमवें वर्षके बीच यज्ञोपवीत श्रीर फिर १२ दिन पीछे समावतेन होता है।

चितपावन कन्याका क्रस्ते द्ध घीर पुत्रका दशसे बीस वर्ष के सध्य विवाह कर देते है। इनमें ब्राझ-विवाहकी प्रद्या प्रचलित है। विवाहकालको दहेन भिन्न वर कन्या दोनीं घनेक हपढ़ोकन पाते हैं। बड़े घरों में वरकन्याको जयाकुण्डलो सिन्ना कर विवाह किया जाता है। बार्यावत के श्रेष्ठ कुलीन ब्राह्मणों की भांति विवाहका श्रनुष्ठान शादि सम्मन हवा करता है। अवस्थाके अनुसार विवाहके दोसे २० दिन तक पहले विवाहमण्डप बनता है। हिन्दुस्थानकी तरह वहां भी विवाहमें खुव धूमधड़ाका रहता है।

विवाहके पीछे जब वर ससुरासके गांवसे बाहर निवासता, सीमान्तपूजा नामक एक क्रिया हुया करती है। वरकन्याका वास एक ही ग्रामने रहनेसे विवाहके पहले या पिकले दिन ग्रामस्य मन्दिर या वरने घरमें सीमान्तपूजा होती है। वरके घरमें सीमान्तपूजाके समय पहले कन्यापचीय एक वयो ज्येष्ठा सधवा रमणी एक डिंबियामें नारियस, चावस, महा, दही, दूध, ग्रहर, गुड़, शकर, इलदी, सिन्ट्र, फल, चन्दन और किसी यंश्वीमें वान सुवारी रख २ दुवड्डे, २ पगडियां, फर्ना-को सिंह्यां पादि कितनो हो चौजें भीर एक वही चोको पर बनात जड़ तांविके कितने ही पेसे विका देती है। प्ररोहितोंके साहाव्यमे द्रश्चोंका उठा समवा तथा कन्यापचीय पुरुष भार रमणियां वरके घर पहुंचती है। उस समय वरके घरपर बाजी वजा करते है। वर-कर्ता पुरुषोंको पश्यर्थना वाइरी कमरेमें श्रीर वस्ती माता कन्याकी माता प्रश्रुति की सादर समाप्रणपूर्वक भन्तः पुरमें ले जाकर बैठाती हैं।

फिर कन्याके पुरोहित लायो हुयी जंबी चौकोके पाम्ब में टो कोटी चौक्षियां स्व उन पर वनात डास देते हैं। वर उसी जंबी चौकी भीर कन्याके पितातवा माता उभय पार्श्वस्य कोटो चौकियों पर उपनेशन करतो हैं। कन्याके साता प्रथम गणनायको पूजते हैं। इसी समय क्रान्ते प्रशिक्तको एक पगड़ो देना पड़तो है। उसके पीछि बरको पूजा होती है। कन्याकी माता पहले गर्भ पानीचे वरका दिखण पद, पोके वाम पद धीत संरती है। कन्याका विता वरके पैर पाँक उसके क्षपाल पर चन्दन श्रीर चावल चलाता है। फिरंवड वरको एक नयी पगड़ी बांधनेके लिये देता है। वर अपनी पगड़ी खोल खशुरकी दी हुई पगडी पहनता है। इस समय कन्याका विता वर्के हाथमें एक सन्द्रक देता. जिसे वह अपने स्तम्भ पर रख सेता है। ऐसे ही समय वरकी भगिनी पोक्से उसकी पगड़ीमें फूलांकी माला डालती है। फिर कल्याका पिता वरकों पद्मान

स्त पिलाता है। इस समय चारा घोरचे पुष्पदृष्टि श्रीर धान्यदृष्टि हुवा करती है। कुलपुरोहित बरावर मन्न पाठ करता रहता है। इसके पीके कन्याकी माता वरकी बहनके पैर घोतीं, पीके सबको श्रन्तः पुर ले जाकर वरको माता श्रीर श्रपरापर महिलावों के पैर घो उनके को की कि मात्र व्यवन श्रीर चीनी डालनी पड़ती है। श्रन्तः पुरमें जिस समय यह खब काम होते रहते, बाहर कन्याके श्राक्षीय कुटुब्ब श्रभ्यागत लोगों के मस्ये-चन्दनकी टिक्की जगा श्रीर उन्हें पानसुपारी तथा नारियन दे श्रभ्यर्थना किया करते हैं। इसके पीके कन्यापन्नीय सभी श्रपने श्रपने घर चले शाते हैं।

उसी दिनकी सन्धाकां कन्यां पिताके श्रितिक दूसरे सब संगे बन्धुवान्धव नाना प्रभार खाद्य द्रश्य साथ से वरके घर जाते हैं। पहले वर समवयस्त वासकों के साथ वह चीजें खाता है। उसके पोछे वरपचीय श्रीर कन्यापश्चीय शासीय सुदस्वी शामीवीद करते हैं।

इधर कन्या पीतवस्त (पिचया) पहन हरगीरी ने समुख एक होटी चौकी पर वैठ इस प्रकार प्रार्थना करती है—'हे गौरि। हमें सौभाग्य दो श्रीर हमारे हार पर जो श्राये हैं, उन्हें दीर्घायु करो।' पोही कन्याका विता पुरोहितको साथ ले वराहान करने जाता है। वह वरके घर जा वर श्रीर उसके पुरोहितको एक एक नारियल यकड़ा श्रपने घर श्रानेके जिये निमन्त्रण कर श्राता है।

विवाहने पहले सन्याकालको वर प्रथम खग्ररप्रदत्त पगडी चौर सत्तरीय (इप्टा) परिधान करता
है। उसकी वहन फूडोंका एक वडा हार इसी पगड़ी में
बांध देती है। उस समय प्रोहित मन्त्र घादि पढ़ा
करता है। वर प्रथम इप्टरेव, तत्पसात् गुक्जनोंकी
नमस्कार करके बाहर जा घोड़े पर चढता है। इस
समय सलामी दगती रहती चौर वाजी बला करते हैं।
वरके साथ उसकी म्हाता, भगिनी चौर चाक्मीय कुटुखी
व्याहने जाते है। पद्यमें चिष्ट निवारण के लिये नारियस बंटा करता है। वर सब कन्याके घर पहुंचता,
इसके मत्येमें मात छूवा कर दूर फेंक दिया जाता है।
इसी समय कन्यापचीय कोई सधवा रमणी एक

गडवा पानी ला वरके घोड़े पर ढाल देती है। वरके घोड़ेंसे उतरने पर सम्बा रमियां सामने दीपक रख वरण करती हैं। फिर कन्याका भाई वरका दाइना कान मल देता है। इसीलिये उसे एक पगड़ी उपहार मिलती है। इसीलिये उसे एक पगड़ी उपहार मिलती है। उस समय कन्याकर्ता वरको विवाह-मण्डपमें ले लाकर यथारीति मधुपक प्रदान करता है। नधुपक देखा। मधुपक के पीक पुरोहित इष्टदेवकी स्वरूप करके ग्रुमकार्य सम्यन करनेके खिय ग्रुम्यागत व्यक्तियों की श्रमुमति सिता है। उस समय एक समय रमयी श्राकर पुरोहित, वरकन्या श्रीर कन्याके पिता माताके कपालमें चन्दन सगाती है।

इस स्थान पर पुरोडित झल विधिके अनुसार श्रमिक कार्य सम्पन्न करते है। फिर खन्नकदुण, सप्ता-पुजन, ररहप्रविध भीर विवाहहोसके पौछि सप्तपदी गमन इवा करता है। वप्रकडण पादि यन्द देखा। स्त्री भाषार भौर एसके पीछे वर अन्याका भाषार होने पर पांचेका खेल होता है। इसी समय वरको कन्छा-का पैर पकड़ने भीर परस्पर चुम्बन करनेके लिये कड़ा जाता है। टोनों घोर इंसी दिलगी उड़ा करती है। इसी बीच वरकी पालीय रमणियां कुछ चुन्च हो बरके घर चली जाती है। उस समय फिर कन्यापचीय रमणियां बडी बडी टोकरियां भर नाना प्रकार सिष्टाक. टालमोठ. टही. ग्रह, नारियल प्राटि लेजाकर वरके बालीयोंकी रेतीं भौर उन्हें भपने घर चलकर धाहार करनेका भन्तीय करतो है। इसी समय वरके ग्यासक श्रीर खग्रर एक घोडा सजा वरके दरवाजी जाकर उसे नाना प्रकार प्रलोभन टिखाते है। फिर वरपन्नीय रम-णियां ठण्डी पह इंसते इंसते वरको ले कन्याके हर जा पहु चती हैं। उसके पीके सबका भीज होता है। इसके बाद वाहर पुरुषी भीर भीतर रमणियों में 'न कटा' की इंसी दिलगी चलती है। इसपर वर और कन्या-पचीय मराठी भाषामें जिला-जवानी बोलते हैं। इस रक्रर इसके पीछे वरपचीय प्रसङ्घार दे नववधूका सुख देखते है। उसके प्रनन्तर स्नानोत्सव होता है। कन्या-की माता वरको माता धीर द्वातिको दूसरी रमणियीं-को सबब बुका घरके वीके मांडिके नोचे ले जाकर स्नान

कराती हैं। वहां छाटी छाटी घण्टियां लटका कराती हैं। सानवें समय छोरी पकड उन घण्टियोंकी बजाया

विवाहके दिनसे धू दिन तक इसी प्रकार नाना-प्रकारके बासोट बाक्काटमें समय बीतता है। पूर्व दिन विदाका जुल सं निकलता है। वर कत्या दोनों मूख्यवान विश्वभूषा धारण करते है। वर घोडे पर चढ़ कन्याकी अपने पागे बैठाके रहाभिसुख चलता है। साय ही शासाय नरनारी, वाद्यवर श्रीर दासदासी गमन करते है। ग्टइके सम्म ख उपस्थित होने पर पुरकी स्तियां वरकन्याको वरण करके घर ले जाती हैं। बीचमें कितने ही की सिक श्राचार होनेके पीछे वर-कन्याको सम्बोधन करके कहता है-मेरी बहन मेरी कन्याको चाहती है। एस समय कन्या प्रतिचा करती है-- मेरे सात प्रवांके पीके भी कचा होने पर में उसे ननदके लड़केने साथ व्याष्ट ट्रंगी। इसके पीछे कन्या का नया नाम रखा जाता है। वर कन्यां कानमें खुबके 'से इसका नाम सुना देता है। फिर भोज, समाराधान चौर देवदेवको खापन प्रसृति खत्मव होते हैं।

स्ती प्रथम ऋतुमती होनेचे शुभदिनको गर्भाधान किया जाता है। इस उत्सवमें इनकी रमणी-मण्डलीके अध्य भी इनदीका रंग चन्नता है।

गर्भवती होने पर यथाकाल पुंसवन, सीमन्तोत्रयन जीर 'दनवलीभन' (साधमद्याण) संस्कार करते हैं।

चितपावनीं में किसीका सत्युकास हा पशुंचने पर उसकी तुलसीपत्र पर शयन करा वेद शीर भगवद्गीता सुनाते शीर पुरिष्टित 'नारायण,' 'नारायण' शब्द हवारण किया करते हैं। सत्यु होने पर उसके शासीय कुटुस्स्योंको संवाद दिया जाता है। वह सब शा सतदेहको से समानमें सत्कार करने पशुंचते हैं। सत व्यक्ति शानिशिक्ष होने पर रचित शानिसे एक पातमें एक जलता श्रद्धार स्टाकर से जाना पडता है। चितपावनींको विखास है—दिपाद, नचत्रपणक, 'सिश्चोंके दितीयार्थ शीर श्रिक्षतींके प्रथमार्थमें सत्यु होनेसे बहुत श्रद्धार होता है। इस श्रद्धार निवारणके 'सिथे श्रीक शानिस स्वस्थयन किया जाता है।

भन्त्ये ष्टिक्रिया यथानियम शास्त्रके चतुसार समाव हीती है। भन्ते प्रिकाग देखीं।

साधारण ब्राह्मणों की तर्छ यह भी दश दिन ष्रशीच ग्रहण करते हैं। इन १० दिनों में के ई प्रकी चीज काममें नहीं खायी जाती। पान, शक्कर यहां तक कि दूध भी इस दश दिनों ग्रहण करना निविद्य है। इस समय लीग गर्ड पुराण सुनते है। सन्याकालको तारा न देखनेसे चाहार नहीं किया जाता। इसीके मध्य प्रस्थिचयन है। हिन्द्स्थानमें यह प्रधान रहते भी टाचिपात्यमें बराबर चलती है। तीसरे दिन सत-व्यक्तिका ऋषिकारी जिस वैश्रमे श्रवदाह करने गया था, उसी वेशसे कर (कर्ता ?) नामक निक्रष्ट ब्राह्मण-को साथ लेकर इसगानको जाता है। वह पश्लें सान करके एक नया कपड़ा पहनता है। ( उसे उसरीय भीर यत्रस्वते साथ खींच कर बांधना पडता है।) फिर चिताके प्रक्रार पर प्रस्थ गीमूल कोडा जाता भीर नहीं जली इज्डियां प्रयक् अरके सञ्चय करते है। इसी प्रकार सब इकड़ा करके एक टोकरोमें हठा खेते हैं। फिर उन्हें भीर वहांके सब भंगारे ले निक-टस्य नदी वा पुष्प्ररियोमें फिंवा भाते हैं। जहां मृत व्यक्तिके पैर रहते थे, वहां बैठकर एक ब्रिकीण वेदी बनाना पड़ती है। यादाधिकारी इस वेटीने तीनों कोए पर तीन भीर बीचमें एक महीकी जलपूर्ण कलसी रखता है। कलसीके भीतर थोड़े तिल कोडना पड़ते हैं। कस-सीधोंके पास चया नामक शिला रखी जाती है। चारों क सुसीयों के पार्श्व में इरिद्वाव पैके ४ विष्ट भीर प्रत्येक कलसीके मुखर्म एक एक पिंड खापित होता है। पाटे ही सान उससे ध गोली बनाके कुल भीर विष्टकके बाकार-में परियत कर कलमीके निकट रखते है। चितपावः नीं का विखास है—'मध्य कलसी का जल श्रीर विष्टक मृत व्यक्तिकी सुधा मिटावेगा। पाटेका काता धूपसे श्रीर वादुका स्वर्गकी राष्ट्रमें कांटे खिचिस उसके चरणः की रचा करेगी। पार्खवर्ती कर्लास्यां भीर उनके सायके पिष्टकादि रुद्र, यम तथा पूर्वेपुरुषीं के सिये रहते हैं। श्राप्ताधिकारी उसके गीके पियडो'ने साथ कलसी-दों में तिस एवं जस डास कज्जस तथा घृतकी साथ सर्थ

करता है। उसके शैक्षे चहरका एक खुंट पानीमें डुवा -उससे एक एक वृंद पानी और एक एक पिएड देते हैं। फिर प्राचाण लेकर उक्त द्वारिपछीके सिवा दूसरे सम-स्त द्रव्य जलमें फें के जाते है। दम दिन तक ऐसा ही ग्रति दिन किया करते हैं। यह करनेसे सन्धारतः सूत -व्यक्ति नव श्ररीर धारण करता है। पहले दिन उसका मस्तक, दूधरे दिन चन्नु, कर्षं एवं नाधिका, तीसरे दिन गर्दन, पृष्ठ एवं इस्त. चीघे दिन निम्न अंश्रके -साथ कटि, पांचवें दिन पदद्य, क्टें दिन जीवन. सातवें दिन श्रस्थि सन्ता, श्राठवें दिन केग तथा दन्त, -नवें दिन गरीरमें वलसञ्चय और दशवें दिन नृतन देह-में सुधा तथ्याका वीध होता है। १०म दिवस आही-किकारी व्यक्ति एक विकीणाकार वेदी प्रस्तृत करके · उसको गोवर श्रीर जलसे सीपता तथा उस पर इसदी-- की बक्ती कोड देता है। फिर पांच प्रकारके खेपां पर महीके जलपूर्ण पांच पात रखते हैं। इनमें तीन एक ुर्यक्तिमें भीर क्षी पाछ में रहते हैं। उनमें तिल डास उसके जावर ब्राटिका विष्टक बीर चावसका विग्ड रख -देते है। फिर इरे रंगका विक्र लगा भीर उसी स्थान -पर द्वारिपिकी रखने पूजा करते हैं। घुप दीप देकर स्तको उपकरण निवेदन कर दिये जाते हैं। उसी समय यदि एक काक प्राक्तर दिख्य दिकका विग्रह - हठाता, तो समभा जाता कि सत व्यक्तिका सत्य सुख-में इवा है। कौवेके न पानिसे समसना परेगा कि उस-के मनमें कष्ट है। यादकारी तब इस दारिपछीकी नमस्तार करके मृत व्यक्तिके उद्देशमें कहता है-'भाष - निश्चिन्त रहें भागके परिवारवर्ग और इष्टरेवका यथा-बीति तत्त्वावधान-किया जायेगा। फिर यदि अन्येष्टि क्रिया नियमातुसार सम्पन्न नहीं होती. तो उसका र्संगोधन करेंगे। यह बात कहके दो घएटा राह देखा करते है। इति मध्य काक्षके आ कर पिराइ लीजानीसे भच्छा है। नहीं तो स्राद करनेवाला निजर्मे एक -धाससे पिराइ साथे करता है। फिर हारपिराडीकी उठा-- के उसमें तिसतेस सगाति है। उद्देश यह कि इससे ऋतकी सुधाळणा निवारित होगी। फिर स्टाके उद्देश पिग्छ और जन दे हारपिग्छी छठा कर पश्चात दिक्की पानीमें फेंक दी जाती है। दग्वें दिनका नार्य हिशे प्रकार सम्पन्न होता है। एकाद्य दिन्स घरका समस्त स्थान गोवरसे सीपपोत घरके सन नोग स्थान करते हैं। फिर पुरे। हित वेदीमें अग्नि जन्ना गोमूब, गीमय, दृष्ध, दि भीर घृतसे होम करता है। उसमें भगीच छूट घर ग्रह होता है। साहाधिकाशी भीर दृष्धरे सन लीग तन पद्याच्य भाषार करते हैं। फिर हीमका मस्म नगा भीर हीमानिमें चावल सोड़ निश्चित्त हीते है। प्राग भपने भाप बुक्त जाती है। सत्य कालकी यदि ब्रिपाद वा पद्यन नामक नचलदोष जगता, तो इसो भान्तिसे वह सटता है।

यथारीति यास्त्रोत्त विधिने त्रनुसार त्राह्यकार्ये सम्मन्न होता है। फिर प्रति भाट्रपट्में सहापचने दिन पित्र उद्देशसे तर्पेण किया करते हैं।

को द्वणावती-परश्ररामकी माता।

को द्वणासुत (सं• पु०) को इण्यदेशो द्ववा रेणुका तस्याः सतः, ६-तत्। परग्ररामः।

कोडणी-कोङ्गणमें प्रचलित एक भाषा। भराठी भाषाके साथ इसका कितना ही साहृद्य है। इसीसे भाषाविद सोग इसको उसकी भगनी कहा करते हैं। श्राय श्रीर द्राविड् भाषाके मित्रणरे यह बनी और तीन प्रकारकी है। तत भीर कनाडी भाषाके अनेक मब्द इस को्झपी भाषामें प्रवेश कर गये है। गोवासे छपि नामक स्थान के उत्तर तक भ्रम्ही को इस्सी चलती है। इस्सी चले क प्राचीन ग्रन्थ हैं। इन सब ग्रन्थोंका घिषकांग गीवार्ने पीर्वगीजींके प्रभ्यद्यकाल जैसुट ईसाईने लिखा या । प्राय: तीस इजार प्राटमी कोड यो भाषा बोसते है। कोङ्गो-कोङ्ग सागरतटके प्रविवासी । पाटिस अवस्थामें यह सरसती नदो किनारे रहते थे। सञ्चादि खण्डकी वर्णनाके घनुसार उनकी एक शाखा तिहुतमें वस्ती थी, जहांचे परशुराम १० घरानीको गोमन्त (गोवा), पञ्चलोगी श्रीर क्षग्रखती ले गये। वहां देश-की सुन्दरता और बढ़ती देख और भी लोग जा कर बसे थे। परन्त जब पार्तगीजोंने इनके धर्मपर इस्तचेप किया, बहुतमे को क्रणो कनाडा भीर तुल्को चले गरी। वहां से किर यह भावहुडम और की चिन पहुंचे धीर

हिन्द्र राजाश्रीं से राज्यमें सुख्ये रहे थे। कोचिन श्रीर अज्ञेत्योमें इनकी नैसी धनपासी धार्मिक संखाएं हैं. मलवारमें दूसरी जगह देख नहीं पड़तीं। कोङ्कणी ब्राह्मण स्वच्छवर्णं श्रीर लम्बे होते है। उनके हीठ कोंटे श्रीर बाल धने रहते हैं बाय ही नाक जंबी श्रीर काती श्रीडी लगतीं है । स्तियां रेमसी विनारिक कपड़े खूब व्यवहार करती हैं। यह वैश्यव होनेसे सस्व ति बंब बगात है। को क्रणी वैद्य ग्रैव हैं। भारतमें घोत्रशीज ग्रानेके समयसे यह व्यापार करते रहे है। तिरुपति मन्दिरके वेङ्गटरमणकी बडी खडा भित की जाती है। श्रावणकोरप्रान्तमें इनके कई बड़े मन्दिर बने है। कई स्थानोंने लच्चोन्टसिंहकी भी पूजा करते है। इनको विखास है कि सांप मारनेसे के। दी श्रीर निवंश दोना पड़ता है। को इत्यी वैग्य और शुद्र भी नागपुजन होते हैं। इनके प्रधान गांत की खिल्य, कैशिक, भारताल ग्रीर गागि हैं। ५दिन विवाहकी ध्मधाम रहती है। उस समय दुलहा दुलहन दोनों एक ही कमरेमें खाते पीते और सोते बैठते हैं। विवाह-के पीक्रे वर श्मास तक कन्याके घर उहरता भीर स्थालीपाक यज्ञ करता है। तलाक देनेकी चाल नहीं। वली वन्या श्रीर रोगिणी होने पर उससे पूछ कर दूसरी शादी की जा सकती है। सात श्रीर १० वर्षके बीच उप-नयन संस्तार हीता है। सृताशीच १० दिन माना जाता है। श्राहके श्रवसर पर केवल एक ही ब्राह्मणका खिलाते हैं। इनकी भाषा भी को इल्ली ही है। उसमें कई एक पातंगील मन्द्र मिली हैं। पपनी जातिवालींका छे। इ-करके दूसरों से यह मलयलम्में बातचीत करते हैं। कोष्ट्रणी केलास-बम्बई प्रान्तके प्रक्षेत्रा, होनाबाड श्रीर कारबाड जिलोंके गांवींमें रहनेवाली एक जाति। इन्हें इजाम भी कहते हैं। इनकी संख्या प्राय: पांचसी होगी । यह गीवारे श्राये हुए बतलाये जार्त हैं। गावा-के निरङ्कार श्रीर शङ्कीलाके खच्मीनारायणका देवता मानते हैं। इनमें पुरुष गेहुंए रंग के मंकोली कदवाले श्रीर मजबूत हीते हैं। स्त्रियां उनसे छोटी भीर गारी सगती हैं। घरमें यह के।कुणीं भाषा बालते, परन्ती दिन्द्रस्थानी भीर कनाड़ीमें भी बात चीत कर सकते

है। की द्वरणी के साम कि फायती, सफाईसे रहनेवाले. गम्भीर भीर भलीमानस है। सिवा अक्त लोगीन यह सबके बाल बनाते हैं। केर्दि केर्दि फीर्ड़ फुड़ियाको चीर-फाड़ भी करते हैं। इनका प्राचरण श्रीर पद कन्नाड केलासियों और कनाड़ी नाइयों से मिलता है। कार-निरङ्कार श्रीर होनावाडवाले वाडवाले गोवाके अङ्गोलाने लच्छीनारायणकाः पूजते हैं। गीक्षणे, धर्म-स्थ च और पगढ़रपुर इंनका तीर्थस्थान है। कन्याक्षीका भाठते बारह भीर बालकें। सा बारहरे बीस वर्ध-के बीच विवाह होता है। विधवाविवाह विरस् है। यह अपने भवके। जलाते भीर १० दिन भगीच सानते हैं। पञ्चायतों में सामाजिक भागड़े सिटाये जाते हैं। कोङ्कणी माडीवाल-बस्बई प्रदेशके कानाड़ा निलेकी एक धोबी जाति। इनकी संख्या प्रायः २००० होगी। यह सिरसीमें भीर कारवाड़, श्रङ्कोला, क्रमता भीर होनावाड्में सम्चाद्रिके नीचे रहते हैं। इनके प्रधान जन्म देवंता मङ्क्षेत्रका मन्दिर सालसीटमें है। यह दूसरे धोबियोंके साथ राटो-वेटीका व्यवहार नहीं रखते। दनको भाषा की द्वरणी है। यह गराव नहीं पीते। ग्रीर किफायत. मिडनती श्रीर शायस्ता होते हें बारह वर्षेकी पचली कान्याओं का विवाह कर देते हैं। विश्वा विवाह श्रीर बहु-विवाह प्रचलित है।

कोङ्काण (सं॰ पु॰) केङ्किण देशज उत्तम प्रम्त, नेङ्किणका बढ़िया घोड़ा।

कोद्वार (संब्यु०) कें। इत्याकाराव्यक्त शब्द करीति, कीं-क्त-श्रण्। काकका शब्द, कीवेकी वीली।

कोक्कणिवर्मी—१ दिचिषापंचवात्ते केङ्गि राज्यके गङ्ग-वंशीय प्रथम राजां। यक्कं काख्यन-नीत्रीय रहे। अपर नाम माधव था। स्कन्दपुरमें यह धनिवित्त हुए।

२ गङ्गवंशीय कें। क्ष्मान विष्णुगीपवमीके दीहित्र (बड़कीके सडके)। वेंशाग दक्षे कें। क्ष्मिण महाधिराय कड़ते थे।

३ को जुराज्यके के ई प्रवर्त पराक्रान्स राजा। इनका दूसरा नाम नवकाम था। यह गजपति भूवि क्रासके प्रवर्षे। इन्हों ने भ्रानेक स्थाने के राजाविकी जीत भ्रमना करद बनाया।

कोड़ नी ली- वस्वर्द वेसगाव जिसेके विकादी तासुकका एक गाव। यह सन्ना० १६° ३३ उ॰ धीर देशा० ७४' ्॰ प्॰ में वेलगाव-कोल्हापुर सहक पर पडता है लीवसंख्या ५५८७ है। इस गविमें वडा व्यापार हीता है। चावसकी रफ्तनी और कपड़े, छोड़ारे, नसक, ससाली श्रीर शकरकी भासदनी लगी रहती है। वह-स्पृति वारकी साप्ताहिक वाजार लगता, जिसमें सूत, श्रनाज, गुष्ट, तस्वाक श्रीर इजारीं मवेशी विकति है। यहा साडिया, दरिया श्रीर अस्वना बुने जाते हैं। कोङ्ग-इचियापधका एक विस्तृत प्राचीन राज्य। दसका प्रहता नाम चेर था। गडवंशीय राजाशींनी 'चैर' नाम बदश कर 'कोङ्गु'रख दिया। पडले चैर राज्यका उत्तराग्र ही के। हुनामचे प्रसिद्ध था। तामिल भाषाके 'कोङ्गुदेश राजकक्त' नामक ग्रन्थमें कोङ्गु राज्यका प्राचीन दूतिशास लिखा है। करत और वेर देखी। कोच (सं० पु०) कुच-णा । व्यविति कसने स्वी ण.। पा शरीर ४०। १ सद्बीचक, सद्द्वित करनेवाला व्यक्ति। भावे घष्। २ सङ्घोच, सिक्कडन।

कोच ( हिं॰ पु॰) १ के दिस्या छड़। इसके दारा महे-सेंसे ढले इए पात्र निकालते है। २ भग्न नीकाका के दे खर्ड, २टे जड़ाजका ट्वडा।

काच ( घं॰ पु॰-Coach ) १ घोडागाडी, बन्गी। २ गहे दार पर्जग या चारामकुरसी।

कोच-१ एक जाति। इस जातिको पणिकोच स्रेणीका पाचार व्यवहार पाचोवना करनेसे स्थिर हुवा है कि वह वैदिक युगर्ने 'पाणि', पौराणिक युगर्ने 'पाणि-कवच', तन्त्रमें 'कुवाच' भौर पांसाख जगत्में 'फिनिक' (Phænician) नामसं परिचित है।

बङ्गालके वत्तरपूर्व प्रदेशमें कोच लोग रहते है। पासास्यतत्त्वविद् इन्हें भनार्थ लाति विवेचना करते है। उनमें कितनोहीका सिदान्त है कि इस जातिमें मङ्गोलीय रक्त मिन्न गया है। इस जातिके लोग भान-कल प्रपनिको कोच नहीं वतनाते। कोचविद्वार, रङ्ग-पुर, जनपाईगोढी मादि स्थानों में यह भ्रवना परिचय राजवंशी या भङ्ग चित्रयको भांति देती है। परमुरामके

की धरे परिवाण पानेको जो सकस चिविय भागे चे, यह अपनेको छन्होंका एक सम्प्रदाय वतला अपना चित्र यल प्रतिपन्न करते है। इनकी एक से भी ऐसे है, जो अपनेकी राजा दगर्यका वंश वतलाती है। सभी को चींका काश्यय गोव है। यह बङ्गानिया की भांति हिन्द्रधर्मेके अनुसार क्रियाकचाप करते हैं। ब्राह्मण इनके पुरोहित है। पासात्व पिछतों का कहना है कि कोच पूर्वको अनार्व रहे। अन्तको क्रमग्र: हिन्दवी की देखा देखी वह हिन्द्रधर्मका प्राचार व्यवहार पव-लम्बन करके हिन्दु बननेकी चेष्टा कर रहे है। प्रापा-ततः नेवल एक गोव ग्रहण करते भी भविष्यत्में जब देखें ने कि हिन्दू अपने गोलमें विवाह नहीं करते, तव धीरे धीरे गोबान्तर ग्रहण कर सकते है। कितन ही की की का बादिवास टाविड देश बतनाते है। राज वशी स्त्रिया जिस भावसे वस्त्र परिधान करके घाट-वाटमें निकलती है. द्वाविडों के श्रनुक्रय है। वह मस्तक पर अवगुग्छन नहीं खगातीं। असली बंगाली होनेसे किसी प्रकार स्त्रियां घुंघट छठा न सकतीं। उनका प्रलङ्कार बादि भी दाचियात्ववासियो से मिनता है। इन्हों सकत कारणों से अनुमित होता है, जब शायोंने बङ्गालमें प्रवेश किया था. गाङ्गप्रदेशमें रहते-वाले ट्राविडोंने ट्रीमृत हो वङ्गालके छत्तर और उत्तर-पृव श्रञ्जल पर वनमय भागमें श्रात्रय लिया।

कीच जातिमें कितने ही श्रेणोविभाग हैं। प्रत्ये क श्रेणोमें कोई विशेष पार्येका नहीं। किर भी को श्रेणो हिन्दुवीं का भाचार ग्रंड भावसे पानन कर सकती, प्रधिक सन्मानाहें ठहरती है। इसी हिसावसे राज-वंशियों में जी सर्वांग श्रेष्ठ है, भूपनेको ग्रिववंशी वताया करते हैं। कब, जानस्य और कोवविहार देखी।

शिववंशी कीच खपनेको भक्तखिय, पितत खिन्य, खत्मकोच्य भीर स्थेवंशो भी कहते है। शिववंशियो के वीके पित्रया नामक खेणी गण्ड है। परश्रामके भयसे प्रजायन करने पर ही यह अपनेको 'पित्रया' ठहराते हैं। डाक्टर वुकानन साहवके अनुमानसे पहले दिनाकु पुर भीर रक्षपुरमें जो पिनकोच कहनाते, ईभाजकल पित्रया समसे जाते हैं। यह साधू शार वाबू दो

<sup>\*</sup> Social History of Kamiup, by N Vasu नाम इ यन्यमें बढ़ा विवरण देखना चाड़िये।

सम्म दायो में व टे हैं। जिनसे की चिविहारके राजवंश श्रीर जलपाई गिड़ी के रायकत वंश्वका संश्रव लगा है अपना परिचय वाबु पलिया या जैवल राजव'शोकी भांति दिया करते हैं। साधु पश्चिया बाबू प्रकियावी की भपेचा कुछ भुदाचारी है। बावू पलिया भूकर, पन्नी क्रमीर तथा गांधा जातीय जीवमांस खाते शीर श्रधिक परिभाणमें र द्यपान करते है। किन्तु साध् पलियाश्ची क मध्य उनमें काई ग्राष्ट्रा नहीं। दीनानपुरसे एक श्रेणीने कीच "टेशी" नामसे खात है। यह घपनेकी पलिया वों से जंचा समभति है। देशी वीच प्रक्रिया की व प्रसम्बद्धे प्रद जल भीर सिष्टान ग्रहण कर सबते हैं. परन्त उनकी कामिनियों के हाथसे नहीं । इन दोनों के पायों में विवाह भी नहीं होता। वैलींहारा इस या की लह न चलाने के कारण देशी अपने की पिल यावींसे चर्च श्रेणोस्य बतलाते है। बलपाईगोहीमें कीच राजवंशी ही कहनाते है। किन्त दनमें दोभाषी, मोदासी श्रीर जालुया-तीन श्रेणी हैं। दीमाषी कीच सुवर श्रीर चिडियाका मांस खाते श्रीर शराव धीते हैं। मीदासी पचीमांस यहण नहीं करते। जालुया मक बियां पकड़ते और वेचते हैं। टारजिबिङ्में रहनेवाले काची की भी ती गिया. खापरिया और गावरिया तीन श्रेषियां हैं। तो शिया हिमालयवासी महो ली गों की तरह जकडी पर वासग्रह बनाते हैं। खापरिया जमीन पर नीचे नीचे हाटे होटे घर चठाते है। फिर गीवरिया गाय वश्च पादि पश्च से किसी सकानमें रहते हैं। पाजक इनमें भी अलगाव नहीं। गीवरिया ज्ञमग्र: साधु भीर बाबु पत्तियावी की भांति आहा रादि अवस्वस्व करके तत्तत् नामसे अपंना परिचय देते हैं। कंटाई राजवंशी नामक खेंचीके इसरे की च भी दीत हैं। यह नाना स्थानों में फैंस गये है। गुमाम्तागीरी, खेतीबारी श्रीर चिकित्सा ही दनका काम है। इनमें तीयार या टलई नामक एक श्रेणी है। वह मत्मा पकडा करते है। तीयार जास नहीं डासते. बंसीसे मकती मारते हैं।

निम्मये पीने ने।च लंगाटी चगाते है। तदपेचा खचर्येपीने पुरुष ३ डायकी चीती भीर स्त्रियां पतनी। नामकी साड़ी पहनती है। दूसरे देशकी स्तियां जैसे कमरमें कपड़ा बांचतों, यह छाती पर उसे लपेट परि धान करती है। साडी घटनों तक लंबी होती है। यह सुंह पर चूंघट नहीं खालतीं। राहमें निकलनेसे वक्षः खालकी पतनो पर और एक खाड़ बगा दिया जाता है। उसे दरजेके लीग हिन्दुवींकी भांति वैश्वभूषा करते है। स्तियां वायं हाथमें श्रष्ट बांचती है। वालिकायं प्रातकी माला गलेमें डालती है।

राजवंशी कन्मकासकी स्वतन्त्र स्तिका ग्रह नहीं वनाते। इनमें जन्मका स्थीच ११ दिन रहता है। इस समय तक स्तिका ग्रहमें प्रवेश करनेवालेकी नहाना पड़ता है। मूतीपद्रव निवारणके लिये यह स्तिका ग्रहकी खिड़की, दरवाजी शीर दीवार पर कंटीले पेड़की हालें काट कर रख देते हैं। सन्तान हत्यन्न होने पर कोई निकटस्थ शाकीया हवा बांगकी ख्याचसे नाही च्छे द करती हैं। वासक या वालिका बुहीकी शाकीवन 'नाही काटनेवाली मा' कहा करती है। १३ वें दिन चीर होता शीर पुराहित शान्तिजल छिड़कता है। निन्नश्रेणीके वेचच १० दिनमें सन्तानका नामकरण करते हैं। किन्तु हम्मश्रेणीमें देव सशी व्यवस्था के इनुसार ३२, ७वें, १०वें या २०वें दिन नवजात शिश्वका नाम रखा जाता है।

अन, धम वा ११ श्र मासकी अन्नप्राम होता है। जंनी अणीन लेग इस समय शाम्य द्यान नान्दी-सुख आद करते हैं। अञ्चलासी वा प्रेराहित यह सब कार्य कराते हैं। अञ्चलस्त की है सबवा स्त्री वासकनी सूप, दिया श्रीर मङ्गलक सस की वरण करती है। पिताम ही ही प्रथम यास अन सुखर्म डास्ती है।

क्रुटें, बारहवें या षष्टारहवें महीने घरके बाहर बालक बालिका दीनों का मस्तक मूंडा जाता है। मुण्डन स्थानकी चारा श्रोर कागके घीड़े श्रीर ही।टे कीटे नियान लगा देते हैं। मुण्डनके पीके गर्भज केश-राशि "बुडी माकेवामी" नामक देवों के मन्दिर सेजाना पडता है। कोंकि वह प्रथमजात बाखेंकी श्रविष्ठाशी देवता हैं। कोंक् की श्रे बालों को गांड भी देता है। की चिवहारके महाराजसे सेकर सामान्य दीन श्राक्त तक इस संस्तारको यहारे पालन करता है। उसके पीके विवाहके पूर्व किसी समय हिन्दू आवारी कीच चुडाकरण किया करते हैं।

दाका जिलेके उत्तरांग भावनके जङ्गलमें इनकी
को चमन्दई नामक एक शाखा देख पड़ती है। जात
हीता है—बहुकाल पूर्व यह खदेश छोड़ उक्त भञ्चलके
गारीविंग्से जा मिले थे। मन्दई (मनई) शब्द गारी भाषामें मनुष्यवाचक है। इसिसये कीच मन्दईका अर्थ कीच
जातीय मनुष्य हीता है। सक्षवतः गारीविंगि खजातिसे
इन्हें अलग रखनेके लिये ही ऐसा नाम निकाला है।
रामायणी इस शाखाकी 'मन्देह' लिखा है।

धीड़े दिन इए को चैं। में चारसे दश वर्षे के वयस तक कन्या व्याहरीका नियम चल गया है। किन्तु कह नही सकते—कक्षां तक इसका प्रतिपालन करते हैं।रङ्गपुर, कोचिवचार प्रस्ति स्थानींके राजवंशी विधवाविवाच शक्का नहीं समभते, परना तराई प्रदेशके को चैंको उसमें कोई आपत्ति नहीं। फिर भी विधवा पूर्व खामी के किसी गुरुतर सन्पर्कीय व्यक्तिसे विवाह कर नहीं सकती । विधवाविंसिं जी संसारकी सर्वमय कर्वी है, निविद्व व्यक्ति व्यक्तीत एक पुरुषको अपने आप मनीः नात करके स्मोके साथ खामी खीकी तरह रहती है, चसे फिर विवाह करने की भावश्यकता नहीं पडती। को चें में पद्धी परित्याग प्रधा प्रचलित है। जिन सक्तल टीवेंसे पत्नीकी परित्याग किया जाता, उनके सङ्घटित हीने पर खामी पञ्चायतींचे पत्नी कोइनेकी बात बतलाता है। वद्यायतमें प्रदेशित श्रीर नावित उपस्थित रहता है। पञ्चायत सगने पर स्त्रामी स्त्रीने दोष व्यक्त नारता है। फिर स्त्रीका वक्तव्य सुनते है। परन्तु प्रायः स्त्रीका दोष प्रमाणित करके उसके मस्तक सुण्डनकी व्यवस्था को जाती है। नाई बातकी बातमें उसके बाल जड़से डडा टेता है। इसके थीके स्त्रामी स्त्रजातिसे डसे निकासता है।

विधवाविवाहके कारण इनमें कितनी ही की लीनेय प्रधा देख पड़ती है। जिनके वंग्रमें कभी विधवाविवाह नहीं हुवा, वही कुलीन है। इन्हें खजातिके लोग 'महत्' कहा करते हैं। इस वंग्रकी कन्या ग्रहण करनेमें दूसरे-की कन्यापण देना पडता है। 'महत्' जहां चाहें कन्या- का विवाह कर सकते है। इस वातको कोई घडचन नहीं कि वशवरीके घरमें हो विवाह करना पडेगा।

घटक ( विचवानी ) पात्रपचसे नियुक्त हो पात्रो स्थिर करने जाते हैं। पान्नोंके धरमें ३ दिन रह वह विवाहने स्वत्समें बातचीत पहें। कर जैते हैं। पाठी-के स्टहमें विचवानोके अवस्थान काल यदि घरमें या पहने इए क्षवहेमें एकाएक चाग लग जाये या पानी-का घडा या भातकी इंडी घचानक टट जाय, ती उस पात्रपात्रीका विवाह नहीं हो सकता। क्यांकि केंचिके मतमें यह विषम कुलचण हैं। कन्धापण २०) या २५) रू० ठहरता है। पान्नी सुन्दरी भीर पानपच धनी होनेसे ८०) ८०) त॰ तक देना पडता है। पास प्रधिक वियस्त होने पर भी प्रधिक दहेज सगता. १०० ६० से जम नहीं हो सकता। कन्याका पिता चाही, तो एक पैसा तक न ली। फिर विचवानीकेवापस त्राने पर पावने श्रासीय जन्याने शासीयों को दशीकी भेंट मेज देते है। यह भेंट पहच जानेसे कन्छापण लगता है। सब लोग पूरा क्षया दे नहीं सकते, आधा धीषा चुनाते हैं। इसके बाद ग्रभ दिनका वर कन्याने घर सन्ध्या समय पहुँचतः है। वरके। पहुँचने पर ४ सधवा स्त्रिया पालकी से सतार से सातो है। इन्हीं चार स्त्रियोंका नाम बराती है। वह वरको एक उच्चासन पर वैं ठा पान तस्वामू खिलाती हैं। पात्रीके घरके चवृतरे पर के लोका एक सण्डप (संडवा) बनाते हैं। वरके पैरके अंगूठिसे कान तक जितनी सम्बाई होती, एक केलीचे दूसरा केला धतनी ही दूर स्थापन किया जाता है। मगड़ पक्षे प्रत्ये क की लेके नौचि एक एक जलपूर्ण क्स सी रखते है। फिरंवरके प्रासनकी वास और चलनी और एक पूर्ण कल सी तथा दक्षिण भीर सूप भीर पूर्ण कलसी रखी जाती है। इस सबका कीच मनवा क्रस्ते हैं। ( इसका नक्या इसरे प्रामें देखिये )

फिर उत्त चारी स्त्रियां द्यागे वर श्रीर पीछे कन्याकी कर मन्द्राके पास पद्मंत्रतो और दूक्हा दूविइन के साथ उसका पाच वार प्रदक्तिण करती हैं। एक एक वार प्रद-चिण करके वर कन्छा दोनों एक दूसरे पर कामकी की-डियां और चावल फेंकते हैं। कन्या जिस समय

कम्यासम केलिका पेड + † विशेवा पेड पूर्ण क्रवसी ॰ ॰ पूर्णकाल सी † की विकापिड ० पूर्ण कलसी † केलीका पेड़ विजिका पेड + पूर्ण कलसी ० ० पूर्णं कलसी वरासन ॰ पूर्ण कलसी पूर्ण वालसी ० चलनी ‡ सूप

मारती, बराती स्तियां दोनेंके कपडेंकी ऐसी आड कर देतीं कि वस्के देहमें दोही एक कौडियां या चावल का सकते हैं, अधिक नहीं; परन्तु वस्के वार करने पर कपडें एकवारगी ही नीचे कर दिये जाते हैं।

फिर शननी पीर सूप पर कपड़ा विका वरकन्छाके।
बैठाती हैं। कन्छाका वाम एस्त वरके दिल्ल इस्तमें
कुथसे बांध दिया जाता है। इसीका नाम कन्छादान है। इस समय वर कन्छाके हाथमें १ या १॥)
रू० रखता है। यही वरके कन्छादानको दिल्ल्णा है।
पुरोहित बरावर सन्त पढ़ा करता है। उसके पोछे
कन्छाका पिता वरके। एक गड्जा, कोई नया कपड़ा
श्रीर अपनी सामध्ये के अनुसार गहना चादि देता
है। इसी समय खामीप्रदिल्ल्ण और अप्रदृष्टि हीती है।
प्रदिल्ल्णके समय कन्छा पोढ़े पर बेठाके छुमायी जाती
है। नापित कन्छाके धिर पर इतरी रखता है। कन्याका पिता मन्तपूत जल वरकन्याके मस्तक पर हिडक
देता है। पिता न रहनेसे जी यह काम करता, कन्या
उसके। शाजीवन 'पानी वाप' कहती है।

फिर वर कन्याका खिलाने के लिये की डियां देते हैं। की डियों के देखे कान्या एक सुष्ठी उठा वरके हाथ में रखती है, वर उन्हें मही पर फेंक देता है। बराती खिल्यां फिर देखतीं, उनमें कितनी चित भीर कितनी पट पड़ी हैं। चित की ड़ी प्रधिक रहने से खामी की की पटकी संख्या प्रधिक प्रानिस खी खामी के वयी मृत हे ने का अनुमान किया जाता है। इसके पी छे वर कन्या परस्पर दही और बताये एक दूसरे की खिलाते हैं। खाना पीना ही जाने से वर अपने साथियों

के पास घरसे बाहर निकल जाता भीर कना। बराती स्तियों के साथ चलो जाती है। श्राहारादिके श्रामीदमें रात बीत जाती है। दूसरे दिन सवेरे वर कनाके साथ भगने घर सीट भाता है।

विवाहते दिन वर त्रानिंचे पूर्व शो कनाको गालमें हरिद्रा लगायो जाती भीर देा स्त्रियां उसके कपाल श्रीर मांगमें सिन्टूर चढाती हैं। वर केवल कपानमें टिकली लगाता है।

जलपाई गुडीके राजवंशी मक्वेमें केलेके केवल चार पेड स्थापन करते हैं। पांचवें केलेके स्थानमें कोयलेकी तेज श्राम रखी जाती है। वर कन्या मक्वा प्रदक्षिण नहीं करते श्रार न कामकी कोडीयां चावल एक दूसरे पर फोंकते हैं। इसके बदले वह श्रीम-क्षायडकी दोनों श्रीर खड़े हो फूलोंकी मार करते हैं। फिर सात बार श्रीम प्रदक्षिण करना पड़ता है। कन्याका पिता तर्जनी श्रीर मध्यमा हारा वरका जानु स्प्रध करके कन्यादान करता है।

कीचों में एक प्रकारका गान्ध व विवाह होता है। परन्तु इस विवाहको पात्रपात्री दोनाँके मातापिता या आक्षीय निर्धाचन करते हैं। केवल विवाहके समय चलनीमें कपड़ा तथा श्रष्ट रखा श्रीर माल्य बदला जाता है। नवयौवनसम्मन्ना पतिप्रिया सथवा कामिन्यां हो इस चलनीको वरपचिसे लेकर कन्यापनि स्थापन करती है। इस प्रकारका विवाह उच्च श्रेणीमें होता है। इसमें पुरीहितका कोई प्रयोजन नहीं।

गर्भाधानको कोच 'देा कपड़ा' उसव कहते हैं। नव सधवायें ऋतुमतीके वक्तः स्थल पर एक वस्त बांध देती हैं। इसी दिनसे वह युवती समभी जाती है।

जन्म लीते ही इनके बालकों के कानमें वैष्णव सम्मृदायके अधिकारी राम राम (हरिनाम) सुना देते हैं। पीके परिणत वयसमें वहा गुरुमन्त्रसे दीचित होते हैं। वंशके अधिकारी पुरीहित ही दीचागुर बनते है। स्नान करके आहारके पूर्व गुरुमन्त्र जपनेका नियम है।

रङ्गपुर तथा कीच विद्वारके कीच प्रायः वै व्यव भीर भी वृद्वीते है। दारजिसङ्गमें तान्त्रिक मतके भाक

अधित हैं। ग्रास्य ग्रीर स्टइटेवतावों में काली. विष-इरी, वा सनसा, ग्रामी ( ग्रामको प्रविष्ठावी तिष्ट -वडी. इनमान, विन्दकी, तुनसी ) हृषीक्षणा, पेथानी, योगिनो, इदमदेव, वास्त्रदेवता, वस्त्रीमद्र ठासुर शीर कीराक्षरी प्रधान हैं। जब अनावृष्टि होती, की व रमणियां मही या गावरसे इइसरेवकी है। प्रतिसाय बना रातकी में दानमें ले जातीं और वहां नहीं हा श्रुश्लील गीत गा गा कर प्रतिसावीं की चारी पार नाचा करती हैं। उनका विख्वास है कि ऐसा कर-नेसे पानी वरसता है। वैशाख मासका प्रति दिन दो बार ग्रहस्थां के धरमें वास्तुपूजा की जाती है। नये ग्रहके बारका और प्रवेश काल भी वास्तपूजा होती है। घरमें एक बास गाड उसकी जड पर इधे ली भर मही गीमयसे लिप्त करके वास्त्रदेवताकी प्रतिमा वनाते हैं। इसीकी श्रम्नका सोग लगा ग्रम्ह प्रमाद पात है। स्वेष्ठ मास सत्यनारायणको पूजा चढ़ती है। टी बैसी की जीत इसके जपर विसमूद (वसीवदं)-की पूजा होती और सबसीग दीनों वै लो के सामनी साष्ट्राष्ट्र प्रणिपात करते है। के चौंका विम्बास है कि इन देवताकी क्रवासे श्रच्छी फसल जगती है। सन्तानके क्या जैतिसे अवें दिन शीर श्रवप्राधनके समय षष्टी-पूजा करते हैं। माडी प्रधारेके इंस पर श्रधारेकी देवीसूर्ति बनाते हैं। यही षष्ठीकी प्रतिमा है। पौष मासको केवल स्त्रिया घरके चब्रतरे पर घट रखकार काराक्षरी पूजा करती हैं। पेथानी और योगिनी केवल स्तीपुच्य हैं। संन्धासी देवता बालकों के पूज्य होते हैं।

रङ्गपुरमें कामक्षके ब्राह्मण इनका पौरीहित्य करते हैं। यह ब्राह्मण वर्णब्राह्मण समसे नाते हैं। दारजिलिङ्ग श्रीर जन्नपाईगुडीमें की घोंका कोई खजातीय व्यक्ति ही पुरीहितका काम कर देता है।

कीच यवदाच करते हैं। कुछरेगो, शिग्र भौर सपेंदृष्ट व्यक्ति मरनेसे गांड दिया नाता है। दाइ वा समाधिस्थान पर कोई कोई सादे मसमस्वका चन्द्रातप वा पताका या तुससी सगाता है। दारजिनिङ्मी ११ वें, ससपाईगुडीमें ११वें श्रीर रहुपुर्स रहनेवासे कीच ११वें दिन श्राह करते हैं। इस समय यह भीगी कपहे पहने निरामिष (श्रातपात्र) खाते हैं। पान, नमक, मस्रकी दाल, मस्राला वगैरह व्यवहार में नहीं श्राता। प्रतिवर्ष भाद्र मासकी क्षणा नवसी की नदीमें जस्त्रं तन ३ पुरुषा का तर्पण घीर पिण्डदान किया जाता है।

कोच शब्दका श्रर्थं कोच देशवाकी श्रीर देशविशेष भी है। कोचविहार देखा

कोच-युत्तपदेशको एक जाति।

कोचको (हिं॰ पु॰) १ वर्णविशेष, कोई रंग। यह मकोइयासे मिलता और लाल भूरा रहता है। इसके तैयार करनेको कई रीतियां है। (वि॰) २ रक्ताम धूसर, लाल भूरा।

'की बजी कथासी विश्वासी सुखरासी खासी।'' ( लिखत ) की चना ( हिं० क्रि॰ ) चुभाना, गङ्गाना, नोकादार चीज-को किसी दूसरी सुचायम चीजमें धंसाना।

कोचनी ( चिं॰ स्त्री॰) १ चुद्र चौड्यन्त्रविशेष, चोड्या एक छोटा शीजार । यह सूई-चेंस रहता शीर तत्त-वारके मत्रानका जगरी चमड़ा बीनेमें चन्नता है। २ श्रीगी, वैस डांकनेकी छड़।

कोचनकस ( ग्रं॰ पु॰ = Coachbox ) बगोके इंकर्ने वालेको बैठक। यह घोडागाड़ीमें सामने क'चे पर

को चर— भोसवाच विनयों को एक येथी। कड़ते हैं जब इनके भाटिपुरुषने जन्म सिया, को चर यानी चलू वेकिताया। इसीसे 'को चर' नाम पड गया।

कोचरा ( हिं॰ पु॰) सताविशेष, एक वेस । यह सवन स्थाता और पेड़ीं पर चढ़ता है। पित्तया १ म्रङ्ग् कि दोर्घ मीर समयदिक् नीकदार होती है। स्थेष्ठ भाषाद्र मासको इसमें पीत प्रथों के गुच्छ निकलते भीर मामको वैशाख तक फल एकते हैं। कोचरा युक्त-प्रदेश, खिस्या भीर भीटानमें उपजता है।

कोचरो ( हिं॰ स्त्रो॰) पिचिविशेष, कोई विडिया। वीषवान ( हिं॰ पु॰) वसी हांकनैवासा। यह शंगरेजी को कीचसैन ( Coachman ) शब्दका अपभांश है भयवा शंगरेजी कीच और फारसी 'वान' (वासा) शब्दकी मिसाकर बनाया गया है। कोचिवचार--बङ्गाल प्रदेशका एक देशीय राज्य। यह श्रचा॰ २५ ' भूष प्वं २६ ' ३२ डि॰ श्रीर देशा॰ प्र ४५ तथा प्र° ५२ प्रे के सध्य अवस्थित है। आजः कल के।चिवहार राजधाही कमिश्रनरके श्रधीन हुवा है। इसका चेत्रफल १३०७ वर्गमीन है। केविवहारके **७त्तर जलपाई गुड़ी जिलेका पश्चिमदार, पूर्व पासा**-अने खालपाडा जिलेका पूर्वेद्वार, रङ्गपुर, गदाधर तथा खणंकोशी नदी, दक्षिण रहुपुर श्रीर पश्चिम जलपाई-शुही एवं रङ्गपुर है। यह राज्यस्थान समतल घौर विकोणाकार है। सूमि प्रधिकां प्र उपरा और प्रस्थ जाकी है। श्रासामके पास जगह जगह जंगल लगा है। भूमि समतल होते भी उत्तर-पश्चिमसे दिचण प्रविकी श्रीर क्षक ढल गयी है। इसी लिये दूसरी श्रीर की भूमिका पानी इसी राइसे निकलता है। वर्षमें सभी समय भूमिसे ७। ८ डाय मोचे पानी रहता है। फिर जमीनके २। ३ डाथ नोचे वालु मिसती है।

भूतस्विद्धिके मतमें पहले हिमान्य पर्यन्त समुद्र या। समुद्रके तरङ्गका श्राचात पर्वं तमें नगने से नालूकी कणा उत्पन्न होने पर यह प्रदेश बढ़ गया है। नदीमें रेत पड़नेसे उसके ज़पर उन्नंता भूमि हुई है। हिन्दु-स्थानमें जैसे सब लोग मिल कर एक श्राममें रहते श्रीर खेतीकी भूमि श्रन्थग रखते हैं, कोचविहारमें वैसा नहीं अरते। यहां जिस नगह जिसका चित्र रहता, यह वहीं ससता है। क्षषक श्रीर केलेका नाग देख पहता है।

कोषविद्यार राज्यमें का सजानि, गदाधर, तिस्ता, तरसा, धरला या धवला और रैधकनामक छह वडी निद्यां हैं। इन सब निद्यों में सी मन बीभ जादके माव बारही महीने भा जा सकती है। एतद्यतीत दूसरी भी सामान्य बीस निद्यां है। वर्षाकालको प्रवाहित होते भी उनमें भन्य समय सामान्य जल रहता है। यह निद्यां रितीकी जमीन पाकर जिस भोर चाहतीं, बह चलती हैं। इसीसे कीचविद्यारकी निद्यां प्रायः ख्यानपरिवतन किया करती हैं। प्रधान निद्यों का दीत विद्यां परे कीई पेंच

लगानिका प्रयोजन साधित नहीं होता। सैकड़े पोई २ घादमी जीली या नलाहों का काम करते है। तस्वाकू घीर सन नावसे बाहर बहुत मेजा जाता है।

यर्षा वाच, जंगली भेंसे, गेंडे श्रोर भालू बहुत है। नाना प्रकारके हरिण स्त्रसण किया करते हैं। परन्तु शिकारके लायक चिड़ियां कस देख पड़ती है।

गाय वैस, वकड़े, भैं म, वकरे, सुवर, क्षत्ते, विज्ञियां वगैरह सभी जानवर को विवहारमें मिलते है।

ग्रामी'को १२०० श्रोर ग्टहों की संख्या ८१८२० होगी। मेखलोगंज, सातासांगा, लालवाजार, दिनहाटा, कोचविष्हार, तूफानगंज प्रस्ति खानों में पुलिसका याना है।

कोचिवहारके श्रिष्ठकांग श्रिष्ठवासी राजवंशो या कोचजातीय हिन्दू है। प्राचीन श्रिष्ठवासियोंकी हो संख्या श्रिष्ठक है। सुसलमानोंकी भी कोई कमी नहीं। देशमें विवाहवन्धन हट् न रहनेसे जारज सन्तान वहुत देख पड़ते है। बङ्गाल श्रीर हिमालयकी तराईसे बहुत-से लोग जाकर कीचिवहारमें बस गये है।

पाचीन अधिवासियोंको संख्या ८६५ होगी। इसमें २२६ पादमी पासामने गारी पर्वतसे पाये है। वह जङ्गलसे काष्ठ श्राहरण करते हैं। कहारी, सेव शीर मोरक जातिक भी घराने देख पहते हैं। मेच शौर मोरङ जोग क्रवक हैं। मेच वेहरेका काम भी करते हैं। तेलेंगा नामक जातिका निटिष्ट वासस्यान नहीं, वह वेड्यिवावाको तरह घूमते फिरते हैं। हिन्द्वेसि ब्राह्मण, राजपूत, चित्रय, कायस्य, कोलिता, वैद्य, माडवारी, विश्वक् वा गन्धविश्वक, नापित, कुम्हार, मङ्ग्रे, तेसी, लोशार, वारी, मासी, कैवर्त, कासी, ग्वासे, क्षरमी, जुनाहे, बटई, वैष्णव, खर्णकार, खेरीन, राज वंशी, कोच, कलवार, धोबी, कष्टार, धातुक, ध्वन, योगी, चण्डाल, मझाह, नालुया, दारी, गबील, वगत, नोनिया, चमार या मोची, बहेलिये, बाजारी, वाग्दी, डोम, हाड़ी, मेश्वतर, भुदमानी, जन्नाद चीर वेड़िया सब सोग देख पहते हैं।

षन्यान्य स्थानेंकी भांति यहां भी दीवार वान्य स्पन्नता है। स्समें एकका पाग्र वा वितारी पीर दूस- रेका नाम हैसल्तिक वा भामन है। वितारीमें कितना की पहले और कितना की पीके बीया जाता है। इसे माघ फालान मास बोके च्येष्ठमें काटते है। स्नामन च्ये ह सास बीया जाता श्रीर भाट वा पाखिनको काटा जाता है। को चविष्ठारमें एक विशेष प्रदायह है कि धान पक्तने पर पेडको जहमें नहीं काटते। पहली वाले उत्तार सी जाती है, पेड वेसे ही खड़े रहते हैं। स्थानीय क्षप्रकांका कडना है कि पेड योडे दिन खेतमें लगा रहनेसे खन कडा पड जाता श्रीर कानी क्रपाका काम ठीक चनाता है। सिवा इसके पश्च श्रादिक चा चारा श्रति शानन्द से खा सकते हैं। सलस भूमिमें लिस समय वितारी धान वोते, श्रामनका वीज भी साध ही कोड देते हैं। वह गस्य अग्रहायण वा वीवकाम कार निया साता है। इससे जी सीटा चावल निक्लता. सामान्य कपकाके व्यवहारमें लगता है। वितारी या चारस २० चीर चामन धान ७६ प्रकारका दीता है।

कीविवहारमें चावन ही श्रिषक उपजता है।
गैहं, मस्र, दुविया, सरसों वगैरह भी कम नहीं
होता। राज्यके पश्चिम भागमें सन यघेष्ट निकलता
है। सरसों के कच्चे पत्ते कितने ही लोग खाते हैं।
तक्वाकूकी खेती भी बहुत देख पडती है। यहा बड़े
बड़े एक बहुत नहीं है। बास प्रमुर होनेसे उसीकी
होग जनाते और घर बनाने श्रादि सब कामी में सगाते
हैं। योहे दिन हुए दूसरे पेड भी रीपित हुए हैं।

भूमिके प्रधिकार मेदसे जेातनेवानों, चुकानेवानों, व टानेवासों, भाष करनेवासों शदिका विभाग है। जातनेवानों के सिये जमीनका बन्दोबस्त होता है। कोचविहारको सब भूमि राजाके प्रधिकारमें है।

क्षिकार्यवे लिये इसी देशका इस, मई, पटहा प्रस्ति व्यवद्वत होता है। तील श्रीर अमीनको पंमा-यश्चमि इसी देशका मन, विखा, वीवा श्रादि प्रचलित है। मजदूर किसी खतन्त्र श्रेपोके लोग नहीं है। फिर भी प्रत्येक श्रपनी श्रपनी जमीनका सब काम करता है। मद्भाव, मुकारी भत्ता, वख्शिंग, देवत, पीरोकी जमीन, जागीर नामक कई जमीनींका न्यगान नहीं देना पडता। इस देशमें नहर नहीं है। नहा पानो नहीं मिलता, कृषां खादनीमें ६) ७) कु॰ लगता है। प्रच्छा कृषां बनानेमें ७॰) प०) कु॰ तक खर्च पड जाता है। यहां प्रतिष्ठिष्ठ पनाष्टिष्ठ पायः नहीं होती। इसीसे दुर्भिच भी बहुत कम पड़ता है। १८२२ श्रीर १८४२ ई० की बाउमें कितना हो गल्ला वह गया श्रीर गाय वंल बक्छ हे श्रादिका भी प्राण नष्ट हुवा। १८५४ ई० की पनाष्टिसे लगह जगह दुर्भिच पडा था। १८६३ ई० की पिडाइयों ने तम्बाकू भीर सरसों की खा हाना, परन्त धान्यकी विशेष चित न पहंचायी।

कोचिविद्यारमें तीन बड़ी महकें है, जिनमें एक धुक्डीको चनी गयी है।

कीचिवहारके पिक्षांय लोग कपिनीनी है। परन्तु यन्यान्य व्यवसाय भी चनते हैं। खंडी भीर मेखली नामक वस्त्र इसी देशमें प्रसुत होता है। एरएड स्चका गोल कीडा जी रेशम निकालता, उसीचे घण्डी वनती है। मेखली पटसनसे तंथार की जाती है। इस-का कपडा मीटा रहता, जी परदेमें लगता है।

कीचविद्यारका प्राचीनतम इतिहास गाढ तमसा चहुत है। पूर्वकानको इसका कितना ही खंग काम-रूप घोर कितना हो प्राचीन गीड वा पीएड राज्यके अन्तर्गत था। पहले इस प्रचलमें भगदलवंग, कायस्य-वंग, पादि राजा राजल करते थे। वर्तमान कीच-विद्यारके लालवाजार नामक नगरमें कायस्थवंगको राजधानी कामतापुरका भगनावर्षेष पडा है।

कामतापुर चौर कामदव देखी।

तवकात र नासिरी नामक फारसी यन्य पढ़नेसे समभ पडता है—वख्तियार खिल की जब तिब्बत पर चढ़े, कीचविडारमें कूंच, मैच और तिडारू लोग रहते थे। कूंचों (कीच) धीर मैचों के बीच प्रालिमेच नामक एक सरदार रहे, उन्हों ने सुसलमान धर्म ग्रहण किया भीर पडाडी राइसे वख्तियारकी तिब्बत पहुंचा दिया। उनके प्रत्यागमन काल की कामरूपके राजाने नदीका सेतु तीड डाला या। इससे बख्तियार घीर विपदापक हुए। उनके प्राण वचनेकी भाषा न रही

प्रन्तु उत्त कोच सरदार बडे यहा और स्रोधिसे देव-कोट तक उन्हें जा सर्विधि।

कामदप यन्दर्मे विस्तृत विवरण देखी ।

मालूम होता कि तत्काल यह श्रञ्जल कामरूप राज्यके श्रन्तात रहा, फिर थोड़े दिनों सुसलमानीके श्रिकारभुक्त हुवा। ई०१५ वीं श्रताब्दाके बीच मेच-कार्तिका श्रभ्यदय देख पडा। योगिनीतन्त्रमें लिखा है-

"कोचाव्याने च देशे च ग्रोनिगर्तसमोत्यतः । साध्यो सतो ब्रह्मिका हि रेवतो नर्लावय्यृता ॥ स्त्रे च्हिरेहोहवा या तु ग्रीविती सुन्दरी नमा । मिचाचार प्रसङ्गेन गच्छामि च दिवानिश्रम् ॥ भतास्त्र । रितर्जाता सम कामिनी सर्वरा । -तस्या, पुत्रो विश्विष्ठं मेरोरसस्मुहवः ॥" ( १३ पटल )

कींच देशमें योनिगर के निकट रेवती नाम की एक साध्वी स्त्री रहती थी। यह सुन्दरी म्हेच्छिकी भीरस-जाता होते भी सर्वदा योग किया करती थी। मैं (भिव) भी भिचा लेनिके लिये सर्वदा उसके पास जाता रहा। इस प्रकार सुभार्च भीर इस कामिनीसे मेलजोल बढ़ा था। मेरे भीरस भीर कींच-रमधीके गमस विद्यसिंह नामक एक पुत्रने जन्म लिया।

योगिनीतन्त्रके व्योदय पटलमें सहादेवके कीच-नीपाडा जाने और विश्वनी मातासे मेल बढाने पर कहा है—

'प्राणिखरि नगेन्द्रनन्दिनि! मै इस साध्योका हत्तान्त कहता हैं अवण करे। इस साध्यो रमणीने एकाम्य-काननमें इक्षेत्रे साथ केलि को थो। यहा वेदाङ्गसम्भवा देवी सर्वदा योग करती रहा। मेरे अनुष्ठानमें इसको परित्वप्ति न मिलनेसे सुमें पानको लिये इसने कठोर तपस्या की थो। एकाम्यकाननमें अनेक तीथं और पवंत है। इस स्थानमें बैठ कर तपस्या करनेसे वासना पूण होती है। देवलमसे किसी ब्राह्मणने जाकर इस साध्यो-सिक्चा मांगी थी। भिचा कहां, रमणीने उसे उत्तर तक्ष न दिया। ब्राह्मण विगड़ उठे और—दुर्मदे! त् क्लं च्छलको प्राप्त होगी—याप देकर चले गये। योगिनी क्लंच्छलको प्राप्त होगी जो व्यक्ति है सकते भी मिच्चको। भिचा नहीं खालता, वड़ी दुर्गतिमें पड़ जाता है। ऐक्सर्यपाची होते भी विनयी रहना उपित है। रमणीने मुर्कत पच्या करके मोल ले रखायाः इसीसे मेरा मेंबजी। खबटा। मेरे श्रीरस श्रीर कामिनी के गर्भे से विश्व सिंह नासक एक पुत्र ने जबा किया था। विश्व अल्प दिनों में ही कामरूप, सीमार शौर पञ्चगोड के राजावोकी पराजय करके ऋदितीय समृदियाची बन मंद्रे। उनके कितने ही पुत्र हुवे थे। के।च लोग भार्मिक भीर उनके राजा पृथ्विशेषालक तथा युहु-विशारद है। विश्वसिंह दींग भवलस्वन करके कलान पर्यन्त उधी ग्राममे अवस्थान करेंगे। कुछ दिन गीक्ने साध्वी देवी मेरे गरी तमें की लय प्राप्त हुई। नन्दीकी माताकी भांति यह दीगिनी मेरी जावा और विश नन्दी जैसे मेरे प्रियपुत हैं। विग्रसिंह भी कल्पान्तमें सक होंगे। उनके वंग्रजात सभी महात्मा समृहिशाली श्रीर प्रकास के लासवासी बनेंगे। यह मेरवकी भांति कप-यावनसम्पन्ना देवनान्यावीं के साथ विद्वार श्रीर की दा कारते है। जब जब कामाख्यामें ब्रह्मशाय स्वक्थित हीगा, मैं भी घवतीर्ष हो नामरूपका प्रतिपानन करूंगा। इस वंशके सभी लीग कामक्षप्रतिषालक है. क ल्यान्तकी सुक्त हो जायें गे। तब तक यही नियम रहेगा। कलिमें तीन सो वर्षकाएक कला होता है। उतर्न ही वर्षीतक शायका भीग चलेगा।

प्रकार-नामामें लिखते है—प्रायः ५ सो वर्ष पहले किसी रमणीन शिवसदनमें प्रवकासनाकी थी। उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई। उन्हों प्रवका नाम विशा (विश्) है। यह विशा क्रमशः को विविद्यारके राजा वन गये।

राजा प्राणनारायणके समय वने कविरक्षके 'राज-खण्ड' श्रीर प्राय: प्रश्न वर्ष पहले मुंशी यदुनाय चीष-के लिखे 'राजीपाच्यान' नामक कीचविहारके इति-हासमें प्रथम की वराज विश्वसिंहकी जल्पत्ति पर बहुत क्रकृ निखा है। उसीका संचिप्त भावार्थ यह है—

'४५८१ कालांग्दको चिकाना प्रशाह पर भेवके वरः में हीराने जना लिया था। हरिया (हरिदास) में न नामक एक व्यक्तिके साथ हीरा शीर उसकी भगिनी जीराका विवाह हुवा। यथाकाल जीराके चन्दन शीर सदन नामक दो प्रवॉने जना लिया था। किन्तु हीराके तब भी कोई प्रव सन्तान न हुवा। वह सर्वदा मन ही

मन सङ्घादेवको पुकारा करती थीं। सङ्घादेवने सिद्ध-वेशमें श्राकर हनकी मनस्कामना पूर्ण कर है। पहले शिक्स कि चौर उसके पीके १४२२ शक्तो सहादेवके श्रीरस तथा श्रीराके गर्भसे विद्यसिंशने जना सिया। १४३२ शकते। विश्वने सेचवालकीके साथ खेरानेके समय भगवतीकी एक सृति वना कर पूजी थी। बिल-टानके समय बन्होंने एक सेववालकका मिर खतार देवीके उद्देश से उत्सर्ग किया। यह भीषण घटना देख मैचबालक इधर छधर भाग गये। बाटबामके तुर्की कोतवालके। इस भग्रहर नरविका संबाद मिला या। धन्होंने चविलस्त शिश शीर विश्वशा मस्तक काट लाने-की भाषा निकाली। दधर यह वनमें जाकर किए रहे। उसी दिन श्रेष रजनीकी वनमध्य सबके नीचे विश्वन खप्रमें देवीके मुंह सुना या-'हम तुन्हारे प्रति सन्तुष्ट इयो है. स्ट्रेक्टयडमें तम जीतींगे और पीके तुन्ही राजा होगे"। दूसरे दिन दोनों भाई चन्दन श्रीर मदनके साय कातवाखके कोगा पर ट्ट पडे। इस चुद्र युह्न सदन और कोतवाल सारे गर्थे। १४३२ प्रकारे विश्वने निज बाइबलसे वैमात (सीतेले) भाता चन्दनका राज्य पर प्रसिविक किया। परन्तुको वका प्राप्तनसार अपने ही हाथमें रखा। इसी घमिषेक दिनसे कीचविदारका प्रथम 'राजधाक' चल पडा। उत घटनासे कुछ ही पद्वते राजा जामतेखरके परकोक जानेसे कामपीठ श्चराजक बना हा। विश्वन श्वनायास संन्यके साथ काम-पीठ प्रधिकार करके की विविधार राज्य बढा दिया।'क

अंगरेज ऐति इश्वि कोंके मतमें काला नामके के हैं प्रवल पराकान्त कोच-सरदार रहे। रक्षपुर और काम-रूप जिले तक उनका अधिकार था। इन के होरा और जीरा नामकी दो कन्यावींने जन्म लिया। नीवजातीय हरिया नेवके साथ होराका विवाह हवा था। मालूम नहीं, जीरा किसकी ब्याही थीं। किन्तु जोराके गर्भसे (जन्मपरंगुहोके वतमान रायकत-वंग्रके प्रादिपुरुष)

शिश प्रोर होराके गर्भंसे विश्वने जन्म ग्रहण किया। यही विश्व सातासहते प्रक्षिकारी हुए।#

को हो, परन्तु विग्रं से नेवराजवंग प्रतिह हुना है। राजखण्ड भीर राजोपाख्यानके सतमें विग्रं हिं ह १८८५ यकको २२ वर्ष के वयः इससकाश हिं हासन पर बैठे थे। उनके सहोदर शिग्रं ने रायकत भर्यात स्वेष्ट्राम सन्त्रों हो उनके शिरपर राजकृत सारण किया। जवनारं गुने ग्रं रायकतका विवरण हुने। कास-पीठके पूर्वतन को च्छ्रविजीता हिन्दू राजाके तीन कन्यायें थों। इन्हों तोनी कन्यावीके साथ शिग्रं, विग्रं भीर चन्दनका विवाह हुना। विग्रं ने राजा होने पर सौमार राज्य, विजनी (विद्यात्राम) भीर विजयपुर प्रक्षिकार विवा था। इसके पीछे शिग्रं सिं है कुग्छ पुरमें सुन्दर भवन बना वहीं जाकर रहने स्वी।

पहली को लिता सीग ही की विविद्यारमें गुरु घोर णौरोहित्यका कार्य करते थे। राजा विश्वसिंहने में शिल श्रीर श्रीइटने वैदिन ब्राह्मणें को बुला गुरु भीर पुरा चितका भार गींप दिया। इन्होंने चिकना-पहाड छोड को चिवडारके समतल चेबमें राजधानी को स्थापन किया भीर उसका नाम 'हिङ्ग बात्तस' रखा था, फिर १४७६ शक (१५५४ ई०) को राज्य परित्याग करके वानप्रस्थ लेलिया। राजखण्ड भीर राजीपाख्यान देखते विश्वके तोन पुत्र इये। च्येष्ठका नृधिंह, मध्यमका नर्नारायण श्रीर कनिष्ठका नाम चिलाराय या श्रुक्तध्वत्र था। विश्व-सिंडके संसारका प्रायम छोडने पर उनके सकते के नरनारायण ही राजा हुये। राजखण्डमें लिखा है-जिटे लडके नृष्णिंहने नरनारायणके विवाहकात नववधको त्राधीर्वाद दिया था कि वह राजाकी रानी हैं।गो। किंत विश्वके बाद जब नृसिंड के श्रमिषेकका समस्त श्रायोजन किया गया, नरनारायणको पद्धी सखियाके साथ समास पडंच सर्वसमच कृसिंहको प्रभिवादन करके कहने नगीं-- 'पापने मेरे विवाहमें प्राधीवीद देशर कहा था कि मै राजरानो हे। जंगी। परन्तु भव भाप राजा होते है। सै किस प्रकार रानो वन सन् गो ? भापको बात

राज्योपाल्यान सन्तर्मे लक्ष विवरण योगिनीतन्त्रका सतानुयायी वताया
 गया है। परन्तु योगिनीतन्त्रको ९ पोषियोमें ऐसा विवरण नही मिलता
 शोर विद्यक्ति हता को इस्तर किसी द्सरेका नाम भी नहीं देख प्रवता;

Hunter's Statistical Account of Bengal, X 403

भुठ समस पड़ती है।' दृष्टिंहने सेहने साथ उत्तर दिया—'बेटी तूर्न ठीक कहा है। तूही रानी होगी।' उसी समय उन्होंने नरनारायणको श्रिभिषक करनेका श्रादेश किया था। चारे। श्रीर जयध्विन होने सगी। वैदुश्हपुरसे समागत रायकतने राजकत धारण किया श्रीर नरनारायण सिंहासन पर श्रभिषक हुए। उसी दिनसे दृष्टिंह संसारविरागी वन गरी।

किन्तु राजा नरनारायणके समसामयिक पण्डित रामसरस्त्रीने पपने यन्यमें लिखा है कि विश्वसिंडके के र्ड पुत्र न था। उनकी कन्यांके गभेंसे नरनारायणने जन्म लिया। महाराज नरनारायणका दूसरा नाम सम्बद्देव वा सम्रनारायण था। कामस्य देखी।

राजा नरनारायण से सद्देष्ण से से सिविशासी 'नारायणे' सुद्रा (सिका) प्रचलित हुयो। उन्होंने भ्नाता
श्क्षध्वद के साथ सीमार भीर कामक्ष्य भिवकार
किया था। कहते है कि श्कष्यज के वीरत्वसे ही नरनारायण नानास्थान जीत सके। श्रक्षध्व के वीरमदमें
उन्मास हो से चा था—जब हमी राज्यरचा करते भीर
विभिन्न जनपद के चिविशास भिवकारमें जब हमारे
ही कारण पड़ते, हम क्यों न भपने आप राजा होंगे।
वह राजा नरनारायण के प्राणय स्वास सह त्य कर तलवार हाथ में लिये भागे बढ़े। परन्तु राजा के पास पहुं
चने पर वह पूट पूट कर रीने सगी भीर भिर्म हाथ से
क्रिट पड़ी क्ष क्रमण राजा नरनारायण में श्रक्षमं स्वत्य विदेश होने पर उसी समय उन्हें कामक्ष्यका
राजा बना दिया।

राजा नरनारायणने ही कामरूप जिलेमें कामाख्या देवीका मन्दिर प्रादि गत गत मन्दिर निर्माण कराये थे। पाज भी कामाख्याके मन्दिरमें नरनारायण श्रीर श्रक्तध्वजकी मृति विराज रही है।

मशाराज नरनारायणने ३३ वर्ष राजल करके

७८ राज शाक (१५०८ शक) की देशस्त्राग किया या। फिर रायकत भीर मिन्नयों ने उनके पुत सक्ती नारायणकी राजा बनाया। श्रासाम्बरकीके मतमें १५०६ शकको सक्सीनारायण राजा इसे थे।

श्रवुस फल्सके श्रवाद नामामें सिखा है—बाह्यों-साई (नरनारायण) ने प्रथम विवाह न किया या। इसीसे उनके कोई सहका भी न रहा। उन्होंने सातु-ष्म व पाटकुमारको युवराज ठहराया था। फिर उन्होंने भाई श्रव्त गीसाईके श्रवुरीधसे ठह वयसमें विवाह कर सिया। इसी विवाहका फल स्क्रीनारायण थे। राजा-के मरने पर सक्क्रीनारायण राजा हुए। इसी समय उक्त पाटकुमारने राज्यसामकी भागासे विद्रोह उठाया था। सक्क्रीनारायणने घोर विपट्में पड़ श्रकवरकी श्रधीनता स्वीकार की भीर बङ्गासके स्वेदार मान-सिंडको सानुरोध पत्र सिखा कि श्राप मेरा साहाय कीजिये। मानसिंह श्रानस्टुएर जाकर उनसे मिले थे। श्रवेक भामोद उत्सवींके पीके वह नोवविहार-राजकी कन्याका पाणियहण करके बीट पड़े।

राजखण्ड भीर राजीणखानमें लिखा है कि राजा खच्छीनारायणने मुकुन्द सार्वभीम नामक किसा बाद्याण्यका प्रक्षान किया था। उन्होंने दिक्कोंके बादयाइ जहांगीरके पास जाकर नालिय की। इसीसे दिक्कों खरने गौडके स्वैदारको लच्छीनारायणके विश्व युद्ध्योषणा करनेकी यनुमति दी थी। सुसलमानोंके उत्पातसे की वराज्य ध्वंस-प्राय ही गया। महाराज लच्छीनारायणने अपने जननारायण श्रीर भीमनारायण नामक दी पुत्रोंको साथ लेकर दिक्की याद्रा की थी। वहां बादयाइ उनके असाधारण सामध्यका परिचय पा लच्छीनारायणसे मिले भीर दोनों सन्धिस्तर्मे आबद्ध हुये। प्रत्यागमनकालको की वराज दिक्कीस अच्छे भच्छे कारीगर साथ लाये थे। उन्होंने १८ राज कुमारींके किये भागरकोटा बनाया था।

मुसलमानीके किसी इतिहासमें नहीं लिखा— महाराज लक्ष्मीनारायण दिल्ली गये थे या नही। प्रकारनामामें कहा है—प्राय: १००५ डिजरी (१५०६ ई०) की कीचाधियति लक्ष्मीनारायखने बादधाहकी प्रधीनता मानी थी।

राजीपाव्यानमें लिखा कि ग्रक्तष्यजने देखा था—सानी दम्भुजा भरमारायणकी रचा कर रही हैं। उसीसे ग्रक्तष्य दतने चतुतम हो गये।
 फिर भाईते मुंदिस दम्भुजाकी कथा सुनकर हो राजा नरनारायणने दुर्गा मुझाकी प्रचलन किया।

भाईन मकवरीमें पटते हैं कि की वराजा के पास १००० प्रस्तारोही भीर १००००० पदाति सैन्य था।

राजीपाख्यानके मतर्मे १५४३ शकको खच्चीनारायण मरे श्रीर उनके खडके वीरमारायण राजा
श्रुये थे। उन्होंने शाठारकोटामें राजधानो ख्यापित को।
एकजन मच्छजने 'मच्छजावाम' नामक मनीरम
मन्दिरशीमित राजप्रासांद निर्माण करके राजाको
दिया था। वीरनारायणके श्रमिषेककाल रायकत न
पद्धंचे। उनके बदले उनके स्नाता नाजिर देव मडी
नारायण कुमारने राजक्षत्र पकडा था। इसीसे उन्हें
क्षत्रनाजिर उपाधि दिया गया। इसी समय भीटानके
देवराकने कर रोक रखा।

महाराज वीरनारायण श्रति विलासी, कामुक, ्विद्योत्साकी और ब्राह्मसभक्त थे। राजीपास्थानम सिखते है कि उन्होंने अनेक विवाह किये। किसी न्हीं न भेरी एक चनुपसा सन्दरी कन्छाने जना चिया था, परन्तु राजाने एसे कभी न टेखा। वही वालिका कब बोडगी इयी, घटनाक्रमसे वीरनारायणको देख -यक्षी। उसके रूप पर राजा मोहित हुये भीर पपना ्क प्रभिप्राय एसके निकट कड़ता भेजा। राजकुमारीने घृषा बजासे फिर सुख न दिखाया। नदीके स्रोतमें ड्ब गाण गंवाया था। उसी दिनसे इस स्त्रोतस्त्रिनीका ्नाम 'क्रमारी नदी' पड़ गया। राजा दस दार्व समाचारसे गोकसन्तम भीर भतिगय बिक्तत दुये। - चनका सुख, इर्ष, चलाइ, कौतुक न जाने कहां चला गया। चल्प दिन पोक्टे १५४८ मकको छन्होंने इह-संसार परित्याग किया था। क्रवनानिर महीनारायचने वीरनारायणके प्रत्न प्राणनारायणको राजसिंशासन पर बैठा दिया। प्राणनारायणने स्मृति, व्याकरण श्रीर सङ्गीतशास्त्रमें वहुत पाण्डित्य साम किया था। उन्होंने विक्रमादित्यका प्रतुकरण करके 'पञ्चरत्रसमा' बनायी। उन्होंके उत्साह भीर यहारे कविरकाने "राज--खच्छ" नामक की चराध्यका विवरण लिखा था। फिर सहाराज प्राणनारायणके ही उद्योगसे प्रसिद्ध अल्योश, \_वाणेखर भौर वण्डेखर देवका इष्टक मन्दिर, कामते-अवरी देवीका मन्दिर तथा सुदृढ प्राचीर निर्मित हुवा। ३८ वर्ष राजल करनेके पीछे वह सत्य प्रया पर सीय थे। उनके मृत्युका संवाद पा ऋत्रनानिर महीनारायणन राज्यलाभकी पाणासे चार पुत्र भीर सेन्य दल साथ ले राजधानी प्रविध किया। पहली उनको इच्छा अपने च्येष्ठपुत्रको कोचराच्य देनेको थो। परन्तु छन्होंने प्रवने चारी प्रतीकी सिंहासनसामकी प्रायास उत्ते-जित देखा। सुतरां इच्छा न रहते भी छन्होंने प्राण-नारायणके प्रवक्ते सस्तक पर ही इत्र धारण किया। १५८७ शकको मोदनारायण प्रभिषित इये। इस समय क्रवनाजिर मेडीनारायण ही राज्यके सर्वमय कर्ता बने थे। महाराज मोदनारायणने देखा कि मैं कश्रनेका राजा हुं, मेरे लिये राजभीग विडम्बना माह है। उस समय दृहोंने अनेक चेष्टावी'से क्वनाजिएके कितने ही बड़े सिपाहियों को अपने दससे सिसा चनके विरुद्ध युद्धघोषणा की थी। इद्धवनानिर परास्त हो संन्यासीने वियमें भागे श्रीर वें क्षुस्टपुरकी राइमें रायकतके कर्मचारियों ने उन्हें भार डाका।

१६०२ यक्तको मोदनारायणने चपुत्रका घवस्थामें
प्राणत्थाग किया था। इसी समय महीनारायणके पुत्र
द्र्यानारायण मोटियोंके साहाय्यसे कोचराच्य पर चढ़े।
जगदेव भीर सुजदेव रायकतने भाकर विद्रोहियोंके
हाथसे कोचविहार छद्यार किया श्रीर प्राणनारायणके
व्रतीय पुत्र वासुदेवनारायणको राजा बना दिया।
इसी समय द्र्यानारायणका सत्यु हुमा।

इससे २ वर्ष पीछे जगत्नारायण प्रश्नित महीनारायणके पपर पुर्लोने फिर भीटिया सैन्यसंग्रह करके
राजधानीकी षाक्रमण किया था। ग्रुहमें वास्त्रदेव निक्त
हुये। रानियां वास्त्रदेवके भतीजे माननारायणके शिक्षपुत्र महिन्द्रनारायणको लेकर स्थानान्तरको चली गयीं।
इसीके साथ महीनारायणके दूसरे खडकेने राजा वन्तेका आयोजन लगाया था। परन्तु रायकत वीर जगदेव
स्रीर भुजदेवने प्राक्तर उनकी सब चेटायें निष्कृत कर
दीं। जगत्नारायणने राजधानीको एक बारगो हो
स्क्रमान बना कर एष्ट प्रदर्भन किया था।

फिर रायकतके यहाँचे १६०४ शकको शिशु सहेन्द्र-

नारायण्य श्रमिषित इये। इस समय उनकी एम्ब सिर्फ भ वर्षकी थी। पीछे भी जगतनारायण श्रीर उनके भाई यज्ञनारायण टोनोंने मिल कर भनेक उपद्रव किये। थोहे दिनो' बाद महाराज महेन्द्रनारायणने जगत-नारायणके सृत्यका संवाद सुना था। उसी समय कीच विचारमें श्रन्तविधान उठ खडा हुना। कीचराजने यन्न-नारायण भीर उनके भतीनोंको राजधानीमें ला यज्ञ-नारायणको छत्रनाजिर चौर सैन्याध्यच बनाया था । इसी समय कीचविद्वारके अन्तर्गत काकिना, टेवा, मन थना, वाटपुर, काजिरहाट, बोदा, पाटग्राम भीर पुर भाग परगना सुसलमानी ने अधिकार किया । पाट-ग्राममें सुसलमानी सैन्धके साथ यञ्चनारायणका एक घोरतर युद्ध द्वा या। सुप्तसमानीने यहां बहुतसे कीच सिपाशियो'का मण्डपात किया। उसी जडाईसे इस स्थानका दूसरा नाम 'मुख्डमास्ता' पड़ा है। पूर्वभाग की मीसापर बहुतमे तुर्के मारे गये। प्राज भी उम जगहको "तुर्ककाट" कहते है।

१६१३ शकको यश्चनारायणका श्रकस्मात् सृत्यु हुवा। इली समय राजाकी श्रनिच्छामें दर्पनारायणके पुत्र श्रान्तनारायण कवनानिर बन गये। ११ वर्ष मात्र राजत्वके पीके महाराज महेन्द्रनारायणका सृत्यु हुवा। तरह तरहकी गड़बड़ीके बाद १६१६ शकको जगत् नारायणके पुत्र कपनारायण राजा बने थे। हर्ग्युर श्राद्धि शंगरेज ऐतिहासिकों के मतमें राजा महेन्द्रः नारायणके स्वर्गवासी होने पर भगीदेव श्रीर जगदेव रायकतने कोचविहारका सिंहासन श्रिकार करनेकी चेष्टा की, परन्तु सुगल सिपाहियों की मददसे क्वनारा-यणने सन्हें नीचा दिखाया। ११

परन्तु श्रंगरेज ऐतिहासिको की वात पर रायकतवंग विम्हास स्थापन नहीं करता। राजीपास्थानमें कहा है

 मृहाराज प्राचनाराजयके लेग्रड प्रवका नाम विश्वनारायय था। वह साननाराजय नामक एक प्रव कोड़ श्रकाल काखवासमें पह गर्व। सचिन्द्र- कि महेन्द्रनारायणके जीते-जी जगदेवका सत्त् हुवा श्रीर भुजदेव रायकत पीड़ित पड़े। ऐसे स्वसमें यह असम्भव है कि डन्हों ने की विवास शाक्रमण किया था। यदि वह चाहते, तो बहुत पहले ही महेन्द्रनारा यणको राजत्व न दे श्रपने श्राप की चराज्य श्रीकार कर लेते।

राजा रूपनारायणने तरधा नदीके पूर्वकूल गुडिया हाटी यामने राजधानी स्थापन की। पाजकत उधीका नाम कीचविद्यार है। राजा रूपनारायणके साथ ठाकाः के नवाब जबदंस्तखान्की एक सन्धि हुई। उससे मह राजको बोदा, पाटग्राम भौर पूर्वभाग कई चकले वापस मिली। किन्तु राजाको ऋत्रनाजिर शासनाराः यणके नामसे ढाका स्वेदारके पास कर भेजना पहता था। उन्होंने राजधानीमें मदनमोहन देव और पाट-दे हरा देवीको मृति प्रतिष्ठा को । १६३६ प्रकाको सन का स्टब्यु हुवा। उनके च्येष्ठपुत उपेन्द्र गरायण सिंहा-सन पर बैठे थे। टेपाने जमीन्दार महादेव राय राजा के खासनवीस दुये। राजा उपेन्द्रनारायणने बस्ताके स्त्रमें दीनानपुरराज प्राचनायके साथ पगडी बदकी हो। छन्हों ने अपनी प्रिय नर्तनी सालवाईने नाम पर लालवाजार बसाया। इसी स्थान पर प्राचीन कामता पुर या। यथाकाल राजा उपेन्द्रनारायक के सन्तानाटि न होनेसे उन्होंने दीवान देव सत्यनारायणके प्रव दीननारायणको गोट ले लिया।

यह दीननारायण पर बड़ा हो पनुग्रह रखते थे। एक दिन नानिर स्ट्रनारायण देवने दीननारायणको परासम्म दिया—'तुन्हें राजा बहुत चाहते हैं। इस समय उनसे एक सनद के को कि उनके मृत्यू पीके तुन्हों राजा होगे। ऐसा न करनेसे तुन्हारे राजा होने को मामा नहीं। इसी परासम्में के मनुसार दीननारायणने राजासे सनद सांगी थी। राजाने उनकी बात न मानी। तब दोननारायणने मत्यन्त क्षुड हो रहुपुर जाकर सुडमाद मनी खान् नामक फीजदारको मददसे को विविद्यार पर चढ़ाई की थी। इस समय गौरोप्रसाद

नारायण इन्हों' माननार(यणके खडके रहे।

<sup>†</sup> W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol.

<sup>\*</sup> सत्यनारायय दर्पनारायवके प्रत भीर शासनारायवके भाता है।

वख्यीके की शबसे की चराज्य दुशमनके हाथसे सुश्किल-में कटा। राजा उपेन्द्रनारायणने वस्त्री पर खूव सुग हो कर उन्हें खासनवीसका भी इदा दिया था। फिर राजा शादीखान नामक स्थानके गोस्नामीके निकट दीचित इसे। इसी समय उनकी छोटी रानीके गमेंसे देवेन्द्रनारायणने समाग्रहण किया । १६८५ प्रक्तो चित्रयाबाडी नामक स्थानमें राजा सहेन्द्रनारायणका मृत्य इवा। बही रानीकी कोशिशमे चार वर्षके क्रमार देवेन्द्रनारायणने सिंहासन पर आरोहण किया। इसी समय नाजिर रुटमारायण सिपाचियों की तनखाइकी पाडमें राज्यका बहतसा क्यया डकार गये । राजगुक् रामानन्द्रगोस्वामीके निकट रतिश्रमी ब्राह्मण रहता था। किसी दिन जब बासक राजा देवेन्द्र खेस रहे थे, उस दुष्टने प्राकर दनका थिर काट डाला। योही ही देरमें राजाके मारे जानेकी बात चारी श्रीर चक्र पडी । राज्यमें सब जगह हाहाकार मच गया। भूटानके देव-राजने यह खबर पाकर रामनन्द गोसाई को उक्त इलाकारहका मूल समभ उन्हें पपने राज्यमें से जाकर मार डाला। प्रनेक दुर्घटनावोके पीछे दीवानदेव खड़-नारायणके \* सडके गीपाल जिनका दूधरा नाम धेर्येन्द्र नारायण था. राजा इये। भोटियोंने अल्पे खर, मन्द्रस श्रीर जलस नामक स्थान जीते थे। देवराजने पेनसतुमा नामक किसी प्रतिनिधिको को चराजधानौ भेज दिया। २६० राजधानको देवराजने धेर्येन्द्रनारायणचे साहाय्य भागा या। तदनुसार दीवानदेव रामनारायणने ससैन्य विजयपुर भाकमण किया। देवराज इससे बहुत ही छप-कत इसे। इस युद्धमें जयसाभ करके रामनारायण बहुतसी चीजें जुट सारी थे, किन्तु उन्होंने बहुत थोड़ी चीजोंके सिवा राजाकी अरक भी नहीं दिया। राजाकी पात-मिलोंने उनके कानमें बार बार यह बात खाल राजाका मन तोडा था। उसके पोछे सबने साजिश करके दिवान-देवका प्राण्यध किया । पेनसत्माने भूट।नराजके निकट यह दारुण संवाद पहुंचाया था । देवराज इत्या-कारहका संवाद पाकर की वराज पर बहुत विगडे

भीर की शक्त क्रमसे उन्हें तथा उनके पात्र मिल्लोंको भवने राज्यमें ले जाकर बन्दी बनाया। पुरमिश्वलावोने यह खबर सुनके राजाके शिश्चपुत्र धरेन्द्र नारायणको भन्तः-पुरमें क्रिया रखा-था।

१६८३ यकको मेटियोने रामनारायणके प्राधित राजिन्द्रनारायणका प्राधिक किया। राज्यको रज्ञा के जिये पेनसतुमा कोचिव हारमें हो रहे। घोरे घोरे यहा मोटियोंका प्राधिपत्य बढने जगा। दूसरो वर्षको महास्मारोहसे राजा राजिन्द्रनारायणका विवाह हुवा। इस विवाहमें देवराजने उन्हें वहुत मेट दो थो। विवाहके पीछे पचम दिवसको महाराज राजिन्द्रने इहलोजा संवरण की। उन्होंके समय कोचिवहारकी नारायणो सुद्रा पुष्पचिक्रत हुयो थो।

क्सार वैक्रण्डनारायणने पेनसत्मासे मिलकर राजा होनेकी चेष्टा की। इसी समय काशीनाय लही-ड़ीके यत्नवे ज्ञमार धरेन्द्रनारायण सिंहासन पर बैठे ये। पेनसतुमा भपनी धमता चलते न देख देवराजकी पास पष्ट चे। टेवराजने कोचविष्टारकी श्राध्यन्तरिक श्रवस्था समभावृक्ष कर कोचराच्य श्राक्रमण करनेकी वक्साद्वारसे ३८४० भोटिया सैन्य भेजा था। चैचा-खाता नामक स्थानमें नाजिरदेवने उन्हें परास्त किया। फिर टेवराजन समस्त कोचविद्वार विध्वस करनेके लिये जम्पे नामक स्नापतिके श्रधीन १८ हारसे १७२८० सिपाडी रवाना कर दिये। बकसाहार, खच्ची-पुरदार भौर इलदी बाड्रोहारसे भीटिया-सेनानायक संयामिनीपुरीमें भा उपस्थित हुये। इस बार की च फीज हारी थी। मोटिया-सेनापति निम्पेने बामनारा-यणके खडके वीजिन्द्रनारायणको राजा बना चेवाखाता नामक स्थानमें ले जाकर रख दिया। वहां जलवाय असद्य द्वीनेसे अल्पदिनों में दी राजा बीजेन्द्रनारायण कालपाएमें पतित हुवै। इसी समय मोटियोंने विताबदद्दा, बाबाष्टागा, नवामारी, महाघाट, बच्ची पुर ब्रादि स्थानींमें दुर्ग बना स्थिये भीर मोटिया~ येगापति जिम्पे दसवस सीवार कीचविद्वारके रूड़-मन्दिरमें रहते समे। जो हो, समदा कोचविहार-राज्य

<sup>\*</sup> खद्भनारायण, राजादपनारायचके लडके चौर उपेन्ट्रनारायणके कीटें भाइ थे।

भीटियोंके हाथमें चला गया। वीजिन्द्रनारायणके कर्यावासी होने पर नाजिरदेव खगेन्द्रनारायण, धैर्येन्द्रनारायणके वेटे कुमार धरेन्द्रनारायणको राजा देनेके लिये था पहुँ वे थे। भीटियोंने उनके विरोधी हो युष्ठ घोषणा को। नाजिर हार गया। भीटियोंने राजा सैये न्द्रके बड़े भतीजे बच्चेन्द्रको सिंहासन पर श्रभिषेक्र किया था। नाजिरदेवने भाग कर शंगरेकी कम्मनीका शास्रय लिया। किसीके मतमें उस समय वे कुग्द्रपुरके दर्पदेव रायकतने भोटियोंको साहाय्य दिया था। परन्तु यह बात विश्वासयोग्य नहीं।

१७७३ ई॰ की ५ वीं अपरेसकी अंगरेजोंके साथ राजा धरेन्द्रनागयणकी एक सिन्ध हुई। उसके अनु-सार अंगरेज कीग ५० इजार क्षये सेकर कीचराजका साहाय्य करने पर सम्मत हो गये। फिर नाजिरदेवके साथ अंगरेज सैन्यने कीचिवहारमें प्रवेश किया था। भोटिया-सेनापति जिस्से असाधारण सामर्थे दिखा युद्धमें पराजित और निइत हुये।

् ग्रंगरेज-सेनानायक पर्श्विङ्गने चेचाखाता पहुंच विजयधीषणा की थी। भूटानमें देवराजके पास कम्पनीका एक पच गया, जिसमें लिखा या पापकी चाहिये कि सहाराज धैये न्द्रनारायण भौर उनके कोगो'को छोड दें. नहीं तो युद अनिवार्य है। देवराजने श्रीत ही ससन्मान महाराज धेर्येन्द्रनारायणकी चेवा-खाता तक पहुंचा दिया। नाजिरदेव राष्ट्रमें सहा-र्शाजरी सिचने पाये। प्रथम साचात्कासको संहाराज भें ग्रेंन्टनारायणने उनसे कहा था- 'नाजिर कम्पनीके ष्टायमें राजत्व को सौंप दिया ? जो राजा विदेशीको कर देता, छत्र धारणसे क्यां पत उठा सेता है। मैं पूर्व-जनाने पापसे देवराजने शाय केंद्र इवा। खाधीनेता विक्रयकी भेपेचा विश्वसिंहका वंश्वीप होना भच्छा था।" संहाराज जद कीचविष्ठार नगरमें उपस्थित इये. राज्यके सभी प्रधान व्यक्ति उनसे राज्यग्रहण करनेका प्रनुरोध करने लगे। छन्होंने **अस्तोकार** 

करके कचा या—धरेन्द्रनारायण राजा है उन्होंकी राजला करने दी। फिर घैर्येन्द्रनारायण राज्यके किसी मादमोसे बहुत मिलते जुलते न रहे, सर्वदा देवीको षाराधनामें लगी रहते थे। थोडे टिन धरेन्द्रनारायणका सत्य हुवा। उस समय (१७७५६°) इच्छान रहते भी सबके अनुरोध से सहाराज धेर्येन्ट्र-नारायणने फिर सिंडासन ग्रहण किया। परन्त वह शासनकार्य बहुत देखते न घे, सर्वदा दानधानमें ही बगी रहते। १७०० सक्तको वह व्याच्च नर्म परिधान पूर्वेक पदव्रज हो तीर्यथाताको विहर्गत हुये। तीर्थः यात्राके समय दीनाजपुरमें दीपिषमधारी महाराज घैर्येन्द्रके साथ राजा वंदानाथकी सुलाकात हो गयी। व इको चराजको विस्तर उपहार देने स्रो। परन्त उन्होंने किसी ट्रव्यकी द्वाय न सगा कहा या—टीन द्रिद्रको प्रदान कर दीजिये। फिर वह पंद्रक काशी प्रस्ति नानास्थान घम फिर खराच्यको सीट शाहे। उनका ऐसा वैराग्यभाव देख कीच लोग पागल राजा कड़ते थे। १७०२ मकको उनके हरेन्द्रनारायण नामक एक प्रवर्ग जन्म लिया। राजाके कोई कामकाज न देखनेसे सब भार रानीके ही हाथमें रहा। रानीके प्रियपात्र सर्वानन्द गोंसाई भीर खासनबीस सर्वमय कर्ता वने थे। उन्हों ने रङ्गपुरके कलकर साहबसे मिल-जुल नाजिर देवकी पदमर्यादा इरण करनेके लिये चेष्टाकी, परन्त अन्तको भवने भाष केट कर विधे गये। १७०५ शककी राजा धेर्येन्द्रनारायणका मृत्य होने पर ज़मार हरेन्द्रनारायण भनेक कष्टींसे राजा इये। रानी राजाका इच्छापत्र दिखा श्रंगरेज सर कारकी भनुमतिसे बासकराजाकी श्रोरसे राजकार्य चनाने लगीं । परना नाजिरदेवका जोर जुला धीर धीरे बढता ही गया। सर्वानन्द श्रीर खासनवीस उप समय भी रङ्गपुरमें की दृष्टी। उन्होंने गुडलाड साहवका स्चना ही नाजिरदेव प्रवने पाव राज्यशासन करनेकी चेष्टामें है, ऐसे खालमे चावको उनके उत्तव नजर रखना चाष्ट्रिये। उस समय साहबकी बाबूने नाजिर देवसे रिश्रवत ले उनके पचकी बहुतसी बाते साइवका सुभायी थीं। बाबुकी बात पर विख्वास करके साइब

\_\_ + इंग्र्डर वर्गेरह भ्र'गरेल ऐतिहासिक्षीने 'रालेन्द्र' नामसे वीजेन्द्रका इन्नेख किया है। किन्तु मृशी यदुनाथ भादिके विषे देशीय इतिहासीर्में 'वीजेन्द्र' नाम ही मिलता है।

्चु वके बैठ रहे। इसर नाजिरटेव राजपचीय कर्मे चारियों की विनाध करने सरी और राजा तथा राज-माताकी केट करके प्रपने शाप सिंहासन पर बैठ गरी। प्रन्य ममय प्रभिषेत्रमें नाजिरदेव प्रभिषित राजाके सस्तक पर कव जगाते थे। परन्त इस वार उनने स्वरं चाने प्रस्तक पर भी कव धारण किया। जब यह बात रङ्गप्रके ग्रहसाड साइवके काममें पड़ी थी, उन्होंने भाटपट खासनशेस श्रीर सर्वानम्ह गोसाई को रिचा करके कोचविचार सेज दिया । उस समय नाजिरदेव भयसे समस्त धन-रक्ष लेकर बन्तरासपर साग गये। किन्त श्रीव ही साइवके प्राटमियों ने बन्हें एकड लिया था। सर्वोतन्द गोसाई' श्रीर टीवानटेव सन्टरनारायण पर राजख चकानिका भार चर्चित इवा। रानी पर राज्यशासनका भार रहनेसे दृष्ट कर्मचारी अपना पेट भरने लगे। १७१० भवाकी घटनाक्रमसे नालिरदेव कारागारसे किसी प्रकार क्रिक्रल भारी थे। चक्रके भाई सरावल नारायण प्राटि कितने ही सीग नागेखरी ग्रीर पाय - डांगाने संन्यासियों से मिल राजनिद्रोही हुये शीर - राजप्रासाद प्राक्तमण करके राजमाता तथा बालुक ्राजाको वचरामपुर एकड से गये। वहां नाजिरहेवने बन्हें कठोर रूपमें चत्योखित किया था। सर्वानन्द नीसाई ने रहुएरके कलकटर साधवकी कीचविष्ठारकी दुरवस्थाका समाचार कप्तका भेजा । उन्होंने प्रवितस्व - एक दल फील बलरामपुरकी स्वाना की थी। वडां एक सामाना युद्ध द्वा। राजमाता श्रीर राजाकी छट कारा मिला था। विद्रोही केंद्र करके रंगपुर लाये गरी। नाजि रहेव निर्देश रहे। एस समय कीच-विष्ठारकी समुद्रय श्रवस्थाके पर्यावैचणकी दी कसि-मनर नियक्त प्रये। नाजिरदेवने उनके प्रायो अपनिको शौंपा था। कोचविद्यार, सुगलक्षाट भीर रङ्गपुरसें प्रायः कष्ट मास् तक चतुसन्धान होतारहा । इसी समय नाजिरदेवने बोदा, पाटग्राम श्रीर पूर्वभाग धरगनेको अपनी विद्यसम्पत्ति बताया विष्ठारके पर्धां गपर भी प्रत्ना दावा लगाया था। ्बडी घडचनमें नाजिरटेवकी कोवविद्यारकी सरकारसे ५००) द॰ मासिक और वलरामपुरको चारो पार दोकीस भूमि पर अधिकार मिल सका। परन्तु थोड़ दिनों बाद ही राजाने कम्मनीकी कहा था—जब सिक्षके अनुसार अंगरेज हमारे राज्यकी रहा करनेकी वाध्य हैं, हथा कितना ही सेन्य रखके उसका व्यय एठाना युक्तिसिक्ष नहीं। सुतरां नाजिरदेवका इस सरकार पर कीई टावा रह नहीं सकता।

महाराज हरेन्द्रनारायणके साथ क्रमान्वयमें वैक्करह पुरके दर्पदेव रायककी दो पौत्रियोंका विवाह हुवा।

छनके समय पाम्हरी साहव को विविद्यार किया ग्रमर हो कर गरी थे। उनने राजाके विपच दलसे मिलित हो राजा पीर प्रजा पर वड़ा ग्रत्याचार किया। धीरे घीरे उनके भ्रत्याचारकी वात कलकत्तेकी की सिल-में पहुंची थी। १८०१ ई० की राजाके हाथ सम्पूर्ण भार प्रपंप करनेकी पारेश निकाला। फिर महाराज-ने बड़े ठाठवारसे राज्यके ग्रासनका भार निया था। उनके सुरोग्य खासनवीस काणीनाथ चाहिड़ीके यत्वसे कोचराज्यमें कितनी ही उन्नति साधित हुई। राजाने विचचण वंगालियोंको प्रधान कमैचारियोंका पर दिया था। इसी समय नारायणी मुद्राका प्रचलन एठ गया।

१८०७ ई० को महाराज हरेन्द्रनारायणने सागर-दीघि नामक वृद्दत सरीवर खनन कराके चनके तीर पर शिवसन्दिरको प्रतिष्ठा की यी । १८१२ ई० को उन्होंने भितागुड़ी नामक स्थानमें अपनी राजधानी बसायी। इसी समय दीवानदेव पर राजाकी कुहृष्टि पडी थी। अन्याय पादरणने लिये दीवानदेवने मुख -तार राजाके चाटेमसे निहत हुये। दीवानदेवने - खर कर रंगपरके कलकर साइवसे मटट मागो थी। १दा ३ ई० को भगस्त माम नरमान-मानसायङ की च-विद्वार एक बन्टोवस्त करने पहुँचे। राजा छनसे विगड **उठे। साइव श्रंगरेजी नियस बलाने गर्ये थे, राजा** साइबकी बात पर सम्मत न इवे : चन्तको १८१६ ई० के फरवरी महीने हटिया गवर्निमेखने फिर पुराना कायदा ही कायम रखा। फिर राजा धलियाबाडीमें राजप्रासाट निर्माण करके वहीं रहते लगे। दतीके पडलेडी उन्हें राजकार्यं है विख्या हो गयो यो। वड

वेवल दान, ध्यान चौर घं मैशास्त्रके पालावमें लगी रहते थे। #१८३५ ई० को वह कुमार शिवेन्द्रनारायण् चौर राजेन्द्रनारायण पर शासनभार खाल राज्य हो। इ. क्री काशीधाम चले गये। ५६ वर्ष राजत्व करके काशी-धामके मणिकार्णिका घाटमें १८३८ ई० को महाराज इरेन्द्रनारायणने इहलोक परित्याग किया।

१७६१ यक्को उनके बड़े बेटे गिवेन्ट्रनारायण राजा वने थे। राजा शिवेन्टनारायणके पिथकारकाल कोचविष्ठारके राजकायको विज्ञाचण उसति छई। टीवानी श्रीर फीजदारीका काम कायदेसे चलानेके क्षिये उन्होंने पहले नायव श्रहसकार श्रीर सरदार श्रमीनका श्रीष्ट्रदानिकालां था। फिर उनके यहसे विचारास्य भी खापित इवा। सिवा इसके उन्होंने धर्म-सभा चौर सर्वसाधारणके लिये धर्म प्राज्ञा प्रश्नति स्थापित वारके टेशका महत्त्व साधन किया। पहले श्रंगरेजीका प्राप्य बष्टतसा कर बाकी पडा था। राजा धिवेन्द्रनाराः यणने वह सब चुका दिया। अपने पुत्र सन्तान न रम्बीसे एन्होंने चौथे भाई राजिन्टनारायणके लडके क्रमार नरेन्द्र वा नेबनारायणको दत्तक युष्टण किया या।१८४७ ई० को उन्हों ने पिताकी तरह काशीधाम में जीवन विसर्जन किया। उनके दत्तकपुत नरेन्द्रनारा-यण श्रमिषित इये। महाराज नरेन्द्रनारायण्ने क्रण्य नगरके कालेजमें यंगरेजी पटी थी। इनकी नाबालगी में उनके जन्मदाता राजिन्द्रनारायण सरवराहकार या राज्यके कार्याध्यक्त रहे। १८५० ई० को राजा नरेन्द्र-नारायणने बालिंग होते पर राज्यका भार उठाया था। १८५३ ई॰ की २२ वें वर्ष के वय: अस्तान वह १० मडीनेके अपने वच्चे न्द्रपेन्द्रनारायणको छीड इस्लोक्स चलते बने । प्रथम उनकी तीन रानियो की राज्यशासन स्रग जानेसे राजक्रमारकी नावासगीमें इटिश गवनैमेख खर्य शासनकार्य देखने सगी। १८६४ ई० की २८ वीं फरवरीको सङ्गराज Colonel सर तृपेन्द्रनारायण

भूप बहादूर G. C. I. E. C. B गद्दी बैठे भीर इटन साइव २०००) रु० की तनखाड पर समियनर नियुक्त इये। इन्हीं तमियनर साइवकी कोशिय पर १८६८ ई० को ७ वीं सितम्बरको को दिवहारसे कठोर दासल प्रया स्ट गयी।

राजा नृपेन्द्रनारायणने पटना-कालेजमें भौगरेली पढी थी। यह १८७७ ई॰ को दिल्ली दरवारमें स्पृतिस्त रहे। १८७८ ई० की ६ ठों सार्चको वास्सोपवर केश-ववन्द्र सेनकी बडी वेटीसे इनका विवाह हुवा। केग्रव-चन्द्र सेन प्रसिद्ध ब्राह्म भीर की विविद्यारका परिवार निष्ठावान सनातनधर्मी था। केशवचन्द्र ब्राष्ट्रा सतसे विवाह करना चाहते थे, परन्तु राजपरिवास्के भनुरोध पर ब्राह्मणोंने सनातनधर्मातुसार ही उसे सम्पन्न किया। अविवाहके पौक्रे वह विसायत चले गये। १८० ई. की २३ वीं फरवरीको गवर्नमेग्टन इन्हें 'महाराजा' श्रीर पीके जी० सी० श्राई० ई० **ख्याधि दिया। सिवा दसके भूपवहाद्**र बङ्गास प्रखारी ही सैनाके प्रवेतनिक लेफटेनेसट कर्नन ग्रीर पिन्स अव वेल्सके अव तिनक समाहब ( Aid-de-Camp ) बन गये। श्राजकत्त, उनके प्रस्न किन काइ-नेस साहाराज सर जीतेन्द्रनारायण भूव बहाइर K, C. S. I. कोचबिहारके वर्तमान प्रधीखर हैं। बहोटा गायकवाडकी राजक्रमारी महारानी इन्द्रिरादेवी इनकी महिषी है। कोचविद्यारके महाराज अंगरेत सरकारसे १३ तोषों की सलामी पाते है।

इस देशके पिवासी वाणिन्य व्यवसायमें बहुत बिस नहीं। माड़वारी ही यह काम चलाते हैं। कोच-विहार, वसरामपुर, चौडा, गोवराक्टडा, दीवानगन्न, चांगड़ावांदा भीर लाचकुटी नगर वाणिन्यके प्रधान स्थान है। तस्वालू, पाट, सरसीं, सरसीं का तिल, पंडी भीर मेखली कपड़ा तथा चावलकी रफ्तनी न्यादा होती है। बाहरसे शकर, गुड़, मसाला, नारियल, सुपारी, नमक, पीतल, कांसेके वर्तन भीर विलायती कपड़ा पिक मंगाते हैं। देशमें जगह नगह बाजार लगता है। चैत्र सासको गदाधर नदीके दिन्नण भागमें

<sup>\*</sup> इसो समय यदुनाथ चोष नामक राजाके किसी सुंशीने राजोपाख्यान मामक कोचनिहारका इतिहास प्रययन किया था। वह सुंशीका यस देख बहुत सनुष्ट इये बीर बारितोबिक स्वहप पाच याम निष्कर दे दिये।

<sup>\*</sup> Report on the Administration of Bengal, 1877-78.

की चितिष्ठार शहरसे पांच छड़ की स दूर तीन दिनतक एक बड़ा मेला लगता है।

पहली कीविविद्दारी अर्थेसञ्चय करना जानते न थे। परन्तु आजकल भवस्या उत्रत होनेसे वह क्पया इकटा करना सीख गये हैं। कीचिविद्दारमें एक बड़ाकालीज विद्यमान है। राजाके दानसे भन्यान्य भी कर्ष विद्यालय खन गये है।

देशका राजकार्य राजाके कर्मचारी ही सम्पन्न करते हैं। सपीक्षका विचार करना राजवंशके ही हाथमें है। राज्यमें एक जीव श्रीर कर्दथाने है।

राजाकी खास जमीन खालसा कहलाती है। उसकी भामदनी दीवान वस्त करते हैं। राजाके भाक्षीय लोग स्सके इजारादार है। खालसाको छोड खानगी भीर खासवास जमीन भी होती है।

कोचविष्ठारके राजा अपने राज्यके प्रधिकार और टराइम्साइको कर्ता है। उन्हें राज्यशासन, कर श्रीर व्यवस्था स्थापनकी सम्पूर्ण स्वाधीनता है। १८६४ ई० को राजाके भिश्व रहनेसे श्रंगरेज गवर्नसेख्टने राज्यके तत्त्वावधानका भार पपने पाप छठाया था। भूटानयुद-के पीछि १८६६ ई॰ को दारजिलिङ्ग, जलपादगुडी, म्बानपाडा, गारी पदाड श्रीर की चिवहार लेकर एक कसिशनरी बनायौ गयौ। परन्त १८७५ ६० की बासास स्ततस्य विभाग ही जानेसे राजधाही श्रीर कोचविष्ठार श्रम्म एक कमिश्रनरके श्रधीन इवा। राज्यमें श्रंगरेज सपरिचटे चहेच्टका तत्त्वावधान रहनेसे बहतसा परि वर्तन पड गया है। श्रामदनी वसूस करनेका नया कानून निकाला भीर कितना ही भंगरेजी ढंग चला है। स्तुलोकी संख्या बहुत वट गयी है। श्रच्छी पच्छी शही, नदीके पूर्वी, डाकघरी भीर तारघरी का इन्त-जाम किया गया है।

१७७३ रं॰ को जो सन्धि हुयी थी, उसके धनुसार कोचिविहारके राजा अंगरेज गवनैमेस्टको पाधी पाम दनी देने पर खीक्षत हुये थे। परन्तु १७८० र्इ॰ को वार्षिक ६७७०० रु० कर ठहराया गया।

को चिवहार बङ्गास्के प्रन्याना स्थानो की भांति उच्च नहीं है। मलेरिया ज्वर प्रवल रहता है। पुरवाई हो पिषक पलती है। वैशाखि कार्तिक मास तक दृष्टि हुमा करती है। श्रीमकालमें हो बहुत गरमी नहीं लगती। पोड़ावों में रक्तामायय, ज्वर, द्वीहा, उपदंग भीर गलगण्ड रोग भिषक देख पड़ता है। किसी किसी नदीका जल पोनिसे हो गलगण्ड उपस्थित हो जाता है। देशमें कविशाजी चिकित्सा भिषक प्रचलित है। श्रीष- भिर्म कविशाजी चिकित्सा भिषक प्रचलित है। श्रीष- भिर्म कविशाजी चिकित्सा भिष्ठ प्रचलित है। श्रीष- भिर्म कविशाजी चिकित्सा भिष्ठ प्रचलित है। श्रीष- भिर्म कविशाजी है। लोकसंख्या प्राय: ६ लाख है। राज्यका सर्वभाय १८४१२७०० १० है।

कोच हाजो— श्रामा ग्वालपाडा जिले के एक श्रंयका पुराना नाम। वामभागर्से ब्रह्मपुत्रतीर श्रीर करें वाडी परगनेको बीचवाकी हायशिका दे हिण भागको भितरबन्द परगनेके उत्तरांश श्रीर पूर्वको कामकृप जिले तक यह प्रान्त विस्तृत था। श्रूवको श्रीर रांगामाटी नगर इसीके श्रन्तगंत रहे। पूर्वतन श्रगरेज-भ्रमणका-रियों ने श्रजो ( Azo ) नामसे इसका एके खिला है। कि कोचा—( हिं० पु०) गडाव, स्राव, को च।

कोचिंडा ( र्हि॰ पु॰ ) वनत्र पिण्डानु, जंगनी प्याज । यह िहमानुयमें चपजता है ।

कोचिसा ( सं॰ स्त्री॰ ) क्षचेलक, क्रचिसा।

कोची ( डिं॰ पु॰) वना वर्तुरभेद, एक प्रकारका जंगली बबूख। यह पूर्वे भौर दक्षिण भारतके वनमें बहुत उप-जता है। इसकी सूखो पत्तियां पीस कर गिरंपर मलनेके काम भाती हैं। कोचीको बनरीटा भीर सीकाकाई भी कहते है।

को चौन — मन्द्रान प्रे सीडन्सी में शंगरे जो 'ते अधीन एक देगीय राज्य। यह अखा॰ ८' ४८ एवं १०' ४८ उ० और देगा ०६' तथा ७६' ५५ पू॰ के मध्य अवस्थित है। इसका चेत्रफल १२६१॥ वंगमीन है। पहने को चौन नामन नगर इसकी राजधानी रहा। १७८५ ई॰ को जब भोनन्दानों ने इसे भाक्रमण किया, यह मन्यवार- के अन्तर्निवष्ट हो गया। कोचीन राज्य के पिसम प्रव सागर, पूर्व तथा दिच्च मन्यवार जिला और उत्तर

Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol XLI. pt. I.

p. 56

बस्बई प्रे सिडेन्सी है। यह—की बीन, की वन रं, मुक्कर-युरम्, त्रिचूड्, तलपली, वित्तर श्रीर की दङ्खुर ७ भागों में बँटा है।

कीचीनमें केवल भीलें और खाड़ियां हैं। उनमें पश्चिमघाट पर्वतकी सब निह्यां जा गिरी है। निह्यों ने पानी घटने बढ़नेसे इदादिका भी जल घटता बढ़ता है। आलवाई नदीकी खाड़ी जब सुख जाती, इधर हम्म सुध्य प्रध्यक्ष पानी नहीं रहता, परन्तु उसके भर पानिसे पानी ही पानी देख पड़ता है। इस राज्य में कोचीन, कोदङ्कूर पीर चतवाई तीन बन्दर हैं। कोचीनसे कोदङ्क्लर तक पानीकी राह वारहो महीने सवारी भीर मालकी नार्वे आया करती हैं। कोचीनसे आलेपि तक भी ऐसा ही होता है। वर्षा कालको सब खानी में चपटे पेंटेवाली नार्वे चल सकती हैं। यहां नारिकेल प्रपर्धात प्रस्ता है। जहां तहां निविद् नारिकेलका वन खड़ा है। जहां बांध वंधे हैं, धानाके चित्र ग्रिथे देख पड़ते हैं।

को रोनको प्रधान निद्यां—पोनानी, तत्त्वसङ्गलम्, करुवनूर भौर ग्रस्तुङ्गे है। श्रास्तवाई नही इस राजाः में बहुत दूर तक चन्नी गयी है।

स्ताड़ी कोचीनमें बहुत शक्छी होती है। साग-वनके पेड़ बढ़ते तो खूब हैं, परन्तु विवाङ्डकी तरह अधिक दिन नहीं ठहरते। इसीसे कोचीनका साग-्यन जडाजमें कम सगता है। पित्तन वृज्ञका मस्तृल चाच्छा प्राता है। पहली यहां लोहे ग्रीर कोने की खानमें काम डीता था, प्रन्तु प्राज कृत रक गया ुहै। कोचीनमें नानाप्रकार उद्घिट भीर रंग तथा,गोंद-्रकी पेड़ भी मिलते हैं। दान्चीनो काफी देख पड़ती है। वन्य जन्तुवींसे हाथी, जंगबी मैसा, भास, वाष, चीता, सांभर मादि हिरन, हायना, मेडिया, लोमडी ूं श्रीर बन्दरींकी कोई कसी नहीं। धान्य प्राय: ५० प्रकार-का दोता है। श्रक्ती जमीन पर वर्षमें तीन वार धान लगता है। जड़ां मट्टी हलकी है, वहीं नारियल छप-ुजता है। नारियसकी ुरस्ती भीर तेल वगैरह भी खूव ्डीता है। यह सकल द्रव्य इतने पाते, कि विदेश भी भिज जाते हैं। सिवा इसके रुट्ट, कहवा, नील, पान,

सुणरी, सन, ईख, घट्रक भीर मिर्चकी खपन भी अच्छी है।

कीचीन भीर कीय्यन्र्सें धातुके वर्तनों, हायी हांत श्रीर नक्डी पर बहुत उन्दा नक्काणी की जाती है। गवर्नमेग्टके कारखानेमें नमक बनता है। नारियन, मिर्च, दानचीनों भीर बहादुरी सकडीकी रफ्तनी देश विदेशकों होती है।

रेसवे राष्ट्रके सिवा नहरें निकास करके व्यवसाय-के सिये यथेष्ट सुविधा कर दी गयी है।

एणैको सम् भीर विच्छ शहरमें राजाके साहायसे पाठागार स्थापित हुये है। ईसायों को मददसे कई कापिखाने भी चलते हैं। जहां 'को बीनका सरकारी गजट' नामक एक अंगरेजी संवादपत्र निकलता है। तीर्थ स्ममणकारी ब्राह्मणों के लिये संकल देवालयों में प्रतिथिसेवाकी व्यवस्था है। स्थानीय ब्राह्मणों के प्रति-पालनार्थ नानास्थानें में राजाका विस्तर दान लगा है। प्रति वत्सर देवालयों में दश दिन तक बरावर स्त्रव होता है। को दक्ष स्त्रका स्त्रव सर्वप्रधान है।

हेशके जलवायुको धवस्या श्रद्धास्थाकर नहीं है। ग्रीसका विशेष प्रादुर्भाव नहीं देख पड़ता है। जगातार ३। ४ दिन ज्यादा गर्भी पडते ही एक दिन पानी बरस जाता है।

केरल, विवाहुड घीर मलवार घादि जब प्राचीन केरल राज्यले प्रन्तार्थत रहे तब (ई० नवम घतान्दीको) चेरूम परुमल नामक एक व्यक्ति इस सकल प्रदेशके घासनकर्ता थे। उन्होंने प्रन्तको खाधीन हो राज्यल प्रहण किया। कोचीनके वर्तमान महाराज उन्होंके वंग्रधर है। तोई कोई कोचीनके राजाको चेरूम पेरूमल भारतमां वंग्रधर बताता है। भारतमें जब प्रयम पोतंगील प्राये, कालिकट प्रदेशमें जमीरिनके उपाधिधारी एक राजा थे। उन्न समय कोचीनराजा उन्होंके प्रतिद्वरही रही। कोचीन भीर कालिकटके बीच सदा युड चला करता था। कभी कोचीन भीर कभी कालिकटके राजा जीत जाते थे। यह भगड़ा महिसुरके टीपू सुकतानके समय तक रहा। केवल मध्यमें ई० १६ वीं घताइकी कोचीनका कुक संग्र पोतंगीलें।के हाथ सगा

१५०० ५० की २४ वीं दिसम्बरकी विक्षे प्रस्तदरज कि कावरास नामक धीतगीज नव श्राविष्कत श्रमेरिकाः में प्रवते नाम पर बोलिजका नाम रखने की रीनकी निकट पा उपस्थित इसे। भास्की-डि-गामा जी कर न सकी थी, इन्होंने वही करनेको चेष्टा की। अन्तमें बहुत-सी चेष्टाके धेके कालिकटके जमोरिनसे नानाविध प्रवस्थ करके कालिकटमें इन्हों ने पोर्तगीज कोठो खोल दी। कई पीत गीजों की इस कोठी का काम सौंप कावराल स्वीय नौसेनाटल से खटेश चले गये। उनके जानेके शेहे की लमीरिनने वीठीकी विध्यंस भीर उसमें रहनेवाले -योर्तगीजोंको विनाश किया। खबर धीरे धीरे पोर्तगास पड़ की थी। वास्ती-डि गामा सैन्य ली श्रधनायक वन कर भारतासिमख चले थे। उनके साथ २० जड़ाज रहे। १५०२ ई०वी कालिकट परंचते ही हन्हेंनि एकवारगी नगर घेर लिया श्रीर बन्दरमें जितने विदेशी जहाज थे. उन्हें तोड दिया। विदेशी विश्वतांकी यथेष्ट चति भौर विदेशी राजावाकी साथ विवादका स्वपात होते देख जमोरिनने उनसे सन्धिका प्रस्ताव किया था। परत ~उन्होंने कडा-इम निइत धोर्तगीकोंके मारनैवालोंको जबतक न पार्थेरी, सन्धिकी बात कैसे चलार्थेरी ? तीन दिन यह स्थगित रहा। फिर भास्तोडिगामा विना कारण - ५० मसवारी सलाहाको फाँधी चढा कालिकट ग्रहरकी -गोलैसे एडा देनेकी चेष्टा करने चगे। सगभग आधा श्रहर टट फूट गया, फिर भी जमीरिनने त्राव्यसमप्रेण न किया। प्रमानी डिगामाने जमीरिनके प्रतिदन्दी क्रीचीनराजमे मिल्रता जोड बनको उखारना चाहा पीत्गालके सैन्यका ष्ट्रा। बन्होंने की चीनराजकी बसादि भीर विक्रम बता भय दिखा करके कोचीनकी खाडीके मंदाने पर कोठी बनानेकी अनुमति सी। इसी कोठीसे कोचीनमें युरोपीय अधिकारका सुव्रणत इवाद्याः फिर १५०३ ई० की २री सितस्वरको भाजफनशी-डि-मालबुकाक पोर्तगीज-मधिनायक बन -कोचीनको कोठी पहुंचे थे। उन्होंने भाकर कीचीन-राजके साथ साथ जमारिनसे गुद्र किया। लडाईमें -काचीनके राजा जीते थे। इसी सुयोगसे पासतुकार्कको -काचीनकी काठीमें पोर्तगीज फीज रखनेका अधिकार

मिल गया, जिससे इस राज्यके सवैनायका स्त्रपात हुवा। १५१५ ई॰को गिया, क्सानूर, मलक्कस दीपपुष्त भीर पारस्य उपसागरका निकटस्य दीपपुष्त उनके दाय लगा या। १५२४ ई॰को पोत गालके राजाने वास्को डि गामाको भारतीय अधिकारका प्रतिनिधिपद प्रदान करके भारत मेज दिया। वह १५२५ ई॰को इस देशमें षाकर मर गये। कोचीननगरके फ्रानिसिकान गिर-जीमें उनका देस समादित हुवा। डिगामाके बाद हिनरिन सेनेजिज उनके बासन पर बैठे थे। वह कीचीनसे पोतंगीज-राजधानी उठा गोषा से गये।

१७७६ फूँ० की मिहसुरते राजा हैदरप्रकीन इस प्रदेशका प्रयने प्रधिकारमें पानयन करने ती चीन-राजका मित्रराजकी भांति उनने पर पर स्थापित किया था। उसके पीके १७८० फूँ० की टीपूनी इसकी यथिए चित की श्रीर वीरपलाई तक जनपदादिका उच्छेद कर डाला। परन्तु श्रीरक्षपत्तनकी रचाकी कीट जानेसे वह एक जाल ही सर्वनाथ कर न सने। १७८२ ई० तक यह स्थान नाम मात्रकी टीपूके प्रधीन

१७८१ ई० को टीपूके भयसे कोचोनराज खंगरे-जो'के सहाय्यपार्थी हुये। सर्ड वेलीसजी उस समय गवर्नर रहे। उन्होंने इस सुयोगमें को वीनके राजाको वन्धुता जोड़ मिलराज-जैसा माना था। काख रुपया राजकर ठइर गया। १८०८ ई० को खाधीनता लाभकी आधामें लिवाङुड़के राजाने रेसीडेएटको बध करनेकी कल्पना लगायी थी। परन्तु मेद खुल जाने पर राजासे फिर नयी सन्ध की गयी। इस सन्धिके अनुसार ठइरा या—राजा अंग्रेज गवर्नमेएटसे विना पूछे किसी विदेशो राजासे कीई बातधीत न कर सकेंगे और न किसी युरोपीयको अपने काममें ही लगा सकेंगे। राजकर २००००० ) क० स्थिर हुवा।

को नो न राज्यमें प्राजकत ७ तहसी हैं है। तह-सीलदार ही पुलिस इन्संपेक्टर, कलक्टर भीर मज-ं ष्ट्रेटका काम करते हैं। राजस्त्रके विषयमें वह राज्यके बड़े दीवान श्रीर शासनकार्यंके संबद्धमें पेशकारके मातकत हैं। कोचीनराज अपनी प्रजाके सकल प्रकार टर्ण्डमुण्ड करते है । एरनाकी सम राजधानी है। किन्तु राजा विपुन्तीरा खानमें रहते हैं। इस राज्यका बाय प्राय: १२३६४०) रू० है। १८८१ ई॰ को रविवसीके प्रव रामवर्मा राजा रहे। उन्होंने १८३५ को जना श्रहण भीर १८६४ ई॰ की राज्यारोहण किया था। छन्हें १८७१ ई० को के० सी० एस० माई० उपाधि और समानार्थ १७ तीपोंकी सनामा मिली। ं उनके मृत्य पोछे १८८८ ई॰ को २३ वीं जुनाईको वीर केरसवर्मा राज्याभिषित हुवे। १८८५ ई० को वर्तमान राजा सर रामसिंह वर्मा गद्दी वै ठे थे। १८०३ ई॰ को इन्हें जी॰ सी॰ एस॰ चाई॰ स्वाधि मिला। कोचीनको लोकसंख्या पाठलाखके जपर है। कोचोनचीन ( पानाम ) -पूर्व उपदीपका पूर्व विभाग। मलयवासी इसकी भीर भारतके की वीनकी भी 'क्रचि' क्षष्ठा करते हैं। फिर पूर्व 'उपदीपके क्रचिकी असग बारनेके लिये कुचिचीना कहा जाता है। भो बन्दाजी श्रीर शंगरेजोंने इसीसे की चीन-चाइना नाम निकासा है। यानामवासी सुडची यौर चीनासीम किरचिक्र क्ष इते हैं। खानहोया प्रदेशमें जिहां हिंड नगर अव-खित है, वह प्रदेश पहले इसी नामसे श्रमिहित द्योता था। ग्रीक भीगोलिक टलेमिने 'सिनहोया' नामक जिस देशकी बात सिखी है उससे इसी खानका बीध होता है।

इसकी पूर्वदिक्की ससुद्र है। पूर्व काडकी भारतका राज्य इसी ससुद्र तक विस्तृत था। फिर महाभारतके समय कोचीनचीन किरातराज्यके प्रसार्थत
रहा। प्रजक्त भी यह प्रदेशका 'गङ्गाहीन भारत'
या 'गङ्गाके बाहरका भारत' कहा जाता है। कोचीनचीन प्रचा॰ ८°८० से २३° ७० और देशा० १०२९
से १०८' पू०के मध्य प्रवस्थित है। इसका उत्तर
दिवाय देध्य ४८° कोसं भीर पूर्व पित्रम प्रस्य कहीं
१५० शीर कही ५० कोष भी है। कब्बोजके दिवाय
भागका स्थान्मा नामक राज्य भीर चीन-ससुद्रके कई
दीय कोचीनचीनके प्रन्ताभुक्त हैं। इसके उत्तर चीन
राज्य, पूर्व टिक्षन राज्य तथा चीनससुद्र, दिवाय
चीनससुद्र भीर पित्रम लियस एवं ग्रामराज्य लगता
है। यरन्तु प्रसक्ती कोचीनचीन भन्ना० ११° से १८°
७० प्रयन्त ही विस्तृत है।

ससुद्र क्लके साथ साथ वरावर एक पवंतश्रेणी इस देशमें चली गयी है। टिक्किन प्रदेशका उत्तरभाग समतल है। सङ्का नहीं इसके भीतरसे प्रवाहित हुई है। कास्वोज प्रदेशमें कास्वोड़िया नहीं बहती है। मिकड़ या कास्वोडिया नहीं कोचीनचीनकी सबसे बड़ी नहीं है। यह चीन देशके पवंती से निकल स्थिस भीर केस्वोजके बीचसे प्रवाहित हो कई सुंझानो पर चीन सागरमें गिरी है। इसकी सम्बाई ८०० कोस होगी। सहाक या दोनाई नहीका मिकड़के साथ संख्य सगा है। वह पूर्व दिक्की बहती है। इसका देखें २०० कोस होगा। हिड नहीं असकी कोचीन चीनके बीचसे निकली है। इसके पार्खमें उपत्यका भूमिकी शोभा पति सुन्दर है।

कब्बीजकी पावहवा कितनी ही, बङ्गाल जैसी है। विद्वानमें कभी सहसा गर्भी वट आती, कभी गर्भी से एकाएक सर्दी हो जाती है। खास की चीन-चीनमें वर्षा का का प्रत्यक्त छि होनेसे प्राध्वन कार्तिक मास वन्या (बाट) पा समस्त देश प्रावित कर देती है। की चीन-चीनमें धान्य यथिष्ट स्वजता है। एतद-

व्यतित पालू, मटर, फूट, मकई, तस्वासू, कपास, नीख, वाय श्रीर ईख भी इवा करती है। रिग्रमकी भी कोई कभी नहीं। श्रमुक, श्रावनूस, नागकेगर, चन्दन, रंग-के पेड श्राद बहुविध काष्ठ कोचीन-चीनके पर्वतों में उत्तम्न होता है। निक्तभूमिमें ताड श्रीर बांस व्यष्ट स्थाता है। देशमें श्रनेक प्रवारके खनिल धातु मिसते है। परन्तु खानसे छन्टें निक्तसानिको कोई बही चेष्टा कहीं को जाती। टिइनमें सोना, चांदी, लोहा, ताबा श्रीर कोयसा निकलता है। श्रास्य पश्रवीं के मध्य गाय, मैंस, सूबर, वकरी, विक्री श्रीर कुत्ते देख पड़ते हैं। इंस कबूतर सब लगह है।

जड़ की जानवरों ने बाघ, हाथी, चीता, भेडिया, स्वर, गैंडा, बन्दर श्रीर खड़ रूप वंती पर बहुत मिनते हैं। सापी श्रीर रेंगनेवाले दूसरे की हों की भी की दें कभी नहीं। मोर, चील, तीनर श्रीर होंटे तोते वगैरह श्रनेक प्रकारके पत्ती विद्यमान है। मह्च खियां भी बहुत देख पहती हैं।

प्रधिवासियों की प्राकृति मङ्गोलीय लोगों से कितनी ही मिलती है। यह प्राय: एक श्रद्धारकी वात करते है। इनमें सभो खर्वाकृति श्रीर बिख्छ होते है। चेहरे गोन, मंद्र बड़े, दोठ मोटे श्रीर बास काली रहते हैं। रङ्ग सन्दर, लाल श्रीर पीनापन लिये होता है। साधा-रणतः जोग इंसमुख ईं। उच श्रेणोके व्यक्तियों की प्रकृति गन्हीर होती है। प्रक्षों की घपेचा स्त्रियों का रंग साफ रहता चौर टेखनेमें भी ज्याटा चक्का सगता है। स्तियों भीर पुरुषों का परिधेय वस्त्र प्राय: एक ही प्रकारका होता है। स्तीया रेशमी पायनामे पर एक एक बडा क़रता पहनते हैं। स्त्री चार प्रवृष दोनो बास नहीं कटाते. वेणी बनाकर पीछे लगावे हैं। सट काली भीर भीरतें चासमानी पगडी बांधती है। अतेक समय महा पर कमाल लपेट लेते है। सब लोग सुपारी खाते हैं। कितने ही तम्बाकु भी पाते है। पहले कोचीन चीनके अधिवासी हिन्दू शीर बीह्रधर्मावस्वी धे। कमोन देखा। चीनके समीपवर्ती होनेसे इन्होंने चीनका भाचार व्यवहार भीर धर्म कितना ही भव-चम्बन किया है। कन्मुचि, ताज ग्रीर बौद्रधर्म श्री

यशं प्रचित्तत है। पूर्वेषुक्षोंकी पूजा सभी किया करते हैं। कितनी ही विवेचनाके पीछे समाधिस्थान ठीक करना पडता है। इनके। विख्वास है कि स्थानके निरु-पण पर परिवारका सीमाग्य निर्भर करता है।

देशके लोगों का अब हो प्रधान खाद्य है। सोनिया
सक्तीकी तुकानो बना चटनी तैयार करते है। इसका
नाम 'वाक्तियाम' है। यहीं अधिवासियों का वडा
खपादेय खाद्य है। चाय पीनेका वहुतों को प्रभ्यास है।
चावकरे एक प्रकारका मद्य बना करके पान करते
हैं। साधारण लोग वांसिके घरों में हो रहते है। वड़े
बड़े लोगों के सकान पक्षे वने है।

स्त्रियां पुरुषो'के प्रधीन नहीं होतीं। वह निजर्में प्रयना वाणिक्य पीर सिषिकार्य चलाती हैं। सन्तान सन्तित प्रविक रहनेसे स्त्रीका गौरव भी बढ़ जाता है। दिर प्रीर पालन करनेमें प्रचम रहनेसे लोग प्रयने लड़के वेच डालते हैं। घरके कर्ताको सम्प्रति भिन्न किसीका विवाह नहीं होता। धनवान विवाहित स्त्रीके प्रतिरक्त दूसरो प्रीरत भी रख सकते हैं। विवाह-भड़को व्यवस्था प्रचलित है। व्यभिचारके लिये विशेष दण्ड दिया जाता है, किर भी प्रविवाहित स्त्रियों के पचमें यह बड़े कल हुकी वात नहीं। क्षया परिशिध न कर सकने पर उत्तमर्थ प्रधमर्थको सम्मत्ति, स्त्रो प्रौर परिवारके दूसरे लीगोका घटका सकता है।

टिंद्रन और को चीन-चीनमें एक ही जातिके लोग रहते है। आम और मलय जातिका मी पाचार व्यव-हार इनसे कितना ही मिलता है। यह त्वक्च्छंद करते है।

पार्वत्य प्रदेशमें श्रसभ्य जातिका वास है। काब्बो॰ जकी भाषा भ्रसग है। पण्डितोंके बीद श्रीर प्रदासर्तर्में चीना भाषा चस्रतो है।

यासनकार्य कितना ही चीन राज्यके समान है।
चोन देखी। राजाकी चमता यथिष्ट है, परन्तु उन्हें आईन
मानना पड़ता है। राजाकी एक सभा है, जिसके सदस्य
मान्दारीन या मन्त्री होते हैं। कर्मचारी फीजदारी
या फीजी भीर दिवानी—दो भागोंमें विभक्त
है। फीजी महकसिकी इज्जत ज्यादा है। इस दियकी

प्रया है कि भाषां भीका सुख भूमिकी श्रोर करके उसे लिटाके दोना पैर क्षुक जंचे बांधके उस पर बांसकी मार देते हैं।

इप वा द्वया नगर की चीन चीन की राजधानी है।
(ई॰ सताब्दीसे २१४ वर्ष पूर्व) चीना वें ने सानाम
(स्वम्) स्रिकार किया था। स्रिवासियों ने खाधीमता लाभ के लिये क्रमागत चेष्टा करके १४२८ ई॰ को
उसे पालिया है। साज भी सानाम के स्रिपति चीन की
स्रिवास्था कार्या करते हैं। किन्तु वह नाममात्र ही
है। स्रष्टाद्य स्रतान्दी को फरा घीसियों ने इस देस स्राकरके प्रभुत्व फैनाया श्रीर स्रपने स्रतुगत वियान क्रिको
को चीनचीन के सिंहासन पर बैठाया था। १७८७ ई॰
को परासी सी राजा १६वें सुई के साथ एक सन्य हुई।
इसने निर्देष्ट हो गया कि फरा सी सी राजा सैन्य दे
साहाय्य करें गे श्रीर वियान क्रिक फरा सी सी यों को राज्य
दे दें गे। परन्तु फ्रान्स के स्ट इविवाद से यह बात न चल

१७८८ ६० को फरामीसीयों के साम्राय्य वियास इं राजा हुये। १८०८ ६० को उन्होंने काखीज प्रविकार किया था! १८१८ ६० को वियास इका सृत्य हुवा। मिश्रनियोंने देशके बहुतसे जोगांकी ईसाई बना खाला। इस पर बहुतसे प्रादमी विगड़ छठे शीर देशीय ईसाईयां जीर रोमन-काथलिक मिश्रनियोंको वध करनेके लिये उनके गिरजा-घर शीर पात्रम प्रादि फू क दिये। १८५८ ६० को प्रतिशोध खेनेको स्पेनीय शीर फरामीसी फीजने तुरान शीर सेईगङ्ग प्रसृति स्थान प्रविकार किये।

१८६२ ६० को टुडक नामक राजाकी साथ परा-सीसीयों की एक सन्ध इंद्रे थी। उसमें वियेन होया, गियादिन घीर दिनतुयाङ्ग विभाग परा सीसीयों को सौंपा गया। १८६७ ई० को इन सकत प्रदेशों के परासीसी गवर्नर आडमिरास ग्राज्यिर विनलङ्ग चांदद्रे भीर हातियान नामक विभाग ग्रिक्षकार किया था। १८७४ ई० को फिर एक सन्ध इंद्रे। उससे समुदाय देश प्रान्सक कह त्वमें पड़ा श्रीर टिक्षन फरासीसीयों को दिया गया। चीनावान इस पर शापत्त उठायी थी। परन्तु उसका कोई विशेष फल न निकला। दिउ नगर प्राजः कल परासीसी सेना दारा रिकत है। १८८२ ई • को फिर फरासीसी सेना दारा रिकत है। १८८२ ई • को फिर फरासीसीने यहां फीज मेजी थी। परन्तु प्राज भी धनेक खानें। जे छन की वध्यता नहीं मानो है। १८८८ ई • को प्रपरेल मास फरासीसी मिल्वसमाने जो प्रादेश प्रचार किया था, उससे स्थिर हुवा यह सब राज्य एक गवर्नर जनरल के प्रधीन रहेगा। उनके नीचे दो रेसिडेफ्ट जनरल काम करेंगे। एक प्रानाम पीर टिक्तिको देख भाल रखेगा और हुए नगरमें रहेगा। दूसरा जो कास्वीजके लिये होगा, प्रोमनगरमें वास करेगा। सिवा इसके हानोई नगरमें एक प्रधान रेसिडेफ्ट चीर कोचीनचीनका एक तत्त्वावधायक प्रवस्थित करेगा। उसी समयसे प्राजतक फरासीसी कर्छ त्व चल रहा है।

राजा टुडक के सरने पर १८८८ ई॰को ३०वीं जन-वरीको तत्पुत्र बुनसान राजा हुये। उस समय इनका वयस दय वर्ष सात्र या। राजकार्य चलानेके लिये राजवंशीय होयाईडक पर भार डाला गया। इस राज्येमें पाय: १२०० फरासीसी फीज है।

की भागर (सं॰ पु॰) की जागति इति सच्चा। उक्तिरत काली, प्रवीदरादिवत साधः। त्राखिनसामको पृणिमा, सरदपूनी। इस दिन निशीय समयको लच्छी कहती हैं—"श्राज नारिकेल पान करके कौन जागता है ? इम उसे सम्पत्ति प्रदान करें गी।" इसीसे परदु-पूर्णि-माको को जागर कहते है। ब्रह्माण्ड प्रराणमें को जागर विधान इस प्रकार निर्णीत इवा है- पाछिन मासकी पूर्णिमाको निक्कम सिवाहियोंके साथ जड़ते सडते वालुकार्यंवसे श्राकर उपस्थित शेवे हैं। श्रतएव इस दिनको ग्रहके निकटवर्ती सकल पथ परिव्कततया सुशोभित और पुष्प, श्रद्ध, फल, सूल, श्रद्ध, सर्वेप श्रादि संग्रह करके ग्टह भूषित करना चाडिये। फिर कोजागरके दिन सभीको उपवास करके रहना उचित है। स्त्री, बाराक, मूर्ख श्रीर हद सुधारे बहुत ही कातर होने पर टेवताटिकी भर्चना करके खा सकते है। पुष्प, फल प्रसृति विविध उपदारसे द्वारकी जध्य भित्तिकी पूजना चाहिये। दारके उपान्तमें यव, धृत -भीर तण्डुस द्वारा इत्यवादनकी पूजा की जाती है। दसी प्रकार यथीत विधानसे पूर्णेन्द्र, स्कन्द्र, समार्थेष्द्र, नन्दीखरसुनि, गोमानके साथ सुरमि, हागवानके साथ द्वाराम, चरश्ववान सदित वक्ष, गजवानके साथ विनायक शीर रेवन्तकी भी पूजा होती है। दसके पोछे तिखतण्डुस भीर कसराज (खिचडी) प्रादिसे निक्क--भाकी यथासकाव भर्षना कर्त व्य है।

निक्रपुराणमें निखा है कि—पाखिन मासको पूर्णिमानी रातनी श्रमकीड़ा करके जागरण, नद्यी पूजा श्रीर इन्ह्रकी भी पूजा करना चाहिये। नारियन श्रीर चिवडें से पिछलोक तथा देवताकी श्रमंना करते हैं। खयं नारियन चिवड़ा खाते श्रीर वन्ध्रवीं की भी वहीं खिनाना चाहिये। जिस दिनको प्रदोष श्रीर नियोध समयव्यापिनी पौर्णमासी श्राती, उसी दिन की कागरकाव करना पड़ता है। पूर्वदिन नियोधव्यापिनी श्रीर पर दिन प्रदोष न मिसनेसे पूर्वदिन ही को जागर कर्त व्य है।

- कोट ( सं॰ पु॰ ) कुट भावे घज्। १ कोटिबा, टेटापन। कुट्यते प्रतायंते यसुर्येस, कुट घाधारे घञ्। २ दुगै, किला। ३ कोटरोग, एक जिस्दी बीमारी। ४ गुवाक कुट, स्रवारीका पेड।

- कोट (इं॰ पु॰ = Coat) परिच्छ्दविश्रेष, पहननेका एक कपड़ा। इसे कुरते या कमीज पर पहनते श्रीर सामने कई बटन खगारखते हैं।

"भारण करि कोट पवज् केट इंड जगर ।" (कालोकरण)
-कीट—पञ्जाबने अटक जिलेको फतहजङ्ग तहसी जका
एक राज्य। इसका ज्ञेतकल प्रव वर्ग मोल है। ज्ञेवा
- जोग सिन्धु और सीहान नदियों के बीच जङ्गली पहाड़ी
देशमें बहुत दिनौतक स्वाधीन रहे भीर नाम मान्नको
स्वाने सिखों को वस्त्रता मानी। १८३० ई०को चेवा
सरदार राय मुक्त्यदने हजारेके पागड मुसलमान-नेता सेयद् अहमदके विरुद्ध रण्डित्सिंकको बड़ा
साहाय्य किया था। राज्यका भाय ४४००) ६० है।
यहा घोड़े बहुत पैदा किये जाते हैं।

-काट-व्यक्त प्रदेशकी वनाडा जिलेकी एक ब्राह्मण काति। यह प्रधानतः होनावाड, क्रमता श्रीर सिरसी खपिमार्गोमें मिनते हैं। इनको सस्या काई २८८ होगी। मङ्गनोरने ६० मीन कोटेखर्याम पर इनका नामकरण इपा है। यह हवीगोंके साथ रोटी वेटोका व्यवहार रखते भीर वसे ही देवतायोंका पूजते हैं। काट सुवतुर किसान हैं। यह अपने वानक कुछ दिनसे स्कृतोंमें भेजते भीर अन्नत होते समभा पडते हैं।

काेट-घरलू ( हिं॰ पु॰ ) मत्स्वविग्रेव, एक मङ्जो । यह समुद्रमें रहती है ।

कोटक (सं॰ पु॰) जातिविशेष, घरामो । ब्रह्मवैवर्व के मतमें कुश्वकारीके गर्म पीर घटालिकाकारके घौरतचे प्रथम फीटक खीग खराद इये हे।

कोटकपुरा—यद्भाव प्रदेशके फरीदके!ट राज्यको ने।ट-कप्रा तहसीलका सदर स्ताम। यह प्रचार ३० ३५ ड॰ भीर देशा० ७४ ५२ पू॰ स गहरसे ७ मोल नार्थं वेटने रेखवेको फीरोजपुर भटिएडा याखा भीर राजवृताना-माखवे रेखवे पर घवस्थित है। लोकमंख्या प्राय: ८५१८ है। पहले यह एक गाव या। चौधरी कपूरसिंहने कोट-ईसा खान्क कीगोंको वसा इसे नगरक्षमें परिचत किया। कपूर-सिइसे इस पर कोट-ईसा-खानके सरकारी स्वेदार चिट गरी भीर १७०८ ई॰ की उन्होंने इन्हें मार डाना। फिर यह चौधरो जोधिसहकी राजधानी वना, जिन्हों ने १७६६ रूं की नगरके मसीप एक दर्ग निर्माण किया। परन्तु दूसरे हो साल पटियालके राजा प्रमरसिंद्रसे सहते मारे गरी। इसने वाद कीट कपूरा राजा रणितत सिंइके हाथ लगा भीर १८८७ र्द॰ के। फिर फरीदके।ट राज्यके। सौंपा गया। यदां थनाजका वडा काम होता और घच्छा वाजार सगता है।

कीटगड़—सध्यप्रदेशका एक नगर। केट श्रीर गड़ नामक दो खतन्त्र स्थानों से केटिगड नाम पड़ा है। यह विकासपुरके बहुत ही निकट श्रवस्थित है। गड़ नामक स्थानमें एक चतुष्कीय दुर्ग है। वह ३०१२२ हाथ कंची स्तिकाकी परिखा दारा वेष्टित है। पूर्व श्रीर पश्चिमी दो फाटक खरी है। पश्चिमी पाटनकी मेहराव घुमीतक नहीं टूटी। मेहराव पर पुराने अचरों में क्या न क्या लिखा है। वह ई० दमम मतान्हीं के अचरों से मिनते हैं। इससे मानम पड़ता है पह ती यह एक बड़ा स्थान था। कीई कहता है कि किलेकी पांच सी वर्ष पूर्व जयसिंह नामक एक स्थानीय सामन्तने निर्माण कराया था। किला बहुत हीटा है। परिखामें ही इसकी अधिकांग्र भूमि आबद्ध हुई है। दुर्ग के पार्ख में एक पहाड है। इसी पर्वतकी हत्तर दिक्की कीट नामक स्थान एडता है।

कारगड (कारगुर, गुरुकार) पन्नाब-प्रदेशका एक जिला श्रीर प्रधान गांव । यह शिमलासे २० कीस कत्तरपूर्व प्रतद्र नदीके तीर, भारतसे तिब्बत जानेकी राइमें पर्वत पर अवस्थित है। इस जिलेमें ४१ गांव सगते है। पर्वतसे शतद्र पर्यन्त ढाल् सूमि पर नानाः विध ग्रस्य उत्पन्न होता है। ग्रधिकांग्र ग्रधिवासी कुल् जातीय है। सामन्त सोग राजपूत होते है। यहां एक साधु रहते थे। उनका समाधिखान नानाविध धताकावींसे श्रीभित है। कीटगढमें अन्यान्य देव-देविशोंके मन्दर भी हैं। उनमें पहले पहले नरविल चढता था। श्रंगरेजींकी श्रमसदारीमें यह बन्द ही गया है। परन्त कई ग्रामोंसे भाज भी विलिक्षे लिये कागसंग्रह करते है। स्ती विक्रयकी प्रधा चल रही है। बन्या उत्पन होते हो मार डानी जाती है। कहीं कड़ीं शिशको भी जीते जी गाड़ देते हैं। १८४० ई० को इसी प्रकारकी चार घटनायें खुसी थीं। विवाहके समय वरको ७) से २०) रु तक दक्षेत्र देना पडता े है। चार पांच भाई मिलकर एक कन्याको व्याह लेते हैं। एक व्यक्ति यदि राया संग्रह नहीं कर सकता. तो बहुतसे लोग चन्दा करके एक ही रमणीका पाणि-ग्रहण करते हैं। इस प्रकारके दृष्टान्त श्रंगरेजींका श्रधिकार छोडने पर बहुत देख पहते हैं। यही, नहीं कि प्रधेवे प्रभावसे ऐसा किया जाता है। इस विवाहने अधिक यह होनेका कारण यह है कि कई सातावीं की क्म्पति एकत रहती भीर कभी परस्पर विच्छेद नही पड़ता। पर्वतकी चुड़ा, गुड़ा, वन शीर प्रस्तवण मात्रमें एक एक प्रधिष्ठाती देवताका पावास है। वहां पूजा श्रीर विसदान श्रादि हुवा करता है। प्रिधवासां विस्तिन बाद पेड़ की हाल लेकर नाचते है। कोटगंधल ( हिं॰ पु॰ ) जुद्र द्वचविशेष, एक कोटा पेड। बङ्गाल, मध्यप्रदेश और मन्द्राजर्म यह बहुत होता है। काष्ठ कठोर, विक्रण तथा सुट्ट रहता श्रीर ग्रह-निर्माणादि कार्यमें लगता है।

कोटगार-एक जाति। वस्तर्द विभागके धारवाड प्रदेशसे ही यह देख पडते भीर ग्राम वा नगरसे बाहर रहते है। भाषा कर्णाटी है। के।टगार क्व व्यवर्षे श्रीर विक्रम श्रोते है। सामान्य क्रटीर ही इनके रहनेका खान है। यह नित्य कंगनीकी राटी श्रीर मांड खाते है श्रीरं भिचा करके को उपार्जन कर साते, उसीमें कष्टसे दिन विताते हैं। परिघेय वस्त्र पर चहर श्रीर पगडीका व्यवहार है। विवाहके समय केाटगार पुरी-ष्टितको नहीं बलाते। इन्द्रजाल विद्या श्रीर गणक पर दनकी विशेष अदा रहती है। पीडा श्रधवा केंद्रि श्रमङ्गल होनेसे क्षटनाश्रगहित नामक स्थानमें का लिङ्गायत प्रराहितके निकट उपस्थित होते हैं। वह एक नीवृपड् कर खाने श्रीर घोडासा ससा छठा कर गालमें लगाने के। देते है। इससे पौड़ाका उपयम श्रीर दु:ख दूर हो जाता है। विवाहके समय वर-कान्याका एक कंवल पर बैठाके उपस्थित काटगार . उचै:स्वरसे बोल उठते है-विवाह सम्पन हुवा। मृत्य दोनेसे भव भूमिमें गाड़ दिया जाता है। कोटगिरि-मन्द्राज पादेशिक नीसगिरि जिलेके सून्र ताल कभी एक पहाडी जगह। यह श्रचा० ११° २६ च० देशा॰ ७६॰ ५२ पूर्व जटकामख्से १८ मीत द्रर पडता है। पावादी कोई ५१०० है। १८३० ई० को इसकी स्थापना हुई थी।

कोटचक्र (सं॰ क्षी॰) कोटस्य चक्रम्, ६-तत्। दुर्गेका ग्रभाग्रभ जाननेके लिये घष्टविध चक्रा।

(नरपितजयकां) का देखो।
कोटचांदपुर-बङ्गाल प्रान्तीय यशोर जिलेके भेंदिया उपः
विभागका एक नगर। यह श्रद्धाः २३° २५ ड॰
कोर देशाः प्र-१ पू॰ में कोवदक मदीके वाम तट
पर्ंपड़ता है। लोकसंख्या ८०६५ है। यहां चीनीका

बढा कारवार भीर कारखाना है। १८८६ र्र० की यहा स्यनिसपासिटी हुई।

कोटल ( स॰ पु॰ ) कुटलहुन, सुरैया, सुरची ।
कोटला—वस्वर्धकी काठियावाल पोलिटिकल एजिन्सीका
एक कोटा राज्य । यह अचा॰ २१° ५४ तथा २२° ४
छ० भीर देशा॰ ७०° ५१ एवं ७१° दं पू॰ वीच
भवस्थित है। इसकी भावादी दम्दभ भीर शामदनी
८१५०० ) र० है। कोटला काठियावाल में चीये दरजिको रियासत गिनो जाती है। गोंडल के सुन्भोजों के लड़के
सांगोजीन इसे स्थापन किया था। उनके पौद्रों जसी नी
भीर सुरतानजीने १७५० ई॰को केठियों से कोटला
जीत लिया भीर भरड़ी इसे अपनी राजधानीको उठा
यहा स्थापन कर दिया।

कोटहार—युत्तप्रदेशके गढ़वाल जिलेका एक नगर!
यह घचा० २८ ४५ उ० श्रीर देगा० ७८ ३२ पू० में
खोड नदी पर पहाड़ियों ने नीचे वसा है।
णावादी सगमग १०२६ होगी। कोटहार अपने
जिलेका सबसे वहा बाजार हैं। यहांसे कोग
स्तो लपड़ा, शकर, नमक, रशिर के वतंन भीर दूसरी
चीलें खरीद ले जाते हैं। तिळाती व्यापारका केन्द्रभी
कोटहार ही है। भोटिये सोशागा वेचने श्रीर दाल,
शकर, तस्वाकू श्रीर कपड़ा खरीदने प्राते जाते हैं।
हिन्दुस्थानको जङ्गकी पैदावार, सरमें।, लाल मिर्च श्रीर
इन्होंकी रफ्तनी होती है। यहां थाना भीर शफाखाना
वना है।

कोट पूतली—राजपूताना जयपुर राज्यकी तोडावाटी निजासतका एक परगना और उसी परगनिका प्रधान नगर। यह अचा॰ २७ ४२ उ॰ श्रीर देगा॰ ७६ १२ पू॰ में जयपुर प्रषरे प्रायः ६० मी त उत्तरपूर्व भीर अववर सीमाको साइवी नदीके पास प्रवस्थित है। खेतरीके राजाका यहां प्रधिकार है। प्रावादो कोई प्रश्रू होगी। कीट पूतलीम एक किला बना है पहले पहल १८०३ ई॰ को लार्ड लेकने खेतडीके राजा प्रभय सिंहको २०००० ६० पर इसका इस्तमरारी प्रधा उनकी उस सहायताके लिये किला था, जो उन्होंने बस्वल नदी पर संधियाकी की जसे भंगरेज़ांका युद्ध होते समय

Vol. V. 103

दी यो। १८०६ ई॰ को कोट पूतकी खेतहीके राजाने माफीके तौरपर हासिल को। १८५७ ई॰ को जयपुर-की सेनाने इसे अधिकार किया या, परन्तु अंगरेजोंने खेतहीके राजाको वापस दिला दी। इसका चेत्रफत २८० वर्गमील और वार्षिक आय १ लाख ४ हलार स्पया है। कोट पूतली नगरसे द मील दिल्प-पिंचम भेसलानों सङ्गमूसा निकलता है।

कोटभरिया ( इं॰ स्त्री॰ ) नीकाके प्रान्तभागमें जपरको असी इर्क जकडी।

कोटमाले—सिंइन्हीप मध्यवर्ती रामवोदीके निकट एक सुन्दर उपत्यका। इस पर एक भनोखा उत्स है। स्थानीय लोगों को विख्यास है कि उसके जलमें स्नान करनेसे झुमारी तीन मासके मध्य पितको पाती भीर सौभाग्ययाखिनी तथा बहुपुत्रवती हो जाती है। कोटर (सं॰ पु॰-क्लो॰) कोट कोटिखं राति, कोट राक्ता। १ ब्रचगह्नर, पेड़की खोखली जगह। इसका संस्तृत पर्याय—निष्कुह, निर्मृद, प्रान्तर भीर तक-विवर है। (सरत, भार १० ४०)

् २ दुर्गकी रचा करनेके सिधे उसकी चारी श्रीर समाया द्वा जंगला ( वि० ) कोटोइस्ति श्रस्थ, कोट श्रस्यर्थे र । ३ दुर्गसिंदिहन, किस्ति समा द्वा ।

कोटरक् (कोत्रक् )-मक्रास-प्रान्तीय द्वाती जिलेके श्रीरामपुर सविद्योजनका एक नगर। यह सम्राप् २२ 8१ उ॰ भीर देशा० ८८ २१ पू॰ में भागीरधीके दिख्य तटपर सविद्यत है। लोकसंख्या प्राय: ५८८८ है। यहा देंट, सुर्खी भीर खपड़ा बहुत बनता भीर रस्ती पीर होतो मी तैयार होती है। १८६८ई॰ की यहा स्युनिस्विश्विटी पड़ी।

कोटरपुष्पी ( सं॰स्तो॰ ) ब्रह्द्दारक सता, एक वड़ी वेतः कोटरा ( सं॰स्तो॰ ) वाणासुरकी माता।

कोटरा—राजपूताना उदयपुर राज्यकी छावनी। यह घचा॰ २४ रर्ड॰ भीर देशा॰ ७३ ११ पू॰ में छदयपुर नगरमे कोई ३८ मीत दिखाण पिक्स भीर राजपूताना मालवा-रिसवेके रोहरा छेगनमे ३८ मीति दिखणपूर्वे भवस्थित है। मेवाइ मील फीजकी २ कम्मनियां यहा रहती हैं। कोटरा वाजन भीर

शाबरमतीने सङ्ग्म पर बसा भीर घने पेडोंके पहाडोंसे विरा है। कीटरा जिलीमें २४२ गांव पडते, जिनमें १६७३८ लोग रहते हैं। यहां भी लों की संख्या प्रधिक है। उत्त ग्रामीमें जला, श्रीवना श्रीर पनरवाके इ यासिया सरदार राजल करते है।

कोटराटि (सं॰ प्र॰) गणणठोत्त एक गण । कोटर, सियक, सिभ्रक, पुर्ग, शारिक कई ग्रन्ट कोट-रादि गणके चन्तर्गत हैं। वनशब्द पीके रहनेसे कोट-राष्ट्रि गणका स्तर टीव हो जाता है।

कोटरावण (सं० क्ली०) कोटरान्वितानां तरूणां वनम्, ६-तत । प्रवेखरदी घैः णात्तम् । वनं प्ररागानिश्वकासिष्ठकाशारिका-कीटरावे स्थापा का का का कोटर्विशिष्ट्रहच्युत वन, वित्वेवे दरखतीका जैगल।

कोटरि (कोतरी) — सिन्धप्रदेशके कराची जिलेका एक तालुका। यष्ट श्रचा॰ २४ पूर्ट एवं २६ १२ रिं छ श्रीर देशा ६७ ५५ तथा ६८ रेट के मध्य अवस्थित है। इसका परिमाण ६८४ वर्गमील है। इसमें ३ तप्पे (परगने) श्रीर २६ गांव सगते हैं। (दो तीन गांवींका एक तप्पा दोता है। लोकसंख्या ७६१७ है।

२ कोटरि तालुकका प्रधान नगर। यह श्रचा० ३५ १ १ इं छ० भीर देशा० ६८ १२ पू० पर सिन्धु नद-की दिचण दिक्को हैदराबादके प्रसर्गत गिरुवन्दरके अवर पार भवस्थित है। समय समय पर वारण प<sup>2</sup>तसे माकार नगर प्लावित करता है। इसीसे कोटरिको उत्तर दिक्को नासी बना प्रतिरिक्त जल निकालनेका प्रबंध किया गया है। नदीकी राष्ट्र धीमर, नीका प्रश्रुति प्रनायास यातायात करते हैं। रेसवे भी यहां निकसी है। बाईन-मकनरीमें इसे मानवे स्वेके चक्तरीत कहा है। उस समय ८ सहल इसमें जराते ही।

कोटरी (सं क्ली ) कोटं कीटिला रीयाति गन्छति, री गती किए। १ विवस्त स्त्री, नंगी ग्रीरत। कोटं क्रिटिनस्वभावं राचसादिकं रीणाति इन्ति कीटरी-क्रिप २ च गिड़का। ३ दुर्गा।

कोटवकस-व्यक्ति कनाड़ा जिसेकी एक जाति। यह

मञ्चाद्रि पर सिहापुर श्रीर सिरसीमें मिसते हैं। इन-की संख्या प्राय: १८२२ है। यह सुपारियों की खजरकी पत्तियों के ये कों में भर कर उनकी रचा करते हैं। इनकी मालभाषा कनाडी है। यह ग्रराव नहीं पीते ग्रीर वागीं और खेतींमें सजदरी करते है। इनमें विधवा. विवाह श्रीर बहुविवाहका निषेध है।

कोटवी ( सं० स्त्री० ) नरन स्त्री, नंगी श्रीरत ।

कीटा-राजापूतानेके अन्तर्गत एक देशीय राज्य। यह षचा॰ २४' ७ एवं २५' ५१ जि॰ भीर देगा॰ ७५° ३७ तथा ७७° २६ पूर के सध्य पवस्थित है। कोटा प्रगवतीका कियटं श है।

इसका प्रधान नगर कोटा प्रचा० २५'११ ७० श्रोर देशा० ७५° ५१ पूर्व से चस्त्रल नदीने दिल्या कालपर श्रवस्थित है।

कोटा राज्यके उत्तर जयपुर एवं भनीगढ, उत्तर-पश्चिम चस्बल नदी, पूर्व म्वालियर राज्य, टींक बीर भावावाड्का क्रक पंग दिवेष खिबचिपुर एवं राजगढ, पश्चिम बन्दी एवं चदयपुरराच्य भीर दक्षिण पश्चिम रामपुर-भानपुर, सालावाड श्रीर शागरा है। परि-माण ५६८४ वर्गमील सगता है। सोक्संख्या संगमग प्र85 प्रति है। यहां डर्ट् **फीर हिन्दी भा**षा प्रचिमित है।

राव देवसिंहने (१३४२ ई॰) मीना सी सि बुन्द छ पत्यका ग्रहण करके वृंदी राज्य स्थापन किया था। फिर उनके पुत्र समरसिंह राजा हुवै। समरसिंहके तीसरे लडके जैतसिंह किसी दिन केतन प्रदेशकी याता करते समय राइके बीच गिरिसङ्घटवासी भीलें।के प्रदेशमें जा पहुंचे। यहां भी लें। को सान्न मण करके चन्होंने विद्युर्भ अधिकार किया था । कोटिया नामक भीलांकी एक खेणीसे इस खानका नाम कोटा पड़ा है। जैतसिंहने पपना विजयचिन्ह स्थायी बनानेके लिये रणदेव भैरवके उद्देशसे पत्थरकी एक सुहद्दत् इस्ती-मृतिको स्थापन किया। वही प्रस्तरमय मृति कोटा राजधानीके चार भोपडा नामक स्थानके दुर्गतीरणकी निकट विशाजित है।

जैतिसंश्के बेटे सुरजनदेवने शी भीको के इस

्रप्रदेशका नाम कोटा रखा भीर राजधानीके चारी पास प्राकार बनवा दिया था। सरजनके प्रत धीरदेवने यहा १२ वहे वहे सरीवर खुदाये। उनमें किशीरसागर नाम-से परिचित वर्तमान सरीवर प्रधान है। धीरसिंहके चडके कण्डल श्रीर तत्युत्र भोनङ्ग थे। भीनङ्गिसंहके समय धाक्कड शीर कासिरखान नामक दो पठानी ने चाकर-कोटा चाक्रमण किया। भोनक चमीसके नग्रेसे इनिया च्र रहते थे, इसीसे राज्यकी रचा कर न सके। अन्तमं वह बंदी राज्यकी निर्वासित हुने। उनकी नीरः रमणीने ससैन्य केतून प्रदेश जाकर यात्रय जिया या। थोडे दिन पोक्ते भोनङ्का नमा क्ट गया। उन्होंने श्चिपनी पत्नीकी सानुनय कहना मेजा या कि अब इस नमा न लेंगे। उस समय वीरवालाने पतिकी समादर--से ग्रहण किया। **परना एन्होंने देखा कि पठानों** के - इायसे कोटा उदार करनेके लिये इमारे पास यथेष्ट सैन्यवल नहीं, फिर भी किसीन किसी प्रकार राज्य - स्डार करके स्वामीको सिंहासन पर बैठाना पडेगा। राजपूतवासाने नूतन उपाय खिर करके कासिरखान्-- को कइ लाभे जाधाकि कोटाराज्यकी पूर्वतन श्रधी. ञ्चरी राजपूत-महिलावीको लेकर आपके साथ होनी खेलेंगी। पठान वीरांका मन पिचल एठ। उन्होंने परम ग्रानन्दरी भीनक्रमहिषीको प्राह्वान किया था। दूधर राजपुतवाला तीन सीहर जातीय सुन्त्री युवकाकी स्त्रीवेश-में सजा बीर भ्रवने साथ सगा कोटा राजधानी पहुंचों। **भी सी ने स्मी । स्मीवेगधारी भीनक्ष कासिर खानके** मस्तक पर प्रवीर लगाने चले थे। छन्होंने अबीर -सगवानेने निये जैसे ही प्रवना प्रिर सुमाया, भोनकूने घाषरेरी तलवार निकास उसकी दी टुकड़े कर डाली। दूसरे राजपूतके युवकोंने भी भीनक्षकी भांति किया था। श्रल्प समय मध्य ही रमणीके की शत्त कीटा राज्यका ् पुनरदार हो गया। भोनद्रके मरने पीछे उनके पुत्र इंगर्शिंड अधिपति दुवे। इसी समय राव सूर्यमानी र भरको शासन करके कीटा राज्य बूंदीमें मिला सिया | वृदी देखी।

कुछ दिनीं कीटा बंदीके प्रधीन रहा। फिर १६३४ संवत् (१५७८ ई०) की बुंदीके राजा रावरत, मधु-

सिंड श्रीर इरिसिंड नामक दो प्रत्नोंका साथ लेकर बुरशानपुरके युद्दमें दिल्लीखरका साहाय्य करने गये थे। इस लड़ाईमें पितापुत्रके घरीम वीरत्वसे सुख है। बाद-शाइने रावरत्नको बुरहानपुरको सुवेदारी भीर उनके दूसरे वेटे मधुसि इका वर्तमान केाटा राज्यकी सनद हो। इसी समय सरवती राज्य दो हिस्सो में बंट गया । पहले केाटाराच्य श्रधिक विस्तृत न या। परन्तु चतुर्दश-वर्षीय वीर सधुसिंडके गहो पर बैठनेसे इसकी सीमा कितनी ही बढ गयी। पर पूर्व गोंड जातिके पधीन मङ्गरीची तथा राठीर राजपूतींके नाइरगढ़, उत्तर चम्बल नदी तीरवर्ती सुनतानुपुर श्रीर दक्षिणके। गागरीं एवं घाटे लो तक चला गया है। इसके बीच ३६० नगर भीर विस्तर छवेरा भूमि थी। राजा मधुसिंइने सर्वसे कुछ पहने मानव और हरवतीके सीमान्त पर्यन्त धनका श्रधीनस्य है। गया। उन्हों-ने १६३१ ६० की पांच उपयुक्त प्रत कीड इक्ट चीक परित्याग किया या । तत्वयात् उनके च्येष्ठ युत्र मुक्कुन्दसिंहकी कीटाके महाराव श्रीर दूसरे चार वैटींका प्रधान सामन्तका पद मिला। मालव श्रीर इर-वतीका मध्यवर्ती सुक्रन्दहार नामक प्रसिष्ठ गिरिपय राजा सुक्तन्द्रसिंहने ही निर्माण कराया था। इसी राहसे १८०४ ई० की श्रंगरेज सेनानायक सनसब साहब रण छाड़ कर ससैन्य भाग निक्तले।

जन दुई त भौरक्षजेवने पित्रहस्थाका सक्षल्य किया,
राजा सुकुन्दसिंहने भनुजींके साथ जी तीड़ कर भाहजहान्थे पच लिया था। इसीसे १६५८ ई० की उक्जयिनीके निकटवर्ती चित्रमें भीरक्षजेवके विपच खड़ते
समय इन्हों ने भवना प्राण विस्जून कर दिया। फिर
सुकुन्दके पुत्र जगत्सिंहने राजा है। दिबीखरके निकट
दी हजार मनसवदारका पद पाया था। १६७० ई०
को राजा जगत्सिंहका सत्यु इवा। उनके पुत्र सन्तानादि न रहनेसे राजा मधुसिंहके पीत्र कनीरामके पुत्र
पायमसिंहको राज्य मिला था। किन्तु उन्हें चख

राजस्थानक इतिक्षचिख्य टाउ साइवने खिखा है कि जहागीरने मध्सिंडको कोटाराज्य दिया। परन्तु उस समय दिखीके सिंडासन पर मकद्र वैटेचे।

कार्योंके कारण राज्यच्युत करके पद्मायतने उनके पेळक सामन्तराज्य कीयच पहुंचा दिया। वहां पाज भी इनके वंग्रधर रहते हैं।

पायमसिंद्रके पोछे राजा मधुसिंद्रके पश्चम प्रत वीर-वर किशोरसिंद्र राजिसिंद्रासनमें प्रभिषिक्ष हुये। वह सम्माट् शीरङ्गलेवकी श्रोरसे दाचिणात्यमें मराठोंसे बड़े लोगों बड़े थे। उनके टेइमें प्रद्माघातके ५० चिङ्ग रहे। वह १७४२ संवत्को आक्टगढ़के प्रविकारकाल मारे गये। फिर किशोरसिंद्रके दूसरे वेटे रामसिंद्र गद्दी बैठे। पद्दले बड़े वेटे विश्वासिंद्रके ही राजा दोनेकी वात थी। परन्तु पपने पिताके साथ युद्द करनेको न जानेके कारण वह राजपदसे विश्वत-दूथे।

राजा रामसिं इके सनमें एक वडी ही प्राया थी. े कि इस बंदीके राजाको शासन करेंगे। किन्तु वह क्षतकार हो न सके। उनके श्रकाल कालग्रासमें पहर्ने से भीमसिंइ राजा इये थे। यह मतिगय चतुर श्रीर बुद्धिमान रहे। उस समय फर्खिसयार दिलीके सम्बाट भीर दो सैयद राजाके स मय कर्ता थे। राजा भीम-सिंह एन्हीं सैयटींका पत्त अवलस्वन करके पांच हलारी मनसबदार बन गये। इसी समय कोटा प्रथम श्रेणीका राज्य समभा गया। राजा भीमसिंहने व'दीपति वुद-सिं इते प्राणनामकी चेष्टा लगायी थी। पीछे इन्होंने ्रदोके राजाका नकारा भीर सप्रसिद्ध रणशङ्ख्य सिया भीर दुव त सैयदीं साहाय्यकारी हो उनसे कोटासे चहीरवा तक समग्र पारिपात प्रदेशका शासन-पत्र ग्रहण किया । इरवती राज्यकी दक्षिणसीमामें चक्रपेन नामक भीक्षेंके एक राजा पुरुषानुक्रम पर खाधीन भावसे राजल करते थे। राजा भीमसिंछने धक-स्मात उन्हें प्राक्रमण करके भीत वंशको ध्वंस कर हासा ।

दाचिषात्यमं निजाम राज्यकं प्रतिष्ठाता खिलर खान् (पीके निजाम-छल् मुल्क) लव दिल्लोको षधीनता न मान दाचिषात्यके प्रभिमुख चले, भीमसिं इ चौर नर-वरके राजा गजसिं इको छन्हें रोक रखनेका भादेय मिला। छसी युद्धमें (१७२० ई०) गोलेको चोटसे नर वरके राजा गलसिं इ जीर भीमसिं इ निष्ठत इवे। इर- जातिकी प्रादि वासभूमि गोलकुण्ड हैदराबादके प्रवीतः हो गया।

राजा भीमिरि'हते मजुन, खास भीर दुर्जनगास तीन पुत्र थे। प्रथम मजुनिर्धिहको ही कीटाका "महा-राव" पद मिसा, परना ४ वर्ष पीक्टे उनका खत्य होते--ये राजिधि हासनके लिये म्यामित है भीर दुर्जनमान जभय स्त्रातावींमें घोरतर युद्ध हुवा। इस युद्धमें स्थाम-सिंह सारे गये। १७२४ ई० की दुर्जनशास निविध कोटाके सिंहासन पर बेठे थे। उन्हें दिस्रोके बादशाह-ने खिल प्रत दी श्रीर उन्हीं ने श्रनुरोध से सम्बाट् सुहसाद याइने भादेश प्रचार किया— इरजाति यसनाके तीर जर्हा जहां रहती है, कोई मुसलमान धव गोहत्या कर न सकेगा। १७३८ ई०को हरजातिसे मराठे मिल गये। किन्तु प्रस्वरराज देखरी छिंडने वह मिवतामुव विच्छित करके १०४४ दे० को सहाराष्ट्र-नेता भीर जाटींके खामी सर्वमन्ने साहाय्यसे कोटा राज्य श्रानमण किया या । इस समय कोटाके सेनापति बालाजातीय वीर दिसातसिंहके दीरत श्रीर की शबरे ईखरीसिंह परास्त दुवे और पेशवा वाजीराव भी सन्धिके सुव्रमें बंध गये। इसी स्वमें पेगवा बाजीरावने नाहरगढ़ नामक दुर्भ जय करके कोटाके राजा दुर्जनशासकी सौंपा था। राजा दुर्जनशालने पैलक विवाद विसंवाद भूत होतः करके साह। व्यसे बुधिसं इके पुत्र उम्रोदिसं इको बुंदी राज्यमें श्रभिविक्त किया। इस छपलच में उन्मेदिसं इ भीर राजा दुर्जनशासको भी क्षोसकासका करद होना पड़ा। १७५७ ई० की राजा दुजनगासका सत्य हुवा। उनके राजल कासमें स्गया-सहचरी राजपूत-महि-सारोंने बन्ट्रक चसाना सीखा था।

कोटाने पूर्वराज रामसिंह के न्ये छ प्रत विश्विष्ठिक स्त्रमान मानक एक प्रवीत थे। टुर्जनने रहीं इत-भानको गोद लिया। टुर्जनभानको सत्यु पोछे हिस्सत-सिंह के यत्न स्त्रमान के जन्मदाता भजिति हैं है। प्रथम भभिषिक हुने। टाई वर्ष पोछे वह भजिति हैं इते मरने पर स्त्रमान सिंहासन भारीहण किया था। १७६१ ई० को भ्रम्बरपति मानसिंह भसंस्थ सेन्य के कर कोटारान्य पर नद् भाये। उस समय हिसाति हैं

जीते न थे। उनके भतीजे फीजटार जानिसर्सिंडके पड़त कीयलंसे कोटाराज्यका सृष्टिसेय हर-सैन्य प्रस्वर-पतिके ग्रसंख्य सेन्छको विध्यस्त करनेमें समर्थ इना। प्रत्यकास पीके ही क्रव्यासने दहसीक कोटा या। १७६६ ई० को उनके मध्यम सहोदर गुमानसिंह गही बैठे। इस समय कोटाराज्यके उदारकर्ता राजनीति ज जाश्चिमसिंह पर सक्तल प्रभल रहा । यह ग्रमान-सिंहको श्रच्छा न लगा। एन्होंने जासिमसिंहको खर्व करनेके लिये फीजटारका पट और लालिमसिंहका अधिक्षत नन्दता प्रदेश उनके मातुक भूपतिसिंहको प्रदान किया था। जालिमसिंड अपमान भीर चीमसे मेवाड चले गरे। महाराणांने छन ऋषाधारण शोहा श्रीर राजनीतिज्ञकी सन्तष्ट हो "राजराणा" उपाधि टिया था। नेनार देखो। थोई दिन बाद महाराष्ट्र-समरमें ग्राइन हो जालिस फिर कोटा लौट प्राये। इस वार राजा गुमानसिंइने घपना धन्याय घाचरण समक्ष कर जानिसको फिर पूर्व पदमें नियुक्त किया था। १७७१ ई० को छन्हों ने अपने १० वर्ष के पुत्र उन्में दसिंहको जानिसकी गोटमें रखके इंड्डोक छोड दिया। उसे द-सिंह राजा भीर जालिमसिंह बालक राजाके मिन-भावक इये। जालिमकी कुटराजनीतिसे नरवर श्रादि वाई राज्य कोटामें मिली थे। जालिमसिंह राज्यके प्रक्रत मित्र थे, तो भी उनके श्रश्युदयसे प्रधान प्रधान सामनीको देखा लगी । विपच टलने जालिसके प्राण सेनेको १८ बार घडयन्त्र लगाया था, परन्त सौमाग्य क्रमसे उनका कोई प्रनिष्ट न इवा। सामन्त लोग साजिय करके कुछ बना न सके। परन्त इसी समय राजाके श्रन्तः प्रश्में भी महिलावों के बीच घोर षड्यन्त्र चलता था। किसी दिन कनिष्ठ राजक्रमारकी माताने जासिमसिंइको जन्तःपुरमें चाहान किया। वह जाकर रानीके पार्ख वती कच्चमें बें ठे ही थे. कि इठात कई एक राजपूत रमियोंने हाधमें नङ्गी तसवारें सिये एनको आ घेरा। उन्होंने निखय कर सिया या कि जासिमसिंडसे गृह राजनीतिक वातें युन कर एन्डें मार डालें गी। जालिम दिंड जीनेकी पाया कोड एका एक प्रमुका उत्तर देने लगे। इसी

समय एक एक महारानीको पित वल्याको प्रधाना सहचरीने पहुंच कर छक्त दार्ण विपद्वे कोझ दिया।

**एस समय जालिमसिंड ग्रासनकर्ता ग्रीर** विधान-कर्ता. प्रकृत प्रस्तावमें राज्यने श्रधीखर भी जड़ा सक्ते घे। राजा उम्मेदसिंह उनके हाथके खिलोने ही रहे। वह ऐसा चल्रपद पाने पर भी भवने दःसमयके चवकारी मेवाडके महाराणाको भूल न सके थे। जानिमसिंह कोटाराज्यका खार्यत्याग करके सेवाइको भनाइ करनेमें विशेष महार है। उन्होंने राजनीतिक उन्हा कांचा पूरी करनेमें कोटाराज्यका सर्वेनाय किया श्रीर श्रतिरिक्ष कर लगातीमें किमानोंको करदाम वना दिया। योडे दिनों पीके उनकी चांखें खनीं। वह राजप्रासाद छोड कोटाराज्यके दिवापप्रान्त पर एक दुर्भे दा स्थानमें जाकर रहने स्वी। यहां जालिस-सिंदने देशी और अंगरेजी प्रणासीसे एक एक नशी फौज बनायी थी। फिर छन्ती ने करसंग्राहक पटे-नों की पूर्व चसता घटा उन्हें सामान्य प्राय पर नियक्त किया और अपने भाप नाना स्थानों में घूम फिर प्रत्येक गांवकी चक्कक्टी करायी। उस समय नय पटेल रखनेका पारेश निकलनेसे पहलेके पटे-नींने पपना भपना पद पानेकी भागारी पाय: १० नाख कपया भेंट दिया था । जासिमसिंडने सब पटेसीमें चार शिचित श्रीर चतर पटेलोंकी श्रपने पास रखा भीर एक समिति बनाने छन्हें सटस्य यट पर वरण किया। राजस्तं, विचार भीर शान्तिरचाका काम उनको सींपा गया। इधर नये पटेल नाना प्रकार किसानी का महिर्यामेट करने सरी। उनके प्रत्याचार करने श्रीर एलोच लेनेको बात बासिससिंडके कानमें पडी थो। डन्होंने १८११ ई० को किसी दिन सब पटे सी'को कै दमें डाच दिया। विचारके पीक्के उन्हें कडा ज़र्माना चुवा। केवल एक व्यक्ति सात साख रूपया स्थानान्तर कर सकाधाः

इधर राजराणाने देखा कि राजभाष्डार भरता तो या, परन्तु प्रजाका बड़ा धनिष्ट होता या। उस समय सुचतुर जालिमसिंह कोटाराज्यमें जहां जितनी जंगली जमीन पड़ी थी, खेती कराने लगे। थोड़े दिनोंमें कोटाराज्य धनाजसे भर गया। कर्नल टाहने लिखा है कि १८२१ ईं० को जालिमसिंह के घपने हो खेतींमें ४ हजार हल चलते भीर उसमें १६ हजार वैस लगते थे।

श्रन्तको जालिसने नियम निकाला—जो विधवा फिरसे विवाह करेगी, हसको कर देना पहेगा। भीख सांग कर क्पया कमानेवाला संन्यासे भी कर देनेको वाध्य था। परन्तु उंनके पुत्र साधवसिंहने यह जवन्य कर हटा दिया।

बहुति सोग कह सकते हैं, कोटाराज्य हे स्वार कर्ती जालिमसिंह कों। ऐसा कड़ा नियम लगा प्रकावर्गका सर्वेगाय करते थे। अवस्य इसका कारण था। एवं ति राज्यका भार पाकर देखा-'राजाका धना-गार श्रूम्य था, एवं २२ लाख क्पया देना था। वेदे-श्रिक आक्रमण से राज्य बचानेको वेसे सैन्य सामन्त भी न रहे, बहुतसे दुर्ग टूटे थे।' इसीसे उन्हें बहुतसा क्पया खींच करके दुर्ग सुधराने, चार हजार सवारा की जगह बीस हजार सीखे सिपाही रखने और १०० तोपें इसहा करना पड़ी।

१६० शां दें को जालिसिसं हिं साथ हिट्या गवर्षी मेण्टला सीचा सम्बन्ध हो गया। इसी समय जन रच मनसन एक दच जंगरेजी फीजने साथ हो सकर पर चढ़ चले। कोटाराज्यने बीचसे जब वह निकले, जालिसिसं होने छन्दें खाने पीनेकी चीजें और नीकर चाकर दे विशेष साहाय्य पहुंचाया था। सेनापित सनस्तने हो बकरसे हार कर पीठ देखाने पर छन्दोंने इन

विगड कीटाराच्य आक्रमणका उद्योग किया।

परन्तु सुचतुर जालिमके कीयलसे विना रक्तपात उद्ये

प्राप्त देश कीट जाना पडा। इनके साथ रह कर महाराव उम्मेदसिंह भी प्रतिक गुण पा गये। वह एक

प्रच्छे सवार, बन्दूकका सचा नियाना जगानेवाले श्रीर
खासे शिकारी थे। वयोद्विके प्रतुसार उनका धर्मानुराग भी बढ़ गया। इसी धर्मानुरागके वयवती हो वह

पिटनियोनित जालिमसिंहका समधिक सम्मान करते

थे। छन्होंने जानिससे विना पूछे कभी कोई कास नहीं किया। जानिससिंक भी बड़े राजभक्त थे।

इसी समय श्रंगरेनोंसे पिष्डारियोंकी धमासान नडाई हुई। जानिमसिंहने इस युद्धमें श्रंगरेज गवनै-मेष्टको यथेष्ट साष्टाया दिया था।

१८१० ई० में २६ दिसम्बरकी कोटाराज्यके साथ अंगरेजोंकी एक सम्ब इर्र। इस सम्बर्क अनुसार हटिय गवनैमेण्टने कोटाके राजाकी सदाके जिये मित्रराज जैसा मान खिया और उन्हें वंधानुक्रममें यासनकी पूर्य जमता मिल गयी। सम्बिपत्रमें यह भी लिखा है कि कोटाराज्यमें अंगरेजी दीवानी और फीजदारी कभी न चलेगी। दूसरे वर्ष २० फरवरीको फिर एक सम्ब की गयी। उसके अनुसार जालिमसिंह और उनके ज्येष्ठ पुत्र भादि क्रमसे वंधधरीको कोटाराज्यके धासनकी जमता प्रदत्त इर्ष।

१८९८ ६० को महाराव उम्रोदसिंहने परलोक गमन किया था। उनके किशोरसिंह, विण्युसिंह भीर पृथ्वीसिंह—तीन पुत्र रहे।

राजराणा जालिमसिं इते भी माधवसिं इ श्रोर गोवर्धनदास—दो पुत्र थे। जालिमसिं इने माधवसिं इ-को सेनापति श्रोर गोवर्धनको क्रिविभागके 'प्रधान' पद पर नियुक्त किया।

महाराव उन्ने दिसं हके मरने पर जुमार एष्ट्री सिंह श्रीर गीवर्षनदासने इस बातकी विशेष चेष्टा की, कि जालिमकी वंशपरम्परामें राज्यमासनकी चमता न रहे। महारावके सृत्युका संवाद पात ही जालिमिंह राजधानीमें था पहुंचे, परन्तु कोई राजकुमार उनसे न मिली। जुमार एष्ट्रीसिंह श्रीर गीवर्षनके भडकानीसे युवराज किशोरसिंह भी जालिमिंह से विगड पड़े श्रीर राज्यके शासनकी चमता उदार करने को सभी चेष्टा करने खा। किन्तु उनको इच्छा पूरी न हुई। हिटिश गवनैमेर्टिक एजेस्ट टाड साहबके यहास जालिम सिंहका ही इक कायम रहा। जुमार एष्ट्रीसिंह श्रीर गीवर्षनदास महारावके पाससे हटाये गये घोर हरवती राज्यसे गीवर्षनदास निवीसित हुये। किर १६२० ई० में १७ श्रमस्तको महाराव किशोरसिंह सिंहासन पर

बैठे भीर फिर जालिमके साथ सद्भाव वट गया। इस भिभिकके उपलक्षमें कियोरसिं इने जालिमके वैटे माधविसं इको खिलभतके साथ वंधानुक्रममें कीटाके सेनापति पदको सनद दे दो।

श्वद जालिमसिंह सृत्युसे पूर्व दो कार्य करके प्रका के स्नतः ज्ञान हुये—(१) उनका कोई उत्तरा-धिकारी यदि राज्यके किसी कर्मचारीको पदच्युत करे, तो उस कर्मचारीको सम्पूर्ण खाधीनता देना पड़ेगो भीर पूर्व कार्यके लिये वह कर्मचारी दायी न होगा भीर (२) कोटाराज्यमें जो दण्डकर खगा है, एक काल

१८२१ ई॰ को गोवधँनदासके साथ भावसकि प्रधी-खरकी एक कन्याका विवाह एका द्वा था। इसी छप-चचमें उन्हें सासव चानकी चतुमति मिसी। उन्होंने - उक्त नगरमें पहुंचते पहुंचते चारी घोर हरजातीय वीरको भड़काके एक वहा वहयन्त्र खहा कर दिया। जासिम (संइके पचीय प्ररातन सेनानायक से प असी मञ्चाराव किशोरिस इसे मिल गये। यो हे दिनों में ही जालिमसि'इने साथ कोटाराजाका युद्ध किहा था। खनातिके रक्तमे-काटाराजा भर गया। अन्तकी यंग-रेजी सैन्धके साहायारे जालिससिंहने एककाल ही - राजसै न्यका उच्छे दसाधन किया था। इस युद्दमें क्रमार पृथ्वीसिंह शत्र के हाथों सारे गये। फिर असुहाय महाराव कियारसिं इका जालिमसिं इके साथ सन्ध करना पड़ी और उनको साधवसि इसे सिवता भी स्थापित इदे । ८६वें वर्षे राजराणा जानिससि इ - मृत्य के सुखर्म जा पड़े ! उनके जैसे बुहिमान,, चतुर, राजनीति चीर असाधारण मेधावी व्यक्तिने राज-खानमें भाज तक जन्म नहीं लिया है।

१८२४ र्षे को जानिसरिंदना सृत्यु होने पर उनके पुत्र सम्रुष्टिंद उपयुक्त न रहते भी सन्धिपत्रके शतुसार कोटाके प्रधान सन्द्री भीर शासनकर्ता हो गये। १८२८ ई० को सहाराव किशोरिएंदना सृत्य हवा। उनके स्नातुष्युत्र रामिस इन्हो बैठे थे। इसी समय सम्रुष्टि इके कालगासमें पड़नेसे उनके पुत्र सटन हि इने पित्यद प्रधिकार किया। परन्तु कोटाके ग्रास पित नव मन्त्रीके शासनकर्य तसे प्रत्यन्त प्रसन्तुष्ट इये थे। १८६४ ई॰ को दोनो पोर लढाई हिड जानेका उपक्रम लग गया। इस वार इटिश सरकारने जानिमिस इके साथ को गयो सिन्धको भङ्ग करके कोटाराजको ही पूर्ण शासन-चमता अर्पण की। जानिमिस इने पिरडारियोंको इमन करनेमें इटिश सरकारको जो साह्यय पहुंचाया था, उसके लिये कोटाके पन्तर्गत १७ परगनिका नया सालावाड राज्य महनसिंह को मिला। इस समयसे कोटा श्रीर सालावाड दोनों स्वतन्त्र राज्य समसी जाते हैं।

कोटराज्यके तत्त्वावधानकी एक ग्रंगरेज पोलिटि-कल एजिएट नियुक्त भूवे। १८५० ई०की विट्रोस्के समय कोटाके सिपासियोंने एजिएट श्रीर उनके दोना पुत्रोंको विनाध किया था। उस समय सहारावके एकीएटका साहाय्य न करनेसे ब्रुटिय गवर्नेसेस्टने सबहकी जगह १३ ती पें की ही सनामी कर दी। १८६६ ई॰ में २७ मार्चकी महाराव रामसिंहका मृत्य हुवा और उनके प्रत भीमसिंड (चपर नाम इत्रसिंह) की राज्य मिला। एस समय क्रवंते नावालिंग रहनेसे राज्यंते प्रधान कर्मचारिया पर ही राज्यवासनका भार पडा था। परन्तु उन सबके स्व स्व स्टरप्रण करनिकी चेष्टा लगानेसे प्रत्य दिन मध्य हो राजकीय ग्रत्य हो गया श्रीर राजसंसारमें ऋण बढ़ने लगा। इसी समय ब्रटिश गवर्नमेग्ट्रेने द्वाय डाल १८०४ ई॰ की जयपुर-के प्रधान सन्ही फैज घलिखाको कोटाराज्य शासन करनेकी चमता दी थो। उत विच भौर सचत्र कर्म-चारीके यत्ने राज्यकी कितनी ही उन्नित हुई। उन्होंने राजकोय विभागमें नाना प्रकारके नतन नियम चलावे थे। समस्त कोटाराच्य प निजामते।में वांटा गया श्रीर उसमें फिर दीवानी श्रीर फीजदारीका महक्रमा बांधा तथा प्रत्येक विभागमें एक एक कर्मचारी नियुक्त हुवा। दन सक्त कर्मचारियाकी चमताके ऋतिरिक्त विषयका विचार करनेका राजधानीमें दीवानी, फौजदारी और तइसी बदारी श्रदासत खोली गयी। महाराव छव-सि इके समय फिर वृटिश गवर्नमेख्टने १७ तोयाको सनामी ठहरा दी। महाराव छत्रसि इने पीके वर्तमान

महाराजाधिराज महीमहेन्द्र महाराव राजा सर उमेद सिंहजी साइव वहादुरको राज्यका श्रिकार मिला था। कोटाका वार्षिक राजस्त ३१००००० क० है। कोटा-भाजावाड़—दिज्ञण-पूर्व राजपूतानिका पिलिट-कच एजेन्सी। यह श्रज्ञा० २३ ४५ तथा २५ ५१ ह० श्रीर देशा० ७५ २६ ए० के बीच पडती है। पिलिटिक एजयटका सदर कोटामें है। जोकसंख्या ६३५०५४ निक सती है। चेत्रफल ६४८४ है। श्राकारको देखते यह एजेन्सी राज-पूतानेमें पांचवीं श्रीर श्रावाहीके हिसावसे सातवीं ठहरती है।

कोटाकीपाड़ा-वङ्गाल प्रदेशके फरीदपुर निलीका एक परगना। इसमें ७२ गांव हैं। कोटाखीपाडामें चर्चर नामक एक नद प्रवाहित है। इसके भूतत्त्वकी पर्या-ं लोचना करनेसे समभा पडता है कि ध्राह सौ वर्ष पहले यह स्थान नदीमय रहा। श्राजकल कोटालीपाडाके पश्चिमांग्रमें घर्ष र नदकी रेखा की देख पड़ती है। घर्षर नदके उस पारसे फुलुकीयाम ४॥ कीस पूर्व है । इससे अनुमित होता है कि तत्कालको यह उसके गर्भमें यडा था। मश्रविष्य-संभान्तिके दिन उसके किनारे एक मेला सगता है। धनेक स्तियां आकर स्नान करती है। प्रवाद है कि एक संन्यासीने यह वर दिया था-जो चपुतक स्त्री महाविषुव-संत्रान्तिको यहां सान श्रीर गङ्गापुला करेगी, उसके सन्तान श्रोगी। कोटि ( सं• स्त्री०) कोटाते क्तियते(नया, क्रट-इन बाहुसकात् गुणः। १ खड्डादिका प्रान्त, तसवार वगै-रहकी धार या नीक । २ अग्रभाग, जगला हिस्सा। ३ घनुषका प्रयभाग, कमानकारगोशा। ४ उत्कर्ष, बढ़ाई । ५ गतन्त्र रंखा. सी सावकी घटट, (१००००००)।

''बोट बोट रवधीर'। (तुबसी)
प्रत्येक संस्थाकी गणना एक, दय, यत, सहस्त, त्रयुत, ख बच, नियुत, कोटि चौर चवुँद क्रमसे की जाती है।

स्याका, एक खुशब्दार सब्जी। ७ संशयका पालस्थन । ८ पूर्वपच। ८ त्रिभुज वा चतुमु ज चेतकी भूमि पीर कर्षमिक रेखा। (बीबाको) १० राशि- च जा का खतीय चंग्र । ( विहानिधिरोमिष ) ११ काया निरू पणके लिये काल्पित चेत्रकी कोई घवयद रेखा । "दिन्द्वसम्पातगतस्य महो कायापपूर्वापरस्तमध्यम् । दोर्दी: प्रभावन वियोगमूल कीटिन रात् प्रागपरा ततः सात्॥" (विहानिधिरोमिष )-

१२ चन्द्रके खुङ्गकी उन्निति निकालनेको कल्पित चित्रका कोई भवयव। (चिंदानिशिरोमिष) १३ उदयास स्त्र द्वारा चित्रका कल्पित भवयव। (धिंदान-शिरोमिष) १४ भ्रेषो, दरला। १५ राधि, देर। (ति०) १६ कोटिएं ख्याविशिष्ट।

कोटिक ( सं० पु॰) कोट्या बहुर्संख्यया कार्यात् प्रकाशते कोटि-कौ-का।१इन्द्रगोयकोट, वोरबङ्गटी। २ मण्डूकजातीयसविषकोटभेट, कोई जहरीसा मेंडका मण्डूक देखा।

कोटिक ( हिं० वि॰ ) करोडाँ, वेशुमार। कोटिकास्थ ( सं॰ पु॰ ) कोटिकस्थेव श्रास्थमस्य। शिकि वंशके एक राजा। इनकें पिताका नाम सुरध था। (भारत, वन रहु च॰)॰

कोटिजित् ( सं॰ पु॰ ) कोटि कविकोटि पणे कोटिसितं द्रव्यं वा जितवान्, जि भूते किए। रष्ठवं य ग्रादि काम्यके प्रणिता कानिदास ।

कोटिज्या ( सं॰ स्त्री॰ ) ग्रहोंकी स्पष्टताके साधनका श्रद्धः । धनुष-जैसा :्एक चित्र । ( ध्र्यं विदान )

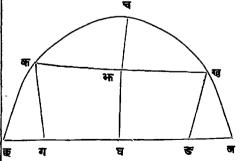

इस प्रश्चित चेत्रमें कच ख भुज भीर क ह तथा ख जाभुजकी कोटि है। इसके बीचमें क भ किंवा भार्य भीर कग किंवा खाँक भंगका नाम कोटिज्या है। कोटितीर्थ (सं० क्षी०) कोटिस्तीर्थान्यत्र, बहुती०। १ महाकासका निकटवर्ती प्रवन्तिरेगीय कोई तीर्थं। इसं तोर्थमें स्नान करनेसे राजस्य श्रीर श्रखनेध यज्ञका फल मिसता है। (सारत, व्यप्त ४०) उव्यक्षिती देखी।

२ पञ्चनदका अध्यवर्ती कोई तीर्थ। यहां स्नान करनेंसे भी श्रश्वनिध यज्ञका फनलाभ होता है। (सारत, वन प्रथः)

भागतमें नाना स्थानों पर के। टितीय नामके तीर्थं विद्यामान है।

की 'टनगर ( सं ० क्ली०) वाणराजाकी राजधानी। चित्रगुप्तने इसी स्थान पर चण्डिकाकी प्राराधनाकी श्री। ( भारत, शानि )

कोटिपाव ( सं० पु॰ ) कोटिर ग्रंपताकाः यस्य यहा कोटिर ग्रंपावे जलांगोऽस्य जल चेपणात्। केनिपातक पतवार, डाड ।

कोटिपास ( सं॰ पु॰ ) कोष्टपास, किसादार।

कोटिपास (सं॰ क्षी॰) कोटीनां फसम्, ६-तत्। विसुज चतुर्भुक प्रश्नति चे व्राक्त घवयव कोटिका फस ।

( मुर्वसिद्धान )

कोटिफ हो — गोदावरी नदी मुं हानिके वाम कूलका एक प्रसिष्ठ तीय । यह विशाख पत्तनके घन्तर्गत श्रीर करिष्ठ वन्द्रके निकट है। धवलेख्वरसे जहाज पर चटके यहां श्राते हैं। स्थानीय होगों को विखास है— कोटिफ होमें स्नान करके प्रायस्ति करनेसे कोटिग्रण फ स सिन्ता है। प्रति दाद्य वर्षको द्वष्टस्तिके सिंडरायि पर गमन करनेसे कोटिफ होमें पुष्करयोग होता है। इससे ३। कोस पूर्व दत्ताराम नामक दूसरा प्रसिष्ठ स्थातं ठीर्थ है।

गौतमीमा हात्स्यमें लिखा है इन्द्रने श्रह्मागमनके पापसे कूट कोटीखा, चन्द्रने गुरुपत्नी गमनके पापनाशको कायासीमेखार श्रीर कथ्यपक्टिवन कोटीफलीमें जनादेनखामीको प्रतिष्ठा को थी। इस तीर्धका श्रपर नाम माखगमनापहारी है।

कायासीमेखरका मन्दिर जभी विद्यमान है। वह देखनेसे प्राचीन समक पडता है। दसकी कपेचा कोटिनिङ्ग और जनाईनस्वामीका मन्दिर कीटा है। मन्दिरके विद्यमीगर्ने एक काटा गीपुर कीर गोपुरके सम्मुख सोमकुष्ड नामक एक ब्रुष्टत् सरीवर है। Vol. V. 105 कोटिवाजिका (सं॰ स्त्री॰) स्रट, गिरगिट। कोटिमान् (सं॰ व्रि॰) कोटिरस्वस्य। कोटिविधिष्ट, नोकटार।

कोटिर (सं० पु०) कोटि बलार्ष राति, रा-क। १ इन्द्र। २ नकुच, नेवचा। ३ इन्द्रगोपकीट, बीर-बझ्टी

कोटिवर्ष ( सं ॰ स्त्री ॰ ) कोटिस ख्यकानि प्रस्ताणि उप-स्थितान् प्रस्नून् प्रति वर्षे त्यस्त, कोटि-वर्ष-प्रप्। वायः राजाकी राजधानी, कोटिनगर।

कोटिवर्षा ( सं• स्त्री॰ ) केटिभिरग्रै वैर्ष ति, इष-घण् पिडिङ्गणास, एक सम्जो।

कोटिहचक ( सं॰ पु॰ ) कुटजहच, कुरैया।

कोटिश (सं ॰ पु॰) कोट्या घरोण श्वति, नाशयित चूर्णोकरोति, शो-क । १ लीष्ट्रमेदक घस्त्व, मई । इसका संस्तृत पर्याय—लीष्ट्रमेदन, लीष्ट्रमू, लीष्ट्रभेदो, चूर्णदन्त, लीष्ट्रमङ्गायेसुद्दर श्रीर लीष्ट्रम्न है । (वि॰) कोटि-रस्यास्तोति, कोटि लीमादिलात् श । २ केटियुज्ञ, कमानदार ।

कोटिय-वासुक्ति वंशीय एक नागः। (मास्त, पारियवे ६० प॰) कोटिय: ( सं॰ प्रव्य॰ ) कोटि वारार्थे यस्। कोटि कोटि, करोडों। ( रष्ठवंग, र स्र्वं)

कोटी (सं॰ स्त्रो॰) कुट-इन्-डीप् ।१ स्पृक्तामाक, पिडिङ्गः २ कुटजहच, कुरैयाः ३ मस्त्रायभाग, इधि-यारकी नोक।

कोटो--पद्मावके को घल राज्यकी एक जागीर। यह प्रचा॰ ११ '२' तथा ११' ११' उ० और देशा॰ ७७' १२' एवं ७७' २१' पू॰ के बीच पडती है। चेत्रफल ५० वर्ग-मील, लोक पंख्या ७८.५८ भीर वार्षिक पाय २५००० र० है। क्यों यन रियासतको ५०० क॰ कर देना पडता है।

कोटीर ( सं • पु॰) कोटीभिरग्रेरीरयति पीडयति, कोटि-द्वेर्-प्रण् । १ किरीट । २ जटा, रेग्रा । ( नैपष )

कोटोना — इन्होरका निकटनर्ती एक ग्राम। यह राज-पूतानिक पूर्व श्रंगमें एक पर्वतपर अवस्थित है। इसमें एक दुर्ग रहनेसे ही कोटोना नाम पड़ा है। यह किना सुदृढ़ है। इसको पूर्व दिक्को दाहार नामक ऋद है।

यह भीन पर्वतकी उपत्यकामें नगी है। पहले कोशेला-की चारी श्रीर सृत्तिका-निर्मित प्राकार रहा। उसका कु ह कुछ चिह्न प्राज भी देख पहता है। प्रवृक्ते पाने धर कीग ग्राम छोड कर प्रशांड पर चढ़ जाते थे। यहां खान्जादा घरानिके बहादुर खान् साइबकी राजधानी रही। इन्होंने तैमूरके भेजे दूतसे यहीं साचात् किया था। १३८० ई० को जब सुहमाद फीरोज तुगलक कोटीला पर चढे, बहादर नाहर भाग गये। १४२१ ई० को खिच्चखान सैयदने कोटीलाके किले पर चढ़ाई कर-के श्रेष ध्वंस कर डाखा। कहीं कहीं श्रभी दुर्गका भाग खटा है। नगरके भीतर ज्ञमा मसजिद नामक एक सुरस्य इस्य है। इसे फीरोजशाह तुगनकके वेटे सुष्ट-मादगाह बनवाने लगे थे, परन्तु सम्पूर्ण करनेसे पहले ही सर नये। इसकी चारो भोर क्वा भीर बीचमें गुम्बल है। सभी काम परायका बना है। ससलिदके अभीतर सास पत्थरकी एक कब है। परन्त उसका प्रधि कांच ट्ट गया है।

कोटीखर (सं० पु॰) करोडपति।

कोटुर-एक याम । यह पचा० १६° १ र ड० तथा देशा० ७५° २ पू० पर वस्वई प्रेसिडेन्सी वेलगांव जिला प्रसाट-गढ तालुकके सीन्द्रती नगरसे १० कोस उत्तर-पश्चिम पवस्थित है। यहां परमानन्द देवका मन्द्रि है। मन्द्रि-की दिच्चपदिक्को एक प्राचीन शिलानिप खोदित है। इसमें परस्रित राजाका हतान्त सिखा गया है।

कोटियन ( ग्रं॰ पु॰ = Quotation ) १ उद्वरण, नकल ।
२ सीसेका एक टुकड़ा। यह चौकोर तया पोला रहता
भीर सांचेमें ढलमा है। कंपोल करनेमें इसे खाली
लगह भरनेको लगाते हैं। काड़ेटसे कोटियन बढा,
४ एम पाइका चौड़ा श्रीर २, ४, ६ या प्रम पाइका
लग्ना होता है। ३ भाव, निर्धे।

कोटिखर (सं० पु०) दाचिणात्यमें कनाडा उपकूत पर कीग्छपुरसे एत्तर भवस्थित एक प्राचीन शिवस्थान। कोटिखरमाद्वाकारमें जिखा है—यद्वा शिवलिङ्गदर्भन करनेसे सर्वे सभीए सिडि होतो है।

कोटोडुब्बर (सं॰ पु॰) यत्त्रोदुब्बर, एक प्रकारका गूसर।

कोह (सं • पु०-क्लो॰) कुट वर्ज् निपातनात् साधुः। १ दुर्ग, किला। २ पुरविश्रेष। ३ कीई राजधानी। कीटपाल (सं ॰ पु॰) कीट पुरं दुर्ग वा पालयित रचित, कीट-पा-पिच्-भ्रण्। पुररच्चक, कीतवाल। (पवतन) कीटवी (सं ॰ स्ती॰) कीट वाति, कीट-वा-क गौरादि-त्वात् छीष्। १ विवस्ता स्ती, नंगी श्रीरत। २ वाणा-स्रकी माता। इरिवंश्रमें वर्णित इवा है कि वाणयुहके समय वाणमाता कीटवी श्रपने तनयकी प्राण्यचाके लिये नग्न हो कर समरचेत्रमें इतरो श्रीं। क्ल्यान उनकी वस्त्र पहननेका श्रन्तरोध किया। परन्तु उन्होंने एक न सुनी। (हरिवंश १०५ भ०) ३ दुर्गा। ४ सुक्तकेशी नारी।

कोह्वीपुर (सं॰ ली॰) कोह्व्याः पुरम्, ६-तत्। वाणपुर। कोह्यम—१ मन्द्राज-प्रान्तकं उत्तर मनवार जिलेका एक तालुकः। यह घना॰ ११° ४१ तथा १२° ६ उ० कीर टेशा॰ ०५° २० पवं ७५ ५६ पू० के मध्य घव- स्थित है। मृति-परिमाष ४८१ वर्गमोन्न, लेक्संस्था २०५५६ घीर राजस्व १८७००० क० है। इसका सदर तेलिचेरि वही जगह है। पूव की पोर पश्चिमघाट पव तने इस तालुककी बन्द कर रखा है।

र मन्द्राजके तिवाइ उम् राज्यके के द्वायम ता हुकता सदर मुकाम । यह प्रचा० ८ वह एक प्रीर देशा। ७६ वर्ष पूर्व में मीनचिल किनारे पड़ता है। सीक संख्या १७५५२ है।

कोहार (सं०पु॰) कुट-मारक् प्रवेदरादिवत् साधः।
यदा कोटं कीटं दुर्गै सित्यर्थः ऋच्छति गच्छति, कोटमण्ः १ कूप, कूर्माः २ नागर, महरका वामिन्दाः।
३ पुष्करिषो पाटक, तालाबको सिन्धिं। ४ दुर्गेपुर,
किलोका महरा ५ लुकाः।

कीट्यर्थ (सं॰ पु॰) माधा करोड, ५० लाख । कीट्युडार (सं॰ पु॰) चतुर्भुं न वा तिसुन चैत्रकी कीटिका निकास ।

कोठ ( सं॰ पु०) कुठि-भच् निपातनात् नकारकोष:।
चकाकार कुछरोग, चकते-जैसा कोट । इसका पर्याय—
मण्डलक, दुसर्मा, लग्दोष श्रौर चर्मदूषिका है।
कोठर (सं० पु०) कुळाते च्छिदातिऽसी, कुठ-धर्।
श्रद्धीखद्य ।

कोठरपुष्पी ( सं॰ स्त्रो॰) कोठरस्य पुष्पमिय पुष्पं यस्याः, बहुत्री॰। इहदारक, विधारा ।

कोठरी ( इं॰ स्त्री॰) दीवारोंसे चारो भोर विरा हुवा कोटा कमरा।

कोठा ( हिं॰ पु॰ ) १ खम्बी-चौडी कोउरी, वडा कमरा।
२ भाग्डार, इकहा की हुई चौजें रखनेकी जगह।
३ घटारी, क्रतके जपरका कमरा। ४ चदर, पैट।
५ गर्भागय, धरन। ६ घर, खाना।

कोठाकुचाल ( हिं० पु० ) हाधियों की एक वीमारी। इसमें उनकी मूख घट जातो है।

कांठादार (हिं॰ पु॰) कीठारी, कोठेवासा।

कोठार ( हिं॰ पु॰) भाग्डार, घनाज, नवया पैसा वगैरह रखनेकी जगह।

कोठारिया— राजपूताना खदयपुरते चुद्रराच्य कोठारियाका प्रधान नगर। यह श्रद्धा० २४° ५८ छ० शीर
देशा० ७३° ५२ पू० में बनास नदोके दाहने किनारे
सदयपुर शहरसे ३० मील उत्तरपूर्व पडता है। स्रोकस्त्या प्राय: १५८६ है। यहाके राजा चौद्धान राजपूत
हैं शीर रावत कहनाते है। कोठारिया राजवंशके
प्रतिष्ठाता मानकचंद रहे जो १२०० ई०को राणा
संशामको शीर बाबरसे सड़े थे।

कोठारी (हि॰ पु॰) १ भाग्छारी, कोठादार । २ मार-वाडी वैश्वोंका एक उपाधि।

कोठारी-प्या श्रीसवाच जाति। किसी समय सवत-दास एक कोठारी राजा पुए छ। उन्होंकी श्रीष्ट विसे कोठारी नाम चन पड़ा।

कोठी ( हिं॰ स्त्री॰) १ हम्ये, हवेती । २ योक विक्रीकी बड़ी दूकान । ३ कुठिला । 8 ईंट या पत्यस्की कोई जोड़ाई । यह क्यें की दीवार या प्रकृति खंमे पर पानीके भीतर चनती हैं। ५ बन्दूकमें वारूद ठहरनेकी जगह । इ स्यानकी साम । ७ वासकी वीट ।

कोठी— मध्यभारतका एक कोटा राज्य भीर नगर।
यह बधेचखख्डके पोलिटिकल एजेस्ट्रके भ्रधीन है।
चैत्रफल १६८ मील भाता है। बधेल राजपूर्तीका राज्य
है। जगत्राजसिह नामक किसी बधेलेने यहांके भार
राजाको निकाल भ्रमा राजल जमाया था। रूप वी

शताब्दीको वंदेकोंका प्रभुख क्रवसालके नेढलमें वटने पर कोठीके राजा पदाको कर देने सरी, परन्त अली-वहादुरके दौरदौरेमें अपनी खाधीनता प्रज्ञस रख सके। बङ्गरेजींका राज्य होने यर १८०७ ई० में पन्नाकी जो सनद मिनी, कोठो उसका करदराच्य छैसी निखी है। परन्तु १८१० ई.० की यह अंगरेजो के ही चन्नीन कर दी गयी। फिर कोठोके राजाको १८६२ ई० से दत्तक यहण करनेको भी सनद शासिल हुई। १८७८ इं॰ में भपनी राजभित्त और उदारताके लिये कोठोके राजाने 'राजा बहादर' डवाधि पाया था। स्रोक्स'च्या प्रायः १८११२ है। कोठी राज्यमे ७५ गांव वसे हैं। राज्यकी भूमि छवैरा है श्रीर सब मामूकी श्रनाज खब पदा होता है। सासाना चामदनी २६०००) क्॰ है। कोठो राजधानी अचा॰ २8' ४६ व॰ भौर देशा॰ ८॰ ४७ पू॰ में जैतवार ष्टेशनसे ६ मील पश्चिम भवस्थित है। केाठीके राजा २२३ पैटन सिपाडी भीर ३० सवार रखते हैं।

कोठीवान (हिं॰ पु॰) १ महाजन, वडा साहकार। २ सुडिया।

कोठीवानी ( डिं॰ स्त्री॰) १ सद्वाननी, साइकारी। २ सुडिया सिपि।

कोड़ग (जुगै)—दाचिपात्यका एक जिला। यह पचा॰ ११ पूर्व १२ पू॰ वि को देशा॰ ७५ २२ तथा ७६ १२ पू॰ के मध्य प्रवस्थित है। परिमाण १५८२ वर्ग मील है। इस जिलेके पश्चिम पश्चिमघाट है। यह पर्वस्थ यो जुक्द कुक कर जुगै को उत्तर श्रीर दिखा सीमाके रूपमें खड़ी है। इस जिलेकी पून योर उत्तरदिक् महिसुरराज्य है। जुमारघारों श्रीर हैम-वती नामक दो नदियों ने उत्तरदिक्की प्रविद्विक्की प्रविद्व सिमा अनुग कर दिया है। पूर्विदक्की प्रविद्य इसकी अनुग कर दिया है। पूर्विदक्की प्रविद्य इसकी अनुग कर दिया है। पूर्विदक्की प्रविद्य इसकी प्रवास कर दिया है। पूर्विदक्की प्रविद्य इसकी प्रवास कर दिया है। पूर्विदक्की प्रवास कर सिक्त प्रवास प्रवास कर दिया है। पूर्विदक्की प्रवास कर सिक्त प्रवास प्रवास है। प्रविद्य है। उत्तर सिक्त प्रवास सिक्त है। उत्तर सिक्त प्रवास सिक्त है। उत्तर सिक्त प्रवास सिक्त है।

यह राज्य पर्वतों से समानी थे है। स्थान स्थान पर स्थानल टलपूर्ण प्रकाण्ड समतल भूमि सौर बीच बीच शस्यपूर्ण उपत्यका है। पश्चिमघाट पर्वतक्षेण प्राय: ३० की स पैली शीर भूमिसे ३८१८ हाय उठी है। इससे छीटे छीटे पहाड़ फूट देशमें फैल पड़े है। पश्चिमघाटकी ही एक श्रिष्टिका पर २३३ हाय जंचा प्रधान नगर मेरकारा है। कुगे प्रदेशमें कावेरी श्रीर इसकी उपनदी सम्मणतीर्थ तथा हमनती प्रधान है। वारपोस श्रीर टूसरी भी कई छीटी छीटी नदियां है। परन्तु किसी नदीमें जहाज नहीं चलता। हाछ वायु, स्येके ताप श्रीर पेड़के पत्ते सड़नेसे पावतीय भूमि नव श्राकार धारण सरके घीरे धीरे डवरा हो रही है। यह श्राद बनानेको पहाड़सें प्रथर तीड़ कर साते है। किसी श्रन्थ मूख्यवान धातुकी खान नहीं है।

कुर्ग प्रदेशके वनसे यश्य धनागम होता है। पश्चिमघाट प्रदेशके वनके यहां मेनकादु कहते है। इसमें पुन नामक द्वच एएकता है। पुन द्वच प्राय: ६३ हाथ बढ़ता है। इसमें जहाजके मस्तून बनाते है। सिवा इसके श्रीशम, कटहन, सर्व या सनीवर वर्ग रह पिंडों से बहुत तरहकी लकडी निकलती है। वनभूमि नानाविष्य स्वतापत्र भीर पुष्पसे श्रीमित है। पूर्व दिक्के सकल श्ररण्य भीर छीटे छीटे पर्यत कानवकादु कहते हैं। यहां सागवन श्रीर चन्दनके पेड़ बहुत होते है। वांस बिट्या सगता है। एक एक बांस की ई ६०६५ हाथ बढ़ जाता है। जगह लगह बड़े बड़े बांसों का जंगल है। यहां सागवन श्रीर चन्दनकी लेकडी सिवा गर्वनमें स्वत्य श्रीर की ई वेच नहीं सकता। कई प्रकारके दूसरे दरख्त भी उपलते, जिन्हें स्थानीय सोग मासती, होनि वा विनी दिन्दल श्रीर हिदेशरा कहते हैं।

वन्धभूमि बहुविध वन्य पश्चि से भरी है। देश-वासी श्रधिकांश शिकारी हैं। वह जंगलसे खत्कुन्द नानाप्रकार हन्ननिर्धास, रेशिका स्त श्रीर राज जाया करते है। वनमें बाध, भाजू, हाशी, चीते, भैंसे, सांभर हिरन, जंगजी वकरे श्रीर जंगजी स्वर श्रादि देख पहते हैं। यहां गवनैमेग्ट एक श्रर मार सर्जनसे भू कु० श्रीर चीताके जिये के कु० पुरस्कार देती है। श्रीर बहुत हैं। हाथियों की संख्या कुछ घट गयी है।

े कुर्ग प्रदेशमें कावेरी नदीकी उत्पत्तिका स्थान एक प्राचीन तीर्थ-जैसा गर्स है।स्कन्दपुराएके कावेरी-

माञ्चात्मार्मे उसकी मिश्रमा वर्णित है। खष्टीय पह शताब्दीकी महिसुरकी उत्तर-पश्चिमदिक् कदस्व नामक एक राजा रहे। उन्होंसे को डग जातिका जन्म है। दिचय क्रमंत्रे एक शिकांखिए मिस्रो है। उसरे समक्ष पडता है कि ई० ८म शतान्दीको चेरवंशीय राजा राजल करते ही । मुसलमान ऐति हासिक फरिस्ताने ( घोल्या शताब्दीकी ) जिखा है कि कुर्यराज्य उस समय साधीन श्रीर १२ कोस्व या जिलीं में विभन्न था। फिर शालेरी पालिगारीने यसं प्राक्तर राज्य खापन किया। सामेरी लोग करें के श्रधिवासियों से सतन्त और लिङ्गायत शैव थे। अर्जन जीग सूतप्रेत चीर पूर्वपुरुषों की उपासना करते थे। उधर पालिगार निष्ठुर होते भी सबके ऋडा-भाजन रही। १६३३से १८०७ ई० तक इस देशमें, जो राजा इवे, 'राजेन्द्रनामा' नामक पुस्तकमें उनका विद-रण किपिवच है। दोड्डवीर राजिन्द्रनासक राजाकी षाचास १८०७ ई॰को यह कर्णाटी सावास रचित हुवा कुर्ग अधिवासी वीरत्वके निये विख्यात है। हैदरा-बादके हैदरश्रकीने दाचिणात्यका समस्त राजा जीतके कुर देश बाजसण तो किया, किन्त उनके विषम पाक-मण से विध्वस्त शोते भी क्रगेंकी राजसेनाने पराजयको न माना । अवशेषमें एकबार हैदरश्रुकी था राजाकी पराजय करके राजवंशके सब सोगोंको केंट कर से गर्य। फिर हैदर घनीके लडके टीप सनतानने राजाको महीमें मिलानिके लिये क्रार्वेके ८५००० प्रधिवासियोंको श्रीरङ्गपत्तन पष्ट्र'वाके सुसलमानो की लमीन दे डाबी भीर पारिम सगाया-जहां जितने कोडग मिलेंगे, देख पहते ही मार डाली जादेंगे । महिस्रके कैदिशों में को इगके राजवंशीय वीरराजेन्द्र नामक एक राजपुत्र घे वही किसी प्रकार महिस्रसे प्रकायन करके खराजाके पर्वतीपरि अपनी स्वाधीनताका स्मर्ग्डा उठा सैन्यसंप्रह करने स्वी , श्रस्य कास सध्य ही अनेक कुगैवासी उनके साध हो गये। उन्होंने सुसबमानाको निकाल ज्ञारी भवना राज्य स्थापन किया था। इसके बाद समय समय पर अप्रत्यच भावसे टीपूकी फील पडुंच छन्हें छत्यक करने सभी। श्रेषंको भारतके गवर्नर जनरस कानैवासिस् के जुग की रचा करना स्वीकार करने पर युद निष्टत्त

इवा। १७८८ ई०को टीपके मरने पर राजामें प्रान्ति स्मापित पूर्व । विविवादकी तो धान्ति हो गयी, किन्तु भन्तविवादसे देश विगडने लगा। वीरराजेन्द्र भौर उनके परवर्ती राजावाने राजामें घोरतर निष्टुराच रण किया था। सिंहसरके श्रंगरेश रेसीडिएटने कितना ही प्रतिवाद घटाया. परन्त उससे कोई पन देखनेमें म प्राया। लार्ड वेश्टिकने प्रन्तको युद्धका उद्योग किया था। ६००० अंगरेजी फीज ४ दलें में कुग पर चढ भायी। राजा निष्ठुर रहते भी कोडग-सैनादस अगरेजांकी दो फीजांसे जी तोड कर लडने लगा। इसी प्रवसरमें अगरेजांके दूसरे है। सेनादलाने मेर कारा नगरको भाषटके अधिकार किया या । पाेकि-टिकल एजिएट कर्नल फ्रेजरके डायो राजाने अपनेकी सीप दिया। १८३४ ई०म ७ सईको कर्नन फ्रोजरन घेषणा की-'देशके सब लेगोंकी ऐकान्तिक इच्छा वा एकमतसे क्रार्यशास्त्र कम्पनीके शासनाधीन हुवा है। प्रधिवासियांके धर्म और समाज-सम्बन्धीय प्राचार धन्षानका यथेष्ट सन्मान किया जावेगा। फिर जिससे उनके सुख खच्छन्ट श्रीर शान्तिकी हृदि हा, उसकी विशेष चेशा करनेका गवर्नमेण्ट वचन देती है।

राजा ६००० क० हित पाकर काशीवासी दृये।
१८५६ दे को वह इज़्लेख गये थीर १८६२ दे ०
को वहीं खगंवासी दृये। उनकी कन्याने देसाई धर्म
प्रवलक्वन किया था। महाराणो विक्टोरिया खर्य उनकी धर्ममाता होनेसे उनका नाम विक्टोरिया
गौडान्मा रखा गया। राजकुमारीने किसी खंगरेज
सेनिकसे विवाह किया था। १८६४ दे ० को वह मर
गयीं। राजाका परिवार पाज भी नाशीमें रहता है।
उन्हें कुगै के राजखसे सामान्य हित्त मिलती है। कुगै
राज्य पंगरेजी प्रविकारमें दिन दिन उन्नति जाम
करता है।

श्रिवासियों में युरे। पीय, मार्किन, श्रष्ट्रे सिन्, फिरक्षी, ने १३ग, मंद्राजी, मिश्वसी, महाराष्ट्री, बंगासी, सिन्धुदेशीय, श्रद्वी, सन्द्रहारी, हिन्दुस्थानी श्रीर श्रन्यान्य देशके जीग हैं। इनमें श्रिन्दुवीकी संस्था सेकड़े पीसे ८५ पहनी है।

Vol. V. 106

शहरीं में मेरकारा या सहादेवपेट प्रधान है ! इशीमें मुल्ली भीर फौजी सहक्षमेका वडा काम होता है। एतद्वातीत वीरराजेन्द्रपेट, मादे तथा फ्रोजरपेट नामक कई दूसरे भी नगर है। कुर्गराज्यसे घनेक प्राचीन कीर्तियां है पीर जगह जगह प्रस्तरस्तुप देख पहते है। कहीं दी एक श्रीर कहीं कतारके कतार स्तूप खडे हैं। कितने ही स्त प खोल कर देखा गया है कि चनके बीच २॥ हाय जंचे कई प्रस्तरखर् सम्बभावसे स्ती है। उनपर इतिकी तरह एक वहा पत्यर रखा है। इस प्रकारकी छतने बीच सत्पाद्रमें भसा, सीइमल थीर मालाधादि संरचित है। यह प्राजतक नहीं जाना गया, किस जातिने यह स्तृप बनाये हैं। इसको कोड पत्थरकी नक्या की पृद्दे सूर्तिया बहुत हैं। जीग उन्हें को लेक ल कहा करते है। युद्धमें निहत वीर युद्धमें-के सारणार्थ वीलोक सुवनते थे। यक्षां कदङ्ग नामक एक प्रकारका दूसरा स्विकास्तृप भी है। वह पर्वतकी जपरवे निम्नभूमि पर्यन्त देशकी चारी घोर विस्तृत है। कहीं कहीं उसकी डंचाई २५।२६ हाय है। जान पहता है. परिखा वा गडका प्रयोजनसाधन प्रथवा देशके विभिन्न भागों में शोमा निर्देश करनेको यह बनाया सया होगा ।

उपत्यकार्में नदीके तीर जंगलके बीच जहां कर्षणीय-योगो भूमि है, खेती होती हैं! भूमिमें भनेक प्रकारका धान्य उपजता है। उसमें दोहावाद्या चावलकी उपक भिषक है। ज्ये छमासके श्रेषको बीज डाबते हैं। भाषाद ज्यावण मास वह उखाड़ कर रोपण किया जाता है। पीक्षमें धान कटता है। एक मन वीजमें ५० मन धान चाता है। सिवा इसके राई, देख, तम्बाक् भीर कपासकी खेती भी कम नहीं। सब लोगोंके उटह पाइणमें कदली लगा करती है। साहबोंने भाकर कहवे चीर इलायवीकी खेती घारका की है। कार्तिक मासमें जहीका चीर सप्येक कारण दखायवी संग्रह करना बहुत कठिन है। बहुतसे विलायती पेड़ खान खान पर रोपित होनेसे सुफल प्रदान कर रहे हैं।

इस देशमें प्रन्थान्य द्रव्य पिथक प्रस्तुत नहीं होते। क्रुर्गके चाकू धीर कसरवन्द बहुत प्रच्छे निकसते है। जगष्ठ जगद बाजार सगता है। उसीसे प्रधिवासि यों का प्रयोजन साधित होता है। मङ्गलूर, तेकिचेरि, कस्मनूर भीर बहुत्य रम्तनोकी बड़ी पाउने है।

क्रमें की प्रावहवा क्याटा गर्म नहीं. बिल्ल ठव्ही है। तापमानदस्त्र ( घरमोमीटर ) इत्यन्त ग्रीयके समय दर' डिगरी चढता है। समुद्रके बाध्यसे सेघ बनता, जी पश्चिमघाट पर्यन्त बरसता है। बारही सास प्रात: श्रीर सन्धा समय उपत्यकाभूमिक जंगल क्षर्रेसे भाइत ही जाते हैं। वर्षाकालको प्रचुर दृष्टि पडती, सायही साय प्रवस वायु बहती है। कभी कभी कई सप्ताइ सूर्यंका सुख देख नहीं पडता। एक मार्स शाध्र हाथ जल गिरकर भर जाता है। परन्तु कहने की खेतीके जिये वन कर जानेसे अब पहलेकी मांति अष्टिका पानी इक्ट्रा ही नहीं सकता। आवस्त्र त्रवही होते भी साहबी' श्रीर श्रधिवासियो'के पचमें ख्द खास्त्रकर है। परन्तु भारतकी समतलभूमिके , अधिवासियों के लिये सुविधाजनक नहीं। योपानालको उपत्यकाभूमिमें मसेरिया हो जाता है। हैजा बहुत कम होता है। भौतना रोग यहां बद्दत ही प्रवस है, मोबीक के टीकार कोई फल नहीं निवसता।

इंगरेज सरकारकी समसदारीमें यह राज्य महि-सूर चीफ कमिश्रनरके सधीन हो गया है। सुगै में एक सुपरिष्टे के ष्ट, इनके नीचे एक गुरोपीय और एक के इग सहकारी रहते हैं। राज्य छह तालुकों में बंटा है। प्रत्येक विभागमें एक एक स्वेदार रहते हैं। प्रस् इरिक तालुकमें बीस नाद या होबली होते हैं। प्रपट-गार नामक कर्मु चारी नादका तस्वावधान रखते हैं।

जमीन तीन तरहकी होती है। कोड्ग पुरुषानु.क्रमें जमा नामकी सीर जमीन भीग करते है।
इस जमीनकी १०० महियोंका सालाना लगान ५) २०
है।(६ बीचेकी १०० महियां होती हैं।) सन् नामक जन्ही जमीनकी १०० महियोंका लगान १०० २०
पड़ता है। कहवा लगनेकी ३ बीघा जमीन पर २) २०
साल श्रामदनी देते हैं।

मिरकारामि चंगरेजी छावनी है। कुर्गमें गुरुतर ने जेपराधींकी संख्या बहुत थोड़ी है। प्रधिवासी प्रायः

बुखिमान् होते भीर विद्या पढ़नेका विशेष भागह रखते है। वितने ही विद्यासय यहां विद्यमान 🕏 । कोडग—कुर्ग में रप्तनेवाकी एक जाति। कप्त नहीं सकते, यह जाति कहांचे प्रायी है। यह लोग पावंतीय पीर परस्पर सङानुभूति रखनेवाले हैं। इनमें एक्येयीके कोडग धन्माकोड्ग कडलाते हैं। धनकी संख्या ३ सीसे श्राधिक न होगी। को**ड्**ग दृद्धाय, प्रशस्तवन्त धीर प्राय: ४ डाथ लक्के डोते हैं। शास्त्रति प्रस्तिसे समभा पडता है कि उनमें मनुष्यल भीर वीरल विद्यमान है। कीडग 'क्रपस' पष्टनते हैं। क्रपस चपकन जैसा घटने तक सब्बा पहनावा है। साल या नीसे रंगके कम रवन्दमें प्राधीदांतकी मूठका पांदीकी जंजीरसे बंधा हुवा एक छुरा रहता है। शिरमें एक लाल कमाल श्रीर एक पगड़ी सपेट सेते है। गरीमें माला, कानमें बाही भीर प्राथमें सोने या चांदीका बाजूबन्द या ताबीज धारण किया जाता है। कोड्ग स्त्रियां परमा सन्हरी हैं। एनका यक्त मीठव भी बहुत यक्ता होता है। क सरके जपर चोसी रहती भीर साड़ी नीचेकी भीर पांव तक लटकती है। साड़ीकी घंगके अपर हुमाके पश्चात-दिक् बांध देती हैं। स्त्रियां धरके सभी काम करती हैं। बीच बीच क्रिकिम में वह पुरुषोंको भी साहाया पहुंचाती हैं। पुरुषोंको जब दूसरा काम नहीं रहता, वह जंगल जंगल शिकार करते घूमा करते हैं। पहले कोई मीकरीको शक्का नहीं समभता था। परन्तु शालकत कोई सरकारी नीकरी मिल जानेसे जीग प्रवनिको क्षतार्थ मानते हैं। १६ वर्ष योक्ते कोडगोंका विवाह होता है। पहले पहल यह प्रधारही कि स्ती एका-धिक पतियोंकी यहण कर सकती थी, परन्तु प्राजकन वैसा क्षम देख पहता है। फिर भी विवाहके समय कन्याको वरके भाइ शिको अधीनता मानना पडती है। ग्रामके दक्क या वर्शक्ये ष्ठ लोग ग्रावस्थक होनेसे विवाह-के विच्छेदकी व्यवस्था कर देते हैं। कोडचादि—सहिसुर राज्यस्य शिमीगा जिलेके नगर

ताल् का एक पहाड़। यह प्रचा॰ १२ ५१

ड॰ बीर देशा॰ ७४° ५६ प्∘में अवस्थित भीर 88११

प्ट जंचा है। इसका जंगस बहुत भक्का है। पश्चिम-

की भीर यह प्रायः ४००० फुट खड़ा उतरता भाता भीर नीचे कनाड़ाका जङ्गल फैला इसा पाया जाता है। समुद्र विचकुत इसके पास ही जगा है। पर्वत पर इलीदेव ( लसिंह ) का मन्दिर है भीर ३२ भुनाकी मृति प्रतिष्ठत है।

को इना ( डिं॰ क्रि॰) खेतकी मही गडरी करके छल-टना, गोड्ना।

कींड़ ( हिं॰ पु॰ ) १ दुर्रा, सांटा, चावुक । वेंतके एक कींटे डच्डे या दस्तों चमड़े या स्तको वटकर लगानिस यह तैयार होता है । इससे घोडेको हांकते हैं। युक्त प्रदेशके फतेहपुर नगरका कोड़ा बहुत श्रच्छा होता है । २ उत्तेलना, चपेट । २ चेतावनो, शागाही । ४ वांस-का एक मेट । यह दाखिणात्यमें सत्यव होता है । ५ शुक्रयोका एक पेंच । इसमें जब पपनी जोडदाहने पैतरे पर खड़ी होती, वार्ये हायको कलाईसे डसको दाहने रान दबा श्रीर दाहने हायको कलाईसे डसके दाहने परका गृहा उदा दोनां हाथोंको सम्मित्ति श्राति-से हसे चित्त मारते हैं।

-कोड़ा--युक्तप्रदेशको एक जाति। यह प्रधानतः शोरा वनाते या नसक्का काम चलाते हैं। इनको 'वनिया' बतलाया जाता है।

कोडा — युक्तप्रदेशके फतेहपुर जिलेकी खलुहा तहशीलका पुराना नगर। यह प्रचा० २६° ० ं ठ० श्रीर
देशा० ८०° २२ पू० में भागरासे इलाहा नादकी गयी
हुई सुगल राह पर फतेहपुर शहरसे २८ मील दूर पडता
है। पावादी २८०६ है। घरगठके गीतम रालाभोंने
सेकडों वर्ष यहां राजत किया और सुसलमानिकि एक
प्रान्तका भी कोड़ा सदर रहा। श्रकदरके समय इलाहानाद स्वेकी एक सरकारने इसमें भपनी राजधानी
स्थापित की यी। शाल भी यहां कितने ही वहे वहे
-मकान गिरे पछे हैं। ई० १८ वीं श्रताब्दीकी बनी वहे
वागमें एक बढिया नारादरी देखने योग्य है। कोड़ाके
पास हो जहानावाद नामक दूसरा वडा नगर है।
१सीसे लोग प्रायः दोनों नगरों का नाम मिला कर
'कोड़ा-जहानावाद' हो कहा करते हैं।

की डा-जडानाबाद — युज्ञप्रदेशके फतेडपुर जिसेका एक

नगर। यहां मुसलमानी लमानेकी एक पुरानी बड़ी सराय वनी भीर रिन्ट नदीका पुल बंधा है। कहते है—यह पुल फतेहचन्द नामक किसी व्यक्तिने बनवाया था। यहले लब पुल वन रहा था, कई वार नदीके वेगसे टूट गया। यरन्तु फतेहचन्दने भवना ख्योग न छोड़ा भीर भनाको छसे खड़ा ही करा दिया। अपने क्रतकायं न होने पर वह कहा करते थे— या तो रिन्ट रिन्ट हो नहीं, या फतेहचन्द ही नहीं।

कोडार ( डिं॰ पु॰ ) कुंडरा, वन्द, छन्ना। यह चोहेका बनता घीर कोल्डूकी लकड़ीने सगता है।

कोडिक — जातिविशेष। यह चीग स्मर पासते हैं। कोडी (हिं॰ स्त्री॰) १ वीसी, वीस चीनींका समूह। २ पका मोना, पानीका निकास।

कोट ( हिं०) बह देखी।

कोठ — युक्तप्रदेशके मिर्जापुर जिलेकी उत्तर-पश्चिम तह-सील। यह भदोईके पास श्रक्ताः २५ दें तथा २५ १२ व ड॰ छोर देशा॰ दर १८ एव दर ४५ पू॰के वीच पड़ती है। इसका चेत्रफल ३८६ वर्गमील छोर लोक-संख्या प्राय- २८५ र४० है। यह गङ्काके छत्तर खूव घना वसा है।

कोड़ा ( हिं॰ पु॰) खेतका बाड़ा। यहां गोवर दक्षटा करनेको पशुरखे जाते हैं।

कीढ़िया ( डिं॰ पु॰ ) तब्बाक्त्के पत्तोंका एक रोग । इस-से तब्बानू पर चकता पड जाता है ।

कोटी (हिं० वि०) ज्ञष्ठरोगसंक्रान्त, जिसके कोढ़ रहे।
कीण (सं० पु॰) ज्ञुणित वादयत्वनेन ज्ञुणित वादयति
वा ज्ञुण श्रव्हे करणे घन्नु कर्तर अच् वा । १ वीणिटिवादन; मिनराव, कमानी, गन, चीव। २ प्रस्त पादिका ग्रथभाग, नग्नर या इधियार वगैरहकी नोक।
इसका संस्कृत पर्याय—पालि, पश्चि श्रीर कोटि है।
१ विदिक्, दो दिशावांके मध्यस्य दिशा। कैसे—पन्नि,
नेन्द्रंत चादि। ४ रहादिका एक देश, मकान वगैरहका एक हिसा। ५ नगुड, चकड़ी, सेंटा। ६ मङ्गलयह। ७ शनि। द दो सरसरेखाशोंके वक्रभावसे
मिसनेका स्थान, कीना, गीशा।

'विन्दुविकीय-वन्नकीय-इथारयुग्मम्।" ( तन्नसार )

कोणकुण (सं॰ पु॰) कोणि मस्तकदेशे कुणित चन्नति, कुण-क। १ डल्लुण, जूं। २ मत्कुण, खटमल, खटकीरा।

कीर्णवादी ( सं॰ पु॰ ) शिव।

कोण वृत्त ( चं॰ क्ली॰) देशान्तर वृत्तविशेष, कोनेका एक चेरा। यष्ट उत्तरपूर्वचे दिचण-पश्चिम श्रवदा उत्तर--पश्चिमचे दिचण-पूर्वको चन्नता है।

कोणग्रङ् (सं॰ पु॰) सूर्यंका श्रवस्थानविग्रेष, स्रजका एक ठदराव। इसमें सूर्यं कोणक्कत्त श्रीर उन्मण्डन दोनों से भ्रम्भगरहता है।

कोणस्पृग्हत्त (मं॰ क्षी॰) कोणस्प्रशे करनेवासा हत्त, जी वेरा कोनेसे मिला हो।

कीषाकीषि (सं० ष्रव्य०) १ कीनेसे कीने तक, तिरहा। कीषाचात (सं० पु०) वाद्यविशेष, एक वाजा। इसमें एक जाख उक्का भीर दश सहस्र भेरी एककाल ही बजाते हैं।

कोषार्क (सं• पु॰) उड़ीसाके पुरी जिलेका एक प्राचीन श्वास घीर सूर्येचेत्र। यह घना० १८' ५३ उ० तथा देशा॰ ८६' ६ पू॰ पर जगनायपुरीसे ८३ कोस उत्तर-पश्चिम समुद्रके तीर घवस्थित है।

इसका ब्रह्मपुराधर्मे 'कोषादित्य', साम्बपुराधमें 'सित्रवन', कपिसर्गेहितामें 'अर्कचित्र', वा 'सैत्रेयवन', पुरुषोत्तमप्रतिमें 'कोषाकं' घौर चत्कसकी मादसा-पश्चीमें 'पद्मचित्र' नाम सिखा है।

साम्यपुराणमें कहते हैं—'कि से समय नारद दारकापुरी गये थे। वहां सभी यदुकुमारों ने पाद्य-भवंग्रेसे
स्निकी यथिष्ट पूजा की। परन्तु जान्ववतीसृत साम्बने
नारदका वैसा सम्मान न किया। इस पर देविषेने
सत्यन्त अंद्र हो कर श्रीकृष्णसे बहा था—''बापके पुत्र
साम्ब भित्रय क्पगिर्वित हैं, तुन्हारी सोक्षे हनार
पित्रयां उनके रूप पर विमोहित हो रही है। श्रीकृष्णने कहा यह कभी नहीं हो सकता कि मेरी पित्रयां
मेरे पुत्र साम्बकी मनुरागिणी हों।'' नारदने उत्तर
दिया कि 'मैं भापका किसी दिन यह कीत् इस दिखा
दू'गा।' यही दात कह कर नारद चनते बने। किसी
दिन श्रीकृष्ण रैवतक गिरि पर स्तिथों के साथ जल-

कींड़ा करते थे। उसी समय नारदने दारका पहुंच सास्वरे कहा था-'इस समय अपने पिताके पास कावी भीर प्रमारा मंवाद उन्हें सनावी, विलस्त न हीने पावे। साम्ब नारदके कहनेसे भाटपट पिताके निकट खबर देने पष्ट्र चे। उस समय श्रीकष्णकी पित्रयां मदा-पानमें उसात हो जलक्रीडा करती थीं। एकाएक सट-नीयम साम्बकी मनोहर मृति देख घीणबुहि रमणियीं। को कामेच्छा हो बायी। इधर सास्वके पीछे पीछे नारट भी जा पदु चे। उनको देख कर जैसे हो सब कृत पर चढ़ने लगीं, बीक्षणने देखा कि इन सभी रसणियों-का शक्तवांस भेट करके पद्मपत्न पर सट टपक रक्त ं है। वासुदेवने क्रांस हो तत्वाणात् छन रसणियो की शाप दिया था-निश्वय तुम दख्के हाथ पड़ोगी, तुन्हें खगंताभ नहीं होगा। फिर श्रीक्षणने साम्बका सम्बो-धन करके कड़ा-तुम्हारे ही द। रूप रूपमें रमणियां सुग्ध इदं हैं, इससिय तुम भी ज्ञाष्टरांग भीग करांगे। उस समय साम्बन नारदके उपदेशकामसे इस मिवनन-में आकर सूर्यदेवकी तपस्या की। (सम्बद्धराप)

किया संहितामें लिखा है—थीड़े दिनों तपसा करने पर स्थेदेवने साम्बकी स्प्रमें दर्भन दिया था। दूसरे दिन सबेरे वह चन्द्रभागा नदीमें स्नान करने गये। वहां उन्हें जलके मध्य पद्मपत्न पर स्थेकी प्रतिमा देख पड़ी। फिर साम्बके घामीदका क्या ठिकाना था। महा-हर्षसे स्नान करके इक्त प्रतिमाकी से आकर उन्होंने स्थापन कर दिया। इसकी पूजा करते ही साम्ब सब रीगीसे मुक्त हो गये। (कियवर 'हना स्ररू-१४)

साम्बपुराणके मतमें स्थेदेव की दादमी मूर्तिका नाम मित्र है। वह संसारकी मलाई के लिये चन्द्रनदी-के तीर रह केवल वायु आहार करके कठार तपस्मा करते, नानाविध वर देते चौर भक्तों पर श्रुवह रखते हैं। यही स्थेदेवका आदिखान था, जिसे साम्बने पीक्टे निर्माण किया। मित्रके रहनेसे ही यह स्थान मित्रवन कहलाता है। (सामप्राण, ४। २०-२२)

किपलसंहिता कहती है—मैत्रेय नामक वन मैत्रेयकी तपस्यांचे मिला है। यहां चाने पर मानव सत्तर महारोगचे सुक्त हो जाता। (क्विलरंहिता ६। १०)

साम्बपुरायके २५वें प्रध्यायमें सिखा है-साम्बने चन्द्रभागा नटीमें सान करने जा जबने स्रोतमें सर्यकी प्रभामयी प्रतिमा देखी थी। एसी प्रतिमाकी मिव-वनमें ले जाकर एक्होंने यद्याविधान स्थापन किया। फिर वह रविको प्रणाम करके पूक्ते सरी-प्रभो। शापकी यह मङ्गलसयी शाकृति किसने बनायी है ? प्रतिमाने उत्तर दिया—'पूर्वकालको इमारी एक तेजी। मयी मृतिं थी. जी देवतावोंके विये समझ रही। चन्हों ने प्रार्थना की. काई ऐसी मूर्ति होती, जिसे सभी श्रानन्दसे टेख सकते । प्रथम महातपा विश्वकर्माने याकदीयमें हमारी यान्तमृति निर्माण की थी, पीछे डिसवानके पृष्ठपर कलाहचरे यह मृति निर्मित हुई। तम्हारे ही एडारार्थ इमने चन्द्रभागा नदीमें. प्रवतर्ण किया है।' फिर साम्बन नारदरे पूछा या-प्रापत्रे ही अनुग्रहसे मैंने भास्त्रस्टेवका प्रत्यच दर्भनलाम किया है. अब इस देवप्रतिमाकी निस्से परिचर्या कराना चान्त्रिये। नारटने कचा--श्राजकल प्रधिकांय साञ्चाण देवल भीर लाममोहित है, ऐसे ब्राह्मण सूर्यप्रवाने चिये उपयुक्त नहीं। साम्ब विषम विपर्में पह गये और क्रक भी स्थिर कर न सके -- किस पर देवसेवाका भार श्रापंच किया लावे । उन्हों ने फिर प्रतिसासे जिन्नासा की-प्रभी। कीन ब्राह्मण आपकी परिचर्या करेंगे ? स्येरेवने उत्तरमें कहा या-जब्बहीपमें हमारी परि-चर्या करनेका उपयुक्त साग नहीं हैं। प्राकडी परे इसारे पुजापरायण व्यक्तियों की ली पानी। बाकहीपमें सग, सामग, मानस श्रीर मन्दग चार जातियों का वास है। उनमेंसे हमारी पूजाके लिये मग ब्राह्मणे के। यहा साना चाहिये। कारण मग लीग आहाण. मामग चित्रय, मानस वे श्य भीर मन्दग शुद्र हैं। उनमें के ई सद्भावत् प्रथवा श्रासमविभाग नहीं है। पूर्वकालका इसारे तेज से वह निर्मित इये हैं। इसने उन्हें सरहस्य चार वेट प्रदान किये हैं।

स्यंके त्रादेशसे सास्व गक्ड पर चढ शाकडोप पडुंचे श्रोर वडांसे स्त्रीपृत्रोंके साथ १८ वेदवादी मग ब्राह्मय ले शायी। यही मग ब्राह्मण स्यादेवकी परि-चर्यास स्त्री थे।

Vol. V. 107

कपिलसं चितामें कहा है — सास्व प्रासाद निर्माण-पूर्वक चर्स सूर्यप्रतिमा स्थापन कारके फिर दारका चले गरी।

ब्रह्मपुराष (२६ घ्रध्याय), सास्वपुराष भीर कपिक्संडितामें इस रिक्टिब्रका माहालग्र विस्तृतः भावसे विधित है।

साम्बपुराण (४२ ५०) ने मतमें यह पुष्पस्थान सर्वेपापहर, पुष्पपद, सर्वेतीर्धभय श्रीर मङ्गलप्रद है। प्रातः नालको यहां जो व्यक्ति सूर्येका सुष्डीर दर्यन नरता, उसको कभौ रोग, शोक भौर भय नहीं रहता।

किपलसंहितामें लिखित है—रमणीय मेन्नेयवनमें जो देह परित्याग करता, वह सभी पापों सुत हो च्योतिर्को क पहुंचता है। फिर रविवारको रविचेत्रमें समाहितवित्त एव भित्तभावसे रविकी प्रतिमा दर्भ न करनेसे स्र्यंतीक मिसता है।

र घुनन्दनको पुरुषोत्तम-पद्यतिमें निम्म चिखित पुराणो-हृत वचन माया है—जो सुक्ति चाहते, उनके बिये विरजा, एकाम्म, कोणार्क मौर पुरुषोत्तमत्त्रेत—सिहि-स्थानको सिहिया सममना चाहिये। इस कोणार्क चेत्रमें दूसरे भी बहुतसे प्राचीन तीर्थ रहे। उनके मध्य कायज-संहितामें मङ्गजतीर्थ, प्राम्भ जीभाग्छतीर्थ, स्र्यंगङ्गा, चन्द्रभागा, रामेखर भीर मर्क वटका उन्ने छ मिनता है। कपिन संहिताके मतमें इस चेत्रके सभी चेत्र पुष्य-प्रद है, विशेषतः सागरतीर्थ सर्विषका श्रेष्ठ कहा गया है। (किप्वन १ १०१)

पूर्वकालको प्रति पुष्यस्थान रहनेसे जहां सैकडां
तीर्ययात्री प्राति प्रोर जिसको समुद्य मन्दिर चूड़ा सागरयात्रियोंके बहुत दूरसे नयन मन पाकर्षण करती
थी, पाज उसी पवित्र स्थानके तीर्थ एक प्रकार विज्ञुस
है, समुद्य देवाक्य विध्यस्त है भीर जनाकीर्थ पुष्यः
भूमि हिंस्न कन्तुवी हारा पिषकत है। परन्तु इस
निजंन पुष्यचित्रके ध्वंसावग्रीवर्म इस समय भी जो देख
पड़ता, बहुत प्रत्य नहीं लगता। उसकी देखते हो
क्या पुराविद, क्या शिल्पी, क्या स्थपति, क्या स्वस्मीं
भीर क्या विक्षमीं सभी सुक्रकर्यं सूयसी प्रयंशा

करने खगते हैं। प्राचीन शिल्पनेपुक्स सबका सन् पाक्षण हो जाता है। प्राज भी कीषार्क में स्थेदेवका जो प्राचीन भग्न मन्दिर है, उसकी निर्माणप्रणाकी और श्रवस्थिति परिदर्शन करनेसे श्रीचेत्रका सुदृहत् मन्दिर सामान्य-जैसा समभ पहता है। यदि कहीं भारतीय शिल्पनेपुक्षका एक्ज्वल उदाहरण है, तो इसी रिवचेत्रमें भक्तकता है। स्थेदेवका यह मन्दिर देख प्रधान प्रधान पासाल्य शिल्पो विस्तित हुये हैं। १२०० भीर १२०४ शकको गङ्गवंशोय उत्कलराज नरसिं हदेव-ने इसे बनवाया था। इस मन्दिरको देख कर प्रायः २०० वर्ष पूर्व श्रवुक्तफाजल सिखागये हैं—जगन्नाथके पास हो स्थेमन्दिर है। इस मन्दिरको बनानेमें दहीसा राक्टके १२ वर्षाका सब राजस्व खर्च हवा था। ऐसा

कीन है, को सबड़ी इमारतको देख कर चौंक न घठेगा। इसके चारो घोरकी दीवार १५० हाय खंबी घोर १८ हाय मोटो है। बड़े दरवाजिके सामने काले पद्धरका एक ५० हाय खंवा खंमा है। इसकी ८ सिडियां चढ़ते से एत्यरके जपर खुदे स्रज़ं घोर सितारे देख पड़ते हैं। मन्दिरकी दीवारों पर चारो घोर बहुतको जातियों के खपासकों की मूर्तियां हैं। उनमें कोई बैठा, कोई मत्ये पर हाय रखके खड़ा, कोई रोता, कोई हंसता, कोई मानो होयमें, कोई वेहोय-जैसा, कोई गाता घोर केई नावता है। ऐसे भी कई जातवरों को मूरतें हैं जा खयासमें नहीं घाती। इस बड़े मन्दिरके पास दूसरे भी २८ मन्दिर हैं। लोग कहते हैं कि सभी मन्दिरों में चनहोनी वातें इवा करती है।



श्राईन-श्रकवरोमें तीन सी वर्ष पहलें जी बातें लिखीं गया हैं, इस समय वह समस्त लुप्तप्राय है, जेवल श्रधान मन्दिर सम्पूर्ण नष्ट नहीं हवा है। ग्रामवासी अतसाया करते हैं—शहले इस मन्दिरकी चोटा पर 'क्षुक्सर-पाथर' नामक एक बहुत बडा पत्थर रहा। उसको चाकर्षणी कित्रके प्रभावसे सै कड़ों चर्णवयान (जहाज या नाव) यहां टकरा कर विपर्यस्त हो गये हैं। घटनाक्रमसे एक सुसलसान चा सन्दिर तोड़के वह अपूर्व एत्यर निकास से गया। उसके पीके यहां के पाई भी इस पुष्यभूमिकी के ए देवसूर्त उठा कर पुरीको चलते बने। वहां सूर्यमन्दिरमें उत्त वेपतिमा विराक्तमान है। फिर मराठे यहां के प्राचीर चादि तीड खीचे में कई मन्दिर बनानेके सिये साज सामान उठा से गये।

सव कुछ निकल जाते भी जो वना है, हिन्दू-शिल्प यो के एकान्त आदर और गौरवकी चीज है। वहुनसे लोग कहते हैं-हिन्दू जाशीगर सजधनमें तो डोशियार होते है, किन्तु शाशीरिवज्ञानमें अज्ञ रहनेसे प्रकत देहका ठीक सीन्दर्य परिस्तुट करना नहीं जानते। हमारा अनुरोध है कि ऐसी वात कहनेवालींकी एक वार के। पार्कका टूटा मन्दिर आकर देख जाना चाहिये। यहा सजीव प्रतिमृतियोंका सभाव नहीं है। क्या मानव, क्या पश्च सभीके भक्त प्रत्यह्नका वेलाग काम यहां देख सकेंगे। राजचक्रवर्तीसे कुटीरवासी भिन्नु पर्यन्त सबकी -श्रवस्था, सबका हावभाव, सबका वाह्य साचार व्यवहार जिस की अल भीर सोच विचारसे श्रद्धित हुवा है, हस-से पुराने हिन्दू शिल्पयों की ससाधारण चमता भलका

सास्वपुराणके ४१ वें प्रध्यायमें सास्वके स्वयमितमा
प्रतिष्ठा करने पर नानाजाति मानव, देव, ऋषि, सिंह,
गक्षवें, यस्त, रस्त, दिक्पास, लोकपास, उरम, गुद्धक
प्रस्तिके भागमनकी कथा लिखी है। यहां वह सभी
मूर्तियां श्रद्धत वा खोदित देख पडती है। नवपह,
स्पष्ट भीर भगवान्की ऐसी मूर्ति, सन्देह है, भारतमें किसी दूसरे स्थान पर मिलेगी या नहीं। १
कोणि (६० वि०) सुण-इन वाहुस्तात् गुण:। देखे
हाथवासा।

कोणी (सं वि ) १ टेटे डायवाचा । २ कोणयुक्त, कोना रखनेवाचा ।

कोणेर अपचार्य-च्यत्रीवदग्डक नामक संस्कृत प्रस्के रचिता।

कोणिश्मह—विष्णुके पुत्र श्रीर स्ट्रभहके पिता।
कोणिशे—खेटवोध नामक न्योतिः यास्त्रके रचिता।
कोण्डपक्षी—मन्द्रान-प्रान्तके क्षण्या जिलेका वेजवाड़ा
तालुकका एक प्राचीन नगर। सुसलमानिके शाधियत्य
कालको कोण्डपक्षी नामकी एक सरकार रहो। यह
सभीको पथान नगरी थो। कोण्डपक्षी श्रचा० १६ १९%
द० श्रीर टेशा० ८० १३ पू० पर भवस्थित है। लोकसंख्या लगभग ४७८८ है। पहले यहां हिन्दू
राजावींका शिकार था। १४७१ १० में सुहमाटगाइ

वाह्यनीने इस स्थानको ग्रधिकार किया। उसके पोक्रे

१५१६ ई॰ की सुलतान ऋसी-खान्ने यहां फिर डिन्ट-

वींको हरा समस्त क्षणा जिला ले लिया था। १७६५

ई॰ को को खपन्नी श्रंगरेनां की श्रधिकत हुई।
को खभट्ट-- १ कीई विख्यात संस्तृत शास्त्र पण्डित।
यह रणो जी भट्टके पुत्र श्रीर भट्टोजी दी चितके स्वात्य्युत
रहे। इन्हों ने तर्करत्न, न्यायपदार्थ दी पिका, वैयाकरणछिद्दान्त भूषण, वैयाकरण सिद्दान्त भूषण सार, वैयाकरण
सिद्दान्त भूषण, स्वोटवाद श्रीर राजा वीरभद्रके
पाटियसे तर्क प्रदीप रचना किया। २ व्रतराज नामक
संस्तृत ग्रन्थ वनानेवाले।

कोण्ड्वीड — मन्द्राज प्रान्तके गुण्ड र जिलेका नरसराव-पेट तान् कका एक गिरिदुर्ग द्योर नगर। यह घना० १६ १६ उ० घीर देशा० द० १६ पू० पर दाइने प्रवस्थित है । जोक संख्या लगभग १८७६ है । १३२३ ई० को मुसलमानों के हाथ घोरङ क ने गणपित-राज परास्त होने पर दानियात्व पूर्व लयकूल स्व रेडिड उपाधिधारी मण्डले खरीं ने प्राधान रही। छनके समय कोण्ड्वीड के रेडिड वीर प्रधान रही। छनके समय कोण्ड्वीड के रेडिड वीर प्रधान रही। छनके समय कोण्ड्वीड स्वतन्त्र खाधीन राज्यमें परिणत इवा। खुष्टीय चतुर्देश मताब्दीके प्रथम भागमें दोला-पन्ना रेडिड ने सर्वप्रथम राज्य स्थापन किया था। फिर प्रस्वयवीम रेडिड ने कोण्ड्वीड में प्रस्त कोट बनाया। १६२०

क्षीयार्कचिवकी वर्तमान धरस्या जी ६ विशेष जानना चाइते हैं,
 निर्मालखित यन्य पाठ करें—

Asiatic Researches, Vol XV. 326-383, Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol XIX 85-91: Hunter's Orissa, Vol II, Raja Rajendra Lal Mitra's Antquities of Orissa, Vol. I'I খীৰ কীমাৰ্কনায়না।

दं को सुससमानिन हाथां रेडिटराज राचके जन परास्त हुये, यह स्थान गजपित राजाने प्रधिकारमें चला गया। १५१५ ई ॰ को विजयनगर के प्रधिपित क्षण्य देव रायने वीरमद्र गजपित का परास्त करके १५२१ ई ॰ को यहां एक सुष्ठहत् देवमन्दिर की प्रतिष्ठा को। विजयनगर-पित सदाधिव रायने राजत्वकाल का गड़न वोलि राम-राज के पीत विद्व हिंव यहां के धासनकारी थे। १५८० ई ॰ को स्थानीय स्वेदार की विष्या स्थात करा से को गड़-वोह, गो क सुष्टा धिप दला हो म सुत्व व्याह के प्रधीन हुना।

कोतल (फा॰ पु॰) १ सुम्र ज्ञित तथा त्रारोही-रहित क्षान्न, वेसवारका क्सा हुवा घोड़ा। केतल वी हे किसी जुलू समें देखावाके लिये निकाले जाते है। (वि॰)

कोतलगारद ( ब॰ पु॰ Quarter Guard. ) सेनावासका एक खान, छावनीकी कोई जगह । यहां सर्वदा गारद रहती श्रीर दक्तेलवालॉकी देखरेख चलती है ।

कोतवार—युक्तप्रदेशको एक जाति। मालूम पडता है कि यह कोतवालका श्रपभांश है। यह लोग मिर्जापुर किलेमें पार्य जाते हैं।

कोतवास (चिं० पु॰) १ नगरपास, प्रचरका बड़ा यान-दार। नगरको रचाका कार्य इसके अधीन रसता है। सुसलमानोंकी अमलदारी और अंगरेजी राजलके प्रारम में कीतवास ही भारतके किसी नगरमें प्रधान पुलिस कमैचारीका काम करता था। उसकी समता में बहुत रही। २ प्रवन्धक, सरवराष्ट्रकार।

कातवाली ( चिं क्ती ) ( कातवाल के रहने को जगह, श्रहरका बड़ा थाना। २ कातवाल का काम या दरजा। कातवाली खर ( चिं पुर्) युक्त प्रदेशके कानपुर नगरकी एक प्रसिष्ठ शिवमूर्ति । इनका मन्दिर चीक में बना है। पहले मन्दिरके पास कातवाली रहने से ही यह नाम निकला है।

कोताही (फा॰ स्त्री॰) कमी, घाटा।

कोतुनचिंग-धारवाड़का,एक बड़ा गांव। यह गदग नगरसे ७ केास उत्तरपूर्व भवस्थित है। यहां एकं भगन-दुर्भ भीर सामदेवका मन्दिर विद्यमान है। इस मन्दिर-

में १०३४ भीर १०६४ शककी खेरदित है। मिना-जिपियां जगी हैं।

की तुल-विकाई प्रान्तके भ्रष्टमदनगर जिलेका एक भ्रष्टर। यह भ्रकोला उपविभागका दितीय नगर है की कर्षच्या प्राय: २२६० डोगो । वृद्यारको वडा माप्ता-स्विक वाजार लगता है। माल भ्राने जानिकी सुविधा रहनेसे को तुलका स्थापार वट रहा है।

कोत्तरु मन्द्राज प्रान्तीय विश्वारी जिले के क्दिगी तालु क का एक शहर । लोक एंख्या प्राय: ६८८६ है। यह लिङ्गायतीं का केन्द्र खान है। यहां उनके गुरु वसवालिङ्ग खामी रहते थे। चम्बे कानाड़ी पुराण में उनकी पूरी कथा लिखी है। नगर की पूर्व ग्रीर उनका समाधि है। नगर की चारी ग्रीर प्रश्वात चहार रोवारी खिनी है। बड़े दरवाजि के पश्चिम गजलक्त्री को भाकिति होन प्रतिकृति है। कहते है — वस्प्यामे यहां के जैनों की शास्त्रार्थमें जीत लिङ्गायत बनाया भीर भपने प्रधान मन्द्रिंगे लिङ्ग लगाया था। यहां स्ती कपड़े खूब बुने जाते है।

कीय (सं॰पु॰) कुष्यते पूतित्त्वं गमाते श्रनेन, कुष्य-घन्।
१ नेत्रशेगमेद, कुष्यता । यह शांखकी पनकके भीतर
होता है । कुष्यति गुटं विणोति, कुष्य कर्तर श्रव् ।
२ भगन्दरशेग । मांसतुत्र्य व्यक्तिके पत्रके साथ पश्चि
भचण करनेसे वह जीणं नहीं होता, पुरीषके साथ
गुद्धादेशमें उत्तर वक्त भावसे श्रवस्थित करता श्रीर
वाहर नहीं निकलता श्रीर धीरे धीरे खत उठता है।
फिर इसीसे भगन्दर हो जाता है। ३ पूतीभाव, पीव।
८ दुर्गन्थकोद, बद्बद्दार मवाद। ५ पाक, पकार्द।
(ति॰) ६ गलित, बहनेवाला। ७ मिष्टत, मथा हुवा।

कोधमीर (हिं॰ पु॰) हरा धनिया।

की घरा— बस्बई प्रान्तके कच्छ जिलेका एक नगर। लोक संख्या प्राय: ३६७३ है। यहां के लोगोने बस्बई, जच्छी-। बार श्रीर व्यापारके दूसरे केन्द्रों में खूब रुपया कमाया \_है। की घरामें शच्छे अच्छे सकान, सन्दिर भीर तलाव बने हैं। १८६१ ई॰ को यहां कच्छका सबसे, उन्दा मंदिर तैयार हुआ। शान्तिनायका जैन-मन्दिर सहसदे बादके

मन्दिर जैसा बनाया गया है। इसी मन्दिरकी दालानके नीचे जमीन खोट कर भी एक छोटा मन्दिर निर्मित हुभा है। उसमें कोई सङ्गमरमस्की २५ मृतियां हैं, जिनकी बांखीं, कातियों बीर हाथों पर बहुमूल्य रहा ज**डे है। सिवाइसके एक चोरखाना भी** श्रापत्कालके स्तिये वना है।

को घला ( डिं॰ पु॰ ) १ घैला । २ उदर, पेट । कोधनी (हिं क्ली ) लम्बी यैनी। इसमें क्यये पाटि भर कर कमरमें बांध खेते है।

कोथी ( हिं फ्री॰ ) मत्रानकी साम । यह धातुका एक क्षजा है, जो तलवारके मगानके सिरे पर लगता है। कोद (हिं॰ स्ती॰) १ दिक्, तरफ। २ कीय, कोना। कोट-वस्बई-प्रदेशके धारवाड जिलेका दिवण-पश्चिम सीमास्य एक उपविभाग। यह पद्मा॰ १४° १७ तथा १४ ४३ त. भीर देशा० ७५ १० एवं ७५ ३८ प्रवे बीच पडता है। इसके उत्तर हाङ्गल तथा कर-जिंग, पूर्व रानीवेन र श्रीर दिचिण एवं पश्चिम महिसुर-राज्य है। भूमिका परिसाण ४०० वर्गभीन, ग्रामसंख्या २०४. सोक्संख्या ८४४२७ ग्रीर वार्षिक राजस्र २ साख ३ इजार है।

कोट उपविभाग छोटे छोटे पवैता श्रीर सरीवरें।से समाकी एं है। एक एक सरीवरका टैघ्य प्रायः की स हेट कीस होगा। मानगुरही राजावें के समय यह सब तालाव वने घे। इस स्थानका प्रधिकांग सजस है। उसमें देख भीर पानकी उपज बहुत है। यहांकी मही लाल है। परन्त पश्चिमांशमें ल्रह सरस काली मही भी मिलती है।

कोटे कोटे पहाडों में भाडी और वास भरी है। **उसमें** कोई हिंस्त जन्तु नही रहता। परन्तु कभी कभी भाड़ीमें ग्रेर या जाता है। पष्टाडेंग्ने मारावित ही बड़ा भोर ४०० इथा ऊंचा है। ग्रीम मीर वर्षानालको यदाका जलवायु कुछ कुछ स्वास्थ्यकर होते भी शीत कालको ज्वरादिका प्रधिक प्रादुर्भाव होता है। पाच वषके पन्तरसे एक बार भयंकर हैजा फूटा करता श्रीर बहुतसे खोगांको मरना पहता है।

Vol. V. 108

प्रधान है। तुङ्गभद्रा दिखण-पूर्वकी भीर क्रमुद्दती नदा मिं सुरके सदक इदसे निकल इस विभागके पूर्वीय को प्रवाहित है।

यहा सालमिर्च, बाजरा, जुवार, धान, रीई, मटर, स्ंग, राई, तिल, ईख पादिको छपन प्रधिक हैं।

२ कोट विभागका एक प्रधान ग्राम । यहा प्रति मास प्रायः दो इजारके चावल श्रीर लालसिच को विक्री होती है। स्थानीय हनुमान मन्दिरमें प्राचीन कर्णाटी भाषाकी एक शिलालियि जुगी है।

कोटइत ( हिं॰ प्र॰ ) कोटव दलनेवाला । कीटई (हिं०) कोइव देखी।

कोदईकानस-मन्द्राज-प्रान्तीय मदुरा जिलेका एक क्षीटा ताज्ञ मा कीद्देशन समें इसका सदर सुकाम है। जो न संख्या १८६७७ घीर राजल ४२०००) त० है। गिईं, लहसुन, कहवा और दलायची यहां खंब उपजती है। लोगोंमें शिचाका प्रचार कम है।

कोदर्वकानस-मन्द्राज प्रान्तीय मदरा जिलेके कोटर्ड-कानल ताज्ञकका सदर सुकाम। यह अचा॰ १४° १८ जि॰ श्रीर देशा॰ ७७ २८ पू॰ में पाननी पर्वत पर भवस्थित है। लीकसंख्या प्रायः १८१२ है। परन्त खाखाकर स्थान होनेसे गर्भी में इसकी प्रावाटी बहत बढ़ जाती है। १८८६ ई॰ की यहा स्युनिसपासिटी पही थी। ७००० फुट जंचे सानिटोरियम खडा है। पदा-डों के बीच एक उसदा तासाब बना सिया गया है। यहां की आवहवा भारतकी किसी भी जगहरी खराब नहीं। इसकी चारी श्रीर साफ लमीत हरी भरी है श्रीर बारामासो भारने वहा करते हैं। साउध इक्टियन रेसवेसे प्रमायनाद-कन्र ष्टे थनसे पर्वत ३३ मील पडता, जहांसे वै लगाडीमें बैठ कर यात्री श्राया जाया करते है। घोड़ेको राह ११ मीलमें ६००० फुट कंचे चढतो, जिस पर किसी किस्मकी गाडी चल नहीं सकती। ष्टे भनके पास कोदईकानत आवस्यवेटरी (विधयह याला ) समुद्रपृष्ठसे ७७०० एट कं ने स्थापित है। कोदकार ( एं॰ पु॰ ) श्रव्याकारम्गसेद, घोड़े-जैसा एक हिरन ।

कोदमें तुङ्गभद्रा, वरदा, श्रीर कुमुद्दती नदिया हो । कोदङ्गल-इदराबाद-राज्यके गुलवर्ग जिलेका पूर्वीय

तालुक। इसका चेत्रफल २११ वर्ग मील श्रीर लोक-संख्या ६२०८१ है। तालावोंकी सींच्ये धान बहुत होता है। इसमें तांदूर श्रीर कीसगी दो ताज्ञुक जागीरी हैं।

कीरक्कस—हैदराबाद-राज्यस्य गुनवर्ग जिलेके कोदक्कल तामुक्तका सदरमुकाम। यह श्रचा० १७ ७ छ० श्रोर द शा० ७७ १८ पू० में निनाम छेट रेन्नवेके तांदूर छेश्रनसे १२ मीन टिचियका पड़ता है। श्राबादी ५०८८ है। इसमें एक समजिद है जो २०० वर्षकी प्ररानी बतनायी जाती है।

कोदराह ( सं॰ पु॰ क्ली॰ ) कु यन्दे विच् की: यन्दायमानी दराहो यन्त्र, बहुवी॰। १ धनुष, कमान । कोदराई धनु: तत्तुष्यं प्राक्षारी विद्यतिऽस्य, बहुवी॰। २ भ्नू, भोंह। ३ जनपद्विग्रेष, कोई देगा ४ धनुराग्रि। कोदमगि—वस्वई-प्रदेशके धारवाह जिलेका एक ग्राम । यह कोदगांवसे ५॥ कोस दिल्या घवस्थित है। यहां व्यक्षा वस्त्या श्रीर सिंदरामेखर देवका मन्दिर है। प्रथम मन्दिरमें १०१८ श्रीर ग्रीवोक्तमें १००२ शककी खोदित शिलालिप लगी है।

कोदरा ( हिं० ) कोद्रव देखी।

कोट्रैता ('हिं• पु॰) कोट्रव दसनेकी पक्षी।यह प्राय: चिक्रण मृत्तिका दारा निर्मित होता है।

कोटव ( डिं० ) कोइव देखी।

कोदवसा ( हिं॰ स्त्री॰ ) खणभेद, एक घाष । यह कोद्रव जैसी होती है । इसके कोमस पत्र चौपाये क्विपूर्वक भच्चण करते हैं !

कोदार (सं॰ पु०) ईषदुदारः की: काढेश: । धान्यविश्रीष, एक श्रनान । "न वार्चः सर्वधामधवरकोदारकोदवन्।"

(कात्यायन १। (। ८)

कीदीनार—बड़ोदा राज्यस्य श्रमेरेकी-प्रान्तके कीदीनार ताज्ञुकका सदर सुकाम । यह प्रचा० २०° ४७ छ० श्रीर देशा० ७० ४२ पू०में प्रवस्थित है । लीकसंख्या प्रायः ६६६४ है । कीदीनार एक प्राचीरविष्टित नगर है पीर ससुद्रसे लगभग ३ मील टूर पिङ्गवाड़ नदीके दिच्यतट पर श्रवस्थित है। यहांकी म्युनिसपालिटीको राज्यसे सद्दायतार्थं १४०० ६० वार्षिक मिलता

हैं। बादीनारमें सुनिसिफी, सिंजांट्रेटी, श्रस्तताल, देशी भाषाका स्कूल श्रीर पवित्रक श्राफिस, वने है। समुद्रकी राह बस्बांदे, कराची, पोरवन्ट्र श्रीर मंगरालके साथ व्यापार करते हैं। रुद्दे, श्रनाज श्रीर घीकी रफ्तनी श्रीर गेझं, ज्वार, कपढ़े, मसाले श्रीर सुखी चीजोंकी शामदनी होती है। कोटु—नागपुरकी एक दुर्दान्त श्रस्य जाति। यह लीग गिरिवासी होते हैं। कोई बोई इन्हें कम्बनातिका

कोटुङ्गलूर-कोचीन राज्यका एक नगर श्रीर बन्दर। इसका दूसरा नाम को हुङ्गरी लूर है, परन्तु युरो वीय काङ्गानीर कञ्चते हैं। यह प्रचा० १० १३ ५० ड० तया देशा॰ ७६ १४ ५० पूर पर को चीन शहरसे ८ कीस उत्तर-पश्चिम भवस्थित है। ५२ ई०की प्रथम ग्रहा विष्ट-टोमस प्रावि थे। ३४१ ई॰ को कोटुङ्गलरमें चेत्-मस पेरमसकी राजधानी रही। ई॰ चतुर्ध मता-व्हीसे यहदी भीर नवमसे ईसाई-सम्प्रदाय यहां रहता है। इस नगरमें १५२३ ई॰को पोर्तगी जोंने एक दुर्ग निर्माण किया था, जो १६६१ ई.को भोलन्दाजींके साय भए।दय यताब्दीके श्रीवभागमें को चीनके देशीय राजाको किला सींप दिया। १७७६ ६०को वह टीपूर सुलतानके प्रधीन हो गया था। किन्तु कीचीनके राजाने फिर प्रविकार कर लिया। १७८४ ई॰ की टीपूर्ने फिर एसे सेकर विवाइड़ महाराजके हाथ बेच डाला, परन्तु १७८८ ई० को फिर टीपूके प्रधि-कारसूक इवा । यह नगर प्राचीन तास्त्रशासनमें सूचिरि नामसे वर्णित है। मिनिने Muziris primum emporium Indiæ सिखा है।

कोदो (हिं०) कोहर देखी।

कीहालक, कोड्रव देखी।

कोद्रव (सं॰ पु॰) कु-विच की: सन् द्रवित, द्रु-श्रम्
ततः कर्मधा॰। यद्दाः वायुना द्रवित, एषीदरादिवत्
पूर्वस्य भीकारः। कुधान्यभेद, कोदो। यह भारतमें
प्रायः सर्वेत्र उत्पन्न होता है। द्रव्य दीर्घ द्रय्य भ्रयवा
धान्यसे मिलता जुलता है। प्रयम दृष्टि पड्ते ही कोद्रवकी वपन करते भीर भाद्रमास काट सेते हैं। इसके

·सिये उत्तम भूमि श्रयवा कठिन परिश्रम शावश्यक नहीं। स्थानविशेषमें कीटव कार्णीस वा श्रहहरके चेत्रमें बी देते है। यह पक्तनेसे क्षक पहली ही खेतने काट लिया जाता है. कारण ऐसान करनेसे इसके वीज · खितमें भाड पडते हैं। इसकी लक्ष्म असग होने पर गोल गोल चावल निकलते जो भाषाराटिसे व्यवस्त ष्ट्रोते हैं। भगिया नामक त्या कोट्रका यत्र है। इसके साथ उसके उत्पन्न होनेसे यह भसीभूत हो जाता है। केटिव कटनेसे पहले सेघ होने पर अवसे विष आता है। देशविशेषमें इसके नाना भेद किये गये है। राजवस्मके मतानुसार केट्टिव वातल, ग्राही, भीतल श्रीर पित्तकपन्न है। श्रतिसंहितामें इसे तव. तच चौर खादु भी जिखा है। फिर राजनिवयट देखते (व्रणियोंके लिये केाट्रव पथ्य है। इसका संस्तृत पंयाय-के।रट्घ, क्षद्रव, क्षद्राल, मदनायक, के।रदुष्क, के।हार -पौर केटाल है।

कोड़्वमण्ड (सं• पु०-ह्नी०) को द्रवक्षतमण्ड, कोदीका मांड। यह मूर्च्छा श्रीर ग्लानि उत्पन्न करता है। (वैयक्षिक्ष्ट)

कोद्रविक (सं॰ ली॰) सोवर्चस्रलवण, सौंचर नमना।
कोद्रभक्त (सं॰ पु॰ ली॰) कोद्रवाद, कोदोका मात या
दिख्या। कोदोका मात रुचिकर, मधुर और प्रमेड,
सूत्रदोष, ख्या, हिंद, कफ, वात, याम तथा दाड़नाथक है। (वैयक्तिष्यु)

अभीन ( हिं॰ पु॰ ) १ कीण, कीना । २ नीकी संख्या। यह दशरीकी बोली है। छत्रीसकी संख्याके। दलाख 'कानसाय' कहते हैं।

कोनदाने—वस्वर्ष प्रान्तका कुलावा जिलेके गुजरातं तालुकका एक गांव। श्रक्षा॰ १८ ४८ ६० श्रीर देशा॰ ७३° २४ पू॰ में राजमाची पहाडके नोचे पढता है। खीक संख्या १५८ है। यहा प्राचीन बीद गुहायें बनी हैं। चैलाको जीकर कुल ४ गुहायें है। रू॰ से पहलेकी २य शताब्दीकी एक शिखालिपि मिसती जिसमें खिखा है—कान्ह,(काष्य)-के शिष्य वासकक दें के निर्मित। छक्ष गुहायें हैं॰ से २५० वर्ष पहले श्रीर १०० ई० की बनी समक्ष पढती है।

कोनफ च ( चं॰ क्षी॰ ) रक्तालु, रतालू।
कोनिस चा ( चं॰ पु॰ ) एक माटी चक छ। यह के निया
के छानने बंडरके सिरेसे दीवार के कोने तक तिर छो
पडती है। के रि इसी के सहारे चगाते हैं।
कोना ( वं॰ व्रि॰ ) श्रीम चाषी। ( चानच हिना )
कोना ( चं॰ पु॰ ) १ कोण, गीमा। २ नीक, भनी।

कोना ( र्लं॰ पु॰) १ कोण, गिन्ना। २ नीक, भनो। ३ पज्ञा, खूट। ४ निरासी जगह। ५ दलाचींकी दोन्नी-में— दौषाई:।

"बीवनजब रह जीवनकोना। नैसे परम ह्रपण कर सोना ॥" कोनाच (सं० पु॰) वर्तिकास्त्र जनपद्यी, पानीकी एक चिडिया। इसका पुच्छ सृष्ण्वणे स्रीर टट्र खेतवर्णे होता है। (हणुन)

को नासक, कोनाव देखी।

कोनानि ( सं॰ स्त्री॰ ) श्रोषधि नताभेद, एक वूटी । यह कुछविष्टित भस्त्रद्रश्च है । (समुत)

कीनिया (हिं॰ स्त्री॰) एक छाजन। इसमें बंडेरके दोनों छोर पाखों से सन्म धरनपर रहते, जिसे कोनो से थोडी टूर रखते हैं। यहां से दीवारके कोनों तक दो धरने तिरहा स्मती हैं। कानियामें पाखेशी जरूरत नहीं पडती। २ पटनी, काठशी एक पटरी या पत्यस्की पटिया। इसे दीवारके कोने पर द्रश्चादि स्थापन करने की समा देते हैं।

कोनील, कोनाव देखी।

को नेटंड ( हिं॰ पु॰ ) एक प्रकारका व्यायाम या कस-रत। घरके किसी की निमें दोनी श्रीरकी दीवारी पर हाथ रखः जी टंड मारा कांता, के निटंड कह चाता है। की त्तास ( सं॰ पु॰ ) कुन्तज देशका प्रदिवासी। ( हारवंश की त्रार — बङ्गासके हुगसी जिसेका एक वडा गांव। यहां स्युनिसपालिटी श्रीर रेजने छेशन विद्यमान है। की सूर — बस्बई प्रान्तीय वेलगांव जिसेका गीका एता सुका का एक गाव। यह प्रचा० १६० ११ ड॰ श्रीर दिया० ७८० ४५ पू॰ के सध्य घाट प्रसान दीके तीर पर गीका क्से प्रमील उत्तर-पश्चिम श्रवस्थित है। सी कर्म व्यासग प्रदेव है। गीका कर्म जलप्रपातके पास ११श्य गतास्त्री कर्ष भन्न मन्दिर हैं। कोन्विशिर (२ं० पु०) एक चित्रय जाति । यष्ट सीग ब्राह्मण शापसे हषस्त्वको प्राप्त इए हैं। (भारत, भन्नः २६ भ०) कोष (२ं० पु०) कुष्यते कुष भावे घन्। १ क्रोध, गुस्सा। २ प्रणयकोष, नायिकाका नायकके प्रति वनावटी क्रोध। यष्ट म्युकार रसका एक श्रष्ट है।

''मानः कीपः स तु हे भाष्ययीय्या समुद्रवः।" (साहित्यदर्पेष ३)

३ धातुवैषस्यकारी विकारिविशेष, भडक। कोपक्रम (संश्कीश) उपक्रस्यते कर्मण घञ्, कस्य ब्राह्मणः उपक्रमम्, ६-तत्। १ ब्रह्माको स्टष्टि। (तिश) कापस्य उपक्रमेऽस्य, बहुत्रीश। २ कोपयुक्त, नाराज। कोपड् (हिंग्युश) पहटा, सराव।

कोपन (सं श्वि ) कुप ताच्छि खे युच्। १ के।पशीस, गुस्सावर। (पु०) २ असुरविशेष, के।ई राच्यस। (किंव व करण) ३ यिवपणे, गठिवन। (क्ति ) कूप णिच् भावे खुट्। ४ के।पनिष्यादन, गुस्सा दिसानेकी बात। को।पनक (सं पु०) १ के।पनः के।पशीस इव कायित, कै-क। १ चीराख्यगम्बद्ध्य, चीवा। (ति०) २ के।पशीस, गुस्सावर।

कोषना (सं॰ स्त्री॰) झप्यति, इत्य ताच्स्त्रीस्ये युच्-टाप्। १ केत्रवनता । इसका पर्याय—भामिनी, चण्डी त्रीर भीमा है। २ रक्तकरवीर, खास्र कनिर।

कोषनी ( हिं॰ क्रि॰) के। पान्चित हीना, गुस्सा करना। कोषनीय (सं॰ चि॰) क्रूप कर्मीय पनीयर्। के। पका विषयीमृत, जिस पर गुस्साकी जाये।

कोपभवन (सं॰ क्ली॰) ग्रहिविश्रीष, एक घर। जहाँ गुरुरेमे भाकर जा बैठते उसे केपपभवन कहते हैं। कोपयिष्णु (सं॰ ति॰) कुप-षिच् बाहु जकात् द्रणुच्। कोपकारक, नाराज करनेवाला।

कोपर (हिं॰ पु॰) १ पात्रविश्रेष, एक प्रकारका थाल । यह पीतल या किसी दूसरे धातुका बनता श्रीर धरने छठानेके लिये एक श्रीर कुर्ग्डा लगता है। २ टपका, डालका पका श्राम ।

कोषरगांव—बस्बर्द-प्रदेशके श्रष्टमदनगर जिलेका एक उपविभाग। यह श्रचा॰ १८° ३५ (एवं १८° ५८ उ॰ तथा देशा॰ ७४° १५ तथा ७४° ४५ (पू॰के मध्य श्रव-स्थित है। इसके उत्तर नाधिक उपविभाग, पूर्व निजाम राज्य, दिचय-पूर्व नेवास, दिचय राष्ट्रितया सङ्गमनेर श्रीर पश्चिम सङ्गमनेर एवं सिनर उपविभाग है। भूमि-का परिमाण ५१८ वर्गमील है। लोकसंख्या प्राय: ७२५२८ है।

यहां मही काली है श्रीर पहाड़ कहीं नहीं। गोदा-वरीके तटकी छोड़ कर दूसरी नगह वैसे पेड़ भी नहीं देख पड़ते। यहां गोदावरी, गीदावरीकी शाखा गुई,-श्रमस्ति, नरन्दि, कोब, जाम श्रीर काट नदी प्रवाहित है। ज्वार, वाजरा, कुलशो, मूंग, तिन्न, श्रन्ती, हैं ख,-गांजा, तस्वाकू श्रीर मकई बहुत होती है। घोंद शीर मनमांड टेट रेन्नवे कोपरगांवसे निकल गयी है। सह-मदापुर, कोपरगांव श्रीर रहाटा प्रधान नगर है।

२ कीपरगांव उपविभागका प्रधान नगर । यह अचा० १८ ५ ५ ई उ० तथा देशा० ७४ २ ३ ई पु० पर गोदावरी नदीके उपक्ल मालगांवकी सडकके किनारे अवस्थित है। कीपरगांव नगर पेशवा रहनाथ रावकी वहुत अच्छा लगता था। उनके राजभवनमें भाजकल गवर्नमेराटका स्थानीय प्रधान कार्यात्तय खुल गया है। इस नगर से डेट कीस दूर हिल्ली नामक स्थानमें रहुनाथका अति सुन्दर समाधि मन्दिर बना है। कोपरगांवके चुद्र दीपमें प्राचीन राजप्रासदके निकटकोच्यर और शक्ते खर देवका मन्दिर है। कच और शक्तो मृतिं प्रस्तरमय तथा पास ही पास भवस्थित है। बहुतसे सीग इन दोनों मृतिंगोंकी पूजा किया करते हैं। कच और यक देखे।

कीपल ( हिं॰ स्ती॰ ) पन्नव, नयी पत्ती ।

कोपलता ( सं॰ स्ती॰ ) कर्णस्मोटालता, कनफोड़ी बेल ।

कोपली ( हिं॰ वि॰ ) वेंगनी, कोपलका रंग रखनेवाला ।

( पु॰ ) २ वेंगनी या काला-लास रंग । यह मलीट कौर नील के मेल से बनता है ।

कोपवती ( सं॰ स्ती॰ ) कोप पस्यर्थ मतुप् मस्य वः

स्तियां डीष्। कोपयुक्त स्ती, नाराल घौरत ।
कोपवान् ( सं॰ ति॰ ) कोपयुक्त, नाराज ।

के(पागस्त्र — युक्तप्रदेश शाजमगढ़ जिलेकी घोसी तहसील-

ति। पाण्ड — युत्तप्रदेश-प्राजमगढ़ जिले को घोषो तहसील-का प्रहर । यह प्रचा॰ २६°१ ँ छ० और देशा॰ ८२° ३४ ँपू० पर गाजीपुरसे गोरखपुर जानेवासी पक्की राह पर प्रवस्थित है। वहां रेलवेका एक जङ्गगन है। नोवासंस्था सगभग ७०३८ है। यह गहर त्राजमगढके राजा दरादत् खान्ने प्रति पुराकानको वसाया था। दस गहरको त्रामदनी १३००५ कः है। वहा चीनी भीर पनाजकी तिजारत चलती है।

कोषास (सं वि वि ) कोषयुत्त, नाराज। कोषित (सं वि वि ) क्षप-षिच् ता। क्षष्ठ, नाराज।

कोषिन (सं॰ पु॰) जन्नकपोत, यानीके पास रहनेवानी एक चिट्टिया।

कोपी (सं॰ पु॰) श्रवस्यं कुप्यति, क्षुप श्राव्यस्यके यिनि। भावस्यकाषमपंयीर्षित । पा १। १। १००१ १ जलपारावत, दरयायी कबृतर। (क्षि॰) २ कोपविशिष्ट, नाराज। ३ कोपोस्पादक, भडकानिवासा।

कोप्पने मरो- जुली तुड़ ची तना नामात्तर। इन तह देखे। कोप्पचीर- ब्रह्म पुत्र नदने उत्तर जून पर रहने वाली एक श्वसभ्य जाति। यह लोग भका प्रस्ति जातियों के साथ वसते है। यन देखे।

कोपा—सिंसुरके कटूर जिलेका पिंसम ताझुक । येरे-हक्षी पीर श्रीहे रि लेके यह अचा॰ १३° १५ एवं १३° ४६ छ० और देशा० ७५ ५ तथा ७५ ४५ पू॰के सध्य पवस्थित है। इसका चेत्रफल ७०१ वर्गमील है। लोकसंख्या सगभग ६५४८२ है। इस ताझुकर्म तीन शहर और ४२७ गाव हैं। इसको पिंसम सोमा पिंसमिं भट्टा नदी बहती है। इसका दुख देखने लायक है। चावल वहांका एक मात्र शस्य है।

को फ्त (फा० पु॰) जर नियान्, लोडे पर सोने या चांदीकी पचीकारी। (स्त्रो॰) २ दुःख, रंज। ३ परे-यानी, डल्फन।

कोज्तगरी (फा॰ स्त्री॰) कोज्तगरका काम । कोबडी (डिं॰ स्त्री॰) हचविश्रीव, एक पेड । यह ब्रह्म-देश भोर नेपासने बहुत होतो है ।

कोबतुर (कोयम्बतुर)—मन्द्राज-प्रदेशके दिचिए श्रंथका एक वडा जिला। इसका परिमाण ७४३२ वर्गमील श्रोर लोकसंख्या प्राय: १८ लाख है। कोबतुरके उत्तर कोल्लिगाल, पश्चिम नीलिंगिर श्रीर दिचिण-पश्चिम एक प्र वन तथा इस्तिसमाकीण भनमलय वा इस्तिगिर है। यहा कप्यवानरभो ने कादिर नामक जातिका वास है। कोवतुर जिलेकी श्रवस्था दिन दिन सुधर रही है। यहां एक प्रकारका कोरएडम् नामक उल्कष्ट खनिज पदार्थ छत्पन्न होता है। मरकत मणि भी स्थान स्थान पर मिलता है।

इस जिलेके लीग कहते है—पश्च पाएडव वनवास-कालकी इसी की बतुरके जक्तनमें भाकर थोडे दिनों रहे थे। इसके भन्तर्गत धारापुर जिलेका परिचय प्राचीन 'विराटपुर'के नामसे दिया जाता है। खोगीके कथनानुसार धारापुरमें हो पद्य पाएडवने एक वत्सर-काल भन्नातवास किया। परन्तु विराटराच्य यहा न था। विराट देखो। की बतुरके नामा खानों में पत्यरके पुराने समाधिखान विद्यमान हैं। देशीय छन्हें 'पाएडवक्तुनि' कहते है। हरिकाएडनिसूरके निकट पत्थरके ऐसे हो समाधि 'वालि राजाकी हावनी' कहनाते है।

श्रति पूर्वकालकी यह श्रञ्चल चेर या केरल राजा-श्रोंके शिवनारमें रहा। प्रश्न दंग्की चील-राजाओं ने पूर्व राजाकी परास्त करके कीहर, कीड़्नु, कर्णाट श्रीर तलकाड़ शिवकार किया। फिर १०८० हैं को कीव-तुर बह्नालवंशीय राजा विनयादित्यका श्रीकारसुक्त हुवा। १३४८ ईंग्को विजयनगराधिप हरिहरने इसको शिवकार किया था। १५६५ ईंग्को विजय-नगरके छत्यन्न होने पर कीवतुर महुराके श्रवीन हुवा। १६२३ से १६७२ ईंग्को बीच महिसुरराज चिक्कदेवने इसे जय किया था। १७८८ ईंग्को कीवतुर हटिय शासनके श्रवीन हुशा।

दस जिलेका प्रधान नगर भी के बित्र ही है। यह प्रचा० १० हैं है। यह प्रचा० १० हैं हैं हैं प्रक्रिक स्थान १० हैं हैं प्रक्रिक सध्य अवस्थित है। जिस स्थान पर राजमवन वना, वह समुद्रप्रस्ति ८०० हाथ जंवा है। आवस्था अच्छी होनेसे इस महरमें सभी राजकीय प्रधान कार्यान्त्रय है। यहां श्रीष्ठधालय, चिकित्सालय, तारघर, हाक्षपर और छीटे वहें सव प्रकारके श्रंगरेजी तथा हैगी विद्यालय वने है। यहरसे २ कीस दूर पैक्र नामक स्थान पर मेलचिदस्वरतीर्थ है। इस तीर्थंकी यहाके हिन्दू प्रगाटमित करते है। वह कहते हैं—

यहांके देवता जाग्रत है, यहांतक कि टीपू सुखतानकी भी देवसम्पत्ति वा देवासय पर इस्तज्ञेय साइस न दुवा। चिद्रस्वरका सूत्र सन्दिर चेर-राजाने बनवाया था। सन्दिरके प्रवेशद्वार पर सुद्वत् शीपुर श्रीर पास ही दहा ध्वजस्तुका है। स्तका शिखानार्यं वहत चमकीला है। इसकी पश्चिम गात्रमें लिङ्ग पर स्तनदान करती हुई सुन्दर गोमृति, दक्षिण विश्वा क्रांति, पूर्व विनायक और उत्तर सुन्दरदेवकी सृति है। च्ये हमासको सुन्दरदेवके सूमिखननका इत्सव होता है। गोपुरके चारी दूसरे प्राकारमें पखरका कनकसभा-मण्डप है। इस सभामण्डपके प्रत्येक स्त्रक्षमें पौरा-णिक देवदेवियोंकी स्तियां पारिपाद्यके साथ खादित हैं। यहां नट राजाका स्टह है। दश्भुज नटरूपी सहाः देव एक पादवे दश्डायमान है। सूलमन्दिर सरकत निर्मित है। उसकी चारी श्रीर हिन्द्र राजाश्रीं के श्रनु शासन खे।दित है। यहांके महादेव लिक्कियो है। निकट ही देवीका मन्दिर है। देवी मरकतवन्नी नामसे प्रभिद्धित होती हैं। यहां बारा सहीने एक एक उत्सव दुषा कारता है। कोई बडा श्रंगरेज या हिन्द् कीवत्र जाकर विना सेलचिदस्वर देखे नहीं जीटता।

इस जिलें मोर भी कई एक तीर्धंतया पुर्ख-स्थान हैं। भवानी शहरमें काविरी तथा भवानी सङ्गमके अध्यस्यक्तका सङ्गीखर, पाननाद तालुकका पापनाशी श्रीर देवीक्र शहरमें पश्रपतीखर खामीका मन्दिर खेके खेथीय है।

कीदा (फा॰ पु॰ ) १ चमड़ा कूटनेकी सोंगरी।
् सुट।३ कोई सोंगरी।

कीबी ( हिं॰ स्त्री॰ ) गीभीका फूल। कीम (सं॰ स्त्री॰) विवासर्स्थान।

की मता (हिं॰ पु॰) वृच्चविशेष, एक पेड। यह वडा. की करसे मिलता-जुलता, संहावना भीर सदावहार पेड़ है। सिन्ध भीर श्रजमेरको रेतीली जगहमें को मता बहुत उपजता है। इसमें कांटे भरे रहते हैं।

कोमती—दाचिषात्यको एक व्यवसायी जाति। कर्णाट चौर तेलक कोमतियोंकी प्रादि वासभूमि है। यह प्रपनिको प्रकृत दैश्य बतलाते हैं, परन्तु दाचिषात्यके आधाष उसे स्वीकार नहीं करते। कोमितियों के कथनातुसार पहले उनमें ६०० गेरित थे, भव नेवल १०१ रह गये है। जन्मिष्ट गीत्रों के कोप हो जाने पर निम्न लिखित गत्य सुना जाता है—

लाभषिट वंशमें कणिका नामकी एक परमासुन्दरी कोमती-जुमारीने जन्म लिया था। किसी नीच जातीय राजाने कणिकाके रूपमें मुग्ध हो उनसे विवाह करना चाहा। दार्चण सङ्घटमें पड़ वह राजाके प्रस्तावसे सम्मत हो गयों, परन्तु राजाको यह कहला भेजा कि विवाह-से पहले उन्हें कुलदेवताकी पूजा करना पड़ेगी। तदनु-सार उनके भासीय जुटुम्बी था पहुंचे। देवेहि धर्म प्रान्तु जुड़ जला कणिका प्रदक्तिण करके इसी जतते जुग्डमें कूद पड़ी, उनके घरके १०१ प्रात्मीय जुटम्बी भी उनके अनुगामी हुए। वाकी ४८८ लीग नीच राजाक साथ मिलकर अपनी जाति खे। वेठे।

घाजकल जो १०१ विभिन्न वंशीय कोमती है। एमी किएकाको देवी समम् पूजा करते है। १०१ कु जोंमें वूचनकुक, चेदवल, धनजुत, गुंड्डजुल, मासट-सुल, मिधनजुल, पगडिसुल, श्रीर पेडसुल, बस्बई प्रदेशके नानास्थानों में देख पड़ते है। यह परस्पर एक साथ श्राहार तो करते, परन्तु कल्याके भादान प्रदानमें हिचकते है। इनके पुरुषों के नाम श्रेष पर 'श्रप्पा' (पिता) श्रीर स्त्रियों के नाम श्रेषपर 'श्रन्या' (माता) श्रद्ध व्यवहृत होता है।

कोमती देखनें कदाकार घोर क्रष्यवर्ष होते है। इनका घरीर काला घीर लम्बा रहता है। चोटी घीर गलमुच्छा रखते भी यह दाढ़ी कभी नहीं रखते। साजसक्का दाविणात्यके आग्नप्णी-जैसी है। इनकी घवस्या नितान्त मन्द नहीं। सभी व्यवसाय करते है। जिनकी भवस्या उतनी अच्छी नहीं, उनके भी मोदी की एक कोटोमोटी दुकान है। स्त्रोपुत दूकान पर वैठ क्रयविक्रयमें साहाय्य करते हैं। बीई महाजनी घीर नोकरी भी करता है। क्या पुरुष क्या स्त्री सबसे सब परिश्रमी, क्रोधसिंह्या, मितव्ययी घीर चतुर हैं। कीमती कहते कि रेस निक्तनिसे ही उनका सर्वनाय-इवा है।

यह हिन्दू देवदेवियोंका ही मानते हैं। कणिका

्टेबी, बालाकी, नगरेखर, नरसेवा, राजेष्कर धीर वीर- सद्र कोमतीकी कुलदेवता हैं। तेलक्षमें नाना खानें।
पर इन कुलदेवताषोंके मन्दिर बने है। देशस्त्र बाह्मण
- कोमतियोंका पौरीहित्य करते हैं। यह ब्राह्मण मिन्न
दूसरी किसी जातिके हायका चन्न यहण नहीं करते।
बाबी, नासिक, पग्हरपुर चीर तुलजापुर इनके प्रधान
तीर्यस्थान हैं।

कोमितियोंके प्रधान गुरु ग्रह्मराचार्यस्वामी श्रीर इज्जार भास्त्रराचार्य है। सिवा इसके एक सोचगुर भी होते है। गुरुको सेवा श्रीर गुरुके पादे।दक्षका पान परमार्थ-जैसा समभा जाता है।

इनमें कोई कोई लिङ्गधारी होता है। परन्तु लिङ्गायत माम्मण के।मितिशेकी लिङ्गायत नहीं मानते। लिङ्गम लीग पिताकी श्रनुमिति पुत्रकी लिङ्ग विज्ञित कर देते हैं। जन्म हेलो। लिङ्गधारी यश्चसूत्र नहीं रखते। उनका मृत्य होनेसे लिङ्गम उठाने घाते है। परन्तु कितने हो समय स्त्रधारी कोमतो उनका गव-दाह करके यथारीत साह किया करते है।

कीमतीयां यस्त्रके धारणका कोई निर्देष्ट
'नियम नहीं है। विता अवनी इच्छा धुत्रके गलें में
जनेज डाल सकता है। जनेज हो जाने पर बाल क
प्रथम अपनी भगिनों के घर जा भानजी से भिचा यहण
करता है। फिर भगिनो और भगिनोपित हाथ में जल
डाल हरे विदा करते है। आजकल विवाह से समय
जनेज होता है। बहुत खवं पहने से दूसरे समय
जनेज होता है। बहुत खवं पहने से दूसरे समय
जनेज नहीं करते। को मितियों में विवाह को प्रथा बहुत
ही अद्भ त है। मामा-भानजीका विवाह दहीं में होता
है। भगिनोकी जन्या कितनी ही कुल्पित क्यों न हो,
उसके साथ विवाह करना पड़ता है। इन्हें कड़ा दहेज
क्याता है। रीतिके प्रमुखार दहेज न मिलने पर वरपचके सुखियाका जी नहीं भरता। बालका तरहवें
और वालिकाका बारहवें दिन नाम-करण होता है।

विवाहमें पाच सधवारमियां ही प्रधान होती हैं।
- जनकी यहारीति पादर-प्रश्यर्थना करना पडती है।
फिर वह भी विवाहके समस्त मङ्गल कार्य किया करती
- है। कुलकी प्रशके प्रसुसार सम्पुदानके पीछे वर

तथा कन्याका मातुल यथाक्षम छन्हें कन्धे पर चटा नाचते रहते भीर परस्मर कुहुम निचिष करते है। फिर वर कन्यांके साथ घोड़े पर बैठ अपने घर भाता है।

कचा प्रथम ऋतुमती होनेसे प्रधोत्मवकी धम पह जाती है। बन्याकी साथ सेकर उसके पिता माता थाकीय कुटुक्वी गाते बजाते श्रीर नाचते सूदते वरके घर पहुंचते है। वहा खब इसदी चसती है। वरणच-की रमणियां स्थानभेद भीर क्षचाचारके भनुसार कन्या-की पाटर प्रभयर्थना घीर पूजा करके फिर उसे पितः ग्रहको मेज देशी है। प्रथम ऋत्मती तीन दिन घत्रग कि सी की ठरीमें रहती और चीचे दिन सान जरती है। उसी दिन वर सहाससारो इसे खसरासय जा गर्भा-धानिजया सम्यन करता है। कत्या गर्भवती छोनेसे द्यतीय मास वस्तदान श्रीर सप्तम सास साधमचण उत्सव होता है। सधवा रसणियां प्रत्यह प्राकर गर्भं-वतीको भीठे मीठे गीत सनाती है। प्रसन होनेसे उस घरमे दूसरी गर्भवती रहने नहीं पाती। उसे विना विश्वस्थ दूसरे स्थान पर पहुंचा देते है। सन्तान प्रसूत है।ने पर भी पच्चम दिवस कोई विवाहित रमणी घरमें रहने नहीं पाती। समें स्वामीके पाम खबवा निकरम्ब पालीय जुटुस्वीके घर उस दिन ग्रीर उस रातके लिये भेज रेते हैं।

कोमती दम दिन प्रमीच ग्रहण करते है। दादम दिनको त्राद होता है। त्रादादि प्रयता किसी दूसरे गुरुतर कार्यमें पावश्यक होनेसे यह लोग ग्रह्मराचार्यके सहसारी भास्कराचार्यके मताहसार कार्य करते हैं।

कोई दोष करने पर पर्यट्गड लगता है। यह रुपया गुरुका प्राप्य है।

को मर ( हिं॰ पु॰) की यविश्रेष्ठ, खेतका एक के। ना। यह एक तर्फ कुछ च्यादा बढ जाता है।

नोमन ( सं॰ वि॰ ) जु-नन च् वाइनकात् सुट् च, यहा कम्-नचच्। १ स्टुन, सुनायम, नमें। इसका सक्तत पर्याय—सुनुमार, स्टु, स्टुन और पेनव है। २ मनी-हर, दिलक्षय। (क्ती॰) ३ जन, पानी। ४ स्चा और मिष्ट खर, वारी न और मीठी थावान। खर तीन प्रकार-ने है—श्रुड, तीव और जोमन। पड्न और पचम श्रुड होते हैं, उनमें कोई विकार नहीं रहता। श्रविधष्ट श्रविभ, गम्बार, मध्यम, वैवत भीर निवाद-वीमन एवं तीज भेदरी दो प्रकारके हैं। इनमें घीमे भीर कुछ उतर खरकी वीमन कहते हैं। भैरवीमें केवन श्रव और कीमन खर नगते है।

कोमचक ( पं॰ द्वि॰ ) कीमच खार्यं कन्। १ मृदु, मुजा-यम। (क्वी॰) पंजायां कन्। २ स्थान, कमचकी डण्डी। ३ पद्मकाष्ठ।

को मचकदल (सं० ली०) वालकदलफल, कचा केला। यष्ट्र गीत, मधुर, कषाय, रुच्य, घक्त भीर पित्तञ्ज होता है। (वैयकनिष्णु)

कोमलता (चं॰ स्ती॰) कोमलस्य भावः, कोमल तल्! १ मादंव, नरमी। २ सीकुमार्य, खूबस्रती। ३ माध्ये, लालित्य। "कोमलता कुल तें ग्रलाव तें स्गम्य लेक।" (ठाकुर) कोमलदल (मं॰ त्ती॰) पद्म, कमल। कोमलनारिकेल (सं॰ त्ती॰) वालनारिकेल, लाभ। कोमलपत्रक (सं॰ पु०) कोमलं प्रतमस्य, वहुत्री०। शियु, सर्हिंजना।

कोमलप्रसव (सं॰ पु॰) खेतिभाग्टी, सफीद कटसरैया। कोमलवल्जला (सं॰ स्त्री॰) कोमलं वल्जलं यस्य, वहु-वी॰। सवसीवस, सरफाती।

की मचा (सं॰ स्त्री॰) की मच-टाप्। १ चीरिका, खिरनी। २ खर्जूरिका, खज्रा ३ प्राचद्वारिक सतसिद्ध विचित्रिष।

कीमसासन (सं॰ क्षी॰) स्गचर्म-निर्मित श्रासन। शासन देखी।

को सले सु (सं० पु०) इत्तुविश्रेष, कची ई ख। यह मेद, कफ श्रीर मेडकारी होता है। (वेधक निषय,) को सारपायक — वस्त्रई-प्रान्तके कनाडा जिसेकी एक

जाति। यष्ठ समुद्रके किमारे किनारे पाये जाते हैं। कारवाडके सदाशिवगढ, माजकी, कारवाड, मिड़ी, अरगे, तोदुर और वंदिया, अद्वीलाके असुर तथा अद्वीला और कुमताने दनका केन्द्र है। की मारपायक अपनेकी निजाम राज्यके गुल-बगेसे गया हुआ बतलाते है। इनके गुरू कलादगीके कुमारखामी रहे। कहते हैं, पहले की मारपायक

सींडा-राज्यके सिपाइयों में भरती थे। १०६३ ई॰को हैदर श्रकीके बनाडा जीतने पीछे यह जूटमार मचाने जगे, किन्तु १०८८ ई॰को श्रक्तरेजी होने पर यान्त और संयत हो गये। इनकी मालमाधा विक्रत कनाडी है। यह कोइगी भी बोला करते है। कीमारपायकों में यराव पीनेकी चाल नहीं। विधवाशों की श्रलङ्कार पह-निका निषेध है। यह परिश्रमों, बलवान्, मितश्यों श्रीर संयमी होते हैं। इनमें खांग करनेकी बड़ी मण्ड-िखां हैं। विधवाविवाह होता है। कुछ लोग कनाड़ी लिख पट सकते श्रीर श्रपने लडकों को स्कृत भेजते हैं। वासव, वेड्डटरमण, कालमेरव, महापुरुष श्रीर महासतियां देवता हैं। गोकणे, तिरूपति, पण्डरपुर श्रीर काशी इनका तीर्थस्थान है।

को मासिका (सं॰स्त्री॰) ई.षत् उसा घतसी वृज्ञ:स इव घास्ते, घास-खृल् टाण् घत इत्वम् । जालिका,फज्ञ-का जासा ।

कोम्पनी ( प्र॰ स्त्री॰= Company ) जनसमृष्ठ, जमात, मण्डली । वष्टुसंस्थ्रक लोगों के मिलकर कोई काम-काज करनीरे उनके समष्टिकी कोम्पनी या कम्पनी कष्टते हैं। साधारणतः यह प्रन्ट व्यवसाय वाणिक्यके किये ही व्यवस्थत होता है। इस देशमें मिलजुस कर किया जानेवाना काम बहुत है। परन्तु पहले उसे कम्पनी न कष्टते थे। घाजकल बहुतसे व्यवसायी प्रावनी दूकानके नाममें कम्पनी या 'एएड को॰' लगा देते है।

अंदिनोंकी भारतमें पाने पर कम्पनी, उनके रूपयेकी कम्पनीका रूपया श्रीर उनकी भारतीय सेनाकी कम्पनीकी फीज कप्रते थे। किन्तु कम्पनीका राजल अब उठ गया है। यह राजल भारतमें प्रायः १०० वर्ष चला।

पहले भारतको युरोपीय लोग ईष्ट इण्डिया भौर भिरिकाको वेष्ट इण्डिया कहते थे। युरोपीय जानते थे कि हिन्दुस्थान नामक एक धनशाली देश पृथिवी पर विद्यमान है। परन्तु यह किसीको मालूम न था, वह देश कहां है। भारतको दूंढने निकल स्मनके कोलस्बस भमेरिका भावित्कार कर बैठे। भपना स्नम समभके उन्होंने उसका नाम विष्टइण्डिज या पश्चिम-भारत रखा था। फिर कोलक्वस्के प्राविष्कार करनेसे प्रमेरिकाको कोग कोलक्विया भी कद्दने लगे। पोतं गौज पोताध्यच भास्ती-िख-गामा १४८८ ई०को २०वीं मईको प्रथम भारत पष्टुंचे थे। उसी समयसे पोतंगीज इस देशमें वाणिज्य करने लगे, परन्तु उनके व्यवसायके लिये कोई निर्दिष्ट कम्पनी न रही। व्यवसायका लाभ राजकोषमें ही प्रपित होता था।

भारतमें वाणिन्य करने के लिये शंगरे जीने ही प्रथम 'ईष्ट-इण्डिया कम्मनी' नामकी एक कम्मनी १५८८ ई॰को भारतमें खोली थी। फिर फरासी दिन यो ने इस नामकी कितनी ही कम्मनियां बनायों। उनमें पहली १६०४, दूसरी १६११, तीसरी १६१४, वीथी १६४२ श्रीर पांचवीं १६६४ ई॰को खापित हुई। इसी प्रकार श्रीनन्दानां की ईष्ट इण्डिया कम्मनी प्रथम १६०२ श्रीर दिने-मारों की पहली १६१२ तथा दूसरी १६७० ई॰को खोली गयी। खिस सोगों की मी इसी नाम पर कम्मनी रही। वष्ट चीनमें वाणिन्य करते थे। श्रष्ट्रधामें भी 'वष्टिए ईष्ट इण्डिया' नामकी एक कम्मनी वनी थी, परन्तु श्रल दिन पोक्टे ही उठ गयी। परन्तु इमारा कम्म श्रंगरे जो की इष्ट इण्डिया कम्मनी ही है।

पोर्तगोजों को भारतमें वाणिन्य करने से विस्त्र या साम एठाते देख घोनन्दाजों ने भी यही चे टा की थी। १४८६ ई ॰ में इड़ लेख्ड के राजा सप्तम हैनरी ने जानुका वाट श्रीर उनके तीन प्रश्लोकों दो जहाजोको साथ भारत प्राविष्कार करने भेजा था। वह अमेरिका के न्यूपा-उच्छ लेख्ड प्रस्ति नानास्थांन श्राविष्कार करके जीट गये। १५५३ ई ॰ को सर हिस्सु विस्ते वीने एक बार फिर चेटा की थी, परन्तु वह भी भारत पहुंच न सके। १५७८ ई ॰ को प्रिक्तिन नामक किसी श्रंगरेजने प्रथम भारतको देखाल इसका विवरण इड़ लेख्ड भेजा था। एसको देख कर वहांके सोगोंने भारत पहुंचनेका ख्योग किया। १५८३ ई ॰ को राज्य फिर्स् नेम्स स्वरी श्रीर लिख्स नामक तीन विषक भारत पहुंचे थे। परन्तु योतेंगी जीने ई र्ष्यापरक्य होके सकें गोशा

नगरमें कैंद कर दिया। अन्तको न्यूवेरीने गोप्रामें एक दूकान खोत जोविका चकायी भीर लिड्सने दिल्ली-सन्वाट्के निकट एक नौकरी पायी। फिच साइव बङ्गाल, पेगू, खाम, सिंइल भीर मलकादीय न्यमण करके दुङ्गलेख जीट गये।

पोर्तगीजोंके पोछे ही भोलन्दाल पूर्व देशमें वाणिज्य करने लगे। वह भगरेलोंके हाय मिर्च नेवते थे। पहले मिर्च का भाव है। कि केर रहा। परन्तु १५८८ ई॰ का वह भाव बढ़ा है। कि केर रहा। परन्तु १५८८ ई॰ का वह भाव बढ़ा है। कि केर केर रहा। परन्तु १५८८ ई॰ का वह भाव बढ़ा है। कि केर केर तक नेवने लगे। इस पर अंगरेल विषक् विरक्त हो फाउ एड छे॰ हाल नामक भवनमें १५८८ ई॰ को २२ वीं दिसका को एक सभा करके भारतमें व्यवसाय करने के लिये कातसङ्ख्य हुये। कम्मनी ने १२५ हिस्से दार वने थे। उस समय रानी एखिलानिय इक्ष्लेण्ड के सिद्दासनपर पिष्ठित रहीं। कम्मनी ने लोगोंने उन्नित साधनकी युक्ति देखा कर रानी के निकट एक आवेदन किया था। रानी ने प्रस्तावर्से सम्मत हो सर जान मिलड नहाल नामक साइवको दिखीसमादके पास भेज दिया। सम्बाट्से भारतमें वाणिष्य करने की भनुमति मागना हो दूत-प्रेरणका प्रधान उद्देश रहा।

इधर कम्पनीका भूलधन तोन चाख श्रीर प्रस्थेक श्रीय एक इजार ठहराया। २५ **सितस्वरको** १६०००) र॰ में 'सुसान' नामका एक जहाज श्रीर २६ वीं दिसम्बरको हेक्टर भीर एसेन्स नामक दो जड़ाज खरी दे गये। यह सब ख्योग हो हो रहा या कि राजस्वविषयक प्रधान कर्मचारी बरले साइवते कम्पनीको एक पत्र किखा। उसमें कडा गया था कि श्रापको भपने वाणिज्या कार्यमें सर एडवर्ड सिचेनको तस्वावधायक बनाना पडेगा। परन्तु कम्पनी इस पर समात न हुई। उसने लिखा या-'व्यवसायका काम बड़े प्राटमियों की रखनेसे चल न सकेगा। कारवारि-यींकी समिति कारवारी पादमियोंसे ही वनेगी। वह चाटमी मच्छे नाविक हो सकते और मच्छा हिसाव किताब कर सकते हैं। परन्त जो सद्भवंगजात जीगीं के समाजरें पाया जाया करते. व्यवसायका कोई काम **धनसे चस न सकेगा । इस प्रकारके सोग होनेसे बहत-**

मे, हिस्सेदार बिगड पड़ेंगे। प्रपनी सिखावदी . मंज्र न होते भी कम्मनी साइसके साथ काम चलाने खगी। कम्पनीक १२५ साभी बने थे। १६०० ई०की ३१ वीं दिसम्बरको कम्पनीको राज्ञीका समातिपव मिला। इसकी चाटर (Charter) कहते हैं। यह चार्टर बहुत बड़ा है। इसका नाम "The Governor and Company of the Merchants of London. trading into the East India." अर्थात भारतमें वाणिच्य करनेवाली लुद्धनके वणिकीं की समिति श्रीर उसकी प्रध्यच नाम रखा गया। इस प्रतमतिपत्रमें विखा है- 'खरेशको नाविकविद्या श्रीर वाणिच्य बढानिने लिये यथोपयुक्त जहाज और नानें लेकर भारत. एपिया और अफरीकार्से भी जहां कहीं व्यव-सायोपयोगी दीप या बन्दर प्राविष्कृत होंगे, कम्प नी वाणिच्य कार सकेगी। काम्यनीका काम देखने भाज-नेको एक बर्ष एक गव<sup>8</sup>र श्रीर २४ सभ्य उपस्थित रहेंगे। छड़ सास वा एक वर्ष के अन्तर नतन सभ्यों का नियोग भीर उनका परिवत न किया जा सकेगा। इस - समय १५ वर्ष के लिये ही यह चार्टर दिया जाता है। फिर श्रावेदन करतसे श्रीर भी समय बढ़ा दिया जावेगा। कम्पनीके लोगोंको छोड कर ट्रसराकोई पूर्वीत स्थानांका वाणिच्य कर न सकेगा। यदि कोई ऐसा काम करेगा, तो वह राजाके क्रीधका पात वनेगा। उसकी द्रव्यसामग्री श्रीर जहाज श्रादि जब्त कर लिये श्रीर कर्भचारी कारागारमें डाल दिये जावेंगे। सिवा इसके अपराधियों को कम्पनीके चतिपूरण-खरूप दश इनार कपये देना पड़ेगा। विना इस कम्पनीकी श्रनु मितिके किसीको नया घतुमतिपत्र न मिलीगा। कम्पनी भपने कारबारके लिये तीन लाख रुपया ली जा सकेगी । इसी प्रकारकी बहुतसी बातें चार्टरमें चियी गयीं।

कम्मनीकी सनद मिलने पीछे बुहिमती रानी एक्तिजानेथकी याजासे एक एव किखा गया, परन्तु उसका सरनामा कम्पनीके कीगोंके क्लिडनेकी खाकी रहा। कारण जिस जिस देशमें विणक जायेंगे, एशी देशके राजाका नाम क्लिख वह पत्र इन्हें दे देंगे। उक्त

पत्र इस प्रकारका द्या-'ई्यारके श्रनुग्रहसे सांधष्टित इङ्लेखः. फ्रान्स पीर प्रायल एडकी रानी एसीलावेश-देशीय महापराक्रमशाली राजाकी सादर समावण निवेदन करती हैं। ईखरने अपनी असीम करणाके चलाविधान विद्या है कि एक देशका उत्पद्म दुव्य भवने देशका घ्रभाव पृशा करे और उदत्त ग्रंग दसरे देशमें, जहां उसका सभाव हो, बंटे जिसमें देखरकी महिमा प्रचारित हो। इससे एक देशके साथ अना-देशकी सभ्यताका बन्धन इट होगा। यह सब विवेचना करके श्रीर इस विषयमें श्रापकी सुख्याति सुननेस श्राखासित होने कि श्राप विदेशीयोंके लिसे वहा यस किया करते है, इस विणिक्दलकी श्रापके राज्यमें व्यवसाय वाणिच्य करनेकी भनुमति दी है। यह कीग प्रापन देगमें रह, देशकी भाषा पढ और प्रापनी प्रजाको साथ बातचीत करको दोनी राज्यों की सख्यता दृढ़ कार देंगें द्रसादि।

इसी प्रकारके पत्र आदि लेकर १६०१ ई०की फरवरी मास विणिकींका एक दल निकल पडाया। वह भारत न जा समाता, यव, सलका प्रभृति ही वोंके साय वाणिच्य स्थापन करके बीट गरे। १६०४ ई० को दितीय श्रमियान हुवा। खतीय श्रीर चतुर्थ श्रम-यानसे भी कोई विशेष फल न निकला। १६०८ ई० हो कर्तान मिड्नटनके कर्द्ध लाधीन पञ्चम प्रभियान लगा था। त्रतीय श्रभियानमें कप्तान इफिन्स रहे। वह दक्ष तेग्ड के राजा प्रथम जिम्ह श्रीर देष्ट दण्डिया क्तम्प्रनीके द्रत बन कर सम्बाट् जहांगी के पास पागरे पहु चे थे। सम्बाट्ने छनकी यथोचित प्रस्यर्थना की और उनसे तुष्ट हो अंगरेज प्रतिनिधिकी साति अपनी सभामें रहनेको भनुरोध किया धौर वालारिक ३२०००) त् वेतन बांध दिया। परन्तु जीसुट पादरि यों ने छन्के विक्द सम्बाट्को छमाड्कर कहा या-इस दूनको विष देकार सार डालेंगे। परन्तु सस्ताट्ने उनके साथ चतुरताको भवसम्बन कर इकिन्ससे बता दिया आप विवास करके इसी स्थान पर रहिये, फिर विषप्रयोगका कोई भय न रहेगा। जहांगीरने उनके लिये पक ईसाई घरमनी रसकी संगा दी थी।

इकिन्सने उसके साथ विवाह कर किया। किन्तु जडां-जीर ने प्रयनी प्रतिज्ञाकी पालन न किया था। एन्होंने न टी अंगरेजीको वायिच्य करनेका अधिकार श्रीर न इक्षिन्सका नियत किया इवा वैतन ही दिया। इक्रिन्स किसी प्रकार पतायन करके जहाज पर चढ गये। १६११ ई०को कप तान मिडलटनने काम्बे नगरमें उपनीत हो पोर्तगीलोंसे गुद्र किया और एक नगरमें वाणिक्य करतेका ऋधिकार पा किया। सप्तम ऋभि-यानमें कप्तान हिपनने चाकर मसलीपत्तन चौर म्याम--देशमें बोडी खोली थी। १६१२ ई॰को गुजरातकी -शासनकर्ताके साथ कम्पनी भी एक सन्धि हुई, जिसके श्रनुसार सुरत, काम्बे, श्रहमदाबाद शीर गोगोमें उसे वाणिच्य करनेकी अनुमति मिली। १६१५ ई॰की क्षप्तान वेष्टकी नौसेना सरतके निकट ताप्ती नदीके मं हाने पर मानेसे पोर्तगीकांने उसकी माजमण किया था। चार बार बलाई हुई। उसमें पोर्तगीजीने सम्पूर्ण-क्रय पराजय स्त्रीकार किया। जयलाभ करते श्रंगरेजीने गगरा, अहमदाबाद शौर काम्बे नगरमें कोठी खोती। सर्वप्रथम स्रतमें श्रंगरेजोकी कोठी वनी थी। उसी समय दुङ्गलैग्डके राजा प्रथम जैम्सने सर टामस-रो साइवको सम्बाट जद्दांगीरके निकट प्रेरण किया। इस बार जन्होंने सम्मनीको भारतमें वाणिच्य करनेकी अनुमति दे दी। १६२० ई०को चागरे चीर पटनैस कोठी खापित हुई। १६२५ ई॰को भारतके पूर्व उप बुल मसलीपत्तनके निकट श्रमरगाव नगरमें भी एक कोठी खोसी गयी। १६३२ ई०को गोलक्षरहेके राजास सनद ले शंगरेजींने मसलीयत्तनमें वाणिज्य स्थापन किया था। १६३४ ई०की फरवरी मास दिलीके समादने शंगरेज कम्पनीको बङ्गालमें वाणिज्य करनेकी सनद दी। १६३८ ई॰की फ्रान्सिस है साइवने चन्द-गिरिके राजासे चेदापत्तन वा मन्द्राज नामक स्थान क्रय करके वहां एक दुर्ग निर्माण किया श्रीर उसका नाम फोर्ट चेग्द्र-जार्ज रखा। श्रमरगांवचे कोठी उठा कर यहीं लायी गयी थी। पूर्वीत सनदके अनुसार - १६४० ई•को वङ्गके चन्तरेत चुगली श्रीर १६४२ ई० की बालेखरमें कम्पनीकी कोठी खनी। तीन वर्ष पीछे

होपवेस जहाजके डाक्टर बाउटन साइवने समाट याहजहान्की कम्याकी चिकित्सा करके बादयाइसे कम्यनीके लिये कई अधिकार साम किये। दूसरे वर्ष बङ्गालके यासनकर्ताने भी उन्हें वैसे ही अधिकार दिये थे। १६५८ ई०को कासिमबजारमें कम्यगिकी कोठी खुली। १६६१ ई०को इङ्गलेख्डके राजाको विवाहस्त्रस्थे वस्त्रद्दे नगर मिला था। २य चालेसने यह सम्यक्तिके दे खाला। १६८० ई०को स्राक्ति कोठी वस्त्रई उठ बाली।

१६८१ ई०को सन्दाज चौर बङ्गालका वाणिज्य स्ततन्त्र कर दिया गया। उस समय बङ्गासके धन्तर्गत हगरी. कासिमवजार, पटना, वालेखर, मालटह श्रीर टाकामें कोठी रही। विन्तु १६८६ ई०को बङ्गासके नवाव शायस्ता खान उन पर श्रत्याचार करने खरी। उसी समय इग़सीकी कोठी छोड यंगरेजॉने सुतानुटी या कालक त्रोमें उसकी खोला था। कलकता देखा। इसी समय मराठीं का भी नानारूप घत्याचार चल रहा था। कम्मनी पर बार बार इस प्रकार ऋत्याचार छोनेसे उसी वर्ष विजायतमें कम्पनीकी एक सभा की गयी। उसमें खिर इवा-काम्पनीका उद्देश केवल व्यवसाय करना ही नहीं है, साथ ही साथ राजल बढ़ाना, बहुतसी विपत्तियां रचते भी कम्पनीका घधिकार इद करना और भारतमें एक पराक्रान्त जाति दनना पहेगा। फिर इस देशमे शब विणक कृपसे नहीं, एक प्रवत्त परामान्त जाति कृपसे कम्पनी दिखायी दी। इसके अनन्तर कम्पनीका वाणिज्य भारतके इतिहाससे संश्लिष्ट है। मारतवर्ष देखो। १८५८ ई॰को कम्पनी उठ गयी।

पहली सनदके पीछे बीस बीस वर्षमें इस पर नयी अनुमित लेगा पड़ती यी और नूतन अनुमितपत्र मिस्तते समय कम्पनीकी कार्योदकी देखी जातो थी। और मी दो एक कम्पनियां बनी थीं, जो इसोमें मिस गर्यों। १८१३ ई॰को पारिज्ञयामेख्डके तदम्सी कम्पनीको भारतमें व्यवसाय करनेका जो एकाधिकार मिला यां, बन्द हुवा। १८१३ ई॰को चार्टर एक्ट (Charter Act) के प्रमुखार चीनके व्यवसायका अधिकार रोजा गया चीर भारतमासियोंको कम्पनीको नौकरो देने पर

अनुमति हुई। १७०३ ई.को रेगुलेटिक एकः (Regulating Act) के अनुसार बङ्गालके आसन्वर्ता भारतके गवनर जनरल मनोनीत हुवे। १७०४ ई.को पिट साहब के इण्डिया बिलमें कितने ही नई काटकांट की गयो। श्रेवमें १८५८ ई.को सिपाहीविद्रोह (बलवा) के योके भारत इङ्गलेण्ड-राजके अधीन हुवा और गवर्वर जनरलका नाम वाइसराय या राजप्रतिनिधि रखा मगा। विपाहीविद्रोह देखी।

पहले पहले यही ठहरा था कि कम्पनीके साभी भारतके राजस्वरे सेकड़े पीछे १०॥ क् नाभांथ पायेंगे और कम्पनीके नीकरीको तनखाइ दो जावेगो। खेडन- हास ट्रीटमें कम्पनीका ईष्ट इण्डिया हाउस नामक जो मकान था, विक गया और कम्पनीका प्रकारड पुस्तकास्य राजाके अधीन हवा। अव भारत-शासनके परिदर्शनका भार सेक्रेटरी अब छेट (Secretary of State)-को सोंपा गया है। कम्पनीकी इस समय स्नातमात्र श्रेष है। भारतवर्ष, बहान, मन्द्रान, क्षक्तपा, उपनिवेश पादि थन्द देखी।

कोस्य (बै॰ ज्ञि॰) नाम नामीण णात् प्रवीदरादिनत् स्राधु:। नास्य, चाइने योग्य। (ऋन् ११।१७९।३) कोयर (हिं॰ पु॰) १ शास, भाजी, तरकारी। २ पग्र वीको दिया जानेवाला इरा चारा।

कोयस ( हिं॰ स्ती॰) १ कोकिस । काकिल देखो।

"को ला भई कोयल कुरङ्गवार कारे किये।" ( जजनन्द्र )

२ जताविशेष, कोई वेख। इसकी पत्तियां गुजावकी पत्तियों से जुक्त कीटी होती है। फूल सफीद भीर नी ले आतं हैं। इसमें फालियां भी लगा करती हैं। पत्तियों का रस पीनेसे सांपका विष सर जाता है। इसका संस्कृत पर्याय—भपराजिता है।

कोयलकुंतह - मन्द्राल प्रान्तके कर्नूल जिलेका एक तालुक। यह प्रचा० १४° ५० एवं १५° २० चि० चीर ७७° २० तया ७८° ३२ पूर्के सध्य चवस्थित है। इसका चित्रपल ५७२ वर्गमील है। लोक चंख्या प्रायः ८८१४७ है चीर ८५ गांव इससे लगते है। ३१००० इसका राजस्त है। कंडिक नदी पूर्वांग्र पर वहती है। यहां की सूमि उपजाज है।

कोय चक्तींडा — हैदराबाद-राज्यके महबूबनगरका पहला ताजुक । इसका चेत्रफल ५४६ वर्गमील, लोकसंख्या ५८०३१ श्रीर मालगुजारी ६४००० ६० है। १८०५ ई०को यह कोदङ्गल श्रीर पुरगी तथा महबूबनगरमें सिला दिया गया।

कोधनपट्टी—मन्द्राज-प्रान्तके तिन्ने वेशी जिले के सालूर ताज कों साड्य इंख्डियन रेलवेका एक छेशन। यह एक इनामी गांव है श्रीर श्रचा॰ ८ १० उ० तथा देशा॰ ७७ ५२ पू॰में श्रवस्थित है। कोकसंख्या प्रायः ३४१५ सगती है। इसका जन्नवायु स्वा तथा लास्याकर है। स्त कातनेका एक प्रतनीचर कोयल पट्टी वे चलता और गवनेमेण्डकी खेती भी होती है। कोयना (हिं॰ पु॰) इन्नविशेष, एक पेड़। यह श्रासाम में स्पनता श्रीर बहुत बढ़ता है। कोयनका काष्ट विक्रण, कठोर तथा सुट्ट रहता और ग्टरनिर्माणिद कार्यमें सगता है। पत्तियों को रेशमके कीडे खाते है। इसका दूसरा नाम सोम है।

कीयला ( हिं॰ पु॰ ) चड़ार, किसी चीनका जला इवा वह हिसा, जो पूरी तरह खाक न हो भीर काला पड़ जाय। वह चादिके दग्धाविष्ण क्षणावर्ण कठिन पदार्थ-की इस देशमें साधारणतः कोयला कहते है। घापा-ततः कीयला दो प्रकारका देख पड़ता है—१ घनिदग्ध काष्ठ ग्रादिका कीयला चौर २रा भूगभेंसे उत्तीतित खनिज कीयला। खनिज कीयलेको मंस्त्रत भावामें म्दर-ड़ार श्रीर लज्ज हो के कोयलेको श्रङ्गार ही कहते है। पस्यरका ( खनिज) कोयला भी भूगभेंके प्रायन्तर तापमें दग्धाविष्ण रास्त्रयमिक क्रियासे उत्त्यन द्वन ग्रादिका ग्रविष्ण शंग है। जीवेंके ग्ररीरसे भी कीयला निज्ञलता है, किन्तु उसका परिसाण प्रव्य ही रहता है।

इसे बङ्ग्लामें घांगरा या कथला, दाचिणाखमें कोलसा, तासिलमें सिमाइकरो, तेलगुमें बोग्, मलयमें करि, कर्णाटीमें इहातु, गुजरातीमें कोयलो, सेंहकीमें प्रकृत चौर ब्रह्मीमें सिसुए कहते है।

प्राक्तितिक गठनप्रणाचीके अनुसार, पदार्थतस्त्रवेत्ताः वोने कोयलेकी कई श्रेषियां निर्धारण की है। खनिज-तस्त्रवेत्ता इसे दो भागोंने बांटते है। छनमें एक भाग यिनाजत्विधिष्ट रहता शीर दूसरेमें वह नहीं मिन्ना। शिनाजत्र हिता कीयलेका हो नाम पत्यर-वा कीयला है। पत्थरका कीयला बहुत कडा होता है। इसकी जनानेमें व्यवहार करते है। श्रमेरिकामें इस जातिके कीयलेसे दावात, सन्द्रक श्रादि व्यवहार्य वस्तु भी प्रस्तुत होते हैं। शिनाजत्विधिष्ट कीयलेकी नाना-विध श्रीणयां श्रीर बनके स्ततन्त्र नाम है। पत्थरके कोयलेसे यह कोयला बहुत कोमन होता है। इसका श्रीपिक गुरुत्व भी समनी श्रीचा श्रद्ध है।

विच कीयला-का वर्ष देवत् धूसर क्षणवर्षके मख-मल-जैसा द्वीता है। यह प्रक्रिमें लालनेसे चटल कर ट्रट पड़ता; किन्तु उसके पीछे यदि फिर उत्ताप मिल-ता, तो सबके सब गलकर देर हो रहता पीर वरावर जला करता है। जलनेके समय दस कीयलेकी लपट कुछ पीली लगती है। परन्तु वार वार दसे उलटाते न रहनेसे दसकी प्राग तुम्म लाती है। दङ्गलेखके न्यूका-सिल नामक स्थानकी खिनमें पिच कीयला बहुत मिलता है।

लाल कीयला—देखनेमें ठीक पिच कीयले जैंसा ही रहता पीर उसी की तरह यह भी भाग लगते ही पूट कर हिटक पडता है, परन्तु गस्ते गक्त ने जमता नहीं। जाल कीयला बहुत भङ्गप्रवण है, इसिवेंगे खनिसे निकासनेमें यथिष्ट चित होती है। इससे जलते समय परिष्कार पीतवर्णकी शिखा डठा करती है। इझलेंग्डने ज्वास्गी नामक खानकी खानमें यही कीयला अधिक है। चंगरेजीमें इसे चेरी कील, Cherry coal) कहते हैं।

बत्तीका कीयबा—श्रीक्वस्य नहीं रखता। इसका गठन श्रिक टट श्रीर मस्य है। श्रीन पानेसे यह भी चटख कर व्हिटक पडता श्रीर श्रीत श्रीम जनता है। इससे पीतवण श्रीनिशिखा निगंत होती है। बत्तीका कीयबा श्रागर्ने नहीं लगता, जला ही करता है। इससे एक प्रकारकी बत्ती, दावात, नासदानी श्रादि व्यवस्था वस्त प्रसात होते है।

काठ कोयसा-उसे कहते हैं, जिसके काष्ठका अंध सम्पूर्ण क्षमें कीयलान बना हो। इसका रंग कुछ Vol. V. 111 गुलावी लिये काला रहता और जलानी यतिगय गन्ध निकलता है। यणुवीलण (खुदंबीन) यन्त्र में इसकी गठनप्रणाली जाचने पर अपरिवर्तित कालका अंग संष्ट देख पडता है। भारतवष्ठके उपमूल भागमें काठ कार्यना मिलता है। इसमें जलीयाग्र पविक होता है; यहा तक कि प्रकारसारी उसका परिमाण पाय: समान बैठता है। प्राचीनतम कीयलेके स्तरोकी प्रपेवा इस कीयलेके स्तर घाधुनिक कैसे प्रसुमित होते है।

मसीकष्ण कीयना—भी एक प्रकारका शिकानतु

मिना कीयना है। यह द्वन्नशासकी भांति पाकृतिविशिष्ट होकर मुस्तरमें उपनता -पीर कीमन तथा

मङ्गवण रहता है। इसका प्रापित्तिक गुरुत्व पानीने
कुछ प्रिक्षण पड़ता शीर वर्ण गहरे की ने सखमन जैसा
नगता है। इसमें राजकी तरह एक प्रकार भीजनस्थ

दृष्टिगोचर होता है। दृत्तिण भारतमें यह मिनता है।
इसमें नी चल्लू ए रहता, उससे कांवनी चूडियों नेसा

एक गहना बनता शीर मन्दांग जनानमें सगता है।
इसके जनते समय हरी नपट उठती पीर महीने तेल
नैसी बद्यू निकलती है। मसीकृष्ण कीयनें सैकड़े

पिंछे ३७ भाग दाश्च पीर वायनीय होता है।

मारतवर्षके प्रायः सभी प्रदेशीमें कीयलेकी खिन है। हन खानीमें को कीयले मिलते, युरोपके कीयलेकी तरह भूस्तर-सङ्गठनके प्रज्ञार-युगका वस्तु नहीं ठहरते। दाचिणात्यमें पाया जानेवाला कीयला गोण्डवन कीयला (Gondwana system) कहलाता है। भूस्तरसङ्गठनके हितीय युगमें उत्यव होनेवाले प्रज्ञारस्तरके गठन-प्रकरपंचे गोंडवन-कीयला मिलता है। दाचिणात्यके वहिभागमें मिलनेवाले कीयलेकी खाने भूस्तरसङ्गठनके द्वतीय युगको गठनभङ्गिमा रखती है।

यह कीयना उत्तरपूर्व चर्ने चोर मध्यमारतमें भी
मिनता है। भूस्तरगठनके हतीय युगका उत्यन कीयना
सैन्यवीय चौर गास्य प्रदेशके विस्तर्गण एवं स्थानीन
होता ै। दीनी प्रकारके कीयनीने सर्वीत्कृष्ट जैसा विदेदित होनेवाना प्राय: सबसे अच्छे युरोपीय कीयने-नेसा
निकनता हैं। गोडर्ग कोयनेने मस्तका भाग कुछ
अधिक रहता है, फिर किसी स्थानके कायनेने ननीय

भाग भी कमनहीं पड़ता। हतीय युगवे कोयलें में भस्म भाग प्रपिचालत पत्य भीर दाह्य पदार्थका ग्रंथ प्रिक रहता है। गांडवन कोयलेंसे यह हजका होता है। गांडवन कोयलेंसे बङ्गालका पीर तीसरे युगके कीयलें में पासामका कोयला प्रधान समभा जाता है। बङ्गाल भीर पासामके कोयलेंसे कितना दाह्य पदार्थ, कितना जलीयांग्र पीर कितना भस्म है—यह नोचे किये नकोंस समभिये—

| बद्गालका कीयला                            |                            | भासाम १६ को यला |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| साधारण                                    | इल प्ट                     | साधारण          | चला प्ट           |
| मखः १६°१७                                 | 8 <sub>O</sub> so          | ₹°€             | 08                |
| ল্লীয়ায় ৪ <sup>০</sup> ৫০               | °૮૬                        | y°              | ]                 |
| दाक्षा पदार्ष (जलायूना)२५ <sup>०</sup> ८३ | श्द <sup>0</sup> १२        | ₹8°€            | ₹₹ <sup>0</sup> ध |
| भृङ्गारसार ५३ <sup>०</sup> २०             | <b>€</b> € <sup>0</sup> 4₹ | ¥€°¥            | ६६°१              |

बङ्गानमे निकलिखित स्थानीमें कोयलेको खाने है-रानीगन्त-च्रित-ही भारतवर्षके उन सब स्थानीते बढ़ा भीर प्रयोजनीय है, जहां कीयला प्राविष्क्रत हवा ह । कलकत्तके प्रति निकट भारतके प्रधान रेलप्य पर रहनेसे इसका व्यवसाय बहुत विस्तृत है। यह स्थान कलकत्तेरे १२० मील उत्तर पश्चिम बङ्गालके पार्वत्य प्रदेशमें प्रवस्थित है। यहां प्रायः ५०० वर्गमील भूमिसे कोयना निकासा जाता है। किन्तु प्रमुमान सगात हैं कि दूसरे दूनी जगहमें कीयला भरा है। कारण खान जितनी ही बढ़ती, पूर्वेकी स्रोर उसकी गभीरता श्रीर कीयलेकी पश्चितता देख पहती है। रिसा बनुमित हुवा है-रानीगद्म वृत्तमें नष्ट हो जाने-वालीको छोड कर १४ करोड टन कोयला मीजद ह । यहां कीयलेके परतीं ( Seams )-में कीई कीई प्राय: ७०।८० फुट तक मोटा है। परन्तु परत श्रिष्ठ मोटा होनेसे एसमें पक्का कोयला नहीं रहता।

स्तरिया—रानीगण्यके के विश्वाणितसे द के सि पश्चिम दामोदर नदांके निकट प्रविद्यत है। यह समस्त चित्र मानभूम जिलेमें लगा चौर प्राय: २०० मील विस्तृत है। इसके परतमें होनेवाला के यहा रानीगण्यके के। यसि प्रच्छा रहता चौर जलनेवाला चंद्र मी प्रधिक निक-स्तता है। इस चेत्रके परत सब खानों पर वरावर माटे

नहीं होती। भारियांसे ४६५,००००० टन कीयना निकलता है।

विकारो — भारियासे २ मील पिखम दामादरके निकट पड़ता भीर २२० मील विस्तृत लगता है। यहां सध्यविष कीयज्ञा होता है। परत बहुत लक्के हैं। एक एक परत ८३ फुट तक मोटा बैठता है। यहां प्राय: १५०००००००० टन कोयला मिल सकता है।

रामगढ—बोकारोचेत्रसे दिखण प्रविद्यत है।
इसका कोयला बहुत प्रच्छा नहीं होता। यहा परत
बहुत है, परन्तु वह योडी हो दूरतक विस्तृत है।
पश्चिम सीमामें हजारोबागसे रांची तक एक राह है।
बहुतसे लोग प्रमुमान लगाते हैं—यहां प्रवने पाप मूमिके
लपिमागमें कोयला निकल श्वाता, जो देशीय लोगोंके
हाथों संग्रहीत हो रांची विकनि जाता है। रामगढ़चेत्र
४० वर्ग मील विस्त तहै। यहां प्००००००० टन

उत्तर करणपुर-रामगढि पश्चिम दामोदरको उत्पत्ति स्थानके निकट अवस्थित भौर प्राय: ४७२ वर्ग मोन विस्तृत है। इस होत्रमें कीयना भी प्राय: ८७५०००००० टन विद्यमान है।

दिचिष करणपुर—उत्तर करणपुरसे दिचिष प्रायः ७२ वम मील विस्तृत है। यहां प्रायः ७५००००० टन विशेष उत्तापजनक कोयला मील्ह है।

चोपचित्र-केवल १ वर्गमोल विस्तृत और इजारी बागकी उपजाक भूमि पर अवस्थित है।

इटक्री-इजारीबागसे २५ मील उत्तर पश्चिम विस्तृत है। यहां कोयलेके घोडेसे सामान्य परत मिले हैं।

मौरङ्ग-बोहारहागा जिलेमें कोयल नदीके तीर भव-स्थित है। कोयल घोण-नदकी एक उपनदी है। यह चित्र प्राय: ८७ वर्गमील लम्बा चौडा है। इसमेंचे २०००००० टन कोयला निकल सकता है। यहां भी जो कोयला भपने भाप महीचे निकलता, बहुत भक्का नहीं ठहरता।

हुतार-भौरङ्गचेत्रसे पश्चिम ८८ वर्ग मील विस्तत है। इसकी खानका कीयला चच्छा होता है।

े डासटनग**द्धा**—कोयस नदीके तीर २०० वर्गमीस

सम्बा चीड़ा चित्र है। परत योड़े चीर ६।६ फुट मीटे हैं। कीयसा बहुत समृदा निकसता है। यहां चतुमानत: ११६०००० टन कीयसा निकासा जा सकता है।

करहारवारी-कलकत्तेचे २०० मील पिखम हजारी-वाग जिलेमें घवस्थित भीर ८ वग मील विस्तृत है। यहां बहुत विद्या कीयला होता है। इस चित्रमें ३ वहे भीर १६ फुट मीटे परत हैं। प्राय: १३६०००००० टन कीयला विद्यमान है। घष्णमके वामकी रानीगस्त्र है यह कीयला भक्ता है।

देवघरमें — जयन्ती, शाहाजीरी भीर कण्डित कहैया नामक तीन चेत्र परस्पर भति निकट भवस्थित हैं। यहां कई तरहका कीयहा निकचता है। जयन्ती-का कीयचा भति चल्लुष्ट, परन्तु शाहाजीरीका खराव है।

राजम इस—राजम इस पर्वतक पश्चिमांग्रमें यह पार्वत्य चेत्र बहुत दूर तक चला गया है, परन्तु सभी शिले ही खानमें काम सगा है। बीच बीच पर्वतके शिखरोंका व्यवधान पड़ जानी हुडा, चापार मिटा, पाची याडा, मायू हुडी सीर झासाणो पांच विभाग किये गये हैं। इस खानका कीयला सच्छा नहीं, प्रायः पत्थर लेसा होता है। किसी भागमें परत बहुत नहीं बढे। पूर्व दिक्की यदि कीयलेके परत निकलें, ती यहांचे कीयला बाहर भेजनेमें बड़ा सुभीता पढ़े, क्योंकि गाइनटी निकट ही है।

दड़ीसेकी ब्राह्मणी नदीके तौर तालिंदरमें ७०० वर्गमील विस्तृत कीयलेका चित्र है। परन्तु इसका कीयला सच्छा नहीं होता।

बासाममें को कई एक चित्र हैं, हनमें हलफा पहा-हके चेत्रसे भोडवन कोयला मिलता है। परन्तु यहां कोयलेका स्तर ४।६ फुटसे घिक मोटा न होनेसे सब काम कका है।

खिसया भीर जयन्तीयहाडके चित्रमें—भूरतरगठन-रहतीय युग भीर प्राणियुगके स्तर-जेसा कीयलेका
स्तर देख पडता है। मैयोबेजिकि नामक स्थानमें जी
कीयजा मिस्ता, पाहरिटीज नामक गन्धक प्रधान

धातुका भाग पिषक रहनेचे जलानेके काममें नहीं लगता, किर भी शिलाङ्ग ष्टेशन पर व्यवद्वत होता है। यहांके घीर लाङ्गियन नामक स्थानके कीयलेका स्तर छतीय युग घीर चेरापूं जीके कीयलेका स्तर प्राणियुगका है। जयन्तीपवंतके घमीर, लाकाडोङ्ग, नरपुर, शाटि-ह्या घीर चेरमाङ्ग नामक स्थानोंके कीयलेमें प्रङ्गार-सारका भाग यथिष्ट है। यहां एकमात्र लाकाडोङ्ग चेत्रचे ही १५००००० टन कीयला निकल सकता है।

गारो पर्वतके — दरङ्गगिरि चेत्रमें पायः ७ फुट मोटे कोयले का परत है। किन्तु वहां श्रंगरे जों के क्षम पड़ चनेचे कोयका निकाला नहीं जाता।

चत्तर शाषाम—माकुम नामक चित्रमें कीयलैके कितने ही बड़े बड़े परत हैं। उनमें एक १०० शौर एक ७५ फुट सीटा है। यहां बहुत भक्का कीयला होता और प्राय: १६०००००० टन मिल सकता है। जयपुर नामक चित्रका कीयला वैसा भक्का नहीं रहता। दो चार परतीं में भक्का कीयला भी मिलता है। इस चित्रमें प्राय: १००००००० टन कीयला होगा। नाजिर नामक चित्रमें कितने ही परत है। उनमें भिक्षतांग्र २० फुट या इससे भी मोटा है। जांकी शौर हिसाई नामक भीर भी दो चित्र यहां विद्यान हैं।

ब्रह्मदेश ग्रीर भारतके पूर्वं शंग्रमें निम्नक्ति खित स्थानीं पर कीय सा होता है—

भरकान प्रदेशके अन्तर्गत परक्षा द्वीपमें तीन भीर पेनिकियक्ष द्वीपमें एक कोयलेकी खान है। रामरी होपमें को खनि है, उसका एक परत प्रायः ६ फुट मोटा है। चेंदुवाभूमिमें भी कोयलेकी खान है। पेगू प्रदेशमें १८५५ ई०को प्रथम धेयटमेयोकी खनि भाविष्कृत हुई। किन्तु थोडे दिनों पीके यहां काम बन्द हो गया। सिवा इसके तैनास्तरम शीर उत्तर-महाके नाना स्थानों में कोयलेकी खानि निकनों है।

युक्तप्रदेशमें तातापानी, इरिया और मोरन नाम क तीनां चित्र शोणनदके निकट है। यहा परतोंमें को कोयना मिसता, उससे खूब काम चनता है। सिग रावनी नामक स्थानके कीटाचित्रका कार्य सम्प्रति चन्द हो गया है। सोहागपुरचित्रके परत तिरहे रगे हैं; सुतरां यहां कीयला निकालनेका बला सुभीता है। एतिइन जीहिला, उमरिया, कीरर, भिल मिल, वित्रामपुर, लक्ष्मणपुर प्रसृति स्थानोंमें भी कीयलेके चित्र हैं। इनमें उमरियाका चित्र सबसे बहा है।

सध्यभारतमें सहानदीके विकट रायगढ़, हिष्ट्रिय, खदयपुर श्रीर कीर्वाचित्र है। इनमें कीर्वाचित्रका कीयला बहुत श्रच्छा श्रीर परत मीटा है। नर्भदा नदी श्रीर धनपुरा पर्वतके बीच सहाणनीचित्र बहुत बढ़ा है। इसके कीयलेसे ग्रेट इच्डियन पेनिनस्ला रेसवेसा काम चलता है। सिवा इसके तीया उपत्यकाने शाहपुर या विद्वसचित्र, पेंच उपत्यका श्रीर वर्ध-गोदावरी उपत्यकाने बन्दरस्त्रभी बहुत कीयला होता है।

बरारमें बर्धा या चर्छ च्रेत्रकी खिन बहुत वही है। यहां बरीरा, धूरास, बुन और पापुर तथा षष्ठी एवं पीनोमें कोयला होता है।

वस्वर्द्र विभागके कच्छ, सिन्धु, बोलन गिरिवर्क के माक नामक स्वान, हरणाई गिरिपथके घाहरिंग, सोनी पठानराज्यके चमारजङ्ग, वजीरी राज्यके कानीगरम, स्वयणपर्वत, कुलावा घाटि स्थानमिं कोयलेकी खान है। पद्माव जवणपर्वतके भ्रस्व, सुंगेसवर, चम्मल, कुट, योभाखान, देवल; नूरपुर ( नीसवन, ) केरसी, संदुत, पीड, भगवान वस घाटि स्थानमिं कोयला मिसता है। पीड़ खानिका कोयला ही इस देशमें जलाया जाता है। भगवानवसके कोयलेमें पाइरिटीज नामक गन्धकप्रधान धातुका भाग श्रधक घीर पति विच्छित होता है। इसीलिये यह जलानेके काममें नही सगता।

श्विमालय पर्वत पर पश्चनदीके तीरवर्ती डांडकी सङ्गरमार्ग पर्वतके उत्तर-पश्चिम भागमें पाणीयुगके कीयलेका स्तर देख पडता है। श्रिवालिक पर्वतमें कीयले-जैस पदार्थ और अपरिपुष्ट कीयला तो मिलता है, परन्तु उससे काम नहीं निकसता। श्रिकमके अधिन कीयले नामक स्थानीमें गोण्डवनकी भांति छोटा कीया वीयला होता है। यशा कीयलेकी एक कुकनी

मिलती, जो पेनसिलके काले सीचे जैसी उहरती है। मन्द्राजके बोहादानील, मादवरम, लिङ्ग्ला, सिङ्गारियो, कामारम, टांडून, चन्तरगांव, पष्ठी चीर पीनी चादि स्थानीमें कोयला निकलता है।

१७७४ ६० की सबैपयम बङ्गासमें कीयसा निका-लनिका काम भारका हुवा था। उस समय बङ्गाल सिविल-प्रदिवसके डिटना भीर सामार नामक दो व्यक्ति इसका एकाधिकत व्यवसाय करते थे। इन्होंने पहली रानीगद्ममें काम सगाया था, परना व्यतिग्रस्त होनेसे उसे बन्द कर दिया भीर १८१५ ई० तक इसका काम वन्टरष्ठा। फिर जोस्का नासक एक काम करने लगे, परन्त कोई सुविधा न सिलने पर १८२ • ई॰ तक छोड़ बें ठे। अलेग जण्डर-एण्ड-कम्पनी नासक विणिक्तोंके एक दश्रने इकी वर्ष फिर कार्य भारमा किया था। इस वर्षेसे १८५८ ई० के बीच इन की गों के हाशों ५० खानों का कास चलता रहा। उस समय २७ एन्सिन चनते भीर १६०० चीगकाम करते थे। खानि १३० फुट पर्यन्त गभीर खोदी गयी थी। यह खान दामीदर नदीके तन्त पर्यन्त प्राय: ३ मील विस्तृत थी। १८४० ई० की यहां १५ लाख मन कीयला निकाला गया था। फिर धोरे धोरे परिमाण बटने लगा और मेषको १८६० दे० में पाय: चत्रा व को गया।

भारतका कोयला प्रायः भिषकां य रेलवेके कार्यमें व्यवद्वत होता है। रानोगन्त्र या बङ्गालका कोयला कलकत्तेके पुतनीवरीं भीर जडाजीं में लगता है। फिर कोटा कोटा कोयला ईंटिंके पजावेमें पडता भीर सबसे कोटा घरीं में जलता है।

बङ्गालका करहारवारी चित्र सर्वापेचा चुद्र रहते भी वहां उत्तीसन प्रधाने सर्वापेचा उद्गितनाम किया है। बङ्गालके प्रन्यान्य चें तीमें भी इसी खानके प्रतृकरण्ये काम चलता है। कीयलेकी खानमें स्वेरे ६ वजेसे सम्याकी ६ वजे तक काम होता है। प्रावश्वक होनेसे रात तक मजदूर नहीं क्टूटते। सप्ताहमें ४ दिन बड़े जोरसे काम चलता है। खननकार्यमें निस्त्रं चौके हिन्दू पौर सुसलमान तथा सन्ताल कील प्रादि नियुक्त होते हैं। प्रति रिवारकी उन्हें वितन मिसना है। यङ्गालके वाडरी लोग खान सोदर्नमें वहे दच हैं। खानके वीचसे पानी निकासनेको एन्द्रिनके सहारे नक लगता श्रीर वायु श्राने जानेके. लिये धूमनकको भाति श्रून्यगर्भ स्तम्भ बनता है। परन्तु बहुतसी खानों यह बात नहीं रहती। श्रून्यकारवश्रतः लोग पलीता जलाकर काम करते है। जिस खानमें तेल या गन्धकका परिमाण श्रिक रहता, पलीते भी श्रागसे समय समय वही विषट पह जाती है।

खनक खनिके निकट ही चुद्र चुद्र कुटीर बना वास करते हैं। प्रत्येक कुटीरमें एक चुद्र वासग्रह, एक ग्रस्थमाला और एक गोगाला रखतें है। गोतकाल और गोपाकालकी जब खानमें काम चला करता, यह नेग उसमें चर्ग रहते हैं, किन्तु वर्षाकालके तीन मास (जुलाई, प्रगस्त, सितम्बर) घपनी खेतीवारी देखते हैं। फिर बहुतसे लोग बारहों मास केवल खानमें ही काम किया करते है। सोमवारको खनश सप्ताहको छट्टी पार्व हैं।

कीयलेका त्राना जाना सगा रहता है। को जहाज इस देशसे बाहर जाते, उनमें खर्चने सिये भरा जाने-वाला कोयला ही भारतने कीयलेकी रफ्तनी है। बस्वई कपड़ेके पुतलीवरोने सिये बद्गाल, कीर निजाम के राजासे कीयलेकी कामदनो होती है।

कीन-कीयला—वह है, जी ग्रह्म्झोंने घरमें जला करता है। यह खानका सीधा निकला नहीं होता। इसे पैचमें जला श्रीर तेल श्रादि निकास करके तैयार करते है। खानका कीयला सामान्यतः कचा कीयला कछलाता है। कीक इस देशमें बनाया श्रीर श्रन्यान्य देशीसे भी मंगाया जाता है। भारतका कीक कठिन श्रीर कीमन दो प्रकारका होता है। कठिन नीक लोहेके कारखानों शीर होटे छोटे श्रद्धनों तथा कीमल कीक जिससे जलते समय ध्वां निकसता रखन शादि कार्योंने व्यवहृत होता है।

बहुतसे विचल्त्य डाक्टर जहां करते है कि कलकत्ते भौर तिक्रकटवर्ती स्थानोमें प्रधिकांग्र लोगोंकी प्रस्तुरोग लगनेका प्रधान कारण इसी कीयलेकी पागसे भोजन बनाकर खाना है। यह बात द्रव्यतस्थानु चन्यादी लोगों का मनोयोग भाकर्षण न बार सकते भी नितान्त अमुलक जैसी नहीं समक पड़ती। कारण केयिलेकी भागसे बना हुवा मेश्जेन खानेमें कम भच्छा सगता है।

के।यष्टि ( सं॰ पु॰ ) कं नर्लं यष्टिरिनास्य, बहुत्री॰ प्रपो-दरादिनत् प्रकारस्थोकारः। जनतुष्कुम, एक क्षिटा स्फीट सारसः! ( मनु ५०१६ )

कीयष्टिक, कोयष्टि देखी।

कीया (हिं॰ पु॰) १ प्रचिनीत्तक, घांखका डेला। २ कटहलका गूटेचे भरा हुवा वीजकीष।

कीया—एक धनवान विदेशी विषक्। विवाह डके दति-हारातुरार जब भास्तर्रविवर्मा वा (केरलविवेश-माचाना के सतमें ) वाण पेरसल बीहें के साथ मने गये. उसने कुछ दिन पौछे (गुजरातके धिभवानात-सार ३५ ६० श्रीर डा॰ बुनंसकी मतमें खुष्टीय घष्टम यताब्दीका) तलि नामक स्थानमें सामरिन-प्रासादक निकट किसी विधिष्ण विश्विक्त एक ग्राम स्थापन किया। यह विणिक् सक्ते वे घरव विणिकीं से वाणिक्य व्यवसाय करके यथेष्ट धनवान हुये थे। फिर जह पुन्तराकोन सामरो पद पर प्रधिष्ठित इये, उपयक्त याममें के या नामक एक विदेशी धनवान विश्व रहा करते थे। इन्होके नामानुसार ग्राम 'काइकोट' कड लाया। इसी कार्दकोट् यञ्दका अपन्त्रं या 'कालिकट' है। कीयाने परिशेषका सामरीकी राज्यवृद्धि करतेसे युग्नेष्ट साहाय्य दिया था। बहुन घोडे दिन पोक्रे की पार्तगीन इस टेशमें आये।

कोर ( सं॰ पु॰) क्षल संस्थाने घच् गुणः लस्य रः। १यरीर-का सम्बिवियेष, जिस्रका कोई जोड़। मङ्गुलो, मणिवस्य, गुल्फ, जानु भौर-क्ष्पेर स्थानेंकि सन्धिका नाम कोर-सन्धि है। ( स्थत )

कुल भावे घञ्चस्य रः। ३ संस्थान, गरीरका प्रवयव।

कीर (हिं॰ स्त्री॰) १ प्रान्तमाग, विरा हाशिया। २ देष, दुरमती। ३ देष, बुराई। ४ प्रनी, नीक। ५ धार, बाढ़। ६ खेणी, दरजा। ७ रबी वर्गे रहकी पहली शींच। य चवेना, मजदूरीकी दी जानेवासी

Vol. V. 112

्यनपिलाई। ८ कीण, कीना।

''कीरमम कमला करीरन जगी फिरे।" (देवजीनन्दन)
कीरई (हिं क्ली ) त्याविश्रेष, मुद्दकटी नामकी एक
घास। यह हिमानय पर कश्मीरसे ब्रह्मदेश पर्यन्त
६००० फुट जंबी पहाड़ियों श्रीर तराह्यों में कगती है।
कीरईकी चटाइयां बहुत बनायी जाती हैं।
कीरंगा (हिं पु॰) एक प्रकारकी दौरी या टीकरी।
इसकी गीवर शीर महीसे सपेट शनाज शादि रखनेमें
व्यवहार करते है।

कोरंका ( हिं॰ पु॰) मजदूरीमें दिया जानेवाला भनाज। कोरक ( सं॰ पु॰क्ती॰) कुच संख्याने खुल् कस्य रः। १ कुड्मस, फूचकी कटोरी।(मध) २ म्हणाल, कमल-की डंटी। ३ ज्वकोरपची। ४ चोरक नामक गन्ध-द्रव्य, चोवा। ५ काकी ही, शीतलचीनी।

कोरक ( हिं॰ पु॰ ) एक प्रकारका वेत । यह पासाम श्रीर ब्रह्मदेशमें उपजता तथा मोटा एवं सुदृढ़ रहता है । इसकी छडियां बना करती है ।

कोरकष्टच (सं॰ पु॰) इङ्गदीष्टच, एक पेड़। कोरकसर ( हिं० स्ती॰ ) न्यनता, कमी, काट छांट। कीरकार (सं० ति०) कोरं प्रवयवं करोति, कीर-क्ष-श्रण। श्रवयवसंख्यानकारक, जील लगानिवाला। कारिकत ( सं० वि०) कीरक जातमस्य तारकादिला-दितच्। मुकुलित, फ टा हुमा, जिसमें कली पा गयी हो। कीरक्-मध्यपदेशकी एक भादिम जाति। इनकी गंखा ग्रायः १४०००० है। इसमेंसे १०००० सध्यभारत श्रीर अवशिष्ट बरार तथा मध्यभारतमें रहते हैं। ही शङ्गाः ्बाद, निमाड भीर बैतून जिलेमें सतपुरा पहाड़के पश्चिम कीरकू पाये जाते हैं। 'कोरकू' शब्दका अर्थ . बादमी ( कोर = बाद मी बीर कु = बहुवचनका चिक्र) है। यह कोटानागपुरने कोरवाशींसे मिसते जुसते है जो कोगींने कथनानुसार खपना चादिस प्रधिवास पंचमदी पर्वत रखते हैं। राज-कोरक् अब राजपूतोंके वंशधर भीनेका दावा करते श्रीर कहते हैं कि उनके पूर्वपुरुष ः धारानगरी ( इस्तैन ) से पंचसदी पहु चे थे। इनमें मीवासी श्रीर बावरिश्रा क्रसीन तथा कमा भीर बींदीया नीच्य सम्भे जाते हैं।

कुछ कोरकू कन्याका विवाह करना प्रथम मानते शीर विमा किशे चाल टालके उसे वरके हाथ सौंप देते है। यवकी गाट दिया जाता है। यह हिन्दू है शीर महादेवकी पूजा करते हैं, जिनका पश्चमदी पहाड पर मन्दिर है। कई याम्यदेवताशोंकी भी पूजा होती है। पपनी ईमानदारी शीर सादगीके लिये खेतींकी नौकरी इन्हें बहुत मिलती है। इनकी माला भी कोरकू कहलाती है।

कोरगर—सङ्खीरके निकट दिखण कनाडामें रहनेवाला , एक असम्य जाति। इनकी तीन श्रीणयां हैं-श्रीन्ट-कोरगर, वस्त्रकोरगर और सप्पकोरगर। पहले कोर-गरींकी क्षमरन, मंगरन नामकी श्रीर भी टी श्रीणयां रहीं, परन्तु अब वह नीप ही गयी है। अन्दिशींकी संख्या बहुत थोडी है। इनके गरीमें एक बरतन सटका करता है। सप्पकीरगर वस्त्रके बदले वस्त्रपत परिधान करते है। तीनों श्रेणियोंने श्रादान पदान चलता है। विवाहने समय वरकन्याको स्नान कराके एक चटाई पर बैठाते है। फिरडन पर चावल छोडे जाते हैं। कीर-गर पवित्र स्थानमें भवकी प्रोधित करते और समाधि पर भातके चार गोली बना कर रख देते हैं। छपस्थित वयोज्येष्ठ ही इनका प्रशेहित होता है। क्यकेन नामक वृत्तकी तल पर देवता श्रादिकी पूजते भीर केलेकी पत्ते पर इसदी दिया इवा भात देवताको निवेदन करते है। कमरके नीचे पेडके पत्ते लपेट स्तियां घपनी लज्जा निवारण करती है। कीरगर कहते हैं-किसी हबधीने श्रनन्तपुरसे एक दल सेना संग्रह की थी, जिसमें हम-लीग प्रधान रहे। पहले तो हम युद्धमें जीते, परन्तु श्रीवकी हार जाने पर वनमें आश्रय सेना पडा।

कीरगांव-वन्नई प्रदेशस्य सतारा जिलेके मध्यस्य का एक स्वित्तागा। यह श्रक्षा॰ १७° २८ एवं १८° १ डि॰ शीर दिशा॰ ७४° तथा ७४° १८ पू॰ पर श्रवस्थित है। इसके स्तर खण्डाल शीर फलटन, पूर्व फलटन तथा खतव, दिच्च कराड़ शीर पश्चिम सतारा एवं बाई है। कीर-गांवका परिमाण पाय: २४६, वर्गमील है।

इस उपविभागके चारी घोर पर्वतमाला लगी, केंद्रल दक्षिण-पश्चिम कच्चा नदी वही है। उत्तर घोर हत्तर-पूर्व ते पर्वत ही स्विक लंगे हैं। दिखिणकी भूमि समतल है। पिद्यमांशकी हपत्यकामें साम्ब्रह्मों के सुन्दर सुन्दर कुझ सौर कुमती पामकी हयानावली विराजित है। पूर्वा शक्षा भूमि प्राय: सनुवेरा है। कोरगांवका जलवायु खास्प्रकर है। दिखिण संग्रमें ग्रीसका प्रादुर्भाव स्थिक होता है। कच्छा ही प्रधान नदी है। तिझ्ल वासना नामक एक छोटी नदी भी है। इसी वासना नदीसे कोरगांवके १० मील हत्तर एक सच्छी सीनहर निकली है। यह नहर भी कोरगांवके भीतर प्रवाहत है। कच्छा भीरवासनाके तीर जुवार, सना भीर शहहर हपजती है। सच्छी तरहरे सींचकर खेती करने पर देख, तरकारी श्रीर सन्धान्य फलमूल भी होते है। पर्वतके संग्रमें मोटी जुवार श्रीर बालरेकी छोड़ कर दूसरी कोई चीज नहीं हपजती।

कोरगांव नगर प्रचा० १८ ३८ ७० चीर देशा० ७४° ४ पृ॰ पर श्रवस्थित है। शहरमें एक उत्तर-दिचण और दूसरा पूर्वपश्चिमको विस्तृत दीर्घ राजपय है। सतारा-रोड नामक राष्ट्रमें ग्रहरसे पीन कीत दिच्या वासना पर एक सुन्दर प्रस्तरसेत बना है। कोरगांव सानगङ्गा नासकी छोटी नदीने किनारे बसा है। मानगङाके तीर श्रामका यथेष्ट जंगल है। यह सकस प्रास्त्रक्ष खाभाविक सेनानिवासकी भांति पति स्वक्तन्द रूपसे व्यवद्वत हो सकते हैं। १६१८ ई॰को यक्षां मराठों से श्रंगरेजींका एक युद्ध इवा। जनरस सिय पेशवा बाजीरावके प्रसुसरणकी नियुक्त किये गये। सिशको सदस पंढरपुरके निकट पहुंचने पर बाजीराव ज्ञवारको भागे थे। श्रेषको भीमा नदीके तीर १८१८ र्द्र॰में धवीं जनवरीके दिन कीरगांवमें एभय पचमें एक हड़त् युद्ध दुवा! पैशवा पराजित हो सतारेके यभिसुख साग गरी।

कोरङ्गी (सं॰ स्त्री॰) कुर्गत कोरङ्गीत्याख्यां गक्कति, कुर-श्रङ्गच् गोरादित्वात् डीव्। १ सम्झेला, क्रोटी इलायवी। २ विष्यकी, पीवन्न।

कोरचर—बम्बई-प्रदेशको एक जाति। यह देखनें प्रायः कोरवियां जैसे होते पौर तामिल भाषा बोलते हैं। स्टह्मेताका नाम दुर्गीमा है। कोरचर मही महीने कोटे

कोटे भोपडोंमें रहते घीर कतको ठालू नहीं रखते। दनका प्रधान खाद्य काक्सनकी रोटी, दाल भीर भाजी है। यह भेड, वकरा, शिकार की दूर विडियाका मांस थीर मक्की खाते हैं। देशी विदेशी धरावकी भी मिलने पर नहीं कीडते। अच्छे पहनावेमें मस्ये पर क्मान, कोटा क्राता, फत्ही, क्रोटी घोती और क्रोटी भोदनी है। स्तियां फतही जैसी एक चोड़ी पहनती हैं। कोरचर मराठीको समञ्जेशीम की तिने जाते चौर डनके साथ खाते वीते भी हैं. परन्त परस्पर विशह श्राद्दि नहीं होते। यह मजदूरी भौर शिकार करते है। सब सीग प्राय: कठिन परिश्वभी होते है। स्त्रियां गोदना गोद कर भी क्षक उपार्जन कर खेती हैं। कोरचर हिन्दु देवदेवियोको पूजते शीर हिन्दुवीके पर्वोको मानते हैं। नित्य तथा नैमित्तिक कार्यमें ब्राह्मण लगाया जाता है। किशीका मृत्यु होनेसे प्रवको समाधि देते है। पंच लोग इनके घरका विवाद मिटाते हैं। कोई वीरचर सिखना पढना नहीं शीखता।

कोरचर् — कर्णाटवासी एक जाति। यह पर्वत श्रीर वन-में रहते हैं। इनका साधारण नाम कोरचा है। यह बांसकी टोकरी, दौरो, हिल्या, चटाई श्रादि प्रस्तुत करते श्रीर वेचते हैं। कोरचर वाजारोंमें सुपारी वेचते समा करते हैं।

कोरची ( सं॰ स्त्री॰ ) सौराष्ट्रिका, सौराष्ट्र देशकी मह-कती मही।

कोरट ( शं॰ पु॰=Court of Wards ) राज-विभाग-विश्रेष, नावालिगों के सरपरस्तों का महकमा। कि ली राज्य या जमीन्दारीका प्रवन्ध जब सरकार अपने हाथ-में लेती, तो हवे कोरट या कोर्ट पव वार्डस कहते हैं। कोरणहकी—वस्वई-प्रदेशके घारवाड़ जिलेका एक ग्राम। यह सुन्दरगी नगरसे ६ मील दिच्च गडगके - निकट तुङ्गभद्राके वाम तोर पर घवस्थित है। इस ग्राममें कंकड-पत्थरसे बंधा हुवा तुङ्गभद्रका एक पुराना बांध है। यह बांध जलमध्यस्य पर्वत पर वना और भाटे-के समय १३।१६ हाथ पानीके छापर देख पडता है। - इसका हपरिभाग भी १८ हाथ प्रयस्त है। यह नहीं . कि बांधमें बडे पत्थर नहीं हैं। एक एक पत्थर प्रवाश लस्वा, २ हाथ मोटा घीर १॥ हाथ घीडा निकलेगा।

उपिर-भागमें बीच बीच ११ हाथ लस्बे भी बहुतसे ।

पत्थर हैं। इसने मध्यस्थलमें घानकल १३२।२०० हाथ
चीड़ी एक दराज एड़, गयी है, जिससे यह घव्यवहाय
है। विजयनगरने राजावांने इस बांधको बनवाया था।

मन्द्रानको घोर इस बांधने पास 'मदल फाष्टा' नामक

ग्राम है। इस प्रब्दना पर्थ 'पहला बांध' है। मालूम
होता है जि विजयनगर-राजावांने बनाये बांधमें वही

पहला था।

कोरखरी ( सं० स्तो॰ ) बदरोहस्त, वेरो, वेरका पेड़। कोरतस्य—हैदराबाद राज्यके करोमनगर जिलेके जगित-पास तासुसाका एक प्रसर। यह श्रसा॰ १८ ४८ ७० श्रीर देशा॰ ७८ ४२ पू॰में श्रवस्थित है। यहां मीटा कागज बनता जो पटवारिश्रोंके खातोंमें बहुत स्वगता है।

कोरदूष ( चं॰ पु॰ ) कोरं संस्त्रानं दूषयति, कोर-दूष् षिच् प्रण् स्ट रत्वम्। कोद्रव, कोदो। यह मधुर, श्रीतन, प्राष्टी, गुप्, तिज्ञ, प्रख्, प्रच, जीप होने पर लघु कीर वाफ, पित्त, विष तथा सृत्रक्षच्छनाथक है। (वैयक्तिष्ट)

कारदूषक, कोरद्व देखो। कोरदूष, कोरद्व देखो।

कोरनी (हिं॰ स्ती॰) पत्यरकी खुदाई, सक्तताराभी। कोरपुट-१ मन्द्राज-प्राक्ति विजगायटम् जिलेका एक ख्यां क्यां स्वान्य में विजगायटम् जिलेका एक खिला यह घाटो पर पड़ती श्रीर इ७१ वर्गभी स च्रित्र फ्खा रखती है। लोकसंख्या प्राय: ७३८१८ है। देश पहाड़ी होते भी खूब जोता बोया जाता है। जयपुरके राजाका यहां अधिकार है। ३ कोरपुट तहसीलका सदर। यह श्रचा॰ १८९ ४८ उ० श्रीर देशा॰ ८२९ ४४ पू॰में पड़ता है। यहां जयपुरके स्पेशल असिष्ट एजेक्ट भीर पुलस सुपरिक्ट के प्रेर बहुतसे जमेन सिश्रमरी रहते है। श्रावादी लगभग १५६० है। कोरव (कोड़व) -दां चिषात्यवासी एक उत्सवपाय जाति। इनके वासस्थानकी स्थिरता नहीं। दां चिषात्य-के प्राय: सभी देशों में यह देख पड़ते हैं। इनमें गांव

कोरव या सी नाई जी जबुक, किसान की रव या कसवी कोरवा प्रथवा कुच्चिकीरवा, कोस्न कीरव घीर सोबी कीरव नामके कई खेणीविभाग है। कुच्चि कीरवे एक खानमें नहीं बसते, दूधर उधर घूमा फिरा करते ग्रीर जाल विकासर चिडियां पकडते रहते हैं। गायको छोड कर पायः सभी पश्चवींका सांस खाया जाता है। भवको दाष्ट्र करते हैं। गोदाबरी तीर पखल भी सके पास भपेचाकत वन्य कोरव जातिका एक दल रहता है। कनाड़ा प्रदेशमें दनका नाम कोरवर भीर कोरमारवण है। दुनमें फल कोरमार ( अव-साबी चीर), बलग कीरसार (गीतवाद्यकार) और इक कीरमार ( बांसकी टीकरे बनानेवाली शीर व्याप ) तीन श्रेणियां होती है। महिसरके कोरवीं की अपनी खतन्त्र भाषा है। श्रीर भी दक्षिणको जीरकेस कीरवार जातिके बन्तर्गत-जैसा गख्य है। यह शिकारमें मिसे पश्रवचीका मांस भाहार करते है। जङ्गली फलमृत भादि भी खा जाते हैं। वहुतींने भाष्यगणनाका व्यवसाय पकड़ लिया है। कोई कोई सकड़ी की कंधियां भी वनाता है। यह बंधे घरमें नहीं रहते। तीन लंबी लका डियां गाड उनपर खज़रके पत्तीं की चटाइयां डाल कर प्रावश्यक जैसा घर खड़ा कर लेते ग्रीर स्थान परिवतेन करते समय चटाइयां उतार श्रीर लक्षडियां उखाड़ गर्धेकी पीठ पर साद कर चल देते है। कीरक सूबर पास्ती भीर उसका मांस खाते हैं।

दिचिण घरकाटमें उपु कोरवर नामक एक जाति है। उनकी वोली तामिल भीर तेलगुकी मध्यवर्ती एक विगडी भाषा है। इनमें बहुतींका एक रूटहरेवता होता है। अमणके समय इस देवताको भणने साथ ही रखते है। इस जातिमें बहुतिवाहकी प्रया प्रचलित है। प्राय: रविवारको ही विवाह होता है। पूर्व दिन प्रमिवारको देवपूजा करते है। इसदीसे रंगे चावल वरकन्याके मस्तकमें बांध कन्याके गलेमें 'परिणय-स्त्र' डास देनसे ही विवाह हो जाता है। कोरव कितने ही निकट सम्बन्धोंमें विवाह नहीं करते। विधवाविवाह भप्रचलित है। इनमें विखामोंका भी भभाव है। कोरवोंको जातीय रोति यह है किसी

वंशकी प्रथम दी कन्यायें ऋपने मात्लपुर्वीके साथ विवाश्वित होती हैं। कन्यापण देना पडता है। मातुल श्रपने प्रवेकि साथ विवाह करते समय प्रति भागिन योके सिये ४२) र॰ देते है। फिर यदि मामाके लडका नहीं होता. तो भानजिञींके विवाहकाल कन्या-के ७०) र॰ दईनचे प्रति भागिनेयी उसे २४) र॰ सिलता है। नेत्र प्रदेशमें जैकीन कीरव कन्याधीकी गहने रख देते है। महाजन इच्छा करनेसे गहने रखी इंद्रे कन्यावीकी प्रपनि ग्राप या प्रपने प्रवांके साथ व्याह सबता भ्रष्टवा उन्हें निकाल बाहर भी कर सकता है। यदि कोई जिक्क जाता और उस समय उसकी स्ती प्रन्य खजातीय प्रकृषके साथ उपरत शिती शीर कोई सन्तान उपजता तो खामी क्टने पौक्रे सन्तानादि लेकर घर लीट प्राता है। इससे कीरवीं की सामाजिक निन्टानको होती। विङ्गलपटमें छप कोरव स्त्रीको भी रिष्ठन कर देते हैं। तन्त्रोरमें स्त्री बन्धक रखनेचे उस प्रवस्थामें जी सन्तानादि होते, उन में प्रव महाजन भार कन्या बन्धकरखनेवालेको सम्मत्ति उद्दरती है। मदुरामें २५) रु॰ की स्त्री विकती है। विक्रीत स्त्री फिर वापर्य नहीं होती। देना जुकान पर रिहन स्त्री कन्या वापस मिल जाती है। स्रोरव एकावनर्ती चौर वंशगत एपाधिधारी होते है। इनके सकल विवा-टोंकी पचायत मीमांस। करता है। परकाटमें स्त्री-कचा रिष्ठन रखनेकी रीति नहीं है। इनके ग्रह-देवताका नाम शद्धलान्या है। यह पश्चपालन भी करते 🕏। जनमें चावस पका कर खाया जाता 🕏। दास भीर तरकारीमें इमसी डाल देते हैं। मदापानमें भी इन्हें कोई भावत्ति नहीं। प्रश्व कानीं, ष्टंगिक्यों भीर कसाइयों पर पीतसके जाडे पदनते है। फिर स्त्रिया पीतनके बन्नके वांधती भीर नवनी सगाती है। स्त्रियोंकी प्रंगिया धीर धोती निम्नश्रेणीके हिन्दुवी जैसी रहतो घीर पुरुषोंके ढाई हायकी लंगीटी लगती है। इनमें एक प्रसाधारण जनता यह है कि-पन्नी पकड़ते समय प्रपनि पाप उनकी तरह तरहकी बोस्रीका पत्रकारण करते भीर पत्री भी स्वजातीयका बाह्रान समभके जानमें या गिरते हैं। कोरव हिप Vol. V. 113

कर महिष तक मार डाबते है। वर्षमें चतावके चार मनय है-ज्येष्ठमाधर्मे 'हवादि', भाद्रमें नागवश्वमी, श्राम्बनमें दशहरा श्रीर कार्तिकर्से टीवासी। प्रति मङ्गलवारको यष्ट ग्रहदेवता शहलामाको स्राम्यो प्रतिमा पूजते, नारियस तथा केला चढाते, धूप देते श्रीर श्रारती उतारते हैं। कोरव खर्मपरायण है। इनके ब्राह्मण वा भैवग्रक नहीं होते। कोरवमास चुडैचों भीर भूतोंके उपद्रवको मानते भीर रोग होने पर देवज्ञसे पुरु गृहदेवताकी मानता करते हैं-प्रारोग्य होने पर चांदीकी घांख ग्रीर सोंक चढायें गे। कभी कभी रोगदाता भूत खप्रमें पाड़ार प्रार्थना करते हैं। उस समय यह तीर गीती भात लेकर तीन स्वतन्त्र स्तपाबों में रखते भीर उसमें घोडा पानी किहकते है। प्रविके तीनों गोनों में गर्द करके तैल और पनो-तिसे जला देती, फिरइसदो लाई, चना, नीव भीर केला प्रत्येक रोगीके सुखके निकट उतार कर वनमें फेंक प्राते है।

पुत्रकचा उत्पन्न होने पर नाडोक्क्रेट करके रेडोका तेल चतके सुख पर लगाते और बच्चे को गर्म पानीसे स्नान कराते हैं। प्रसृति स्नान नहीं करती घोर पांच दिन तक पत्रीका साम खाती है। ग्यारहवें दिन चसका सान होता है। हतीय मास शिशका मस्तक मुख्डन किया जाता है। विवाहके लिये ग्रामदिन पाव-खन नहीं, रविवार होनेसे ही काम निकाल लेते हैं। विवादके पूर्वदिन शनिवारको शहसामाको पूजा द्योती है, उस दिन मास रांघा नहीं जाता। बेदी पर बठाके वरकन्याके सस्तक पर इसटोसे रंगे चावन कोड देते भीर वरकन्या दोनों इसदीका छवटन लगा नहा सेते हैं। वरकन्या दोनीं कनिष्ठा डंगसियां परसर मृङ्खन्तवत जुड़ी रखते हैं। ५ सम्बा स्त्रियां विवाहगोति गाकर वरके सणिवन्ध भीर कन्याके कर्कों प्रस्टिक्स 'मङ्गलसूत्र' बांध देतो है। फिर वरकन्या दोनीं इसी प्रकार द्वाध रखे घरमें जाकर पानीके बीच द्वाध द्वा कर एक दूसरेको छोडते हैं। इसके पीके वरकचा एकत पाश्वार करते हैं। ४घे दिन उभयपचके पाकीय खननीं में महासमारोहरे भोज निष्यत्र होता है। तत-

पद्यात् स्त्री प्रथमं ऋतुमती होनेचे भाक्षीय स्त्रन मखादि यो कर स्त्रामीस्त्रीकी एकत भवस्थान करने देते हैं। कीरवीं में व्यक्षिचारियी होते भी पत्नी परि त्याग करनेकी प्रथा नहीं है। कहीं कहीं विधवा विवाह चस्ता है।

कोरवर—एक जाति। मिडिसुर-प्रदेश भीर वस्वदेने भी दो एक स्थली पर कीरव जातिने खीगींकी कोरवर या कोरमान कडते हैं। कोरव देखी।

कोरंवा ( हिं॰ पु॰) तास्बू चनी स्निष्ठिमा दितीय वर्षे, ं वानकी बीड़का दूसरा साल। इसका पान बहुत प्रच्छा होता है। २ कुरवा, कुल्हड़।

कोरवाई — मध्यभारतकी भूषांच एजेन्सीका एक मंभोता राज्य। यष्ट अचा० २४° १ तथा २४° १४ ड० श्रीर देशा० ७८° २ एवं ७८° २ पूके बीच पडता है। चेत्रपंच पाय: १११ वर्गमील है। कोरवाईमें वेतवा नदी प्रवाहत है।

१७१३ ई०को तीराके एक अफगान सुहसाद दिलेखांने जो फौरोजखेलसे सम्बन्ध रखते थे, कोर वाईको साथ बासपासके क्रक गांवीपर बिधकार किया। फिर अपनी सेवाफींके पुरस्तारमें बादगाइसे उन्होंने ३१ परगने पाये। सुगत-साम्त्राच्य विगइते समय यह ' राज्य भूपासके बराबर रहा, किन्तु मराठींके अभ्यदय कासकी घट गया। १८१८ ई० की नवाव पर सुधिकस यही थी, उन्होंने भूवासके पीसिटिक्स एक गढ़े से थि-याके विक्त साहाय्य मांगा, को दिया गया। १५२० रं को अंगरेजी प्राधान्य स्थापित शीने पर अलटर स्थानने राज्य प्रधिकार किया था। किन्तु राज्यके प्रसत अधिकारी दरादत सुरुमादखान् घे, जिन्हें राज्यका दावा कोडने पर पेरमन मिली। १८८५ देश्को सुड-बाद याकूव असीखान्ते राज्यका उत्तराधिकार पाया था। १८० ई ई॰ की उनके मरने पर सवार अलीखान् नवाद बनाये गये।

कीरवाईकी लोकसंख्या प्रायः १३६३४ है। राज-स्थानी मासवी भाषा प्रचलित है। राज्यका वार्षिक भाय २७०००) व॰ है।

कोरवाई राजधानी बेतवाके दिचण तट पर बधी

है। इसकी प्रावादी लगभग २२५६ है। नगरसे पूर्व एक छोटो पदाड़ी पर पत्यरका दुर्ग खड़ा है। कोरसाकेन ( डिं॰ पु॰) इचिविष्ठेष, एक पेडा यह युक्त-प्रदेश, प्रासाम, बङ्गाल तथा मन्द्राजर्से बहुत उपजता भौर विश्वाल एवं सुन्दर लगता है। इसके बढ़नेंसे टेर नहीं लगती और पत्तियोंकी प्रधिकतास चनी छाया रहती है। कीरसाकेनका काष्ठ सुदृढ़ और बहुमूख होता है। इसे ग्रहनिर्माणादि कार्यमें खबहार करते हैं।

कोरहा ( र्हि॰ वि॰ ) १ किनारोदार, नुकीला । २ काडसा, बहुत खिसाया जानेवाला।

कोरा ( हिं॰ वि॰ ) १ मञ्चवद्वत, काममें न नाया हुवा । २ चिद्र रहित, वेदाग । ३ निरचर, घपढ । ४ दिरद्र, गरीव । ५ नेवन, खानी । (पु॰) ६ पचि-विभेष, की ई चिड़िया। यह सरोवरके निकट पवस्थान करता, ज्येष्ठ घाषाढ़को डिम्ब रखता घीर च्हतुके अनुकून भगना वर्ण बदनता है । इसका चच्च पीतः वर्ण भीर पद रक्षवर्ण होते हैं । ७ हच्चिमिष, काई पेड़ । यह गढ़वान, भासाम, मध्यप्रदेश और बरारमें अधिक हयजता चीर चुद्राकार रहता है । भास्यन्तरिक काष्ठ खेतवर्ण, चिक्कण भीर च्यु निकलता है । कीरे पर नक्षामी भी को जाती है । व्यक्, फन तथा पत्रकी भीषधी हानते है । प्र कारचीवका काई सन्नमा। ८ इक्चित्रका प्रथम सिश्चन ।

कोरापन ( हिं॰ पु॰ ) नयापन, श्रक्ती हालत।
कोरापुल—मन्द्राज-प्रदेशके मलवार जिलेकी एक
नदी। यह ३२ मील सब्बी पड़ती, परन्तु छयली होनेसे
व्यापारके काममें पिषक नहीं लगती। छत्तर मलवारकी स्त्रियां इसे पार करना ध्याम समस्ति है।
कोरार—वस्वई-प्रदेशके कनाडा जिलेकी एक जाति।
कुमता, मोंकी, श्रिराली, भटकल, मुरदेखर श्रीर पन्य
पामों तथा नगरोंने यह श्रव्यसंख्यक पाये जाते हैं।
महिसुर श्रीर कीयस्वतुरमें इन्हें कोरग, कोरम, भीर
कोरच कहते हैं। दिचिष कनाड़ामें कोरार जङ्गकके
वीच रहते हैं। दिचिष कनाड़ाके कोरगरोंकी भाषा
तसगु श्रीर तुलु मिली है। यह निर्धंन श्रीर स्टब्यमस्त

होते है। विश्ववादिवाह और बहुविवाह प्रचलित है। कोरि ( हिं०) बोटि देखी।

कोरि-सिन्ध् नदीके मुंडानेकी एक निकटस्य शाखा। पूर्व इसका चपर नाम सङ्कर (सङ्कीर्य ) है। बुद्ध जर्ध्व तन प्रदेशमें इसकी फडन या फर्य कहते हैं। कहीं करीं 'जाकपत' नटी भी कहा जाता है। इसीने कच्छ चौर सिन्धु-प्रदेशको बाट दिया है। १८१८ ई० त ब द्रस नदीने साथ सिन्ध्का थीग रहा भीर पूर्व मुखरे सागर प्रवेशका यही दार भी रही, किन्तु उस वर्ष भूमिकस्परे कच्छनगर एलाव होने पर एक बांध लगा कर सिन्ध से यह अलग कर दी गयी है। पालकल यह सागरको खाडी जैसी देख पडती है। जूसूनगरक छत्तर यह सागरमें जा मिली है। मंहाना बहुत बढ़ा है। कोरिक-मन्द्रात-प्रदेशके गोदावरी जिलेके कोकनद तालुकका एक गांव। यह पद्माः १६ ४६ ७० भीर देशा० दर १४ पूर्व कोकनद्मे द मीस सङ्कको -राइ पड़ता है। पहली यह एक इच डपनिवेश भौर बढा बन्दर था। १८०२ ई॰को यहां जहातींको मर-मात करनेको एक डक खुकी, परन्तु गोदावरी स्रोत रु जातीरे १८००-१ ई०को एक भी जहात न पहुचा १८३२ ई.०की यहां एक बडे भारी भाडके प्राजानेसे बहुत बडी हानि हुई। फिर १७८७ ई॰ मीर १८३२ ई॰में एक भयानक बाढ़ चाई चौर उससे समस्त प्रदेश र्नष्ट भ्रष्ट हो गया। स्रोतसंख्या ४२५८ है।

कोरिची—सुमाक्षाद्वीप निकटवर्ती मेनाङानुद्वीपकी एक जाति। इनकी वर्षमाजामें केवल २८ घचर है। अन्हें देखनेसे समक्ष पड़ता है, मानी कई तिरका खाँचे लगे हुये हैं।

बोरिसद (सं० पु.) कासमद, कसोदी।

ने रिया है मध्यप्रदेशका एक करद राज्य। यह प्रचा० २१° प्रदे प्रव है। इसका चित्रफल एवं ४२° ४७ प्रवे वीच पडता है। इसका चित्रफल १६३१ वर्गभील है। १८०५ ई॰ तक कीरिया बक्रालके कीटानागपुर राज्यों से स्थालित रहा। इसके उत्तर रोवा राज्य, पूर्व सरगुजा, देखिण विचासपुर जिला और पंचिमकी नांगभणार भीर रीवा है। यह खरखुर

पत्यस्की एक जंबी अधित्यका है। निम्न अधित्यका साधारण - तन समुष्टप्रस्ति १८०० फुट जंबा पड़ता है। पिसमकी पड़ाडियोमें देवगढ़की चोटी ११०० फुट तक पड़ुंची है। इसदी कीरियाकी सबसे बडी सड़ानदीमें जा गिरी है। किरवाडोमें डसका एक बढिया भरना है।

१८१८ ई॰की यह राज्य यंगरेजीने हाय सी रा गया था। राजा घपना परिचय चौहान राजपूत जैसा देते है। यह देश वहुत जह जी घीर उजाड़ है, प्रधानतः पर्यटनशीस घादिस घिषवासी वसते हैं। जोनसंख्या प्रायः ३५११३ है। सीनहाट गांवमें राजा रहते है। घिकांग सीगोना काम खेती वारीसे चनता है।

कीरियाके नक्ष्मने साल भीर वीस वहुत उपनता है। नक्ष्मने होटी मीटी चीनोंमें नाख भीर खैर है। नोहा सब खानोंमें मिसता, परन्तु खानों पर भंगरेन सरकारका प्रधिकार रहता है। इस रान्यमें पग-हिष्डिया नगी है, ठीक ठीक सहक कहीं नहीं खाएरी वैनी पर खादकर मान चानान करते है।

राज्यका शंगरेज सरकारके साथ १८८६ ई०का दी हुई सनदके सुताबिक वर्ताव हाता है। राजा क्रमीसगढ़ कमियनरके श्रवीन हैं। उन्हें साने, श्रादी, हीरे या कोयले वर्गेरहकी खानीका कीई श्रविकार नहीं। क्रमीसगढ़के पीलिटिकल एकिएट सङोन लुसीका फैसला करते है।

राज्यका सम्पूर्णे भाग प्रायः १८५० रु विश्विक है। हृटिश गवर्नेमेच्छको ५०० रु सालाना कर दिया जाता है। राज्यमें पाठशालाशीका सभाव है।

२ एशियाका एक विस्त त राज्य यह श्रवा० ३३° से ४३° छ० भीर टेगा० १२४' से १३० पू॰ के सध्य चीनके उत्तर-पूर्व भवस्थित हैं। कीरियाके उत्तर सञ्चरिया एवं रूपराज्य, पूर्व पीतसागर भीर पश्चिम जापान-सागर है। भूपरिसाय प्रशं ००० वर्ग सोस भीर लीक-संख्या एक करोडिसे उत्तर है।

चीना इस देशका 'की ती' बोर प्रधिवासो 'चीड विन' वा 'चूसन' कडते हैं। को रियाका प्रधान नगर हो नि यङ्ग वा सोडल है।

इस देशकी उत्तरांशमें केवल यव उत्पन शोता है।

'दिखणंश्वती भूमि बहुत हवैरा है। वहाँ धान, गेहुं, काकुन, सन, रुष्टें, मटर, तस्वाकू सभी हपकता है। को विद्याने पहाड़ों से स्थान स्थान पर सीना, लोहा, जस्ता श्रीर को यसा मिसता है। यहां श्रीर, चीता, भेडिया, हिरन श्रीर गीदड़ बहुत है। को रियाना व्याध्रचर्म नाना देशें विकास भेजा जाता है।

कीरियामें सन, रुष्टें, प्रास, रिश्रम, विकनी महीके वरतनीं, युद्धके नानाविध अस्त्री भीर अच्छे कागजका व्यवसाय होता है। प्रधान बन्दर—सेधीक, येणुदान, प्रमुन शीर युएनसन हैं। सेश्रीक्रमें राजधानी है। इसकी लोकसंख्या प्राय: २२०००० है।

कोरियाके अधिवाधी पूर्वकालको तातारमें रहते ये। उत्यक्त होने पर यहां आकर वस गये। सुगखवीर कवता खान्ने यह देश आक्रमण किया था। किन्तु वह सिग्र योरिटोमके हाथां पराजित हुए।

१५८० भीर १६१० ई०की प्राय: डेट खाख काय-जिस ईसाइयोंने कोरियाके विवस धर्मयुदकी घोषणा 'की थी। उन्होंने राज्यका प्रायः दश माना मंग्र भिष्ठ कार भी किया; परन्तु चीन-सम्बाट् तेकसमा उन्हें भवद्याय भवस्थामें छोड़ गये, जिसमें वह चीनसेन्यके भाक्रमणसे उत्योदित हो ग्रष्ठपदर्शन करने पर बाध्य इते।

कीरियाके राजा चीन-सम्बाट्की सामान्य कर दिया करते है। १८८८ ई०को यहां राजान्ना प्रचारित हुई— राज्यके किसी खानमें ईसाई न रहने पावेंगे, देख पड़ते ही भगा दिये जावेंगे। कोरियामें चीनकी राजनीति चलती है। सभी अधिवासी प्राय: बीडमतावस्त्रकी है। कीई कीई कनप्रचीके सतको भी मानता है।

कोरियाके रहनेवालेको कोरियन कहते हैं। इनका
- अह-प्रखङ्ग सच्छा हृष्टपुष्ट, मंह चौरस, सांखें वांकी
- गाल चौड़े सौर दाड़ी थोड़ी होती है। देखते ही मालूम
पड़ जाता, मानी चीनासीं सौर जापानियोंके संमिश्वास बने है। खुष्टीय पद्मम सतान्हीको एक चीना
परिवालक सपना धमें प्रचार करने गये थे, उन्होंसे
कोरियनोंने प्रयमतः बौह्यमैंको यहच किया। इनकी
भाषा जापानियों-जेसी सौर सरका साहस ब्रह्मचीन-

की भाषा-जैसा है। कोरियाको भाषाम बहुतसे प्रस है। कोरी—एक हिन्दू जाति। यह गजीगादा बुनते हैं। हनका दूसरा काम एक प्रकारका बाजा बनाना भी है। एक पादमी धर्मने गलेमें कोटी सी नगड़िया डोरी के सहारे जटका लकड़िको दो कोटी कोटी हिए योस बजाता घीर दूसरा फूलको एक कटोरी हाथमें ले एक कोटी डंडीसे खटकाता जाता है। इसीका नाम कोरिवजना है। यह बाजा विवाह, यज्ञीपवीत, मुख्डन, कर्णविम, जन्मोत्सव घादि प्रमिक्त घवसरों पर बना करता है। यह एक प्रकारका मङ्गलवादा है। खियां जब देवी पूजने जातीं, तो कोरि बजना घवस्य मंगाती हैं। खिलाति कोरियों के हाथका प्रामी नहीं पीते।

कोरी ( चिं० स्त्री॰) १ वीसका देर, बीसी। (वि०) २ नयी, कामसे न पायी हुई। ३ सादी, वेरक्षा कोरिय-इजाजकी एक घरन जाति। इसमाइलने वंशस

प्रल भरव-छल्-मस-तरेवा नामक एक सम्मदाय चला या। इसी सम्मदायसे कीरिशोंकी उत्पत्ति है। सुविख्यात धर्मवीर सुझम्मदने इसी जातिमें जन्म लिया था। भारत-के सिन्धु-प्रदेशमें बहुतसे क्रीरेश रहते है। वह सीरिया, ईरान भीर ईराकसे इस देशमें भागे हैं भीर भणनेकी भली, भळ्ळास, भवूबकर वगैरहका वंशधर बताते हैं। इनमें बहुतसे जातीय ह्याधि होते हैं।

कोरो (हिं॰ पु॰) १ काष्ठविश्रेष, कोई लकड़ा। इससे तंबोली अपने भीट छाते हैं। २ खपरैलकी कांडी। ३ रेडका सुखा पेड़।

कोरीया कोटानानपुर श्रचनकी एक जाति। पासाख मानवतस्विदिनि मतने यह कोसजाति-समात होते है। देखनेने कृष्णकाय, मंह चपटे और बलवान् है। सब लोगिशियपर चोटी रखते हैं। इनमें कई एक शाखायं हैं, यथा—पहाड़िया या बोर कोरीया, विरिक्तिया कोरीया, विरहोर कोरीया, कोरक कोरीया कीरियासुष्क, ट्ष्डकोरीया या दिह कोरीया, और शागिरिया कोरीया। इनमें केवल भागिर्या कोरीया हिन्दी बोसते हैं। बाकी सबकी भाषा को लों जेसी है। पहाड़ पर रहनेवाले बकरा, सुपर, सुरगी भीर भेंस वगेरह खाते है, परना सांग, मेंडक या किपकली नहीं हूते। सिर्फंबिरहोर कोरोया बन्दर पकड़ कर खा डाबते है। वनवासी कोरोया घनेक प्रकारकी घोष चियोंका गुणागुण पहंचानते घीर उससे कठिन रोग घच्छे कर सकते हैं।

यह अपनी जातिके बीवसे तीन प्रकारके याजक नियुक्त करते हैं। हनमें प्रधान प्रोहित वा गुर 'पहन वेगा', दूसरे 'पूजार' श्रीर तीसरे 'देवर' कहजाते है। इनको छोड़ कर श्रीका, डाइन वगेरह भी होते है। यह छोग सभी सूर्योपासक है। सूर्यके उह स यह सफिद सुरती विच देते है। समतज्ञच्चिक कोरोया काकी मक है। हठात् कोई विपट् पापद शानीसे पहनवेगा दूधसे काकी पूजा करते है।

सन्तान सूमिष्ठ होने पर एक सप्ताह वा १० दिन प्रस्ति श्रश्चित रहती है। कन्या उत्पन्न होनेसे पहले माता खप्न देखती है—मानो मेरी सासने पाकर मेरे गर्भमें जन्म लिया है। फिर पुत्रने जन्मकाल खग्रदका खप्न प्राता है। जन्मसे एक मास पीछे पितामहके नाम पर पुत्र श्रीर पितामहीके नाम पर कन्याका नामकरण होता है।

कोरीयाणीं में भी गोत्र है। एक गोत्रमें विवाह नहीं करते। विवाहके समय वर कन्याकर्ताको एक घडा मह्मेकी घरान, ५) रु॰ और एक खस्सी (बकरा) देता है। वरके कन्याके सस्तक पर सिन्दूर चढ़ाते ही विवाह सिद्ध हो जाता है। इस समय सब कोग थोडी थोडी घराव पीते है।

दनमें विधवाविवाद श्रीर पत्नी-परित्यामकी प्रधा प्रचित है। विवाद करनेवाकी विधवाकी 'वियादुर' श्रीर पितामाताकी श्रनुमति लिये विना दूल्हा बनने-वाले युवककी 'धुकू' कहते हैं। श्रविवाहित युवकोंके लिये प्रत्ये क ग्राममें एक एक स्वतन्त्व एटह रहता है। इस शब्दे को 'धुमकुड़िया' कहते हैं। धुमकुड़ियेके सामने नाचका मैदान होता है। श्रविवाहित कुमारिया वहीं लाकर नाचा गाया करती हैं। युवककी शांख सगने श्रीर मीतर हो भीतर मेस बढने पर विवाहमें वाधा नहीं पड़ती।

साधारण जोग भवको समाधि देते हैं। परन्तु इनमें Vol. V. 114 कोई प्रधान व्यक्तिके सरने पर नदो तीर जलाया जाता है। कोर्कु—सडादेव-पर्वतवासी कोल जातिको एक ग्राखा। इनको भाषा गोडीसे चलग है।

कोर्गो—खडकसे २ सीच उत्तरका एक होए। यहां विख्यात जलदस्य मीरमोइनका चडडा था।

कोर्ट ( ग्रं॰ पु॰= Courb ) १ न्यायासय, ग्रदासत । २ ताग्रको एक जीत । यह सात जीतोंके बरावर हातो है। ग्रारकोर्से एक पीर बरावर सात हाथ वन जानेसे दूसरी ग्रोर कोर्ट हो जाता है।

अदासतके दारोगाको कोर्ट-इस्पिक्टर, अदासती रस्मको कोर्टफोस और फीजी ण्टासतको कोर्टमार्गस कहते हैं। फिर बड़ी अदासत हाईकोर्ट, कोरो अदा-सत स्मासकानकोर्ट और पुलिसको अदासत पुलिसकोर्ट कहताती है। कोर्ट अब वार्डस वह सरकारा विभाग है, जो किसी अनाय, विभवा वा अयोग्य व्यक्तिको सम्पत्तिका प्रवस्य करता है। तामके कोर्टपीस खेलमें चार आदमो खेलते है। कोर्टिशय गान्सवे विवाहका नाम है।

कोर्षिगिक्ष (क्षर्षार्द्रगक्त ) सिंहसहीयका एक नगर।
१२१८ में १२४७ दें निकायहां सिंहति राजाभीकी
राजधानी रही। इस समयके मध्य दितीय सुवनिकवाहु,
चतुर्थे पण्डित पराक्रमवाहु, त्यतीय वित्त सुवनिकवाहु
श्रीर पञ्चम विजयवाहु राजा हुवे। छनके हाथीं
गान्यकी श्री मारे पड़ी।

कोर्दादसास—पारसिक धर्मप्रवर्तक जरदस्तके जन्म दिनका उत्सव। कोट्टेन, कोडर रखो।

कोर्बा—कोटानागपुर प्रदेशवासी एक जाति। यह लोग प्रागरिया, दण्ड, डिष्ठ और प्रहाडिया चार श्रेणियोर्ने विभक्त है। प्रमुपचियों और फलोंके नाम प्रर इनमें कई गोल है, जैसे—प्राम, धान, वाघ, धांप, प्रथुवा, सूड़ी इत्यादि। सूडी गोलवाले कहते हैं कि छनके पूर्व-पुरुषोंने चार सुदोंकी खोपड़ियोंका चूल्डा बना उसीमें प्रमुपाक करके खाया था।

कोर्ना भवनिको हो इस पश्चसका भादिम पंधि-वासो बताते हैं। इसीसे स्वानीय उपदेवतासोंकी पूजा करनीमें प्राज भी केवस उनके पुरोष्टित ही नियुक्त होते हैं।

पहाड़िया को विश्वीका कहना है—सरगुजामें जी व्यक्ति पहले धान बोने गये थे, छन्होंने अपरापर जीव जन्तु भोको भय दिखाने के लिये खेतके बीचमें एक मृतिं खही की। वह खानीय भूतकी बही भक्ति करते थे। भूत महाययने भक्त पर सन्तुष्ट हो यस्यरचा करने को उस मृतिं जान हान हो। वही मृतिं को वी जातिका शादिप्रव है।

कोबीश्रीका पाचार व्यवसार पाकार प्रकार कितना ही कीरीयावां जैसा है। कोरीया देखा। कोई कोई इन्हें प्रादिस द्राविष्ठ जातिसे चत्पन्न बताता है। परन्त कोवी श्रीर कीरीया टीनीं जातियोंका प्रावसाव, रीतिनीति ग्रीर विश्वास पर्यालीचना करनेसे कोई सेट नहीं सिस्ता। कोर्बाप्रकृष सभी साइसी, परिश्रमी, विनष्ट श्रीर परिष्ठष्ट हैं। परन्त स्तियां गुरुतर परिश्रमके भार-से दिन दिन श्रीष्टीन भीर निर्वन पहती जाती हैं। खेत का काम और घरका काम सभी स्तिशोंकी टेखना पड़ता है। पुरुष हायमें तीरकसान चठा शिकार ढंढ़ते भुमा करते हैं। यदि उनके श्रदृष्टसे श्राखेट नहीं मिलता, तो रमणियां जंगलसे कन्द्रमुलादि खोद लाती हैं। कोर्बा प्रसाधारण तीरन्टाज होते हैं। यह तीर फेंकनेमें बडे पट् है। दनकी कमाने बहुत मजबूत होती हैं। श्रीर तीरने श्रागे ८ इञ्चनी बड़ी श्रनी लगी रहती है कोर्बा अपने भाग सोष्टा गला उससे बदत तेल तलवाः बना लेते है।

यह लोग जंगस काट जमीनको जीतते बोते हैं इस प्रकार नई जमीन टूंटनेमें शह वर्ष पीछि घा बदलना पहता है। कोवी जंगलसे शहद, मोम, आश रोट, लाख, रजन, गांट श्रादि लाकर भी वैचा करते हैं।

पड़वी या काले केंबड़ी, कुछी, पातड़, स्ती ग्रीर भीडी।

सहनाई या शेधनचीका बजानेसे सनाही नाम पड़ा है। सनाडिये दूसशे श्रेणियों से प्रपनेको श्रेष्ठ समभते हैं। इसीसे प्रन्य श्रेणियों से प्रादान प्रदान नहीं करते। कहीं वह केकांड्यों श्रीर कुछियों से साथ खा लेते हैं। सनाड़ी खुदकाय, काले श्रीर कुछ मैने होते, विश्वर छोटे छोटे वाल रखते श्रीर देखनेमें श्रसभ्य-जैसे मालूम नहीं पड़ते हैं।

षण्टे चोशोंकी संख्या श्रति श्रत्य है। चौर्यवृत्ति ही उनका व्यवसाय है। यह श्रेणी बहुत ज्यादा देखनेमें नहीं श्राती।

कैंकड़ी देख पडते ही निन्तात श्रमभ्य-जेसे सगते है। भिचा, मजदूरी शीर कपासकी नकड़ीमें टोकरियां बना जीविका निर्वाह करते हैं।

श्रडवीया काली कैकडी कटर चीर है। दिनकी भाड् श्रीर टीकरियां सरपर रख वेचनेके बहाने घुमा करते श्रीर पता सगाते रहते—किसके घरमें श्रच्छी शक्की चीजें हैं, कि सने घरमें पुरुष कम हैं। रातकी उन्हीं घरोंमें जा जो पाते, चुरा साते हैं। श्रडविशोंकी श्रीरतें पक्की चीर है। दिनकी भिचाने इन्तरे गनी गनी षुमती हैं। थोडी ही दूर पर उनकी जमादारिन चाबी-का गुच्छा लिये टइला करती हैं। जब देखतीं किसी घरमें कोई नहीं, ताला लगा है : भटपट जमादारन-की खबर देती है। वह जाकर तासा खोसती है। फिर घरमें घुम सबकी सब जो पातीं, छठा जाती हैं। अनेक समय वह दन बांध किसी स्टह्स्यके घर पहुंचतीं शीर सविधामिनते ही उसकी प्राक्रमण करके उसका सर्वस्त हरण कर लेती हैं। कोई कोई बढ़िया घटए-गणनाका बहाना करके लोगोंके घरमें ब्रुस जाती है। मध्याक्रवाल है, घरमें कोई मर्ट नहीं। एक सरला श्रवला श्रकेले घरमें बैठी है। बुद्दोके फन्देमें पड़ वह अपनी बाहुष्ट गणना कराने लगती है। सुभीतेन सुता-विक बुटिया उसकी प्रांखीं पर पही बांध प्रष्ट सह बका करती भीर छधर उसके साधवासी जपकेसे कोठरीमें वस चोरी करके चम्मत होती हैं। फिर बुद्या रमणी-

की बांखें खोल बीर छससे इनाम से इंसरी इंसरी चल टेती है।

कुचा को वों मधर श्रादि नाना विश्व पची पंकड़ ते श्रीर उन्हों को विच दिनपात, करते है। इनकी पास्ति प्रकृति कितनी ही सनाडियों—जैसी है। विजयपुर श्रादि स्थानीं में सनाडियों के साथ दनका श्रादान प्रदान होता है।

पातल लोग उत्तर घरकाटके घन्तर्गत व्यइट- भिरिमें रहते हैं। नाचना गाना ही इनका व्यवसाय है।
सुली श्रेणिके सभी लोग भ्रष्टाचारी है। इनकी

कोवियोंका प्रधान खाद्य काकुनकी रोटी, महा पड़ा सवांका भात श्रीर उडदकी दान है। यह स्प्रर का बचा भी खाते हैं। इनमें क्यांच पर 'नाम' श्र्यांत् तिलक जगानेवाले श्रानवारको माक्तिदेवके समा-नार्थं मांस सर्थं नहीं करते। प्रायः सभी सन्ध्याको श्रीडीसी शराव पी लेते हैं।

युषप वाजोंकी चोटी श्रीर दाटी मूह रखते है। विवाहिता खियां सीमन्तमें सिन्ट्र, शिशीकी चड़िया श्रीर कराइमें 'मङ्गसस्त्र' व्यवसार करती है।

कीवीं लोगोंके कुल देवता—मारुति, कह्नोलापा,
मलेवा, यसमा, वसपा पीर मार्गव वा लच्नी है।
सर्वापेचा यह मारुतिके प्रधिक भक्त होते है। यनिवार
मारुतिकी पूजाका दिन है। विजयपुर जिलेमें बहुतसे
लोग पीरगाजीको भी पूजते है। इन्हों पीरके उद्देश
वहां कीवीं बहुत्सतिवारको मांसाहार नहीं करते। वह
सकल हिन्दू देवदेवियोको भी मानते हैं। निज्ञाम
राज्यके प्रकार्यत हुलिगीव, सांदत्ती, वेलगांवके परसगढ़
पीर कह्नोली प्रस्ति खानोंमें उनके तीव है। ब्राह्मण
पुरोहित रखे नहीं जाते।

सन्तानको सूमिष्ठ होते ही भी डाबते भीर प्रस्ति। की भी नहस्राते है। पाचवें दिन सूतिकाग्रहके साथ समस्त भवन गोवरसे खीवायोता जाता है। चड़केकी मा स्नान करके ग्रह होती है। इसी दिन वन्धुवान्धवीं-को मोठी रोटी खिलाते है। सन्याकास्त्रो जीवती या पष्ठीदेवीकी पूजा होती है। बारहवें दिन वस्त्रेको दोसा

पर प्रयम कराके नामकरण करते है। फिर भाई वन्दीं-को मांस खिलाना पड़ता है। राणवटीकव्या देवीके सामने खड़केका चड़ाकरण करके पूजा चढ़ाते हैं।

कीर्विशेको भी कन्यापण देना पडता है। जो दहेज सिलता, उसमें प्राधा कन्याके पिता घीर पाधा कन्याके पिता घीर पाधा कन्याके मातुलका भाग रहता है। ग्रुक्तवारको हकदी उन्नटन लगा सीमवारको विवाह कर देते हैं। वर कन्याके घर पहुंचने पर गांठ जोडी जाती है। निम्नित्त बन्धुवान्यव चावल छीड़ प्राण्योवीद करते घीर कन्याके गलेमें सङ्गलसूत्र पहनाते हैं। पिर सब चीग मीठी रोटी घीर भात खाते हैं। वर कन्याको जैकर लीटते समय ग्रामस्य मात्तिके मन्दिरमें जाकर पूजा चढ़ाना पडती है।

चपने घरमें माक्ति रखनेवाले या प्रमवके १० दिन पौक्के मरनेवाली रमणीकी ही केवल जलाते हैं। दूसरे भव जमीनमें गांड दिये जाते हैं। केवल प्रव्न वा प्रधान शाकीय १० दिन भाषीच ग्रहण करते हैं, ग्यारहवें दिन भाई बन्दीकी खिला पिला ग्रह ही जाते हैं।

वास्तिवाह, बहुविवाह निंवा विधवाविवाह सभी इन कोगोंने प्रमचित्तत है। कोई नारी भ्रष्टा होने पर समाजच्युत कर दी जाती है। परन्तु श्रन्ति-परीक्षामें उत्तीर्ण होनेसे उसे फिर ग्रहण कर सेते हैं। इनमें श्रम्परीचा निम्नजिखित रोतिसे की जाती है—

चारो श्रोर काक्षनके पेडको स्रखी सकडी सगा बीचमें स्त्रीको खडा करते हैं। फिर उस सखी सकड़ोमें श्राम सगा देते हैं। रमणी निर्भय उसमें खड़ो रहती है। फिर सोनेका एक टुकडा तपा उसकी जीम दागी जाती है। इस प्रकारको परीचामें उत्तीण होनेसे फिर उसकी निन्दा कोई नहीं सरता।

प्रति याममें कोवियों ना एक एक नायक रहता है। वही इनका विवाद विखंबाद मिटाया करता है। कोहिं लि—वस्वर्ष-प्रदेशके श्रहमदनगर जिले का एक पुराना नगर। श्रामक यह नगर विध्वस्त श्रीर जनहीन है। किन्तु किसी समय इसकी वडी सम्रव्हि रही। नगर-की चारो श्रीर इलकरने सुदृढ प्राचीर बनवाया था, जो श्राम भी खड़ा है। महाराष्ट्रपति पेशवान ३० गविंके वदले इलकरसे इसे प्राप्त किया। १८१८ ई॰को मुहमदनगरका कोषागार यहीं रहा। उसकी रहा। के लिये एक धानादार रखा गया था। १८३० ई॰को धानदारकी चालाकी खुश्ने पर वह निकाले गये भीर को होले नासिक सिनर उपविभागके भन्तभु का हुवा। निमोनका नार्थ-विभाग उठ जाने पर यह नगर कोपरगांव उपविभागमें मिला ;दिया गया। १८६५ ई॰ तक यह खान होलकरके कह त्वाधोन रहा, फिर इटिश गवन्नीएटके हाथ लगा।

कीच (मं॰ पु॰ स्ती॰) कुल संस्थाने घन्। १ यूकर, धूवर। २ प्रव, वेड़ा, घरनई। ३ क्रोड़, गोद । ४ यनियह । ६ विवक, जीत। ६ यङ्गपालि, लिपटानेमें दोनों हाथों ने वीचकी जगह। ७ पालिङ्गन, हमागोथी। प्रपस्व-विशेष। ८ मरिन, मिर्च। १० चव्य। ११ बदरफल, वर। १२ कक्कोल, योतलचीनो। १३ प्रकोल। १४ गलपियाली। १५ पिप्पला। १६ राजवदर, पंवदी। १७ नख, एक खुशबूदार चीज। १८ वदरहन्न, वेरका पेड़। १८ वदरास्थियस्य, वेरकी गुठलीका गूदा। २० टङ्ग-व्यपरिमाण, एक तील। २१ कुलस्य, कुरथी। २२ प्रकोलक । २३ वहन्तारहन्न। २४ तीलकमान, एक तीलेकी तील। २५ प्रकारीय प्राक्रीड़ नामक राजाके प्रवा। इरिवंध १२ थ०) २६ जनपदिविशेष, कील राज्य। क्षील (हिं० पु०) चवना, बहुरी।

कोल—भारतको एक प्राचीन जाति। ब्रह्मवेवतेपुराणके ब्रह्मखण्डमें लिखा है—लेटके प्रोरस प्रीर तीवरकन्यां गर्भसे सालु, मझ, मातर, भण्ड, कोल प्रीर कलन्दर छह मानवोंने जन्म लिया था। '१°।१०१) किन्तु वर्त-मान कोल जातिका विवरण पड़नेसे ऐसा नहीं समभ पड़ता—किसी समय इनके साथ लेटी या तीवरींका कोई समस्य रहा या इस समय है।

श्रति पूर्वकाससे यह लोग भारतमें रहते है। स्नन्द्र-पुराणमें कुमारिकाखण्ड (४५ घ०, ५३ घ०) श्रीर हिमनत्खण्ड (८।८) पाठ करनेसे-६नका कितना ही श्रामास मिसता है। पासात्य पुराविद कहते हैं— कोल जाति शार्य जातिसे पूर्ववर्ती भारतकी श्रादिम स्विवासी है। ऋग्वेदमें दस्य, दास प्रस्ति नामसे जो उक्त हुए, वे कोलजातिक पूर्वपुरुष थे। वर्तमानकाच हो, मुख्डा, उरावं, भूमित्र भादि कई जातियां ही कोल कहताती हैं। उनमें हो या चड़का कोल प्रकृत कोल-जैसे देख पड़ते हैं।

लड़का कील अधिकांग कोटानागपुर भीर सिंहभूम अञ्चलमें रहते हैं। हो, होरे या होरो यव्यका मधें
मनुष्य है। अपर मनुष्यसे अपनेको श्रेष्ठ समभाने पर
हो नाम पड़ा है। किन्तु हो लोग अपनेको लड़का
भर्यात् योद्या बताते है। सम्मवतः भति पूर्वकाल मुखा,
डरावं भीर हो तीन श्रेषियां एकत भीर एक परिवारभुक्त होकर रहती थीं। मालूम पडता है—कोटानागपुरमें कोलोंके संस्कृत "मुखा" नाम ग्रहण करनेसे
पहले हो हो लोग प्रथक् हो गये। मुखा श्रादि श्रेषियोका आचार विचार कितना ही भ्रष्ट होते भी लडका
कोल प्राचीन रीति नीति बरावर समानभावसे पालन

माज भी ठीक पता नहीं लगा—प्रथम कोल जाति कहांसे इस मञ्जलमें मायी यो । हिमवत्खण्डमें लिखा है कि कोल नामक केल्क हिमालयमें स्गया मारते त्रूमता या। इससे समभा पड़ता है कि पूर-कालको किसी समय हिमालयमें कोल जातिका वास रहा।

इनके यानिसे पहले कोटानागपुर योर सिंहभूस
अचलमें 'यरावक' नामक जाति रहती थी। खेतास्वर
जैनोंके पुराने प्रत्योंमें लिखा हैं—महावोरखामी जब
सुनिवेयमें तीर्यभ्रमणको निकले, वळ्रभूमि नामक एक
व्यक्ति कुत्ते थीर तीरकमान ले उनके रचक रहे।
बहुतसे लोग समस्ति हैं वळ्रभूमि ही भूमिज नामक
कोल सम्प्रदायके श्रादिपुक्ष थे। यरावक ग्रन्थ मो
जैन 'श्रावक' मिल दूसरा क्या है! इसके प्रनेज प्रमाण
पाये जाते हैं—ग्राजकल मानभूम भीर सिंहभूममें
जहां जहां कोलोंका वास है, जैन सम्प्रदाय भी वहां पहले
रहता था। मानसन, सिंहसन, मूमिज प्रवित यह देखी।
सिंहसूममें जहां केवल कोल लोग रहते, उसे कोलहान
कहते है।

सङ्का कोश्रोंका कडना है—प्रथम प्रतिबोराम् श्रीर सिङ्गबोङ्गाने खर्थं जन्म लिया था। उन दोनोंने

मिलकर इस पृथिवी, प्रस्तर, जल, लता, नदी पीर फिर पश्की सृष्टि की। सब सृष्टि इई, किन्तु कोई मेल न मिला। उस समय उन्होंने एक बासक भीर एक बालिकाकी बनाया था। सिड्डबीङाने पर्वतके गर्भेने उनको कोड दिया भीर इसी प्रकार घोडा समय बीत गया। सिङ्बोङाने चनमें कामको प्रवृत्ति न देख विचार क्रिया-सन्तानीत्यत्ति के से सोगी ? उन्होंने दोनींको धानकी प्रराव दिनाना सिखाया था। प्रराव पौनेसे दोनांको कामेच्छा इर्द शार उसी समय वंशहिद होने स्तरी। इस प्रथम नरनारीके १२ प्रव श्रीर १२ कन्याः वींने जना लिया था। सिङ्वोङ्गाने सन्दिष, वैस, काग, मेष, श्रुकरशावक, नाना पचिशोंका मांस भीर शाकभाजी पृथक पृथक पका कर एक भीज दिया। उन्होंने एक एक भाई बद्दनको मिथुन करके एक एक मिथुनको एक एक चीज खिलाशी थी। प्रथम भीर हितीय आई बहनने बेल भीर सहिषका सांस लिया। उन्होंसे को न भीर भूमिन नातिकी उत्पत्ति है। याकभानी खाने-वासीसे ब्राह्मण-स्विय श्रीर काममांसहारियांसे शूट्र-जाति निकती है। उसी समय एक जोडा सूधर मास खानेसे सन्ताल हो गया। कील प्रपनी भांति युरोपी-योको भी प्रथम नियुन्ते उत्पन बताते है।

चडका कीत देखनेमें बहुत महे नहीं होते। भूमिन सन्ताल पादि नातियोंसे कितने ही प्रच्छे नगते हैं। चम्पा या गुनाबके पून नैसा रूप न सही, नो है, रुचिकार है। सुंह, घांख, नाक पादि जिन जिन प्रक्रींके सुडीच होनेसे रूपवान् समभते, इनको रम-चियोंमें सनका प्रभाव नहीं देखते। सभी मत्ये पर बास रखते है, जेवन पुरुष ब्रह्मतस सुंडा हानते हैं।

क्या बड़े पादमी, क्या कीटे प्रायः प्रधिकाय नग्न रहते हैं, इसमें कोई सक्याकी बात नहीं। स्तियों को प्रधिक बनाव जुनाव अच्छा नहीं स्वयता। कोलहानमें अनेक स्थानो पर कोल लोग 'बटई' नामक कोटा कीपीन पहनते है। फिर भी यह नहीं कि कपड़े पहनने हो नहीं। सन्दी संगोटी इनका जातीय परि च्छुट है। यह किसी दूसरी जातिके साथ एकत्र रहन। नहीं चाहते। भीर दूसरी सभी जातियों विशेषतः Vol. V. 115 हिन्दुशीसे बडी एका करते हैं। पहले कोस दलहर होकर एक एक पत्ती में रहते थे। उस समय भपर कोई जाति उस प्राममें रह न सकती थी। केवल ग्वासे, जाति उस प्राममें रह न सकती थी। केवल ग्वासे, जाति उस प्राममें रह न सकती थी। केवल ग्वासे, ज्ञासे, लोकार भादि जिन लागों ने न रहनेसे भपने भनेक विषयों को चित समभते, उन्हों को वहुत देखा भाल थोडासा स्थान दे दे ते थे। दूसरी किसी जातिका संभव न रहनेसे यह जातीयभाव पहले जेसा ही रख सके हैं। परन्तु प्राजकल शंगरेजी राजलमें लड़ां प्रपर जाति जाकर इनके साथ रही है, कोल प्रच्छी तरह कपड़ा पहले करी हैं। सहां कुछ भी सज्जा न थी, शब उसका प्रवेश हो रहा है।

दिन्दुस्थानी रमणियों की भाति दनमें वास बाव-नेकी चाल नही है। बाल ऐंक भीर गुक्का बनालर दाइने कानके पास खगा भीर प्रच्छे पच्छे पृत्तीं वे यजा दिये जाते है। अलडारोंके बीच गर्नेमें कार्न रदाचकी माला, हायमें कहुण तया चुडा भीर पैर्से पीतलका नृपुर पद्दनना पच्छा समभाने है। पैर्मे न्पुर डाझना कोई भासान बात नहीं। युवतियां सो द्वान पर नुपुर पद्दनने जाती हैं। सो द्वार पहले पैरकी एडीमें एक तह चमहा चगा देता है। फिर सब स्रोग पैर दबा कर नृपुर पद्यनाने सगते 🕏 । रमणी सहचरीके कंधे पर प्राय रख कर परिवासि चीलार किया करती है। एसके चित्राने पर जोग इकट्रेडी जाते हैं। धनेक कर्डीमें एक एक कहा चढात है। पहनावा हो जाने पर युवतीकी होनीं षांखोरे शांसुवींकी सडा श्रीर सखकी इंसी नहीं दकती ।

चडका कीच कभी किसीकी नाकरी करना नहीं चाइते भीर न किसीकी पक्षेद्रारी ही करते हैं, सब प्रमी घपनी जमीन जोते वोते हैं। बहुतों के ज्ञेतिस्त्र द्रव्यादि चानेकी एक एक गाड़ी रहती है। यकट चलानेमें सभी पटु हैं। कीच धनुविद्यामें विशेष पार-दर्शी होते हैं। बाचककालको तौर चलाना सीखा जाता है। प्रायः बाचकमाल हाथमें कमान उठा जङ्गल-में गवादि चराते पूमते भीर सस्वरद्या करते हैं। चिड़ियाको उड़ते उडते मार हेनेसे अपना। वायधिद्या

सार्थक समभी जाती है। बहुतसे शिकरा भी पालते हैं। चैत्र मासकी यह बड़े समारोहसे शिकार करने जिक्कते चौर निकटवर्ती पक्षीके लोग भी भाकर सिखते हैं।

पानी पड़नेसे फिर घरमें किसीका मन नहीं काता, चित्रकी कीर धावित होते हैं। रमणियांभी प्रशीका साहाय्य करती हैं। केवल इलवाइनकाय स्त्रियां करने नहीं पातीं। सड़का कील अपने आप कि किकमें के चलाई प्रस्तुत और धान, गेहं, चना, अससीं, तिल, कालुन, तस्वालू, कई आदि उत्पन्न करते हैं। कपड़ेका प्रयोजन पड़नेसे जुलाईको कई दे ले खेती हैं।

इनको भूत श्रीर डाइनका बडा भय रहता है। विसीको कोई पीडा होनेसे समभते किसी सूतका कौष इचा और किसी डाइनकी दृष्टिसे रोग लगा है। भूत पर सन्देष्ट पानिसे अनेक यदाति उसकी गान्ति की जाती है। इनमें शोखा नामक कितने ही लोग होते. जो चुडेसको भाडते हैं। भाडनेमें एक पत्यर श्रीर तराजका एक पक्का जरूरी है। पक्के पर पत्थर रख भीर डाइन लगे आदमीको बैठाल धुमाना ग्रक करते हैं। फिर भोखा पासके एक एक व्यक्तिका नास लेकर मन्त्र पढता है। जैसे ही एक नाम हो जाता, धान कोड कर रोगोको मारते हैं। ऐसा ही होते होते रोगो पत्यरको , उत्तर भूमि पर चक्कर खाकर गिर जाता है। जिसके नाम पर पत्थर एलटता, इसीकी सब कीई लाइन समभा पकलता है। उस लाइनका-पुरुष हो या स्त्री, फिर निस्तार नहीं। सब लोग उसकी अलग कारके उसको सन्तानाटिके साथ मार डालते हैं। को लों की विखास है कि खाइनके वंग्रधर भी छ।इन ही होते हैं। याजकल संगरेजोंके शासनमें खाइने बहुत कम मारी जाती हैं। परन्तु डाइनें पहलेसे मालुम होने यर देश छोड भागती हैं। कभी कभी भयसे कोई ग्रासाइत्यातक कर बैठता है। ग्रीखा शों में कीई कोई • भूतिसद्व द्वीता है। वह भूत खतार कर उससे डाइन या जाट्गरका नाम पूछ सेते हैं। यदि जाट्गर निक-कता, रोगीके पास उसकी से जाकर कहते हैं — यदि भना चाहो, शोघ घपने बादू या भूतको उतार को।
ऐसी घवस्यामें जो जादू नहीं भी जानता, मारके उरसे
सभी वातें स्वीकार करता भीर कहता है—रोगीको
कोई भय नहीं है, मेरे दारा कोई भिनष्ट न होगा।
रोगीके घल्य अल्हा होनेंमें हो मङ्गल है। नहीं
तो उसको सब सोग बड़ी मार मारा करते हैं। किसी
किसी समय रोगीके साथ उसको भी यमालय पहुँचना
पड़ता है।

कोल साइसी, परिश्वमी, उत्साही, निर्मीक शीर विख्तासी हैं। यह बढ़े ही सत्यप्रिय होते, पाप नाते भी मिष्या नहीं बोलते। फिर जैसे ही सत्यवादी, वैसे ही सिमानी भी होते हैं। स्रति सामान्य विद्रूप यानिन्दा नभी सद्य नहीं करते। निन्दा या सवज्ञा करनेवालेको भिन्न जाति होनेसे सुविधा लगते ही मार डाजते हैं। इतना सिमान! स्त्रियोंकी तो बात बातमें सिमान है। कहते हैं, किसीने सपनी कन्याको इस बात पर योडी निन्दा की—वह रसोई ठीक बना न सकी। परन्तु मानिनीको यह भी सह्य न हुवा, उसी दिन वह सूपमें इंव कर मर गयी।

इस वीर जातिके मध्य प्रत्येक गांवमें एक एक सण्डल रहता है। कभी कभी भिन्न भिन्न पित्रयांके साथ युद्ध किंड जाता है। स्मय पचीं पर धनिक कोगों के न सरनेसे सहजमें वह विवाद नहीं मिटता। कितना ही विवाद क्यों न ही — जब किसी विजातीय दत्रकी अपने जपर आक्रमण करनेके लिये आते सुनते, परस्परके विवाद विसंवादको कोड़ बैठेते हैं। फिर वहां जितने कोल रहते, जातीय गौरवकी रचाके लिये एकल भा मिनते हैं। इसीलिये सहजमें इन्हें कोई पराजय कर नहीं सकता।

विवाह से समय पण देना पड़ता है। दहेज बहुत वहा है। सुतरां पण देने की घड़ चनमें बहुत सो बन्धा श्रींका विवाह क्य जाता है। जो विश्रेष धनवान हैं, वह भी यथारोति दहेज न मिलनेसे पुलका विवाह करनेमें हिचकते है। कोल पण लेना श्रावश्यक सम अति है। यह कौलिय रोति थीर सम्मानका चिक्र है। इस सुपथा के कारण कोलों में श्रनेक श्रनद्रा हहायें देख पड़ती हैं।

कोटो उन्नमें भादी न होनेसे कुमारी योवनमें पदा-पैण करने पर युवकींका मन हरण करनेकी चेष्टा स्वातो है। कमी युवकींके साथ हाथ पकड कर नावती, कमो फून तोड कर सजाती, कभी मीठा मीठा गाती है। जिससे मन मिल जाता, युवक विवाह करनेकी श्रनेक चेष्टायें लगाता है। परन्तु भवकते पणकी ज्वाला से सभी समय उसकी झाथा नहीं फलती। पुत्र होनेसे ही पिता श्रपनेकी भाग्यवान् और सम्पत्तिशालो सम-भने लगता है। सुतरां दहेजका लालच नहीं कूट-सकता।

को लो के गावमें प्राय: देखते युवक युवती परसार कं चे पर हाय रख मिष्टालाप करते चले जाते है. - टोनोंका सन परसर शासत है। नहीं समभा सकते--विवाहित होने पर वह कितने सुखी होंगे। कुमारीसे उसके मनका भाव पृक्तिये। सरसन्द्रदया सरस भावसे कहेगी-परे। मैं का करंगी, खुकी घाखें रहते भी इसरे देख नहीं समते। युवककी एकान्त इच्छा है-अपने साथ नाचनेवाली असूक क्रामारीसे विवाह करू था। इनसे सब ठीक ठाक कर लिया और पिताके य र पक्षड भपने सनकी बात कडी। पुत्रवक्षत पिता भी उसमें समात हो गया। किन्तु पचोंने गोल बांध कर भगडा वटा दिया। फिर वितामाता पुलवे पूछने ल्री-उस कन्याका वयस क्या है. किस समय वह पक्की लगी. टेखनेमें कैसी है। प्रव भी ठीक उसी समयको निर्देश करता है। परन्तु उसके पीछे यदि दुर्वंचण नहीं चगता भीर कन्याका पिता दहेज देनेको -राजी रहता, विवाह ही जाता है। प्रनेक समय सबै हीकटाक हो जाने पर भी दहेजकी बात पर विवाह नहीं होता। पण जुक जाने पर फिर श्रामोदकी सीमा नहीं रहती। उस समय कन्या अपनी सहचरियों ने साथ नाचते गाते वरके घरकी श्रीर चलती है। इधर नाना स्थानीसे निमन्त्रित वासक वास्तिकार्धे श्रीर युवक युव-तिया भाकर वरके साथ हो लेतो है। वह सभी दल बद्ध दी कर कन्याकी सध्यपद्यमें भाह्यान करने जाते हैं। राइमें दोनी दल मिलकर पास ही किसी उपवनमें पदु चते हैं। वद्यां धमें बंडाकेरी नाचगाना. होता है। वर सन्याका श्राय पकड नावा करता है। दोनों ठुमक ठुमकके नावते नावते एक एक रमणीकी गोदमें जा बठते हैं। इसी प्रकार सब कीग पत्नीमें भा उवस्थित होते हैं। फिर भोज, नाव, गाना भीग खूब धरांव वचा करती है। विवाहमें दूसरा कीई कुनाचार या तन्त्रमन्त्र नहीं, एक एक प्याचा घराव दूच्छा दूच्छा-को दी जाती है। वर अपने प्याचिष्ठ थोडीकी घराव सन्याके पात्रमें भीर सन्या अपने प्याचिष्ठ थोडीकी घराव वरके पात्रमें टपका देती है। फिर उसीका दानो बड़े भानन्द्से पीते हैं। यही विवाहका प्रधान भड़ है।

विवाहके बाद तीन दिन नव दम्पती एकत रहते है। उसके पोक्टे पत्नी जपके जपके पतिके स्टइसे चनी जाती है। फिर बन्धवान्धनी सहती फिरती है-मुक्ते ऐसे भर्तारसे कोई काम नहीं. मैं उसे घव टेखना भी नहीं चाहती। पति अपनी आदिरयोकी ढंढने जाता भीर देख पडते ही पक्षड़ खेता है। इस समय नंब-वध् सनका प्रस्तत भाव गोपन कर सुस्के रुखायन दिखाती है। सहजर्ने साथ चलते न देख विना विजय उसे प्रालिङ्गन करके प्रथम सामध्ये रहते कंधे घर उठा कर अपने घर ले प्राता है। इसमें दम्पती लक भी लजा नहीं समभाते। यनेक समय देखनेमें याता पति नवीना भार्याको भरे बाजारसे खींच लाता. कन्या परिव्राहि विज्ञाती है। किन्तु इस पर सब जीग हंसा करते हैं। यदि नववधूके गरीरमें भिषक गति रहती, तो फिर क्या कड़ना है! कितनी ही घींगामुस्ती करकी युवक स्नानसुख घर जीट पाता या समयानुसार पत्नीका मन बहला चित यत्ने उसे अपने साथ ਗ਼ਾਨਾ है।

चर चाने पर को तरमणी खामी की प्रक्षत चर्चा किनी होती है। वह समभती है—पति भिन्न दूछरो गति नहीं, पति खर्ग और पति हो मोच है। खाळी भी पत्नीको गृहकी चच्ची, उसके सुखर्में सुखी पौर ्: खर्में भपनेको दु:खी मानता है। उस समय जन हो मन प्रक्षत मिन्नन होता है। सभी कार्य टोनी परामग्रंके साथ करते हैं। को तरमणिया खामी के - अभीन नहीं, खामी उन्हें भपनी जीवनसङ्गिनी सम-भाते हैं। जात होता है-पति पद्धाके मध्य ऐसा विग्रह भाव जगत्में कहीं नहीं। पत्नीके प्रति एकान्त भनु-राग देख कोई कोई कोच जातिको स्त्रैण समस्ति है।

की सरमिष्यां मात्र पितपरायणा रहती श्रीर पितिने सिये सब कुछ कर सकती हैं। पितिने रहते कोई परपुर्वकों कामना नहीं करतो। यह कहना कोई श्रस्युति नहीं कि को लों में श्रस्ती स्त्रियां बहुत कास हैं। परन्तु घटनाक्रमसे किसीका चरित्रदोष स्त्राने पर तत्वणात् उसे समाजच्युत भीर परिस्त्रक कर देते हैं। जो पुरुष रमणोको विगाड़ता वह उसके स्त्रामोको विवाहके पणका रूपया देने पर बाध्य है।

सम्तान भूमिष्ठ होनेसे पितामाता प्रदिन प्रश्चित्र रहते हैं। दूसरे सब लोग घर छोड़ जाते है। इसीसे खामीको खीके लिये रन्धन करना पड़ता है। प्रदिन पीछे फिर सब लोग घर वापस प्रा जाते हैं। फिर बन्धुबान्धवोंका भोज श्रीर नव शिश्वका नामकरण होता है। पितामहके हो नाम पर उसका नाम रखते है। क्षामी कभी नामकरणके समय पूर्व, पुक्षोंका नाम से लेकर जलके किसी पालमें एक एक छड़द डालते जाते हैं। जो नाम लेते समय उहर तैरने लगता, वही शिश्वका नाम पड़ता है।

मृतांके प्रति सभीको प्रगाढ़ भिक्त है। इनमें किसी
प्रधान व्यक्तिका मृत्यु होनेसे वडी घूमधाम देख पडती
है। घरके सामने जलानेको धच्छी प्रच्छी लक्ष्णे लाकर जमा करते भीर उसपर प्रवाधार रखते है।
स्तरेह प्रति यलसे धोया भीर फिर तेल इसदी
लगा रथी पर रखा जाता है। मरनेवालेके, साथ
समका निजस्त भी जाना चाहिये, नहीं तो उसका
मन सुख हो सकता है यही समभ कर कोल सोग
मृत व्यक्तिका क्या पैसा, कपड़ा गहना भीर खेती
वारीके अस्त्रास्त्र जो रहता, देहके पास पंक्ति वार
रख देते हैं। प्रवाधार थोड़ो देर बन्द रखते है। फिर
दक्त खोल कर चारो पाख के काष्टमें धम्म लगाया
जाता है। सृत व्यक्तिके वासगृष्टके सम्मख ही प्रवदाह
करते हैं। दूसरे दिन धाकीय जलसे भाग तुमा देते

भीर सब खोग उसकी इब्डियां खोज लेते हैं। छोटी कोटी प्रिडियां गाड़ दी जाती हैं, नेवन थोड़ीसी बही इिंडियां किसी महीके बरतनमें उठा कर रख कोडते हैं। फिर वही पात्र मृतकी माता वा पत्नीके घर ऋक दिन सटका करता है। जितने दिन यह घरमें रहता बड़ा रोना धीना मचता है। इसी बीच ग्रेप भन्छे छि-क्रियाका त्रायोजन हुवा करता है। घरके पास ही एक बहुत बड़ा गर्त बनाते हैं। इसी गर्त के पास एक ऐसा प्रकारण्ड पट्टार रखते, जिसको २०११ खोग मिल कार उठा सकते हैं। गर्तमें प्रस्थि रखनेके सिधे ग्रुभ-लम्न स्थिर होता है। निर्दिष्ट समयको ४।५ निकट प्रतिविधी भौर प्रवालिकार्ये भाकर दरवाने खड़ी हो जाती है'। सृतकी मातावा स्त्री एक पात्रमें प्रस्थि रखती, फिर एसे प्रतियत्नसे छाती या सद्ये पर रख कर रोते रोते बाइर निकसती है। मागे मस्सिवाहिका भीर उसके पीड़े वालिकाभीकी दो पंक्षियां रहती हैं। पहली कतारकी सङ्कियां घपनी वगसमें मटा भीर खाली घड़ारखती है'। प्रतिविधी लीग कंधे पर ढील रख भग्रसर होते हैं। वालिकायें नाचतीं भीर पुरुष बाजा बजाते हैं। उस नाच भीर उस बाजेंसें-मानी श्रीक तथा विषाद भरा रहता है। जिस राइसे यह जाते, सीग बाजिकी आवाज सुन अपने अपने घरसे निकल माते हैं। प्रति दारके सम्युख उत्त मस्यपात उतारा जाता, स्टइस्य दीर्धनिम्बास भीर भन्नसित नयनसे सृतको बुलाता है। वन, छदवन, द्वित, गृष्ठ, नाचवर पादि खानोंने जडां सत व्यक्ति पहले पाता-जाता था, इंजियां घुमाते हैं। सृत्ये जिसका मन कभी मिला था, जिसने कभी उसकी स्नाहमावसे प्रकारा था ; वह पान पकपट भावसे चार पांसु वहा श्रेष क्रत-चता दिखाता चीर उन इंडिडयोंके सामने मस्तक चव नत करके चन्तिम चभिवादन करता है। धवशेषको सब घुम कर एसी गर्तके निकट उपस्थित होते हैं। पहले चावल और खादादि उस गर्हे में रखे जाते, फिर समस्त प्रस्थि धीरे धारे निचैव करके वही बढ़ां पखर गर्तकी सुखपर लगाते हैं। इसा खान पर अन्येष्टि-क्रिया पूरी हो जाता है। को क्षोंके गांवमें जगह जगह

ऐसे बहुतसे पतार हैं। उन्हें देखने पर भनायास ही सम्भ सकते-वहा किसीको समाधि दिया गया है। वब में बहका को बो के ७ पर्व होते हैं। प्रथम श्रीर प्रधान उत्सवका नाम साधपर्व या 'देशीकी बीगा' है। घान काट चुने हैं, घर घर धानकी खत्तियां भरी हैं जच्मीदेवी माना प्रत्येक ग्रहमें विराज कर रही है. चेत्रश्रन्य हैं, क्रविजीवी कोलों को भी भव कोई गारीरिक परिश्रम करना नहीं पहता। इस समय पूर्ण श्रवकाश है, ऐसे भवकाय, ऐसे सुखने दिनों सभीका मन प्रफुल है। सभी सोग समभते हैं - ऐसे दिनो स्तीयुक्षों ने घटयमें सदनकी पाग जलने लगती है। चिर दिन काम ही किया करते है। यन्य समय कब प्रवकाश मिलता है। जिसको भीतर ही भीतर चाहते. जिसको ्रदेख फ्ले नहीं समाते, जिसने मन इरण किया-है। दिस ही दिसमें जिससे मेस बढ़ गया है-उसकी साथ ्लेकर दो घडी श्रामोट करनेका समय वा स्योग नहीं चगता। परन्तु इस माघ मासमें, इस पूर्णिमा रजनीकी ऐसे पूर्ण भवकाश पर-उपयुक्त भवसर क्या ह्या नष्ट करेंगे। यही विचार करके सभी सटनीतावर्से एकात शो जाते है। इस समय पिता माता, माई बहुन, बालीय क्रुटम्बी कोई किसीको देख कर खळा नहीं करता इस समय दास दासी पपना कर्तेव्य कर्म भूत जाती हैं। प्रभु मृत्य का सम्बन्ध इत समय न मानुम-कहा चला जाता है। सभी सरापान और प्रेयसीके वदन संधापानमें खब व्यस्त हैं। जो सोग कभी बुरी बात नहीं कहते, इस माघोलावर्से अपना सुंद खोल बैठते है। पिता प्रतः को त्रकच्य भाषामें सम्बोधन करता, प्रव्न भी विताक सन्य ख युवतीका गाट् पाखिङ्गन चुम्बन करनेमें नहीं दिचकता। च्योत्सा रजनी पानेसे मानी सब कोगींकी सुद्दीमें स्वर्ग या पहुंचता है। युवक युवतियां सण्डकीमें पडु च मनमानी रासकीड़ा किया करती हैं। विवासित रमणिया पपन सामियोंके साथ मजे उडाती हैं. किन्तु प्रविवाहित युवक युवतियां चषकालके निये काग्डचान भून जाती हैं। लडका कीन स्थान स्थान पर माघ मासके शुक्तपचको यह उलाव मनाते है किन्तु सुव्हारि नामक की स सम्प्रदाय केवल मार्चा Vol. V. 116

पूर्णिमाने दिन इस पव<sup>र</sup>में योग देता है। कोस जातिमें ऐसे मामोदका दिन दूसरा नहीं होता।

की ब नोगों की विखास है कि उस समय भूतप्रेत निकला करते हैं। इसी किये वालक वाकिकायें युवक युवतिया शायमें लठ से नाचती गातो और तर्जन गर्जन करती गावमें घमती हैं। इनकी समक्षमें ऐसा करनीस भूतप्रेत माग जाते हैं।

उसके पोक्टे चैत्रमासको प्रमोत्सव दोता है। इस यव को खड़का कोस 'बहबोड़ा' स्रोर सुख्डारि 'सरइस' वाइते हैं। मधुमासको चारो भीर नानाप्रकार-की पुच खिलती हैं। बालिकायें इिलियां भरके चन फूनोंकी तोड़ नाती हैं। ग्रहदार फूनीकी मानावों, फूसों के तोड़ों भीर फूसों से सजाये जाते हैं। भवने भाष भी कील लोग फूबींचे सजकर दी दिन बराबर नाचा करते हैं। इस समयका नाच कई तरहका होता 🕏 । भावभद्धिमा भी धनोखा घाता है। इतने प्रकार-का नाच बहुतीने देखा न होगाः सभ्यसमाजमें भी सम्भवतः कोई नहीं सममता। नाचते नाचते जैसे ही क्लान्त पड जाते, एक गिलास गराव थी सेते हैं। इस पर्वपर प्रति गाइस्य एक एक सुगावित देता है। फिर ग्रामके पुरोहित या सुखिया भपने देशों की देवके उद्देश एक सुर्गाधीर दो सुर्गियां व**सी चढ़ाते 聲।** ठानके फ्ल, चावनके घाटेकी रोटिया भीर तिन एत्सर् करके देवताको पूजा चढा प्रार्थना करते हैं :-- भगवन विषद् भाषद् सभी समयीं पर दृष्टि रिचिये, जिसमें भागामी वर्ष यथाकास ब्रष्टि हो भीर हमारे परित्रमसे धन शस्य प्रच्छा उपने।

· तीसरा—ज्येष्टमासका डुमरिया नामक पर्व है। प्रथम घान बोनेके समय यह पर्व पड़ता है। वीजकी ग्वाके खिये पूर्व पुरुषों घीर सुतप्रेतोकी पूजा घटाना पड़ती है। इसमें कोल एक वकरे घौर एक सुर्ग को विल देते हैं।

चौथा—प्रापाद साममें इरिवोगा या इरिइर उत्सव है। इस पर्व पर दिशोली घौर 'जाहिरबुडी' के उद्देश पवित्र उपवनमें एक सुगीं, एक घडा घराव घौर एक सुद्दी चावल रख घाते हैं। घभिष्राय यह कि उनके . सामीवीद्दे प्रस्य रचा होगी। दूसरे महिने 'वहतीती बोगा' नामक छत्तव होता है। किसान एक सुनी मारते हैं। उसके पर एक बांस्में बांध खादके देर या अनाजके खेतमें गाड़ देते हैं। कोखों के कथनानुसार इस पर्वकी छपेदा करनेसे प्रस्य नहीं पकता। इस दिनको स्त्रियां अखाड़ेमें जाकर मृत्यगीत करती हैं। होटा नागपुरके हिन्दू भी इस पर्वमें शामिक होते हैं।

फिर भाष्ट्रमासको 'जुमनामा' नामक पर्व पहता है। इस समय 'गोराधान' एकते हैं। सिक्क्वोगा प्रधीत् सूर्यदेवको इन नये धानोंके चावस प्रौर एक सफिद सुर्गा चढ़ाया जाता है। कोल नये चावस सूर्यदेवको विना प्रपंच किये नहीं स्वात ।

डसके बाद खेतरे धान काट कर नाते समय 'क्लमनीगा' नामक शेष पर्व होता है। इस पर्व पर दिशोलोको एक सुर्गी चढाना पडती है।

सिवा इसके 'पान' पर्यात् केवस पुरोहितोंका मी
रक्ष शता प्राता है। इस स्वत्वके निर्वाहार्थ उन्हें
'दास्त्रिकतारी' पर्यात् थाड़ीसी माफी जमीन दी गयी
है। इस पर्वमें मरङ्गबुक्त अहे प्र दो वर्ष पीके एक
सुगी, तीन वर्षके घन्तर एक मेड़ घीर चार वर्ष वाद
रक्ष महिष वस्ति हैते हैं। सुखा, भूमिन पादि यद देखी।

१८२१ ई०को लड़का कोलांसे हिट्य गवनेमेग्ट की एक घमासान सडाई हुई। घनेक किंगों पंगरेजी सेनाने कीलोंको परास्त किया या। घणीरको कीलोंके साथ एक सन्धि हुई। उसमें इन्होंने हिट्य गवनेमेग्ट-को कर देना खीकार किया था। १८५० ई०को कोलहानके निकटवर्ती पुरहाटके चौहान-राजाकी भोरसे लड़का कीलोंने घंगरेज सरकारके विरुद्ध हिंध-यार उठाये। परन्तु भेषको पुरहाट-राजाके भासित होने पर दन्होंने भी भान्तम् ति धारण की थी। धनुष, जहर बुक्ताये तीर, वर्छा और कुठार कोलोंके युहास्त है।

कीलहान देखी ।

. कोस जातिको भाषा खतन्त है। प्रार्थावर्त प्रयवा दाखिणात्यकी द्राविड् भाषांचे उसका कोई संयव नहीं, दनको सूख भाषांके सम्बन्धमें ग्रभी तक कोई निसय महीं हो पाया है। कोई गोंड् जातिकी भाषांके साय उसका कितना की सीसाइन्स बताता, भीर कोई कुछ भी साइन्स नकीं पाता। गीर देखी।

प्रवाद है—बोधगयाके निकट विस्तर प्रस्तरमण्डल श्रीर गया जिसेके की वर्गावका हदत् मन्दिर की केंद्रे बनाया था।

र विषायके गोंडी सोगोंकी एक गांखा। कोसक (सं॰ पु॰-क्ली॰) कुल-गत्ना १ पक्षोटतक, प्रखरोटका पेड़। २ बदुवारतक, चासता, क्रमोड़ा। १ गन्धद्रव्यविभेष, एक खुभवूदार पेड़। ४ मरिच, मिर्च। ५ ककोस, भीतसचीनी।

कोलक ( डिं॰ पु॰) यन्त्र विशेष, एक क्रोटा घोजार। इसमें दांत रहते भीर इसे रेती तथा घारी पेनानेमें व्यवहार करते है।

को बकई--मन्द्राज-प्रदेशके तित्रे वेखी जिसेके सीवेक्षण्डम तास्त्रका एक गांव। यह प्रचा॰ द॰ ४० ड॰ ग्रीर देशा॰ ७८ ५ पू॰ में श्रीवैक्षण्डम् नगरसे १२ मीस द्र पडता है। सो अर्थस्था प्रायः २५१८ है। सहते हैं-की नवर द्राविड सभ्यताका सबसे पुराना खान है। यहां चेर, चील भीर पाण्डा राजाओं ने राजल किया। प्राचीन युरोपीय भौगोलिक इसे भारतका सबसे वडा बाजार समसते थे। ८० ई०को पेरीप्रसके रचयिताने को नमदेकी मोती निकासनेकी मग्रहर सग्रह सिखा श्रीर १३० ई॰को टलैंसिन भी इसका परिचय दिया है। परना तास्वपर्णीकी रेत जमा हो जानेसे समुद्र धीर धीर पीछे इटा श्रीर यह उससे ५ मील दूर पड गया। को सकन्द (सं॰-पु॰) कोस इव कन्दोऽस्य। खनामख्यात महाकन्द्र पाकविश्वेष, एक जमीकं द हसा। काश्मीर्स इसका नाम पुटालु है। कोलकन्दका पर्धाय-क्रिमन्न, पञ्चल, वस्त्रपञ्चल, पुटालु, सुपुट श्रीर पुटकन्द है। राजनिधगट् में इसकी कट, उच्च भीर कमिदोव, वसन. कृदि तथा विषनाशक कहा है।

को सक्त केंटिका (सं० स्त्री०) को सदन कर्केंटिका। मधु-खर्जु रिकाटक, मीठी खज्रका पेड।

कोलकाकटो, कोलककंटिका देखी।

कोलका (सं•स्ती॰) ग्रह्म ग्रुक्त ग्रिक्ती, संपेद नौंचकी फक्षी। को सकुष ( सं॰ पु॰) एकुण, जूं, सीख ।
को सगजनी ( सं॰ खी॰) गड़ पिपसी, बड़ी पीपस ।
का सगजनी ( सं॰ खी॰) गड़ पिपसी, बड़ी पीपस ।
का सगजन पक्त प्रदेशस्य भड़ मदनगर निस्ति वीगोंडे
ता सुकका एक नगर। यहां हे माड पंजियोंका
करके खर नामक एक वड़ा नवरस्य-मन्दिर भीर एक
भन्न शिवासब है। मन्दिर पुराना-जैसा मालम पडता
है। इसके खन्भों भीर दीवारों पर भनेक विस्त भीर
दिवसूर्तियां बनी थीं। परमु नयी भस्तरकारी होनेसे
कितनी हो मिट गयी हैं। को सगांवमें प्रति बुधवारको
वाजार सगता है।

कंसिनिरि (स° पु॰) दक्तिणदिक्की भवस्थित एक पर्वत । (मारव शर॰)

को नायस पादि गन्द इसी पर्धमें व्यवस्त होते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मिलनाथ को नायक पर्वतपर रहते थे। इसीसे को लाचन गन्द मिलनाथक विग्रेषणक्पसे व्यवस्त होता है। को समिर हती।

कीलगङ्ग (कडलगांव) विषार-प्रान्तके भागलपुर जिलेका एक नगर। यह भवा० २५ १६ छ० चौर देशा० ८० १४ पूर्ण गङ्गके दिच्च तट पर अव-खित है। जोक पंखा ५७३८ है। गौड़ विध्वं सकी पीक्टे १५३८ ई०को बङ्गासके भाखिरी मुद्मुख्तार नवाव गयासक्द-दीनका यहां सत्य हुआ। कहं लगांवमें चहान-का एक भनोखा मन्दिर बना है। यह के उसमें कार्य-कार्यके पच्छे आद्ये रहे। सक्मातः चीनपरिवाजक सुर्येनचुयङ्ग उसे देखने गये थे। यह नगर कंमी ठगोंके चिये वदनाम था। १८६८ ई०को यहा म्युनिसि पालिटी हुई।

कासघोष्टा (सं॰ स्त्री॰) एक प्रकार बदरी, किसी किस्सकावेर।

कोलड (सं० पु०) घामसक वृत्त, घांवलेका पेड। कोलचेस — मन्द्राज-प्रान्तके विवाद्ध स् राज्यके एरानीस तासुकता एक वन्दर। यह घचा० ६ ११ छ० और देशा० ७७ १६ पू०में घवस्थित है। सोक-संख्या प्राय: १००० है। क्वितना ही सास जहाजींके सरिये घाता जाना है। वारटोसोसियोंने इसे एक सह-फूज बन्दर सिखा है। कुछ दिनींतक डेन सोगों का यहा मिषकार रहा। किन्तु १०४० ई०को विवाहुडम् सेना-पति रामभय्यन दस्तवने उन्हें पूर्वेक्पसे पराजित किया भौर पस्तिन-तटसे उनका प्रभाव उठा दिया था।

कोलटा—सध्यप्रदेशके लयकोंको एक प्रधान जाति। यह स्रोग ऋधिकांग सम्बलपुर जिलें रहते है। इनके भवना परिचय चित्रयवर्ष जैसा देते भी लोगोमें मत-में दहै।

को बतेन ( सं० क्लो०) बदरीवी जतेन, वेरको गुठसीका तेन।

कोलदस्त (सं को को ०) को लंबदरीफलं तहद्द तमस्त्र, बहुझी । १ नखी नामक गश्चद्रव्य । २ वदरीयव्र, वरीकी पत्ती ।

को तदय (र्सं की ) कर्ष, दो तीचा।

की सना ( हिं॰ क्री॰ ) के दमा, बाचमें खोदकर पोसा करमा।

कोलनाधिका (सं॰ स्ती॰) कोलस्य शूकरस्य नाधिका इव । विद्विनीहच, एक पेड । किसीके सतर्मे कोल-नासिका भी लिखते हैं।

को नपार ( हिं॰ पु॰ ) मध्याक्ति द्वचिष्येष, एक मंक्तेना पेड़। यह बरार भीर दारिजिलिङ्गको तराईमें पपने॰ घाप उपजता है। इसको किन्योंका मुख्या डानते हैं। काष्ठ सुदृढ़ रहता भीर किष्यन्त्र तथा ग्रहिनमाँ-पादि कार्यमें नगता है। मीतरी नकडी गुनावी निक-नती परन्तु वायु नगनेस कानी पड़ती है। कोन्यारका भवर नाम सीना है।

को सपुच्छ (सं०पु०) को सस्य श्रूकरस्येव पुच्छः। १ कहूंपची, सफेद चील । २ स्प्रदकी पृक्षः। को स्वतालुक (सं०पु०) सुद्धाः।

को त्र त्र क्यां के स्वति प्रसिद्ध अरंगरेज विद्वान् । इनके पिताका सर जार्ज को लहुक भीर माताका नाम सेरी धा। यह अपने वापके तीसरे लडके रहे।

१७६५ दें श्वी १५ जुनकी जन्दन नगरते इन्होंने जन्म जिया। यह कभी सामारण विद्यालयमें विद्यान नहीं पढ़े, घर पर शिक्तक रखके विद्याभ्यास करते रहे। हाँदेश वर्षके वयः क्रमका की जहुक फ्रान्स भेजे गये, वहां षोडशवर्ष पर्यन्त रहे। उसी समय दनके

मनमें धर्मका अनुराग बढा था। इन्होंने धर्मकार्यमें नियुत्त डोनेको चेष्टा की, किन्तु इच्छा पूर्ण न हुई। इनके बाप रेष्ट इिल्ड्या कम्पनीके एक डिरेक्टर (तत्त्वावधायक) रहे। उन्होंने चपने लडकेको भी कम्पनीके काममें लगा भारतवर्ष भेजा था। कोलब्रुक पइसे कालकत्ते था बोर्ड घोफ एकाउयट कार्यांसयमें नियुक्त हुवे, फिर बिहुतके राजख-विभागमें सहकारी कालेकर हो चली गये। इसी समय इनके पिता इन्हें देशीय भाषा सीखनेको उपदेश देते श्रीर इनसे हिन्द-धर्मका कोई विषय पृक्ष पत्र लिखा करते थे। इसी स्वसे इन्हें संस्कृत शिचाका अनुराग वढा। कस्पनीके काम में लगे रफनेसे प्रथम यह अपनी खणा मिटान सके थे। १७८८ ई०को ये फिर पूर्णियाको बदल इस समय की बबुक प्रवकायके प्रवसार संस्कृत सीखते श्रीर वङ्गीय क्रवकांकी भवस्या देखते चूमते थे। १७८३ प्रें को यह पुरनियासे नाटोर चले गरी।

१७८४ ई०को सर विलियम जोना जिस वतके बती रहे, पाज कोसबूक भी उसी मन्त्रमें दीचित हो गरी। भारतवर्षकी प्राचीन रोति नीति, श्राचार व्यव-चार भीर मास्त्रीय तस्त्र यह प्रकानपङ रूपसे टेखने खरी। प्राचीनतम भारतीयींका पराधारण प्रध्यवसाय तथा अपूर्व तस्त्रज्ञान अवगत होने पर इनका मन क्रमशः उत्तेजित हो गभीर तत्त्वींके चनुसन्धानमें प्रवृत्त इवा। १७८४ ई०को इन्होंने एशियाटिक सोसाइटीकी प्रविकास सबैप्रथम "साध्वी हिन्द विधवाने नर्तव्य नर्म" यर श्रांगरेजी भाषामें एक श्रति उत्तम प्रवन्ध प्रकाश किया था। इसी समय गवनैमेग्टने बङ्गासके उत्पन्न टब्साटिका इन्हें परिदर्शक बना दिया। इसी वर्ष ज्ञास्वार्ट नामक एक कजनताकी विषक्ति साहायांचे बङालकी स्तिषितया वाणिज्यकी वर्तमान प्रवस्थाक्ष पर एक प्रस्तक छपा कर बन्धवान्धवीके निकट प्रचार किया था। इस पुस्तकमें कोलबुकने चति उत्तम भावसे

बताया है—बङ्गीय क्रिवि भीर भारत तथा रङ्गचेत्रक के खाधीन वाणिच्यकी अवस्था केंग्री हो गयी है।

बड़े लाट वारन हिष्टिक्सके समय १७७२ ई॰को लो कानून निकला, उसमें खिला या—मौलवी पौर पण्डित अदालतमें धर्मभास्त्र वा चाईनकी व्याख्या करेंगे भीर स्वहमे पर राय देनेके समय विचारकको माचाय्य देंगे। तदनुसार १७७६ ई॰को वारन इष्टि-इस में तस्वावधान पर ८ अवाद्माण पण्डितों ने सिन कर संस्कृत भाषामें एक बहुत धर्मधास्त्रसंग्रह प्रणयन किया था. जो Code of Gentoo Law नामसे अंगरेजीसे भववादित हो प्रकाधित हुवा। विचारपति इसी प्रसको देख कर आवश्यक्षकी सत देते थे। किन्तु सर विकि यम जीन्सने इस प्रत्यको देख कर गवर्नमेग्द्रमे कहा--यह सर्वीक्ष सुन्दर नहीं हुवा है। गवनमें गढ़ने छन्हें भारतीय धर्मशास्त्र सङ्कलनका कार्य सौंपा था, परना श्रकासको उनके सर जानेसे कोसल्लक पर यह बढा भार डाला गया। इसी समय प्रसिद्ध पण्डित जगन्नाय तर्केपञ्चाननने विवादभंद्रार्थेव नामक धर्मशास्त्रको रचना किया था। १७८७ ई०को कोलब्रकने वही ३ खर्फों में भारती भाषामें Digest of Hindu Law on Contracts and Successions, from the Original Sanskrit नाम पर छपा दिया। एस समय यह काशीने निकट सिर्जापुरमें विचारक के पट पर नियम रहे। इन्होंने काशीके प्रधान प्रधान पण्डितोंके साथ क्दिन्द् धर्म पर कितनाडी परामग्रं कियाथा। कोस-बुकने इस ग्रन्थमें जो टीका टिप्पनी किखी, उससे हिन्द धर्मशास्त्रमें दनको असाधारण विददता भारकता है। ञानका भी कानूनपेशा व्यक्तिमात वर्डे साथ उसका मत उद्गत किया करते है।

फोर्ट विलियम कालीज संस्थापित होने पर कोल-बुक भी उसके एक प्रवेतनिक संस्क्रताध्यापक बन गये। यह इस कालीजके कालींकी समय समय पर संस्क्रत, हिन्दी, बंगला और फारसी भाषामें परीचा लेते थे। फिर यह सदर दावानी अदालत और निजा-मतके प्रधान विचारपति हुये। थोड़े दिनीं कीलबुक बोर्ड श्रव देविन् ( Board of Revenue) के प्रेसि-

<sup>\* &</sup>quot;Remarks on the Piesent State of the Husbandry and Commerce of Bengal, by a Civil Servant of the Company."

हिराह, बड़े साटकी सुप्रीम कीन्सिखने मेम्बर श्रीर एशियाटिक सोसाइटीने हाइरेक्टर भी रहे।

भारतवर्धमें रश्वते समय द्वन्ति भारतका जातितत्त्व(१), भारतीय ब्राह्मणोका धर्मातुष्ठान(२), संस्कृत
एवं प्राक्तत भाषा(३), वेदतत्त्व(४), जैनमत समानीचन
(५), भारत चीर घरनी राधिचक्र विभाग(६), संस्कृत
धिनासेख-युक्त प्राचीन कीर्तिस्त्रभोका विवरण(७),
संस्कृत चीर प्राक्तत कृन्दोधास्त्र(८), भारतीय च्योतिविदेशिक मतानुसार नच्चतिको गतिका निर्णय(८), फीट
विवयम कास्त्रक्षक कार्त्रोको धिचाको संस्कृत पाठ(१०)
संस्कृत व्याकरण(११), घमरकोष तथा उसका ग्रंगरेको
प्रजुवाद(१२), श्वन्द्र्भोके दायभाग पर दी प्रवस्त्र(१३)

- I. "Examination of Indian Classes" (As Res Vol V.)
- 2 "Essays on the Religious Ceremonies of the Hindus and of the Biahmans especially,"—(in As Res. Vol V. VII)
  - 3 "On the Sanskrit and Pracrit Languages" (VII)
- 4 "On the Vedas, or Sacred Writings of the Hindus," (As. Res. VIII )
  - 5. Observations on the Sect of Jams
- 6 On the Indian and Arabian Divisions of the Zodiac.
- 7. "On ancient Monuments containing Sanskrit Inscriptions"—As Res IX
  - 8. "On Sanskrit and Pracrit Prosody," As, Res. X.
- 9. "On the Notion of the Hindu Astromomers concerning the Precession of the Equinoxes and Motions of the Planets" As Res XII
- 10. A Collection of Compositions in Sanekrit for the use of the Students of the College of Fort William, including the Hitopodesa, with Introductory Remarks 4to.
  - 11. Grammai of the Sanskrit Language, 1805.
- 12. Amera Cosha, or Dictionary of the Sanskri Language, by Amera Sinha, with an English Interpretation and annotation, 4to, Calcutta, 1808
- 13. Two Treaties on the Hindu Law of Inheritance translated from the Sanskrit 4to, 1810.

Vol. V. 117

पादिको अंगरेकी भाषामं प्रकाश किया।

पवास वर्षके वयः क्रमकास १८१५ ई॰ की यह सदेश बीट गये, परन्तु विसायत पहुंच कर भी भारत-का संस्कृत शास्त्र भूत न सके। १८२२ ई॰ को वहां इन्होंने रायस एशियाटिक सीसाइटीकी स्थापन किया था। विसायतमें रहते समय भी इन्होंने निकासिखित प्रस्तक बना डाले—हिन्दूदर्शन (१४), ब्रह्मसिहान्त एवं भास्तराचार्यकी सीसावतीका शंगरिना श्रमुवाद (१५), वेदेशिक शस्त्रकी सामदनीकी बात(१६), प्रवन्यमाला (१७) श्रीर सभाष्य सांत्रकारिकाका शंगरिनी श्रमुवाद(१८)।

प्रध्यापक मोक्समूलरके मतमें को सबुक ही—"the Founder and father of true Sanskrit Scholarship in Europe" प्रधात गुरोवमें प्रकृत संस्कृत-विद्याके प्रवर्त के भीर अवस्ताता थे। वस्तृत: पहले हनकी भाति कोई गुरोवीय व्यक्ति संस्कृत प्रास्त्रमें गाड़ प्रविध कर न सका था। की सबुक्के प्रवन्ध पड़नेसे हनकी प्रसाधारण विहत्ताको देख भारतवासियीं की भी सुन्ध होना पहता है।

प्रसिद्ध च्योतिर्विद् सर जान इसेन्स मरने पर यही विचायतको च्योतिष समाने नेता (President of the Astronomical Society.) इने थे।

स्वररोगसे शव्यागत हो १८३७ ई॰की १०वीं मार्चको विददर कोसबुकने इस्रसंगर परित्याग किया।

- 14 "On the Philosophy of the Hindus" (Trans Roy, A. S vol II )
- 15 Algebra with Arithmetic fand Mensuration, from the Sanskrit of Brahmagupta and Bhascara, \$60, London 1817
- 16. On the Import of Colonial Corn, 8vo. Lond. 1818
- Miscellaneous Essays or reprints of previously published papers and prefaces, 2 Vols. 8ve London, 1887
- 18 Sankhya-Kanka or Memorial Verses on the Sankhya Philosophy, also the Bhashya, etc. 4to Oxford, 1837.

कोसमजा (सं • स्त्री •) बदरास्थि प्रस्य, वेरकी गुठबीका
गूदा। यह सधुर श्रीर पित्त, कृटि तथा पित्तनामक है।
(राजवल्लम)

कोलमून (संक्लीक) कोलं बदरीफलमिव सूलम्। पिपालीमूल, विवास सूर।

कोतमूला (सं॰ स्ती॰) पिपातीमूल।

को सम्बन्धः (संबद्धाः / १०५वः मृतः । को सम्बन्धः (संवपः) कुल-प्रस्वच् संद्वायां कन् तन्द्वी भिन्न वीणाका समुद्राय प्रवयव, तारीं को को डकर सितार वगेरहका सारा हिस्सा। को बाल देखा।

कोलरण,-मन्द्राज-प्रदेशको कावेरो नदीका वडा मुंहाना।
यह प्रचा० १० पूर् छ० तथा देशा० ७८ पूर्
को खोरङ्गहीयको प्रान्तिशोमा पर खिचनापत्नीसे पांच
कोस प्रसिम बड़ी खाडो छोड़ उत्तरपूर्व दिक् प्रायः ८४
मील प्रवाहित हो प्रचा० ११ २६ उ० एवं देशा०
७८ पूर्पू० में प्राचवरम् नामक स्थान पर वहोपसागरमें मिल गया है। इसका देशीय नाम 'कोल्लिडम्'
चीर उसका प्रपन्न 'भ 'कोल्लडम्' है। कोलरूण नाम
पोतंगीलींका रखा हुवा है।

प्रवेकालको को बक्ष शाखानदी न रही। टर्निमने इस श्रञ्जकी अपरापर निद्योंका उने ख किया है, परन्तु इसका नाम कहीं नहीं चिया। १५५३ ई॰को डि-वारस्न 'को बरन' नामक किसी समुद्र-क् चन्तीं खानको बात कही थी। समय समय पर करमण्डल स्थानको बात कही थी। समय समय पर करमण्डल स्पक्ति भयानक जन्नावन भाता, जिसमें सेकडों चीगोंका प्राण जाता है। 'को बिडम' शब्दका स्थानीय शर्य बध्यमूमि है। मालूम पड़ता है—किसी समय को विद्यों नहीं जन्मावनमें भपनी गति वदलके इस प्रश्च के बही थी, जिसमें बहुतसे लोगोंकी जान गयी। इसी से स्रोतका नाम को बिडम् पड़ा होगा। पोर्त गी जोने सम्भवतः निकटस्य को बरन नामक स्थानसे ही इसका नाम को बहुत्य रहा है।

भाजकल कोलक्ष नदी वाम तट पर विधिरापत्ती जिला एवं उत्तर भरकाट घौर दिल्लाकूल पर तन्त्रीर राज्य कोड़ सध्यस्थलमें सीमारूपसे प्रवाहित है। निकट वर्ती स्थानीसे जलकी सुविधाके लिये कई नहर में निकाली गयी है। इस नदीमें सभी समय नीका चला करती हैं।

किसीके मतानुषार खुष्टोय एकाद्य ग्रताव्होको तन्त्रोरहाच्यमें लडर पहुंचनेके समय कोलक्ण नही निकाकी थी।

को चविज्ञका (सं॰ स्त्री॰) १ गजिपियाची। २ चय, भीत चचीनी। ३ सूकरपादिका।

कोलवज्ञी, कोलवज्ञिका देखी।

को निधि खि (सं० स्ती०) को लपादाकारा शिक्विरस्थाः, व इत्री०। १ कि पिक स्तु, कीं वक्षी फ नो । इस का संस्तृत पर्योय—क्षतफ ना, खट्टा, युकरपादिका, काकार्यो की, दिख्यादिका है। १ से मकी फ नी। यह वायुनायक, गुरुपाक, उत्य श्रीर कफ तथा पित्तवर्षक होतो है।

को सिश्चिको, कोवधिक देखो।

कोलसा (हिं पु॰) इंगनी, एक धातु, अंगरेजीमें इसे मैगनीन कहते हैं। यह एक प्रकारका धातुमल है, जो धातुवोंमें पाक्सिनन से सिम्यणसे उत्पन्न ही जाता है। कालसा भारतवर्षके मध्यभारत, महिस्र, मन्द्रांज और मध्यपान्तको खनियोसे निकलता है। इसे कांचको हरेरी कोडाने और उस पर चमक लानेमें व्यवहार करते है। इससे एक खेत लोड भौर भी प्रसुत किया जाता है।

को ब हान — बङ्गान-प्रदेशके सिंह भूम जिलेका एक विभाग। यह प्रचा० २१° ५८ एवं ५२° ४३ छ० हो। देशा० ८५° २१ तथा ८६° ३ पू० के बीच पड़ता है। इसका परिमाण १८५५ वर्ग मील है। को सहारमें ८८३ गांव सगती है

यहां सबेल हो नाम कता कता वसते है। इसी से कोई कोई इस तो 'हो देग' में। कहते है। इस विभाग में २॰ गांगें का एक परगना होता है। प्रत्ये क प्राममें एक मण्डल वा प्रधान रहते है। राजस्व चुका चौर प्रथा धीका अनुसन्धान लगा देने पर प्रधान बाध्य है। इन प्रधानों पर प्रत्ये क परगने में एक एक मांकी कह ले करता है। प्रधान बोग मांकी के पास प्रपाधी को ले लाते या राजस्व पहुंचाते हैं। सरकार मांकि यांस स्वत्ये सांकी द्यामांग्र चीर मण्डल यहांग्र कमी धन पाते हैं।

भी सहानका पंचायती या जमीनी भगड़ा मांकी भीर मण्डल हो निवटाते हैं। कोल देखी। कोत्तहार—मस्बई-प्रदेशके घडमदनगर जिलेका एक विस्तृतवाणिक्य प्रधान नगर। यह प्रवरा नदीके तीर श्रवस्थित है। यहां प्रतिवर्ष पीषमासको १५ दिन तक भेजा नगा रहता है।

कोसा (सं ॰ स्त्री ॰ ) सुस स्वतादिलात् पः ततष्टाप्। १ वेदरीहस्त, वेरी । ५ पिपसी, पीपसा १ महाश्रावणी, गोरसमुखी । ४ चया ।

कीला ( हिं ० पु॰ ) मृगाल, गीदल।

को ला ( प्र॰ पु॰ = Cola ) हत्त-विशेष, एक पेड । यह प्रमाशकात ष्रप्य छानों में उपलता धौर मज अखरोट की सं गता है। को ला फल के वीज आ क्ति एवं क्लान्ति की सिटाते, नशिकी आदत छुड़ाते धौर पानी साफ करने में भी काम आते है।

कीलाञ्च ( सं • पु॰ ) एक देश। चादिशूर इस देशसे पाच ब्राह्मण गौडदेशको से गरे थे। कानका देखी। कोनाती-टाचिणात्यको एक ऐन्द्रजानिक जाति। इन वाजीगरींको कोलहाति. कोलहाटी पौर होवरी भी कड़ते है। कोलातियोंका कड़ना है—'कोना नामक कोई नटरे। ते सीके औरस भीर श्राविय-कन्याके गर्भसे उनका जन्म था। यही की जन्द की जातियी के प्रादिपुरुष थे। पूना, सतारा, वेलगांव, घोलापुर, घड मदनगर प्रादि जिलोमें यह लोग देख पडते है। पूना जिलेमें इनके सध्य दी श्रेणिया हैं -- दूकर या पोतरी को जहाती भीर पास या नाम-को सहाती। इन दोनी श्रेषियोंने बाहार व्यवहार भीर विवाधका श्रादान प्रदान नहीं चन्तता। इनकी भाषा-कर्णाटी, मराठी, गुजराती शीर हिन्दुस्थानी मिश्रित है। यह भोपडों में वास करते है। दूकर को ल्हाती शूकर भौर गोमांस खाते हैं। दूसरे कोल्हाती मदा एवं सकत प्रकार मास भच्य करते भी समर श्रीर गायका-सांस नहीं छुते।

पूना श्रीर संगारा जिलेने को स्हाता देखनें ने तुरे नहीं। किसी किसीका रंग खूब साम श्रीर चत्तु तथा बास काले होते हैं! विशेषतः इनकी स्त्रियां बहुत सुश्री भीर इंडिक्सावविशिष्ट हैं। श्रीसापुर श्रीद स्थानीं ने की साति देखनें में काले, परन्तु चतुर श्रीर परिश्वभी होते हैं। कोरुहाती रमिषयां घिषकाग विक्रा हैं। कितनी ही नाचती गातीं चीर विथडीं की गुड़ियां वनाकार वेचती हैं।

दनकी ग्रहस्वरमिषयों के भन्छार वेसे अधिक नहीं रहते। परन्तु जो विद्याद्वत्ति करतीं, उनके भन्न-इत्योर भीर बनाव चुनावकी कभी नहीं पड़ती। छहें रिष्डयों-जैसी सूबस्रती बनाना कुछ भन्छा सगता है। दनके गुणोंमें दूसरोंकी कन्यायें चुराना थोडा भयानक है। कन्यावोंको चुरा कर यह यथाकाल छहें विद्या-दिसि सिखानी हैं।

यह जाति बहुदिन एक स्थानमें नहीं रहती। कितने हो टहू भीर खद्धर रखते है। उनकी पीठ पर जरूरी चीकें जाद फाद कर जगह जगह घूमते फिरते हैं। राष्ट्र घाटमें डिर डाल उनमें भी रहा करते है। साथमें एक प्रकारकी चटाई रहती, जो बैठने भीर डिर डालने दोनों कामोमें कागती है। स्वमणकालको रस्तीके नावसे जीविका चलाते हैं। कोई किसीकी नौकरी नहीं करता। नौकरी करनेसे समाजचुत होना प्रयवा भ्रयदेग्ड देना पडता है।

सभी हिन्टू देवदेवियों और मुसलमानों ने पोरोंको पूजते हैं। वीरदेव भीर मारी (हैजा)-देवी इस जाति-के प्रधान उपास्य हैं। को लाती प्रधानतः भेव होते हैं। देशस्य ब्राह्मण इनके पुरोहित है। भूतप्रेत, जाटू और मन्ततन्त्र पर सभीको विश्वास है। सत्तवके समय मद्य भीर मांस ही प्रधान खाद्य होता है। सत्तान भूमिष्ठ होने पर प्रस्ति ह दिन भश्चित भवस्यामें सोवर नहीं छोडतो, पांचवें दिन बहीपूजा भीर सान करके ग्रह होती है। कहीं १३ दिन, कहीं जन्मसे ५ सप्ताह पीके ब्राह्मण जाकर शिश्वका नामकरण करता है। श्रहमदनगर पादि जिलोंमें बचेको कुछ बढने पर जोशी ब्राह्मण कपान पर सिन्टूरकी विन्दी लगा जनेक पहनता है। स्थान स्थान पर बहीपूजा होती भीर नाम-करण तथा जनेकों दिन एक एक महिष्य विश्व चढता है।

्र को साती २५ वर्षके पूर्व प्रत्न श्रीर ऋतुमती होनेसे पहले कन्याका विवाह कर देते हैं। पांच दिन विवाह- का चलाव होता है। वरका पिता प्रथम एक होना
प्रकार देकर कन्याका मुख देख जाता है। उसके साथ
जो लोग रहते, कन्याका पिता उन्हें प्रराव पिकाता है।
विवाहके प्रथम दिन दोन बजाकर देवलपूजा, दितीय
दिन गात्रमें इन्नदीका उन्नटन, त्यतीय तथा चतुर्थ दिन
केवल भोज एवं थोड़ा थोड़ा मद्यपान भीर पद्मम दिन
विवाह होता है। वरके विवाह करने जाने पर वरकन्याको माड़ेके नीचे बैठाकर गांठ जोड़ देनिसे ही
विवाह सिद्द हो जाता है। कोल्हापुर जिलेमें वरकन्याको प्रामने सामने एक चौकी पर खड़ा करते हैं।
आह्मण मन्त्र पढ़के दीनोंको चावन होड़ प्राधीवीद
देता है। यह हो जाते हो पति पत्नीका सम्बन्ध हढ़
पड़ जाता है। इनमें विधवाविवाह भीर बहुविवाह
प्रचलित है।

कन्या प्रथम ऋतुमती होनेसे पांच दिन एक ही स्थान पर वैठी रहती है। करें दिन वह सान करती थीर सकतें कोंकर्ने पांच कोहारे, पांच गांठ इनदी. पांच टुकड़े नारियनको गरी और पांच बरी डाली नाती हैं। उस समय कन्या चाहे तो वेग्या हो सकती प्रथम सामा करकी प्राप्ता कर किनती प्रथम सामा करकी प्राप्ता कर किनती है। रख्डी वननेकी इच्छा रहनेसे प्राप्ताय कर किनों मोज देना और सबके सामने कहना पड़ता है—मैं वेग्या वन्गा। वेग्याके प्रव्राप्त स्वतन्त्र में वेग्या विवाह नहीं होता।

कोलाती स्रत व्यक्तिको गाड़ देते हैं। फिर तीसरे दिन क्षत्र पर उसके स्नरपार्थ एक स्तूप निर्माण करते भौर वन्ध्रवान्ध्रवींको खिला पिला कर ग्रंड होते हैं इंड मास पोक्षे दूसरा भोज भी देना पड़ता है।

दनकी पद्मायत होता है। सामाजिक कलह किवाद पद्म लोग मिटाते हैं। कोसाकान (सं• पु०) बदरफल, बेर। कोसादिमखुर (सं• लो॰) परिषाम-शूलका एक बीवध, पंतड़ियोंकी स्तन चीर दर्दकी कोई दवा। १० तोसा ग्रोधित मखुर (सोइ।) तथा ग्रस्टी, पिश्रकी, चक्र, विप्यतीमूल एवं यवकारका प्रस्थ र तीका चौर गामूब द॰ तीका यद्यारीति खरल करने-से यह चौषध प्रस्तुत कीता है।

की सापर (को रहापुर) - बस्बई प्रेसिडेन्सी के चन्तर्गत एक देशीय राज्य। यह सन्ता० १५" ५० एवं १७ ११ **ए० भीर देशा॰ ७३° ४३ँ तथा ७४° ४४**ँ पू॰में भवस्थित है। चेत्रफल ११६५ वर्गमील है। सीनसंख्या ८१००११ है। इसका प्रधान नगर कोल्डापुर ऋचा॰ १६° ८२ ड॰ श्रीर देशा० ७४' १६ पू० पर पडता है। इस राज्यके उत्तर एवं उत्तरपूर्व सतारा, पूर्व तथा दिवक दिवा बेलगांव जिला भीर पश्चिम सावन्सवाडी एवं रक्ष-गिरि है। उत्तर-पश्चिमसे दक्षिण-पूर्व सीमा देखें ८८ कोस और प्रस्तर्मे प्रायः ३३ कोस होगी। पश्चिम-दियाके घाटपवैतरे इसकी भूमि क्रमयः उनकर पूर्वकी श्रीर समतल बन गयी है। इसी कारण श्रनेक नटियां पर्वतींसे निकल कोल्डापुर होती इर्द क्रम्यानदीमें बा मिली हैं। उनमें जर्पा नदी ही प्रधान है। सूमि श्रिक्ष त्रांग पर्वतमय है। जगह जगह छवैरा भूमि भी था गयी है। पविवासी ज्यादातर मराठा, रामीसी श्रीर भील है।

पहले चालका राजावींके अधीन शिलाहार-वंशीय नरेश यह प्रदेश शासन बरते थे। धीके कोल्हापर मराठोंका प्रधिकत दुषा। महाराष्ट्रवीर गिवाजीके प्रक राजारामसे वर्तभान राजवंशकी उत्पत्ति है। शक्ती-के सहके बाहकी जब दिसीमें बन्दी हुये, राजाराम यहाँ राजला करते थे। उनके मरने पर तत्पुत्र शिवजी सिंहासन पर बैठे। योड्डे दिन पीके गाइजीके क्ट कर पानिसे शिवजीने छन्दें राज्य दे देने पर पापति उठायी थी। दोनोंसे भगडा बढ गया। इसो बीच शिवः जीका ऋख इचा चौर उनके पुत्र शकाजीके साथ शाइजी-का-सिंदासन पर विवाद चलता रहा। बुक् दिन बाद मीमांसा पूर्व-शक्ता पपन शिव कोल्हापुर भीर तदस्तर्गत प्रदेश रख कर महाराष्ट्र राज्यका प्रवर समस्त भाग बाइजीको सौंप देंगे। महाराष्ट्र प्रकार दी भागींसे बंट गया । प्रश्नाकीने राजा हो बर को स्पापुर राज्य स्थापन किया वा १७६० ई॰को ग्रभा जीका सत्व पुरवा। श्रभाजीके निःसन्तान रहनेसे

चनकी विधवा रानी शिवजी नामक किसी दत्तक पुत्रको यहण करके उसके नाससे अपने चाप शासन करने सभी। पष्टसेसे ही राज्यमें खल श्रीर जनपय-पर दस्य भीका उत्पात बहुत बढ रहा था। राजा अपने त्राप लुटमार करनेवाले कितने ही जहाज रखते थे। समुद्रकी राइ विदेशसे जहाज पाने पर यह उन्हें लुट चेते थे। इस जस्य दकको दमन करनेके लिये १७६५ दे॰में खंगरेज गवनेंमेग्टने एक दख से न्य बस्बई भेजा भीर मालवानका दुर्ग कीन ली। १७६६ देश्को १२वीं जनवरीको सन्धि स्थापित होने पर को ल्हापुरके राजाने ेत्रपना कि सावापस पाया। १८०४ ई०को सब सर षार्थर वेलेसली टाचिणात्वका बन्दोबस्त करते थे. कोलशापुरके राजा धिवजीने उनसे कहा-पेधवा हमारे राज्यका कितना ही श्रंग प्रधिकार किये है। उन्होंने कड़ा कि श्रंगरेज सरकार सध्यस्य हो समभौता करा देगी। परन्तु को खुडापुरके राजाने दशी दहाने पैश-वाकाराच्य पाक्रमण किया था। वेलीस्लोने उसी सूत्रमें लुटेरे जहाजीको दवानेकी विशेष चेष्टा की, परना सफलतान मिल सकी। कितनी ही बार चेटा हुई, इस्य वोंने प्रतिका की-प्रव ल्टमार न करेंगे, किर भी वह प्रपने दुराचारसे निव्वत्त न दुए। १८१२ ई॰को कोल्हापुर-राज शिवजीका मृत्य होनेसे उनके युव मसुजी सिंहासन पर बैठे थे। यही शस्त्रजी त्राप्पा नामसे विख्यात रहे। श्रंगरेज जब पेशवासे लंडे. इन्होंने र्यंगरेजींका पद्मावलस्वन किया था। उसीके लिये श्रंगरेजींने शुभाजीकी चिकीरी श्रीर मुनीकी नामक दो जिले दे डाले। १८२१ ई॰को मना जी इत इये। उनके पुत प्रव्यासिंहने सिंहासन प्रधिकार किया था। किन्त एक वसर बाद वह भी मारे गये। रानी हीरा वाईके गर्भसे उनके एक शिशु सन्तान रहा। कीग उसे दोवान कहते थे। प्रव्यासिंहके भाई बाबा साहव गही दवा बैठे। योड़े दिन पीछे ही शिशुसन्तानका मृत्यु होनेसे बाबा साइब राजा बने थे। प्रपने राज्यमें प्रत्या चार भीर पार्श्व सामन्ती पर भाजमण दीते देख ं अगरेजींकी राजाके विक्य फीज भेजना पढी। राजाके बखता स्तीकार करने पर एक सिन्ध हो गयी। परन्तु Vol. V. 118

श्रंगरेजी सैन्यके राज्य छोड़ कर जाते ही बाबा साइब फिर फीज इकड़ी कर निकटस्य सामंती भीर सरदारीं पर प्रत्याचार करते खते। श्रंगरेजी से न्य प्रनर्शर प्रेरित इवा भीर राजाने वाग्रनाको स्वीकार किया। १८२७ ई०को पहिलो और १८२८ टूसरी सन्धि फिर हुई, जिससे राजाके कार्यकी परीचा करनेकी थोडी श्रंगरेजी फीज कोल्डापुरमें रखी गयी। शंगरेलोने अपने एक शादमीको मन्त्री बना दिया था। किन्त सन्त्रीके पुनर्वार राजाकी अत्या-चार करनेका परामध देने पर फिर घलाचार होने लगा। श्रंगरेज सन्त्रीको निकास श्रीर सप्रवस्य वाध भवनी फील चठा लाये। १८३८ ई०को नवस्वर मास बाबा साइवका सत्यु- हुवा। दी स्त्रियोके गर्भेसे वनके कोटे कोटे दो पुत्र सन्तान रहे। उनमें ज्येष्ठ घिवजीको सिंडासन पर चिम्लिक किया गया। इन्हें भी लोग वावा साइव कहते थे। वास्त्रावस्थामें इनकी माताने थोडे दिन राजकार्य चनाया था। पीछे पूर्वीत दीवान-की माता श्रीर श्रव्वासिंहकी पत्नी हीरावाई पर श्रंगरेज गवर्नमेख्टने समस्त भार भर्षेण किया। किन्त उनके शासनमें भी कितना हा बखेडा बढनेसे १८४२ ई०को चगरेज अपने तत्त्वावधानमें लयापण्डितको मन्त्री नियुद्ध करके राजाकी नवालिगीमें राजकार्य चलाते रहे। १८88 फ्रेंग्को होराबाईके कर्मचारी विद्रोही हो गये। श्रंगरेजींने फौज मेज वागियोंको दवाया था।

अखीरमें अंगरेज सरकार अपने आप राज्यशासन करने जगी। इसी समय दुर्ग भूमिसात् किये गये। राजाके जो से न्य आदि रहे, उन्हें भी जवाव मिलाया। १८६२ ई०को अंगरेजीने भिवजी पर राज्यभार खाल दिया। सन्य हुई—राजा अंगरेज गवर्नमेग्छके परामर्थ व्यतीत कोई कार्य न करेंगे। १८६६ ई०को ६ठीं अगस्तको राजा भिवजीने इस्लोक परित्वाग किया था। सनके कोई प्रवसन्तान न रहा। स्व्य से पूर्व स्कोंने नागोजीरांव पाटनकार नामक एक बालकको गोद लिया था। भिवजीके सत्य पीके यही बालक राजाराम नाम यहल करके राजत्व करने नगा। राजाराम १८७० ई०को इस्लेख पूमने गये थे।

दाष्ट्र पर इटली के पन्तर्गत फ्रोरन्स नगरमें उनका स्त्य हुवा। उनके पुत्र पच्चम प्रिवनी सिंदासन बैठे थे। गवर्नमेग्टर्ने उनके लिये एक घंगरेन शिवक नियुत्त कर दिया। १८७५ दें को यह राजकुमार प्रिन्स प्रव वेत्सकी प्रभयंना करने वस्वदें गये थे,१८७३ दें को दिसी दरवारमें के सी एस धार्ष उपिको स्माप्त हुवे। इनका पूरा नाम महाराज सर शिवनी राव भींसले क्षत्रपतिमहाराज दामप्रजताफड़ के से से एस घार्ष क्ष्यित सहाराज दामप्रजताफड़ के से से एस घार्ष है। पच्चम घिवनी १८८३ दें की २५ दिसस्वरको मर गये। उनका कोई प्रतमन्तान नहीं रहा। उनके गोद लिये यशवन्त राव (ववा साहेव)ने साइ क्ष्यपति नामसे राज्यभार प्रच्य किया। इनका छणांच एच एच कर्नेल जी भी भाई दें है। कोवहापुर राजाके सम्मानार्थ १८ तोपींकी स्वामी दगतो है। राज्यमें एक पोलिटिकल एनए रहता है।

बरा, दाताबाद, जुचान, जुरस्ती, कागन ( श्रंत्र ),कापसी, तोङ्गस भीर विशासगढ़ में एक एक सामन्त रहता है। यह सभी कील्हापुरके राजाकी कर दिया करते हैं।

सूमि चार प्रकारकी है—काली, तांबही, माली श्रीर खारी या प्रसारी ( सिंद )। ज्वार, धान, नाचनी श्रीर बाजरेकी उपज श्र च्छी है। दूसरी चींजींमें ज्य ख़त्मालू, रुई, लाखिमच, जुसुम्ब, श्रीर सुपारी हुशा करती है। कश्रवा श्रीर इसायधीके बागींसे भी जुस श्रामदनी चाती है। सिंचाईका सुभीता कम है। नदी गर्भमें क्ष्यां या तालाब खीद करके खित, सींचे जाते हैं। जङ्गलमें साख, चन्दन, श्रीशम, भांवला, वास श्रीर शहद श्रीता है।

कोल्हापुर राज्यमें तोन प्रकारका कचा सीषा मिलता है। खानसे निकलनेवासी दूसरी चीज पत्यर है। यह पत्यर विसनेसे सङ्ग्रस्सर-जैसा चमकने स्वयता है।

राज्यमें रोसा तेल तैयार होता है। यहां बनने वाली दूसरी जीलोंमें महीने वर्तन, लोहालकुड़, मोटे स्ती भीर ज़नी कपड़े, नमदा, भतर, लाह भीर बांचने गहने हैं। मोटीयकर, तस्वाकू, रुद्रे भीर

भनाजकी राज्यनी भीर साम की हुई चीनी, ससाले, नारियल, कपड़े, रिग्रम, नमक तथा गन्ध ककी भामदिनी होती है। व्यापारके प्रधान केन्द्र कीरहापुर नगर, शाह्र-पुर, वाडगांव, इचलकरा श्रीर कागल है। दिला सराठी रेलवे इस-राज्यमें भागी है। राज्यमें कह सड़कें है, जिनमें प्रनासे वेलगांव जानेवाली प्रधान है।

कोल्डापुर राज्य ६ पेठों (ताक कों) घोर १ मइ-कों में बंटा है भीर पोलिटिकल एजेप्ड को पनुमतिबे महाराज इसका इन्तजाम किया करते हैं। उन्हें दीवानी श्रीर फोजदारीका पूरा पिकार है। एरन्तु वह श्रंगरेज प्रजाक वह पपराधोंकी जांच विना पोलिटि-कल एजेप्ड की शतुमतिक नहीं कर सकते। चोरी श्रीर मारपोट बहुत होती है।

१८८६ देश्को पहले पहल पैमायमका काम शुरू किया गया था। राज्यकी सारी पामटनी ४४००००० क् है। १८४८ ई०को कोल्हापुरकी टकसास बन्द होजानेसे अंगरेकी सिका चसने लगा है। महाराजकी फीजमें ७१० सिवाही रहते हैं। राज्य-में १५ पुस्तकालय हैं भीर द समाचारपत्र निकलते हैं। कोलावा ( क्लाबा )-मन्बई-प्रेसिडेन्सीके विभागका एक टापू भीर उसीसे मिला दुवा एक जिला। यह प्रचा १७ पूर् एवं १८ द हर भीर देशा ७३ प्र्तिया ७३° ४५ के वीच अवस्थित है। चेत्रफत २१३१ वर्गमीस है। इसके उत्तर बम्बई, पूर्व भीरराज्य, पूना एवं सतारा जिला. टक्षिण रहागिरि श्रीर पश्चिम परव-सागर है। लोकसंख्या ६०५५६६ है। पहले पतुर्वर पार्व-तीय समि जैसा समभा जानेसे कोलावेका उतना पादर न रहा। १६६२ ई॰को महाराष्ट्रवीर शिवजीने दसवर षधिकार किया। यहां जनदस्य समुद्रकी राष्ट्र जाने-वाली सभी जड़ाज लूट लेते थे। ग्रिवजीके मृत्य पीडे इसी खानंसे अंगरिया वंशमें सामुद्रिक दस्य हत्ति चनती (श्री। दस्युव्रत्ति क्रमशः बढ़ने पर युरोवीय जहानीं ना इस प्रदेशमें त्राना बहुत हो विषद्सङ्गुल हो गया। व्यतिव्यस्त होने पर १७२२ दे॰को मंगरेजी सेनाके तीन जहाजी भीर पातंगीज सेनाके एक दसने पा कर त्रांगरिया दुर्गे भाजमण किया था। परन्तु उन .सबकी पराजित ही भागना पड़ा।

्रिट्र रें १ को रहुजी चंगरियाके साय चंगरिजों की जो सिन्य हुई, उससे उन्होंने चंगरेजां की वस्त्रता खीकार की। चंगरेज मी उन्हें प्रन्यान्य महावां से बचाने पर खीकात हुए। १८३८ दें १ को रहुजी मर गये। उनकी एक पत्ती उस समय गर्भवता थी। कुछ दिन पीके एक सन्तान हुवा। चल्प दिनके मध्य ही उसके मर जाने से चंगरिया-वंशका कोई दूसरा उत्तरा- सिकारी न बचा। कई एक जारज प्रतीने राजा वनने की चेष्टा की थी। किन्तु उनकी खागा फलवती न हुई। खंगरेज गवने से एटने राज्यको खपना बना सिया। सरकार चंगरियाके कंशीयों की इस समय भी पेनमन दिया करती है।

कोलावाकी श्रधकाय भूमि उपजाल है। चावल खूब बोया जाता है। प्रधानतः यह लाल थीर सफेट दो तरहका होता है। छोटे धनाजों में नागलो, वारो और हरीक होता जो ज्यादातर लोगोके खाने में घाता है। सिवा इसके वाल, उडद, मूंग, चना, तिल, सन, पान और सुपारी भी होती है। १७५५ और १०६० ई०के बीच धहुरिश्रोके घषीन भविकांग वाब बने थे। जुडू ब्यापारी और बड़े जमीन्दार गुजराती बैस रखते हैं। को साविक भें से छोटे, काले और चिकान चमड़ेवाले होते हैं। में इंदाविषाल से मंगायी जाती हैं। घांगड भीर बद्धारे दिवासे टहू ले धाते हैं। खेतों को सिंवाई जूमां भीर तलाशों वे होती है। खारी पानीक लूभों में नारियस सोंबनिक लिये वंहरे सगे हैं।

कीलावां के जङ्गलों साखू भीर घोष्मको की मती सकडी निकलती है। जङ्गलको भामदनी सगमग दर्भ्य कि साल है। भगता की पत्तियां वी हो सगा-निक काम भाती हैं। यहां खानसे केवल लोडा निक-सता है। माधेशनकी चारो भीर- पहाडियों में एल्-मिनियम भी पाया जाता है। इसारती पत्यर भीर बाल की कोई कमी नहीं। सुखा सुखा कर बहुतसा नमक सैयार किया जाता है। कितने ही घरानीं का आम तिल, नारियल भादिका तेल निकालने भीर नारियलका रेशा तैयार करनेसे भी चलता है। पान-विभी गाडियों के पहिंचे बहुत बनते है।

इस जिलेमें व्यापारके प्रधान केन्द्र पेन, पानवेस, करजत, नागोधन, रेवदण्ड, रोहा, गोरेगांव भौर महाद है। खास कर चावल, नमक, जज्ञानेकी लकडी, घास, बहा, सब्जी श्रीर फलकी रफतनी की जाती है। मंगायी जानेवाली चीजींमें मखवारी साख्र, पूना तथा नासिकके बने पीतलके बतेन, खजुर, प्रनाज, कपडा, वैस, घी, त्रास, इसदी, शकर और गुढ़ है। की नाबा जिलेमें ५ वन्दर है। गुजराती श्रीर मारवाही विनिधे प्रधानतः दूकानदार भीर सङ्गाजन हैं। करजत तालक श्रीर खाबापुर-पेठवे हो तर ग्रेट इण्डियन पेनिनसूता रेलवे निकसी है। तीन बड़ी बड़ी सड़कें इस जिसेकी भीतरी भागचे मिलाती है। मानगांवमें निजायपुर कास पर सबसे बडा पुख बना है। १५८० ई० जी २००००) र की सागतसे नागीयनमें ई टका पका प्रस वाधा गया था।

सुसावा जिला ७ तालुकीं वंटा है— मलीवाग, पेन, पानवेस, नरजत, रोहा, मानगाव और महाड । इस जिलेमें छोटी छोटी चीरियां वहत होती हैं। दुर्भिचके समय दिख्यके लाग जो यहां माकर वसे हैं, हाका भी डाल खेते हैं। पहले यह जिला रत्नगिरि भीर फिर थानेमें मामिल था, किन्तु १८६८ ई•की खतन्त्र कर दिया गया। १८८८ भीर १८०४ ई•की वाव दोवारा इसकी पैमायग्र हुई।

कोलास्व—विवाङ्ग इ. राज्यके कुद्दन तालुकका एक बहुत पुराना नगर श्रोर वन्दर। (देशीय तामिल नाम 'कोलम्' है। श्रंगरेज लोग कदलन Qudon कहा करते <del>हैं।)</del>—

पायात्य प्राचीन भौगोखिक टलेमिने 'Elangkon' Emporium', सिरोध भाषाके एक पुरातन प्रस्ति कौत्तम् (Kaulam) (१), दृद्ध ई॰को प्रतिवर्धिन कौत्तम्मस्य, (२) ११६६ ई॰को पैलेखिन निर्वास किसी स्नमणकारीने चुत्तम, (३) १२८० १२८८ ई॰के

t. Land's Anecdota Syriaca p 27.

Relation des Voyages etc., par M Belnaud, 1 15

a -- Benjamin of Tudela, in Early Travellers in Plestine.

मध्य मार्कपोनोने कुडनन या कोइनम्, (४) समय समय पर मुसनमान ऐतिहासिकोंने कुतम् वा कीनम (५) श्रीर खुष्टीय चतुर्दंश शतान्दीने प्रारक्षमें ईसाई मिशनारियोंने कन्नम्बिशी तथा कन्नम्बो (६) माम देकर इसका वर्षन किया है।

किन्तु संस्कृत ग्रन्थों में भीर प्राचीन तास्त्रशासनीं में की सम्बंदा को लाग्ज नाम ही मिलता है। कवि सन्त्री-दास-रवित 'ग्रुक्ससन्देश' नाम क ग्रन्थों कहा है—

''लोकवयामखिलततृश्लोचनं कावलन्त्रे

कीलाध्ने ऽखिन् क च न भवतः कीऽपि मा भूदिलस्यः ।

चलीयसामपि परिचितावन्यदेशातिशायि-

गायगंपामहमहिमका कस करें वेत: ॥" (पूर्व चन्दे म ५६ जोक) इसका नाम 'को खास्व' कीं पड़ा ? इसके वारे में कोई मभी निषय नहीं कर सका है। स्कन्दपुराणके कुमारिकाखण्ड ( ४५ प्र० ) श्रीर सम्चाद्रिखण्ड (१३३।६८) में को खास्वादेवी का नाम मिलता है। 'केरल प्रश्वमों शांज भी कितने ही को लास्वा देवी की पूजा करते हैं। मालूम होता—इन्हों को लास्वादेवी के नाम पर किसी समय 'को लास्व' नगरका नाम रखा गया होगा।

दर्भ ई॰ की २५वीं घगस्तमे विवाद्यु इका को लाम्ब घट्ट पारका इवा (७) है। किसी के अनुमानमें इसी घट्ट से की लाम्ब नगरकी उत्पत्ति है। किन्तु यह समी। चीन नहीं समस्त पड़ता। को लाम्ब धित प्राचीनकाल-से जनाकी यें नगर भीर वाणिक्यस्थान जेसा प्रसिद्ध है। यह बात टलेमि पादि पुराने भी गोलिकों भीर भ्रमणंकारियों के यह पटनेसे समसी जा सकती है। प्राचीनकासकी यहां सिरीयक देसायोंका धर्ममन्दिर स्थापित हुवा। ६६० दे॰की देसाई-धर्माका जेसुजबस (Jesujabus, Nestorion Patriarch of Adiabene) ने कोलास्वमें ही प्राप छोड़ा था।

सिरीय भाषामें सिखा है कि प्रश्रं को सिरीयांके मिथनरियोंने जा कर को साम्बकी चक्रवर्ती राजाकी अनुमतिसे वहां गिर्जावर बनाया था।

१०१८ ई०को यह नगर फिर निर्मित इवा । प्रवाद है— ईसाई-धर्मप्रचारक सेगढ टामसने को बार्क्स भी एक उपासना-मन्दिर खापन किया था । १३१० ई०को लोट नस यहां के प्रधान यानक (Bishop) रहे। उक्ष समयसे बहुत पहले को बार्क्स हिन्दु शों के श्रनेक देवा खय थे— इसका प्रमाण मिलता है। १५०३ ई०को पोतगो नीने यहां एक कोठी भीर किला बनाया था। डिढ़ हो वर्ष पोछे श्रोलन्दानोंने इस दुर्गको श्रीधकार किया। समय समय पर को बास्क को चीन, कलि कुइल्स गीर विवाद इके श्रीन हो गया। १०४१ ई०को विवाद इसे राजाने नगर चरा था। १०४१ ई०को को बास्क ते राजा वशीस्त हुवे। १८०३ से १८३० ई० तक यहां शंगरेको सेनाके कई दल रहे। शानक के बिलस एक दल देशीय सेन्य पहा है।

खृष्टीय पूर्वाव्हिष यह बन्दर एक प्रधान वाणिन्य-स्थान-जैसा विख्यात है। पूर्वनालको इस बन्दरमें सबसे असिक मिर्चेको सामदनी और रफ्तनी होती थी। कोलास्वके प्राचीन हिन्दू और विदेशीय विषक् बङ्गान, ब्रह्मदेश, पेगू, और भारत-महासागरीय होपपुस्को वाणिन्य करने जाते थे। १३२८ ई०को पादरी जर्दनस (Friar Gordanus) लिख गये हैं-'मैं जब को बाख-में था, वहां चिमगीदड-जैसे परवाले दा चूकोंका देखा।' (Mirabilia Descripta, p. 29)

को बास्वा (को बस्बा) - दाचिणात्यको एक प्रसिद्ध देवी। स्कन्दपुराणके कुमारिकाखण्डमें विखते है-नन्दादित्यके निकट ग्रुप्तचैत्रमें विखमाता को बास्वादेवी विराजती है।

देविष नारदने चाराधना करके भद्रादिखके निकट कोखाक्वादेवीको खापन किया था।

( जुमारिकाखख ४५ व॰ )

s. Chinese Annals quoted by Panthier. Marco Polo. If ch. 603; Yule's Marco Polo. Bk. III. ch. 22.

R Elliot's Muhammadan Historians, Vols. 1 p. 68, III. 32,

<sup>4.</sup> Odorici Raynaldi Ann, Eccles. V 455; Friar Odoric in Cathey, p. 71.

<sup>(</sup>৩) Journal of the Royal As, Soc. Vol. XVI. p. 402 কাই অভ মী কছনা ই কি অং৪ ইণ্ট কীতাৰ কৰু বলা ই (Yule's Glossary, p. 569.)

डाक्टर इन्छरके मधर्म १०१८ ई. के की जाल प्रन्य प्रथम प्रारंभ इचा है। ( W. W. Hunter's Imperial Gazetteer; Vol. XI, p \$39.)

सञ्चाद्रिखण्डवे मतमें दिचणापयके प्रियिष गोत्रीय राजा कोलास्वादेवीके भक्त थे। ( पूर्वर्ष श्वस्ट )

पूना जिलेकी भीमा उपत्यकामें कोतलगढरे १ कोस दिच्च कोलाग्ना नामक एक गिरिपय है। कोलार-१ वस्वई-प्रेसिडेन्सीके फन्तर्गत सतारा जिलेका एक नगर। यह श्रचा॰ १६ १६ ७० श्रीर देशा॰ ७५ ४४ पू॰के मध्य विजयपुरसे १३ कोस दिच्या श्रवस्थित है।

२ मिहसुरके घन्तर्गत एक नगर। यह स्रचा० १२ धर्ष्य एवं १३ प्र ए० स्रोर देशा० ७७ २२ तथा ७० ३ प्र प्र के सध्य वंगल् रसे उत्तरपूर्व सर्वस्थित है। चेत्रफल ११८० वर्गमील है। जोकसंख्या ७२२६० है। यहां कई जातियोंका वास है। जैन स्रोर लिङ्कायत सम्प्रदाय स्थिक देख नहीं पड़ता।

इस बातका ठीक ठीक वर्णन मिलता कि की बार निलेन पूर्व भागमें सबसे पहले महाविलयों या बाणीना शासन रहा। वह अपना पूर्वे पुरुष राजावितको बत-साते, जिन्होंने दैत्य होते भी पपने तपीवलसे इन्द्रको परालय किया था। उन्हें ही क्लनेके लिये विष्णुने बामन प्रवतार रखा। वाष वा वाषासूर विवका प्रव या। उसके इजार सुनाए रहीं। कृष्णके पीव अनि ब्दको उसको कन्या छषाने अपने घर खुपके खुपके दैत्योंको भेज पकड़ संगाया था। उसी पर युद्ध धारमा इया। शिव भवने भक्त वाणासरकी रखवाची करते है। वसवसियोका संस्वत्य मन्द्रान सागर-तटके मधा-विश्वपुरसे ही सकता है। इनका राजत्व ई० १०वीं श्रताब्दी तक रहा। किन्तु बहुत दिन तक पत्नवीने हन पर प्रभुत्व किया। इनकी पिछली राजधानी पदुवि प्रदी थी। उनके समय अवनि ब्राह्मण-समाज ∓ा पुरुषस्थान रहा। कुछ ग्रिनाफलकीमें उत्तरके वैदुस्बों हा भी नाम मिलता है। २रीसे ११ वीं ई॰ यताब्दो तक कोसार जिलेका समग्र पश्चिमाय गङ्गीके राज्यमें सगता रहा। ८८८ ई०को चोक्षीने उनका स्थान ग्रहण कर्रके इस जिलेका नाम निकरिति चीनमण्डल रखा था। सगभग १११६ ई०के हीयसकीने महिसुरसे चीकींकी निकाल बाहर किया। ११५८ ई०को जब होयसल

राज्यका बंटवारा सीमेखरके दो लडकी के बीव इश्रा. को सारं जिला तासिन्न-प्रान्तके साथ रासनाथकी सिन्।। किन्तु दूसरे राजा १य वसासने फिर अपने समयमें राज्यको एकमें ही मिला दिया। १५वीं श्रताव्हीके धन्तको प्रातवा नरसिंहने को क्षणीट श्रीर तैलिकके एक सरदार भीर विजयनगरके सेनापति थे. इस जिलेमें विजयनगर राज्यंको प्राज्यसण करनेवाले वस सानी स्रवतानकी गति रोकी। पीक्रिकी विजयनगरके दूसरे दूसरे राजाश्रीने तन्मेगाद नामक भवनि-वंशक्ते एक सरदारको समझी सेवाक लिये कोलार जिलेका पूर्वीय दे डाला। ई॰ १७वीं मताव्हीको वीलापरने को सारको दवा ग्राइजीको जागीरमें खगाया था। फिर ७० वर्षे तक यहा सगलींका प्रधिकार रहा। एन्होंने इसकी सीर-प्रान्तमें मिनाया था। इस समय हैटर पकीके वालिद फतेह सुहसाद को लारमें फीजदार हए। फिर यह मराठी, कडप्पाके नवाब और निजासके आई वसालत जङ्गते हाथ लगा । १७६१ ई० को हैदर अनीने इसकी अंगरेजीकी सौंपा। शंगरेजोंने १७६८ ई० तक कोलारमें राजल किया या। १७७० ई०को सराठीने फिर कोलार छीन चिया, परना हैदर प्रसीने उहार किया। १७८१ ई०की अंगरेजीने दोवारा इसकी प्रधि-कार किया था, किन्तु १७८२ ई॰को मिइसुरसे सुलइ होने पर वापस टे टिया।

षवित, वैतमङ्गल श्रीर टेक्समें प्राचीन स्मारक है। माज्रसे दिल्ला नोनमङ्गलमें १८८७ ई॰को एक जैन-मन्द्रिका भित्तामृत श्राविष्कृत हुआ है। उसमें श्रयी श्रीर ५वीं यतान्दीने उद्मिखित तास्त्रफलक श्रीर वहतसी मूंतियां, सङ्गीतने वाज श्रीर दूसरी चीजें पायी गयी है। कोलारमें नन्दीका प्राचीन नन्दोखर श्रीर कोलारका कोलारमा मन्द्रिर देखने योग्य है। यह मन्द्रि ११वीं गतान्दीको चोज-राजाश्रीने समय वने थे। कोलारमें हैदर भलीके घरानेका इमामवाड़ा भी है। इस जिलेको विभिन्न शिलालिपिया सनुवादित श्रीर प्रकाशित हुई है।

जिलेका सदर कोलार ग्रदरमें है। कोलार गोल्ड फोल्डमें २००० घादमा दहते हैं। यहां रागी, चावल, चना, तिलहन, जख और दूसरे मनाजकी खेती होती है। चिक्रवक्षपुर और सिदल घट्टमं भासू बहुत सगाये जाते हैं। नन्दी द्रुगमें कुइ कहवा और चिक्रवक्षपुर, सिदलबट तथा को सार ताक्षकमें ब्रह्मदाह भी होती है।

बीरिक्षपेटमें सोनेकी खानि है। प्रतिवर्ष साखों क्ययेका सोना निकस्ता है। इमारतमें स्थाने श्रीर सहक पर विकानेका पत्थर भी मिसता है। रहमान-गर्में किसी मीसमको जमीन्से फूट कर तेस निकसा सरता है।

सोनेकी खानके कामको छोड़ करके गोरीविद् नूरमें चीनीका एक कारखाना भी है। कोलार, सिदल-घट श्रीर चिकवझपुरके सुसलमान रेशमका काम करते हैं। स्ती कपड़े, कस्वल श्रीरटूसरे रेजे भी तैयार होते हैं। सकड़ी, लोहे, पीतल, तांवे, तेल श्रीर गुड़ शकरके कई कारखाने है। सुलवागल अपनी उम्हा शकरके लिये मगझर है। गोल्डफील्ड श्रीर वीरिक्वपेट व्यापारके केन्द्र हैं। सोनेके सिवा रफ्तनीकी कीमती चील शकर, मिसरी, गुड़, स्ती कपड़ा श्रीर देशीकस्वल है। वाहरसे यहां कलपुरला, सोनेकी खानिमें लगने-वाली चीलें, नमक, रस्ती, टोकरियां श्रीर कागज मंगाया जाता है।

मन्द्रान रेखवेकी बङ्गकोर प्राखा इस जिलेमें १६ मीन तक चन्नी गयी है। वौरिङ्गपेटचे गोल्डफील्ड रेलवे निकल १० मीन तक पूर्व पीर दक्षिण पहुंचती है।

नी नार निला-वागिपत्ती, वीरिक्षपेट, चिकवन्नपुर, -चिन्तामणि, गोरीविदन्र, की नार, मालूर, मुलवागस, सिदलघट भीर श्रीनिवासपुर नामक १० तान् कींमें बंटा है। बड़े भफसर क्रमिशनर श्रीर परिस्टिष्ट किम्यामर हैं।

को जासुर—१ कोई भसुर। योगिनीतन्त्रके १७वें पटल में वर्षित दुवा है—िकसी समय भन्याय भादरण कर-नेसे विष्णुको अस्त्रभाप खगा था। अस्त्रभापसे उनके भरीरमें पापने भाष्यय लिया। उन्होंने उत्त पापसे बहुत भवराकर दिमालयके निकट घटाचरी कालीमन्त्र जपके कालोकी उपासना की थी। कालोके सन्तुष्ट होने पर विच्छाके ऋदयसे वह पाप असुरक्ष धारण करके निकस प्रहा। वही असुर की का नामसे विख्यात हुवा है। कोलासुर दिन दिन दुव त बनता गया, धीरे धारे ब्रह्मा विष्णु प्रस्टित बड़े बड़े देवींको भी उससे पराजित होना पड़ा । वह सब देवताशीकी हराको लापरमें जाकर रहा था। अन्तको कालीने ही कोलासरको मारनेकी चेष्टा की। छन्होंने वालिकामूर्ति वना उसकी राजधानी पहुंच कर इस प्रकार प्रात्मपरिचय दिया या—में एक माट्रपिटहीना बाखिका इं, जुधासे बहत घवराकर आप (कोलासुर)-के पास भागी हां। कोला-सर असहाया बालिकाको अन्तः पुरमें लेगया। जलकी श्राहार करने वैठी थी। असूर सकत खाद्य लाकर टेने सगा। उसने जो सुक दिया, बालिकाने वसे सहत्के मध्य उदरसात् किया। को सा जब भीर खानेको ला न सका, बालिका उसका धानागार, ग्रम्ब, इस्ती, रव भीर सैन्य खाने लगी भीर परिशेषकी बस्रवास्थव संचित की चाकी भी पेटमें डास वहांसे चल दी।

२ कीटानागपुर घष्ट्यतने घसरोंकी एक श्रेणी।
प्रधानतः सरगुजा श्रीर नीहारडगार्म असर जाति
रहती है। उन्हें नोड़ा श्रीर श्रंगरिया भी कहते हैं।
घसरों में पांच श्रेणियां घीर १२ मोत्र वा तुत्र हैं।
श्रेणियों के नाम-श्रेणास्तर, नोड़ासर वा नीहासर, पहाड़ियासर, विर्विया तथा घगीरिया या घंगीरिया श्रीर
तुनों के नाम—घदन्द, कक्ष्मा, कैठोर, के के टा, नाग,
मक्त्यार, तिरक, तोया रोटे, वरशो, वांसरियार, तथा
विलियार हैं। इनमें मामी श्रीर परजा—दो उपाधि देख
पडते हैं।

पुराणों में विन्धा चनवासी जिन घसुरों का उसे ख है, यह कितने ही दन-जैसे समभ पड़ते हैं। सुण्डा नामक को ज नताते कि संग्वों गाने घसुरों को ध्वंस किया था। वस्तुत: वत मान घसुरजाति पहले जिन खानों में रहती, को लोंने घिकार कर लिये हैं। सुण्डावीं से उत्यक्त हो इन्होंने पूर्व खान छोड़ दिया है,—यह बात घसुर भी समय समय बताया करते हैं। मानवतत्त्वविदों के मतमें यह भी भारतके शादिम घिवासी भीर जोता देवता संग्वों गाने पूजक हैं। घसुर पहाड़ां शीर मूत

भे तोंको भी समय समय पूजते है। यह खानसे लोहा निकास वेचते हैं। कोई कोई खोहेको चीजें भी बनाता है।

को सासर एक क्रल या गोलमें विवाह नहीं करते। ग्राय: वयस्या होते पर ही कत्याका विवाह होता है। दनमें बहरिवाह भीर पत्नीताग अधिक प्रचलित है। स्त्रिशींका स्वभाव चरित्र दैसा प्रस्ता नहीं, बहुतसी नाच गा कर पर्ध उपार्जन करती है। बङ्गाल और विचारमें प्राय: तीन इजार चसरींका वास है। सुखा देखी। को साइट (सं • प्र • ) एक प्रवीप नर्तक। इसका श्रङ्ग प्रत्यक बासकी तरह लचकता है। की बाहर तलवार की धार पर नाचता और संइसे मोती विरोता है। को बाइस ( सं॰ प्र• ) को स एकी भूताव्यत गब्दिविशेषस्तं भाउसति, कोल-इस-भच। १ भनेक लोगींका उच ्यन्द्र, बहतमे लोगोंकी संची प्रावान, वालकस्थिन, इज्ञा. चिज्ञाइट। (रामायण, १ १९८) २ सूत्रदस्य। को सि ( मं॰ प्र॰ ) वदरी हुन, वेरी । को लि-अब्बर्द-प्रदेशको उत्तर-पश्चिम अञ्चलवासी एक जाति। यह प्रपने प्राप कहा करते-क्रुल प्रयोत् वैध-विभागने अमुसार जिनकी श्रेणी वंधी, वही कोलि हैं। क्षनबीका अर्थ क्षटुम्बी है, अर्थात् एक परिवारके अनु-सार श्रेणीविभक्त होनेवाले कुनवी कहलाते हैं । कुनवि-योंसे पार्ध का निर्देशको लिये ही 'कोलि' नाम पहा है। टावियात्मके ब्राह्मणीका कडना है-वियराजके वाष्ट् मन्यनसे निषाद जाति सत्त्व चुई थी। इसी निषाद जातिसे निकले किरातींकी कथा प्रराणों में देख पड़ती है। को लिव ही किरातजाति है। परन्तु यह अपनेकी रामायणकार महर्षि वाल्मीकिका वंगोडव बताते हैं। पाद्यात्य विदानींके प्रत्मानमें की सि भी की लगातिकी एक शाखा है। दायोनिशियास श्रीर इब्न खुरदादनी त्रपने त्रपने ग्रन्थमें इनकी बात लिखी है। खरदादने इन्हें उत्तर मलवारका रहनेवाला भी कहा है। स्थान-मेद्से इनका नाम कोइनी कोलि, मराठी कोलि,

शोलापुरमें कीलियोंके वास सम्बन्ध पर 'मातुतारण' नामक ग्रन्थ कहता है—'पैठनसे राजा शालिवाहनने

बरोदा कोलि श्रीर तलबड़ा कोलि माता है।

षपने मन्त्री रामचन्द्र उदावन्त सोनारकेपरामर्थानुसार ह को लि सरदारों को डिप्छिर वन विद्रोइ दमनार्थ मेजा था। वसवा मिटाने पर को लि सरदारों को उसी स्थानके वनमागमें रहने की अनुमति मिली। यालिवा-हनने इन्हें नी कावाइन भीर शिवमन्दिरका पौरोक्तिय करके जीविका चसाने का भादेय दिया था। फिर भीर मो दी सरदार भीर इन चारों के पितामाता वहां जाकर रहे। पहले चारों सरदारों का नाम भमन्याव, प्रचलाव, निहेलाव भीर परचंदे था। इन्हों के नामसे वर्तमान को लियां का वंशोपाधि लगा है।

गुजरातमें भी कोलि होग रहते हैं भीर नाना-खानों पर किषकार्य करते हैं। भड़नीसी प्रदेशमें इनकी संख्या प्रधिक है। वस्वई-प्रोसिडेन्सीके पूना, खान्देश, श्रहमदनगर, शोलापुर, वालाघाट, कोक्डण श्रादि खानोंमें भी इनका वास है। श्रहनीसी प्रदेशका थोड़ा श्रंग श्राज भी को हवन नामसे विषेत हुदा है। पासाख विद्यानीके श्रतुमानमें की लि जातीय लोगोंका श्रामिका ही एक खानके की स्वन नामसे प्रसिद्ध होनेका प्रधान कारण है।

यह नानाविष से पिथों में विभक्त है—राज को लि, सजी को लि, टंगिकर (टोकरी दनाने गले) को लि, धीर को लि, डांगरी को लि। यह से पियां प्रायः कह- की मी, दुन, दनोरी भीर नासिक जिलों में रस्ती धौर हिन्टू देवता भैरव तथा भवानी को पूजती हैं। राज-को लिशों का एक दल को खण्पदेश में वास कर के सहादेव को लि, पानभरी (जनवाहक) को लि, धर (पग्रुपालक) को लि, घा होर को लि, तल्या हो को लि, मूर्वी को लि, में वो लि, घांदि को लि, पत्तनवाहिया को लि, खवेज को लि, घांदर को लि, भवडिया को लि, चुनवल को लि, या जुगहिया, कि ली कतार को लि, मंग को लि, प्रस्ति से प्रायों में विभक्त हो गया है।

दनमें पानभरी या जनवाहन कोलि प्रपेखा क्षत समानाई है। वह प्रपनिको म हारी वा मल्हार पूजन कहते त्रीर खानदेश, हैदराबाद राज्यकी सीमा, बालावाट, दन्दीर, नान्देर जिनके वीडेन, नक्टुर्ग, परहर-पुर तथा उसके चतुष्पार्थ, पूनाके दिचणस्य पुरन्दर, सिंडगढ, तोरण एवं राजगढ़ पर्वतमें रहते है। पान
भरी याम याम और पाम्यानवासींमें पानी भरने तथा
पण्डरपुरके पास कितने ही यामकी दाररचा एवं
चौकीदारीका काम करते है। खानदेश और शहमद
नगरमें इनके थोडे श्रादमी गांवींके मुख्या है।
पूनाके दिचण्ल्य की ल वंशानुक्रमसे पाषेल्य दुर्गीकी
रचकता करते चले भाते हैं। इनके श्रिर पर पानीका
यडा रखनेकी कपड़ेकी नुनी हुई एक गुंडरी रहती
है, पानभरियोंका दूसरा नाम सुमनी है। कुनवियोंके
साथ श्राहार व्यवस्थार रहनेसे इन्हें कुमन-को लि भी
कहते है।

कोलि मैं सेकी पीठ पर महक्षमें पानी भर लाते पीर गांव गांव उसकी पहुंचाकर अधिवासियों ते वार्षिक श्रस्थ, स्की धास या स्पया पैसा पाते हैं। यह कनफटे गोलामियों के निकट दीचित होते हैं। दीचा गरहीता खान करकी गुरुके नीचे बैठ उनके पैर धोता भीर फूलों की माला पहना तथा सुगन्धि तै ल लगा देता है। फिर गुरु १०८ दाने की तुलसीकी माला श्रिष्य के कार्य हों छाल कार्य में मन्त्र सुनाता है। उन्हें सिर्फ १० दिचिया मिलती है। को लियों के मध्य जो पर्या पहने बिठोबा मन्दिरके कार्य वारी हैं, प्राय: तुलसीकी माला पहनते और मत्य मांस मच्या नहीं करते।

महादेव-कोलि पूनाके दिचणपियमभाग सम्चादिकी खपत्थवामें वास करते और उत्तर गोदावरीसे त्यस्वक पर्यन्त बरावर मिस्ति, हैं। यह २४ कुकों या वंशीमें विभक्त हैं। फिर इन २४ कुकों मिर्स्वक नाना भागों में बंट जानिसे २१८ खे खियां हो गयी हैं। इनके समान कुकमें स्त्रीपुक्षका विवाह नहीं होता। महादेव को खियों के मध्य खासी में ३, भगवन्त (भाग्यवन्त) में १४, भांसलमें १६, चवानमें २, दबईमें १२, दबभी में १४, गायकवाड़ में १२, गमसी २, जगतापमें १२, कदममें १६, केदार १५, खराड़ में ११, चीरसागर में १५, नामदेव में १६, केदार ११, खराड़ में ११, चीरसागर में १५, नामदेव में १६, क्वार में १२, सागर में १२, पोलवमें १२, विद्याता सेवमें १२, शिवमें ८, शिरखी में २, सूर्यं वंशीमें १६, उत्तर सो १२, शिवमें ८, शिरखी में २, सूर्यं वंशीमें १६, उत्तर सो १२, शिवमें ८, शिरखी में २, सूर्यं वंशीमें १६, उत्तर सो १२, शिवमें ८, शिरखी में २, सूर्यं वंशीमें १६, उत्तर सो १२, शिवमें ८, शिरखी में १६ और वृक्षि

वन्त (बुदिमन्त) कुलमें १७ भाग है। एतिहस कर्र कुनियोंने इनमें मिल कर नवीन कुल शीर नतन नतन श्रीणयां उत्पन्न की हैं।

को जियों के मध्य जो सक्त अलगाम मराठों के डवाधिके साथ एकरूप है, ( अर्थात् घवान, दलमी. गायकवाड़, कदम, पोरव, भींसली प्रसृति) पासाल्य विद्वानीं के मतानुसार श्रति पूर्व कालको प्राय: एक जाति थे। घाकारमें भी मराठा भीर को कि जातीय चोगोंकी विशेष भित्रता नहीं पडती। पहले दाचिपालः वासी मराठा भीर कोलि श्रादि वीर जाति जव दस्यता मारके जीवन चलाते रहे, दनकी सं वीयों का नाम वंश्रगत वा जातिगत न था। मालूम पड़ता है, उस समय भिन्न जाति होते भी यह एक श्रेणीमें ही गणा ये। इसका प्रमाण चाजकल भी मिलता है। पूनाके जीवकतरे दस्य 'उचला' जातीय सीगोंमें गायकवाड श्रीर यादव-दो ही श्री जियां है। उनमें सक्तल जातीय कोग-बाह्मण, वनियां यहां तक कि सुसलमान भी-है। किसी किसीके अनुमानमें 'सेखान सेष' क्रन कोलियों-को धर्मसम्प्रदायको नामसे ग्रहीत हुचा है। किन्तु कोई कोई उचलावींका व्यापार देख कहते हैं ग्रायद पूर्व का-सकी को सियों में सुसलमानों की मिस जाने पर 'शेख' से बेखाज नामक स्वतन्त्र क्षत वन गया है।

जो हो, परन्तु इनमें क्षनिवयों के प्रवेश करने से जो खतन्त कुल चले, प्रायः एक एक करके विशेष विशेष खानीं में वसे हैं। मूला नदी के उपमूल पर प्राचीक के अन्तर्भत को तुनमें बरमल, बरमत्ती, भागवत, दिन्दले, घोडे; राजुरके पश्चिम प्रवरा नदी के तीर मंड़े, धने, जड़े, कारे, खदाले, सकते, पिचर इसी पिचर क्षनसे राजुरका देशमुखवंश उत्पन्न है); भनी लाके उत्तर-पश्चिम यादव, गोड़े, सावले, चितरी शीर खन्नपारे कुलींका वास है।

सचादेव कोलि साधारणतः देखनेमें क्षण्यवर्ष, खर्वकाय, सवलदेड, इड़ तथा स्यूचपेगोविधिष्ट— किन्तु उत्साडहीन हैं। इनकी स्तियां नतो सुद्धा शीर न सुत्री हैं, परन्तु यह भी नहीं कि सर्वोङ्गकुरुण ही हीं। प्राय: सभी रसणियां सधुरस्वभावा, सुगठिता,

बजाशीसा, पतिपरायणा, सती भीर परिष्कार-परि च्छवा होती हैं। महादेव की जिट्टी पूटी मराठी भाषामें बोलते 🕏 । त्याच्छादित क्युटीरींमें मामान्य क्षीगीका वास है। यह क़टीर बदत बढ़े बढ़ें होते भीर प्रत्येकमें दो सब्बी चीडी कोठरियां भीर एक क्षोटा कमरा होते है। एक बड़ी कोठरी बाहर बैठने चढने श्रीर दूसरी भीतर चीजें रखनेके काम श्राती है। भीतरकी कोठरीमें ही श्रसादि रखा जाता है। धनि योके स्टहादि धनी क्रनवियोंके घरों जैसे होते है। धनी लोग पश्चपची प्रतिपालन करते श्रीर वावासमें ही रखते हैं। महादेव की लि शुकर श्रीर गोशांस व्यतीत अपर सक्क मांस मध्य करते है। दनका साधारण खाद्य काकूनकी रोटी है। स्त्री पुरुष सभी प्रातःसान किया करते है। प्रत्येक परिवारमें वयोष्ट्रह सबेरे नहा कर चन्दन प्रष्यादि हारा ग्रहदेवता-को प्रवते श्रीर प्रस्तुत खाद्यादिका भाग सगाते है। प्रत्येक व्यक्ति तल्ली प्रदक्षिण पीर प्रणाम फरता है। छत्तवादिमें भात, बही, बोटी पूरी पादिका भीग देव-ताको निवेदन किया जाता है। पीष मासकी ग्रका षष्ठीको यह खंडीवा नामक देवताके सम्मुख ऋागवित टेते और उसी सामको रन्धन करके ग्रन्न तथा विष्टकाटि सहित भीग लगा लेते हैं। महादेव कोलि तस्वाकू, गाजा, भाग बीर देशी घराव भी खूब पीते है। स्त्रिया किसी प्रकारका सादश्रद्भय सेवन नहीं करतीं, वेवल चनेके साथ सुरती मिला पानमें खा खेती हैं। पुरुष शिखा व्यतीत समस्त मखक सुख्डन करते शीर दाडी भी नहीं रखते। स्त्रियां बाल बांधतीं भीर सधवा सिन्ट्र लगाती है। प्रस्व स्नानके पीके चन्दनका तिसक लगाति है। दनका पहनावा कुछ कुछ क्षनवियों भौर (विशो-जैसा रहता है। गरीमें लाल श्रीर सफेट वीतकी पहने जानेवाकी माला 'मङ्गलसूत' क इसाती है। पायः सभी लीग कर्मठ, बलिष्ठ शीर गोत्रहस्त होते भो कुनिवयों जैसे परिस्रमी एवं बुदिमान् नहीं । यह कुछ त्रलस श्रीर भविष्यदृष्टिष्ठीन हैं। पर्रन्तु खनातिवत्स-सता, साधाय्यकारिता घीर सत्यवादिताका द्रनमें सभाव नहीं। पति सरत होनेसे जो सिखाया जाता, सीख Vol. V. 120

लेते हैं। विटेशियों श्रीर शक्त विक्रे प्रति बहुत सन्हेह-चित्त रहते हैं। फिर भी विटेशियो पर वडी दया करते हैं। इनकी स्त्रियोका साहस भवरिसाम है। वह पुद्-विके परिस्कट्सें श्राक्षगीयन करके श्रंगरेजी पुलिसके पहरावालीका काम करते देखी गयी है।

सीन की विश्वीमें कितने की सकती सारते चौर बहुतसे नाव चलाते हैं। यह देशीय सीगोंके लडार्जा पर भी काम करते है, परन्तु युरोपोधो से चलग ही रहते हैं। क्यों कि वैसा करने पर इन्हें समाजचात होना पड़ता है। इनकी स्त्रिया बार्ये हाथमें कांचकी चूडिया पश्चनती भीर नदीतीरसे मक्जियां ले जाकर वाजारमें रखती है। पुरुष वही मक्कियां वेचा करते है। विवा-इके समय इनकी स्तियोके टाइने हायका गहनाया च्छियां जतार कर ससुद्रमें फेंक दो जाती है। उद्देश्य यह है-मक्तियां पकड़ने जाने पर जमटेवता पानोमें कान्याके स्वाभीकी रचा करेंगे। सद्दवेकी ग्ररादन होनेसे इनकी पश्चायत नहीं बैठेगी। कीखाबा प्रदेशमें श्रंगिरियाके श्रधीन कितने ही सीन कोलि सैनिकीका कार्य करते थे। इनमें प्रनेक धनी है। बग्बई, धाना, भेवंटी. कल्याण. बासिस. टसन प्रसृति स्वानींसे पोर्ट-गीजोंने कितने ही सीन की लियो की ईसाई बना डाना था. परन्त १८२०-२१ ई०को विस्विका रोगसे प्राक्ताना ही बहुतरी सीन ईसाइयोने पपना पूर्व धर्म पवलस्वन कर सिया।

धीर की लि प्रतियय मद्यपायी है। यह स्त्रमाव-चत प्रश्नोंका मांस भी खा जाते हैं। इनकी भी लोंके साथ घनिष्ठता है। फिर कितने ही प्रवनेकी भी सभी बताया करते हैं।

श्राहीर की लि खान देश में गीर्था श्रीर तापती नदी किनारे रहते हैं। यह चौकीदारी के काम में नियुक्त हुवा करते हैं।

सूर्वी नीलि उत्तर-नोइ एके प्रत्येक पामर्से वास करते है। बस्वईसे पीनसबरदारी ही इनका खास काम है।

चाँची कोसि काठियावाडके धन्तर्गत जुनागटसे जाकर बस्कईमें रहे है। यह खेतीवारो घौर मजदूरी . किया करते हैं। मेहा को कियों का वस्त्र ई-प्रदेशके नासिक जिलेंगे कारवार है।

तुषांदा को जियों को संख्या गुजरातमें श्रंधिक है दनको अपेचा खर्वज, धांदर, भावरिया को जि कम देख पड़ते हैं। महीकान्ता, जिलेमें कई श्रेपोक्त श्रेणियां अधिक हैं। यह भी चौकीदारी श्रीर मजदूरी करते हैं। से जोत्ता को जिलास्त्री तिजारत चलाते हैं।

पत्तनवाड़िया गुजरातने महीकान्ता जिलेमें खेती-बारी भीर मजदूरी किया करते है।

बस्बई दीपवासी कोलि खेतीवारी करते, ताडी अनाते, शिकार करते श्रीर पश्चपत्ती वेचते हैं।

तलपाड़ी कोलि निरीष्ठ क्षषक हैं। परन्तु चम्बस जिलेके जुनवस कोलि बद्दत अधान्त होते हैं।

टंगिकर कोलि बम्बई के निकट रहते हैं। स्पष्ट समम नहीं पड़ता—इनकी कोई खतन्त्र श्रेणी है या इनके व्यवसायसे ही टंगिकर नाम पड़ा है। यह बांस-की डिल्यां, टोकरियां प्रादि बनाते है। कीलि जाति की अन्यान्य श्रेणियोंमें भी यह व्यवसाय होता है। साफ साफ मालूम नहीं होता है—विभिन्न श्रेणियांके समव्यवसायी कोलियोंके बम्बईमें एक खान पर प्रवखान करनेसे इस प्रकारकी एक श्रेणी कल्पित श्रीर प्रमि

डांगरी कोडि पर्वतवासी हैं। यह पर्वतको डूंगर कहते हैं। किसिकताने कोडि महकपुरमें रहते भीर नीवाहनाटि करते हैं।

मक्क को सि किसी किसी जिलेमें युवती, स्त्रियों की देवताके नाम पर पविवाहिता रखते हैं।

भीर कीलि पशुपासन भीर नित्यप्रणेशगीय द्रव्यादि-का व्यवसाय करते हैं।

कीलि जाति प्रधिकां य चौकी दार, पटेंस, गांवके मुखिया भीर कुछ लोग वंशानुक्रममें देशमुख पर्धात् आग्यविचारकका जाम किया करते हैं। पूर्वकालकी कीलि क्रषकीं के खलादिकी रहाके निर्धि नायक वहाँ होते थे। इन्हें खाधिकारके प्रस्तेक ग्रामसे प्राप्त मन प्रमाल, एक मुर्गा, एक सेर घी श्रीर एक रूपया मिनता था।

साधारणतः कोलि लोग निर्धन हैं। सरकारी वन्ध-विभागको संख्तियां पडनेंचे इनका कष्ट घोर मी बट गया है। इनको चारणभूमि घट गयी है, काष्ट्रसंग्रह-का घभाव हो गया है घोर 'बचाव'को खेतीके लिये यह पक्ते भी इनद्वा नहीं कर सकते।

की लियोंसे ऋनवियोंका सांसारिक जीवन नहीं मिसता। यह प्रतिदिन तीन बार पाष्टार करते है-सवेरे ८ वर्ज, दीपचरको श्रीर रातमें। ग्रीमकालका दनके चित्रका कार्यं घल्प रहता है। उसी समय ग्रह प्रतादि साथ खेकर वनमें शिकार करने जाते हैं। जंगली स्परका शिकार इन्हें बहुत श्रच्छा लगता है। यष्ट बद्दत स्थिरलच्य शित है। श्रनिवार इनके स्टूड-देवताका अधिष्ठित वार है। इसीसे उस दिन कोई काम नहीं करते। इस दिनकी कोलि धर्मराजका दितीय दिवस बताते हैं। यह मराठा क्रनिबयीसे कोटे समभी जाते हैं। को सि कहते - पूर्वकालको हम भी मराठे थे, शिवजीके पीछे कुछ गिर गये। इस बातके प्रमाणमें उनका कहना है-प्रह्मदनगरके की जि हीनारीके भैरवकी प्रतिमा, निजामराज्यके को नि तलनापुरकी देवीकी मृतिं श्रीर पूनाके कीलि जेल्हरी के खंडीवाकी सूर्ति अपने अपने घरमें रखते हैं। पूजा-के दिन छपवासी रहते हैं। इसकी छोड कर डिल्टबीं को प्रति पर्व भीर ब्रतादिको दिन भी उपवास करते हैं। एतक्रिन दरयानाई, घोपरदेवी, गुणईवीरव, हीरो. कास्त्रवाई, स्रोसवा, नवलाई प्रस्ति देवतींकी स्वा सना भी दनमें छोती है। समलसान पीशंको शीरीकी पठाई जाती है। खजातिक मध्य वा खबंशमें जो व्यक्ति सहत् कार्यके लिये भयानक रूपमे इत इये है, धनको समाधिखनकी यह वडी भक्ति करते हैं। प्राज-कल की खि स्थानीय माञ्चाणीं देवपुत्रादि कराया करते हैं। पहले लिङ्गायत रावल गोखामी इनके प्रशे-हित रहे, किन्तु हतीय पेशवा बालाजी बाजीरावको गनत्वकाल (१७४०-६१) यह प्रथा रहित हो गयी। इनको सतम प्रमाको चन्तर्गत जेजुरी, नासिक, भीर शोलापुरके चन्तर्गत पराटरपुर प्रधान तीर्थस्थान है। मामकी हितीया दनके प्रधान उत्सवका दिन है। न्यावणी सोमनार श्रीर शिवरात्रिको यह उपवास करते हैं। पश्चपालक को खिगायों में एकको रहदेवता- के ताम पर निर्देष्ट कर रखते श्रीर उन्हवादिके दिन उस गायका दूध पिवारमें को हैं नहीं पीता। उसके दूधसे घो प्रखात करके सन्ध्याकालको देवरहमें उसी जिता है। उपदेवताके उपद्रव या इलो कि चिष्टासे इस घोके विगडनिकी बात है। इसीसे मन्यनटण्डके मस्तक मन्छन पर 'मूतखेत' दुधकी डाल रख देते हैं। यह समय समय पर्वत पर वा जलाशय- के तीर स्थानीय उपदेवताको सन्तुष्टिको घृत जलाते श्रीर प्रार्थना करते हैं — श्राप श्रमान्य उपदेवताको का हा स्थारी प्रसार प्रखादिको रचा की जिये।

यह सोग देवरीय वा उपदेवताके छपद्वसे बहत डरते हैं। इनमें बहत से शायट क़हक-विद्याने पारटशी हैं। साधारण छनसे झुक् भय भक्ति रखते है। को जि-योने विम्बास ई-च्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या शिश्र, क्या पश्चको की रोग दु:ख, विषद्, दुर्घटना प्रस्ति कीलना पहला. देवताने क्रोध वा उपदेवताने उपद्रवं का फल है। ऐसा होने पर यह कारल निरूपणार्थ 'देवतवी' ( प्रोभा, भड़ाफंक करनेवाला )-के निकट गमन करते 🖁 । पीड़ितके प्राकीय बस्त्रवास्थव देवमुषीको बुखा सात ्रजीर च्चे - है। वह पहले पहले जनारका एक फूज जीर एक मुर्गा लेकर रोगोके मस्तककी चारो भीर हमाते 🕏। इससे रोग दूर न होने पर बडें ठाट बाटसे धान्ति कार्यका चनुष्ठान किया जाता है। प्रथम दिन देवक्षी रोगीकी प्रवस्थाका प्रश्नानुपुक्ष प्रमुख्यान संगति पीर दूसरे रीज पाकर बताते हैं -- कि भवानी, शीरीवा या खंडीवा तुमपर अतुद हुए हैं ; प्रच्छे प्रकार उनकी सन्तोष कर पूजादि दे दी। पीडितके घरवाली आयोजनके निमित्त सप्ताइ वा पचकाल समय प्रार्थना करते है। टेवकषी रोगीकी प्रवस्था देखभाल प्रवसर देते है। फिर निर्दिष्ट दिनको ३ या ४ भेड साकर रखते श्रीर सोमवारको सन्ध्राकाल दो-तीनको वलि करते हैं। यह विल भैरव श्रीर खंडोवा देवताके उद्देश दिया जाता है। रातको 'गीधाल' नृत्यगीतादि

हैं। पाकीय स्वनन एस दिवस बुबाये जाते घोर वही मांसादि खाते हैं। दूसरे रोज सबैरे देवर्षीके प्रादेशसे निर्दिष्ट सुझर्त पर वाकी सेड् हीरीवाके उद्देश्य विश देवे हैं। इस समय गांवके कीग दर्शक रूपसे उपस्थित ष्ठोते हैं। स्त्रियों को उस स्थान पर रहने नहीं देते। को चिथों की विखास है कि स्तियोकी कायारे विकास द्रव्य भपवित्र हो जाता है। रहदेवताने सम्मुख वेठ कर देवर की एक प्रस्निक्षण्ड जलाते हैं। इस प्रस्निमें विकासके थोडे चिक्कित श्रंथरी नानाविष खाद्य प्रस्तन किया जाता है। प्रविधिष्ट सांस प्रन्यत पका करता है। इतिमध्य ढोल बननेको साथ साथ देवरुको समस्त घरीर हिलाते, गिखाका ग्रन्थि खील देते है। श्रेपकी मानी प्रवसद्भाका कर जाते है। इससे बर जीग समस्ती कि होतेश टेवता उन पर भर किये है। यह भवस्था श्राने पर वाद्यादि वंट हो जाते. समस्त दर्भम स्थिर भावसे टकटकी सगाते हैं। उसके बाट टेवरुकी एक हार्थम हीरीबाकी प्रतिमा सयूर पुच्छ हारा सजा भीर इनदीकी बुकनी चैकर भिनिकी चारी भीर चकर लगाते और बीच बीच छसी कटाइमें इलटी की बुक्ती क्रोडते हैं। फिर वह कडाइका योडा उच्च तैस किसी वर्तनसे निकास पागर्ने ढास देते हैं। धविधष्ट तेलमें मांसादि भून उपखित लोगीको परि-वेशन करते (परीसते ) हैं। यदि देवर्षीके इायमें तें खकी उचाता अधिक जगती, तो यह बात समक्ष पडती कि देवताके रोषकी मान्ति नहीं हुई। ऐसे व्यक्षपर फिर पादिसे समस्त कार्य करना पड़ता है।

की सि दुरस्य घाकीय हैं, पसायित गी भीर प्रपन्नत-द्रस्थका संवाद प्राप्त करने को सर्वदा दैवन्नका साद्यस्थ सित हैं। इनके कथनातुसार ककसास (गिरगिट)- के खाक्कू जमें ज्वरन्न गुण होता है। ग्रुन्नवारकी रासमें इस जीवकी पकड यनिवारको प्रातः काल मारकर लाक्कू स यहण करते हैं। इस लाक्क् सका एक एक युक्ता प्रत्येक परिवारमें रख दिया जाता है। याता-कालमें यदि कोई सामने हरिण, विद्राल वा कालको राह काट कर जाते देखता, सीटकर दो एक दिन घरमें रहने पीके वाहर निकलता है। इसकी प्रीचा कोई

षामान्य दुर्चेचण देख पड़ने पर वाम पाद की पादु का (जूती) दिचण पाद में पड़न कर चले जाते हैं। की लि जलाशय के तीर जा हाथ में तुलसी वा विल्वपत, का कुन भीर हल दीकी वुक नी उठा महादेव के नाम पर शपय करते हैं।

इनके जना, विवाह और मृत्यूमें तीन उताव होते हैं। शिश्र जना खेनेचे नाडी छेटनेके पी छे धात्री सतिका-ध्टहमें एक गत<sup>्</sup> खोद रखती है। किर धिश्चको तेस 'इसरी लगा प्रस्तिने साथ गर्म पानीरे नहसा देते हैं। प्रसृति नववस्त पद्दना कर चारपायी पर सेटायी जाती है। खाटने नीचे बरीसीमें आग रखते हैं। चतुर्थ दिन वं इ शिश्वकी स्तन देना भारमा करती है। नव शिश्वके द्रश्रैनार्थी कई एक विन्दु गोम्ब पांवमें कगा छोवरमें ध्रसते हैं। को जिसमाति हैं-वैसा करने पर कोई छप-देवता सनके साथ सम घरमें जा नहीं सकते। चौधे दिन सवेरे शिश्चं चौर प्रस्ति दोनों स्नान करते हैं। उसी दिन प्रस्तिको घी या तेलकी मूरियां खिलाते हैं। सधाक्रकी प्राक्षीय प्रतिवासिनियां शिश देखने पाती चौर सभी अपना पदधलि ले शिशुकी चारी श्रीर हुमा कर प्रायः आधा फ्रांक्ससे छड़ा देतीं, फिर चुटकी बजा कर बैठ जाती हैं। यदि शिश्व रोने जगता, तो धूप चादि संगन्धि द्वा जलाती श्रीर भैरव तथा घष्टीचे उपका सङ्ख मंनाती है।'पांचवें दिन एक हदा, स्तिकाग्टह-में किसी चीकी पर सिन्द्र और इसदी सगारखती हैं। उस पर एक सुपारी, एक नारियस और निकट हीं दूसरी चौकी पर फुलचेन्द्रन रखा जाता है। प्रन्त-की वही देवीकी पूजा होती श्रीर दाल, भात तथा ञ्चाचन प्रादिका भीग लगता है। पश्चम दिनसे ही प्रसति वृतान खानेकी पाती है। दश रोज प्रसति सोबरसे रहती है। ग्यारहवें दिन गढहादि गोबरसे बीवते पीतते भीर प्रसृति तथा शिशु नहाकर शुद्ध होते हैं। द्वादम दिनकी सन्धाकाल ग्रिम्नका नामकरण हीता है। इसी रोज प्ररोहित पात है। उनको बच्चे के 'अवादिन श्रीर समयकी बात केशी जाती है। वह पञ्चाक देख बालककी कोही प्रस्तत करके नाम स्थिर बार देते हैं। फिर शिश्वको दोनामें लेटाकर एव लीग

नवनाससे प्राष्ट्रान करते हैं। फिर प्रभ्यागों के हाथों पर्के चने पौर पान बांटे जाते हैं। फिर वालक या प्रस्ति पर उपदेवताकी दृष्टिन पड़नेकी दोनों के काजल लगाते और शिशुके गलेमें काले स्तरे बजर चंद्रुके दो काले दाने बांध खटका देते हैं।

. पुरुष पचीस से पूर्व भीर स्तियां बार इसे १६ वर्षके मध्य विवादित दोती हैं। वरके पचमे विवादका प्रस्ताव उठतां और कन्यापण स्वरूप १५<sub>) से ३°) द०</sub> तक देना पडता है। बहुतसे गरीव को लि इतना धन संग्रह न कर सकनेसे घालीवन प्रविवाहित रहते हैं। षविवास्ति वालय मरजानेचे 'बाठवय' (विवास्योग्य दवर्षीय) कहलाता है। सोई विवाह होनेसे पहले इन भाटवधींके प्रेताकाका तुष्टिसाधन करना पडता है। नहीं तो द्वस्ति बल्या हो जानेशा प्रवाद है। इनके त्षष्टिसाधनका भागोजन इस प्रकार है-कोई स्त्री एक थासमें इसदी, सुपारी, ज्यार भीर एक प्रदीप से बात चलती है। इसके मस्तक पर चंदीना लगाया लाता है। इस स्त्रीके पञ्चात् किसी व्यक्तिके स्त्रस्य पर एक वासक नक्षी तलवार ले चीव्यार करते करते चलता है। फिर यह जीग भिन्नी प्रतिष्ठित पत्यकी पास पहुंच एसकी सिन्द्रसे सूक्षित करते भीर उज्ञ सक्षल द्रश्र उसके सम्बद्ध रखते हैं। इसी प्रस्तरमें पाटवयीके प्रेताकाका षाविभीव श्रीर उपहार द्रव्यों का ग्रहण कल्पित होता है।

समान देवन या एक कुलमें .कोलियोंका विवाह कम होता है। मार्ट पचने देवन से कन्यों वा वरका देवन मिलनें वाधा नहीं। सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर वरके पिता किसी ग्रम दिन एक इडको मेन पूछ लेते हैं—इस विवाह में कन्या के पिताकी समाति है या नहीं। समाति मिलने पर वरकन्या दोनोंके पिता मिल कर किसी देवन के पास पहुंच हनके पञ्चाङ्ग पर पान सुपारी रख कर प्रणाम करते हैं। वह पालपालीका नाम पूछ कर बता देते हैं—विवाह कर देनेंसे ग्रम होगा या अग्रम। देवन के सम्बन्धको दूषित बताने पर विवाह क्रक जाता है। भ्रम्याया दोनों घर जीट जाते ग्रम क्रिके प्रम करते हैं। इसके बाद किसी दिन मंगनी होती है। अर्थात् है। इसके बाद किसी दिन मंगनी होती है। अर्थात्

पावके पिता, जितना यस्य टेनेको स्रोक्तत पूर, कन्या के पिताके निकट लेकर पड़ चते और उनको वह छप-द्वार दे उनकी कन्याका वध्रूपमें प्रार्थना करते हैं। फिर उसी दिन वरके पिता बात्सीय खजनींको लेकर क्रमा टेस्त्रे जाते श्रीर एसे नववस्त्र तथा श्रंगिया दिसाते हैं। वर्षा कन्यापचके भी क्षक सोग उपस्थित रहते हैं। कन्या नववस्त्र पहन रुष्डदेवताको सपारी चटा प्रणास कर भावी खसुरके समाख जाकर बैठती है। वरके पिता इसी समय उसके कपास पर सिन्ट्र चढाते हैं। कन्या उन्हें प्रयास कर एठ जाती है। वर-वक्रीय कन्यांके घरमें पाड़ारादि करते हैं। फिर किसी हिन हैबज्जको निकट जा विवाहका दिन उत्तरा श्रात कें। विवासके दिन प्रातःकास वरकन्या टीनीके घर प सधवार्थे जा घरको ठीक सामने बाटेरी एक चतरस मण्डल चिक्तित कर एसके मध्यस्थल पर दी सिलवही रखती हैं। उसके पीके सहागिने एक कपडेमें हलटी और इसरेमें एक सुवारी बाध सिसमें इसदी बंधा और क्रीटेमें स्पारी वंधा कपड़ा सगा ऐपन बाटती हैं। इस एवनके नीव-जैसे पांच गोले बनाये 'स्म्हास' कड़बाते हैं। फिर वर भीर कन्याको इस्टी-का एबटन लगा नइसा प्रत्येक सदागिन वरकन्याके काश्री एक एक उन्हास ली चला देती है। इसकी बाद टोनों घरोंसे एक एक प्रकृष आस्त्रधाखा और एक एक स्ती बदाश्वानादिका थाल ले मारुतिदेवके मन्दिर जाती है। यात्राकालकी इनके मस्तक पर खेतवस्त्रका चंटीवा लगा लेते हैं। चलते समय प्रशेहित याखावाही प्रस्य भीर श्रवनाहिनी स्त्रीकी गांठ जोड देते हैं। मारुतिके मन्दिरमें पहुंच शास्त्रणाखा एवं श्रवादि रख कर प्रणास श्रीर नवदम्पतीकी कुशक प्रार्थना करते हैं। किंद देवताको सपारी भीर पैसा भेंट कर भास्त्रशाखा स्टा चली त्राते हैं। एक न वंशोंके लोग मान्त्रशाला नहीं से जाते। भित्र भित्र गोवमें भित्र भित्र वृद्धकी गाला चलतो है। यह इसमाखा ही कोलियों का कल-चिड है। सीटते समय भी वाइकोंके शिर पर चंदीवा रहता है। सायमें बराबर बाजे बजा कर्त हैं। मन्हिर-विका बाम्यांखाको मण्डल मध्यस्य लोटेके साथ बांध Vol V. 121

कर रख देते हैं। यही कोलि विवाहके प्रविष्ठात देवता हैं। पुष्पचन्दनसे देवताकी पूजा होती धीर प्रमुख जुनाहि हारा भीग जगता है। उभय पश्चीके श्राकीय स्वजन प्राष्ट्रारादि करते हैं। सन्धाकासको वर सौर सिर पर रख घोड़े चढ़ कर बरातियोंके साथ कचाके घर जाता है। वरकी भगिनी पीके बोड़े पर वैठ इसके मस्तकपर पूर्ण घट रखती है। घटके पर एक नारिकेत रहता है। कन्याके ग्राम पहुंच वहांके मारुति-मन्दिरमें वर श्रपने दक्के साथ अवतरंग करता है। वरका अविवाहित श्वाता उसके श्रव पर बैठ कन्याके वर जाता है। इसी समय एक सधवा वरप्रदत्ता कान्याका कपडा ले उसके घर पहुंचती है। वह कन्याका विश्व परिवर्तन करके कपाल पर सिन्ट्रर बढ़ा देती है। वरका स्त्राता वर्षांसे बौट घाता घौर घपने साथ कन्याके पिताको भी साता है। उस समय कन्याका विता वरको एक पगडी देता है। वह उसे वांध गाजीवाजीने साथ वरातियों को साथ लेकरकन्याके धर पहुंचता है। हार पर उपस्थित होनेसे जनपाकी माता निकल इसकी बारती उतार पैर धना देती है। फिर एसको से जाकर सराहलके मध्य उसी सिलबहें के निकट सहीकी वेदीके पास बीकी पर पूर्वेमुख खड़ा करते हैं। कन्याकी वरके समाख पश्चिममुख खडा होना पडता है। दोनींके बीच खेत-वस्त्रका एक प्रन्तराल (परदा) डाल दिया जाता है। प्ररोडित विवाहके मन्दादि पढा करते है। ग्रम खणको वह वस्त्र वीचमे खींच लिया जाता है। उस समय बाजी वजने सगते और वरनन्याको खामी स्त्रीक्यमें गुख करते हैं। फिर वेदीके निकट एक चटाई पर वरके वासभाग कन्याकी वैठाल दीनीं के वस्त्रपान्तमें गांठ लगा टेते है। उसके पीछे वेदियर पुरोहित होस करते हैं। वरकत्या गृहदेवताको नारिकेल भेंट कर गुरुजनों को प्रणाम करते है। फिर उनका गंठबन्धन खोल दिया जाता है। इस समय पुरोहितकी समय पर्चोंसे ही-हो तीन-तीन रुपये मिलते हैं। दुल्हां दुल्हन प्राष्ट्रार करके इसी घरमें रहते हैं। वरवाली चाहारादिके पीके जन-वारी चले जाते हैं। दूसरे दिन सर्वेरे वरकन्या इसदी-का उबटन सर्गा एचा जलसे खान करते हैं। सम्बान

कालकी फलदान होता है। जनाती बाजा बजाते भीर बरातियोंको खालय जानेके लिये बुलाने जाते हैं छसी समय वरके पिता वहको नववस्तादि श्रीर श्रल क्याराटि टिया करते हैं। फिर वरके बार्ये कन्याकी बैठाल वरकी वचन टोबारा टोनोंके वस्त्राचन बांध शीर बह्न गोटमें चावल, ध्र नारियल, ध्र पान, ध्र सुपारी, म कोहारे भीर म गांठ इसदी डास देती है। मुरोहित पाकर दोनींके कपास पर सिन्ट्र तथा धान चढ़ा घागी-र्वाद करते हैं। फिर छमयपचीय छपस्थित पाक्नीय इसी प्रकार रोचना और चावलसे आशीर्वाट करते तथा एक एक पैसा टोनीं पर न्यीकावर कर किसी दोनेमें रखते चलते हैं। इसके पीके कन्यापचके सुखिया साध्य होनेसे सबको खिनाते पिनाते, नहीं तो केवस दृब्हा दृब्हनकी भीजन करा जमाताकी एक घीती पहना देते हैं। विवाहके पूर्व वरका जो भीर रहा, एसके बदले दूसरा मीर शिरपर रख वरकचा पाबा रोष्ट्रणसे दूरहाके घरको चला करते हैं। घर पहु चने पर वरकर्ता सबको खिलाते पिलाते हैं। दो व्यक्ति वरकन्याकी स्त्रस्य पर बैठाल यहतृत्य (भेंदी नाच) किया करते हैं। इस नाचके पीके भीर सतार लेनेसे विवाहकाण्ड समाप्त की जाता है।

विधवाविवाडमें स्तियां स्वयं पितिनिर्वाचन करके यालीय स्वजनोंकी अनुमित लेती है। यदि वह सम्मत हो जाते, तो पुरोहित दिन स्थिर करके रातकी अन्य सकतके निद्धित रहते विधवाके घर पहुंच पात्रपात्रीकी चीकमें बैठास विवाह कर श्रात हैं। पात्रके साथ सुरुक्ष वहते हैं। पात्रके पण्डकों भी दो एक स्तियां जागा करतों हैं। पात्रके पण्डकों भी दो एक स्तियां जागा करतों हैं। पुरोहित सुपारोमें गण्य पित श्रीर पूर्ण सुम्भमें वक्षणकी पूजा करके दूलहादृि हिन्कि गांठ जोड़ देते हैं। वर वधूकी गोदमें फल दान करता है। फिर पात्रपात्रीके प्रणाम करने पात्रीके क्षणान पर पुरोहित सिन्दूर चगाते हैं। विधवा विवाह श्रो जाने पर तीन दिन कि से स्थवा स्त्रीको भपना सुख दिखाने नहीं पातो। इस विवाहके बाद यदि पात्रगात्रीमें कोई पीड़ित होता, तो वह देव ससे प्रवेस्तामीने सेता है। वश्र पायः कह देते कि स्वकं पूर्वसामीने

विरक्त हो कर यह घनिष्ट लगाया है। इस पर विधवा भाक्तीय खजनोंको भोज देती भीर पूर्व खामीकी एक मूर्ति घड़ित करके तास्त्रपुटमें रख भवने कराहमें बांध सिती या श्टहदेवतावोंमें रखा करती है।

कन्या प्रथम ऋतुमती होनेचे तीन दिन प्रश्नुचि रहती है। चीघे दिन वह नहाती, फिर उसकी गोदमें चावल श्रीर नारियलचे भरी जाती है।

को लि यवदाइ नहीं करते, वे उसकी गाढ़ देते हैं। अधीव काल १० दिन रहता है। सृत्युके प्रासदः काल पुत्र वा पती पीडितके सुखमें तुलसीपवरे कई बंद जन डान देते हैं। रोगीके मरते ही खियां उने:-्र स्वरसे रोने सगतीं: मासीय खजन जा कर शोकप्रकाश करते हैं। घरके बाहर उसी समय मृत्यावमें पन भीर एक पातर्मे उणाजन प्रस्तुत किया जाता है। फिर लायकी घरसे बाहर निकासते शीर दचिणको पैर रखके लेटा देते हैं। इसके पीके मत्येमें वी लगा पूर्वीत उणाजनसे नइनाते भीर नृतन खेतवस्त्रसे देइ पाच्छादित करके उसको अर्थी पर चढ़ा देते हैं। स्तका पुत्र गहींने उत्तरीय सपेटता है। फिर भाच्छादन वस्तपर रक्तवर्ण सुगन्धि द्रश्य क्रिडक कपड़ेके एक कोण्से पूर्वीत प्रवृक्त कियदंश वांध देते हैं। स्तका पुत्र वाम इस्तमें अव-शिष्ट अब और दिचिण इस्तमें जसती करछेकी प्राग ली शबकी साथ जाता है। चार निकट पाक्रीय शवकी वहन करके नदीके तीर समाधिनेवर्स उपस्थित होते हैं। वहां जाकर स्तका पुत्र अनुभाष्ड भीर श्रानिभाग्ड तोडफोड़ कर उसकी कालिख श्रवने मुख्में इस्तके पृष्ठभागसे लगा लेता है। राहमें एकस्वल पर इ खराड प्रस्तर पर भवको छतार पीछिके स्रोग सामने या कंधा बदलते हैं। समाधिखानमें गहा खोद भवको चित लेटा देते हैं। मृतका प्रव स्नान कर एक घडा पानी साता और शवके मंद्रमें थोडा पानी डाझ चारो श्रोर मही को इता है। दूसरे लाग गज्हे को पूरते हैं। फिर म्हतका पुत्र जलका कालस लेकर तीन बार समाधिपदिचिष करता है। हर बार घूमते समय एक व्यक्ति घड़ेमें छेद कर देता, पखीरको तीड़ डाबता 🕏 भीर सड़का घड़ेका बचा दुवा दिस्सा भपने पीके

फींक उसटे द्वाय पपने मंद्र पर चीट करता है। उसके बाद सब लोग नहा कर घर भाते हैं। लाग वाहर हो जाने पर ग्रीरतें सारा सकान गोवरसे जीप डाजतो हैं। जहां सतने देह छोडा, फर्य पर एक दीया जनाते ग्रीर चारलंका गाटा फैसाते हें टोपक एक टोकरासे डांप दिया जाता है। स्तका पुत्र बीट पा कर तास पालमें जब सेता और दूसरे घववाइकोंके दाय पर ्रहाल देता है। वह स्रोग उस पानीकी सडकेके जपर कोड अपने अपने घर जाते हैं। इसके बाद लच्छा करके देखते हैं-- उस दिन जहां चावसका बाटा कीहा गया था। किसी जीवके पैरका निमान सगा है या नहीं। .यदि किसी जानवरके पांवका दाग पाते, तो समक . जाते हैं -- कि सत व्यक्तिने देह छोडके सुद्धा गरीर धार्च किया है। फिर स्टत व्यक्तिके परिवार एरण्डके इर्व्छन्ति गोसूच भर सेते श्रीर सृतके उद्देश चार ्गोधम पिष्टन उठा समाधिनेत्रकी श्रीर श्रग्रसर होतं -हैं। राष्ट्रमें जड़ां कंधा बदला या, दो पिष्टक और पव शिष्ट ही पिएक तथा गोमूब समाधि पर फैंक देते हैं एक पिष्टक पांवकी भीर दूसरी शिरकी भीर डाली जाती ं है। समाधिकी कंटीले पेड़को डाससे ढांकते हैं, जिसमें श्रुगालाटि भवकी खोद कर निकास न सर्वे। दशम टिन सृतका पुत्र नापित श्रीर प्ररोडितको साथ लेकर समाधिचेत्र जाता है। वहां पहुंच वह सान करके कीरी होता और टोवारा फिर नहा कर ११ माटे मीर १२ चावलके पिग्छ बनाती भीर इसदी, तिस तथा ं सिन्द्रंसे पिगडपूजा करता श्रीर पिताके उद्देश प्रणाम करके उनकी द्वसिके खिये काकोकी प्रकार कर पिएड खिलाता है। काक्के पियड ग्रहण करनेसे समस्तते कि मृत चित्रिका पुनर्जन्म दुवा भीर वद्द सुखी है। यदि काक पिण्ड नहीं खाता, तो समभा जाता कि सत-·व्यक्ति प्रेतयोनिमें पड़ विरक्त श्रीर उद्दिग्न हो रहा है। कीविने न प्रानिसे यह कह कर स्तर्यक्रिके प्रेतात्माको यन्तुष्ट करनेकी चेष्टा की जाती कि श्रासीय खजन उसके परिवारके रचणावैचणका भार प्रपने उत्पर ले लेंगे। यदि किसी प्रकार कीवा पिगड ग्रहण नहीं करता. री एन्डें गायकी खिनाते या नदीनें फेंक सब कीग

नहाकर घर पर्ते पाते है। उस दिन फिर मकान गोवर्षे जीपायेता जाता है। त्रयोदय दिवस अमाहत स्वातिवर्गको खिलाते हैं। किसी अपुत्रक मरने पर दयम दिन नहीं, सृत्यु के पीके प्रयम अमावास्याको दय पिष्ट देते है। समवाका सृत देह हरे कपड़े चौर प्रांगया पादिसे सना हाथमें प्रशं गंगको मोमी चूड़िया पहना सिन्दूर मांग भर कर गोदमें चावस शीर नारियल हाल प्रोधित करते हैं। विध्वाका देह पुरुष-रेषकी मांति गाड देते हैं।

को चियोंका सामाजिक विवाद पञ्चायतसे सीसां-सित होता है। पहले सहादेव को सिंगों की गोता शि नमिक पद्मायत रही। उसमें सभापति, सहकारी, बर-कन्दान, चोवदार, गवास्थिवस्थक श्रीर सत्तवाद्वापन्न-रक कह काम करनेवाले रहते थे। यह सभी पट वंश-गत होते थे। जुनारके प्रधान कोलि नायकके नीचे करते चे । सभापति ही विचारकर्नी रहे। सहकारी विचार कार्यमें सहाया करता कीर सभापतिकी श्रतपिखतिमें स्वयं विचारक बनता था। बरकंन्द्राज गांव गांव सीगीका चाचार व्यवहार देखते घूमा करते थे भीर भ्रष्टाचारीको विचारकर्तां सम्म ख पकड़ ले जाते थे। चोवदार प्रम्बर हचकी डाल से विचार त्रयाद्यकारी लोगोंके द्वारपर रोपण कर देते थे। गवास्थिवन्यक सरी गायंकी इन्डियां ले प्रवराधीके दरवाजी पर बांधते थे, जिससे वह फिर खजातिकी संशतुभूति पा न संकता था। सृत्पात्रापहारक संप-राधीके ग्रहोदिको पवित्रताके श्रमिधानका तस्त्रावधान करते और सटभाण्डांदि लेकर चन पहले थे। यदि नारज चन्तांनीकी साताका खामी उनके खेने पर राजी ही ४०) ५०) रुपये खर्च करके सजातिके सध्य हाइद् भोज देता, तो वह दनको समाजमें मित्रा खिये जाते है। पूर्वीत समापति, नायक या पटेसकी अनुजासे पन्ध जातीय स्त्रियां की जि जातिमें गएव हो सकती हैं। भडमदनगरमें इस प्रकारकी पञ्चायतका कोई प्रति-निधि नहीं, जिन्तु तदनुद्ध कार्व होता है। यहां चपराधीको उसके अपराधके जिये भपने ग्रासमें प्रत्ये क ग्रंडचे थोडा थोडा को मांग चानेको कडते हैं। यह

न करनेवाला जाति बाहर कर दिया जाता है।

कोलि पुरुष 'नरली' नामक एक पृष्णिमाकी समुद्रकी
धूजा करके नारिकेश प्रदान करते हैं। नयी नाव चलाते
समय स्त्रियां उसके पतवार पर नारियल तोड़ती हैं।
स्त्रियां समुद्रपुजाके दिन गौरीपुजा करती हैं।

कोलि देशीयां घीर नायकों के घथीन डाका डालते ही, पड़ने ऐसे डाकुषींका दल असंख्य रहा। यिवनीका प्रथम महाराष्ट्र-सेन्य ऐसे ही डाकुषीं के दलसे संग्रहीत हुवा था। १८७८ ई॰कोमी उस दिन कच्चा सबका घीर तत्युत्र माद्यति सबना नामक कोलिसरदारीं के डाकू दलने जिमरी, धमरी, मिक्स घादि खान एक-बारगी ही उत्सन्पाय कर डाने ही। घानेस्में मेजर डिनियस पूनांसे घाडारोही सेन्य ने जाकर बड़े कप्टमें धनेक बार सड़नेके पीड़े इन्हें दमन कर सके।

पना को लियों के ज़लमें काम्बले, मोड श्रीर बाधले नामक ३ पतिरिक्त धंग देख पडते हैं। यह कोल देवदेवी व्यतीत कालको जञ्जी भीर जीको नामक देवता श्रामा पुजते श्रीर काशी द्रश्नको भी जाते हैं। इनमें विवाहके समय देवन हारा विवाहकी बातचीत भीर तिथि खिर डीने पर २।३ दिन पीछे वरके घरकी स्त्रियां कन्याके घर गुड, दान, पान, और सपारी खेकर पष्टुंचती हैं। इन चीजोंके कन्याके स्टहदेवताके समाख रखने पर कन्यापचसे छन्हें वंशमयौदानुसार शक्षर और पान मिसता है। इनमें गाबहरिद्रा और विवाह विभिन्न दिन होता है। गावहरिद्राके समय सर्व्हल में वरके निकट उसकी भगिनी बैठती है। वह सम्मानपात्री करलाती है। उसके बाद धानादरेती होती है ग्रीर फिर मांडेकी दूसरी बगसमें कतारकी » चौकियां लगाते है। इन चौकियों पर वरकी माता. वरका पिता भीर वर वैठता है। उस समय बरके पिताकी बरमावल और वरकी माताकी बरमावली कडा जाता है। एक स्त्री उनके सामने टीया जला भीर यासमें रोसी, पान, सुपारी, बदाम भीर चावस समा रख देती है। यह सब करके सामने रखना पहता है , बरकी माताने ठीका सामने; मांडेकी खंटी पर सिक-इस्में रख कर एक नारियलके साथ प्रवृक्तका सटकाते

हैं। पुरोह्ति मन्त्रपाठ करके सबके मस्तकमें रोती ग्रीर चावल लगा विता भीर माताके वस्त्राञ्चलकी गांठ जोड देता है। एक स्त्री को ६ कुल्हाड़ी, दालकी एक वडी भीर एक पापड़ लाकर क्षुठारके साथ एकत वांध वरके विताके द्वाय पर रखती है। वह इसे कंसे पर डाल मांड़ेरी वाहर निकलता, पीछे वरकी माता उस प्रज्वित प्रदीपको यालमें ली गमन करती है। फिर वरका पिता इसी क्षुठारसे अस्वर पेड़की एक डाड काटता है। वही घाखा मांड़ेके मध्य रोपित होती है।। पुरोहित सन्द्रपाठ करके डालको इन्ही श्रीर रोत्तीसे रंगते भीर वरके पिता भी इस काममें उनका साथ देते हैं। पीछे भोजनादि होता है। सन्धाकालको वरके घरसे पुरुष भीर स्क्रियां कन्याके विये गष्टका, नारियन, सुपारी, ५ पान, हुत्तारा, वादाम, एक यानमें प्रज्वचित प्रदीप भीर एक कटोरीमें वंटी इसदी से बाजा बजाते उसके घर जाती हैं। स्त्रियां भीतर जाकर वैठती हैं। फिर कन्याको यही इस्तदी सगा, सङ्कस-स्त्र पद्दनामण्डलमें लेजाकर वैठाती हैं। वरपचीय पुरुष उसको कुछ फबादि दान करते हैं। इसका नाम 'श्रतिभरण' है। वरपचीय चीनी भीर सुपारी खा कर चली जाती हैं। इसकी दूसरे दिन प्रातःकाल वर्के घरमें मांड़े पर एक चतुरस्त मर्डिस बना उसके चारो कानों पर चार पूर्णकुका स्थापन करते हैं। लनके बीचमें वर पीट पर बैठता है। वरकी भगिनी उसके पीछे खडी हो हाय चित करके उसके थिर पर रखती है। 8 या ५ सुइामनें मीत गाते गाते उनका प्रदिचण करती भीर पूर्णकुम्भका जल वरकी भगि-नीके दाध पर डाज वरके मस्तक पर कोडती है। चारी कलसियींका पानी चुक जाने पर वर कपडे हतार घरमें जाता है। ग्रहके मध्य ५ चतुरस्न मण्डस पिक्त कर रखते हैं। वर पाटे पर बैठता है। भड़-भूंचा ठीकरीमें फूबोंने हार बगा उसके सामने रखता है। एक सुद्दी सन भीर पान किसी क्डमें बांध ५ स्तियां उसको पकछ कर गीत गातीं भीर उस इटड़को तीलमें ड्वा जन्नातीं चौर एक, बार अमीन, एक बार टीकरे एक एक बार गर्ड देवताके नाम पर क्रक चीओं भीर

पचीरको वरके मस्ये पर घटकाती है। फिर वर दृश्री चौकर्से बैठ बाल बनवानेको तैयार छोता है। नापित माकर स्त्रिशेंसे कड़ता है—वरके सस्तकमें रोचनाचत लगा प्राधीर्वाट करी। स्त्रियों के वैसा कर प्रकने पर वह वरके बाल बना देता है। फिर उक्त चारी सध-बार्चे वरके मत्ये पर एक पैसा उतार चार भरे घडे ले गीत गाते गाते वानी भरने जाती है। इसी बीच वेटि पर एक स्त्री कोई चतरस्त्र प्रालिम्पन करती है। सहा गिनें एक प्राहिस्थनके चारो कोणीं पर जलकी चार कल मियां चीर समने बीसमें एक सिस रखती हैं। पूर्ण कुमीके गलेकी घेर कर कास डोरा बांध दिय। जाता है। स्त्रिया गीत गात रहती हैं। वर स्त्रीय पांच बार प्रासिम्पन भगिनीके साध-जाकर प्रदिचिष करता है। फिर सिस आता है। इसके धीके दोबार वरकी नहसाते है। क्रीरी क्रतीत कस्त्राके घरमें भी सब ऐसा ही होता है। फिर वर पोशाक पहन बोड़े पर चढके विशाह करने जाता है। पूनामें बराती मन्दिरमें नहीं ठहरते, कन्याका ग्रंड निकटवर्ती होने पर प्रशेष्टित भेज कन्या-पत्तको सतर्व होनेके लिये कहते हैं। पोक्टे कन्याका भाई नारियल डायमें से सबकी प्रश्यर्थना करता घीर जीवसे बरके निकट उपस्थित हो कान पकडताचीर परस्पर प्रेमालिङ्ग चलता है। कन्याके दरवाने पर प्रवेश-प्रश सूतरे क्का रहता है । वर कुरीये सूतकी काट प्रविध करता है। कन्याका पिता चावरके पावी पर तेल भीर पानी डाल वेटी पर ले जाकर उसे बैठा-जता है। किर एक चौकर्ने कांसेकी थाली पर वरकी खडा होना पडता है। उसके सामने कसिकी दूसरी यानी रक्षती है। कीई दैवन्न पानी घडी देखा करते है। (किसी पूर्ण जलपात्रमें मध्यविध पाकारकी एक कटोरी तैरा देते है कटोरीके पेटेंमें बारीक छेद रहता े है। इस सेट पानी पहुंचने पर जब कटोरी डूब जाती, ग्रुभवडी प्राती है।) कन्यांकी लाकर परी जगह खडा करते हैं। उभेय पश्चीय व्यक्ति पश्चत हाधर्मे ली चारो श्रीर घेर कर खडे हो जाते हैं। प्रशेहित सन वटा करते हैं। फिर पानी-घडोमें श्रमचण निकलने

पर पचले पुरेक्ति भीर पीके भालीय भवत काड़ आशीर्वाट करते हैं। दूसरे दिन वरकत्या स्वारी ले जना-पूरा खेकते भीर दोनी वरके घर पड़ चते हैं। दूसका बहन दरवाना रोक कर खड़ी चाती है। वह भीतर जानेकी इच्छा मकट करता है। बहन कचती है—अपनी कन्यांके साथ यदि मेरे प्रवक्ता विवाह करनेकी कही, तो मैं तुन्हें भीतर घुसने दूंगी। वर खीकार करने पर प्रविश्व करने पाता है। फिर वरकन्या परस्पर एक-दूसरेका नाम लेकर प्रकारते है। अन्तको भीज हो कर विवाहका व्यापार शेव हो जाता है।

पूना जिलें में कोलि शवदाह करते है। मन्यान्य वातें शहमदनगर जैसी ही हैं। शोलापुरके कोलियोका विवाह व्यापार कुछ भिन्न होता है। इस प्रकारका पार्थका स्थानभेदसे ही पडता, नहीं तो सब कुछ प्रायः एक रूप ही रहता है।

कोलि (वा व्याघ्रपुर)—एक प्रसिद्ध स्थान, यह दो प्राय-के प्रन्तर्गत गोरखपुरके पास वस्ती नगरसे ३॥ कोस उत्तर-पश्चिम झनाव नदीके तीर प्रवस्थित है। यहां नदी पूर्वदिक्तो सुड गयी है। वहीं वराइन्ति भी ै। नदी अपनी गतिसे इस जगह एक फ़द-जैसी बन गयी है। दूसरी भी भीत-जैसी एक खाडी है, परन्त उसम जल नहीं है। मालुम होता-पहले इन्हीं दोनोंके मिलित होनेसे एक इद बना था। यह उत्तर-पूर्व भीर टिच्च परिसम प्राय: पाधकोस और उत्तर-पश्चिम तथा दिचिण-पूर्वे प्रायः पावकीस होगा । इससे उत्तर और पश्चिम दिक् जङ्कलसे विरी पार्वतीय भूमि है। जनके भीतर दो और तीन गांव बसे हैं। इसीकी एतर-पश्चिम श्रीर पूर्वेकालकी व्याध्नपुर या। पानकत उपका भरता-वभेष मात्र देख पडता है। ट्टी ईंटे श्रीर खपड़े विखरे पड़े है। इस समय भी खान खान पर जंगल काटनेसे कोलिका भग्नावश्रेष मिन्नता है।

यहा एक पुष्करियों (तसाव) है। उसे वराइस्त्रेत कहते है। सरोवरके पार्क में वराइ भवतारका मन्दिर है। पुष्करियों नदीके पार्क मागमें सगी है। नदीके साथ उसका योग रहना भसभाव नहीं सरोवर - श्रायम्त गभीर है। यहां लोग उसे श्रायस्यरों कहते हैं।
तलावका उपरिभाग गोलाकार है, तीन श्रोर जंवी
सिन्धियां हैं। पश्चिम श्रीर जंवा पहट नहीं, सिफं
लमीन उसवां हो कर घाट-जेसी बन गयी है। पुष्करिणीके उपरिभागसे एक नाला निकल नदीमें जा गिरा
है। इस सरीवरके उत्तर तीर किसी पुरातन ग्रष्टका
चिक्नस्वरूप रष्टक राधि है। यहां बेह्यतका
चतुष्कीय एक भग्न मन्दिर पढ़ा है। उसमें एक
लिक्नमूर्ति प्रतिष्ठित है। चतुष्कीय प्रस्तरका मध्यस्व
कटा है। स्तूपके उपरिभागमें इस प्रकारके प्रस्तरखण्ड
देख पड़ते हैं। पुष्करियोको दिचय श्रीर कतारोंमें
मुच्च थो है। उसके भीतर रष्टक निर्मंत एक शाधुनिक्न मन्दिर विद्यमान है।

नदी जहां दिखणमुखी हुई, सृतिकानिर्मित प्रति
उच्च चतुष्कीण दुर्ग खड़ा है। यह प्राजकत जंगलये
भर गया है। कहते हैं—वसतीके राजा लाल साहवने
छसे बनवाया था। किलीये पश्चिम कियहूर गमन
करने पर एक गांव मिलता है। उसीके निकट एक
छपवन और कई सरीवर हैं। इस जगह चूनेके कामके
तीन टूटे घर पड़े हैं। सम्भवत:—वह सतीस्तम्म
हींगे। पुरातन व्याप्नपुरका सम्भवत: इसी स्थान पर
उपयन (बाग) रहा।

े बुद्दिवकी माता मायादेवीके पिता राजा सुप्रबुद इसी कीसि या व्याप्नपुरमें भवस्थान करते थे। किसी समय मायादेवी पितासे साचात् करने जा रही थीं। पित्रमध्य प्रसद्वेदना एठने पर लुस्बिनी काननमें प्रासद्वक मूल पर बुद्दिवंका जन्म हुवा। यह स्थान कपिसवास्तु भीर कीसिक बीचमें पडता है।

सहावस्ववदानमें एक कोस ऋषिका एक्केख है।
सामूम पड़ता—डन्हों के नाम पर इस स्थानका नामकारण हुआ है। कोलिय देखो। यह स्थान वराइन्द्रिके
चन्तर्गत है। इसमें कोई सन्देह नहीं—पहले कोलिमें
डियन चौर सरोवर-गोमित एक नगर था। कुनाव
नदीकी घारा बांध भी सका मधी जन साधित हुआ था,
जिसमें प्रजाबर्गकी जसका सभाव न पड़े।

कोसिरे ५ कोस पश्चिमदिक्को शुरुलादि

वासु है। इसके पागे २॥ कोस दक्षिण पश्चिम बुहपाड़ा तथा सरकुर्या नामक खान है। सन्भवतः इसी सरकुर्या का वर्णन चीन-परिव्राजक युयेनचुयाङ्गने 'शरकूप'के नामसे लिखा है। उनकी वर्णना पर हिसाव स्था कर देखनीये कोलि वा वराइन्द्रिको शरकूप जेसा श्रमान पसङ्गत नहीं है।

देशके जोग कहा करते हैं—विणाके इस स्थानमें वराह प्रवताररूपमें जन्मग्रहण करनेसे इसका नाम वराहजीत हुवा है। इसी जिये को जिमें प्रतिवर्ष जैत भौर कार्तिक मासको दो वार मेला जगता है। इस मेलीमें पनेक याती भाते हैं।

को लिक दु— मन्द्राज-प्रदेशके मल बार विभागका एक तालुक। तामिल भाषामें 'को लि'-का लुक ट (सुर्गा) भौर 'को दु' यञ्दका भर्ध कोट वा गढ़ है। देशीय लोगों में कोई 'को लिकुक भ' भौर 'को लिको ह' कहता है। अंगरेलों भौर विदेशीयों ने लक्षका भपन्न य का लि-कट (Calicut) अन्वना लिया है। इसकी भूमिका परिमाण ३३६ वर्ग मील है। एक यहर भौर ३८ गांव इस तालुक के भन्तर्गत हैं। बोक संख्या प्रायः लेड़ लाख है। यहां तीन दीवानी भीर 8 फीजदारी भदानत हैं।

र जत तालुकका प्रधान नगर चौर वन्दर।
यह भचा॰ ११° १५ छ० चौर देशा॰ ७५॰ ४८ पू॰ के
मध्य वेपुरचे ३ कोस उत्तर भवस्थित है। यहां हिन्दुवीं
चौर मीयला नामक सुसलमानोंकी ही संख्या भिक्क है। कहना भनुषित न होगा कि इन्हों मीयलोंने एक वपसे चौर विद्रोह छठा भंगरेजोंकी नाकमें दम कर रखा था। श्रव बलवा एक तरह दब जैसा गया है, परन्तु पूर्यथान्ति नहीं हुई। हिन्दुभीं चौर सुसलमानोंके एक ही जानेकी बात जगह जगह सुन पड़ते भी छहींने सेकड़ीं हिन्दुभींकी लूट मारा चौर छजाड़ दिया है। कितने ही हिन्दू मन्दिर विध्यस्त हो गये हैं। मीयलोंने इसके सिवा बहुतसे हिन्दुवींकी बलपूर्वक सुसलमान भी बना छाला है।

प्रतिपूर्वकालसे कालिकट बन्दर एक प्रधान बाखिन्य

<sup>\*</sup> फिरं किसीने सतमें 'कोधिकोड़' से कालिकट सन्दनी उकाचि हुई है।( Sewell's Dynasties of Southern India, p. 57)

-स्थान-जैश विस्थात है। प्रसिद्ध अमणकारी इबन बतता प्रभृतिके युन्यपाठसे समक्त पहता १-चीन, यव, सिंद्रज, पारस्य ( ईरान ), सिसर, हवशीदेश आदि नानास्थानींसे विषिक् कालिकट वाणिष्य करने प्राते थे। खष्टीय नवस यताब्दीकी इसलास-धर्मावसकी नई सीटागर यहां कारवार करने पहुंचे। उन पर कालि-कटके राजा चेरमान पेरमालकी ग्रामदृष्टि पडी यो। तर्वे छानके सलतानकी कन्यासे विवाह करनेकी श्राशामें सुरुसमान बन श्ररवके श्रीमसुख याता की। प्रवाद है-प्रात:कालको कालिकटके तालि-मन्दिर-से जहां तक कुक टका ध्वनि सुन पड़ा था, मनविक्रम सामरीको । वह उतना स्थान देकर चली गये। तदविध बद्ध दिन सामरी-राजा यहां खाधीनभावसे राजल करते रहे। १४८६ फे॰को पोतंगीज परिव्राजन कीवि चहाम युरोपीवोंके मध्य सर्वप्रथम यहां त्राय थे। उसके योक्रे १४८८ ई०को सप्रसिष भारकोडिगामा त्रा उपस्थित इये। इस समयके सामरी-राजाचीने प्रथम पोतंगीज योताध्यक्तको यहां कोठी बनाने न दो थी. प्रखीरको वाध्य हो १५१३ ई०में उन्हें कोठी खोबनेका अधिकार देना . यदा। फिर १६१६ ई०को घंगरेजी, १७२२ ई०को प्रसामीसियों चौर १७५२ ई०को दिनोकी कीठी कालि-करमें स्थापित इर्दे ।

१६८५ ई०को भंगरेकी सेनाक नायक कपतान किंडने यह नगर जूटा था। १०६६ ई०को हैदर-- मकीके मलवार आक्रमण करने पर सामरी-राज दाजभवनमें भाग लगा सपरिवार जल मरे। किंद्र १७७३ भीर १७८० ई०को महिसुरके सिपाहिबोने आक्रमण करके इस नगरको यथेष्ट चित की थी। १७८० ई०को भंगरेको कोज आ कालिकट दवा वैठी। १८९८ ई०को भगरेकोने यह नगर करासीसियोंको सोंप दिया था। परन्तु पोक्टे किर भंगरेकोने उनसे छोन लिया।

बहुत दिन कालिकट 'कालिको' नामकी कोंट. के लिये सथहर है। परन्तु प्रव यहां वह तैयार नहीं होतो। फिर भी कालिकटचेक नामकी तरह तरहकी क्षींट बना करती है। सामरी-राज आजकल प्रंगरेज गवनंभेष्टके हित्तभोगी हैं। कोलिकटु तालुकर्मे उनकी बहुतसी कीर्तियां खड़ी हैं। उनमें कालिकट नगरका वर्तमान सामरी-राजप्रासाद ग्रीर 'तालि' मन्दिर इक्ने ख योग्य है।

सामरी-राजवंशमें विवाह प्रया नहीं है। राज-क्रमारी**यों** का धेधव भवस्थामें वस्त्रखण्ड (ताची जोड) होता है। पीके वयस्या होने पर वड 'ग्रणदोमकारण' सम्बन्ध \* स्थिर करके किसी नम्ब तिरी ब्राह्मणके साथ सहवास करती हैं। उनका गर्भजात प्रव बाल्यकालको सात्रभवनमें स्वीधनसे प्रतिपासित होता है। १४ वर्षका होने पर वह साका घर छोड स्ततन्त्र पुरुषगृहर्मे रहा करता है। स्त्रीधनसे हो उनका भरणपोषण चलता है। किन्तु कुमारीके महलमें फिर जाने नहीं पाता। क्षमारियां देवालय , दर्भन भिन्न भन्य समय वाइर कम निकलती 🕏 । इनमें बद्धतसी सिधिचिता हैं, कोई कोई सद्धत भा खूब समभाती हैं। इनमें वयोज्येष्ठा रमणी ही "रानी" पद पाती हैं। वड़ी राजक्रमारोंके भरचपीवणकी हित दिया करतो है। राही एक होते भी पालक सतीन रामी-वंग हो गये हैं - 'मृतन को विसवासी पुदिया', 'पियम कोविसवासी पतिनद्वरी' श्रीर 'पूर्व कीविसवासी किशकी' । इन्हों तीन रानीवंशीं है सर्वेन्ये ह राजक्रमार 'मनविक्रम सामरी-प्रासाद' में प्रास्तीत विधिने पत-सार सामरी (जामरी) पद पर शर्भिवित होते हैं। कोलिका ( सं॰ स्त्री॰ ) घण्टाबदर, जङ्गली वेरे ।

<sup>\*</sup> सामरी अ व्यक्त व्यव वस वस वस वस वस कार्या कार्या कार्या (Zamorin) निकाल कि । 'सामुद्री' (समुद्रपति) यव्य सत्त्रयातम भाषाम व्यवे साव पर 'तामा- तिरि' वा 'तामुदि' वन जाता है। इसी तामुरी वा सामुद्रीसे 'सामुरी' वा 'सामुरी' नाम वना है।

<sup>•</sup> केरलप्रदेशमें भनेक खानीं पर यह 'ग्रुणदोनकारप' सलेख प्रयत्तित है। बन्या वयखा होने पर स्टब्सिमिनीकी अनुमतिसे किसो मनमाने प्रवयने साथ नियोग कर सकती है, किंवा कर्ती बातासे परामर्थ करके किसी मन्युचिरी ब्राह्मच चयना खनातीय उत्तकृष्ट वं यके किसी युवांके श्राध यम लग्नमें सन्तम्य स्थिर करती है, क्रमा भी उसमें भपना मत है हेती है। इसी प्रकारके सन्तम्यका नाम गुणदोनकारण है। नार्ध्यर शब्दम विस्तुत निनरण हैखी।

को बिता—१ एक जाति। छोटानागपुरके करदराज्यमें दिच्यभाग पर इनका वास है। कहते हैं—रामचन्द्र के समय मिथिजासे को बिता एक देशमें गये थे। यह गौरवर्ण हैं। कन्याश्रीका यौवनावस्त्रासे पूर्व विवाह नहीं होता। किथकार्यसे को जिता जीविकानिर्याह करते शौर अपनिको तासा कहते हैं। तासाका अर्थ किसान है।

२ प्रासासकी कोई जाति। यह कीग प्रधनेकी कायस भी कहते है। फिर इन्हें जुलता भी कहते है। इन्होंने एककाल विश्रेष्ठ उन्नतिसाम किया था। उस समय एशियाखण्डमें इनके समसच प्रति अन्य ही लोग इन्हे। (Asiatic Researches, Vol. XVI.) इस वंश-के राजा श्रासाममें विश्रेष्ठ समुद्धिशासी थे।

पहले कोचिविद्यार प्रश्नात स्थानों में कुलता ही पौरी-हित्य करते थे। परन्तु राजा विग्रसिंहके समयसे यह प्रथा कितनी ही उठती गयी। कामक्प देखी।

को जिया ( हिं॰ स्त्री॰) १ गनी जूचा, सङ्घीर्ण मार्ग । २ कोटा श्रीर सम्बा खित ।

को सियाना ( सिं॰ जिल्०) १ को सियारी जाना, तक्ष्मा स्पान पक्ष जाना। ( पु॰) इको सियांने रहनेकी सगड।

को सिसपे (सं० पु॰) चित्रयविश्रेष । सगरराजने दृहें चित्रय धर्मे से विस्कृत किया था। (इतिनंश) सङ्घा-भारतमें भा लिखा है—

> "कोलिसपौ माहिषकासासाः चित्रमातयः। इषललं परिगता त्राञ्चणादर्यं नेन च ॥" ( चतुवासन ३६ )

कोशी (सं० स्ती॰) कोलित पीमले न जायते वर्धते था, कुस-मच् गीरादिलात् जीव्। कोशिव्य, बेरका पेड़। कोशी ( डिं॰ स्ती॰) एक मानिक्रन, हमागीमी, मंकवार। २ मेहदी लगनेकी कालिख। (पु॰) ३ हिन्दू जुलाहा। बोशीगीड—ब्राह्मपोकी एक त्रेपी। कोशी या कोरी कोगोंका पीरोहित्य करनेसे ही यह नाम पड़ा है। कोशीज़ साधार्य गींड ब्राह्मपोसे निम्त्रस्य माने जात है, कुलीन गींड़ इनसे घादान-प्रदानका व्यवहार नहीं रखते।

की तुर-वस्वर्द-प्रेसिडेन्सी ने घारवाड जिलेका एक गांव।

यह करजगिसे छेढ कोस पिसम पहता है। यहां वास-वस्त्रदेवका एक प्राचीन मन्द्रि है। उसकी गठन-प्रणाकी विवित्र है। मन्द्रिके १२ स्तमों में दो खोदित जिपियां मिलती हैं। कहते हैं—यख्यनाचार्य नामक एक राजा ब्राह्मणवधके प्रायिक्त सक्त वीस वर्षे हिमा-लयसे कुमारिका पर्यन्त नानास्थानों में मन्द्रि बनवाते घूमते रहे। कोलुरका मन्द्रि उन्हों मेंसे एक है।

को ज्वा, कजूत देखीः

कोलेंदा, गोवेंदा देखो ।

कोल्या (सं०स्त्री०) को लमचेति, को ल-यत्। विष्यती, घीवल ।

कोत्तिगिरि (सं•पु०) भारतवर्षस्य एक पवैत । स्वहत्-संहिताके क्रुमे विभागमें इसे दिचणदिक् को निरूपण किया है। पाजकल कोत्तमक्य कहते हैं।

कोबङ्गोर—मन्द्रान प्रान्तके मनवार निनेके पानवार ताज कका एक नगर। यह अचा० १०' २७ छ० चौर देशा० ७६° ४१ पू०में घवस्थित है। प्रावादी नगभग ८८०० होगी। यहां कोबङ्गोदको निन्धीदी रहते जी एक बहुत बड़े जमीन्दार हैं। इस नगरसे २ मील दिच्चण हिन्दुशींका कचनक्करिचि नामक देवमन्दिर है। कहवेके वाग जबसे लगे, कोबङ्गोदका व्यवसाय बद गया है।

कोन्नमस्य-मन्द्राज-मदेशके सासम् विभागना एन पहाड़ । यह मसा॰ ११° १० वि ११° २७ उ० धौर देशा० ७८° १८ वि ७८° २० २० पर्यन्त विस्तृत है । उत्तता १६५० २३५० हाय होगी । इसका उत्तरहरू समुद्रप्रस्व ३१३० हाय जंबा उठा है । यहां मस्यासी नामक पहाडी सीग रहते हैं ।

कोक्केगाल—१ सन्द्रान प्रान्तके कोयम्बत्र निलेका एक ताक का यह पाना० ११' ४६ तथा १२' १८ ड॰ बीर देशा० ७६' ५८ एवं ७७' ४७' पू॰ के सम्य पड़ता है। चित्रफल १०७६ वर्गमील है। कावेरी नदी इसे तीन कोरसे चेरे है, जिससे उत्तर पश्चिम कोणपर सुप्रविद्र शिवससुद्रम् द्वीप चौर निर्भाषकी उत्पत्ति हुई है। कोकसंख्या प्राय ८६५६३ है। पश्चिमकी विनिगिरि रक्षन पष्टाडो है। पाधिसे पिषक तासुकां स्रिक्त जक्ष्म है, जो - प्रधानतः मनिययोंको परागाइ जैसा बरता जाता है। कारण स्थानीय प्रजा किषक मैकी प्रपेचा प्रमुणसन पिषक करती है। प्रसम्बादीके मध-क्षर मनेयो यहीं होते हैं।

२ मन्द्राज-प्रान्तके कोयम्बतोर जिलेके कोन्नेगाल ताम कवा सदर। यह अचा० १२° १० उ० तया देशा० ७७' ७ पू॰के बीच पड़ता है। आबादी कोई १३७१८ है। अपने जरीन् कपडों धोर इसाडोंके निये यह प्रसिद्ध है।

कोन्हाड़ ( ६ ॰ ए॰ ) ऐंधी, जख पेरने श्रीर उसके रस का गुड बनानेकी जगन्न।

कोस्डुवा, बूल्हा और कोब्ह देखी।

कोल्ह ( हिं० पु॰ ) १ यन्त्रविशेष, तेल या जान परनेका पंच । यह डमरू-जैसा बहुत वडा वनता धौर पत्या, स्वलड़ो या लोहेका रहता है। कोल्ह् के बीच खोखनी जगहका नाम हांडी या क्रूंड़ो है। पेंदा नाकोदार होता है, जिससे रस निकल कर एक वर्तनमें गिरता है। क्रूंडोके बीच लगी मीटी सकड़ोका नाम जाट है। क्रोल्ह् का बेक चकनेसे जाट चूमने लगता धौर क्रूंडोमें खानी हुई चीन पर दबाव पड़ता है। र तेलिक जातिमेद। कोल्ह्हेना ( हि० पु॰ ) धान्यविशेष, एक धान। यह पंजावमें उपजता धौर मोटा चावस रखता है। कोवस्य (क्रवनय) – धाराकानके एक पराकान्त मन

राजा। इन्होंने ५२१ मग फव्ट (११५ प्र ई०) को सिंहासन प्रारोहण भीर ध्याम, ब्रह्म तथा चीनका बोडा भंग भिवतार किया था। इनके पांच खेतहसी रहे। कोवसयने हीं महती नामक प्रसिद्ध देवमन्दिर स्वापन किया। ५३० मग भव्दको यह स्वगैवासी हुवे। कोवसी ( हिं० ५०) जसपच्चित्रिष, पानीकी एक विडिया।

कोविद ( एं॰ त्रि॰ ) कुङ्ग्रब्दे विच्कीवेंदः तं वेत्ति, विद-काश्यक्ति, विदान, वेदच्चा

"कवि की विद कहि सकहिं कहिते।" (तुलसी )

(.पु॰) २ तिस्त्रहत्त, मीठे तिस्त्रा पेड। कोविदार (सं॰ पु॰) कुं भूमिं विद्याति, कुःवि-द्व-प्रण् Vəl V. 128

उपपरसमाः। १ रतकाञ्चनहृष्, कचनारका पेड । इसका पर्याय-चमरिक, क्षद्दास, युगपत्रक, युगपत्र, काञ्चनार, काञ्चनार, तास्त्रपुष्य, कुटार, रक्तकाञ्चन, चम्प, विदल, कान्तपुष, करक, कान्तार, यसल-च्छद, गण्डारि चीर शोखपुष्यक है। इसके बससे सन्दर सगन्धि प्रथा होता है। भारतके नाना स्थानीसे कीविदार देख पडता है। इसका काष्ठ प्रति सारवान है। परन्तु १० रच्चसे ज्यादा चीडा तखता नहीं उत-रता। गम्बास घौर गुमसुर प्रदेशमें यह हम्र बहत डपजता है। वहां सोग रखनादिमें इसका काष्ठ व्यव-द्वार करते है। ब्रह्मदेश और अममेरमें भी इसकी कोई कमी नहीं। इसका मृत खिलनेसे शोभा फ्ट पडती है। सुगन्ध चारी घीर फेंच जाता है। इसकी कित्यां बहुतसे सीग उपादेय समभ्त कर खाते हैं। इसका शंगरेजी वैद्यानिक नाम Bauhinia purpurascens or Buahinia candida 🕏 i यह Bauhinia vari-भन्तर्गत है। वैद्यक सतमें egata विभागके कीविदार-कपाझ, वातम, कषाय, अणनायक, संयाही, दीवन और सूत्रलक्क्रनामक है। इसका फूल धारक, क्चिकारक भीर रक्तपित्त रोगमें सुपष्य होता है।

कोविदारका तेल विभोतक तेल जैसा गुणविधिष्ट है। इसकी कलियोंकी पठेमें ख्वाल कर मोठे तेलमें पकाने पौर चींगका बचार लगानीसे बहुत प्रच्छी तर-कारी बनती है—

"बोविदारबंखिकातिकोमला तक्रसिवतिखते वर्गाच्ता। हिंहु वास्कस्वासवासिता वैसनारखुखितातिखोमदा॥" (पाक्रयाख्न) २ पारिजास । (प्रतिबंध)

कोविरान केयरिवर्मा—एक प्रसिद्ध घोल राजा। यष्ट् कुलोत्तृष्ट्र, वीर, राजेन्द्र कोप्पृ केयरिवर्मा प्रसृतिः नामींसे मो अभिष्ठित होते थे। दन्होंने १०६४ ६०को लोकस्हादेवीसे विवाह किया। १०७८ ६०को यह राज्याभिषित हुवे। पाण्डाराज वीरपाण्डा भीर तुङ्ग-भद्राके निकट चालुक्यराज सोमेखरदेवको प्रस्त करके दन्होंने दिख्णापयमें बहुत दूरतक राज्य विस्तार किया था।

े चोश इतिहासमें थड प्रथम कोलोत्तक नामसे वर्षित हुए हैं। शिलालेखके पाठसे समभ पहता है कि -उन्होंने **पपने भनुज गङ्गे को रहन ची बको** मदुरा 'दाज्यमें प्रभिवित्त किया या । एक समय सिंहतराज मिश्निन्द् भी इनसे परास्त दुवे । उसके क्षक दिन पीछे सिंइसराज विजयवाहुके साथ चोलसैन्यकी बढ़ी लहाई चनी। विजयवाडुने घनेक कष्टीमें माद्यभूमिकी यव-'करसे उदार तो किया, परन्त उसके बाद किसी समय राजसभामें खामके दूतको चीन-दूतकी अपेचा अधिक ं धन्मान देने पर राजा जुलोत्तंङ्ग बहुत विगड़े घौर सर्वे समच सिंद्रच दूतके नाक कान काट ससैन्य सिंद्रस पर ेजा चढ़े। इस युद्धमें सिंडसी द्वारे शीर राजा विजयवादु भागे थे। किसाने मतमें इनके गारक धर नामक कोई भाता रहे, उन्हें सीग साधारणत: चुरङ्ग कहते थे। कियरिवं यके प्रधःपतन पर उलाकके सामन्तांने उनको ही क्यांट्रसे चाहान किया। उत्कासके इतिहासमें वह चोड्गङ्ग नामसे खात हैं।

ं प्रवाद है—राजा कुचोत्तुङ्गने वङ्गदेश पर्यन्त प्राक्रमण किया था।

कीविसखण्डी (कोईलण्डी, सुदलाण्ड)—मस्वारका एक नगर। यह अचा० ११° २६ २५ एड॰ श्रीर देया॰ ७५° ४४ ११ पू० पर अवस्थित है। सोकसंस्था कोई ११ हनार है। उनमें अधिकांय हिन्दू हैं। यह नगर मापलीका एक प्रधान वाणिज्यस्थान है। कोविसखण्डी बन्दरमें सवप्रथम भास्को हि गामा ससै न्य उतरे थे। १७८२ ई॰को यहां श्रीरजीका एक जहान वाल्के देकसे टकरा कर टूट गया। कोविसखण्डीमें मिलक दबन दीनारको बनायो एक मश्रहर मस्जिद है।

कीय (सं पु प क्ती व ) क्षायते संश्विष्यते, क्षाय च का ति व प्रच्या । १ अण्ड, प्रण्डा । भाकरोखित विग्रद्ध सुवर्ण वा रजत, खानसे निकाला हुवा खालिस सोना या वांदी । ३ कुड्मल, फूलकी बंधी कली । ४ खद्धिप्रधान, तलवारका स्थान । ५ समूह, टेर । ६ दिव्यविश्विष । कीषणान देखी । ७ चमकीष, खालकी खोल । ८ पात्र, वर्तन । ८ जातिकीष, जाबिनी । १९ पेशी, पुडा ।

कोशक (सं • पु • ) १ त्रणवन्धन विशेष, जख्स पर वांधनेको एक पट्टी। २ घण्ड, घण्डा।

कोशकार (सं॰ पु॰) कोशं करोति, त्वक्पत्रादिभि॰ रात्मानमाच्छादयित, कोश-क्ष-मण्।१ इत्व, देख, कुसि-यार।२ खद्रादिका मानरणकारी, तत्नवार नगैरहका स्थान तैयार करनेवाला । ३ कीटनिमेष, रेशमका कीडा।(मण्णारत, गान्तिपर्व)

कोयकाती (सं॰ स्त्री॰) जबचर पद्मिमेद, पानीकी एक चिडिया ।

कोशकत् ( सं० पु०) कोशं खद्राद्यावरणं वेष्टनं वा करोति, क्व-क्षिष्, ६-तत्। १ क्षण्योन्च, काली कखा २ कोशकार, स्थान बनानेवासा।

कोयचञ्जु ( सं॰ पु॰) कोयः चञ्चीयस्य, बहुत्री॰। सारसपची ।

कोषनायक (सं॰ पु॰) को गाध्यक, खजानची।
को भपाल (सं॰ पु॰) को गं राज्याङ्गधनसञ्चयं पालयित,
को ग्र पालि-अण्। अर्थरचन, रुपयेकी हिफाजत करनेवाला। धर्म भारतके मतमें—धातु, वस्त्र, चर्म शीर
रक्ष चक्रणाभित्र तथा सारपदार्थके संग्राहकको को ग्रपाल
कहते है। पवित्र, निपुण, अप्रमत्त, आयव्ययक्त, लोकक्त
और स्ताक्षतक्त व्यक्तिको को भ्रपाल पद पर नियुक्त
करना चाहिये। (हेमादि—परिश्रिष्टख्ड)

को यपेटक (सं॰ पु•-क्री॰) प्रष्टे रखनेका पेटक। इपयेकी यंकी या डब्बी।

कोश्रफ्त (सं० क्ली०) कोश्रे फ्लमस्य, बहुबो०। १ तको तश्रीतस चीनी। २ त्रप्रवी, खीरा। ३ देवदाली, कोई वस्र। ४ घोग्टा, भड़नेरी । ५ वदर, वर।

कोश्यफला (संश्कीश) कोशि फलं यस्याः, बहुनीः। १ महाकोशतकी, हाशीचिंचार। २ त्रपुषी, खीरा, फूट। ३ देवदानी जता। ४ पीतवाषा, पीले फूनकी एक बेल। ५ खेतितव्रता, कष्णितिष्ठता, सफेद या काला निसोत।

कोशयो (सं० स्त्री०) क्षय बाइ लकात् प्रथि ततो ङोष्। सुवर्णपूर्णकोशः। सम्(।४०।२२।

कोशस (सं० पु०) क्रय-कलच् बाइसकाट गुणः। १ कागी-के उत्तर प्रयोध्यासहित सर्यू तीरवर्ती समस्त भूभाग। न्त्रीयस एत्तर भीर दिल्लिय दो भागीमि विभक्त है। यह सन्द तालव्य, मूर्थन्य भीर दन्द सकारयुक्त व्यवहृत होता है। बोसव देखों। "प्रमु समर्व कोमवपुरराना" (तृवसी) २ चित्रिय जातिविश्रेष। ३ मयोध्या। ४ कोई राग। इसमें गन्धार तथा धैवत कोमल भीर वाको सहस्र सगति है।

नोमना (सं० स्त्री॰) कुम व्रवादित्वात् सस्यः, बाइसः काद् गुषः ततः स्त्रियां टाण्। प्रयोध्यानगरी, रामकी राजधानी । प्रयोध्या देखी।

को प्रचालना ( सं० स्त्री०) को प्रचस्य को गचन्द्रपरी-राजना, ६-तत्। की प्रचा, दशरथकी प्रधान महिषी शीर रामकी माता।

को भविक (सं० क्ली०) क्षण्याय कर्मणे दितजनकवार्य-सिदायं दोयते यत्, क्षण्य-ठक् वाहुनकाटुकारस्य भोकार:। डक्लोच, रियवत, घूस। किसी किसी पुस्तकर्मे को भविक पाठान्तर है।

कीशवती (सं॰ स्ती॰) कोशी विद्यतेऽस्य, कीय-मतुप् मस्य वः। घोषा, कीषातकी।

कोशवान् (सं० ति०) कोशोऽस्यख, कोश-मतुप् मस्य वः। कोश्युक्त, खनानेवाला।(भारत, परु० ५० ५०)

कीयवासी (सं पु॰) को ये वसति, वस-सिनि ७ तत्। १ यस्त्रुक, घोंचा। २ तन्तुकीट, रेयमका की झा। २ स्फटिकवियेष, एक प्रकारका विक्षीरी पंत्यर। कोगस्य देखी।

-कोग्रहिद (सं० पु०) कोगस्य सुकुत्तस्य हिर्येत वहुती । १ कुरस्डकहत्त, कोरोका पेड़। (स्त्री०) २ मुख्डकोष-हिद, फोता बढनेको बीमारी। २ धनसञ्चय, रूपयेकी बढ़ती।

्कोधविध्स (सं॰ स्ती॰)कोषागार, खनामा।

-क्रीग्रमायिका (सं॰ स्त्री॰) क्रीग्रे पिधानमध्ये ग्रीते, ग्री-खुच् ७-तत्। द्वरिका, एक स्त्री।

जीयस्त्त् (सं•पु॰) की शं करोति, क्व-क्तिप् निपा-तनात् सुट्। की श्रकारक जन्तुविशेष, रेशमका की हा। . की शस्य (सं•पु॰) की श्री तिष्ठति, स्था क ७ तत्। शङ्घ-श्रक्तशिंद, घोंचे वगेरण। सुश्चतके मतमें चानुपवर्ण पश्चिष होता है-कुलचर, प्रव, को ग्रस, पादी थीर सलार। इनमें ग्रह, ग्रह्मचढ़, ग्रह्म, ग्रम्मूक, सलूक प्रस्ति को ग्रस प्राणी है। इनका मांस रस तथा पाकर्ने समुद, वागुना ग्रक, भीतल, स्निष्धकर, पित्तका हितकर, तेजो-इहिकर भीर श्रेसवर्धक है।

कोशस्त्रमास (सं० क्री०) शक्यस्त्रसादिमास, शक्त सीप वगैरहका गोस्त्र । कोशस देखा ।

कोशा (सं० स्ती०) मद्म, धराव। २ नदीविश्रीष, कोई दरया। (भारत, भोभ र भवाय) २ हम्भत् नौका, बही नाव। पष्टले भारतवासी इस नाव पर चढ कर जलगुद करते थे १ वृजापात्रमेद, पूजा करनेका कोई वर्तन। इसमें जस रखके पूजा करते हैं।

कीया-राजपुतानेकी एक सुरुखमान जाति। राजपुताने-की सब्भूमिके निकट एक सङ्गाई जाति रहती है। वह सीग पहली हिन्टू रहे, भव मुसलमान बन गये हैं। कीया या खोसा जाति सेहराइयोंकी अधीमात है। यह दख्दुत्तिचे जीवन यापन करते थे। कोई छट्टोपरि भीर नोई प्रखोपरि प्रारुढ़ हो बरका, ठाल, तलवार तथा बन्द्रक लेकर लुटनेकी निकल पड़ता था।- कभी कभी यह योषपुर तक जूट ले जाते थे। मर्भूमिक दिच्य चंघ पर नवकीट, सिटी, बुचियारी प्रस्ति खानींमें दनका वास है। प्रानकत यह लूटमार तो नहीं करते, परन्तु क्षवासि करी से खेते हैं। प्रत्येक इलके लिये किसानको एक क्यया और १। मन भनाल देना पहुता है। कोशा सोग कभी कभी उदयप्र योध-पुर प्रभृति राजवाडों में नौकरी भी करते है। राजपत इन्हें विश्वासवातक श्रीर भीश-जैसा समभते हैं। कीया-धमगान जातिकी एक सेपी। यह खोग डेरा-गाजीखान्के पर्वत श्रीर समतल भूमियर रहते हैं। दनके सरदार कोराखाँ श्रीर गुलाम श्रेटर श्रंगरेजीका पच प्रवलम्बन करके मूलराजरे लहे। भोराखाँ ४०० श्रकारी दियों के साथ मेजर एडवर्डको सादाय्य करने गये थे। श्रंगरेज गवर्नमण्डने इसी लिये उन्हें १००० क० श्रायकी एक जागीर दे डासी।

कोषागार (सं॰ क्षी॰) काशस्त्र धागारम्, ६ तत्। धनागार, खजाना।(भारत, वन १८७) कोषग्रस्ट प्रस्ति ्यम्ह भी दसी प्रधंमें व्यवहृत होते हैं। कोगाङ़ (सं॰ ली॰) कोग दवाङ्गमस्य, बहुत्री॰। दलाट, एक भाषी।

कोगातक (सं॰ पु॰) कोग्रमतित, कोग्र-घत-कान्। १ कठ, यजुर्वेदकी एक ग्राखाका नाम। २ केग, वास्र। ३ घोषक, एक सता।

कोशातकी (सं क्ली ) कोशमतित, कीश - घत सुन्
गौरादितात् की छ। समुद्दे तरी दे। यह खेत पीतमेदसे दो प्रकारकी होती है। इसका फल कफ घीर घर्णी स्
हाता है। पक्की कीशातकी आमायय श्रुं हिकरी है।
इसमें मूक्लीके तेलका गुण रहता है। (राजवस्थ )
२ अन्यविध फलशाक्षित्रीष, तरी दें, घीया। यह ठण्डी,
कड में, कुछ कसे ली, वात-पित्त-कफको ट्रावरनेवा ली
घीर मलाधानशोधिनी है। ("राजिम्ब्यू) ३ महाकोषातकी, नेनुषा। यह सिन्ध, सर घीर पित्त तथा वायुनामक है। इसका फल खादु, मधुर, वातपित्त स्न, पाकमें कफल घीर स्वरमें हितकर है। (धित्व तथा वायुफलकताविमेष, कड़ वा परवल। धू महाका स्वता।
६ खें तथीषा। ७ पटी ली, परवला द प्रपामार्ग,
नट लीरा।

को शातको ( रं० पु०) को शातकाऽस्यास्ति, को शातक-इति । १ व्यवसायी, सीदागर । २ वणिक्, बिनया । ३ वाडवान्ति ।

की ग्राध्यस (सं• पु०) १ घनागारका कर्ता, खजानची।
• २ घनदाता, क्या देनेवाला। २ कुविर।
की ग्राब्वी, के ग्राली देखो।

कीशास्त्र (सं॰ पु॰) कोशे पास्त्र इव ! सुट्रास्त्र, कीसम । इसका पर्याय—कीवास्त्र, क्रिसिट्य, सुकीश्रक, धनस्त्रस्त्र, वनस्त्र, जन्तुपादप, सुट्रास्त्र, रक्षास्त्र, सास्त्र, साचाहस्त्र भीर सुरक्षक है । कीशास्त्र—कुछ, रक्तपित्त, शोध, त्रण भीर कफनाश्रक है । इसका फल—ग्राही, वातम्न, प्रस्त्र, एष्ण, गुर भीर पित्तवधिक होता है । (भावप्रवाध ) राज-निचयुट इस फलको कफार्तिप्रद, दाहकारक भीर शोधनाश्रक बताता है । कोशास्त्र पक्रनेसे सक्षर एवं धस्त्रस्य हो नाता है । वह स्ववण सिसानेसे दीपन, क्षित्रस्, पृष्टिकर तथा बस्तारी है । कोशास्त्रका

तेल—सारक, क्षांम, कुष्ठ तथा व्रथनाथक, सम्बम्धर, वस्य, पथ्य, रोचन चौर पाचन होता है। सुश्रुतके मतमें यह तेल स्थान पर लगानेसे कुष्ठ अच्छा हो जाता है। कोशास्त्रतेल (सं० क्षी॰) कोशमका तेल। कोशाब देखी। कोशास्त्रतेल (सं० स्त्री॰) कोशो, कोशासे कोटा बतन। कोशिका (सं० स्त्री॰) कोशो, कोशासे कोटा बतन। कोशिला (सं० स्त्री॰) कोशः कोश हव पदार्थी वा पस्याः अस्ति, कोश पिच्छादित्वात् इसच्ततष्ठाप्। १ सुहपपी, मोठ। २ कोई नदी।

कोशिष्ठ (पा० स्ती०) चेष्टा, च्योग ।
कोशी (सं० स्ती०) कुश संश्लेष प्रच्योरादित्वात् स्तीष ।
१ उपानत्, जूता । २ व्याचनख, एक खुशबूदार चीज ।
२ घान्यादिश्रङ्का, धनाज वगेरस्की वाल । (पु०)
४ घान्यादिश्रङ्का, धनाज वगेरस्की वाल । (पु०)
४ घान्यादिश्रङ्का, धनाज पेट्रं। इसका पर्याय-प्रवन्धी,
पादविरजा: श्रीर पादरथी है । ५ कोशिक्ता, पूजाका एक
पात्र। (त्रि०) कोशोऽस्थस्य, कोश-इनि। ६ कोशयुक्त,
खोलवाला।

कोश्य (वै० पु॰) कोशो द्वदयकोशः तत्र वर्तते, कोश बाइलकात्य। ऋदयस्य मांसपिग्छ। (वालसनेय ३८१८) कोष ( सं० पु॰ ली॰ ) कुचन्ते प्राक्षचन्ते प्रसुष्योत्पाः दक्तमधुमयपरागादयो यस्मिन्, क्लव श्रधिकरणे घर्नाः १ कुड्मल, बंधी हुई कली। २ खड़पिधान, तलवारका स्यान । (सहाभारत, शहनार३)३ अर्धसमूह, खजाना। (रष्ठ॰ प्रा१) ४ दिञ्जा (राजतरिक्षणी प्रावश्य) धू श्रास्कृत पर्छाः ६ त्रावित वा पाकरोखित सर्व रीप्य, खानका ताजा सीना या चांदी। ७ पात्र, बर्तन। ८ जातीकीव, जायफ्ल । ८ मन्दादि-संग्रह, प्रभिधान । १० भाग्हाः गार, भारतार । ११ पानपात्र, प्यासा । १२ योनि । ११ शिखा, सेम। १४ कटच्च पादि फर्लोने बीवना दिस्सा, गूदा । १५ धन, दीखत । ( मार्केखे वनको ) १६ त्वक् प्रस्तिका पावरक, खोल । १७ व्रष्य, फोता। १८ कीवनी भांति आवरणकारी वैदान्तप्रसिद्ध पच पदार्थं । वेदान्ती प्रवस्य, प्राणस्य, सनोमय, विज्ञान-मय और पानन्द्रमय-पांच कीषोंकी कलाना करते हैं विवेकचूड़ामणिमें पश्चकीषका विवरण इस प्रकार सिखा है-

देश प्रमुसे छत्पन है, प्रमु द्वारा ही जीवित रहताः

श्रीर उसके श्रभावमें विगडता है ; इसीसे देहका नाम श्रममय कीव है।

वाक, पाखि, पाद, पायु श्रीर उपस्य पश्च कर्मेन्द्रियों के साथ मिलित प्राष्ट्र, श्रपान, ब्यान, खदान तथा समान पश्चप्राणको प्राणमय कोष कहते हैं। इसी प्राणमय कोष दिहको सकल क्षियाशों में प्रवत्त होता है।

े श्रोत, लक्, चन्नु, जिन्ना भीर घाण पांच जानेन्द्रियों-से मिले मनका नाम मनोमय कोव है। यह मनी-भय कीव ही 'मैं' 'मेरा' ग्राटि विकल्पचानींका कारण है। यही मनोमय परिन बहु वासनारूप इन्दन हारा श्रतियय प्रज्वसित हो इस प्रयञ्जको दग्ध करता है। सनके श्रतिरिक्त कोई श्रविद्या नहीं। सन ही श्रविद्या चीर संसारकप बन्धका एकमात्र कारण है। मन विनष्ट क्रीनेसे सब मिट जाता और मन कार्य करते रहनेसे सभी पदार्थी ता अस्तित्व देखनेने श्राता है। खप्रकी अवस्थामें कि भी वाद्य पदार्थ में कोई मंबन्ध नहीं रहता। किन्त सन अपनी अपनी मितिषे ही भोता भोग्य प्रस्ति सकल सृष्टि करता है। मनके पतिरिक्त क्रक भी वास्त विक नहीं। इसी प्रकार खप्न भवखाके दृशान्त्रसे जायद् पवस्थाने भी जगत्पपच सनीमय समभाना पडेगा। सकत ही मनका विज्ञाण मात्र है। जैसे सुषुप्ति-कानको सन विनीन होनेसे सब मिट जाता. सवलोग समभा सकते है, वैसेही मन नष्ट होनेसे किसी अवखा-.में ब्राक्त नहीं देखाता।

श्रवण, त्वक्, चन्न, जिन्ना और न्नाण पांच न्नानिन्द्रयी-से मिलत बुहि विज्ञानमय कोष कहनाती है। यह विज्ञानमय कोष ही कर्तारूप कर्ळुल, भोनूल, सुख और दुःख प्रश्वति समिमानविधिष्ट पुरुषके संसारका कारण है। सलगुणप्रधान सन्नान परमान्याका स्वान् रक जैसा रहनेसे सानन्द्रमय कोष कहा-जाता है।

पूर्व यण्दान्तर युक्त होनेसे यह गोल नवासक है। कोषक (सं॰ पु॰) नोष खार्थ कन्। १ प्रण्ड, घण्डाः २ भण्डकीय फीता।

कोषकार (सं० पु॰) कोषं करोति स्वयत्रत्वगादिभिरा-कानं कादयति, कोष-क्ष-भण्। १ इत्तु, जख। Vol. V. 124 र स्तुविशेष, कुसियार। यह गुरु, शीत भीर रक्त, पित्त
तया चयन।शक है। (भावमकाय) कीयकार मूल भीर
सध्यमें सध्य होता है। (चश्रत) कीयं खवेष्टनं खनुखनि:स्टतलालाक्पतन्तुमि: करोति। २ कीटमेद, रेशमका कीडा। (भारत १२। ३२८। २८) ३ जनपद्विशेष,
कोई देश। यहां पहले बहुत तन्तुकीट उत्पन्न होते थे।
रामायणमें उत्तरवर्ती जनपदके उत्ते ख स्पल पर
कडा है—

"मागधांय महायामान् पुष्युक्तासयैव घ। "

मिन कोपकाराणां मूनिक रजताकरान्॥ " किय् किया ४०१२॥ यह कोषकार भूमि घासामराज्यके उत्तरस्थित चीनदेश जैसी पतुमित होती है। सन्धवतः इसी स्थानको पार्श्वास्य प्राचीन भौगोलिक टलेमिन 'सेरिके' (Serike) नामसे उत्तरिक किया है।

कोषं षर्यसहितग्रन्दसंयोजनकृषं ग्रन्यविशेषं करोति। ३ प्रमिधानकर्ता, लुगात बनानेवाला। कोषकारन ( सं• क्षी० ) कीषेय, रेगम।

कोषकाख (सं० क्ली०) परस्पर निरपेच स्त्रोकसमूह। (सहिल्यहर्षण ६ परिच्हे र)

कोषचच्च (सं० पु०) कोषः खन्नकोष दव चच्चर्यस्य, बद्दनी०। सारसपनी।

कोष गत ( सं क्ली ॰ ) परोचा विशेषार्थं कोषस्य इस्त-कोषपरिमितस्य जलस्य त्रिप्रस्तिक्यस्य पानम्, ६-तत्। परीचा विशेष, एक जाव। इसमें यह सम्भानेते लिये कि श्रमुक व्यक्ति पायो हे या निष्पाप, तीन गण्ड्रभ जल पिसाया जाता है। वीरिमित्रोदय नामक स्मृतिसं प्रस्में कोषपानविधि इस प्रकार लिखा है—

जिस व्यक्तिकी परीचा खेते, उसे पूर्वाक्समें छप-वासी रहने- देते हैं। फिर परीखांके समय स्नान करके प्राप्टें वस्त्र पहने ही देव तथा ब्राह्मणमण्डकीके मध्य उसकी कीवपान कराते हैं, पानकर्ता दिव्य करनेका प्रभिजाबी श्रीर यहायुक्त व्यसनश्र्य हो तथा मिथ्या दिव्य करनेमें श्रीनष्टकी प्राग्रहा करे।

मद्यपायी, व्यसनाधक्त, किरात, नास्तिक पाचारी, महापातकी, श्रात्रमधर्मवर्जित, कतन्न, क्तान, प्रतिसीमज, दास, नास्तिक भीर त्रात्य कीवपानके प्रनिध-कारा हैं। विष्णुस्मृतिमे लिखते हैं—किसी उग्रदेवताकी सर्चना करके उसका सामोदक तीन गण्डून पीना चाहिये। वही पानी हायमें लेकर पूर्वाभिमुख कहना पड़ता है—जिसके लिये परीचा होती है, वह कार्य मैंने नहीं किया। उसके वाद पान करनेका नियम है।

जिसकी परीका की जायगी, उसके मस्तक पर व्यवस्थापत रखके प्रपर प्रपर दिव्यके साधारण विधिका प्रमुष्ठान करना पार्टिये। फिर एसकी देवतायतनके निकटवर्ती मण्डलमें पूर्वाभिमुखी बैठाल धर्मग्रास्तक स्मतमें मण्डलमें पूर्वाभिमुखी बैठाल धर्मग्रास्तक समतमें मण्डलमें पूर्वाभिमुखी बैठाल धर्मग्रास्तक समतमें मण्डलमें प्रवाभिमुखी बैठाल धर्मग्रास्त समतमें मण्डलमें निक्स सम्माया जाता है। प्राइट्ट विवाकको एपवाधी रह गम्धपुष्पादि द्वारा दुर्गा प्रमृति
उग्रदेवता श्रीमें सिक्सी एककी पूजा करना चार्डिये,
उनका सानीय जल दिव्यस्थानमें स्थापन किया जाता
है। जलविधानके श्रमुखार "तोय त्वं प्राणिनां प्राणः"
दत्यादि मन्त्र द्वारा पूर्वस्थापित जलसे तीन गण्डूष जल
प्रपराधी व्यक्तिकी पिलाति हैं। एसको भी "सत्यान्द्रतः विभागस्य" दत्यादि मन्त्र एश्वारक करके वष्ट पानी पी
केना चार्डिये।

श्वराधीका उसी देवताका सानीय जस पिजाते, जिस पर उसकी दृढ़ भिन्न पाते हैं। जो सभी देवता-शिंमें समान भाव रखता, उसकी स्वर्धका सानीय जल पिसाना पड़ता है। चौरों श्रीर श्रस्तोपजीवियोंको दुर्गाका सानीय जस पिसाना उसित है। ब्राह्मसकी सूर्यका सानीय जस पिसाते हैं।

कात्यायनने कहा है— प्रस्य प्रपराधर्मे देवताके प्रायुधका जल पिलाना उचित है। जल पान करनेवाले खिलाको किया प्रकारका विकार उपस्थित होनेसे पापी समक्षते प्रौर पापानुसार एसका द्रव्हविधान करते हैं। यदि कोषपान करते उसकी कोई विकार न लगे, तो वह निष्याप माना जाता है।

कोषपान करनेवालेको तीन सप्ताइके मध्य कोई दिवक व्याधि चगनेचे पापा-जैसा समभाना भीर यत-पूर्व क उसका दण्डविधान करना चाहिये। परन्तु ग्राम-बाबों या निकटवर्ती सभी कोगांको दैविक व्याधि उप-क्रिय होनेसे कोषपान करनेवाला पापी नहीं ठहरता।

पापी व्यक्तिको कोषपान करनेसे व्यर, प्रतीसार, विस्कोटक, शूल, भस्मिकीडा, नेब्ररोग, क्रवासपीडा. डकाट, शिरभङ्ग, अर्भङ्ग धौर सुजभङ्ग प्रसृति समस्त टैविक व्याधियों में कोई एक घर दवाती है। विक्तु-स्मृतिके मतमें—दो या तीन सप्ताइके मध्य प्रशेचितव्य -व्यक्तिका दैवरोग, पश्चिमय, जातिमरण वा राजदग्ह होनेसे पापी-जैसा निखय करते हैं। किन्तु ब्रह्माके मतमें तीन रात, सात रात या दी सप्ताइके बीच किसी प्रकारका विकार न पड़ने से परीचितव्य निषाप प्रसा-चित होता है। वीरमित्रीदयकारका कहना है-दा सप्ताइके पीके तीसरे सप्ताइ तक विकार उपस्थित होनेसे भी वह पावी ठहरता है। सम्प्रति हिन्द्राजाः भीं के भ्रभावसे की बपानविधि भ्रमचलित हो गया है। कावफल (सं० पु० की० ) कोवे फलमस्य, बहुबी। १ ककोल, कपूर-जैसी खुशबृहार एक मिर्च। २ घोषक-स्ता, एक वेला।

कोषफला (सं•स्ता०) कोषफल पनादिलात् टाप्। १ पोतदेवताङ्क्षच । २ पोतघोषा, घोया तरीई। ३ खिम्पान, कागकी नीबृ।

कोषवती (सं क्ती ०) कोषात की, तरोई । कोषडिंड (सं ० स्ती ०) १ जुराइ, कोरी । २ पर्यंसद्य, क्येये पैसेकी सदसी । बहि देखी ।

कोषसा, कोगवा देखी।

कीवनाहा (सं॰ स्त्री॰) नीवधान, एक सब्नी।
कीवगायिका (सं॰ स्त्री॰) नीविधान, एक सब्नी।
कीवगायिका (सं॰ स्त्री॰) नीविधान ग्रेते तिष्ठति,
कोव-ग्री कर्तर खुल्टाए। हरिका, तनवार, कटार।
कीवस्य (सं॰ ति॰) कीववासिप्राणिमात्न, खोनमें १४नेवाने ग्रह ग्रुक्त ग्रह्मच यस्त्रक नर्कट ग्रादि सभी
जीव। ग्रह क्र्मे घादि स्वादुरस्पाक, वातन्न, ग्रीत,
स्त्रिम्स, कफमें हित ग्रीर श्रेसवर्धन होते हैं। । स्व्युव।
कीवा (सं॰ स्त्री॰) १ पादुका, जूता, खड़ाकं। २ ग्रह्म, बाल।

३ पास्त्रष्टच । कोवातक, कोगतक देखो ।

कोषातकी, कोशातकी देखी।

को घातक्यादितेच (सं० क्ली०) उपदंशका एक तैस, गर्मीकी वीमारीका काई तेस। जिसके लिक्कका मांस

क्रमिभचित पोनेसे सडने लगता. उसको यह तेल उप-कार करता है-8 ग्ररावक तेल, १ ग्ररावक तरीहै. -कडवा सो की. वीज तथा नागरका करून भीर १६ ग्ररावक जल खाल कर एकमें यद्याविधान प्रकारीसे कोषातक्यादितेस प्रस्तुत श्रीता है। (रसरवाकर)

कीषास्त्र, कोशन देखी।

कोषी, कोशी देखी। कोषीफला (सं ्स्ती ) पीतघोषा, तरा रे। कोष्टी (सहरा) - छोटानागपुरकी एक जाति। कर्चेंसे कपडा बुनना श्रीर खितीवारी करना ही दनकी उप-क्रांविका है। यह जीग महरा-जैसा प्रपना परिचय देते हैं। किन्त इसरे सोग इन्हें कोष्टा कहते हैं। सकावत: यह मध्यप्रदेशके सम्बद्धार, रायजा श्रीर क्तीसगढ श्रक्षत्तवे बारी शीते। इनमें नाना श्रे विया है-बावन. वगटिया, भात, भतपद्वाडा, चीघरी, चीर, गोडी, खंडा, क्राम, मानक, नाग, सना द्रत्यादि। कीष्टा दास उपाधि युष्टण किया करते है। किसी वंशका एक एक प्राणी ग्रहरेवताखरूप रहता है। इनके वीच क्रमारी पव-स्वामें कन्याको व्याह्मा प्रस्यका कार्य है। सम्पद्र स्रोग की ग्रेसा विवाद कर सकते हैं। दरिदोंकी कन्यायें प्राय: यौवनावस्थामें व्याद्वी जाती हैं। सीमन्तमें सिन्ट्र-टान ही विवाहका प्रधान पहुरी । विधवावींका सगाई चनता है। खामीका भाता रहनेसे उसके साय ही प्राय: सगाई होती है। विवाहविच्छेद भा सग जाता कै। प्रतिवेति पश्चीरे कहने पर वह सीग विवाह सङ्ग कर देते हैं।

एक्कारिव को कोष्टार्भाके उपास्त्र देवता है। यह करते हैं कि विवाह करनेकी चलते समय वह वीरकी भांति निइत हुए थे। उसा दिनसे वह दैवता-जैसे पूजी कार्त हैं। कोष्टाश्रोमें बद्धतसे कबीरपत्थी हैं। सरनेसे कबीरपत्थी जमीनमें गांड दिये जाते हैं। श्रवरापर विष्यों में इनका व्यवसार हिन्दु भी जैसा की है। यह ब्राह्मणीं, राजपूतीं पादिका अब श्राष्ट्रार करते है। किन्त गोंड प्रसृतिके साथ प्रम वा दासरोटी नहीं खाते। कोष्टी-दाचियात्यकी तन्तुवाय ( जुलाष्टा ) जाति। बुखई-प्रदेशमें इस जातिके लोगोंकी संख्यापचास हजार- वे न्यादा है। स्वानभेदवे को ष्टिशीका श्रेषीभेद भी तग जाता है, जैसे-सराठा कोष्टी, कनाडा कोष्टी भीर सिङ्गायत कोष्टी या नीसकच्छ सिङ्गायत ।

पूनाके मराठा कोशे कहते हैं कि - पहले वह बाह्य रही। किसी समय जैनतीर्थं हर पार्खनाय स्तामीने हनसे वस्त्र मांगे थे, परन्त हन्होंने न दिये। इसीसे पार्श्वन नायने उन्हें प्रभिषाप किया या-तुम जुलाहेका काम करोगे चौर किसी समय उन्नत हो न सकीगे।

मगठा कोष्टिशीमें देवङ्गहत्तवे, चाटगर, जनरे श्रीर खतावन चादि कई शाखायें हैं। इनके उपाधि इस प्रकार है-एका है, कलरी, कलटावने, कांव से, ज़दस. कुर्देरे, कुहर्कर, खाडरी, खाने, खारने, गसांदे, गुरसके, गुलबने, गोदसे, घाटे, घोडके, चकरे, विपाडे, चारहे, जबरे, भाडे, ढोले, तरके, तरलकर, तरबदे, ततपदक, तबरे, तांबे, तिपरे, दच्छवते, दच्चरे, दिक्के, दिहे, दिवते. दुगम, दोई बोड, धरी, धवलसांख, धीमते, सीमाने. पटे. पंटारे. पाखले. पांटकर. पारखे. भानके. वहंटे. बिंडरात. बाबट, बिटे. रोतरे, बांबटे, भाकरे, सागवत. भारीसिंग, भंडारे, विवरे, सक्तवते, सन्तरकर, सासरी, मालबंदे. मनास. मुखबते. बंगारे. रहातहे. रासिनकर. सकारे, लड, बराटे, बाइल, बेटोर्टे, शीसबंत, धेवाले, सोवाडे. महदे. भीर हरके हते । एक हवाधि रहनेसे पर-स्परविवाह होता शीर नहीं भी होता है। किन्त भिन्न उवाधिमें परसार बाटान प्रटान बराबर स्माता है। कोष्टियां की मात्रभाषा मराठी है।

कनाडेके कोष्टिशों में क़रनावस और पतनावस दो की भाग हैं। इनकी भवनी बोली कर्वाटी है। फिर भी बब्बर्-प्रदेशके नानास्थानीमें यह घराह महाठी बोसते हैं।

तिकायत या नीत कपढ कोप्टो विलीजाटर चौर पडसलगिजादर दो स्रेणियामें विभक्त हैं। दोनींमें पर-स्पर पादान प्रदान वा प्रासार व्यवसार नहीं चनता। इनके भीर भी ६० क्रल या गीव हैं। जिरानी, वजी, बसरी, मेनस, हिवी, शिंग, सर, कदिगा, बंकी, धर्म, . गुंड प्रश्ति गीत्र स्वरावर प्रवक्तित हैं। एकक्रस वा एकगोत्रमें विवाह नहीं हीता।

कोष्टी जोग देखर्नमें प्रधानतः काले होते है।

भाकार प्रकार मंभीका है। प्रधिक वसवान् भी यह नहीं होते। फिर भी सब लोग प्राय: परिश्रमी हैं। बनाव जुनाव दाचियात्यके उद्मश्रेणीस्य हिन्दुशों-जैसा रहता है।

यह रैशम श्रीर रूईका स्त तैयार करके कपड़ा
, बुनते हैं। प्रायः सभी लोगों के घरमें करघा श्रीर चरखा
रहता है। इनकी स्त्रियां स्त कात कर स्वामीका
साहाय्य करती हैं। श्राजकल विलायती कपड़े की शाम
दनीसे इनका कामकाल बहुत विगड़ गया है। मालूम
पड़ता, इसीसे बहुतीने जातीय व्यवसाय छीड़ छिष
कार्य श्रीर भिकाष्टतिको श्रारम किया है।

कोष्टी सचराचर १०से २५ वर्षके बीच पुत्र श्रीर १से ११ वर्षके बीच कन्याका विवाह करते हैं। कन्या दान, श्वर्त्याधान श्रीर वरकर्द्ध क कन्याका झुलदेवता हरण विवाहके प्रधान श्रङ्क हैं। इनके विवाहकी एक श्रंधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी 'जूपने' श्रयोत् पञ्चपक्षव कहते हैं। कन्यादानकालको वरकन्या वांसके एक टोकरे पर शासनेसामने खड़े होते हैं। विवाहके श्रपरापर कार्य झनवियों श्रीर सिकसर कोलियों-जैसे रहते हैं।

कोष्टी धर्मानुरागी घोर स्तजातिष्रिय हैं। यह सभी हिन्दू देवदेवियोंको मानते घोर व्रत उपवासदि - अपने है।

सराठा कोष्टी देवीभक्ष भीर कनाड़ी कोष्टी शिव-भक्त हैं। दाचिणाखके नानाखानों से देवदेवियों के सन्दिर हैं। यह भी अपने अपने भभीष्ट देवके दर्शन भीर पूजा करने नाना खानोंकी जाया करते हैं।

नीजकारहोंका पाचार व्यवहार प्रपरापर लिङ्गायतों 'जैसा ही है। यह प्राकात्रभो जी हैं। कोई मद्य मांस तो नहीं खाता, परन्तु विना प्याज प्रोर खहसुनके व्यव्हानका प्रसुत होना रक जाता है। सभी कोष्टी स्वस्वके समय प्रकारका मालपूता उड़ाते हैं।

सराठ को छित्री में देवंग श्रीर हाटगरीं के एक एक मन्त्रगुर्व होते हैं। किन्तु जूनरेशों का कोई गुरू नहीं। नीलकारठों के बीच श्राध्वनमासको दर्शहरा, कार्तिक मासको दीवाली, फाल्युनमासको होली, चैत्रमासको नववर्षके प्रथमदिन, श्रावणमासको नागण्यमी श्रीर

भाद्रमासको गणियचतुर्थोंके स्वयं स्वरां स्वरां स्वरं होता है। नितान्त दिर्द्र होते भी विवाहके पीछे पुरुष्ट्र मात्र 'लिक्न' श्रीर सभी स्त्रियां 'मङ्गलस्त्र' धारण करती है। नीलकराठ श्रीर श्रीश्रेलका मित्रकार्णु निसङ्ग इन के प्रधान स्वपास्य हैं। इनके गुरुको 'नीलकराठसामी' कहते है। वह श्राजीवन श्रविवाहित रहते हैं। सत्यु होनेसे सनके प्रधान पिय शिष्यको 'नीलकराठसामी' पद मिलता है। विद्यायत हेखी। सन्तान भूमिष्ठ होनेसे प्रदिन श्रशीच मानते है।

जिङ्गायत को छिश्रों में किसी के मरने पर जङ्गम कुछ रूपया लेकर स्वत्यक्रिको गाड़ते हैं। मराठे को छो स्वयो जलाते श्रीर दश दिन तक श्रोच चलाते है। को छ ( सं• पु०-क्षी०) कुष यन्। चिक्किषिगतिषक्षत्-चण्राश १ स्टइमध्य, घरका भीतरी हिस्सा। २ उदरमध्य, पेटके बीचकी जगह। ३ कुश्रूल, खत्ती। (भारत राष्ट्राद्य) १ उदरमध्यस्थित मलभाग्छ, पेटके बीच मल रहनेकी जगह।

"खानान्यामग्रिपक्तनां मूबस्य रुधिरस्य च।

इदुख्द: मुख् मुख्य कोष्ठ इत्यमिधीयते॥ (सुम्त)

यह चहु, क्रूर तथा मध्यम भेदंचे तीन प्रकारका होता है। बहुपित्तका चृदु, बहुवातक्षेष क्रूर भीर समदोष मध्यम कहलाता है। स्टुकोष्ठ दुग्धने विरेच्य है। क्रूरकोष्ठ दुविरेच्य होता है। सध्यमकोष्ठको साधारण हो समस्मा चाहिये। स्टुको हलको, क्रूरको तीच्या और सध्यको माता मध्य हो रखना चाहिये। धासाथय, पत्ताथय, मृताथय भीर गर्भाथय थादिका नाम कोष्ठ है। हिन्दीमें इसीको कोठा कहते है। ५ उदर, पेट। (भागवत शरशास्त्र) ६ नामिके खपरका मिणपुर पद्म। (भागवत शरशास्त्र) ७ प्राकार, चहारदीवारी। द कुछ श्रोषधि, कुछ। (कुछ देखी।) ८ स्वकुचमें इदयसे वस्ति पर्यन्त स्थान, कोखमें दिससे पेशावको जगह तक। १० एक चिक्न। श्रंगरेजीमें इसे व्राकेट (Bracket) काइते है। (ति०) ११ श्राक्रीय।

कीष्ठक, कोष्ठ देखी।

कोष्ठपान (सं०पु॰) १ नगरपान, वहारदीवारीका सुद्धाफिन। २ चीरसूर्वी, दूधिया सूरहर। कोष्ठपुष्प ( सं॰ पु॰ ) चीरमुर्वा, दूषिया सुरहर। कोष्ठमंद ( सं॰ क्षी॰ ) मलकी त्कावट, किलयत। कोष्ठमंद ( सं॰ पु॰ ) मलभेद, कोठेकी फूट। कोष्ठपुद्ध ( सं॰ स्ती॰ ) कोष्ठस्य मलमाण्डस्य प्रदिः, ६ तत्। मलभाण्डका उत्तम रूपसे परिष्कार, मलनि-गम, कोटेकी सफाई।

कोष्ठसन्ताप (सं॰ पु॰) श्रम्तर्दाष्ट्र, भीतगे जन्त । कोष्ठागार (मं॰ क्ली॰) कोष्ठमागारमिव। धान्यादि रखनेका ग्रह, गोना, खत्ती (भारव १०१८)

कोष्टागारिक (स' वि०) कोष्टागारे भवः तह नियुक्तो वा, कोष्टागार-ठन्। कोष्टागारमें उत्यन्न, गोलेका पैटा। २ कोष्टागारमें नियुक्त, गोलेका नौकर।

कोष्ठागारिका (सं॰ स्त्री॰) मृत्तिकाविग्रेष, एक प्रकार-को मुट्टो।

कोष्ठागारी (सं.० पु०) प्राणघातक कीटविश्वेत्र, जान कि-विनेवाला एक कीडा। इसके काटनेवे सामिपातिक रोग चठ खडे हो जाते है। (स्युत)

कोष्ठाग्नि (सं० पु०) जठरका पाचकाग्नि, कोठेकी पचानेवाली गर्मी।

कोष्ठाङ्ग ( सं'० ल्ली०) नाभिद्धदयादि पञ्चदयविधाङ्ग, तोदी, दिन वगैरङ पन्द्रङ तरङके प्रजा।

कोष्ठास्ति ( सं॰ पु॰ ) मन्त्राध्यान, पेटका चढाव । कोष्ठिक ( सं॰ क्ली॰ ) महीको कुठाची ।

कोष्टिकथन्त्र (स'० ली०) लीहकारका धमनयन्त्रविशेष, लोहारकी एक धीं भनी। स्राष्ट्रेयसंहिताके मतमें यह स्रोजार १६ सङ्गुल विस्तृत स्रोर १ हायके स्रायतका बमाना चाहिये।

कोष्टिका ( सं० स्ती० ) कोष्टिक देखी। काष्टिकायन्त्र, कोष्टिकयन देखी।

कोष्ठी (सं॰ स्त्री॰) जन्मपित्रका। इसमें जन्मकाकीन ग्रहनवर्त्रोकी स्थिति ग्रीर सचारके श्रनुसार यावच्डी-वनका ग्रुभाग्रुभ जिखारक्षता है।

कोहोकी गणनामें सर्वप्रधम जन्म समयका निर्णय कुरना पडता है। समय खिर न होनेसे कोही बनाना कृतिन है। घड़ी आदि यन्त्रींसे अनेक बार स्ट्सरूपसे समय निर्णीत नहीं होता। इहीसे हमारे ऋषि Vol V. 125 हादमाङ्ग् च मङ्ग् च्छाया शारा जन्म समय स्विर करते थे। यह भौर बटिबा दे खो। वहुतीने फिर महुने परिवर्तमें दूसरे भी कई एक स्पाय निर्देश किये हैं। सन्देह होनेसे समके मनुसार समय ठहरा निया जाता है।

स्तिकार श्रीर जनसंखाके प्रतुसार खर्मिनपीय इस प्रकार करते हैं— जनस्वान मेष, सिंह वा घतु रहने से स्तिकागृहकी चतुःसीमाको पूर्व श्रीर श्रीर स्तिकागृहमें पांच उपस्तिकायें होंगी श्रयात् स्तिकागृह पूर्वदिक् होने श्रीर उसमें पांच उपसिकायें रहने से मत सिंह वा धतु लम्मका जन्म सम्भाना चाहिये। इसी प्रकार दिचापिटक् को स्तिकाण्ट होने श्रीर उसमें चार उपस्तिकायें रहने के कन्या, हम वा मकर, उत्तर दिशामें स्तिकागृह श्रीर दो उपस्तिकाय श्रीर प्रविमदिक स्तिकाण्ड श्रीर दो उपस्तिकाण रहने मीन, तुना वा कुष्म श्रीर पविमदिक स्तिकाण श्रीर दो उपस्तिकाण रहने मीन, हिसक श्रयवा कर्कट जन्मजन होता है।

ब्रह्मातकर्मे चन्द्रप्रकार सम्निर्णयका उपाय प्रद-र्शित चुवा है-जन्मनाचको स्रतिकागृहके पूर्व मेष तथा द्वष, अग्निकी पकी सिध्न, दिचण कर्कट एवं सिंह, नैऋ त कंन्या, पश्चिम तुला तथा द्वश्चिक, वायुक्षीण को धनुः, उत्तर सक्तर एवं क्षन्य भौर द्वानकी एकी मीनराधि संस्थापन करना चाहिये। जिस भोर जात वानककी शया श्रीर शयन करानेमें उसका मस्तक रखते. उस भीरका लम्म ही जन्मलम्म समभते है। प्रसवकासको वासका मस्तक पूर्वदिक रहनेसे मैंष, सिंह वा धतुः जन्मस्यन होता है। इसी प्रकार मस्तक दिच्य दिक् रहनेसे कन्या, इष वा सकर, पश्चिम दिक् रहतेसे कुमा, तुला वा मियुन भीर उत्तरदिक् रहतेसे मीन, वृश्विक श्रववा कर्केट जवालान पहता है। किसी स्थान पर दिवा किंवा राख्निकासको स्त्रियोंको प्रसव वेदना उपस्थित होनेसे किसी तैसपूर्ण प्रदीपमें वत्ती जलाकर रख देना चाहिये। इससे लग्नका भुक घीर भोग्य अग्र निकल सकता है। जन्मका बको जिस रागिसे चन्द्र रहता, उसी राधिके तीस भागीं से प्रथम दो वा तान घंशींके मध्य चन्द्र चानेसे जन्मकासको प्रदीपका त ल परिपूर्ण रहता है, फिर राधिके घेष अधिमें जवा

होनेस प्रदीपका ते स देख नहीं पड़ता। यदि रामिके मध्य चर्यात् उसके १५ मंग्रीमें चन्द्र रहता, तो प्रदीप-का तेस मध्ये परिमाय ससता है। इसी प्रकारका प्रदीप-का तेस जितना रहता किंवा ससता, रामिके उतने ही मंग्रीमें चन्द्रका मवस्थान समस्य पहता है।

जिस लग्नमें जन्म हुचा है, उसके तीस मागोंमें दो किंवा तीन घंगोंके मध्य जन्म होनेसे बत्तीके दो किंवा तीन घंग दग्ध होते हैं। उसी सम्बक्ते १५ मागोंमें जन्म होनेसे बत्तीका पाधा धीर ग्रेयभागमें जन्म होनेसे उसका सम्मूणें परिमाण जलता है। इसी प्रकार बत्तीका जितना हिंद्या जलता, लग्नके हतने ही परिमाणमें जन्म समभ पड़ता है। यन्मादि दारा भी प्रदर्शित उपार्थों प्रति स्वाह्मद्वित जन्म समय स्थिर करके कीष्टी गणना की जाती है।

चित्र, होरा, ट्रेकाच, नवांग, हादगांग चौर विगाय—कह प्रकारने भागींना नाम पहुन्ते है। मैप चौर हिंचन दो राग्नि मङ्गलका चित्र हैं। हय चौर तुलाको ग्रक्रका चित्र कहते है। मियुन चौर कन्या सम्बद्धाचित्र है। कर्केटराग्नि चन्द्रका चित्र होता है। धनु चौर मीन हहस्रातिका चित्र है। मकर चौर कुश्वराणिको ग्रनिका चित्र कहा है। सिंहराग्नि स्र्येका-चित्र है।

राशिके अर्था शको होरा कहते हैं। मेन, सिश्न, सिंह, तुना, धतुः भीर कुकाने प्रथम अर्धने सूर्य भीर हितीयार्धने चन्द्रकी होरा होती है। हम, कर्नट, कन्या, हसिक मकर भीर मीनने प्रथमार्धने चन्द्र भीर हितीयार्धने सूर्यनी होरा कही है।

राधिके तीन भागोंमें प्रत्ये कका नाम द्रेकाण है
जो यह जिस राधिका प्रधीयत रहता, वही उसी राधिके
प्रथम द्रेकाणका प्रधिपति ठहरता है। उसी राधिसे
पद्म राधिका प्रधीयत यह दितीय द्रेकाणका प्रधिपति भीर उसके नवम राधिका प्रधीयत यह द्रतीय
द्रेकाणका प्रधिपति होता है। यथा—मेवके प्रथम
द्रेकाणका प्रधिपति मङ्गल, दितीय द्रेकाणका प्रधिपति
सूर्य पीर द्रतीय द्रेकाणका प्रधिपति पनि है। इसी
प्रकार दूसरे राधिके द्रेकाणके प्रधिपतियोंको भी
सम्भ केना चाहिये।

राशिके नव भागींमें एक भागकी नवांश कडते हैं। मेष, सिंह, धतु—तीन राधिके प्रथमका सङ्ख्य दितीयका ग्रुक, खतीयका बुध, चतुर्थवा चन्द्र, पश्चमका रवि, पष्टका बुध, सप्तमका ग्रुज, ग्रष्टमका सङ्गत धीर नवम र्जायका मधिपति हहसाति है। सकर, हुए एवं कन्छाके प्रथम तथा दितीयका शनि, द्वतीयका हरू-खति, चत्रयेका सङ्गल, पश्चमका श्रुक्त, वष्टका बध्र. सप्तमका चन्द्र, अष्टमका रवि शीर नवस शंतका प्रधिपति बुध द्वीता है। तुला, कुम एवं मियन-तीन राधिके पहले श्रंमका ग्रुक, दूसरेका महत्व, तीसरेका ब्रस्थति. चीथे तथा पांचवेंका यनि, क्रुटेका ब्रह्स्यति. सातवेका मङ्गा. भाठवेका ग्राक्त भीर नवें भंगका प्रविपति बुध कहा है। कर्कट, व्रश्विक एवं मीन-तीन राभिके प्रथमका चन्द्र, दितीयका रवि, वतीयका नुध, चतुर्थका ग्रम, पश्चमका मङ्गल, पष्टका हुइस्रति. सप्तम तथा चल्लमका यनि चौर नवम चंत्रका चित्रवित बर्धात है।

राशिको १२ भाग करने उसका एक एक शंश दादशांश कड़नाता है। भवने राशिका चिवित यह हो प्रयम दादशांशका चीर तत्परवर्ती राशिका चिवित यह हो प्रयम दादशांशका चीर तत्परवर्ती राशिका चिवित यह पित यह दितीय दादशांशका चिवित यहको पर पर चंशका चिवित सम्मना चाहिये। जैसे—मैवराशिके प्रयमका महन्त, दितीयका ग्रम, द्वतीयका तुध, चतुर्यका चन्द्र, पञ्चमका रिव, वहका तुध, ससमका ग्रम, घटमका महन्त, नवमका हदस्यति, द्यम तथा एकादशका शिव चीर दादश चंशका चिवित हहस्यति है। इसी प्रकार दूसरे राशिके द्वादशांशका चिवित भी समस्य सेना चाहिये।

राधिके तीस भागोंमें प्रत्येक भागका नाम विधाय है। मेव, मिथुन, सिंह, तुला, घतु भीर कुन्थ़ कर राधिके प्रथम पांच अंशोंका मङ्गल, दितीय ५ मंशोंका यनि, फिर मंशोंका हस्स्पति, ७ मंशोंका तुष भीर पिछले ५ मंशोंका भिष्यति युक्त होता है। हत, कर्केट, कन्या, हस्कि, मकर और मीन छह राधिके प्रथम पांचका युक्त, फिर ५का तुष, भाठका हस्स्पति, सातका घनि भीर पांच भंगीका पश्चिपति मङ्गल है। जातस्यक्रिका वड्डमें इसी प्रकार स्थिर करके सदनुसार -फल भी स्थिर करना पहला है। (वुरुट्ये देखी।)

पश्चस्यरा सतमें शिश्चका रिष्ट इस प्रकार होता है-यदि राष्ट्रग्रह नेकंटराधिमें रह कर चन्द्रसे मिलता, किंवा सिंड राशिमें सर्वे साथ पवस्तान करता धीर अभावस्त पर यदि यनि तया सङ्बकी दृष्टि पडती, ती १५ दिनमें जात बासकका मृत्य होता है। जन्म-सम्मक नवस स्थानमें शकि, वह स्थानमें चन्द्र श्रीर सप्तम स्थानमें मङ्गल रहनेसे माताके साथ वासक मर नाता है। सन्तमें प्रति, षष्टम खानमें चन्द्र भीर खतीय -स्वानमें हहस्मति पडनेसे वासकका मृत्य अवद्भक्षावी है। सबासम्बंध नर्वे स्थानमें रवि, सातवें ग्रनि, ग्यारङ-वें ब्रह्मसति किंवा शक्त प्रातिसे एक मासके मध्य घनि एवं सङ्ग्रस .बजा चल बसता है। जनासन्तर्मे द्वादश स्थानमें बुध भीर पश्चम स्थानमें चन्द्र पहुंचनेसे बासक एक माससे प्रधिक नहीं चलता। सम्में प्रनि तथा सङ्गल, चारुषे घरमें चन्द्र भीर इटें इइस्प्रति पड़नेसे बालकका जीवन निष्मल द्वीता है। किसी किसी क्योतिविद्वे सतमें घष्टम खानमें हहस्रति रहनेसे भी रिसा ही फल मिसता है। रवि भीर चन्द्र वह स्थानमें पड़नेसे बालकका मृत्यु पविर ही पा नाता है। प्रष्टम स्वानमें पापग्रह भीर हाट्य स्थानमें तुर्घ रहनेसे फिर बासक नहीं जीता कागता । इटे या चाटवें घरमें चन्द्र, सातवें सङ्ख घीर चीथे, सातवें या दशवें घरमें शनि बहनेसे एक महीनेके बीच ही पितामाताके साथ अनुका कान्तकवित होता है। नम्मी रवि, शुक्र तथा श्रानि चौर द्वाद्य राग्रि पर वृत्त्यति पड्नेवे वद्या थू महीने बचता है। संममें सूर्य, सप्तम खानमें महत्त चार चतुर्थ, सप्तम किंवा दयम खानमें प्रनि घा जानेसे एकमासके मध्यमें ही बातक यमसीकयाता करता है। मुक्ति चन्द्र तथा प्रति, हादय स्थानमें रवि एवं भङ्गन चीर जवालान पर ग्रमग्रहकी दृष्टि न पडनेसे बालकका विनाध होता है। खन्तमें मङ्गल, दादय खानमें यनि श्रीर चतुर्थ स्थानमें राष्ट्र रहनेसे बाठ महीनेसे बीचमें बालक सर काता है। इसकी छोड़ कर हुइस्मातक,

कोडीसारावसी, दीविका भादि पत्योंमें भी नाना प्रकारके रिष्ट लिखे हैं। रिष्ट रेखी।

राजमात एक में मतमें — प्रश्विनी, मद्या तथा मूझा नखतीं में प्रथम तीन दण्ड भीर रेवती. प्रश्नेपा एवं च्छे हा नखतीं के प्रेष पांच दण्ड गण्ड नामसे प्रसिद्ध हैं। ज्ये हा भीर मूखा नखतीं के दिवस, मद्या तथा प्रश्नेषा नचतीं की राजि प्रवा तथा प्रश्नेषा नचतीं की राजि प्रवा कि प्राप्त के प्रश्निनी नच्च तों की उभय सम्बाधीं की गण्ड खगता है। जिस वाल के वा बाखिका का जम्म गण्डयोग में हो, उसे परित्याग कर देना प्रयाव कह मास प्रतीत होने पर दसका सुख रेखना चाहिये। किसी किसी च्योति विद्का कहना है — गण्डयोग की दोस्रधा किसी किसी दान एवं होम प्रसित करके बसे को देखनीं कोई तुराई नहीं। कोडी सारावशीके मतमें प्रश्निनी के तीन, मदाके चार, मूलाके नी, रेवतीके दो, ज्ये हाके म्यारक प्रीर प्रश्नेषा काठ एखीं का नाम गण्ड है। गड, प्रवरिद्ध, नाविष्ट के रिस्तम प्रथि रेखी।

पश्चलरा बताती है—बालकका जन्म होते ही पहले योगल रिष्ट समुदायको विचार करके देखना बाहिये। किन्तु चतुर्विमति वत्वर मतीत न होनेसे आयुर्गेपना करना मयोग्य है, खोंकि चौकीस वर्षतक रिष्ट होनेको सम्भावना रहती है। पताकी चक्र निकर्म पण करके भी रिष्ट विचारना पढ़ता है। पताकी देखा।

खग्न, राणि, तिथि, नवत, माठ, पच, योग प्रथतिका कल तत्तत् बन्द भीर नवातालको भेद प्रथति राथिस्थित रवि चादि यहींबा मल वह वन्दर्ग स्टब्स है।

एक राधिवक खोंचके उसमें नवाकालीन पड़ों की खायन करना चाड़िये। फिर पड़ेंका स्मृट बनाके घयनादि दादध मान गिनते हैं। सहेंका स्मृट बनाके घयनादि दादध मान गणना करनेका यह नियम है—जनकालको जो पड़ जिस नवतमें भनस्ति करता, एस प्रक्षते उसी नवतमें भनस्ति करता, एस प्रक्षते उसी नवतमें प्रवस्ति करता, एस प्रक्षते उसी नवतमें प्रवस्ति करता, उस पर चिष्ठित-राधिके जिस नवंधमें भनस्ति हो, उसी नवंध परिमित सङ्घ द्वारा पूर्वक्य पद्धको प्रनित्त प्रदेश कर देना चाड़िये। पीछे पड़ोंका भपना स्थना नवत इस प्रदुर्भ योग करके जयालग्य खाक सङ्गीर उदयाविक्ष जात दण्ड स्थमों मिलाते हैं। फिर

इन समस्त प्रक्षोंको १२ से भाग करने पर को अविशिष्ट रहेगा, उभी अक्षके यनुषार द्वाद्य भावको समभना पड़ेगा। १ से अवन, २ से उपविश्वन, ३ से नेत्रपाणि, ४ से मजायन, ५ से गमनेच्छा, ६ से गमन; ७ से समा वस्ति, द्वरे आगमन, ८ से भोजन, १० से ख्रत्यिक्ता, ११ से कीतृक भीर १२ से अविशिष्ट रहने से निद्राभाव समभा जाता है। रिवर्क १६ विश्वाखा, चन्द्रके ३ क्षाचिका, मङ्गलके २० पूर्वाषाढा, बुधके २२ अवणा, ब्रह्मतिका, मङ्गलके २० पूर्वाषाढा, बुधके २२ अवणा, ब्रह्मतिका, मङ्गलके २० पूर्वाषाढा, बुधके २२ अवणा, ब्रह्मतिका, राहुके ३ भरणी श्री से नित्ते ८ अञ्चला नचल जन्मनचित्रोंका नामसे विख्यात है। इस विषयमें ज्योति-विद्रोंका नामायकार मतमेद जित्ति होता है। उसमें 'सङ्गतकोसुदीका मत पच्छा समभा पड़नेसे नीचे लिखा जाता है—

प्रथम ग्रंभ और अग्रुभ यहीं का बनावन निर्णय करना जावण्यक है। यह स्वकीय उच्च खानमें रहनेसे - अतिषय बनवान होते हैं।

ं आवींका फल इस प्रकार है—जन्मकालको रवि ग्रयनभाव एर रहनेसे जात व्यक्ति मन्दारिन, पित्तश्र्ल चीर गोद (सस्तक) तथा गुद्ध देशके रोगचे पीडित द्वीता है। छपवेशमभावमें सूर्य पानेसे जातव्यक्ति विद्यासभैकारी, स्थामवर्षे, ठक्तम विद्यारहित, दु:खयुक्त धीर परचेवानिरत रहता है। रवि नेत्रपाणिभावमें ्रिष्ठ सन्तकी पञ्चम, नवम, दशम वा सप्तम स्थानकी जानिसे सनुष्य सर्वे सुख्युता होता है। इसके सिवा भन्य स्थानमें रप्डनिये जा रपक्षति श्रीर जलदोष रोगयुक्त निकस्ता है। इसी प्रधार रविके छतीय भावका फल चर्च-रीग अतिश्रय क्रोध, परदेष, प्राय कर्मानुष्ठान श्रीर धन है। चीचे भावका फल टानग्रति, भोजनग्रति, राजतुत्व समान, पुत्रसाभ भीर विपुत्त धन कहा है। पश्चम भावति निद्राभिचाष, क्रोध, क्र्प्रकृति, क्रुबुद्धि, दाश्मिकता, क्रपणता भीर परदारकी श्रमिक्षि होती है। इटें भावका एक प्रवस स्त्री तथा प्रथम प्रतका विनाग, विदेशवास भीर पाइरोग है। सातवें भावमें दया, समान, विद्या और विनय पाता है। रविके प्रष्टम - सादमें -पड़तेरें सूर्खेता, निष्यासथा, कुत्सित विद्या,

निर्देशता भीर परिनन्दा होती है। ८म भावका फल दाभिकता, मांसलोभ, सदाचार भीर पाण्डित्य भाता है। दश्रवें भावका फल कणेरीग, नाना विद्या, राजपूजा भीर पाण्डित्य है। एकादश भावमें रिवर्त जानिसे उत्साह, दानश्रक्ति, भोजनश्रक्ति, भीर शिल्प कर्मका श्रतु-ष्ठान होता है। रिवर्त हादश भावका फल प्रधिक निद्रा, व्याधि, प्रवास, चल्ल रक्तवर्ण, क्रोध भीर परिनन्दा है।

ट्सरे यहीका भावपाल 'भावपाल' शन्दमें द्रष्टव्य है।

भपर च्योतिर्विदींने यहीं के छत्त भाव निर्देश किये हैं—१ लिंजित, २ गर्वित, ३ खुधित, ४ छित,-५ सुदित श्रीरं ६ चोभित।

की ग्रह रिव किंवा मङ्गल प्रयवा धनिके साथ एक राशिमें प्रथवा लग्नसे पश्चम स्थानमें राहुके साथ-मिलित हो प्रवस्थिति करता, उसका नाम लिलत पहता है। खीय तुङ्गस्थान प्रथवा खीय मूलिक्रकोणमें रहनेवाला ग्रह गवित कहलाता है।

शतुर्वे मिनकर जो रिपुर्ने ग्टहमें जा पडता और रिपु डसको देखता रहता, उसको दैवज जुधित कहते हैं। शनिके साथ एक राशिमें श्रवस्थान करनेवाले ग्रहका भी नाम जुधित है।

जनराधि प्रयात् कर्केट, द्वस्ति वा मीनराधिमें रचनेवाला पीर रिपुग्रच दृष्टिगुत तथा सभग्रच दृष्टि-विद्वीन यह दृषित होता है।

जो ग्रह मित्रके साथ मित्रग्रहमें प्रवस्थान करता चौर प्रवने पर मित्रग्रहको दृष्टि रखता, वह सुदित उहारता है। वहस्पतिके साथ एक राशिमें भवस्थित यह भी सुदित ही है।

जी यह रिवके साथ एक राधिमें पहता और भपने पर पापपह तथा यहां है। नाम चीमित पहता है।

लिजत पादि कही भावींना पल एस प्रकार है—
जिसके लग्नसे दशम खानमें लिजत, खित, खित
प्रथवा चोभित यह पड़ जाता, वह खित दुःख उठाता
है। लग्नके पचम खानमें की ए लिजत यह रहनेसे
मनुखके सब सन्तानीमें एक ही बचता है। सम्बस्स सप्ताम खानमें कोई खित प्रथम चोभित यह भानेसे खीका
विनाय होता है। देव सवस्रामें यहाँके १० भाग उत्त हुते हैं-१दीम, २ दीन, २ सुख्य, ४ सुदित, ५ सुम, ६ प्रवीडित, ७ सुषित, ८ हीनवीय, ८ प्रवहवीर्य श्रीर १० श्रक्षक वीर्ध। स्वीय उच्च स्थानमें श्रवस्थित दीम तथा नीवस्थानमें स्थित दीन, स्वीय ग्रहस्थ सुस्य, श्रवु ग्रहस्थ सुम, श्रह्मसुद्धनें पराजित प्रपीड़ित श्रीर भस्तगत प्रह सुषित होता है। श्रपने नीच ग्रहके श्रीमसुद्ध गमन करने वाला परिहीनवीर्य, स्वीय उच्च ग्रहको श्रीर चलनेवाला प्रवहवीर्य श्रीर श्रमृहके षह्त्रभैं सबस्थित ग्रह श्रिकित वीर्य करहाता है।

ग्रहोंके उत्तर १० भागींका फल इस प्रकार है—
ग्रहोंके दीत्रभावमें उत्तम कार्यसिंह, दीनभावमें
दीनता, सुर्खक्षावमें धन, कर्त्यो, कीर्ति तथा सुख्लाम,
सुदितभावमें पामोद एवं वाञ्चित फलाप्राप्ति, सुप्तभाव
में विपद्, पीडितभावमें ग्रतु पीडा, सुषितभावमें ग्रर्थ
च्या, हीनवीर्यमें वीर्यहानि, प्रवृद्धवीर्यमें हस्ती, श्रष्टा,
स्तात्या सूमिलाम श्रीर प्रधित वीर्य भावमें राजसह्य
सम्पद् पाते है। सारावकी प्रस्ति दूसरे दूसरे ग्रन्थोंमें
पन्यप्रकार भागींका उत्तेख है। परन्तु उनका श्रादर
भारतवर्ष में प्रधिक नहीं है।

जिस सम्में लचा होता, उसकी प्रथम खान मान-के गयना करना पडता है। दीपिकाकार श्रीनिवासने इन सभी खानोंकी तन्वादि भावों-जैसा विखा है। उन के मतमें प्रथम खान प्रधात् जन्मसम्न तनुभाव वा तनु खान, हितीय धनखान, द्वतीय सहोदरखान, चतुर्थ बन्धुखान, पच्चम पुत्रखान, षष्ठ रिपुछान, सप्तम भार्या हवान, षष्टम सत्युस्थान, नवम धमेस्थान, दशम कर्म-स्थान, एकादश प्रायस्थान ग्रीर हादश व्ययस्थान है।

प्रथम स्थानमें यिति, यरीर असा दुरा और मङ्गस चिन्ता करना चिन्यं। इसी प्रकार हितीयस्थानमें धन तथा कुटुस्वका विषय चिन्तनीय है। इतीयस्थानमें विकास, सदीदर एवं ग्रुडका विषय, चतुर्थस्थानमें वन्तु, वाइन, सुख तथा ग्रहका विषय, पच्चम स्थानमें वृद्धि, मन्त्रणा एव पुत्रका विषय, षष्ठ स्थानमें चत तथा ग्रहका विषय, घर प्रवानमें चत तथा ग्रहका विषय और सप्तम स्थानमें काम, स्त्री एवं पथका विषय चिन्ता करते हैं। षष्टम स्थानमें साग्र, प्रपदाद वा

पापका विषय, नवस स्थानमें तपस्था, दशम स्थानमें सम्मान, चाजा तथा कर्मका विषय, एकादश स्थानमें प्राप्ति एवं श्राय श्रीर हादश स्थानमें सन्दी तथा व्ययकी चिन्ता की जाती है।

प्रथम स्थानसे द्वादय स्थान पर्यन्त जो समस्त चिन्तायें उक्ष इर्द है, उनका फलाफल निर्णय कारते समय सावापस राधियों श्रीर उनके श्रिप्ति यहीका वर्षे. शाक्षति, खवैता, दीर्घता श्रादि स्थिर करके यहीं श्रीर राभियोंका बलावल देख श्रीर यह विवेचना करके कि यह क्षर्वातक पाल दे सकता है—फल लगाना पहेगा। जतं स्थानों के प्रह यदि श्रभग्रह वा खानके प्रधिवति यहरी यहा वा दृष्ट होते. तो अधिक फल देते है। किन्त उनसे पापग्रहकट क हुन्ट वा युक्त होने और स्थानके अधिपति ग्रहकी दृष्टि न पडनेसे फलकी हानि होती है। तनु प्रश्रति की दाद्य भाव उत्त दुए हैं, तत्तत्-भावापन प्रदीं की स्मृट गणना व्यतीत फलाफल स्थिर किया नहीं जाता। इसीसे स्फ्ट करके भावफ च विवेचना करना पहता है। सिवा इसके दया, प्रत्यन्तर्देशा श्रीर उनका फलाफल भी कोष्ठीमें सिखनेका नियम है। रवि प्रभृति यव्द ईखो ।

योगिनी, वाधि की, नाचितकी, लाग्निकी, सुक्तन्दा, विंशोत्तरा, विंशोत्तरा, पताकी, इरगौरी श्रीर दिन-दया—१० दयार्थे ज्योति:यास्त्रमें निरूपित इर्द है। किकाबमें केवल नाचित्रको दशाने अनुसार ही फल मिलता है। इसीसे जन्मपत्नीमें नाचित्रकी दशाही लिखी जाती है। यह नाद्यविकी दशा अशेत्तरी, विंशोत्तरी बीर विश्वीत्तरी तीन रीतियीचे गणना करते है। ब्रष्टी-त्तरीने सतमें नेत्नो दशा नहीं लगती। परन्तु विधी-त्तरी श्रीर वि'शोत्तरामें उसे भी रख लेते हैं। दश गदम विस्त विवरण देखी। को होसे एक जातचक्र श्रद्धित वारना पडता है। उसको प्रणाली इस प्रकार है— जातककी एक प्रतिस्ति वना उसके सस्तक प्रस्ति प्रत्येक पङ्गी २७ नचत्र स्थापन मरना चोहिये। जन्मकासकी जिस नच्रतमें रिव होगा, उससे तान नचत्र मस्तवमें घौर तत्परवरी तीन नचत्र मुख्में रखना पड़ते हैं। इसी प्रकार स्कन्धींने २, वाइश्रीमें २, क्रतनींने २, वचः खत

में ५, नाभिमें १, गुद्धदेशमें १, जातुवांमें ६ शोर पाद-नक्षोंमें ४ नचत्र रखे जाते हैं। इस प्रकार नचत्र स्थापन करनेमें जिस श्रष्ट पर जन्मनचत्र पडता, स्सीके श्रमुसार शादु: श्रीर श्रपर फलाफल जाना जा सकता है।

जवानचत्र जातचक्रके चरणमें सगनेसे चल्पाय:. जानुमें भ्रमण, गुच्चदेशमें परदारिक, नाभिमें प्रत्यक्षन. हृदयमें प्रचुर धनसाभ, इस्तमें चीर, वाइमें द:ख. स्तन्धमें भोग, मुखमें धार्मिक श्रीर मस्तक्रमें पडनेसे मन्छ राजा होता है। जिसका जनानचत्र जातचत्रके मस्तक पर देख पड़ेगा. वह व्यक्ति एक यत वसार नीवित रहेगा। इसी प्रकार स्त्रम्थमें ८०, हृदयमें ८५. इस्तमें ७०, वादु तथा गुद्धदेशमें ६६ घीर जानुमें पडने-से ५० वतार जीवित रहेगा। जातकाभरणकार दुखि राजने: जातचक्रको डिमाचक्र जैसा निखा है। उनके मतमें प्रसका भी व्यतिक्रम देख पड़ता है। इसके सिवा प्रत्येक शहका अष्टवर्ग और सहाष्ट्रवर्ग भी गणना करके कोष्टीमें सिखते हैं। उसको प्रवाली महाप्रवर्ग में द्रष्ट्य है यहीं की स्थितिके चनुसार जारजयोग, राजयोग, नाभस-योग, चन्द्रप्रभायोग, चेत्रिं श्वासनयोग, निशामशायोग, चनवानयोग, जीवयोग, चतु:सागरायोग, सिंशासनयोग, कनंकदर्ख्योग, राजदंसयोग, दारिख्योग, तीर्थमरब-योग, वंशनाश्योग, इद्योग, फ्विमुख्योग, काकः यीग, व्याचतुर्व्हयोग, इताधनयोग, केमदूमयोग, चलाटीयोग श्रीर श्रीयोग प्रभृति कई एक योग हुवा कारते हैं। उनका प्रखाकल योग अन्द भीर पायुगपना-प्रणालीके पर माबु: यन्त्र देखो। केत्पताकी, केतुकुण्डली भीर गुरु-कुर्वकी-तीनों सतींसे यदि पापग्रहका वर्ष पाता, तो वह विपाप वतार शहसाता है। यह समभानेके लिये की होसे एक विपायकत खींचना पडता है। चिपाप देखी ।

पूर्वीता गणनाके प्रतुसार वर्षके अधिपति रवि प्रस्ति ग्रष्टोंका फन्न खनाने इस प्रकार कन्ना है---

> 'रिव वत्सरका ग्राथफल ग्रिर:ग्रलज्वर होय। भवन जरे मानुस नरे विद्य सक्त तु विन कीय॥ नुष्य बत्सरिक पावते समय नर्या है जात। पीषा बनिता पुनकी रोग ग्रीक पविकात॥ पनिष्यंता लागो रहे पर्यं हानि तुष देत।

- यनि मञ्जल यमञ्जल हैं करते सदा करेता।
यह घरको है फ्रंकते चीर करें छतपान।
राजा सव हरि जीत हैं सत्य खनाकौ कात ॥
राष्ट्र वर्ष वेडो पड़े नाना टु:ख हिखात।
सुखकी नाम न रहतु है मनुज वहत विलक्षात॥
यनिवतर नहिं भोगसुख वस्तुवियोग चपार।
रोग शोक वाटन वहत जपर फटत प्रहार ॥
?

विषाप वत्सर यदि सप्तश्च पडता, तो मनुष्य उसो वत्सर मरा करता है। इतीसे जन्मपत्नीमें एक सप्तश्च-चक्र खींच लेते हैं। सप्तश्चचक्रसे भ्रमायास सप्तश्चा वर्षे निकाना जा सकता है। स्थय देखे।

खनाते सतमें भागुगेयाना इस प्रकार होती है— 'एक कन करि ट्न गक गुनि तिथि वार नक्त्र। पश्चारक्षतहरूप कर शेष भागकी पन्न॥'

जन्मकालीन ग्रहींका स्फृट करके तनु प्रसृति हाट्य भाव ठहराना पडते हैं। भावसाधन देखी।

यहरू ट्रियोर भावसाधन करके जिस प्रकार ज्या-कुरू की खींचना पड़ती, इसका इदाइरण स्वरूप एक चक्र नीचे दिया जाता है।

| র্থ হ ঘ'ণ<br>শুন্ন<br>লিঘ ল<br>১৩ ঘ'ণ<br>রুধ কণ | मेव ६२ <b>फ</b> °० | सीन ८ च ०<br>श्रात ३ घ ०<br>चन्द्र १३ घ०<br>जुन्म ८ घ ०                  |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 대학조 දද 적이<br>유럽 ද보적                             |                    | सक्द १२ घट<br>राष्ट्र १५ घट<br>स्टब्सिंग १८ घट                           |
| o, b, 5 lhele                                   | वेबा १२ च॰         | ्र के के किया के किया के किया के किया किया किया किया किया किया किया किया |

१८०० शकाब्दके पीष मासकी सूर्यके १७ श्रंश बीतने पर दिवा घपराह्म ५ वज कर १७ मिनट पर जिसका जबा इवा. उसीकी यह जबाक्षण्डली है।

जन्मका को मियन के १७ अंग २६ कला तक सम्मका तनुभाव है। उसके जागे कर्कटके १२ अंग पर्यन्त हितीय धनभाव है। उसके पीके सिंह के प्र जंग पर्यन्त व्हतीय धनभाव है। उसके पीके सिंह के प्र जंग पर्यन्त व्हतीय धनोदरभाव है। इसी प्रकार कन्यां पर्यन्त पर्यम प्रव्रमाव है। इसिक है। तुसाकि १२ अंग पर्यन्त पश्चम प्रव्रमाव है। इसिक है। तुसाकि १२ अंग पर्यन्त पश्चम प्रव्रमाव है। इसिक १२ अंग पर्यन्त पश्चम निधन भाव प्राता है। सकर के १२ अंग पर्यन्त प्रथम निधन भाव रहता है। कुन्य के प्र जंग तक नवम धर्म भाव, मीन के प्र जंग पर्यन्त द्यम कर्म भाव, मेवके १२ अंग पर्यन्त स्थारहवां पायमाव शीर इषके ६ अंग पर्यन्त हाट्य व्ययमाव है।

जन्मकासको रिव धतुःराधिक १७ घं प्र पर घव-स्थित है। इसी प्रकार चन्द्र भीनराधिक १६ घं म, मङ्गल हश्विकराधिक १२ घं म, बुध धतुःराधिक १ घं म हश्स्यति सकर राधिक १८ घं म, श्रुक्त धतुराधिक २५ घं म, श्रीन मीनराधिक ३ घं म, राष्ट्र मकरराधिक १५ चं म घीर केतु कर्कटराधिक १५ घं म पर पड़ा है। इन सभी ग्राहों की स्थितिक घनुसार भावींका फल विचारना पडता है।

बहुकालये भारतमें जकापितका किखनेका नियम
प्रचलित है। सगुएंहितामें राम क्षण प्रस्तिकी कोष्ठी
भी देख पडती है। भारतीयोंका विद्वास है कि ग्रहगण देवता मानवजकासे सत्य पर्यन्त किसी न किसी
एक ग्रहके पिषकारमें अवस्थान करते है। ग्रह ही
मानवके ग्रमाग्रम फर्लोका कारण हैं। ग्रह मन्द होनेसे
स्त्री, पृत्व, राज्य, ऐखर्य प्रमृति सभी विनष्ट हो सकता
है। फिर ग्रमग्रह मानवके सकल प्रकार सख्के कारण
है; ग्रहा तक कि वह ससागरा प्रथिवीका शाविपत्य
भी दे सकते है।

भारतीयोंकी भांति सुचलमानी, यह्नदियी चादिमें भी बहुकालंधे लक्षपित्रका चादर चला चाता है। शुरोपियोंमें भी कोई कोई जन्मकोष्टी प्रसुत किया करता है। फिर कोई कोई वैद्यानिक जन्म पत्नो पर कुछ भी विख्वास नहीं रखता। उनका कहना है—ग्रहींका पवस्थान जातकग्रन्थोंने जिस प्रकार निर्धीत इपा है, ठीक नहीं पडता, स्तरां उस पर निर्भेद करके मान-क्का ग्रभाग्रभ कुछ भी ठीक किया जा नहीं सकता। जातक भीर ज्योतिय ग्रन्स निवारित विवरण देखी।

युरोपीय जिस प्रकारकी जन्मपत्नी बनाते, उसमें भी १२ प्रकोष्ठ दिखाते है। परन्तु वह भारतकी शक्तित कुण्डकीये कुछ भिन्न रहती है।

भारतमें बहुत दिनसे जन्मकोष्ठीका पादर है। इतना कि किसीकी जन्मपत्री न रहनेसे नष्टकोष्ठीका स्वार भी हुमा करता है।

वराष्ट्रसिदिरके बृहक्जातकमें नष्टजातकके उदार सम्बन्ध पर शिखा गया है—

नमने प्रथम दाद्यांगमें प्रश्न होनेसे ज्यालममें हृद्यातिका यवस्थान ठहरता है। इसी प्रकार दितीय द्वाद्यांगमें दूसरे और क्तीयादिने होनेसे क्तीयादि स्थानोंने हृदरे और क्तीयादिने होनेसे क्तीयादि स्थानोंने हृद्यातिका प्रवस्थान सममते हैं। प्रश्नकर्ताका प्रकार देखने प्रनुमानसे वयस स्थिर करना चाहिये। पूर्वानुसार हृद्यातिकी स्थिति निर्णय करके छसी राधिसे वर्तमानको हृद्याति जिस स्थान पर रहते, वहा तक गिनके जितनी संस्था श्राती, प्रश्नकर्ताके वयसके सतने ही वर्ष ठहरते हैं। किन्तु प्रश्नकर्ताका वयस श्रुत्म रनेने

१२से २४ वर्षके बीच रहने पर निरुपित श्रष्ट में १२ मिलाने वयस निर्णय करना चाहिये। २४ वस्तरसे सिल ३६ वरसरसे सिल ३६ वरसरसे सिल ३६ वरसरसे सिल ३६ वरसरसे मध्य वयस अनुसित होने पर २४ सिला देते हैं। इसी प्रकार जितना ही अधिक वयस समस्य पढ़े, १२के हिसानसे बढ़ाते जाना चाहिये। १२० वयस अधिक होने पर गणना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि प्रस्न लग्ने रिव रहे या रिव दे देका पाने प्रस्न हो, तो श्रीम स्टतुका जन्म स्थिर करते हैं। इसी प्रकार शनि शिश्वर, शक्त वसन्त, मङ्गलसे श्रीम, चन्द्रसे वर्षा, बुधसे शरत् श्रीर इस्स्यतिसे हमन्त स्टतु निकलता है। दो या उससे श्रीम यह लग्नेमें रहनेसे जो यह बलवान् हो, उसीस स्टतु निप्य य करना चाहिये। लग्नेमें एक भी यह नरहती देका प्रके सनुसार स्टतु निकाला जाता है।

यदि प्रयम श्रीर ऋतु परस्यर विश्व हो अर्थात् प्रश्नम हीराम प्रश्न होनेसे हत्तरायण—किल् प्रश्नसम्बन्ध सुध रहनेसे शरत् समक्ष पढ़े, तो ऐसे स्थल पर परिवर्तन कर लेना चाहिये। श्र्यात् चन्द्र, बुध तथा छट्ट स्थितिको लगह पर श्रम, मङ्गल एवं श्रनिको ग्रहण करते हैं। गणना ऐसी लगाना चाहिये, जिसमें श्रयन श्रीर ऋत्वा विरोध न पहे।

ऋतुने पोछे यास ठी अ नारते हैं। न्यन ने प्रथम दे हा पाने ऋतुना पहला मास, दितीय दे ना पाने दू निरा दे ना पाने दू निरा दे ना पाने दू निरा दे ना पाने स्वाप पहला मास मान निर्दे है। मास और निथिनी गणनाम सर्व न सीरमास ग्रहण नरा चाहिये। प्रत्ये अ लग्न में १८०० न ना ये पीर सम एक दे ना पाने हैं। प्रथम १०० न ना पोने ने मास भीर २०० न ना पाने मास भीर २०० न ना पाने मिस प्रश्न होने से ऋतुने पहले मास भीर २०० न ना पाने मिस प्रश्न होने से ऋतुने पहले मास भीर २०० न ना पाने होने से प्रश्न होने से प्रश्न होने से प्रश्न होने से प्रत्य न ना ने से प्रत्य होने से प्रत्य होने से प्रत्य हमने ने से प्रत्य हमने ने से प्रत्य हमने से प्रत्य हमने

मनित्यके मतानुसारा प्रश्नकालका जग्न दिश्य होने से सित्रकाल श्रीर रात्रिसंज्ञक रहनेसे दिवामागको प्रश्नकर्ताका जन्म उहरता है। षन्य प्रकार नियम भी है, यथा—कत्तिका तथा रोहिणी नचलमें कार्तिक, स्गिधिरा एवं पार्टीमें षग्र-हायण, पुनर्वस तथा पुष्यामें पौष, प्रस्नेषा एवं मधामें साघ, पूर्वपाखा नी, उत्तरपाखा नी तथा इस्तामें कार्युन, चित्रा एवं स्नातीमें चेत्र, विशाखा तथा ष्रजुराधामें वेशाख, च्येष्ठा एवं मूलामें च्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ा तथा इत्तराषाढ़ामें प्राधाढ़, श्रवणा एवं धनिष्ठामें श्रावण, श्रतमिषा, पूर्वभाद्रपद तथा उत्तरमाद्रपदमें भाद श्रीर रेवती एवं श्रांखनी नचलमें प्रश्न होनेसे श्राखिन सासका जन्म समसना चाहिये।

मेषके नवम नवांश प्रविध व्यके सप्तम नवांश पर्यन्त किसी राशिके नवांश्रमें उक्त नवांशस्थित चन्ट होनेसे साति का, हफ्के घटम नवांगसे मियुनके वह नवांग्र पर्यन्त अग्रहायण, मियुनने सातवें नवाग्रसे सर्व-टने पांचवें नवांश तक पीष. कवंटके घष्ट नवांशसे सिंहके चतुर्थ नवांग पर्यन्त मान, सिंहके पन्नम नवांग-से कन्याके सप्तम नशंग्र पर्यन्त फारगुन, कान्याके आठवें नवांगरे तुलाके कठें नवांग तक चैत, तुलाके सातव नवां प्रसे हसिकके पांचवे नवां य तक वै शाख. इसिकाने कटें नवांग्रसे धनु:के चौधे नवांग्र तक न्ये ह, धतु:के पञ्चम नवां श्रसे मकरके खतीय नवां य पर्यन्त प्रापाट, सकरने चतुर्थे नवांगरी क्रमाने दितीय नवांग पर्यन्त त्यावण, झलाके तीसरे नवांशसे मीनके पांचवें नवांश तक भाद शीर भीनके छठें नवांशचे भेषके चाठवें नवांश तक चाखिन मास सगाया जाता है। .इस गणनामें शक्ता प्रतिपद्से मास ग्रहण करना चाहिये। यवनेश्वरका कहना है-प्रश्नकालको चन्द्र जिस राग्नि-में अवस्थित होगा, उतना संख्यक नवांग उसी रागिके जिस नचत्रका जी पाद समाव द्वीगा, उसी नचत्रमें जो सास होगा, प्रशनकर्ताका वही जन्ममास समभा जायेगा । जैसे प्रमनालको मेषका पद्म नवांग सिलनेसे नवांगचलाने सिंह पर चन्द्रकी स्थिति श्रीर सिंहके पश्चम पादमें पूर्व फलगुनीका प्रथमपाद श्री-इसमें पूर्व फलगुनी नचत्रमें फालगुन मास होनेसे, वही प्रयनकरीका जन्ममास ठहरा।

प्रश्न स्वत्, तत्पञ्चम श्रीर स्मका नवम-इन

तीन राशियांक मध्य को राशि श्रिक बलवान् रहता, वही प्रश्नकर्ताका जन्मराशि ठहरता है। प्रथवा प्रश्नकात को प्रकृ स्पर्ध करता रहेगा, उससे कालपुरुषके श्रृष्ट्र विभाग पर पडनेवाले राशिमें उसका जन्म ठहरेगा। किंवा प्रश्नकालको ज्यन है जिस राशि पर चन्द्र होगा, उसी चन्द्रगत राशिको राशिगणनाका उत्तना संख्यक राशि जन्मराशि ठहरेगा। जैसे—मीन लग्न प्रश्न होनेसे मीनराशि पाता है। ऐसे हो दो तीन तरह गर्णना करनेसे यदि एक राशि न हो, तो उस समय जिस किसी जीवका देखते या जिसका खर सुनते, उसी प्राणींके श्रृत्वार जन्मराशि स्थिर करते है। श्रृष्टी महिषादि स्थल पर द्वाराशि श्रीर हागादि स्थल पर निवराशि श्रुताद उहराती हैं।

प्रश्न सन्तमं को ग्रह हो, उसी ग्रह से स्तुट राखादि को ग्रंग करके उसके ग्रंगमें मिला देना चाहिये। इस प्रक्ष समष्टिको हादणाङ्गल-परिमित ग्रह्न की छायामें श्रह्न संख्या हारा पूरण करके को घायेगा, उसमें रेसे माग सगाया जायेगा। इसमें को बाको बचता, मेघसे उतनहीं संख्यक राश्चि प्रश्नकर्ताका जन्मसन्त उद्यरता है। सम्मों दो तीन या चिक्त ग्रह रहनेसे को ग्रह बस्तवान् होता, वही रखा जाता है। प्रथ्वा प्रश्नकांको को नवांग चाता, वही राश्चि प्रश्नकर्ताका जन्मसन्त कहनाता है।

वच्छादि प्रश्नकाकीन खानस्तृ टके राखादि कचा करके कलाके साथ जोड देना चाहिये। फिर उसी युताह्मको राशिगुणक हारा गुण करते हैं। प्रश्नलग्ने यह रहने पर राशिगुणकसे गुण न करके यह गुणकसे गुण किया जाता है। राशिगुणक ऐसा होता है—मिल-का ७, व्यका १०, मिथनका ८, कर्कटका ४, सिंहका १०, कन्याका ५, तुनाका ७, हिसकका ८, धतु:का ८, मकरका ५, जुन्भका ११ श्रीर मीनका १२। यहगुणक या है—रिव, चन्द्र, बुध श्रीर मीनका १२। यहगुणक या है—रिव, चन्द्र, बुध श्रीर मिनका ६, महनका ८, वृहस्पतिका १० श्रीर गुक्कका ७। जग्नमें दो वा प्रधिक श्रह रहनेसे को जो ग्रह सम्बमें होते, उनका गुणकाह्म मिला दिया जाता है। फिर को यागफल श्राता है, उससे उतने की ही गुण किया करते है।

Vol. V. 127

भहात्पत्तके सतातुसार प्रथम द्रेकाणमें प्रश्न होनेसे
८ चौर द्वितीय द्रेकाणमें ८ विधोग करना पड़ता है,
द्वितीय द्रेकाणमें योग विधोग कुछ भी नहीं होता।
ग्रहीत चहुको २७६ भाग करके को भागधिष चाता,
उसके द्वारा नचन्न निर्णय किया जाता है। कैसे—१से
घिकानी चौर २६ भरणी द्वादि। इस प्रकार
निकलनेवाला नचन्न ही जन्मनचन्न ठहरता है।

प्रमुक्त यदि अपने लिये प्रमुन करके पत्नी, भाता, पृत्र भयना प्रतु के जन्मकालकी पृक्षता हो, तो पत्नीके नष्टजातकके प्रमुक्तालको प्रश्नवन्तका सप्तम राघि, भाताका ढतीय राघि, पृत्रका पद्मम राघि चौर प्रतुक्ता वह राघि एवं उन्हीं उन्हीं राघिस्य ग्रहीको लेकर पूर्वत् गणना करना चाहिये।

कोष्ठीगणक (सं० पु॰) ज्योतिर्दिंद्, जन्मपत्नी बनाने-वासा।

कोष्ठीगणना (सं० स्त्री०) जन्मकालीन ग्रहांका स्कुट श्रीर लग्नादिके गणितानुसार स्थिरीकरण, जन्मपत्री वनानेकी रीति।

कोष्ठे चु ( मं• पु॰ ) खेतेचु, सफेद जख।

कोष्य ( ं ॰ क्ली०) ईषदृष्यम्, क्ल-उप्या कोः कादेगः। १ ईषदृष्य, घोडी गर्मो। ( व्रि०) ईषदृष्यविधिष्ट, घोडा गर्म, गुनगुना।(रष्ठ १।८०)

कोस ( हिं॰ पु॰ ) स्रोग, २ मीस । पहले यह ४००० या ८००० हायका भी माना लाता था।

कोसगी—१ हैदराबाद-राज्यके घन्तर्गत गुज्वर्ग जिलामें स्वारलक घरानेके घोन कोसगी राज्यका प्रधान गडर । यह घडा॰ १६° ५८ ड॰ बीर देशा॰ ७०° ४३ पू॰ में घवस्थित है। यहांकी जनसंख्या प्राय: द हजार है। इस गडरमें एक पीषधालय, एक पुलिस स्टेशन घीर एक विद्यालय है। ये सब राज्यसे ही रिज्ञत है। रेशमी और स्ती साडी यहां यथेष्ट परिमाणमें प्रस्तुत होती है। जगमग १५०० करने वसते हैं।

२ मन्द्राजिक सन्तर्गत विकारी जिलाके घटोनी तालुक-का एक सहर। यह पद्मा० १५° ५१° उ० और देशा० ७७° १५ पूर्वार सन्द्राज रेखवे लाइनके उत्तर-पश्चिममें सबस्थित है। यहांकी जनसंस्था प्रायः ८ इंजॉर है। यह शहर एक पहाड़ी के निकट बनाया गया है। जिसकी जंबाई खगभग ४००१५०० फीट है। यह शहर छोटी २ पहाड़ियों से घिरा हुवा है जो देखने में बहुत सुन्दर जगते है। छन पहाड़ियों में एक जो को सगी स्टेसन से ३ मी ल दिखा है, हिन्दुस्तान के दिखाणभाग में सबसे सुन्दर ह। इस शहर में चमड़ा रंगा जाता है और साधारण स्ती कपड़ें बने जाते हैं, जिन्हें उसी जिलाकी स्तियां पह नतीं हैं। यहां १८७० और १८८१ई० में भीषण शकाल पड़ा था। जिसमें सेकड़े २० मनुष्य १८७१ई० की सपी घट गये थे। परन्तु फिर मनुष्यां की संख्या बढ़ती गई श्रीर धालकल यह एक प्रभावशानी स्थान हो गया है।

कोशना ( ६० क्रि॰) घ्राभिषाप देना, गाली दे दे कर बुरा मनाना।

कोसम ( हिं॰ पु॰ ) कोशाम, एक पेड़ । यह पद्माव मध्यभारत श्रीर मन्द्राजर्में बहुत उपजता है। इसकी पत्तियां हर साल भड़ जाती हैं। कोसमकी भीतरी सकड़ों खाल भूरी, कड़ी श्रीर पोली रहती, घर बनाने में लगती है। उससे खेती भादिके यन्त्रभा बनते हैं। कोसम एक बढ़ा पेड़ है श्रीर इसमें! लाख बहुत श्रव्ही धाता है। कोशामु देखे।

कीसल—भारतवर्षेत्रे कई एक विस्तृत जनवद या देश । , "मभु स्तरण कोसलपुर राजा।" (तुलसी)

ँ रामायणमें निस कीस्तराज्यका उन्नेखं, है, उससे वर्तमान प्रवध प्रदेशका ही बोध होता या—

> "कोसची नाम सुदितः स्क्षीतो जनपदी मञ्चान् । निविष्टः सरदृतीरे प्रभूत-सन्"वान्यवान् ॥

े प्रयोध्या नाम नगरी, तवासीक्षोकवित्रुता!" (पादि ५। ६)

रामायणमें दूसरै किसी की श्रनराज्यका एक ख नहीं है। एक का श्रनका की ड कर महाभारतमें दूसरा की दे पूर्वकाश जी कि खा है—

"दिवशत वे च पाचावाः पूर्वाः क्षित को बताः।" ( तथा ११ प०) सदाभारत श्रीर का विदासके र खुर्वश्रमें पूर्वाक को शता वा अयोध्याराच्य "उत्तर को श्रवः" नाम से वर्षित इंगा है—

"तती गोपालकचं च सीचरानिप कीमलान्।" (सप्रा २८ च॰ ''काकुत्स्यम्बद्धं शत अत्रतेच्छाः त्राच्य दक्षस्य चरकोमलेन्द्राः।" (रघवंश्व ६ । ९१ महाभारत चौर रह्यवंश्रमें उत्तरको यन का हक्क ख देखनेसे समभ पडता, कि उस समय दिवण को शन नामका भी कोई राज्य रहा। किन्तु महाभारतादि प्राचीन ग्रन्थांमें "द्विणको शन्त शब्द स्पष्ट नहीं जिखा है। महाभारतमें जिस पूर्वको शनका उन्ने ख है, वही दिविणको शख-जैसा मासूभ पडता है।

सभापव के ३०वें प्रध्यायमें किखा है---"कोसलाधिपति चैव तथा बेलातटाधिपम।

कान्तारकाय समरे तथा प्राक्तीश्लान् पान्॥"

(सहदेवने दिचाणदिक् जा भवन्ति प्रस्ति देशोय वीरांकी जय करके ) की सलाधिपति, वेखानदी-तीरवर्ती नरपति, कान्तारक श्रीर पूर्व को सलराज्यके राजाशिकी समरमें पराजय किया।

सहरेवने जो कोयल जीता, वही दक्षिणकोस्स होगा। महाराज समुद्रगुप्तका खोदित थिलालेखर्मे\* महाकान्तारां भीर केरसराज्यके साथ कासलाधिय महेन्द्रका छन्नेख है। यही दक्षिणकोसस गुप्तवंशीय राजाशांकी प्रदत्त थिलालेखर्मे "महाकोसस" नामसे वर्षित हवा है।

सभापवें के सतसे सहदेव नमेंदा भीर भवित्रराज्य भित्रमा करके दिचणकोसल गये थे। उसी के भागे विग्लातट है। इस विग्ला नदीकी भाजकल विगणका कहते हैं। यह मध्यप्रदेश मागपुरके पूर्वा भरे निकल तिरको होकर गोदावरी नदीमें जा गिरी है। देवनका है जो दससे भनुमान होता कि नमेंद्रा नदीके दिचणपूर्व भीर वर्तमान विगणका के उत्तर दिखणकोसलराज्य भव-स्थित था।

खृष्टीय सप्तम शताब्दीके प्रारक्षमें सुप्रसिद्ध चीन-एरिव्राजक युयेनचुयाङ्ग कोसलराज्य पष्ट्रंचे थे। एन्होंने लिखा है—'कलिङ्गराज्यसे १८०० लि (कोई

<sup>·</sup> Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p 7.

<sup>†</sup> यह महाकात्मार श्रीर समायवं विश्वित कात्मारकराज्य एक जैसा साल्म पहता है। प्रवतच्चविद किनन्न हाम् साहबने इस महाकात्मारकी वर्तमान वरित्रश्रूमि-जैसा प्रकाश किया है। ( Cunningham's Archeological Survey Reports, Vol &V p. 112 ) किन्तु यह वात समीचीन-जैसी नहीं मालूम पड़ती। महाकात्मार कीर वनव सी देखी

डिंद सी कोश) उत्तरपश्चिम चलनेसे कोसन जनपद मिलता है। इस देशका परिमाण ५००० जि ( ४१६॥ कोस) है। इसकी प्रान्तसीमाकी चारीं घोर प्रष्टाष्ट्र चौर जक्कल है। इसकी राजधानी लगभग ४० जि (प्रायः ३। कोस) होगी। इसकी भूमि उर्दरा धौर प्रभूत शस्त्रशालिनी है। 'इसके ८०० जि (करीव ७५ कीस) दक्षिण अन्ध्रालय है। '(जिन्द-कि१०)

प्रव्रतस्विवद् किनिङ्गहामके सतमें—महानदी घीर उसकी याखाको उत्तरवर्ती समुदाय उपत्यकाभूमि ही महाको उत्तर विद्यान के स्वर्णका है। वह उत्तरमें नमेंदा-नदीके उत्पत्तिस्थान कमरकार्टक दि दिखापका है र तक घीर पूर्व की हासदा तथा जीक नदीने पश्चिम वैषयक्षकी उपत्यका भूमि तक विस्तृत है। जब तब मण्डल, वालाघाट, वेषयक्षातट एवं महानदीका मध्य-'विभाग, सम्बन्धर घीर घोषपुर तक दिखाय कोसल माना जाता था। \*

श्राजकल जिसे इस गींडवन भीर क्रतीसगढ़ कहते है, सहाभारतके समय वही देश दिल्लाकोसल नामसे विख्यात था। गुप्तराजावांके श्राधकारकालको यह श्रीर न्मी श्राधक विख्यत-जैसा रहनेसे "महाकोसल" कहानाता था। महाकोसलासिप भवगुप्तके समयकी खोदित थिलालिप पढ़नेसे समक्ष पहता है कि सक्तल भीर किलाह पर्यन्त सनका श्राधकारमुक्त था। उडीसेके केश्वरीराज सनको कर देते थे। नि:सन्हेड बतानेका काई स्पाय नहीं है —चीनपरिव्राजक-वर्णित राजधानी ठीक किस खान पर रही। किसीके मतानुसार प्राचीर-विष्टित वर्तमान चन्दा नगरमें हो वह राजधानी थी। फिर कोई समके वर्तमान व रागट वा भागड़क नामक खानमें रहनेकी ही श्रीष्टक सभावना समकता है। ने

पुराणि मतर्में — को सलमें ७ राजा राजल करेंगे। विषापुपराणमें लिखा है कि देवरचित नामक कोई परा-क्रान्त राजा को ग्रन्थ, प्रेष्ट्र के ग्रीर ताम्मलित पर राज्य रखेंगे। (अरथ पर) वाग्र चौर ब्रह्माएड पुराणको देखते देवरचित प्रशीत देवरचित वंगीय राजा एक स्थानके राजा होंगे।

चीनपरिव्राजक युयेन सुगाइनी सिखा है कि कोस-सर्में ( खृष्टीय १ स पूर्वाच्दको ) सटबह ( सात-वाइन ? ) नामक कोई चित्रय राजा राजल करते थे। नागार्जुन बोधिसलने उनको बहुतसा उप देश दिया। चीना विद्वान् इत्सिङ्गने कहा है कि नागार्जुनने "सुदृद्वेख" नामक एक उपदेशपूर्ण काव्य वमा कर दिव्यकोसक राजा सदबहको उत्सग किया। राजा सदबहने वहां धनेक सहाराम बनाये थे। उनमेंसे एक सहाराममें सदबहके श्रादेशसे नाह्यत्य रहते थे। उन्हों नाह्यपोने पीसे बोदों को निकास वाहर करनेने किये बोदसहारामों को तोडफोड हाला।

चीनपरिव्राजकके समय यहां एक वीद श्ववियराजा राजल करने थे। उसके पाछे यह विस्तृत जनपद हैइयवंगीय हिन्दुराजावींका श्रक्षकारसुक्त हुवा।

कत्तीस-दगदेखी।

ते प्रभिजनोऽस्य तेषां राजा वा, कोसन-व्रज्। वस्ति तस्य तुज् । २ पितापिताम हादिक्रमसे कोसल देशके रहनेवासे । ३ कोसलदेशके राजा ।

कींसचा ( सं॰ स्त्री॰ ) कीसनदेशको राजधानी प्रयीध्या । ''क्ट' कोसलाबीय रहराया ।" ( तुल्खी )

कोसको (सं॰ स्ती॰) एक रागिणी। इसमें ऋषभ नहीं चगता।

कोसा ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मोटा रेशम । यह मध्यभारतमें प्रचित्र उत्पन्न होता है । ३ महाका एक वडा सरवा । घटका सुख भाच्छादन करने या द्रव्यादि रखनेको यह व्यवद्वत हाता है । ३ प्रभिशापक्ष द्रुव<sup>2</sup>० चन, कोसार्द ।

कीसाक्ताटी ( हिं॰ स्त्री॰ ) घ्रमियापरूष दुव<sup>र</sup>चन, गाही देदेकर कोसना।

कोसाम कौशाली देखी।

कोसिया ( इि॰ स्त्री॰ ) १ ऋत्पात्रविभेष, मद्दोका एक कोटावर्तन । चनारखनेकावर्तन ।

को सिनी ( डिं॰ स्तो॰ ) कोटी पिरान या गुम्मिया। को सी ( डिं॰ स्तो॰ ) १ नदीविग्रेव। नीयकी देखी।

२ गूडी, चंचरो। कोसी—जुवार या मूंगके एन दानांकी कड़ते, को दायके वाद भी वाजमें जगे रहते है।

कीसी-युक्तप्रदेशस्य मधुरा जिलेकी काता तहसीलका

<sup>\*</sup> Cunningham's Arch Sur Reports, Vol XVII p 68.

<sup>+</sup> Jour Roy As Soc N S Vol VI.p 260

्एक प्रमुद्ध । यम् प्रमा॰ २७ ४८ छ० भीर देशा॰ ७७ ्र्ह्री प्रागरा-दिल्लीकी राष्ट्र पर प्रवस्थित है। लीक े संख्या ८५६५ है। यहां श्वकवरके सुबदार खवाजा ्यतवार खानकी बढिया सराय बनी है। बसर्वेके समय जिलेके अफसर को हो में जा कर छिपे घे, परन्तु भरत-. पुरकी फीज विगड़ जानेसे डन्हें भागना पडा। यह नगर निम्नभूतिमें बसा है श्रीर चारी श्रीर गन्दा पानी भरा रहनेसे सोगोंके खाखाको बड़ा धका पहुंचाता है। १८६७ ई०की यहां म्युनिसपासिटी हुई। कीसीसे मधराको ग्रनाज श्रीर रुद्रे बहुत भेजते हैं। रुद्रे साफ करनेके कई पुत्रकीचर भी हैं। परन्तु प्रधानतः कोसी मापनी पशु व्यवसायके लिये प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष 😕 ३०००० सवेशी विका करते है। कोसीकी गायें बहुत पक्की होती हैं। की सं (हिं॰ पु॰) की सनेवासा। कोसी ( हिं० क्रिं० विं० ) कई कोसके फासले पर, बहुत की इंडीरी (हिं स्त्री •) क्रुंस्डीरी, क्रुस्ड े श्रीर उडद की बरां। को ह (हिं पु ) १ अर्जु नका पेड । २ को ध, गुसा। (फा॰) ३ प<sup>व</sup>त। की इकाफ (फा० पु०) एक पहाड़। यह युरोप भीर एशियाने मध्य अवस्थित है। इसके चतु:पार्ख स्य अधि-वासी प्रति रूपवान् होते है। कड़ते है, इस पर परियां ्द्रप्रती है। कोइड (सं पु॰) नाट्यशास्त्रके एक प्रणिता । कोइल देखो। कोइना ( हिं० क्रि॰) क्रुड होना, रिसियाना। को हनी ( हिं॰ स्ती॰ ) बुहनी, किसी।

को हनूर (फा॰ पु॰) जगिद्धियात एवं दितिहासप्रसिद्ध एक हीरका कोहका भाषे पर्वत वाप्रस्तर भीर नूरका भाषे प्राक्षीक वाचसकार है। भपनी बड़ी चसकके कारण ही दस हीरिका नाम को हन्र पड़ा है। यह मानूम करनेका कोई छपाय नहीं —सुबहत्

को इनीय ( सं० पु॰ ) किसी ऋषिका नाम । (गोमलग्रहास्त)

यह मालूम करनेका कोई उपाय नहीं — सुद्वहत् समुख्यल कोइन्रको मिले कितने दिन इए । किसी किसीके कथनानुसार पांच हलार वर्ष पहले मसली पत्तनके निकट गोदावरीगमें यह मिला था। फिर यह श्रङ्कराज कर्णके पास रहा। कोई कहता है कोइ-नूर वही की खुममणि है, जिसे श्रीक्षण अवहार करते थे। श्रीर किसीका मत है कि वह एक शिनीराज विक्रमादिलके पास रहा। बोग को चाहें कहें, परन्तु यह ठीक नहीं — प्रथम को हनूर कव श्राविष्कृत हवा श्रीर पूर्वकालको किसके पास रहा।

सुर्वसमानी इतिहास पढनेसे समभ पडता है-पहले यह हीरा मालवके हिन्दु राजीके पास था। ब्रजा-उट्टीन जब मालवकी राजा हुए, यह उनके हाथ लग गया। समाट वाबरने पाताजीवनीमें लिखा है-भागरा-दुर्भे भवरीध-कालको ग्वालियरके राजा विक्राम दिला उसकी रचा करते थे। पखीरको जब एन्होंने देखा कि किसा बचन सकता या, स्त्रीप्रक्षकी लेकर उनके प्राच बचानके लिये भागनेकी चेष्टा की। इसी समय सुसलमानीं की फौज उन पर टुट पडी। परन्तु . इमायून्ने उन्न प्राच (न राजव प्रकी यथिष्ट समान प्रदः र्भ नपूर्व क बचाया था। ग्वासियरके राजाने अनुग्रहीत ही हुमायून्की विस्तर मणिरत उपहार दिये। 🎝 को इन्द भी था। परन्तु किसी इतिहासमें नहीं लिखा-ग्वालियरके राजाने मालवके सुसलमान ऋषिपतिसे किस प्रकार को इन्र पाया था। राजस्थानका इतिहत्त पढ़नेसे मालुम होता है-१८५५ ई॰की मला-छढ़ दीन खिलजी मेवाड्के कुमाराणाचे पराजित इए। उस समय म्वालियरके राजा कीर्ति संहने कुम्पराणंकी साहाय्य किया या। कमरावा देखी। फरिश्वामें लिखा है 'इस भाषानक युद्धमें श्रला-उद्-दीन्की विशेष चति हुई थी। प्रेषकी उभयपचनी विश्वतंता मिट गयी। समावतः उसी समय यह बहुमूच्य हीरा कुशराणाको मिला होगा। बाबरकी जीवनीमें कहा है,-१५१८ द्दै०को राणा सांगाने मालवराज सुसमादको छोडते समय राजमुकुट भीर स्वर्णमेखनाको भवन लिये रख लिया था। ऐसे स्थल पर मालवराजाका वेगकीमत **दीराभी किसी समय मैगाडके राणाको मिल गया** होगा । राणा सांगाके एक कनिष्ठ- प्रतका विक्रमादित्य वा विक्रमजित् था। उन्होंने बाबरकी प्रनिक मणिरत्न दिये थे। क्यायही विक्रमाजित् ग्वाबि यस्के राजा थे। क्या प्रकींसे पुमायून्ने मसारत को इ-नुर पाया था ?

उसके बाद की हन्र बहुत दिन दिझीके सुगस वाद्याहींके हाथमें रहा। वाद्याह सुहसाद याहके मसय नादिर शाइने भारत चाक्तमण किया। उस समय सुगत-साम्त्राच्यका पराक्रमसूर्य कितना ही निस्तेन हो रहा था। सत्तरां दिलीखरने नादिर शाहकी गतिन रोक उनके साथ मिलताको खापन और विस्तर मणि माणिका टे उनका तृष्टिविधान किया। पहले उन्होने कोइनर दिया न या। नाटिर भाइने किसी रमणीके मुख्से को इनरकी बात सुनके उनसे इसे मांग मेजा। उद्दोंने यनिक्छासे पनेक कष्टोमें नादिर याहको हीरा दे दिया। नादिर शाहने इस हीरेका नाम 'को हन्र' रखा था। नादिर पाइके वाद को इनर उनके लडकेके हाय सगा। फिर कावुलके प्रमीर श्रहमद शाहने उत्तराधिकारसूत्रमे दूसे पाया था। महमद भाइके टो लडके रहे-गार गुजा घीर महसूद। पिताके न रहते बाह बजा कावुनके सिंहासनके प्रतत अधिकारी धे। परन्तु महसूदने वलपूर्वेक डसको पधिकार किया। याष्ट्रशुजा कोष्टन्द साय से कस्मीर भाग आये। क्षत्रमीर चस समय पठानींके प्रविकारमें रहा, जाता महमाद उसके प्रापनकर्ता थे। उन्होंने किसी वात पर ग्राइ ग्रजाको के द कर दिया। कुछ दिन पीछे रणजित सिंडके सेनापति माखनचन्द्र कास्सीर याक्रमण करने चले थे। उसी समय शाह श्रजाकी पतीने उनको कचला भेला-यदि श्राप शाह श्रजाको करेंदे छोडा सर्वेग, तो वह सुप्रसिद को हन्द सणि सिखराजको पर्येण करेंगे। सिखसेनापतिने कासीर जय करके याह ग्रजाको कैदसे छोडाया था। ग्राह ग्रजा सस्तीक मिछ राजने पास लाहोर श्रा पहुँचे। पञ्जाबनेगरी रणजित सिंइने पति समादरसे उनकी प्रभ्यर्थना की थी। फिर को इन्र देनेको बात चली। किन्तु या इ ग्रजा भीर उनकी वेगमने जगत्का महारत को हनूर देनेकी अस माति प्रकाश की थी। सिख-इतिहास-सेखेक साधिगर साइबने कहा है-शाई शुना उस समय रण्जित्के

सम्पूर्ण भायत्ताधीन थे, किन्तु सिखराजने को इन्द् नेनेके खिये उन पर कोई प्रत्याचार नहीं किया। विताखित कावुत्तराज गभीर प्रत्यकारमय कारामें भी निचित्त नहीं हुए, सिफें नजरबन्द कर दिये गये। क

कपतान किन्द्रहाम साइसने जिला है—प्रत्यको
महाराज रणजित् इनसे मिले और दोनी प्राहियां
बदल मिल्रतापायमें वह हुए। याह युजाने अपने भाप
को हनूर दे दिया था। उन्होंने अपने भरणपोषणके लिये
पन्तावमें जग्मीर पायो और सिल्याजने भी प्रतिज्ञा की
कि वह का बुलराच्य उद्घारके लिये उनको साहाय्य
कोंगे। कितनो होने कहा है—महाराज रणजित्सिंहने याह युजासे वल्यूव के को हनूर हीन जिया था।
परन्तु यह बात ठीक नहीं। पन्नावके धरीने याह युजाको २००००) के की जागीर दे यह महारत्न यह ण
किया था।

१८१३ ई॰की १ली जूनको सिखराजने घपने हाथसे को हन्द पाया था। इसके समुख्य त दोसिद्यीन-से विमुग्ध हो उन्होंने याह शुजासे पूछा-यह कैसी चीज है। याह शुजाने उत्तरमें कहा या - जो समस्त थल श्रीको दमन कर सका है, उसीको यह मोत्य महा-रत मिलता है, पानेवाजा सीभाग्यशासी हो जाता है। उभी समयसे पञ्जाबनेयशी सबदा इसे ऋपने बाइ पर धारण करते रहे। किसी किसीने यह भी कहा-कोइ-न्र हीरा जिस्के शायमें रहता, वही शेषको दुईशामें पडता है, सुतरा इस मिया घारण करना प्रच्छा नहों। रणजित्सिंहने एक वार इस महामणिको पुरीख जगनायदेवने सीपादपद्म पर मर्पण करना चाहा था। किन्तु अपनी दक्का पूर्ण न होते ही उन्होने इंह-चीक परित्याग किया । उस समय दक्षीपसिंह शिशु रहे। रणजित्सिंडको प्रिथमांडेषी महारानी भिन्दन अपन श्रञ्जलके निधि दलीपित्रके बाहुमें इस महानिधिकी वाध देती थीं। किन्तु इतभाग्य सहाराज दशीरसिंहसे

<sup>\*</sup> Macgror's History of the Sikhs, Vol. I p. 281, Captain Cunningham's History of the Sikhs, I849 p. 152 † Shah Shooja's Autobiography, Chap. XXV.

पद्मावकी कदमी मचन पड़ी। मद्भरेनि कन्कीयन
से पन्नाव पर प्रपना मानिपत्य फैनाया था। किन्दम,
पन्नाम, निन्न मध्येत मन्दर्य । उस समयके बहेनाट नार्ड
हार्डिख बानकराज दन्नीपिंहिक मिसावक बने। वह
जितने दिन रहे, प्रक्षत मिसावक की मांति ही कार्य
करते गये। उनके पीछे लार्ड डानहान्सी बहेनाट ही
कर माये थे। परन्तु पद्मावके मिसावक होते भी
उन्होंने न्यायसङ्गत कार्य न किया। इस्तिने पद्मावके
राजकोषागार पर हाथ फेंका था। फिर को हनूर भंग
रेजींक मिक्तारिं भाया। १८८८ ई०की २८वीं
- मार्चकी यह महारक दङ्गलेखको महारानीके निकट
मेजा गया। तबसे बरावर को हनर वहीं पड़ा है।

कौन कहेगा—को इनूरने कितने राज्योंकी श्रीवृद्धि श्रीर कितने राजावोंका अधःपतन देखा है ? यही नहीं, कि यह महारत हाथों हाथ घूमा है, साथ ही कितना ही परिवर्तन भी हो गया है।

प्रसिद्ध श्रमणकारी देशानियार श्रीरक्ष्णविका समामें सा की हनूर देखकर वर्णना करते हैं—"यह हीरा तीलमें २१८ रत्ती (279—carats) है। पहले जब यह हीरा कटा न या, ८०७ रत्ती (798 carats) रहा।" किन्तु मुगलसनाट् वावरकी जीवनीमें लिखा है— 'की हनूर वजनमें प्रसिद्ध अर्थात् १२० रत्ती है। इसका मूख्य समस्त जगत्के भावे दिनका खचे हैं 'र्रे राणित्सिंहके निकट रहते की हनूर वजनमें बहुत घटा न या। किन्तु इङ्गलेख पहुं चनेसे यह दिन दिन घटता ही जाता है। १८५० ई०की २री जूनको की हन्र इङ्गलेखमें महाराणी विक्टोरियाके पास पहुंचा या। उसके दूसरे वर्ष हाइड पार्कके बड़े मेलेमें इसका मूख्य रेष्ठ लाख क्षया स्थिर हुवा। उस समय इसका परि-

सार घामष्टरहामसे किसी श्रीलन्दानने का ३८ दिन १२ वर्ग्ड काम करके घविक च्योतिः निकालनेके लिये इसके तीन टुकड़े कर छाले। इस काट कटिमें ६० इकार रुपया लगा था। फिर गुनाबके फूल-जेसा वनानेकी यह तरागा गया। भाजकल कितना ही घट कर कोहन्द १०६—कारट रह गया है वड़े कोहन्द का कितना ही ग्रंथ नष्ट हो जानिसे पहनो चमक भामक भी वहुत कुछ उड़ गयो है। यब इससे वड़ा होरा मिना है। किन्तु वह इतना मूख्यान् नहीं। यदि यह काटा न जाता, तो हम कह सकते ये—क्या भाका-रमें क्या मूख्यमें को हनूरसे बड़ा होरा जगत्में टूसरा नहीं है। हीरक शब्दमें विस्तृत विवरण देखी।

को इबर ( हिं॰ पु॰ ) स्थानविश्वेष, एक लगइ। विवाहः के समय यदा कुल देवताको स्थापन करते हैं। को इरा ( हिं॰ पु॰ ) धूये के रूपमें प्रात:कासको गिरने-वालो भोस, कुड़ासा।

को हरो ( हिं॰ स्तो॰ ) घुंघनी, धवाली हुए ग्रेहं आदि। को हरी प्रायः उवाली हुए ग्रेहं या जुवारको ही कहते है। नागपस्तमीके दिन को हरी चवाने की रीति है। नयी जुपार श्राने पर भी को हरी बहुत बनती है।

कोइल (सं॰ पु॰) को हयति विद्यायपित, कुह वाहुनकात् कनच गुण्य। १ वाद्यविश्रेष, कोई वाजा।
२ यवसकु क्षत मद्यविश्रेष, जीकी शराव। यह त्रिदोः
पन्न, व्रष्य श्रीर वदनप्रिय होता है। (स्वृत) ३ नाद्यः
शास्त्रप्रिता कोई सङ्गीतज्ञ गन्धवं। इन्होंने सामेखरमे
सङ्गीत सीखा था। (स्ब्रोतणक) इनका रवित 'तालनव्यय' नामक संस्त्रत सङ्गीतयन्य मिनता है।

को इसी (सं० स्ती०) कुष्माण्डस्रा, कुन्हड़े की धराव। यह हं उप भीर गुरु होती है। (वैयक्तिवष्ट्।

को चलू — वेलू चिस्तान के अन्तर्गत शिवि जिला के गिवि
सब डिबोन नकी एक तक्ष्मी च। यह प्रचा० २८ ॰ ३२ ँ तथा ३० ॰ २ ँड० और देशा ६४ ॰ ५४ ँएवं ६८ ॰ ३२ ँ पूर्ने अवस्थित है। इसका चित्रफ स प्रायः ३६२ वग -सो च और जन संख्या १०४३ है। यह अधित्यका तिसु-जकी भाकार को है जो समुद्रत च से प्रायः ३८०० फीट

<sup>\*</sup> Captain Cunningham's History of the Sikhs, p. 294-300, Punjab Papers 1849, Major Evans Bell's Retrospects and Prospects of the Indian Policy, p. 178-9, W.M. Torrens' Empire in Asia, p. 352-3 取取符 定证 :

र्जनी है इस लिये यहांकी आवहवा अच्छी है। यहां सिर्फ नी ग्राम हे और वार्षिक आय सगभग १४१५%) इ० की है।

को हा ( हिं॰ पु॰) हहद्दस्त्वाचित्रिष, महीका एक बहा भू'हा। इसमें इह्यास वा कान्तिक रखते है। २ खप्पर, खोपडी जैसा महोका बत्ने।

काहाट—पश्चाव-प्रदेशका एक जिला। यह यजा० ३२' ४६ तथा ३३' ४६ उ० भीर देशा० ७०' ३० एवं ७२' १ पूर्व वीप मध्यप्रदेशके दिल्ला भीर दिल्ला पियावर जिला भीर पहाड़ी है—जहां जोवाकी और भफरीदी जाति वास करती है, एत्तर-पश्चिममें भीरकलाई तीरा दिल्लाके वह भीर सियनवली जिला एवं पूर्व में पंजावके वह भीर सियनवली जिला एवं पूर्व में पंजावके वह भीर सियनवली जिला एवं पूर्व में इन्द्रस या सिंधु है। इसकी सम्वाई १०४ मील है। चीलसख्या २१७६६६ है। यह प्राय: १८० कोस है। चीलसख्या २१७६६६ है। यह प्राय: १८० कोस दीई एक उपलब्ध मूमि है। प्रस्में कोहाट कहीं २ कोस, कहीं ३ कोस तक निक्लिगा। यहा सद्वीर्ण गिरिपथसे होकर भाते हैं।

को डाटने मध्य समतन भूमि श्रीर इक् नामक खपत्यकामें नानाविध शस्य उपनता है। यहा गेह्रं, चना श्रीर जुशार बहुत होतो है। जुंडरीके श्राटिको रोटी स्थानीय श्रीवासियोंका प्रधान श्राह्याय है। वीच वीच नहीका जल पहुंच नानी धान भी श्रच्छा सगता है। पत्यरका कोयला जगह नगह मिलता है। उत्तरिक्की पर्वंतसे गन्धक निकलता है। वहादुरखेल नामक उपत्यकामें सवपानी खिन है। यहां एक दुर्ग निर्मित हुशा है। तिस्तय उपत्यक्षाचे निकट ३० कोस सम्बा श्रीर पाधा कोस चौडा नमकका एक पहाड है। यह पर्वंत देखनेमें ईषत् नोल श्रामायुक धूसरवर्ष श्रीर मायः १३२ हाथ जंवा है।

को इंटिने पहाड़में 'मिरीयाई' नामक काले गींट जैसा एक विषविषा पदार्थ मिलता है। उससे पद्मावमें घोषध प्रसुत करते हैं।

को दाटके उत्तर पश्चिम बरक्जाई जातिका वास

है। यह प्रयोजन पड़नेसे २० सहस्र योहा समवित कर सकते हैं। श्रामिसजाई, हुङू, मीरान्जाई, श्रेखान, मिक्की और रवियाखेल वरमजाई जातिके हो सन्त भूत हैं। वरकजाई पर्वतमें तेरा नामक एक सुन्दर सुशोतस उपत्यका है। श्रोध्मकानकी लोग वहां प्रसादि चराने से जाते है। हुङ्गू नामक उपत्यका प्राय: १० कीस सब्बी भीर १॥ कीस चीक्षी है। इसमें सात मट-बन्द गांव हैं। पहले प्रत्येक श्राममें शासनका प्रवन्य स्वतन्त्र रहा। भाजकल वह श्रारेज गवर्नमेग्रुके स्थीन हैं।

पन्यान्य प्रविवासियों के मध्यीखटक भीर वहुत पठान ही प्रधान हैं। समस्त प्रविवासियों की तुननामें इनको संख्या दय पाना होगी। वहुत्र पठान की हाटको पश्चिमदिक् पीर खटक पूर्वदिक्को सिखुनीर पर्यन्त स्थान स्थान पर रहते हैं। खटक होग देखनेमें दीव न काय, सुत्री श्रीर वीरप्रक्षति हैं। सिख, ब्राह्मप, पहीर, जाट श्रीर खिट्टय जातीय बहुतसे लोग को हाटके वर्तमान श्रधवासी हैं।

इस जिलाका प्रथम ऐतिहासिक विवर्ण प्रकटर वादमाहरे ही भारक हुवा है। यह जिला पाजकलकी तरष्ट पहले भी पठानजुलके वङ्ग्य भीर खटक दो गालाश्रीमें विसक्त या। वङ्ग्यके श्रविकारमें मौरानजाई उपत्यका भीर को डाटका पश्चिमीमाग या भीर खटकके चिवारमें पूर्वीय देशके श्रेषभाग सिन्धनदके किनारे तक। घोडे समयके वाद बङ्गम गारदेजसे निकास दिये गये भौर कूरम उपत्यकामें रहने खरी। वहोंसे वे पूर् की बीर मीरानजाई और कोहाट प्रदेश तक फैस गये। ऐसा कहा जाता है कि खटक भी प्रपनी भूसिकी कोड कर वन् आकर रहने लगे। वावरने १५०५ ई० सं इस जिला पर पान्नमण किया भीर को डाट भीर है कु-प्रदेशको लटा । १७०७ ई॰में को दाट दुरानी राज्यका एक ग्रंग हो गया। लेकिन वैङ्गा और खटकके ही प्रवि-कारमें रहा। छन्नीसवीं यताब्दीमें को हाट धीर हैयू ने - सर्दार सामद खा की गवनैर बनाया। सर्दार सामद खाके लडके पेशावरके सदीर सुलतान सुहमादसे भगाये गरी। इस तरह इमेशा सदीरके अदल बदल होनेसे

प्रधान्ति फैसी रहती थी। जब यह दिश सिखिकी अधीन हुणा तो पहाड़ी चादमियों से कर वसून करना चसंभवसा दीख पडने लगा। रणजित्सिं इने सुलतान सुष्टमाद खाँकी पेगावरमें कर वस्त्व करनेके लिये नियन किया और रसूत खाँकी टेरीका प्रधान बनाया गया। सुलतान सुध्याद खाँ भी जिलाके श्रीवभागमें शासन करने लगा। जब दूधरी खडाईमें सिख-सेना पैशावर पद्भंची तो वृटिय कमा चारी जार्ज लावरेन्स भागकर को डाट चसे गये, लेकिन सुसतान सहसाद खाँने उसे धोखा देकर कैदी बना लिया। इस लड़ाईमें शहरेओं भी जीत हुई श्रीर की हाट एवं पञ्जाबका श्रेष्ठभाग श्रृङ्ग रे जी राज्यमें मिला दिये गये। उसने आमदनी बदा करनेका काम इङ्गरखानको सींप रखा था। किन्त चनको किसी आत्मीयने सार डाला। फिर यह काम चनके संख्केको दिया गया। मोरान्जाई पव तके प्रधि-वासियोंने प्रार्थेना की थी-इस को हाटकी श्रंगरेजी ·सरकारने शासनाधीन रहना चाहते हैं। इसीसे वह प्रान्त भी १८५१ ई०को कोष्ठाटका धन्तभु क हो गया।

यह जिला तीन तहसीलींमें बांटा गया, हर एक ं तहसील तहसीलदार श्रीर नायव तहसीलदारके श्रधीन रखागया। डेपटी कसियनर सुकहमा जांच करनेके लिये नियत इवे। उनके श्रधीन दो सहायक कमिशनर रखे गंधे जिन्हें घल सदिखीजन कार्यका भार सौंपा गया। पहले पहल की हाट निनामें मानगुनारी वसून कर-नेकी संख्या ठीक नहीं थी। राजा अपनी अपनी जमी-टारी की ठीका पर लगा दिया करते थे। लेकिन जबसे यह जिला श्रंगरेनी राज्यमें मिलाया गया तभीसे यहां का काम सुचार रूपसे चलने लगा। जमीनकी माल-गुजारी भी तीनग्रानिसे ६॥ र॰ तक प्रति एक इकी नियत की गई। इस ज़िलामें सिर्फ एक म्यूनिसिपालिटा है जिस्से १४१०० त•की मामदनी होती भीर १६३०० त॰ खर्च होते हैं। पुलिसके पूर्व चादमी है जिसमेंसे ४४ म्युनीसिपासिटीवासे है। याम्य चौकीदारीकी संख्या २६५ है। यहां १२ थाने, १६ रोडपोष्ट श्रीर ४ चाडट पोष्ट है। पहले यहां शिचाका बहुत श्रभाव या, इसिसे सैकाड़े ४२ मनुष्य पढ़े लिखे थे। किन्तु माजका यहां

बष्टतमे विद्यालय हैं जिनमें लड़के पीर लड़कियां प्रलग प्रलग यिचा पाते हैं। पृष्ट समयकी प्रपेचा प्राजकत यहां बहुत तरहकी उन्नति है।

२ को हाट जिलेका प्रधान नगर। यह नगर चारा श्रोर प्राचीरविष्टित है। इसमें एक बाजार श्रीर एक ससजिद विद्यामान है।

को होना ( हिं• क्रि॰) क्र्इ होना, गुस्रा खाना। २ रूठना, रिसाना।

को हित (सं॰ पु०) किसी ऋषिका नाम । स्वादि गणाः न्तर्गत रहनेसे इस प्रव्हको भवत्यार्थमें भप् प्रत्ययः होता है।

को हिल (हिं॰ पु॰) पिचिविशेष, विसी किसाना वाज । को हिस्तान (फा॰ पु॰) १ पान व्याप्रदेश, पहाडी जगह। २ कास्मीर-प्रान्तों गिलगिटके पासकी एक हपत्यका। इसे भावासीनका को हिस्तान कहते हैं! उसका जल जाकर सिन्धुनदमें गिरता है। रोजा, जामुन, करमीन श्रीर दुमान नामक जातियां इस खपत्यकाकी भाषवासी है।

को हिस्तान—सिन्धु-प्रदेशका एक ता बुक । यह कराची कलक्टरों के जन्तभूंत है। इसकी छत्तर और पूर्व विक् को छोड़े अंग्रमें सेहनान विभाग है। पूर्व दिक् को श्रेष्ठ अंग्रमें सेहनान विभाग है। पूर्व दिक् को श्रेष्ठ अंग्रमें जेरक नामक जिला भीर एक पर्व तन्नेषी है। को हिस्तान छत्तर-दिचिण ३० कोस श्रीर पूर्व पिखम २०१२ में को है। विश्वान छत्तर-दिचिण ३० कोस श्रीर पूर्व पिखम २०१२ में को है। विश्वान परिमाण प्राय: प्र०५० वर्गमील है। को हिस्तान पिक कोग्र पर्व तमय है। दिचिण दिक को पर्व तन्नेष्ठी, मध्य मध्य समतल भूमि है। दृष्टिक पों हे यहां प्रचुर दृष्णादि उत्सन होता है। उस समय चारों भोरों से प्रखादि श्रा यहां चरा करते है।

को हिस्तानमें हुब्ब, बारन श्रीर मलीर नामक तीन निद्यां हैं। हुब्ब नदी खिलातके पाससे निकल ५० कोस बहती हुई श्रदम सागरमें जा मिली है। दृष्टिके उपरान्त समय समय पर इसमें वन्या (बाद) भाती है। किन्तु श्रद्धाचणके मध्य ही जल घट जाता है। बारण नदी खीरखर पव तसे डिस्थित हो ४४ कास पय भितिस्म करने सिस्तुमें जा गिरी है। वारण नदीने उत्पत्तिस्थानसे ही गजा नामक दूसरी नदी भी निक्कती है। वहा पति उच्च पर्वतिको पाउ कर मानो दो मुख बन गये है। देखनेसे ऐसा समभ्य पडता है—मानो किसी दे त्यने भाकर पहाड़के बीचसे दो ट्रकड़े उड़ा दिये है। इस स्थानकी भोभामें बड़ा चमलार है। मन विस्मयके रससे प्राप्तुत हो जाता है। मजीर नदी को हि-स्तानकी पश्चिमदिक्के पर्वतिसे निकच २० कोस राह स्वति कराचीने निकट अरव सागरमें मिनो है।

कोहिस्तानमें हायना, चीता, मेड़िया घीर वजरा श्रादि नामा जन्तु देख पडते हैं। ग्रन्न, चिह्न, खवा श्रीर टिष्टिम पची बहुत है।

कोहिस्तानमें न्यूनाधिक १२८०० लोगींका वास है। उनमें मुमलमान हो ष्रधिक, हिन्दू प्रस्य है। प्रधिवासी प्रधिकाय समयप्रील हैं। कोहिस्तानके मध्य केवल ६ ग्रामीमें लोगाका स्थायीवास है। वलूच, नुमारिया, लोकिया, बींद प्रीर नोहानी नामक लातिया यहां रहती है। एतद्व्यतीत प्रन्यान्य प्रनिक्ष लातियां भी पायी लाती है।

बलूच को हिस्तानकी छत्तरदिक्, तुमारिया मध्य-ख्या श्रीर जोकिया दिखणदिक्की रहते है। तुमारि-योंके २४ विभाग है। जोकिया लोग राजपूर्व वंशोइव है। यह मेज श्रीर कागल चरा कर दिनयापन करते हैं। गबोल बजूच काणिकार्यमें लगे रहते है। दूसरीके मेषादि चुरानेमें को हिस्तानके प्रधिवासी विशेष पट है।

कोहिस्तानको दिचण-पूर्वदिक् सो चघमान नामक स्थानमें नोयाने विता जानेक का कवरस्तान है। यहां एक पहाइने कपरी निम्न पाद देश पर्यन्त एक खोत-रेखा देख पड़ता है। कोहिस्तानको जोग कहते है—यह रेखा अनन्त है, इसने निम्नभागमें एक प्रकार शब्द सुन पड़ता है। इस स्थानके सम्बन्धों बहुविध गल्प प्रचलित है। इस स्थानके सम्बन्धों बहुविध गल्प प्रचलित है। सुखित, मान्दी श्रीर क् चूक् श्रीधवासी हो किया सुश्री होती है, परन्तु २०११ वर्ष ने वयसों हो उनको कोमजता उड़ जाता है। स्तियो श्रीर प्रकृति वयसों हो उनकी कोमजता उड़ जाता है। स्तियो श्रीर प्रकृति वयसों की उनकी कोमजता उड़ जाता है। स्तियो श्रीर प्रकृति वर्ष नाविमें कोई विश्रीय भीद नहीं। स्त्रया कुर्ता

श्रीर पायजामा, काले रगने पगमी कपहेकी टोपी श्रीर घासका जूता यह लोग पहनते है। स्त्रिया टोपीके बदले रहीन रूमाल मस्येमें लपेट लेता हैं। यह मस्तक पर वालांकी विणी बना उसके ग्रीयभाग पर फीता वांधती है। कूलू अञ्चलकी स्त्रिया वडी अलहारिष्य है। वह सीपके नामाविध अलहार प्रस्तुत करके परिष्धान करती है। पुरुषांमें बहुविवाह चलता है, किन्तु स्त्रियों में देख नहीं पडता।

चावा पर्वतमें गड्डी नामक जातिका वास है। यह रहवेंबाय श्रयच बसवान् होते घौर श्रन्यान्य नोगोंकी अपेचा परिष्कार परिच्छन रहते है। गड़ी श्रपनेको राजपूत-जैसा समभाते हैं। इनमें बहुतरे भाडफ्रंबना काम करते और भूतोंको उतारते है। इनके भूत उतारनेकी प्रणाखी बहुत चमलारी है। किसीके मरने पर लोग समभते कि उसे भतने मार डाला है। यह श्रामा ही माने निर्णय करते हैं —िकस भूतने मारा है। वह एक ऐसी बुड़ी स्त्रीकी देखके चुन लेते, जिससे वह नाराज रहते है। किर लोग उसे चारीं श्रीरों से घेर कर बैठ जाते श्रीर श्रीका घुम घूम कर नाचते, बीच बीच उसकी तर्फ देख प्रणाम करते है। इसी समय चारी और दर्शक भी शिर सजा नमस्कार करते है। ऐसा होनेसे ही वह स्त्रो डायन-जैसी ठहर जाती और उसीने सारा है ऐसा प्रमाणित हो जाना है पुराने समयमें तो उस ब्रहाका प्रायविनाम किया जाता या। किन्तु इस देशमें जबसे ग्रंगरेजोंका ग्रधिकार हवा डायनके प्राणविनाधकी प्रथा उठ गयो है। बाज-कल डायनको जातिच्यत करके उसका पाहार बादि भी बन्द कार देती है। इसकी पीछी डायनका कोई पालीय वध्र यदि श्रोभाको सेष वा छागल सेंट कर सन्तुष्ट कर सकता है, तो वह उसका दोव किसो दूस-रैके सत्ये सड़ देते है। फिर इस व्यक्तिके भी क्रक उपदार दे देनेसे दोष किसी दूसरेके ही जपर जा पडता है।

वाडुकी नामक पौर एक प्रकारकी जाति कोडि-स्तानके वाडुव प्रदेशमें रहतो है। यह खर्वाक्रति, विवष्ट, किन्तु टेखनेमें कैसे हो क्षस्तित, धावार व्यवहारमें भी

श्रपरिष्क्षत है। प्रदेश प्रथमा श्रंगरला श्रीर पायनामा पर्रायक चादर लगा चड़के जपरसे कमरकी बगलमें - उसका छोर खोंस जैते हैं। स्त्रियां कड़ी चोटी करके बाक्सि तर्फ तरहकी उलीन एडियां या फीते बांधती हैं। मर्खे पर टीपीके किनारे जन्दीर या काचकी माला सटकाती हैं। प्रकृष श्रीर स्त्री दीनों गर्नेमें शीपके पात फीरोजा वगैरफ पहनते हैं। उन सोगोंको विखास है कि उक्त सकल द्व्य साथ रहनेसे जुड़ैल चोट कर नहीं सकती। सभी गलदेश पर श्राम्यांचालनके उपयोगी चनमन श्रादि एक यैनोमें बटना रखते हैं। ै लाइन प्रदेशमें शित र्अव्यन्त पड़ता है। इस में लाहुती जाड़ेके समय कुल पद्मखने जा कर इटइ सास काल श्रवस्थिति करते हैं। यह समय सरापान श्रीर जूल-गीतमें चतिवाचित होता है। दसवके समय पातिग बाजी करती है। स्तियां नावा करतीं श्रीर सनसानी श्रराब पीती हैं। श्रेषको सतवासी हो नाच न सकने पर बैठ रहती हैं। जिलके समय बहायें रंग रंगकी वैश-भवासे सिक्तत हो उत्सवमें योग देता हैं। जाहुजी स्तियांकी श्रांख वही कटीनी होती है। इसकी देखते हो बहुतमे प्रकृष ख्यात बन जाते हैं।

को हिस्तानकी विविध जातियों में प्राय: विवाद उठ खड़ा होता है। एक जातीय व्यक्ति मार्थ का टीपी यदि प्रपर जातीय व्यक्ति हायसे उतार कर फेंक देता, ता प्रपराधीका प्राप्तनाथ न होने से विवाद चला ही करता है। इसे प्रकार किसी जातिका एक व्यक्ति मारा जाने से उस जातिके सभी लोग एक वारमी ही उसड उठते हैं। फिर उभय जातियों में विवाद धारमा होता है। यह विवाद वहुकाल तक चला करता है। माजकल धंगरेज धनेक बार किसी जातिके दलपतिकी कारा ह करके ध्यवा अन्य जातिके दलपतिकी जंट, क्यया या मेड बकरा दिलाके भगड़ा निवटाते हैं।

चाजका को हिस्तानमें एक कोतवाल, कई सवार भीर यानिदार रहते हैं। वही यान्तिरका किया करते हैं।

्कोडी ( डिं० वि०) क्रोधी, गुस्रावर।

"बाजब्रह्मचारी अति कोडी।"( तुलसी हैं

को होर—१ हैदरावाद—राज्यके विदर जिलेका एक तालुका विदर देखा। हैदरावाद-राज्यके प्रतार्गत विदर तालुका विदर देखा। हैदरावाद-राज्यके प्रतार्गत विदर तालुका घोर जिलाका एक प्रहर। यह प्रचा० १७ २६ छ० और देशा॰ ७७ ४३ पू॰ विदर प्रहरसे २४ मोल दिच्च प्रवृत्त प्रविद्या है। यहांको जनसंख्या प्रायः ६२७८ है। यहां सुसलमानोंको दो प्रसिद्ध समाध्यां हैं। इनके प्रतिरिक्त बहुतसी मसजिदे हैं, जिनमें जुमा मसजिद जो बाह्यनी राजाभीके प्रासनकालमें बनायी गयी प्रसिद्ध है। इस प्रहरमें एक मिलिकास्त ल, एक कन्या-पाठणाला, वोष्ट प्राप्तिस तथा प्रतिस हम्ध करके प्राप्तिस तथा प्रतिस हम्

को ही बावा-एक जुम्बे पहाडकी पंक्षि। यह प्रविशे पश्चिम होती हुई अफगानस्तानके सध्य होकर गयी है। यह प्रचार ३४ ४२ में ३४ २० उर ग्रीर टेग्रा॰ ६८' १५' से ६१' १०' पृश्में अवस्थित है। यह हिन्टः जुस पहाडकी नाई' फैला इवा है। इसमेंसे एक घाटी निकला है, जिसका नाम 'शीवरघाटी' है। इसी खानसे कोष्टीवादा पश्चिम श्रीरसे दिचण वासवसङ तक फैला इवा है. जहां दसकी चार शाखा हो गई है। एक प्राखा टक्षिणका भीर गई है। जिसका नाम वनदी-इषा खबन या वन्हीवैन है। यह दक्षिण हरिस्ट तराईसे चीरत तक फैली है भीर वन्दीवोर नामसे मग्रहर है। दूसरी याखा संभेद-को हु कड़ साती है। इस शाखाके उत्तरमें शाइबुवका वन्दोवाला, नामकी याखा हरीकट उपत्यकाके उत्तर तक फैली हुई है। चौथौ शाखा उत्तर-पश्चिम तक विस्तृत है। एक दहिने भीर वांग्रे भोर बहुत जंदा पहाड है जी अफगानि-स्तानकी प्राक्तिक सीमा है। इसका पश्चिमी भाग यथार्थमें को ही बाबा कहताता है। जिसकी जंबी चोटी १६००० फीट खडी है। की ही बाबा ने दिवण पहाड़ी, प्रदेश इजारजनके वेलुद जिजा है। उत्तरमें भ्रमगानि: स्तानकी बड़ी प्रधित्यका है जी अक्सरका और १८० मील तकांफी सी है।

कोंकिर ( चिं॰ स्त्री॰ ) कर्करः देखे। कोंच ( चिं॰ स्त्री॰ ) कपिकच्छु, खजोइरा । यह एक

**प्रवद्श**े।

चुवा ।

मादा प्रवदासा।

री सरीकार रखनेवासा।

प्रकारको शिखी-जसी सता है। इसकी फलिया सेमसे श्रधिक वर्तु स बहत्, श्रस्त्रसम्पद्य श्रीर सोमग्रुक रहती हैं। खत, क्षण श्रीर भूसर मेदसे यह तीन प्रकारकी न्होती है। क्वच्या और घूसर फलियों से नेशा रहते है। खेत फलिया सफाचट होता हैं। क्रया और खेत फलियों का याक बनाते और भूरी फलिया की भौषधके व्यवचारमें लाते है। इनके रुधे धरीरमें लगनेस कर्छ चेठने सगती है। इससे इसका दूसरा नाम खनो-हरा भी है। कींच बहुत वीर्ध बढानेवासा, ताकतवर, इलकी, मीठी भीर वातका वीमारीकी मारनेवाली है। कौंची (हिं०) कमदी देखी। कींध ( दिं० स्ती॰ ) विजसीकी दूरकी चमक। कौंधना ( हिं॰ क्रि॰ ) दूरसे बीज सी चसकना। कोंधा (हिं•पु॰) कींघा देखी। कीर (हिं• पु॰) द्वष्टद द्वचित्रीय, एक बढा दरख्त वन-खीर।यह पद्माव, नेपान श्रीर नेपालकी तराईमें एत्पव होता है। काष्ठ भीतरसे ईषत् पाटलवर्ण निकलता भीर ग्रहिनमीपादिमें सगता है। उससे हुइत् एवं सुदू पाव भी प्रस्तृत होते हैं। कौरके फलके घाटाको पावला प्रदेशके पविवासी गिइं सादिके साटेमें मित्रण करके सम्बद्ध करते है। कीरा ( हिं मुं -वि ) कावर चौर कावरा देखी। कोंदी, कंबरी देखी। की सत्तर ( घं॰ पु॰ Councellor ) १ मन्त्री, वकीर । २ ६पटेशक, नसीहत करनेवासा। कौंसिस ( ग्रं॰ स्त्री॰ Council ) समा, परिषत् । क्षींद्र (हिं• पु•) फलभेद।यह पक्षावस्थामें प्रति सुन्दर रक्तवर्ष की जाता है। प्रवाद है--कींहरमें सपैको दूर रखनेका गुण है। की प्राना ('हिं॰ क्रि॰) १ वर्राना, प्रयह वयह वसने लगना। २ प्रकावकाना, निश्चेष्ट होना। कीकाच (सं० वि०) कीकाच थण्। कीकाचका दण्ड-नीय (सानव वा शिष्य)। कीक्सिस (सं० पु॰) कोक्सिस्यापत्यम्, कोक्सिस ग्रयः। त्रण कृष्ट की किलात् स्रतः (पा धोशश्रू भाष्य) की किलागावदा,

कोयस्रकानर बचा।

कौकिसी (सं॰ स्त्रां०) कौकिस-स्रीष्। काफिसका स्तीजाति प्रावक, कोयसका मादा वद्या। (माहायन चीतः प्राप्त) कौकित्य (सं॰ पु॰) कोकिसाचहच, ताससखानेका पेड । कौ कुष्टक (सं॰ यु॰) जनपदविशेष, एक देश। "दवापरे जनपदा. कोलुहकालवा कोला ।" (महामारत, सी<sup>र</sup>स ८) कौक़र ( सं॰ पु॰ ) क़ुक़ुराणां देग:, क़ुक़ुर-पण् । १ देग-विशेष, कोई मुल्हा। यह वर्तमान राजपूतानेके सध्यमें रहा । "बनाहा कीकुराकाचा वस्त्रपा, पहरे चह।" (महामारत २।२१) कुकुरा यादवसेदा एव, कुकुर स्वार्थे प्रण् । २ यादव-वशीय राजा। (मारत मीस ५ च०) की मुस्त ( सं॰ पु॰) एक ऋषि । ( यतपवनाद्यप ४।६।१।१३) कौक्तत्व ( सं क्ती ) कुलितं कुल्यम्, स्वार्धे धर्। १ अनुताप, पक्रतावा । २ सन्द्रकार्यः बरा काम । कौकुट ( एं॰ त्रि॰ ) कुक्ट-सस्वन्धो, सुरोक सुताह्मिक । कौक्टपुट (सं॰ क्लो॰) पुटविश्रेष, एक तद्व या गड़ा। वितस्तिमात्रके खातकी कीक्झटपुट कहते हैं। कोई कोई उसे वोड़शांगुनक खात भी कहता है।(मावप्रकार) कौक्टिक (सं• पु•)कुकाटवहकान विश्वरति यदा कुकटों मयां कापखादिकं पादविचेपस्थानच्च पर्खति, कुकुट-ठक् । (स दाया खलाटक इट्टी पय्यति । पा डा आहर् ) १ दाश्विक, मगहर । २ मदूरप्रेरिताचं, जीवहत्वाके भयसे दूसरी श्रीर न देख वडे सावधानसे पैर रखने-वासा, कार्र संन्यासी। ३ सुक् टविक्रोता, सुर्गाफराया। ४ पश्चिमित्रेष्, कोई चिडिया। कीक टिकन्दन (सं॰ पु॰) कुकटस्यायम्, कुक्ट-इज कौक् टि: स इव कन्द्रज्ञ: । सर्पविश्रेष, किसी किसाका

कीक् टिकन्दची ( स॰ स्ती॰ ) स्ती जातीय चनगरसपं.

कीच ( सं॰ वि॰ ) कुचि द्दमर्थे प्रण्। कुचिवद, की ख-

की चक ( सं • वि • ) कुची देशमेंदे भवः, कुचि-वुड्।

ब्माहिमासः वा धःश्रार्कः कुचिदेशीत्पन, की खरे निक्सा

कीचिय (सं० ति॰) झची भवः, झचिर्छञ्। हति-झचि-कलियवस्पनाष्ठर्वं ज्रापा शराध्दा छिचियस, बगसी ो (सह शहर) कीचियस (सं० पु॰) झची कीचि तिष्ठति, झचिर्छमञ्। क्रवक्रवियोगभाः त्रास्त्रवहारिष्ठा पाशारारदा झचियस सम्ब्र, तस्त्रवार ।

कीङ्क (सं० पु॰) कुङ्क एव स्वार्धे अण्। कीङ्कण देश। कीङ्कण देखी

कीङ्क्ष्य (सं॰ पु॰) कोङ्क्ष्य एव खार्थे श्रम्। १ कोङ्क्य-देश । ''बोङ्क्य माखवानवा।" (भारत ६। ८) २ कोङ्क्र्य-देशकी राजा।

कीक्षिण (सं॰ पु॰) कोक्षण स्वार्थे, पण् प्रवीदरादिला दकारस्य इकारः । कोक्षणदेश ।

कौड्स ( सं॰ ति॰ ) जुडुमसम्बन्धाय, वेसरिया।

कौचवार (सं० पु०) कुचवारस्थापत्यम्, कुचवार-मञ्। कुचवारके खडके।

कीजप (सं॰ ति॰) कुजपस्येदम्, कुजप-त्रण्। कुजप-सन्दन्धी, कुजपसे सम्बन्ध रखनेवाला।

कीच (सं० पु०) जाच एव स्वार्धे त्रण् प्रवीदरादिलाइ रकोवः। कीच्चपर्वत, एक प्रचाड ।

कीष्त्र ( सं॰ ति॰) कुद्धर इदमर्थे श्रग्। कुद्धरसम्बन्धी, दाधीसे तात्रुक रखनेवात्ता ।

की ज्ञायन ( सं० प्र० ) कुज्जस्य पुमपत्यम्, कुज्ज-पञ्।
गोते कुज्ञादिभाष । पा ४। १। ८। कुज्जने वंशोत्पन्न सत्तानादि।
की ज्ञायनी ( सं० स्ती० ) कुज्जस्यापत्यं स्ती, कुज्ज-पञ्।
कुज्जनी वंशोत्पन स्ती।

की स्नायन्य (सं० पु०) की स्नायन स्नार्थे स्न । नावन् मजी-रिक्रवाम्। पा ४। ११ । १३। तुः स्नानास्त्र नास्त्र मिस्स्य वेशीत्पन पुरुषः ।

कौष्ति (सं॰ पु॰) कुल्लस्य ऋषेरनन्तरापत्यम्, कुल्ल-इन् ्) कुन्त नामक ऋषिने प्रतः।

की की (सं० स्ती०) कुक्त स्व ऋषिरपत्यं स्ती, कुक्त न्वा। ततः स्तियां कीष्। कुक्त नामक ऋषिकी कन्या। कीट (सं० पु० ित०) कूटे गिरिशृहे भवः, कूट-घण्। १ कूटजवृत्त । कूटे मायायां भवः, कूट-घण्। २ कपट-साची, बनावटी गवाह। कूट्यां वर्षाक्ततमायायां भवः। ३ स्ताधीन, श्राजाद । ४ मिष्याक्षन, भूठ वात । ५ कूटसाच्या, भूठी गवाही। कौटिक (सं० वि०) कुटमेव खार्घे कन् कूटकं मांसं पणमस्य, कूटक-ठञ्। मांसविक्रोता, गोद्यपरीय। कौटज (सं० पु०) कौटे जायते, कीट-जनः ड। कुटजवस्य। कौटजभारिक (सं० वि०) कुटजस्य मारं इरित वहित-स्रावहित वा, कुटज-भार-ठञ्। १ कुटजमार वहन करनेवासा। २ कुटजभार हरण करनेवासा। ३ कुटज भार उत्पादन करनेवासा।

कौटजलेइ (सं० पु०) म्रग्नीं विकार पर लेह, बवाहीर की एक चटनी । १०० पल लुटजलक ६४ प्ररावक जलमें एकाना चाहिये। म्यरावक पानी ग्रेष रहनेसे कायको कतार लेते हैं। फिर उसकी कपडेंसे कान उसमें एक एक प्रराना गुड़ भीर म्यल घी खाल गर्म करते हैं। चटनी जैसा बन जाने पर उसमें एक एक पल वच, व्योष, विडङ्ग, इन्द्रथव, विफला, श्रीन, रसा जल, भज्ञात, श्रीतिविषा श्रीर विल्लका पूर्ण तथा मा पल मा खाल थी, यहर, महा, पानी या दूषके साथ खानेसे रक्तसमुद्भव श्राभीरोग शान्त हो जाता है। (साक्तीसरी)

कीटजवीज ( सं॰ क्ती॰) इन्द्रयव। कौटजिक (सं॰ त्रि॰) झुटजं भारभूतं हरति वहति ग्रावहति वा, झुटज ठञ्। वंशादिमा प्रवस्न व्याखानरं भारस-तेमा वंशादिमा पति। (पा प्रारा ५० विहानकी सुरी) झुटजभार हरण, वहन वा ग्रावहन करनेवाहा।

कौटतच (सं॰ पु॰) कौट: खाधीन: तचा, कर्भधा॰। खाधीन सुत्रधर।

कौटभी (सं॰ स्त्री॰) कैटभी, दुर्गा।

भीटल्य ( सं० पु० ) कुटी घटस्तं सान्ति कुटलाः कुतः धान्यास्तेषां त्रपत्यम्, बाइसकात् यञ्। यदा कुट् कसम् सार्थे ष्यञ्। वात्यप्रायनः सुनि।

कौटनी ( मं॰ स्त्री॰ ) कोहनी, एक नंगी श्रीरत। कौटसाची ( सं॰ पु॰ ) कूटएव कौट: स्वार्थ श्रय् ताहग्रः साची, कमैधा॰। मिथ्यासाची, स्तृता गवाह।

कीटसाच्य (स'० ली०) कीटसाचिषी भावः कर्म वा, कीटसाचिन् ष्यञ्। सिष्यासाच्यः, भूठी गवाही। मनुके सतम्—भूठी गवाही देनेसे सरापानके समान प्रनुपा तक सगता है। पीक्षे यदि समक्ष पड़े कि कीटसाच्य यहणसे कोई विवाद मीमासा किया गया है, तो वह पूर्वकी भाति चक्कत अर्थात् पुनर्दार विचारणीय है। कोमसे सिष्यासाचार देने पर यत पण, भोडसे प्रथम साइस, भयसे मध्यम साइस, मिल्रता तथा प्रजुरीधसे प्रथम साइसका चतुर्युण, क्लो कामनासे प्रथम साइसका दशर्युण, कोधसे तीन गुण, अज्ञानसे २ यत पण भीर सूर्खतादोषसे कृती गवाही देने पर एक यतपण दण्ड करना उचित है।

कौटायन ( सं॰ पु॰ ) क्षूटस्य गोत्रापत्यम्, कूट-फञ**्।** क्रुटवर्शाय सन्तान ।

कौटि (सं०पु॰) मूटस्य प्रपत्यम्, सूट-इन्.। मिष्या-वादीना पुत्र, भूठे गवाहका बङ्जा।

कौटिक ( सं ० ति ० ) कूटेन स्रग्रादिवन्धनयन्त्रेण चरति, कूट ठक्। सासविक्तेता, गोफाफरोग्र। इसका संस्तृत पर्याय—वैतंसिक भौर सासिक है। २ व्यास, वहेसिया।

कौटिबिक ( मं॰ वि॰) कुटिबिक्या घरति स्गान् म्रङ्कारान् वा, कुटिबिका म्रण्। १ व्याम, विडोमार । २ कौचकार, बोहार।

कौटिक्य ( सं॰ पु॰ ली॰) कुटिलस्य सावः, कुटिल-स्वनः १ कुटिलता, क्रूरता, टेट्रापन । (काल्यकामः) २ चापका । इनके कोधानकसे नन्द न्द्रपति विनष्ट घीर इन्हों के चक्रान्तसे सुरापुत्र चन्द्रगुप्त सिंहासन पर ऋधिष्ठित हुए । कुटिलताके सून्तस्वरूप रहने पर यह कौटिला नामसे विस्थात है । वावक देखे। ३ चायका सूनका, किसी किसा नी सुन्ती ।

कौटिस्यक ( सं॰ पु॰) अन्तिमक्ति कौटविशेष, एक जङ्गीका कीडा । इसके काटनैसे वातनिमित्तक रोगं सठ खड़े होते है । (ससन)

कीटी (सं॰ स्ती॰) जटलहच, क्षरेयाका पेड । कीटीगव (सं॰ त्रि॰) कोटीगव्यस्य कातादिः, कोटी गवा-मण्डा भवत्वपत्वयस्य कोवः। कोटोगवाके कात प्रस्ति।

कौटीगव्य (सं॰ पु॰) कुटिगोक्सिविधिषस्य गोतापत्यम्। क्रिटीगी नामक ऋषिवंशीय सन्तान।

कौटीय ( स॰ वि०) सूट छण् । सूटसिक्क ए देश, सूटका निसटवर्ती। कौटोर (सं कि ) कुटीरस्य भवयवे विकारो वा, कुटीर-भण्। १ कुटीरका भवयव। २ कुटीरका विकार। कौटीर्य (सं कि ) कुटीर: केवल एव, स्तार्थे खन्। १ केवल, असहाय, भकेला, वेचारा।

कौटीर्या ( सं • स्त्री॰ ) दुर्गा । (इरिनंग १९८)

कौट्न्स (सं० वि०) क्कुटुन्नं तद्भरणं प्रयोजनमस्य, वहुन्नै। क्कुट्न्स भरणोपयोगी द्रस्य, खानदानकी पर-वरिग्र करने लायक। (भाषवायनयदास्व १।६।१०)

कौटुस्विक ( सं ॰ वि० ) क्षुटुस्वे तद्भरणे याष्ट्रतः, क्षुटु-स्व-टक् । क्षुटुस्व परिपालनमें व्याप्टत रहनेवादा, जो खानदानकी परवरिश्रमं लगा रहता हो । भागवतप्राराह्यः) क्षुटुस्वे भवः । २ क्षुटुस्वसस्वस्थीय, खानदानी।

( भागवत ५।१४।३ )

कौट्या (सं॰ स्त्री॰) कुटस्थापत्यं स्त्री, कुट-स्वा १ कूट-वशीय कन्या । (वि॰) कुट-स्वा २ कूटसिक्रष्ट रेगादि।

नौठार ( सं॰ पु॰ ) जुठारस्य तन्नामकस्य <sup>च</sup>न्छवेरपत्यम्, क्षठार-मण्। क्षठार नामक न्छविके पुत्र ।

कौठारिकेय ( स॰ त्रि॰ ) चल्पा क्षुठारी क्षुठारिका तस्त्रा पदम्, क्षुठारिका ढक् । चुद्र क्षुठारसम्बन्धोय, क्षोठी क्षुरुषाडीचे सरीकार रखनेवासा ।

कौठारी (सं॰ स्त्री०) कीठार ङीप्। क्रुठार नामक अटिषकी कन्या।

कौठुस ( सं० पु० ) कीयुम गाखा।

नौडिविक (सं विति ) कुडिवस्य वापः, कुडिव-ठज्।
(तस्य वापः। पा।धार।ध्यः) १ कुडिव यरिमित वीजवपने ने
उपयुत्तं, एक कुड्व वीज डालने लायका। कुडवं तत्
परिमितमनं सकावित पचित अवस्रति वा, कुडवठज्। सकावस्यवस्रति पचित। पा।धाराधरः २ एक कुडिव
पन्न रह सकाने लायक। २ एक कुडिव पन्न पाक
सरनेवाला। ४ एक कुडिव परिमित पन्न प्रवहरण
करनेवाला। ४ कुडिव परिमित, बारह सुद्दो।

कौडा (हिं० पु॰) १ इडत् कापर्दक, वडी कौडी। २ श्रवाव, तापनेके विधे रोज जलाया जानेवाचा एक गड़ा। जाडे में इसकी चारी तरफ बैठके लोग तापते श्रीर बातचीत कारते है। ३ कोचिंड़ा, कोई जंगली प्याज। कौड़िया ( डिं० वि॰ ) अपर्देश-जैसा, कोड़ोसे मिसता-जलता।

की ड़ियासा (हिं० वि॰) १ को कई, हलका नी सा, इसमें कुछ गुसाबोको भालक रहती है। (पु०) र को कई रंग। २ कोई सांव। यह जहरी सा होता और शरीर पर की ड़ी- केसा दाग रखता है। ४ सापण, कं जूस। ५ एक पेड। यह जसरमें उपनता और मट- में से रंगकी छोटी छोटी पत्तियां रखता है। की डिया- सामें कुच्छी- जैसे छोटे छोटे फूल श्रात है। यह तीन प्रकारका छोता है—सफेद, सांब श्रीर नी सा। नी से प्रकार की डियासा विश्वासाला भी कह साता है।

कोडियाही (हिं॰ स्ती॰) १ कीडियों में चुकाई जाने वाली मजदूरी। २ लालची, कीडियों पर काम करने-वाली।

की हो ( हिं० स्त्री० ) कपर्दिका, यह एक समुद्री की हा है। घांचिकी भांति की हो भी अध्यको ग्रमें हो रहती है। इसका अध्यको ग्र जा भीर चमकी ला होता भीर उसके नीचे बड़ा जम्बा पतला हिंद रहता है। इस हेदके दोनों किनारों पर दांत होते हैं। खुले सुखको बन्द करने के लिये दकन नहीं रहता। की हो बा ग्रिर हिंद्रके बाहर होता है। इस होते हैं। खुले सुखको बन्द करने के लिये दकन नहीं रहता। की हो बा ग्रिर हिंद्रके बाहर होता है। इस होती की ने स्पर्णे न्द्रय-का काम देते है। कर्द्य हेखी। र द्रव्य, क्पया पैसा। र कर, खिराज। अ अचिगोलक, ग्रांखका है ला। प्र हाती की एक हड़ी। यह हाती के बीची बीच सबसे होटी रहती है। सबसे नीचे की दो पस्तियां की हो पर प्रांके मिलती हैं। ६ कोई मिलटी। प्राय: जांच, कांख ग्रीर गले की गिलटी को बीड़ी कहते हैं। ७ कटारकी पनी।

की हो गुड़गुड ( हिं॰ पु॰ ) की झाविशेष, एक खेल । बहुतरे बड़के दो पंक्तियों में मामने सामने बैठते हैं। दोनों पंक्तियों में एक एक सरदार रहता है। पैसा या जूता उद्याल कर निर्णय करते, किस मोरसे खेल एक होगा। जिस पंक्तिसे खेल आरसा होता, उसका सरदार अपनी मंजुलीमें एक की डो हिएगा मूल भर जेता है। फिर वह शोडी शोड़ी धन मंजुली से अपनी भीरके सव

सड़कों के हाथ पर डासता है। दूसरी घोरके सड़के इस बात पर ध्यान रखते हैं, कौड़ी किस सड़कें के हाथ पर गिरी है। ठीक मालूम हो जाने पर जिसके हाथ पर कीड़ी गिरती, उसके चपत पड़ती है। इसको कीड़ी जगनमगन भी कहते हैं।

कोडोजूड़ा (हिं० पु॰) श्रबङ्कारविशेष, एक गहना । इसे स्तियां मस्तज्ञ पर धारण करती है।

की ड़ेना ( हिं० पु०) १ यन्त्रविश्रेष, की ई श्रीजार। यह की है वा होता है। कसेरे इससे वर्तनीं पर नकाशी कारते हैं। की डेना डिट बालिश्व लंबा भीर नीक पर पतला तथा चपटा रहता है। २ की डियाला लड़ी। (स्त्री०) ३ की डियाही।

कौडंयक (मं० व्रि०) कुडायां जातः, कुडा उन्नज्। कवादिभग्ने टक्क (पार्वार) सुद्धाजाता

की पक्क लग्न (सं० पु०) एक ऋषि। (भारत, भाहि ५ ५०) की पण (सं० पु०) कुणपस्तिभातुकं यरीरं ययं वा भच- यितुं यी समस्य, कुणप-मण् यद्वा कुणपः भच्छ लेन अस्यस्य। १ राच्च । (भारत, माहि १७० ४०।) २ वासुकि वंशीय कोई सर्प। (भारत १। ५०। ५ (ति०) ३ कुटप-गस्य, बदबूदार।

कीणपदग्ड (सं॰ पु॰) कीणपस्य दण्डा इव दण्डो यस्य, बहुत्री॰। भीषा।

कीयपात्रम (सं० पु०) कीयपानामधनिमवाधनं यस्त्र, बहुत्री • । एक सांप । (भारत, चाहि ३५व•)

कीणिन्द (सं• पु॰) कुणिन्दः जनपद्वासी । जनिन्द देखी। कीणिय (सं० पु॰) रजनका प्रतिपालका (तैनिरीयसं•) कीण्डपायिन् (सं० क्ली०) कुण्डपायिनामिदम् कुण्डपा-यिन्-प्रण् निपातनात् साधः । कुण्डपायियों का कर-णीय एक यज्ञ।

की एडपायी (सं०पु०) क्षाएडमेव की एडं तेन पिवति, की एड पाणिनि। सीमयागकारी एक यजमानः। की एडमड, को खमड देखो।

की एड ल (सं॰ त्रि॰) क्षु एड क्ष स्थास्य स्थ, क्षु एड ल मण् प्रथा प्रकारणे ज्योत्सादिमा उपसंखानम्, (पा प्रारा १०६। वार्तिक) क्षा एड लागुका, वासा पड़ने दुया। न्नी खडिन (सं॰ ति॰) सुग्डन सुमुदादिलात् उक्। सुग्डन सन्दिस्ट देशादि।

कीग्रहारमक (सं० व्रि॰) क्रुग्रहारनी भवः, क्रुग्रहारिन बुञ्। कम्हाप्रि॰क्रोपरपदान । पा। ४।२।१२६। क्रुग्रहारिन समुत्यन्त्र, क्रुग्रहारिन-सम्बन्धीय, क्रुग्रहकी धागसे निकल एषा।

कीराखायन ( सं० ति० ) सुराहस्य श्रदूरवर्ती देशादि सुराह-पत्तादिसातु फक् । सुराहके निकटवर्ती देशादि ।

न्की च्हिनी (सं॰ स्ती॰) की च्हिन्य-स्टीप् यसोपस्य। सुचिहन सुनिकी कन्या।

ि भौष्डिनेयक (सं॰ दि॰) कुण्डिन-उन्नष्ठ् । कुण्डिन नगर-जात, कुण्डिननगरसम्बन्धीय ।

की विद्वन्य ( सं॰ पु॰ ) क्षविद्वनस्य गीतापत्यम्, क्षविद्वनः यज् । १ क्राण्डिन सुनिके प्रत । किसी समय धिवके क्रीधरी विष्युने इन्हें बचाया था। तदवधि इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त पड गया । ( भतत्वत्राञ्चण १४।४।५ १०) -यह एक धर्मशास्त्रकार थे। नी तक्ष्य और कमला-करने इनका मत उद्दर्त किया है । १ दाचिणात्यके कोई विद्यासिवगोचीय राजा। (महादि खन्ड १ १३१ १२) ्इ गोत्रप्रवर्धक ऋषिभेद । ४ कोई प्रधान बीह स्थविर । प्रथम यह शाराट-कालामके निकट दीचित इवे। ज्यामरेशीय वह जीवनीमें खिखा है-वहरेवके जन्म-काल राजा ग्रहोदनने १०८ बाह्मशीकी बुलाया था। उनमें बाठ लोग प्रधान रहे। इच्चों प्रधानोंमें एक कौ खिल्य भी थे। उस समय वयस प्रत्य रहते भी इन्होंने विटवेटाङ सीख लिये थे। इन्होंने प्राह्मोदनसे सन्धावण • करके कष्ठा— राजन्। श्रापका पुत्र संसारके सुखरी सुखी न होगा, राजराजिखरके पदको भी अप्राह्म करेगा, इसकी सहै ज्ञ बुद्दपद मिलेगा । जिस समय बुद्द-टेव निर्जन घरप्यमें कठोर साधन करते थे, कौण्डिन्य 🖁 भी उनके निकट रहे। बुदके शिष्टों में यह सबसे वयी-च्चेष्ठ घे । भोटदेशकी विनयसुत्रमें कहा है—बुद्देव जब कोई शास्त्रीय तत्त्व इनसे पृष्ठते, यह धवली ना-क्रममें उसका उत्तर दे दिया करते थे। इसी से लोग इन्हें 'श्रद्धातकी चिः

सुवर्षप्रभास नामक नेपात्तदेशीय बीदग्रत्यमें -सिखा है-- याक्य सुनिके निर्वाणकामकी वात सुनिके की किन्स्निन्दिन वृद्धदेवके पदमान्तमें विज्ञुण्डित हो कर प्रार्थना की—प्रमो! घापने को महाज्ञान काम किया है, उससे सर्वपका कणमात्र सुमें भी प्रदान की जिये, मेरा यही श्रेष भिज्ञा है।

तिव्यतने विनयस्त्रमें वताया है—बुद्देवने निर्वाण पीके भानन्द जब महामण्डलने मध्य बुद्देवना महीर पदेशपूर्ण स्त्रान्त पटा था, कीण्डिन्य हसे सुन नार मूर्छित हो गये। भेषको दन्होंने भानाकोन हो होस हो नर संसार परिखाग किया।

कौण्डिन्य दीचित—एक प्रसिद्ध नैयायिक । यह सुरारि-भट्टते थिष्य रहे । इन्होंने तर्कभाषाप्रकाशिकाको रचना किया।

कौख्डिन्या ( सं • स्त्रो॰ ) मासरोहिषी, एक स्तुगबृदार चीज।

कौष्डिन्द्यायन (सं० पु०) कुष्डिनस्य युवापत्यम्, कुष्डिन-गर्गोदित्यात् यञ्नतः फक्। कुष्डिनना युवक भ्रयत्यः। (शतस्वनक्षण १३ । ५१ १ । २०)

कौरिएइस्य, कौस्टिय देखो ।

कौख्डिकाक (सं॰ पु॰) कीटविशेष, एक कीड़ा। इसकी विष्ठा भीर सूत्रमें विष होता है। (सब्त)

की खोपरथ ( चं॰ पु॰) कुखोपरथ-भण्। श्रस्त्रधारी कातिविशेष, एक चढाका की म। (विदानकी सुदी)

कौएय ( सं॰ ब्रि॰ ) १ विकसाङ्ग। (क्लो॰) २ क्रुणित्व, डायका टेढ़ापन।

कौतप ( सं॰ ब्रि॰ ) क्षुतपसस्तास्य, कुतप्-श्रण्। क्षुतप-विधिष्ट, श्रच्छी तपस्या न करनेवाला।

कौतस्त (सं० व्रि०) किस स्थानका जात, कौनसी जगइपैदा होनेवाला।

भीतुक (सं० क्वी०) कुतुक्त प्रज्ञादिलात् खार्ये प्रय यहा कुतकस्य भावः, कुतुक युवादिलात् त्रण्।१ कुत्-इन, किसी चीजको देखने या समभनेके किये उत्साह। र साष्ट्रिक हस्तस्त, रिखया। (क्रमारक्षव ७।२।)
३ व्याव, जला । (भागवत ४।२।१३) ४ घ्रिमलाप,
खाडिंग । (कवावरित्वागर) ५ परिचान, इंसी, ठठोती।
६ गानन्द, मजा। ७ परस्ररागत मङ्गल। ८ न्द्रत्य
गीतादि, तसाथा। ८ भोगकाल, खानेका वक्षा।
कीतुक कर्ता (सं० पु॰) कीतुक करनेवाला, जी तसाथा
दिखाता हो।

कीतुर्काक्रया (सं॰ स्त्री॰) घामोदप्रमोद, हंसी खेल, स्वांग तमाधा।

कौतुक्ततेरण ( सं॰ पु॰-क्लो॰) कौतुकेन निर्मितं तोरणम्, सध्यपदको॰। उत्सवनिर्मित तोरण, जनसेका सःज। कौतुकसङ्गल ( सं॰ क्लो॰) कौतुकेन क्षतं सङ्गलम्, सध्य पदको॰। उत्सव सङ्गल, जनसेकी खुशी।

कीतुकागार (सं० ली०) कीतुक्यस्त, जलसे या तमा भैकी जगह।

कीतुक्तिनी ( ७'० स्त्री०) कीतुक्तमस्त्रस्थाः, कीतुक्त-इनि स्त्रियां क्षीप्। नायिकाविधिष, तमाधा करनेवाली षीरत।

कौतुिक्या (िर्डं॰ पु॰) १ कौतुकी, तसामा करनेवाला। २ विवाह सम्बन्ध स्थिर करनेवाली नापित, पुराहित भादि।

कौतुको (सं वि ) कोतुक्तमस्त्रस्य, कौतुक्त-दिन। १ कौतुकविधिष्ठ, तमाधीमें पढा दृषा। २ कौतुक क्तरनेवाला, जो तमाधा करता हो।

कीत्इल (सं० ली०) सुतू इसस्य भावः कर्मवा, सुतृ-इत युवादिलात् अण्यदा सुतू इत प्रचादिलात् खार्ये धण्।१ सुतू इत, किसी नये या अपरिचात विषयके जानने, सुनन या देखनेका आग्रह। (मार्क पेय वार) कीत् इत्य (सं० ली०) सुत् इत ब्रह्मणादिलात् खार्ये ध्यञ्। गुणवचननव्यवाहिमाः कर्षेष। पा १।१११६। सुत् इस्, तमाया।

कीतोसत (सं॰ पु॰) कुतोसतस्यापत्यम्, कुतोसत भ्रण्। एक ऋषि। (गीपवनावय)

कोत्स (सं० पु०) जुत्सस्य ऋषिरपत्यम्, कुत्स-प्रण्। कुत्स नामक ऋषिके पुत्र। यह महिष वरतन्तुके शिष्य भीर जैमिनिके श्राचार्य थे। (श्रावत्यन शीतव्स र।र।४) रघुनंग्रमें वर्णित इषा है कि विशवने शिष्य कोत्सने गुर्के प्रादेशसे प्रयोध्यापुर पहुँचके इन्द्रमतीने विशोग-में शोकविष्ठल यज राजको नानाविष्ठ उपदेश दिया था।

राजर्षि भगीरधने इनको इंसी नाम्ती कत्या सम्प्र-दान की थी। (भारत, भतुशासन १३० भ०)

यास्त्रने निक्तमें जिखा है—व्याकरण व्यतीत सन्त्रका प्रधे समभ नहीं पड़ता। फिर जिसका प्रधे समभमें नहीं प्राता, उसका स्तरसंस्त्रार भी धसभाव दिखाता है। प्रतस्व व्याकरण ही विद्यास्थान है भीर इसका भी पड़ता है। कीत्स कहते है कि सन्त्रका प्रधे समभनेने किये व्याकरणकी कोई जरूरत नहीं, सन्त्रका प्रये कव होता है। पूर्वप्रदर्भित युक्तिने वलसे कीत्सका मत उपिचत हो गया। (निक्कर। १५४)

(क्रो॰) कुत्सेन दृष्टं साम, कुत्स-त्रण्। कुत्स नामक च्हितिहै व दृष्ट सामविशेष । यह विक्रत यज्ञमें गैय होता है। (सामवेद, गा॰१६ प०२ पर्धं१० गान) कौत्सायन (सं० पु०) कुत्स पचादित्सात् चातुराधिक फक्। कुत्स-सम्बन्धीय।

कौत्सी ( चं • स्त्री • ) ज्ञत्सस्य प्रवस्य स्त्री, ज्ञत्म श्रण् स्त्रियां डीप्। ज्ञत्म नामक ऋषिकी कन्याः

कीय ( हि॰ स्ती॰ ) कौन तिथि, क्या तारीख । यह शब्द एक प्रकारका प्रभनवाचक सर्वनाम है।

कौ धुम ( सं० ति० ) कुथुमं विद्याखाविशेषं श्रधीते वित्ति वा कृथुम श्रण्। तद्योते तद्वेद । पा शर्थ्यरा १ कुथुम श्राखाध्यायो । २ कौ धुमि सम्बन्धीय ।

कौयुमी (सं॰ स्त्री॰) कुयमि सुनि प्रचारित सामवेदकी एक याखा। ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा है—वागहकत्वके जनविंगति युगर्से थिव जटामाको नाम यहण करके श्रवतीण हुये। हिमालयके श्रन्तगैत जटायु पर्वतमें उनका वासखान रहा। जटामालोके चार प्रत्र हुए। उनमें सर्व कानष्टका नाम कुयुमि था। कुयुमि महिष् हिराखनामके निकट पाचा सामवेद श्रध्ययन करके श्रहितीय वेदिक-जैसे विख्यात हुये। महिष् कुयुमिन सामवेदकी जिस शाखाको प्रचार किया, उसीका नाम कौयुमी शाखा है। कुयुमिके पराधर, भागवित्ति श्रीर तंजसी नामक तीन प्रत इते। इन तीनोंने जुणुमिसे सामविदकी कौणुमी प्राखा पठी थी। इन्हों तीनीको कौणुम कहा करते है। जुणुमिके क्येष्ठपुत्र पराधरने ६ संहिताओंको प्रचार किया था। प्रासुरायण, वैशाख्य, विदल्लक, पराथण, प्राचीनयोगपुत्र और पतन्ति कह कोग पराधर-कौणुमके थिया रहे। इनके प्रशियक्रमसे कौणमी भाखा विस्तृत हुई है।

भारतवर्षके सामवेदी ब्राह्मण प्रायः कौष्ट्मी-प्राखाके अनुसार कार्य किया करते हैं। कौष्ट्रमी (सं• पु०) कौष्युम।

कौदातीक (सं• पु०) झुदारेण त्राचरित, झुदार-ईक्न् रस्य जलम्। झुदातीकः ततः स्वार्यं प्रण्। एक जाति। तीवरके घीरस घीर रजकीके गर्भसे यह लोग निकले हैं। (ब्रह्मदेवनं प्र॰)

कौद्रविक (सं॰ क्षो॰) कोद्रवी निमित्तमस्य, कोद्रव-ठछ। सौवर्षे सवण, सोंबर नोन।

कौट्रवीण ( सं॰ स्त्री॰ ) कोट्रवाणां भवनं उत्पत्तिस्थानम्, कोट्रव-खञ्। (धावाना भवने चेत्रे स्थ्रा पा ।धाराः ) चैत्रविग्रीष कोट्रका खेत ।

कोद्रायण ( सं॰ पु॰ ) कुद्रस्य ऋषियुं वावत्यम्, कुट्र-इज् ततः फक्। कुट्र नामक ऋषिके युवक पुत्र। कीट्रायणक (सं॰ ति॰ ) कीट्रायण चातुरिष्टक वुज्। कीट्रायण सिककप्ट देवादि।

कोट्रिय (सं• पु॰) कुट्रि ढज् । ययादिष्य । पा । सार १३६। क्रिटिक पुत्र । (काव्यायन १०।२। २१)

कौद्रेयी (सं क्की ) कौद्रेय-क्षेष् । कुद्रिकी सन्या। कौन (हिं सर्वे ) १ कः, को, कौनसा। यह एक प्रश्न-वाचक सर्वेनाम है। इसके हारा प्रभिन्ने स्वति वा वस्तुको पूक्ते है।

'कौनको कर्बक घाँ करेया सयो काख।'' (पदाकर)

विंभिक्ति सगानिसे 'कीन' का 'किस' ही जाता है, जैसे-किसने, किसको, किसमें, किससे इत्यादि । (वि॰) २ को सा, किस प्रकारका।

कीनस्य ( सं ० की॰ ) कुनखिनी भावः, कुनखिन् स्वस् टिकीपस । कुनखीरीम । ब्राह्मयकी सीना चीरी करने-से पापभीगके पीके उसका चिक्कस्वप कुनखीरीम स्वम जाता है। (मह ११॥८)

Vol. V. 131

कौनामि ( सं॰ पु॰) कुनामिनीऽपत्यम्, कुनामिन्-इञ्.। कुल्तित नामधारीका भपत्य।

कौनामिक (सं॰ वि॰) कुनामन्-ठञ्। क्नाम सस्व-न्सीय, बदनाभीके सुताक्षिक ।

कौन्तायनि (सं॰ ब्रि॰) कुन्ती कर्णादिलात् फिन्न्। क्रतीके निवास देशादि।

भौत्तिक ( सं ॰ पु॰ ) इत्ति प्रहरणमस्य, इत्ति ठञ्। इत्तास्त्र घारण करने सङ्नेवाला, लो भानासे चड़ता हो।

कौन्ती (सं कि की ) कुन्तिषु देशविशेषेषु भवा, कुन्तिश्रण्तती की घारणका नामक गन्धद्रव्य, एक खुगवृदार चीज। इसका संस्कृत पर्याय—रेणुका, राजपुर्वा,
निन्द्भी, किपना, द्विजा, सस्मगन्धा, पाण्डुपुत्ती, हरेगुका, ब्राह्मणी श्रीर हमगन्धिनी है। रेप्रका देखे।
कौन्तेय (सं पु ) कुन्त्वा श्रपत्यम्, कुन्ती-ढक्।
१ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर प्रसृति। (गैवा) २ श्रमु नहच।
कौन्त्य (सं गु ) कुन्ति-अंड्,। कुन्तिदेशीय राजा।
(विद्यानवीहरे।)

कौन्द ( सं ० व्रि० ) कुन्दस्रेटम्, कुन्द-प्रण्। कुन्दसम्ब-न्नीय।

कौन्द्रायण, कोद्रायय देखी।

कौन्द्रायणका, कीदायणक देखी।

कीय (सं० क्ती०) कूपे भवम्, कूप-घण्। १ कूपोदक, कूपका पानी। यह खादु, ब्रिटोषझ, घीतल घोर लझ होता है। सवण्युक होनेसे कीय पित्तवर्धक, क्रोसझ, दीपन घोर लझ है। वसन्तकास्त्रो कूपका सल स्वन्नीय होता है। (स्युत) (ब्रि०) २ कूपसम्बन्धीय, क्रूविके सुताब्रिक।

कौवजस्त, कोव देखी।

कौपादकी (सं॰ स्त्री॰) कौमोदकी नाम्नी कपाकी गरा। कौपिखन (सं॰ पु॰) कुपिखनस्यापत्यम्, कुपिखन चय्। कुपिखनके प्रत्र।

कौषिष्त्रची ('सं॰ खी॰ ) नौषिष्त्रच छोए । कुषिष्त्रचकी कन्या।

कोबीन ( मं॰ क्ली॰ ) कूपे पतनमधित, कूप-खज़, श्रका-र्थार्थे निपात: । १ प्रकार्थ, न करने सायक काम । २ पाप, गुनाइ । ३ गुझदेश । ४ उपस्य, लिङ्गः । ५ मेखलावद परिवेश वस्त्रखण्ड, नफानी । इसका संस्त्र त पर्याय— कष्का, कष्क्षितिका, कचा श्रीर घटी है। (भागवत ७१३२)

कोषीनवान् (सं० व्रि०) कोषीनमस्यस्य, कोषीनः मतुष् मस्य वः। कोषीनविधिष्ट, कपनी पहने हुन्न। कोषुव्र (सं० क्ली०) कुपुत्रस्य भावः कर्म वा, कूपुत्र-वुन्। इत्वमगोन्नादिमायः। पार्वे श्रीरेशः। १ कुपुत्रका धर्म, वुरै लड्ड-केवा काम।

कोपोदको (सं॰ स्त्री॰) कोमोदको निपातनात् साधु:। कौमोदको, विष्णुको गदा ।

कौष्य (सं० ति॰ ) कूपे भवः, कूप्-यञ्। कूपजात, कूवेंचे पेढा घोनेवाचा ।

कौबीरा (सं० स्ती०) सून्यामसकी, सुद्रं श्रांवला। कौबेर, कीवर देखी।

कीवेरग्रह (सं॰ प्रि॰) ऋख जातिका एक दुष्ट. ग्रह खिद्राष्ट्र, वेपसान चीर जानुवांके सहारे बैठनेवाले घोडेको कीवेरग्रह रहता है। (चलदत्त)

कीना (सं को ) कुनस्य भावः, कुन-यन्। शरीर-का वक्रभाव, कुनल, निस्मका देहेहापन। कीम (सं ॰ पु॰-क्की॰) काठक।

कौस ( प० स्त्री॰ ) जाति, नस्त्र ।

कौमार (सं॰ पु॰) प्रपूर्वपतिं कुमारीं पतिक्षपत्रः निपातः। कौमारा पूर्ववचने। पा १। २। १६ ११ कुमारीपति, सङ्कीका स्वामी। २ कुमारावस्था, वचपन। यह जन्मावधि पश्चम वर्ष पर्यन्त रहता हैं। जातस्रात्त जिस दिन प्रथम पृष्टी पृष्ट पाता छशी दिनसे पश्चमवर्ष पर्यन्त कीमार उहरता है। तन्त्रके सतमें कीमारावस्रा षोड्य वर्ष पर्यन्त मानी गयी है। (गोता १। १३)

कुमारस्य सनत्कुमारस्यायम्, कुमार-मण्। ३ सनत्-कुमारकत सृष्टिमेद । (भागवत १। २०६८) ४ कुमार, बचा। ५ प्रविवः चित पुत्र। (ति०) ६ कुमार-सम्ब-न्धीय, बच्चे से सरीकार रखनेवाला । (भारत शर्थ प्र-) कौमारक (सं-क्षी॰) कौमारमेत, खार्थ किन्। कौमार। कौमारस्रस्य (सं-क्षी॰) विलस्स्या, पायुर्वेदका एक तस्त्र । दसमें बालकका सालन पालन चौर चिकित्साका विषय बद्धत अच्छी रीतिसे कहा गया है। क्रमारस्या है हो कौमार राज्य (सं० क्ली॰) यौ रराज्य, खडचेकी रियासत । कौमारायण (सं० पु०) क्लमारस्य गोतापत्यम्, क्लमार-फक्। क्लमार नामक ऋषिवंशीय सन्तान।

कौमारायणी (सं॰ स्ती॰) कौमारायण-स्रीप्। कुसार नामक ऋषिवंशीय स्त्री।

कौमारिक (सं० व्रि०) १ सुमारीस्थ्वन्धीय। (पु०) कोई राग।

कौमारिकेय (सं० पु०) कुमारिकाया घपत्यम्, कुमारिका ढक्। कुमारीका पुत्र, कानीन ।

कौमारी (सं० स्त्री०) श्रपत्नीकं कुमारं पितसुपपना निपातनात् कौमारे ततो खोष्। १ प्रथमा पत्नो, टार-परिग्रह न करनेवालेकी स्त्री । २ कुमारसस्त्रक्षीय चेष्टा, लड़केकी कोशिय । (मानक शरार्ट) १ कार्ति-केयमित, माळकाविशेष । (माक ख्यच्छो) ४ वाराही-कन्द । ५ वंशकोचनभेद । ६ घृतकुमारी ।

कोमुद ( सं • पु॰ ) को पृष्टियां मोदंते जना यिमान्, मुद-क, श्रजुक्समा० । कार्तिक मास, कारिकका महीना।

की सुदिक (सं॰ पु॰) कु सुद-ठक्ष्री कु सुद पर्वतका सिक् काष्ट देश।

कौमुदिका (च'॰ स्त्री॰) कौ मुदो मं न्नार्थे कन् ततो इसः
टाप् च।१ दुर्गाको को दे खखी।२ क्योत्सा, चांदनी।
कौ मुदो (सं॰ स्त्री॰) कु मुदस्य द्रयं प्रकायकत्वात्, कु मुदः
प्रम् ततो की प्।१ क्योत्सा, चांदनी। (कु नार धार् )
२ का तिकी पूर्णिमा, कतकी। ३ प्रास्त्रिनी पूर्णिमा,
सरदपूरी। ४ दीपोसा तिथि। (प्रतंत्र) ५ वस्त्रम,
धूमधाम। ६ का तिकी स्वतः। ७ सिकान्त की मुदी।
द द्राचिषास्यकी की दे नदी। ८ कु मुदिनी, बधवन।
कौ मुदीचार (सं॰ पु॰ क्रो०) की मुद्या क्योत्साय। खारः
प्रायस्त्रमत्न, वद्मी०। को जागर पूर्णिमा, सरदपूरी।
कौ मुदी जीवन (सं॰ पु॰) चकी रवस्त्री।

क्रोसुद्देपित (सं०प्र•) क्रोसुद्धाः पतिः, ६-तत्। चन्द्र, चाद्र। क्रोसुद्दीनाथ प्रस्ति प्रष्ट्द भी दशे प्रधेमें व्यवः इत दोते है।

कीसुरीहच (सं• ए०) कीसुदा दर प्रकाशिकायाः

दोषित्रखाया: हन्नः, ६-तत् । दोपहच । देवदारका । सोधा पेड ।

-कौमुद्दतेय (सं० पु०) क्रामुद्दत्या चपत्यम्, क्रामुद्दती-ढक्। क्रामुद्दतीके पुत्र । (१४ १८१२)

को मोदको (सं॰ खो॰) कोः पृथियाः पानकतात् मोदकः कुमोदको विष्णः तस्येयम् कुमोदक-प्रण्-खोण्। क्षणाको गदा । यह गदा खाण्डवदाइनकालको प्रामिके निकट मिनी थी। (इतिवास १२)

कोमोदी (सं क्ली ) कु' पृष्टियों मोदयति कुमोदः विषाः तस्येयम्, कुमोदः मण्-कीष्। विषाः को गदाः विषाः सं कीमा (सं विष्ये को मादाः विषाः सं विष्ये को मादाः विषाः सं विष्ये को मादाः विषाः सं विष्ये को मादाः विष्ये विष्ये को स्वाः विषयः प्रायः विषयः विषयः विषयः प्रायः विषयः व

कौम्मकारि (सं॰ पु॰ स्ती॰) कुम्मकारस्यापत्यम्, कुम्म कार-इन्। इक्षेनिम् । पा । ११११६ । कुम्मकारका प्रव्न वा कन्या, कुम्हारका चडका या चडकी । स्त्रीलिङ्गर्मे विकल्परे स्त्रीप् भाता है।

-कोश्यकारी (सं० स्त्री॰) कुम्भकार-इज् स्त्रिया वा खीव कुम्भकारकी कन्या, कुम्हारकी चलकी।

-कीम्मकार्यं (सं॰ पु॰) कुक्सकारस्यायत्यम्, कीश्वकारन्त्यः । र्यजनवर्षकारिमायः। पा अश्वश्यक्षास्काः पुत्र, सुन्द्रारकाः स्टकाः।

कौस्प्रकार्या (सं॰ स्त्री॰) झुक्पकार-एव टाप्। कुच्य कारकी कन्या, कुन्हारकी वेटी।

कौश्रष्टत (सं० ली०) प्रताब्दिक पृत, सौ वर्षका पुराना घी।

कौशासपि:, कीश्रष्टत देखी।

कौक्यायन (सं॰ वि॰) कुक्य-फक्। कुक्यके सविक्रष्ट देशादि।

कौशायिन ( इं० त्रि॰ ) कुशा चातुर्धिक फिज्। कुशाके सम्निक्ट देशादि।

कोकीर (स॰ पु॰) कुकीस तथा तत्पट्य जीव, घडियास कौर उसके जैसा जानवर। दीमोयक (सं॰ ब्रि॰) कुम्मो-टक्कच्। कुम्मोजात, घडियानसे पैदा होनेवाना।

कौभा (सं वि ) तथा खा कुभा पत्रिक्ष देशाहि। कौर (चिं पु ) १ कवन, निवासा. एक वार भुं हमें हाली जानेवाली खानेकी चीक । २ चक्रीमें एक वार पोसनेको हाला जानेवाला भन्न। ३ व्यविशेष, एक भाड । यह कोटा भौर फैलनेवाला होता है। एतर-भारतकी पार्वत्य भूमिमें कौर उपजता है। ४ कोना, पाखा।

"चस ह्वे चितवे नितवे कोरे चागि । जरिंगे हाथ उपरिवा रहिंगे चागि ॥"

कौरयाण (दे० पु०) क्रुरयाणस्यायम्, क्रुरयाण-प्रण्। मञ्जूके प्रति गमन करनेको उद्यत व्यक्तिका पुत्र। (ऋक नशरर)

कौरव (ष'० पु०) कुरोरपत्सम्, कुरु पञ् । चन्नादिनग्रेऽज् । पा ॥ । पद । १ कुरुवंशीय । (भारत १ । १३८ । १६) २ कुरुराज सम्बन्धीय देश । (भवहून १०) ३ तह शीय राजा । (ति०) ४ कुरुसम्बन्धीय ।

कौरवक (सं॰ ति॰) कुरोगींत्रापत्यम्, कुर्-वुज्। कुर्-वंशोत्पत्र । २ कुरवक सम्बन्धोय, कटसरैयाके सुताक्षिक्ष । कौरवायणि (सं॰ ए०-स्तो॰) कुरोरपत्यम्, कुर्-फिज्। कुरुवंभीय पुत्र वा कन्या ।

कौरवो (स'० स्त्री०) कौरव-ङोप् । कुद्सस्वन्धोया, कुद्दसं सरीकार रखनेवाचो । (भारत १/११०/१५)

कौरवेय (सं॰ पु॰) कुरोगीबापत्यम्, कुद बाइनकात् ट्रुड्य्। कुद्रवंगीय, कुदकुनजात । (मास्त १ ११०१)

कौरव्य (सं॰ पु॰) कुरोरपत्यम्, कुरूष्य । १ कुर्वयोगः, कौरव (भारत शरश्राधः) २ नागविमेष (भारत शाह्याशः) कौरव्यायणि ( सं॰ पु॰ स्ती॰ ) कौरव्यस्यापत्यम्, वीरव्य-फिज् कौरव्यके सन्तान।

कौ (यायको (स'० स्ती०) कौ (व्य-६ म स्तोष । कोरवासस्ता मास । पा । १ । १८ । कौ (व्यक्षीरियना स्तो ।

कीरकावणीषुत्र (सं॰ पु॰) कीरवायखाः पुत्रः, ६-तत्। एक वेदिक प्राचार्ये।

कौरसव (सं॰ पु॰) प्रवर ऋषिमेद । (प्रवराध्याः) कौरा ( हिं॰ पु॰) १ दार का एक भाग, दरवात्रका कीर्द हिस्सा। किवाड़ खुसने पर इससे भिड़ जाते है। | २ कुत्ते वगैरहकी दिया जानेवाला रोटीका टकला। १ कीला, प्रसाव।

कौरियाना (चिं• क्रि॰) दोनीं हाथींसे पकड़के छातीमें बगाना, मिसना भेटना।

कौरी (हिं० स्त्री॰) १ जीह, गोद। २ श्रनाजके कुछ कटे हुए पीटे। यह फससके वता मजदूरीकी मजदूरीकें मिसती है। ३ गुवार।

कौरकस्य ( रं॰ पु॰ ) क्षरकतस्यापत्यम्, क्षरकत-यञ्। कुरुकत नामक ऋषिके प्रत्र ।

कौर् कत्यायनि ( र्स॰ पु॰ ) क्रुरुक्षतस्य युवापत्यम्, क्रुरुकतः यञ्-फिञ्च् । क्रुरुकतः ऋषिते युवापत्य ।

कौर्जुलक (सं० पु०) वौदसम्प्रदायभेद।

कौर्जङ्गल (सं० ब्रि॰) सुर्जङ्गल चातुरियं म बा द्विस इत्तरपदस्य। सुर्जङ्गलना नात। कौर्जाङ्गल, कौर्जङ्गल देखो।

कीक्याञ्चाल (सं• ति॰) क्षुक्षु पञ्चालेषु च प्रसिदः, क्षुक् पञ्चाल-श्रम् डभयपदद्वद्वः । क्षुक् श्रीर पञ्चाल देशप्रसिद्ध । ( शतपथनाञ्चम १।०।२।८)

कौरुष्य (सं ९ पु॰ ) एक सुनि । (बिद्रवृराण ७। ५१) कीत्साध-भागवतपुराणकी एक टीकाकार । कौर्वर (सं वि वि ) कूर्वरस्थायम्, कूर्वर-त्रण्। कूर्वर-सस्बन्धीय, बाडींके विचले डिस्सेसे सरोकार रखनेवाला ! कौर्य (सं॰ पु०) हिस्तिनराशि । (दीविना) पासात्य पण्डितींके मतमें यह युनानी प्रव्द है। कौर्म (सं० ली०) जूर्म क्रमीवतारमधिकत्य कतो ग्रन्थः। १ कूर्मपुराण । २ विषमेद, किसी किसाका जहरा (ति०) ३ सूर्मयस्वीय, कड्वेस सरीकार रखनेवाला। कौन ( सं ० व्रि॰ ) कुले सत्कुले भवः। १ सत्कुलोत्पन, खानदानी । २ कुलाचारपरायण, दिव्य भावरत, मौसिक। (क्वार्यं व) ३ कुलाचारन्न, तान्त्रिक कुलाचार समभानेवासा । (महानीसतन) (पु॰) ४ कोई ग्रमा कौसी-पनिषद् प्रश्वतिको कौ स कहते हैं। इनमें कु साचारका कर्तव्याकर्तव्य चौर साधनप्रवासी प्रसृति भसीभांति निर्चीत है। ५ कोनाम्बा देवीसक्त प्रियमि गोतीय कोई राजा। यह काक शकी पुल थे। (सहसादिखक १ १३३। ०१।) कील ( हिं॰ पु॰) गीतिविश्रेष, किसी किसाका गाना। २ करावडा, फीजकी छादनीका विचला हिस्सा। कील ( ग्र॰ पु॰) १ वास्य, बात, कहन। २ प्रतिज्ञा, वाटा।

कौलई ( हिं वि ) नारची, लाल पीता।

कौलक (सं॰ व्रि॰) जुलै अयः, जुल-तुष्प,। जुलोत्पन्न, खानदानी।

कौलिक ( सं० पु०) प्रवर ऋषिभेदः।

कौ क्षेत्र (संवित्र) कुली सत्कुली भवः, कुल टक् कुक् चाश्सत्कुलोत्पन्न, खानदानाः (पु०) २ प्रस-तीका प्रत्न, छिनालका लड़काः।

को लिटिनेय (सं ॰ पु॰) कुलटाया भवत्यम्, कुलटान्टक्, इनङ् भादेशस्व । कुलटाया वा पा ४। १,११०। १ भ्रमताका पुत्र, किनालका वेटा । इसका संस्कृत पर्याय को लटेय श्रीर को लटेर हैं। जो सतो रमणी भिचाके लिये दूसरे घर जाती, वह भी कुलटा कहलाती है । २ भिक्तुकीका पुत्र, भिखारनका वेटा ।

कौलटेय (सं॰ पु॰) क्रुजटाया घसत्या घपत्यम्, टक्। १ प्रसतीका पुत्र, विनासका चड़का। २ सती भित्तुः कीका पुत्र, भिखारिनका चडका।

कील टेर (सं॰ पु॰) कुल टाया श्रपत्यम्, कुल टा छ क्। चड़ामो वा पा १०११ १६१ र श्रस्तीका प्रव्र, व्यक्तिचारिया-का गर्भे जात । किसी निसी श्रामिधानिक के ससमें कौल टेर शब्द से सती भिन्नुकी रमणीके प्रव्रका भी ज्ञान छोता है।

की बत्य ( सं ० ति० ) कु बत्ये न संस्कृतः, कु बत्य प्रण्।
कु बस्य की प्रष्टा पा ४ । ४ । ४ कु बत्य सम्बन्धो, कुरथीयाचा ।
की बत्यो न ( सं ० ति० ) कु बत्यस्य कचा यविशेषस्य भवनं

ह्यतं वा, ज्ञुलख-खञ््। धानाना मक्ते चेते खन्। पा १। शहा क्रुलखोत्पादक, जुरधी पैदा करनेवाला ।

कौ सदुमा (चिं० वि०) सम्बी भौर कंवसकी पत्ती जैसी इक्किसी पूछवासा कवृतर।

कौलपत (सं० त्रि०) कुत्रपति-द्यग । भवपवादिनायः ग ४ : १ । व्हलपतिसम्बन्धीय ।

कौलपुत्रक (सं० को०) कुलपुत्रस्यभावः, कुलपुत्रः इतः । कुलपुत्रका भाव, कुलपुत्रका धर्म, खानदाना लडकेकी चाल । कौबन (सं० पु०) वन श्रादि एकादग करणोने श्रन्त-गैत तृतीय करणा । इस करणमें जचा लेनेसे मनुष्य नक्षा, निनयो, स्वाधीन, प्रगल्भ, मज्ञाबलयाली, पण्डितप्रिय श्रीर स्वतन्न होता है । (बोहोप्रदोन)

की ना ( दिं ॰ पु॰ ) १ कमना, एक उम्दा श्रीर मीठी नारंगी। २ क्रोड, गोद। ३ कीना, पाखाः

कीलाख (वै॰ पु॰) कुलाल एव, कुलाल म्यू । "घण प्रकरणे कुलालवद्कृतिवादचल्यामिने भग्रक्टिस ।" (पा १ । ४। ३६ वार्ति क) कुलाल, कुम्हार ।

की बाबक ( पं० क्रि॰) क्षुबा बेन कतम्, क्रुबाब पंचाया वुञ्। क्रुबाबनिर्मित ( म्हितकायात्र शराव प्रसित ), क्रुम्हारका बनाया चुवा।

कौलासचक्र (सं० लो०) जुनानर दम्, जुनान प्रण् ततः कर्मधा•। जुनानका चक्र, जुन्हारका चाक ।

कीलास (सं॰ व्रि॰) कुलास-मण्। सदलादिमाय। पा शश्या कुलासके निकटवर्ती देशादि।

की तिक (सं० ति०) कु बादागतः, कु ल-ठक्। १ कु ल-परम्परागत। श्राचार प्रभृति । खान्दानी (चाल)। २ कु ल बास्त्रच्च, कु ल तन्त्र समस्निवाला। २ कु ल घमप्रव-तेक, खानदानी चाल बढानेवाला। ४ व्रह्मतत्त्वज्ञ। ५ तन्तुवाय, जुलाहा। ६ पाष्टक, ठोंगी।

को सितर ( स°० पु॰ ) कुलितरस्यापत्यम्, कुलितर-श्रण्। शब्दरासुर ( ऋष्॥ १३० ११४ )

को लिन्द, की पन्द देखी।

को निया ( डिं॰ पु० ) वर्तु रमेद, एक छोटा बवून । यह बरासी बडूत छोता है ।

कौश्रियायनि ( सं० दि॰) कुलिय-फिन् । कुलियके सन्दिक्षष्ट देश प्रस्ति ।

की निश्चित (सं १ ति १) कुलिशमिन, कुलिश-ठक्। पद्मक्वादिमाहका पा ॥ १ ११० मा कुलिश-सहस, वच्चतुत्व, बाज जैसा।

की लोक (वे॰ पु०) एकप्रकारका पची, कोई चिडिया। की नीन (पं० ब्रि०) की पृथिया जीनः, प्रजुक्-समाः। १ भूमिलम्न, जमीनसे लगा हुवा। कुलादा-गतः, कुल-ख्यू। २ कुलक्रमागत, खानदानी।

(रामायवा १/८० ४०)

(क्री॰) की पृथिया जीनं सथी यसात् यधिक० वस्त्री॰। क्रजीनं भूमिजीनमहँति, क्रजीन-प्रण्वा। ३ प्रपवाद, वदनामी, बुराई (रह१४।८४) ४ गुद्ध, गुदा। १ एएए, जिङ्ग। ६ गुद्ध, जडाई। ७ क्रुक्म, बुरा काम। द पशुभी, सपी प्रौर पचियोका गुद्ध, जान-वरी, सांगि ष्रौर चिडियोकी चडाई। ८ कौतियक, क्रुत्ता। १० क्रुजीनल, खानदानीयना।

कौनीन्य (सं॰ क्षो॰) कुत्तीन-षञ्। कुत्तीनल, वंग्र॰ मर्यादा, खानदानी एकात।

कौ बीय (कौ लिय)—बौद्धशस्त्रवर्षित एक च्रतिय-जाति । महावस्वदानमें सिखा है—'राजा महासमातने पुत्र कल्याण, तत्पुत्र राव, तत्पुत्र छपोषध और छपौर षधके प्रत मान्याता थे। मान्याताके वंशमें अनेक राजाशीने जनायहण किया । उनमें इच्चाक्तवंशीय स्जात राजा भी थे। यह साकेत (अयोध्या) नगरीमें राजल करते थे । सजातको महिषीके गर्भे जपर. निपुर, नालण्डन, उल्लासुख तथा इस्तिनाशीर्ष नामक **५ पुत्री भौर उनकी प्रिय वैध्या** जितीके गर्भंचे जित नामक एक चड्केने जन्म चिया। राजाने वेग्याके मंसमें अपनेको भूख उसा विखापुत्रको राज्यमें असि-षिक्त निया था। उनके वंशधर पांच पुत खर्मेश छोडके उत्तराभिमुख चल हुए। मक्त प्रकान भी उनका प्रतुः गमन किया था। वह हिमालयके एक गभीर वनमें जा पर्देचे । वहां सहिषे किपलका शास्त्रस या। छन्होंने हसी वनके मध्य नगर पत्तन करके उसका नाम कपिसवास्त रखा था। प्रथम ज्येष्ठ जपर राजा हुए। फिर निप्रत करण्डक और उल्लामुख क्रमान्वयमें चिम-विक्र किये गरी। चल्लासखने पीछे इस्तिकशीर्थ घौर चनके पीत्र सिंहतत् यद्याक्रम राजा वने। सिंहतत्त्रके चार पुत्र रहे—्यडोदन, घीतोदन, श्रुक्तोदन श्रीर अस्तीदन । प्रीवकी हनके एक कन्या छला प्रदेश उसका नाम चिमता या । दुर्भाग्यकमचे चिमताको क्षष्ठरोग लगा, जिसे कोई श्रच्छा अपर न सका। श्रेषको प्रमिता सबकी घृषापाती बन गयीं। धनके स्नाता उन्हें उत्सङ्घ पर्वत पर कोड़ भाये। श्रमिता उसी पर्वतकी गुड़ामें रहने खगीं, उनके पास केवल एक

वत्सरका खाद्य रहा। गुष्टाका सुंह वन्द्र था, बाहर निमलनेकी कोई श्रामान थी। विन्तु इसे दुर्गम स्थानमें श्रमिता कापरिवर्तन हुवा, उनका टाक्ण रोग मिट गया । किसी दिन एक व्याप्तका मनुष्यका गत्थ त्त्रगा था । वह गुहाके मुखका भावरण खोलनेकी देशा कर द्वारहाया, कि उसी समय कोल नामक एक ऋषि वहां जा उपस्थित हुए। उन्होंने तख्ता इटाकर देखा-भीतर एक अनुप्ता रूपलावख्यमधी रमणी है। ऋषिका सन डावांडोल हो गया। हत्होंने श्रसिताके साध अपना विवाह किया था । यथाकाल उनके ३२ प्रव दूर । वितामाताने सङ्कींको कविसवास्तु भेजा था। प्राक्वींने प्रति समाटरसे उन्हें ग्रहण किया कील ऋषिके अपत्य जैसे रहने पर 'कौ लीय' और व्याचन हमनी मातानी दिखानेसे 'व्याप्रपादीय' नामसे वह परिचित द्वी। कालक्रमसे कौलीय श्रीर शाका धरस्यर विवाह-वन्धनमें श्रावह हो गरी।

कौशीरा (मं॰ स्ती॰) कुशीर: तच्छक्ताकारीस्वऽस्याः, बेहती॰। कर्कटम्बक्ती, ककडासीगी।

कौनूत (सं॰ पु॰) कुनूत देशके राजा । कुनू पोर कुन्त देखी । कौन्तिय (सं॰ त्रि॰) कुन्ने सन्तु के भनः, कुन वाष्ट्रनकास् टक्। सन्तु कीत्पन्न, खानदानी ।

की लेयक (सं॰ पु॰) कुले भवः, कुल-ढकः ज्। कुलक्रियी-वाम्यः त्राखक्षत्ररिष्ठः। या शारार्थः। १ कुक्कुर, कुत्ताः। (त्रि॰) २ कुकीन, खानदानी ।

की से प्रमेरवी ( सं॰ स्ती॰ ) व्रिपुरामेरवी । ( जानार्षेष ) हैं की को पनिषद् ( सं॰ स्ती॰ ) एक डपनिषत् । इसमें की ल धाचार वर्षित है।

कौस्सनवर्ष्टिष ( सं० क्लो० ) सामविशेषका नाम । (चाडायन अप्रारह)

कौल्माषिक (सं•िति०) ऊल्माषे साधः, कुल्माष ठञ्। नुविदिभाष्ट्रण्या ४१४।१०। कुल्माष (एक धान) रोपण करनेके उपयुक्त चेत्रादि।

की लाषी (सं॰ स्ती॰) कुलाषा: प्रायेणातमस्या:, कुला। ह अञ् : डीप्। कुषाषदण । पा धरा न्या पूर्णि माविशेष, एक पूरनमासी। इस पूर्णि माकी कुलाष खानेका विधान है। कौरमाषीण ( सं० क्ती०) क्रस्माषाणां भवन चेत्रम्, क्रुल्माष-खञ्ा १ कुटमाष धान्यकी उत्पन्तिके योग्य चेत्र। (त्रि०) २ कुरमाषीत्पादक।

कौख ( सं॰ वि॰ ) कुत्ते सत्त्वुत्ते भवः, कुत्त-घञ्ज्। सट्ट-वंद्यजात, कुत्तीन ।

कौवल (सं० क्ली॰) कुवसमेद, कुवस खार्चे घण्। कोलिफल, वेर।

कौवा ( इं० पु० ) काक, एक मग्रहर चिडिया। यह पृथिवीके सभी देशमि होता है। कौवा कई प्रकारका है, परन्त भारतवर्षमें इसकी दोही जातियां सिलती है। सासूली कौवा कोई १८ मङ्गल रहता है। उसका चच दीर्घं तथा कठिन, पाद बहुत हुढ, प्रयमाग ध्सरवर्ष भीर पश्चाहे य क्षणावर्ष होता है। उसकी नांचा विस्तुस बीचमें नहीं पडती, किनारेकी क क् इटो रहती है। साधारण काक श्रमसर पेडों की डालों पर घोंस्ला रखता है। वह वैशाख अविध भाटमास पर्यन्त डिम्ब देता है। शण्डोंकी संख्या चारसे कह तक होती है। डिम्ब हरित्वर्ष रहता और उस पर काले धळे पड जाते है। प्रन्यप्रकारका काक डोल्डोल-में भारी और कोई एक इस्तपरिमित टीव होता है। उदका सारा जिसा काला ही काला रहता है। इसीसे इसे काला कौवाभी कइते है। काले कौवे प्रस्पर घोर युद्ध करते घौर मर मिटते हैं। घौषरी फाला न मास पर्यमा उनके पण्डें देनेका समय है। मासूकी कौवे डिम्ब टेनेके समय ही भावासस्यान निर्माण करते है। काक दिवसकालको प्राष्ट्रारिके प्रन्वेषधमें दश बारष्ट कीस तक डड़ जाता है। पर भकी बुरी सब चीजें खा डालता है। प्रवाद है-कीवेंके एक ही पांख रहती. जो दोनीं श्रीर घूमती फिरती है। काक देखा।

२ चालाक भादमी। ३ की हा, बंडिरीको भाड़के लिये लगनेवाली खकड़ी। ४ एक खिलीना। ५ घांटी, कण्छः के अभ्यन्तर तालुके मध्यभागका मांस्रख्छ।

कीवाठोंठो (हिं॰ स्ती॰) नामतुण्डी, एक वेत । इसके पुष्य स्तोत एवं नीसवर्ण रहते और आकृतिमें नाम नासास सिसते हैं। कीवाठोंठोकी फ़िशोंके वीज सीकिये-जैसे होते हैं। यह मर्शारोगनामक है। कौवावरी (हिं॰ स्त्रो॰) म्ह्यामवर्षे क्षरूवा स्त्री, कास्त्री वदसरत भीरत।

कीवारी ( चिं॰ स्त्री॰) १ पचिविश्रेष, कोई चिडिया। २ पुष्पष्ठचिविश्रेष, एक पेड़। त्राक्षितिमें यद्य सम्दरेष मिसती है। इसमें कितने की रक्षवर्ष पुष्पोंका गुच्छ स्वगता है। कीवारीका मूस दवामें पहता है। ३ काक्ष-तुष्ठी, कीवाठोंठी।

- कीवान ( छ० पु०) कीवाकी गानेवाना। कीवाकी ( घ० स्त्री०) १ कोई गाना। यह पीरीकी कर्ज़ीया सुफिशोंकी मजिक्सोंमें गायी जाती है। कीवा-सीमें धर्मस्वन्धी चर्चा वा घाष्यात्मक शिचा रहती है। इसके सुननेवाले प्रेमभावमें सीन हा कृमने सगरे है। इसके सुननेवाले प्रेमभावमें सीन हा कृमने सगरे

- न्की विद्यास्था, नीविद्यासीय देखा ।
- -क्षोविदार्थ ( सं॰ व्रि॰) कोविदार जा । कोविदारके निकटवर्ती देशादि।
- कीविद्यासीय (सं ० ति०) कुविद्यास-छण्। कुविद्यासके मिकटवर्ती देशादि।
- कीवेर (सं॰ ब्रि॰) क्ववेरस्येटं कुवेरी देवतास्य इति वा, कुवेर-भण्। १ कुवेरसम्बन्धाय । २ कुवेरका उपासक । (क्वी॰) ३ कुछ, कुट।
- -कीवेरिकेय (सं• पु०) कुवेरिकाया भवत्यम्, कुवेरिकाः ढक्। कुवेरिकाका सन्तान ।
- न्कीवेरी (सं• स्त्री॰) कुविरः पविष्ठात्री देवता ऽस्याः, क्वियर प्रण्-कीष्। १ उत्तरदिक् । (विष्वत्व ) २ कुविरकी प्रति।
- कीय (सं कती ) कुया प्राचुर्येण भूका वा सिन्त प्रत्न, कुय-प्रण्! १ कान्यकुल देय. कनीज ! २ कुयदीप । (धिवानिप्रियोण ) ३ क्रिमिकीय घे उत्पन्न पट्टवस्त्र, रेयमी कापड़ा। (भागवत १४७०) ४ गोव्रविश्रीय। (भागव १४१८) (ति ) ५ कुयमय, कुयसब्बन्धीय। (भागव १३१८। १८)
- ्कीयन (सं॰ पु॰-क्ती॰ ) कुथनस्य भावः नमं वा, कुथन-्युवादित्वात् घण्। १ कुथनता, कारीगरो।

"कृषाति कर्कशः सान्तः कृषाति खलितः प्रविः। एकत कान्ये व्याख्यातुषावद्यो कीयल मदेः॥" प्रमद्यातकटीका। २ सङ्गलः सचार्ष्ट्र। (मागनत शरारः) ३ चातुर्यः, होशि- यारी। ४ कोश्च जनपद, जनभारेश । श्रीवनायणदी रोमकिसन्त ममसे—इवराशिमें कोशस जनपद श्रवस्थित है। ५ कोशसजनपदमासी, श्रवधने वाशिन्हे। कीश्चक, बीस्वक देखे।

कीयनायन (स० पु०) कुष्यवाया युवापत्यम्, द्वाधलो-वाम्नादित्वात् दञ्युनप्रयये फञ्। कुष्यवाना युवापुत्र। कीयकि (सं० पु०-स्त्री०) कुष्यवाया घषत्यम्, कुष्यवा-दञ्। कुष्यका स्त्रीका पुत्र वा कत्या। स्त्रीचिङ्गमें विकल्पसे होप. कुष्यता है।

कीयिक्ता (सं॰ स्त्री॰) कुथलस्य एच्छा, कुयल-ठमः । १ कुथलप्रयः, खैर चाफियतका स्वाच । कुथलाय मङ्ग-लाय दीयते। २ स्वय्होकन, भेंट ।

कीयना (सं॰ पु॰) कीयनं नेपुखं अस्खस्य, कोशस-इति। निपुण, दच, होशियार, कारीगर।

की शकी (सं० स्त्री०) क्षत्रकाय दीयर्त क्षत्रवस्य प्रच्छ। वा क्षयन-प्रण्डीप्। १ उपटीकन, भेंट । २ क्ष्यवप्रदन, खेर आफियतका सवाला। २ क्षत्रवा स्त्रीकी कन्या। की शकीय (सं० पु०) की शकाया सपत्यम्, की शक्या-उक यकी पश्च । श्रीराम, दशरयके न्योष्ठ प्रस्न।

"कौश्क्षेयः प्रवापनान् !" रासायण ।

की गच्च (चं॰ पु॰-क्ती॰) कुगच भावे घ्वच्। १ कुग्रचता, दचता। (मारव ११४४) २ की गचराजके पुत्र। ३ कोई च्छिष। (रामायव थ११९) किसी किसी मुद्रित रामायवर्मे 'की गिक' पाठान्तर है। (ति॰) स्त्रार्थे घ्यच्। ४ कुग्रस, हो गियार।

कीयत्व त्राखनायण—प्रश्नोपनिषद् वर्षित एक ऋषि । कीयत्वा ( सं ॰ स्त्रो॰ ) कीयत्वस्य राज्ञोऽ पत्यम्, कीयत्वः व्यञ्ततः टाप्। १ कोयत्वराजनत्वा, द्यरयकी प्रधान सन्दिने, रामकी माता । कीयत्वा देवो ।

'कीशच्यामिदमववीत्।' (रामाय**प** १:१६।२६)

२ पुरुराजनी पत्नी, जनमेजयकी साता। (भारत, भारि) ३ सलान्की पत्नी श्रीर सालतीकी साता। (ति॰) ४ कोशसदेशवासी (भारत हाराहरू)

कौ प्रचानन्दन (सं॰ पु॰) कौ प्रचाया नन्दनः, ६-तत्। रामचन्द्र। कौ प्रचातनय प्रस्ति भन्द भी दशे प्रकारके है। की शक्यायनि (सं० पु०) की शक्याया प्रपत्यम्, की शक्या-फिञ्। की शक्यकार्नायां भाषा पा श्रीराष्ट्रभ्र की शक्याके पुत्र रास्त्रचन्द्रः। 'की शक्यायनिवक्षभानः'' भन्ने ७८०।

की शास्त्र (सं० क्रि०) क्षुशास्त्रेन निष्ठेतः, प्रण् क्षुशास्त्र नामका राजकर्र्यक निर्मित, क्षुशास्त्र राजाका बनाया चुवा।

क्षीधास्त्री (सं० स्त्री॰) सुधास्त्रेन निष्टुंता, सुधास्त्र-ग्रण्। नगरीविशेष, वर्तमान नाम कीसाम । इसका ग्रपर नाम वत्सपत्तन है। (क्षणस्तित्सागर १। ५) रामायणके मतर्मे— सुधके पुत्र कीशास्त्र नरपतिने यह पुरी निर्माणकी थी। इसीये कीशास्त्री नाम पह गया। (रामायण १। ३२। ५)

पूर्वकाल इस नगरको 'कीशास्त्री' नगर वा 'कीशा-स्त्रीपुरी' शौर राज्यको 'कीशास्त्रीमण्डल' कहते थे। शतपश्चाद्धाण (१२।२१२।१३)में कीशास्त्रेय कीसुक्विन्दिका चक्केख देख कोई कोई उससे भी पूर्व कीशास्त्री नगरीका श्रस्तित्व स्त्रीकार करता है। हिन्दू, हैन, वीह प्रश्नुतिक धर्मश्रास्त्रामें यह स्थान प्रसिष्ठ है।

कीशास्त्री शहरका भग्नावशेष इस समय भी विद्यमान है। शांज इस नगर तथा सिन्तिटवती खानीं के सीध शीर मन्दिरादिका भग्नावशेष इसके पूर्व मीरवका परिचय देता है। इताहाबादि १४ कीस पश्चिम करारी परगने के बीच यसुनातीर यह भग्नावशेष देख पड़ता है। पूर्वको जैनों के हाथ कीशास्त्री नगर विश्रेष समुद्रिशाली रहा।

( ऋरिष्टनिसिपुराणान्तर्गेत इरिव म १४।२ )

कीसाम नगर प्राजकत यसुनाके तीर पर नहीं है।
यसुना उससे बहुत दूर हट गयी हैं। कित्सु पूर्वकालको
कीयास्वी यसुनाके तीर ही प्रवस्थित था। चीना परिव्राजक युप्रन सुयाङ्ग पपने भ्रमणके विवरणमें लिख
गये है—प्रयाग पीर कीयास्वी (कि-पी-ग्रह्म-मि) के
मध्य २०० लि (२५ कीस) व्यवधान है।

इसमें कोई सन्देश नहीं को साम ही प्राचीन की-धास्त्री है। कारण खानीय मन्मावग्रेषके मध्य सर्वापेचा हहत् स्तश्चके गाम पर श्रक्तवरके समयको खोदित लिपिमें इसका यह नाम देख पड़ता है। फिर १०३५ ई०को खोदित खरा दुर्गकी भी एक लिपिमें इस खानका नाम 'की शास्त्रीमण्डल' लिखा है। वर्तमान कीसाम दो भागोंमें विभक्त है—'कोसाम-इनाम' पौर 'कोशाम खिराज' या 'हशोमाबाद' अर्थात् कारद और करश्च कोसाम। पुराने टूटे किलेके पश्चिम कोसाम इनाम और पूर्व कोसामिखराज विभाग पड़ता है। यसुनातीरकी दुगंपाकारके अभ्यत्तर 'वड़गडवा' श्रीर 'कोटगड़वा' नामके दो खुद्र ग्राम है। कोसाम इनामके भागी 'पानी' नामक अपेचाक्षत छहत् याम भीर कोसामिखराजको छस श्रोर 'गोपसाइस' नामका एक गण्ड ग्राम और उत्तरांशको 'श्रस्वाक्ष्व' नामका एक गण्ड ग्राम और उत्तरांशको 'श्रस्वाक्ष्व' नामका पुत्र क,स्वा है। इस गांवमें भासकुष्क्रके मध्य एक प्राचीन हहत् कूप बना है। जिससे ग्रामका नाम इवा है।

कौशास्त्रीमग्ड्नको पश्चिम सामा प्रभास वा 'पसोसा' पर्वत है। यह पहाड़ गडवा गांवसे ३ सील उत्तर पश्चिम लगता है। प्रवाद है-प्रभास पर्वत पर किसी गुहामें एक सहत नाग वास करता है। इसका मस्तक यातीर श्रीर लाङ्ग्ल गुहाके मध्य ( प्राय: ४४० गज विस्तृत) रहता है। परन्तु किसीने उसे काभी देखा नहीं है। समावतः दीपमालिकाको सर्पराजके दर्शन होते हैं। ग्रहा खामाविक नहीं -क्वित्र है। एसकी कतकी अवसम्बनार्थ एक स्तमा सगा है। स्तमाके निकट गुहाके सम्मुख एक जैन मन्दिर है। यह मन्दिर त्राधुनिक है, केवल ५० वर्ष पूर्वका बना है। गुहामें दो गवाक और एक प्रवेशहार है। उसमें चार श्रादमी चार-पाई डास कर सी सकते हैं। इसके जपर पूर्वदिक्को देवकुएड नामक एक पुष्करियी श्रीर उसके तीर एक मन्दिर है। युपन चुवाङ्गने निखा है कि यहां ,प्रयोक-का प्रतिष्ठित १३८ इत्रय उत्तेचा एक स्तूप है। किन्तु उसका कोई चिन्ह पाया नहीं जाता। मालुम पड़ता है। कि वर्तमान जैन मन्दिरके स्थान पर ही वह विद्यमान या। तीर्थयाची कहते है—'इम स्त\_पके निकट बुद्देव साधना करते थे भौर दूसरे किसी चुद्र स्तृपमें उनके केय तथा नख रचित थे। पीड़ित व्यक्ति यहां रोगसुक्तिके लिये प्रार्थेना करने पहुंचते हैं। पर्वत गात पर गुप्त राजाशींके समयके प्रचरांमें कर भास्त्रशिका नाम दृष्ट

होता है। इससे समभा पडता कि गुप्तीके समय ही यह गुहादि खोदे गये।

रत्नावलीमें वत्सराजकी राजधानीका नाम वत्सपत्तन जिखा है। किन्तु लिक्तिविस्तर, महावंध, हहत्कथा श्रादि ग्रन्थोंमें की ग्रास्वीराज ग्रतानिक प्रेष्ठ हदयन वत्स्का नाम मिलता है। लिक्तिविस्तरके मतमें
छद्यनने वृद्धदेव जे जन्मदिनकों हो जन्मग्रहण किया या ।
सिंह्ली पुस्तकादिमें भारतको १८ वही राजधानियों के
वीच की ग्रास्वीका नाम श्राया है। मोटके वी इग्रन्थों में
भी की ग्रास्वीका नाम श्राया है। मोटके वी इग्रन्थों में
भी की ग्रास्वीका छद्यनवत्स्का नाम वर्णित है।
कित्तिविस्तरमें कहा है कि वृद्धदेव बृद्धव्यास होने के
बाद ३ वत्सर यहा रही। ग्रुप्रनचुयाङ्गका कहना है
कि वृद्धकी जीवह्यामें ही छद्यनराजाने रक्तचन्दनकी
वृद्धमृति स्थापित की घो। यह सूर्ति श्राज भी छद्यनप्रासादके भग्नावग्रेषके मध्य एक मन्दिरमें रखी है। वी द
इस प्रतिमाके कारण इस स्थानको श्रात प्रविद्ध जैसा
समभते हैं।

कीशास्ती वा उदयनदुर्गका भग्नावशिष पाज भी विद्यमान है। उसकी चहार-दीवारी श्रीर सुरचे कहीं नहीं गये। दुर्गका परिमाण प्राय: १५४० हाथ भीर दुर्ग प्राकार २०६ २४ हाथ तक जंचा है। सुरचे इससे भी ज चे पहते हैं। उत्तर श्रीर २४ हाथ जंचा सुरचा है। पहले चहार-दीवारों के नीचे खाई थी। परन्तु भाजकल जगह जगह केवल खट्टे देख पडते है। दुर्ग का पाकार पसमभुज श्रायत-जेसा है। किले के भोतर एक होटासा जङ्गब खडा है। इसमें ६ तोरण रहनेका श्रनुसान किया जाता है। नदी भी श्रीर कोई दरवाजा न रहा। दूसरी कई श्रीरों दो-दो हार सगे थे।

कौशास्त्रीकी प्रधान कीर्ति रक्तचन्द्रन काष्ठ निर्मित
बुद्यप्रतिमा है। युप्रमचुयाङ्ग कद्दते है—यह उदयन
प्रासादके मध्यस्यस्य पर एक गुम्बनदार मन्दिरमें प्रतिहित थो। वह कीशास्त्रीपुरीके मध्यस्यनमें चनस्थित है।
सभ्यवतः इसी नगह पर १८२४ ई॰को बना पार्ख नाथका मन्दिर प्रतिष्ठित हवा है। क्योंकि इस मन्दिरके
पूर्व शीर पर्यमपार्ख को सहदाकारकी श्रद्धास्त्रिका भींका

मम्नावशेष विद्यमान है। वह गडवा गावमें दो बोडोंके खोदित स्तम्म श्रीर छक्के का मम्नावशेष है। पद्यरकी
एक वेदी भी है। उसके गावमें बोडवर्म के 'ये घमें हतुप्रभावा' इत्यादि सोकांग खोदित है। इसको वर्णमाला
श्रष्टम श्रथवा ८म शताब्दी को वर्णमाला-केसी समम्म
पडती है। छोट गडवा गांवमें एक सुद्र स्तम्म है। इसके
गाव्रमें स्तूपका श्राकार खोदित है। भनुमान होता है—
यह सब एककालको बोड-मन्द्रिम विह्माचीरके प्रभ्यन्तर रहे। मेनसाके निकटवर्ती सावी स्तूपके शिल्यादिने
इन स्तमोंकी कारीगरी मिनती है। सुतरा इन्हें इनका
समसामयिक कहनेमें कोई हानि नहीं।

नितेन भीतर दौष चिझों में दलाहाबाद और दिलीने स्तन्भों भी भाति एक प्रस्तरस्तन्म है। इसके सक्देशमें भग्न दष्टकराधि दतना दकहा ही गया है, कि १०॥ हायसे घिषक देख नहीं पहता। पास ही इसके दो भग्न खगड़ पड़े हैं। वह प्राय: १८॥ हाय होंगे। यह स्तमा एक इहत् निस्वष्टचरे मिल गया है। किसी समय कुछ ग्वालीने इठात् द्वचने नीचे श्रन्ति जलाया था, उसी उत्तापसे स्तमाका मस्तक ट्रंट गया। प्रकवरके समयको इस स्तमाके गावमें खोदित विवरण समस्त पडता है कि उस समय भी यह स्तन्ध इसी भावमें रहा। उसमें भी धागकी गर्भींचे मस्तक ट्रनिको बात विखी है। गांवके कीग भी इस बारेमें ऐसा ही गत्य करते है। ग्रप्त कानसे वर्तमान काल पर्यन्त सभी समयकी वहुविध खोदित निपियां इसके गाममें देखी जाती है। खष्टजक्र पूर्व-कालमे वर्तमान समयावधि नाना समयोंकी रजत तथा तास्त्रमुटायें मिनी है। इसमें अकदरका नाम 'मुगल-बादशाह अनवर पातशाह गानी' खिखा है । उसके नीचे किसी खर्ण कारकी वंदावसी है। तनाध्य वंगके षादि पुरुष प्रानन्दराम दास 'नौशास्त्रीपुर'में खर्गगत इवे। इसरे अनुमित होता कि यह कोसाम ही पाचीन कीशास्त्रीपर है। प्रवादानुसार यह स्तम्म 'रामको इडी' या 'भीमकी गदा' है। दर्शकी मध्य तक चतु:शिर शिव-चिक्र भी है। उसके प्रत्येक सस्तकर्में तीन तीन चन्नु दने हैं। युद्रमञ्जयाङ्ग्ने लिखा है कि उनके समय ५० **डिन्ट्-मन्दिर कौशास्त्रीमें खड़े घे । गांवते सोगीका** 

नहना है कि यहां एक बहत् ख्यान भी रहा। सिंह सकी बीड बतलाते है कि उस बागको 'गोशिख उद्यान' कडते थे। कोई इसका नाम गोधिर ठडराता है। फाडियान भीर युपनचुयाङ इसकी 'किड-सि लो' नामसे घशिहित कर गये हैं। इसका संस्कृत नाम 'गोशोर्ष' श्रीर पालि नाम 'गोशिष' है। इसी खल पर श्राजकत 'गोपसाइस' नामक एक ग्राम है। यह गांव छाट गडवाके पास पवस्थित है। देशीय लोग 'गोपसस' कइते हैं । इमारी समक्तमें 'गोशीर्ष' शब्दके इस प्रकार रूपान्तर बन गये है। गांवके बीच सबैत बडे बहे प्रश्नों भीर भ्रष्टा सिकाभीका भरनांग पड़ा है । कई एक खंभोंके जंगले भी दिखायी देते हैं। यह खंभे मधराके जंगसों-जैसे है । नेपाली बीबोंके 'वसुन्धरा-व्रतोतपत्यवदान' नामक ग्रन्थमें लिखा है—कौशास्त्रीके Bपनगर गोशीव नामक खानमें बुद्ध देवने आनन्दको 'वसन्धरा' व्रत सिखायाया ।

की बास्ती मण्डल के उत्तरपिय माजवाट १॥
सी ज दूर दो मिन्दर्शका भग्नावर्शेष पड़ा है। इस
स्थानका नाम रिठीरा है। रिठीरा के दोनों मन्दिरों का
काक् नार्थ विश्रेष प्रशं साकी सामग्री है। उसको देखते
हो मोहित होना पड़ता है। बड़े मन्दिरकी सिर्फ
दाखान बच गयी है। मन्दिरका अध्यन्तर कुछ गिर
जानिये भौतरकी प्रतिमा पर्यन्त सम्भवतः चूर हो गयी
है। मन्दिरके प्रविश्वदारके समुख कुम्भीरारोहिषी
रमणियों को दो मूर्तियां हैं। इसके निकट का जीको
एक प्रतिमा है। दाजानके दोनों खंभे हिन्दु शोको
पुरानी धरनके हैं। छोटा मन्दिर मो ऐसा हो है।
इसके सध्यमें हरगारी मूर्ति और द्वार पर मकरवाहिनी
गङ्गामूर्ति तथा कूमें वासिनी यसुनामूर्ति है।

हश्गीरी-मन्दिरमें श्रित प्राचीन खोदित गिलालिवि है। तन्त्रध्य एकमें लिखित है कि १३५ ग्रुप्त संवत्को राजा भीमवर्माने देवसूर्तिको प्रतिष्ठा किया। यहां सहाराज ससुद्रगुप्तका कीर्तिस्तका खडा है।

श्रजु नकी दम श्रधस्तन पुरुष चक्रके समय कीशा-स्वीने प्रसिद्ध लाभ किया था। चक्रने इस्तिना छोड़के इसी स्थानमें भपनी राजधानी बसायी। १०६५ ई०की खरा दुगैंके तोरणकी खोदित लिपिसे समभा पडता है कि उस समय यह नगर कन्नीज राज्यके बधीन नहीं. खाधीन था।

कौद्यास्त्रेय (सं०पु०) क्षुत्रास्त्रस्य गोद्वापत्यम्, क्षुत्रास्त्रः टक्। १ क्षुत्रास्त्र नृपति वंशीय। (द्वि०) कीयास्त्राां भवः। २ कीशास्त्रीनगरीजात।

की भाग्वेयी ( सं॰ स्ती॰) कुपाम्बस्य गोवापत्य' स्ती, कुपास्व टक् स्डीप्। कुपाम्ब राजवंशीया स्ती।

की धास्त्र (सं०पु०) कौ ग्रास्त्रीनगरी वे घिष्यति। (इस्विथ १२ प०)

की घारत, की घारति — नीपारव देखो । की गाखी (तं० स्त्री०) कु घाखे न राज्ञा निहु<sup>र</sup>त्ता, कु बाख-प्रण्- खोण्। कु शाखराजाकी प्रतिष्ठित राजधानी। की शिक (स० पु०) कु शिकस्थावत्यं यद्दा कु शिके तह शे वा सव:, कु शिक-भ्रण्! १ इन्द्र।

राजिषं कुशिकके इन्द्रतुस्य पुत्रप्राप्तिकासनासे कठोर तपस्या भारका करने पर देवराज दन्द्रने भीत हो उनके पुत्रकृपमें जन्म सिया था। इन्हींका नास गाधि पड़ा। (इरिव'स १ प०) यह एक गौत्रप्रवर्तक थे।

प्रस्वियमें देवराजके कौशिक नामका एक श्रपर कारण भी जिखा है—

भगवान् जना सेते ही कुशदारा प्रावृत हुए थे। इसीरे टेवराज इन्द्रका कौशिक नाम पड गया। (इतिकंग २० प्र.) इस मतमें निमासिखित व्यत्यति लगाना पड़ती है—क श्रेन हतः, क् शं ठक ्। २ पेचक, **उझ् । ३ गुग्**गुलु । ४ घ्यवकर्षट्<del>य</del>, एक देल । **५ मनुःल, नेवला। ६ व्यान, सांव। ७ ग्राह**, घडियाल, सगर । द कोशकार, रेशमका कीड़ा । ८ सज्जा, चरबी। १• कीवाध्यस्त, खजास्त्री।११ मृङ्गार रस।१२ विखा-मिल । "कौंगिक सुनि यह तुरत पठाये ।" ( उनसी) १३ पुर्वयंशीय कोई राजा। इनकी माताका प्रतिष्ठा भीर ज्येष्ठ भाता-का नाम प प्यलादि या। (इरिव'म) १४ जरासन्य रुपति-के सेनावित । धनका दूसरा नाम इंस रहा । (भारत रारर) १५ कोई मसुर। ( इत्व'म ४९ प॰ ) १६ कोई धर्मपरायण महाभारतमें दूनका चरित्र दुस प्रकार রাম্বাথ। विष त है--

कौशिक किसी दिन एक बचतन पर वैठ तपस्था करते थे। इसी समय एक वक्तने इनके गाव पर प्ररीष क्रोड दिया। ब्राह्मणके क्रोधान्य ही वक्के प्रति दृष्टिपात करते ही वह तत्वणात् चल्यां प्राप्त हुवा। कीशिक बक्त मर जार्नसे चिवन यत्ताप करके भिचाने खिये पूर्वपरिचित किसी त्राह्मणके घर गर्वे । साध्वा त्राह्मण-पत्नी पतिश्रम पाने शनुरोधरे यथासमय कौशिकको भिक्षा टेन सकीं। की शिक्षके ब्राह्मणपत्नीके प्रति ओध दृष्टि निचेष करते पर उन्होंने कहा या—'ब्रह्मन ! चाप सेरा यह चपगंध सार्जना करें। सेरे चिये पतिकी ग्रुख्या ही सर्वापेचा प्रधान धर्म है। मै वक नहीं इं। भाग कोध दृष्टिसे सेरा कुछ भी विगाड न सकेंगे। यदि प्रकृत धर्मका सर्व समभाना चाहें, तो मिधिसाने धर्म व्याधिये जा कर मिलें।' ब्राह्मण पतिव्रता रमणीकी अनौकिक चमता देख कर विख्यित दूर और उनको श्रात्मग्वानि या गया। मीधिक थोडे दिनीं पीछे मिधिनामें धर्मव्याधने पास पहुंचे थे। उन्हें धर्मीपरेश प्रदान किया। (महासारत, वन २०५--२१५)

१७ कोई प्रति प्राचीन वैयाकरण। १८ कोई प्राचीन
-स्मृतिकर्ता। हिमाद्रि, माधवाचार्य प्रमृतिन कौथिक
स्मृतिको उद्दृत किया है। १८ कोई राग। इन्मान्न
इसे तोड़ो, गोरी, गुणकिरो, खम्बावती भीर कक्कमाका
पति कहा है। २० प्रथवैविदका सुत्रविश्वेष कियाक देखा।

(ति॰) कीशात् समिकोषाज्ञातः, कोश-ठक्। २१ कमिकोषसे चत्पन्न. रैथमी।

न्कीशिक—जातिविश्वेष । यह जाति युक्तप्रदेशके विलया, वस्ती, साजमगढ श्रीर गोरखपुरमें रहती है। नौशिक ऋषिके नाम पर इस जातिका नाम पड़ा है। ये नोग स्थानको चित्रय वंशीय मानते है। लेकिन वहुतींका मत इसके विक्ष है। इनका खाचार विचार तो उच दीख पडता है, परन्तु सवंत्र ये नोग चित्रय नहीं साने जाते।

न्नीधिकपुराण—कोधिक ऋषि—प्रोत्त एक उपपुराण। नीधिकपिय (सं॰ पु०) नीधिकस्य - जुधिकपीत्रस्य विख्यामितस्य प्रियः, ६-तत्। विख्यामित्रके प्यारे, . रामचन्द्र। की शिक्षफल (सं० पु०) की शिक्षं की वगतं फल सस्य, बहुनो । नारिकेल वृत्त्व, नारियल का पेड।

कौशिकराम — धूर्व सामीके प्रावस्त्रस्त्र माध्यकी टीका वनानेवाले।

की शिकसूत-श्रववेदिका एक स्तर ! इसमे श्रववेदि-योका करणीय स्रोत भीर ग्रष्टाविधि संचेपरी किखा तो गया है, परन्तु आसोचना करनेसे इसको जीत भववा रहा सूत-जैसा यहण करना कठिन है। फिर भी किंधी किंधी टीकाकारने इसे राष्ट्रासूत्र-लेसा ही माना है। कौशिकस्त्रमें निकलिखित विषय वर्णित है—मान्ताय-प्रत्यय, देवयज्ञ, वित्रयज्ञ, पानयज्ञ, परि-भाषा, सार्वपातहींम, त्राज्यतन्त्र, सर्वेत्रभाष्येपरिभाषा, यान्ख्दननिरूपण, मेधानननसम, सन्त्रका गए, ब्रह्मचारीकी सम्पद्, यामकी सम्पद, सर्वाभोष्टसम्पद, सांमनका प्रधिकार, वचेविधि, सायामिकका कर्स, राष्ट्रप्रवेशविधि, सञ्ज श्रीभविक, महाभिषेक, निक्टें ति कमें. पौष्टिकमें, यात्राकालका पुष्टिकमं, समुद्रक्षमं, गवादिके पुष्टिसाधनकी मान्ति, मणिवन्धनमान्ति, त्रष्टकाकमें, क्षषिकमें, गोशान्ति, वस्त्र प्राप्त करनेका कमें, दायभाग, रसकमें, घपनी समृद्धिके लिये नाना-विध पुष्टिकर्मका विधि, ग्रहारमा, चिवकर्म, क्रविमन्त, वीजवयन-कर्म, किसी स्थानको जानेसे पूर्व भौर त्रानेसे परका क्षत्य, हषोत्सर्ग, त्रायद्वायणी वर्म, भेवत्य, नानाविध स्त्रीकर्म ( यया—प्रत्नप्रांसिका उपाय, गर्भवात निवारण, प्र'सवन, गर्भाधान, सीमन्तकर्म इत्यादि ), विज्ञान कमें ( प्रशीत् लामालाम, जय पराजय, मुख दु:ख, उलार्ष पपकर्ष, सुमिच दुर्मिच, हैम भहेम, रोग भरोग प्रस्ति ), वच भीर हष्टिनिवारणका सन्त्र, हटु-कर्में तथा विवादमें जयसामसा मन्द्र, सत्याक्रमें, नदीकी ट्र प्रवाहित करनेका मन्त्र, घरणिसमारीयण कमे, पुरुषकी वीर्यहर्षि करनेका उपाय, दृष्टिपासिका सन्त्र. घर्षो पार्जनके विञ्च दूर करनेका सन्त्र, गोवत्स ग्रीर घन्छ-शान्ति, प्रवासमें निभय श्रधी पार्जनमा उपाय, सास्य-विधि, वेदज्ञान खामका मन्त्र, पापलच्या रमणोकी शान्ति, गृहप्रवेश, वास्तुसंस्तार, प्रायसित्त, श्रभचार, नानाविध खरत्ययन, आयुष्य नमेविधि, गोहान,

चूडाकरण, उपनयन, कण वेध, नामकरण, निष्क्रमण, कलप्रायन, काम्यकर्म, सवयज्ञ, आवस्थाधान, विलि-इरण, नवाच, विवाहविधि, विद्यमेष श्रीर विग्रुटिट यज्ञ, मधुवर्क तथा अर्ध्यंदानविधि, अङ्गुतशान्ति, विदारक्ष, इन्द्रमहोत्सव, वेदाध्ययनविधि इत्यादि।

कौशिकस्त्रको धनेक टीका टिप्पणियां है। उनसें अष्टारिसङ, दारिल, वैधवस्त्रामी भीर वासुदेवकी टीका वा पदति प्रचलित है।

कोधिका (सं•स्ती०) कोग एव, कोग स्तार्थे कन् ततीऽण् ततष्टाए स्त दत्वद्यः १ पानपाद्य, पानी पीनेका वर्तन। २ ग्रन्थिपणी स्तुप, गंठवन । ३ सुरा, एक खुगबूदार चीज।

कौियकाचार्ये— 'षड्योतिकशौचप्रकरण' नामक धर्म-शास्त्रको रचिता। इनका खपर नाम ब्रादित्याचार्ये था। कौियकात्मक (सं॰ पु॰) कौियक्षस्य इन्द्रस्य श्रात्मकः, ६-तत्। १ इन्द्रपुत्र, जयन्त। २ श्रर्जुन, कुन्तीके तोसरे खड़के। ३ विश्वामित्र सुनिके पुत्र।

कीशिकादित्य—श्रीमासचित्रके श्रन्तशेत एक पवित्र तीर्थे। श्रीमास देखे।

कौशिकायनि ( सं० पु॰ ) कुशिकस्थापत्यम्, कुशिकः फिञ् कौशिकवंशीय एक ऋषि । ( যतप्यत्राह्मण १८।५।५)२१ )

कौशिकायुध ( सं० क्षी०) कौशिकस्य इन्द्रस्य श्रायुधम्, ६-तत्। इन्द्रधनुः।

कौशिकार (सं ० पु०) कोशकार निवातनात् साधः। कोशकार, रेशसका कीडा।

कौधिकाराति (सं॰ पु॰) कौधिकानां पेचकानां पराति:, ६ तत्। उत्तुश्चोंका यत्नु, काक, कौवा। काकी जूक देखी।

की शिकारि, की शिकाराति देखी ।

कौधिकी (सं॰ पु॰) कौधिकीन प्रोक्तमधीयते, कौधिकः णिनि । काव्यपकी यकाम्प्राचिम्पां पिनिः। पा श्रेशरू०३ विद्याः सित्रकथित शास्त्र अध्ययन करनेवासा ।

कौशिकी (सं • स्ती •) कुशिकस्य गोतापत्यं स्ती, कुशिक प्रण्-क्षिप्। १ चिष्डका। देवराज इन्द्रके कुशिकका पिता जैसा स्तीकार करने पर चिष्डका भी उनके कन्या इपसे प्रवतीर्षं इद्दे। इसी कारण उनको कौशिकी कहते है। (इरिनंग ४०५०) कुश्यक- भन् । षरधाननवे विदाहिमी त्या । १ । १०३ २ कुश्यिक नरपितकी पीत्री, ऋवीक सुनिकी पत्नी । ३ कोई नदी । रामायणमें इस नदीका विषय इस प्रकार विर्णित है । गाधिराजमन्दिनी सत्यवता जब प्रपत्ने पति ऋचीक सुनिके साथ स्थरीर खर्ग चली गयीं, तब इस नदीकी सत्यत्ति हुई । इसीसे उनके नामानुसार नदी-का नाम कौशिकी पड़ा । सत्यवतीका दूसरा नाम कौशिकी था। (रामाय १ । १८ वर्ग)

कौधिकी नदी हिमालयके नैपालराल्यसे प्रचा० रूट' रूपू जिल तथा देशां प्रदं ११ पूर्वे छत्यन हो प्राय: ३० कोस दिल्लण-पश्चिम, तत्यर द् कोस दिल्लण-पृत्रे छत्यन स्वाम स्वा

की शिकी कान्दड़ा (सिं॰ पु॰) की शिको श्रीर कान्दड़ा के योग से बनी दुई एक रागिषी। यह काम क खरोमें इी गायी जाती है।

कौशिकोपुत्र (सं० पु०) कौशिक्याः पृतः, ६ तत्। एक ऋषि।(ब्रह्मस्ख्य ६ । ५ । १)

क्षीजिकीसङ्गम--- कुरुचित्रके भन्तर्गत एश पवित्र तीर्धे।

कर्चव रेखी।

कौशिक्य ( सं० पु॰ ) याखोटबच, सड़ोरेका पेड़। यह वित्तल, उष्य, तिक्त श्रीर वातातिनायक हे। (वैयक्ति॰) कौशिक्या ( सं॰ स्त्री॰ ) कौशिका देखो।

कीशिक्योज (सं० पु॰) कीशिक्या इव श्रीजो वर्ज यस्य, बहुत्री० प्रवीदरादिवत् सकारसोपे साधः । कीश्विक देखी । कीशिक्योज्य, कीशिक देखी ।

कौशिज ( स°० पु॰ ) जनपद्विशेष, एक मुल्ल । (भारत, भीष ८४०) कोशित्य-गोत्रकार ऋषिविशेषः (नागरवन्द १०८। १८) कोशीतको, कौकौनको देनो ।

की शीधान्य (सं॰ स्नी॰) की षजात धान्य, तिस प्रसृति । (कालायनयीतसूत २ । १ । १०)

कीशीर (सं० क्लो॰-पु०) नखीनास गन्धद्रव्य, एक खुधवू-दार चीज।

क्षीमीरकेय (सं॰ व्रि॰) कुणीरक-ट्रञ् । कुणीरकका निकटवर्ती टेग ।

की शीलव (सं० की०) कुशीलवस्य कर्म, कुशीलव-प्रण्। कुशीलवका व्यवसाय, खेलतमायाका पेशा। की शीलव्य (सं० की०) कुशीलवस्य कर्म, कुशीलव-वल्। कुशीलवका व्यवसाय, नाटक श्रमिनय प्रसृति, खेलतमाथा।

कोशिय (स॰ क्ली॰) को पादुखितम्, को ग्रन्टम्। १ क्लिन्नि को प्रजात वस्त्र, रेशमी कपड़ा। (माव पाद) यह अब्द मूर्वन्य प्रकारगुत भी व्यवस्तत होता है। २ का श्रद्धण। कोशियक, कोष्य देखे।

कौध्य (सं॰ वि०) क्षुग्रस्येदम्, क्षुग्र-ष्यञ् । १ क्षुग्रनिर्मित, क्षुग्रसस्यन्योय । (भारत, षर ०१ प॰ )

(पु॰) कुगस्य गोतापत्यम्। २ कुगवंगीय कोई ऋषि (धतपवनाक्षय १०।४।४।४)

जीव (सं ० सी०) कमना

कीवारव (सं० पु०) कुषारीरपत्यम्, कुषार् प्रण्। कुषार सुनिके पुत्र, मैचेया किसी खंड पर मूर्धेन्य प्रकार, कहीं तोलव्य शकार चीर किसी स्थान पर दन्य सकारयुक्त प्रयोग भी देखते है।

कोषिक (सं०पु०) कोशिक प्रवोदरादिवत् यकारस्य वकारादेश: । १ कोशिक । कोशिक देखा । २ प्रास्तितुरिहकः। कोषिक फल, कौशिक प्रव देखा ।

कौषिको (सं० स्त्री०) कौशिको प्रवीदरादिवत् साधुः। १ कौशिको । कौषिको देखो ।

कोष गरीरकोषे भवः, कोष-ठक ्डीप्। २ कालीके कायकोषि उत्पद्धा कोई देवे । कालिकापुराणमें इत प्रकार विष्यंत इवा है—कालीके कायकोषि निःस्त होने कारण ही यह कीषिकी नाम पर विख्यात है। इनकी सूर्ति अतिशय मनोसुग्यकर है। सर्कक कवरी

भारसे परिशोभित है। कपाल पर भ चन्द्र, मस्तक पर नानाविध रत्नखितत मुझुट, कार्ण में ल्योतिर्मय क्या पूर श्रीर गलें मुख्य मिणमाणिक निर्मित नाग- हार तथा पुष्पमाला है। कौषिकी दशहस्ता है। दिचणहस्तीं यथाक्रम श्न, वस्त, वाण, खन्न तथा प्रति श्रीर वामहंस्तीं गदा, घण्टा, धनुः, चर्म एवं शह धारण किये है। इनका वाहन सिह श्रीर परिधान व्याप्तवर्म है। ब्रह्माणी, महेखरी, कौमारी, वेण्यवी, वाराही, नारसिंहा, ऐन्द्री श्रीर धिवदूती—इनकी श्राठ सिख्या सर्वदा निकट ही श्रवस्थान करती हैं।

मार्क पंतरायके मतमें-ग्रम निग्रमके उत्योहनसे देवतागणके नितान्त व्याकुल हो देवीका स्तव घारमा करने पर देवी उनके स्तवसे सन्तृष्ट हो उनके निकट जाकर उपस्थित हुई और पूक्ते उगीं—तुम किस्ता स्तव करते हो। उस समय देवीके घरीरसे एक दूसरा देवीने निकान कर कहा या—देवलोग मेरा स्तव करते है। इन्हों देवीका नाम कौषिकी है। इन्होंने द त्यव घतो समून नाम कर डाला। (नाई खेवपुराय, देवी-माहाला) देवीपुरायको देखते—कीषियवस्त्र घारय ही कीषिकी नामका कारय निर्यात हुआ है।

कौषीतक ( सं० पु॰) कुषीतकस्यापत्यम्, कुषीतकः भण्। कुषीतक ऋषिके पुतः। ऐतरेयब्राह्मण्में इनका नाम दृष्ट होता है। यह ऋग्वेदकी एक् प्राखाके प्रव-तक थे। (भाषकायन यो॰ स्० १ । १। १। ११)

कोषोतिक (सं॰ पु॰) जुषोतकस्यापत्यम्, कुषोतक-९७ । १ जुषोतक ऋषिके पुचा२ ऋग्वेदान्तर्गत बाह्यपविशेषा

कीषीतकी (सं ॰ पु॰) कीषीतकेन प्रीत्तमधीयते, कौषी तक जिला कीषीतक प्रणीत प्रास्त्र पढ़नेवाले । (बाव॰ यः १।२३।४)

कौषीतकी (स'० स्ती०) क्षषीतकस्य अपत्यं स्ती, क्षषी-त्रक-त्रय - स्तीप्। १ मगस्त्रकी पत्नी । कुषीतकेन प्रकीता अधीता वाया शाखा। २ ऋग्वेदान्तर्गत न्नाञ्चण, भारखक भीर उपनिषद्का मेट।

( सुक्तिकोपनिषद् )-

कोषितकेय (सं०पु०) कुषीतका ठका । विकर्ण कुषीतका । कायपे । पा ४ । १ र १ १४ । कुषीतक के प्रयस्थ ।

( यसपयनाञ्चय १४ । ६ । ४ । १)

कोषिय ( सं ० स्तो० ) को ग्रेय प्रषोदगदिवत् ग्रकारस्य षकारादेशः । रेशसी कपड़ा। ( मार्कछ यप्रराण १५१२६ ) कोष्ठ ( सं ० ति० ) कोष्ठ वा साग्छार सम्बन्धीय।

( शतपथनाद्यय १ ११ ए । ७)

कीष्ठवितक (सं० वि०) कुष्ठविदि कुष्ठविद्यायां साधः, कुष्ठविद्-ठक्। दकारस्य तकारः ठस्य च कः। क्षांदिमा- एक्। पा भागारे न्यो भांति कुष्ठविद्या जाननेवाला, जो कोटकी पूरी जानकारी रखता हो। किसी किसी वैया करणके मतमें इस स्थल पर ठकारके स्थानमें ककार नहीं हो सकता। वह कीष्ठविदिक ग्रन्ट सिह करते है। कीष्ठिल—एक बीह ग्रन्थकार।

कीष्ठा (सं• व्रि॰) कोष्ठ वा उदर सम्बन्धीय, कोठे या पेटरे सरोकार रखनेवासा ।

कीसस्, बीगल देखी।

कौसत्तेय (सं• पु०) कीस्त्याया चपत्यम्, कीस्त्या ठक्। कीस्त्याके पुत्र रामचन्द्र।

कीमत्यायनी, कीमलावन देखी।

की सन्य (सं० पु०) की सनस्यापत्यम्, की सन्न-त्राह्ः। कहोत् को सना जाराम् त्राहः। पा ४ ११। १०१। की सन्देशीय राजाके पुत्र । ( वतपयनाक्षण १।४।॥ )

की क्या (स' क्सी ) की सल-कारक ्टाप। १ की सक्स-राजकी कन्या। यह दगरय राजाकी प्रधान महिनी भीर रामकी माता थीं। २ पुरुकी प्रजी। ३ सत्वान्की स्ती। (इस्त्रिंश) की बला देखी।

कीसिद (सं० वि०) कुसीदसम्बन्धीय, कभीदेवाला। (मठ ८ १४६)

की विश्वा ( हिं॰ स्त्री॰ ) की पख्या । की बीद ( गं॰ त्रि॰ ) कु बीदे चाधुः, कु बीद-प्रय्। हृद्धि-जीवी, सुदखीर ।

की भी द्य (सं ॰ क्री ॰) कुल्सितं सी दत्वस्मिन्, सट् बाहुसः कात् प्राधारे यः ततः स्वार्थे श्वन्। १ प्रासस्य, सुस्तो । २ तन्द्रा, तुन्दी । कुसीदस्य भावः । ३ द्वहिः जीविका, सुद्खीरी । कौसम (सं॰ क्षी॰) सुस्मेन निर्वंत्तम्, सुस्म-श्रग्। १ पुष्पान्त्रन, दनावटी सुरमा। (ति॰) २ सुस्मस्ब-न्धीय, फर्सोवान्ता।

कौसुमायुध (सं॰ पु॰) कौसुमः कुसुमनिर्मितः द्यायुधः यस्य, बहुत्री॰। ज्ञामदेव, पञ्चवाषः।

कौसुक्स (सं ॰ पु॰ क्ली॰) सुसक्स खार्चे पण्।१वन-सुसक्त, जंगकी सुस्ता।२ प्रयाद्धन, फूर्लोका सुर्ता। ३ कौई याक। यह श्रतिधय कोमन होता है। (वि०) सुस्त्रोन रक्तम्, सुस्क्य-श्रण्। ४ सुस्क्रस्रागसे रिद्धत, सुस्क्री।

कौ सुम्भत ल ( सं॰ ली॰) जुसुम्भवी जो द्ववते ल, जुसुमके वीजका तिल । यह कटु, सचार श्रीर वात, कफ तथा पित्तहर होता है। (वासटटोका) जस्मतं जुरेखी।

कीसभाषाक (सं॰ क्री॰) **सुस्भाषाक, जुस्**सकी स्त्री। इस्थापन देखी।

कीसन्धग्राग्डिक (सं॰ क्री॰) खनामस्यातगानि, किसी किस्मका चावन । यह अधुपाक भौर वातपित्तन्न होता है। (राजनिवस्टु)

की सुन्धीयासि, की समयक्ति देखी ।

की सुद्विन्द (सं० पु॰) दशरात्र-साध्य एक यज्ञ।

( काव्यावनयीतः २३(५)१८)

कीसर्विन्दि (सं॰ पु॰) कुस्र्विन्दस्वापत्यम् कुस्र्व-विन्द् इञ्। वतः द्या गाणारा ८॥ कुस्र्विन्द् सुनिके पत्र उदासक ऋषि। (अवववताभव १२,शरारः)

कोस्तिक (सं•िति०) कुस्या कुत्सितगत्वा घरति, कुस्तिःठक्। घरति । पा≭। ४ ः ⊏ा १ कुइको, बालोगर। २ घठ, पालो ।

कीस्त (सं • क्री •) दशाब्दिक प्रत, दश वर्षका पुराना घो। कीस्त भ (सं • पु •) कुं भूमिं सुभाति व्याप्रोति कुसुभः समुद्रः तत्र भवः, यदा कुं भूमिं सुभाति व्याप्रोति सर्व • माक्रस्य तिष्ठति कुसुभो विष्युः तस्य भयम्, कुस्तुभ-श्रण्। १ विष्युका श्वद्यभूवण मणि । यह ससुद्रमन्यन काल समुद्रसे एत्पन दृषा था।

देवता विष्णुकी साधाय्यसे जब समुद्र मधने लगे, उससे नानाविध वशुम्ब्य पदार्थ निकल पहे। विष्णुने उनमें केवस कौस्तुभ लिया था। (१६१व'व ११) भागवतके नातमं — की सुभ पद्मराग मिय- जैसा रक्तवर्थं भीर की टि स्यों- जैसा किरणभाकी है। र सुद्राविभेष। दाइने हाथकी किन्छ प्रकृषि, भनामिका और प्रकृष्ठकी संस्थन करके वाम इस्तकी किन्छ प्रकृष्टि और दाइने प्रकृष्ठ मूलमें वाम इस्तकी किन्छ प्रकृष्टि स्थार वह करना दिसे । फिर प्रकृष्ठके मध्यभागमें भ्रवर चारी प्रकृष्टि वियोंका अग्रभाग सरख भावसे ए योजित करने पर की सुभसुद्रा बनती है। (वनसार)

कौस्तुभलचक (सं० ए०) कौस्तुभ: लचक: यस्थ, बहुत्री०।विश्रा।

कोस्तुमसच्चण (सं॰ ए॰ ) कोस्तुमः चचणं यस्य, बहुन्नी॰। विष्णु।

-कौसुभवचा: ( सं० पु॰ ) कौसुभो वचसि यस्र, वहुत्री०। विद्याः।

कीस्त (सं क्ती०) कुत्तितास्त्री कुस्ती तस्त्राभावः, कुस्त्री-मण्। इत्यनानस्यादिभोडयः,। पा प्रारादश्य कुत्तिता स्त्रीका भर्म, खराव भौरतका काम ।

-कौन्यलपुर (सं०क्षी०) शिलालिपिवपि<sup>९</sup>त एक प्राचीन नगर।

की **ए** ( चिं॰ पु॰ ) कक्कम, प्रजु<sup>°</sup>नका पेड ।

-कोइड (सं० पु० ) कोइडस्य घपत्यम्, कोइड-पर्ष्। भिवादिमाऽण्] पा धाराश्रशः कोइडके सडके।

की हर ( हिं॰ पु॰ ) इन्द्रायी, एक वेश !

की इस्त (सं• पु॰) की इसस्यापत्यम्, की इस इस् । की इसके प्रवा

कौ इस्तिय (सं• पु•) को इसप्रवर्तित वैदशाखाः। (गीभव १। ४। २८)

की इकी — मति प्राचान एक वैदिक वैद्याकरण। (तिवरीवग्राविश्राहाराध्र)

कीइकीय, बीरवीय देखी।

कीचा (चिं• पु॰) कीवा, बद्दांवां, बंदेरीकी पाउके स्टिये खगाया जानेवाली सकदी।

क्य (सं॰ व्रि॰)कः प्रजापितः तस्ये हितः, कःयत्। अस्याका हितकारक, ब्रह्माको स्पकार करनेवासा। (व्यतप्रवाहक र॰। २॥॥२॥)

क्या ( हिं॰ सवें॰) १ कोई प्रश्नवाचक शब्द, कौन चीज।
यह 'किम्' शब्दका अवभ्रं श है। इसके द्वारा किसी
विषयमें प्रश्नकरते हैं। क्यां सवें नाम तो है, परन्तु
इसमें कोई विभक्ति नहों नगती। (वि॰) २ कितना।
१ ऐसा, इतना। ४ नैसा, निरान्ता, श्रनोखा।
५ शक्का, विख्या। (क्रि॰ वि॰) ६ क्यों, काहेकी।
७ महीं।

'क्या' केवल प्रश्नवाचक श्रव्ययकी भाति भी पाता है!

क्यासानीर—मन्द्राज प्रान्तिके सस्वार जिलेका एक भएर भीर बन्दर। यह भन्ना । ११° ५२ र छ० भीर देशा ० ७५° २२ पूर्व में भवस्थित है। इसका देशीय नाम कस्यूर वा कस्यनूर भर्धीत् क्राप्यनगर है। यहाँ कोई २० इनारसे भिक्षक मनुष्य रहते हैं। एनमें सुस्तानीं भीर हिन्दुनों की ही संस्था प्रिक है।

प्रवाद है—प्रथमको यह नगर चेरसान पेछमाछ-वंगीयोंके प्रधिकारमें रहा। उनके हाथसे मीपचा राजावोंने हसे दखन कर निया।

१४८८ देश्को भारतो जि-गामा यदा उतरे थे। उसके सात वर्ष पोछे कामानोरमें पोर्तगीजोकी कोठी खुनी। १५१० देश्को भ्यमणकारी बार्यमा-चिखित विवरण पाठसे समझ पड़ता है कि उस समय यहा पोर्तगीजोका एक दुर्ग बना था।\*

१६५६ ई०की घोलन्दानीने यहां एक किसा बनायाया। यह दुर्ग १७६६ ई० तक उन्होंने प्रधिकारमें रहा, उसने पीके हैदरभनीने सिपाहियोंने दखन निया! १७८४ ई०को खंगरेनोंने पालमण मारा या। न्यानानोरकी पधीर्वरीने उनकी घनीनता स्त्रीकार की। सात वर्ष पीके खंगरेनोंने इसे एकवारगी ही प्रधिकार कर लिया था। उस समयसे यहां मज-बार निलेने मध्य सर्वप्रधान सैनिक-निवास स्थापित हो गया। न्यानानोरमें घगरेनों पीर होगी होगी

<sup>\*</sup> Travels of Lodovico de Varthoma in 1510, published in Hack, Society,

प्रकारका सैन्यदक्त है। किसेसे कुछ दूर समुद्र किनारे मोपका राका रहते हैं। सालाना प्रामदनी ३८०० ) रू० है।

क्याब्बू (सं॰ स्त्री॰) क्यं प्रजापति हितं प्रस्युयत्र, बहुझी॰ तत जिल्ह् । घल्यजनसूत्र प्रष्किरियो प्रश्वति, गड़ैया। क्यारी (हिं॰ स्त्री०) कियारी।

क्वीं ( हिं॰ क्रि॰) १ किस कारण, किस लिये, काहिकी। यह प्रव्द व्यापारविशेषका कारण पूछता है। २ कैसे, किस प्रकार।

क्वींनि ( हिं॰ अवर० ) नारण, इसिंचि नि ।
क्वींभर (नेलंभर)—उत्तल प्रान्तना एक करदराच्य । यह
अचा० २१° १ तथा २२° १० जि० और देशा० दप् ९१ ११
और दक्ष २२ पू॰ ने बीच पहता है । भूपिरमाण २०८६
वर्गमीन है । इसने उत्तर सिंहभूम निना, दिचिण
कटक निना तथा दें नानानराच्य और पिसमनो पान
नहरा तथा बोनाईराच्य नगता है । यह उच्च और
निम्न दो भागोंमें विभक्त है । उच्च विभागमें पहाड़ी
जंची नमीन् और निम्नदेशमें उपत्यकाएं तथा
मैदान है । प्रस्तरमय उत्तर-पश्चिमांथ चैतरणी नदी
निम्नती है । प्रधान शिखर गन्धमादन (३४७८ फीट),
ठाजुरानी (३००३ फीट), तोमान (२५७० फीट)
और बीनात (१८९८) फीट है।

प्रथमतः केन्दुभरी वा क्योंभर मयूरभद्धका एक षंध या। परन्तु २००वर्ष हुए क्योंभरके प्रधिवासियोंने मयूर भद्धसे प्रका हो राजाके एक भार्षको प्रपना राजा चुना। उस समयसे वीसियों राजा राज्य कर गये। १८५७ १०को क्योंभरराजने खंगरेज सरकारको वड़ी मदद दी थी। इसीसे राज्यका कर घटा दिया गया श्रीर 'महाराज' उपाधि भी मिला। १८६१ ई०को महा-राजके मरने पर कोई घपना श्रीरसजात पुत्र न रहने-से राज्याभिषेक पर विवाद उठा श्रीर उसके परिणाम स्वरूप भुद्रयों तथा जुवांगीने विद्रोह मचा दिया। परन्तु खंगरेजी फीजको मददसे वह दवाया गया। १८८१ ई०को मन्त्रियोंके प्रस्थाचार पर प्रतिवाद रूप फिर पहाड़ी सोगीने विद्रोह खड़ा किया, जो विना खंगरेजी साह्यस्के दव न सका। राज्यका वार्षिक भाय ३ लाख रुपया है। सरकारी कर १७१० रु लगता है। १८०१ ईं०को इस राज्यकी लोकसंख्या १८५८ थी। इस राज्यका वडा गांव भानन्दपुर वैतरणी नदी पर बसा हुमा है। मेदिनीपुर-सम्बद्ध-पुरकी पुरानी सङ्क क्योंभार नगरके वीचसे निक्का है। राज्यमें कई दातव्य भीवधालय भीर विद्यालय विद्यमान है।

क्रमच (सं॰ पु॰-क्ली॰) क्र इति कचित ग्रव्हायसे, क्र॰ कच-्यच्। १ ग्रन्थिचह्रच्च, गंठवन। २ करपच, प्रारा। ३ केतकी, केवडा। ४ प्रहृद्ध चीन सध्य वातादिजनितः सिन्नणतन्त्रम्, एक तरहका सर्यामी दुखार । इसमें प्रचाप, प्रायास, सम्मोह, कस्य, सूक्की, रित तथा स्मा चढता चीर रोगी सन्यास्तकासे सरता है। (भाववकाय)

५ ज्योति: शास्त्रोत कोई योग। वार और तिष्ठिकी संख्या मिलाने पर तैरह आने में क्रकच योग पड़ता है। ( भारत ) अर्थात् शनिवारकी यही, ग्रक्तवारकी सम्मी, बहस्पतिवारकी अष्टमी, बुधको नवसी, मङ्गलको दयमी, सोमवारको एकादशी और रिववारको हादशी होने में यह योग श्वाता है। इस योग में कोई मङ्गलकार्यं न करना चाहिये।

क्रमनच्छद (सं० पु॰) क्रमन इत च्छ्रदी यस्य, बहुनी॰। केतकीव्रच, केवड़ेका पेड़। क्रमनदन प्रसृति ग्रन्द भाइसी प्रथमें व्यवहृत होते हैं।

क्रकचयत ( सं॰ पु॰ ) क्रकचिमव पत्रमस्य, बहुती॰। ग्राकद्वच, सागवनका पेड़ ।

क्रकचपात् (सं० पु॰) क्रकच इव पादो यस्यः, बहुनी॰ अन्त्यसोपः। क्रकसासः, गिरगिट।

क्रमचपाद (सं॰ पु०) विकल्पेन प्रन्यकीय:। सम्मास, गिरगिट।

आकचप्रहो (सं० स्त्री०) क्रकच इव प्रष्ठं यस्याः, बहुबी० ततः खीष्। कवयी मत्ताः, कंटवा। इस मक्रजीकी पीठ पर पारा-जैसी एक चीज होती है। उसीसे इसका नाम क्रकचप्रष्ठी पहा है।

क्रां नियं प्रति पुर्व ) गिष्यतिविधिष, एक हिसाव। इसके द्वारा कार्योनुसार बढिईका वेतन निर्णय किया जाता है। चैव देखा।

क्रकचा ( सं० स्त्री० ) क्रकचस्तदाकारोऽस्त्रास्यः, क्रकच-मर्भ मादिलात् चच् ततष्टाप्। १ केतकीवृत्तः, केवडा। २ होग्गस्टण, यारे-जेंशी एक सब्बी घास। अमटोया- यवद्वीपका निकटवर्ती एक लुप्तद्वीप। यह खान पहिली समुद्रपृष्ठसे प्रायः २००० हाथ कंवा या। किन्त १८८३ ई०की २ हवीं श्रमस्तको यवदीपके पर्वतसे श्रति भयद्वर श्रन्य त्यात इशा । ऐतिहासिक घौर भूतलविद् कहा करते है कि वैसा भ्रान्य त्यात भीर कभी किसी स्थान पर नहीं उठा। उससे अकटीया द्वीप विस्तृत नगर कानन भीर यत यत प्राणी सह मालुम नहीं कहा श्रद्धा हो गया। उसका चिक्न मात्र भी नहीं मिलता। वहां घाजकल भारत महासागरका त्रतत्तसर्गी जल भरा है। यवशीप देखी। क्रकण ( स॰ पु॰) क्र इति कणति शब्दायते, क्रण-भच् । तित्तिरपची. किस्तिसा चिडिया। ककर देखे। क्राकर (स॰ पु॰) क्राइति शब्दे कर्ती शीसमस्य, क्रा-क ताच्छीस्ये अच्। १ करीरद्वन्त, करील । २ ऋकण-पची, किलकिला। इसका संस्कृत पर्याय-स्कर्भण, क्रकण, बीर क्रकर है। इसका मास वातन्न, वित्त-नाशक, मेध्य, हथ्य, पान तथा बनबुद्धिकारक, समुवाक भीर दिवकर होता है। (सस्त)

३ सरपत्र, धारा । ४ दिर ह ।

मृकराट (सं० पु०) भरदाजपची, एक विडिया ।

मृकुच्छन्द (स० पु०) भद्रकच्छ ३ ५ दुवीमें प्रथम वृद्ध ।

स्वयभ्रपुराणमें जिखा है—विख्यभूके निर्वाण पीके

हैमवतीनगरमें ऋकुच्छन्द नामक किसी ब्राह्मणने

कचा जिया था । वाल्यकानसे ही उन्हें धर्मानुराग

सग गया । वह शिरीष हचके मूक्तें द्यणासन पर वैठ

कठोर तपस्या किया करते थे । फिर तपोवलसे उन्होंने

बोधिश्वान पाया । उनके प्रधान शिष्यका नाम च्योतिः
पान था ।

बीक्षज्ञान लाभ करनेके पीके अञ्चल्लान्द नाना स्थानीमें बहुतमें लोगोंके बीद सदमें प्रचार करने लगे। वह बोहे दिन नेपालके पद्मपुरसे रहे। वहासे शिष्यो भीर भक्तों के साथ दुगैस शङ्गगिरि पर ला पहुंचे। इस शङ्गगिरिको एक विस्तृत गुहामें उन्होंने शिष्यों को

भनेक उपदेश दिये थे। इसी समय ब्राह्मणप्रवर गुणध्वज, च्रतियगुज अभयनन्द प्रसृति महाता वोष्टि-ज्ञान लाम करनेको क्युच्छन्दने घरणायत्र हुए। इस जगह भगवान् नृजुक्छन्दने शिष्टों को प्रोवधनतके भनुष्ठामादिकी शिचा दो थी। उन्होंने कहा-'श्रदक्त वसु यहण, ब्रह्मचर्यके विपरीत भाचरण, मदापान, कृत्य. गीत, पुष्पमात्ता-सुगन्धि-श्रत्तङ्कारधारण, पर्यङ्का श्रयन श्रीर श्रस्तय शाहार मिल्लो लिये एकान्त निविद्य है। जी यह नियम पासन नहीं करते. छनकी विस्तर प्रत्यवाय उठाना पहते है। परन्तु को मनसे पासन करते वह विशाचात्कार, देववाणी अवण, श्रन्थके मनका भाव जाननेकी चमता, पूर्वजन्मकी स्मृति भीर प्रजीकिक कार्यसाधनकी समता पा जाते हैं। ततपर उन्हों ने ३७ धर्म प्रचार किये। उनमें स्मृतिलाभके ह, इन्द्रियके ५, बोधिधर्मनाभक्त ७, संप्रहाणके ४, घने-सर्गिक कार्य करनेके 8, यितालाभके ५ भीर नाना प्रकार ज्ञान सामके ८ उपाय थे।" स्वक्ष्युराव ४ प • ।

श्रवदानशतकर्ने कहा है—ऋकुच्छून्दके निर्वाद योक्षे राजा शोधितने शोधवती नगरमें उनके केशों श्रीर नखी पर एक बहत् सूप निर्माण कराया था।

(अवदानग्रतक ८६ ५०)

खृष्टोय पद्मम शतान्दीके प्रारक्षमें चीन-परिव्राजक्ष प्राप्टियान अकुच्छन्दका जक्सस्थान देखने गये थे।
उनके मतमें दनके जक्सस्थानका नाम 'न-पि-क' था।
वह यावन्ती नगरीचे १२ योजन दक्षिण-पूर्वमें भवस्थित रहा। जहां पितापुत्रका साद्यात् हुवा और जहां
भगवान्को निर्वाण मिला, कितने ही स्तूप बनाये गये।
ो-को-कि ११) चीन परिव्राजक युभनचुयाङ्ग मा भाकर
स्तूप और अभोकराज-प्रतिष्ठित २० द्वाय उन्चे स्तम्भ पर
किखी अकुच्छन्दके निर्वाणकी कहानो देख गये थे।
(चि-य-को ६) चेमवनो केयननो देखा।

क्रकोच (सं॰ पु॰) पिचिविशेष, एक चिड़िया। क्रतु (सं॰ पु॰) क्रियते इसो, क्ष-क्रतु । क्षड . क्रतु । च्य १९०८ १ सप्तऋषियाँ में एक ऋषि । यह ब्रह्माके सानस पुत्र रहे । ब्रह्माके हायसे इनका जन्म हुवा था। (क्रामास्त १९६९१९०) कर्डम प्रकापतिको सम्या क्रिया दनकी पत्नी रहीं। क्रियां ने गर्भ श्रीर इनके श्रीरससे साठ इलार बाल खिल्य मुनियां ने जन्म लिया था। (माग-वत शर्थिक) २ विश्वे देवविश्रिष, ब्राह्मणके एक मानस पुत्र। (इर्विशं) (श्वतप्रवाह्मण १०१६१११) ३ सोमरस। साध्य यूपयज्ञ। ४ विश्वा। (विश्ववंहिता) सङ्गल्य, ५ दरादा। ६ सचिला श्रिक्स, स्तिश्रय स्निलाष । ७ सुति प्रश्वित कर्म। (इस्में चातुर्मीस्य प्रसित्त वर्षे । (इस्में चातुर्मीस्य प्रसित श्रीक यज्ञोंका विधान रहनेसे क्रतु नाम पड़ा है। (बालस्वयंहिता। १०) १० श्राह्मीस यज्ञ। (मन ७०००) ११ इन्द्रिय। १२ कोई प्राचीन धर्म-श्रास्त कार। हिमादि, माधवाचार्य, विज्ञानेखर प्रस्तिक यन्त्रोंमें क्रतु स्मातिका मत उड़ त हुता है।

क्रतुकर (सं क्री ) यागयत्र।

'क्रातुजित् (सं॰ पु॰) एक ऋषि । (काटकस्व)

ऋतुदोषनुत् (सं० पु०) क्रतूनां इन्हियाणां दीषं नुदित हूरीकरोति, ऋतु-दोष-नुदु-क्षिप् । प्राणायाम । प्राणा-याम करनेचे समस्त इन्हियोंका दोष नष्ट होता है। ऋतुद्रुह (सं० पु०) क्रतवे दुद्यति, दुह-क्षिप्। असुर, यज्ञको तुरा समस्तिवाला।

क्रतुिंडिट् ( सं ॰ पु॰ ) क्राप्तवि हेष्टि, दिष्य्-क्षिप्। चनस्विष हर-हर-पुविद-मिद-क्किद्-जि-नी-राजासुपसर्गे ऽपि। पा ३।२।६१।१ श्रसुर। २ नास्तिका।

कतुष्वं सी (सं॰ पु॰) कतुं दचयत्तं ध्वं सयति, क्रतुः ध्वं स-णिच्-णिनि । दचका यत्त ध्वं स करनेवाले थिव ।

किसी यज्ञने उपलच्चमें देवोंका निमन्त्रण रहा। दच सबने पीके समामें पहुंचे। उसकी देख कर इन्द्र, चन्द्र, वक्ण, वायु प्रश्नित समी उठ खड़े हुए। प्रिव मी उस सभामें थे। किन्तु वह न उठे। किन्छ जामाता प्रिवकी यह अस्थता देख दच चिन्ने थे। वह फिर शिवकी अवमाननाके खिये चेष्टा जरने जगे, किन्तु झुक बना न सके। परिश्रेषकी एन्होंने एक यज्ञका अनुष्ठान किया या। शिवका अपमान करना ही उसका प्रधान उद्देश रहा। बड़े धूमधड़ाकेसे यज्ञका अनुष्ठान होने जगी। भूचर, खेचर, खगे, मत्य, पाताल निमन्त्रित हुआ था, किन्तु कैसासको कोई संवाद भी भेजा न गया। शिव खबर पा कर मन ही मन हंसे थे। सतीके निकट भी दश्चयन्नका संवाद पहुंचा। वह बापके घर यन्न टेख-नेको जानेके लिये विदा मांगने सङ्करके निकट उप-स्थित हुईं। शिवने उन्हें यन्नमें जानेसे रोका था। सती दस पर रीते रोते आकुल हो गयीं। पगत्या शिवने उन्हें जानेकी अनुमति दी थी। सती दश्चयन्नमें गर्या. परन्तु वर्हा भूतपतिकी निन्दा सुनके भपना देह परि-त्याग कर बैठीं। शिवने सतीका सृत्य संवाद पाकर कोधभरसे शिरको जटा नोच डाली थी। उसी जटासे एक वोरपुरूष उत्पन्न हुवा। उसका नाम वोरभद्र था। विकोचनने उसे दश्चयन्न भङ्ग करनेकी भनुमति ही। वोरभद्र शिवकी आजा पाकर भूतपेत प्रस्ति उन्य-सामन्तीके साथ यन्नस्थन पर पहुंचे भीर सुहते मध्य लूट मार सचा यन्न भङ्ग कर डाला। (काशेखस्य पर पश्चाय)

क्रातुपग्र (सं० ५०) क्रातीरम्बनेधयन्नस्य पश्रः, ६-तत्। भग्व, घोड़ा।

क्रातुपति (सं॰ पु॰) क्रातीः पति, ६ तत्। यज्ञेखर, विष्णु। (मागवत शारदारः)

क्रातुपा (सं॰ व्रि॰) क्रातुयज्ञं पाति रचति, क्रातु-पा-विच्। यज्ञरचक, प्रहरीरहक्षर यज्ञका विघ्न निदारण करनेवाला।

क्षतुपुरुष ( सं' ० पु॰ ) क्षतुः यज्ञः तदिषष्ठाता पुरुषः । १ विणा । क्षतुः पुरुष इव । २ वराष्ट्रस्पधारी यज्ञपुरुष । धरिवं श्रमें इनकी वर्णना-इस प्रकार कि छी है—चार वेट यज्ञपुरुषके चारो पांव हैं । इसी प्रकार यूपकी दंष्ट्रा, यज्ञको इस्त, यज्ञकुरुको सुस्त, प्रक्रिको जिङ्का, कुशोंको रोम, ब्रह्माको मस्तक, दिन तथा राविको दोनों चन्न, कहो वेदाङ्गोंको कर्णके असङ्गार, घृतको नासास्थल, स्तुवको होंठ भीर यज्ञमें किये जानेवाले सामध्यनिको जनका शब्द-जैसा समम्मना चाहिये। यज्ञपुरुष सत्य तथा धर्ममय, श्रीमान् श्रीर क्रमविक्रमयुज्ञ हैं । पश्च जनका जानु, स्त्राता स्रोमरस रज्ञ, विद्यक्षम्य, इवि गम्स, दिखा इदय, क्राया प्रह्रो सीर मणि यज्ञपुरुषका शृङ्क हैं । विणा ऐसी हो यज्ञ-

वरा इसृति वनाकर श्रघोदेशको नये घे। (इरिव य २२४४०) क्रातुमकरण, व्यवग देखो।

क्रातुषा (सं॰ पु॰) क्रातृन् कर्माणि प्राप्ति पूरयित, क्रातु-प्रा-क्रिष्। कर्मेषुरक, कर्मीका पुरण करनेवासा। (स्क्र- शप्र २)

क्रतुफल ( सं ० क्ली० ) क्रतीः फलम्, ६-तत्। १ यज्ञका फल खर्गादि । ( पु० ) क्रतुरेव यज्ञानुष्ठानमेव फल प्रयोजन यस्य, बहुनी०। २ निष्काम हो यज्ञका प्रनु-ष्ठान करनेवाला, यज्ञके फलको न चाहनेवाला व्यक्ति। क्रतुभुक् ( सं ॰ पु० ) क्रतुं क्रतुरेयं हिवः भुङ्को, क्रतु-सुन्-क्रिप्। रेवता। यज्ञमें देवताभीके छहे प्र जो सकल द्रश्य प्रपंण किया जाता, देवता लोग मनुष्यकी भांति छसको भोग नहीं करते, किन्तु छसको देख कर द्रस रहते हैं।

क्रतुभूषण---तत्त्वविवेकसार नामक वेदान्तग्रन्थके प्रणिता । क्रतुमय ( स'० ति० ) भश्चवसायात्मकः । (क्रान्तेग्य चपनिषद १ १९४१ रे ) ( पु० ) २ क्रतुबङ्गुन विष्णु ।

क्रतुमान् ( सं० ति०) क्रतुको तरचण हेतु भूतक भै भस्रास्ति, क्रतु-मतुण् । १ क्रतुयुक्त, यज्ञका श्रनुष्ठान करनेवाचा । (ऋक् १४६२११९) (पु०) २ विस्त्रामित्र के पुत्र । (मागवत ११९६१६६)

क्रातुराज (सं॰ पु॰) क्रातूनां राजा ऋष्टः समासान्त टच्। राजसूत्र यज्ञा

क्रातुराट् (सं० पु॰) क्रातुष्ठु यज्ञेषु राजते, क्रातु-राज्-क्रिप्। सत्यूडयेलादि। पा शरादरः। प्रस्तिमध्यज्ञ।

( मनु १शा१६१ )

क्रत्विक्रयो (सं० ति॰) क्रत्ंत्रत्फलं विक्रीणिति, क्रतु-वि-क्री-णिनि। प्रपरके निकटसे धन लेकर उसको ने क्रतुपत्र वेच डाक्निवाला। (सन् शरुष्ट)

क्रातुविद् (सं ० द्रि०) क्रातुं वेत्ति जानाति, क्रातु विद्-क्रिप्। क्रातुकर्भे जाननेवासा।

क्रातुख्यसा (सं० स्त्रो०) एक श्रप् एरी। यजुर्वेद्में इसका एक्रोख मिलता है। (वानस्त्रेयसं० १५११६) ब्रह्मायुर-पुराणके मतानुसार यह चैत्रमासको सूर्यके स्थमें रहती है। (ब्रह्मायुर, प्रत्यक्षपार)

क्रतुस्य क् (सं वि वे) क्रतुमिन्द्रियं स्य भ-क्रिन्। इन्द्रिय

की स्पर्ध करनेवाला। (पाक्षायन-रहास्त्र शार्णः)
क्रत्तम (सं॰ पु०) क्रतुष्त्तमः, ७-तत्। राजस्य यजः
क्रल्यं (सं॰ ति॰) क्रतवे ददम्, नित्य समा॰ विशेषः
जिङ्गता प। किसी किसी व्याकरणके मतर्मे—क्रतुरण्यंः
प्रयोजनस्य—इस प्रकार बहुन्नीहि समाससे क्राल्यं क्व सामित होता है। यज्ञका उपकारक, यज्ञका अङ्ग। वेदमें यज्ञादिका को सक्क फल विधि पाया जाता, वह प्रसार्थ और स्थावाद क्राल्यं कहलाता है।

क्रत्वर्थं श्रीर पुरुषार्थं का जचण निरूपण करने को कि का पड़ेगा—जिसके अनुष्ठान जी विंको सुख मिलता श्रीर फलके अनुसार जिसका चाव बढता (श्रास्त्र-चारा जिसकी लिए। नहीं होती), वही पुरुषार्थं ठहरता है। पुरुषार्थं भीतिके साथ श्रविभक्त है। जो जो अनुष्ठान करने से जीव सुखी हो सकते, उन्हीं की पुरुषार्थं कहते है। इसके विपरीत शर्थात् जिसके अनुष्ठान से किसी प्रकारका फल नहीं मिलता श्रीर के बल शास्त्र वारा ही जिसका चाव चढता, उसीका नाम काल्यं पडता है। जैसे—प्रजापित क्रत प्रस्तिको पुरुषार्थं श्रीर उसके पक्त जैसे सिस्टादि तथा उपवास प्रस्तिको भी काल्यं सम्भाना चाहिये।

क्रत्वादि (सं॰ पु॰) पाणिनिके मतमें एक गण। क्रतु, हमोक, प्रतीक, इस्त्र शीर मग—क्षर एक मब्द इसके चन्तर्गत हैं। सुपद्के प्रवर्ती क्रत्वादि गणका चादि स्वर उदात्त होता है।

अल्लामच (वै॰ लि॰) अतुना कर्मणा सङ्नीयः, अतु-मह सच् निपातने साधः । शीव ग्रमन प्रश्रति हारा प्रयासनीय । ( चल्रास्ट्रर)

कात्वीखर (सं॰ क्षी॰) क्षतुना सुनिना स्थापितं ईखर-लिङ्गम्। क्षतुसुनि स्थापित काशीस्थ थिवलिङ्ग।

(काग्रेख्यः १८ वरः) क्राय (सं ॰ पु॰) १ यादवीं की एक जाति। यह क्रथि से निक से हैं। २ विदर्भके पुत्र और कै शिक्षके स्त्राता। ३ किसी श्रमुरका नाम।

क्रथको भिक्त (सं'० पु०) एक देग। (रहरंग) क्रथको भीक, क्रवको भिक्त देखी।

क्रयन (सं॰ क्री॰) क्रय्यते, क्रय वर्षे भावे खट्।

१ सारण, सारकाट। २ छेदन, कटाई। (प्रवीषवन्नीय )
( पु०) ३ कोई दानव। (भारत ११६०१८०) ४ कोई
देवयोनि। (भारत ११२९१८०) भूतराष्ट्र पुत्रभेद। (भारत
णादि) ६ श्रुक्त अगुक्, सफेद अगर।

क्राधनक (सं•क्षी०) क्रधन खार्थे कन्। १ खेतागुक् काष्ठ, सफीद घगरकी चकड़ो । (पु॰) क्रधने दन्तकर-चक्रच्यककच्छेदने प्रस्तः, क्राधन-कान्। २ खट्ट, खंट। क्रत्द (सं•पु॰) १ क्रोधारव, घोड़ेकी डिनिइनाइट। २ चोत्कार, चीखा। (प्रक्षं ११।शर)

क्रन्दिष्ट ( वै॰ वि ॰ ) गमनमें शब्दयुक्त, चलनेमें भावान निकासनेवाना । ( ऋन् १०११०-१२ )

क्रन्दन (सं॰ क्लो॰) क्रांदि भावे च्युट् ।१ अञ्चिषज्ञेन, च चाई: ।२ युद्ध के समय वीदों का चाह्नाम, च च कार। (य॰) ३ विडाज, विज्ञा।

क्रन्देमी (सं॰ स्त्री॰) कृन्दन जातित्वात् ङीष्। विडाची, विज्ञी।

कृन्दत्तु (तै॰ प्॰) पर्जन्य, मेघ। ( ऋक् अध्यार) कृन्दत्र् (तै॰ क्की॰) ग्रम्द कारनिवाला, जिससे प्रावाज् निकली। (ऋक् शरशः ) २ द्यावा पृथिवी, भूलोका प्रीर ग्रन्तरीच लोका। ( ऋक् रंगरशः ६)

कृन्दित (सं क्ती ) कृदि भावे ता । १ कृद्दन, स्वार्ड । इसका संस्कृत पर्योग—स्दित, कृष्ट, रोदन शौर कृद्धन है। २ पाद्वान, पुकार । ३ ग्रुडके समय वारीका चाल्तारध्वनि, बड़ार्डमें वहादुरीकी जलकार ।

कत्य (सं कती ०) कत्य, क्रे वारव, हिनहिनाहर।
कम (सं ० पु॰) कम्यते प्राप्यते पाठमेदोऽनेन, कम चन्।
नीराचोवरे गम। पानश्रश्य १ वैदिक विभान, कलाविधि,
कम भावे चन् । २ अनुक्रम, तरतीव । १ यत्ति, ताकत।
४ चरण, नदम । ५ वद्र । (भारव १श्रश्य )
६विण्यु । इन्होंने विज्ञराजको क्रमनेमें विपाद्ये विभुवन
पाकमण निया था। इसीसे विष्युका नाम कम पड
गया। ७ भाकमण । पद्विचिप, पांव रखनेका काम।
८ पूर्विपर भावमें भवस्थान, भागे पोक्के रहनेकी हालत।

एकाधिक कार्यों में कीन पहले और कौन पीछे करने—जैसे पौर्वापर्य नियमको कम कहते है। वेदिक बार्यका पौर्वापर्य—स्तृति, पर्यं, पाठ, प्रवृत्ति, स्थान धीर सुख्यके अनुसार निर्णीत होता है। मीमांसाद्यां न-के भूम प्रध्यायमें क्राप्तके नियमका उपाय इस प्रकार उहरा है---

श्रुतिमें जो सकत विधान है, किसी खलमें श्रुतिके अनुसार ही समका कम निषय करना चाहिये। मोणसा शश्रा जेसे यज्ञमें दी चाकाम श्रुतिके चनुसार ही कल्पित होता है। यथा—श्रष्ट्य प्रथम ग्रहपतिको, उसके पीके ब्रह्माको, फिर उद्गाताको भीरतत्पर होताकी दोचित करता है । दुखादि । ( गोनासा शारार <sup>प्रवरभाष</sup>) किसी खल पर प्रधेने प्रनुसार प्रधीत् नायैका सामर्थे खिर करके युतिका पाठकुम सङ्घन करके भी यन्यक्ष काम अवज्ञस्वन करना पड्ता है। इसका नास प्राधिक क्रम है। मोनांसा प्रशास माय जिस प्रकार विधि है कि जनाके पोक्टे वर देना, श्रञ्जिक करके उम को लीना भीर प्रभिनन्दित करना चाहिये। ऐसे खन पर घाठकमकी छोडके प्रथम श्रासनन्दन, उसके धोडे प्रहण श्रीर फिर वरदान-जैसा कम प्रकलना पडता है। ( गीनासा १११ ११ भाव ) जैसे-प्रथम विधान अस्तिही ले भौर पौक्रे चर्चपान करना च। डिग्रे। किन्त चरु न होते-से यज्ञ होना सम्भव है। इसलिये पार्थिक ऋप प्रवलस्वन करके प्रथम पाक, पीछे श्रश्निहीत करना पहता है। ( भौमास धारार मान्य)

कि ही स्थल पर विधिवाकार्में जैसा पौर्वापर्य रहता वैसा ही सम पकड़ना पड़ता है। इसको वादनिक सम कहते हैं। जेसे दय पौर्णमास यज्ञमें समिस्यज्ञ, ततु-नपात यज्ञ, इड्यज्ञ, विधिय घौर खादाकार यज्ञ का विधान हो। इस स्थल पर वाक्यानुशर हो प्रथम पमिष् यज्ञ, तत्पर तनुनपात यज्ञ इत्यादि समसे चलते हैं। (भौगांग प्रशा)

कड़ों कड़ों प्रथम प्रवृत्तिके श्रनुसार ज्ञम सगाना चाड़िये। जैसे वाजपेययज्ञमें १७ पद्य प्रजापित देव-ताके उद्देश विज्ञ देने और प्राचण प्रस्ति करनेका-विधान है। यहां प्रथम प्रवृत्तिके श्रनुसार हो ज्ञम ृरखना चाड़िये। (भोगंसा ॥॥॥)

्र किसी जगह स्थानानुसार क्रम बांघना पडता है। सन्तानकामनामें २१ अतिरात्र गाग घोर बलकामनामें २७ श्रितरात्र याग करनेको कहा है। इस स्थल पर स्थानानुशार क्रमको श्रवन्यन करना चाहिये। इसी प्रकार सोमयागविश्रेषमें तीन पश्च विल देनेका विधान है। किन्तु पहले श्रग्नोषोमीय पश्च हिंसा करनेसे सव नीय स्थान नष्ट हो जाता है। इसीसे प्रथम वह न करके सवनीय को ही मारना पहता है।

(मोनासाध्रशहर)

किसी किसी ख्रवर्ने गीपमुख्य विवेचना करते मुख्य कार्यकी प्रथम कर्तव्यता ठइराना पडती है। इसका नाम मुख्यानुक्रम है। यथा— सर्वती और सरखान् देवताश्रींके उद्देश्य दी सारखत याग करनेका विधान है। यहा स्त्री देवताके उद्देश किये जानेवाले यज्ञका प्राधान्य है। इसी त्रिये प्रथम सरखती देवताके लिये सारखत-याग, उसके पौक्के सरखान्के उद्देश्य सारखत याग करना चाहिये। (मीनासा माण शारार )

१० विन्धास, बनाव । ११ वत्सप्री ते पुत्र । (मार्क छ थ पुराण ११ मर ) १२ परिपाटी, चाला। क्रमका (सं• ति०) क्रासं वेदपाठं श्रधीते वेत्ति वा, क्रास-बुन्। क्रमादिमग्री बन्। पा शराहर। १ क्रास भध्ययन करने-वाला। २ क्रमण्डा

क्सन ( एं॰ वि॰ ) क्रमने नियमचे एत्पन । ( जयवं प्रातियाखा १ ५ ६

क्रमजटा (स॰ स्त्री॰) वेदपाठका एक प्रकार। च्यावेददेखी। क्रमजित् (सं॰ पु०) एक नरपति। (भारत स्वा १२१ प०) क्रमच्या (सं॰ स्त्री॰) कृत्तिस्या। (Sine of a planet, declination.)

क्रमण ( र्ड० पु० ) वृष्यस्यतिन, क्रम करणे उपुट्। १ चर्या, पांव । २ यदुवं शीय कोई राजा। ( ४९विश) ( क्ली० ) ३ पार्ट्सविष, पांव रखनेकी किया।

क्रमणीय (सं॰ व्रि॰) क्म-भनीयर्। श्राक्मणयोग्य, जिस पर इमसा दोनेवासा दो।

क्र सत्ने राशिक (सं॰ पु॰) त्ने राशिक सेद। वेराधिक इस्तो। क्रेसदेखक (सं॰ पु॰) वेदपाठका एक प्रकार। च्यावेद देखो। क्रसदोधिका-एक तन्त्न: गणिश्रमह, गोविन्द्भष्ट विद्या-विनोद श्रीर भेरव विपाठीकत ६६ तन्त्रकी टीका सिखती है। इस नामके बहुतसे संस्कृत ग्रन्थ भी है। केशवाचार्थ प्रवृत्ति ग्रन्थ देखी। कमदोखर ( सं॰ पु॰ ) संचित्तसार व्याकरणप्रणिता। यह सुग्धबोध टोकाकार दुर्गादास पौर भरतमक्तिक के बहुत पूर्व वर्ती थे।

क्रमनिम्म (सं॰ वि॰ ) ढालू, ढलवां, ऊ'चेसे नीचा होने वाला।

क्रमपद (सं॰ पु॰) वेदपाठका एक प्रकार।

कतपाठ (स॰ पु॰) प्रकास, वेदका कामानुसार प्रध्य-यन। (महाभाषे केयर पाशरप)

क्रमपार ( सं० पु॰ ) वेदपाठका एक प्रकार।

कमपूरक (स० ५०) क्रमेण पूरयित वाजम्,कम-पूर, णिच्-एबुल्। १ वक्षवच, प्रगस्यका पेड। २ हन्त, बींड़ो।

कमप्राप्त (सं० ब्रि॰) क्रमेण प्राप्तः, इ-तत्। क्रमागत, सिन्नसिनेसे मिना इता।

कतभङ्ग ( सं ॰ पु॰ ) कामस्य भङ्गः, ६ • तत्। नियम भङ्ग, कायदेका ट्रटना ।

क्रमसान (सं० त्रि०) क्रम-घानच्। इतस्ततः स्त्रमण-शीन, इधर डधर घूमनेवालः।

क्रमयोग ( सं॰ पु॰ ) क्रमस्य योगः, ६-तत्। क्रमसम्बन्धः, सिन्नसिन्नेका जोड ।

क्रमराज्य ( सं ॰ ह्नी॰ ) काइसीर-राज्यका एक विभाग। राजतरिक्षणीके नाना स्थानीं में इसका उद्गेख है। प्राज-क्ख इसे कामराज काइते हैं। इसमें पांच परगने हैं। वर्तमान समय यह विभाग बसूर इत्रद प्रोर सीलम नहीं वे स्तर कूखसे बरामूल पर्यन्त विस्तृत है।

क्रमग्रः (सं॰ प्रश्च॰) क्रम वीष्साया ग्रस्। क्रमक्रम, भीरे भीरे। । नदृशारः)

क्रसमास्त्र ( सं॰ क्री॰ ) क्रमानुसार वैद्याठ करनेका एक मास्त्र । (ऋक् प्रांतिमाखा ११।२१ )

कमागत (स' • वि •) कमैय भागतम्, २-तत्। १ कमसे भागा इपा, को सिचसिसेये मिसा हो। २ विद्धः वितासहादि कमसे भागत, वंशपरम्परा कमसे प्राप्त। (मनुरा १८)

क्रमादि (सं०पु॰) पाणिनिमतिषद्व एक गण्। इसके इत्तर समर्भाने या पढनेके प्रथमें बुन् प्रत्यय होता है। क्रमादित्य (सं०पु०) ग्रमराज स्कन्दग्रमका नामान्तर । क्रमण्डस्थारिकार क्रमाध्ययन (सं॰ क्ली॰) क्रमेण प्रध्ययनम्, ३-तत्। १ क्रमानुसार प्रध्ययन, सिलसिलेवार पढ़ाई। क्रमस्य वेदपाठविश्रेषस्य प्रध्ययनम्, ६ तत्। २ क्रम नामक वेदपाठविश्रेषका प्रध्ययन।

क्रमानुभावकता ( एं॰ स्त्री॰ ) पर्यायज्ञानकी प्रक्ति । क्रमानुयायी ( एं॰ त्रि॰ ) क्रमानुसारी, सुरत्तिव, सिच-सिचीरे चलनेवाला ।

कमानुसार (सं॰ पु॰) कमस्य धनुसारः, इन्तन् । कमका धनुसरण, सिलसिलेको चाल । हिन्दीमें यह बन्द कियाविशेषय-जैसा भी व्यवह्वत होता है । ऐसे खाल पर इसका घर्य कमानुकूल या सिलसिलेवार है । कमान्वय (सं॰ पु॰) कमस्य अन्वयोऽनुसरणम्, इन्तन् । कमका धनुसरण, सिलसिलेको चाल । (अव्य॰) २ यथाकम, सिलसिलेवार, तरतावरे ।

क्रांसि (सं॰ पु॰) क्रांसि, कीड़ा। २ चुन्ना, पेटका छोटा सप्तिद कीड़ा। क्रांसिक्षा।

क्रिमिक (सं॰ त्रि॰) क्रमादागतः, क्रम-ठन्। १ क्रुल-क्रमागत, खानदानी सिन्तसिलीये मिला हुन्ना। भारत राष्ट्र क्रमी विद्यतिऽस्य। २ क्रासवर्ती, सुरत्तिव।

क्रिमिक्यस्क (सं•क्षी॰) क्रामी क्यस्किमिव तन्नामक-त्वात्, ७-तत्। १ विडङ्ग, क्षटिया १ च दुम्बर, गूलर। चित्राङ्ग, चीता।

कृमिम्न (सं॰ क्ली॰) क्रिमं हिन्त, क्रिम-हन्-ट। १ विड्ड़ा (ब्रि॰) २ क्षिमिनायक, कीडे मारनेवाला। मज (सं॰ क्ली॰) क्रिमिस्यो जायते, क्रिम-जन्-ड। अग्रक्षाष्ठ, प्रगरकी सकडी।

. (सं॰ स्त्री॰) क्षमिज टाप्। खाचा, खाइ। क्रमिता (सं॰ पु॰) क्षमन्द्रच्। पादिवर्चेषकारी, सिख-सिखा तोड्नेवाचा ।

रिपु, ऋमिशव देखी।

श्रवु (सं० पु०) क्रमीणां श्रवः, ६ -तत् । विडङ्ग। ै् (सं० पु०) वनसुद्ग, जङ्गसी मोठ।

( एं० पु॰) क्रम बाइनकात् उण्।१ गुवाक हच, ीका पेड । २ कोई प्राचीन जनएट, एक पुराना देश। इस्म देखी।

(सं• पु•-स्ती०) क्रम-चण् संज्ञायां वान्।

१ पूरापाल, सुवारी । २ गुवाकष्ठच, सुवारीका पेडा भट्रमुस्तक, नागरमोथा। ३ कार्पांची प्रल, कपासका विनीला। सुश्रुतने सालसारादिगणने घन्तर्गत क्रमुक्त को गिना है। यह क्षुष्ठ, सेह तथा पाण्डुरोगनाथक घोर काफ एवं सेदका शुक्तकारक है। (स्वत) ४ पष्टिकालोध्न, पठानी लोध! १ देवदाक। ६ रक्तरोध्र। ७ पारिषाध्वय। ५ तूतसल, शहतूत। ८ तूतहल, शहतूतका पेडा १० कोई प्राचीन जनपद, एक पुराना मुल्ला। (राजतरिक्षणी ४।१५६) मुह्यादिलग्छके मतमें क्रमुकके ब्राह्मण स्वष्ट होते है। क्रमु देखी।

क्रमुकप्रस्न (सं ७ पु०) घृ सीक्षदस्व।

क्रमुक्रफ्ड (सं॰ क्ली॰) क्रमुक एव फर्ड यदा क्रमुकस्य गुवाक्षद्वस्य फक्तम्। गुवाकः, सुपारी। सन्धिःवन्धः विक्षेत्रकरत्वसे यद्द विकाधित दोता है। (माद्वंपर)

क्रमुकी (सं॰ स्त्री॰) क्रमुक गौरादित्वात् ङीष्। गुवाक, मुपारी।

क्रमेतर (सं० व्रि॰) क्रमात् वेदपाठपकारात् इतरः, ५-तत्। वेदपाठके क्रमचे भिन्न । यह जब्हादि गणके चन्तर्गत है। इसके उत्तर समभाने या पढनेके चर्चे ठक् प्रत्यय सगता है।

क्रमेल ( सं॰ पु॰ ) क्राममालस्वा एल ति गच्छाति, क्राम् एल प्रच्। उष्ट्र, आंटा इसीसे संगरेजी कैमेल ( Camel ) प्रव्याचना है।

क्रमेसक (सं॰ पु॰) क्रममासम्बाग्य एसति गच्छति, क्रम-एस-खुन् यदा क्रमेस स्वार्धे सन् । उष्ट्र, श्रुत्र । क्रमोद्देश (सं॰ पु॰) क्रमेश उद्गतः उच्च हो वा वेगो यस्य, ब्रुट्टनी॰। द्वष, बेस।

कष (सं० ५०) की भावे प्रच्। सृत्यसे वस्तु ग्रहण, खरींदः

क्रयने नचलमें विकय और विक्रयने नचलमें क्रय करना उचित नहीं। रेवती, श्रतमिषा, श्राबनी, स्वाती, स्वया श्रीर विल्ला नचल क्रयमें विहित है। (सहतिवा-मिष) इस स्थल पर श्रहा एठ सकती है कि क्रय श्रीर विक्रय एक ही समयकी होता है। यदि क्रय विहित नचलों विक्रय श्रीर विक्रय-विहित नचलों क्रय निषद ठहरता, तो क्रय विक्रय केसे हो सकता है। यास्त्रकारीने इसकी निम्नजिखित मीमांसा की है-

'विक्रताको विक्रयविहित ग्रभचणर्म क्रेताको श्रनुमित्से विक्रयवसु प्रथक करके रख देना चाहिये। प्रश्लेका नाम विक्रय है। फिर क्रय विहित ग्रभचण उपस्थित होने पर क्रेता मूख्य देकर उसे से लेता है। प्रसोको क्रय-कहा जाता है। ऐसी मीमांसा करनेसे फिर कोई भगादा नहीं जगता।' (सह दिनाम्ण)

अक्षयमर्ता (सं॰ पु०) ऋता, खरीददार, मोस सेने वासा।

क्रयण (सं॰ क्ली॰) क्रय, खरीद। (कालावनशीतस्व रागशह॰) क्रयणीय (सं॰ द्रि०) क्रय किया जानेवासा, जिसे खरीदें।

क्रियनियम (एं० पु०) क्रिये नियमः, ७ तत्। क्रोता घौर विक्रताका नियमविशेष, खरीदका तरीका । ऋगवेद श्रीर उपके भाष्यमें यह नियम इस प्रकार खिखा है—

'यदि विक्र ता कोई महाह वस्तु पत्य मूख्यमें बेच पुनर्वार क्र ताके निकट उपस्थित हो घपना चितपूरण करना चाहि, तो खरीदारको उसे घोर दाम बढाकर देना न चाहिये। कारण इसी प्रत्य मूख्यमें क्रा सिड हो गया है। परन्तु विक्राके समय उसकी पक्की वात-चीत न होनेचे खरीद परोख्त कच्ची रहती है। यदि कोई चीज मोल जीते समय कहा जाये कि अभी दामके तौर पर इतना जे लीजिये, पीछे जांच करके हिसाब कर जिया जावेगा, तो जिर कीमत बढ़ा देना पडती है। नहीं ता, खरीट कच्ची रहती है।'

( ऋक् इारशह )

सहानिर्वाणतन्त्रमें भी कहा है—

वसु और उसका मूच्य निक्ष्यण करके उभयकी
-समाित में ससे परस्परकी अनुमित होनेपर कथि हिं
होती है। परन्तु खराव चीज श्रच्छी बता कर विचने
पर पीके यदि खराददारको मालूम हा कि विकायके
समय जेंगी तारीफ की गयी थी, वह देख नहीं पड़ती
ता विकी विगड जात है और वैचनेवासीको की मत

क्रवर्त्तेख्य ( सं ॰ क्षी॰ ) क्रवस्य क्रवमधिकत्य वा लेख्यम् । सुनि प्रसृति क्रवकी लिखापटी, कवासः। ''ग्रहचेवादि वं क्रीला तत्त्रमृन्याचरान्तितम्।

पत्र काग्यते यत्तु क्षयखेखा तदुच्चते ॥'' (इष्टम्पति)

कयिकय (सं ॰ पु॰) कयस विकयस, इन्द्र । १ कय घोर विकय, खरीद फरोख्त । मनु कहते है—पण्यस्त्र्यकी धामदनी रफ्तनी घोर चय द्विष्ठ भकी मांति पर्याकी-चना करके कयविकय घारका करना पहना है। जिस पख्यका मूखादि घच्य दिनके मध्य ही बढ़ने या घट॰ नेकी समावना रहती, पांच दिन पीके सस्त्री पर्या-कोचना सगती है। धपरापर पख्यकी पर्याचीचना १५ दिन पीकें करनेसे भी काम चल सकता है।

(सन् ६६०)

"क्रयेण सहितो विक्रयः" प्रधीत् खरीदने साय फरीख्त-जैसे मध्यवदचीवी समासमें सिंद क्राविक्रय यच्द एकवसनान्त है। सारत, नग्रस्थ

२ वाणिच्य, कारवार । गुत्तको साथ शिष्यका एकत्र वाणिच्य करना तन्त्रको सतमें निषिद्य है ।

"ऋणदान' तथा दान वस्तूना क्रयविक्रय'।

न सुर्योद गुरुषा सार्ष शिष्यो सूला कद्यक्षन ॥" (तन्त्रसार )

क्र यिक्तयानुगय (सं० पु॰) क्रये विक्रये च चनुश्रयः, ७-तत्। मनुके मतसिष चष्टादय विवादों में एकं विवाद, सेन देनका सम्गद्धा।

कोई वसु आगवा विजय करके जिस व्यक्तिको चनु-ताप पहुंचता, वह दग्र दिनके मध्य छक्त वस्तुको वापस देया जे सकता है। यनुग्र बोर बोतानुग्र रेगो।

कयिकियिक (सं० पु०) क्रयिक्वियाभ्यां जीवित, क्य-विक्रय-ठन् । वस्कर्यक्वियात् ठन्। पा ४।४१६। "क्रयिक्वय-पर्ण संवातिष्यशीतार्थं क्रयिक्विय ।" (स्डिल्क्बीस्टी,) १विष्यक् सीदागर। (त्रि०) २ क्रयिक्वियसे जीविका निर्वाष्ट करनेवाला, जी खरीद फरीष्ट्रसे प्रयना काम

क्रयिक्तियी (सं० पु॰) कयो विकयस प्रस्य प्रस्ति, क्रय विक्रय इनि । क्रोता भीर विक्रोता, खरीदने भीर वैचने-वाला । सनुने इसे धातक लिखा है। (सनुप्रधर) गोविन्दराजके सतमें क्रय करके-विक्रय करनेवालेका-नास क्रयविक्रयी है।

क्रयभीष ( सं ॰ स्ती० ) कापिभीष प्रवोदरादिवत् साधः। कापिभीष , भिगरफ। क्रयस्ट (सं०पु०) हाग, बकरा।

क्रयाक्रयिका (सं० स्त्रो०) क्रय सितः शक्तयः शाका पार्थिव० ततः स्वार्ये कान् भत इत्वम् । क्रय श्रीर शक्तयः क्रयाराष्ट्र (सं० पु०) क्रयार्थे भारोष्टः समारोष्टः श्रवः, बहुवी०। ष्टः, बाजार, मर्ग्डो, खरीद फरीख्तके निये स्रोगीका जमाव होनेकी जगह ।

क्रियः (सं० पु॰) क्रियः प्रयोजनसस्य, बहुबी॰ । १ क्रियो, खरीददार। २ क्रियजीवी, खरीदके अपना काम चलानेवाला। (माघ)

क्राघी (सं० वि०) क्रायोऽस्थस्य, क्राय-इनि । क्रोता, खरी-दनेवाला ।

क्रुय्य ( सं० वि० ) क्रयाय क्रोतारः क्राणीयुरिति बुद्ध्या प्रसारितम्, क्रीय्यत् नियातने साधुः । क्रयक्तव्ये । पा दाशद्या क्रोताघोंके क्रयको ४९ प्रस्ति स्थानींसे प्रसारित (पर्स्य-ट्रय्य ) बेचनेके सिये रखा द्वृष्ठा, विकनेवाद्या ।

(शतप्रवाह्मण १।३।३।१)

क्रवण (वै॰ ति॰) क्र्डु-्खु। १ स्तुतिकारक, तारीफ करनेवाचा। (चन् १।५५८)

क्रविष्णु (वै॰ ति॰ ) क्रुवाहुत्तकात् द्रष्णुच्। क्राव्याद, सांस भच्चण करनेवाला। (ऋक्श-७७४)

क्रियम् ( दै० स्ती० ) स्तव-द्रसुन् लस्य रः । सांस ।

(च्हक्। १११६।२११०)

क्राच्य (सं॰ ली॰) स्नवयत् रस्य सः । मांस गोक्सः। (भागवत शरूपरुः)

क्रुव्यचातन (सं० पु०) क्राव्यस्य क्राव्याचे वा चास्वतेऽसी, इन् स्वाध शिच् कर्मणि स्वुट् चतुर्थी भर्थ, ६ तत्। १ मांसके लिये मारा जानेवासा स्वगा क्राव्याचे मांस-निमित्तं चातयन्ति, कर्तर स्वुट्। २ रहस्यगा

( भागवत धारहा १५ )

क्रत्यसुत्त (सं॰ पु•्) क्रत्यं सुङ्ते, क्रत्य-सुज्र्क्तिन्। १ राष्ट्रस, कष्टा गोक्ष खानेवाचा। २ रूतस्त्रगः। (स्युत) ३ सांसभोजी, गोक्षाखीरः।

क्राव्यात् (सं ०. व्रि॰) क्राव्यं सांसं श्रत्ति, क्राव्य-घर्-विद्।
क्राव्यं च विद्रापा शशहर । सांसभोजी, गोक्यखोर । (पु॰)
२ रचः, श्रतान । ३ सांसाशी प्रश्ना । ४ श्रवदाहक श्र किन।
(श्रतपननाक्रय शशहर)

क्रव्याद (सं० पु०) क्रव्यं मांसं प्रत्ति, क्रव्य-प्रदुः त्रया। डपपदस॰। १ राचत । २ सिंह, शेर । ३ खोनपत्ती, वाज, शिकरा। ४ भवभच्य भविन्। श्रविनक्षे भवभच्य विषय पर एक उपाच्यान है— किसी दिन एक श्रमध्य राच्यस ऋगु सुनिकी स्त्री पुलोमाके प्रेमने शासक हो उन्हें ढंढने लगा। राच्यस पुनीमाकी पहंचानता न या इसीसे उसकी सतकार्य होनेमें कठिनता पड़ी। श्रीन की दसका 35 इ. भी चाल मालुम न था। इठात राज्यस जा कर उनसे पुलोसाको पूछ बैठा। उन्होंने पुलोसाको दिखला दिया था। दुष्ट राचस पुलीमाको लेकर खखान चला गया। बहुत दिनों पीछे जब पुनीमाको पुनर्वार सिले, अपने मनका दुःख निवारण करनेको उनसे सब बातें पूछने लगी। पुलीमाने भी एक एक करके सब बातें बतायों। उनमें यह बात भी श्रागयी कि प्रक्ति उन्हें राच सकी दिखा दिया था। सूग्र उसे सुनते ही जल उठे भीर उन्होंने भाग दिया कि भरिन सर्वभक्तक होंगे। परिन गापका हत्तान्त भिलने पर लुका-यित चुए। जगत् संसार श्रीनशून्य हो गया। यज्ञ प्रस्ति सक्त क्रियायें राकी थीं। अ। हार घीर ऋषि देवताचींके साथ पितासहके पास पहुंचे। पितासहके श्रीनिको बुला कर समभाया कि भ्रमुका शाप मिणा होनेवाला न था, फिर भी यह उपाय रहा कि उनका सक्त अंग सर्वभन्न न बनते भी कोई अंग सर्वभन्नक होनेसे स्राका शाप सर्व्य निजल सकता या । पितास-इने नियमसे उनका एक श्रंथ सर्वभन्नक हुना। उसी की क्रव्याद काइते है। ( भारत, चादि ६-७ च॰ ) ऋग्वेदके भी एक मन्द्रमें क्रबाद प्रस्निकी कथा पायी है।

( चक् १०१६(८ ) रे सङ्गलकार्यों में पन्निका

उत्त सन्तको पढ़कर सभी सङ्गलकार्योमें पिनका क्रव्याद प्रंथ छोडना पड़ता है।

क्रत्यं सांसं भति, क्रत्य पट्-भग्। ५ क्र्स्य। क्रियादरस (सं० पु॰) वैद्यकोक्ष भीषध विशेष, वद- इजमीकी एक दवा। १ पच पारा, २ पच गन्धक, ४ तोबा तास्त्र भीर ४ तोबा को हा पू करके सबकी बीहपात- संसंदु भन्निके गखा जब्द एरंग्ड पत्र पर टाल पपेटी वत् बना बेना चाहिये। फिर इसे १०० पन जन्बीर

रससे धीरे धीरे लीडपाद्रमें पकाते हैं। ग्रुल रसमें पश्च कोल काण्ये पञ्चाचन चौर चन्त्रवेतसमे भी पचास भाव-नायें दी जाती है। फिर सर्वच्ये सम स्वष्टद्व यच्ये ( 8 पत्त ), इसके आधा विडच्च ( २ पत्त ) और सर्वे द्रव्य सम मरिच चर्ण (१० यस ) पड़ता है। इसकी पीक्टे चणक चार जमसे ७ भावनायं देनेसे यह रस तैयार होता है। भोजनात्तको २ मापान्ना १६२स सैन्धवतकाने साथ सेवन किया जाता है। पञ्चकी शकाध इस प्रकार बनता है-पिपालीसून, चव्य, चित्रक भीर शुग्ठो बरावर भ्रष्टगुण जलमें पान करके चतुर्थाम भ्रव श्रेष रखते है। (सारकीसुरी)यह रस प्रजीर्थ की मिटाता श्रीर बल बढाता है।

क्रबादा ( मं॰ स्त्री॰ ) जटामासी ।

क्रव्यादी, तबादा देखी।

क्रिया (स॰ पु॰) क्रश्र भावे इमनिच्। क्रश्रता, क्रम-जोरी ।

क्रशिष्ठ ( सं॰ ब्रि॰ ) श्रतिययेन क्षयः, क्षय इष्टन् । श्रति-शय क्षय, बहुत दुवला पतला।

क्राभीया ( भं ० ति० ) साग-ईयसुन् । क्राभिष्ठ देखो । क्रष्ट्य (सं० ति०) कर्षं वा पाक्रमणके योग्य, कर्षेण

किया जानेवासा। (कथासरित्सागर)

क्रा (सं क्षि ) क्रम् विट्सस्य भाकारः । नन-सन-सन-क्रमग्रमी विद्राप शराहण श्रतिक्रामकारी, लांघ जानेवाला। क्राक्षचिका ( छं॰ ब्रि॰ ) क्राज्ञचः नरपत्रं तत् क्रियया जीवति, क्रशच-ठक्। करपत्रीयनीवी, बाराक्य, वहर्द (रामायय राष्ट्रा १४)

क्राय (सं॰ पु॰) क्रायदेशानां राजा, क्राय-श्रग्। १ दिचिपापयके राजा, राच्चग्रहका भवतार ।

> "ग्रहन्तु सुषुवे यन्तु सि हिकाके न्दुमर्दनम् । स काष दति विख्याती वभूव सनुजाधिप:॥''

> > ( भारत १६१७ घ० )

२ कोई वानर। यह वानर राम रावण युद्धीं रामके सेनापति पद पर नियुक्त घे। (मारत, रारप्र ४०) ३ नाग-विश्रेष । (भारत, मै॰ ४ घ॰ ) ऋय हिंसाया भावे घज्। ४ सारण, हिंसा, कत्ल ।

क्रान्त ( सं॰ पु॰ ) ऋषते प्राक्रम्यते, ऋस-ता । १ घोटक,

Vol. V 137

घोडा। २ पाटेन्ट्रिय, पैर। (मत १९१९१) ३ वैक्रान्त मणि, चनी। (ली॰) सावे ता। ४ प्रारोहण, प्रक्रमण, चढाई । ( यतपयनाक्षण प्राप्ताराह ) ( त्रिक ) कार्राण का ५ प्राक्तान्त, दवा हुवा। ६ प्रतीत, गया बीता। क्रान्तदर्शी (सं वि वि ) क्रान्तं श्रसाकं व

यतामतिकान्त वस्तु द्रष्टुं घोतमस्य, क्रान्त-द्रध-पिनि । १ अतीत, श्रनागत शीर सूचा पदार्थ देख सक्त नेवाला. जी गयी बातें देख सकता हों। (क्ली॰) २ सर्वेज्ञ. परव्रह्म. देखर।

कान्ता ( सं० स्त्री० ) क्रम कर्ति का स्त्रिया जातित्वेऽपि संयोगोपोधलात् टाप्। १ इहती, कटैया। २ खलैला. वडी इलायची।

क्रान्ति (सं ॰ स्त्री॰) क्रम भावे क्तिन्। १ पादविच्चेप, पाव रखनेकी बात। २ नचतकी गति। ३ राभिचका ती मध्यरेखा । विषुवरेखासे उत्तर कर्कटक्रान्ति पर्यन्त अथवा दिचणको मकरकान्ति तक सूर्यके द्रालका नाम क्रान्ति है। यह खगोलके मध्यकी देवद वक्र गोल रेखा है, जहां से सूर्य गमन करते है।

> ''षधनादयन' यावत् कचा तियैक ्तधापरा । क्रान्तिसं चा तथा सूर्यं. सदापर्यं ति भासवन्॥" (सूर्यं सिङ्गान) 'नाड़ीमख्डवात् दिचणोत्तर क्रान्तिमख्डनावधि यदन्तर' तत् ।' (न सि इविदानर)

दसका नामान्तर—श्रवमण्डल, प्रवहत्त, श्रवक्रम. भक्रान्त और प्रथम है।

8 परिवर्तन, हेरफ़ेर।

क्रान्तिचित (सं क्री ) क्रान्ति ज्ञानार्थं प्रक्षित चेत्र, नचत्रको गति निकालनेको खींचा हुया चित्र। क्रान्तिच्या (स॰ स्त्री॰) क्रान्तिहत्त चेत्रस्थित पचचेत्र-का एक भवश्व । (Sine of the declination or of the ecliptic.) चवचेव देखी ।

क्रान्तिपात (सं॰ पु॰) क्रान्तेः क्रान्खिये पातः, श्रम्बद्रीसाः दिवत् तद्धे ६ तत्। विषुवरेखा श्रीर श्रयनमण्डलका संयोगस्यल। इस स्थल यर पृथिवी मानेसे दिवाराति समान होते है।

क्रान्तिपातगति ( सं० स्त्री० ) क्रान्तिपातकी चलाचनी या एकस्थानसे अन्यस्थानको सरकाव। ( Precession of the equinox. )

क्रान्तिभाग (सं० पु॰) क्रान्तिच्याका चिक्र। क्रान्तिमग्डस, क्रान्विचय देखा। क्रान्तिवचय (सं० पु॰) क्रान्तिमग्डस, विषुवरेखा-जैसा श्रयनमग्डसके चतुर्विग्रनि भाग दिच्चिण तथा इत्तरको विद्यमान वस्राक्षति परिधि।

क्रान्तिष्टत्त (स'० क्ली०) क्रान्तिवश्वय-जैसा गोसाकार चित्र।

क्रान्तिस्थ्य (मं॰ क्री॰) क्रान्ते: साम्यम्, ६-तत्। यहां की तुल्य क्रान्ति। सभी यहीं का क्रान्तिसम्य होता है। चन्द्र भीर सूर्यकी तुल्यक्रान्ति भानेसे किसी मङ्गल-कायका भनुष्ठान करना न चाहिये। क्रान्ति साम्प्रमें यहाँ की भवनितका भ्रमाव होता है

क्रान्तिस्त्र (संक्ष्मीक) स्त्रकी भांति क्रान्तिसमृहका एक योग्। यह भ्रुवनचत्र पर्यन्त स्पर्ध करता है। क्रान्तु (संक्षुक्-स्त्रीक) क्रम तुन् द्विष्ठ । पची, चिड़िया। क्राम्मक (संक्षुक) क्रमुक्तमृत, सुपारांकी जड़। क्रामण (संक्षुक) टङ्कणचार, सोहागा

क्रामितरक (सं० पु॰) क्रमितरमधीते वेक्ति वा, क्रमितर ढक् । क्रमुक प्राविस्तानाष्ट्रका पा अर ६०। क्रमितर पढ़ने या समस्कतेवाला ।

क्रायक (सं० प्र०) क्रीणाति क्री कर्तर खल्। १ के तर, खरीददार। २ प्रमरकोष टीकाकार भरतके मतर्मे — क्रयोपजीवी, खरीदसे घपना काम चलानेवाला। किन्तु ब्राकरणके घनुसार इस घर्यमें क्रायक नहीं — क्रयिक हीता है।

क्राविष्ट ( ग्रं॰ पु॰--Christ. ) ईसा, मसीस, मसीसा क्रावरी ( सं॰ स्त्री॰ ) क्रावन्-सीप्रसान्तादेश: । ग्रति क्रमकारिणी स्त्री ।

ावा (वै॰ पु॰) क्राम-विनिष् मकारस्य श्रकारः । विष्वनी-रजनाधिक:स्रात्। पा ६१४।४१। क्रान्ता, सांघ जानेवासा । (वासमनयस हिता २३।६२)

ावुन ( र्बं॰ पु॰—Crown ) १ सुकुट, ताज । २ राज्य, सलतनत । २ राजा, वाद्याद । ४ मीकि, चांद । भू पश्, सिरा । ६ माला, सेहरा । ७ रूप्यसुद्रा, चंगः रेजी पश्रद्र्यो। ८ कागजका १५ द्रश्च विस्तृत पीर २० द्रश्च दीर्घ परिमाण। कापेका ३० द्रश्च दीट्टा श्रीर

४० इच ज़ब्दा कागज खबल जावन कहनाता है। क्रिकेट (फं॰ पु॰—Cricket ) वन्द्रकक्रीडाविशेष, गंद बलेका खेल। यह एक श्रंगरेजी खेल है। इसकी खारष्ट ग्यारष्ट खिलाडियों ने दो दल परस्पर खेला करते हैं। एक श्रोर तीन लक्ष्मियां गाडी जाती हैं भीर दूसरी शोर टप्पे की सीमा रहती है। एक दबका एक खेलाडी बज्ञा लेकर उन्न तीनों गड़ी चक्रडियोंके पास गेंट मारने-को खड़ा होता है श्रीर दूपरे दलका एक खेलाड़ा टप्पेकी इदसे गेंद सकडियां गिरानेक फकता है। बाकी खिसाडा अपने अपने दलके सहायक रहते हैं। यदि गेंद उता तीनां गड़ी जकड़ियोंने क् जाता या बन्नेरे मारा जाने पर विषच दलने खेलाडी उसे जमीन पर गिरनेसे पहले ही हायमें याम लेते तो गेंद मारने वाचा खिलाडी 'पाउट' ही यानी द्वार जाता है और उसका द्रसरा साधी उसके स्थान पर माता है। इसी प्रकार ग्यारही खेनाडी बाउट हो जानेसे विवन दस बच्चा खीता श्रीर हारा हुमा दल गेंद देता है। बन्ने से में द मारने पर जब तक में ट टेनेबाला गेट फेंके तब तक गेंद मारनेवासा गडी सक दियों से टप्टें की इद तक जितने वार दौड़ कर जाता जाता, उसका नास 'रन' है। यह रन हार जीतमें गिने जाते हैं। इस खेलमें विपचियोंका भागड़ा मिटानेको सरपञ्च (पम्पा-यर) भी रष्टते हैं।

क्रिमि (सं ॰ पु॰) क्रम सन्-िकृत् प्रत इस् । क्रमितिमयित-स्वस्थानत इस । उस अ११२११ १ सुर्य, सुन । २ लाखा, लाख । ३ रोगविश्रेष, सुने की बीमारी क्रमि देखे । क्रिमि दो प्रकार-के होते हैं—वाद्य और अध्यन्तर । विहः, मल, क्रम, प्रस्मा, और मलके लक्स भेदसे फिर वह चतुर्विध समस्री जाते हैं। (वैयक)

क्रिमिकार्टक, मनिकारक देखी।

क्रिमिकर्णक (सं०पु०) कर्णस्त्रोतोगत रोगविशेष, कानकी एक बीमारो। कानके भीतर मांसग्रीणित सड जाने या मिक्खियोंके पण्डा देनेसे क्रिमि उत्पन्न होते है। इसीका नाम क्रिमिकर्णक है। (माध्यनिदान)

क्रिमिकर (सं॰ पु॰) प्राण हर कीटभेद, जान से डालने वासा एक कीड़ा।

क्रिमिकालानलरस—वैद्यक्तीक श्रीवधिविधेष, एक द्वा।
१६ तोना विल्ल, प्रतीला विष्ण श्रीर चार चार तीला
पारा, लोडा तथा गन्धक छाग दुग्धमें भीसकर १६ रती
परिमाणकी गोलियां वना छायामें सुखा लेना चाडिये।
भनुपान धनिया श्रीर लीरा है। इसकी सेवन करनेंचे
सक्त प्रकार उदरस्थ क्रिमि, शोष, गुल्म, झोडा श्रीर
उदरीरोग सिट जाता है। (रवेन्ड चरव पर)

जिसिकाष्ठानल—वैद्यकोक्त एक शोषध, कोई दवा। पारा
गन्धक, वक्ष, हरिताल, कौडी, मनःशिला, क्षण्यकाच,
शोमराकी, विङ्क्ष, दन्तावील, जयपाल, सोहागा, चीत
श्रीर शिलाजतु प्रत्येक्त दोश्तीले मनसाके गोदमें सान
मटर—जैसो गोला बना लेना चाहिये। यह श्रीषध
जिस्मि, कफ, कफवित्त श्रीर कफवातमें स्वकारी है।
(रस्वसार पह)

क्रिमिकोण्ड — चालराजिवशेष, चोत्त देशके एक राजा।
यह जनन्य शिव मक्त थे। इन्होंने जपने देशके समस्त
विद्वानींसे लिखा निया था — शिव सर्वीपरि देवता हैं।
क्रिमिकोण्डका विचार था कि रामानुजस्तामीकी वन्ही
वनाते, परना इसमें वह क्रतकार्य न हुए।

क्रिसियन्य (सं पु॰) सन्धिज नैत्ररोग। क्रिनविय देखी। विसिन्न (सं ७ पु॰) क्रिसिं इन्ति नाययित, क्रिसि-इन् टक्। धनन् धकरं केऽपि वापाशाराधश १ कोलकन्द नाम सहाकन्द्र शाक। अनिम्न देखी। (क्री॰) २ विडङ्ग। (त्रि॰) क्रिसिसायका।

क्रिमिन्नरस—वैद्यक्तित श्रीषधिवयिष, एक दया। विड्न प्रजाशकीज श्रीर तुलकीयचका मस्म सममाग इन्दुर कार्णीके रसमें कान तीन तीन रत्तीकी गोलियां बनाना चाडिये। इसके सेवनसे सभी प्रकारका क्रिमिरोग श्रच्छा क्षी जाता है। (रिक्ट्सरसंबद)

क्रिमिन्ना, किसिन्नी देखी।

क्रिमिन्नी (सं० स्त्री०) क्रिमिन्न-डीप्।१ विडङ्ग। २ इदिद्वा। १ साचा। ४ पूम्प्रया, तस्वासू। ५ सीम-राजी।

क्रिमिज ( सं॰ क्रो॰ ) क्रिमिस्यो जायते, क्रिमि जन-ड । प्रारुचन्दन ।

क्रिमिना (एं॰ स्त्री॰) क्रिमिन स्तियां टाप्। साचा, साख

क्रिमिदन्तक (स॰ पु॰) क्रिमिज दन्तरोगिविशेष, दातमें कीडा जगनेकी एक वीमारी। इससे दातमें क्षण् किट्र पड जाता, चन्नत्व प्राता, दन्तमृत्तमें शोय दीखता, वेदना-से रहा नहीं जाता, खासास्ताव वदता श्रीर श्रवसात् योडाका प्राधिका होता है। (माध्यन्तान)

क्रिमिधूलिज ज्ञावरस्न ने दाकी क्ष जीवधिविशेष, एक द्वा।
पारा, गन्सक, वङ्ग तथा यङ समभाग और दरीतकी
चतुगु पा पटो लर्सिम स्न करके कार्यासके वीज जैसी
विद्यां बना चेना चाहिये। यह तीन गोनिया पात:
काल शीतल जल श्रनुपानमें सेवन करनेसे पिक्त भीर
वातिपक्त क्रिमिश्स दूर होता है।

नि सिमर्ट्रस—वेद्यकोता श्रीषधिवश्रीय, एक दवा! १ भाग पारा, २ भाग गन्धक, ४ श्रजवायन, द भाग विस्कू, १६ भाग कुचिला शीर ३२ भाग ब्रह्मयष्टिका-वोज वुक्तनी वना कर मधुया सोधिके रस किंवा स्टिके काथके साथ सेवन करनेसे क्रिसिनष्ट होता है!

क्रिसिसुद्वरस—एक श्रीषध। १ भाग पारा, २ भाग गन्धक
२ भाग श्रजवायन, ४ भाग विङ्क्ष, ५ भाग क्रिचिना,
६ भाग पनाधवीन श्रीर शांच तोन मधु डाल सुस्ताका
क्राय पान करना चाडिये। यह क्रिमिनायक श्रोर
शक्तियीयक है।

क्रिसिए, क्रिमियन, देखी।

क्रिमिरोगारिरस—एक दवा। पारा, गन्धक, चौह, मरिच विष, धायके फूल, विषका, चौठ, मोवा, रसाझन, जाकनादि, व्रिकटु, गुवारका पाठा, ज्ञीवेर और वैज्ञ-सीठकी समभाग सङ्गराजके रसमें भावना देना चाहिये। यह भौषध कौड़ी बरावर खानेसे क्रिमिरोग नष्ट होता है। (रहन् वारमण्ड)

क्तिमिविनाधरस—एक श्रीषव। पारा, गन्धक, पभ्य, कीइ, मनःशिका, धायके फूल, त्रिफला, लोघ, विडक्ष, हरिद्रा, दाक्डरिद्रा सममाग ७ वार भावना देके चणकप्रमाण बटी वनाना चाडिये। इसकी सवेरे सेवन करनेसे वायु, पित्ता, कप भार त्रिदोषज क्रिमिनाध होता है।

क्रिमियतु(स॰ पु॰) क्रिमे: यतुरिव नामकृत्वात् । १ विडङ्गः। २ प्रदातः। ३ पालिधाद्वच, लाख सदारः। क्रिमिशावव ( सं॰ पु॰ ) श्रव्न खार्शे भण् शाववः क्रिमेः धाववः, ६-तत्। विद्खदिर।

क्रिमिशिरोरोग (सं० पु॰) क्रिमिज शिरोरोग, कोड़िसे सरमें पैदा होनेवाली बीमारी। शिरमें कांटा-जैसा सुभना, हसका मन्त्रा माग इस प्रवार प्रख्वना माने हसको कोई कांटे खाता हो श्रीर नाकर्स पीवने साथ पानी बहना। इस रोगका क्रमण है। (नावविनदान) क्रिमिशिल (सं० पु॰) क्रिमिशिनीर्संत: शैल इट ।

क्रिभिशैत ( सं॰ पु॰ ) क्रिमिभिर्निर्मित: शैत इंगः विष्योक, दीमककी पहाली।

क्रिमिचर (सं० पु०) १ विडङ्ग। २ मरिच। ३ कप्या-खवण, क्राचा नमका। (ति०) ४ क्रिमिन्न, कीड़े सारनी-वाला।

क्रिमिचा (सं॰ स्ती॰) क्रिमिं इन्ति, क्रिमि इन्-ड बाइलकात् टाण्। लाचा, लाइ।

क्रिय (सं॰ पु॰) क्रिया यद्याषामाखगतिर्विद्यतेऽत्र, क्रिया-श्रम्। मेषराधि। (नीनक्षतानक)

क्रिय्साण (सं० ति०) क्र कर्मण शानच्। उत्याद्यमान, जो प्रस्तत किया जा रहा हो।

क्रिया (सं० स्त्री॰) क्रियतेऽनया असी श्रस्यां वा, क्ष-श-रिड् आहिया: इयस् च । रिड्म-यगलिङ्खापा था। १८ अविम्-धातुम् वा य्वोरियङ ्डवडो । पः । ६। ४।७० । १ स्नारका, सुरू । २ विष्कृति, निपटारा । ३ शिचा, तालीम । ४ पूजा, द्वादत । ५ सम्प्रधारण, ठहराव । ६ छपाय, तज्ञवीज । ७ न्वायमत सिंद उत्चिवण, श्रवचेवण, श्राक्तञ्चन, प्रसारण बीर गयन नामक पांच कर्म, उद्यान, गिराव, सिकीड, फैलाव ग्रीर चाल पांची काम। द चेष्टा, कोशिश। ८ चिकित्सा, इलाज। १० करण, प्रनुष्ठान, कराई। ११ आहा १२ शीच. सफाई। १३ प्रयोग, दस्तामान। १४ घातुका प्रधी व्याकरणके सतमें धातुके प्रधिको क्रिया कहते है। कर्ताका व्यापार ही क्रियापदवाचा है। जैसे-चुित्तका पर खाली चढा देनेसे पुनर्वार खतारने तक कर्ता जी व्यापार निष्यत करता, उसीका नाम पाक-क्रिया पहला है। व्याकरणके सतमें क्रिया दो प्रकारकी है—साध्य भीर सिद्ध। तिङ् निष्यत्र क्रियाको साध्य श्रीर घज् प्रश्रुति निष्यत्रको सिङ कहते हैं। फिर क्रिया सकर्मक और अवसंब भेट्रे भी दो प्रकारकी होती है।

जिसका कर्म रहता अर्थात् जिस कर्ताका व्यापार जिसी अन्य पदार्थं पर जा कर पड़ता उसकी सकर्मक घौर जिसका कर्म नहीं मिसता अर्थात् कर्ताका व्या पार उसी पर मूरा उतरता उसकी अकर्मक कहते हैं। पत्येक क्रिणका एक फन घौर एक व्यापार है। जिस उद्देश से क्रियाकी महत्ति होती उसका नाम फन घौर को उस फलको निकालता उसका नाम व्यापार एड़ता है। अकर्मक क्रियाका फन चौर व्यापार कर्तामें ही रहता है। जैसे—वह इंसता है। इस खलपर हास्स्र क्रिया अवर्मक है। कारण इसका फन चौर व्यापार कर्तामें ही विद्यमान है।

जिस खलपर कत्ती भिन्न घन्य किसी पदार्थमें क्रियाका फल लगता, उष्ट खलमें क्रियाका नाम सक-में पडता है। जैसे—राम सात बनाता है। इस खल पर चूट्हे पर हांडी चढ़ा देना घाढि पाकक्रियाका व्यापार श्रीर पदार्थकी यिथिलता वा विक्कित्ति ही उस-का फल है। वह विक्कित्ति वा थिथिलता कर्ता भिन्न पपर पदार्थ श्रीदन (भातमें) रहनेसे पाक क्रिया (बनाना) सक्तमें कहे।

"पालव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्कः।" (कलापटीका)

वताश्रीं का फल विषचा करने से सकर्म का श्रीर फल न करने से किया सकर्मन होती है। एक हो किया वक्षा की इच्छा न सर सकर्म का समर्म कवा समर्म कवना करती है। जैसे—राम वनको जाते है। यहां गमन किया सकर्म कहै। क्यों कि उसके फलकी विवचा नगी है। फलकी विवचा न रहने से यही किया सकर्म कमी होती है। यथा—राम वनर्स जाते है। इस स्थल पर किया के की कोई विवचा नहीं है। सुतरां गित किया सकर्म की कोई विवचा नहीं है। सुतरां गित किया सकर्म कर उहरती है।

''क्रियावच्चेदक' यन फर्लाकर्तीवविचितस्। तसेव कर्मभातीस्तुफलानुकावकर्मकः॥'' (भट<sup>\*</sup>हरि)

वैया तरणोंने कई शकर्मक क्रियाश्रों की गणना की है। यथा—होना, वचना, श्रीमान करना, डरना, धोना, खिलना, रहना, गिरना, श्रव्यत्त ध्वनि करना, छडना, चलना, वसना, बुटाना, श्ररमाना, प्रमाद करना, छठना, मतवाला बनना, भागना, घूमना, विख्यात

होना, घटना, दुवकना, मोहना, दौड़ना, ग्रह रहना, मतुवाना, यान्त पडना, वहना, डूबना, चमकना, जागना, जाना, उद्यादित होना, मरना, सन्दिम्ध रहना, चिनाना, घीरे घीरे जाना, नाचना, गिरना, चेष्टा करना, विगड़ना, रोना, बढ़ना, हावभाव प्रकाय करना, यकना, ठहरना, हव करना, घादर करना, धेवा करना, कंपना, घवराना, भएकना, ग्रह्मा जाना, खीर खेद करना, यह सकल कियायें पकर्मक है। इन सभी प्रधीम कम नहीं रहता। जैये—घडा होता है, मार्क- ग्रह्म कीता है इत्यादि।

किया समाविका और असमाविका भेटने भी टो प्रकारकी है। जिस क्रियापदमें वाक्यकी समाप्ति हो काती और अन्य किसी क्रियाकी श्राकाङ्का नहीं श्राती, वह समाविका क्रिया कप्रकाती है। तिङ्न क्रिया ही समापिका क्रिया इमा करती है। जैसे-वह चन्द्रको देखता है। इस स्थल पर टेखना क्रिया समाधिका है। कारण इसी क्रियामें वाकाकी समाप्ति होती है, दूसरी किसी क्रियाकी अपेक्षा नहीं। जिस क्रियापटमें वाक्य-ब्रेब नहीं होता और किसी ब्रवर क्रियाकी ग्रयेचा रहती है. उसका नाम घसमापिका क्रिया है। क्वाच् ल्यप् प्रसृति प्रत्ययमे निष्पन होने-वाला क्रियापट ही असमाधिका है। जैसे-वह वनमें जाकर । इस क्रियापटमें वाका श्रेष नहीं होता, 'ठहरता क्षे प्रस्ति भन्य क्रियापटकी भपेका नगती है। सतरां 'लाकर' अससाधिका क्रिया है। प्राचीन संस्कृत व्याकरणमें समाविका वा श्रसमाविका क्रिया जेसा कोई मेट लिक्त नहीं हाता।

१५ चार प्रकारके व्यवहारों में एक व्यवहार। यह
देवी श्रीर सामुषी दो प्रकारका होता है। कर्द, प्रस्ति,
जल, विष, जीषपान प्रसृति हारा प्रमाच करके जी
विषय विचारा जाता वह देवी व्यवहार कहलाता है।
साच्य ग्रहण, वहस या निदर्शन श्रीर श्रमुमान हारा
विवार निव्यत्ति करना सामुषी व्यवहार है।

१६ चिकित्साकार्थ, इलाज । इस भनुष्ठानसे घरीरके वात, पित्त श्रीर कफ घातु समान होते है । क्रियाकलाथ (सं• पु•) क्रियाणां कलायः समूहः, ६-तत्। क्रियासमूह, अनुष्ठीयमान सकत क्रिया, कास काल।

तियाकला (सं॰ पु॰) क्रियायां चिकित्सायां कलाः विधिः चिकित्साका नियम, इक्षाजका कायदा । सुग्रुत उत्तर तन्त्रके १८वें प्रध्यायमें सभी क्रियाकला चिकित्साका नियम निर्णीत इवा है।

नियाकार (चं॰ पु॰) नियां ग्रिचारकां करोति, नियाक्त क्ष्म । १ नृतन छात्र, नया विद्यार्थी। (चि०) २ कर्णकारक, काम करनेवाला।

क्रियाक्रम ( मं॰ पु॰ ) चिकित्सोपक्रम, इताजका सिलसिला।

जियाज़ (सं० पु०) यन्त्रमें इस्तादि द्वारा सम्पन्न किया जानेवाला किसी क्रियाका सिद्धाय, असे तक्ला सितार श्वादि वज्ञाना। २ करण श्वीर जल्लाहादियुक्त क्रिया। जियातन्त्व (सं० पु०) जियायास्तन्त्व: श्रधीन:, ६-तत्। १ कर्माधिकारी, काममें लगा हुवा। (क्ली॰) २ एक वीष्ठतन्त्व।

तियातियोग (सं॰ पु॰) वसन चादि चितियोग । तियादेषी (सं० क्षी॰) क्रिया व्यवदाराष्ट्रसाधनं साचित्रव्यादिनं देष्टि, क्रिया-दिष-पिनि। १ विवाद चादिने स्थल पर दलीलको न माननेवाला, जो वदस कवुल न करे।

"खेखाच साविषधे व किया घे या मनीविक्ति.। तां कियां वे हि यो मोदात कियादे थी स स्वाते॥" (कालावन) चिखने घीर देखनेवालेकी बात पर विद्यानेवाला कियादे श्रो काचलाता है । धर्मश्रास्त्रमें कियादे वी

क्रियाङ्को कचलाता है । धर्मग्रास्त्रमें क्रियाङ्के होनोंमें गिना गया है । "बचवादी क्रियादे ही नीपस्त्रायी निक्तरः । भाइतमन्त्रायी च होनः यद्यविषः स्र तः ॥" (कास्यायन)

२ कर्मदेखा, कर्मकाण्डिये देख रखनेवाचा। क्रियान्वित ( च°० त्रि॰ ) क्रियया सत्क्रियया सन्वितः। सन्कर्मयानी, भन्ना काम करनेवाना।

क्रियापटु (सं० त्रि०) क्रियायां पटु: ज़यलः, ७-तत्। चतुर, कार्यस्च ।

क्रियापय (सं°क्षो २) क्रियाया सिकित्साया: पत्या: नियम:, ६ तत्। समासे टच्। चिकित्साका नियम, इसाजको राइ। (स्य व) क्रियापद (सं॰ क्री॰) क्रियावाका, क्रियाका सिंह रूप केसे—होता है, पकाता है, करता है। क्रियापय (हिं० पु॰) कर्म कार्युक्तार्य, क्रियाकी राह। क्रियापर (सं॰ त्रि॰) क्रियायाः परः अधीनः, ६-तत् क्रियापीट—संस्कृत देशावली वर्णित न्नाह्मणभूमिका एक गांव। यह फक्षीस्थामसे २ योजन पर वायुकीणमें श्रवस्थित है। क्रियापाद (सं॰ पु॰) क्रिया विवादसाधनं पाद इव।

"पूर्वपचः स्रुतः पादः दितीयश्रीत्तरः स्रृतः ।

मुकद्में की तीसरी मद।

क्रियापादसाथा चान्यश्रतुर्थी निष<sup>9</sup>य: स्नृत: ॥ " ( इहस्पति )

पूर्वपचका पाद, दितीयको उत्तर, घन्यको किया-पाद घीर चतुर्थको निर्णय कहते है। विचार देखोः क्रियाफल ( सं० क्ली०) १ कर्मफल, कामका नताजा। उत्पत्ति, प्राप्ति, विक्रति श्रीर संस्कृतको कियाफल कहते है। (वेदाचपरिमोषा)

२ यज्ञ चादिका पुष्य चीर पाप । ३ क्रियानन्य स्तर्भ चीर त्रिप्रम्थित, कामसे मिलनेवाला चाराम वर्तेरहः।

कियाभ्युपगम (सं० पु०) क्रियायाः कर्षणादिक्रियार्थे बभ्यूपगमः ताद्रव्ये ६-तत्। प्रिया बंटाई, खेतका प्रिया बंटाई पर बिया जाने पर । यह नियम करके क्रिकिम के लिये दूसरेका चित्रप्रहण करना क्रियाभ्यूपगम कष्टवाता है कि चित्रमें जो अस्य खत्यव होगा, वह खेतके मालिक श्रीर किसान दोनों में बराबर वरावर बंट जायगा। इसमें सरकारी प्रामदनी जो लगती, खेतवालेको देना पड़ती है भीर जोतने बोनेका खर्च किसान खताता है।

"क्रियाम्प्र पगमात् चिन्न' वीजार्ष' यत् प्रदीयते । तस्ये इ आशिनी दृष्टो वीजी चेनिक एव च ॥" ( सनु )

तिस ह जाराना हटा पाजा चावना एवं पा (मतु)

क्रियास्याद्वति (सं॰ स्त्री॰) क्रियायाः प्रस्याद्वतिः,

क्रियास्याद्वति (सं॰ स्त्री॰) क्रियायाः प्रस्याद्वतिः,

क्रियायोगं (सं॰ पु॰) क्रिया एवं योगो योगोपायः।

क्रियायोगं (सं॰ पु॰) क्रिया एवं योगो योगोपायः।

क्रियायोगं स्वामानाक्ष्ये संग्रहितित देवता-पाराधन, देव-

मन्दिर निर्माण प्रसृति पुष्यकर्म । प्रायः सकन पुराणी श्रीर उपप्राणींने जियायीगका श्रत्य विद्वार प्रशंना मिलती है। मत्यप्रराणके मतमें जिथायोग सहस्त सहस्र ज्ञानयोगसे भी प्रधान है। क्रियायोग ही ज्ञान-योगका प्रधान कारण है। क्रिया व्यतीत ग्रत सम्बन जन्मों में ज्ञान नहीं याता। क्रियायोगसे चित्रकी श्राह्म होती है। चित्तश्राह्म होनेसे प्रनायास ही सक्ति नाम किया जा सकता है। समस्त पुरायक्रमीका सन् कारण वेद और आचार है। प्राणीमालके प्रति दया. सहिष्याता, पोडित व्यक्तिका प्रतिपाचन, गुणवान व्यक्ति पर सिव्यादोषारीय न करना, प्राध्यक्तरीय तथा वाचा पविव्रता, विम्न होनेकी समावना न रहनेवाले कार्यमें भी मङ्गलाचरण क्षपणताश्चलता, श्रीर परद्रव्य वा पर-स्त्रीमें स्मृहान रखना--- बाठ प्रधान प्रधान गुण हैं। इनमें एकका भी भभाव होनेसे कियायोग अवस्वन कर नहीं सकते। वेदों भीर स्मृतियों में जो सकत पुरुष्ट-कर्म निरुपित इए है, उनका प्रनुष्ठान ही क्रियायोग है। चुल्हा, सिल बट्टा, भाड़ , घोखली, सूबल, घड़ा श्रीर पीटा-पांच वसुचोंकी सूना कियायोगी ग्रहस्थके बिये प्रपरिष्ठार्थं है। प्रधीत प्रन्यकृप हिंसा धनेन यहाँसे परित्याग की जा सकती है, किन्तु पाकके समय चल्हे, मराला वांटनेमें सिल वहें, भाडनेमें भाड़ के नीचे, क्टनेमें घोखनी, पानी रखनेमें घड़ें घौर बैठने चठ-नेमें पीक्रेस जी हिंसा होती. उसे ग्टइस किसी पकार कोड नहीं सकता। इसी कारण उक्त प्रचविष हिंसाके प्रतीकारको कियाधीगर्से पांच यन्तीका विधान किया गया है। यथा-देवयन्न, पित्रयन्न, मनुष्यम पर्यात् प्रतिथि सत्कार और खाध्याय तथा ज्ञानयन्त्र। इन पांची यज्ञीका चनुष्ठान करनेसे पश्चसूना पाप विनष्ट श्रीता है। जिनमें पूर्वीक दया आदि श्राठी गुण नहीं होते. वह यथाविहित संस्कारीं से संस्कृत रहते भी क्रियायोग लाभ कैसे कर सकते हैं ? उपालित अर्थ दारा गीबाद्य एको प्रतिपासन, ब्रत, स्पवास श्रीर नानाविध उपदारसे बद्धा, विष्णु, स्यें, वसु तथा धिवकी अर्चना क्रियायोगीका एकान्त करव्य है। (मन्द्रपुराच ४९ प०) गीतामें कर्मशीगक नामसे कियाशीगका ही उन्नेस

किया गया है। पातस्त्रस्त मतमें तपस्या, मोस्यास्त्र के अध्ययन श्रोर कियाफन ईखर श्रवण सरके फलकामी न हो केवसमात कर्तव्यताबोधसे समस्त प्रस्त कर्मों के श्रमस्ता नाम कियायाग है। (गगस्तर रार) कर्म देखो।

क्रियया योगः सम्बन्धः, ३-तत् । २ कियाके सहित सम्बन्धः ।

"निपातासादयो च्रे या उपसर्गास्त पादयः।

द्योतकलात् क्रियायोगे बोकादवस्ता स्मे॥" (कलापटोका-विकोचन)
क्रियाय (सं॰ पु॰) क्रिया अनुष्ठानं यञ्चादिसं घर्यो
ऽभिषेयो यस्म, बहुन्नी॰। यञ्चादि क्रियाका प्रतिपादक
विधिवाक्य। सीमांसामतमें क्रियाय वाक्य ही प्रमाण
है, क्रियाय भिन्न वाक्यका प्रामास्य नहीं होता।

"पाचायस कियार्य लादानयं कां तदर्यानाम् (") (मोमासास् क्र.) को सकल प्रंय वेदका पर्यवाद है पर्यात् जिनमें किसी प्रकारका विधि नहीं केवल-देवता वा कियाकी

प्रशंसा मात्र है, उनने साथ विधिवाकों की एकवाक्यता लगा व्याख्या करनी पडता है। इससे प्रर्थवाद भी क्रियार्थ वन जाता है। उसका चप्रामास्य हो नहीं

सकता।

क्रियावम (सं वि कि ) कि गायाः व मः मधीनः । क्रियाके मधीन, कर्तव्य कमें भेष न करने वाला, जामसे मजबूर कियावसद (सं क्रिक्ट) क्रिया भवसदः पराजितः, इ.तत्। साची किंवा प्रमाण द्वारा भपना एच प्रमाण्यित न कर सकनेसे पराजित होनेवाला, जो गवाह या-सुबूतसे भपना मामला साबित न कर सकने पर सकदमा हार गया हो।

"खयमभगु पपन्नोऽपि खचर्याविसतोऽपि सन्।

क्रियावसकोऽभार्शेत पर स्थावधारणम् ॥" (नारद) क्रियावस्ति (सं•स्त्री•) वमनादि पश्च कर्मों में प्रयोज्य वस्ति ।

क्रियाचाचक ( चं॰ क्री॰) क्रियापद। जिसका ऋषे क्रिया है, उसीकी क्रियाबाचक कहते हैं। जैसे पकात है, जाता है इत्यादि।

क्रियावाही (सं ० पु०) १ व्यवस्थापक, क्रियाकी निर्कष्ण करनेवाला, जी काम बताता हो। (वि०) - प्रमासवाही, क्रार्थवाही, फरवाहा। (क्रिक्ता )

क्रियावान् ( सं ॰ वि॰ ) क्रिया विद्यति ऽस्य, क्रिया-मतुष् मस्य व:। १ क्रियायुक्त, सत्क्रियान्वित, क्रासकानी। २ क्रियानिरत, काममें पडा इमा । (भारत वन ३) ३ कर्ती. करनेवाला।

क्रियाविदग्धा (सं॰ स्त्री॰) नायिकाभेदः। यह किसो क्रिया दारा नायक्षको चपना भाव वताती है।

क्रियाविषाल-जैन प्रास्तातसार श्रुतचानके हो भेड हैं-श्रगवाद्य श्रीर श्रगप्रविष्ट । श्रंगपविष्टके शाचाराग श्राटि १२ मेट है। उनमें वारहवें दृष्टिपवाद नामक अंगका चौथा भेद पूर्वगत है भीर इस पूर्वगतके भी इत्याद प्रादि १४ मेद हैं। उनमें यह क्रिशविद्यास १३वां है। उसमें नो करोड पद हैं और छदःशास्त्र, व्याकरण-शास्त्र पादिका वर्णन है । (जिनसेनाचार्यकृत हरित श १०१२०) क्रियाविश्रेषण ( स॰ क्री॰ ) क्रियाया: विश्रेषणम, ६-तत । क्रियाका विशेषण, क्रियाका भाव वा प्रवस्था प्रकाश करनेवाचा पट। जैसे-वह श्रीव्र जाता है. स्तीक पकाता है। पाणिनिके सतर्ने क्रियाविशेषणोका एकत्व कर्मत्व श्रीर नपंसकत्व है। इस विधानसे क्रियाविशेषणः के उत्तर क्रीविक्किमें दितीयाके एकवचन भिन्न धन्य विभक्ति नहीं खगती। हिन्हीमें भा इसका रूप बरा-वर एक ही जैसा बना रहता है. कभी विक्रत नहीं होता ।

क्रियामिक (सं० स्त्री०) क्रियेव मिक्कि:। १ परमेखरकी एक मिक्कि । ईम्बर इसी मिक्कि हारा मनन्त ब्रह्मायुक्की स्रष्टि करता है। सास्थ्रमें मक्किक्ष्य भीर वैदान्तर्वे सायाक्ष्यवे क्रियामिक विर्णत इसे है।

धारदातिसक्षमें भी सांख्यमत घवसस्वन करके इस धक्रिका तान्त्रिक भावसे वर्षन किया है :— 🗀

नित्य, ज्ञान एवं ज्ञानन्दस्तक्य, सर्वेमय परमेखर-ये शक्तिकी एत्पत्ति होती है। शक्तिये नाद जोर नादसे विन्दु एत्पन्न हुआ करता है। सर्वेशिक्तमान् देखार इसी प्रकार तीन क्योंमें विभक्त होता है। विन्दु, नाट जोर वीज—उसके तीन मेद है। विन्दु शिवस्तक्य जीर वीज शक्ति है। दक्तें दोनोंके मिलनकी नाद कहते हैं। विन्दुसे रौट्री, नादसे ब्रह्माणी घीर वीजसे वासा शक्ति निकस्तती है। दक्तें तीनों शक्तियोंसे कह, ब्रह्मा पौर विष्णुकी कत्यत्ति है। यह न्नानेक्का तया क्रिया-विधिष्ट चीर चन्द्र, सूर्य एवं चिनस्तक्ष हैं। (मारदा-विवन) प्रयोगसार, पदार्थोद्ध, पश्चरात्र चीर वायुपुराण प्रसृतिसें भी एसा ही सिखा है।

क्रियासमिद्यार (सं॰ पु॰) क्रियायाः समिक्षारः, क्रिया-सं-चसि-ह्व-चज्। क्रियाका पौनःपुन्य, कामका बार वार सहराव। (नाप र स्में)

क्रियासाधन (सं॰ क्ली॰) चिकित्सासाधन, इतासकी पावन्दी।

क्रियान्त्रान (सं॰ क्री॰) क्रियाङ्गं स्नानम्, मध्यपदसोपी कर्मेधा॰। धर्मप्रास्त्रकार शङ्घपदिष्यंत स्नानविध।

पथम म्हिता भीर जन हारा विधि भनुसार भीच कम करके पानीमें उतर डुवकी जगाना चाहिये। पोक्टे उठके आचसन करते है। फिर मन्त्रपाठ करके तीर्थाः वाहत करना पडता है। यथा—

> "प्रविध वर्षा" देवसभावा पतिस्वितम् । याचेत देषि से तीर्षं सर्वपापावनु सर्वे तीर्षं मावाद्द्यिष्यासि सर्वाचिविनिस् दनम् । साविष्यमस्मिन् तोये च क्षियतासदरप्रदात् ॥ यदान् प्रपद्ये वरदान् सर्वानम्, सदस्याः ॥ देवसंग्रसदं वक्षिं प्रपद्ये प्रयतः स्थितः ॥ देवसंग्रसदं वक्षिं प्रपद्ये प्रयतः तथा ॥ सद्द्याग्रिय सर्पेश्व वर्षणस्तापं एव च । ग्रास्थन्ताग्र से पापं साख रचना सर्वंदा ॥"

इसके पोक्टे सन्धाविधि अनुसार अध्यक्षेण करना चाडिये। पुनर्वार डुब्बी मार तीर्थनाम जप करते हैं। इस प्रकार नद्दानेसे तीर्थस्नानका फल होता है। क्रियेन्द्रिय (सं॰ क्ली॰) क्रियाया: कर्मण: साधनं इन्द्रि-यम्। वाक्षाणि प्रसृति कर्मेन्द्रिय, हाथ पांच वगैरह कास करनेके सीजार।

किति (वै० पु०) क्षवि-द्रन् निपातः। १ कूप, क्ष्यां। २ कत्ती, करनेवाला। ३ पञ्चाल देश । (अत्रवणकाराण '१११६/७) ४ असुरविशेष । (ऋक.२।२२।१) (ति०) ५ सिंसकः। (वालपनेयमं १०१०)

क्किवि: (वै॰ ति॰ ) क्वविद्रसु निपातने साधु:। विचेषण-च्योसं। (चव्य-१८६६६६) क्रिय—पद्मविशेष, किरच। सारत घोर सारतमहा सागरीय दीपपुद्धते सभी सभ्यजाति किरच व्यवहार करते है। सज्यवासी जसकी 'क्रिय' वहते हैं। क्रियियन (घ॰ पु॰-Christian) देसाई, विज्ञानी। क्रियुज्ञ (घं॰ पु॰-Chrystal) १ स्फटिका, विज्ञीर। शोरे वगैरहका कज्ञम। (वि॰) ३ स्फटिकाभ, विज्ञीर-जैसा चमकी हा।

क्रीट ( हिं॰ पु॰ ) किरीट।

क्रीड (सं॰ पु॰) क्रीड-्चज्। १ क्रीडा, खेस। २ परि-डास, इंसी टहा।

क्रीड़क ( चं॰ चि॰ ) क्रीड़ ग्खृन्। १ क्रीडा करनेवाना, चिनाडी। २ द्वारस्थित सेवक, दरवान्।

क्रीड चक्र (सं० क्लो०) छन्दोविशेष, कोई छन्द। इसके चारा चरण समान रहते श्रीर प्रत्येक चरणमें १८ स्वरवर्ण जगते हैं। छनमें १ ला, ४ था, ७ वां, १० वां, १३ वां श्रीर १६ वां श्रचर इस्त्र होता है। इसको छोड़ कर सब श्रचर गुरु शांते हैं। (इन्दःशल)

क्रीड़न (सं• क्षी•) क्रीड़ भावे खुट। १ क्रीड़ा, खेला। (भारत १/११८ प॰) २ क्रीड़ासाधन, खेलनेका फीजार। (भागवन १/१८१४)

क्रीडनक ( सं॰ क्ली॰ ) क्रीड़न खार्ये कन्। क्रीडामाधन, ब्लिनिका भीजार। (भारत शरर प॰)

क्रीडनिका (सं॰ स्त्री॰) क्रीड़न स्वार्धे कन् स्वियां टाप् अत इत्वस्व । घावा, धाया, दायी।

क्रीडनीय ( चं॰ ब्रि॰) क्रांड करणे भनीयर्। १ क्रीड़ा-साधन, खेलमें मदद देनेवाला। (भारत, भतु॰ प्रः) (ल्ली॰) भावे भनीयर्। २ क्रीड़ा, खेल।

क्रोड़नीयक (सं॰ ति॰) क्रीड़नोय खार्ये कन्। क्रीड़ा-साधन, खिलानेवाला। (क्यासरित सगर )

क्रीड़ा (सं॰ स्त्री॰) क्रोड भावे पततः ,टाय । १ परि-हास, हंसी दिक्कगी। २ क्रीड़न, खेलकूद। (क्रमारक्षक) क्रोडाकानन (सं॰ क्री॰) क्रोड़ायाः क्रीडाय काननम्, प्राव्यासादिवत् तादर्थे ६-तत्। उपवन, वाग।

क्रीडाकोप (सं० पु०) क्रीडार्घ कोप: । क्रीड़ाके लिये प्रकाग किया जानेवाचा कोप, खेनकी रिस ।

क्रीडाकीतुक ( सं ॰ क्री॰ ) क्रोड़ाधं कीतुकम्। क्रीड़ाके

सिये किया जानेवाला कौतुक, खेल तमाथा । की डाखण्ड (सं क्ली॰) गणेयपुराणके दितीय भागका नाम १

कोडाग्टह ( सं० क्ली० ) कोड्राघें ग्टहम् । क्लीड्रा करनेका ग्रह, खेलनेका मकान्। ( सहित्रदर्प १० प० ) क्रीडाचंक्रमण (संश्कीश) क्रीडाखानविशेष, खेलने

कें! एक जगह।

क्रीडाचन्द्र-भोजपबन्ध-वर्षित एक कवि। की हाताल ( सं॰ पु॰ ) एक ताल । इसमें एक मात्र प्रत रकता है। ( सङ्गीतदामीदर)

क्रीहानारी (सं॰ स्ती॰) क्रीहाया: क्रीहार्थ नारी. तादर्धीतत्। प्रामोट प्रमोद करनेकी स्त्री, वैद्या, इस्ही । (इस्वंश १४० व०)

क्रीडासय ( सं ० वि० ) क्रीडाप्रचुर, खेनमें लगा रहने-

क्रीडामयुर (स०पु०) खेतनिका मीर।

क्रीडास्ग (सं॰ प०) क्रीडार्थी स्ग्। खेलनेका प्रविचा।

क्रीडायान (सं॰ क्री॰) क्रीडायाः यानम्, तादव्ये ६-तत्। पुष्परथ, फुर्भाकी गाडी।

क्रीडारब (सं० क्री०) की डाया: रब्रिमव। रतिक्रिया, मैथ्न।

क्रीडारथ ( सं॰ पु॰ ) क्रीडायाः रथः, तादर्थो ६-तत्। क्रीडायान, फुलींकी वग्गी।

"क्रोड़ारयो अनु मगवान् छत साङ्गामिको रय:।" (मागवत १।५३ <०) क्रीडारसातल (सं क्री॰) एक उपरूपक, कोई हृश्यकाव्य ( साहित्यदर्पं य 🕻 🖫 )

क्रीडावेग्स (सं॰ क्री॰) क्रीडाग्टर, खेलका घर। क्रीडाग्रकुन्त ( सं॰ पु॰ ) खेखनेकी चिडिया। क्रीडाग्र स ( सं० पु० ) क्रीडापवेत, खेसनेका पश्चाड । क्रोडाचर: ( सं॰ क्ली॰ ) खेलनेका सरोवर।

की डाखान ( एं॰ क्ली॰ ) खेलकी जगह !

क्रीडि (वै॰ ति॰) क्रीड़-इन। क्रीडक, खेलाडाः

( चरवर्ष १०। ८४ (१५) क्रीडिता (सं वि०) क्रीड-छण्। क्रीडक, खेसाही।

(भागवत १ 1 रह । १8)

क्रीडी (वै० वि०) क्रीड़ बाइडकात् ताच्छिखे दनि । १ वायुविशेष, घटखेलियां करनेवासी हवा। २ क्रोडा-शील, खेलमें लगा रहनेवाला । (शतसनेवर हिंवा रहार्द) क्रांड (वै॰ व्रि॰) क्रीड चन्। क्रीडाकारक, खेबाड़ा। ( भर्क् शर•10 )

क्रीहोइ श ( एं० पु॰ ) क्रीड्।या: डहेश: स्थानम्, ६ तत् । क्रीडास्थान, खेनकी जगह।

क्रीडोपस्तार ( सं॰ पु॰ ) क्रीडाया उपस्तार:, €·तत्। क्रीडासाधन, खिलौना । (भागवत, १११।: 8३)

कीत (सं • वि ०) की कमें शि का । १ क्राय किया इदा, जो मोल लिया गया हो। (क्ली॰) २ क्रय, खरीद। (पु०) हाद्य प्रकारके प्रवोमें एक प्रवा जनक और गर्भ-धारिणी धन लेकर जिस प्रवक्ती विक्रय करती. एसे क्रीत कडते है---

"दद्यान् माता विता ना यं स पुत्री दत्तकः स्रातः । क्रीतय ताम्या विक्रीत: कृतिम: खात् खर' क्रतः॥" (याचरक्ता ) मनुके सतर्मे--क्रीत प्रव केवन पिता माताकी सम्प-तिका अधिकारा है। उसे बन्धवर्गका दायाधिकार नहीं होता।

> ''कानीनय सहीटय कीतः पीनमं वसवा। खर्यदक्तय शौद्रय वददायादवान्ववा: ॥" ( मनु )

कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौनर्भव, खयंदत्त भौर ग्रद्रागर्भेकात—६ पुत्र बान्धवदायाधिकारा नहीं होते।

टत्तकमामांसा घौर दत्तकचन्द्रिकाके मतसे कलि-कालमें क्रीतपुत्र रखनेका विधान नहीं है। पराग्रदने किश्वम्प्रस्तावमें घोरस, चैवज, दत्त घोर क्षविम केवल चार ही प्रकारके प्रतोंका छन्ने खिकिया है।

कीतक ( सं० प्र० ) क्रीत स्वार्ध कन् । क्रीतपुत्र, खरीदा इवा सहका।

> "क्रीणीयाद य स्वपत्यार्यं मावापिबीयं मन्तिकात् ! स क्रोतक: सतसस सहयोऽसहयोऽिव वा ॥" ( सन् ८।१७४ )

वंशरचाके लिये पितामाताको मूख देकर क्राय किया जानेवाला प्रव, क्रोताका कातक पुत्र कहलाता है। वंशमर्यादा प्रसृतिमें बाजक समान वा प्रसमान होते भी क्रोतक पृत्र बनाया जा सकता है। परन्तु भिन्नजातीय कभी प्रहण करना न चाडिये। वक देखा। क्रीतदास (सं०पु०) क्रीतसासी दासस्, कर्मधा०।
सीस्कानीकर, गुलाम। दासम्बर्म विस्तृत विवरण देखी।
क्रीतालुमय (सं०प्०) क्रीति क्रमे सनुमयः, ७ तत्।
क्रीदं वस्तु क्रम्य करके पीछे होनेवाला सनुताप, मान सीनेके पछिका पक्रतावा। धर्मभास्त्र-प्रणेतासीने दसको पछादम विवादींके सन्तर्गत एक विवाद जैसा लिखा है। वीरमितादय नामक स्मृतिसंग्रहमें यह विषय वर्णित हमा है—

> ''क्रीला भूख्येन यत्पर्धं क्रेतान वष्टुमच्यते। क्रीतान गय इस्टेतस् विवास्पटमेव च॥ " (वारद)

कार वसु मूख देकर खरीदने पर यदि क्रोंता पार्वकी ठगा इग समस्ता, तो क्रीतानुषय ठहरता है। यह एक विवादपदः जैसा निरूपित हुवा है। कोई घीज जांच न करके खरीदने श्रीर पीछि परीचाके समय उपका कोई दोष निक्जने पर क्रोंता उसे विका-ताकी फेर दाम वापस, जै सकता है। विचनेवाला कौसत खीटा देने पर वाध्य है। किन्तु परीचा करके सोख खीने पर कोई वस्तु खीटाया जा नहीं सकता।

धर्मशास्त्रकार व्यामने मतमे—चमडा लक्डी, ईंट, सूत, धान, गराव श्रीर रसकी फौरन जांच करना ण्डती है। धर्म शास्त्रविद्वित परीचाके कालमध्य ं जांव ्न जिनेसे पौछे परीचा करके दोष देखने पर खरीदी हुई चीन वापस हो नहीं सकता। चांटी, सीसे भीर सीने वा भी सदा ही परीका करना चाहिये। टोहा गी सहिष ्रप्रश्रुतिका परीचाकाल तीन दिन और वाइक वैस मादिका ५ दिन है। रह, हीरक भौर प्रवासकी परी-चान निये ७ दिन नियत हैं । प्रश्वकी १५ दिन भीर स्तीकी १ मासमें जांच होती है। धान पाटि वीजी की १० दिन भीर लोहे तथा कपड़ेकी परीचाका काल १ दिन है। कात्यायनने ग्रह, चेत, भूमि प्रश्रुतिकी परीचाका काल १। दिन ठहराया है। पराचाकालकी कोई राष रेखन पडने भीर असे ताके मतमें यह अनु-ताप उपस्थित होते भी खरीद मेरे लिये ठीक नहीं हुई है, चीज बीटायी जा सकती है। किन्तू ऐसे सीके पर खरीददार वेचर्नवालेकी की मतका ६ठा हिस्सा

देगा। विकोता भी मूल्यका षष्ठ भाग लेकर वस्तु वायस चीने पर वाध्य है।

नारदने मतमें मान जैनेके दिन ही चीज कीटानेमें कुछ भी देना नहीं पडता। परन्तु दूसरे दिन २०वां
चीर तीसरे दिन कीटानेमें मूख्य का १५ वां भाग केता
विक्रों ताको देगा। इसके पीछे खरीदी हुई चीज कीटायी
जा नहीं सकती। पिर उस चीज को भी खरीद कर
वापस कर नहीं सकती, जो काममें कानेसे विगड गयी
हो। परीचाका कर्के पीछे कीत वस्तु जीटानेसे राजा
क्रों ताको उपयुक्त दख्ड दे सकता है। (वोरिक वोद्य-अवहारपर)
क्रां (चं पुरुक क्रिंगित। पा २।२।५८। १ वक्त पची, बगला। २ हं सा

क्रुच (सं० पु०) क्रान्च-प्रच्। १ क्राच्चेपवेत । २ बक-पची। (बाजसनेयसंहिता २४।३१)

क्रुचकीय (सं० त्रि०) क्रुचा-थ कुक् इस्ख्यः । नडादीनां क्रुक्चा वीणाका निकटवर्ती (टिगाटि) ।

क् चा (सं क्ती ) क्र च - टाप्। एक वीणा! क्र चामान् (सं कि ) क्र चा वीणा वकी वा विद्यंते ऽस्य, क्र चा-मतुष्। यवादि गणान्तर्गत रहनेचे यहां मतुष्के सकारस्थानमें वनहीं हवा। १ वीणायुका। २ वकीयुक्त, मादा वगलाकी निये हवा।

क्रुत् ( सं ॰ स्त्रो॰) क्राध सम्प्रदादित्वात् भावे क्रिय्। क्रोध, गुस्सा। क्रुध शब्दकी प्रथमाके एक वचनमें क्रुत् भ्रोर क्रुट्टो रूप होते हैं। किन्तु संचिप्तसार व्याकः स्पर्मे क्रुत्, क्रुट्ट, क्रुत्त भीर क्रुट्ट चार रूप सिखे है। क्रुड्ड (सं ॰ त्रि॰) क्राध करीरिक्ता। १ क्रुध्युक्त, नाराज।

"युद्ध विरुद्ध मुद्ध दोन बन्दर ।" (तुलसी)

(क्री॰) भावे क्षाक्षीष, गुस्सा। क्रम् धा( भ°० स्त्री॰) क्रम््किष् विकल्पे टाण्। क्रोध, गुस्सा।

क्रुभी (है० त्नि॰) क्रुंध बाइलकात् सिनि किस् । क्रुंधनशील, गुस्सावर । (ऋक्ष्यस्ट)

क्र, सु ( है० क्रि०) सर्वेत गमनशील, सब लगह पहुंचिने वाला। (ऋक्ष्प्रप्राहर) (स्त्री०) २ सिन्ध् नदकी एक शाखा नदी। (ऋक्ष्रप्राहर) इसका वर्तमान नाम कुरम् है। क्रस्म हखी।

क्रुमुक (वे॰ पु॰) सुवारी । (क्षेत्रियचं दिना प्रश्राक्ष्य) क्र खरी (सं॰ स्त्री॰) क्र स्वन् खाप् रखान्ताहेशः स्रुगाही, सादा गोदछ।

क्र्या (सं॰ ए॰) क्र्यान्तिनिष्। चीङ्कुधिरहीति । चय् धारस्य स्थान्त्रभान्त्रभीद्वः।

क्र. ष (च ॰ ली ॰) क्र. म् भावे ता । १ रो ईन ध्व नि, चोख ।
( वि० ) क्रमेणि क्र. १ माइत, वुनाया द्वा ।
१ मब्दित, मावाज लगाया द्वा । ४ मिम्मस, वद दुवा
दिया द्वा । ५ कथित, कहा द्वा । ६ मिम्मस, वद दुवा
दिया द्वा । ५ कथित, कहा द्वा । ६ मिम्मस, वार्यः ।
क्रिन्क्क वा वण् शरा १ परद्रो हका ही, दूसरे वे वुग्ज
रखनेवाला । (मेम्मस्त रे) २ निहंय, वेरहम । इसका संस्तत
पर्याय-त्र्यंस, घातुक भीर पाप है। "न क्र. मिन्निक्तिया."
(क्रमारम्भव राष्ट्र) ३ कठिन, कहा । (रह्म प १ राष्ट्र) ४ घोर,
भयानक । (प्यतन्त्र शर्थ) ५ द्या, गरम । (पु०) ६ विषयराशि । द्वादम राशियों में १म, १य, ५म, ७म, ८म धीर
११म राशि क्र. द है।

"भोजोऽघ गुमा विषमः समय ज्ञारीऽय सीमाः पुरुषोऽहाना च । परस्थिरह्याताश्वनामधेयाः सेवादयोऽपि क्रमगः प्रदिष्टा ॥"
( दीपिका )

७ पापग्रह । रिव, मह्नल, यनि श्रीर जीणचन्द्रकी करग्रह कहते हैं । पापग्रह भीर ग्रमग्रह एक ही राश्मिं रहनेसे ग्रमग्रह भी करूर ही कहनाता है। जी तिथि, राश्मिका श्रंभ श्रीर नश्चम्न क्रूरग्रह विद हो, समें यातादि ग्रमकर्भन करना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे दिवाहमें दम्पतीका विच्छेद भाता श्रीर यात्रामें सनुष्य मर जाता है।

प्रतासकीर, सास सनिर। ८ भूताष्म्रयहत्त, गावजुता। १० छोनपत्ता, बाल, धिकरा। ११ दंध, मत्त्वुड। १२ कद्वपत्ती। (क्ली०) १३ घन, भात। १२ क्वलकृत्व, कातिका पेड। १३ क्षण्यपुस्तूर, कासा धत्रा। १४ खेतपुननेवा।

करूरका(सं∘पु॰) स्त्रापुनर्नवा।

क़ रकर्मा (सं॰ वि॰) क्रूरं हिंसकं कर्म यस्य, बहुनी०। - १ हिंसा कर्मकारी, वेरहमीका काम करनेवाला।

> "दिनिहाः क्रूरकर्माणे निष्ठाच्छिट्रान् सारिणः। दूरतोऽपि हि पद्मनि राजानो सुजगा दव ॥" (पचतन १।९०)

(पु॰) २ कटुतुम्बिनी नाम अहान्तुए, जाङ्वी, तूँबीका पेड । २ घर्कपुष्पी, स्रजसुखी । इसका संस्कृत पर्याय—श्रकपुष्पी श्रीर जन्नकासुका है।

क्रूरकत् ( सं । वि ) क्रूरं क्षरोति, क्रूरक्व किए तुगागमय। नृशंसाचारी, वेरसमीका काम क्षरनेवाका। क्रूरकोष्ठ (स । व्रि ।) क्रूरं कठिन् कोष्ठं यस्य, बहुनी । वहकोष्ठायय, कहे कोठिवाला, किसको दस्त साफ न उतरता हो। (स्युव)

करूरमन्थ (सं० पु०) करूर उग्रोगन्धी यस्थ, बहुकी०। १ गन्धक, किवरीत। (हि०) २ तीन्ह्यागन्धयुक्त, कड़ी वृवाजा।

करूरगन्द्रा (सं॰ स्तो॰) क्रूरी गन्ध एक्तदेशी यस्याः; बहुत्री॰ ततष्टाष्। कन्यारोष्टच ।

क्र्रता (च'• स्त्री॰) क्र्र भावे तच्। १ परद्रोह, दूचरे-की बुराई। २ निर्देयता, वेरहमी। ३ कठिनता. कडा-पन। ४ घोरता, सख्ती। ५ च्याता, गर्मी। ६ तीच्याता, तीखायन, तेजी।

क्रूरदन्तो (स'॰ स्त्री॰) कडे दांतीं वाकी दुर्गादेवी। क्र्युरदर्भना (स॰ स्त्री॰) खेतकाकमाची, सफेद कीवा-टॉटी।

क्रारहल् (स॰ पु॰) क्रारा हक् यस्य, बहुती॰। यहा क्रूरं पखित, हर्यकित्ततः, २-तत्। १ खल, पानी। २ शिक-यह। १ सङ्क्लप्र १। (कोतिनल) ४ प्रहींका कोई स्थान। नीलक्षरहतानकके मतसे—इस स्थानको स्नुतास्बहिष्ट वा रिपुटिष्ट कहते हैं। (स्ती॰) क्रूराणां प्रहाणां हक् हिएः। ५ पापस्रहींकी हिष्ट।

क्रूरधूर्ते (सं॰ पु॰) क्रूरः खण्यतात् तसदृशो घूर्तैः । क्रणधुस्तूर, काचाधतूरा।

क्रार्पसदन (सं वि कि ) क्रारमि प्रसादयित, क्रार् प्र-सद-पिच् ख्र्र। क्रार व्यक्तिको भी श्रेश्रवादि हारा प्रसन्न करनेवाना, सेवक। (क्री •) क्रारस्य प्रसादनम्, ६-तत्। क्रार व्यक्तिको प्रसन्ता, पानोको रनामन्दी। क्रारत, क्रारामे देखा।

क्रूररावियी (सं० स्त्री०) १ स्त्री द्रो्यवाला, मादा् काला कीवा। २ मादा कीवा। ३ स्त्री कर्करेट।

करूररावी (संप्पुर) क्रूरं कर्कशं उग्नं वा रौति, क्रूरः ब-णिनि। १ काक, कांव कांव करनेवाला कीवा। २ कार्बंट । ३ द्वीपकाक, काला कीवा। क्रहीयन ( सं॰ पु॰) क्रूर सोचनं यस्य, बहुवी०। धनैः स्व, मनियह। मनिकी दृष्टिसे लोगीका अनिष्ट होता है। इसीसे उसकी क्रालीचन कहते है। क्राव (सं० पु०) ग्रगास, इह इस सरनेवासा गीदड़। क्ररसतीषधि (सं क्ली ) गन्धमादनकी निकटवर्ती चौर कैलास पर्वतके टिक्कण स्रवस्थित एक पदाडी। "कौ लासाइ चिये पान्ने क्रूरसलीविध' गिरिम्। इवकायात् किलीत्पन्नमं जनं विश्वज्ञम्यति ॥" ( ब्रह्माच्छपुराय, वनुवद्गपाद ) क्रास्तर (सं वि वि ) क्रारः कर्ने शः स्वरी यस्य, बहुनी । क्षकें प्रध्वनियुक्त, कड़ी प्रावाजवाना। काम, उल्का, घरह (चिक्कियां), उष्ट्र, श्रम्ब श्रीर गर्देभ क्रा्रस्वर होते हैं। (कविकटमता) कारा (सं॰ स्ती॰) कर्र-टाय्। १रक्तपुननेवा, साल गदसपूर्ना । २ वराटक, कौडी । क्राकति ( सं । वि ) क्रूरा चाक्तिर्यस्य, बहुवी ।। १ प्रतिग्रय कर्नेग्र मृतिवासा, की खरावनी स्रत रखता इते। (पु•) २ रावणा। (स्त्री∘) कठिना सृतिः; कर्मधार। ३ कठिन सूर्ति, डरावनी सूरत। क्रूराच (सं० पु॰) क्रूरे पविषी यस्य, बहुत्री॰ समाः सान्त टच्। प्रतिशय कर्षेत्र चत्तुवीवाला, सख्त नजर। 🚛 राक्षा ( सं• पु॰ ) क्रूर भाक्षा सभावो यस्य, बहुवी०। प्रतिथय कुटिन सभावयुक्त, कर्डे मिनाजवासा । क्र्रांसापी (स'० स्ती०) द्रीयकाक, काला कीवा। कर्गायय (सं॰ त्रि॰) कर्र माययोऽभिषायो यस्य, बहुत्री । सन्दाययः बुरा मतस्व रखनेवासा । क्रूर्च (सं ० पु•) १ पचीविश्रेष, कोई चिड्या। २ समञ्ज, दाढीं।

क्क् स ( था॰ प ॰ — Cross ) १ ईसाई मजस्ब, किरि

ष्टानी धर्म । २ सनीन, सुनी । ३ खिस्तक चिक्र, प्राड़ा

निशान। जैसे--+, ×, पे, । ४ ईसाई मजहबका

क्रोण (सं वि ) क्री कर्तरिनि । १ क्रोता, खरीदने

वासा। (क्ली॰) भावे नि । २ इतय, खरौद।

निशान। ५ नापनेका पाला।

योग्य, खरीदा जानेवासा। (क्ली०) भावे तव्य। २ क्रय, खरीद। क्रोता (सं• ब्रि॰) क्री-छच्। क्रय करनेवाला, खरीद-दार । क्रोय ( सं ० दि० ) क्री कर्मीण यत्। १ खरीदने सायक । (क्री॰) भावे यत्। २ खरीद। को लुलैन्दुपुर-- युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलेका गङ्गातीरस्य एक प्राचीन स्थान। इसका पूर्व नाम धनपुर श्रीर वर्तन मान नाम मसीदी है। यहां किसी समय गुप्तराजा-श्रीकी राजधानी रही। प्राचीन मन्दिरादिके ध्वंसा-वमेष भीर खोदित भिक्तानिपि द्वारा उसका थोडा परिचय मिसता है। यहां गुप्तराजावीं की कुछ सुद्रायें निकली है। क डिन (वै० त्रि०) की ही मक्त् देवताऽस्य, की हिन्-भण् बाहुनकात् न लोवाभावः । महत् देवता सन्द-न्धीय (साकमिधीय एक इवि) । ( शतप्यत्राहव १९।५।१॥) क डिनीया ( सं• स्ती० ) क डिनं इविः तद्विकत्व इष्टिः की डिन-छ। एक यज्ञ। कात्यायनश्रीतसूत्रमें (४)७,१) सूत्रसे) इस यज्ञका नियम श्रीर मणाती पदर्शित इदे है। क्रैब्य (सं॰ पु॰) कितीयां पञ्चालानां राजा, किवि बाइलकात् अर । पञ्चालदेशीय राजा । किति देखी । कोच ( ए॰ पु॰ ) क स-मच् वाष्ट्रकात् गुणः । २ क्रीच पर्वत । "केलासे धनदावासे कीख: क्रीकीऽभिषीयते।" (अइत्हारावली) कोश्वक्तमारिका ( सं ॰ स्ती॰ ) एक राचसी । (हिव्यास्तान ) क्रोश्वदारण (सं॰ पु॰ ) क्रोश्वं क्रोश्वपर्वतं दारयित, कोस् इ-णिच्-स्यु । कार्तिवेय। क्रोचपदी, कोचपदी देखी। क्रोड ( सं ॰ पु॰ क्री॰ ) क्रीड घनीमावे घञ्। १ श्वार, सूबर। ( भारत, पनुशासन ५० प॰ ) २ वा इवींका मध्यभाग, श्रंकवार, गीद । इसका संस्कृत पर्याय-भुजान्तर, उरः, वता, वच्चः, खताङ्ग, भीग भीर वपुषःप्राक् है। (वानसनेय-सं ॰ १४(६) ३ व्यकीटर, पेड़की खोद्ध । (चबट) ४ घोटकका छर:स्थल, घोड़ेका सीना। ५ वाराशीकन्द। ६ उत्तर-देशीय कोई याम । ७ मनियह ।

क्रांतव्य (सं॰ ब्रि॰) क्रीकर्मीण तव्यः १ क्राय करने

कीडकन्द ( सं • पु॰) वाराष्ट्रीकन्द । कीडकन्या ( सं ॰ स्त्री॰) कीडस्य शूकरस्य कन्येव प्रिय त्वात् । वाराष्ट्रीकन्द ।

कीडक्षशिक्, कोडकप्रक देखी।

कोडकप्रेक्क ( सं॰ पु॰ ) भद्रमुस्ता, नागरमोथा।

कोडचूडा (सं• स्त्री०) कोंडे चूडा यसाः, बहुत्री०। सम्बद्धात्मणीं, बडी गोरखसुखी।

कीड पत (सं॰ क्ली॰) कीडे उपचारात् मध्ये स्थितं पत्रम्, ७-तत्। द्यतिरिक्त पत्र, जमीमा। (Suppliment) पस्तक वा समाचारपत्रका कीई घंग परित्यक्त वा पतित हीनेसे कीड पत्र खिख या छाप कर उपमें खगा दिया जाता है।

कोडवर्षी ( सं ॰ स्त्री॰ ) कोडे क्रयुटकमध्ये पर्यं यस्याः, बहुत्री॰. ततो गौरादिलात् डीव्। क्युटकारिका, भटकटैया।

क्रोडिपात् (सं० पु०) क्रोडे पादोऽस्य, पादस्य पात् ग्रादेश:। कच्छप, कङ्गवा।

क्रोडपार (सं॰ पु॰) विकल्पेन पात् श्रादेश:। कच्छप । क्रोडपुच्छो (सं॰ स्त्रो॰) पृत्रिपर्णी, णिटवन ।

क्रीडमक्क (सं• पु०) भिक्तक, भिखारी । (दिव्यावदान )

क्रीडा (सं• स्त्री॰) १ श्रूकरी, सादा स्पर। २ बाइवींका सध्य, श्रंकवार। ३ वाराष्ट्रीकन्द ।

कीडाङ्ग ( रं० पु॰) कीड़े चङ्गानि यस्य, बहुन्नो०। कच्छव, कङ्घा।

क्रीड़ाहि, (स'० पु०) क्रीडे पहिनुर्यस्त, बहुनी०। कच्छप, सङ्गप्रज्ञ, बाखा।

कोडारि (सं० पु०) कोड घारियस्य गणस्य, वहुवी०। पाणिनिका एक गण । इस गणके उत्तर स्त्रीबिङ्में डीव् नहीं होता । न कोडारिक वं: १ पा धराध्य क्रीड, नख, खुर, गोखा, उखा, शिखा, वान, शफ, श्रुक्त, भग, गल, घोण, नाल, सन, गुद घोर कर—संकलको कोडारि-गण कहते हैं।

कीडी (सं॰ फ्री॰) कीड जाती गौरादिखात् विकल्पे डीब्।१ वराष्ट्रजातीय स्त्री, मादा स्वर । २ वाराडी किन्द ।

क्रोडीकचा (सं स्त्री ) वाराष्ट्रीकन्द !

Vol. V. 140

कोड़ोकरण (सं॰ क्ली॰) क्लोड़-चिन्क भावे तिन्। पाचि-इन, इमागोणी, श्रंकवार।

क्रोडोक्तति (सं°क्षो॰) क्रोड़-चि-क्र-भावे क्रिन्। श्रालिङ्ग, इमागोशो।

कोडोमुख (सं० ५०) काड्याः श्रुक्यो मुखमित मुखं यस्याः, बहुत्री०। गण्डकपश्च, गेंडा।

क्रोडोसुढो (सं॰ स्त्रो॰) कोड़ो सुखजातित्वात् ङोष्। गण्डकपत्नो, मादा गेंडा।

क्रीडेप्टा (सं०स्त्री०) क्रीड़स्य द्रष्टा प्रिया। सुस्ता, सीधा।

कीय ( सं॰ पु॰ ) कुष हिंसायां सावे घज्। इनन, मार-काट।

क्रीध (सं• पु॰) क्रुध भावे घञ् । १ इष्टे, काप, गुसा, डाइ। कोई प्रतिकृत घटना उपियत होने पर तीच्यताक प्रादर्भाव-जैसी किसा चित्तवृत्तिका नास-क्रीध है। (चाहिलदर्प प १) साहित्वदर्प पके मतमें क्रीध रीट्ररसका स्थायिभाव है। भगवद्गीताको देखते-किसी कारण से पूरण न शनिवाला प्रसिलाव ही क्रोब क्यमें परिषात होता है। क्रीध रजीग्रणका कार्य है। प्रथम सङ्ख्य वासनासे श्रमिसाव एउता है। किसी कारणरे प्रभिनाष पूर्ण न होने पर क्रीधक्रवमें परिचत होता है। क्रोधान्य व्यक्ति युद व्यतीत दूसरा कोई कार्य-कर नहीं सकता। कोधी व्यक्ति अधे भीर बहरेकी शांति चैतन रहते भी प्रचेतनकी तरह कोई भी कर्नेश स्थिर करनेमें चसमर्थ होता है। हितीपदेश उसके कानमें पहुच नहीं सक्षता। की वसे इसी प्रकार सम्बोद दोता है। मोद दोनेसे स्मृति बिगड़ जाती है। स्म तिनाशसे बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धिनाग होनेसे विनष्ट होना पहता है। सभोने लिये की व परित्याग करना उचित है। क्रीध परित्याग करनेका प्रधान उपाय चमा ही है। ( नीतिशाख )

कीवका मंख्तत पर्याय कोप, श्रमष्ट्र, रोष, प्रतिव, बट, क्रोत्, श्रामष्ट्र, भीम, क्रोबा श्रीर ब्हा है।

पुराणोंके मतमें सर्वप्रयम ब्रह्माकी स्नूचे कोध निकला है। यरीर मध्यस्ति दुष्ट रिपुर्विके पन्तर्गत यह भी एक रिपु है। "काम क्रीघ नद जोम न जाते। तात निरन्तर वस में ताक॥" ( तुलसी)

हैन, दर, द्वणि, त्यन, भाम, एह, द्वर, तपुषी, निर्णे, मन्यु श्रीर व्यथि:—क्षोधने एकादश नाम हैं। २ वत्यरविश्रेष। च्योति:शास्त्र प्रसिद्ध षष्टिमं वत्यरों में एक वत्यर है। यह वत्यर श्रानेसे सकस नगत् श्राक्त हो जाता श्रीर प्राणिशों में क्षोध श्रीषक दिखाता है। क्षीधकत् (संग्रित) क्षोधं करोति, क्षोध-क्ष-क्षिण्। १ क्षीधकारी, गुस्सा करनेवाना। २ परमिखर।

(विश्वपुराय)

श्रीवरके क्रीधका कारण न रहते भी जी व्यक्ति उपकी भाजाका प्रतिपालन प्रधात प्रपना कर्तव्य कमें नहीं करता, जगत्पिता परमेखरका एस पर क्रीध रहता है। यह प्राणियों के घटणानुसार ही हुआ करता है। क्रीधज (सं० पु०) क्रीधात् जायते, क्रीध-जनन्ड। श्रे क्रीधसे उत्पन्न होनेवाला भीह। (क्रि०) दे क्रीधसे उत्पन्न, गुस्ते से निकला हुवा। खलता, साहस, द्रीह, दंखी, अस्या (गुणीके प्रति दीवारोप,) प्रयद्वण (क्पये पैसेकी चीरी), वाक्यपारूथ प्रीर दण्डपारूथ इन प्राठीका नाम क्रीवज गण है। (मन् ०।४८) क्रीधज्यर (सं० पु०) क्रीधजन्य ज्यर, गुस्ते का बुखार। क्रीधज्यर (सं० प्र०) क्रीधजन्य ज्यर, गुस्ते का बुखार। क्रीधगुक्त, गुस्तासे भरा हुआ, प्राग-ववृता। इसका संस्त्रत पर्याय—प्रमुष्य, क्रीपी, क्रीधी भीर रीक्षण है। (विणेश्वर स्वद)

(पु॰) २ की शिकका एक पुता यह गर्ग मुनिके शिष्य है। (इर्तन प्ररम्भ॰) २ की ई कुक्वं शीय राजा। इनके पुत्रका नाम देवातिथि था। (माग्यत टा २२। ११) ४ च्योति:शास्त्रके षष्टि संवत्तरीं में से एक। तन्त्रके मता-नुसार इस वर्षने रोग, मरण, दुशिक, विरोध कीर प्राणि-शीकी नानाविध विषद है होती है। ५ एक तन्त्रोत्त भैरव।

कोधना (सं• स्तो॰) कोध-युव् स्तियां टाप्ः १ कोप वती। इसका संस्कृत पर्याय—भामिना श्रीर चण्डी है। (रामायण १७०१० २ ग्रस्थिपणीं बता, गंठवना।

कोधनोय ( रं० ति०) क्रोध्यते ऽनेन, क्रोध करणे पनी-यर्। क्रोधकारण, गुस्सा दिलानेवाला । (रामायण रोहराह) क्रोधमय ( रं• ति० ) क्रोधप्रचुर, अधिक क्रोधविशिष्ट, गुस्सावर।

कोधमूर्च्छित (सं• द्वि॰) कोधन सूच्छितः, ३-तत्। यहा कोधो मूच्छितो वहुकोधूतो यस्य वहुवी० । १ प्रतिक द, निहायत नाराज, गुस्से से वेहोश । (रामायव १ ११ । १४) ( पु॰) क्रोधः क्रीधमय दव मूच्छितः, । २ चोरानामक गन्यद्रव्य, एक खुशबूद्र चीज, चोया। क्रोधनना (हिं• वि•) क्रोधमय, नाराज।

कोधवर्षन (सं• वि॰) कोधं वर्धयति, हध-पिच-्च्य, २-तत्। १ कोपवर्षका, गुस्सा वटानेवाला। (पु॰) २ कोई असुर। (हरिव'य १६१ घ॰) यह असुर भारतके युदकाल-को दण्डुधार नृप नामसे अवतीर्थं हुआ था।

(भारत, १६० पः)

क्रीधनम् (सं० पु०) क्रीधस्य वमोऽधीनत्वम् । १ क्रीधकी भधीनता, गुस्सेकी पावन्दी । (मन २ १२१४)

२ मडीतलर्मे श्रवस्थित श्रनेक फणाविधिष्ट काट्र-विय नामक एक सर्पे। ( मागवत श्रवश्र )

हिन्दीमें यह शब्द क्रियाविशेषण जैसा भी व्यवद्वत होता है।

कोधवणा (सं० स्तो०) कञ्चपकी एक पत्नी (इत्वि'वृश्य०) इनके गर्भ से दन्दगूक प्रसृति सर्पोंकी उत्पृत्ति हुई।

- (भोगवस ६(१८)

क्रीधसम्भव (सं॰ पु०) क्रीधः समावेऽस्य, बहुती । १ क्रीपकी उत्पत्ति, गुस्से का छठान। (मादतल रहनन्दन) क्रीधहन्ता (सं॰ पु०) एक मसुर (क्रियं धरण्) क्रीधहा (सं॰ पु०) क्रीधं हन्ति, इन्-क्रिप्। १ विष्णुः (विष्णुराण्) (ति०) २ क्रीपनायक, गुस्सेकी मिटानेवाला। क्रीधा (सं॰ स्त्री॰) क्रीध स्त्रिया टाप्। दचराजकी एक कन्या। (भारत राद्याः १)

क्रोधान्वत (सं• বি॰) क्रोधन श्रन्विती युक्तः, ३-तत्। क्रोधयुक्त, नाराजः

क्रीधालु ( सं• व्रि• ) क्रुध वाहुसकात् पालुच्। कोष-মীল, गुस्सावर, विगङ् उठनेवालाः ( स्युत ) क्रीधित ( हिं० वि॰ ) क्रुड, नाराज।
- क्रीधी ( सं॰ वि०) क्रीध-िय वद्या क्रीध प्रस्तर्थे द्रिनेः।
१ प्रत्में ही जिसकी क्रीध स्त्यत्र हो, थोडेमें ही विगड
एउनेवाला, गुस्सावर ! सुत्रुतके मतमें वायुपक्रति लोग
ही प्रविक क्रीधी होते हैं। ( पु० ) ३ महिष, में सा।
क्रीधीयभैरव ( सं॰ पु० ) भेरवतन्त्रकार !
क्रीधि ( सं॰ पु० ) क्रुध मावे वज् । १ रोदन, क्लाई।
३ प्राह्मान, पुकार, बुलावा । क्रीधित यतः, प्रयादाने
घज् । ३ कीस, दी मील। कीशावतीके मतमें चार साथका एक दण्ड प्रीर दो हजार दण्ड प्रधीत् पाठ हजार
हार्थीका एक कोस होता है। सार्वेण्डेय-पुराणके मतसे
चार हाथका एक धनुः श्रीर हजार धनुःका एक

''चतुर्हस्तो धन् दंखो नालिका तद्वयुगेन घ। स्रोगो धन् - धरस्र या" ( रिमा॰ दा॰ मार्क छे • )

कोस होता है-

क्रीय प्रस्ता सून पर्य 'प्राह्मन' देखनेसे है प्रीर इम-स्थि जात होता है पहले किसी खानसे किसीको चीलार करके बुलाने पर वह प्रस्ट जितनो दूर जाता, एक कीस कहलाता था। पाज भी गुजरात घौर जनकपुर प्रश्चल-में गायको पुकार जितनो दूर जातो, वही कीस कह-लाता है। साइवेरियामें स्थान स्थान पर इसी क्रोय प्रस्त प्रपन्न था 'किवोसेम्' (Kiosses) व्यवह्नत होता है। पश्चिममें कीस दो प्रकारका होता है—कज्ञा कीस घौर पक्षा कीस। परिमाषमें बढ़ी गडवड़ी रहने-से ज्ञावद वाद्याहने ५००० द्वाही गर्जीका एक कीस वांव दिया था। (पारंत-पहनरी) गज देखी।

४ सुझ्ते। (शक्तिसङ्ग्तित्व ६ पटल)

ऋतियताल (सं॰ पु॰) क्रीयं व्याप्य ताल: प्रव्ही यस्य, बहुत्रो॰। ठक्का, दोल।

- क्रोग्रध्वनि ( सं ॰ पु॰ ) क्रोग्रं व्याप्य ध्वनिरस्य, बहुवी०। ढक्का, ढोत्त।

क्राधन (सं० क्री०) क्राय-च्युर्। १ क्रान्टन, कातर-ध्वनि । २ प्राज्ञान, प्रकार ।

क्ताश्युग ( सं॰ क्ती॰-) क्रोशस्य युगम्, ६-तत्। गव्यति, दो कोसः। क्रोग्री (सं० त्रि०) क्रुग्रि-चिनि । ग्रब्दकारक, प्रावाच चगानेवाला ।

क्रोष्टपुच्चिका (सं॰स्तो॰) पृत्रिपर्ची, विठवन । क्रोष्टा, कामुक देखी।

क्रीष्टु (सं ॰ पु॰) क्रीयित रीति, क्रुय-तुन्। विवित्यित्त मित्रच्यविधात्रकृषित्यस्त्रन्। चयः १,००। १ स्थानः, सियारः। (याजस्त्रेयसः ॰ २४।२२) २ यदुवंशीय न्द्रपतिविश्रेषः। गान्धारी श्रीर माद्री नान्त्री दनके दी पत्निया रहीं। इसी वंशर्में जगत्पावन भगवान् स्रोक्षणने जन्म विद्या थाः ;

क्रोडक (संबंधिक) क्राष्टु खार्चे कान्। १ श्रापन, गोदड।(भारत १११४०) २ श्रामानको नी, भाड़ वेरी। क्रोडुकर्य (संबंधिक) किसी ग्रामका नाम। यह शब्द पार्विनिके तचिश्रनादि गयान्तर्गत है।

कोष्ट्रकपुष्टिका (पं० स्त्रो॰) कोष्ट्रकस्य स्थानस्य पुच्छिमिन पुच्छमस्यस्याः, कोष्ट्रकपुच्छ-ठन्-टाप् प्रका-रस्य इकारः। १ प्रस्थिपणी, पिठनन । २ गोनोमिका, पर्यशे।

क्रोष्ट्रकपुच्छी, क्रोष्ट्रकपुच्छका देखी।

क्रोष्टुकमान (सं॰ पु०) किसी व्यक्तिका नाम। यह शब्द यस्तादि गणान्तर्गत है। इसके उत्तर श्रयसार्थर्मे को प्रत्यय श्राता, पंजिङ्ग श्रीर क्रीविज्ञङ्के बहुवचनमें उसका क्षोप हो जाता है।

क्रोष्टुक्स्मूबिका, लोष्ट्रकुष्टिका देखो । क्रोष्ट्रक्सेखना, कोष्ट्रकुष्टिका देखो ।

कीष्टुकिशिसः (सं क्ती -) एक वातरक्षज रोग। जातु-के मध्य वातरक्षजिति, मित्रिय वेदनाविशिष्ट और मृगासके मस्तक-जैसा जो शोध उठ माता, क्रोष्टुकिश्चरा कहलाता है। शिराविधकी प्रणालीसे गुल्फके चार खक्षु च कापर शिर विद्व कार देने पर क्रोष्ट्रकिशिसा रोग-का प्रतीकार होता है। (स्युत) इस रोगमें गुडूची, गुग्गुल और विप्तला वा हृहदुरास्क्रको पानी, दूषं या भाष्ट्रीके तेष्ठके साथ पोना चाहिये। (वेयक्तिम्ब्यु ) क्रीष्टुकशीष्ट, कोष्ट्रक्थिसः देखी।

क्रोष्ट्रविष्टका (सं॰ स्त्रो॰) मस्त्रिसं हारक।

कीष्ट्रपाद ( सं॰ पु॰ ) एक ऋषि । यह शब्द पाणिनिके यस्क गणान्तर्गत है।

कोष्टुफन (सं॰ क्ली॰) कोष्टोः प्रियं फलम्। इङ्गुदी-इच।

क्रोष्टुमान (सं० पु॰) किसी ऋषिका नाम । यह मन्द यस्तादि गणके जन्तर्गत है।

कोष्ट्रमाय (सं ॰ पुरु) एक ऋषि। यह यस्तादिगणाः स्तर्भत एक शब्द है।

क्रोड़ विचा (संश्वस्तिः) क्रोष्ट्रियः विका प्राप्ता इयः। १ प्रित्रिपर्णी, पिठवन। इसका संस्कृत पर्याय—प्रयक् पर्णी, चित्रपर्णी, प्रदिपर्णी और सिंड्युक्की है। २ ह्यचिष्रिय, कोई पेड़।

क्रीष्टु शीर्ष, क्रीयुक्तिरः देखी।

कोष्ट् हित ( सं॰ पु॰)चीरा नामक गन्धद्रव्य, चीया । कोष्ट् ( स॰ स्त्री॰ ) हिंसकासी, विस्तृता।

क्कोष्टेचु (सं॰ ए॰) क्रोष्टोः प्रियद्चः प्रवीदरादिवत् सप्तप्तः। खेतेचु, सफेदगदा।

क्रोष्ट्रो (सं•स्त्रा•) क्रीष्टु-स्टीप् कोष्टु पार्देशः । १ ग्रक्त-भूमिकुषाण्ड । २ लाङ्गलिका । ३ ग्रगाली ।४ पिप्पली । ५ वाराहीकन्द । ६ व्यक्षिकाला ।

क्रीच (चं० पु०) क्रच खार्च घण्। १ सवनातीय वकपची करां जुल चिड़िया। (रामायण रारार्थ) इसका संस्तृत पर्याय—क्रुड्, कृच्च, क्रचा, क्रोच, कासिक, कालां क पीर कलिक है। क्रीयका मांस दृष्ण, प्रतियय रुचिकर, दीपन श्रीर श्रयमरी, योष, मृक्ष्य तथा कासरीगनायक है। (हारीत) २ पद्मवीज, कमलगद्या। ३ जुररपची। ४ कोई पर्वत। (तैनिरीय भारक रावरार) हरिवं यके मतमें यह पर्वत हिमालयका पीत श्रीर मैनाकका प्रत्न है। क्रीच्च श्रत्यय श्रुव्वण है। इस प्रवतमें नानाविध रत्न मिलते हैं। (हरिवंश रूपर्य-१४)

प् मयदानवका पुत्र, कोई प्रसुर। यह प्रसुर क्री ख ही पर्मे रहता था, कार्ति केयसे सङ्गे पर निष्ठत दुवा। क्री ख देख अपनी राजधानीके निकट किसी पर्वत पर प्रस्ती किका कर्म करता था। देखके नामानुसार एका पर्वतका भी नाम क्री ख पड़ गया। (स्पेन्ट संहिता) ६ प्रांक-पृणिके प्रिष्य। यह एक निक्क कार थे। (विश्वपुण्याशर)

७ बर्हतींकी कोई ध्वजा। द कोई राचसा ८ सप्त-दीपके प्रक्तगँत एक दीप । इसका परिमाण सोलक् चच योजन है। क्रीष्ट्रहीपकी चारी फ्रोर दक्षिसण्ड ससुद्र लगा है। विष्णुपुरायके मतमें खूतिमान् नामक कोई प्रवलपराक्रान्त नरपति इसके मधिपति है। उनके सात पुत्र दृवे। राजाने क्रीद्यदीय सात भाग करके घपने पुत्रींकी दियाया। जिस राजजुमारने जडां राजल्ब किया, उसीके नामानुसार उस अंधका नाम रखा गया। यह साती भाग सात वर्षी जैसे विख्यात है। साती वर्षों के नाम-कुग्रस, मन्दग, उपा, पीवर, श्रसकारक, सुनि भीर दुन्दुभि हैं। क्रीब्र, वासन, श्रस्--कारक, इरग्रे स, देवाइत्, पुरहरीकवान् भीर दुन्दुभि-सात वर्षे पर्वत है। इनमें एक एक यथाका एक एक वर्षमं अवस्थित है। ऋौच्चदीपमं ब्राह्मण, चित्रय, वैद्य श्रीर शूद्र चारवणींका वास है। इस देशमें बहुत सी नदियां हैं । उनमें गौरी, क्लमुद्दती, सन्ध्या, राह्नि, मनोजवा, ख्याति श्रीर पुण्डरीका-सात नदियां प्रधान है। क्रीचिद्दीपवासी जनार्टन भीर योगी सुट्रहेवकी **खपासना कार्त हैं।** (विष्णुराण) भागवतके प्रनुसार क्रीच्हीयकी चारी श्रीर चीरससुद्र है। इस डीपमें क्रौद्ध नामक एक प्रधान पर्वत खड़ा है। उसीने नामातुः सार दीपका भी नाम क्रीच पड़ा है। प्रियन्नतके प्रत भूतपृष्ठ नामक नरपति इस ही पर्ने राजल करते थे। छनके सात पुत्र हुए । नरपतिने यथासमय हीपको सात भागों में विभक्त कारके उन्हें पर्पेण किया छा। छन्हीं के प्रती नामानुसार यह साती प्रंथ सात वर्षे— जैसे विख्यात है। वर्षींके नाम-त्रास्त्र, मधुरुह, मेवपृष्ठ, सधामा, भाजिष्ठ, लोहितवर्ण भीर वनस्रति है। इनके शुक्त, वर्धमान, भोजन, उपवर्षण, नन्द, नन्दन शौर सर्वतीभद्र सात वर्ष पर्वत हैं। इनसे प्रत्येक यदाकम एक एक वर्षेमें अवस्थित है। अभया, बन्हतीया, ग्रार्धका, तीर्थवती, रूपवती, पविववती भौर ग्रक्ता-सात प्रधान नदियां है। (भागवत शारवारट-२२)

यह स्त्रीकार न करनेसे गृड्वड़ी मिटनेकी कहां सन्भावना है कि कल्पभेदरे एक क्रीसदीय ही नाना-प्रकार होता है। (क्री०) १० सामविश्रेष । सामगीय गानके १५ प्रपा-ठक--- हिनीयार्धका द श्रीर ८ गान । ११ महात्मा सारसका बसाया इपा की दे नगर । यह सञ्चाद्रिके पश्चिम पार श्रवस्थित है। (हरिवंग)

क्री इतं (स ॰ वि॰) क्र ख्कीयायां भवः, क्र ख्कीया-षण् इप्रत्ययस्य कीयः। विल्लादिमान्त्रस्य सुन्। प्रदाशरथः। क्र खकीयासे उत्पन्न। स्वनीयादेशीः।

कौचदारण ( स'॰ पु॰ ) क्रीचं असुरं पर्वतं वा दारयति, क्राच-दृ-िषाच्-स्य । कातिक्रयने क्रीच्चपदेत विदारण किया था। इसीसे छनका नाम क्रीबदारण पड गया। खपाख्यान इस प्रकार है--- किसी कममें क्रोच पर्वत नितान्त दुह त बन गया। उमके दौरात्मासे सभी दीप-वासी छत्योद्धित हो कार्तिकेशके ग्ररणागत हुए। देव-मेनापित कार्तिकेयने उसे दवानेकी प्रतिचा की थी। उन्होंने खेतिगरिको लच्छ करके वाण मारा। उसी वायसे को खका सकल ग्रहीर चत विचत हो गया। वह घोरतर मात्रनाद करने सगा । उसके दुःखरी दु:खित हो दूसरे पर्वत भी रोये थे। इंस, रूप् प्रश्नति वनचर उसकी साया छोड सुमेर पर्वतकी चले गये। कारिकेय चबडानेवाले सहके न थे। उन्होंने खष्ट छठा क्रोंच पर दार्ण पाचात किया या। उस चोटसे कीच्-का मुद्ग टूट पडा। कीञ्चने भीत हो पृथिवीको छोडा या । (भारत इ। २१ धारत १। २१ धारत इ। उपाख्यान प्रनारूप है-की खडीपमें की छ नामक कोई दुई त भरूर रहताथा। उत्त पर्वत पर ही उसका दुर्गं भी रहा। कौच्चद्वीपवासियोंने प्रसुरका दौरात्मा सइ न सकते पर देवताश्रींसे कहा था। देवींके समाज-से प्रसरकी निकास देनेके सिये कार्तिकेय भेजी गये। शसर सहजर्मे निकलनान चाहताया। उसके साथ कार्तिकेयका युद्ध हुवा। युद्धमें परास्त हो स्नीचासुरने दुर्गका प्रायय सिया था। दैवरेनावति कार्तिकेवने त्रपनं प्रसाधारण कीयलसे किला तोड प्रसरको सार डाला। (स्रोद्रशंहता) किसी किसी प्रापक सतमें क्रौञ्चासुर तारकासुरका प्रधान सेनापृति था ।

क्रीचासुर तारकासुरका प्रधान सन्ताप्रात था । क्रोचडीय (सं० पु०) क्रीच्यससी दीवयं ति, कर्मधा•ः सप्त दोषान्सर्गत एक दीय। क्रीच देखो। कौञ्चनायक ( र्स॰ पु॰) पद्मधीज, कमलगद्दा। कौञ्चपच ( र्स॰ पु॰) घोटकविमेष, कोई घोडा।

(रामायण ४ । १२ । ३५)

क्रीचियदा (सं क्सिंग) इन्दोविशेष । इसके चारी चरण समान होते है। प्रत्येक चरणमें पश्चोस पद्मीस स्वर-वर्ण रहेंगे। उनमें प्रथम, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, नवम, द्वाद्य चौर पञ्चविश्वतितम चचर गुरु चौर भपर सक्त इस्त होते है। पश्चम, दशम, सप्तद्य चौर शेष श्रत्विम श्चासें यति स्थान है। (क्षरबाहर)

क्रीचपदी ( स'० स्ती० ) एक तीथे । इस तीर्थेमें स्नान करनेसे ब्रह्महत्याका पाप विनष्ट होता है ।

( मारत, अनु शासन २५ % )

क्रीचपुर (सं क्ती ) यदुवंशीय सारस न्द्रपति-निर्मित एक नगर। इस नगरमं चम्मक श्रीर अशोकके पेड ही अधिक है। क्रीचपुरकी मृत्तिका ताम्त्रमय है। यह सम्लाद्र समीपस्य दिचिणापयके करवीरपुरके निकट अवस्थित है। खट्टाङ्गी नाम्त्री नदी पार होके क्रीचपुर पहुंचते हैं। इस नगरमें अनिक तपोधन मुनियोंका भाश्रम था। (हर्ष्टिंग इशेर ८५ ४०)

क्रीखन्सम् (सं ॰ यथा ॰) क्रीख-वस्य-नमुल् । सं नावान् पा २ । १ । १ । इस्विविधे व, एक सामन । (विदानकी तरी) क्रीखर्स्य (स ॰ क्ली ॰) क्रीखस्य क्रीख्यवंतस्य रस्य म्, ६-तत् । क्रीख्यवंतस्य एक रस्य या छिद। क्रिविधें के सतमें वर्षाक्षको इंग स्थादि इस देशमें नहीं रहे सकते, वह क्रीखरम्यकी राष्ट्र मानसः सरीवर पहुंचते हैं। (वेषद्व १)

परश्रामने भूजिट के निकट भक्तवियाका प्रश्यास किया था। कार्तिकेयको गर्व हो गया— हमने को खपर्वत विदारण किया है। तेजको परश्राम यह सह न सर्व। सहोने को खपर्वतको एक वाण मारा, जो उसे इस पारस फोड कर उस पार निकल गया। प्राचीन कवियों के मतमें उसो रन्यूकी रास इंस प्रस्ति मानस-सरोवरको चले जाते हैं। (मेनद्वटीका, मिन्नान) की खोहित (सं० विरू विरू के, हैं। श्रुर ।

क्रीख्यम् (सं•स्ती॰) क्रोम्बामां वधूः, ६-तत्। स्तीवन, साहावगना। (राजवल्लभ)

की चवान् (सं॰ पु॰) क्रीशा वक्तभेदाः वाहुन्येन सन्त्यत क्रीश्व-तुण् मस्य वः। १ पर्वतिविशेष, एंक प्रश्नेष्ठः। (इति-वयर०२) ( वि० ) २ क्रोश्वयुक्त, क्रीश्वपर्वत वा क्रीश्वपन्ती रखनेवाला।

क्रोचस्टन ( मं॰ पु०) क्रीचं मयदेत्यस्तं स्ट्यित नाययति, क्रोचस्ट-पिच्-स्य । कार्तिनय, मय दैत्यके पुत्र क्रीच प्रसुरको मारनेवासे । (स्युत)

क्रीड्वा (सं० स्त्री०) क्रोंच टाप्। १ क्रींचभायी, माहा बगला। २ पद्मशेल, कमलगृहा। किसी किसी पामि-धानिक के मतमें क्रीश्व प्रव्दके उत्तर टाप्नहीं पाता, डीप्लग कर क्रोंची प्रव्द बन जाता है। क्रींचण्ड देखा। क्रींड्वाटन (सं० ह्री०) चट् वर्मण ख्यूट क्रोंचस्य प्रदनम्, ६ तत्। १ विष्यनी, विषय। २ स्वणल, क्रमस् की डंडी। ३ घेंच्ली, घंचची। ४ विश्वटक द्रण, एक घास। यह गुक, स्नीर्णकारी प्रीर्ो भोतल है।

क्रीड्वादनी (सं॰ स्ती॰) पद्मवीज, कमलगटा। क्रीड्वारखा (सं॰ स्ती॰) जनस्थानसे तीन कीस दूर श्रीर मतङ्गास्त्रमसे तीन कीस पश्चिम श्रवस्थित प्रकारन। (रामायप ११६८ सं॰)

क्री इचाराति (सं० पु०) क्रींचस्य प्रशतिः, ६-तत्। १ कार्तिकेय। २ परश्रसमः

क्रीञ्चारि (सं० पु०) क्रों वस्य घरिः, ६ नत् । १ कार्ति-केया २ परग्रराम । क्रों विरिष्ठ, क्रों वयत्रु प्रस्ति ग्रब्ट् भी इसी घर्षेसे व्यवद्वत होते हैं।

क्रीष्ट्रवाक्ष (सं०पु०) क्रींवस्येवाक्षः। व्यष्टविशेषः। क्रींचवकः जैसे पाकारविशिष्ट प्रक्णवर्षे व्यूडको क्रीच्याः कृषः कष्ट्रते हैं।

क्री श्चिक (सं० पु॰ ) क्री श्चिकाने पुत्र एक ऋषि।

( श्तप्यहा० १४ ( २ । ४ । ३२)

क्रोंची (सं क्क्रो॰) १ वकी, मादा वगसा । २ कथ्यपकी एक कन्या। अध्यपकी तास्त्रा नास्त्री पत्नीसे यड है उत्पन्न इन्दं श्रीं। पुराणातुनार क्रोंची उस्तुभीकी पादि माता रहों।

क्रीड ( स°० त्रि∙ ) क्रोइस्य ्इट्स्ंकोड़-घर्ण् । ध्युकर' सम्बन्धीय, सूत्ररका । क्रीडि (स'० पु०) एक ऋषि। (पाणित)

क्रीडा (स'० स्त्री०) क्रीडे रपत्थं स्त्री, क्रीडि-अण् खड् आदेशसः। क्रीडारिमाच। पा अश्राद्या क्रीडिको कच्या।

क्रीर (स'० क्री॰) क्रूरस्य भाव: क्रूर-थञ्। क्रूरता, खस्ता, पाजीयनः (शास्त्रचन्त्र)

क्रोधयतिक (मं श्रितः) क्रोधयतं मच्छति, क्रोध-शत ठज्। क्रोध्यववयोजनयवणोदपरंख्यानम्। पा श्राव्यवा। श्रित क्रोध ममनवादी, सी कीस जानेवाला। क्रोध्ययतादिम-गमनमद्यति। २ श्रातक्रोध दूरसे श्रागत, सी कीससे श्राया द्वा। स्त्रीलिङ्गमें स्त्रीए पानिसे क्रोध्यतिक्री वनता है।

क्रीष्ट्रिक (सं०पु॰ स्ती०) क्रीष्ट्रकस्य ऋषिरपत्यम्। १ क्रोष्ट्रक ऋषिके श्वात्यः। २ कोई प्राचीन ऋषि श्रीर वैद्याकरणः। (निक्क पार) ३ गर्गके पुत्रः यह एक ज्योति-विंद् थे। ब्रह्मत्संहिता (१।८) की टीकामें महोत्यलने इनका मत उद्गत किया है। ४ तिगर्वषष्ठीके प्रधी-नस्य चित्रयज्ञातिविभेषः। (पाष्ट्राह्राइ कारिका)

क्रीष्ट्रायण (सं० पु॰) क्रीष्टीरपत्यम्, क्रीष्ट्र-फक् क्रीष्ट्र स्थाने क्रीष्ट्र कादियसः। क्रीष्ट्रके अपत्यः। स्त्रीसिङ्गसे स्टीप् होता है।

क्रीष्ट्रायणक (सं • वि •) क्रीष्ट्रायणेन निर्देतः, क्रीष्ट्रायण बुञ्। क्रीष्ट्रायण द्वारा निर्मित, क्रीष्ट्रके सदकेका बनाया इक्षाः।

क्रोष्ट्रायख्य(सं•पु०)क्रोष्ट्रग गोवापत्यम्, क्रोष्ट्री-फक् ततः स्वार्थे व्या क्रोष्टुके गोवोत्यनः।

क्रागिट् (स॰ पु॰) क्री घादियेस्य, बहुवी॰। क्री घादि कई घातु।

लायन (वै॰ लो॰) लाय वधे स्युट्। प्टतके सध्य प्रप-वतन। (विदरीपम महोषर, १८१४)

क्रदोवान् (वै॰ पु॰ ) क्रोदविधिष्ट । ( प्रथर वाटनाइ)

क्रन्द (सं • वि • ) क्रान्द रोदने घञ्तत: प्रश्रं पादिलात् प्रच् । १ रोदनयुक्त, रोनेवासा। (पु०) २ रोदन, तसाई ।

क्कव ( ग्रं॰ पु॰ Club ) समाज, सहमोजियों का संसर्गे, चौजुमन, मजिलेस ।

सम ( स°० प्र•) साम भावे घञ्। नोदाचोपदेवस पा शश्री

'उत्त स्विधे हिंदि निषेध है। १ प्रायास, लान्ति, यकाइट।
'यम न करके भी देइमें समनोध होने और दीर्घछास
न चलनेसे लाम काइसाता है। इसमें विषयज्ञानमें भो
बाधा हो जाती है। (स्वत शागर १ प०)

२ खेद, सुस्ती, ढीलापन, सख्त सिष्ठनथके पीके पानेवाली यनास्ट ।

-क्का मथ (सं॰ पु॰) क्का समय च ्। पाया स, मि हनत । क्का मी (सं॰ ति॰) क्का मृ चि स्तुन्। क्का न्तियुक्त, यका मांदा। क्कि (प॰ पु॰—Clerk) कि पिकार, लेखक, सुंधी। क्का इव — बङ्का नके एक धासनकर्ता (Governor)। (Lord Clive, Baron of Plassey.) यह साहसी तथा प्रध्वसायी सैनिक पुरुष चीर भारतमें इटिश सास्तास्य कि पित्तस्यापनकारी रहे।

१७२५ रं॰की विलायतमें सपैसायरके पन्तर्गत सार्केट इंटनने निकटवर्ती ष्टिकी नामक स्थानमें इन्होंने जना किया। यह रिचार्ड आइवके सर्वेच्येष्ठ प्रत्न थे। इनकी माताका नाम रेवेका था। पितामाताकी श्रवस्था उतनी सङ्तिपदान होनेसे वास्यकालको लाइव अपने मौरा विली सहबने घरमें रहते थे। वेशी साहबने लिखा है सात वर्षके वयसमें ही क्राइवको ज्यादा मारपीट शक्की लगती -थी। भीराने घरसे यह सप्टक्के स्कूसमें भरती हुए । - इस विद्यास्यके भिचक हाकर इटन साइवने भविष्यद• वाषी की थी-क्लाइव दुह त होते भी यदि जी जायेंगे, तो पपनी धीम किने प्रभावसे किसी समय एक बड़े चाटमी कन्नतार्थेरी। एकारध वर्ष के वयसमें यह लप्टक विद्यालयसे मार्केट ड्रोटनके स्कूलमें गये चौर वहा अपने साइस और दह निताने निये नियेष परिचित इये। क्वाइव सभी समय विद्यास्यके सहवाठियोंकी चपनी निर्भोकता और प्रमुख देखाते थे। भीजस्तिता, सार्व्यकता और सनका सत्तेजभाव इत्तर्मे इतना प्रवस रहा कि इस बाल्यकालके चरित्र शे खे छतारे भविष्यत भावाग नि:मन्देह एक्वस भावीकमय देख पहता या। सहजोक सक्तरेख दुइंत वासकींको इकडा कर क्काइबने गुर्कींका एक दल बनाया। यह ग्रामके फल-विक्राताकों कोर दूसरे द्वानदारों करस्वरूप पाल - भीर पैसे ( Half-pence ) वसूल करते भीर किसी

की चोरी न होनेके दायी रहते थे। किसी दिन देखनेमें षाया दुःसाइसिक'वव' क्लाइव मार्केट-ड टनके गिरजाकी चूढाके उपरिस्थित प्रस्तरचलर पर खक्कल्ट वैठे ै । फिर कई वर्ष जन्दनमें रह मर्चेग्ट टेश्वरके म्बाल चौर पीक्षे हार्टफोडं नायरके हिमेश हैमटेड स्कूनमें पट कर इन्होंने विद्याका श्रीष कर दिया। इनका निखना पढना ठीक न इवा। स्वभाव दीवसे क्रमगः यह एक विद्यालयम दूसरे विद्यालयको पहु चाये जाते थे। परन्तु पटनेके बदले प्रत्येक विद्यालयमें क्लाइव दुष्ट वालकीं-के प्रधान दलवित बनते रहे ! ऐसी सूर्खता, दान्तिः कता श्रीर यथेच्छकारिता देख इनके पितासाता श्रवने एकमात्र प्राथास्त्र रावट ह्यादवको परित्याग कर देने-से ल्लिक्त न इए। १७४३ ई०को उन्होंने ईप्ट इच्डिया कम्पनीक प्रधीन एक सुद्दिरोंके क्रिये पावेटन किया या। तदनुसार लाइवकी १८ वलार वयसमें मन्द्राज श्राना पढा। पितामाताकी रुक्ता थी कि वड़ा जाकर बडका पर्योगार्जन करना मीखेगा।

ठीक एक वर्ष पीक्षे स्नाइव सन्द्राज आ पहुंचे। इस दीवं यात्रामें युवा स्नाइवकी बढ़ा ही कष्ट मिलां या। वितन प्रत्य नगर्ने भीर उससे हाथमं रूपया न रहनेसे इन्हें ऋषणप्रद्त होना एडा। इनके पिताने किसीं भन्ने भादमीके नाम एक सिफारिशो चिट्ठो दी थी। किन्तु स्नाइवके मन्द्राज पहुंचनेसे कुक ही पूर्व बह मद्र पुरुष इक्ष्लेण्ड चले गये।

. भ्रोजस्तिताका कोई फ्लास न इवा । वास्त्रकानमें ्विद्यास्यके पिजुकींसे यह जैसा व्यवहार करते, यहां भी अपने उच्चपदस्य कर्मचारिटीके साथ वडी चास चलते थे। "लेखक-भवन" (Writer's Buildings) में रहते समय दो बार इन्होंने प्रात्महत्याकी चेष्टा की, ्यरन्तु दोनों सरतवा पिस्तीसकी गोसी इनके गर्सेक पाससे महुती निकल गयी। इसी समय इन्हें अपना सदस्य प्रकाण करनेका भवसर मिला था। युरोपमें म्रष्ट्रियाको सिंहासन पर गडवडी पडी थी। मरिच शहरके गवर्नर साबोदीन १७४६ ई॰को मन्द्राजका सेष्ट जार्ज दुगै दखन कर बैठे। डुझे (Dupleix)ने क्वया ्रसेकर किसान दिया था। उसटे वह भन्ने पादमियों-की कट करके गुइजयके गौरव स्वरूप सेग्टजार्ज दग से प्र'दिचेशी ले गये। इस विपद्के समध्काइवने सुसनमानी विश्वसे भाग सेच्छ डेविड दुगैमें नामर प्राथय क्याया। कीखनका काम पच्छान काने हे इन्होंने कम्पनीके षधीन सैनिक विभागमें कार्य करनेकी प्रार्थना की। इनका पाविदन प्राष्ट्रा की गया। उस समय क्राइवकी उम्ब २१ साल थी। १७४८ ई०की तस्त्रीरके सिंहासन पर सैयदने प्रतापसिंहकी बैठाया । प्रकत ु छत्तराधिकारी सुजी होने श्रङ्गरेज गवनैमेग्टको कहा या। सुजीहीके साहाय्यको मेजर नारेन्सने देवीकीट चेर लिया। प्रतापने प्र'गरेकों को दुवैल देख पाक्रमण किया था। स्नाइवने प्राण बचा पंचायन करके किसी प्रकार परिवाण पाया । सुं शीगरी की शासतमें इन्होंने बेग्द्र देविड किसेमें एक दुर्दान्त सेनिकको समाख युद्धी मार डाला । उस समय मेजर लारेना सैनिक विभागके भागसर थे। वह सादवने ऐसे वोरत्व पर चमत्कृत हुवे। ग्रेट इंटेन और फ्रान्समें सन्धि खावित होने पर ड्राइने मन्द्राल पङ्गरेजींको लौटा दिया या। लाइव फिर सह सिंद की गरे। पीके देशीयों से खड़नेके खिर्य मेजर बारे न्सके साहाय्यार्थं पुनर्वार सैनिकके कार्यमें नियुत्त हुए।

१७४८ ई०को दाचिषात्मको शासनकर्तानिजा-सुल सुल्ला सर गर्थे। उनके पुत्र नासिरजङ्ग पर शासन-भार प्रियत हुवा। किन्तु दैवस्य निजासके दीहित्र सुलफ्फ्रजङ्ग शासनभार पानेको विगड़े थे। उसी समय क्योट-ग्रासनकर्ति जामाता चांद साहदते-कर्णाटको दख्ल करनेके लिये उपद्रव मचाया। सजफ-फरजङ्ग भीर चांद साइव दीनोंने अपना अपना स्थान सेनेके सिये फराशी सियों से साइ। व्या मांगा था। तट-नुसार एम्रेने ४०० फरासीसी भीर २००० गिवित सिवाडी भेज दिये। युद्धमं कर्णाटके पूर्वतन ग्रासनकर्ता पनवर-उद्दीनका मृत्य दुवाः वनके पुत्र सुद्धमादः श्रनी श्रत्यमात सैन्य लेकर तिथिरापन्नो भाग गर्थ। दिवामें इ. में ने फयताबादमें फराधीसी गौरवका जयस्त भार्यापन किया था। उसकी चारी श्रीर चार् प्रस्तरफलकी पर नासिरजङ्गका पतन, मुजज्जारजङ्गका राज्यसाम भौर फरामीसी शासनकर्ता सम्राध्यः कीर्तित हुवा। सुहस्मद पकीको कर्णाटका प्रापनभार सौंदने पर श्रंगरेजों ने यह लगाया था। सन्द्राजके सेना-नायक सारेना उस समय उपस्थित न रहे। बांट साइ-वर्न फरासीसिधीं के साहाव्यसे विशासायकी को चवरोध किया। इस बार अञ्चातवीर्थ, कीशकी भीर भीशति-सम्पन्न युवा लाइवका श्रष्टछ सुप्रसन्न हो गया। इन्होंने २५ वत्सरमें पदार्पेण किया ही या कि यह कम्मनीके सेनानायक पद पर नियुक्त इए। १७५१ ई॰को चांद साइबके गोलक्षण्डा चेरते समय क्षाइव कपतान गिनः जीनके साथ पराजित हो भाग पाये थे। पोक्टे प्रनीने पिगट साइबके साथ वरदाचलका मन्दिर दख्ल किया २४ साथियों को सेकर साइव सीट ही रहे थे. कि पिलगार सिवाडियोंने राडमें दून पर पात्रमण किया। पिस्तांय साथी मारे गये। परन्तु सीमाग्यक्रमसे इन्होंने भाग कर पालारचा की। तत्पर यह एक दल सेना लीकर विधिरापक्षी पद्धं दे। राइमें फरासीसी सेन्यसे एक युद्ध होने पर फरासीसियोंने पराजय मान सिया। क्वाइव निर्विन्न विधिरापत्नी पहुंच गरे। उस समय सभीनं कडा धा-कर्णाट राजधानी बाकट नगर पान-सण करनेके सिवा विधिरापत्नी छदारका भन्य उपाय नहीं। परन्तु सन्द्राजकी सैन्यसंख्या प्रति प्रस्प रहो। तथापि क्या दवने साइस पर खेल कर २०० ग्रंगरेजीं भौर ३०० सिपाचियोंके साथ भाकट मिमार किया। पत्ताथित सेन्य दूर जा शिविर स्थापन करके फिर

दुर्ग लीनेका पायोजन कर ही रहा था, कि गभीर राविको लाइवने ससैन्य वहां पहुंच छावनी जला उनका पीका किया। यह संवाद चांद साहबकी मिला था। उन्होंने अपने पत्र राजासाइवकी १००० सेनाका प्रध्यस्य बना कर अंगरेजोंके विरुद्ध पाकट मेज दिया। राजासाहबने फीजके साथ श्राकर शाकेट घेरा था। ५० दिन तक घेरा पड़ा रहा, तथापि सादव क्रक भी भीत न इए। इसी यत्य वयसमें सतर्वता, सिंहणाता भीर टचता सहकारसे क्लाइवने भवरोधकी बचाया था । महाराष्ट-सरदार मरारी राव प्रथम सहस्रद चलीको साहाया करें गै-जैसे प्रतिस्रत रहे. परना फरा-सीसियोंका गौरव श्रीर श्रंगरेजों को द्वीनवीय देख प्रय-सर को न सके। श्रेष पर क्लाइवको साक्ष्म श्रीर इट-ताके साथ दंगे रचा करते देख वह भी ६००० महा-राष्ट्र मेना लेकर युद्धचेवमें उतर पहें। राजामास्वर्न भीत होकर सन्धिका प्रस्ताव किया या। परन्तु लाइड किसी प्रकार सम्प्रत न इये। फिर राजासाइव किंसा उडा टेनेका उद्योग सगाने सगी। लाइव भी संवाट पाकर युद्ध करनीमें प्रवृत्त ही गये। घीरतर युद्ध हुवा, परन्तु एक चादमी तक किलीमें घुम न सका। यत -पचने बहतरे सिपाही सारे गये। राजासाहबने विपष्ट टेख रणमें पृष्ठ पदर्भन किया था। कितनी ही तीचें भीर बारुद भंगरेजींके हाथ लगीं। सेग्ट लार्ज दुर्गेमें क्राइवकी जयध्वनि प्रतिध्वनित हुई। सन्द्राजसे २०० शंगरेज श्रौर ७०० देशी सिपाडी फिर इनके पास भेजी गरी। इन्होंने नतन सैन्य खेकर तिमोरीका दर्ग प्रधि-कार किया और राजासाइवकी फिर परास्तं करके उनका रुपया पैसा छीन सिया। क्लाइवने फरासीसि-शींसे विना युद्ध काश्वीपुर कीना था । भारती अधके पैक्कि जाइवने पराजित सेन्यके पीके धावित हो उनकी पालमण किया और राजासाइबकी दौनतका सन्दक चौर १०००००) रा॰ निकास सिया ! फिर इन्होंने चार-नीत ६०० सिपाडियोंकी पपनी फीजरी रखा या। चारनीके शासनकर्ता चांद साइवके बदले सुषमाद पत्नी नवाव-जैसे घोषित हुवै। जब स्नादवने देखा कि राजा साइबके मार्काट उदार करनेकी चैष्टा ह्या है तो एक

चैनादल लेकर कावेरोपाकके मसिस्ख चल पडे। राला साइबका पनायित सैन्य श्रीर उनका साहायाकारी फरासीसी सेनादल कावेरीपाकके वनमें किया था। इन्होंने फरासीसी सिपाहियों पर सहसा वीरदर्धमें प्रोक्तिस जा कर पाक्रमण किया। सिपाडी घवडा कर दूधर छधर भाग खडें हुए। लाइवने सहल ही (१७५२ ई०) काविरीपाकका किसा जीता था । इसके बाट समरसभासे त्रादेश पाया-लाइवकी एक इस सेना स्वेकर विधिरापक्षी जाना पड़ेगा। फीज स्वेकर जाते समय इन्होंने नासिरजङ्गते सत्य स्थान पर वना फरा-सोसो बीर डुम्नेका की तिस्तका चीव कर दिया था। चांट साहबने फिर विधिरापनोको घेर सिया। लाइव श्रीर मेजर चारेन्सने एकत ४०० शंगरेज श्रीर ११०० सिपाडियोंने साथ विधिरापको उदारने मिमायसे यात्रा की थी। यत संख्या प्रधिक समभ कर जीटनेके समय ६०० से न्य सह कपतान डालटन भीर सहस्रद मलीकी फीज धनसे जा मिली। युवर्से यव वीने पना-यन किया था। लाइव भी सायंकालकी फीजके साथ विधिरापतीमें धुर पडे। इस सकत युद्धवापार्स कम्प-नीकी विशेष चति होने लगी।

पवशेषको पंगरेजी सेनाइल दो भागोमें बाट दिया गया। एक दल कावेशे नदीके दिल्य प्रीर प्रपर दल कोलराज एका या। लाइव उत्तर-विभागके सेनानायक बने। इन्होंने प्रोरफ़ प्रतिक्रम करके समया- वरम् नामक स्थान जीता था। १७५२ ई०को यह फिर फराशीसी सेन्यंके दायो फंस गये। किन्तु इनके सुकी- यत्तरे फराशीसियोंने भाग कर बोलकुर्डाने प्राथय जिया था। समयावरम्में जाकर २००० प्रखारेही भीर १५०० पदातिक लाइवसे मिलित हुए। युद्धके पीछे फरासीसी सेनायित दं तेन (M. d' Auteuil.) बोलकुर्डाने किली पकड़े गये शीर लाइवसे ध्रयना पराजय खीकार करने लगे। इसी वर्ष (१०५२ ई०) १० सिरुव्यको लाइवने मन्द्राजसे २५ मील दिल्य समुद्दतीर कोवलक्षके ध्रमसुख याता की।

कोवलङ्ग परामीसियों के पिथकारमें था। कोई पाधी फीजके साथ सम्भाकालको लेफटीनेस्ट लूपर कोवलङ्ग

दुग के निकट एक बागमें पड़े थे। प्रभातको सहके गोसोंकी चोटसे वह ससैन्य निहत हवे। उनके प्रधी-नख सिपा ही भाग ही रहे थे, कि क्लाइव ससैन्य वहां पहुंच गये। यह इन सभी भग्नोद्यम सिपाहियोंको बीटा बाये शीर अपने श्राप श्रसमशाइससे शतुकी श्रीष्य गोलावारीके बीच रफ्ट छन्हें धत्साहित करने खरी। लाइवकी देख दुरासन दिखमें डर कर भाग खड़े इए। इन्होंने विना भायासके कीवलक्ष किला जीता था। दुसी समय चिक्रलपुतके शासनकर्ताने कोवलक्ष उदार करनेकी नृतन सेन्य प्रेरण किया था। उसे की वलक्र-दुग जयका कोई संवाद न रहा। वह निरापद ग्रयसर होता था। इठात ग्रास्थानसे सिपाहियों पर गोलावारी ुड़ोनेसे उनमें १०० घाटमी मर गये घौरईवाकी सबको क्राइवने के द करके चलते चलते चिक्रलपुत किला जा चेरा श्रीर परी जीत भी लिया। इन सकल घटनाश्रींने यांके ल्लादवका स्वास्था मङ्ग हुवा । १७५३ देशको श्रीररचाके लिये यह इक्क्लैंग्ड गये थे। वहां रू वसर वयसमें इन्होंने भे सके जिन' नान्ती कि सी युवती-का पाणियहण किया। सम्मनीके डिरेक्टरीने एक शोल दिया श्रीर सवने इन्हें 'जीनरत लाइव' नामचे सम्मानपूर्वेक पुकारा था। ईष्ट द्रिष्ड्या कम्पनी कर्ळं क क्राइवको हीरेकी एक तलवार छपद्वार दी गयी। इन्होंने उसे लेना अस्वीकार किया और कहा या-ज्जब तक ऐसी भी दूसरी तलवार मेरे साथी मेजर नारेनसको न दी जायगी, मैं इस तसवारकी कैंसे ली सकता ई ? क्लाइवकी ऐसी उटारताकां प्रमाण भनेक स्थलों में मिलता है। १७५४ इं॰को इङ्गले एडमें पार-खियामेग्ट सभाके सध्यनिर्वाचन समय युद्धविभागकी प्रधान ( Secretary of war ) हेनरी फल्सने साथ इनका प्रासाय हुना। सन्होंने लाइवको सदस्य होनेके बिये प्रमुरीय किया था। उसमें इनका विस्तर व्यय इवा। यह सभ्य वन न सके। सतरां नौकरीके लिये बुन्हें फिर भारत चाना पड़ा। १७५५ ई॰को साइव सेग्रह डिविड दुग के गवनर भीर दक्त ग्रह-राजकी ब्रुटिश सेनाके नायक ( लेफटेनेच्ट कर्नेल ) हो भारत शीटे थे। इस समय टाचियात्यके उपमुखरी तुलजी

र्जगरियाकी असता बहुत बढ़ी रही।यह दस्य-दसपति भपनी जहाजीं के जिस्से पूर्वेससुद्रमें विदेशिः योंके वाणिज्य-पोत प्रसृति जूट स्ति थे। १७५६ र्द ॰ के फारवरी मासने लाइव श्रीर नीसेनायति बाटसन १४ जहाजीमें ८०० श्रंगरेज श्रीर २००० सिवाही चटा जनपथसे चल पड़ें। तुन्नजीके प्राय: सभी जशाज बाट-सनका गोला लगनेसे जले थे। स्ताइवने स्थलपथसे श्रंगरियाका चेरिया नामक खान जाकर दखल किया। किन्तुफिर यह घॅगरियाके हार्थी पराजित हो २० ज्नको डिविडदुर्ग बौट प्राये । इसी दिन बङ्गासके नवाव घौराज-उद्-दौनाने श्रंगरेजीं से कनकता ने लिया या। फिर घगस्त सामको घन्यक्रपका को सहस्रेण संवाद मन्द्राज पहुंचा। वहां ग्रंगरेज सात्र क्रोध, द:ख श्रीर भयसे श्रमिभूत हो गये। २० दिसम्बर्शी स्ताइव भीर नीसेनापति वाटसन फलता पडु च कलकताके श्रंगरेजींसे मिले थे। लाइव श्रीर वाटसनने कलकत्ते के शासनकर्ती सानिकचंदकी इस समेका एक प्रक लिखा-यदि शीराज-उद-दौना श्रंगरेजीं पर किये गये चलाचारके लिये चतिपूरणखरूप कुछ न देंगे. तो प्रगरेज नवाबसे लड़ कर कलकत्ता दखल कर लेंगे। भीत मानिक्रचंदने यह वात नवाबको न कही थी। २७ टिसम्बरको फलतासे लाइव समेन्य बजवज गा पहुंचे। मानिकचंद संवाद पाकर पूर्व से ही ३५०० सवार भीर २००० पैटल सिपाछी खेलर बजवजनी रचाको गरी थे। रातको युद्ध भारका दुवा। भीषको मानिकचंद भागे थे। अंगरेजी फौजने भाकर बजबज दखल किया। १७५७ ई॰की २ जनवरीकी लाइव पन्तीगढ दग से स्थलपथ पर घग्रसर ही कलकत्ताके प्रभिमुख चलने श्रीर वाटसन चड़ाईके लहाज ले फीट विवियम दुगै ने सामने पहुँच गोलाबारी करने लगी। कपतान क्रट एक दल सैन्यके साथ किनारे पद्व चे थे। सुसलमानोंके अधिकारसे फिर कसकता श्रंगरेज विणिकीके हाथ पड़ा। दसी समय मन्द्राजसे संवाद मिला या-युरोपमें भंगरेजी भौर फरासीसि शोंसे खड़ाई होनेवाली है। इसीस क्लाइवको शीव्र फीज सेकार सौटनेका प्रादेश दुवा। इधर क्लाइवने जगत्-

• सेठकी मध्यस्य बनाभागदासिटा डालने पर पत लिखा था। नवाव भी सन्धि करनेको राजी हो गये। किन शंगरेकों के इगली पाक्रमण करनेसे वह एक बारगी ही जब एठे। २ फरवरीको उन्होंने सन्ध-पस्ताव-कारी वाट साइव श्रीर श्रमीचंटको कहना मेजा या—सिक्षेत्रे सम्बन्धमें इस दरवार करेंगे। ४घे मराठा-खातके विनारे भभीचंटके बागमें शीराजन जानर हेरा हाला। क्लाइवनी सहसा ६ वर्जिके समय नवादका शिविर पात्रमण किया था। नवाद उस समय ग्रंके लिये प्रस्तत न रहे। खबर नगते ही वह भागे थे। धाक्रमणके दूसरे दिन नवावने रणजित्रायके हारा लाइवके निकट सन्धिका प्रस्ताव पह चाया। रणजितराय श्रीर समीचंदमें यरस्यर कितनी ही निखापटी होनंके बाद ८ फरवरीको इस समैकी मन्धि हुई शी-'नवावने अगरेजींका जो माल जुट निया है, बौटा देंगे। श्रंगरेज जिस खपायसे चा हेंगे. कलकन की किलावन्दी कर सर्वेगे। नवाव श्रंगरेजींके व्यवसायका महसूल न ले सकेंगे और पहले उनकी जी चमता थी, बनी रहेगी। क्लाइव घीर वाटसन रीसी सन्धि पर राजी न इए. उसटे भीतर ही भीतर यहका आयोजन करने लगे। यान्ति स्थापित होने पर क्राइवने चन्द्रनगरमें फरासीसियों के दमनको अमीचंद्र-के हारा नवाबकी सचना दो श्रीर चन्द्रनगर श्राझ-मण करनेके लिये उनको चतुमति मागी । लाइवका उद्देश्य शा-परासीिसशीना काम काज बन्द हो कानिसे अंगरेजांकी वडा चाभ होगा : फिर यदि फरा-सीसी ढीले पड चौर भंगरेज वढ जायें. तो नवावके भी उनके अधीन शोनेसे कोई सन्दे ह न रहेगा। नदा-वन चन्दननगर आक्रमण करनेको समाति हे हो।

क्षाइवने १८ फरवराकी चन्द्रनगर याचा की
चो। फराशांकी क्षाइवका भावगतिक समक्ष गर्य।
स्त्री समय फराशोंकी दूतने खग्रहोप जा नवाबका
पाश्रय मागा और क्षाइवको दुर्शिसन्धिको उनसे स्त्रीन
कर कह दिया। नवाबने फरामांसियोंके साहाव्यार्थ
१०००० क॰ देने भौर हुगक्षोंके फोजदार नन्दकुमार॰
से सैन्य भैजनेकी कहा था। इसर मोरजाफरकं भी

श्राघी फीज लेकर वन्दननगरमें रहनेका बन्दोकस्त किया गया। स्नाइवने देखा कि फराष्ठीवियोंको घठात् दवानेकी सविधानसे ।

पहसट शाह प्रवटानीने जब टिक्रीको जय किया. उनके बङ्गास जीतनेका भी समाचार प्रकाशित इवा। इस-समय भीराजने चंगरेजींसे साहाय्य मांगा था। चतुर वाटसनने नवाबको निख दिया—'श्राप पटना जाते हैं और इसको भी साथ हो चलनेका आदेश देते है। सुतरां किस प्रकार फरासीसी ग्रव्यांकी पीई रख इम निरापट कलकत्ता और वाणिन्यकी कोठी कोड चलें ? यदि भाष भनुमति करें. ती हम चन्दन-नगर दखल करके चल सकते है।' नवाब इस चातुरी-पूर्ण पन पर चिढ डठे। उसी समय बस्बई शहरसे कम्पनीके ३ दस्र पैटस. १ दस मवार भीर कम्बरसे एड नामक सेनादल वालेखर तक या परंचा था। नृतन सन्यके प्रागमनसे एत्साहित ही लाइदने नवादकी प्रनिच्छा रहते भी २४ मार्चको ६ वर्ज चन्द्रनगर ब्राक्रमण किया। फरासीसियोंने यथासाध्य ब्रुपतेकी बचाया था। ८ वर्ज सन्विके सिये भाएडा एठाया गया। भवराह्मको ३ वजी उन्होंने भंगरिजीको नगर भौर गढ समर्पेष किया था। क्लाइवकी इस कार्ये पर नवादने प्रकाश्यमें तो कोई रोष प्रदर्भन न किया, परन्तु फरा-सीसी सेनानायक बसीको सिखे पूर उनके पत्रसे प्रकाशित होता है कि वह धान्तरिक रूपसे चिट गरे थे। थोडे दिन पीके नवाबने लाइवकी लिख दिया-भावने सन्धवस्के विरुद्ध कार्ये किया है. इसलिये सैन्य सामन्त लेकर फिर कलकत्ते चले जाइये। क्राइवने नवावका पत्र ग्राष्ट्रा न किया था। वह इगली-के उत्तर कावनी डाल कर पहे रहे।

इसी समय ग्रीराजको राज्यच्युत करनेकी साजिय चलती थो। यार लतीफखान् नामक नवावके एक सेनावित जमत्वेठके वेतनपाडी थे। डल्डोने वाट साइब-को परामशे दिया—'इस समय नवाब पटनामें प्रफ-गानीसे लडनेमें व्यस्त है। यदि धगरेज प्राकर एक-वारको हो सुर्शिदाबाद राजधानी भाक्रमण करें धौर इमें नवाब बना दें, तो सभी विषयों में साहाय्य पा सकते

हैं।' बाट साहबके अनुमीदन करने पर क्लाइव भी इस पर समात हो गये। पिटास नामक किसी भरमनीने वाट साइबकी मीरजाफरके साहाय्यका प्रस्ताव वताया था। बद्धतसे प्रधान प्रधान कर्मचारिशीने भी शीराजकी राज्यच्यत करनेके लिये श्रंगरेजींको श्राष्ट्रान किया। यार सतीपाखाननी छोड़ मीरजापारनी ही नवाब बनानेके लिये सबका भासप्रेत दुवा। इस सब्बन्धर्म मीरजाफरके साथ इक्तरारनामा लिखा गया । श्रंगरेजी ने भी मीरजाफरकी जिख दिया कि इस सभी समय भावको साहाय्य करने पर प्रस्तृत है। मीरजापर बङ्गाल, विचार और छडोचेके सुवेदार बनाये जायेंगे । इस सन्धिवत पर नीमेनापति वाटसन साइव, कनकत्तेके गवर्नर ड्रेंक साहब, करनल लाइब, वाट साहब, मेजर किसपाटिक भीर बीचर साइवकी दस्तखत थे। १० ज्नकी मीरजाफरके सन्धियत पर दस्तखत करके कल क्रा मेजने पर लाइव समैन्य चन्दननगरसे भगसर इए। ब्रह्मीचंदने जब सना कि छनकी श्रमुपस्थितिमें मीरजाफरके साथ लिखा पड़ी हो गयी है और उसके धनसार सबको अछ न इक मिलेगा-किन्त उनका प्रदृष्ट खासी है, तो उन्होंने नवादसे इस साजियको खोल देनेकी धमकी दी । लाइव सुग्रकिनमें पड गये । इन्होंने पमीचंदको भूनावा देनेके लिये छन्नना की थी। ज्ञादवने दो चिद्रियां निकीं। एक सफेट कागज पर सिखी गयी । उसमें भ्रमीचंदका नाम भी न था। दूसरी लाम कागज पर लिखित इर्द्र। उसमें भभीचंदको दिये जानेवाले रुपये पाटिका वात निखी थी। सफेद कागजकी चिही ठीक थी भीर -साल पिही मूर्ण श्रमीपंदको प्रतारित करनेके निधे क्काइवका कीयलमात था। न्यायवान वाटसन साध्वन खाल चिद्री पर सही करके भएने भाग प्रतारक बनना न चाडा। इसीसे उस पर क्लाइवकी वाटसन साहबके . जासी टस्तखत बनाना पडे । किसी किसीका कडना है कि कम्पनीके विख्यात लेखक स्क्राफटन साइवने यह जान किया था।

नवावके विक्ष सकल षड्यन्य स्थिर भी गया। २१ जुनको क्वाइव कांटीया दखल करके युवार्थ मयसर

हुवे। नदी पार होके पलासीके निकट मास्त्रकों हुन्हों-ने कावनी डाली थी। स्नाइवने मीरजाफरको चिट्टी मेजी—यदि भाष या कर इससे न सिलीगें, तो इस नवाबमे सन्धि कर जैना पडेगी। २३ जूनकी प्रातः कास नवादने भारतदन त्राक्रमण किया था। घोरतर युद होने नगा। सन्याको मीरजाफरने पहली बात चीतके अनुसार सिपाडियोंको यह कह कर वापस जाने का अधिश दिया— यन चड़ाई रोक टो, सबेरे किर नर्डेंगे। इकाके मुताबिक सिपाडी लौट परे। साइब पूर्व चक्के तके घनुसार पीक्किसे गोली मारने लगी। सैना क्लभद्ग हो गये। चारीं श्रीर गडवड़ मचा या। इसी स्योगर्मे सोरजाफर लाइवसे घा सिली। नवाव यह खबरपाऊंट पर चढ कर भागे घे। भविष्यत् युद्रके जयकी यागा इतमाग्य शोराजके हृदयसे असिहित दुर्द । लादवने दाऊदपुर तक पोका किया था । भीरता-फर उसी जगह जाकर इनसे मिले। लाइवने भी बङ्गाल विहार भीर एडीसेके नवाव लेसी उनकी भ्रम्यर्थना की थी। फिर दोनों सुर्यिदाबादके राजप्रासादाभिसुख प्रय-सर् एए। जीराज-छद-दीना देखी।

नवावके धनागारमें सब मिनाकर १ करोड ५० साख रुपया निकसा था। उसमें स्नाइवकी १६ साख. वाट साइवको प लाख, किल पाटिकको १ लाख श्रीर स्क्राफटनको २ लाख रूपया मिसा। विशेष विवरण समीबांट शदम देखो। साइवने प्रासादमें पहुँच २८ ज्नके दिन मीरलाफरकी नवाबके सिंशासन पर वैठाया था। राज-कोवमें धनाभाव होनेसे मीरजाफर क्राइवकी कहा हवा क्षया दे न सके। यह छन्हें जगत्मेठके पास ले गये। सेठ जीके पराम भैसे श्राधा खपया उसी समय दिया गया भीर भाषेके लिये स्थिर इवा कि तीन मासमें दे दिया जावेगा । इस रुपये पर सैनिक विभागके कर्मचारियोसे गढवड पडा था। उन्होंने इसी उहें घरे एक सभा की भीर क्काइवके मत विक्र उन्होंने इस सभ्य धनका एक प्रंथ मांगा। क्राइव छन्दें भंग देने पर ससीक्षत पुए। मीर-जापारके देय धन भीर उनके स्वेच्छादानसे इन्हें जुन २३ जाख ४॰ इजार इपया मिना था। १४ सितम्बर-को यह मुर्भिदाबादरी असकत्ते प्राये। इसी प्रवस्ती

भीरनने शौराजके सात्रव्यव्य मिर्जा मन्दीको मार डाला था। सुधीग देख कर पुरिनयाक भाषनकर्ता श्रीगत्त-सिंह भीर विचारके रामनारायणने विदीह सचा हिया। यह संवाद पाकर २५ नवस्वरको लाइव सुधिदावाद जा पर चे। ३० तारोखको यह भोगल सिंहके विरुद श्रयसर इवे और छन्हें बन्दी बना लाग्ने। विहासी राम-नारायण ही दवानेके लिये मीरजाफरने लाइवरे मदद भागी थी। इन्होंने जिला कि सन्धिपत्रका जिला वाकी क्यया मिस्तने पर इस पटने जा सर्वेगे। नवावने दीवान रायदलीमनी खायामद करने रुपयाका प्रच्छा इन्त-जास कर दिया था। नवाबके साथ यह पटने गरी श्रीर वहां रामनारायणकी वृत्ता करके बत्तवा मिटा दिया। रायदुर्जभने साथ रामनारायणकी बन्धता हो गयी। नवाबको चनिक्का पर भी रामनारायण विचारके -शासनकर्ता बने रहे। १७५८ ई॰की ५ सईकी राय-दुर्कभने साथ लाइव सुधिदाबाद जीट प्राये।

इसने बाद १७६० ई० मो २५ फरवरीको लाइव खदेश चले गये। भारतवर्षमें रह कर इन्होंने जो क्या रोजगारने विकायत भेजा था, उसकी तालिका इस प्रकार मिनती है—प्रोजन्दान विषिभी हारा १८ लाख, भंगरेन नम्पनीने नरिये ४ लाख भीर मन्द्रानसे २ लाख ५० इनार क्ययेके हीरे। एतद्व्यतीत इसका कोई हिसाब किताब नहीं। इन्होंने मन्यान्य बस्त्रभांके दारा कितना क्यया भेजा था ! मीरलाफरिस मिली लागोरका आय प्राय: २ लाख २३ इजार क्यया था। दसमें से १ साख क्यया क्षाइवने अपनी वहनी की दे खाला। भारतमें अवस्थानजाल पितामाताके खर्चे की यह वात्यरिक ८००० क० भेज देते थे। मेजर लारे क्यां वेतन खरूप वर्ष में ५००० क० क्षाइव पहुंचाते रहे। फिर अन्यान्य दिरद्र बन्धुवों और जुटिन्वियों की उपयक्ष क्यये समेन इन्हाने ५ साख क्यया दाम किया।

जागोर पर कम्पनोते चियरसेन सलिक्षानके साध क्ताइवका विरोध हो गया। इन्होंने १७६३ ई॰के समय डिरेक्टर निर्वाचनमें सुलिभानको पदचात करनेकी चेष्टा वी थो। किन्तु इनकी चेष्टा विफल हुई। सुलि-भावने इनकी जागीर छीननेका उद्योग सगाया था। इशीरी झाइवकी इड़लैएडकी सबसे बड़ी घटालत ( Chancery ) में विषय रचार्ध दरखास्त देना पडा। जिस समय दक्षलेखमें जादव और डिरेक्टीने मध्य ऐसी गहबडी थी. बङ्गालमं मीरकासिमने कई श्रंगर-नोंको सार डाला। इस खबरचे डिरेक्टरों का दिसाग चकर खा गया । मीरकासिमको दवाने से लिये का इव-का प्रयोजन पढ़ा था। कर्म्पनीके खत्वाधिकारी इनंकी ख्यामद करने लगे। लाइवने कहा-धदि कम्पनी मेरी जायदाद छोड़ दे, तो मैं फिर यासनमार लेकर बङ्गास जा समता इं। तदनुसार छन्होंने दनकी वात पर राजी हो इन्हें बङ्खिका ग्रासनकर्ता भीर सेनाध्यक्त वना भारत भेजा। इसी समय सलिमानके साय लाइव-की मित्रता हो गयी थी । इन्हीं सक्त घटनाशीं के पीके १७६५ ई॰के मई साममें यह तीमरी बार कलकं से त्रा पहुँ से। इन्होंने साते ही सैन्य-सम्प्रदायका संग्रीधन श्रारमा किया था। उस समय श्रंगरेजी सिवाही रिशन् वत री कर या जोर जुला दिखा कर जो कास करते थे. एक बारगी हो बन्द हो गये। इससे बङ्गालके ग्रंगरे-भीको पंतेक प्रसुविधायें भीर चतियां उठाना पड़ी। जनष्टन नासक कोई सभ्य इनके शासन संशोधनके विरुद्ध रहे। इन्होंने विलायतन प्रध्यवीं की भारतके कर्म-चारिधोका वेतन बढानक लिये लिखा और संन्य सम्प्रं-'दायका चोरी करके व्यवसाय चलाना रोक दिया। इस-

ने बाद लाइवने दिली के बाद शाइव बङ्गालकी दीवानी सनद मांगी थी। सम्बाद् ने कम्पनी पर बङ्गाल, विद्यार पीर छहा है लो मालगुजारी वस्त करने श्रीर शासन रखने को एक सनद लाइवने पास मेज दी। काशी के राजा श्रीर श्रवधके नवावने इन्हें उपहार सक्त पिर श्रवी श्रीर जवाइरात देना चाहे थे, परन्तु यह जैने पर श्रवी खत हुये। मीरजाफर मृत्यु कालकी लाइवकी नाम दान-पत्नी भू जाख रुपया लिख गये थे। कम्पनी के कानून से मृत व्यक्तिका इत दान लाइवकी न मिला। इसके लिये नीचे खिखा इन्तजाम किया गया था। कम्पनी के कर्म खारियों श्रीर सैनिकों में को लाय करने में श्रवम होगा, उसका इस रुपये में से थोड़ा वहुत माहवारकी तौर पर मिला करेगा। फिर सेफ-उट्-दौनाने श्रीर भी १ साख रुपये दे खाले।

ज्ञाद्वकी अनुपश्चितिमें मीरकासिम और समक्ने श्रंगरेज-हत्या करके श्रवधके नवाव शुजा-उद्-दौनाके यास पहुँचकर आश्रय लिया या । ग्रुजा-उट्-दीला मराठ श्रीर श्रफगान-सैन्य लेकर बङ्गाल श्राक्रमण कर्न विद्या-रके सीमाप्रान्त पर्यन्त या पहुंचे। ल्लाइवने ससैन्य जा **बन्हें पराजित किया श्रीर युदके व्ययस्करूप ५० ल**घ क्यया ले लिया। फिर यह स्थिर हो गया--- प्रवधके नवाव मीरकासिम भीर समक्ष्त्री प्रनराख्य न देंगे शीर भंगरेज उनके राजलमें विना श्रत्कवा णिच्य कर मर्जेगे। मुहस्मद रेजाखान् नथावं नाजिम - डद्-दीसाके नायव रहे। एन्होंने कम्पनीके कौंसिसके मेम्बरोंकी कोई उच यह पार्ने के क्रिभनाष्ट्रें २० लाख रुपया रिशवत दिया ्या। सन्धिके पीछे जब साइव कलकत्ते जोटे, नाजिस-उद्-दीकाने पृषकी बात दनसे कह दो। लादवर्न ऐसे चुणित व्यवहारके लिये कम्पनीके गवन र स्पेनसर साहव शार श्रन्थान्य नौ उद्मपदस्य कार्भवादिशींकी निकाल बाहर किया था। मानी इख्तियार रहते इहीने बङ्गाल, विद्वार और उड़ी सेमें कम्पनीके लिये नमक, सुणरी श्रीर खानको तस्बाक्त ठेकेका व्यवसाय धारमा किया। पनाशी-युक्के पीछे मीरजापर सिपाहियों ने हुना भत्ता देते थे। इन्होंने उसकी घटा दिया। इससे बांकीपुर और सुंगेरकी फीजींमें बलवा फूट पड़ा।

१७६६ ई॰ ने मई मासमें इन्होंने वहां जा बनवा मिटा दिया श्रीर उसी समय उनका स्वास्त्य भी भक्त हो गया १ वर्ष ६ मास बक्तानमें रह १७६७ ई॰ नी २८ जनवरी नो यह इक्तने एडको श्रीर रवाना हवे।

इस बार इक्टलेयडमें लाइवके लिये कोई विशेष बादर बभ्यर्थना न हुई। समाचारपत्नीमें इनके कार्य श्रीर चरित्र पर श्रनेक विचार उठने लगे. मानो टेशके सभी लोग लाइवका अपमान करनेको व्यस्त रहे। भारतके धनसे धनी डोकर यह वारकलेसायरके किसी सन्दर भवनमें रहने चर्री । स्वपसायर श्रीर क्षे वरमगृहर्से भी इनके दो प्रासाद निर्मित इवे। लाइवकी ऐसी टीज-तमन्दी देख सीगों ती पांखें फूल गयीं। गरीब यदि वड़ा भादमी हो जाता, ती वह एकाएक नवाद कह-खाता है। इसी प्रकार इङ्गलैग्डके की ग इनका ऐसा ख्च पद देख द्रन्हें 'नवाब साह्यव' कहने खरी। १७३० रे॰की बङ्गालमें भयानक दुर्भिच पडा था। लग्डन-वासियोंने भारतीय प्रजाके दु:खसे दु:खित हो एक खर-में कहना घारमा किया- कम्पनीके नीकर बङालमें चावन खरीद चौगुनी कीमत पर वैचते और इसीसे बङ्गानी दुर्भिच-यन्त्रभा भीग करते हैं। ऐसे ही काना-फ्रीसे लाइव लोगींमें भीर भी प्रमुखा तथा प्रनादाके पाल वन गरी। १७७२ ई॰ की पारलियामेण्ड महासभा-में लाइवका विचार इवा था। सभी दीव प्रभागे लाइव-के मह्ये मढा गया । खजन इनके विषवम जाकर खहे हुए। सभी लोग इन्हें पार लिया मे गढ़ से निकाल निको चेश करने लगे। परना पारलियामेख्य निर्वाचित स्थींके विचारसे क्लाइव निर्देश निकली थे। फिर भी चयमान, घुणा भीर लकास इनके इदयमें समीन्तिक प्राप्तात लग गया । नाना भावनात्रीं हे इनका परीर भग्न हुवा। १७०४ ई॰की ४८ वृष्वे वयसमें २२ नव-म्बर्के दिन लाइवने घाता इत्या करके इइसोक परि त्याग किया।

लाउन (श्रं॰ पु॰—Clown) विदूषक, नक्काल, भंडेला।
लाक (श्रं॰ स्ती॰—Clock) पामनाली, धरमघडी। यह
काष्ठादिके ढांचेमें लगी रहती श्रीर लक्करके सहारे
चलती है।

ह्मान्त (सं॰ व्रि॰) ल्लाम कर्तरि ता। १ ल्लान्तियुक्त, यका-मदा। २ व्लान, सुरक्षाया इवा। (भारत शक्शर्थ) ह्मान्ति (सं० स्त्री॰) ल्लाम-त्निन्। ल्लाम, मिइनत, यका-वट। (भाष)

क्कारनेट (चं॰ पु॰—Clarinet) वेस, वंशी, अनगीना। क्कास (चं॰ पु॰— Class ) श्रेसी, दरमा।

क्तिच ( सं० व्रि० ) क्तिद कर्तरि शा पार्ट, तर, भीगा। (रामायण १/४२।१८)

्रित्तववस ( रं॰ स्ती॰ ) चत्तुरोगविशेष, श्रांखकी एक बीमारी स्टिश्यां देखी।

क्तित्रदर्सा (सं ० पु०) क्रिप्टमर्स देखी।

क्षित्रा (सं० स्त्री०) खें तक गढ़कारी, सफेद कटैया। क्षित्राच (सं० व्रि०) क्षित्र शक्षिणी यस्य, बहुवी०। क्षेट-युत्त चन्नुविशिष्ट, भीगी श्रांखींवाला, जिसके श्राखरे - दरका बहे।

तिकाचि (संकती ) तिक्षचि , भीगो पांख। तिकाप (पंकप्त प्राप्त प्त प्राप्त प्राप्

क्किव् (वे॰ पु॰) क्लप्-क्किप् प्रष्टोदरादिवत् साधः । भादमी।(बाजसनेयस हिता ४०११४)

सिशित (सं वि वि ) सिश कर्तरिक विकल्पे दूर्।
१ स्ते प्रयुक्त, तक्षणीफर्मे पडा हुवा । २ उपतापयुक्त ।
सिल्ट (सं वि वि ) सिथ कर्तरिक विकल्पेन दूर्।
१ स्ते प्रयुक्त, तक्षणीफर्मे पडा हुमा। २ पीडित, वीसार।
दूसका पर्याय—सद्भुल श्रीर परस्पर पराहत है।
(भवदूत) ३ विकड, विमेल। ४ कठिन, कड़ा। (स्ती०)
पूप्रवीपर विकड वाक्य, एक दूसरेष्ठेन सिलनेवाला
जुसला। (भगवत राटारर)

सिष्टल (सं० सी०) सिष्ट भावे ल । श्रवहार यास्त्रीस एक दोष । यह दोष पदीं श्रीर वास्त्रीमें स्त्रा करता है। जिस स्थल पर किसी एक सुद्र पद हारा श्रय प्रकाम हो सकता, वहां एस पदका प्रयोग न करके श्रीप्रकाम के लिये कितने ही प्रदोका समास बना एक पदरूपचे प्रयोग करने पर क्लिप्टल दोष लगता है। जैवे—'जल' चुद्र पदको प्रयोग न करके 'कीरोद्जा• वस्तिजन्मभू" जैवे पदका प्रयोग।

नहां प्रतिप्रय व्यवहित दो वा उनसे प्रधिक पदींका प्रन्य करने भमीष्ट प्रधे लाना पड़ता, उसी को प्रानद्वारिक वाकागत क्षिण्टल दोव कहते है। यह सचराचर दूरान्वय-दोव जैसा व्यवहृत है। (साध्यवद्यंप ०) क्षिण्टक्षें (सं० क्षी०) नेत्ररोगविष्रेष, पांखकी एक बीमारी। यह क्षेषाज शीर रक्षज नेत्रवर्ष्णं का रोग है। दोनी पड़लें एका एक कुछ दुखने लगतों श्रीर तांवि-जैसी लाल देख पड़ती है। (माधवनिदान)

क्षिष्टा (सं• स्त्री॰) क्षिष्ट' क्षेय: यस्वस्थाम, क्षिष्ट-यच । पातम्बन्दर्भनके सतसे—एक चित्तवृत्तिः नैवायिकां भीर वैशेषिकींने जिसे जान जैसा उन्नेख किया भीर इस भी जिसे चलती बीलीमें ज्ञान कहा करते. सांख्य पातव्यत्व मतमें वश्री व्रत्ति नामसे दक्षिति होता है। यह इति वा जान दो प्रकारका है —क्रिप्ट भीर भक्रिट। श्रविद्या, श्रक्षिता, राग, होष श्रीर श्रमिनिवैश-पांच-को क्षेत्र कहते है। यह पद्म क्षेत्र जिस वृत्ति वा जानः प्रवृत्तिका कारण है. उसीका नाम क्रिप्टहत्ति है। (योगस्व १) नैयायिक वा दैशेषिक मतानुसार ज्ञान श्रातामें होता है । शाख्यपातचानी उसकी पन्त:-करण ( महत्तत्व )-का धमें जैसा निरूपण किया है। श्रनः तरण सलमय, रजीमय श्रीर तमीमय-तीन प्रकारका होता है। सुतरां उसकी हत्ति भी तीन प्रकार-की है-सलमयी, रजीमयी और तमीमयी ! रजीमयी शौर तभोमयो द्वति क्षिष्टा कड्डातो है। (वाचन्यवि) इस इसी वृत्ति चर्चात प्रमाण प्रस्ति द्वारा विषय निरूपण करके किसी विषयसे चतुराग भीर किसी विषयसे देव करते भीर तदनुसार कार्य करनेमें प्रवृत्त होते हैं। इसीसे धर्म और अधर्म उत्पन्न होता है। धर्माधर्म ही जना चादि घोरतर दुःखींका कारण है। त्रतएव रजीमयी शोर तमोमयी हत्ति ही सक्त दुःखीं का मूल कारण ठहरती है। यीग अनुष्ठानसे अन्त:-करणका रजः तथा तमीगुण दूरीभूत होने पर विवेक-ब्याति नाम्नो विश्वाद सलसयो जो प्रन्त:करण-इति उठ

भाती, वही भिक्तिष्टाहित्त कहनाती है। इस श्रिक्तिष्टा हित्त वा विवेकस्थाति हारा क्रिष्टा चित्तहृत्ति- निरोध करके योगी लोग श्रनन्त परमसुख श्रुस्म कर सकते हैं। योगके श्रुष्टानका यही मुख्य खहेश्य है। यह हित्त पाँच प्रकारको होती है-प्रमाण, विपर्यंय, विकल्प, निटा श्रीर स्टिति। प्रमाण, विपर्यंय प्रस्ति हैसी।

क्तिष्टि (सं० स्त्री०) क्तिय्-क्तिन्। १ क्तेय, तकशीकः। २ सेवा, खिदसतः।

क्तीत (सं० पु॰) श्राग्नप्रक्षति कीट, एक जहरीला की हा। यह उन्हीं हिंस्न कीटोंके श्रन्तर्गत है, जो सपैके श्रम्न, विष्ठा, सूत्र, सतदेह शोर पूर्ति श्राग्डसे उत्पन्न होते है। इसके काटनेसे पित्तजन्य रोग लग जाते है।

(सुगुत कहा = य०)

क्तीतक (सं॰ क्ती॰) क्तीव-क्तिप् निपातनात् वकारलीपः, क्तियं तकति इसते अस्। १यष्टिमधु, मुत्तस्टी, मीरेठी। र नीसमून यष्टिमधु, कानी मीरेठी। ( भावतायन गरहा-सूत्र श्वावर विषान्तर्गत मूल विष है। (सुष्ठतकस २४०)

क्कोतका(सं॰ फ्ली॰) १ नीलोझच, नीनकापेड। २ प्रश्नि-पर्णी, पिठवन ।

क्तीतिका (सं॰ स्त्री॰) नी ली हच । नील देखी ।

क्तीतनक ( सं० क्ती० ) क्तीतं कीटविशेषं तुदति, तुद् बाइलकात् ड संज्ञार्थं कन्। जलयष्टिमधुमेद, पानीमं पैदा होनेवाली मीरिठी । मुलहरी जल स्थल मेदसे दो प्रकारकी होती है। यह मधुर, रूच, वस्य, वस्य, वस्य, श्राप्त, शीतल, गुरु, चल्लुस्य श्रीर रक्तिपत्तम्न है। (राजनिष्ट,) क्रीतली, क्रीवका देखी।

क्रीतस्व (सं० स्ती०) यष्टिमधु।

क्रीव (सं॰ पु॰-क्री॰) क्रीव-क। १ पुरुष घीर स्त्री भिन, नपुंचक, नामदें। इसका संस्कृत पर्याय—षरङ, नपुं-सक, खतीयप्रक्राति, घर्ड, पर्राड, मर्राड घीर घर्ड है। जिसके सूत्रमें फेंग नहीं होती घीर विष्ठा जनमें डूव जाती, मेट् श्रुक्त होने रहता और जपरकी नहीं उठता— स्वीको क्रीव कहते है। (कालावन)

नारटने मतमें लीव १४ प्रकारने होते हैं-निसर्ग-

वर्ष्ड, पनग्ड, पचवर्ष्ड, गुरु-श्रभिश्रापजनित वर्ष्ड, रोग जनित वर्ष, देवक्रीधजनित वर्ष, ईर्ष्यावर्ष, श्रेका. वातरता, सुखिमग, पाचिसा, मोघनी ज, शाजीन चौर अन्यापति । माता श्रीर पिताक समान वीर्यं निसरी. षग्छकी उत्पत्ति होती है। जिसके प्रगड नहीं रहता. उशीका नाम अनगढ पडता है। इन टी प्रकारके पार्डीकी कोई चिकित्सा नहीं, इनका प्रतीकार होना कठिन है। पचषग्ड एकपच पर्यन्त चिकित्सा करनेसे आरोग्य हो जाता है। ग्रुक्के प्रभिगाप, रोग वा दैवकी वसे जी वसड वनते, उनकी चिकित्सा एक वत्सर पयन्त करते हैं। ईखी षर्ड. असेका, वातरेता और मुखिमग-चार प्रकारके षर्छ भी अविकित्सा है, इनका कोई प्रतीकार नहीं। जिन पर्शिका प्रतीकार भ्रमकाव है उनकी पितयों की चतयोनि होते भी पिततों की भांति एने परित्याग करना चाहिये। दर्धन वा स्पर्धमावसे जिसका वीर्धेस्खिलित ही जाता, वह साहिसा श्रीर जिएका वीर्यं अपत्य उत्पादनके अयोग्य आता. वह मीचवीर्यं कडलाता है। इस प्रकारके नपुंचक ६ मास चिकित्सा करनेसे सम्भवत: प्रारोग्य हो सकते है। पराग्ररसंहिताके "नष्टे सते प्रवित्ति कीवे च पनिते पती , पश्च-स्वापत्स नारीणा पतिरन्यो विधोयते ।" वचनानुसार कोई कोई वाइता कि प्रति स्तीव ही निष्ठे इसकी परित्याग करके स्ती अन्य पतिकी ग्रष्टण कर सकती है। किन्त टीका-कार भाषवाचार्यका कडना है कि "दत्तायायेव क्यायाः अनर्रान' वरस च" श्रादित्यपुराणके वचनानुसार कलिकाल-में स्तियों का दूसरा विवाह निषिष्ठ है। (वाचस्पत्र)

याच्चवल्का-संहिताके सतमें सम्मित्त विभागसे
पूर्व क्लीव होने पर किसी सम्मित्तमें एसका प्रिष्ठकार
नहीं रहता। परम्तु विभागके पीछे यदि किसी प्रीषध
हारा क्लीवत्व नाय होना, तो एसका प्रंथ एसको देना
पहता है। क्लीवका चित्रज पुत्र निर्देष होने पर उक्त
सम्मित्तका प्रिकारी ठहरता है। दायाधिकारियोंको
क्लीवकी चित्रज कन्याका विवाह पर्यन्त सरप्णेषण
करना चाहिये। उसके विवाहका व्यय भी इसी सम्मित्तिसे दिया जाता है। जिस क्लीवप्रकोका चित्रज पुत्र
नहीं रहता और जिसके चरित्रमें भी कोई दीष नहीं

मिनता उसको भी प्रतिपाचन करना पड़ता है। परन्तु स्राभचारियो डोनेसे क्षीवपत्नीको निकास देना चार्डिये (शायक्का) क्रैस देखी।

२ कर्तव्यकर्ममें निरुत्साइ, काममें हीना। ३ मधीर, वेषद्र। ४ विक्रमहीन, कमजीर। ५ ग्रब्दका कोई चिक्र वा धर्म। ६ ऋ ऋ छ छ चारवर्ष। (वनवार) स्नीवता (सं० स्त्री०) स्नोवस्य भावः, स्नोव-तल् । स्नोवका भाव, मन्तानोत्पादिका शितका स्रभाव, नामर्दी। दी शिरायें श्रुक्तवहन करती है। स्तुन्दय श्रीर कोषदय स्रनका मूनस्थान है। यह धिरायें किसी प्रकार विद होने पर स्नोवता भाती है। (स्वृत्वातिर ८ प०)

ह्मीवत्व (पं॰ ह्मो॰ ) ह्मोवस्य भावः, ह्मीब-त्वन् । ह्मीवता, नामदीं।

क्षुप्त (र्सं॰ ति॰) क्षप्-क्षा फरकारस्य ल्रकारादेगः। १ रचित, रचा स्वारं २ कल्पित, साना स्वार श्विस्ति, ठस्राया स्वारं ४ निर्मित, बनाया स्वार (रववंग) ५ वापित, करटा स्वार (नव)

क्षुप्रकीला (सं० स्त्रो०) क्षुप्र कीसमत, वस्त्रो०। निर्दिष्ट सरप्रस्थके स्थि भुग्यधिकारी प्रदत्त पत्र-विग्रेष, पद्या (गानसम्ब

क्कोद (सं• पु॰) क्किट भावे वज् । १ यरी राद्रैता, किस्मकी तरी, पशीना। २ पार्द्रता, तरी, गीचापन। (चढ़ ) ३ मस, में सा। ३ कफ, क्कोदन नामक क्रेपा। क्केंदन देखो। ४ पूरीभाव, सडाव। (वि०) ५ प्रार्द्र, भीगा, गीचा।

क्षेदक ( स० वि० ) क्षेदयित, क्षेट्-िणच्-खुल् १ क्षेदकारक, तरी या पसीना खानेवाला। (क्षो०) २ दम प्रकारके यरीरस्थ प्रक्रियोंने एक प्रकार परिनः। क्षिटेखा। क्षेदकारक जैसे जलका नाम क्षेदक पडना डिचत होते भी प्रक्रिकों सहायता भित्र जलसे क्षेद नहीं होता। रसीसे प्रक्रिक क्षेदक करकाता है।

कोंदन (चं॰ पु॰) को दयित, क्रिड-पिच् खु। १ अफ.

मेद, कोई घरीर ख को घा। इती है क्रिड उत्पन्न होता
है। भावप्रकाशकी मतर्मे—क्रोदन ही खानभेद श्रीर
कार्यभेदसे पांच प्रकार विभक्त है—क्रोदन, घवचव्यन,
रसन, खंडन श्रीर क्रोसा। क्रोदन कफ़-शामाश्रममें

उत्पन हो वहीं रहता है। यह निज शक्ति दारा भक्ति द्र्य जीप किया करता है। क्षेट्न कफ ही द्रदय, करह, मस्तक भीर सिम्ध्यानमें पहुंच हृदया-वनम्बन, व्रिक्तसमारण, रसग्रहण, इन्द्रियद्यप्ति तथा सिम्के मिलन प्रसृति कार्योमें सहायता लगाता है। रसकी सहायता व्यतीत भवनस्थन प्रसृति क्षेत्रा एक सक्त कार्य कर नहीं सकते। (मानम्बाय १११ एक) (वि०) र क्षेट्ननन, पशीना सानेवाना।

क्लोदवान् (सं॰ व्रि॰) क्लोदयुक्त, पसीनेसे भरा दुघा। (सुन्त पिकिस्ता)

क्षोदा (सं॰ पु॰) क्षिद-किन् निपातने साधुः। वन्त्रवन् पुषन् बोदन क्षेदन् बोदन् मुद्यंन् मद्यन् पर्यं मन् विवसन् परिव्यन् माद-रिवन् मद्यविति। उष्रार्थः। १ चन्द्रः, चदि। २ सविपातः, स्थामः।

क्षेद्र (सं० पु॰) क्षिद्यति, क्षिद्-उन् । यसृविद्यायि विद्यानिकिदिवित्रमिनिनायः। स्यार्थः । १ चन्द्रः । २ सिन्नपातः । क्षेप्रः (सं॰ पु॰) क्षिय् सावे वन् । १ दुःख, तक्षतीपः । इसका संस्कृत पर्याय—पाटीनव भीर भास्तप है।

क्तिम्नित्ता, क्लीय-प्रच्। २ पातंत्र्वकोक्त प्रविद्या, प्रस्मिता, राग-हेष भीर प्रभिनिवेग। (पातंत्र्वराह)

षिवया, पिंचाता प्रसित हो सांसादिक पुन्तकी विविध दुःखका कारण हैं। जब तक इनका सङ्गीव रहता, मनुष्य किसी प्रकार सुखी नहीं हो सकता। इसी इनको लोध कहते हैं। विपरीत ज्ञानका नाम पविद्या है। पविद्या हो पिंचाता प्रादिका मूल कारण है। पविद्याका नाम होने सिंचाता प्रस्तिका मी नाम हो जाता है। पहहारको प्रसिता कहते हैं। सुख वा सुखसाधनकी इच्छाका नाम राग, दुःख वा दुःख कारणके दूर करने की इच्छाका नाम देष घीर मरण तासका नाम प्रमिनिवेश है। क्षीधकी चार प्रवस्थाएं है। प्रसुत, तन्न, विच्छिक प्रीर उदार। क्षेप जब प्रतिस्मास्त्रक वित्त में प्रवस्थित करते प्रीर कोई कार्य करनेका सामध्य नहीं रखते, उसी प्रवस्थाको प्रसुत्त करनेका सामध्य नहीं रखते, उसी प्रवस्थाको प्रसुत्त करने हैं। प्रतिकृत भावना करने करने क्षेपीका चीच हो जाना तन्न प्रविक्ष भावना करने करने क्षेपीका चीच हो जाना तन्न प्रविक्ष भावना करने करने क्षेपीका विच्छेद

विच्छित अवस्था करनाता है। प्रकाशभावापन नाये। चम लोग जंब घविरत अपना विषय यहण करते, तब उन्हें उटार करते हैं।

की योगवसरे किसी तस्तर्में सीन दो सके है, स्वनके प्रविद्यादि लोग सभी कार्य करनेसे विश्वत रहते हैं। उन्हों लोगीका नाम प्रसप्त है। जिन्होंने योग करना प्रारम्प्र किया है, सनदे लोगोंकी तनु प्रवस्ता रहती है। फिर संसारमें निरतिषय प्रभिक्ता प्रविद्या, प्रकार, लोग विस्कृत भीर स्टार कहलाते हैं। प्रविद्या, प्रकार,

२ क्लोध, गुस्सा। ३ व्यवसाय, रोजगार। ४ पापेच्छा ( दिव्यावदान

क्षेत्रक (सं कि कि ) क्षिय-वुज् । निन्दिष्टं विकाय-खादिनाय-परिचिपपरिष्टपरिवादिव्याभाषास्योतुज् । पा शरारथ्य क्षेत्र योज, तिकालीफाँट ह ।

ह्नो भकारी (सं श्रिष्ट) हो मं करोति जनयित, हो म-क्र-पिनि। हो म उत्पन्न करनेवाला, जिससे तकलीफ मिले।

क्को प्रसार (सं वि ) हो प्रं मारयति नाप्रयति, हो प-स्ट-पिच्-प्र्। हो प्रनायक, तककीफ मिटानेवाचा। क्को प्रवान् (सं वि वि ) हो भीऽस्यस्य, हो प्र-सतुप् सस्य वः। हो प्रविधिष्ट, तककीफ जदा।

क्को प्रायष्ठ (सं • ति०) क्को प्रं भवहन्ति, क्को य-भ्रय्-हन्-ह ।
भवे को यतमची:। पा श्रायाः क्को प्रनायक, तककीपा ० दूर
कार्यवासा।

क्रोधित (सं० व्रि०) क्रिय क्रा क्रोधो जातोऽस्य, क्रोध-इतच्वा। क्रोधयुक्त, तक्षकी फजदा। (स्थापितक ) क्रोधी (सं० व्रि०) क्रिय् ताच्छी स्थे पिनि। क्रोधधीन, तक्षकी फ देनेवाला। (भष)

क्कोष्टा (सं॰ त्रि॰) क्रियकर्ति त्र्च्। क्रोप्रकारक, तकः चीफ देनेवाचा।

क्रीतिक्षक (सं क्री ) क्रीतिकेन यष्टिमधुक्तया निर्वे तम्, क्रीतक ठळ्। मद्यविश्वेष, मुलद्दरीकी शराव क्रीव्य (सं क्री ) क्रोवस्य भावः, क्रीव-ष्यञ् । पुरुष-कारद्वीनत्व, एक रोंग । इससे सन्तानीत्यादिकाणिका जष्ट दो काती है। सुन्युतके मतमें क्रीव्योग हद्य प्रकार- का है— मानसज, धातु चयज, यक्त चयज, स्पद्यातज, सहल चीर स्थिरयुक्तज । सह मेच्छ व्यक्ति मनमें निसी प्रकारका प्रिय भाव स्पस्थित किंवा प्रिय स्त्रीने सक्षी प्रकारका प्रिय भाव स्पस्थित किंवा प्रिय स्त्रीने सक्षीगरी मनः चुस होने की क्षीवल प्राता, वह मानसिक कह नाता है। कटु, प्रक्त, स्था तथा सवण रस प्रिक्त परिमाणों भी जन करने से सीग्य धातुका चय होने पर जानेवाका के व्य गेग धातु चयज है। वाजीकिया न करके प्रतियय स्त्री सेवनमें पस्त्री ध्वजभङ्ग वा युक्तचयज होता है। प्रतियय मिट्रीग प्रयम ममच्छे देरी पुरुष्यक्तिका जो व्यावात पडता, सम्त्री वेद्य स्पष्टातज के व्य कहते हैं। क्यान्य से ही पुरुष्यक्तिका जो व्यावात पडता, सम्त्री वेद्य स्पष्टातज के व्य कहते हैं। क्यान्य से ही पुरुष्यक्तिकीन होना सहजक्षे व्य है। विश्वष्ट व्यक्ति यह कामविकार स्पष्टित होनं पर यक्ति रोक रखता, तो यक्त स्थिर होकर रस्ता चीर के व्य शेग स्थाता है, इसीका नाम स्थिरयक्ति है।

्रस छह प्रकारने हैं व्यरोगमें सहज भीर ह्या घातन असाध्य होता है। भविष्य चार प्रकारका क्रें व्यरोग जिस कारणसे लगता, उसने विषयीत प्रति-कार करना पड़ता है। हैं व्यरोगमें वाजीकरण प्रथा है। (स्वत चिकिस्ति १९ ४०)

चरकसं हिताके सतमें श्रीतच तथा इस प्रव चाहार, पानी पैसे भी जन, श्रोक, चिन्ता, सय, त्रास, श्रीतशय स्त्रीसेवन, श्रीभचार, वात, पित्त, कफके वैषस्य श्रीर श्रनाहारसे बीजका उपघात होता श्रीर क्रै व्य रोग सगता है। (परक) स्वनक देखी।

स्तोजपैट—महिस्रते मन्तर्गत बङ्गलूर जिलाके चैनपा-टन तालुकका एक महर। यह श्रचा ११९ ४६ उ० भीर देशा० ७७ १७ पू० पर बङ्गलूर भहरसे घटाइंस मोल दूर भारकवती पर भवस्थित है। यहांकी जन-संस्था शय: ६०८८ है। यह भहर रेखिडेएट वरीक्का जने १८०० ई०म निर्माण किया था। इस लिये इस का नाम क्कोजपैट पड़ा। यहांके सुसलमान रेशमा को ड़ांभों को पालते भीर उनसे रेशम तथार करते है। इस शहर-को शामदनी पाय: सार्वेतीन हजार द० है।

क्रोभ (सं॰ क्री॰) कोना देखी। क्रामत्त्रेखी (सं॰ स्को॰) प्राणिविग्रेष, कोई जानवर । जिसका रेप्ट्य वायु क्रीमने सुखरे संनम्नीरहता. उस प्राचीको विद्वान क्लामतुच्छी कप्तता है।

क्कीमखासी (सं॰ पु॰) लक्कोष दारा खासकर्म निष्यत्र करनेवाना प्राणी, जो जानवर खानसे सौस जैता हो। क्कोमखासी प्राणियांके क्ष्या पच्छ होते हैं। यद्या—सकला श्रीर केसडा।

होसा (सं ॰ पु०) १ विपासास्यान, पुरस्त , दाइना फेफाडा। यह इदयके घडीभागमें दिचिए कुचिका एक मांसिएएड है। (शावक्का, जिताबरा) वैद्याने ग कहते हैं कि दोनों बाइवींके मध्य वक्का, उसके मध्य इदय शीर उसके पास पिपासास्थान होम है। २ मस्त्रिक्का, सर। होरोफार्म ( शं० पु०—Chloroform) निद्राजनक घौषधि शिष, बेहीय करने की एक दवा। यह तरल होता और मीठा मीठा महकता है। इसकी प्रायः नश्चर नगाने व्यवहार करते हैं। होरोफार्म श्राहाण करते ही थोडासा नथा श्राता श्रीर फिर स् घनेवाचा गाही नींद सो जाता है। माठा प्रधिक होनेसे मरने का उर है। यह शिशी खुकी रखनेसे उह जाता है। चोर-बदमाय कोगोंको सोतीमें होरोफार्म सु घा बेहोय कर देते श्रीर उनका व्यवा प्रैसा खींच, बेब्दकी प्रपनी राह सित हैं।

्रक्कीश ( वै॰ पु॰ ) भय, डर्। ( ऋत् ६१४६।१४ )

क्क ( रं० प्रव्य० ) किम् प्रत् किमोडन देन शारी श ततः किमः खाने कु पादेशः। कृति ने पा शर्रः एका कहां, किस कगड़ा, ईकारवातिक्कों दो प्रदार्थों का मिलनी वा सम्बन्ध नितान्स प्रमुख होनेसे पण्डित सोग दो किं प्रयोग करते है। तथा—

''क्र चूर्यं प्रभवी वंशः कृष्टाखविषया मृतिः।" (रह्वंश १)

काक (सं० पु॰) क्ष-धाग-धण्। कक्षु, चीना धान।
क्षचन (सं॰ धव्य०) १ किसी खान पर, कक्षीं। २ कहीं
भी। ३ किसी घंगमें, किसी कदर। ४ कभी, जिसी
संगयकी: पाणिनिके सतमें का एक पद और चन दूसरा
पद है। परन्तु सुग्धवाधमें क्षचनको एक ही पद साना
है। क्षचित्, क्षवरिखी।

-काप (सं॰ पु॰) का गुभावे प्रयु। १ प्रव्हविधेष, एक

भावान । चनती बोलीमें इसे कनकल कहते है २ बीणाका भव्द, सितार वगैरह बालिको भावाज, भन-भन, टिन टिन, इस इस । ३ भव्द, भावाज । कण् कर्तिह श्रन् । ४ भव्दकारक भावाज करनेवाला ।

कणन (सं० हो)०) क्षण् भावे खाट्।१ कनकन ।२ प्रत-भन । ३ कमक्षम । ४ यव्द, प्रावाज । (पु०) कर्तरि प्रच। ४ जनाधारविशेष, कोटी चण्डो ।

कणित (सं० ब्रि॰) १ कणन-घच्ट्युक्त, कनकन, भान भान या छमक्सकी भावाज निकानन्वामा। (ह्रो॰) २ कणन, भानभान, कनकन या छमक्स। कणितीचण (स० पु०) ग्रुष्त, गोंघ।

त्तय ( सं० पुष्ठ ) क्षय-प्रचः विकल्पेन पाप्रत्ययः । ज्ञाति क्षतिक्यो पः। पार्शशश्यः क्षायः, काटा, जोशादा । क्षयन (सं० क्षो॰) क्षायकरण, काटा बनानेकी क्रिया । (स्युतस्त्र ४५ ४०)

सिंधना ( ६० स्त्री॰ ) साथ, काटा। कथित (सं ० व्रि०) कथ ता। १ पक्ष, स्टत, पकाया हुवा, उदासा हुवा। इसका संस्कृत वर्याय-निध्यक्त. क्षाय, नियु ह, काय भीर स्त है। (क्वी॰) र माधवी-सद्य, सड्डवेकी धराव। २ काथ, काटा, जीशदा। क्षितज्ञ (सं॰ क्लो॰) क्षितच्च तद्जलच्चेति, क्रमें था। उच्चीदक, गर्म पानी। इसका संस्कृत पर्याय-मृतास्त्, निष्पक्षास्त्र, क्षषायास्त् इत्यादि है। यह पादा-वर्षेष, अर्घावरीय भौर विपादावरीय—विधिध होता है। पादावशेष कपन्न, नधु श्रीर शास्त्रेय है। श्रधीव-श्रेष वित्तक्ष भौर विवादावशेष वातक्ष होना है। फिर पादावश्रेष वसन्तमं, अर्घावश्रेष श्रदत तथा श्रीसमं श्रीर विवादावशेष हैमन्त एवं शिथिरमें प्रशस्त है। वर्षाके सिये प्रष्टभागावयेष प्रच्छा होता है जी क्ष व्यमान जल निर्देग, निर्फोन भौर निर्मल हो जाता, वही क्षित कदशता है। यह दीवन्न, पावन और लघ्न होता है। क्षितद्रय (स'० हो। ) परिष्ट । किसी चीजकी उवान कर निकाला द्वारस ।

क्षियता (स'•स्त्री॰) श्रीयधविश्वेष, एक दवा। चनती बोन्नीमें इसे कड़ों अध्वते हैं। इसकी पाक अरनकी प्रणानी यह है—एक कहाहीमें तैस वा छत हारा हरिद्रा धीर हिंदू को एकत भून लेना चाहिये। अच्छी तरह एक जाने पर उसमें चटनीके साथ महा होड थांच सगाते हैं। इसदी धीर हींग सिंह ही जानेसे उसमें किखित परिमाण मरिच हे हेना चाहिये। इसीका नाम क्षिता है। यह पाचक, क्चिकर, स्तु, अनि-हर्षिकर, सफ तथा वायुप्रसमकारी भीर कुछ पित्त-वर्षक होती है। (सायकाड)

क्षधःख (वे॰ ति॰ )भूमिपर खित।

क्षच (वे॰ पु॰) कु श्रज्ञ-प्रच्। प्रधेपक बदरफल, प्रध प्रकाबेर । (तेनिरीय॰ शश्रश्य)

काचर ( हिं० पु०) १ गरियार बैल, संघा डाल देनेवाला बैल । (वि०) २ निबेल, कम क्षवत ।

काड़ेट (पं• पु० Quadrat) एक समचतुरस्र खण्ड, कीई चीवहतू टुकडा। यह टाइवके प्रचर मिलानेमें रिक्ष स्थान पर व्यवहृत होता है। काड़ेट सीसेसेटलता, कम्माजमें मिलता, सो स ( बक्रुफा, बिच्छा) से बटता भीर कोटेशनसे घटता है। काड़ेट टाइवके बरावर चीडा भीर १ एमसे ४ एम तक सम्बा होता है। इसकी काड़ भी कहते हैं।

कार्ष ('स'० पु॰) क्षण भावे घञ्। १ यय्द, पावास । (ब्रि॰) क्षण ग्या व्यक्तिकसमी भी पः। पा शशश्यः २ यय्दः कारका. प्रावास निकासनीवासा ।

काथ सात प्रकारका होता है-पाचन, ग्रीवन, को दन,

संग्रमन, दीपन, तर्पण श्रीर शोवण । इनमें प्रधावश्रेक पाचन, दादगांशक शेधन, चतुरंशक के दन, प्रष्टांशक संग्रमन, षड्ंशक दीपन, पञ्चमांग्रक तर्पण श्रीर बोड-शांशक शोषण है।

जनकाथ तीन प्रकारका है—पादावशेष, पर्धावशेष भीर विपादावशेष। पादावशेष जल कफनाश्रक, लघु भीर प्रान्तवधेक होता है। यह वसन्तकालको प्रशस्त है। प्रधावशेष जलकाथ पित्तनाश्रक है ग्रीर शरत् तथा शोष्मकानमें पोना चाहिये। विणदावशेष जल वायुनाश्रक होता भीर हीमन्त तथा शिथिर ऋतुमें हपकार करता है। वर्षाभावको प्रष्टमांग भविष्ट जल सेवनीय है। दिनका प्रकापानी रातको ग्रीर रातका पानी दिनको गुरुपाक हो जानेसे पोना निषिद्व है। (राजवलम)

वात. विश्व चीर कफातद्वयर कायमें मकरा क्रमगः चार, भाठ श्रीर सोसह श्रंश डासना चाहिये । इससे उसटा प्रयोत वात, वित्त भीर कफ रोगके लिये सोलह.. चाठ भीर चार भंग मधु पडता है। यदि काशमें जीरक. गुग्गुल, चार, सवण, शिलाजतु, हिङ्गु भीर विकट (सींट सिर्च पीपन) डांचनिकी कहा जाये तो उसे शायमित (४ मासा) लैना चाहिये। पाचन दोवोंको पचाता, दीपनसे परिन बढ़ पाता, शोधन मलग्रहि नाता. शमन रोगोंको दबाता. तपेण धात्रभोंको दृति पद चाता, क्रेडी इतक द सगाता भीर विशोषी शोष बटाता है। काथ सन्धाकी शीव बना लेना चाहिये। रातको दोषका बसावल देख कर साथ दिया जाता है। नवन्त्र में पीनेसे यह दोष मिटानेने बदले बढाया ही करता है। बाय पानसे यदि को म, मुच्छी, विश्वसता वा शिरोव्यथा चठे, तो शोघ रोगोको वसन करा देना चाडिये। ( चाने यसं॰ )

पूर्वोक्कतो शमन, भ्रपराह्मको दीपन, निशीयको शोषण भीर स्थॉदयसे पूर्व शोधनीय दिया जाता है। (स्यूत)

क्षायि (सं० पु॰) प्रगस्त्यका नामान्तर। काथोद्गव (सं हो)॰) उद्भवत्यसात्, उद्भू प्रपादाने प्रप्। ततः क्षाय उद्भी यस्म, बहुत्री॰। क्रप्रीतृत्यकः क्रित्र रसास्त्रन, कुल्लासास्त्रन, रसीत क्वापि (सं॰ प्रव्य॰) क्वरप्रिय कही भी, किसी भी जगहा

क्षारण्टाइन ( ग्रं॰ पु॰—Quarantine ) गमनागमन संसर्ग निषेध, वबाई बीमारी रोकनेके निये सुसाफि रांकी क्षक त्ररसेके निये किसी खास नगहर्मे ठइराया नाना।

क्षारपन ( हिं॰ पु॰ ) भविवाहितावस्था, जिस हालतमें गाटी न हुई हो।

क्वारापनाः कारपन देखी।

कार्टरमाष्टर ( ग्रं० पु० Quartermaster.) १ पेश-खेमेका एक फोनी घफसर। यह रसदका दक्तनाम रखता है। इसे लेफिटिनेस्ट्रेसे कम नहीं समभति। २ पतवार पर हाजिर रहनेवाका एक छोटा घफसर। यह भाष्टियां, जाकिटेने या दूसरे दशारे दिखा कर नाविकींको पोत चलानेमें साहाय्य पहुचाता सौर उन्हें समुद्रका गामीये तथा दिशायें बताता है।

कासि—एक संस्कृत पद। यह 'क्ष' श्रीर 'श्रवि' के योगसे बनता है। 'क्ष' का श्रर्थं कहा श्रीर 'श्रवि'का शर्यं 'तु है' है। शर्यात क्षासि—तूककां है।

क्तिनाइन ( घं॰ पु॰= Quinine ) कुनैन देखो । क्तिल ( घं॰ पु॰= Quill ) पर्यालेखनी, परका कलम । क्तीन (घं॰ स्त्री॰= Queen ) राजमहिषी, महारानी,

मलका।

कौ लारी ( हिं० स्त्री • ) को इलारी ।

च-चिकार घचर । ककार भीर पकार योगमें उत्पन्न होनेसे याब्दिक लोग इसको प्रतिरिक्त वर्ण-लेसे स्त्रीकार नहीं करते । किन्तु तन्त्रके मतसे चकार एक प्रतिरिक्त, चतुः त्रिंगत् खलन, प्रष्टम वर्गका पद्मम श्रीर एक पद्मागत् माळकावर्णीका प्रन्तिम वर्ण है।

''वश्रावितिमांना विह्नासर्वेकर्नसः

चकारादि चकारात्ता वर्णमाला प्रकीरितंशा " (गीतमीय तन्त )

इसका उचारणस्थान कराउ है। (वरतान १० पटय) कामधेतुतन्त्रके मतमें चनार क्रायु की तथ्य ता, चतुर्वेग्रसम, पच्चदेवस्तरूण, तीन मतियो तथा तीन विन्दुवैधि युक्त भीर मरचन्द्रके समान उक्तवस्नान्ति विशिष्ट है। इसके कई नाम हैं—कोप, तुम्बुक, कास, रूक, संवर्तक, न्हिंसंह, विख्ता, माया, महातेला, युगान्तक, परात्मा, क्रीध, संहार, वलान्त, मेर, सर्वाङ्ग, सागर, काम, सयोगान्त, विप्रक, चैव्रपाल, महाचीम, माळकान्त, घमल, घचल, सुख, कव्यवहा, घनन्ता, कालजिद्वा, गणिखर, क्रायापुत्र, सङ्गात, मलयश्री घीर कक्षाटक। (वर्णानिधानतन्त्र)

वीई काई कहता है कि तन्त्र मतरी भी चकार कोई मितिका वर्षे नहीं ठहरता। माह्यकावर्षके एक पञ्चान् मत्यानु पंद्यापूरण मात्रको ही वह प्रयक् रूपि रख लिया गया है। वरदातन्त्रमें मादिवर्षं ककार के मनुषार चकारका खचारण-खान क्ष्यु कहा है। भ्रतएव प्रसिद्ध प्रमिधानादिमें चकारका कादि वर्षे मध्य रहना भी सङ्गत है। तन्त्रसारप्रणेता कथ्यानन्दने निकन्ति क्षित प्रमाणके मनुषार हमको सं युक्तवर्ष-जैसा ही ग्रहण किया। है—

"श्रकारादि लकारान्ता वर्णाः पद्मागदीरिताः । संयोगात् कस्योरिव चकारो सेदरीरितः ॥"

वाचस्रत्यमें लिखा है, कि माह्यकावर्णिक प्रन्तर्गत प्रन्तिस लकारकी भांति क चौर व के संयोगसे उत्पन्न चकार भी प्रतिरित्त नहीं। इसी कारण चकारका एक नाम संयोगान्त पड़ा है। किन्तु यह किसी प्रकार सङ्गत-जैसा चात नहीं होता। कारण अन्य ग्रास्तीर्स चकारको प्रतिरित्त वर्ण स्त्रीकार न करते भी तन्त्र-यास्त्रके मतानुसार उसकी पतिरिक्त जैसा ही मानना पहेगा। वरदातन्त्रमें चकार क्याउर जैसा वर्णित इवा है। यह वर्णना प्रादि वर्णने प्रनुसार की गयी है। ऐसा स्त्रीकार करने पर अन्त्यवर्ण सूर्धन्य वकारको कों नहीं कहा? इसका कोई कारण कहा निर्देष्ट है। गीतमीय-तत्वमें भी 'अकागदि चकाराना वर्षमाला प्रकी-विवा" वचनसे चनार प्रतिरिक्ष वर्षे समका गया है। चकारका संयोगान्त नाम देख कर इसे अनित-रिक्ष नहीं कह सकते। कारण संयोगान्तको भांति इसका एक नाम वर्णान्त भी है। प्रथमके अनु-सार अनतिरिक्त कहने पर वर्णान्तके अनुसार प्रति-. रिक्त भी करना पडेगा। माहकावणींके अन्तर्गत नो दो लकार है, वह भी एक नहीं। उनका उचारण भी भिन्न है। उनमें एक उ भीर दूसरा ल है। पहलेका उचारणस्थान सूर्धा भीर दूसरेका रन्त है। ''वंशेगात कायोरेव वकारो नेदरीरितः'' वचनमें चाकारका अनितिक्त कहा जाना भी कहा जा नहीं सकता। दो वणीं के संशोगसे अनितिरिक्त उहरता, तो ए, भी, ऐ, भी, द भीर लक्षो भी अनितिरिक्त वर्ण कहाजा सकता है। कारण स्वरवर्णीं की परस्पर सन्धिसे भी यह कई वर्ण वन सकती है।

च (सं॰ पु॰) चयति लोकान् प्रलयकाले सर्वाणि भूतानि
सद्याकालोदरं प्रेरयति, चिंड। १ प्रलय, क्यामत ।
२ राचस । ३ न्हिसंड । ४ विद्युत्, विजनी, गाज।
५ चेत्र, खेत । ६ चेत्रपाल, खेतका रखवाला । ७ नाथ,
विरवादी ।

**स्त्रण,** चष देखी।

च्चण (सं० पु०) चणोति नाययति सर्वे यथाकालम्, चण-पच्। १ काल, वता। सकल जन्य पदार्थ कालमें लय हो जाते है। इस कारण कालका नाम "चण" पडा है। २ कालका श्रंगविशेष, वत्तका एक हिसा। पमाकी मतमें घठारह निमेधीकी एक काष्टा, तीस काष्ट्रायोंकी एक कला भीर तीस क्लायोंका एक चण होता है। शब्दार्थंचिन्तामणि कहता है कि चल्लके एक बार निमेषमें जितना समय सगता, उसके चार भागींका एक भाग चण ठहरता है। पातच्चलभाष्यकी देखते कालका जो श्रेष भंश बांटनेमें नहीं भाता, वही चय कड़लाता है। जैसे द्रश्यके श्रीर श्रवयव न रखनेवाले ग्रेष श्वयवको परमाख कहते, वैसेही कासके श्रेष ं अंग्रको चाण समभाते है। न्यायके मतानुसार महाका स नित्य द्वा है। उसका कोई अवयव वा भंग नहीं होता। हपाधिभेदसे खण, सुहते प्रसृति यन्द्र व्यवहार किये जाते है। परन्त वह कोई प्रतिरित्त पदार्थ नहीं। (दिनक्ररी ११२)

कोई कोई नैयायिक अन्त्यगन्दविभिष्ट कालको भी खप-जैसा निर्देश करता है। (पवता, नागदीयी)

जैन-शास्त्रानुसार काल एक द्रश्य है। रहीं की राशिक समान पाली कालाशकी प्रत्येक प्रदेश पर काल-का एक २ प्रसु अवस्थित है। इसके दो भेद है—एक निषयकाल श्रीर दूसरा व्यवहारकाल । क्षण, समय भावली दिन रात श्रादि व्यवहार कालके मेट है श्रीर उस व्यवहारकाल है। संसारमें जितने भी पदार्थ पर्यायसे पर्यायांतर होते रहते हैं। उन सबका उदासीन कारण काल है। कोटा, बडा, नया, पुराना, बादि विश्वेषण जी पदार्थों के समते हैं उसमे कालही कारण है। (तलाई मूनटीका)

३ प्रशस्त सुझ्ते, षच्छी साम्रत । (दीविका) ४ सुझ्ते, दो द्राइ । (दिवानिकारोमिक) चिकोति दुःखं नामयितः। ५ उत्सव, जससा । (माच ११४) ६ व्यापारमूच मवस्थिति, देकारो । ७ पर्वे, त्योद्वार । प्रवसर, मौका । ८ परा-धीनत्व, दूसरेकी मातस्ती । १० मध्य, बीच। ११ भूनक, खीवान ।

चणकाच ( सं॰ क्ठी॰ ) १ सुहर्तकाच, जरा देर। २ वत्सवमाच, जन्नसेका यक्त।

चयचय (सं० प्रवाद) बाइलकात् प्रकारार्धे दिवचन। वार बार, छिन छिन।

चयतु (सं० पु॰) चय भावे ऋतु। चत, जख्म। किसी किसी पुस्तकर्मे 'चयतु' के स्थल पर 'घायतु' पाठ देख पडता है।

चणद (सं॰ पु॰ हों।॰) चणं यात्रादिसुझते ददाति, चण-दा-का १ मीझितिक, गणक, जूमी । २ जल, पानी । ३ रात्रास्था, चणदास्था, रतींधी।

चणदा ( सं० स्त्री॰) चणं चलावं ददाति, चण-दा-क टाण्। १ रात्रि, रातः। २ इरिद्रा, इलदी ।

चणदाकर (सं०पु०) चणदां राक्रिकरोति, चणदा-क-ट। चन्द्र, चांद।

चयदाचर (सं ॰ पु॰) चयदायां चरति, चयदा-चर-टा १ निमाचर, राचस। (भारत ११४५ प॰) (ति॰) २ रातको चलनेवाला।

चणदाचरी ( सं॰ स्ती॰) राक्षती, वुडैंस।

चणदान्ध्य (सं० हो०) चणदायां भान्ध्यम्, ७तत्। रात्रान्ध्यतारोग, रतीं धीकी बीमारी। इसका संस्कृत पर्याय—चणद, चणन्ध्य श्रीर नज्ञान्ध्य हैं।

(सुत्रुत, उत्तर १७ 🕶 )

चणद्युति (सं॰ स्त्री॰) चणं द्युतिर्यस्याः, बहुत्री॰। विद्युत्, विजन्ती। चणन ( सं ० क्लो०) चण भावे चाट्। १ हिंसा, वध, कत्ल, सारकाट। ३ चूर्णन, विसाई।

चयनि:खास (सं० पु०) चयात् चयकालात् परं नि:खासो यस्य, बहुनी०। शिश्रमार, सपादनसजन्तुः विशेष, सङ्गमाही, सुस।

चयनि:खासं ( सं॰ स्ती॰) चयनि:खास जातित्वात् क्षीत्। शिश्रमार स्त्री, मादा सूस ।

चण्तु (सं ० पु०) चत्र, घाव। किसी पुस्तकर्म 'चणतु' श्रीर किसीमें 'चणानु' पाठभी है।

चणप्रकामा ( चं॰ स्त्री०) चणं चणका चंपका मां यस्याः, बहुत्री०। विद्युत्, विजनी।

चणप्रभा, चणप्रकाश देखी।

'चणभङ्ग ( स'o पु॰ ) चणात् परी भङ्गः, ५ तत्। छत्म-त्तिके त्रतीय चण विनाम । एकप्रकार बौद्धटाम निक सभी पदार्थीका चणभक्त स्त्रीकार करते हैं। उनके दर्भ नका प्रधान उद्देश्य यही है, 'उत्पत्तिके तीसरे श्रण सक्त पदार्थीका नाम होता है।' मैध, दीपमिखा श्रीर जलवृद्वद्का क्षणभक्त सब कीग प्रत्यक्ष कर सकते है। उनके क्षणभङ्गमें प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। घट. पट. ग्रह पादि जो पदार्थ चिरकालस्यायी-जैसे समभ पडते, बौददार्शनिक अनुसानसे उनका भी क्षणभङ्ग प्रमाण करते हैं। जैसे धुमको हेतु ठइराके पवैत प्रस्ति खानींमें विक्रिका बनुमान उठता, सलके हित् पर ग्रहादिमें भी क्षणभङ्गका प्रत्मान जग सकता है। विक्रिका प्रतुमान करनेसे पूर्वे धूमसे विक्रको व्याप्तिका ज्ञान श्रावश्यक है। श्रशीत ऐसा ज्ञान रहनेसे विक्रका अनुसान हुवा करता, जहां जहां घूस है वड़ीं विक्र भी होता है। इसी प्रकार इस स्थान पर भी सलमें अपभङ्गकी व्याप्तिका ज्ञान है। प्रयात जलधर बुर्बुर् ग्रादि जिन जिन स्थानींमें सत्व है, वर्षा क्षणभक्त प्रत्यक्ष इवा भारता है। बीख लोग ऐसे ही अनुमानवाका बनाते हैं। यथा--

"उद्दादय पदार्थाः चयमहिविशिष्टाः सत्तात्, यत् यत् सत्तत्त्वण-सहिविशिष्टम्, यदा-जन्नसरपटनं, सन्तयामी भाषाः, तसात् चयमङ्ग-विशिष्टाः।"

्ररहादि सभी पदार्थ चणभङ्ग र है। इसमें सल ही

हेतु है। जिस जिस पदार्थ में सत्व रहता, वह चणम-हर ठहरता है। जैसे जलसरपटल, ग्रहादि सभी पदा-थों में सत्व है, अतएव वह सबके सब चणमङ्ग् है। अपर दार्थ निक जिन जिन युक्तियों भीर प्रमाणीके वक चणमङ्गवाद निराक्तरण कारते, बीद छनके प्रतिकृत भी भनेक युक्तियां देखाने लगते है। विकृत विवरण बीद और चणिक गल्से इष्ट्या है।

चणभङ्गुर (सं० व्रि०) चणात् चणकालात् भङ्गुरः, ५-तत्। चणकालस्यायी, थोडी देशीं ही विगड लाने-वाला।

'धिह पुनरसी किसिप नाइसास्पश्सित, किश्विदिप वस्तु स्थिर विश्वसेव चणमहुरं ऋतीकं वैव्यवसारधेरन् न किश्विदिप कामधेरन् न पाकासधमानः केसिदिप प्रवर्शनो ।" (बीकाधिकार—शिरीमणि)

चणरामी ( सं॰ पु०) चणि चणि रसते, रस-णिनि । १ पारावत, कवृतर । २ किसी सतमें—चटक, चिरौटा । चणविष्यं सी (सं॰ ति॰) चणात् चणकालात् विष्यं । सते, विष्यं स्णिनि । १ चणिक, एकचणमें ध्यं स होने-वाला, को घोडी देरमें मिट जाता हो । २ प्रच्यकालके सध्य ही ध्यं स हो सकनेवाला, प्रविरस्थाया । (हिनोपरेंग) (पु०) ३ चणभङ्ग रवादी वीह । इनके सतमें संसार चण॰ स्थायी है ।

चिषिक (सं० व्रि०) चर्णः स्वस्ता व्याप्यतया धस्त्रस्य, चर्ण-उन्। १ चर्णमात्रस्थायी, जरा देर उद्दरनेवाला। (पु०) २ चर्णमात्रस्थायी, जरा देर उद्दरनेवाला। (पु०) २ चर्णमात्रस्थायी कोई वीददार्थनिक उत्पर्णतिके परचर्ण ही पदार्थका विनाग स्वीकार करता है। उनके मतमें उत्पत्तिके परचर्ण ही जिसका विनाग भाता, वही चर्णिक कद्दलाता है। नैयायिक मतमें उत्पत्तिके परचर्ण विसी पदार्थका विनाग नहीं हो सकता। उनके कथनातुसार प्रथम चर्णमें उत्पत्ति, दितीय चर्णमें स्थिति चीर द्वतीय चर्णमें विनाग होना सन्भव है। द्वतीय चर्णको विनष्ट होनेवाला पदार्थं न्याय वा वैग्रेषिक मतमें चांणक समभा जाता है। उनके मतमें चांणक समभा जाता है। उनके मतमें चांणक होते हैं।

"द्रवारश्यनुष्'ः सारवानायगरीत्यान् । व्यवाप्यन्तः चिषको विशेषगुण दणते ॥" ( भाषापरिच्छेद २७ ) सृज्ञावकोको देखते स्टलीय चणमें ध्व'स छोनेवालेका नाम चियाक है। (भाषापरिच्छेद १७ मुज्ञानको) गैद देखो। क्षिया (सं॰ स्त्री॰) चियाक स्त्रियां टाप्। विद्युत्, विजली।

चिषित ( पं॰ ति॰ ) खयः सन्द्वातोऽस्य, चणः इतच्। जातचण, जिसका जलसा वगैरह हो चुने।

चित्रिनी ( सं० स्त्री० ) चयाः उत्सवी ऽस्त्यस्थाम्, चय-इनि

चर्यो (सं • ति ०) चर्या विश्वान्तिकातः उत्सवी वा इस्ट्यस्त्र, चर्य-इनि । १ विश्वान्त, धकामांदा । २ उत्सव यक्त, जलसेदार । (भारत रा१२१४॥)

खिणाका (मं पु॰) खाणे पच्यते, पच् कार्येण घड् चकारस्य सकार: । महादीनाच। पा कोशंध्रशः खाणकालके सध्य पाक किया जानेवासा, जो थोडी ही टेरमें पका सिया जाता ही।

चत् (सं॰ स्ती॰) खण भावे सम्पदादित्वात् किए। १ इनन, मारकाट। २ विदारण, चीरफाड । ३ पीडन, तक्तवीफदिनी।

सत ( सं॰ ति॰ ) चष-का । १ विदारित, चीराफाडा । २ पीड़ित, माराजूटा । ३ घर्षित, विदा हवा । (रह ११६१) ४ चित्रक्र, जिसे नुकसान लगा हो । (जनार ११९६) (क्री॰) भावे का । विदारण, चीरफाड । (साहित्यदर्षण १) ६ घर्षेण, विसन । (नाव १ प०) ७ दुःख, पीड़ा प्रश्वति तकसीफ, दर्दं वगैरह । (रह॰) चच्चते वध्यते घनेन, करणे का । प्रवण, ताजा जख्म । जिससे रक्ष भीर पीव वहता, धसे वैद्य चत वा सद्योत्रण कहता है । इसका संस्कृत पर्याय—त्रण, प्रमु, हमें भीर चणनु है ।

धर्मशास्त्रकार व्याच्च बताते हैं— जत न स्खते जिस व्यक्तिका मृत्यु धाता, उसका भगीच दो प्रकार कह-लाता है। जिस दिन धात पड़ता, उस दिनसे सप्ताइके मध्य मृत्यु होनेसे ३ दिन धीर इसके पीछे मरनेसे सम्यू पश्चीच रहता है। ( यदतच) धातगुक्त व्यक्तिको किसी वैदिक वा स्मार्त कार्यका अधिकार नहीं। वह सवदा ही भग्नचि है। युनस्त्यके मतसे चन्द्र किंवा स्यू-श्रहणके समय, मृत व्यक्तिके पिण्डदानकाल भीर महा-तीर्धेमें चतदोष नहीं लगता। इस समय उसकी कार्यका स्विकार होता है। ( श्रविचत्तक )

८ रोगविश्रेष, कोई बीमारी: इस रोगका निदान, सन्प्राप्ति श्रीर लच्चण चरकमें इस प्रकार निर्योत इद्राई--धनुः चैकर प्रधिक परिमाणमें व्यायाम. गुरुतर भारवहन, उज्ज्ञानसे पतन, श्रधिक बल-वान्के साथ ग्रुड, दौडते इंग्रे अध्व, दृष वा प्रन्य किसी जन्तुको बलपूर्वेक धारण, काष्ठ प्रश्रुतिके पाद्यात, उत्ते:-खरमें अध्ययन, दूर गमन, छडत् नदी उत्तरण, इस्तीके साथ द्वतगमन, सहसा दूरके उत्पतन, प्रतिशय नृत्य चौर पन्य प्रकार क्रूरकार्य प्रादि सभी कारणों से छ्दय चत होने पर चतरोगं उठता है। यह रोग समनेसे एक भक्ष, घरीरकी ग्रुष्कता तथा भक्षकम्य उपस्थित होता और दिन दिन वीर्थ, बल, वर्ष, लावख, रुचि एवं अग्नि घटता है। क्रमसे ज्वर, व्यथा भीर सनोटैन्य पा उपस्थित हीता. खांसीने साथ रक्ष गिरता और कफ पीतवर्णे वा अध्यापीतवर्णे निकलता है। वचः स्थलमं वेदना, शोषित इदि तथा कासका वेग बढता है। जब तक लचण प्रवाह रहता, उसीकी इसका पूर्व द्व समभाना पहता है। खचण प्रकाश न होने शौर प्रका दीप्त रहने तक यह रोग साध्य पर्यात विकिता करनेसे चारोग्य हो सकता है। एक वसर बीत जाते पर यह बारोग्य नहीं होता. फिर भी बच्छी विकिता चलनेसे याय इवा वारता है। विना सभी लच्च देख पड़ने पर कोई चिकित्सा नहीं चलती। चतरीगर्म षस्तप्रायष्ट्रत, षाड्व तथा यज्ञ प्रयोग प्रतिशय उप-कारी और आशुप्रसम्बद्ध है। (बरक, विकित्धित १६ प०) चतकास ( सं॰ प्र॰ ) चतेन जात: कास:, मध्यपदको॰। पञ्च प्रकार कासरीगके श्रन्तर्गत एक भेट । काम हवी। चतस्तत् (सं०पु०) भन्नातकष्टच, भिनावींका पेड़ । प्ततच्चस (सं०पु०) रक्त खदिर, सास खैर। चतचीय (सं० पु०) डर:चतरोग, छ।तीने फोड़ेनी बीमारी। चत देखा।

ज्ञतक्षीरी (सं० स्ती०) तूचक, रुई। क्षतक्षीरी (सं॰ पु०) घनंद्वस्, सदारका पेड़।-श्वतन्न (सं॰ पु०) क्षतं इन्ति नागयति, क्षत-इन्-टक्। षमनुष्यकरंके प्रवास साराध्या सूकदस्य, कुकरीया। क्षतन्नी (सं॰ स्ती०)क्षतं इन्ति, क्षत-इन्-टक्-डीए। नाक्षा, नाष । किसी किसी स्थन पर 'क्षतन्ना' पाठ भी है।

क्षतज (सं ॰ यु-क्तो॰) क्षतात् व्याद् जायते, क्षत-जन-हा १ रक्त, च्रह्न। (रपु) २ पूय, पीत्र। ३ कामविभिष्ठ, एक खासी। नाम देखी। ४ कुद्भाम। (व्रि॰) ५ क्षतसे उत्पन्न। क्षतत्व्या (सं ॰ स्तो॰) क्षतजा मस्त्रादिमिः क्षतात् जाता द्वया, कर्मधा॰। समिद्यातजन्य द्वया, जख्म पानिसे पैदा होनेवाली प्यास।

त्या सात प्रकारकी है—वातना, पित्तना, नफना, स्ता, सप्ता श्रीर अन्नना। श्रद्धादि द्वारा वा अन्य प्रकार स्ता व्यक्तिकी वेदना वा रक्त निर्मम—दी कारणोंसे लगनेवाली पिपासा स्तत्व्या कहलाती है। द तोला खोलोंका चूर्ण ३२ तोला उच्च जलमें भिगो कर रख कोडना चाहिये। परदिवस प्रातःकाल ४ मासा मधु, ४ मासा गुड, ४ मासा गम्भारीफलचूर्ण श्रीर ४ मासा चीनी मिला कर उसकी सेवनेसे त्य्याका उप्यम होता है। गोले कपड़े पर सोने श्रीर गोले कपड़े स्तार सात है। भावत करनेसे भी त्य्या मिट जाती है। (मास्मकाय, स्याधिकार) द्या देखा।

स्राविक्षत ( सं≖ व्रि०) जख्मोंसे भरा हुवा, जिसके बहुतसे बाव क्षेत्री हों।

स्तिविध्वंसी (सं॰ पु॰) सतं विध्व सयित, स्ति-वि-ध्वंस-णिन, उपपदस॰ । इददारकचता, एक वेल । स्तिल्लण (सं॰ पु॰) स्तिजन्यः ल्लणः, मध्यपदली॰। पाचातजन्य ल्लणः, चीटवे भावा चुवा लख्न । यह स्रह प्रकार ल्लारोगों के धन्तर्गत है। (मावमकाण) ल्ला देखी। स्तिल्लत (सं॰ लि॰) सतं स्वष्टं लतसस्य, बहुत्री॰। यवकीणें, नष्टलत, लिसका नियम मङ्ग हो लाये।

याञ्चवल्कासमृतिके मतमें स्त्री खड़ करनेसे ब्रह्म-चारीजा नियम नष्ट की जाता है। इसीका नाम क्षर-व्रत है।

इसका प्राथित चिह्नराके मतानुसार ६ मास पर्यन्त गर्देभवर्म परिधान करके ब्रह्महत्यावतका चाच-रण है। (पहिसा)

सङ्ग्रेडकारीका कडना है कि प्रनवधानतावयतः स्त्रीसङ्ग करने पर उक्त प्रायसित होता है । परन्तु किसी स्त्रीको उत्साहित करके प्रष्ठत्त होने पर गर्धका चमड़ा पड़न एक वर्ष रहना पड़ता है। वार्यवार स्त्रोसङ्क कर-नेसे एक वत्सर प्राजायत्यद्गत करते शीर गर्धकी खाल पहनते हैं। (पैडीनिंड)

स्तप्नमें रेत: स्विचित होनेसे स्येकी पूजा करके "पुनर्भू" इत्यादि मन्त्र जपने पर प्रायस्ति हो जाता है। (मतु) प्रायस्ति रेखी।

चतग्रक्र (सं॰ पु॰) नेव्ररोगभेद, पाखकी एक वीमारी। चतहर (सं॰ क्ली॰) चतं हरित, चत हरट।१ अगुरु, भगर।(वि॰)२ चतनाथ करनेवाला, जो जख्मकी मिटा देता हो।

चताथीच (सं० क्ली०) चतनिमित्तमयीचम्, मध्यपद-जो०। चतनिमित्त भयीच, घायज या जखमोकी कृत। जिसके किसी प्रकारका चत भाता, वह सर्वदा भग्नचि समस्रा जाता है। उसीके भग्नीचका नाम चताशीच है। क्षताशीचमें वैदिक वा स्मार्तकार्यका प्रकार नहीं रहता। चन देखा।

> ''सबण: स्तूतको सूथी मत्तीन्यत्तरजखलाः । सतवन्य रवसुष वर्ज्यान्यदी सकालतः ॥" ( देवल )

ह्मति ( सं॰ स्त्री॰ ) ह्मण-त्निन् । १ इगनि, नुकसान, घटी । २ चपचय, नाय । ३ ह्मण, कसी । (भारत, शरुव्य प॰)

''का चित लाम नीर्ष' घनु वीरे ।'' (तुलसी)

चतोत्य ( सं० ति० ) सतज, जखमसे एठा दुवा । (सम्बन्धन एकर १९)

क्षतोदर ( सं॰ पु॰ ) परिचाव्य दर, पेटकी एक बीमारी। प्रदर हैसी

क्षतोद्भव (सं॰ वि॰) क्षतमुद्भवं उत्यक्तिकारणं यस्य, बहुवी॰ १ चतन, नख्ससे पैदा । (क्षी॰) २ रक्त, खून्। (भारत,१९॥३ ४०)

क्षता (सं० पु०) सद् संस्ती सोत धातु:। चद् संश्वाया द्वच् श्रातट्च। वयवनी मिनवादिमाः च शाया चानिद्ये। चय् राटका र सार्यात, गाङ्गेवान्, कोचवान्। २ हारपान, दरवान्। २ चत्रिय रमणाने गर्भसे श्रीर शुद्राने घीरस-से उत्पन्न वर्णसद्धर।

"युद्रादायोगन. चत्ता चन्छालयाधनी नृवाम्।

वैद्यराजन्यविप्राप्त जायन्ते वर्षं स्वराः । (सनु १०११९) े ४ दासीपुत्र, पासवान्का सङ्का । (भारत ११२०११७)

Vol. V. 146

चिवय देखी।

५ मत्स्य, मक्ष्वी। ६ नियुक्ता। ७ ब्रह्म। ८ कीषाध्यक्ष, खाजांची। (व्यतपथना० १११६१२८) चत्र (सं० पु० क्ली०) चतस्त्रायते, त्र का ५-तत् चंद् कर्तर दित्र वा। १ चतिय, ठाक्षुर। (वानवनेयव'० १०।२५)

चयति संभिन्नयते राष्ट्रा, चद् कर्मीण त्र । २ राष्ट्र, राज्य। (यतपणनाः) ३ ग्रहीर, जिस्म । ४ तगर । ५ जल, पानी। ६ धन, दौलत । ७ वल, ताकत । (चन १०६२६) चत्रकर्म (सं॰ ली॰) चित्रयोंका काम। ग्रीयं, तेज:, वैथं, दचता, युद्धमं षपलायन, दान भीर ऐखर्यकी चत्र कर्म कहते हैं। (गीता)

किसी किसी पुस्तकर्म "चालकर्म" जैसा पाठ भी स्रक्षित दोता है।

सत्रधर्म (सं॰ पु॰) चित्रियस्य धर्म :, ६-तत्। क्षत्रियों ना धर्म । क्षत्रियों ना प्रवस्त्र पासनीय धर्म । चित्र देखी । क्षत्रधर्मा (सं॰ पु॰) क्षत्रस्य धर्मा, ६-तत् । १ क्षति-यों ना युद्ध प्रस्ति धर्म । २ घनेनावं शीय की दें राजा। इनके पिताका नाम संक्षति था। (इरिवंत्र १८ प॰) (ति०) ३ क्षत्रियधर्मयुक्त । (नग्)

क्षत्रधंभीतुग (सं॰ त्रि॰) क्षत्रियधर्मका प्रतुगमन करनेवासा।

सत्रष्टति (सं॰ पु॰) यज्जविश्रेष । त्रावणमासकी पूर्णिमा तिथिको इस यज्जका अनुष्ठान करना पडता है।

(कालायन-श्रीतस्व १५/२१/२४-२५) स्वय (सं०प्र०) सीराष्ट्रका प्राचीन राजवंश । इसी

स्त्रप ( सं॰ पु॰ ) सीराष्ट्रका प्राचीन राजवंग । इसी च्यापका श्रापकंग सत्रप ( Satrap ) इसा है।

शकराजवंश देखोा

क्षत्रपति (सं॰ पु॰) श्वत्राणां प्रति: पाचकः, ६ तत्। १ श्वत्रियोका पालकः। (बाजसनेयसं॰ १०१७) २ श्वत्रपः। चत्रपः तथा स्वपित देखोः

स्रत्यादय (सं• पु०) चनइच देखी।

स्तिवन्सु (सं•पु•)क्षितियस्य वस्त्रुरिव (१ निन्दित स्रितिय। (मार्केस्टेय माध्य) २ क्षितिय। (मन् २।१८)

क्षतस्त् ( सं॰ पु॰ ) क्षत्रं विभित्ते, चत्र-स्-क्षिप्। क्षति-योंका प्रतिपासक प्रक्ति। ( बाजसनेयरं॰ २७।७)

सत्योग (स°० पु•) चयव वेदोत्त राजयोगविशेष।

(भवर्ष सं•१०।५।२)

क्षत्रविन ( वे ॰ त्रि॰) श्रत्रं वनति, श्रत्र-वन् हन्।(क्रव्सि वनवन रिवसयम् । पा ॥१११०) १ श्रित्रिय जातिभागी, श्लित्रय जाति श्रवल्यवन करनेवाला । (वाजधनेयवं ॰ ५१९०) १ पुरी-खाश्र निष्यत्र करनेकी श्लित्रयों द्वारा स्वीकार किया जाने-वाला । (वाजधनेयवं ॰ ११९०)

क्षत्रवधन (सं०त्रि०) क्षत्रं वर्धयति, चत्रः व्रध्ः चिच् च्या । धन तथा वस विद्यासका, दौचत चीर ताकत बढ़ानेवासा। (अथर्व १०४३।२८)

स्रजवान् ( सं ॰ जि ॰ ) स्रजः प्रतिपाच्यत्वे नास्त्वस्य, स्रजः मतुष् मस्य वः । स्रजियप्रतिपाचकः ।

(भाश्वलायनश्रीतस्व ४११)

क्षत्रविद्या (सं० पु०) क्षत्रविद्याया व्याख्यानः, क्षत्र-विद्या चण् (चण्गवमादिमाः । पा शश्वरः) १ क्षत्रविद्याका व्याख्यान ग्रन्य । २ क्षत्रविद्या प्रध्ययन कर चुकनेवान्ना, जो धनुविद पढ़ा हो ।

क्षत्रविद्या (सं० स्त्री॰) क्षत्राणां विद्या, ६-तत्। क्षत्रि-योंकी विद्या, धनुवेंदाय सम्बद्ध ऋगयणादिके सन्त-र्गत है।

स्रत्रद्वस (संपुर्व) स्रतनामा इक्ष:।१ सुचुकुन्द्वस्, कोई पेड।इसका संस्कृत पर्याय—चित्रक ग्रीर प्रति-विष्णुक है। सुचकुन्द देखी। २ सीरिगीहस्र, खिरनीका पेड।

क्षत्रवृद्ध (सं॰ पु०) १ घायु वंशीय कीर्द्ध राजा। २ त्रयो-दश्च सनुके पुत्र। (इस्विंग ७ प॰) (ति॰)क्षत्रेषु हद्धः। ३ क्षत्रियमें छ, ठाकुरों में बडा बृदा।

क्षत्रहि (सं० पु०) त्रयोदश मनुके प्रतः। (किवंश ० ४०) किसी किसा पुस्तकाने क्षत्रहिक स्थल पर 'क्षत्रहृद्ध' पाठ भी मिलता है।

क्षत्रवृध् (सं• पु॰ ) क्षत्रवृद्ध राजाका नामान्तर। (भागवत ८।१७।२)

स्रतवेद (सं० पु॰) घतुर्वेद, स्रतविद्या। (रामायण १४६४।२९) क्रत्रश्ची (सं० त्रि०) स्रताणि श्वयति, क्षतः श्विः सिप् दीर्घश्व। विविषक्कायतन्तुत्तटमु जुबीणां दीर्घशः। पा शशः१७८। दसः सेवी, वस्तवान् । (स्टक्-२०२४।४)

क्षत्रसव ( सं॰ पु॰ ) क्षत्रस्य सवः, ६-तत् । क्षत्रियोंके करनेका एक यज्ञ। - क्षतान्तक (सं° पु॰) क्षत्रस्य श्रन्तकः, ६-तत्। परगु-रामः (सिंह)

-क्षत्रान्तकारी ( सं० पु• ) क्षत्रियों का नाम कर सकने-वाला । (विषप्तराष)

श्वि — पष्ताव, बद्गाल, विद्यार, युक्तप्रदेश श्रीर बस्वरं प्रदेशवासी एक विषक् सम्प्रदाय। इन्हें खब्बी वा चिन्नी कहते हैं। यह स्थिर किया जा नहीं सकता — पहले इनका प्रकृत देश कहा था। फिर भी श्रनुमानसे पन्नाव- के श्वन्तर्गत सुकतान प्रदेश ही चिन्नयोंका श्वस्ती देश ठहरता है। भाज भी श्वन्यान्य स्थान। पिक्षा पष्ताव, गुजरात श्रीर वस्वई प्रदेशके उत्तरांश्रमें ही इनकी संख्या प्रकृत है।

चत्रा पपनिको "क्षतिय"-जैसा परिचय टेते श्रीर 'खबी' नामसे परिचित होना नहीं चाहते । विहारके चत्री पपनेको 'क्रती' लिखते हैं। पञ्चादी चत्री पपने क्षत्रियत्वके प्रमाणार्थं अपने उपनीत भारण, वेदाध्यः यन, धर्मग्रस्य पाठ प्रसृति व्यवहारीका उद्वेख करते हैं। वास्तविक चित्रियोका छपवीत होता है। यह वैद-मन्त्राटि भी इचारण करते श्रीर पंजावमें लुधियानाक चती चष्टम वर्षवयसको उपवीत धारण करके वेट पटर्त हैं। सारस्वत ब्राह्मण दनके डायकी कची रसीई खाते है। -दनका गोवभेट ब्राह्मणेचित होता तो है, परन्त उससे दनका कोई कार्य नहीं चनता। यह पपने गोवमें -विवाह नहीं करते हैं सही. किन्त ब्राह्मणेदित गीवसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वरकन्याका ब्राह्मणेचित गीत एक होते भी विवाह कर लिया जाता है। खित-रीमें भगरवालींकां भांति एकप्रकार गीवसेट है। उन्हों सक्त गोतीको लेकर खगोताटि निरुपित इचा करते हैं।

चती प्रधानतः पूर्वदेशी श्रीर पश्चिमदेशी दी भागींमें विभक्त हैं। पहें हैं पूर्विहींकी कुछ हीन - जैसा समक्षते हैं। उभय विभागींके मध्य परस्पर सैकड़ें पीके एक भी विवाह होते देख नहीं पड़ता। बङ्गास देशमें जितने चत्रों वास करते, वह श्रोरं जेवके समय साहोरसे श्राकर यहां रहें थे। यह पद्मावी चित्रयोक्ती रीतिनीतिकी ही श्रपनी विधिवह रीतिनीति जैसी पादरणीय समभ्रते हैं। बङ्गानमें चन्नो खूद सम्मानित जाति हैं। यह विशुद्ध क्षतियरूपसे परिवित इए हैं।

दहानके वर्धमान-महाराज इसी जातिके गोष्टीपति हैं। क्षत्रो प्राय: व्यवसाय वाणिच्य करते है। बहुते वि मौर्मी खेत चौर जमीन्दारी है। यह अपने हायमे कभी इन नहीं चनाते. किसानींसे खेती करा लेते है। यह वैयाव, भेव भीर भात सभी सम्प्रदायभुत होते है। सारस्वत ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं। चित्रयोमें भिन्न भिन्न गोवोंके भिन्न भिन्न क्रमटेक्ता है। पूर्ववङ्गर्मे चिष्डका देवी इनके मध्य सर्वापेक्षा पृक्र-मीया है। जब सहाराज मानसिंह (१५८५ ई०) ढाका जीतने गये, चन्होंने चट्ट जङ्गलमें कावनी हानी थी। वनमें उन्हें दुर्गाजीकी एक मृति मिसी। प्रवाट हे-यह सूर्ति प्रादिशूरकी परित्यक्ता पत्नी वेदवती कट क प्रतिष्ठित इर्द थी। जो हो, महाराज मानसिंहने चक्क सृतिको एक मन्दिरमें प्रतिष्ठित किया। यही ढाका शहरकी ढावेखरी देवी है। ढावेखरी मन्द्रिका उपस्तव शाज भी किसी खबी श्रीर रमना भवाहेके ब्रह्मचारी महन्तको मिन्नता है।

ठाकाके पायकपाडा नामक स्थानमें वङ्गानी खित्रशीकी एक शाखा है। यह प्रवनेकी 'रएक्षिति' वतावे है। यह चित्रशोंसे प्रति नीच-लैसे गएए है। भपने इस प्रदेशके वास सम्बन्ध पर यह वज्रासंसेन श्रीर मानसिंहका नाम निया करते हैं। कनौजिया बाह्यव इनके प्रोहित भीर बहुाली ब्राह्मण दोक्षागुरु हैं। वह खजातीय गोव होड बङ्गानी शुद्रोंके 'बालम्यान' गोवीय जैसे परिचित होते और चक्रवर्ती प्रसृति उपाधि ग्रहण करते हैं। ढाकेके वङ्गाली शुद्र क्रिपकर इनके साथ खाते है। यह खेतीवारा श्रीर ट्रकानदारी किया करते हैं। इनमें ताव्लकटार भी है। प्रविद्या और पकेंद्रां चवी किर 8 उपविभागों में बंटे हैं - बनवाही, सरिन, वादी श्रीर शोकरन । ऐसे स्रोगा विभागका कारण है। श्रनाः **छट्-दीन खिल्रोने चित्रधोर्मे विध्या विवास चलानेकी** विशेष चेटा की शी । एक हैं चित्रियोंने उसका प्रति-वाद करनेको ५२ ब्राष्ट्रण दिक्की मेज दिये। दूधीसे उन्हें 'बुनयाड़ी' कहते हैं । पुरविद्या उनसे मनग

रहने पर 'सरिन' (सम्बमानी चाल चलनेवाले) कहे गये। यक्तरजाति विद्रोही होने पर उनसे मिलने वाली 'थोकरन' नामसे विख्यात हुए । इनसे दूसरे भादान प्रादान करनेमें आयक्या रखते हैं। महरचंद, स्पर्दंद और कपूरचंद तीन चत्री अकवरकी राज पूत प्रतियों के रक्षक बन कर दिली गये थे। इसीसे वह भ्रष्ट हो गये। इनके वंशघर परस्य विवाहादि करके खतन्त्र ये पीमें गखा इये । इन्हीं तो 'बाडी' कहते हैं। मंहरचंदने वंशीय 'महरोत्र' वा 'महरा'. क्षणचंदने वंशीय 'खन्ना' श्रीर कपूरच'दके वंशीयोंने 'कपूर' उपाधि धारण किया। यही महरा, खन्ना, कपूर भीर मेठी चपाधिधारी चित्रिशों विशेष गख्य धीर सम्मान भाजन है। यह चारो श्रेणियां फिर व्यवहार भेंदसे पश्चिमा-ञ्चल भीर प्रविञ्चलको पांच समाजीमें विभक्त है। विश्वसमें 'चारजाति' 'वांचजाति' तथा 'क्षचजाति' भीर पुर्वेमें 'चारजाति' 'पांचजाति, 'क्रइजाति, 'बारइजाति' वावनजाति श्रीर 'धिकवाल' है । इनका चारजाति समाज फिर 'ढाईघर' घीर 'चारघर' दी भागींमें विभन्न है। 'ढाई घरका' पर्धे यह है कि एक समाजने सोग पिखवंश, साखवंश श्रीर पिख्याखब्यवंश्रमें विवाह नहीं करते प्रयात ढाई घर छोड कर उनका विवाह हाता है। 'वारजातिसे यह पर्यं त्राता कि एक चित्रयों का विवाह केवल 8 विधिष्ट गोत्रों में किया जाता है। इसो • प्रकार विशेष दिशेष सामाजिक नियमों से चन्यान्य त्रे पियो का नामकरण इंचा है। पके हां क्षतियों में सीधी, वेदी, कपूर, खना, महरा, सेठ न्नादि कई गोत हैं। प्रविद्यों में निम्निखिखित गीव्र मिसते हैं-

चारजातिमें — कपूर, खन्ना महरा श्रीर सेठ; पांच जातिमें बेरी विरज, सैगल, सरवाल तथा बहे; इह जातिमें भन्ने, भवन, सुपत, तुलवर, भुरमन; 'बारह जाति' में चीपह, चोई, कक्ष्य, में हदीन, सोनी, टख्डन श्रीर 'बावन जाति' में बेहल, चल श्रग्मो, धंकावी, गढ़लपुरी, हन्दी, केवली, खशाली, क्ष्यल, मरवाही, नेवर, नन्दी, सरी प्रस्ति शाखा हैं।

गोत-पङ्गिरस, वासा, भरदाज, इंसऋषि, कौशस्य पीर सोमध होता है। सिवा इसके युक्तप्रदेशमें विभिन्न श्रेणियां, शाखायें। प्रचलित हैं।

बुनभाषी उपित्मागर्म वेदी श्रीर गोतीय सर्वापेचार मान्यगण्य है। कारण वेदीगोत्रमें सिख धर्मप्रवर्तकवावा नानक श्रीर सोधी गोत्रमें गुरु रामदास श्रीर गुरु हरिगोविन्द दासने जन्म खिया था। सिखीं ने राजलमें सोधी कोग वहु प्रवत्त रहे। यह लाहोरपित कालरायके पुत्र सोधीरायके वंश्वधर जैसा श्रपना परिचय देते हैं। फिर वेदी श्रपनेको लाहोरपित कालरायके धाता कंस्रपित कालपतरायके पुत्र लेसा श्रपनेको वतात हैं। यदी कालपत स्नातुष्तुत्र कर्दे कराज्यश्रुत होने पर काशी गये श्रीर वहां वेदाध्ययन करके वेदी श्राख्याको प्राप्त हुए। गुरुदासपुरके मध्य लहां वाला नानकका सतुत्र हुवा श्राजकन उसी दिश्वमानक नामक स्थानको यह श्रपना प्रधान स्थान-जैसा विवेचना करते हैं। होशियारपुरके श्रम्बर्गत श्रानन्दपुर—निहङ्ग उपासकों श्रीर सोधियोंका केन्द्रस्थान है।

व्यवसाय वाणिज्य ही खत्री लोगों को प्रधान छए-जीविका है। पञ्जाब अञ्चलमें यही लिखने पढ़नेका सब काम करते है। सरकारी विचाराटि विभागींसे भी इन्होंका पाधिका देख पडता है। समावत: सैनिक बननेके उपयुक्त न होते भी खबी शावस्वकतातुहार तलवार उठा सकते हैं। यह दृढ़विखासी हिन्दू है। देखनेमें खत्री सुन्दर, गौरवण , सुगठित श्रीर सत्-स्त्रभाव सगते हैं। इन्होंने समग्र पद्माव श्रीर चफगानि-स्तानके वाणिन्यका प्रायः ठेका से रखा है। यही वडांका डिसाव वर्गे रह देखने और व्यवसाय तथा क्रयविक्रयकी सञ्चाजनी करते है। प्रफगानिस्तानकी सीमा पर पेशावर शीर एजारा जिलेमें खती काब सियोंके साथ सद्भावसे महाननी चसाते, व्यवसाः यादिका हिसाव सगाते, श्रीर कारबारकी जगहमें ट्रवानदारी, गदीवाची श्रीर कोठीवाचीका काम भी किया करते है। मध्य-एशिया श्रीर रूसमें भी यह टेखे जाते हैं। तुर्क खानमें जीग इन्हें पीतमुख श्रीर भीतप्राच डिन्ट्र कहते हैं। कश्मीरकी खकर जातिको श्रीर कांगड़ा पर्वतकी पश्रपासक गडडी जातिकोः

बहुतसे नोग खबी जातिकी एक शाखा-जैसा सम-भति हैं।

दाक्षिणात्यके चत्री भी कहा करते-हम 'खत्री नहीं, 'क्षतिय' हैं श्रीर भरहाज, जमटरिन, काश्यर, कात्यायन, वाल्मीकि, वशिष्ठ तथा विद्यासित्र सप्तिष र्दमसं स्तान पए हैं। दनके की लिक देवता गयपति तथा महादेव और कौलिकदेवी तुलजाभवानी एवं विद्यासा हैं। दक्षिणी चित्रवोंमें सेणी वा सामाजिक भेद देख नहीं पडता। यह मदामां साहारा, क्रुटिस, क्रोधी, चत्र, परिश्रमी शीर श्रुहाचारी है। इस प्रदेश-में क्षत्री प्रधानत: कपडे बुनने श्रीर रेशम रंगनेका कास करते हैं। सतारा जिलेमें तुलजापुरकी प्रस्वा-वाई देवी का मन्दिर दुनका प्रधान तीर्थस्थान है। यह ग्रहराचार्येकी विश्रेष भक्ति करते श्रीर पिशाचाहिमें विश्वास रखते है। इनके सन्तान जवा सेनेसे नाडी च्छो दके पीके उसके सुखमें दो एक बुंद शहद डाज पश्चमरावको जीवती भीर टिया जाता है। फिर षष्ठीदेवीकी पूजा करते है। हादम दिनकी बासकका नामकरण भीर दोनारोडण होता है। अष्टम वर्षकी उसका उपवीत किया जाता है। सात ब्राह्मणोंकी भाति दनका भी विवाहादि होता है। विवाहके पूर्व गींधाल नाचकी ठहरती है। यह यवकी जलाते पीर ग्यारह दिन प्रयोच मानते हैं। प्रतृपवीत बालक भीर द्मविवादिना वालिकाका ग्रव ग्रीयित किया जाता है। प्राखिन मासने प्रथम दिन यह ग्टहदेवताने समा ख केलेके पत्ते पर थोडी मही रखते और उसमे पश्चगस्य वपन करते हैं। शुक्काष्टमीके दिन दुर्गाके नाम पर मेषी वित दी जाती है। दशमीने दिन उक्त नेलेने वत्ते वेत्रमें अस्याद्वर पायः २। या २॥ इच्च वट चाने पर स्त्रिया महासमारोहसे नदीतीर ले जाकर उत्त च्रेवको विसर्जन करती हैं। माघी पूर्णिमाको स्तियां रहष्टिवताके भवनमें जाकर नक्की हो जातो श्रीर कटिरेशमें निम्बयाखा बांध कर देवताकी प्रद-चिया करतीं, धारति चतारतीं तथा रत्तचन्द्रनके जनसे स्नान कराके साप्टाङ्क प्रणाम लगाती है। इनका जाता-मिमान बहुत तीखा है। यह शिचित होते हैं। सामा-

जिक प्रवराषी पंचायतके विचारचे जातिच्युत कर दिया जाता है।

पंजाबके चित्रिशिक्षी एक निम्म्येण है। उनको विग्रह क्षती बड़ी छूपा करते भीर खजाति-जैसा खोकार करना नहीं चाइते। इनमें कोई काई म्रपने को च त्रोका घौरस-जात-जैसा बताता है। यह भी चित्रियों को भाति व्यवसाय वाणिच्य करते भीर वाणिच्यमें वैसे ही सुनिपुण चगते हैं। यह 'रड' नामसे ख्यात हैं। माजूम होता है कि इसे रड में पीके लोग बङ्गालमें रह ढाकाके पायक्षपाड़ा मच्च पर रखक्षित्र कहाये है। चित्रणी (सं॰ स्त्री॰) १ मिन्न्छा, मजीठ। २ क्षत्रियस्त्री, करानी।

स्तिदास—धारवाह जिलेने भित्तकों को एक येणे। यह प्रपनिको देवदास भी कहते हैं। इनके पूर्वपुरुष मन्द्रा-जके चन्तर्गत कदपा निलेसे जीविकार्जनकी धारवाड गये थे। इनकी भाषा कर्णाटी है। सन्द्राजके प्रज्त-गेत तिरुपतिवाले वेदुटरमण, रानावेद्ध रके श्रतार्थत कदरमण्डमीने 'मारुति' श्रीर कनाडाके श्रन्तर्गत उड-विवाले 'मञ्जनायको' यह भवना प्रधान देवता मानते है। इनकी श्रेणी वा समाजमें जोई भेद नहीं श्रोर वंश्रगत उपाधिमेंद भी देख नहीं पडता। यह नासिकाके अग्रमागसे कपासके मध्यस्थान पर्यन्त गोपीचन्दनका तिलक लगाते, स्मध्य रोलीकी बाड् जमाते, कपड़ें के दो ट्कड़े रक्सीको तरह खपेट पगड़ी व्यवित, प्ररीरमें पलखासक पहनते, घटने तक लब्बा पायजामा रखते, कानमें पीतसकी सुरकी डासते, मणिवन्धमें पीतसका कडा चटाते, तुसरींकी करही गलीमें भानाते और वाम इस्तमें मयूरपुक्कृका चामर तथा तान श्रगोछे रखते है। गलेमें इन्मान्की मूर्तिसे प्रक्रित पोतस वा तावेका एक पटक, दक्षिण इस्तर्स एक शक्त भीर कंधे पर चमड़ेकी भीती भीता मांग-नेको रहतो है। यह साम या यह बना खीय छपास्य देवताके नाससे जयोचारण करके द्वार द्वार शिक्षा मांगते घूमते है। इनका कोई निरुपित वास्यान नहीं। कोई ज्यादा नमा नहीं खाता पीता। किन्तु इरिण, मेव एवं पक्षीमाच तथा मत्या पाहार करते

हैं। इनकी स्त्रियां हिन्दुस्थानियां-जैकी पोशाक पहनतीं, जेवन कांक नहीं मारतीं। यह ब्राह्मणीं. वैद्यों
श्रीर जैनोंसे भीख मांगते हैं। सकत ही चित्रिदास
स्थिवसम्प्रदायस्त्र हैं। काशीनियामा तस्वाचायं
नामक एक यति इनके प्रधान भाषायं हैं। श्रविदास
बहत ही मिलनवेशी होते हैं।

सन्तान उत्पन्न होने पर नाड़ी च्छे द करके यह छिन्न नाड़ीको महोमें गाड़ देते हैं। रेड़ीका तेल लगा गर्म पानीसे बालक नहसाया जाता है। व्ययदेश दिनको शिश्वका नामकरण होता है। चित्रदास शवदाह करते हैं। रज:साव शौर सत्युको ८, ३ शौर ५ दिन इनका पशीच रहता है।

ंश्रांत्रय ( सं० पु॰ ) दिजातियों के घन्तर्गत दितीय वर्ष, ऋक, यज्ञु: श्रीर श्रयध्वेदमें कहा है—

> ''न्नाञ्चयोऽस्य सुखमासीहाहः राजन्यः छतः । कद तदस्य तहे ग्यः परमां ग्रही पजायत॥'' ( ऋग वेद १०१८०११२' ग्रक्यमुः १२)११, प्रथम्' १८।६।६)

इस ( पुरुष )-के सुखसे ब्राह्मण, वाइसे राजन्य वा स्रुलिय, जरुसे वैश्य श्रीर पांवसे शूट्रने जन्म लिया है।

मनु भीर पुराणदिके मतमें भी विराट् पुरुषके वाद्ये किंविय वर्णकी उत्पूत्ति दुई है। किन्तु महा-भारतमें लिखा है—

'न' विश्वेषोऽस्ति वर्णानां सव ' झाझामद ' नगत ।

मञ्जाण पूर्व एष्ट ' दि कम भिर्व पाँता गतम् ॥ १०
कानभोगप्रियासी च्या: क्रीवनाः प्रियस । स्थः
लानस्व धर्मा रक्ताकास्ते दिजाः चतवा गताः ॥ ११
गोभगो इति ' समस्याय पीताः कृष्य प्रजीविनः ।
स्व धर्मात्रन तिष्ठति ते दिजा व ग्रेयता गताः ॥ १२
स्वित प्रतिप्रति स्व । सर्व कमों प्रजीविनः ।
कृष्याः शौचपिष्य स्व । सर्व कमों प्रतिविश्वः ।
द्व स्व ते : कम भिर्य सा दिजा व प्रांतरं गताः ।
धर्मो यञ्जीक्या तेषां नित्यः न प्रतिविध्यते ॥ १४ (श्रान्तिपर्व १८८ भर)

वास्तिवक रूपचे इडलोकमें वर्णोका इतर विशेष नहीं, यह सर्वे जगत् ब्रह्ममय है। मनुष्य पहले ब्रह्मासे स्टष्ट हुरो, पीके कमींसे वर्षेताको पहुंचे है। जो -ब्राह्मण कामभोगिष्ठय, तीन्स्स, क्रोधन, पियसाइस, स्वक्रस्वधर्म शीर रक्षाङ वने, वह स्रस्तिय वन गरी। जिन्होंने रको भीर तमोगुणके प्रभावसे प्रभावन भीर किषकार्य भवजन्मन किया भीर भपने ब्राह्मण धर्मका कोड़ दिया, यही वैश्व हैं। फिर हिंसा भीर अन्तर-प्रिय, लुब्स, सर्वोक्तमींपजीवो, क्रम्ण तथा शीचपरिस्नष्ट ब्राह्मण श्टूरताको पहुंचे हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणोंने विभिन्न कमींसे प्रथक् प्रथक् वर्ष नाम किया है। भत्तपव सभी वर्णोंको नित्यधर्म भीर नित्य यन्नका भिकार है।

किर भादिपर्व (७५ भध्याय ) में कहा है...

विवस्तान् सूर्यंचे मनु एवं मनुचे ब्राह्मण तया चित्रः यादिने जन्मग्रहण किया है। इस्रोनं उनकी 'मानव' कहते हैं। "ब्रह्मचनादयक्षणह मनोजीतासु नानवाः।"

जगत्ने मादिग्रस ऋक्षंत्रितामें ४६ बार 'चत्र' भौर ८ बार 'चित्रिय' शब्द माया है। वैदिक्तिचच्छुमें चत्र शब्दका मर्थे 'कल' (११२) भौर 'घन' (२११०) चिखित दुवा है।

सायणाचार्यने ऋक् संहिता (१.२४।६, १.२५।५, १।४०।८, १।५४।८, १।५४।८, १।५४।६, १.१३६।३, १।१५७।६, १।१६०।५, ४।६४।६, ५।६६।६, ५।६६।६, ५।६७।६, ६।६७।६, ७।१८।२३, ६।६७।६, ७।१८।२३, ६।६५।६, ८।६०।३) के भाष्यमें सन् शब्दका सर्थे 'बल' वा 'गरीर' लगाया है।

फिर १११२ स्, २१२८ प्, ४१४८, प्रेरण्ड, प्रेइ।८, प्रदेह, दाद्याद, ७१८ एवं दाररा७ 'चन'; १११६२ रिर तथा ४१२११ 'वस वा तेजः'; ११३८ ने चन का 'चन'; १११६२ तथा ४१२११ 'वस वा तेजः'; ११३८ में 'वन वा वल'; १०१८८ में 'प्रजापालन समर्थ वस; ७१२० में 'श्रज हिंसा; १०१४७ में 'वस एवं हिंसा; १०१४७ में वस वा स्विया जात भीर किवस दा १५। १७ मन्त्र के भाष्में 'स्वत' का भर्ष 'स्विया' किया गया है।

द्सी प्रकार 'त्रिय' शब्दके शर्य कालका ४१२२३ में 'वल' प्राह्टार में 'दम्द्र' अहं ४१२ में 'वलवान् युवा' अ१०४१२ में 'वल'; दारप्राद्य में 'वलवान्', १०१६।द में 'बलाई, १०११०८।३ में 'राजा' ४१४२।१ में क्षित्रय जात्य त्पन्न, श्रीर दाह्अ १ मन्त्रके भाष्यमें सायणाचार्यने 'श्रुतिय' का शर्यं श्रुतियजाति लिखा है। इत्ययुंता प्रमाणोंचे जान पडता कि 'क्षत्र' यद्द ४६ वार फरग्वेदमें इक होते भी सायण कर्ळं क नेवल एक वार भीर मूल क्षत्रिय यद्द ८ वार प्रयुक्त होते भी नि:सन्देह एक हो वार 'क्षत्रियज्ञाति' प्रथमें व्यवस्थत हवा है।

प्रथमत: जहां सायणने सत प्रब्दका पर्ये 'सितिय' किया, वह मन्त्र नीचे दिया है—

"वतं जिन्ततस्त जिन्त वृन्दतं रचांसि सेवतममोना.।" प्रशाहका दूससा भाष्य है—

'चन्न चित्रय' जिन्ततं च नृत् यो बृत् जिन्तता।' (सायण)
सर्थात् भाव क्षत्रियोको जोतिये भीर (मानव)
योद्यावींको जय को जिये। यद्या भिन्न भावसे 'नृत्'
-भर्थात् सायणके मतानुसार 'यो बृत्' रहने पर छन्होंने
जा 'च जिय' मर्थे जगाया है, उसका भी बखवान् भर्थे में

हितायत:---

"भम दिता राष्ट्र' चित्रयस विश्वाधीर्दिश्चे षसता यण न । कर्तुं सुचके वद्दषस देवा राजामि क्रष्टे दमस्य वने : ॥" (स्टक्-, ८१४ रार्ट)

त्रधीत् में बलवान् भीर समस्त विश्वका प्रधिपति इं, मेरा राज्य हिविध है। समस्त देव मेरे हैं। में रूपवान् श्रीर वर्षणात्मक हं। देव जिस प्रकार मेरी यज्ञसेवा करते है, मैं भी मनुष्यों का राजा हं।

इस खलपर सायणने चित्रयका पर्यं 'स्तियजाखु-त्यवं' लिखा है। किन्तु मन्त्रमें 'राजामि' रहनेसे फिर सित्रयजातीय-जैसा परिचय देनेका कोई कारण देख नहीं पडता। सुनरा सायणने सदेत जो 'वसवान्' पर्यं यहण किया है, यहां भी वही रखनेसे नितान्त भयी-क्तिक नहों होता। इसी प्रकार धाह्णाश्च मन्त्रमें भी 'वस्रवान्' अर्थं नगाया जा सकता है। देशीय भीर विदेशीय भपरापर वेदशास्त्राध्यायियोंने भी ऐसा ही भर्षं रखा है, इसमें सायणके साथ कोई विरोध नहीं पडता। \* जब देखते हैं कि फरक् चंहितामें 'क्षत्र, शौर 'क्षत्रिय' याद्शें का प्रयोग रहते भी वह जातिवाचक नहीं ठहरते तो पर क्षंहिताकी भांति श्वादिमकालको 'चतिय' नामसे कोई स्वतन्त्रवर्ण निर्णोत हुवा या नहीं ? इस बात पर बहा सन्दे ह है। प्राचीनतम कालको जातिमेर न था। यदि होता, तो मरक् चंहिता कैसे सहहत् धर्म प्रस्काम चित्रयों का विशेष परिचय अवस्य मिलता। माचूम होता है—इसां लिये थान्तिपर्वम पूर्व कालको वर्ण मेर नहीं कहा गया है।

पूर्व कालको जो बलवान्, तेजस्वी, धनवान् और प्रजापालनके उपगुत्त रहे, वहां चित्र जैसे परिचित धुवे। वर्ष देखा। इसी प्रकार गुणकर्मानुसार वर्ष विभाग छोने पोईसे, समस्र पडता कि ऋग्वेदका उत्त पुरुषसूत्त ऋषियोंने देखा था।

सष्टाभारतके शांन्तिपव में लिखा है-

''चवज' सेवते कर्म वेदाध्ययनसङ्घत ।

दान।दानरतिव स्त स वे सविय सस्ति ॥ (१८८।६)

चितिय वैदाध्ययन सङ्गत कार्म किया करते हैं। दान भीर करयहण्में मनुराग रखनेवाचींका हो नाम चितिय है।

हारीतके सतमें - धर्मानुसार प्रजापालन, षध्ययन.
यथाविधि यज्ञका श्रनुष्ठान, दान, धर्मेनुहि, भपनी
स्त्रीमें धर्मिलाय, प्रजाके निकटसे उपयुक्त करप्रस्प,
नातियास्त्रकी श्रमिज्ञता, सन्धि तथा विश्वस्त्री क्रयालता,
देव श्रीर ब्राह्मचर्मे भिक्त, पिळकार्यका श्रनुष्ठान, श्रधमेंका श्रनुष्ठान न करना श्रादि श्रत्यधर्मे है। जो यह
सक्त धर्म प्रतिपालन करते, वह उत्तम गतिको
पहंचते हैं।

विश्वष्ठके कथनानुसार चत्रधर्म तीन है— पध्ययन, श्रद्भविद्याभ्यास भीर प्रजापालन !

"नीचि राजन्यसाध्ययन' मध्ये च घ प्रजाणजन खर्घमेसी न जीवेत्। ( विविद्यु)

पद्मपुराणके स्वर्ग खर्फ में स्वतिशों का धर्म इसप्रकार से निर्णीत हुमा है—चित्रशोंको सर्वदा दान श्रीर यद्म करना चाहिये। प्रजापालन, नित्योत्साह, दस्यहत्या श्रीर युदकालको पराक्रम प्रकाश ही चित्रशोंका धर्म है।

<sup>\*</sup> भष्यवं नेदम भी स्थान स्थान पर चन (श्राध २, श्राधार, श्राधार, धार अपन्धार स्थाप अपने स्याप अपने स्थाप अपने स्थाप अपने स्थाप अपने स्थाप अपने स्थाप अपने स

भविचत गरीर युद्धे प्रतिनिष्ठत्त होने पर इडलोक भीर परलोकमें श्रुतियों की निन्दा होती है। श्रुतियों को धर्मानुसार खडना और प्रजावग को खधर्ममें रखना चाहिये।

चित्रयों के लिये निम्म लिखित सकत कर्म निषिष है—कर भीर विवाह के यौतु क खतीत भवर दानग्रहण, युद्ध प्रसायन, प्राधियों से कात्ररता, प्रजाका भवानन, दान भीर धर्म से विरक्ति, राज्य के प्रति दृष्टि न रखना, ब्राह्म वोंका भनादर, श्रमात्यनग का असम्मान, कार्य के प्रति भ्रमनीयोग भीर स्टब्स साथ परिहास।

क्षतिधों की वाल्यकाल यद्यानियम वेट घीर राज नीति अध्ययन करना चाहिये। यौवनको राज्यभार ग्रहण करके धर्मातुसार प्रजापालन, राजसूय पश्वमेध प्रसृति यञ्जोका अनुष्ठान, ब्राह्मणोंको दक्षिणादान श्रीर दर्वत राजाभों की युद्धमें पराजित करके राज्य निष्क-राटक बनानेका उनके लिये विधान है। पीके स्तीय पुत्रके इस्तमें राज्यभार प्रपेष करके यादादि दारा पिढलोक. यन्न हारा देवलोक भीर दानसे सुनियोंको रिक्षा भन्त-कालका अस्तिस बायसमें गसन करना चाहिये। जो अतिय इस नियमसे पन्तिमात्रय प्रष्ण कर सकता. वह कभी सिविधे विचित नहीं रहता । वानप्रस्थ चवलका करनेसे क्षतियका नाम राजि पडता है। उसकी समस्त राष्ट्रधमं कोडके जीवनरक्षाके सिये केवल भिक्षाद्वति पकड लेना चाहिये। सभी वर्णात्रम धर्मीसे अतियधर्म प्रधान है। अतियों की धर्म परित्याग करनेसे प्रधिवो धित्रमें सिल जाती भीर उनके भपने धर्ममें रहनेसे सभा लोगोंकी बन श्राती है। प्राचीन पौराणिकों श्रीर वैदिशीने क्षतियधर्मकी जितनी प्रशंसा की है. हतनी विसी धर्मकी देख नहीं पहती।

(पराप॰ सर्ग स॰ २६) राजधर्म देखी

पद्मपुराणमें भीर भी कहा है—

"दबाद्राजान याचेत यजे त न च याजयेत्।

नाष्ट्रापने दबीयोत।" (खर्म खण्ड २६४०)

'राजा वा क्षित्यको दान करना, किन्तु कम दूसरेसे याचना न चाडिये। यज्ञ करना उसका धर्म है, परन्तु चपने चाप याजन (पौरोडित्य) करना निषिद होता है। उसकी पाध्ययन करना, किन्तु पाध्यापनाचे दूर रहना चाहिये। यहा पीराणिक कालका नियम है। किन्तु वैदिक कालको इसका व्यक्तिक देख पड़ता है। यास्क्रने निरुक्तमें कहा है—

कुर्वंभीय ऋष्टिषेणके पुत्र देवापि भौर मन्तनु दो भाई थे। जव कोटे भाई मन्तनु राजा हुए, देवापि तप करने लगे। मन्तनुके राज्यकालको देवताभीने वारह वर्षे जल वर्षेण न निया था। झाझणोंने मन्तनुको सम्बोन्ध धन करके कहा—तुमने अधर्भाचरण किया है, ज्येष्ठ भ्याताको राजा न बना भपने भाष भिष्ठित हुए, इसोसे देवता वर्षेण नहीं करते। यन्तनुने देवापिको भभिषेक करनेके जिये प्रस्ताव छठाया था, किन्तु देवापिने उत्तर दिया—मैं तुन्हारा पुरोहित वनूंगा भीर तुन्हारे जिये। यञ्च करूंगा।

जगत्के भादिसन्य ऋक् मंहितामें भी विखा है— ऋष्टिपेयके पुत्र देवापि देवताशों की कल्याणी सुति करके होस करने सगी। (चक् १०।८०।१)

"यहे वापि: ग्रन्तनवि प्ररोहितो होताय हत्तः अपयत्रदीचे त् । देवसु तं इष्टि-विन' रवाची इहस्यतिवीचमस्या श्वयक्तत् ॥ (स्टक्त् १०८५०) हत्ताहि ।

सभी लोग जानते हैं कि विखासितने चित्रय हो कर ब्राह्मणत्व लाभ किया था। किन्तु इसका भी प्रभाष सिलता है कि सिवा विखासितके दूसरे भी प्रनेक चित्रय ब्राह्मण बन गरे।

सडाभारतमें पृथूदक के निकटवर्ती किसी पवित्र-तीर्धकी वर्णना पर जिखित दुन्ना है—

जहां उग्रतपा महायशा भार्ष्टिषेणने सिंदि लाभ भीर सिन्धुदोप, राजिषे देवापि तथा विखामितने ब्राह्मणल लाभ किया, वशों वलराम जाकर उपस्थित हुए । (श्लापर्व १० ९०)

सिन्धुदीप क्षलियराज भन्वरीवने पुत थे।

भागवतके स्तमें मनुके पुत षृष्ट थे। उन्हों हे घाष्टें सित्रय वंग्र निकला है। घाष्टोंने सित्रय होते भी ब्राह्म-णत्व लाभ किया। (रास्त्रण्योर योषत्योका) मार्क एडेय-पुराणको देखते दिष्टके पुत नाभाग सित्रय होकर भी वेश्वकन्यां हे विवाह करके देश्य वन गये। फिर हरिवंग-में लिखा है कि नाभागारिष्टकं दो पुतोंने वेश्व होते भी ब्राह्मणत्व लाभ किया। (हरिवंग ११ पर) वायुपुराणके मतर्मे—युवनाखके पुल इरित थे। उनके वंशाधर हारित नामसे प्रसिद्ध रहें। यह धाङ्गि-राके पुल शौर क्षलोपित जान्याण थे। (विश्वपुरीय । छाराध्र की बोधरटीका हक्षी।)

हरिव प्रको देखते — सत्वह दके पुत ग्रमहोत घीर उनके सडके काम, यन तथा रात्समद थे। रात्समदके पुतका नाम ग्रनक रहा। इन्हीं ग्रनक से मौनक (ब्राह्मण) का जन्म हवा। (हरिव म २८ ४०)

महाभारतमें लिखा है—नीतहळ वे पुलोंने काथीराज दिवीदास की पाक्र मण किया था। उसी युहमें काथीराज के प्राक्षीय लीग मारे गये थीर राजा दिवीदास भर दाज के प्राप्तममें जा कर रहने खगे। भरदाज ने दिवी-दास किये एक यन्न किया था। उससे दिवीदास प्रतदेन नाम एक पुल हुवा। यथाकाल प्रतदंन की पितान वीतहळ के विकृद पेरण किया था। वीतहळ ने भाग कर महर्षि खगुका प्राप्तय लिया। प्रतदेन पता लगने पर खगुके प्राप्तम जा पहुंचे और वीतहळ को दिखा देने के लिये कहने हिगे। सगुने कूठ ही कह दिया कि वहां कोई क्षतिय न था। प्रतदेन प्रपनी राष्ट्र खते बने। सगुकी कथा पर चित्र वीतहळ उस दिनसे ब्राह्मण बन गये। वेदवित् गुरुस दहीं वीतहळ असे पुत थे।

( बन् शासन पर्व १० घ०)

विश्वपुराणमें पटते हैं—ययातिव श्रीय चित्रयराज चम्रतिरथसे कखने जन्मपहण किया था । उनके पुत मेशातिथि रहे। यह ब्राह्मण हो गर्धे थे। (विश्वराव शर्थन)

पूर्वीत ब्राह्मणोंके मध्य बहुतसे वेदस्तीके ऋषि हैं। यहां तक कि ब्राह्मण-समानमें नो गायकी नित्य पठित होती. वह भी विद्यामित ऋषि हुए है।

इसी प्रकार भनेक चित्रयों के ब्राह्मणलसामकी कथा पुराणादिमें कही है।

देवापिको भांति बहुतसे चित्र व्राह्मणों की तरह पौगेहित्स करते थे। वैदिक काल की इसी पौरोहित्स पर ब्राह्मणों भीर चित्र में घोरतर विवाद स्ट खंडा होता था।

ऋक्षं हिताका कोई कोई स्त पढ़नेसे समस पडता है— पहले विशिष्ठ ऋषि सुदासके पुरोहित रहें, पोक्टे विखामिलने सुदासके पुरोहित# वन कर विश्व हो समिशाप दिया।

ऋग्वेदकी श्रनुक्रमणिकाके पाठसे जाना जाता कि सुदासके पुलीने विशिष्ठपुत यक्तिको श्रनिकुण्डमें हाला था। (श्रनुक्रमणिका १२१) कोषीतकी व्राह्मणके चतुर्थे श्रध्यायमें राजा सुदासके संश्वनं विशिष्ठपुतके विनाधकी कथा जिसी है। सामवेदके पञ्चविंशहाह्मणमें भी विशिष्ठ 'पुलक्षत' कैसे निर्दिष्ठ दुए हैं। रामायणमें कहा है—वशिष्ठने विश्वामिलके एक श्रत पुल सार हाली।

(रानाःण ११११ वर्गं) विषष्ठ, विवासित और सुदास देखा।
सद्याभारतके प्रादिपव में देखा जाता है—राजा
सतवीयने वेदच स्रुगु पुर्लीको पौरोहित्यके लिये वरण
किया भीर यज्ञान्तमें सोमरस पान करके उनको वहुतसा
धनधान्य दिया था। राजाके खगगमन करने पर उनके
पुर्लाको प्रधंका प्रयोजन पड़ा। स्रुगु मुलॉने महोमें धन
हिया रखा था। किसी क्षतियने महो खोद उसे खोज
करके निकाला था। फिर क्षतियों ने जाकर भागवों को
विनाय किया। यहां तक कि भागव-रमणियों ने गर्भस्य
सन्तान भी वस्त सके। (पाह्यवं १००५) भीवं देखा।

उक्क भ्रुगुर्वमिनं ब्राम्मयवीर परग्ररामने जन्म विधा था। धन्होंने कार्तवीयं भीर संविध राजायो को संहार करके फिर ब्राम्मणींका प्राधान्य खायन किया।

परयराम देखी (

करग्वेदने ऐनरेयब्राम्मणमें कहते हैं—म्हापणें सौषम् विख्तारने पुरीहित रहे। राजा विख्तारने छनका पिकार कीन प्रवने किसी मातिको यमपुरी-हित बना दिया। किन्तु ( यम्रकानको ) राजाने देखा कि छनके यम्र को वेदोने निकट स्वापणें पहांचे थे।

<sup>•</sup> स्वर्नेदीय २य मध्यत्तके ५१ स्क्रमें विश्वामित्रने विश्वहतो स्रति-शाप देनेका सामास मिलता है। शोनकने इस स्क्रमर इस्हे बतामें लिखा है—

<sup>&#</sup>x27;'परायतची याचन विश्वहर विको निद् । विद्यानिचे पताः मोत्रा मुनियाना इति खृताः ॥ दे मादे वास्तु ताः मोत्रा विद्याये वानिमारिकाः । विश्वहास्तु न यज्निन्त्वदावार्यक्षच्यतम्। कौतनास्त्र वपादापि महान् दोष' प्रनावति ॥'' (४ २६।२४)

उन्होंने चिढ़ कर कहा—दुष्ट ब्राह्मण घाये हैं, शोव वेदीके निकटने हटा दो। स्रत्योंने राजाजा पालन की शो। श्यापणींने तादित होने पर कहा—हममें जो बस्तवान् है, वह शोव इस यज्ञका सोमरस पी डाले। स्स समय वेदविद् राममार्गवेयने शाजाको समस्तायां शा—'र्जिसने समस्त वेद प्रध्ययन किया है, उसको भी क्या भगा दीजियेगा। सोमरसमें चित्रयका प्रधि-कार नहीं, ब्राह्मणका हो अधिकार है। स्वम्कमसे ब्राह्मणका चंग्र यहण (पान करने) पर स्त चित्रय-के वंग्रधर ब्राह्मण हो जाते हैं। हे राजन्। प्रापके वंग्रधर भी ब्राह्मण होंगे। (स्तरेयना० ७१७ १८)

उत्त विवरण पड़नेसे मालूंम पड़ता है—पूर्वकालको को खत्रिय यज्ञमें बाह्मणींके साथ विशेष संश्विष्ट रचते, उनके पुत्र बाह्मण-जैसे ग्रहीत हो सकते थे। परन्तु सम्बद्धाः परवर्ती का कको यह प्रधा एठ गयो।

बहुतसे लोग कहा करते हैं-परश्ररामने एक काल को प्रधिवी निः वितय कर खाली थी। किन्तु इसका प्रमाण मिलता है कि परश्रराम कट के वसुन्धरा एक बारगी ही विविध्यश्र्व नहीं हुई। महाभारतमें लिखा है-

"'पृथिवी खित्रयम् बनाने परश्रामने ब्राह्मणेंका खापन किया था। किन्तु पृथिवी चित्रयम् वन घरा- जब होने पर शुद्र भीर वैश्व हे च्छाक्रमसे ब्राह्मण पित- शोंके साथ गमन करने जो। वजवानोंका दुव जो पर श्रत्याचार शास्त्र हुन। पृथिवी नितान्त पीड़ित हो स्सातज्ञको चलने जगी। महिं कृष्यपने पृथिवीको स्मातज्ञ जाते देख जक हारा प्रवरोध किया था। इस समय पृथिवीने प्रमुद्ध होकर कहा- "मगवन्! मैंने है हथ ममय पृथिवीने प्रमुद्ध होकर कहा- "मगवन्! मैंने है हथ व व गींय भीन चाया है। इस समय वही मेरी भी रचा करें। पौरवींके ज्ञाति विदुर्थके पुत्र वर्तमान है। वह प्रस्वावान पर्व तमें भन्न कींने यत्नसे बच गाये हैं। महिंच परा- श्राह्म द्या करके सीदासपुत्रकी रचा की। उन्होंने (ब्राह्मण होकर मी) क्यं श्रद्धकी भांति बालक्रके सव

काम ठठाये थे। इसी वालकका नाम सर्वकर्मा है।
प्रतर्दनिक लड़के महावल पराक्रास्त वस भी मौजूद
है। वह गोष्ठमें गोवसकट का रिक्त हुए। महाराज
प्रिविक पुत्र भी इसी प्रकार गोसमूहके यस वन गये।
हनेका नाम गोपित है। दिविरयके पुत्र भीर दिविदाहनके पौत्र को गङ्गातीरमें महिषे गौतमने बचाया है।
प्रभूत सम्पद्धाली लहदूव स्प्रमूटमें गोलाङ्गुल कर्ट क
रिक्त हुए और नदीपित समुद्रने मकत्पति सहग्र वह
वीर्ययाली मक्तव शीय बहुसंख्यक चित्रयक्तमार बचा
लिये हैं। इन सभी राजकुमाने भाजकल ख्यपित
भीर सुवर्ष कारजातिका आस्य यहण किया है।
इनके रखा करने पर ही में सुख्यर हो सकती हं।" इस
पर महिष्ठ कश्यपने पृथिविके निर्देशानुसार उक्ष सकल
चित्रयराजकुमारों भीर उनके भाई-वेटोंको बुलाराज्यमें
स्रमिष्ठक किया।' (गालियर १९ मध्यर)

राजा, युद्ध, कायस्य, जाति, वर्ष प्रस्ति शब्द देखी । "विवय तन धरि समर सन्नाना ।" ( तुलसी )

२ वक्ष्यची, कराकुल विहिया। ३ चीरिणीहच, खिरनीका पेड ।
चित्रयका (सं॰ खी॰) चिया-कन्टाए पानारस्र भकारः। केऽणः। पा० धारश विकख्येन पूर्व स्य प्रकारस्य इक्षरः। वश्येनामातः खाने वक्ष्येनाः। पा० धारशः चित्रय पत्नी, सित्रया, क्लानी। चित्रयया (सं॰ खी॰) प्रजातुमेद, किसी किसाका कद, मीठी लीकी। सिलयहण (सं० पु०) चित्रयं इत्ति, चित्रयः परश्चरामः। (महाभारत प्रश्चर) चित्रया स्तीजातिः चित्रयः टाए। च्यंचित्रयामां वा। पा धाराध्य वार्तिकः। चित्रयजातीय स्ती, क्रतरानी।

'भर चित्रया गांधा प्रतीक्षे वे स्वतन्त्रया ।" ( सन्. १९४० )
चित्रियाणी ( सं॰ स्त्री॰ ) चित्रयाणां स्त्रीजातिः, चित्रय-स्त्रीय प्रानुक् प्रागमस् । चित्रयपत्नी, उक्तरायन । चित्रयासन ( सं॰ क्ती॰ ) योगाङ्ग प्रासनविधेष् । केश द्वारा पाददय प्रावद करके प्रवीमुख क्षेकर रहना चाहिये । इसका नाम चित्रयासन है । इस प्रासनमें

<sup>\*</sup> बन्दर्श सुद्रित पुश्चक्तम रामशार्ग वेथ पाठ है।

चपासना करनेसे मनुष्य धनवान् होता है। ( स्वयानत ) व्हालियिका ( र्स्० स्त्री० ) व्हालिया-कन्टाप् प्राकारस्य प्रकारः तस्य च दकारः । चलिया, कृतानी ।

चितियो ( र्सं० स्त्रो॰ ) चितियस्य पत्नो, चितिय-ङोष् । (प्रंयोगादाखायाम् । पा श्राश्यः) चितियपत्नो, ठकुरायन । चित्रो (सिं०) चित्रय देखो ।

শ্বরীদেশ্বর ( র্য়॰ ) শ্বনমির ব'মীয় জ্ঞদেব্দের ঘুর। ( বিশ্বদুবেশ গংখং)

चितीजाः (सं॰ पु॰) वार्ष्ट्रस्यवंश्रीय सगधके एक राजा । यह दिमधन्त्राके पुल थे । (विष्युराण शरशाः)

चदत् (सं॰ ति॰) १ विभक्त, खिष्डत, कटा हुन्या। २ प्राह्मरके उपयोगी, खाने लायक।

चदन (वै॰ पु॰-ल्ली॰) १ खण्डन, विभागकरण, बंट-वारा । २ प्रश्नन, खाना ।

শ্বার (सं० ह्लो॰) আহে মনিন্। १ जन, पानी । ( দংক १-।१-६।१७) ২ অহা। ( নিমত্)

चन्तव्य (सं० वि०) चम-तव्य । १ चमाने योग्य, चमा करनेने उपयुक्त, माफीने लायक, जो माफ किया जा सकता हो। (चनरायम जनस्य) (क्ली०) क्षम भावे तव्यत्। २ झमा, माफी। (मनुस्थरः)

चन्ता (सं• त्रि॰) चस-त्रच्। चसाग्रीस, साफी देने-वासा। (महामास्त १२।१०२०३)

चप् (सं॰ स्ती॰) चप्-ित्यप्। राति, रातां (सक काश्यः) चप (सं॰ पु॰) चप्-चप्। १ जस, पानी। (ति॰) चप-चच् । २ चमाणीन, साफ करनेवासा।

चपष (सं० पु०-क्लो०) चपयित विषयरागम्, चप्-णिच्-त्य । १ बीडसंन्यासी, भावे त्य्ट्। २ चिपण्, त्याग । ३ मधीच, नापाक हासत । (मनु भाष्ट्) ४ हप-वास, फाका । (मनु अर्थास्त्र) भू दूरीकरण, इटाव । (भाष्ट्र, समा) ६ चयकरण, सार । ७ दोषहरण । (ति०) निर्केल, वेधमं, वेह्या, निघस । ८ चिपणकारी, इट टेनेवाला ।

चपयाक (सं० पु०) क्षपण स्वार्धे कन्। १ कोई वीड-सन्यासो। (चडट) २ नास्तिकसतप्रचारक । १ निर्लेष्ण, बेड्या। १ कोई कवि। यह नवरक्रोंसे दितीय रत्न-जैसे स्थात हैं। नवरक देखे। चपयांक घनेकार्थे ध्वनि- मध्यरी नामक संस्कृत श्रमिधान श्रीर छणादिस्त्रकी अप्यकृतिके रचियता थे।

चपणकता ( सं० स्त्री० ) चपणक-तत्त् टाप् । चयचकका धर्म । ( पश्यक्

चपणी (सं•स्ती०) चप कर्मीण खुट्-स्तीप्। चेयकी, एक बास ।

चपखु (सं॰ पु॰) चप् वाहुनकात् प्रन्युः णलखः। प्रपराध, जुसै।

चपा ( सं॰ स्त्री॰) क्षपयित वारयित इन्द्रियचेष्टांम्, चप-मच्। १ रास्त्रि, रात। (ऋक् धश्वा०) २ प्रसिद्रा, प्रसदी। ३ दाक्परिद्रा।

चपाकर (सं० पु॰) चर्पा करोति, स्रशःक्त-ट। १ चन्द्र, चांद। २ कर्पूर, कापूर।

चपाकत् ( सं॰ पु॰ ) क्षपा-क्ष-क्किए तुगागमच । १ चन्द्र, चांद । २ कपूँर, कपूर । ( माघ )

चपावर (सं॰ पु॰) चपायां रात्री चरित, चपा-चर-ट। १ राचस, ग्रीतान्। (महाभारत शश्य्यश्वर) ( द्वि॰ ) २ राद्रिकाचकी विचरण करनेवासा, जो रातकी वसता हो।

क्षवाचरी ( सं• स्त्री०) राजसी, डाइन।

चपाट (सं॰ पु॰) चपायां श्रटति, पा-घच्। राचस, - श्रादमखोर । (महि शर॰)

चपानाय (सं•पु०) चपाया नायः, ६-तत्। १ चन्द्र, चांदा २ कपूर, कपूर। (माघ) -

चपान्धा ( सं० ह्यो॰ ) रात्रान्धा, रतींधी ।

चपापति (सं• पु॰) चपायाः पतिः, ६-तत् । १ नियाः पति, चन्द्रसा । २ कपूँर ।

चधावान् (सं क्रिं) चिपित श्रत्न् उदंकं वा, निपान् तनात् साधुः । १ श्रत् वीं को भंगा देनेवाला, जो दुस्स-नोंको घटा देता घो। २ जलविपण करनेवाला, जो पानी फेंकता हो। ३ क्षपाविशिष्ट, रातवाला।

(अक् इत्र्राहक)

क्षम (सं० ति०) चम्-मच् । १ युक्त, रखने गला। (पाकण्यः) २ यक्त, सक्तने दाला। (मिट) २ कित, सला। ४ चमायुक्त, साफ करने दाला। यक्त प्रत्यः योगिक-क्षमे प्रयुक्त क्षीता है। जैसे—कार्यक्षम दत्यादि। (पु॰) भूग्टहकर्ता पची, वबर्ड । ६ विश्वा । (महासारत १श१४८/६०)

चमता (सं॰ स्त्री॰) चमस्य भावः, स्रम-तन्राण्। १ योग्यता, सामर्ष्यं, ताकृत। २ मध्दके अर्थेप्रकाम करनेका सामर्थ्यं, सियाकत। (सहकारिका)

चमणीय (सं० त्रिं०) क्षम-घनोयर्। चमा करनेके योग्य, माफ किया जानेवाला।

खमना ( चिं• कि० ) खमा करना, माफी देना। "चमइ नहास्तियोग" (तुलसी)

चमवान् ( सं॰ व्रि॰) चमावान्, माफ करनेवासा । चमवाना ( हिं॰ क्षि॰) चमा कराना, माफ करनेकी रगुवत देना।

चमा (सं० स्त्री०) चम-मङ्। १ चान्ति, वुराईकी बरदाश्वा। वाद्या, श्राध्यात्मिक वा श्राधिदेविक दुःख उत्पन्न होने पर कोष या निवारणकी चेष्टा न करनेका नाम क्षमा है। (बहस्पति)

किसी व्यक्ति कर्छ क निन्दित वा प्रयमानित होते भी एसकी निन्दा वा डिंसा न करना घीर वाक्य, मन तथा गरीर निर्दीष रखकर सहना ही समा कहलाता है। (महा प्र•१२० प०)

निन्दा, पतिकाम, जनादर, हेव, वन्य भौर वध समस्त यरिखाग करनेका नाम हो समा है। (कीर्नं पु॰ १४ प॰)

महाराज युधिष्ठिरने द्रीपदीकी सान्त्वना देनेके विद्ये यह कह कर क्षमाकी भूयसी प्रमंत्रा की है कि समाही राइस्की मङ्ग्लाके एक माल कारण भीर क्षमा ही परिणामको स्वर्ण प्रस्ति उल्लुष्ट सोकप्राप्तिका कारण है. इत्यादि। (महासारत १९८१९४)

"धमा करड् शिष्ठ सेवक जानी ।" (तुलसी)

जैनशास्त्रानुसार दशधर्मीमेंसे पष्टला धर्म । १सकी साधु सर्वेषा भीर स्टब्स्स एक देश पासता है। क्रीध कवाय-को पेदा न क्षोन देना की समा है। (तसार्वस्त्र)

क्षमते स्वतं पाकोपरिस्थितानां जीवानां प्रवराधम्. चम-पङ्-टाप्। २ ष्ट्रविते, जमीन्। (अह ११२९) ३ दुर्गाः १ ४ खदिरहच, खेरना पेड़। ५ राधिनाकी कोई सखी। ब्रह्मवैवतं पुरापने प्रकृतिखख्डमें कहा है-राधिना की सखी चमाने साथ क्रीडा करने विष्णु उसीने साथ

हो गये। राधिकान जाने पर उन्हें देख कर जगाया या। उसी बजासे विश्वुका रंग काला पड़ गया। जमाने भी बजासे प्राणत्याग, किया। भगवान् उसके. शोकमें रोते रोते प्रस्थिर हुए। ग्रेवमें उन्होंने हामाका मृत गरीर खण्ड खण्ड करके वैष्यवीं, धार्मिकीं, धर्मीं, दुवैलीं, देवता भीं भीर पण्डितोंकी थोडा थोडा दे डाला। जमाकत्याण—एक प्रसिद्ध जैन-ग्रन्थकार। यह असत-धर्मवाचकके शिष्य थे। इन्होंने संस्कृत भाषामें भन्नय द्यतीयाव्याख्यान, भष्टाङ्किकाख्यान, मेर्वियोदगी-व्याख्यान, यावकविधिप्रकाग, त्रीपालचरितकथा, साहु-विधिप्रकाग, स्क्रात्वावकी प्रस्ति ग्रन्थ प्रण्यन किये। स्थावकविधिप्रकागमें जैनग्रहस्थींके देन क्ष, पाचिक.

मासिक और वायमासिक क्रत्यादि निरुधित हुए हैं। साधुविधिप्रकाशमें जेन साधुवींका कर्तव्याकर्तव्यः, ग्रम-श्यन श्रीर वार्रतियिके श्रमुसार नानाविध क्रत्यः वर्षित है।

स्कारतावसी जैनोंके बड़े शादरका प्रत्य है। इसमें जेनतीर्थावसी, जैनधर्मप्राप्तिका उपाय, स्थादादमादाका, भासवादि परिचार तथा उसका उपाय, जैनधर्मतस्त्र, कलिकासमाद्यामा, इन्द्रिय श्रीर रिपुलयका उपाय, सन्तोष, शात्मस्तरूप, भात्मगति भीर भात्मज्ञानियोंको प्रकृति सरस्मावसे बतायो गयी है।

क्षमाचार ( र्सं० लि०) चमायां भुवीऽघो भागे चरति,-क्षमाःचर-ट । पाताखवासी, जमीनके नीचे रहनेवासा। (बानसने यस हिता रहापुर)

क्षमाद'ग्र ( सं॰ पु॰ ) ग्रीभाष्त्रनहस्र, सर्हिनवका दरख्त ।

क्षमानम्द वाजपेयी-एक संस्तृत कवि । कवीन्द्रचन्द्रोः दयमें इनकी कविता उद्गृत दुई है।

क्षमाना (हिं० कि०) चमा कराना।

**स**मापति (सं•पु•) कश्मीरके एक राजा।

क्षमापन ( चिं॰ पु॰ ) १ श्रमा करनेका कार्य वा प्रभ्यास, माफ करनेकी घाटत, माफीदिशी।

क्षमाभुज् (सं• पु॰) क्षमां भुनित्त, क्षमा-भुज्-िताप्। राजा। (मार्ष)

क्षमावनी ( र्षं • कि॰ ) एक जैन पव । भाद्रपदमासको

स्ता पंचमी है चतुर्देशीतक पर्यूषण पर्वका सनुष्ठान होता है। उसके बाद कहीं पूर्ण मासीको शीर कहीं प्रतिपदको समस्त जैन एकत्र होकर गतदिनोमें किये गये अपराधों को एक दूसरे हे झार कराते हैं। उससमय बहें से बहा मनुष्य भी छोटे आदमी से 'झमा की जिये' शादि वचन हारा शीर हाथ जोड़ने शादि शरीर हारा विनय कर विनम्त्रभावका परिचय देता है। उत्तरमें दूसरा व्यक्ति भी अपनी नम्त्रता दिख्नाता है सौर इस तरह पहिलेके मनसुटावको दोनो भूक से ही बन जाते है। जेनकोग इस दिन यह गांधा कहा करते है---

> "खमामि सञ्ज्ञीवारी सब्बे जीवा खमतु में । भित्ती में सब्बभूदेस वैर' मज़म प क्षेप वि॥"

श्रधीत् मैने श्रपने मन वचन काय दारा धवके श्रपराधीको क्षमा कर दिया है, श्रतः सवजीवों से में। श्रपने श्रपराधीको जमा चाहता हं। मेरी सव जीवों से मिलता है श्रीर मैं कभी किसीके साथ वैर भाव नहीं कर्दगा।

क्षमावान् ( एं ॰ हि॰ ) क्षमा विद्यतिऽस्य, क्षमा-मतुप् मस्य वः । चमायुक्त, सिंचणु, माफ करनेवाला, गम-स्तोर । ( गरुहपु॰ १४४ घ॰ )

क्षमितव्य (सं॰ त्रि॰) क्षमा करनेके योग्य, माफ़ीके

स्तिता (सं वि वि ) स्तायीन, माफ करनेवाना । स्ति (सं वि ) स्ता ताच्छी खे चि सुन्। यनिवधायी विचन्। या शश्या स्तायीन, गमखोर। इसका संस्कृत पर्याय—सहिष्यु, सहन, सन्ता, तितिन्तु, स्तिता, स्ता, यज्ञ, सह भीर प्रसुष्यु है। (मानवत शश्याह)

चम्य (सं वि ) क्षमाया प्रथियां भवः, क्षमा-यः ।
१ प्रथिवीसे उत्पन्न, पार्थिय, जमीनसे निजना दुवा।
(चन शाधाः ) २ क्षमाया, माफ निया जानेवाला
क्षय (सं पु ) क्षि-पच्।१ राजनीतित्र राजायोंका
विवर्गके पमार्थेत प्रथमवर्ग, श्रष्टवर्गका भवस्य।

ऋषि, इष्ट, दुमं, सेतु, इस्तिवन्धन, धातुकी खिन, करग्रहण भीर सेन्यसंस्थापन सबकी प्रष्टवर्ग कहते हैं। इसीके मिटर्नका नाभ क्षय है।

( पमरटीका-भरत )

२ प्रस्तय, क्यामत । इसका संस्कृत पर्याय—संवर्त, क्रिस भीर काल्पान्त है। ३ भ्राप्तय, घटी। ४ ग्राह, घर। ५ निवासस्थान, ठिकाना। पाणिनिके मतसे निवासार्थेने क्षय भ्रान्दका बादि स्तर उदात्त हो जाता है। चयो निवासे। पा शशरूरा (साध्य सहस्र)

६ राजयस्त्रारोग, तपिदिक, स्विकी बीमारी । इसका संस्तृत पर्याय—यस्त्रा, शोम, राजयस्त्रा, रोग-राज, गदाग्रणी, स्वा, प्रतिरोग, रोगाधीय घोर नृप-राग है। यह रोग सर क्रियाभीं का स्वय कर देता है। सुतरा इसकी क्षय कहते हैं। (स्वृत स्वरत्त ह पर) यसा देवी। अ आसिविश्रेष, कोई बीमारी। यह प्रष्टा-द्य प्रकारका होता है—जातादिका विविध, रसादिका समिध, मसमूलका दिविध, पस्त्रे क्रियमलका पश्च भीर भोजाका एक विध। (स्वर्त १०४०)

प्रषष्टि संवत् अन्तर्गत प्रष्टितम वर्ष । स्वय्वपं भयानक उपद्रव उठता है । भविष्यपुराणके मतने स्ववर्षमें देशनाश, दुर्भिक्ष बीर प्रजाक्षय होता है। इसमें सीराष्ट्र, मानव तथा दक्षिण को द्वणमें चीर-तर दुर्भिक्ष पड़ता भीर की सुदी एवं नर्भदा प्रवाहित देश, यसुना तथा नर्भदाका तीरस्थान बीर विन्धान चलका निकटवर्ती से न्धव देश एक बारगी ही मर मिटता है। सिंहन, मध्यदेश भीर निकटवर्ती काला हार देशका भी विनाश होता है। (जोतिकन्न)

८ ताख्य-ल्राह्मणोक्त स्तीलसमूद । (मण्डातालय)
१० देवतासमूद । (मण्डातालय) ११ च्योति: यास्त्रोक्त
एक प्रकार मास । यक्त प्रतिपद्धे प्रमावस्या प्रयेन्त
बान्द्रमास द्योता है। फिर जिस मासमें दो रविसंकान्तियां पड़तीं, उसीका नाम क्षयमास है। कार्तिक,
अग्रहायण भीर पीष तीन दी मासमें यह आया करता
है। इसकी कीड कर दूसरे मासमें क्षयमास नदीं
पड़ता।

जिस चान्द्रमासमें रिवर्षकान्ति नहीं होती, छन्नो अधिमास और दो रिवर्षकान्तिवासे मासको चयमास कहते है। यह क्षत्रमास बहुत कम देखें पड़ता, कभी कभी हुवा करता है। कार्तिक, अपहायण और पीष मासको ही क्षयमास पडता है। अन्य मासमें यह नहीं - होता। जिस वत्सरमें चयमास पाता, उसमें दसके पूर्व तीन सासीं के मध्य एक और परवर्ती तीन सासके सध्य श्रीर एक-दो पधिमास पड़ा करते हैं।(विद्वान्धिरीमणि) टाकाकारने इस विषयको निमलिखित युक्ति देखा वार प्रमाण किया है-चान्द्रमासका मान २८ दिन २६ दराइ ५० पत्त भीर सौरमासका परिमाण ३० दिन २६ घडी १७ पत है। रवि मध्यगतिकी अनुसार ३० दिन २६ घडी १७ पत्तमें एक एक राधि पर गमन करते है। ६१ कला गति होनेसे २८ दिन ३० दण्डकी वह एक राग्नि चलते हैं। उस समय चान्द्रमाससे सौर-सास घट जाता है। घतएव एक चान्द्रसासमें टो रवि संज्ञान्तियां पड़ सकती है। सूर्यकी ६१ काला गति कातिक, अगडन, श्रीर पूस तीन ही महीनींमें होती है। अतएव इन तीन महीनोंकी छोड कर दूसरा महीना क्षयमास नहीं उद्दरता। (प्रनितावरा) सिद्धान -ब्रिरोमणिमें लिखा कि ८७४ शकाब्द में शयमास पहा था। उसके पीके १११५, १२५६ श्रीर १३७८ शकाब्दकी फिर तीन क्षयमास पहुं। सुतरां १४१ वा १८ वत्सरके श्रन्तर क्षयमास श्राता है। (विद्यानिपिरोमणि) किसी किसी ज्योति:शास्त्रकारने इस मासका नाम श्रंह-स्पति खिखा है-

"थिखन् नारी न संक्षान्तः संक्षान्तियमेन वा। संस्थानस्यतौ नासाविधनासय विन्तितः ॥" (वाईस्यत्यन्यातिः ) चयमास श्रीर मलमासकी सक्षत शुभ कार्य निषिद है—

"तव ते वयोऽपि व्योतिःशास्त्रप्रिदा विवाहादी निन्दिताः।"

(कालमाधवीय)

मुह्न चिन्तामणिके मतमें - ग्टहप्रवेश, गोहान, महोत्सव प्रसृति सकन महत्त्वकार्यं चय मासको न करना चाहिये। मखमास देनो १० नाम । (गीता)

चयकर (सं० ति०) चयं करोति, चय-क्त-प्रच्। नाम-कारी, नामक, मिटा डाखनेवाला। (समृत, उत्तर ४ ५०) चयकास (सं० प्र०) धातुचयज कासरोग, तपेदिककी खांसी। नाम रेखी।

चयक्तत् (सं॰ ति॰) चय-क्तः क्तिप्। चयकारक्, मिटा ्डाचनेवाचा । चयके गरी (सं० पु०) चयरोगका एक भीवस, तपिदिक की नोई दवा। इसकी प्रसुत प्रणानी नोचे बिखी है— विकटु, विफला, जायफन भीर जवक्षका चूर्ण प्रत्येक एक भाग भीर लौह, पारद तथा सिन्दूर प्रत्येक तीन भाग भक्की तरहसे मिना डानना चाहिये। इसीजा नाम चयके गरी है। मधुने भनुपानमें चयके गरी सेवन-करनेसे चयरोग हट जाता है। (रवेदसार पंकर)

चयञ्चर (मं श्रिकः) चयं करोति, क्षयः छ । क्षयः कारकः, नाशकः, दुश्सनः । (भदाभारतः, जादिः)

क्षयज ( सं• पु०) क्षयात् जायते, क्षय-जन-छ । क्षयकाय, एक प्रकारकी खिंधी । काय देखी ।

चग्रच्चर (सं॰ पु॰) घातुश्चयजन्य च्चर, तपेदिकका बुखार।

क्षयण (दै० ति०) क्षियन्ति निवसन्ति श्रापो यत्र (क्ष श्रिषकरणे स्वटा स्थिरजन (प्रदेश), जद्यां बंधा पानी भरा रहता हो। (वाजनने यमं वितार (६४३)

चयतक (सं॰ पु॰) चयस्य तसः, तादष्यं ६-तत्। नन्दी-वक्ष, वेलिया पोपन । दसका पर्याय—नन्दीवस्र, ष्रम्बस्य भेद, प्रशेष्ठ, गनवादप श्रीर क्षीरी है। (भावपकाण, पूर्व १) क्षयण (सं॰ पु॰) क्षि-श्रयुच्। क्षयरीण, कासादि, खांबी वगैरष्ठ वीमारियां।

चयनाधिनी (सं॰ स्त्री॰) जीवन्तीलता, डोडीकी वेता। क्षयनाथो (सं॰ त्रि॰) क्षयरोगनायक, चयी मिटानेन्वासा।

चयपक्ष ( सं॰ पु॰ ) क्ष खपच, श्रंधेरा पाख । चयमास ( सं॰ पु॰ ) एक चान्द्रमास । जिस चान्द्रमास-में दी रिवर्सकान्तियां पडतीं, उसीका नाम श्रयमास है । चय देखी।

चयरोग (सं० पु॰) यद्मारोग, तपेदिककी बीमारी।

क्षयरोगी (सं० ति०) क्षयरोगी ऽस्यास्ति, चयरोग-इनि । क्षयरोगवाला, तपेदिकका बोमार । धर्मधास्त्रके मतर्मे ब्रह्मह्स्या करके उसका प्रायक्षित न करनेचे नर्कमोग-के पोक्षे उक्त पापका चिक्नस्त्रक्ष क्षयरोग लगता है।

"ब्रह्महा चयरोगी खात् सुरावः खावदन्तकः।"

ग्रातातपने लिखा है-राजहत्या करनेसे नरक्षभीग-

के पीक्के चयरोग होना है। गो, भूमि, सुवर्ण, मिष्टान्न, जरू, वस्त्र, पृतधेनु श्रीर तिलधेनु ब्राह्मणको दान करने पर क्रमग्र; क्षयरोगसे निष्क्षति पा सकते हैं। चयवायु ( सं० पु॰ ) प्रलयकालका वायु । ( महि ) क्षवान्तकशीह-(सं० प्० ह्यी०) क्षवरीयका एक प्रकार श्रीषध, तपेदिककी कोई दवा। जारित खोड श्रीर **उसके समान परिमाण राम्ना, ताकीशपत, कपू**र, इन्हरक्यों, धिकाजतु भीर विकट भन्नी भाति मिना डालना चाडिये। इसीका नाम खबान्तकसीह है। यह क्षयरोगमें सेवनीय होता है। (श्वेदसारसंग्रह) चयित ( सं० लि॰ ) विनष्ट, बिगडा चुवा। क्षियत्व ( मं ० ल्ली ० ) क्षियणे भावः, क्षियन्त्व । च्योका धर्म, वरवादी। चयिषा ( सं ॰ ति॰ ) वि वाहुनकात् दशाच् । क्षयभीन, बरबाद होनेवासा । चर्यो (सं ० त्रि०) क्षयो राजयन्त्रा इस्त्रस्य, चय द्रनि । १ राजयस्मारोगयुक्त, तपेदिकका बीमार १२ क्ष्यशीन, बरबाद होनेवासा । (रह १७.०१ ) (पु०) ३ चन्द्र, चाद। दश्रगापसे चन्द्रको राजयस्मारोग सगा था। तदविध उनका चयी नाम पड गया। कृतिकादेखी। क्षवी ( हिं॰ स्ती॰ ) क्षवरीग, तपेदिका। चव देखी। क्षर ( सं ० वि० ) चेतुं भक्यम्, क्षि-यत् निवातने साधः। चयजयी ग्रकार्ष । पो ६११/८१ । चयरोग, जी बरबाद किया

है। (गीता १४१०)
जीवात्मा एक मरीर परित्याग करके मरीरान्तर ,
महण करनेसे ही चर कहा जाता है। जीव देखी।
श देह। पूषान, नासमभी। (शे तायर चपनिवत) ६ परिनेखर। (विणवं हित) ७ कार्य वा कारण। (वाचल्ल) (ति०)
- पह, एक जगहरे दूसरी जगह जा सकतीवाजा।

क्षर ( रं° पु॰-क्ली॰ ) चरति, क्षर-प्रच् । १ जल, पानी ।

२ मेघ, वादत्त। ३ जीवाव्या । उपाधि प्रन्तः करणके गमनागमनचे जीवाव्याका भी गमनागमन होता है।

इसीसे जीवात्मका नाम क्षर है। श्रीधरखामीके सत

में परसात्माके पतिरिक्त समस्त पदार्थक्षर होता है।

जिसका विनाश वा परिमाण है, इसीकी चर कहते

जासकता हो।

प्रलुक्स॰ । विभाषा वर्षं चरमरवरातृ । पा ६।३।१६। सेघज, वादलीं में पैदा शीनवाला। इसका दूसरा कृष 'चरेज' है। क्षरण (स० क्री०) चर भावे च्यूट्। १ मीचन, छुट कारा। २ स्वया, स्नाव, टपकाव, चूबाव। (रह १८१८) (ब्रि०) कर्तरि ल्यु । ३ इत्र प्यमी न, चुने या ट्रपक्ष दे-क्षरवत्ना ( सं० स्त्री॰ ) द्रीवपुष्वी, गुमा। चरित (सं० त्रि०) १ बद्दने या टपक्तनेबाला । निःस्त, निकला चुत्रा। ३ च्वाया चुत्रा। चरी ( सं॰ पु॰ ) चरः श्ररणमस्त्रस्मिन् काले, श्रर-प्रति। १ वर्षीकाल, बारिसका मौसम। (व्रि०) २ झरण-विशिष्ट, टपक्षने या चुनैवाला। चल (सं० ति०) क्षत-प्रच्। १ ग्रोधनकारी। २ चल, जी चल सकता हो। क्षव ( सं० पु॰ ) च्च घए। १ च्चत, नक्त कि कनी। यह तीच्यागन्य, जवाय, उष्या, कटु श्रीर भूतप इतथा कफ वातञ्ज होता है। (राजनिषक) २ राजमाव नाम शिस्दी-धान्य, सोविया। यह कषाय, मधुर, शीतन, द्वध, अफ-विज्ञञ्च श्रीर वाताभानजनक है। (राजनिवयः) ३ रज्ञ सर्वेप, जान सरसीं। ४ शिशुहच, सर्हिजन। ५ खेतहः पामार्ग, सफीद सटनीरा। ८ क्राचासर्थंप, साही। च्चवक (सं० पु०) क्षत्र स्वार्धे कान्। चव देखी : चवका ( र्सं० स्त्री० ) सर्वपष्टस, सरसींका पेड । क्षवस्रत् (सं० ५०) चव-स्न-क्तिष्। चव देखो । चवतन् ( सं॰ पु॰ ) नन्दिवृक्ष् ।

चरज (सं० वि०) चरे जायते, खर-जन-छ। विकल्पे

चवय् (सं ॰ पु॰) चु-षय्च्। (टितारव्च। वाश्वाः १ श्वास-रोग, खांसीकी बीमारी। २ नासारोगविश्वेष, नाककी कीई बीमारी। यह नासागत दक्तीस प्रकारके रोगांमें एक प्रकारका रोग है। सुञ्चतके मतानुसार नासारस्वका ममस्थान द्वित होने पर नासारस्व में को कप्तयुक्त वायु शब्दके-साथ निकलता, उसीका नाम क्षत्रयु है। तीन्त्या श्रिरोविरेचन-प्रयोग, कटु द्रया प्रतिशय नामक ममस्थानका उद्धाटन करनेसे चवय् होता है। (स्युत स्वर रह य•) चिकित्सा यह है कि शिरोविरेचनीय द्रव्यकी दुकंनी नजीसे प्रयोग करने पर क्षत्रशुरोग पच्छा हो जाता है! (त्युव उत्तर २३ बधाय)

कीं का जाने पर न कीं क उसका वेग धारण करने से सस्तक, चन्नु, नासिका और वार्यमें रोग उत्पन्न होता है। (सब्त उत्तर ४५ प॰)

चवपत्न ( सं० क्ही० ) चवकपत्न, नककिकनीका पत्ता। स्वपत्ना ( सं० स्त्री० ) स्ववहेतुः वतंमस्याः, बदुत्री० । द्रोणपुष्पो, गूमा। द्रोणपुष्पोका पत्न सूंघने पर क्रींक पानिसे हो चवपता नाम पडा है। (राजनिषणः) किसी 'किसी स्थल पर 'स्रापत्ना' वाठ भी देख पडता है। स्विपत्नी, पवपता देखी।

चवस्तका (सं॰ पु॰) क्षवयुनियन, क्षींककी रोक । क्षता (सं॰ पु॰) सर्वयहस्त, सरसींका पेड । क्षविका (सं॰ स्त्री॰) क्षतः स्तृतं साध्यतया क्षस्यस्य, चव-ठन्-टाप्। हनती स्तुपभेंद, एक प्रकारकी भटकटैया। वरसंटा। इसका संस्कृत पर्याय—सदैतन्तु, पीततरकुता, पुत्रप्रदा, वर्रुफला भार गोधिना है। यह तिक्त, कट, उष्ण भीर भपर गुणों में हरतींके समान है।

(राजनिष्यः)

क्षा (वै॰ स्ती॰) क्षयस्त्यत, क्षि बाइसकात् ग्रङ् टाप्। १ प्रथिवी, जमीन्। (चन् १०१२६) (ति॰) क्षिः णिच् किष् यसीपे साधः यदा चै-क्षिप् क्षिपो कीपः एकारस्य श्राकारः। पादेच चपदेशपित। पादाराष्ट्रश्र स्थापयिता, दूस-रेकी स्थापन करनैवाला।

काति (सं॰ स्त्री॰) चीयन्ते दश्चन्ते ऽस्त्रामोषधियनस्पतयः, सा श्रिविश्वरणे जिन्। १ ज्वासा, सपट। (सन् ६।६।५) २ दश्चमार्गे। (निरक्षटोका-इर्ग॰)

साल (सं० क्ली॰) चलस्य कर्म भावी वा सत प्रण्। १ स्तियः कर्म, ठाकुरांका काम । शोर्थ, तेज, धृति, दचता, युद्धमें प्रपराष्ट्रमुखता, दान घीर ऐखर्यकी क्षात कर्म "कहते हैं। (गीता) किसा किसी प्रस्तकर्म "चाल" खल पर 'सत' पाठ भी मिचता है। २ चित्रयस्त, ठक्करई। चन्त्र्णां समूहः, सरुषण्। ३ चित्रयसमूह, ठाकुरों की भीड । (जनप्रताह्मण् १ १ । हार्थि (ति०) सत्रस्र प्रदम्। ४ स्तियस्त्रस्त्री। (रहरंग १ प०)

क्षात्रविद्य (सं० ति०) क्षत्र वद्यां वित्त प्रधीते वा स्वत्रविद्या-प्रण्। क्षत्रविद्या पढ़ा हुवा, जो लडनेभिडने-का इसम रखता हो।

क्षात्रि ( सं• पु॰ ) क्षत्रस्य प्रवत्यम्, क्षत्र-घ। चत्रियका पुत्र, ठाकुरका खडका। जाति प्रधेमें चित्रय शब्द होता है। जातिका वोष न होनेसे चात्रि कहते हैं।

(सिंदान्तकीसदी)

चान्त (सं ० जि०) क्षम कर्ति का १ सहित्यु, गमछोर।
इसका संस्कृत प्रयोग—सोद, क्षमान्तित भीर तितिचितः
है। (हिर २१.२१) (पु०) २ इतिहासप्रसिद्ध सम्वाधीके भन्तर्गत एक व्याघ । यह पूर्वेको ब्राह्मण रहे
भीर गर्गसुनिके निकट भध्ययन करते थे। सुनिने इन्हें
गोरचामें नियुक्त कर दिया। परिशेषको इन्होंने सब मविशो मार डाले थे। सुनिको मालूम होने पर इन्हें
गाप दिया। उसी भाष्म इन्होंने द्यार्थ देशमें व्याध हो जन्म जिया था। (हरिनंश २१ ५०) ३ किसी स्टिवना

क्षान्तायन ( सं० पु॰ ) चान्तस्य ऋषिरपत्यम्, चान्त-पाज् षवादिमाः पाज्ञ पा शारारार रे॰ १ झान्त नामक ऋषिके पुत्र । २ झान्त ऋषिके वंशीय ।

चान्तायनी (सं० स्तां०) चान्तस्य प्रपत्यं स्त्री, चान्त फञ्- ङीप्।१ झान्त ऋषिकी कन्या। २ झान्त ऋषिके वंशकी स्त्री।

चान्ति (सं॰ स्त्री॰) क्षम भावे क्रिन्। क्षमा, गमखोरी, सामर्थ्य रहते भी अपकारीको किसी प्रकारका अपन् कार न पहुंचानेकी इच्छा। इसका संस्कृत पर्याय— तितिचा, सहिष्युता भीर क्षमा है। (नीता १८०१)

क्षान्तिपारिमता (स'• स्त्री॰) सिंहिषाता, बरदाश्व। चान्तिमान् (सं॰ त्रि॰) क्षान्तिरस्त्यस्य, क्षान्ति-मतुप्। समाविधिष्ट, गमस्तोर। (राजनरिकणी १।१)

क्षान्तिवारी (सं॰ पु॰)क्षान्ति वदितुं गीसमस्य-क्षान्ति वदर्श्वान । किसी सुनिका नाम ।

क्षान्तीय ( सं ॰ ति ॰ ) चान्त चातुरिय क छ । उन्हिता विभाग्यः। पांशरादश क्षान्त नामक ऋषिका निकट वर्ती ( देश पादि )।

चान्तु (सं० ति०) चम्-तुन् द्विष्य। क्रमिगनिविममार्खन

इडियाचण् १ थ्यसामीन, गमखोराः (पु०) २ पिता, बाप।

चाम (सं० वि०) चे कते रिक्ष, तकारस्य स्थाने मकारः। (चायो नः। पा वाराधः) १ क्षय, चीया, कमजीर, गला हुन्ना। २ दुवेल, दुवला, पतना। (भागवत शराधः) (पु०) ३ विष्णु। (विषवस्तुनान) ४ भवलवान् पुरुष, वसन्तिर श्रादमो। (क्षी०) ५ ह्य, वस्वादी। चामदंश (सं० पु०) शिश्र, सहिंजन।

चामवती (स'॰ स्ती॰) चामं दोषचयः श्रस्त्रस्याः, साम-मतुण्मस्य व तती स्तीष् । यागविश्रेष, एक यज्ञ । चामवती दृष्टि करनेसे श्रनेक दोष एकदारगी ही विनष्ट होते हैं। (भविष्युराष)

चामवर्षे न (सं ० वि०) क्षामं दुवै बतां वर्षे यति, चाम वध-णिच्- ख्युः। दुवैकता वढानेवाना, जी कमजीरी काता ही।

जासवान् ( सं ० पु० ) चामं दोषचयः घरत्यस्य, चाम-सतुष् मस्य वः । प्रश्निविश्रेष, एक पाग ।

( कात्यायन श्रोतस्वरप्राधारह )

चामा (वै॰ ब्रि॰) क्षे -ममिन्। १ क्षयभील, घटनेवाला। (त्ती॰) २ निवास, ठिकाना। (ऋत् ६।४२१२१)

धामास्य (सं कि कि ) शामस्य क्षयस्य चास्य स्थानम्, ६ तत्। क्षपय्य, वदपरहेजीं। निषी पुस्तकर्मे क्षमास्य' पाठ भी दृष्ट होता है।

चामी (सं ॰ व्रि॰) क्षामोऽस्थास्ति, क्षाम-दनि । ह्याम-युक्त, स्वयांना ।

क्षाम्य (सं• व्रि॰) १ समाने योग्य, माफीने चायम । (भारत समा)

क्षार (सं । त्रिः) क्षर-ण। (लिलित नयनेता ण.। पा शाएकः)
१ क्षरपायीना, चूलानेवाला। (पुं ।) २ न्तवणरस, एक
ममन । यह स्ते दलनता, मुखनी खादु, उप्ण, विदाषो,
यून, स्रेपा, अरुचि, खप्णा तथा सूत्रवर्धक, योषकारी,
सूत्रपुरीवरोधक, प्रानाहरोगनमक श्रीर प्रश्निष्ठिकर है।
(क्षरीवर्ष क्षित १६ पः) ३ शार प्रजास काछादिका दाइसम्भव
एक लवणरस सम्म है। यह दो प्रकारका होता है—
प्रतिसारपाई पौर पानाई। (स्युन स्वर ११ पः) चक्षदत्तने इसके बनानेकी प्रणाची इस प्रकार खिखी है—

श्रमदिन भीर ग्रभनचन्नको परायकाछ लाके जला खासना चाहिये। उसको भलो भांति जल जाने पर प सेर भक्त छठा करं ३२ सेर जलमें छाल ग्रांच खगाते है। पसर पानी वचने पर छतार कर कपढ़ेंसे छान लेना चाहिये। फिर छसमें ३२ तोले श्रङ्गचूर्ण मिला पुनर्वार ग्राग पर चढा देते है। बोमी घोमी ग्राचसे जल यह घन पड़ जाये, तब सळीमही, ग्रोरा, सींठ, मिर्च, पीपल, वस, ग्रतीस, हींग ग्रीर चीतका ग्रष्टभाग चूर्ण खालना चाहिये। हत्ये से मच्छी तरह सबको चलाना पडता है। पीहिको उतार कर लो हनिर्मित घटमें रख लेते है। इसाका नाम चार है। (चलरक)

(Alkalı) एक प्रकार जान्तव तथा उद्धिरज पदार्थसे उत्पन्न द्रव्य है। साधारणतः यह प्रस्तरखण्ड प्रथवा उद्धिर दादिसे उत्पन्न होता है। मैल साफ करनेमें चार विशेषका प्रयोजन है। कदलिह चकी त्वक् जलानेसे की चार निकलता, वह दिर्द्र लोगों के कपडे धोनेमें लगता है। इस देगमें सारीके मध्य सन्ती मही ही प्रधान है। भारतके धोनी प्रधिकाय इसकी व्यवहार करते, जिससे प्रगरित चारको धोनीकी मही कहते है। विलायती सीडिमें वहत चार होता है। व्योक्श देखी।

कदपा, मसनी पत्तन घीर ने सूर निसे में चार प्रधिक उत्पन्न होता है। विद्वारी घीर है दरावाद में नाइट्रेट प्रव सोखा मिलता है। खनिज लवण इसी जाति-का होता है। यह कदपा, महिसुर, विद्वारी, है दरावाद, गण्डूर घीर ने सूर जिले में पाया जाता है। इसने टूसरे भी कई प्रकारके भेंद हैं यथा—डला, नमक खला, खापुल, पापडी, महीखार इत्यादि। चारपाक देखी। 8 घूर्ने, घोने वाज । ५ सव्यंग, नमक। (रामाय २०३१) ६ काच, शीया। ७ भस्म, खार्के। द गुड़। ८ चन्द्र, चांद। १० टह्वण, सोहागा। इतका गुण धातुद्रावक है। चारसे धातुद्रश्य गलाया जा सकता है। (मावपकाय, पूर्व १ सीग) ११ सर्जिचार, सक्जी मही। (क्ली०) १२ विद्वावण। १२ यवचार, शीरा।

क्षारक (सं॰ पु॰) क्षरतीति, चर-खुत्। १ प्रचिरे॰ जात फल । इसका संस्कृत पर्योय—जॉलक है। २ पक्षीका जाल, चिडियोका फंदा। ३ सल्यापकड़नेका दौरी। ४ रजक, घोबी। चार स्तार्थे कन्। ५ स्नार, सन्ती।

चारकर्दम ( चं॰ पु॰ ) एक नरका। (भागवत प्रारश्यः) चारकर्म ( चं॰ ल्ली॰ ) चारदास्कर्म, सच्चीसे जन्नानिका

चारकत्य ( सं॰ क्रि॰ ) चार प्रयोगसे चिकित्सा किया जा सक्तनेवाचा । जिसका इताज सज्जीसे ही सके ।

(सुम्नुत सूव ११ घ०)

चारगुड़ ( सं• पु॰ ) चारेण पक्षी गुड़:, मध्यपदकी॰ । चारएक गुडविशेष, सध्जीसे पकाया हुवा एक गुड़। चन्नदत्तने इसकी प्रस्तुत करनेकी प्रणाली इस प्रकारसे लिखी है-पच्चमूल, विपला, प्राक्षनादिमूल, प्रतावरी, . दन्ती, चीत, अपराजिता, राखा, आकनादि, गुलेचीन . श्रीर ग्रही प्रत्येक द० तीना परिमाणमें मिला जना खालना चाडिये। इसकी २१ बार जला जला कर भस्म करना पडता है। पौछे इस असाकी ३२ सेर जन्मी डाल पांच लगाते है। एकचतुर्था ग्रेष रहने पर १२॥ सेर गुड दिया जाता है। धीमी श्रांवरे जब गुड सिंह हो जाये, तव वृश्विकाली, काकीली, चीरकाकीली शोरा श्रीर बच प्रत्ये मना ४० तोला चुर्ण प्रथम रूपसे भीर हरीतकी, त्रिकट्, सज्जीमही, चीत, वच, हिहू तथा अक्तवितसका सीलइ सोलइ तीला चूर्ण मिलाकर डाल देना चाहिये। पोछे उतार कर गोली बना लेते है। इसीका नाम खारगुड है।

स्वारगुड् मजीर्णनायक, मन्तिष्ठदिकारक भीर यारहु, म्लीहा, अर्थ, मोघ, कफ, कास तथा मक्चि-नामक है। जिसका भिन्न सन्द वा विषम भीर कर्या तथा वन्त्रास्थलमें कफ अधिक रहे, उसकी चारगुड़ न खिलाना चाहिये, खिला से क्षष्ठ, प्रमेह वा गुल्मरोग उठ खडा होता है। (कार्य)

चारगुडिका (संंक्षित) श्रीवधिवश्चित, एक दवा।
रसेन्द्रसार्धं ग्रहुमें चारगुडिकाका प्रस्तुतप्रणाली इस
प्रकार कही है—सिर्जिचार, यवचार, विद्ववण, सैन्धव
स्वण, सामुद्र स्वण, सीवर्षं स्वण, उद्गिदस्वण, हरीतकी, भामलकी, बहेरा, सींठ, पीपल, मिर्च, कान्त, वच्च,
काञ्चि, पिपरामूल, विडङ्ग, मीथा, भजवायन, देवदाक,

वेल, इन्द्रयव, चीत, प्राक्षनादि, यष्टिमधु, यती न, पशाय श्रीर हिष्टु, प्रत्य कका दो तो ला चूर्ण बनाना चाहिये। २२ सेर मूली श्रीर छोठका भस्त घष्टगुण जस्त डवाल कर चारजल यहण करते है। इस पानीमें सब बुक्षनी मिला कर फिर पांच लगाना चाहिये। घन हो लाने पर उतार कर विदेश बना लेते हैं। इसके सेवनेसे श्रीहोदर, खिल, इलीमक, श्र्मं, पाण्डु, श्रामय, श्रव्हि, श्रीय, विस्चिका, गुला, प्रश्नरी, खास, कास, कुष्ट दलादि रोग विनाय होते है।

चारण (सं० स्ती०) १ भस्मक्रिया ।२ सैघुनके प्रति भाक्तोग्र।

चारणा (सं॰ स्ती॰) सै धुनके प्रति चाक्रोण, बदवस्न-नाका इसजास।

कारतेल ( सं॰ हां॰) वैद्यक्षोक्त तैलिविशेष, किसी किसाका तेल । चक्रदत्तने चारतेलको बनानेके लिये यह प्रणाली बतायी है—नारियल, मूली और सींटका क्षार, हींग, मोथा, श्रतपुष्प, वच, घष्टाक, देवदार, सिंहजन, रसाष्ट्रान, सीवर्ष लवण, यवचार, सज्जीमही, उद्भिट् लवण, भूजेपत्र, भद्रमुन्त, विट्लवण, चतुर्युण मध्यक्त, तुरु नीवृता रस भीर लदनीरस सबसे तेल-पाल करना चाहिये। इसकी चारतेल कहते हैं। क्षारतेल सेवन करनेसे विधरता, कर्णानाद, पूयचरण भीर दारण रोगका प्रतोकार होता है। यह तेल कानमें भर देनसे सब प्रकारके कीड़े मर जाते है।

क्षारत्रय (सं० क्षी॰) चाराणां त्रयम्, ६-तत्। तिविध चार, तोनीं खार। सज्जीमही, घोरा चौर सोहागा तीनींको चारत्रय, तिचार वा क्षारित्तय कहते हैं। (राजनिष्यः,) क्षारत्रय केंद्रन पर्यात् शिष्ट कफादि दोषो-चा लक है।

चार वितय, चारवय देखी।

चारदला (सं क्ली ) चित्रीयाक, बचुई।

चारद्यक (सं॰ ह्ही॰) चाराणां दयकम्, ६-तत्। दयविध चार, दय तरहका खार। सहिंजन, मूजी, पलाय, चुकिका (चूका), चित्रक, घदरक, नीम, ईख, स्टजीरा श्रीर मोचा (केसा) जनाकर बनाया जानेवासा हार क्षारट्यक कहसाता है।

क्षारदाद (स'० पु॰) क्षारहच मक्षज क्षारमे दाह! क्षारदेश (सं० पु॰) चारप्रधानी देश:, मध्यपदली॰! चारप्रधान देश, खारी सुल्ल। (बब्ट)

चारहु ( सं० पु०) श्रारप्रधानी दुः, मध्यपदली । । प्रयहापाटि हिह्स, मीला ।

चारदय (सं॰ क्ली॰)दी चारीका समूद, सर्जिक्षार श्रीर यवचार।

चारनदी ( स'• स्त्री० ) चारप्रधाना नदी, मध्यपदली०। नरस्रकी एक नदी । (मार्क खेयप्रशण १८। ६८)

क्षारपञ्चक ( सं० क्षी०) पञ्चचारसमूर, पांच खारो चीजें । यवचार, मीखा, सर्जिचार, पनाम चीर तिन-नासको समष्टिरुपसे चारपञ्चक कहते हैं। (राजिनस्टु) क्षारपत्र ( सं० पु०) क्षार: पत्ते यस्य, बहुती०। १ वास्तूक-माक, वसुवा। २ पासदीमाक, पत्नांकी।

चारपत्रका (सं॰ पु॰) श्लार: पत्रे यस्य, बहुनी॰, वा काम्। धारपत्र रेखो।

चारपत्रा (सं स्त्री ) चिक्की याक, वचुई।

चारपाक (सं० पु०) चारस्य पाकः, ६-तत्। क्षार-द्रव्यका एक पाक । सुच्युतमें क्षारको पाक भौर प्रयोग सरनेको प्रपान्ती इस प्रकार किस्ती है—

चार छेदन, भेदन एव लेखन कार्य सम्मादन करता श्रीर विशेषक्वमें क्रियाका शवसारण होनेसे शस्त्र तथा शस्त्र सहग्र सकल द्रव्यांकी अपेक्षा समिविक न्यार्थकारी ठहरता है। इससे रक्त पूर्य प्रस्ति चरित श्रया प्रणाति करित श्रया प्रणाति है। इसी कारण आचीन भारतवास्थिंने इसका नाम चार रखा है। नाना प्रकार श्रीषभीका संथीग रहनेसे यह वात, विच्च तथा श्रवे था विद्येषका शान्तिकारक है। श्रेत न्या नेसा सीम्य रहते भी क्षारमें दहन, पचन भीर विदारण करनेकी विकचण श्रक्ति है। उथावीर्यं के श्रीषभ श्रीका परिमाणमें पहनेसे यह कटु, उथा भीर न्तीच्य श्रुषविधिष्ट श्रीता है।

चार तीन प्रवारका है-सदु, मध्यम औरतीच्या। -इसकी प्रसुत करनेमें शरत्कालके प्रथस दिवस उप- वाशा रह पवित्र भावसे पर्वतके सानुदेशजात, मध्यम-वयस, खेतवर्ष, सहत् श्रीर शखण्ड घण्डापाटिल हसको पिधास करके रखना चाहिये। दूसरे दिन निम्नलिखित मन्त्र पटके एक हसको एखाड लाते हैं-

"अग्रिवीर्यं महावीर्यं साविवीर्यं प्रपय्यतु । इन्देव तिष्ठ कल्याचा मम कार्यं करियाति ॥ भन कार्यं कृते प्रयात् स्वर्गं जीर्वं गनियाति ।"

घरटा कती जाकर पीके सहस्र रक्तपुष्प भीर सहस्र को तपुष्पीं दारा होम करना चाहिये। किर उस हस्र की टुकडे टुकडे करके वायुभूत्य स्थानमें रख देते हैं। वसके जपर सुधायक रा (खड़िया) हाल तिल-वचके काष्ट्र भमिनी फूं जाना चाहिये। भाग तुम्म जाने पर गूमा हच और खडियाका भस्म प्रयक् करके रख लेते है।

बुडची, पलाय, श्रष्टकर्ण, रखा हुपा मदार, वहेडा, शीदाल, सोध, पाकनादि, लटजीरा, पाक्ल, वडी कम-रख, वासक, कदकी, चित्रक, छोटी कमरख, प्रज्ञीन, काष्ठमसिका, करवीर, छत्रक, गणिकारी, वुंचची भीर घोषाका फल, सूल, पत्र तथा शाखाकी सबको एकत्र करके पूर्वविधानके प्रनुसार जला देना चाहिये। ३२ चेर यह भक्त १८२ चेर जलमें डाल कर २१ बार क्षाना जाता है। फिरधांच पर चढा कर कडकोसे धीरे धीरे चकाते हैं। पानी निमंत्र, रक्षवर्ण, तीच्या श्रीर पिक्छित होने पर उतारना श्रीर यसार भाग परित्याग करके पुनर्वार श्रीन पर पन्नाना चाछिये । श्रुति भीर यह नामिकी आगर्से जलाते और श्रीन वर्ण होते पर यह दोनों द्रव्य, करीलकीज भीर पूर्वीक सर्वेरा-भसा चारों चीजें वत्तीस बत्तीस तीले लीडपादमें रख पाधरीर कारजलसे पेषण करते है। विस जाने पर इसकी र द्रोण परिमाण चारजनमें डान स्थिर चित्तरे पकाना चाहिये। इस झारजलकी ऐसी अवस्थार्से, जिसमें न तो प्रतियय तरल भीर न प्रतियय घन ही, उतार सीइपावमें रख उसका सुंह वन्द्र कर देते हैं। इसी का नाम सध्यमचार है। प्रचित द्वा न देने और सम्यक् रूपरे सञ्चानित करके पाक करने पर सद्सार होता है। दन्तीवृत्त, युवकुडी, चित्रक, विषवाङ्गवी,

नाटाकरस्त्र, प्रवाल, सुरामांची, विट्सवण, सस्त्रीमष्टी, स्वणं चीरीसता, हींग, वच श्रीर स्वृङ्गीविष द्रश्रीमं जो नी मिले, उसे समभाग सेकार उत्तम रूपसे चूर्णं करना चाहिये। यह चूर्णं २ तीला मात्रसे खारनसमें प्रचेप करके पाक करने पर उत्त खार पाचक गुणविशिष्ट हो जाता है। व्याधिक श्रवस्थानुसार इसे सेवन करना चाहिये। चीणवस्त होने पर सारनसके सेवनसे वस विदता है।

ं चार गुण- खंतवर्ष, निर्मल, विच्छिन, द्रवकारी, बलकर भीर (यरीरके मध्य) यीव प्रविधकारी है। यह यातियय तीच्या वा प्रतिशय सदुन होनेसे ही अच्छा रहता है। प्रतिशय सदुता, प्रतिशय गीतलता, प्रतिशय प्रवेशकारिता, प्रतिशय वनल, अयक्तता वा द्रवहीनता- चारके भाउ दोव है।

इसने सेवनसे क्षिम, श्राम, कुछ, नफ श्रीर मेद क्षय होता है। श्रधिक परिमाणमें चार खानेसे पुरुषत्नकी छानि पहुंचती है। कुछ, निटिम (जूं), दहु, निलास, मण्डलाकार कुछ, भगन्दर, शांव, दुष्टलण, चर्मनील (मुंहासा), तिल, मुखका निवर्णचिक्क, वाञ्चलण क्रिम, निष श्रार श्रशे सनल रोगों में प्रतिसारणीय आर निश्चेय है। प्रतिसारणीय देखी।

बालिक्काका रोग, जिक्काका रोग, उपकुष, दन्तवेदमी, तीनों प्रकारकी रोहिणी सात प्रकारके रोगों में
भी प्रतिसारणीय द्वार खिलाना उचित है। गरल, गुल्म,
उदररोग, प्रान्तमांच, प्रकीर्ण, अक्चि, प्रानाइ, प्रकरा
प्रक्रारी, प्रक्तव प्र, क्विम, विषदीष धीर प्रधारोगों
पानीय चार व्यवहार करना चाहिये। ममें खान, गिरा,
स्नायु, धमनी, सन्धिखान, कोमल प्रस्थि, सेवनी, गलदेश, नाभि, नखमध्य और घोय सभी स्थानों के मांसका
परिमाण अल्प है। इन सकल स्थानों पर क्षार प्रयोग
न करना चाहिये। वक्षांगत रोग व्यतीत घन्यप्रकार
चच्चरोगों भी क्षार प्रयोग निषिद्ध है। जिसके समस्त
प्रदीर वा प्रस्थिन वेदना रहती, जिसकी प्रक्रको रुचि
नहीं सगती और जिसके स्वदय वा सन्धि स्थानमें पौडा
पड़ती; उसके लिये चारप्रयोग उपयोगी नहीं।

- (सुयत स्वस्थान ११ ५०)

चारपापि (सं० पु०) एक श्रायुवे द तन्द्रकार। चारपान (सं० पु०) एक ऋषि।

खारभृति (सं॰ खी॰) शारयुत्ता भूमिः, मध्यपद्ती। १ सवणस्तिकादेश, नीना सुल्तः। शारख भूमिः, ६-तत्। २ सवणका खान, नमन निकतनेकी जगह। खारमध्य (सं० पु॰) शारी मध्ये यस्य, बहुब्रो। चया-मार्थे क्ष्म, सरकीरा।

चारचत् ( सं॰ स्ती॰ ) जबरसूमि ।

चारमृत्तिका (सं० स्त्री०) क्षारयुक्ता मृत्तिका । खारी-मही, नीना । यह पित्तदाहकारक भीर पारहुरोग जनका है । (कावेयमं हिंदा)

चारमेलक ( सं॰ पु॰) क्षाराणां मेतः सङ्घः, स्रार्थे कन्। सर्वेक्षार, सातुन।

क्षारमेड ( सं० पु० ) पित्तजन्य प्रमेत्रभेद, किसी किस्मका जिरियान्। इसमें स्नुतक्षारप्रतिस मेड द्याता है।(स्वृत निदान ६ च०)

क्षारमेही (सं० वि० ) क्षारमेहीऽस्थास्ति, चार-मेह-इति । क्षारमेह रीगाक्रान्त, जिसके चारमेह रहे।

"वारमेषिन' निमलाकषायम्।" (समृत विकित्वित ११ घ०) स्वादराज (सं० पु०) टङ्गण्सार, भीहागा ।

चारसवण (सं॰ क्ली॰) नवणविश्रीष, खारी नमक । यह ग्रेत्यपट, सूत्रवर्षक, मलमेदकारो पौर श्रूज, ज्लार तथा दाइनाशक है। (मानम्बाय)

चारवर्ग ( सं० पु०) सर्जिटक्रणयवश्चार, सज्जीखार, सोहागा घीर घीरा।(रवन्द्रवारव'ग्ड)

चारवस्ति (सं० पु०न्स्ती०) निरुष्ट वस्तिभेद, एक पिच-कारी । सैन्ध्वाक्ष, शताज्ञा, य पन गोमूल, २ पन श्रम्हीका श्रीर २ पन गुड़ सबकी यत्नसे भानीड़न करके वस्त्रपूत सुखीला वस्ति देना चाहिये। इससे शूज,-विट्सफ्र, श्रानास, सूलजच्छ, खदावर्त, गुला श्रादि रोग श्रीम श्रारीग्य स्रोते हैं। (कामाण्यिक)

चारहच ( सं॰ पु॰) चीरप्रधानी दृक्षः, मध्यपद्वी॰। सुष्क्रकदृक्ष, घण्टापाटिव ।

चारचेष्ठ (चं०क्ती०) क्षारेषु अष्ठम्, ७ तत्। १ वर्षः क्षारः। (पु०) क्षारं अष्टेश्वित, बहुनी०। २ पनागः। ३ मुख्यक्षकृष्ठस्, मोखाः। चारषट्क ( धं॰ क्ली॰ ) चाराणा घट्कम्, ६-तत्। धव, भगमार्ग, कोरैया, चाङ्क्ली, तिख भीर मोखाके पेड्रॉका नमका।

क्षारसप्तक (सं ॰ क्षी॰) सप्तक्षार, सात प्रकारका नमक। सिंह्मार, यवज्ञार, टक्क्या, सुवधिका, प्रचाय, सीर्य श्रीर शिखरीके समूहको सप्तचार कहते हैं। (रावव) क्षारससुद्र (सं ॰ पु॰) क्षारप्रधानः ससुद्रः, सध्यपद्यो॰। जनगससुद्र।

"सीता त ब्रह्मसदनात् केयराचलादि घिस्टरेम्गो ऽपोऽघ प्रस्नृवनी गन्धमादनम्भं स पतिलाऽन्तरेण मद्राश्चवर्ष प्राच्या दिथि चारससुद्रमिन-प्रविचिति।" (भागवत ५११०।६)

चारमि (सं॰ ली॰) चारपक्षप्टत, नमकर्मे तपा इपा घी।

क्षारित्रे ( सं० पु॰) क्षारप्रधानः सिन्धः, सध्यवदली०। स्ववणसमुद्र । सिहान्ति शिरोमणिके मतर्मे यस समुद्र सम्बद्धीयसे दक्षिण भीर शाकदीयसे सत्तर भवस्थित है। (गोसाध्यय)

क्षारसृत्र ( सं ॰ ल्ली॰ )सर्माश्वित नाडीने हेदनार्घं चार-चिप्त स्त्र, नाजुक जगहकी नस चीरनेकी नमक चगा इवा डोरा।

चागगद ( मं॰ पु॰ ) सुश्रुतोत्त एक घोषध, कोई दवा। इसकी प्रस्तुतप्रणां यों है—जितायां , तिनिय, प्रसाय, नीम, मोखा, देवदार, प्रास्त्र, गूनर, में नफल, चालता, घव, घंकीड, घामलक, छोटा सींदाल, साई हुच्च, किंदिस, प्रास्त्र, प्रान्त, किंदाल, पाई हुच्च, किंदिस, प्राप्त, प्रान्त, श्राम सहुता, वडी कमरख, मनसा, मल्लातक, सोनापेड़, मधूर, साल सिंडिजन, सागवन, दिर्या, सूर्वी, लीध, तालमखाना, भड़वेरी घीर दक्षिषी ववूल सबका मस्म गोमूद्रमें डाच चारपाक-प्रणां वे कपड़े में छान कर पाक करना चाड़िये। किर उसकी प्रप्ता क्रिया, च्यापाक, चारपंत्र, खद्दी कमरख, वार्यपंत्री, मरिच, उत्पल, खामानता, विट्डवण, प्रानन्तमूच, सोमजता, जिट्त, कुड्यम, प्रालपणी, केवड़ा, खेतसबंप, वर्षह्म, सेन्स्वलवण, पातर, हिज्जल, प्रान्तप्रयं, वेतस, मूंविकपणी, हातेना ड्यंडल, प्रान्तप्रयं, वेतस, मूंविकपणी, हातेना ड्यंडल,

हस्तिग्रण्डो, पतीस, पद्यारा, हरीतको, भद्रदाक, क्षष्ठ, हरिट्ट, वद श्रीर लीहचूण सब द्रश्य प्रचेव करते हैं। पाकशिष होने पर उतार कर लोहपावर्में रखदेना चाहिये। इसका पाक चीर-पाकको भांति श्रतिग्रय घन वा प्रतिग्रय तरल नहीं बनता। चारागद्दसे दुन्दुमि, पताका श्रीर तोरण प्रधृति लीपन करना चाहिये। इसके शब्द्यवण श्रीर दर्शनसे विष नष्ट होता है। इसका नाम क्षार श्रगद है। यह शकराश्यरी, शर्श, वातनगुला, नाम, श्रूत, उदरी, श्रनाण, ग्रह्णी, श्रविन, सकन प्रकार श्रीय श्रीर खांच रोगमें भी सेवन किया जाता है। चारागद सब विषोक प्रतिकारको ए कारी है। यहां तक कि यह तक्षक प्रस्ति सर्वीका विष भी निवारण कर सकता है। (समुत नल १४०)

चाराच्च (सं ॰ ली॰) झारेषु मच्छम्, ७ तत्। सासुट्र-सवण, करकच।

चाराम्बन ( सं॰ क्षी॰ ) एक श्रद्धन । ( त्रवृत उत्तर १२ ५०) चारान्स ( सं॰ प्र॰ ) चारजन, खारा पानी ।

चाराष्टक ( सं ० क्ती॰ ) चाराणा घष्टकम्, ६-तत्। घष्ट-प्रकार झार, घाठ तरहका नमकं। पलाय, इड्जोंड्, प्रिखरी, चिञ्चा, घर्क, तिल, यव ग्रीर सक्तीको समष्टि रूपसे चाराष्टक कहते हैं। (मान्यकाय)

चारिका (स॰ स्त्री॰) चर-ग्स ल्-टाप् मत इत्वम्। चुधा, भुकः

झ।रित ( सं० चि० ) झर-णिच्-त्ता । १ अपवादयस्त, ्टूषित, बदनास । ( मारत शशहि० थ)

२ स्तावित, टपकाया हुन्रा। (क्ती॰) ३ झार, नमक । झारीय ( सं॰ द्वि॰) झार चातुरियंक छ । व्वक्यस्मिन्छ पा अशट- झार का निकटवर्ती ( देशादि)।

चारोत्तम (सं॰ पु॰) वय्हापाटिलका, मोखा। चारोद (सं॰ पु॰) क्षार टहकी यस्त्र, क्षारं टहक यस्ति-व्हिति वा, वहुनी॰ डदकस्य टदादेश:। स्वयपसुद्र!ः

चारीदक (स ॰ क्ली॰) क्षारजल, खारा पानी। चारसे वज्जुण जल डाल वस्त्रका दोलायन्त्र बना डसके नीचे पात्र रखके क्षारीदक सहण करना चाहिये। इसी

प्रकार एकविंग्यति वार पुनः पुनः ठपकाते हैं। सता-न्तरमें खारसे चतुर्गुण जल दे चतुर्थाय प्रविग्रष्ट रहने पर ठपका सेना चाहिये। (पिरमाषाप्रदीप)

जारीदिधि ( सं० पु॰ ) झारसमुद्र, लवणसमुद्र ।

क्षाच (सं॰ ति॰) चन ज्वलादित्वात् यः। श्रीधनकारी, श्रीधक, साफ कर देनेवाला।

झान्नन ( सं° क्ली॰) चन्न-णिच्भावे खुट्। ९ गोधन, ग्रह्णि, सफाई:। २ प्रचान्नन, धीतकरण, धुकाई:। चान्ति ( सं° वि॰) झन·णिच्फ्ना धीत, परिष्कृत,

चास्ति ( सं॰ ब्रि॰ ) क्षम-पिच् क्ष । घीत, परिष्कृत, ुधुन्ना दुपा, राम । (माघ र॰।१४)

क्षि (सं॰ क्षो॰) चिवाडुनकात् डि।१ निवास, सुकास। २ गति, चाल । ३ क्षय, बरवादी।

क्सित (सं० वि०) क्षि कर्माण क्ष । १ डिंसित, वरवाट किया डुग्रा, (क्ली०) भावे क्ष । २ डिंसा, कत्ल, मार-पीट।

क्षिता ( सं • स्त्री० ) क्षिति । (भाग्त १२।११।१० )

चितायु ( वै॰ वि॰ ) झितं पायुर्वेस्य, बहुत्री• । सीणायु, गयी बोती सम्बवाना । ( ऋक् १०१९६१०)

क्षिति (सं॰ स्त्री॰) क्षियति वसत्यस्याम्, क्षि निवासे क्षिन्। १ प्रथिवी, जमीन्। न्नस्मवैयत्रैपुराणमें सन्यप्रकार व्यात्पत्ति प्रदर्शित स्थी है—

"महानये चय' याति चितिने न प्रश्नीतंता: ।" (प्रकृति००५०) सञ्चाप्रनयमें चय श्रो जानेसे पृथिवीका नाम चिति यहा है। (मनु ११९११)

''चिति जल पावक गगन समीरा।'' ( तुलसी )

२ वास, रचन। भावे ज्ञिन्। २ श्रय, नाग । ४ हैरोचना नामक गन्धद्व्य । ५ मनुष्य । (पक्षार्थः) ६ मचा-प्रस्य । ७ खदिरह्रस्, खैरका पेड । (पु॰) म किसी प्रस्यका नाम । (प्रस्तान्यः)

सितिकण (सं• पु•) चितिः कणः, इन्तत्। घूसि, गर्ट। सितिकण (सं• स्त्री०) वितिकण देना।

सितिकम्प (सं• पु॰) क्षितेः कम्पः, ६-तत्। भूमिकम्पः, जुलाजका।

सितिसम (सं०पु॰) क्षिती श्रमते, सितिःसम-चच्। चदिरहस, चैरका पेड़। क्षितिक्षित् ( स॰ पु॰ ) चितिं क्षयित, क्षिति-चि ऐख्वें क्षिप् तुगागमस । प्रथिवीखर, राजा। (माष)

सितिज ( सं॰ पु॰) चितेजीयते, सिति-जन-ड । १ भूमि-पुत्र, मङ्गलग्रह ! (ज्योतिचच) २ सूनाग, केंचुवा । ३ मही-रह, हच । ४ नरकासुर । (क्षी॰) ५ खगीलमें भाकाश-के मध्यसे नव्वे श्रंग दूरकी भवस्थित तिर्थगृहत्त । (गोनाध्याय) ( ति० ) ६ सितिजात, जमीनसे पेटा ।

क्षितिजन्तु ( सं॰ पु॰ ) क्षितेर्जन्तुरिव । भूनाग, केचुवा । चितितनविधि (सं॰ पु॰ ) पातान्तयन्त्र ।

क्षितिदेव (सं॰ पु॰ ) झितौ देव इव । ब्राष्ट्राच ।

(मागवत ६।१।११)

श्चितिदेवता ( सं० स्त्री० ) श्चिती देवता इव । ब्राह्मण । श्चिति घर ( सं० पु० ) श्चिति प्रथिवी घरित, चिति-धृः चन् । यहा श्चिति धारयित, श्चिति-धृःणिन् पूर्वे इस्त्रथ । १ पर्वेत, पहाइ । (क्षार धारणे २ पृथिवीकी घारणे करनेवाला, कच्छ्य, इस्ती वा नाग । पौराणिक सत्तर्मे यही यथाक्रम पृथिवीकी घारणे किये दृष्ये हैं । इसीचे काजुवा, हाथो श्रीर मांवकी श्चितिघर कहते हैं । ३ राजा ।

क्षितिनन्द—काश्मीरके एक राजा। यद्व वकके पुत्र ही। क्षितिनन्दने ३० वर्षराजल्व किया। (रामतरिको)

श्चितिनाग (सं•पु॰) भूनाग, जेचुवा। इसका मंस्कृत
पर्याय—श्चितिज, चितिजन्तु, भूनाग भीर स्परस है।

मनाग देखी।

क्षितिनाय (सं• पु०) चितीः पृथिव्याः नायः सदायः। राजाः।

चितिप (सं• पु॰) क्षितिं पाति रचति, चिति-पा-ड । भूभिपास, राजा। । माप)

क्षितिपति (सं० पु०) क्षितैः पतिः पासकः, ६-तत्। चितिः पास, राजा। (प् शप्र)

चितियास (सं • पु॰) चितिं पासयित, सिति-पा चिच् चया राजा। (प्रवेधवन्द्रीरय स्पर)

चितियासभाक (सं० पु॰) क्षितियासं भवते, चितियासः भक्त - रिव । (मजीन्व पा शशदर) राजकतेच्य दूतप्रचेषादि । (महिश्रर)

-श्रितिपुत (सं॰ पु॰) चिती: पृथिया: पुत:, ६-तत् । १ नरक- | श्रितीखर (सं॰ पु॰) चितेरीखर:, ६-तत् । पृथिवीपति । राज, कोई प्रसुर । नरकासर देखी। २ मङ्गलग्रह । कन देखी। ्रितिबदरी (सं॰ स्ती॰) भूबदरी, भाडवेरी। क्षितिसुक् (सं० पु०) क्षितिं सुनित्ता, क्षिति, सुन् क्षिप्। शना ।

चितिस्त (सं पुर ) चिति विभित्ते, चिति-स-किए तुगागमञ्च। १ पर्वेत, पद्वाड। २ राजा। (कराव॰) चितिरस्य (सं० ह्यी॰) क्षितेः रस्यूम्, ७-तत्। गर्तः, गद्धा ।

चितिष्ड (सं• पु०) चिती रोहति, ७-तत्। इच, दरख्त। (विश्वपुराण शार्थ ६)

्चितिचवभुक् (सं॰ पु॰) भूम्यधिकारी, जमीन्के एक हिस्रे या बहुत छाटे टुकड़ेका मासिक। चितिवर्धन (सं • पु॰) क्षितिं वर्धयति, क्षिति-हध-णिच्-स्य । १ स्थनदेष, शव, लाग्र। (महि) (ति०) २ चिति वृद्धिकारी, अभीन्की बढ़ानेवासा ।

्क्षितिवृत्ति (सं॰ स्त्री॰) चितेव्रं ति:, ६-तत् । सचिगुता, बरदान्त, गमगोरी।

चितिवृत्तिमान् (स'॰ রি॰) चितिवृत्तिरस्थास्ति, क्षिति॰ मतुष्। दूसरेका चिंताचरण सहन करनेवाला, जो भौरोंकी बुराई सहता हो ! (मागवत शारदाक)

-चितिव्युदास (२°० पु॰) चिति व्युदस्यति, क्षिति वि-**उद्**-चस-चण् , उपपदस॰ । गत स्थित ग्टंड, गङ्केता सकान। चितिस्त (स'० पु•) चिती: स्तः, ६-तत्। १ मङ्गलयह। २ नरकासर।

्श्वितीच (सं० प्र०) क्षितिमीष्टं, देश-त्रष् । १ स्मिपति, जमीन्का मालिक। (रच् राध) २ विष्णु। ३ वङ्गदेशीय ग्राण्डिखगोतवाले राठी भीर वारेन्द्र ब्राह्मणींके पूर्व-पुरुष। यह कनीलसे चादिश्रकी सभामें चाये थे। इनके प्रत सविख्यात भट्टनारायण रहे। इन्हीं क्षितीयका **खपस्य करके 'सितीयव'गावली चरित्र' नामक** संस्कृत ग्रन्थ रचित पूचा है। एक ग्रन्थमें वितीयका जैसा परिचय मिसता, वष्ट भ्यमपूर्ण श्रीर कल्पित है। भद्दनारायणकी मांति क्षितीय भी एक कवि थे। न्त्रीधरदासके सुविक्याम्त्रतमें इनकी कविता छड्त -बुदे है।

चित्यदिति (सं • स्त्रो॰) चित्री प्रवतीर्णा प्रदिति:. मध्य-पदलाः । देवकी, वसुदेवकी पद्धी, क्षणकी गर्भधारिणी । पदितिके देवकीरूप प्रवतारकी कथा इस प्रकार है-मइषि क्राञ्चपने एक वार किसी बहुत् यज्ञका प्रमुहान किया। इस यज्ञमें दुग्ध भीर द्धिके श्रिये जलाधिपति वरुण्के निकटसे कई सवेगो सांग जारो थे। यज्ञ शेष होते पर कखपने मविधी वापस करना चाहे। किना कारमधी प्रदिति भीर सुर्भि नामक पत्नियां मवे-श्रियोंका च्यादा दूध देख किसो प्रकार सौटाने पर राजी न हुई'। वर्षने सवेशी वापस करनेके लिये संवाद मेजा था। परम्तु कोई फल न निकला। वर्णकी जब माजूम हुवा कि सहजर्में मदेशी भिन्न न सर्वेगे. तो वह पितासहसे नासिश करने गये श्रीर रो रा कर कइने लगे-यदि मनेगी न मिलेंगे, तो देशको कैसे जा सक्षेगा। वितास इ कश्चवके श्रन्याय श्राचरण वर वहुत विदे थे। प्रनाकी विचार हुपा-किञ्चपने भवनी जिस संग्रसे वर्णके गवादि पशु हरण किये हैं, वही घपराची है। इस लिये क्यापका वह ग्रंग मही-तसको जाकर खासा वन कर जन्मग्रहण करे। निर्द्धीय श्रवर श्रंग दशी खानमें रहेगा। फिर जिनकी इच्छारी ऐसी घटना इदं है, उन्हीं घदिति श्रीर सुरिमका सोना पाना प्रवराध है। प्रतरव वह दोनीं पूर्व रूपसे घरा-तल पर जन्मग्रहण करके कथ्याके साथ वास करें इन्म निकल गया भीर बरुष सन्तुष्ट दुए। कश्चपूने वस्रदेवरूप, परितिने देवकीरूप और स्रिमेने रोडियी-क्वरी पृथिवी पर जना लिया ! (इरिवय १५ प॰)

चिला ( सं॰ पु॰ ) क्षि-क्षनिप-तुक् च । बोड्ड्रायिक्षिजिन-स्टमा कनिया स्वाधारश वायु, इवा।

चिद्र ( सं॰ पु॰ ) चिद्-रक् । १ रोग, बीमारी । १ सूर्य, सुरज । ३ विषाण, सींग ! (संविष्ठसार उपादिशिस)

क्षिप् (सं ॰ स्त्री॰) चिष-क्षिप्। चक्रुनि, उंगनी।

क्षिप (सं॰ त्रि॰) क्षिए-कः। १ चेप्ता, फेंकनेवाचा। (पु॰) २ च्रेपण, फेंक, चलाव।

क्षिपक ( सं ० वि ० ) क्षिप खार्चे कन्। चेपक, फेंकने-वासा।

सिपकादि (सं० पु०) पाणिनिका एक गण । सिपका, 'भुवका, चरका, सेवका, करका, चटका, भवका, सहका, ज्ञाका, करका, भवका, सहका, ज्ञाका, करका, स्वका, सहका, मिले जाते हैं। सिवा इनके दूसरे भी कई शब्द सिप-कादि गणके श्रन्तर्गत है। उनकी गणना नहीं की गयी है। वह प्रयोगके श्रनुसार दृष्ट्य है। सिपकादि शब्दोंने स्वकारके स्थान पर इकार नहीं होता। चिपका (सं० त्रि०) चिपका चातुर्धिक इनि। चिपकका निकटवर्ती (सेशदि)।

क्षिपण ( सं० हो) ०) क्षिप क्युन् । चिपण, फेंक्नेकी क्रिया, चलानेका काम।

स्विपणि (सं ॰ स्त्री॰) स्विप्यते इनया, क्षियः पनि किस (चिपे: किस। उण ्रारे॰ ॰) १ नीकादण्ड, खांड, पतवार। २ कोई जाल। २ सायुध, इधियार। ४ बंगी, मक्ती सारनेकी कंटिया। ५ प्रध्ययुं, ऋत्विक्। भावे पनि ६ चिपण, फेंनाव। (सक्षाधाः)

क्षियसा (सं० पु०) क्षिय-ब्रानुङ््। (बतुङ््नदेवः चव् ६।४२) १ वायु, चवा। २ व्याध, बहेसिया, चिडिमार। (ऋक् धार्यक्र)

क्षित्वस्य (सं० पु॰) क्षित्र क्षन्युच्। १ वसन्त, बहार। २ देह, जिस्र । ३ सुरक्षिगन्य, खुशबू। (त्रि॰) ४ सुरक्षि-गन्धविशिष्ट, खुशबूदार ।

क्षिपति (सं० पु॰) क्षिप्यति इतिन, क्षिप करणे पति । ेबाइ, बाजू, हायः।

शिविस्ति (सं ॰ पु॰) शिविन्यस्ति । बाहु, बाजू, बांह । सिया (सं ॰ स्ति ॰) शिविन्यस्त् ततः टाप् । विद्विदाः हिमार्ग्यस् ता शश्रश्यः १ चियण, फेंबाई । २ राति, रात । सिस (सं ॰ ति ॰) शिविन्ता । १ त्यन्त, को हा हुआ। इसका सं हित पर्याय — तुन्न, तृत्त, अस्त, निष्ठृत, विद्वं भीर ईदित हैं । २ विकीण, फेंबाया हुवा । २ अवज्ञात, वेद्यन्त किया हुवा । ४ वायुरोगयस्त, जिसकी बाई सगां हो । (यवं ६११०६१२) छहीण, उगला हुवा । (माव ०१२) ६ पतित, गिरा हुआ । (माव १०१००) ७ हत, मारा हुआ। (माव १०११०) ८ स्थापित, रखा हुआ।

क्षिप्तकुक् र (सं० पु॰) क्षिप्तवासी कुक् रखेति, कंमें वा०। श्रनकें, पागस कुत्ता।

चिप्तचित्त (संव द्वि॰) क्षिप्त वित्तं यस्य, बहुत्री॰। १ चच्चचित्त, जिसका दिल ठिकाने पर न हो। (स्ती॰) क्षिप्तच तत् चित्तचे ति, कार्मधा॰। २ विषया-सत्त चित्त, डावांडील दिल।

क्षिप्तनिवास ( सं॰ पु० ) चिप्त व्यक्तियों ने रहनेका स्थान, . पागलखाना ।

स्तिप्तमेषज (वै० वि०) निस्तिप्त पस्त्राघातका उपंधमः कारी। (भववंदेद शरण्यार)

क्षिप्तधीन (वै॰ ब्रि॰) क्षिप्ता धीनि मीट्ररूपीत्पत्तिस्थानं यस्य, बच्चत्री०। जिसकी जननी प्रपर पुरुषकी साथ पासक चुद्रं हो। (पायनायन यहास्व ११२३११८)

क्षिप्ता ( सं॰ स्त्री॰ ) क्षिप्त-टाए। रात्नि, रात । चिप्ति (सं॰ स्त्री॰) क्षिप-क्तिन्। चैपण, फॅकाई ।

क्षिप्र (सं॰ ति॰) चिप् क्षाः । वस्यविविधिः हुः । या शरुरुः । १ चेपणशील, फॅकनेवाला । २ निराकिरण्णु, इटानेवाला ।

श्चिप (सं पुष्पा, सिय-रक्। १ च्योति: यास्त्रोक्त कोई गण । पूष्पा, सिवनी, स्रीमनत् श्रीर इस्ता कई नक्षत्रों का नाम श्विपगण है। २ पादाङ्गुष्ठ श्रोर श्रङ्गुः सिके सध्यमागका सक्षि समें। यह सुश्चतोक्ष १०७ समिकि सन्तर्गत है। इसके श्राहत होने पर शाहित्से प्राणवियोग होता है। (सुन न शारेर ६ ४०)

३ यदुवंशीय उपासक्त किनिष्ठ पुतः । (इत्विंश १६२ घ०) (ति०) ४ द्रुतः, तेज । (च्छतः अविकः) ५ चिपकः, फेंकने-वासा। (च्छकः २१२४॥॥) (भ्रव्यं०) ६ जल्दीसे, शीघ्रं शीघ्रः।

क्षिप्रकारी (सं ० ति ०) क्षिप्र करोति, चिप्र-हः-णिनि। श्रीप्र कार्यं कर सक्षनेवाला, जन्द काम करनेवाला। क्षिप्रजव (सं ० ति ०) चिप्रोतिषयो जनो वेगो यस्य, बहुती । श्रतिवेगधाली, स्ति हुतगासी, तेनरफ्तार। चिप्रपाकी (सं ० पु०) चिप्रं पच्यते, चिप्र-पच् वाहुल-कात्ं कर्मण विस्तृत् । गर्दं भास्त्, पारस् पीपल। क्षिप्रक्षेन (वे० पु०) पक्षाविभेष, एक चिह्निया।

( शतपवनाद्राच १०।५।२।१०)

क्षिप्रसन्धि ( सं॰ प्र॰ ) सन्धिमेट ।

( शाहायनश्री॰ सू॰ १२।१३।५) खेम देखी।

क्षिप्रचस्त ( सं॰ क्रि॰ ) चन्नुहस्त, जल्द जल्द हाथ चलानेवासा।

शिप्रहोस (सं॰ पु॰) शिप्रं इयते, शिप्र-इ-सन्। सार्यं धौर प्रात: कर्तव्य होस। स स्कारतत्त्वमें लिखा है— याज्ञिक प्रसिद्ध होस दो प्रकारका है—शिप्रहोस शौर तन्त्रहोस। योच्च श्राहति पडनेको व्युत्पत्तिने सार्यं शौर प्रात:को कर्तव्य होसका नाम शिप्रहोस है। व्यासके सतानुसार शिप्रहोसमें परिसमूहन, श्रास्तर्य शौर विरुपाक्षजप करना नहीं होता, प्रयव कोड देना

> ''दक्षे गरह न कुर्वे'ति विप्रश्वीसे लिए दयस्। विद्याद्यस्य न जपेत् प्रणवस्य विदर्जयेत्॥" (न्यास)

क्षिया (सं क्लो॰) क्षि-मङ् ततः टाप्। (विदिश्वसिद्यादिम्योऽङ्। पा ११११०३) १ मापचयः विगास, वकारवादी। २ धर्म व्यतिक्रम। (विवानकीसुरी)

चियाक-स्तिकणीमृतधृत एक कवि।

क्षित्रिका (स'•स्ती•) चक्रवर्मा राजाका सातामधी। (राजवरिकणी धारटह)

चीजन (सं० स्ती०) शीत भावे स्युट्। भानभागीवासे बासका यन्द्र।

सीण (सं • वि०) चि क इकारो दीर्घः। (निष्ठायानयदर्धे पा दाण्यः) निष्ठा तकारस्य नकारस्य। विशे दीर्घात । पा प्रत्यक्षः १ स्ट्या, बारोक। र दुर्वेल, कमलोर। ३ चयप्राप्त, मरा मिटा। ४ घाल्यप्ययवान्, जिसकी धात कीन हो गयी हो। दीवधातु श्रीर मलस्यका निदान— घस्तास्यकर आहार, सर्वेदा क्रीध, श्रोक, चिन्ता, भय, स्थान्य स्त्रीप्रसङ्घ, सनाहार, श्रोतिक वमन प्रस्रति, मल वा स्त्रुका विगधारण, साहस्यक कार्यो है। प्रतिक वमन प्रस्रति, मल वा स्त्रुका वेगधारण, साहस्यक कार्यो है। प्रतिक वमन प्रस्रति, मल वा स्त्रुका वेगधारण, साहस्यक कार्यो है। प्रतिक वमन प्रस्रति, वाक्यकी घलता है। वायुक्षय होनेचे कार्यो श्रीर मलसमुहका चय होता है। वायुक्षय होनेचे कार्यो है। पित्तचयचे कफ्टा स्त्रुका स्त्रुका

क्चता और टाइ उठता है। रचस्य होनेसे हृदयमें वेदना, कर्ल्योष, विवासा श्रीर चर्मकी रहता दीडती है। रक्षचयरे थिरासमुद्रकी थिथिनता, शीतल तथा श्रस्त्रद्रश्चमें श्रमिसाष श्रीर चसडे पर रुखापन श्राता है। मांसचय होनेसे गएड, ब्रोड, कन्धरा, स्त्रस्, वक्ष:-खल, उदर, सन्धि, मेढु भीर विच्डी सकल स्थानोंसे भोध उठता है। टेह शब्क घोर रुच पड जाता है। धमनोसम्ब वेदनायक्त होता है। मेदचय सगनेसे प्रीहा-हृद्धि, सन्धिकी शून्यता, गरीरकी रक्षता भीर सिन्धदृत्य तथा सांस्में खुड़ा जगती है। अस्थिचयरे प्रस्थिमें वेदना, यरोरमें नुझता और नख तथा दन्तकी ज्ञान होती है। सजाक्षय शोनेसे शक्तको प्रस्पता, सकस पर्वोमें वेदना, धरीरमें सुईकी जैसी ज्ञभन भीर सभी त्रस्थियों की श्रन्थता पडती है। श्रुक्रस्थ से श्रिक रति-यिता, नेट तथा सुष्कदेशमें वेदना और विनम्बसे रत्नके साय ग्राम्बलतन पूर्वा करता है। योज:खय होनेसे भय, दुवैसता, चतिशय चिन्ता, कान्तिका मासिन्य, मनका चाच्य, कातरता, समस्त इन्द्रिधों में बेहना भौर भरीर-की बचता रहती है। पुरीवस्वयमें पार्ख तथा इद्यमें वेदना, भव्दने साय वायुका जध्य गमन और उदर सद्दोच करता है। मृत्रक्षयमें मूबकी प्रत्यता पाती भीर वस्ति-देश पर सुचीविद्य-जैसी वेदना लगती है। घमें स्व हानेसे वर्मका द्वार, वर्म तथा वज्रकी रवता भीर रोमकृपकी स्तन्त्रता पहती है। पार्तवके चयरे यथाकात पार्तव निष्ठी त्राता पथवा अलावरिमाणमें पाता चीर योति-देशमें वेदना भी डठती है-। स्तन्यस्य होनेसे स्तनदुग्ध की अल्पता. प्रवा एक वारगी ही स्तन्यका प्रभाव पीर स्तन इयका सद्दीच होता है। गर्भक्षयमे उदर फूलता शीर गर्भका सान्द्रन नहीं पहता।

दोष, धातु घौर मलने मध्य निसना चय भाता, उसनो बढ़ानेवाला घाड़ार विद्वारादि घौर घौषध सेवन करनेसे की ची गता जातो है। खिग्धतया महरद्रख, भन्यान्य वस्त्रवारक पदार्थ, दुग्ध घौर मांसका रसा खानेसे घोज:धातु वर्धित होता है। किसी किसी मतमें दोष, धातु, मल घौर मालाने मध्य जिसका चय सगता, उसना हिस्तारक द्रव्य हो खानेको रोगो चाहता है। पतएव धातुप्रस्तिकी चीणताके प्रनुसार रोगी को जो द्रव्य ख़ाडा करता, उन्हों द्रव्यांकी सेवन करनेसे चीणता रोग मिटता है।

वायुक्षय होनेसे काषाय, कटु तथा तिज्ञारस, स्था, गोतस एवं लघुट्ट्य, यव, सूंग श्रीर आञ्चन खानेको रोगीका श्रीसलाष उत्पन्न होता है। श्रतएव धात प्रस्तिकी चीपाताके अनुसार रोगीका श्रमिलाव खठता है। पित्तकी शीणतामें तिल, उड़द, पिष्टक, दही की मलाई, श्रम्मयाक, सट्टा, कांजी, दही, नालिंसर्थ, लवणर ए, श्रीर उथा. तीन्या एवं विदाही द्व्य खानेकी रोगीकी **∓**ग्रहा दौडती भीर उष्णस्थान तथा उष्णकान भच्छा सगता है। कप शीय होनेसे मधुर, सवय तथा श्रस्तरस, स्त्रिम, ग्रीतल एवं गुरुट्रव्य, दिध श्रीर दुग्ध खानेकी रोगीकी इच्छा होती श्रीर दिवानिद्रा भी लगती है। रसक्षयमें बार बार श्रीतलजल पीनेकी इच्छा, राजि-निद्रा, हिम वा चन्द्रकिरण सेवनको प्रभिलाष श्रीर इन्नु, मसिर स, सन्य, मधु, घृत तथा गुडका पना श्रीर गुड़िमित्रित जस पीनेकी स्पृष्टा बढती है। रक्तचय होनेसे ट्राचा, दाडिम, मक्खन, स्रोहयुक्त लवण श्रीर रक्षसिड मांस खानेको अभिसाप होता है। मांस सीग होने पर दिधसिंद अन्न, षाडव श्रीर मांस सेवनकी जी चाइता है। मेदश्यमें मेदिसद ग्राम्य, प्रानप वा श्रीदक सांस नमकके साथ खानेकी इच्छा होती । श्रस्थिश्वय होनेसे स्रोह्यक मास, श्रीर श्रस्थिसेवनकी चाइ होती है। मक्ताके चयमें मधुर और अन्तरसयुक्त करनेको मन मांगता है। यक्त वय होनेसे मय्र, सुर्गा, इंस वा सारसका पर्हा पीर यास्य, मान्य तथा भीटक मांस खानेको रोगी कटपटाता है। मस क्षीण होने पर यवका पन्न, यावक, शाक, मसूर श्रीर छहदका रसा खानेको त्रभिक्चि सगती है। मूबक्षय होने पर पत्तुः रस, दूध तथा गुड़ मिला बेरकी पतनी चटनी, खीरा श्रीर फुट रोगीको भच्छी लगती है। खेद चीण होने से तेलमर्टन, गावमर्दन, मदा, वायुरहित स्थानमें प्रयन तथा छपवेशन भीर मोटो चहर या दूसरा कोई गावा वरण व्यवहार करनेको जी चालता है। प्रात्व क्षयमें

लालिमर्च, खटाई घीर नमक, उथा, विदाही तथा
गुरुद्र्य, जुम्हडे का यात्र खाने घीर प्रधिक परिमाणि
जल पीने की इच्छा होती है। स्तन्यदुग्ध घटनेसे मदा,
प्रालितच्छु लका भात, मांस, गायका दुध, प्रकर, दही
श्रीर सुखरीचक द्रव्य खानेकी प्रभिलाष बढता है।
गभें क्षय होनेसे सुगीं, छागी, मेषी तथा सूकरीका गभें
पाक करके खाने की इच्छा घीर वसा, शूल्य प्रस्ति
विविध प्रकार सामग्री सेवन करनेको भी स्पृहा दोडती
है। (भावत्रकाण पूर्व क्ष्य स्थान)

(पु०) ५ यस्त्रारोगके श्रन्तागैत एक प्रकार रोग। भीणरोगमें मूबके साथ रक्त निक्तनता श्रीर पार्ख प्रष्ठ तथा कटी देशमें वेदना भोती है। (चरकसृव्रह्म०)

क्षीणकर (सं किं वि ) क्षषताजनक, कमजोर कर देने वाला।

सीणचन्द्र (सं॰ पु॰) चीणसासी चन्द्रसेति, कर्मधा॰।
सातकलामाल अविशिष्ट चन्द्र, निस चन्द्रमामें सात या
इससे भी कम कलायें हो। क्षण्यचकी अष्टमीने बाद
ग्रुक्तपक्षकी अष्टमीतक सीणचन्द्र रहता है। (ज्ञातिकक्ष)
चीणता (सं॰ स्त्री॰) चीण-तल् ततः टाप्। १ क्षणता,
दोवंस्य, कमजोरी। २ म्स्मता, वारीकी।
चीणमध्य (सं॰ लि॰) क्षीणं मध्यं यस्य, बहुनी॰। चीण
कटिविशिष्ट, जिसकी कमर पतनी हो।
श्रीणवन्त (सं० ति॰) चीणं वनं यस्य, बहुनी॰। दुवंस,
वीर्यहीन, कमजीर, जिसकी ताकत घट गयी हो।
चीणवान् (सं॰ ति॰) चि-क्त-वतु इकारी दीर्घं: निष्ठा
तकारस्य नकारस। चयविशिष्ट, चीण, कमजीर।

क्षीणवासी (सं वि वि ) १ सम्बग्धस्वासी, टूटे फूटे सकानमें रहनेवासा। (पु॰) २ कपोत, बबूतर। चीणप्रक्ति (सं कि वि वे ) क्षीणा प्रक्तिर्यस्य, बहुनी॰। वीर्य-दीन, कम ताकत।

चीष देखी ।

चीषग्रीर (सं वि ) चीषं ग्रहीरं यस्य, बहुती । क्षग्र, दुबला पतला, जिसका जिस्स टूट गया हो। श्लीषाष्टकर्मा (सं पु ) श्लीषानि चष्टकर्माणि यस्य, बहुती । जिन। जैन मतमें चानावरण, दर्भनावरण, न्मोहिनीय, शंतराय, वेदनीय, शायु, नाम श्रीर गीव्र नामक श्रष्टकर्म क्षय होनेचे ही मुक्ति मिलती है। कारण जीवके श्रनत्तज्ञान शादि गुणोंकी प्रगट न होने देनेवाले ये ही कार्म है। जिन देव शाठी कार्म चय करके मुक्त हुए थे। इसीचे उनका नाम चीणाएकार्मा है। जिन हेखी।

चीब (सं• त्रि॰) चीरता निपातने साधुः। मत्त, सत-वासा। (रामावण ॥६॰)

क्षीयसाण (सं० ति०) क्षि कमेणि धानच्। अपनीय-सान, जिसका चय हो रहा हो, जो घटता जा रहा हो।

जैनमतानुसार ज्ञानके ५ भेद ई—मति, श्रुत, धविष, मनः पर्येश श्रीर केवल। इसमें तीसरे श्रविध-- ज्ञानके छड भेदीं मेंसे एक भेद। जिस सुनिका श्रविध ज्ञान एत्यन हो कर घटता ही रहता है उसे चीयमाण धविश्वानी कहते हैं।

चीर (सं• प्॰क्षी॰) घस्यते श्रद्यते, घस-ईरन् उपधा-लीयः घकारस्य स्थाने ककारः घत्वच। १ दुग्ध, द्ध। -२ जल, पानी। १ सरच द्रव, शर्के। ४ निर्योस, गीद। भू खीर। चीनी खासके गाटा भोटा दुध वङ्गालमें क्षीर कद्मसाता है।

क्षीरक (स॰ पु॰) क्षीरिविव कायति, कैं-ज। क्षीर-मीरटनता, एक वेस ।

क्षीरकचुकी (सं • स्त्री • ) श्रीरप्रधानं कचुकं धावरणं तदिव त्वग्यस्थाः, बहुती • । श्रीरीग्रहस्र, एक पेड । श्रीरकग्रह (सं • पु • ) श्रीरं कग्रहे यस्य, बहुती • । शिद्य, बद्या, दुधसुंहा ।

शीरकन्द (सं ॰ पु॰) शीरः शीरप्रधानः कन्दो यस्त्र, बहुत्री॰। शीरविदारी। राजनिष्ठण्ट के सतमें यह दो प्रकारका होता है—विनाल श्रीर सनाल। नालवाला सनाल श्रीर विना नालका विनाल कहनाता है।

क्षीरकस्रा (सं॰ स्ती॰) शोरः श्लीरप्रधानः कन्दो यस्याः, बहुत्री॰। श्लीरवज्ञी, क्रज्यभूमिकुषाण्डः।

क्षीरकाको जिका (स॰ फ्री॰) चीरवत् श्रंसा काको नी ततः स्वार्धे कन् टाप् पूर्वे इस्स सः। चीरकाको जो, एक जड़ी।

चीरकाकोसी ( सं • स्त्री० ) १ अष्टवर्ग प्रसिद्ध श्रीषध-

विशेष, एक जही। इसका संस्कृत पर्याय—महावीरा, सुनीली, पयस्त्रिती, चीरग्रज्ञा, पयस्या, झीरविषाः पिका, जीववझी श्रीर जीवग्रज्ञा है। (राजिष्ट ट्र) श्रीरकाकोलीका गुण काकोलीके समान है। (मानम्हाय) काकोली हेशे। इसके श्रमावर्मे श्रखगन्यका श्रूल पडता है।

चरकके मतमें चीरकाको तीने सेवनसे ग्रुझ हि होती है। (चरक गृह १३ घ०)

कीरकाण्डक ( सं ० पु०) चीरान्वितं काण्डं यस्त, वहुती । १स्तु ही हच, घूहर । २ भके हच, मदार । श्लीरकाष्ठा (सं ० स्त्री०) श्लीरप्रधानं काष्ठमस्याः, बहुती । ततः टाप् । १ वटी हचा, पाकर । २ नदीवट, क्लोटा वर-गढ ।

चीरकीट ( सं॰ पु॰ ) चीरस्य कीटम्, ६-तत्। दुग्धजात कीट, दूधका कीडा।

क्षीरक्षव ( स॰ पु॰ ) दुग्धपावाण, एक पेड ।

क्षीरखर्जूर ( रं॰ पु॰ ) क्षीरवस् खादुः खर्जूरः । पिरह-खज़र ।

क्षीरघृत ( चं॰ क्षी॰) श्रीरजातं घृतम्। चीरोत्य घृत,
मधे दूधका घी। सुश्रुतके मतमे यह संग्राही ( मजरोधका), रक्षपिच, स्वान्ति तथा मूर्छोनायक घीर नेव्ररोग पर हितकर है।

क्षीरज ( सं॰ क्षी॰ ) चीराद् नायते, क्षीर-जन-ड ।१ दिछ, दही । (ति॰) २ दुग्धजात, दूधरे बना हुद्या ।

श्रीरतन्त (सं० ह्रो॰) श्रीरिमय जन, दूष मिना पानी। श्रीरतुम्बी (सं• स्ती॰) घनानुविशेष, मीठी नीकी। यष मधुर, सिग्ध, पित्तप्त, गर्भपोषण, दृष्य, वातन श्रीर बनपुष्टिकारक होती है। (राजनिष्ट्))

ह्मीरतै च ( चं ० क्ली० ) श्लीरपक्षं तै चम्, मध्यपदची० ।
सुञ्जतोत्त एकप्रकार भीषध, कोई तेच । इसकी प्रस्तुतप्रणानी यो है-व्रणपञ्चमून, महापञ्चमूनी, काकीखादि
तथा विदारिगन्धाद्गिण, जचनात सांस, जनीय
देशजात मांस श्रीर जल-जात कन्दको श्राहरण
करने ३२ वेर दूध भीर ६४ वेर पानीके साध
क्षाध तैयार करना चाहिये । एकचतुर्थीय भवधिष्ट रहने पर धारते नीचे छतार इत क्षाधको

कपड़ें में भनी भांति छान जेते हैं। फिर २ चेर तिन तेल र उसमें मिलाकर पुनर्वार पान किया जाता है। दूधने साथ तेल अच्छी तरह मिल जाने पर उतार जेना चाहिये। श्रोतल होनें छ सकी मन्यन करते हैं। मध-नेंचे जो तेल निकलता, वह दुग्ध व्यतीत मधुर द्रव्यों के साथ पान किया जाता है। इसी का नाम बीरतेल है। श्रदित रोग यह तेल खाने श्रीर लगानें सारोग्य होता है। (स्वत चिकलित ॥ १०)

चीरतोयधि ( सं ॰ पु॰ ) चीरस्य तोयधिः, ६-तत् । चीर-ससुद्र ।

चीरद (सं॰ ति॰) चीरोत्पादक, दुधार । चीरदस (सं॰ पु॰) चीरं दसे यस बहुती॰ यहा चीरं सीरयुक्तं दसं यस बहुती॰। चीरवच, मदार। चीरदाती (सं॰ स्त्री॰) दुग्धवती या दुधार गाय। चीरदुम (सं॰ पु॰) चीरप्रधानी दुम:, मध्यपदसी॰। घासस-वच, पीपचका पेड।

क्षीरभाती (सं० स्ती०) भात्रीभेदः। पपने स्तनसे ग्रिशः पासन करनेवासी भात्री।

चीरिष (सं० पु०) चीर: धीयतेऽस्मिन्, धा प्राधारे कि चीरससुद्र ।

चीरधेतु (सं • स्ती • ) शीरेण निर्मिता घेतु: मध्य-पदको । दानके लिये कल्पित शीरनिर्मित एक गाय। स्तन्द्रप्राचमें चीरधेतुका विधान इस प्रकारसे लिखा है-जिस खानमें चौरधेत बनाना हो, उसकी गीवरसे भनी भांति लीप कर गोचमंपरिमित खानमें क्रय बिका टेना चाडिये। इन क्रमी पर क्रष्ण सारका एक चर्म रखके उस पर गोबरचे एक कुराइखों प्रस्तुत करते है। फिर चस पर चौरक्तमा रखा जाता श्रीर उसका एक चत-र्था श्र वसके लिये स्थापित होता है। श्रीरधेनका ऋहाय सुवर्ष द्वारा, दोनीं कर्ण किसी प्रशस्त पत्रसे, सुख गुड द्वारा, जिद्वा धर्करासे, किसी प्रशस्त फल द्वारा दन्त, मुक्ताफलसे चन्नु, इन्हर्से पदहय, दर्भ द्वारा रोम, कस्बल से गलकाखस, तास्त्रसे पृष्ठ भीर कांस्त्रसे देह निर्माण करना चाहिये। क्षीरधेनुका पुच्छ पृष्टसूत भीर स्तन नवनीत द्वारा बनते है। शृङ्ग सुवर्णमय, खुर रजतमय भीर अपराक्ष पञ्चरत्रमय प्रस्तुत होने पर डसकी चारी

भीर तिक्रपूर्ण चार पात्र स्थापन करके शीरधेनुको हो वस्तों से ढांक देना चाहिये। फिर गन्धपुष्ण, ध्व, दीव प्रस्ति द्वारा अर्वना करके श्लीरधेतु क्राह्मणको दी जाती है। इसके पीके खड़ार्ज, जुता भीर काताभी टान करना चाडिये। "या चच्ची: सर्वभूतानां" इत्यादि मन्त्रसे कामधेनुका निर्माण श्रीर "श्राप्ययस्य" इत्यादि मन्त्रसे दान करना पड़ता है। प्रतिग्रहीता भी भिक्त-प्रवेत "रुह्णामि त्वां देविण इत्यादि मन्त पढ़ते ग्रहण कारता है। क्षीरघेनु दान करके एस दिन केवन सुध ही पीकर रहते, दूसरी कोई चीज नहीं खाते। बाह्मणको तीन दिन तक दुग्ध पान करना चाहिये। जो व्यक्ति यथा नियम क्षीरधेतु दान करता, वह दिव्य सहस्त वत्सर रुद्रशेवमें रह पितापितामहके साथ ब्रह्मसोक परं-चता है। फिर वह ब्रह्मकी कमें बहुकाल पर्यन्त स्वर्गीय रयका चारोहण, खर्गीय माल्य, चनुत्तेपन प्रसृति नाना विध सुख्भोग करके विश्वालीकको चलता है। वहां वह राजा डोकर विष्णुकी भांति पनन्तकाल प्रवस्तान किया करता है। (हमादि—दानखण्ड)

चीरनाम (सं॰ पु॰) चीरं नामयित, चीरनम्बिच् सर्ग्। १ माखोटहचा। इस हचके चीरसे दुग्ध नष्ट हो जाता है। इसीसे इसका यह नाम पड़ गया है। २ दुग्ध-चय, दूधकी बरवादी।

चीरनिधि ( सं० पु०) क्षीरस्य निधिः समुद्रः, ६-तत्। स्रीरसमुद्र। (१४ ११९२)

चौरनीर (सं० क्षी०) क्षीरमित्रं नीरमिव। १ ग्रासि-ङ्गन, इमागोशी। चीरच नीरच तथोः समाद्वारः, समा-द्वारदम्ब। २ दुग्ध भीरं जस, दूधगनी।

"वीरनीरसमं सिनं प्रम सन्ति विषयणाः।" (वितात १२११८). क्षीरण (सं वित् ) क्षीरं पिवति, क्षीर-पान्त । क्षीर-पायी बाल, ग्रीरखारा। (मास्त १२१२५ प०)

चीरपर्षे (पु॰) चीरवर्षे देखे। क्षीरपर्षे (न्) (सं॰पु॰) क्षीरपर्षे मस्यास्ति, क्षीरपर्ये इनि। प्रकृष्टिस, पाक, प्रकीड़ा।

क्षीरपर्धी ( सं॰ स्त्री॰ ) क्षीरं पर्येऽस्वाः, बहुब्री॰ गौरा-दिलात डीज्। १ पर्केडस, मदारका वेड।

क्षीरपनाच्ड् (सं • पु० ) श्लीरवत् ग्रम्ता पनाच्ड्रां म्बेत-

पलाण्ड. सफोद प्याज। यह सिग्ध, रुचिका, धातु-स्थेयेकारी, वलकर, मेधा तथा कफहिदकारी, प्रष्टिकर, पिच्छिस, स्वादु, गुरुपाक भीर रक्तपित्तके लिये प्रयस्त है। (समुतस्त १६ ४०)

चीरपाक ( सं० हि०) श्लीरेण पाकी यस्य, व्यधिकरण-बहुत्री०। १ श्लीरणक्ष, दूधमें पत्ना हुपा। ( कृत्-१००१०) (पु०) श्लीरस्य पाक:, ६-तत्। घृतादिका श्लीरावशिष पाक, द्रव्यान्तरके योगचे दूधका एक पाक । जिस द्रव्यके साथ चीरपाक कारना हो, उससे श्रष्टगुण दुग्ध श्रीर दुग्धसे चतुर्गुण जल मिलाके पांच देना चाहिये। जन जल श्रेष होकर दुग्धमात श्रवशिष्ट रहना, तन यह पाक उतार लेना पडता है। इसीका नाम श्लीरपाक है। इ जलश्रुत्ता।

चीरपाण ( सं० ति० ) क्षीरं पानं यस्य, वहुती० णल्हा। (तानं देगे । पा श्राः) १ छषीनर-देशवासी । यह अधिक परिमाणमें दूध पीनेसे क्षीरपाण कहनाते हैं। पीयते इनेनेति, पा करणे ख्रुट्, चीरस्य पानम्, ६-तत् वा णल्मा । वा मावकरणयोः । पा नाशरः। २ किससे दूध पीया जाये। ३ दुस्थपान, दूधका विवाह ।

श्वारपाणी (सं क्ली ) चीरपाय-कीव्। दुन्ध पान कर-नेका पात, जिस वर्त नेमें डाल कर दूध पौद्या जाते। श्वीरपायी (सं व्रिव्) श्वीरं पातुं योजमस्य, चीर-पा पिनि। श्वीरपान करनेके स्वभाववाला, जिसे दूध पौनेकी श्वादत रहे। २ ष्टशीनर देशवासी। (पु०) ३ ब्राह्मय-स्विमका एक गण्डयाम। (देशक्की)

चीरपुष्पी (सं क्सी॰) श्लीरकाकोची, एक नहीं। चीरसत (सं ॰ पु॰) श्लीरेण सतः। गोपानक स्व्यविश्वेष, एक खाना। निस् स्व्यका प्रस्यक्य वेतन नहीं— गायका दुन्ध दी नी वेतन सक्ष्य ग्रहण करता, उसीका नाम चीरसत है। (मुद्र द्वारशः)

श्रीरमधुरा (सं॰ स्त्री॰) चीरकाको ती, एक जड़ी। चीरमय (सं॰ ति॰) दुग्धमय, दूधिया। (मागवत धारपट) चीरमी चक्र (सं॰ पु॰) हक्षमंद्र, कोई पेड। चीरमीरट (सं॰ पु॰) श्रीरवत् खादुः मोरटः । जता-विश्रेष, एक वेख। इसका पर्योय—सितद्रु, सुदस चौर श्रीरक है। नोस्ट देखी।

Vol. V. 153

सीरयष्टिक (सं॰ पु॰) मादक श्रीर दुःध मिश्रित पात्र, जिस वरतनमें नथा श्रीर दूध मित्राकर रखा गया श्री। श्रीररस (सं॰ ए॰) चीरसार, मचाई। चीरजता (सं॰ स्त्री॰) श्रीरप्रधाना जता, मध्यपदकी॰। चीरविदारी, सफीद विदारी कन्द।

श्लीरवती ( सं० स्ती०) श्लीरवत्-ङीय्। भारतप्रसिद्ध एक नदी। (भारत, वन न्य प्र०)

चीरवर्ग, दुन्धवर्ग देखी।

चीरवहाँ। ( चं॰ स्त्री॰ ) चोरा श्लीरवती वहाँ, कर्मधा॰। चीरविदारी, सफेट विदारी कन्द्र ।

चीरवान् ( ए॰ पु॰ ) चीरमिव निर्यासी ऽस्त्यस्य, चीर-मतुष् मस्य वः । १ चीरमोरट । २ क्षीर-जैसे निर्यासवासे शीरीहक्ष त्रखस्य प्रस्ति, दूषिया पेड़ । (वि॰) ३ दुग्ध-युक्त, दूषिया । ( प्रवर्ग १८।४।६)

क्षीरवारि (र्ष॰ पु॰) क्षीरमिव वारि यस्य, वहुत्री॰। चीर॰ समुद्र।

चीरवारिषि ( सं॰ पु॰ ) चीरिमव वारि घीयते ऽस्मिन्, धा श्राधारे कि । चीरससुद्र ।

चीरविक्तति ( सं • स्ती • ) श्रीरस्य विक्रतिः, ६ • तत्। कूचि का, छेना।

क्षोरविदारिका (सं॰ स्त्री॰) क्षोरवत् ग्रस्ता विदारिका । क्षोरविदारिका, दृधिया सुर्दे सुम्हडा ।

स्नीरिवदारी ( सं • स्ती०) स्नीरवत् ग्रभा विदारी।
१ स्वनामस्यात महाकन्द्रशाला, विदारीकन्द्र जैसा एक
डका। इसका पर्याय—महाखेता, ऋसगन्धिका, इत्तुवसरी, इत्तुनक्की, सीरकन्द्र, चीरवस्ती, पयस्तिनी, स्नीरसुत्ता, चीरस्ता, पयःकन्दा, पयोस्ता भीर पयोविदारिका
है। यह सम्रुर, भन्त, कवाय, तिक्त भीर पित्तगृह तथा
मूत्रमेह रोगनायक होती है। विदार देखा।

्रे कष्णा भूमिकुषाण्ड । ३ समास स्वेतसूमि-कुषाण्ड।

सीरविष ( सं ० क्ली० ) निर्योत्तविष, दूषिया जडर । इसमें फेनागम, विड्सेट चौर जिल्लाजिङ्कता चाती है ।

(सुमुत कला १ घ०)

चीरविषाणिका (सं० स्त्रो०) क्षीरमिव विषाणमध्य मस्यस्य, चीर-विषाण-ठन्-टाण् । १ द्वसिकाकीसता, विकुवा।२ क्षीरकाकीकी। श्रीरहच (सं० पु०) श्रीरप्रधानी हशः । १ चहुस्वरहशः,
गूलरका पेड़ । २ राजादनीहशः, खिरनी । ३ ध्रखतः
हश्च, पीपन । ४ श्रीरिकाहच्च, पिण्ड खजूर । ५ न्यगोध ।
६ म ूक, महुवा । ७ वटादिपच्चहशः, वरगद वगेरह
पांच पेड़ । न्यगोध, उदुस्वर, ष्राखस्य, पारीषत् श्रीर
प्रश्न पादपको श्रीरहश्च कहते हैं । यह हिम, वण्यं,
श्रीनिरीम व्रणापहः, रुशः, क्षषाय, स्तन्य, भग्नास्थिश्रीका श्रीर विसर्पामयः, श्रीयः, कषः, पित्तः, शस्त तथा
मेटोश्व हैं । (राजनिष्यः) चौरिष्व देखे।

चीरब्यापत् (सं ॰ स्त्री॰) श्रम्बका प्रतिमात्न चीरभीजनः सन्य विकार, बहुत च्यादा दूध पीनेसे चोड़ेको होने-वासी एक बीमारी। सीरव्यापत्का मारा चोडा धीरे धीरे खाता पीता, निद्रामें डूब जाता श्रीर वेदनासे कष्ट पाता है। (जयदन)

श्लीरव्रत (सं० पु॰) केवल दुग्धपान करके व्रताचरण, जिस व्रतमें सिर्फ दूध पीकर ही रहें।

श्लीरगर (संग्पु॰) चीरं शीर्यंतेऽत्रः गृत्रधिकरणे चए। दुग्धतर, प्रामिक्षा, मचाई। इसका संस्तृत पर्याय— चामिचाचीर पयस्या है।

चौरयाक (सं क्ली ) नष्ट दुन्ध, वेठा दूध । घपक घषस्यानें जो दूध विगड़ता, उसेका नाम शौरयाक है। (मावप्रकाय) यह यक्रवर्धक, घरीरहिष्ठकारक, वज्जकर, गुक्त, क्षफानका, क्षिकर भीर वायु तथा पित्तनायक है। जिनका प्रनिन प्रदीप्त है यथच निद्रा नहीं प्राती प्रथा जो प्रतियय ख्रोसेवनसे चीय हो गये हैं, उनके खिये चीरयाक बहुत उपकारी होता है।

स्तीरशीर्ष (सं॰ पु॰) चीरमिव शीर्ष मस्य, बहुती॰। श्रीवेष्ट नामक गन्धद्रव्य, तारपीनका तेन।

स्रोरग्रक्ता (सं० स्त्रो०) श्रीरकाको ही। स्रोरग्रक्त (सं० पु०) कीरवत् ग्रक्तः । १ राजादनवस्त, खिरनी। २ पानीयकफल, सिंघाड़ा। २ श्रूमिकुषाण्डः। स्रोरग्रक्ता (सं• स्त्रो०) चीरवत् ग्रक्ता। १ श्रीरकाकी हो।

२ चीरविदारी। ३ ग्रुक्तकुषाग्छ, पेठा। ४ राजादनी, खिरनी।

श्लीरखी (वै वि ) श्लीरेण खीयते मिखीक्रियते, खि कर्मण किए। खीरमिखित, जिसमें दूध मिला हो। (बालसनेयस दिता प्राप्त)

चौरषट्पलक (सं० लो०) शिरेण प्रसां पञ्चकोतानां प्रस्तात, बहुती० कप्। एक प्रकार प्रसावत, कोई प्रका हुआ घो। इसकी प्रसात प्रयाती यों कही है— पञ्चकोत्त, सैन्धवलवण श्रीर दुग्ध प्रत्येक द्रश्य एक पत्त परिमित लेकर उसके साथ प्रतपाक करना चाहिये। इसी शा नाम शीरषट्पलक प्रत है। यह प्रत श्रीरा, विषय करना से श्रीरा गुलारोगमें सेवनीय है।

चीरषष्टिक (सं॰ स्नी॰) चीरेण पक्षं षष्टिकम्। दुःख-पक्त साठी चावलका भात । ग्रहयज्ञमें बुधग्रहकी सीर-षष्टिक श्रवसे पूजना पडता है। (शबक्का)

क्षीरस (सं॰ पु॰) क्षीरं स्थति, क्षीर-सो-क। चीरधर, दूध या दहीकी मलाई।

क्षीरसन्तानिका (सं॰ स्त्री॰) चीरस्य सन्तानीऽस्त्रस्याः, क्षीरसन्तान-ठन्। दुग्धविकार, छेना। यह वृष्य, स्निग्ध बीर पित्त तथा वायुनाथक है। (राजवहम)

क्षीरससुद्र ( सं॰ पु॰) चीरतुत्वः स्नादुरमः समुद्रः । दुग्धसागर, दूधका ससुद्र ।

चीरसिंदः (सं० पु०-) चीरेण पक्त सिंदः । क्षीरघृत,
दूधमें पकाया हुमा एक घी। चीरते लकी भांति इसका
पाक करना पड़ता है। चीरतेलमें तेल डालते है,
परन्तु इसमें डसीकी बराबर घी छोड़ा जाता है। यह
चक्त किंग्रे सिंतगय उपंकारी है।

(सुमुत चिकित्सित ५ ४०) चौरत व देखो ।

श्रीरसागर (सं० पु॰) चीरीदससुद्र । (आगवत व्यश्राहर) जैनशास्त्रानुसार इस मध्य लोकमें असंख्यात दीप चीरससुदू हैं। उनमें चीरसागर नामका भी एक ससुदू

है। इसका जल दूधकी तरह सफीद है श्रीर जब तीथें-कर भगवान् जन्म खेते है तब स्वर्गसे इन्द्र सपरिवार श्राकर इसी चीरसागरके जनसे सुमेक्पर्वत पर से जाः

कार छनका श्रमिषेक कारता है। श्रीरसागर परिख्त—हिस्नाजदोपिका नामक ज्योति-

श्चारसागर पाण्डत—। इक्षाजदा। प्रका नामक ज्यातः ग्रन्थकार।

क्षीरसागरस्रता (सं॰ स्ती॰) श्रीरसागरस्य स्रुता, ६-तत् । बच्ची।

चीरसार (सं • पु • ) शीरं सरति कारणलेन प्राप्नीति,

क्षीर स् कर्म ख्वण, यद्दा क्षीरस्य सारः, ६ तत्। १ नव नीत, नें नूं। २ छेना। क्षीरसार ईवत् स्रेसकर, गीख, वित्तन्न, तर्पेय कीर गुरु होता है। (राजनिवय्ह) इसका पर्याय — क्षीरस है।

पयाय — क्षारस इ।

क्षीरस्मिटिक (सं पृ पृ ) चीरवत् ग्रुम्झः स्मिटिक ।

स्मिटिकविश्रेष, किमी किस्नका विद्वीरी प्रस्य ।

क्षीरस्मामे—एक पण्डित। यह सह ईम्बरस्वामीके पुत्र

थे। इन्होंने चीरतरिङ्गणी नान्ती म्रष्टाध्यायिष्ठत्ति भौर

म्रमरकोषकी म्रमरकोषोद्याटन नान्ती टीकाको रचना

क्षिया। एतद्यतीत इनका वनावा धातुपाठ, निपाता
व्ययोपसर्गपाठ भौर लिङ्गसूत्र भी प्रचलित है। राज
तरिङ्गणीमें कहा है—चीरस्वामी काम्मीरराज नया-

चीरिष्ठाहीर (सं० पु॰) शीरस्य ष्टिण्डीर:, ६-तत्। दूधका भाग।

टिखके अध्यापक थे। (राजतरिंक थे ४'४८८)

्क्षीरच्चद (सं॰ पु॰) चीरपूर्णी फ्रदः, सध्यपदची०। दुःखपूर्ण च्चद, दूधका भीता।

क्षीरा (सं॰ स्त्री॰) चीरः क्षीरवर्षोऽस्त्रस्याः, सीर-त्रम् । (वर्णोदमो ऽप्। पा शश्रारः) काकोसी / काकोसी देखी ।

चाराङ्क (सं० ग्र०) सरत्तद्रव, सरत्त पेडकादूषः। चौरासिमका (संण्यत्ती०) दुग्धिका, दृषीः।

चीराद (सं• पु॰) दुम्पपोच शिग्र, भीरखारा, दुध-संहा।

चीरास्य ( सं • पु॰ ) चीरस्य सारतुलस्य जलस

श्रीचाः, इन्तत्। क्षीरसमुद्र। क्षीराव्यक (संकत्नीक) क्षीराव्यः नायते, क्षीराव्यः

जन ह । १ सामुद्रलवण, करकव । २ मुक्ता, मोती । (पुर्व) ३ चन्द्र । (द्वि) ४ क्षीराब्यिसे उत्पन्न । चीराब्यिजा (सं० स्त्री०) चीराब्यिज-टाण्। सन्त्री।

चीराब्धितनय (सं॰ पु॰) घीराव्येस्तनयः, ६-तत् । चन्द्र, चाद। पञ्चम वार समुद्र मन्यनमें चीराव्यिसे चन्द्र निकले थे।

श्वीराव्यितनया (सं॰ स्त्री॰ ) घोराव्येस्तनया, ६-तत्। बस्त्री।

चीरामर्य ('सं॰ पु॰) स्तन्यदोष, दूधकी वीमारी। - चीराम्बुधि (सं॰ पु॰) चीरस्य प्रम्बुधिः, ६-तत्। चीरससुद्र। चौराखसक (सं० पु०) वालरोगविशेष, वचोंको एक वोमारी । इसमें वचे को बदवूदार पानी-जैस दस्त पाता, सूत्र पीजा भीर गाढ़ा पड़ जाता भीर ज्यर, भरोचक, त्या, वमन, गुष्त उत्तर, ज्ञिका, अङ्गभङ्ग, भङ्गविचिय, वेपयु, एवं स्वमका वेग देखाता भीर म्नाय, भावता सुख पक जाता है। घाती को उचित है कि वह भीम ही वालकको वमन करा हाती। (समट)

क्षीराविका (सं० स्त्री०) चीरं भवति, क्षीर-मन्-भण ततः स्रीप् ततः सार्धे कन्-टाप् पूर्व प्रस्तव ।

नैतानी देवा।
चीरानो (सं॰ स्तो॰) श्लीरं प्रवति, श्लीर प्रव्-प्रण् कीप्।
चपपदस्यः। दुष्धिका, दूषी। इसका संस्तृत पर्याय—
ग्राहिणी, कच्छरा, तास्त्रमुला भीर मन्द्रवा है। सुश्रुतः
के मतमें चारावीका पत्र वक्षनके पत्रः जैसा होता
है। इसकी सता तोड़नेसे दूध निकलने चगता है।
दुष्यका देखा

चीराह्व ( सं० पु॰ ) सरजञ्ज, सर्वेका पेड । चीराह्वय, चीराह्व रेखो ।

चीरिकन्ट ( सं० पु०) सूमिक्कषाय्ड, सुदं क्षुम्हहा । चीरकषाय ( सं० पु०) वटादि चीरिव्रक्षीका क्षाय, बड वगैरइ दूषिया पेडीका काठा।

चीरिता ( सं॰ स्त्रो॰) शीरमस्त्रास्ताः, श्रीर-ठन् टाप् । १ वंशकोचन । २ दुग्धादिकत पायस, दूध वरेरहकी खीर। यह दूध, नारियन, गीधम प्रादिसे कई प्रकार-का बनती है । ३ चारविदारी । ४ राजादनी हस, खिरनी। ५ पिण्डखन्र। इसका संस्कृत पर्याय— राजादन, फलाध्यक्ष, राजातन, राजादनफल, प्रध्यक्ष, मर्केटप्रिय, गुरुस्कन्ध, मध्या, चीरहश्च, पराधी, श्रेषना, घतिपनी, द्वषा मौनिकाजानी, श्लीरिट्टस, वानरिषय, राजन्य, प्रियद भैन, इटुस्तन्य, कपीठ, वरा-दन, क्षीरी और कोमला है। चौरिकाका फल हुप्य. वसकर, स्निम्ध, भीतस, गुरु भीर सूर्क्षा, खणा, आन्ति, मत्तता, क्षवदोष तथा रक्षदीषनायक है। फिर यक-फल ग्रह, विष्टिक्सि, श्रीतल, कषाय, मधुर, श्रन्ह श्रीर श्रत्म परिमाणमें वायुपकोपकारी है। राजादनी टेखो। ६ प्रश्वका गण्डस्यसन्तिरभाग । ७ प्रश्वसुर मांस, घोड़ेके सुमका गोऋ।

चीरियी (सं क्लो०) चीरं चीरसहमी निर्यासीऽस्यस्याः, चीर-इनि डीप्। १ स्वनामख्यातहस्र, खिरनी। इसका संस्कृत पर्याय—काञ्चनसीरी, कर्षयी, पटुकर्यिका, तिज्ञादुन्धा, हैमवती, हिमादृन्धा, हिमवती, हिमादृन्धा, पीतदुन्धा, यविच्ची, हिमोद्भवा, हेमी चीर हिमजा है। चीरियी तिज्ञ, भीतन, रेचक, पित्तन्वरमें भतिभय हपकारी भीर भोष, क्रसिदीष तथा कफन्न होती है। (राजिन्वस्) २ वराहक्रान्ता। २ क्लुटुब्बिनी। ४ गामारी हक्षा। ५ दुष्धिका, दूषी। ६ सीरकांकोती। ७ खेत-भारिया, समन्तमूल।

श्लीरियोवन—कावेरी नदीतीरस्थ एक पवित्र स्थान । इसका वर्तमान नाम 'तिक्वदतुर' है। स्कन्दपुरायके ब्रिक्षोत्तरखण्डमें चीरियोवनका माहाक्षप्र वर्णित हुवा है—पुराकालको यहां विस्तृते तपस्या की थी। चीरियोवनमें देवादिदेव महादेव रहते हैं। आज भी यहां शिवमन्दिर बना है।

चीरिप्ररोड 'स'॰ पु॰) वटाख्याद्यक्षुर, बड़ पीपन बाहिकी कोवन ।

स्नीरवृच्च (सं प् प् ) १ स्नीरप्रधान वृच्चवर्ग, द्विया पेड़ींका समूच । इस वर्ग के घन्तर्गत वट, गूलर, घ्यत्य, पाकर घीर पाइस पीपल पड़ता है। चीरिष्ठचींका फल श्रीतल, कफपित्तहर, संग्राही, कच्च, कथाय घीर मधुर होता है। (मदम्माल) इनकी त्वक् श्रीतल, ग्राही श्रीर अप, श्रीय तथा विसर्पनायक है। स्नीरिष्ठसका पत्ता श्रीतल, कथाय, खघु, घटराधानिवारक, विष्ठस घीर कफ तथा रक्तपित्तनायक है। फिर चीरिष्ठस श्रीतल, कान्तिकर, कस्न, कथाय, खन्यदुग्धहित्वकारक, भग्ना- स्थिसंयोगकारी घीर मेद, विसर्प, श्रीय तथा रक्षपित्तनायक है। (राजनिष्यः)

२ उदुब्बरवृत्त, गूजर । क्षीरिश्रङ्ग (सं० क्षी०) चीरिवृक्ष वटादिका श्रविका ग्रित प्रवान, दूषिया पेड़ींकी कोपन ।

शीरी (सं पु ) चीरं शीरतुक्य निर्यासीऽस्वस्य चीर-इनि।
१ शीरीवृच, खिनीं। २ पर्कवृक्ष, महारः ३ स्तुचीवृच्च । ४ नन्दिवृक्ष । ५ दुष्य पाषाण, खिल्या । ६ गोधूम,
गोईं। ७ वटवृक्ष, बड़, बरमह । द पायम, पक्षाच-

विश्रेष, कोई मिठाई। नारियसको सच्छा बनाके गोष्टुन्ध,.
शकरा श्रीर गव्यष्टतके साथ धीमी श्रांचसे पकाना
पाडिये। इसीका नाम चीरी वा क्षीरिका है। यह
स्मिन्ध, श्रीतस्त, श्रीतगय प्रष्टिकारक, गुरु, मधुररस,
गुज्ञवृद्धिकर श्रीर रक्षपित्ततथा वायुनायक होता है।
(भावमकाय, पूर्व खल्ड, मयनमान)

क्षीरी (सं॰ स्त्री॰) श्रीर त्रस्त्रार्थे यच्-डीष्।१ सोम-चताः २ श्रीरकाकीची । ३ वंग्रकीचना।

चीरीय (सं० पु०) चीरियां वृचायां ईशः, ६-तत्। चीरकच्की, एक छोटा पेड। इसका संस्क्षत पर्याय— वरपर्यं, सुक्छद, क्षष्ठनाथन, वत्यं, मूचक, मूचा, खस-कन्द प्रौर कम्रुकी है।

क्षारियी ( सं॰ स्त्री॰) चीर बाइलकात् ढल, ततः झीप्, ट द्वा चीरेण दें घोमां याति, या क-झीष्। पायस, परमात्र, दुधवरी !

क्षीरोद (सं० पु०) क्षीरिमव खादु उदकं यस्य, बहुन्नी०। उदकस्य उदादेग:। उदकसोदः संज्ञायान्। पा ७१२५० वार्तिक। दुर्भ्यसमुद्र । देव श्रीर देखगणने मिलकार इस समुद्रकी मधा श्रीर नानाविष रत्नादि साभ किया था।

समुद्रमन्यन देखों।

श्रीरोदतनय (६० पु.०) श्रीरोदस्य तनयः, ६-तत्। चन्द्र। श्रीरोदसुत प्रस्ति यव्दांका भी यशे षयं है। श्रीरोदतनया (सं० स्ती०) श्रीरोदस्य तनया, ६-तत्। बस्मी। श्रीरोदसुता भादि यव्द भी इसी पर्यंत्र प्रयुक्त श्रीते हैं।

क्षीरोद्धि (सं• पु॰) क्षीरस्य उदधिः, ६-तत् । क्षीरससुद्र। (भागवत २१०२१३)

चौरोर्मि (सं॰ पु॰) चौरस्य जर्मिः, इ-तत्। चौरसमुद्रका तरङ्गः। (रवु:अ१)

क्षीरीदन ( स' • क्षी०) क्षीरेण उपितः: फोदनः। प्रतेन (ब्बनम् । पा २११.२४) क्षीरपक्षान, दूधमे पकाया दुना भात। (सम्व उपर ४७ प्र०)

क्षीव ( सं ० ति ० ) चीव श्रच्। उसाल, सतवाचा । (रामावण ११६० १२)

चोवता (सं॰ स्त्री॰) चीवस्य भावः, स्रीव-तस्-टाप्। स्मात्तता, मतवासापन, पागसपना । सु (सं॰ पु॰-ली॰) सुद वाइस्वतात् सु । १ शवा सु । इस्वारक, श्रावाज देनेवाला। (स्वर्टाट्वारर) सुवोति हिनस्ति जीवान् क्षयन्तु । ३ सिंह, ग्रेर । सुकानका (सं॰ स्ता॰) राजिका, रार्दे । सुकानका (सं॰ स्ता॰) स्वाजका, रार्दे । सुकानका (सं॰ पु॰) सु-नक्। रीठाकर स्त्रहृष्ट्य, रीठा। सुवि (सं॰ स्त्री॰) सु-नि। पृथिवी। सुवी (सं॰ स्त्री॰) सु-नि। पृथिवी। सुवी (सं॰ स्त्री॰) सु-नि। पृथिवी। सुवा (सं॰ स्त्रि॰) सुद्द कर्मणि ता। १ प्रस्त, चीट खाये सुवा। २ श्रभ्यस्त, महावरा रखनेवाला। (माप ११३२) सुवींकत, सूर सूर किया हुसा। (मार्क्षण्य १९१३) सुस्ति (सं॰ पु॰ ११३४) सुस्ति। सुस्ति सुर्वे काति समय वजता है।

गया हो। चुत् ( सं० स्ती० ) चु-क्षिण् तुगागमस्य । १ चुत, छींक । २ किसी किसाना धान । इसका संस्तृत पर्याय—घुत्रघ,

व्याक्रलितिचित्त, क्षिसी कारणसे जिसका दिल घवरा

गोजिह्ना, गुन्दा, गुल्सा श्रीर गवेध्का है। जुत् (सं॰ स्त्री॰) जुब् सम्मदादिलात् भावे क्रिप्! जुक्षा, भुखः। (नार्वक येशः)

चुत (स॰ पु॰न्ही॰) चुभावे क्व। हिका, झींक। इसका संस्कृत पर्याय—चुत्, झुव, चुता, हिका भीर इच्चि है। चववृदेखो। उदान तथा प्रापके योग भीर सौत्तिके कफ स्नावसे जो अब्द निकलता, उसे विदान चुत कहते हैं। (शार्षपर)

वसन्तराज-शाकुनमें छोंकका फलाफल इस प्रकार बताया है—किसी कार्यके श्वारम वा गमनकालको यदि छोंक बाये, तो इस कार्य वा याद्रासे विरत होना उचित है। कितने ही ग्रुम चिद्ध क्यों न देख पड़े, चुत उन सबको नष्ट कर देता है। सकल समय श्वीर सकल कालको यह विद्यवारक है। इस नियमको न मान जो खित्र कार्य वा गमन करनेको प्रकृत होता, उसके कार्यमें समझल सौर गमनमें मरण श्वाता है। श्वागिया दाहने कानके पास छोंक होनेसे धनच्य होता है। किन्तु पीईकी छोंक शच्छी है, इससे धन वृद्धि होती है। इसी प्रकार वाम कणके निकट हों क हानेसे सुख-भोग श्रीर जय होता है। होंक पानेसे ययाक्रम यात्रामें वाषा, विञ्च, कजह, सस्टिं, किंठन रोग, रोगच्चय, शर्य-लाम श्रीर दीसिनाश कई पत्त मिलते हैं। पूर्वमुखी होकर या किसी खित्तने बार वार होंकनेसे कोई वाधा नहीं पड़ती। वृद्ध, श्रिश्च श्रीर कप्ताकान्तकी होंक निर्दीष होती है। परन्तु बद्ध वा कप्ताकान्तके होंकसे भी खजनोंके श्रीनष्टकी सूचना मिलती है। भोजनके प्रथम होंक प्रशस्त नहीं श्रीर भोजनके श्रन्तकी कथ-(खन् प्रशस्त होते भी पोछे उसमें विश्व पड़ जाता है।

गर्ड्युराणके मतमे प्रिनिकीणको हीं क होनी से शोक तथा धन्ताप, दिच्चणको हानि, नैक्ट तको शोक- धन्ताप, वायुकीणको श्रवलाम, छत्तरको ककह, पश्चिमको मिष्टानप्राप्ति श्रीर ईशानकोणको हीं क होनी सुद्ध होता है। (गरुडपु॰ ६० ४०)

वर्षकात्मक मतानुसार कार्ध्व दिक्की कार्यसिंह, पूर्व-दिक् तथा प्रम्मिकीणको भय, दिक्की प्रम्मिस्य, नैक्ट तकीणको विवाद, प्रसिद्धिक्को प्रधंताभ, वायुकीणको उत्तम वस्त, गन्ध पीर उत्तरको हीं क होने-से सुन्दरी प्रङ्गनाका लाम होता है। किन्तु ईप्रानको ख को हींक होनेसे मरना पडता है। (वर्षक्य)

हों क पाने से दूसरे व्यक्तिको "नीव" कहना पड़ता है। ऐसा न कहने से अग्नहत्वाका पाप लगता है। (विध्वस)

दाक्षिपात्योंका कड़ना है कि उपवेशन, शयन, दान, भोजन, वस्त्रपरिधान, कड़ह भौर विवाहमें जुत दोवजनक नहीं होता।

सुखको ढांपकर छींकना चाहिये। ऋर्वहत सुखस्रे छोंकने परं पाप पड़ता है।(विच्चनॉक्र)

ज्ञुतक ( सं॰ पु॰ ) ज्ञुताय साघ्व;, ज्ञुत-कन्। राजिका, रक्तसर्षेप, राष्ट्रे।

ज्ञतकरो (सं॰ स्त्री॰) सर्पेकद्वासिका, सांपकी केंचुस । ज्ञता (सं॰ स्त्री॰) छिकिङा, छींक।

ज्ञुताभिजनन ( सं॰ पु॰ ) ज्ञुतं प्रभिजनयति, ज्ञुत-प्रभि-जन-पिच्-छ । क्षय्सस्वैप, राई ।

Vol. V. 154

चुति (सं • स्ती • ) कि का, कीं त । चुत्करी, चतकी देखी। चुत्चाम (सं • ति • ) चुधा सामः, ३-तत्। चुधासे चीण, भूखका मारा! (पवतन ) चुत्पिपासा (सं • स्ती • ) चुत् च पिपासा च, इतरेतर-दन्द । चुधा और खणा, भूख प्यास । खुद् (सं • स्ती • ) चुध् सम्पदादित्वात् भावे किए। खुदा, भूका (विष्यु • १।५।३८)

खुद्रक ( सं ० ति० ) चुद्र एव खार्य कन् । १शुद्र, इकीर, कोटा । ( पु० ) २ कोबंपरिसाण, एक तोलेकी तीज । ३ प्राक्तविश्रेष, कोई सब्जी । ४ स्थेवंश्रीय प्रसेनिकत्ते पुत्र । (भागवत शारशरण) युद्रप्रिय चित्रयन्तातियविश्रेष । (भागत राप्रशर्भ) क्षुद्रक लोग नहां रहते उसको चौद्रक कहते है। टलेमिन इस जातिका क्षुद्रके (Oxydrakoi) नामसे उन्नेख किया है।

श्चुद्रक प्रकारी (सं• स्ती•) इस्लक प्रकारा, कोटी कटैया।
श्चुद्रक प्रकार (सं• स्ती•) श्चुद्रं क प्रकं यस्याः, बहुनी॰
गौरादित्वात् कीष्। इस्ती, भटक टैया।
श्चुद्रक प्रदारिका (सं• स्ती॰) क प्रकारी, कटैया।
श्चुद्रक प्रदारिका (सं• स्ती॰) श्रम्बद्रमनी हुसः।
श्चुद्रक प्रदारका (सं• स्ती॰) क प्रकारा, कटैया।
श्चुद्रक प्रदारका (सं• स्ती॰) क प्रकारा, कटैया।
श्चुद्रक प्रदारका (सं• प्रकी॰) काश्मीरका एक सरीवर।
श्चुद्रक मानस (सं• हो॰) काश्मीरका एक सरीवर।
श्चुत्रति स्ति सं• है कि उस्न तसावके पास गायत्रा, तेष्ट्रभ,
पाक्तः, जागत श्रीर शाहुर कई प्रकारका सोम मिनता
है। (स्वुत वि॰ २८ प०)

चुट्रकब्बु (सं॰ पु॰) चुट्रवासी कब्बुव्ये ति, वामेघा०। | १ चुट्रकारवेजी, कोटो करेली। २ चुट्रमञ्ज, कोटा संख।

चुद्रकल्प (सं० पु०) एक सामान्य वैदिकक्रिया।
चुद्रकारिकका (सं० स्त्री०) चुद्रा चासी कारिककाचेति,
कर्मधा०। चुद्रकारविज्ञी, क्षोटी करेली।
चुद्रकारविज्ञी (सं० स्त्री०) चुद्रा चासी कारविज्ञी चेति,
कर्मधा०।१ इस्त कारविज्ञ, क्षोटा करेला। इसका संस्कृत
पर्याय—कुडहुन्ती, श्रीफलिका, प्रतिपत्रफला, सुववी,
कारवी, वहुफला, चुद्रकारिक श्रीर कन्द्रफला है।
करेली कडवी, गर्म, तोती, क्चिजर, दीपन, रक्षित्त
दोषनाथक भौर पथ्य होती है। इसकी जड श्रमेरीगनामक, कोष्ठपरिष्कारक श्रीर विषापहारक है।

(राजनिषयः)

क्षुद्रकाराह्यका, चद्रकारवेहो दे खो।

चुद्रक्कुलिय (स°० स्ती०) वैक्रान्तमणि,एक कीमती पत्थर।

चुद्रकुष्ठ (सं ० क्ली०) चुद्रच्च तत् कुष्ठच्चेति, कमेंधा०। स्त्रस्य कुष्ठरोग, इलकासः कोट। यह एक्षाद्यविध कुष्ठोंके अन्तर्गत एक कोट है। यद्या—स्यूना, क्वा, महाक्कष्ठ, एककुष्ठ, चमंद्रक, विसर्पे, परिसर्पे, सिम्रा, विच-चिका, किटिस, पासा श्रीर रकसा। (भावपकाग)

चुद्रचुर ( सं • ५० ) चुद्रचुरस्येव भाकारोऽस्वस्य, चद्रः चुर-भव्। चुद्रगोचुर, छोटी गोखकः।

चुद्रखदिर ( सं॰ पु॰ ) चुद्र खदिरक्ष, क्रोटे खेरका पेड़।

चुद्रखर्जूरी (सं • स्ती ॰) मृखर्जूरिका, कोटी खजूर । चुद्रगुड (सं ॰ पु॰) स्वत्यमल गुड, थोड़ा मैला गुइ । शुद्रगोश्चरक (सं ॰ पु॰) चुद्रश्वासी गोच्चरश्वेत, कमधा॰ ततः स्वार्थं कन्। इस्त्रगोच्चर, कोटी गोखरू। इसका संस्कृत पर्याय-व्रिकार्ट, कर्यट, षड्क, बहुकार्ट्यक, चुर, गोक-एटक, क्रयटफल, पलद्वषा, चुद्रच्चर, भचटक, स्वत्रश्वहा-टक, दच्चगन्ध श्रीर स्वादुकार्ट्ट है। चुद्रगोच्चरक श्रित-घय श्रीतल, बलकारी, मधुर, हहरा श्रोर क्रच्कू, प्रसरी तथा मेहरोगनाशक होता है। (राजिन्ह्यू)

चुद्रगोधूम (सं॰ पु०) स्ह्यगोधूम, पतलागेइं। चुद्रविष्टिका (सं॰ स्त्री॰) चुद्राविष्टिका, कमैधा०। प्रल-ङ्वारविप्रेष, एक गहना। यह एक प्रकारकी करधनो है, जिसमें क्रोटे क्षेटि घुवक लगे रहते हैं। पर्याय— किडियो, सुद्रध्यहो, प्रतिसरा, किडिनोका, कड्रयो, कडुणिका, जुट्टिका, और घर्षरी है।

त्तुद्रघर्छो, चुड्रघळिका देखी।

जुद्रघोसी ( सं॰ स्ती॰) चिविज्ञिका, चित्नीयाक। ज्ञुद्रचन्दन ( सं॰ क्लो॰ ) रक्तचन्दन, ज्ञाजचन्दन । पर्याय-रताष्ट्र, तिचपर्थ, रत्तमार ।

ज्ञुट्रचम्पक (सं० पु॰) नागचम्पक, नागेखर चंपा। त्तद्रचिभैटा, चुद्रचिभिटा दे खो।

बुद्रविभिटा ( मं॰ स्त्री॰ ) चुट्टा चामौ चिभिटा चैति, सर्भधाः। गोपासकार्येशस्ता, एक जमली ककडी। न्नद्रमुख ( सं॰ प़॰) खनामख्यात इस्त न्नव, एक छोटी भाड़ी। यह-मधुर, कट्ट, ख्या, कवाय, दीवन, शून, गुला, अर्थ तथा विवन्धन्न होती है।

बुद्रवृष्ड ( सं॰ पु॰ ) क्षुद्रा चूडा यस्य, वर्षत्री॰। सन्ड चुद्रपची, चोटीदार छोटी चिडिया। पर्याय-भवमन्न, गूयसक, साम्निक है।

न्नुट्रजन्तु (सं०पु०) न्नुट्र्यामी जन्तुयेति, कर्मधा०। १ यतपदी, वनखज्रा । २ जुद्रप्राणिमात्र, कीडा-मकीहा। जिन सकल जन्तुवींकी प्रस्थि नहीं हीती प्रधवा को सक्त जन्तु: श्रतिथय चुट्र हैं, उनका नाम चुट्रजन्तु द्योता है। किंवा जिस अपेशो के एक अप्त जन्तु श्रीको श्रव्जालिमें रख कर खेजा सकते, उन्हें ज्ञुट्रजन्तु कहते है। कोई कोई नक्कल पर्यन्त कोटे जन्तको चुट्रजन्त बतस्राते हैं।

जुद्रजम्बू ( सं ॰ स्त्री ॰ ) जुद्रा चासी कम्बू चैति, कर्मधा०। जनवम्ब, जंगनी जामान । यह-संग्रहिणी, रुचा, कफ, पित्त तथा श्रद्धारिजित् होता है।

न्नद्रनातीपन (सं की ) चुद्रश्व तत् नातीपनचेति, - कर्मधा॰ । काष्टामसक, कठघोरा।

जुद्रजीर (सं• पु॰) जुद्रसासी जीरसेति, कमर्धा॰। सुद्धानीरक, क्रोटा जीरा

चुद्रजीवा (स ॰ स्त्री॰) चुद्रा चासी जीवा चैति, कर्मधा॰। नोवन्तो चता ।

चुट्रज्ञान (सं॰ वि०)१ सन्दवुद्धि। (क्ली०) २ घल्पः ৱান।

धुट्चर ( सं• ब्रि• ) चुट्रं चरति क्षुट्र चर-प्रच् प्रतुक्- । चुट्रपच्चन ( सं• पु• ) खल्पपच्चमन ।

स॰ । मन्दगामी, धीरे धीरे चलनेवाला । (भागवत अरटाप्रर) श्चट्रतग्ड स ( सं॰ पु॰ ) विसङ्गा, विस्ता। श्चद्रता ( सं ॰ स्त्री ॰ ) श्चद्रस्य भावः, श्चद्र-तकःटाप् । श्चद्रल, श्रीक्षापन

श्चद्रतुन्ते। (सं॰ स्त्री॰) यर्जन, श्चद्रवत्र तुन्तमीहन, ववुई तुलसी '

श्चरुत्व (सं क्षी०)श्चरुत्व । १ प्रत्यता, ग्रोह्मायन । २ क्रता, खोटाई। ३ प्रधमल, क्रमीनापन । ४ दरि-द्रता, गरीबी ।

च्चट्रदंशिका ( मं॰ स्त्री॰ ) दंशी, क्रोटा सच्छुड । स्तुद्रदंशी, सददगिश देखी।

चुद्रदर्भ (सं॰ पु॰) श्रुक्तदर्भ, सफेट कुश्रः। चुद्रद्राचभा ( मं॰ स्त्री॰ ) स्रस्पद्राचमाचुप, स्रोटा लटजोरा । पर्याय-सरुखा, सरुबन्धवा, विद्यारहा, अजभन्या, पजादनी, उद्भक्षिका, कवाया, फविंचूत, याहिणी, करभप्रिया, करमादिनका है। यह-मधुर, चन्त्र, पारद्योधनकारक, स्वर, क्रष्ठ, खास, कास तथा भास्तिनाग्रक होता है।

चुद्रसर्मा (सं श्ली ) पिनदमनीवृक्षः। चुद्रदृष्टि ( सं॰ स्त्री॰ ) चुद्रा चासी दृष्टिये ति, कर्रधा० । श्रसदर्भन, श्रीकी निगाइ।

चुद्रदू (सं•पु॰) कुमरिचवृच्च, नानसिर्चका पेड। चुद्रघात्री (मं०स्त्री०) कर्कंटहच, कांकरोत 🗅

चुट्रधान्य (सं॰ क्ली॰) ज़धान्य अपरनाम खण्डान्य, धासका भनाज । गुण-ईषद्र्या, कषाय, मधुर, कट्राक, सञ्च, चेखन गुण्युक्त, रुच, क्लेंदगोषक, वायुद्धकिर, मच तथा सूत्र सदकारी, पित्त-रक्त-कफनाथक । (भावमकात्र) चुद्रधान्यमण्ड ( सं॰ पु॰-क्लो॰) क्रधान्यक्षत मण्ड, कंगनी, चैना या कोदा-जैसे कुधानका साह। गुणा वातहर !

क्षधान्यास्त ( मं॰ लो॰ ) चुद्रधान्यक्तत वान्तिविधिष, कुधानको कांजो। यह वातम, वित्तकारक, प्रतिस्त्राय पादिका कोपन, श्लीपद तथा गुल्म उठानेवाला होता है चुद्रनासिक ( सं॰ वि॰ ) चुद्रा नासिका यस्य, बहुन्नो॰ । नतनासिक, नकवैठा।

चुद्रपति ( सं ० पु • ) कुविर ।
चुद्रपति ( सं ० पु • ) १ खेतपुनर्नवा । २ श्रुक्षदर्भे,
सफेद कुस ।
चुद्रपता ( सं • स्त्री० ) चुद्रं पतं यस्याः, बहुत्री० ततः
टाप् । १ चाङ्कोरां, घमकोनी । २ चघुनाच्ची ।
चुद्रपतिका ( सं ० स्त्री० ) खेतपुनर्नवा ।
चुद्रपत्री ( सं ० स्त्री० ) चुद्रं पतं यस्याः, बहुत्री० ततः
होष् । वसा, बस ।

चुद्रपनस (सं॰ पु॰) १ चकुचहक्ष, बुकाठका पेड़ । २ चुद्रपनस पाच, क्षोटा कटक्क । चुद्रपर्ष (सं॰ पु॰) चुट्टं पर्षे यस्य, बहुद्री॰। १ मजेक-

च्चद्रपर्ष (सं॰ पु॰) चुट्रं पर्षे यस्य, बच्चत्रो॰। १ मजंक-इक्ष, बचुर्रे तुलसा। (स्नि॰) चुट्रपत्रयुक्त, छोटी पतियों-वाला।

भ्रुद्रपाटला (सं०स्त्रो०) सुष्कक द्वच, मोखिका पेड़। भ्रुद्रपाषाणसेट (सं० पु०) चद्रपाषाणमेदा देखी,

चुद्रपाषाणमेदा ( सं॰ स्ती॰ ) इस्त्रपाषाणमेदचुप्, छोटा पथरचटा। गुण-नणसत्, त्रासरीच्च ।

चुद्रियम्बी (सं • स्त्री • ) वनिषम्बी, जङ्गनी पीएन। चुद्रपृषती (वै • स्त्री • ) स्त्राविचित्र विन्दुयुक्त सगी। (वानसमयन हिता २४.२)

चुद्रपोतिका ( चं॰ खा॰ ) चुद्रापोदकी, छोटी पोय। चुद्रपाण ( चं॰ ति॰ ) चुद्राः प्राणा यस्य, वहुत्री॰। चल्यपाण, वेदम, थोड़े में ही मर जानेवाला। चुद्रफल ( चं॰ पु॰ ) चुद्रं फलमस्य, वहुत्री॰। जीवन-स्च।

च्चद्रफलक ( चं॰ यु॰ ) चुद्रं फलं यस्त्र, बहुत्री॰ तत: विकल्पे कप्। जीवनव्यस् ।

चुद्रफंखा (सं॰ स्ती॰) १ इन्द्रवाक्षणीलता, ककड़ी। २ गोपासक के टिका, जंगसी ककड़ी। २ कच्छ कारी, कटेया। ४ श्राग्तदमनी। ५ सूमिजम्बू, कठ जासुन। चुद्रफेनी (सं॰ स्ती॰) देशावसी वर्षित एक नदी। यस मेचना नदीसे दो योजन पूर्वको प्रवास्ति है। साज-कस इसकी सेटोफेनी कहते हैं।

चुद्रबुद्धि ( सं ० ति ० ) चुद्रा बुद्धियस्य, बहुनी । प्रत्य चानविधिष्ट, कमसमभा।

चुद्रमृह्यती (सं॰ स्त्री॰) चुद्रा चाम्रो महती चेति, कर्मीचा• क्रोटी कटैया। चुद्रभग्द्राकी ( सं॰ स्त्री॰) हृदतीचुव, भटकटैया। चुद्रमत्कार (सं॰ पु॰) चुद्रश्वासी मत्काग्रेति। स्तत्काः मत्कार, सुरचादि, छोटी मक्ति। यह मधुर, विदोष-नायक, सञ्जवक है। (भावप्रकाम)

चुद्रमाता ( सं॰ स्त्री० ) १ खेतकाएकारी, सफेद कटैया।२ चुद्रहाइती, कोटी कटैया। चुद्रमीन (सं० पु०) जनपद्विशेष, एक सुल्का।(विद्युक्त संचिता १४।२४) पुस्तकान्तरमें चुद्रमीन पाठ है। चुद्रसुस्ता (सं० स्त्री०) कश्चिता, कसेक। चुद्रसृषिका (सं० स्त्री०) श्रच्तिनका। चुद्रमोटरक (सं० पु०) टङ्क्टय, २ तीना। श्रुद्रमोरट (सं० पु०) इस्त्रमोरट, इस्त्रभी किदार। श्रुद्रस्त (सं० पु०) श्रच्यरस, थोडा सर्क।

(भागवत प्रश्राहर)

क्ष्रद्रसा (सं॰ स्त्री॰ ) तिक्ष गुष्डालता। क्ट्रोग ( सं० पु० ) क्षुद्रश्वामा रोगश्वेति, कर्मधा । चुद्रव्याधि, कोटी बीमारी। सुञ्जतके मतमें क्षुद्ररीग चवाकीस प्रकारका होता है-१ धनगित्रका, २ जव-प्रख्या, ३ श्रन्धासना, ४ विवृता, ५ कच्छविका, ६ वरमीन, ७ इन्द्रष्टदा, ८ पनसिना, ८ पावाणगर्दम, १० जालगढंम, ११ कचा, १२ विस्फोटक, १३ श्राम-रोहिणो, १४ चिप्य, १५ जुनख, १६ प्रनुशयी, १७ विदारिका, १८ मर्करावुँद, १८ पामा, २० विवर्शिका, २१ रकसा, २२ पाददारिका, २३ कदर, २४ भनस, २५ इन्द्रलुप्त, २६ दाक्य, २७ ऋक्'विका, २८ पिकत, २८ सस्रिका, ३० यौवनपिङ्का, ३१ पद्मिनीकग्टक, ३२ जतुमणि, ३३ समक, ३४ चमकीस, ३५ तिस-कालक, १६ न्यच्छ, ३७ व्यङ्ग, ३८ परिवर्तिका, ३८-ष्मवपाटिका, ४० निरुद्धप्रकाम, ४१ निरुद्धगुद, ४२ पहि-पूतन, ४३ वृषयकच्छ्र, ४४ गुद्भां मा

१ घनगद्धिका—रोग वासकीं प्रशेरमें इक्ष करता है। कफ श्रीर वायुचे इसकी उत्पत्ति है। श्रज-गिक्षका देखनेमें सुद्र-जेकी चिक्रण श्रांन्ययुक्त होती है। इसका वर्ण चमके वर्णमें मिनता है। यह प्रतिशय शातनादायक नहीं है। २ यवप्रख्या — चुद्र क्षुद्र व्रणविशेष है। इसका भाक्तियव जैसी भित कठिन तथा ग्रन्थियुक्त भीर शरीरस्थ सांसमें जिप्त होती है। 'क्षफ भीर वायुसे इसका जन्म है।

३ पन्धालजी—ग्रारोरमें चन तथा सम्निविष्ट हो कर उठती है। इसका खाकार गोल रहता भीर इसमें खला-परिमाणसे पूथ पडता है। कफ और वायु इसकी उत्पत्तिका कारण है।

8 विद्यता—जातीय व्रवका सुख कुछ वडा होता जीर पक्षे गूलर-जैसा पाकार जाता है। इसमें पपरी बहुत पडती है। इसका अव्यव गोल जीर अत्यक्तिका कारण पिक्त है।

५ कच्छिपो—कफ तथा वायु छे उत्पद्ध होती शार कच्छिपकी तरह धीरे घीरे उत्तत हो पाच या छह यन्धियुक्त बनती है। यह श्रतिशय क्रष्टदायक है।

६ वस्मीकरोग—इस्त, पादतन, विस्थात, श्रीवादेश तथा जहा के कार्श्व भागमें वस्त्रीक को भाति क्रमश: बढ कर श्रव्यियुक्त होता है। इसकी चारी श्रीर कोटे कोटे व्रण डठ श्राते है। इन व्रणोंसे सतिशय यातना, दाइ, काण्डु श्रीर रस निर्गत होता है। वायु, पित्त श्रीर कफ इसकी डत्यिक कारण है।

 इन्द्रहडा—इसकी भाक्षित पद्मवीज-जैसी भीर वायुतथा पित्तसे उत्पत्ति है। इसकी चारी भीर भी कोटी कोटी फुनसियांपड़ जाती हैं।

प्रविका-वायु तथा कपाने उठती शौर पाकारमें भाजूक-जैसी रहती है। इस प्रकारके फोड़े पीठ शौर कानकी चारीं श्रीर होते है। प्रनिस्का श्रतिश्रय यातनादायक है।

८ पाषाणगर्दभ—कफ तथा वायुचे उत्पन्न होता श्रीर इनुके सन्धिखानमें श्री उठता है। यह श्रतिशय कठिन श्रीर पद्ध वेदनादायक होता है।

१० जालगर्धम—पित्त श्रीर कफ्छं उत्पन्न होता है। यह व्रण पक्तने नहीं श्राता श्रीर दाह तथा ज्वरको बाता है। श्रिपेक्षाक्षत जालगर्दभका श्राकार कुछ बड़ा होता है। यह श्रद्ध परिसाण्में ही उपजता है।

११ कक्षा-वित्त विगड़नेसे वाह, पाखे, स्तन्ध-

देश वाकक्षदेशमें क्रप्यावर्षे वैदनायुक्त एक प्रकारका फोड़ानिकल प्राता है। द्वीकानाम कक्षा है।

१२ विश्फीटक — कफ घीर वायु क्षिपत होने पर सर्वे घरीर वा घरोरके किसी घवयवर्से प्रन्तिदन्ध-जैसा निकलनेवाला स्कीटक विस्फीटक कहलाता है। इससे स्वर घाया करता है।

१३ अग्निरोडियो—सासमेदक अग्निको भांति अन्तर्दोडकर को फोडा कक्षाप्रदेशमें उठ आता, वहो अग्निरोडियो कडा जाता है। इसकी स्त्यात्त सन्नि-पातसे है। इससे अतिशय ज्वर पाता और सप्ताह वा १२ दिनके सध्य रोगो सर जाता है। अग्निरोडियो यसाध्य है।

१४ विष्य—चन्ती वोनीमें विसहरी कहनाता है। वायु तथा पित्त विगडनेसे शक्त मासमें यह रोग जल्पन होता है। विष्य पक्ष नाता और वेदना तथा दाह नगता है। इसनो क्षतरोग वा उपनख भी कहते है।

१५ जुनख्य-निसी प्रसार प्राधात चगने पर क्षय-वर्ष, क्श चौर खर पडनेवाला नख जुनख नहजाता है। इसका अपर नाम जुलीन है।

१६ प्रतुषयी— निस व्रणका ष्रस्यन्तरमाग गमीर भीर वाहरी भाग श्रन्तपरिमाण विस्तृत पाता, वह श्रमुखयी कहसाता है। इसका वर्ण वमेवण सहय होता है। श्रमुखयी उपरिभागमें तो समभाव रहता, किन्तु भीतर ही भीतर एक कर सुखने स्वगता है।

१७ विदारिका—कचादेशमें बगबके जोड पर साख विदारीकन्द-जैसा गोज गोज उठनेवाला गाठ विदा-रिका कच्छातो है। यह वायु, पित्त घोर कफसे उत्पन्न होती है।

१८ शकैरावुंद — क्षेषा, मेद घीर वायु मांस-शिरा वा सायुमें जाने पर एक यस्य डठता है। गाठ फूट जाने पर उससे मधु, घृत वा वसा-जैसा रस निक्ष-बता है। इससे वायु बढ़ कर मांस सुखाता घीर ग्रस्थ-युक्त सकैरा उत्पादन करता है। शिरासे घिक परि-माणमें नाना वर्ष दुर्गन्य तथा क्षोद्युक्त रक्तस्वाव होता है। इसीका नाम शकराबुँद है। चुद्रा (सं॰ स्त्रो॰) श्चद् रक् ततः टाप्। चट्टेचो । १ विद्या, रण्डी। (कार्व्यो) २ कण्टकारी, कटेया। ३ मधु- मिलाविशित, शहरकी कोई मक्जी। ४ मिला, मक्जी। ५ चाङ्करी, अमलीनी। ६ हिंसा। ७ गवेधु जा, की डियाला। ५ वादरता, लहाका श्रीरत। ८ मेहकी। १० वनिपपली, जंगली पीपल। ११ चुद्र हपोदकी, छीटी पीय। १२ यावनाली शवँरा, ज्वारकी चीनी। १३ हिका, हिचकी। १४ अम्बलिका, पाकर। १५ चुचुश्चव। १६ सुरमा।

न्नुद्राग्निसन्य (सं० ए०) न्नुद्रश्वासी पिन्नसन्धश्वेति, कर्मधा०। इस्त्रमणिकारिका। इसका संस्क्षत पर्याय— तपन, विजया, गणिकारिका, घरणि, स्रष्ठमन्य, तेजीहस् श्रीर तमुत्वचा है। यह श्राग्निमन्यके समान गुणविशिष्ट होता है। (राजनिष'ट्र) श्रिमय देखी।

चुद्राष्ट्रन ( सं॰ ल्ली॰ ) नेत्ररोगका एक चच्चन, शांखकी बोमारीका कीई सुमी ।

क्षुद्राण्डमस्मासङ्घात ( सं० पु॰ ) चुद्राणां श्रण्डमस्मानां श्रण्डादिभनवनातानां मस्मानामित्यर्थः समूरः, ६-तत्। पोताधान ।

चुद्रादिकवाय (सं १ पु॰) काय्डकार्यादि द्रव्यचतुष्ट्यकात कवाय, एक वाटा । प्रस्तुत-प्रणाली यों है—चुद्रा (काय्ड-कारी), घन्टता (गुर्च), ग्रुग्छी घीर कुष्ठ सकल द्रव्य समभागर्मे लेकर कवाय बनाना चाहिये। इसीका नाम क्षुद्रादिकाय है । यह खास, कास, प्रकृषि घीर पार्ख वेदना, उपसर्ग ग्रुक वात, क्षेषाच्चर तथा विदोध च्चरमें प्रयोज्य है। (क्षर्य )

क्षुद्रान्त्र ( चं॰ क्षी॰ ) चुद्रघ तत् श्रन्त्रघेति, कर्मधाः । इस्तान्त्रक्य कीष्ठाङ्ग, कर्जेजेकी एक क्षीटी रग। गारी देखी।

चुद्रापामार्ग (सं०पु०) रक्षापामार्ग, लाल लटलीरा। रक्षापामार्ग देखी।

चुद्रापाल (सं॰ क्षी॰), हुइतीपाल, भटकटैंघेकी गोकी। चुद्रामलक (सं॰ क्षी॰) काष्ठ्रधाह्नी, लंगली पांवला। चुद्रामलकसंज्ञ (सं॰ पु॰) चुद्रामलकस्य संज्ञेव संज्ञा ्यस्य, बहुबी॰। कक्षेटहच, कांकरील।

चुट्राम्ब पणस (स॰ पु०) डड्डनफलष्टस, चुकाटका पेड़ ।

चुद्रास्त्र ( सं॰ पु॰ ) कोषास्त्र, एक पेड । चुद्रास्त्र ( सं॰ पु॰ ) कोषास्त्र, एक पेड़ । चुद्रास्त्रपनस ( सं॰ पु॰ ) नित्यक्तमधा॰। चकुचह्रच, चुकाटका पेड़ ।

चुद्रास्ता (सं॰ स्ती॰) चुद्रा वासी प्रस्ता प्रस्त्रसो चेति,
सर्भेषा॰। १ वाङ्गेरी, श्रमलोनी। यह घस्त, उत्या,
घरिनवर्धेस, रुचिकर श्रीर श्रहणी, श्रश्चे तथा समझ
होती है। इसका संस्त्रत पर्याय—वाङ्गेरी, चुक्रास्ता,
चुक्रिसा, सोणास्ता, चतुःपत्रां, लोणा, बोढ़ा, श्रस्तपत्रिका,
शस्त्रष्ठा, शस्त्रवर्तो, श्रस्ता, दन्तश्रठा, प्राखास्ता श्रीर
प्रस्तपत्री है। (राजनिष्णु) २ श्रशाण्डुकी, कचेलिया।
चुद्रास्त्रिका, चद्राग्वा देखी।

चुद्रावको (सं० स्त्रणे ) चुद्रघिष्टिका, घुंघहदार कर-धनो।

चुद्राधय ( मृं० वि० ) चुद्रः षाष्रयो यस्या, बहुनी०।
नीचायय, कसीना, समान्य विषयमें जिसकी साम स्री,
को ष्रतिचुद्र विषयकी माया क्षोड न सकता हो।
चुद्राययता (मृं० स्त्री०) चुद्राययस्य भावः, चुद्राययतस् टाप्। नीचस्रभाव, चुद्रप्रक्षति, कसीनापन, श्रोक्षापना।

चुद्रिका ( सं • स्ती०) चुद्रा संज्ञायां कन् टाप् माका-रस्य इकार: । एक प्रकारका हिकारोग, हिचकीको कोई बीमारी। यह जब्रुमूचसे उठती है। ( मापर निदान) हिक्का देखो। २ दंश, मच्छड़, खांस।

चुद्रीय ( सं ॰ ति ॰ ) चुद्र चातुर्धि क हा व्यवस्थितः । पा ४। २०० चुद्रनिह त, चुद्रभिद्रितः (देशादि )। चुट्रेष्ट्रदी ( सं ॰ स्त्री ॰ ) यवासच्चप, जवासा ।

चुद्रे वीत् ( मृ°० पु॰ ) चुद्रश्वासी द्वीत्ये ति, कमेधा॰। गोपालककेटी, जंगली ककड़ी।

चुद्रेसा ( सं॰ स्त्री॰ ) चुद्रा चासौ एसा चेति, कर्मधा॰। सूस्त्रौसा, कोटी दकाची।

चुद्रोदुस्वरिका (संव स्ती०) चुद्रः चासी खदुस्वरिका चेति, कर्मधा०। काकोदुस्वरिका, कठगूनर ।

जुद्दोषोदकनाम्त्रो ( सं॰ स्त्रो॰) श्चद्दोषोदकी, क्रोटी षोय।

चुद्रोपोदको (सं॰ स्ती॰) चुद्रा वासी वपोदको चैति,

कमधा । सुद्रवत्रोवोदकी, कोटो पत्तीकी वोय, जंगनी पोय। च्योदकी देखी।

चुद्दील्म (सं०पु॰) चुद्दपेचक, कोटा चज्रू। चुडिबोधन (सं॰पु॰) चवकष्ठक्ष, राष्ट्रेका पेडः चुध् (सं॰ स्त्रो०) चुध सम्पदादित्वात् भावे किए। १भोजन वरनेकी इच्छा, भृतः। २ धन, खानेकी वीज।

चुधा ( सं॰ स्त्रो॰ ) चुध भावे क्षिप् ततः विकल्पे टाण्। बुभुचा, भूजः।

जिस प्रकार पृथिवीस्थित जल सूर्य द्वारा सुखाया जाता, उसी प्रकार प्रशेरका धातु भी जठरानलके तेजसे सुखने लगता है। धातु ग्रुष्क होनेसे भूक लगती है। धाव ग्रुष्क होनेसे भूक लगती है। धाव ग्रुष्क चीनसे भूक लगती ज्वापाति, प्राण्याति जीर दर्गनग्राति तक नहीं रहती। धरीरमें दाह भीर कम्प उपस्थित होता है। किसी विषयमें दृष्टि नहीं चलती। दिन दिन घरीर सुखते जाता है। उपग्रुत्त समय घाहार जरने सुधा न हटानेसे वाक्याति, अवण्याति, दर्भनग्राति, प्राण्याति ग्रीर ग्रमनग्रातिकी हानि होती है। (शिवश्राव, में तोपाखान)

चुधाकुग्रल ( मं० पु॰ ) चुधायां कुग्रल:, ७-तत्। विच्ला--न्तरहस्र, किसी किस्मका वेस ।

क्षुधातुर (सं० द्वि०) च्चुधया घातुर: कातर. २-तत्। चुवातं, सूखाः

न्नुधाभिजनन (सं॰ पु॰) न्नुधामिक नयति, न्नुधा प्रिम जन-विच्-ल्यु। १ राजिका, राष्ट्रे । २ राजमावक, स्रोविया।

चुधामार (सं॰ पु॰) चुधा मारवित नाग्रवित, चुधा-सृ-चिद्-म्रज्। चुधानाग्रक, खटत्रीरा । (पवर्ष धार्थक्ष)

चुधार्त ( सं ० व्रि० ) क्षुध्या ऋतः, ३-तत्० च्रक्षारस्य ब्रुचिः । चुधातुर, भूकदे घवराया चुवा ।

चुषालु ( सं॰ त्रि॰ ) चुध बाइलकात् घालुच् । चुधायुक्त, सुक्लड ।

चुधावती (सं ॰ स्ती ॰) चुधा विद्यतिऽस्याम्, चुधा-मतुष् सकारस्य वक्षारः । १ चुधाजनक श्रीवधविश्रेष, भूज बटानेवाती कोई दवा । इसकी प्रस्तुत-प्रणाली यो है— राष्ट्रायक, गन्धक, श्रम्ब, त्रिकटू, त्रिकचा, वच, श्रजवा-Vol. V. 156 यन, यतपुष्पा, चय, दोनीं प्रकारका जीरा चार चार तीला. घर्ण्याकर्ण, युननेवा, माणक, विष्यक्षीमूल, फुटल, क्यर, पद्मगुलच्च, दन्तीत्पल, तेवडी, दन्ती, गोहहर, रक्षचन्दन, धङ्गराज, पपामाण, जूलक और मण्डूक दो दो तोला कूट पीसके घटरक वे रसमें गोली बना लेना चाहिये। सविरेको छठके बदराखिके साथ जुदावती विटका सेवन करने पीछे घन्न और जलपान करते है। यह सब प्रकारका फजीर्च नाम करनेवाली, प्रान् बढानेवाली, और प्रस्तुपित्त तथा भूतको हटानेवाली है। इसके सेवनकान कोई मिष्ट द्र्य न खाना चाहिये। दूव गीर मक्षर नितान्त धहितकर है।

र विवित्सारत्निधिन मतानुसार कोई सुधाननक श्रीयथ। इसकी निम्न निखित प्रणाबीस प्रस्त करने है—सोहागा ७ भाग, सजीखार ५ भाग, यवचार ४ भाग, यट्ट इभाग, मरीच २ भाग, चित्रक २ भाग, सीठ २ भाग, धीर लोंग २ भाग सब द्रव्योंको अन्तरसकी भावना टेकर गोनी बना जेना चाहिये। इसीका नाम सुधावती वित्वा है। यह श्रामगूल, धन्तिपत्त, पित्त-शून, धर्म श्रीर यहणीको नाम करती है। सुधावती-कं सेवनेसे भूख बहुत नगती है। (विक्कारविद्या)

**त्तुधावन्त (हिं॰)** श्वधारान् देखी।

चुषावात् ( सं॰ हि॰ ) चुषा विद्यतेऽस्त्र, श्चुषा-मतुण् मका-रस्य वकारः । चुषायुक्त, भूखा ।

चुधासागरस (सं० पु॰) भौषधिवश्रिष, एक दवा। यह निम्निसिखित-प्रणातीसे प्रस्तुत की जाती है—विकट, श्रिकता, पञ्चत्रका, सकी जार, यवचार, जो हागा, पारा श्रीर गन्धक समस्त द्रव्य एक एक भाग श्रीर टो भाग विष्ठ डाल कर पञ्चत्रकृती साथ विट्या वना लेना चाहिये। गोलिया एक एक रत्तीकी वनती है। इसका नाम चुधासागर रस है। इसके डानेसे मूख बढती है। (मंपचरवानती)

क्षुंचित (सं • त्रि •) क्षुच कर्तार त्र यदा त्रुषा जाताऽस्य, त्रुषा तारकादित्वात् दनच्। जातक्षुघ, मूखा, जिचे मूख कभी हो !

च्चधुन (सं॰ पु॰) चुघ उनन् किच । चिविषिणिनयः कित्। उण् इ.५५। स्त्रेच्छज्ञातिविशेष, एज स्त्रीम । स्तुनिहत्ति ( सं॰ स्त्रो॰) स्तुधः सुधायाः निहत्तिः, ६-तत्। स्तुषाको निहत्ति, बासूदगो, स्नाइट।

खुप(सं० पु०) ज्ञप-कः। १ गुला, क्षोटी डालियोंका पौदा, माडी।(भारत ११९०११२) २ ज्ञुद्रवृक्ष, क्षोटा मीटा पैड! ३ सत्यमामा-गर्भजात क्षायांके पुत्र।( इरिवंग १६२ घ०) ४ सूर्यवंशीय प्रधन्धिके पुत्र, इच्चाकुके पिता। (भारत १॥ ॥१९३) ५ हारवाकि पश्चिमस्य एक पर्वत। (इरिवंग १५० घ०) ज्ञुपक (सं० पु॰) क्षुप सार्थे कन्। ज्ञुद्रक्षुप, क्षोटी माडी।

च्चपडोडसृष्टि ( प्र'० पु॰ ) विषसुष्टि, एक्त नीम । <sup>विषसु</sup>ष्टि रेखी।

चुपा ( सं॰ स्त्री॰ ) श्चप्-टाप् ! श्चप, माड़ी । चुपालु ( सं॰ पु॰ ) चुप बाइलकात् प्रालुच् । पानिया-चुका ।

म्बुक्स (सं ० ति०) क्षुम-क्ष निपातने साधु:। चयसानधानः जग्नेति। मा शरारण १ विमर्थः, चवराया दुवा, सधीर। (पु०) २ मन्यनदण्डः, मधानी। ३ सोनह प्रकारके रतिबन्धोंमें एकादश रतिबन्धः।

> ''पार्श्वोविर पदी क्रता योनी जिङ्गेन ताड्येत्। वाडुमग्रो घारणं गाटं दंघी वे चृत्यसंग्रकः॥" ( रितमंजरी )

चुम (सं वि वि ) चुम का । १ प्रवर्तक, लगानेवाचा । (भारत शशदः) २ सोमकारक, सञ्चालक, चलानेवाला । चुमा (सं व्ह्वी०) श्रुमन्टाव्। सूर्यकी नियन्नानुग्रहः कर्त्री एक पारिषद् देवता । (भारत शश्दर)

सक्षा एक पारबद्ध स्वता ( तात राग्य राग्य सक्षा प्रकार पारबद्ध स्वता ( तात राग्य राग

म्नुभा (सं० स्त्री०) चु-मक् टाप्। १ श्रतसीचुव, श्रनशी-

का पौदा। २ ग्रण, सनर्ड। ३ नी लिनी, नी स । ४ ग्रन सी-पुष्पवस्त , एक फूलदार पेट! (वि॰) च्यायित शतून् कम्पयित, च्याय-सन् प्रवीदरादिवत् साधुः! ५ गत् पी को क'पानेवाना। (वालसनेयसंहिता १०१८)

त्तुसान् (वे• वि॰) श्च प्रस्त्यर्थे मतुष्। १ प्रत्रयुक्त । २ स्तुत्य, स्तृति करने योग्य । (ऋक्ष∞ार)

चुर (सं॰ पु॰) चुर-क। १ नापितास्त्रविश्रेष, नाईका कोई त्रीजार, चुरा। (मन शरूर) २ त्रफ, सुम, खुर। ३ कोकिनाक्ष्रहच्च, तालमखानेका पेड । ४ गोच्चर, गोखुरू। ५ महापिण्डोतका ६ त्रर, रमसर। ७ वाण-विशेष, किसी किस्मका तीर। (रामावण हारर) ८ चुट्र-गोच्चर, कोटी गोखुरू।

लुरक (सं॰ पु॰) चुर क्वन्। १ तिलक्ष हस्। २ की कि लाच्छ सुप, तान मखानेका पोढा । खेतकी किलास, सफीद ताल मखाना। ४ स्वक हच, लुकाटका पेड। ५ गोचुर, गोखुरु।

जुरकर्म (सं॰ स्ती॰) जुरेणोचितं श्चरसाध्यं दा कर्म, सध्यपदलो॰। चौर, इजामत, संवार। चीरदेखा।

भुरक्षवीज ( सं॰ लो॰ ) कीक्षिनाचवीज, ताबमखाना। चुरल प्त ( सं॰ त्रि॰ ) चुर द्वारा वामाया दुवा, जो कुरेसे मुंडा गया हो।

चुरिक्रिया (सं॰ म्द्रो॰) चुरेण िक्रया, २ तत् श्चरस्य िक्रया वा, ६ तत् । चुरक्तमं, चौर, इजामत, संवार। चुरधान (सं॰ क्लो॰) चुरो धोयतेऽत्र, धा प्राधारे च्युट्। नावितका श्रस्ताधार, किसवत, घुरहरी ।

( शतपद्यमाद्वाच १४:४।२।१६ )

शुरधार (सं॰ त्रि॰) शुरस्य धार: तीत्त्याता दव धारा यस्य, बहुन्नी॰। १ स्त्रुरकी भांति तीत्त्याताविशिष्ट, उतरे — जैसा तेज़। (पु॰) २ नरकविशिष, कोई दोजख। ३ प्रस्त-विशेष, एक हिंग्यार। (भारत धादारू)

ज्ञरभारा ( स′० स्त्रा∙ ) श्चरस्य भारा, ६-तत् । ज्ञुरकी भार, इस्तरेकी बाट। (भाग्त १२१०।२८)

क्षुरपत्र (सं॰ पु॰) चुरस्य पत्रसिव पत्रंयस्य, बहुती॰। १ स्यू चग्रर, स्मसर। २ क्षुरधार वाण, उस्तरे जैमा पैना तीर।(ति॰) ३ क्षुर सद्दय पत्रविशिष्ट, छन्तरे जेसी पत्तियों वासा। न्तुरपत्रिका ( सं ॰ स्ती ॰ ) सुर इव पत्रमस्याः, वहुत्री ॰ ततः वण्टाण् प्राकारस्य इकारः । पालदृशाक, पर्वाकी।

चुरपवि (वै॰ ब्रि॰) चुरवत् पविर्धाराऽस्य, बहुन्नी०। जिसका त्रप्रभाग चुर-जैसा तोच्या हो।

( ज्तपव्याद्यय ३१६) २१६)

चुरप्र(सं॰ पु॰) चुर इव प्रणाति द्विनस्ति, पृ कः कित्वाः त्र गुणः। १ वाणविश्रेष, चुरे-लैसा पैना तीर । (भागवत अप्रशम्द) २ वास कीचनेका एक भौजार, खुरपी। किसी किसी पुस्तकमें 'खुरप्र' पाठ दृष्ट चीता है। चुरप्रम (स॰ क्लो॰) श्चरप्र' गच्छति, चुरप्र-मसन्ड। चुरप्र-सदृश प्रस्तविश्रेष, खुरपा-जैसा एक भोजार। चुरप्रप (सं॰ क्लो॰) १ वाणविश्रेष, किसी किस्मका तीर। २ घास कोचनेका चियार, खुरपा। चुरसट्ट—तैत्तिरीय-संदित्तके एक प्राचीन साध्यकार।

श्चरभाग्ड (सं० क्ली०) श्चरस्य भाग्डम्, ६∙तत्। श्चरधान, कुरहरी। (पवतन)

चुरमहीं (सं • पु॰) चुरं ऋष्वाति घषेयति, सद णिनि । नापित, नार्द ।

क्षुरभुष्को (स॰ पु॰) क्षुरेण मुख्डयति, मुख्ड-णिनि। नावित, नाई।

श्चरवीज ( सं ॰ हीं। ॰) कोिक चाचवीज, ताचमखाना । श्चराङ्ग ( सं ॰ पु॰) चुर इव श्रह्मस्य, वच्चती॰। गोच्चरक, गोखुरु।

श्चुराप प ( सं० पु० ) गिरिनिश्रेष, एक पष्ठाड । (इडन्स हिता १८१२०)

श्चिरिका ( सं॰ स्ता॰) श्चर-हीप् स्ताथे कन् ततः टाप पूर्वप्रस्तस्य । १ पानद्वधान, पनांकी । २ स्तिकापात्र विशेष, महोकी खोरिया । ३ क्री, चान् । ४ यजुर्वेदा-स्तर्गत जोई खपनिषत् । सुक्षिकोपनिषद्में इसका उहें ख मिन्नता है ।

क्षुरिकापत्र (सं० पु०) क्षुरिका दव पत्रमस्य, बहुनी०। यर, रमसर ।

श्चिरियो (सं०स्त्री०) चर बस्यये दिन ततः ङीप्। श्वराइकास्सा। २ नावितको मार्यो, नादन। चुरो (सं॰ पु॰) चुद: चुर:, चुर-ङोण्। नावित, नाई, इस्लाम।

चुरी (सं•स्त्री०) हुरी।

श्चुल (स॰ व्रि॰) सुदं स्रोति ग्रह्माति, सुदःसः-क ११ घस्प, घोडा, कस १२ समु, इसका । (मागदत शक्षारः) ३ कनिष्ठ, कोटा ।

श्चुझन (सं॰ ति॰) चुझ खार्चे कन् । १ चुद्र, ४कीर।
२ घट्य, योडा। ३ नीच, कसीना। ४ कनिष्ठ, छोटा।
५ दिरद्र, गरीव। ६ पामरा ७ दुःखिन, दुखो। (भागवव ११९०२८) द खन्न, पाजी। प्रव्हरतावनीर्से "चुझक" के स्थान पर 'खुझन' पाठ है। (पु०) संचार्थे कन्। ८ चुद्रशङ्घ।

श्चित्ततात (स॰ पु॰) नित्य वर्मधा॰। पिताका कनिष्ठ स्नाता, चाचा, चचा।

चुसतातक (स॰पु॰)श्चुसतात स्वायं कन्। पिट्टब्य, चचा।

चिडकन्द (सं०पु०) करवीरद्वच, कर्नरका पेड। चित्र (सं क्ली ॰ ) चि-त्रत्। दादिभान्छद्मि। ७० ॥१५८। १ केदार, खेत, शस्य धत्पत्तिका स्थान, अनाज बोर्नकी नगह। इसका स'स्कृत पर्याय-वप्न, केदार, वन्तन, निष्कृट, राजिका श्रीर पाटीर है। ग्रस्थ उत्पत्तिका चित वे हिय, शालीय, यव्य प्रस्ति नाना भागीमें विभक्त है। २ गरीर, जिस्ता । (गीता १६११) ३ अन्तः करण। 8 क्वज, जोड़ू। ५ विड्छान। भारत प्रस्ति प्राचीन इतिहासीमें कई सिहस्थानींकी पुरवचित्र, कहयीकी शिद्यचित्र ग्रीर कद्यो नी विष्णुचेत्र लिखा है। जैसे पुर्वाचेत्र — कुर्राचेत्र, गयाचेत्र, प्रयाग, पुरायम, नै सिष, फल्लाुतीर, बेतुवन्य, प्रभाव, क्रगखली, वारा-यशी, मधुपुरी, पन्या, विन्दुसर, वदरिकासमा, नन्दा-चेत्र, सीता अस और सप्तज्ञुचाचच । सिद्वचेत्र यया — कामक्र, गङ्गातीर, नारायणचित्र और पुरुषीत्तम : विप्युचित्र यथा-कोकासुख, मन्दर, कविन्हींग, प्रभास, साला, उदय, सहेन्ट्र, ऋषभ, दारका, पारहा, सञ्च, वसुकुराइ, दन्दीवन, चित्रसूट, नै सिष, गोनिन्क सण, शास्त्राम, गत्धमादन, सुलासक, गङ्गाहार, तोषक, इस्तिनापुर, हन्दावन, मधुरा, केदार, वाराणको, पुष्का,

दृषद्दती, त्यपविन्दुवन, सागरसङ्गर्म, तेजोवन, विधाख-सूर्य, वनवन, सोचाक्तल, देवशाल, दशपुर, सुलक, वितरहा, देवदार्वन, कावेशे, प्रयाग, प्रयोश्वी, क्षुमार, नीहित्य, उज्जियिनी, निङ्गस्मीट, तुङ्गभद्रा, सुरुचित्र, मणिक्राण्ड, प्रयोध्या, क्राण्डिन, मच्चीर, चक्रतीये विण्या-पद, श्वर, मानस, दण्डवा, त्रिक्ट, मेर्प्ड, पुष्पमती, चामी कर, विपाया, माहिषाती, चीरोद, विमला, शिव-नदी और गया। (नारवि'इप्तराण ६२ घ०) कुरुचैव प्रस्ति शब्दीमें इन ना विज् त विवेरण द्रष्ट्य है। हे मेषादि हादश राशि। राशिः कार्द्रमरा नाम क्षेत्र है। ७ इच्छा, हेष, सुख, दुःख, संस्तार, चैतन्य श्रीर धेर्ध । द समतलभूमि, चौरस स्त्रीन । ( बीजावतीटीका-सुनीयर ) चेवव्यवहार देखी । ८ श्रस जातिका दमविध चेंत्र । इसमें १ क्षेत्र प्रयनादि चलाट. २ श्रेत बबाटरे मख्तक पर्यन्त, ३ ग्रीवा स्तन्धावधि, 8 मस्त्र क्रुटांग्रकाक्षानि, ५ श्रंसक, ६ कटि, ७ स्किन, ८ ख्रांक, ८ जङ्घा श्रीर १० सूर्व सन्धि तथा खर है। ( नयदच )

चेत्रकार (सं० ति०) चेतं कारोति, चेत्र-क्ष-ट। चेत्र प्रस्तुत करनेवाला, जो खेत बनाता हो।

चैत्रक्षकेटी ( स°० स्त्री०) चैत्रजाता कर्षटी, सध्यपदलो०। बालुका, फुट।

चितका भे (सं क्षी ) चेतस्य कर्म, ६ तत्। चेतका कर्म, चितका भाम।

चित्रकर्मकर्त् (खं॰ ति॰) चित्रकर्मकरोति, चित्रक्तमं क्रियात्त्र वित्रक्षमं क्रियात्त्र क्रिया क्रामकर्नि-वाला।

चेत्रगणित ( सं ॰ क्षी॰ ) चेत्रस्य गणितम्, ६-तत् । १ चेत-विषयक प्रक्षयास्त्र, पै मायंश्व । २ चेत्रश्रवद्वार ।

चेवव्यवहार दे खी।

चेतगत (सं० त्रि०) चेतं गतः, २ तत्। १ चेतको गमन कर चुक्तनेवाका, जो खेत पर गया हो। २ चेत-सम्बन्धीय, खेतचे यरोकार रखनेवाला।

चेत्रगतोपपत्ति (सं० स्त्री०) चेत्रगता चासी उपपत्ति स्रोति, कर्मधा०। चेत्रसम्बन्धीय युक्ति, खेतकी तज्ञवीज। चेत्रचिर्सिटा (सं०स्त्री०) चेत्रजाता चिर्मिटा, मध्य-पदको०।१ चिर्मिटाकर्कटी, फूट।२ चर्चेडा। चित्रज ( एं॰ प़॰ )क्षेते स्त्रोद्ध्यक्षेते जायते. क्षेत्र-जम ह । १ द्वाद्यप्रकारके पुर्वोमें एक पुत्र। मनुके सत्में स्तुत-नपुंसक वा राजयच्या प्रभृति व्याधिपस्त व्यक्तिकी स्त्री ग्रहजनकळ क नियुक्त हो धर्मके चनुसार परपुरुष हारा जो पुत्र उत्पादन करती, वडी उस स्त्रीके स्नामीका क्षेत्रजपुत्र काइकाला है। (मत शर्दक) क्षेत्रजपुत्र ग्रीरस प्रवक्ती भांति पिताकी समस्त सम्पत्तिका श्रधिकारी है। किन्तु **क्षेत्रज पुत्रका जन्म होने पर यदि उसी** व्यक्तिके भीरसप्रत स्त्यन हो, तो वह भीरसप्रत हो सम्यक्तिका ष्रधिकारी होगा-श्लेव्रज नहीं। (मत्त टाइर) कुल्क सम्हने ऐसा ही सत प्रकाण किया है। किन्तुसमृतिसंग्रहकार रञ्जनन्दनके सतर्ने ऐसे स्थल पर क्षेत्र जीर जीरम टोनों श्रिकारी होंगे। (उदाहतच) ब्रहस्पतिने क्षेत्रज प्रवक्ते उत्पत्ति विषय पर लिखा है-जिस स्तीते कोई सत्तान नहीं श्रीर निज खासी द्वारा प्रतीत्पादनकी सभावना भी नहीं, वह देवर प्रथवा खामीके पविच्छ किसी प्रका युक्ष हारा सन्तान खत्पादन कार सकती है। इसके देवर श्रथवा श्रन्य किसी सिपण्ड शी भी गुरुजनवाद क अनुजात हो उसमें सङ्गत होने पर कोई पाप नहीं खगता। किन्तु गुरुजन कह कि कि विधवाके प्रतीत्या-दनको नियुक्त होने पर सक्त धरीरमें ही लगा चौर वाग्यत हो कर राविकालमें सङ्गत होना चाहिये। ऐसे स्य समें एक ही सन्तान हत्यादन कर सकते है। विधवा इस पुरुषको गुरु जैसा देखेगी और पुरुष भी उस विधवाको अपनी पुत्रवधु-जैसी समभोगा। किसी प्रकार इन्द्रियपरतन्त्र न हो कर वेवल धर्म बुविसे ही सन्तान उत्पादन करना चाडिये। जो इस नियम को उत्तक्षन करते, वधगासी और गुरुतत्व्यगकी तरह पतित उहरते है। सविगढ़ श्रीर देवर भिन्न घन्य पुरुषमें विधवाकी नियुक्त न करना चाडिये। क्यों जि इससे डमका धर्म विगडता है। वाग्दानके पोक्षे हो जिसके पतिका सत्य, हो गया है, वही स्त्री इस आवमें देवर दारा पुत्रोत्या-दन वार समतो है। किलिकानमें भेतन पुत्र वारनेका विधान नहीं है।

( ति • ) क्षेत्रजात, खितमें पैदा-चोनेवाला। क्षेत्रजा (सं • स्त्री •) क्षेत्रज-टाप् १ खेत कराट कारो, सफी ह

कटैया। २ ग्रमाण्डली, अचिलिया। ३ गोसूतिका त्वप, एक वास । ४ चणिकात्वप । ५ शिल्पिनीत्वच । च्रेवजात ( सं॰ हि॰ ) क्षेत्रे जातः, ७-तत् । क्षेत्रमं चत्पन्न हीनवाला, जी खितमें पैदा हुवा हो। क्षेत्रजेट (दे॰ स्त्री॰) क्षेत्रस्य जेट, इन्तत्, क्षेत्र-जेव क्षित्रः क्षेत्रप्राप्ति, खेतका मिलना। ( ऋक् श्वश्य) क्षेत्रच (सं॰ पु॰) क्षेत्रं गरीरं जानाति सम इत्याम-सानेन ग्रह्माति, क्षेत्र जा वा । श्रारी (का श्रविष्ठाता, जीवात्मा। साख्य मतानुसार- ग्रात्मा निर्लेष, निर्गुण, क्रियाश्च भीर केवल चैतन्यखरूप है। भविद्याने प्रभाव-से पाचभौतिक स्थूनगरीर वा सूच्यगरीर वृद्धि, शह-द्वार तथा दन्द्रिय चादिको प्रवना गरोर-जैसा समभाता है। इसो प्रभिमानयुक्त पुरुषकी क्षेत्रज्ञ कह सकते है। नयायिक भीर वैग्रेषिक सतमें जीवाला ही क्षेत्रज्ञ गन्द-वाच्य है। वेदान्तके मतानुसार प्रात्मा वा बह्मको क्षेत्रज्ञ कहा नहीं जा सकता। कारण वह चानस्रकृष है, उमको किसी भेदभावका जान नही। प्रसीसे बैटा-

६ विष्णु। (विषयसमाम) ४ साची, गवाह। ५ मन्त योमी, प्राणियों के द्वर्यमें रह कर उनके समस्त कार्य भवलोकन करनेवाना। (भारत र पर्व) ६ वट्क भेरव। (वट्क सवर) ७ भारता। (त्रि॰) ८ रसिक, विदय्ध। ८ सपक्ष, किसान। १० क्षेत्रका विषय समझनेवाला, जो खेतका हान जानता हो। (कालोच चप॰ पश१) क्षेत्रद (सं॰ पु॰) क्षेत्रं ददाति, क्षेत्र-दा म। १, वट्क भेरव! (बटुक सवर) (ति०) २ चेत्र दान करनेवाला, जो खेत देता हो।

न्तिक श्रविद्याविशिष्ट (भन्नाभीपष्टित) चेतन्धकी

क्षेत्रच कहा करते है। २ सब्दा, परमेखर । गीताके

मतम प्रकृति, महत्तत्व, श्रहद्वार घोर इन्द्रिय प्रसृति

मसन्त जडपदार्थं को क्षेत्र कहते है। क्षेत्र प्रधीत समस्त

जड पदार्थाको जाननेवाना ही क्षेत्रज्ञ है। (गोता १श१-२)

क्षेत्रदूती ( सं ॰ स्त्री॰ ) खे तक एट कारी, सफीद कटेया । चेत्रदेवता ( सं ॰ स्त्री॰ ) क्षेत्रस्य देवता, इ-तत्। चेत्रको पिष्ठात्री देवता। इनकी प्राराधना करनेचे खेतमें खूव प्रनाज खपजता और किसी देव वा सीकिक कारणसे प्रनिष्ट नहीं पडता। चेत्रय (सं॰ पु०) क्षेत्रं ग्रहोर पाति रचति क्षेत्र-पा-का १ वट्कमेरव। (बट्डक्क्वर) २ ईग्रहर। (त्रि॰) चेत्रं भस्कोत्पादनकोष्या भूमिं पाति रचति। ३ क्षेत्ररचक्र, खितका रखवाला ।

चेत्रः ति ( सं० प्०) चेत्रस्य पितः, ६ तत्। १ चेत्रपास, चेत्रवा रखवासा। २ सवस, किसान। ू श्परमासा। (वससार)

क्षेत्रपद ( सं॰ क्लो॰ ) चेत्रस्य पदम्, ६ तत्। क्षेत्रस्थान, ॰ डार । ( मागवत टाधा२॰ )

क्षेत्रपर्पटो (स॰ स्त्रो॰) क्षेत्रे पर्पटीव । पर्पटक, पित्त-पावडा ।

चेवपाल ( सं०त्रि०) क्षेत्रं पालयति रचति, क्षेत्र-पालि-प्रण्। १ क्षेत्रस्थ म, खेतका रखवाला। (पु०) २ टेवता-श्चिष । प्रयोगसारमें क्षेत्रपालके ४८ मेद प्रदर्शित हुए है। उनके नाम इस प्रकार है-१ प्रजर, २ प्रायज्ञन्त, ३ इन्द्रस्तृति, ४ ईडाचार, ५ उज्ञ, ६ उन्माद, ७ ऋषि-स्दन, द फ्रमुत, ८ ल्हाक्षेत्र, १० ल्हपक, ११ एकदंष्ट्रक १२ ऐरावत, १३ पोषवत्स, १४ प्रीवधीय, १५ पञ्चत, १६ घस्तवार, १७ काल, १८ खरुखानम, १८ गामुख्य, २० घण्टाद, २१ ज्ञन:, २२ चण्डवारण, २३ छटाटोप, २४ जटान. २५ भाद्गोव:, २६ जरश्वर, २७ टह्नपाणि, २८ ठाणवन्सु, २८ डामर, ३० उक्तारव, ३१ सवि ३२ तिडहे छ, ३३ स्थिर, ३४ दन्तुर, ३५ धनद, ३६ नित्तान्त, ३७ प्रचाइक, ३८ फट्कार, ३८ वीरमञ्जू, ४० भड़, ४१ मेघासुर, ४२ युगान्तक, ४३ रौह्यक, ४४ लम्बोष्ठ, ४५ वसुगण, ४६ शुक्रनन्द, ४० वहाल, 8द सुनामा और 8£ इंब्र्ज I

क्षेत्रपालको पूजाका विधान—प्रातःक्षत्य प्रस्ति नित्यकार्योका प्रजुष्ठान करके क्षेत्रपालको पूजा करना चाडिये। प्रथम प्रापायाम पौर पौछे क्षेत्रपालको पूजा करके धमेपीठादि स्थापन करते है। इनको पूजामें इस प्रकार न्यास करना चाडिये। इसके ऋषि ब्रह्मा, इन्दः गायत्री, देवता क्षेत्रपाल, वोज चौं घौर प्रक्षि प्रथा है। ऋथादि न्यास करके 'चा इदयाय नमः' इत्यादि मन्त्रों दारा प्रङुन्यास प्रोर करन्यास करने पर क्षेत्र-पालका ध्यान करना चाडिये। यथा— "माजबन्द्रजटाषर' विगयमं नीलाञ्चनाचिप्रभं दीर्देखात्तगदाकपाल्मरूषस्य ्रांधमन्त्रोज्जलम् । घण्टामेखलपर्धरप्रमिमलज्जुमद्यारमीमं विमुं वन्हे संहितसर्पं कुखलधरं शोचीवपाल सदा॥"

क्षेत्रपालके तीन चल्ल है, वर्ण नीलगिरिके तुल्य, मस्तव पर उठ्यक्ष चन्द्र श्रीर जटा है। इनके चारी हाथों में यथाक्रम गदा, कपाल, रक्तवर्ण पुष्पमाल्य श्रीर गम्बवस्त है। कटिमेखलामें बहतनी घण्टियां लगी हैं। जनका वर्षरध्वनि श्रीर अन्दार श्रतियय भयद्वर है। क्षेत्रपासके कर्णीमें सर्वे कुण्डस पड़े है। ऐसे क्षेत्रपासकी में मर्वदा श्रमिवादन करतां हां। इसी प्रकारसे ध्यान कारके प्रथम सानसद्जा करना चाडिये। श्रद्धायन चौर पूर्व धर्मपौठादिकी अर्चना करके पुनर्वार ध्यान तथा आवादन करना पहता है। फिर 'क्षीं क्षेत्रपालाय मन्त्रसे पूजा करके पांच पुष्पाञ्जनियां देना चाहिये। इसके पीक्षे पावरण पूजा होती है। क्षेत्र-यालका प्रथम आवरण अङ्क द्वारा पूजना चाहिये। त्रमलाच, भारत्वेग्र, कराल, घरटारव, महाकाध, पिशिताशन, विङ्गलाच श्रीर जध्व नेश हारा हितीय श्रावरण, इन्द्रादि हारा खतीय श्रावरण श्रीर वचादि द्वारा चतुर्थं पावरणकी पूजा करना पडती है। क्षेत्र-पालका सन्त्र लक्ष अप करनेसे प्रस्थरण हाता ग्रीर चृत तथा चर्च उसका दशांश होस किया जाता है।

इनके बिलका नियम-राविका सकी चबूतरे पर एक स्थिण्डिल करके छस पर सकत परिवारक साथ क्षेत्र-पालको पूजा करना चाहिये। विलक्षा सन्त उच्चारण करने क्षेत्रपालके हाथमें तीन बार उसे देते श्रीर परि-वार वर्गका नाम लेकर भी एक एक बार दिया करते हैं। विलका सन्त्र यह है—

"एरो रि विदुषि सुरु सुरु सु जय सु जय तर्जय वर्जय विद्ययद विद्य-यद सहासेरव चीवपाल विलंग्टह ग्रह्म खाहा।"

किसी किमी तन्त्रके मतमें क्षेत्रपासके विस्त्रा मन्त्र प्रन्य प्रकार है—

"एहेरिह तुर तुरु सुर तुरु जम्म जम्म इन इन विन्न' विनासय विनासय महावर्षि चेतपाल रहत ररह खाडा ।"

श्रेतपालकी पूजा करनेसे कान्ति, मेधा, बल,

मारीग्य, तेज:, पुष्टि, यम्र:, धन भीर सम्पत्ति हिस् स्रोती है।

मभी प्रधान पुराय चित्रांसें एक एक क्षेत्र वास है। उनकी विधिषे पूजा होगी है। हिसास यके कुमार्ज प्रदेश में क्षेत्र वासको कहीं भूसिया और कहीं 'सर्थ' (स्वयस्) कहते हैं। इनके उद्देश से कागव लि हुवा करता है। #

३ द्वारपान भैरवविशेष । यह पश्चिम द्वारमें रहते हैं।(वनगर)

हैन शास्त्रानुसार — चे लिपाल जिन्शासनका सता है। बहुत बार जिनसिर्धों को श्रापत्ति पड़ने पर इसने साहाय्य किया है। दि० जैनों में बहुतसे इनकी पूजते श्रीर बहुतसे नहीं पूजते है।

क्षेत्रफन (सं० ही) शेवस्य फन्तम्, ६ तत्। क्षेत्रान्तर्गत स्थानका परिमाण, सूमिके परिमाणका फन, रक्षवाः यह दैर्घ्य भीर प्रस्यवे गुणनसे निकलता है।

क्षेत्रभ्रति (स'०स्त्री०) क्षेत्रकाविभाग, जसीनकावंटः वारा।

क्षेत्रभूमि (सं० स्त्री०) कर्षित वा कर्षणयोग्यभूमि; - खेतकी जमीन्।

चे त्रमानिका ( एं॰ स्ती॰ ) चे त्रं मानयति, मनः णिच् ण्युल्। वचा, यच।

चे व्रयमानिका (सं० स्त्री०) क्षेत्रे जाता यमानिका, मध्यपद्की०। वनयमानिका, जंगकी भजवायन।

क्षेत्रक्हा (स'॰ स्त्री॰) चेत्रे रोहति वत्पद्यते, क्षेत्र-क्षकः बालुको सर्कटी, फूट।

क्षेत्रवित् ( पं॰ ति॰) क्षेतं वित्ति, चेत्र-विद् किए। १ मार्गेज्ञ, राइका इत्त जानेवाला। (चक्र्रा॰॰०००) (पु०) क्षेत्रं ग्रशेरं घडमिति घात्मत्वे न वित्ति जानाति, चेत्र-विद्-क्षिए। २ चे त्रज्ञ, जीवात्मा। (भागवत अररार॰) ३ परमाथतत्त्वज्ञान।

क्षेत्रव्यवहार (सं० पु०) क्षेत्रस्य व्यवहारं ज्ञर्यन्तस्य फलादिभिरियत्तानिण्यः, ६-तत् । कर्णे श्रीर सम्बन्ने फलादि द्वारा चोट्टपरिमाणका निर्णया

<sup>\*</sup> E T Atkinson's Notes on the History and Religion in the Himalaya of the N. W. P. p. 127.

च्यामित श्रीर परिमिति स्रेत्रतस्वके शक्तर्गत है।
भनी भांति च्यामिति न समभनेसे स्रेत्रका तस्व केसे।
इदयङ्गम कर सकते है। ब्रह्मगुप्तका ब्रह्मसिसान्त श्रीर
भास्तराचार्यकी चीलावती प्रस्ति ग्रन्थ पाठ करनेमे
इसका विशेष प्रमाण मिस्ता कि स्वारे प्राचीन भारतीय स्रिष्ठोंने क्षेत्रतस्वके विषयमें विशेष स्त्रतिसाधन

बहुतसे लोग जामते है कि इसी भारतवर्षेसे घडु-श्रास्त्रको उत्पत्ति हुई है। भारतवासियोंसे घरकी श्रीर जनसे गुरीपीयोंने यह शास्त्र पटा है। यह रेखी।

किन्तु कोई कोई यह भी कहता है— पित पूर्व-काल को क्षेत्रतास्त्रका सूल ज्यामितियास्त्र भारतवासो जानते न ये, यह यास्त्र मिसर पौर यूनानसे निकला है। युरोपीय प्रातत्त्विदीं श्रीर श्रष्ट्रयास्त्रविदीं के कथनातुसार थे कस तथा उनके शिष्य पिथागीरासने (ई०से ५४० वर्ष पूर्व) प्रकृत ज्यामिति-शास्त्र प्रकाय किया। एसके पीके भनाकसागीरस, हिपकोटिस पादि पण्डितींने इस शास्त्रकी उन्नति की। फिर ई०से ३०० वर्ष पूर्व प्रसाधारण श्रष्ट्रशास्त्रविद् युक्तिडने पूर्ववर्ती पण्डितींका मत सङ्कलन करके पूर्णाकार ज्यामिति-शास्त्र निकान दिया। यह यस प्रदापि सर्वेत्र पाइत श्रीर मान्य है।

इस कहते हैं — जिस भारतवर्षसे श्रद्धशास्त्रकी सृष्टि है, इसी भारतवर्षसे क्षेत्रतस्त वा स्यामिति शास्त्रको भी उत्पत्ति हुई है।

जगत्ने प्राचीन वैदिन यन्यमें क्षेत्रतत्त्वका मूल-सूत्र प्रकटित हुवा है। बीधायन, घापस्तस्त्र, सानव, में त्रायनीय घौर काःत्यायन-शुल्वसूत-विद्यासान है। यह शुल्वसूत वैदिक कल्पस्तिके प्रन्तर्भत है। इन सक्त शुल्वसूत्रोमे दस्ता सूनतत्त्व वर्षित हुवा है— कैसे भूमि, क्षेत्र, सुन प्रसृति जाना पड़ते हैं।

भिन्नाकार शेयन्त्रीय वेदी बनानिका नियम विधिन् वह करनेके नियं ग्रुल्वसूत्रकी सृष्टि है। फिर क्रमणः शुल्वसूत्रसे ही भारतथर्थीय क्षेत्रतस्व उद्भावित हुवा है।

डाक्टर बुरनंसर्न निखा है—

"We must look to the Sulva portions of

the Kalpa sutias for the earliest beginning of Geometry among the Brahmans".

कण्ययनुर्वेद ( तैत्तिरीयसंहिता १।४।११११) में श्र ज्वस्त्वना वीन दृष्ट होता है। जो हो, किन्तु इम देखते है कि विधागीरस मादिस बहुत पहले वेदके कल्पस्त्वमें ज्यामितिका मनुमीन लिपिनद हुमा। ऐसी द्यामें मानना पड़ेगा कि धेनस, विधागीरम मादिसे पूर्व हमारे मटिष ज्यामिति जानते थे। विधागीरसकी जीवनीमें लिखा है कि वह यूनानसे भारत मूमने गये। उनके जिन ज्यामिति स्त्रीका प्रमस्त मानने गये। उनके जिन ज्यामिति स्त्रीका प्रमस्त मानने गये। उनके जिन ज्यामिति स्त्रीका प्रमस्त मान गये। उनके जिन ज्यामिति स्त्रीका प्रमस्त मान मरेत मुसने गये। इनके जिन ज्यामित स्त्रीका प्रमस्त मान करना जैसा प्रसिद्ध है, हम हन सब मो भार स्त्रम पहान पहान श्री श्री हम में मान पहान करना कि विधागीरसने भारतसे क्षेत्र व्यवहार सीख यूनानमें प्रचार किया होगा। हम भनुमान करते हैं कि भङ्ग मास्त्रकी तरह क्षेत्र तत्व भी निरपेस भावमें भारतवासियीसे ही सद्भावित हुवा है। जामित, विदित्त, वीनगणिव, गणिव, नरीव मादि व्यवहाँ विकृत विदर्श दृष्ट के।

प्राचीन भारतवासिथोंने क्षेत्रव्यवहारके को ह्याय स्थिर किये हैं, वही यहां प्रदर्भित किये जाते हैं—

की लावती टी काकार सुनी खर गणक के मतरें समतल भूमिका नाम क्षेत्र है। यह प्रधानतः चार भागों में विभक्त हे— विकाण, चतुष्की ण, बतु क श्रीर चायाकार। (सनीवर) भास्तरावार्य श्रादि प्राचीन ग्रन्थ कारों ने विक्रीण श्रीर चतुष्कीण क्षेत्र की तास्त तथा चतुरस्त नामचे उन्नेख किया है। जिस क्षेत्र नाम कोण श्रथवा कोणोत्यादक तीन रेखार्थे रहतीं, उसकी विज्ञोण वा त्रास्त कहते हैं। इमी प्रकार चार कोण वा कोण सम्मादक चार रेखार्थे रहतीं के चतुरकीण वा चतुरस्त कहताता है। गोकाकार क्षेत्र का वत् कीर धनुष लेसे का नाम चायक्षेत्र है। इन चार प्रचार के क्षेत्रों ही छोड कर पचारोण, घटकोण पस्ति भी क्षेत्र है। परन्तु वह विशेण श्रीर चतुष्कीण के श्रवरण करें होते हैं। इसी स्तापत करें होते हैं। इसी से प्राचीन महिल्लोण करान नहीं लिखा।

<sup>\*</sup> Burnell's Catalogue of a Collection of Sauskut Miss p 29 যুক্ত বৃদ্ধী।

विकीण क्षेत्र आत्य श्रीर विभुज दो प्रकारका होता है। जिस विकीण क्षेत्रकी तीन रेखायें—भुज, कोटि श्रीर कर्ण कष्टकातीं, वहा जात्यत्रम्स है। फिर जिस विकीणकी तीनों रेखाशों के विशेष कोई नाम नहीं श्रीर मुज केसी लिखी जाती हैं. उसकी चिभुज कहते है। चतुरकोण वा चतुरस्त क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है। चतुरकोण वा चतुरस्त क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है। चतुर्कोण वा चतुरस्त क्षेत्र तीन भागों में विभक्त है। चतुर्भे जा, श्रायत श्रीर विषय चतुर्भे ज। जिस क्षेत्रके चारों वाहु परिसर समान रहने, उसकी समचतुर्भे ज कहते है। दो श्रायत वाहुवाले चतुष्कीणका नाम श्रायत है। फिर परस्पर चारों श्रममान वाहु श्रीका क्षेत्र विषमचतुर्भे ज कहलाता है।

क्षेत्रव्यवद्वारमें वादु जेसी ऋजुमदेश वा सरस रेखा वादु नामसे उन्निखत होतो है। (मनीयर) त्रास क्षेत्रमें तीन चौर चतुरस्त्रमें चार वादु रहते हैं। कोटि भीय कण् भुजकी पारिभाषिक संज्ञा है।

तिकीण वा चतुष्कीण शैतके एक वाहुकी इष्ट कखान करना चाहिये। यही इष्ट वाहु अपने क्षेतका भुज कहनाता है। इष्टवाहु वा भुजकी प्रतिकृत्वदिक् की अर्थात् भुजके अग्रसे जी रेखा दूसरी श्रीर खिंचती उसीका नाम कोटि है। (जीजावती) कीटि शीर भुज प्रदेशन करने किये एक क्षेत्र श्रष्टित होता है—

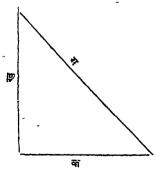

इस त्रिकी गक्षेत्रके क, ख श्रीर गतीन वाहु है। उनमें यहां क वाहु इष्ट है। इस लिये वही इस क्षत्रका भुज होता है। भुज वा क वाहुके श्रमसे जो ख रेखा ग रेखांसे मिल गयी है, उसीको इस क्षेत्रकी कोटि समकता चाहिये।

चतुष्कीण वा तिकीण क्षेत्रके एकान्तर कीण पर

भर्यात् एककोणसे उसके विपरीत की ए तक तिर्यं क् भावमं जो रेखा खींची जाती, कर्ण कड़जाती है।

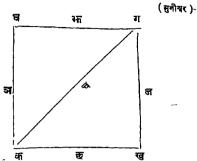

दस चतुष्कोष क्षेत्रके क, ख, ग घोर घ कोषों में क कोष से ग कोण पर्यन्त को च रेखा खिंची है। उद्योक्ता नाम कर्ष है। धायत चतुर्सु जमें भी ऐसा ही समभा-लेना चाहिये। समचतुर्सु ज घोर घायत चतुर्सु जमें कर्षा डालनेसे दा जात्यश्रस्त बनते है घोर वही एक कर्षा इया करता है। यद्भित चतुर्सु ज क्षेत्रकी च रेखा कर्षा होनेसे भा ज च घोर क ज च दो तिमुज बन गये हैं। इन दोनों तिमुजों की च रेखा ही कर्ष है। घतएद सम वा श्रायत चतुर्सु जमें दो जात्यत्रम्ह रहते हैं। (मुनैष्कर) लम्ब पीछे दिख्लाया जावेगा।

भुज श्रीर कोटिका परिमाण भवगत रहनेसे कण श्रानयन करनेका नियम कीकावतीमें इस प्रकार किखा है—

पहला नियम—भुजवर्गने साथ कोटिका वर्ग योग करनेसे जो फल श्रायमा, उसका ही वर्गमून श्रपने क्षेत्रके कर्णका परिमाण कहलायमा।

उदाइरण—जिस क्षेत्रके भुजका परिमाण ३ और कोटिका परिमाण ४ है, उसके कर्णका परिमाण कितना होगा ?

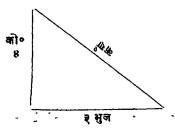

प्रक्रिया—पहित क्षेत्र के भुज परिमाण २का वर्षे के श्रीर कोटि शका वर्षे १६ है। इन दोनोंका योग-फल २५ घाता है। इसीका नाम भुज और कोटिका वर्षयोग है। भुजकोटिके वर्षयोग २५ का वर्षमुल ५ निकलिगा। घतएव प्रथम नियमके घनुसार इसक्षेत्र-का कर्षे ५ इवा।

वर्गयोग करनेका सहज उपाय—जिन दो राधि-शेंका वर्गयोग करना हो, उनके घातका हिराण करने उसमें दोनों राधियोंका अन्तर ( वियोगफक ) मिला दो। यही वर्गयोग हो जावेगा। यथा—पूर्वप्रदर्धित क्षेत्रके सुज ३ भीर कोटि ४ का वर्गयोग करनेको १ भीर ४के घात १२को हिराण करनेसे २४ फल भाता है। उसमें ३ भीर ४का अन्तर १ मिलानेसे ३ भीर ४का वर्गयोग २५ निकल भावेगा।

दूसरा नियम—(कर्ण श्रीर सुन घवगत रहनेसे कोटि निकासनेका नियम) कर्ण के वर्ण से सुजका वर्ण घन्तर करने पर जी घवणिष्ट रहेगा, उसका वर्ण मून धपने क्षेत्रकी कोटिका परिमाण ठहरेगा।

उदाप्टरच्—जिस क्षेत्रके भुजका परिमाण ३ श्रीर कर्णका परिमाल ५ है, उसकी कोटिका क्या परिमाण होगा?

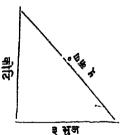

प्रक्रिया च्या प्रित क्षेत्रके सुज परिमाण ३ का वर्ष धीर कर्ण ५ का वर्ग २५ है। वर्ग हियका घन्तर १६ छोता है। इसीका नाम सुजक्षणं को वर्गान्तर है। सुजक्षण के वर्गान्तर १६का वर्ग मूल ४ है। घतएव हितीय नियमके प्रनुसार इस क्षेत्रकी कोटि ४ निकली।

वर्गान्तर करनेका सीधा छपाय— जिन दो राधि-शोका वर्गान्तर निकासना हो, एसके योगफसको छन्हीं के प्रनार (वियोगफस) से गुण करो। यह गुण- पत ही इस दोनीं राशियों का वर्गान्तर हागा। जैसे-पूर्वप्रदर्शित क्षेत्र भुज श्रीर कर्णका वर्गान्तर करनेमें
भुज ३ भीर कर्ण ५ के शोगफ क क को ३ श्रीर ५ के
भन्तर २ से गुण करने पर फ ज १६ होता है। प्रतएव
३ श्रीर ५ का वर्गान्तर १६ ही है।

तीसरा नियम—कोटि घीर कर्ण प्रवगत रहनीस सुज ठहरानेका उपाय। कर्ण के वर्ग से कोटिना वर्ग घटाने पर जो वर्षेगा, उसका वर्ग सूत ही घपने क्षेतका सुज ठहरेगा।

उदाइरण—जिस चेंत्रकी कोटिका परिमाय 8 शीर कर्यंका परिमाय ५ है, उसके भुजका परिमाय कितना होगा?

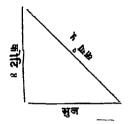

प्रक्रिया—चिद्यत से त्रके कोटि-पर्मिक्ष ४का वर्ग १६ त्रीर कर्ण ५का वर्ग २५ है। इन दोनों वर्गोंका श्रन्तर ८ होता है। कर्ण वर्ग २५ कोटिवर्ग १६ घटाने पर श्रविष्ट रहनेवाले ८का वर्ग मूल ३ है। श्रतएव २९ नियमके श्रनुसार इसक्षेत्रके भुजका परिमाण ३ हुवा।

इसी छतीय नियमके श्रतुसार श्रास वा चतुरस्क स्रोतका भुज, कोटि शीर कर्णे निकाला ना सकता है।

यदि किसी क्षेत्रके भुजनगै में कोटियां मिलनिसे आनिवाले राग्रिका वर्गमृत न मिले, तो उसका विश्वद कर्ण निर्णय करना कठिन है। ऐसा कर्ण अपने खेतका करणीगत कर्ण कहनाता है। ऐसे खल पर आसद कर्ण समझनेका उपाय की लावती में इस प्रकारसे प्रदर्शित हुआ है—

चोया नियम—जिस सङ्का वर्गमूल निकालना हो, उसके हिट भीर श्रंथ-गुणफलको कोई एक राग्रि इष्ट मानके उसीके वर्ग दारा गुण करो। फिर गुणफलक 'क्ये मूलको इष्टवर्यं के मूलदारा गुणित केट्से भाग करना चाच्छि। इसमें जो लक्ष होगा, क्ही पूर्वराधि-का पासन वर्य मूल माना जावेगा।

डदाडरण-जिस क्षेत्रकी कोटिका परिमाण १९ श्रीर भुजका भी परिमाण ११ है, उसके कर्णका क्या परिमाण होगा १ प्रक्रिया-शक्कित चेत्रका भुज १९ श्रीर कोटि ११ का वर्ग-

योग करनेसे पूर्वपदिधित नियमके अनुसार रेट्ट आता है। इस राधिका ग्रंड वर्ग मूल नहीं-जैसा रहनेसे सिता कार्य करणीगत है। वर्ग योग रेट्ट का केट प्रश्ने कार्य करणीगत है। वर्ग योग रेट्ट का केट प्रश्ने कार्य १६८के ग्रंथप है। वर्ग योग रेट्ट का केट प्रश्ने कार्य करनेसे ग्रंथप है। वर्ग प्रमूल १००० होगा। इसका घासम मूल १६०० है। ग्रंथमूल १००से केट प्रका ग्रंथ करने पर फल प०० होता है। इससे १६०० को भाग करने पर ४ प०० लक्ष्य लगा। बतएव इस से जनका पासम कर्य कर्य का प्राप्त कर्य की अपेचा कि खित् न्त्रन वा प्रथिक परिमाण कर्य की श्रोमन

सुकता परिमाण श्रवगत रहनेसे उसके चेतको कोटि भीर कर्णने प्रकारभेट जाननेका उपाय—

कर्षा कहते हैं।

भुज एक प्रकारका रहते भी कोटि श्रीर कर्ण भनेक प्रकारका हो सकता है। यह बात केवल लास्त्रजात्य देवमें ही सम्भव है।

पांचवां नियम—िकसी एक राशिको इष्टक्स्पना करना चाहिये। इष्टराधिको दिगुण करने उससे भुजः परिमाणको गुण करने पर को फल भाता, वह एकस्थानः में रखा जाता है। फिर इष्टराधिके वर्णसे १ घटाने पर को बचेगा, उससे पूर्वस्थापित राशिको बांटना पढ़ेगा। इसमें को कव्य निकलता, वही भपनं चित्रका कोटि ठहर रता है। फिर उन्न इष्टराधिसे गुण करने पर जो फल याते, उससे भुजपरिमाणका घटाते हैं। इसमें भविषष्ट भुद्ध ही भपनं चित्रका कर्ण होगा।

उदाहरण-जिस चित्रके भुजका परिमाण १२ है.

िखर करो, उसकी कोटि श्रोर कप कितने प्रकारका श्रोगा ?

इस खल पर इष्टक्तव्यनाके अनुसार कोटि श्रीर कर्णका परिमाण नानापकार निकलेगा। २ इष्ट मान-नेसे ऐसा चेस्र बनता है—



प्रक्रिया—इष्टराणि २की हिगुण करने व ए फंड होता है। उससे भुज १२की गुण करने पर फंड ४८ मिलेगा। इष्टराणि २के वर्ग ४से १ निकालने पर ३ प्रविष्ट रहता है। श्रविष्ट ३मे पूर्वस्थापित ४८की भाग करने पर फंड १६ होगा। पतएव १वें नियमा-नुसार इस क्षेत्रकी कोटि १६ हुई। कोटि१६को इष्ट-राणि २से गुण करने पर फंड ३२ पाता है। उससे भुज १२ श्रन्तर करने पर २० वचेगा। श्रतएव पश्चम नियमके श्रनुसार क्षेत्रता कर्ण २० पड़ा। भुज श्रीर कोटि स्थिर करके प्रथम नियमके श्रनुसार प्रक्रिया कर-नेसे भी ऐसा हो कर्ण होगा। इसो प्रकार २य शीर ३य नियमके श्रनुसार प्रक्रिया करनेसे भी कीटि श्रीर भुज ऐसा ही श्राता है। सकस उदाहरणीं में इसप्रकार समभ्त लेना चाहिये।

इस स्थल पर ३ इष्ट माननेसे नीचे लिखे प्रकारका क्षेत क्रयम कोता है---



**भुज १**२

प्रक्रिया—चिद्धित चे तिने भुजका परिमाण १२ है।
इष्टराधि इका दिगुण करनेसे पत्त ६ होगा। इससे
भुज १२को गुण करने पर ७२ श्राता है। इष्टराधि ३
के वगें ८से १ निकाल डासने पर सवधिष्ट या चेंगा।

स्विशिष्ट प्रेसे पूर्वस्थापित ७ २को माग करने पर फल ८ होता है। फतएव धूर्वे नियमके अनुसार के सका कोटि ८ हुई। कोटि ८की इष्टराशि १ से गुण करने पर फल २७ निकलता है। उसमें भुज १२ घटाने से भवशिष्ट १५ रहेगा। सतएव पचम नियमके श्रिन्तार कर्ण १५ सगता है। इसी प्रकारसे ५ इष्ट मानने पर कोटि भू भीर कर्ण १२ होगा। प्रतएव इष्टके अनुसार कोटि भू सेर कर्ण नानाप्रकार बना करता है। इस स्थल पर इष्टराशि १ नहीं हो सकता। क्योंकि इष्ट १के वग १से १ निकालने पर फल श्रूच होता है। सतएव १ इष्ट कर्णना करने से कोटि श्रूच जैसी होने पर १ इष्ट माना जा नहीं सकता। (सगैनर)

भुज परिमाणके भनुसार जात्मत्रासकी लोटि श्रीर कर्ण सानिका स्वाय श्रन्यप्रकारसे भी प्रदर्धित सुवा है।

क्ठां नियम—भुजने वर्गकी निसी एन इण्टराधि द्वारा बाटने पर जो कवा होता, उसमें इण्टराधि मिला दिया जाता है। इस फलका घडा हो घपने क्षेत्रका कर्ण होगा। फिर इण्टगुणित भुजनगृष्ठे इण्टराधि घन्तर करने पर जो फल मिले, उसके घहेनो पपने क्षेत्रकी वेटि समभाना चाहिये। छदा इस्ण धूम नियमः में बता दिया गया है।

२ इष्ट कल्पना करनेसे ६ठें नियमके घनुसार इस प्रकारका क्षेत्र बनता है।



प्रक्रिया—प्राष्ट्रत चे तके भुज १२का वर्ग १४४ है। इन्ट २से भाग देने पर फस ७२ हुवा। फिर सब्ब ७२से इन्ट २ सिनानसे फस ७४ पाता है। इसका अर्थ २७ है। यतएव ६ठे नियमके प्रतुपार हो तका कर्य २७ पहेगा। एवं कव्य ७२से २ घटान पर ७० प्रविधिष्ट रहता है। इसका प्राष्टा ३५ है। यतएव वष्ट नियमके प्रतुपार होता है। इसका प्राष्टा ३५ है। यतएव वष्ट नियमके प्रतुपार होता है। स्रोहत हो कोटि ३५ पडता है।

४ इष्ट माननंचे ऐवा खेत सगता है।



प्रक्रिया— महित क्षेत्र सुज १२६ वर्ग १४४को दृष्ट ४से वाटने पर फल ३६ माता है। लव्स २६६ साय दृष्ट ४ थोग करने पर ४० फल मिलेगा। द्रम्जा महा २० है। मतएव ६४ नियमानुसार क्षेत्रका कर्ण २० वनेगा। फिर लव्स २६से दृष्ट ४ निकाल डालने पर मन्दिर ३२ वचता है। दुस्का भाधा १६ है। मतएव ६४ नियमने मनुसार क्षेत्रकी कोटि १६ हो गयो। एम नियमने मनुसार २ दृष्ट मानने प्रक्रिया करनेसे भी ऐसा ही क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर ६ दृष्ट रखनेसे चेत्रका कर्ण १५ भीर कोटि ८ होगी।

कर्ण के परिमाणानुसार कोटि श्रीर भुजके परिमाण स्थिर जरनेका उपाय जीजावतीमें इस प्रकारसे देखाया गया है—

सातवा नियम—कप<sup>6</sup> के परिमाणको २ से गुण करने पर जो फन थारी, उसकी दृष्टराधि द्वारा गुण करने पर जो फन थारी, उसकी दृष्टराधि द्वारा गुण करने स्थापन करना चाहिये। दृष्टवर्ग साथ १ योग करने से जो फन थाता, उससे पूर्व स्थापित राधि वाट दिया जाता है। जो सन्ध निकलता, वही अपने स्रेत्रकी कोटि ठहरता है। फिर कोटिको दृष्टराधि द्वारा गुण करने पर जो फन पाया जावेगा, उससे कप अन्तर करने पर खबरिष्ट रहनेवाला राधि ही अपने स्रेत्रका मुज कहनावेगा।

चदाचरण—जिस क्षेत्रके कर्ण का परिमाण प्रश्नी, वतनावो, उसका भुज और कोटि कितने प्रकारका हो सकता है—

२ इष्ट कल्पना करनेसे ७वें निषमके श्रनुसार इस प्रकारका चेव वत्यंत्र होता है--



प्रक्रिया— प्रक्षित क्षेत्रके कर्ण देशको हिगुण करने वे १७० फल प्राता है। इसको २ इष्टमे गुण करने पर ३८० फल निकलेगा। २ इष्टका वर्ण ४ है। इसमें १ योग करनेसे ५ इसा। इससे पूर्वे ख्यापित २४०को भाग देने पर ६८ जव्य होगा। प्रतप्त ७म नियमके प्रनुसार इस क्षेत्रकी कोटि ६८ इर्दे। ६८ कोटिको २ इष्टसे गुण करने पर १३६ फल प्राता है। इससे ८५ कर्ण प्रक्तर करने पर ५१ प्रविश्वष्ट रहता है। इससे प्रकर्ण प्रक्तर करने पर ५१ प्रविश्वष्ट रहता है। इससे प्रकर्ण प

8 इष्ट कल्पना करनेसे सप्तम नियमके पनुसार ऐसा क्षेत्र स्तपन कीगा--



प्रक्रिया — पश्चित चे तक प्रश्ने पर १७० फल होगा। फिर इसकी ४ इप्टसे गुण करने पर ६८० फल होगा। फिर इसकी ४ इप्टसे गुण करने पर ६८० फल निकला। ४ इप्टका वर्ग १६ है। इसके हारा पूर्वस्थापित ६८० बांटने पर ४० लव्य होगा। प्रतएव सप्तम नियमके अनुसार इस चे तकी ४० कोटि है। ४० कीटिको ४ इप्टसे गुण करने पर १६० फल मिलेगा। इससे ८५ कर्ण घटा हैने पर ७५ प्रविष्ट रहता है। प्रतएव सातवं नियमानुसार चेतका ७५ सुन हुवा।

प्यां नियम—कर्ष परिमाणको हिगुणित करके स्थापन करना चाहिये। किसी एक प्रकृती दृष्ट कर्मना करके उसके वृगमें एक मिलानेसे जो खब्द होगा उससे उससे पूर्वस्थापित श्रष्टको बांटने पर जो लब्द होगा उस की कर्षेसे श्रन्तर करने पर वचनेवाला श्रष्ट क्षेत्रको कीटि श्रीर लब्द राशिको इष्ट राशिको गुण करने पर निकलने वाला फल क्षेत्रका सुज ठहरेगा।

खदाहरण—सातवें नियम्भें छक्त है। २ इष्ट मानने-से चाठवें नियमभें इस प्रकारका क्षंत्र छत्पन्न होता है-



प्रक्रिया— श्रिक्षत होत्रके प्रकृष की दिशुण करने-से १७० फल होता है। र इष्टका वर्ग चार है। इसमें
एक मिलानेसे पांच हो गया। इसके हारा पूर्व स्थापित
१७० राशिको भाग देने पर २४ लव्य होगा। २४ लव्यको प्रकृष से सम्तर करने पर ५१ अविधिष्ट रहता
है। अतएव अष्टम नियमसे ५१ कोटि हुई। फिर
२४ लव्यको २ इष्टसे शुण करने पर ६८ फल सायेगा।
इस लिये प्रवे नियमानुसार के लका ६८ भूज है।

8 दष्ट जगानिसे पाठवें नियममें ऐसा क्षेत्र-बनता है—



प्रक्रिया—प्रक्षित चे तके प्र् कर्णको दुगनाने से १७० फाल प्राता है। इ दृष्टका वगें १६ है। इसमें १ मिलाने से १७ को जाता है। इससे पूर्व स्थापित राशिको बांटने पर १० लव्य होगा। इसको प्र् कर्णसे घटाने पर ७५ वचता है। प्रतएव प्राठवें नियममें ७५ कोटि हुई। एवं १० लव्यकी ४ दृष्टमें गुण करने पर ४० फल मिलता है। प्रतएव प्रष्टम नियमके श्रनुसार ४० भूज हो गया।

२ इष्ट अल्पना करके विकोष क्षेत्रकी कोटि, क्षर्य घीर भुज निर्णय करनेका उपाय नीचे जिखते हैं—
नवम नियम—-२ इष्ट मानके उनके वातको दिगुष करनेसे चानेवाला फल कोटि, दोनोंका वर्गन्तर भुज चौर इष्ट राशिद्वयका वर्गयोग चेतका कर्ष होता है।

छदाइरण--कई श्रास्त चेत्रोंने कर्ष, कोटि भीर भुज निर्णय करी ?

इस नियममें १ भीर २ दी राशियोंकी दष्ट कलाना करनसे ऐसा क्षेत्र होगा—



प्रक्रिया—१ श्रीर २ दी राशियों की इण्ट सानके समयके २ घातको दूना करने से ४ घाता है। यही कोटि है। दोनों इण्ट राशियोका वर्गान्तर ३ है। यही भुज है। फिर इण्टराधिहयका वर्गयोग ५ सेलका कर्ण हुवा।

२ घौर ३ इष्ट कल्पना करनेसे नवस नियमके चनुसार ऐसा क्षेत्र बनेगा---



प्रक्रिया— २ श्रीर ३ इष्टराशिके घात ६ की दुगना-रेसे १२ होता छ। यही कोटि है। इष्टराशियोंका वर्गान्तर ५ है। यह सुज हुवा। फिर इष्टराशिहयका १२ वर्गयोग खेलका कर्ण होता है।

प्रथम नियमने चनुषार इसका कोटिशुज लेकर प्रक्रिया करनेसे भी टूसरी बात नहीं। द्वितीयादि निय-मों में भी ऐसा की समभना चाहिये। इध्यकी कलानाके घनुसार इस नियममें विभिन्न क्षेत्र बनते है। किन्तु दो समान राधियों को इध्य मान नहीं सकते। वैसा करने-सं कर्ष श्रुच हो जाता है।

भुजका परिमाण श्रीर कोटि तथा कर्ण का योगफक समभा रहनेसे कोटि श्रीर कर्ण पृथक् करनेका उपाय यह है---

१ • वां नियम — भुजने वग वे काटि श्रीर कर्ण के योगफलनी भाग करने ही को उच्च शाता, वह कोटि श्रीर कर्ण के योगफलों मिलाया जाता है। इसीका शाधा कर्ण वे योगफल के योगफल के योगफल के योगफल के घटाने पर जो बचेगा, उसका शाधा कोटिका परिमाण ठहरेगा।

डटाइरए-- जिसकी कोटि घोर कार्य कार्द्विशापन १२ घोर सुजका परिमाण १६ है, उसकी कोटि घोर कर्य को प्रथक् रूपरे निर्देश करो।



प्रक्रिया—भुज १६के वर्ग २५६को कोटि पौर कर्प के योगफल १२से वांटने पर म् बच्च होगा। म् जब्द कोटि चौर कर्प के योगफल १२में सिलानेसे ४० पाता है। इसका पर्व २० कर्प है। एवं लब्द म्को कोटि चौर कर्प के योगफल १२से फ्रन्स करने पर २४ अव-

धिष्ट रहेगा। इसका घडा १२ कोटि है।

कोटिका परिमाण चौर भुज तथा के बेका योगफ च माचूम रहनेसे भुज तथा कर्णे अलग करनेका उपाय धारी खिखते है।

एकादय नियम—कोटिन वर्ग को सुज श्रीर कर्ण के योगफलसे साग करने पर को लब्ब होगा, उसको सुज तथा कर्ण के योगफलसे घटाना पहेगा। फिर को बाको वचेगा, उसका पर्ध सुज ठहरेगा। सुज भीर कर्ण के योगफलसे सुज अन्तर करने पर को प्रवशिष्ट रहता, उसीको विद्वान कर्ण का परिसाण कहते है।

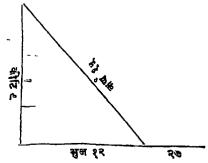

खदाहरण--- जिस क्षेत्रकी भुज श्रीम कर्ष का योगः । फल २७ श्रीर कीटिका परिमाण ८ है। उसके भुज श्रीर । कर्षां की श्रलग श्रलग करके बतालायो।

प्रक्रिया—कोटि ८के वर्ग दश्को भुन चौर कर्ण के योगपाल २७वे भाग करने पर २ लब्स हुवा। फिर कोटि चौर कर्ण के योगपाल २७वे २ लब्स निकाल डालने वे २८ चविष्ट रहता है। इसका पाधा १२ कर्ण हुवा। भुज १२ योगपाल २७वे घटाने पर १५ वचता है। यही उक्त क्षेत्रका कर्ण है।

कोटि तथा कर्णका घन्तर और भुज समभा रह-नेसे कोटि भीर कर्णका परिमाण इस उपायमें ठह-राते हैं—

बारहवां नियम—भुजने वर्गनी नोटि तथा नर्ण ने अन्तर द्वारा भाग करनेसे जो जब्द प्रावेगा उसने कीटि प्रीर कर्ण ने प्रनारमें मिसानेसे निकलनेवाले जना पर्ध कुर्ण कष्टलायेगा। फिर लब्द की नोटि तथा कर्ण ने प्रनारसे घटाने पर जो बचता, वही भुजना परिमाण ठदरता है।

उदाहरण—जिस चेतिकी कोटि भीर कर्णका अन्तर रेतिया सुज परिमाण २ है, उसकी कोटि भीर कर्णको निर्देश करो।



प्रक्रिया—प्रक्रित चित्रके २ सुजके वर्ग क्षको कोटि

श्रीर कार्य के श्रन्तर चे भाग करने पर प्रक्र होता
है। इससे कोटि श्रीर कार्य का श्रन्तर ्ैनिकाल डालने

पर््पल भाता है। इसका श्रद्धा श्रीर कार्यको
कोटि हुई। श्रीर भागफल प्रके साथ्य योग करने से

ए फल श्राता है। इसका श्रद्ध अत से त्रका वर्ग है।

सन परिभाष श्रीर कोटिका कियट श्र श्रात होने

श्रीर कोटिका श्रज्ञात श्रंग श्रीर सुजके योगफलके समान कर्ण रहनेसे कोटिके श्रज्ञात श्रंग जाननेका यह स्पाय है—

तेर हवां नियम-कोटिके ज्ञात अंग्रको सुन परि-माण दारा गुण करके जो फल मिलेगा, उसको सुज-परिमाणके साथ मिले कोटिके ज्ञात दिगुण अंश्रसे भाग करना चाहिये। इससे जो जो लक्ष होगा, वह कोटि-का श्रविदित श्रंग ठहरेगा।

खदाइरण—जिस क्षेत्रको कोटिके कियदंशका परिमाण १००, भुजका परिमाण २०० और कर्णका परिमाण कोटिके पविदित अंग तथा मुजके समान है, उसको कोटिका अविदित शंग कितना है।



प्रक्रिया—कोटिक जात जंग १०० को २०० सुज-चे गुण करने पर २०००० होता है। फिर कोटिका जात जंग १०० टूना करने पर २०० हो गया। इसमें २०० भूज सिलानेसे ४०० फल जाता है। इससे पूर्व-स्थापित २०००को वांटने पर ५० सब्ध निकलता है। जतएव तयोद्य नियमके अनुसार कोटिका ज्ञाविंदत जंग ५० ठहरा। फिर भुज जीर इस जंगका योग २५० कर्ण होता है।

कण का परिमाण श्रार भूज तथा कोटिका थोग-पत्त मालूम रहनेसे भूज श्रीर कोटि अलग अलग करनेका यह उपाय है—

चतुर्देश नियम—जर्म के वर्ग को दिग्रिषित करके उससे मुल और कोटिके योगका वर्ग वियोग करना चाहिये। जो भविष्ट रहता, उसका वर्ग मूल मुल और कोटिके योगफ कमें मिलता है। इससे जो फ क निकलता, उसका प्रश्ने कर्ण उक्त चे बकी कोटि ठई- रता है। इसी प्रकार भूज और कोटिके योगमनसे उन्न वर्गम्लको श्रम्तरित वारने पर जी बच जाता, उसका माधा भन कहलाता है।

खदाचरण—जिस च्रेबने कर्णका परिमाण १७ भीर अन तथा कोटिका योगफल २३ है, उसके अन भीर कोटिको प्रथक करो।



अंश ८ २३

प्रक्रिया—कथा १७के वस २८८को दिगुण करने-से ५७८ इता । इससे भुज भीर कीटिके योगफल २ इका वर्ग प्रथ घटाने पर १८ धवधिष्ट रहेगा। दसके वर्ग मूच ७को भुन श्रीर कोटिनी योगफन २३के साय योग करने पर २० प्रायेगा। इसका अर्थ १५ उत चेत्रकी कीटि है। एवं वर्गमून ७की सुन कीर कीटिके थोगप्तल २३मे घटाने पर १६ प्रविशिष्ट रहेगा। इसका प्राथा ८ उक्त खेलका सज है।

स्रोतका सम्ब निकाननेका उपाय-किसो चतुष्कीय चें ब्रक्ते मध्य एककोणान्तरित २ रेखांचे प्रर्थात् २ कर्ण ्त्रक्ति करतेसे जिस स्थान पर दोनी रेखाये परस्पर मिसतीं, उसी स्थानसे बाहु पर्यन्त खींची जानेवासी ·एक सरस रेखाका नाम सम्ब-है। तीखावतीमें उसके परिमाणको स्थिर करनेका उपाय इस प्रकारसे सिखा है-

पन्द्रस्वा नियस—विपरीत वाहुदयके घातकको उन्के योगफल द्वारा हरण करने पर जी खव्य द्वीता, वही उस चे तका लम्ब है।



उदाहरण-जिस चेत्रका एक बाह १५ थीर दूसरा वाहु १० है, उसका नम्ब कितना होगा ?

प्रक्रिया-चिद्धित क्षेत्रमें वाहुइयके चात २५० तो छनकी योगफन २५से भाग देने पर ६ फन होगा। त्रतएव १६वें नियमके अनुसार इस से तका नम € निवाला।

विकीण वा चतुष्कीण स्व २ वाहुशी के योगफण्य श्रीर कोई एक बाहु हहत् श्रयवासमान होनेसे श्रत्रप-पत्र क्षेत्र कहलाता है। गणितके अनुसार इस प्रका , रका चे व्र नहीं होता भीर सुजपरिमाणकी सन्न ग्रलाका दारा भी देख पहता कि उपके सरल वाड मिलनेसे क्षेत्र नहीं बन सकता।



प्रक्षित चत्रभु जके १२ वाइसे पपर दी वाइपीका योगफल ८, ८ या ५ पत्म पाता है। प्रतएव यह श्रेल बन्यपन चेत्र है अर्थात ऐसे चार बाहु मिलनेसे चतु:-सीमाबद्ध क्षेत्र नहीं बनता। प्रद्वित वाद्य पपने २ भीर ६ का योगफल भगर वाइ ८के बराबर रहनेसं पहित विभुज भी पनुषपन्न श्रेल है।

तिभूज-जात्यत्रसमें जी ३ बाहुचीका नाम यया क्रम भूज, कोटि श्रीर कर्ण रखा गया है, तिसूजी उपका कोई नियस नहीं। इच्छानुसार किसी एक वाइकी सूमि श्रीर भवर दोको भुज कहा जा स्कता है। विभुजमें जिसको भूमि कल्पना करते, उसको छोड कर अपर दो वाहुआंके हारा उत्पन्न कोण से भूसि पर्यन्त खींची जानेवाली सरसरेखाको डी छत विशु-जका लक्ष्य कहते हैं। यह लक्ष्य भूमिके साथ मिश्रित होनर उसको दो भागीं में विभक्त करता है। सूनिके यह दोनों खण्ड भुजदयकी पावाधार्ये कहलाते हैं। जी श्रावाधा जिस वाहुको निकटवर्ती रहती, वह उस-की प्रावाधा ठहरती है।

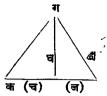

पिक्षत चे व क, ख घीर गतीन भुज रइनेसे जिभुज कहनाता है। इच्छानुसार क वाहु इस चेवकी मही मान निया गया है। ख घीर गवाहु घों के योगसे जो कील निकला है. उससे भूमि क रेखाल्यन्त घ सरन रेखा खिंची है। यही घ रेखा त्रिभुज का लख है। इस घ रेखाने भूमिकी दो टुकडे करके च घीर ज दो घावाधार्य बनायी हैं। इनमें च खण्ड गवाहुकी घावाधा है। यावाधार्य मनाया कीर ज खण्ड खवाहुकी घावाधा है। यावाधार्य मनुसार लख्ब घीर सम्बन्धे प्रनुसार तिभुज का चेवल निर्णीत होता है।

्रिस्ज चैत्रकी भावाधाधीको निर्णय करनेका उपाय—

सोलहवां नियम—त्रिमुल चे त्रवे भुजहयका योग-फल दोनों के मन्तरसे गुण करना चाहिये। गुणफलको लूसिपरिसाण हारा भाग करनीये जो सब्ध भाता, वह सूमिके साथ मिलाया जाता है। योगफलका पर्ध हो छहत् वाहुको भावाधा है। फिर लब्धको भूमिसे भन्ता-दित करने पर जो भविश्वष्ट रहता, स्रोका भाधा हसरे वाहुको भावाधा होता है।

खदाखरण-जिस लिभुजचेलकी भूमिका परिमाण १४ भीर दूसरे दोनों भुजींका परिमाण १३ तथा १५ है, उसकी जावाधार्थे स्थिर करो।



प्रक्रिया—प्राह्मित घे तकी सुजद्दय १३ भीर १५ है। इनके योगफल २८को इन्हों ते २ अन्तरसे ग्रुण करने पर ५६ फल इवा। इसको भूमि १४से भाग करने पर ४ जन्म भाता है। भूमि १४में ४ जन्म मिला देनेसे १८ फल निकलेगा। इसका अर्थ ८ है। प्रतप्त वोड्य

नियमके अनुसार खड़स् वाडुकी आवाधा ८ डुई श्वार १४ मूमिसे ४ लब्ध निकाल ड(लने पर १० वचता है। इसका श्वाधा ५ श्वपर वाडुकी आवाधा है।

स्वयं निर्णय करनेका उपाय यो बताया गया है— सम्रह्मां नियम—भुजके वर्गसे स्त्रीय पावाधाका वर्ग घटा देने पर को बचेगा, उसका वर्ग मूस प्रपने स्विका सम्ब ठहरेगा।

चदाचरण—पूर्वीत क्षेत्रका **लग्ब स्थि**र करो।



प्रक्रिया—वाह १३के वर्ग १६८ से भावाधा ध्का वर्ग २५ घटाने पर १४४ भविष्ट रहता है। इसका वर्ग न्सूल १२ है। समय १७वें नियमके भाताधा १२ सम्ब हुवा। वाह १५ भीर भावाधा ८ हारा भी हिसाव सगाने पर सम्बा १२ होता है।

जिस खान पर चव्य भूमिसे घटाया नहीं जा सकता सस खान पर ऋणगत प्रावाधा होती है।

(त्रभुजने चे तफलनो निष्य करनेका उपाय। भद्रारहवां नियम---भूमिके ऋषेनो लग्ब द्वारा गुण

करने पर जो फल निकलेगा, वही तिभनका चेत्र फल ठहरेगा।

उदाष्ट्ररथ—पूर्वोत्त तिभुजना चेतक सितना है? प्रक्रिया—भूमि १४का भाषा ७ है। इसकी लब्ब १२से गुण करने पर घ४ फल निकलता है। घतएव १८वे नियमके अनुसार श्रेतक द४ घाता है।

चतुभ् अक्षेत्रके श्रह्फुटफ स्थीर त्रिस्तु तके स्कट-फल लानेका छपाय।

हनीसवां नियम—तिसुन वा चतुर्भुं अने समस् वाह्योंने योगफलको रेस भाग करने पर जो सन्य हो, हसको ४ स्थानीं संस्थापन करना चाहिये। फिर इसमें पृथक् रूपमें सुज अन्तरित करने पर जो धवशिष्ट रहेग, इसने बातका वर्गमून चतुर्भुं अक्षेत्रका सम्पुट फल भीर तिसुनका समुटफल टहरेगा। उदाहरण—िकस चतुर्भु कक्षेत्रको भूमि १४, सुख ८, # बाहु १३ घोर १२ घोर सम्ब १२, उसका श्रह्फुट-फल कितना होगा।



१८वें नियमके अनुसार प्रक्रियां करने परंश्वेश अस्फुटफल निकलेगांस्सुट धोके प्रदर्भित होगा । हितीय खदाहरण-पूर्वे प्रदर्भित विभुक्तका खेल-फर्कृस्थिर करो।



प्रक्रिया—वाहुतयका योगमल ४२ है। इसकी २में बाटने पर २१ पत्न सितता है। इसकी चार जगह रख कर भुजलय निकाल डालने पर ८, ६, ७ घीर २१ प्रविधर्ट रहता है। इनका घात ७०५६ (८×६×०× २१=००५६) है। इसका वर्गसून ८४ घाता है। प्रतिप्र १८वें नियम के प्रतिसार ८४ पत्न हुवा। १८वें नियमसे प्रक्रिया करने पर भी ८४ ही फल निकलेगा।

समचतुर्भुं जर्ने स्वापल निरुष्य करनेका उपाय। बीस्वां नियम समचतुर्भुं नक्षेत्र में बच्छातुसार एक कर्णं कल्यना करना चाहिये। फिर भुजवग को 8 दारा गुण करने पर जो कल्य घाता, वह कल्यित कर्णं के वर्णं से घटाया जाता है। इसमें की बचता, उसका वर्णं मूल दूसरे कर्णं का परिमाण ठहरता है। इसी प्रकार कर्णं दयकी स्थिर करके उनके घातको २से बाटने पर जो कल्य हो, उसी नो समचतुर्भुं जर्लेल

Vol. V 160

का समुटफन समभाना चाहिये। इत प्रकारके स्थन पर प्रथम कर्णको भुजके दिगुणसे प्रधिक कल्पना नहीं कर्त।

उदाहरण—जिम समचतुर्भु सक्षेतर प्रत्ये व बाहु-का परिमाण २५ है, इसके कर्णं स्यक्ते स्थिर करके चेत्रफल निकाली।

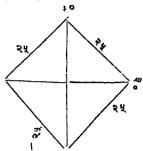

प्रक्रिया— चिह्न क्षेत्रका प्रथम कर्ष इच्छातुसार ३० मान सिया गया है । कर्ण ६०का वर्ग ८०० है। मुझ २५के वर्ग ६२५को ४से गुण करने पर २५०० फल होता है। इससे कल्पित कर्णका वर्ग ८०० निकालने पर १६०० वसेगा। इसका वर्ग मूल ८० है। पत्रपव हिंगोय कर्ण ४० हवा। दोनी कर्णीका हात १२०० है। इसको २में भाग करने पर ६०० फल मिस्रता है। चत्रपत्र २०वें नियमके चनुसार के ब्रुक्त

ंडुकी सवा नियम — समवतु भुँ जचें तके दोनों कर्य समान रहनेसे वाहदयका गुण्यात ही चेलफन होता है।

स्दाप्तरण-पूर्वप्रदर्धित चतुर्भे जने समान कर्णे श्रीर चे तफन्नो स्थिर करो।



प्रक्रिया - प्रयम् नियमके अनुसार प्रक्रिया करने

<sup>\*</sup> अध खत सुजको सूमि भीर भूमिक समुख्खित सुजको सुख कहतें हैं। (सुनीवर)

पर कर्णेष्टयका परिमाण करकीगत १२५० होगा। मुज-इयका घात ६२५ है। स्नतएव चेलफ कमी ६२५ ही होगा।

भायत चतुभुं जने फल निरूपण करनेका खपाय। बाईसवां नियम—भायत चतुभुं जने एक भायत बाइ भर्यात् दैध्येको खल्प वाइ विस्तृतिहारा गुण करने पर जो फल भाये, वही झिलफल हो जायेगा।

उदाइरण—जिस भायत चतुर्भुजने भायत वाहु-का परिमाण प्भीर विस्तृति ६ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा?



भायत वाहु वा देखें दको विस्तृति ६से गुण करने पर ४ द फल भाता है। भत्रपव २२वें नियमके भनुसार चें तफल ४ द हो गया।

विषम चतुर्भु जन क्षेत्रफल स्थिर करनेका छ्याय।
तंद्रस्यां नियम—विषमचतुर्भु ज चेत्रके लक्ष्य
बरावर रहनेसे मुख श्रीर भूमिके योगफलको २से
भाग करने पर जो खब्द हा, उसका खब्बहारा गुण
करना चाहिये। इसका फल ही क्षेत्रफल होगा।

खदाहरण—उस विवसचतुर्भुं ज क्षेत्र का क्षेत्रक स्विका स्विका क्षेत्रक स्विका स्विक



प्रक्रिया—सुख ११ चीर भूमि २२के योगफन

१२की २६ भाग करने पर ११ इसकी लब्ब १२६

गुण करने पर १८८ (३१ × १९ = १८८) फल घोता है।

गतएक २३वें नियमसे चेलफल १८८ निकला । तीन

क्षेत मानके हिसाद जगाकार देखनेसे भीयडी फज चाता है।

विषमचतुभु जने पन स्थिर करनेका हवाय।

चीवीसवा निधम—विषमचतुर्भु जका कर्ण खिर करके उसकी सूमि मान सेन पर दो तिसुन वनेंगे। इन दोनों तिसुजोंका चेतफत मिलानेसे की भाता, वही विषमचतुर्भु ज सेतका फल हो जाता है।

उदाहरण—जिस विषमचतुर्भु जने चारी बाहु यथाक्रम ४०, ५१, ६८ श्रीर ७५ हैं; उसका क्षेत्रफल कितना कितना होगा ?

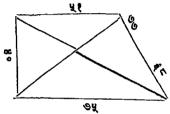

पूर्वप्रदिश्वांत २०वें नियम के श्रनुसार सहत् कर्ण-को ७० कत्यना करने पर अपर कर्ण द्र होगा। फिर प्रथम कर्ण ७०को भूमि मान जैनेसे २ तिभुक्त उत्यन होते हैं—

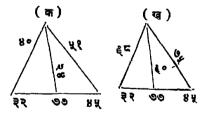

क विश्व जनां भूमि ७७ श्रीर वाष्ट्रह्य ४० तथा ११ है। बोड्स नियमसे प्रक्रिया करने पर पावाधारं ३२ श्रीर ४५ निकलंगी। श्रावाधारं खिर करके १७वं नियमसे हिसाब सगाने पर लख्ब २४ एडतां है। स्रख्य निकस श्राने पर श्रष्टाद्य नियमके श्रतसार खेलफ्ल ८२४ होगा। ख विश्व जनी भूमि ७७ श्रीर वाड्रह्य ६८ तथा ७५ है। १६वें नियमसे इसकी श्रावाधार्ये ३२ श्रीर ४५ हुईं। फिर १७वें नियमसे हिसाब सगाने पर लम्ब ६० पायेगा। श्रम्तको १८वें नियमसे क्षेतं-फल २३१० ठहरता है। ऋ विभन्नके फल ८२४के साथ स्व लिभुजका फल २३१० योग करने पर ३२३४ फल होता है। घतएव २४वें नियममें चेलफल ३२३४ निक-कता है।

स्वीक्षेत्र-विषमचतुर्भुं ज चेंचके मुख्यान बाहु-इयका चयभाग सर्कभावसे वटाने पर स्थान होने-वाका निभुज स्वी कहनाता है। (मुनेवर)

खदाहरण—उस विषमचतुर्भुं ज क्षेत्रका यदित करो, जिसकी सूमि २००, वाहुदयका परिमाण २६० तथा १८५, मुख १२५, कणींका परिमाण २८० एवं ११५ शीर खबदयका परिमाण १८८ शीर २२४ है। प्रथम प्रश्न—इस चे तमें कणे श्रीर लक्ष्वेत योगस्थानसे सूमि पर्यन्त शंगींका परिमाण कितना है? दितीय प्रश्न—जिस खानमें दोनों कणे मिले हैं, वहांसे सूमि पर्यन्त एक लक्ष्व खींचने पर इसका परिमाण श्रीर उसके योगसे बननेवाली दो घावाधावोंका परिमाण क्या होगा? ढतीय प्रश्न—इस क्षेत्रके भुजदयका मुख लग्न पर्यभाग सरसभावमें विधेत करने पर जी सूची श्रीह दिनगा; उसके नम्ब, श्रावाधा श्रीर भुजदयका परिमाण क्या लगेगा?

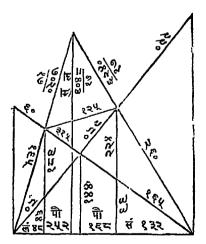

पश्चीसवा नियम—जिस सम्बक्ते प्रश्वःखग्डकी निरुपण करते, उस सम्ब श्रीर तदाश्वित वाहके वर्गा न्तर मूलको उसके सन्धि कहलाता श्रीर भूमिको सन्धि हारा हीन करने पर की भवशिष्ट रहता उसकी पीठ कडनाता है। सन्धिकी दी स्थानीमें स्थापन करके एक की प्रथर स्थ्व प्रीर दूसरेकी कथैं दारा गुण करना चाहिये। इसमें प्रथमकी पीठिंसे भाग करने पर जो प्राता वही सम्बक्ता प्रथ:खण्ड हो जाता है। फिर दूसरेकी कर्ण दारा बांटने पर कर्ण का प्रथ:खण्ड निकन्ता है। इक्त क्षेत्रके २८० कर्ण घीर २२४ नम्बका प्रथ:

खरह यह है— भाग २०० भाग १०० भाग १०० भाग १०० भाग १००

भूसि ३००

प्रक्रिया— तस्व २२४ भीर तदाश्वित वाष्ट्र २६० है। दनका वर्गन्तर १०४२४ भीर उपका वर्गमूल १३२ होता है। श्रतपव सन्धि हुई १३२ । भूमि ३०० से सन्धि १३२ पन्तरित करने पर १६८ भविष्यष्ट रहता है। यही पीठ हो गया। सन्धि १३२की पर सम्ब १८८ दारा गुण करके पीठसे बांटन पर ८८ फल निकलेगा वही सम्बन्धा श्रद्ध है। सन्धि १३२की पर कर्ण ३१५ दारा गुण करके पीठ दारा भाग करने से १६५ फल निकलेगा यही कर्णका श्रद्ध खारा गुण करके पीठ दारा भाग करने से १६५ फल निकलेगा यही कर्णका श्रद्ध खारा गुण करके पीठ सामा मामा करने से १६५ फल निकलेगा यही कर्णका श्रद्ध खारा गुण करके पीठ सामा मामा स्वास्त्र ६६ भीर कर्णका स्वास्त्र हुए हु। इस हिसास स्वास्त्र ६६ भीर कर्णका स्वास्त्र हुए हु। इस हिसास स्वास्त्र ६६ भीर कर्णका स्वास्त्र हु। इस हिसास हु। इस हु। इ

क्लीसवां नियम—उभय सस्वींकी भूमि हारा प्रकार प्रकार गुष्क करना चाहिये। गुष्प ककी स्व स्व पोठ हारा भाग करने पर दो राघि लख पींगे। हन दोनीं राधियोंकी दो वाहु मानके १५वें नियमसे प्रक्रिया करने पर दूशरे सवालका जवाब पा नायेगा।

प्रक्रिया—१८८ और २२४ दोनीं लम्बीको सूमि ३००६ गुण करने पर ५६७०० तया ६७२०० फन निकलीगा। इन दोनीं रागियों हो अपने अपने पोठ द्वारा भाग करने पर २२५ श्रीर ४०० खन्म होगा। इन दोनी राशियों को दोनेबाह करणना करके १५वें निसमके अनुसार प्रक्रिया करने पर सम्ब १४४ श्रीर श्रावाधार्ये १०८ तथा १८२ वडेगी।

धनाई सवां नियम—सीय सिक्षको पर लख दारा गुण करने करून दारा बांटने पर जो जब्ब आयेगा, नह सम कदकायेगा। सम और पर सिक्षके योगफलको दार कद्वते हैं। सम और पर सिक्षको पृथक् रूपमें भूमि दारा गुण करने हारसे बांटने पर दो राशि निकलेंगे। वही स्वीकी आवाधायें होंगी। परवस्त्रको भूमि दारा गुण करके हारसे बांटने पर जो खब्ब होता, वही स्वीका बब्ध है। भुजदयको स्वीके खब्ब दारा भाग करनेसे आनेवाले कब्ब स्वीके भुज होते हैं।

प्रक्रिया-प्रदर्शित सूचीचे तका एक लक्ब २२४ श्रीर उसका सन्धि १३२ है। १३२ सन्धिकी परसस्ब १८८ से गुण करके २२४ लग्ब द्वारा भाग देने पर <u>दर</u> तुब्ध होगा। यही सम है। इसमें प्रसन्धि ४८ सिका है पर<sup>हिर्देश</sup> फल निक्कोगा। इसीका नाम हार है। सम<del>द</del>्वी भूमि ३००से ग्रुण करने पर रहे धरे ०० फल डवा । इसको हार्<sup>१९०५</sup> हे भाग करने पर्<sup>१९६९</sup> फर्लानिकः लता है। परसन्धि ४० का सूमि ३०० में गुण करने पर <sup>१880</sup> फच लगता है। इसकी हार रेडिंग से बांटने पर १४१६ फर्स प्रायेगा। मतएव सूचा की मावाधार्थे १५३६ भीर . १५६३ हो गयों । इस नियमसे प्रक्रिया करने पर दितीय सम्<sup>ध्रद</sup> भीर दितीय चार् हिंगा। सम परसन्धिकी भूमि २००से गुण करके हार दारा माग देने पर भी स्वीकी पावाधार<u>्थ ११३६</u> घीर ११५८ होती हैं। परसब्ब २२४ को भूमि १००**से गुण** करके द्वार <sup>१७००</sup>द्वारा भाग टेनेस ्रिक पत्र स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप भुज १८५ और २६०को स्वो जस्व रूठ हारा,ग्रंण करके वद्यालाम लब्ब १८८ शीर २२४ दारा भाग करने पर ६९४० भीर <sup>७३२०</sup> फल भाता है। अतएव २ ३वें नियसके श्रतुसार स्वीके मुज स्थ श्रीर क्रिक ही गयी।

व्यासकी परिसाण ठप्तरानिका उपायः

. पहाईसवां नियम—व्यासनी परिमाण ही ३०२७ हारा ग्रुण करके १२५० साम देनेसे जो लब्ध रहता. वही सुस्त्र परिधि ठहरता है। व्यासनी परिमाणकी २२से ग्रुण करके ७ वे बांटने पर जो कुछ लब्ध श्राता वही परिधिक्षा स्त्रू व परिमाण माना जाता है। स्त्रू व-परिमाण श्रे शतुसार ही कार्य किया करते हैं।

उदाचरण—िजस इत्तच्चित्रकी व्यासका परिमाण ७ है, उसकी सूच्या धीर स्थून परिधि-परिमाणको स्थिर करी।

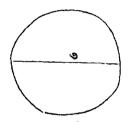

प्रक्रिया—प्रदित हत्त्वित विवास ७की ३८२७६ गुण करने पर २७४८८ फन होना है। इसकी १२५० भाग करने पर २१ १२० लब्ध निवासता है। प्रतएव २८ नियमसे इस चे तका स्त्वा परिधि २१ १२१८ ठहर गया व्यास ७को २२ से गुण करने पर १५४ फल होगा इसकी ७से बांटने पर लब्ध २२ धाता है। इस किं स्थून परिधि २२ है।

परिधिने परिमाण अनुसार व्यास स्थिर करनेक खपाय।

खुनतीसवां नियम—परिधिके परिमाणको १२५० गुण करते ३८२७चे भाग देने पर जो कब्ध घीता, वर्ष व्यासका सुद्धा परिमाण है। फिर ७ द्वारा गुण कर २२से भाग देने पर स्थून परिमाण इप फल मिलता है

उदाप्टरण--- जिस हत्तका परिधि २२ है, उस व्यासका स्वस भीर स्थूत प्रतिमाण क्या कोगा ?

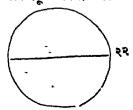

प्रक्रिया—पिधि २२को १२५० से गुण करने पर ७५२०० फल होता है। इंसको ३८२७ से साग करने पर ७ ११ फल निकलेगा। घतएव व्यासका सूद्धा परिसाण १८२०

७ ११ की गया। फिर परिधि २२को ७ हे गुण करने पर १५४ फक जाता है। इसमें २२का भाग लगाने से ७ फक मिलेगा। जनपव खुल प्रस्माण ७ है।

वसचेत्रके फल निकननेका उपाय।

तीसवां नियस — हत्तक्षेत्रके व्यासको ४से भाग करने पर जो लब्ध होगा, वह परिधिसे गुण किया जावेगा। फिर यह गुणनफ त ही हत्तचेत्रका फ न उहरेगा।

उटाइरण—जिस हक्तका व्यास परिमाय भौर परिधि २१ रूर्वे है, उसका क्षेत्रफन क्या होगा १

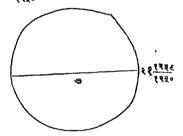

प्रक्रिया—त्रास ७ को ४ से भाग देने पर १ के लक्ष इया। इसका परिधि २१ १२३८ से ग्रुण करने पर ३८ २३२३ फल जाता है। जतएव ब्रुलका फल ३८ २४२३ हो गया। गोडक प्रक्षमुक्ता निर्णय।

दकतीसर्वा नियम— २०वें नियमके प्रतुसार हक्तका फल स्थिर करके उसकी ४से गुण करने पर कां पार्यमा, वही गोलपुष्ठका फल कहलावेगा।

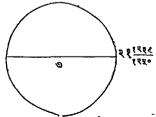

खदाइरण—जिस गोसका परिधि २१ १२१० चीर व्यास ७ १, उमका पृष्ठफल स्थिर करी।

प्रक्रिया— ३०वें नियमके अनुसार प्रक्रिया करने Vol. V. 161 पर क्षेत्रफल २८ २००३ होता है। इसको ४६ गुण करने पर गोलप्रक्षपल १५२ ११०० प्रावेगा।

## गीलानाम त घनफल निर्णय ।

वत्तीमवां नियम—गोलके प्रष्ठफन्तको व्यास द्वारा गुण करनेचे जो फन पावे, उसको ६मे बांट टेना चाहिये। इसमें जो सब्द प्राता, वही गोसान्तर्गत घन-फस कहनाना है।

खटाइरण-पूर्व उक गोनका घनफल खिर करो।
प्रक्रिया-३१वे नियमसे हिसान लगाने पर गीलका एडफन १५३ (१९७० होता है। इसकी व्याससे गुण करके ६से भाग देन पर गोलका धनफल १०८ (१४८० निकरीगा

परिधिका धनुषके श्राकार-कैसा एक देश चाप कहलाता है। चापके एक श्रग्रमागसे श्रवर श्रग्र पर्यन्त को सरकरेखा खीचते, इसको च्या कहते हैं। चार्वके मध्यसं च्याके मध्य तक जानेवाली सरख रेखाका नाम शर है। (स्तोवर)



श्रद्धित हत्तने परिधिका क से ख पर्यन्त श्रंथ चाप कडता सकता है। चापके श्रथमाग क से ख पर्यन्त सरत ग रेखा खिंची है। इस-का नाम च्या है। एवं चापके बीचसे ग रेखा तक जी सरक रेखा लगी है, उसकी श्रर कहते है।

तेतीसर्वा नियम—च्या श्रीर व्यासके योगपतको उन्हों के श्रन्तारसे गुण करने पर जो लब्स हो, उसने वर्ग सूनको व्याससे घटा देना चाहिये। इससे जो वचता वही शर्ध शरका परिमाण उहरता है। व्याससे शर वियोग करने श्रवशिष्ट को श्रद हारा गुण करते हैं। इस गुणफलका वर्ग सून दुगना देनसे च्या निकलेगी। च्याको २से वांटन पर जो कव्स होता, उसने वर्ग को श्रद हारा भाग किया जाता है। फिर लब्ब के साथ श्रीग करनेसे व्यास वर्गगा।

उदाहरण-- जिस वृत्तक्ष त्रका व्यास १० चीर च्या इ. ही, असका गरपरिसाण निर्णय करो।

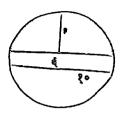

प्रक्रिया—व्याम १० और च्या ६ का योगफल १६ है। इनके पन्तर ४ मे शेगफल्को गुण करने पर ६४ फल होता है। इसका वर्णमून ८ व्याससे घन्तरित करने पर २ भवशिष्ट रहेगा। इसका घर्ष १ घर है।

डदाप्टरण-जिस बन्नका घर १ भीर व्यास १० है, उसकी ज्याका परिमाण स्थिर करो।

व्यास १० से शर १ घटाने पर ८ वचता है। इसको शर १ से शुण जरने पर भा ८ ही फल होगा। उसके वर्गमूच ३ जो दिशुण करे पर ६ भागा है। सुतरां अंत्रको ज्याका परिभाण ६ है।

उदाहरण—िकसी इत्तका ग्रर १ भीर ज्या ६ १६न-से उसके व्यासका का परिमाण ठहरेगा ?

ज्या ६को दो भाग करने से फन ३ निकलता है। इसके वर्गे ८ में शर १ मिलाने से फल १० हो जावेगा। चतएव व्यासका परिमाच १० ठइरा। वास देखी।

इत्तचेव्रके मध्यवर्ती समवाष्ट्र विभुत्रसे नवस्त धयमा चेव्रके भूज परिमाण निकासनेका उपाय ।

चौंतीसर्वा नियम—हत्तके व्यासको १०३८९३, ६४८५३, ७०५३४, ६००००, ५२०५५, ४५८२२ चौर ४१०३१ से घनग प्रजग गुण करके १२००० हारा भाग देने पर जामणः विभुजसे नवभुज तक भृजपरि भाग समक्ष सकते हैं।

जदाप्तरण—जिस हत्तके व्यासका परिमाण २००० है, इसके बीचमें बने लिभ् जसे नवभुज पर्यन्त भुजीका परिमाण निर्णय करो। प्रत्येक भुज परिधि-संज्ञस्व होगा।

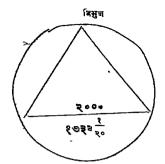

व्यास २०००को १०३८२३से गुण करने पर फल २०७८४६००० होता है। इसको १२०००को भाग करने पर प्रत्ये क अुजका परिमाण १७३२ रू

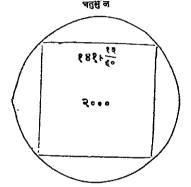

व्यास २००० को ८४८५१से गुण करने पर फल १६८७०६००० होता है। इसको १२०००० होरा भाग करने पर पश्चित चतुम जके प्रत्ये क वाहका परिमाण १४१५ रू

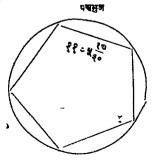

व्यास २००० को ७०५३४ द्वारा गुण करने पर १४१०६८००० फल डुवा ! इसको १२००० से भाग करने पर वाडुका परिमाण ११७५ रू॰ जाता है।

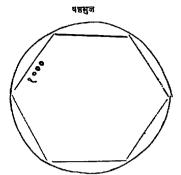

व्यास २०००को ६०००० द्वारा गुण करनेसे फल १२०००००० होता है। इमको १२००० से बांटने पर प्रत्येक मुजका परिमाण १००० पहुँगा।



व्यास २०००को ५२०५५ द्वारा पूरण करने पर १०४११०००० फल निकला । इसको १२००० से भाग करने पर भुजका परिमाण ८६७ के पावेगा।



व्यास २००० मे ४५८२२ द्वारा गुण करके १२००० में भाग देने पर भुजफल ०८५ १९ होता है।



व्यास २०००को ४१०३१ द्वारा गुण करके गुणकचकी १२००००से बाटने पर प्रत्ये क मृजका परिसाण ६८२ रे० कोगा ।

ख्रूच ज्ञा निष्यय करनेका छना ।

पैतीसवा नियम—प्रविधि चाप धन्तरित करने धर्वाष्ट्रको चाप द्वारा पूरण करने पर को फन्द भाता वह प्रथम कद्दे वाटने पर को क्षत्र क्षाता है। परिधिके वर्तको १से बांटने पर को क्षत्र हो, इसको ५से पूरण करना चाहिये। फिर गुणफ क्षे प्रथम घटाने पर को भविष्ट रहेगा, इससे चतुर्गुणित व्यास द्वारा प्रथमको गुण करने पर कौर सांग्र होंगे यही क्यांका स्वृत्वपरिमाण है।

उदाइरण—जिस इत्तका पश्चि ७५४ श्रीर व्यास २४० हो, उसकी ८ ज्याशीका परिमाण खिर करी।

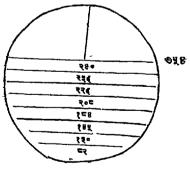

४२

प्रक्रिया ४१ को १से ८ तक प्रयक् गुण करने पर पानिवासे ८ रागि हो ८ चापींका परिमाण है। अत्यव ३५वें नियमके चनुसार ज्याभींका स्टूड परिमाण ययाक्रम ४२, ८२, १२०, १५४, १८४, २०८, १२६, २३६ पीर २४० ज्ञाता है।

ज्याकै परिसाय बनुसार चापके परिसायका निर्देश ।

क्ती तवां नियम — श्रासको ४ द्वारा पूरण करके ज्यामें मिलाके रखना चाहिये। फिर परिधिके वर्गको ज्याके चतुर्थों ग्र पीर ५ से पूरण करते हैं। गुणफ नको पूर्वे खापित राशि द्वारा भाग करने पर को लब्ब होता वह परिधिवर्गके चतुर्थों ग्र से घटाया जाता है। फिर जो पविधिष्ठ रहता, हमके वर्गमूनको परिधिके श्र भूमे भन्ति करना पहता है। श्र अग्रिष्टको चापका परिभाग चाहिये।

खदा छरण — पूर्वीत चित्रकी ज्याके प्रनुसार चापका परिमाण स्थिन करो।

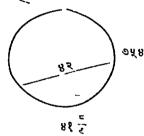

इसमें २६वें नियमसे चापका परिमाण ४१ ट होगा। इसको २ प्रसृति हारा गुण करने पर दितीयादि चापों का परिमाण स्थिर होगा।

चेत्रसभाव (सं॰ पु॰) चेत्रे सभावित सत्यदाते, चेत्र सं-भू-भ्रच्।१ चच्च्च्य, एक मकी । २ भेग्डामाम च्या, भिग्डीका पेड।(ति॰) ३ भृमिनात, खेतसे पेटा। चेत्रसभावा (सं॰स्त्रो॰) चेत्रसभाव-टाप्। यागाग्ड्भी, कचिलिया।

चैत्रसम्भूत (मं॰ पु॰) चित्रे सम्भूतः, ७ तत्। १ सुन्दुर्
ढण, सुंद्रः। (त्रि॰) २ भूमिनात, नमीनमे पेदा।
चेत्रसाति (सं॰ स्तो॰) चेत्रस्य मातिः, ६-तत्। सूमिभजन, चेत्रसा भाष्य। (सक् १८११)

होत्रसाधाः ( वे॰ ति॰) होतं साधयति, चेत साधि
प्रसृत्। चेत्रसाधक, यज्ञनिष्पादक। (चक्ष्वशाधः)
स्रत्नसिंह—चित्तोर अधिपति सद्वाराणा हमीरकं पुत्रः
हमीरके वाश्र सालदेवकी एक विधवा कन्याका विवाह
हवा था। वन्होंके समसे दुन्होंन जन्म लिया। एकोर देखा।

यह पिताने मृत्य पोके १४२१ मनत् को चित्तोरकें सिंहासन पर बैठे थे। पिताको भाति चेल सिंह भो एक विज्ञ, दस श्रीर वोरपुर्व रहे। राज्याभिषेक के सम्बन्ध पर ही इन्होंने सी सापतान से अजमेर सौर

जहाजपुर तक कारानगत कार निया था। फिर मण्डनगढ, दशपुर भीर समस्त चम्पन प्रदेश मेवाडका प्रधीतस्य हो गया। कहते हैं —वीरवर चेलसिंहने बाकरोज नामक स्थानमें दिल्लीके बादशाह दुमार्थ तुगनककी पराजय किया था।

वनी चिको एक चारवंशीय सामत्तसे इनका विवाद इवा था। उभी अन्तविवादमें (पाय: १३०८/ संवत्की) वीरायणी क्षेत्रमिं इने इइनोक परित्याग किया। चेत्रसोमा (मं॰ स्त्रो॰) क्षेत्रस्थ भूमे: सीमा मर्याटा, ६ तत्। श्रद्धार, तुष वा हच आदिमे चिक्कित मूमिसीमा, खित या जमीन्को इट सीमाश्वाट हेला। क्षेत्राचीव (सं० तिरं) चेत्रण तटुत्यव्यस्थादिना भाजीवित जीविका निर्वादयित, भाजीव कर्तरि गव। क्षेत्रजीवी, क्षपक, किमान, खितमे जीने वाना। क्षेत्राधिटेवता (मं॰ स्त्रो॰) चत्रस्य अधिटेवता, ६ तत्। सिस्स्यान वा तीथस्थानकी प्रविष्ठात्री टेवता। इन टेवताका नाम श्रा योग करके सीना चाहिये।

''टेव गृषं गृषस्यान चेव चेत थिटेवताम्। निः' सिद्धाधिकाराय कोप्वं समुद्रोरयेत् ः'' (प्रयोगमार)

जेताधिष ( मं॰ पु॰ ) चेत्र व्य चिषिषः, ६-तत् । १ मेष प्रसृति द्वाटग रागिके श्रिधियति ग्रष्ट । वेत १को । २ चेत्र-खामो , खेतका मानिक ।

क्षेत्रासनकी ( सं० स्त्रो०) क्षेत्रज्ञाता श्रासनकी, सध्य-पदनी०। १ भू न्यासनकी, सुर्दे शांत्रना ७२ सुबन्ती। क्षेत्रिदास, चित्रास्ट्रेसो।

शितिय (स० क्लो॰) १ णाम, सब्जी। २ घास। १ पर-टेड- धिकिसा, दूसरे निसामा दलक्ष्म। (पु०) पर-सेते विकित्सा, पश्से अस्य क्षेत्रियच् श्राह्यः। विवयत्त्र परविगे चिन्ति । पा श्राश्यः ४ श्रान्य श्रारमें चिकित्सायोग्य रोग, जिस बीमारो हा द्वान दूसरे श्रीरमें हो संक्षे। (ति॰) क्षेत्र-धः । ५ क्षेत्रस्वामी, खेतवाना। ६ पर-दारगत, क्रिनरा।

चेती (सं॰ पु॰) चेतं स्त्री भस्यस्य, क्षेत्र-इति। १स्त्रामो, खाबिन्द् । (मन्टरपर) (ति॰) २ स्नवक, किसान।

क्षेतीकरण (सं•को॰) रसायन प्रयोगके योग्य बनाने का देहका पञ्चकर्माद्दि विश्व विकरण ।

क्षेत्रेक्षु (सं॰ पु॰) चेत्रे षचुरिव। यावनाचधान्य, ज्वार, सकर्ष, जींड्रो, जुग्डी। २ शिक्वीधान्यभेट। चेत्रापेक्ष (स॰ पु॰) खपाल्कके पुत्र।(मागवत टारशार्द) च प (सं॰ पु॰) क्षिप्-घत्रः। १ निन्दा, हिसार्त, तुरार्ष। "वेप करोति विद्यापपानपं त्योदग्।" (वाजवल्या शर००) २ विक्षेप, ठोकर। ३ प्रेरण, पष्टुंचावा। ४ लेपन, खगाव, सिपार्ष्के। ५ लेखन, एक्षावा। ४ लेपन, खगाव, सिपार्ष्के। ५ लिखन, टेरा ८ गुच्छा। १ विज्ञुत ४०) १० चिष्यमाण, फेंका जानेवाला।

शियक (सं॰ बि॰) चिप-ग्वुल्। चे पणकर्ता, फेंकने-वाला। (पु॰) क्षेप खार्चे कन्। १ यन्यमध्य पश्चिप्त पाठ, किसी कितावमें ऊपरसे मिलाया चुवा पाठ। ३ गुच्छ, गुच्छा। ४ यङ्क विशेष, एक घटट।

क्षेपण (सं• क्ली॰) चिष् खुट्! १ लङ्घन, फाका कथी!
२ भपवाद, वदनामी। ३ मारण, कत्ला। ४ विचेप।
५ यापन, गुजर, गुजारा, विताव। "बाय वेपणां न रावणं कोषन चरा।" (हारीत) ६ रक्जुनिर्मित एकप्रकार धिक्य, रस्मीका बना हुवा एक सिकहर। इससे प्रस्तर प्रस्ति दूरदेशको भेजी जाते हैं। (मागवत श्रार्टाए) ७ परित्याम, कोड, कोडाई। "उपावमं चि बोखमें विराव चेपणं कृतन"।

प मर्जीका युदकीयस्वित्रेष, पहलवानीं की कुळी-का एक पेंच, भटका।

चेंपणि (सं स्त्री ) क्षिय वाष्ट्र ननात् यनि वा स्त्रीप्। १ नौकादस्य, सांड, वली। २ नास्त्रियिष, एक फन्दा। २ चे पणीय प्रस्त्रविभिष्ठ, फेंक कर सारा नानेवाला इष्टियार। (रानायण राज्यक्ष)

क्षेपणिक (सं० पु०) डांड् चलानेवाला, जो बक्षीसे नाव खेता हो।

चं पणी (सं॰ स्त्री॰) बन्दूतकी गोली, गुझा, लीला वगैरह। यह प्रक्षित शोनेसे वक्तपथर्मे गमन करती है। चेविष रेखो।

स्रोपणीय (सं• व्रि॰) चिष्-मनीयर । शुक्षे पणयीग्य, फॅकने नायका (पु॰) २ दोर्घतया हक्ष्त् फनयुक्त खक्ष, नक्ष्ये भीर बड़े फनकी तत्तवार । कुमुका पर्याय भिन्दिपान है। क्षेपदिन (सं ० ल्ली ०) विंगति चंग्रयुत्त क्ष्यक्ष्यह । चह-गेण स्थिर करनेको इसका प्रयोजन पडता है।

( विद्वानविद्यामिक, गवितास्थाय )

श्रेपपात (रं•पु०) ग्रहकचा घीर क्रान्तिमण्डलका थीग। (गेलाध्याः)

क्षेपिमा ( सं० पु॰ ) विष्रस्य भावः, चिष्र-इसनिन् प्रका-रस्य च खोपः गुणस्य। प्रवादिमा स्वितन्त्राः पाप्रताहरः। क्षिपत्व, शोष्रता, फ्रती, जलदी ।

क्षेपिष्ठ (स॰ ति॰) स्रतिमयेन चिप्रः, क्षिप-इष्ठन् स्रकाः रस्य रेफस्य च लोपः गुणस्र । स्र, त्रूर् वृत्वस्विष्वदृष्य परिषरं पूर्वं स च गुणः। पादाश्वरद्धः स्रतिमय भीष्र, निष्ठायत ति ज्ञया जल्दवाञ्च।

चेपोयान् (सं ० वि ० ) चित्रयोन क्षिपः, क्षिप-ईयसुन् प्ववत् साधः। चित्रय चिप्र, बहुत तेज ।

चेप्तव्य ( सं• ब्रि॰ ) चिप्-तव्य । चेष्यणको योग्य, फका कानेवासा ।

चेता ( सं॰ त्रि॰ ) क्षिपति, क्षिष् कर्तर छच्। चेषण-कारी, फॅकनेवाला। (रामावण शराव्य)

चिम (सं० पु॰ स्ती०) क्षि-मन्। १ चौर नाम गर्श्वद्रश्च, चोवा। २ चर्छा नामक सौषध। ३ कलिङ्गदेशके कोई राजा। (सारत ११६०१६५) ४ चन्द्रवंशीय ग्रंचि राजाके पुतः (साववत ११२१०) ५ श्चान्तिके गम में धर्मके श्रोरसचे उत्पन्न पुतः (विष्पुराण ११०१२०) ६ कव्यवस्तु जा रक्षण, मिली हुई चीजकी हिफाजत। (राजवनेवय'हिता १८००) ७ प्रचहीयका एक वर्ष। प्रवशेष देखाः दे कीई मठः। ८ मुक्ति, नजात, सुटकारा। १० कुशल, मङ्गल, खैर पाफियत। ११ ज्योति:शास्त्रमें जन्मनक्षत्रसे गणनाका चतुर्थ नच्यत। यह नच्यत ग्रह घौर ग्रमकार्थमें प्रयस्त है। १२ कोई सन्यन्थः। (ति०) १३ मङ्गलग्रुक, मला।

चिमक (सं ॰ पु॰) चिम स्वार्धे कन्। १ चौरनास गन्ध-द्रव्य, चोवा । १ कोई नाग । (भारत शब्धार) ३ पायह -वंधीय प्रेष राजा । इनके पोक्ते ही पायह वंशका स्रोप हो गया । (भागवत शब्दाव्य ) ४ मिन । ५ कोई राक्षत । यह राचस वाराणसीमें रहता था। (इरिव य रर प्रथाय) ६ म्रचहीपका एक वर्ष। (विद्युराष श्रीका) चिमकर (म'० वि०) चिमं करोति, स्र-श्रच्। मङ्गल-कारका, भनाई करनेवाला। (भारत १४१६॥३०) चिमकण —१ पर्जुनके पीत्र श्रीर जनमेजयके सहचर। श्रवध प्रदेशमें प्रवाद है कि चन्होंने खेरी जिलेका खेरी नगर स्थापन किया था। की देखी।

२ कोई मङ्गीतशास्त्रविद् । यह सहिश्रपाठक के पुत्र रहे। इन्होंने १५७० ई०को रागमाला नामक एक सङ्गीतशास्त्र रचा था।

च्चिमकर्मा (सं० त्रि०) चीमं मङ्ग जनमं पालनकृषं कर्म येषाम्, वस्त्रवी० । पालनेवाला । (भागवत २ ६१६)

**चिमकत्याण, अ**माकत्याय देखी ।

चैमकाम (सं• ति॰) चीमं सङ्ग्लं कामयति, चेमकामि॰ श्रण् उपपदस• । ग्रुभाकांक्षी, खैरखाइ । (ऋग्,१०८४।१२) चैमकार (सं॰ ति॰ ) चीमं करोति, चीम-क्व-श्रण् । मङ्गल कारक, मलाई कारनेवाला । (सिंह ५१७७)

चिमकत् (सं॰ व्रि॰) धें मं करोति, चैम-क्ष-क्षिप्। मङ्गन ंकारक, भक्षा बरनेवाचा।

"दुर्वं मं प्राक्ततं वाक्यं दुर्वं भ: चेमक्रत् सुत:। दुर्वं भा सहयो भार्या दुर्वं भ: स्वजन: प्रिय:॥" (चाणका ५४)

चिमगुप्त (स्र ० पु॰) काश्मीरकं एका राजा। यच प्रति-श्रय दुव्यस्ति थे। काश्मीर देखे।

च महर ( सं । ति ) च मं करोति, च म क खच् च मिष्रवमदे उप च । १ १ शहर क कारक, म का करने । वाला । पर्योच — प्रिष्ठमाति, श्रिवताति, श्रिवहर, क्षेममार, मद्रहर, श्रमहर । (पु ) २ बुद्दमेद । ३ कोई संस्कृत यन्यकार । इन्होंने निण्यसार और सारस्वत प्रक्रियाटी वाको रचना किया । ४ सिं हासन-दार्तिंगतिका नामक संस्कृत यन्यरचिता । इन्होंने एक यन्य सिंहासनवत्तीसीको सून मराठी भाषासे संस्कृतमें अनुवाद किया।

चिमद्भरा (सं क्ली ) १ देवीविश्व, कोई देवता।

"स्थेमान देवेषु सा देवो कवा देव्यपतः स्वस्। से मस्यो विदेगोक्ता पृत्या लोके भविष्यति॥" (देवीपुराष ४७ घ०) २ शक्कर चिक्की, सफीद गलेकी एक स्वीस । तान्त्रिक सतर्भे इसका देखके नमस्त्रार करने का विधान है। नमस्त्रारका मन्त्र है— "कुड्मादणसर्वाहि । कुन्दे न्दुधवतानने । मत्यामासिप्रधे देवि चे मद्धारे नमोऽस्तु ते ॥ कृषोदरि महाचर्छे सुक्षकेणि । वितिप्रदे । कुलाचारप्रसन्नास्ये नमस्ये ग्रह्मरिये ॥" (तन्तसार)

क्षेमजय—प्रवोधचन्द्रोदय नामझ संस्कृत वेदाक ग्रन्थ रचियता।

चे मजित् ( सं॰ पु॰) सगधदेशीय एक राजा। इन्होंने २६ वर्ष भगधर्मे राजत्व किया। यह चे मार्चिनाम स प्रसिद्ध थे। नगध देखो।

क्षेमतर (सं॰ वि०) श्रतिशयन क्षेमः। श्रतिशय हित-वर, बहुत भक्षा। (गीवा ११३५)

क्षेमदर्धी (सं० ति०) क्षेमं द्रष्टुं गोलमस्य, क्षेम दृय-णिति। १ मङ्गलदर्धी, मलाईको टेखनेवाला। (पु०) २ चन्द्रवं गोय कोई राजा। सन्होंने काल सहक्षीयके निकट योग सीखा था। (भारत १२८९८६)

चे मधन्ता (सं• पु॰) चे मं चत्यरक्षणपटु धनुर्धस्य, बहुती॰। १ पुण्डरीक के पुत्र सूर्यवंशीय कोई राजा। (हिरवंश १५१९७) २ सावर्ण मनुके पद्मम पुत्र। (हिरवंश ४१८४) २ षड्गुणा देवीभक्त मण्डनगोत्रीय कीई राजा। यह गविद्यके पुत्र थी। (स्वाद्विख्ड ११३११९६६)

चे सधर्मा (सं० ५०) चे सः दितकरः धर्मी व्यव-द्वारो यस्य, बद्वत्री०। एक राजा। यद्व शिश्रुनागवंशीय काकवर्षेत्रं पुत्र छे। (विष्कुपराण शरुः)

के सधारी — भिनिगोतीय एक राजा । यह वागी खरी-देवीके भक्त भीर गाधिके पुत थे। ( वशादिखण राहरारः) को सधूर्त (मंग्यु०) एक जनपद, कोई मुख्का। यह कूर्म विभागकी एत्तरदिक्को भवस्थित है।

( नार्कष्डे यपुराथ ४ ८।४७)

चं मधूर्ति (सं ॰ पु॰) एक्कन राजा। यह भारतयुक्ष-में दुर्योधनके पच पर थे और महातेजस्ती बहत्क्षेत्रके साथ घोरतर युद्ध करके निइत हुदै। (भारत ७१०० प०) चे मध्या (सं ॰ पु॰) पी खरीक का नामान्तर।

(पश्चवि'शहाह्मच)

च मपाल-कौ व्हिन्धगीतीय एक राजा। यह कालिकाः

के भक्त और सतन्त्रका पुत थे। ( सहाद्विष्ण शक्शिक ) चें मफना (सं ॰ स्त्री॰) शे मं फन यस्य, बहुबी॰ ततः टाप्। उदुम्बरहक्ष, गुलरका पेड।

क्षेमस्ति (सं• प्र•) नत्व देशके एक राजा।

(भारत शहक अ०)

च मराज ( सं ० पु० ) एक कथ्यपगोत्रीय कामाक्षीरेवी-भक्त राजा। ऐरावतके दंशमें इनका जन्म हुवा था। दूनके पुत्रका नाम दारि रहा ! (सहाद्विष्ठ '११'२१) २ क्षे मवती नगरीके प्रतिष्ठाता । चे मक्ती देखो। ३ काइसीर निवासी एक प्रसिद्ध ग्रन्थकार । इनकी लोग राज्यनक चे मराज बहते थे। यह विख्यात टार्श निक अभिनव गप्तके थिया रहे। इनके रचित अनेक संस्कृत ग्रन्थ मिलते है। उनमें यह कई एक प्रधान है-नित्रोद्योत ( तन्त्र ), भैरवानुकरणस्तोत, वर्णोदयतन्त्र, शिवस्तोत्र, स्रन्टनिष<sup>2</sup>य. स्रन्टसन्दोह श्रीर स्रक्कृन्दोद्योत। सिवा इसके श्रमिनवग्रमरचित ईखरप्रत्यभित्रास्त्वविमर्थिनी -की 'प्रत्यभिद्धाह्मदय' नान्त्री टीका, प्रसिनवगुप्त रवित -परमार्थसारकी 'परमार्थसारसंग्रहनिव्रति', इत्प्रसदेव -रचित प्रसिग्स्तोलावलीकी विवृति, वस्त्रुप्तरचित गिव-सत्रकी 'शिवस्त्रविमिधि'नी' टीका, साम्बपद्माधिका-टीका और नारायणरचित स्तवचिन्तामणिकी टीका भी पायी जाती है। यह ग्रस्य ई॰ एकादश शताब्दके प्रारम्भे सिखित दूर।

प्रकोई संस्कृत ग्रन्थकार । साधारणतः यह च स-गर्मा करसाने है। इनके पिताका नाम नरवैद्य सन्धय रहा। इन्होंने संस्कृत भाषामें क्षे मक्कवृत्त्व श्रीर विकि-सामारसंग्रह नामक वैद्यकग्रन्य रचना किये। क्षे मराजपुर - युक्तप्रान्तीय वसती जिलेके धमरोहा परग-नेका एक प्राचीन नगर। यह भवा॰ २६ पर्ड ७० भीर टेशा॰ दर २३ पूर्वमें भवस्थित है। वचरा नदीके -कूसमें रामघाट या बतुवाबाजारसे उत्तर-पूर्व चेमराज पुर ५॥ कीस पड़ता है। यक्षां T जैसी प्राक्ततिका एक फ्रुट है। पुरातन बीहस्तू एका भग्नावशिष भी देख यडता है। पायर भीर भाषी जपुरकी देखनेसे मालूम दोता कि दोनी ग्राम पुरातन भग्नावशेष परही बनाये गये हैं। समावतः पूर्वीत प्रदक्ते उत्तर-पूर्व भीर दक्षिण- दिस्की प्राचीन चे सवती नगरी चवस्थित रही। चेस-राजपुरसे दक्षिण सघानवान नामक दो ह्रद्र ग्राम हैं। च मराजपुरको पश्चिम श्रीर दिचणदिक्को सनोरा वा सनोरमा नदी प्रवाहित है।

चे मराम-एक सातिधास्त्रसंग्रहकार । इनकी रचित हेतसकिदा, रामनिवस और साइएइति मिनती

स्मितती -एक प्राचीन नगरी । बीहोंके ग्रत्यमें लिखा है नि अञ्चल्द बुद मैखनराज क्षेमने सनपुरोहित थे। "सप्तत्रहस्तीत" में इसी मेखलाना नाम क्षे मनती निखा गया है। मक्चन देखा। बहुतसे सोगीको विम्हास है कि वही खेमवती भाजकल चेमराजपुर-जेशी करला सकती है। चे सबतीका थोडा खंग बाधुनिक क्षेमराज-पुर भीर क्षक्र भाग पायर तथा भागोजपुर नासक याभीके सध्य भवस्थित था। चे मराजपुर देखा ।

क्षेमवान (सं० ति०) चोमं मङ्खं अस्यास्ति, चोम त्रस्वर्धे मत्त् मस्य व । मङ्गलयुक्त, भला, पद्धा । चे महि ( एं० ति॰ ) क्षें मस्य हि सम्बस्य, क्षेमहह-इति । प्रतिशय सङ्गलयुक्त, बहुत भन्ना या चन्छा । च सम्मी, चे मराज देखी।

क्षे मसामन्त भोसले--बम्बई-प्रान्तीय सावन्तवाहीके एक सामन्त । इन्होंने निज बाइवल पर सावन्तवाडी प्रदेश समलमानीं के हाथमें उदार किया था। १६२७में - १६४० ई० तक इनका राजल रहा। सरने पीछे इनके पुत्र सद्भण सामन्त राजा इवे । १६६५ ई०को लुक्काणने इस्लोक परित्याग किया था। फिर स्नके पुत्र फुन्ट्सामन्त राजसिंहासन पर वैठे। १० वर्ष राजल करके वह भी परलोकवासी दूर श्रीर २य क्षे मसामन्त राजा वने । शिवजीके पौत्र साइने उन्ह सालसी तहसीलका योडा ग्रंग दिया था। फिर १७५५ ई०को इसी वंशके ३य चे ससासन्तने सिंहासनारी-इस किया था। इन्होंने १७६३ ई०को जयाजी सेंविया की कन्या सन्त्रीवाईको व्याप्त सिया । दिसीने बाद-शाइने इन्हें राजांका उपाधि दिया था ! कोस्हापुरके सामन्तने ईर्थापरवय हा सामन्तवाडी दाक्रमण करके कई एक पार्वतीय दुर्ग पिथकार किये। परन्त

सेंधियाने मध्यस्य बन किले वापस दिलाये थे। ३य | क्षें मसामन्त एक असाधारण वीर रहे! जलव्यतें भी उनकी दस्यृहत्ति चलती थी। इससे अंगरेज और पीतंगीज उनके शत हो गरी। खलपथर्म कोल्हापुर-राज श्रीर पेशवाके साथ युद लगा था। एक हो साथ जमीन भौर ससुद्र दोनों जगह लडाई होती रही। १८०३ रे०को ३य क्षेमसामन्तका मृख् हुचा। उनक सन्तानादि न थे। पत्नी लक्सीवाईने ही राजकाय परिचालन किया । सन्त्रीवार्द्दन प्रथमतः रामचन्द्र सामन्त ( भाज साइव ) श्रीर उनके मरने पर फल्ट सामन्तको अपना पोष्यप्रत बनाया थे। इन्हीं फन्ट सामन्तके पुत्र धर्य क्षेमसामन्त रे। इन्हें द वसाको वयसमें राज्यभार प्राप्त दुवा। परन्तु राजामें नाना-प्रकार विस्ताट बढ़नेसे ४० क्षे मसामन्तने १८३८ ई० की बृटिय गवनैमेख्के जवर राजाभार डाल दिया। क्षेमहंसगणि-काखिदासरचित निघटूतक एक टीका-कार। यह जैनधर्मावलम्बी घे ।

चे मा (सं॰ स्त्री॰) चे म-टाए। १ देवीसृर्तिविशेष, कात्यायनी।

"निस्तिंग्रे पूज्येत् च मा सर्वं कामफलप्रदाम् ।" (देवीपुराण ४०४०)

२ की दे प्राप्ता। ( मारत शरशारपट)

चें साधि (सं॰ पु॰) सिधि लाराज चित्रस्थके पुत्र। (भागवत टाश्रक्)

से मानन्द—१ कोई संस्कृत यं यकार । यह दृष्टिकापुर-निवासी रघुनन्दनके पुत्र थे। दृन्होंने न्यायरत्नाकर श्रीर तत्त्वसमासव्याख्याको रचना किया।

र कायस्थवंशोद्भव कोई किन । इन्होंने के तका-दास उपाधि थोगसे 'मनसार भासान' नामक बंगला प्रवादं य बनाया था। उत्त पुस्तक पढ़ेसे यह वर्धमान जिलेको वासी-जे समभा पडते हैं। चे मानन्द १४१७ सकसे पहली विद्यमान थे।

क्षेमाफना (सं० क्ती॰) क्षेमं मङ्गननरं फनं यस्याः, बहुत्री॰ प्रवोदरादिलात् साधः । उदुम्बरत्त्वन्न, गूनर-का पेड। किसी स्थल पर 'क्षेमफन।' पाठभी दृष्ट सीता है।

चं सारि ( ६० पु॰) निसिवंशीय सम्बय वा संनयको पुंता। (विश्वपुराण शप्र प॰) क्षे मासन ( एं ० लो० ) योगासनविशेष । दाइने डाय पर दाइना पांव रख कर बैठने से चे मासन होता है। यह आसन लगा कर उपासना करने से साधक संगैको जाता है। (बद्यामन)

च मिका ( सं० स्ती० ) हरिद्रा, हन्नदी।

क्षे भीन्द्र--कामधास्त्रपर्णता एक प्राचीन ग्रन्थकार ।

चें सीम्बर—एक प्राचीन संस्कृत कवि। यष्ट कवि विजय-कोष्ठके प्रपीत्र थे। इनका बनाया नेषधानन्दकाव्य पीर चण्डकीथिक नाटक सिलता है।

चे मेन्द्र--१ मदनमहार्णं व नामक संस्कृत ज्योति:शास्त्र-कार । २ स्त्रोकप्रकाय नामक संस्कृतप्रत्यके रचयिता । इन्होंने व्यासके थिष्य-जैसा घपना परिचय दिया है । स्

कोकप्रकाशमें नानाप्रकार लेखनप्रवाकी धीर प्रदा-क्ती कागज क्षिखनेकी रीति विव्वत हुई है।

३ इस्तिजनप्रकाश नामक संस्कृतं ग्रन्थरचयिता। यह गुजैरनिवासी यदुशमीके पुत्र थे।

8 कोई ग्रन्थकार। यह राजनगरवासी नागर ब्राह्मण थे। इनके पिताका नाम भूधर रहा । पितलद-नरेश शक्करलालके श्रादेशसे चें मेन्द्रने संस्कृतभाषामें लिपि-विवेक कीर माटकाविवेककी रचना किया।

ध सारस्त्रतप्रक्रियाकों कोई टीकाकार।

६ काश्मीरके कोई विख्यात कवि। इन्होंने व्यासदास नामसे अपना परिचय दिया है। चे नेन्द्र व्यासदास देखोः
क्षेमेन्द्र व्यासदास—काश्मीरके एक प्रसिद्ध संस्कृतकवि।
इन्होंने त्रिपुरय लियाखर पर जन्मग्रहण किया था।
इनके पिताका नाम प्रकाशिन्द्र भीर पितामहका नाम
सिन्धु रहा। क्षेमेन्द्रने अभिनवगुप्तके निकट साहित्यः
तथा असङ्कार भीर भागवताचार्य सोमपादके निकट
धर्मेशास्त्र अध्ययन किया। इनके उपाध्यायका नाम
गङ्गक था।

कविवरचे मेन्द्रने बहुतसे संस्कृत ग्रन्थ रचना किये थे। डनमें इन २६ पुस्तकों का अनुसन्धान मिलता है— प्रमृततरङ्क, प्रवसरसार, घौचित्यविचारवर्चा, कनक-

<sup>\*</sup> Handscriften Uerzeichnisse der Konighehen Bibliothek, von Weber p 224.

जानकी, कलाविनासकाय, कविक्रवहासरण, क्षेमेन्द्रप्रकाम, चतुर्देशसंग्रह, चार्क्चर्या, चित्रमारतनाटक,
हपदेनन, दमावतारचरित्र, दानपारिजात, देगोवदेग,
नीतिकत्यत्व, नीतिस्ता, पद्मकादस्वरी, पर्यमानपश्चामिना, बुदर्चरत, हहत्कथामञ्जरी, वोधसत्वाव
दानकत्यत्तता, महाभारतमञ्जरी, सुक्षावलीकाव्य, सुनिमतमीमासा, राजावकी (इतिहास), रामायणकथासार, चलितरत्नमाला, कावत्यवतीकाव्य, वात्स्यायनस्त्रसार, विनयवत्नी, वेतालपञ्चविद्यति, योगाष्टक, श्रविदंश, समयमाद्यमा, सहत्ततिकक, सेव्यवेवकोपदेग।

इनकी यत्यावली पाठ करनेसे समक्त सिनेन्द्र विद्या, बुद्धि तथा पाण्डिलमें एक असाधारण पण्डिल, ऐतिहातिक और महाकवि थे। इनकी रचित समयमाळकामें कारमीरकी तात्कालिक अवस्था अति सुन्दरभावसे विद्यत हुई है। दूसरा एक विशेषल यह है कि क्षेमेन्द्र निरपेशभावसे श्रेव, वेष्णव और बीह ग्रस्थोंकी आसीचना कर गये है। इनका रचित द्यावनार, सुनिमतमीमासा और वोधिसत्वावदानकत्यता पठनेसे निर्णय करना कठिन पडता है—क्षेमेन्द्र हिन्दू या बीह थे। वास्तविक यह हिन्दू रहे और हिन्दू होते भी बीह्यास्त्रका समादर तथा वुद्धेवकी भगवदवतार कैस स्वीकार करते थे।

क्षेमेन्द्र भी बोधिसत्वावदान कत्वज्ञता तिळ्वतो भोट-भाषामें भने कवार अनुवादित हुई है। इस ग्रन्थ का मूल भीर भोट भाषामें उसका एक प्राचीन प्रनुवाद ( Btogs brjod dpag hkhri Sin ) कल कत्ते की ग्रियाटिक सीसाइटीने छापा है।

राजतरिङ्गणीके प्रणेता कल्लणने पण्डित क्षेमेन्द्र-प्रणीत राजावसीका उज्ज स करने कला है—

''कैनाप्यनवधानेन कविकर्मं णि सत्यपि। -

ष ग्रीऽपि मान्ति निर्दोष: चे सेन्द्रस नृपावली ॥° (१।११)

क्षेमेन्द्र प्रक्षत कवि तो थे, परन्तु प्रनवधानताप्रयुक्त चनको राजावको निर्दोष नहीं। किन्तु क्षेमेन्द्र एक बहु-दर्शो ग्रीर निर्पेच ग्रन्थकार थे। इससे चनको ग्रसाव-धानो जैसा सान नहीं सकते। काश्मीरराज प्रनन्तके समय २५ कोकिकाल्दको (१०५० ६०) समयसाटका भीर जलगराज के राजत्व कान ४१ लोकियाच्य को (१०६४ ई०) दशावतार क्षेमेन्द्र ने लिखा था—

> " एकांचि बान्हे विहित्तचलारि ये म कारि के। राजी कलगमूमर्तु काम्मोरिजवा नमत्र ॥" (दणायतार )

इनकी ग्रन्थांक्ली पटनेथे समभा पडता कि उन्होंने कई ग्रन्थोंकी रामयशा नामक व्यक्तिके त्रनुगेष त्रोर हस्त्क्वामण्डरी देवधरके चादेगसे रचना की। क्षेत्र्य (सं कि जिंक) क्षेत्राय साधु, क्षेत्र-यत्। मार्गक्तार यत्। पार्शकार हस्तकर, त्रक्छ।

"से मां ग्रह्मप्रदां नित्य पग्रवतिकरीमदि ।

परिव्यज्ञेन् नृपोन्, सिमाकायं मविचारयन् ॥" ( मनु धार्र )

(पु॰) २ एक जन राजा। यह उपायुक्ते पुत्र थे। क्षेय (सं॰ पु॰) चेतुं योग्यम्, जिंग्यत्। चय करनेकें योग्य, जो वरवाद किये जानेंके लायक हो। क्षेण्य (सं॰ क्षी॰) खायस्य भावः, क्षीण यज् । चीणता, क्षय, बवाँदी। (राम्मरिक्षणे १५०) चेत (वे॰ कि॰) चितौ भवः, चिति-प्रण् । १ पृथिवी सम्बन्धीय, जो पृथिवीमें उत्पन्न हो। (चन् ८५००) (पृ॰) २ ग्रुष्तकाष्ठ, सुखी लक्षडी। (चन् ६१२१ माय क्ष तयत (सं॰ पु॰) म्हिपिविश्रेष । यह शब्द पाणिनोय

तिकादि गणके श्रन्तर्गत है। क्षेतवान् (वै॰ वि॰) क्षेतमस्य श्रस्ति, क्षेत-सतुण्मस्य वः। १ शुष्क काष्ठयुक्त, सुखी जकडीवाना। २ हवियाना,

जिसका हिंदः हो।( चन्दाराः) चैत (वै० क्तो॰)क्षेताणां समूदः, क्षेत्र-प्रण्। भिषारि-भगेऽण्।पा शरार्वा १ क्षेत्रसमूह, हार।२ क्षेत्र, खेता। (वाजसनेयस हिता २१।८०)

क्षेत्रज्ञ (सं क्लो॰) क्षेत्रज्ञस्य भावः, क्षेत्रज्ञन्यः । क्षेत्रज्ञात्रस्योऽण्या शरारद्रः । क्षेत्रज्ञता, क्षिसानी । क्षेत्रज्ञार (सं क्लो॰) क्षेत्रज्ञस्य भावः, क्षेत्रज्ञ-पञ् । यूप-वचनब्राह्मणादिमा. कर्मण च। या शरारद्रः । क्षेत्रज्ञज्ञा भाव, क्षेत्र-ज्ञता, किसानी ।

क्षेत्रपत । सं ॰ ति ॰ ) स्वेत्रपत्यम्, सेत्रपति न्त्रण् । स्वयवादिमाय । वा शरान्या सेत्रपतिका स्रपत्य, नमीन्दारका खडका । स्त्री लिङ्गम सोप् स्वानिसे सेत्रपती स्व सेता हे । स्वै महद्वि (स॰ प्र॰ स्त्री॰) से महद्विनोऽपत्यम्, से महद्दिन्

Vol V. 163

३ घुलि, गर्दै।

इज् । वाहादिभाष । या शराट्ह । श्रोतिवृत्त च्रा उनकी कन्या। क्षैतिक ( चं ० ति० ) क्षेम ठल् । चे सध्यक्य हारा सिंह। श्रेमधे सिंह पदार्थको क्षेमिक कहते हैं। जिन सकत दार्भनिक्षीने दुःखके घत्यन्ताभावको ही सृत्ति जैसा खिर किया है, वह सुज्ञिकी चौ सिक जन्यताकी मान सेते है। सक देखे। **श् रकलक्ति—सामस्त्रप्रकामक एक ऋषि।** चैरइद ( सं० ति० ) चीरइदस्ये दम्, चीरइद्दर्भण्। क्षीरच्चर संबन्धीय। चैरिय (स'० त्रि०) चीरे संस्थातम्, क्षीर-ढञ्। चीराब्द्ध्य्। । पा धारारः। १ झीरसंस्कृत, दूधसे बना हुवा। (स्ती॰) २'परमाझ. खीर। चैरेयी ( सं ॰ स्ती ॰ ) श्लीर छ स्त्तता, खीर। क्षीड ( सं० ए० ) श्लोडाते बध्यतेऽस्मिन् श्लोड पविकर्षे घज्। गजबन्धनी, धालान, दायी वांधनेकी जंजीर या रस्रा। श्राण ( सं ॰ ति ॰ ) श्रयति निवसति एकसिन व स्थाने, चि बतंरि ख्रुट् पृषीदरादिलात् साधः। एकस्थानसे धन खान न जा सक्तिवाला, जो एक जगहरे दूसरी जगह न पहु च सकता हो। (ऋक् १।११७।६) ( पु॰) क्षु मब्देन पलचा । २ सोई मब्दकारी वीणा। ( स्रम १।१।७।८ साध्य ) शीचि (सं • स्त्री • ) श्रे वाष्ट्रस्त्रात् डोनि वा डोप्। १ पृथिवी, जमीन् । २ एकसंख्या, घदद १। चीणिय ( सं० पु॰ ) पश्चिवीपति, राजा। सीपी, वीप देवी! चोणीः प्रति, चोषिव देखो । चीणीपाल-रक्ताचीदेवीमत एक मद्रगोतीय राजा। , यड चक्रावर्तीने पुत्र भीर दमनने पिता थे। ( प्रह्मीर खख १।३१/८८) क्षीणाय-मोहिनीदेवीमक्त यालाकी मुनिगोतीय कीई राजा। यह धुन्धमारके एक घे। ( सहादिबन्ध शश्य) चीत्ता (सं ० ति०) सुद्-त्व्यू । पेषणकर्ता, पीसनेवासा । चीद ( सं ० पु॰ ) चुद्-घन्। १ चर्णन, पेषण, पिसाई। क्रमेणि घंज्। २ चूर्ष, घाटा, बुवानी । (कागीवण २१।८२)

चोदः (वै॰ क्षी॰) चुद्- बसुन। जल, पानी। (क्टम शहपाप) चीदश्रम ( षं॰ त्रि॰) श्लीदं श्रमते, श्लोदःश्रम-श्रच्। विचारयीरय। ( नैषधवरित ) क्षोदित (सं० क्ली०) चुद-णिच्-क्लाश्चूण, घाटा, बुकानी। ( क्रि॰) २ चृणित, पिसाया बुका इवा। र खोदित, जो खोदा गया हो। सीदिमा (स॰ पु॰) चुद्-द्रमिच्। प्रव्वादिमा दमनिच । पा धाराररर । अतिशय चुट्रता, बड़ा हो आसीनायन । क्षोदिष्ठ ( सं० त्रि० ) चतिष्रयेन श्चुट्रः, ज्ञुट्र-इष्ठन् । चति शय चुटू, निहायत कमीना । चोदीयान् ( सं ० वि० ) चुद्र-ईयसुन्। चुद्रतर, नमीर्नरी वासीना ( नाव रा१००) चोद्य (सं० ति०) शोदितुं योग्यम्, श्रुदः खत्। ऋइनोः र्व्यंता पा शाशश्या चुर्ये करने योग्य, पीसा जाने वासा ! ( रामायच राद्यारः ) चीधुक (वे० ति०) शुधायुक्त, भूखा। (शतपवनावव राप्राराक) चीम ( सं० पु॰ ) सुभ-घञ् । १ सञ्चलन, इलचल, खन-बर्ती। २ चित्तचाञ्चला, धवराइट। (चनरवरित १ वह) ३ विकार, बिगाड। (साध) चोभक ( सं॰ पु॰ ) १ कामाख्याखित एक पर्वत। "दुर्जराख्यस्य पूर्व स्वां पुरं नाम वरासनम्। तद्दियो महार्थे ल: चीभक्षोनाम नामत: "" (कालिकापुराय प्र प्र•) (ति॰) २ चीभजनक, धनराइट पैदा करनेवासा। क्षीभक्तत (सं०पु०) एक संवत्सर। श्वीमन ((सं० चि॰) चुम-षिच्-खा। १ क्षीमजनक, घवडा देन वाला (क्ली०) भावे खारू। र सञ्चालन, सनसनी । (पु०) ३ कामके यांचमें एक वाण। (भारत १२।२१६ घ०) ४ विष्णु । (विकाससम्बास) चीम (सं० स्ती०) चु-सन्।१ चन्द्रशाचा, श्रटारीकी **अपरका क्रमरा। २ श्रष्टालिका, श्रष्टारी । ३ श्रतसी**-वस्त्र, सनका कपड़ा। (पु॰) ४ गणहासक, चौबी। चीमक (संबंधुः) चीरनामक गन्धद्रव्य, चीवो। चौषि (सं • स्त्री •) चु बाइनकात् निः दृष्टिय । प्रथिवी, लगीन। ब्रह्मवैदर्भपुराणके सतमें खयकालको चीण-जैसी हो जानेसे पृथिवी चौषि वहलाती है। इसमें चीण प्रव्हते स्थानमें श्रीणि निवात होता है। (बसर्वे वर्त प्रकृतिसन्द ७ ४०)

क्षीणी (म' ॰ स्ती ॰) क्षीणि-वा खीए । १ प्रधिवी, समीन्। (भागवत ११४१३) २ एक सख्या, प्रदृदृश

चौषीभ्रज (सं॰ लो॰ ) ग्रैं बज, ऋरीसा।

क्षीणीप्राचीर (सं॰ पु॰) चौख्याः प्राचीर इव। ससुद्र, सागर।

चौषीसुक् (सं॰ पु॰) श्लीषीं सुनिज्ञ, श्लीणी-सुज्-िक्वण्। चितियालक, राजा।

क्षीणीमय ( सं ० त्रि ० ) श्रीणी-मयट् । स्राप्तय, महीका बना हुसा । (मागवत राकार ) 'श्रीणीमय"के स्थन पर श्रीणिमय पाठ भी दृष्ट होता है।

हीद्र (सं॰ क्ली॰) खुद्राक्षः विद्वस्तवर्णं मिह्नकामिनिं-हेत्तम्, चुद्रा-श्रम् । १ कविन्नवर्णं मिह्नविष्रेष्ठ, किसी किस्मका श्रष्ट्द । विद्वस्तवर्णं कोटी कोटी एक प्रकारकी सिक्ख्यां होती हैं। उन्हें खुद्रा कन्नते हैं। यह सिक्ष-कार्यें को सश्च शाहरण करतों, वह भी विद्वस्तवर्णं होता श्रीद कहकाता है। (भाववकार) यह द्यतियय श्रीतन्त, सश्च श्रीर क्लंदनायम है। यह वी मिल कानिसे विषत्तक्य हो जाता है। (राजवकार)

२ मधु, शहद। यह विखन होता और देहस्य धातु-मनों को विशेषक्षये सुक्षाता है। चौद्र मधुर रहते भी क्षमेवीयत्वसे स्रेमाको शमन करता है। (स्वत स्व ३० ४०)

३ जल, पानी । ४ धूलि, गर्द । सुद्रस्य भावः, सुद्र-त्राण् । ५ क्षुद्रता, घोकापन । (पु॰) ६ मगधदेशजात कोई वर्णसहर जाति । (भारत १२१४ पर२) ७ चम्पल इस, सम्पाना पेड ।

चीट्रक्ष—एक पुराणीक्ष जनपद या बसती। घट्न रेखा। चीट्रक्सालवक (सं॰ दि॰) चुट्रक्सालक्ष्योरिट्स्, चुट्रकः मालव वुज् । चुट्रकः चौर सालवसे सम्बन्ध रखनेः वाका। (पा धाराध्य भाष)

चौद्रकंसासवी (सं० स्त्री०) चुद्रकसासवयोः सेना, चुद्रक सासव-घञ् । षठ प्रवस्य चुद्रकतास्वात सेनाव द्वावात्। पा धाराध्या

श्चद्रक भीर मासवधी सेना या फीक । चीदकी (सं॰ स्त्री॰) श्रीद्रक्त डीप यसोपस । वासिक-देशीय सायुधनीवीसमूह, श्चद्रकससूह ।

(सिद्धानकीसदी ४।३।१४४)

चौद्रस्य (स॰० ह्ही॰) सुद्रकः नास्त्रिमदेशीय प्रायुधनीवी-ससूषः, खार्थे नारम्। वास्त्रिसदेशीय ससूत्र।

( पा धाशारा )

चौद्रम ( च'॰ क्लो॰) चौद्रात् नायते, सीट्र-जन-उ। १ सिक्य, सोम (ति॰) २ सधुसे उत्पन्न होनेवाचा, को महदसे निक्तना हो।

चौद्रजा (सं० स्त्री०) १ सधुमर्करा, महदकी चानी। २ सीद्रनाम मधुत्र मर्करा, किसी महदकी महर। चौद्रधातु (सं०पु०) चौद्रजाती धातुः, मध्यपद्छो०।

खर्ण याक्षित, सोना मक्खी।

चौद्रिप्रिय (सं॰ पु०) १ जलसभू सहस्स, पानी ना सहुवा।
(ति०) २ सधुप्रिय, यहदको पसन्द करनेवाला।
स्रौद्रमेह (सं॰ पु॰) वातजन्य प्रसेह, वाई का जिरियान्।
इसमें रोगी सधुनिस मेह छोड़ता है। (स्युत) वैद्यक्षयास्त्रमें सधुमेह नामसे इसका उत्तेल है। प्रमेह देला।
चाद्रमेही (सं॰ ति०) चौद्रमेहरीगयुक्त, जिसकी
मधुमेहकी बोमारो हो।

चीट्रगर्बरा (सं० स्त्रो०) क्षोद्र-सधुक्तत यर्करा, एक तरहर्के यहदकी शक्कर। गुणमें यह क्षोद्र सधुतुच्य होती है। (राजनिषयः)

चौद्रसाङ्काय ( सं ॰ क्ली ॰ ) वटमाक्षित । चौद्रेय ( सं ॰ क्ली ॰ ) सीद्रे भवः, चौद्र-उज् । सिक्य, सोम ।

श्रीम् (स्० पु०-क्का०) च्रु-मन्। प्रतिच्रत्तर्द्धचिति। वण्रारश्य ए प्रदक्त, रेगमी कपडा। (रह रणः) श्रुमाया प्रतस्या विकारः, श्रुमा-प्रण्। २ थणचे उत्यन्न एक प्रचारका वस्त्र, सनां कपडा। च्रीमेण दृश्चिन परिकृती रथः, चौम-प्रण्। २ पडनस्य परिवृत रथः, वह गाडी जिस पर रेगमी परदा पडा हो। ४ प्रासादायाउइ, इविजीक ग्रामीका घर। ५ ष्रहाचिका, घटारी।

स्तीसक (स'० पु॰) चीर नास गत्सद्रय, चीरा। चीमतेल (सं॰ लो॰) प्रतसी तेल, प्रलक्षीका तेल। यह वातम्म, सप्तर, वनावह, कट्पाक, प्रवस्त्रय (आंखिके लिये खराव), गुक् स्त्रीर पिसल होता है।

(सुयुत सूब ४५ घ०)

चीसमसी ( रं॰ स्ती॰) दग्धवस्त्रभस्म, जली अपड्रेकी खाका

श्तीिक सा (सं० स्त्री •) श्चमानिर्मित मेखना, सन या प्रस्तसीक सामिती सर्भनी ।" "नीमना नैस्राय।"

(कौधिकसूब ५७।६)

क्षीती (संक्षी ) चुमा एव, खुमा खार्थे धण्ततः डीप्। १ घतही, अवसी । चुमा विकारः । चुमानिर्मित कत्था, सनकी कथरी ।

चौर (सं० क्री०) चुरस्य कार्यम्, चुर-भण्। १ सुग्हम कर्म, इकासत। क्रिय समञ्ज भीर नखादिका कर्तन सम्बक्षाधन होता है। (राजनिष्ण्) इसका संस्क्षत पर्याय—सुग्हन, सद्द्रकरण, वपन भीर परिवापन है। वैद्यशास्त्रमें किछा है कि—पांच दिनके भन्तर केय, नख, स्त्रञ्ज भीर रोम कर्तन करना चाहिये। पांच पांच दिनमें हजासत करानिचे वाली, दाही सूक्त भीर नासून आदिकी घोधा तथा पुष्टि होती, धन भीर परमायु बद्ता थीर धरीर में पवित्रता तथा बावण्य भाजाता है। सीर्कार्भ सानवको मित हितकर है। (भावमकाय)

ब्रह्मकेदतेपुरायके सतमें व्रत, खपवास घौर आदादि संध्यके दिनको वाल बनवाना पडता है। उस दिन श्लीदकर न करानेचे पवित्र होना कठिन है। जो व्यक्ति यह जियस प्रतिपालन नहीं करता डसको नरकके नखादि झुर्डामें रहकर वाल नास्तृन घादि खाना घौर यसदूतींके दर्डप्रहारका घोर दु:ख उठाना पड़ता है। (ब्रह्मवैवर्ष-प्रकृतिख्ड २०४०)

राजसार्तयहमें लिखा है— पादिमयों को रोज ही हजायत बनाना चाहिये। परन्तु झानके पी है, पाहा- शन्तको, याताकालमें, युदके समय या तैन नगाकर खीरकार्य नहीं करते। पूर्वमुखी हो बैठकर बाल बन- वाजा छित है। प्रनिवार, रिववार वा मङ्ग्लवार, रिज्ञातिथि धोर सन्धाविला वा रातिको क्षोरकार्य निषद होता है। उत्तरफरानी, उत्तरावारा, उत्तरमाद्रपद, अरखी, क्षत्तिका, रोहियी, पार्ट्रा, श्रक्षेषा धीर मधा पादि कई नक्षतीं वाल बनाना मना है। विवाह, स्ताधीय, जातकाधीय, कारागारचे मुक्ति वा यद्म- दीक्षां दिन भीर राजाजा वा बाह्मणकी सनुमति

होति सभी नस्त्रीं सभी वारीं श्रीर सभी समयीं पर चौरल भें सर सकते है। देवपूजा वा पिख श्रादकी दिन, संज्ञान्तिके दिवस, जन्म श्रास वा जन्म नक्षत्रकी चार न करना चाहिये। वराहपुराण में प्रथम नस्त्र श्रीर समने पीके श्रास्त्र काटनेका विधान है। (ज्ञीतकाल)

नापितने घरमें बैठ कर बाल बनवाना निषित्त है। ऐसा करनेसे धनहानि होती है। रिवयरको दुःख, सोमवारको सुख, मङ्गलदारको खत्यु, बुधवारको धन-प्राप्ति, बहस्पितवारको मानहानि, ग्रुक्तवारको ग्रुक्तक्षय श्रीर ग्रानियारको चौरकमं करनेसे सर्वनाग्र होता है। (कर्मवोषन) प्राक्तरण हैखो।

चौरपव्य ( सं॰ ली॰ ) क्षुरं पविस्व स्तार्थे भण्। श्रति॰ भय तोच्या चुर, बद्दत तेज उस्तरा।

क्षीरिक (सं० पु०) क्षोरं शिक्यत्वेन।स्त्रस्य, क्षीर-ठन्। नापित, इजाम, नार्द्र।

ङ्गुत् ( सं॰ वि॰ ) झु-ता। तीच्चीक्तत, प्राणित, पैनाया इपा, जो सान पर चढ़ाया गया हो।

क्ष्रीत (सं॰ लो॰) क्ष्रु करणे त्रस् । तेजन, याणयन्त-विश्रेष, सान रखनेका श्रीजार, जिससे अस्त्रादि याणित किये जायें। (ऋष् २११८१०)

स्ता (सं ॰ स्ती ॰) चमते सहते भारम्, चम्-प्रच् उपधाः स्रोयस । १ पृष्टियो, जमीन्। (भारत शास्टः) २ एकः संस्था, श्रदह १।

चमाज (सं॰ पु॰) च्याया जायते, च्या-जन-ड । १ मङ्गल । २ नरकासुर ।

क्सातस ( सं ० क्ली० ) क्सायास्त्रसम्, ६-तत्। प्रथिवीतस्त,. जमानृकी सतस्र। ( मार्कक्षेयपुराष २३।४७ )

द्याधृति ( सं॰ पु॰) काश्मीरदेशीय एक राजा। (राजतरिष्यो शावन)

च्चाप (सं० पु०) च्चां पाति, रक्षति, च्या-पान्तः । राजा । (राजतरक्षणे शाक्षरः)

च्यापित (सं॰ पु॰)च्यायाः पितः, ६-तत्। राजा। च्यापाल (सं॰ पु॰)च्यां पालयित, च्या-पालि-श्रण्। राजा।

च्चाभुक् ( सं • पु॰ ) च्चां भुनित्त, च्चाः भुज्-िताप् । भूसि-पान, राजा । द्यासत् ( सं॰ पु॰ ) द्यां विभित्ते धारयति पासयति वा, द्या स्-क्षिप् तुगागमञ्च । १ घर्षत, एहाड । २ राजा। ( पथतन १४६६ )

इसायित (सं० वि०) इसत्य इतच्। कम्पित, जो कांप बढाडी।

क्कायिता (सं॰ लि॰) कम्पक, कपानेवासा । व्हिद्धा (वै॰ स्त्री॰) १ शब्दकारियो, प्रावान उठानेवासी, स्त्री चिक्काती हो । २ पक्षिविश्रेष, कोई चिडिया। (सक्र्रशम्बक्ष)

स्तेड (सं ॰ पु॰) स्तिह भावादौ घञ्षण्याद्य प्वा।
१ प्रवाह्य मिन्न सम्भाने न प्रानेवाली प्रावाज । २ सर्प ॰
रोगिषिप्रेष, कानकी कोई वीभारी। इससे कानमें सनसनाइट भर जाती है। १ विष, जहरा (पान्स्वहरी)
१ पीतघोषास्ता । ५ कटुकीषातकी । ६ जीवक नामक प्रोषिष । ७ स ह, सिकनाई। में मोचन, कीहा ८ त्याग। (क्ले॰) १० नोहितान पण पन। ११ घापा-युष्प। (त्रि०) १२ दुरासद, विक्रोरा। १३ कुटिन, चालवाज।

स्त्रेडन ( पं ॰ क्ली॰ ) स्त्रिड भावे स्वृट्। १ मो चन, —रिष्टार्ड । २ त्याग । (मारा शारण्यारः) ३ विगुघोषतुस्य स्वर, स्त्रें, से से ।

प्लेडा ( सं॰ स्त्री॰ ) स्त्रिड भावे घल्टाय्च । १ वांस-की छड़ । २ सिंडनाद, ग्रेरकी गरज । ३ कोषानको । प्लेडित ( सं॰ क्ली० ) स्त्रिड मावे ता । सिंडनाद, ग्रेरकी इहाड़। (भारत शहराह)

च्चे ला (सं॰ क्ती॰) च्चे तन्त्र । क्तीडा, खेल । च्चे लिका (सं॰ क्ती॰) च्वेना खार्यं कन् यत इतव । क्रीडा, खेलकूट । (भागवत प्रामाः)

च्चे शो ( सं॰ च्लो॰) ६वेल गीरादिलात् डीप्। क्लोडा, खेला ( भागवत)

## ख

ख — व्यक्तन वर्षीका हितीय प्रचर। इसका एवारण-स्थान कर्य है। ब-क्र-इ विवर्जनीयाना कर्यः। (विदानकीष्ठवी) भिक्षा ग्रम्यने इसका एवारणस्थान निष्ठामूक-नैसा निष्ठिपत हुवा है। यथा—"विष्ठायुक्त क्र प्रोक्षः" (दिवा) शान्दिक लोग भिक्षाके निष्ठामूल श्रम्दकी कर्याट वर्षे व वतला दोनीका विरोध भन्दान करते है। खकार वर्णका गुरसवर्ण-लेसा रहनेसे महाप्राण कहनाता है।

''ब्रुयुरसादरीय्रमगायणयात्राखरः स्रृतः" ( शिदा )

कामधेनुतन्त्रमें खनारका विषय इस प्रकारसे जिसा है—इसका वर्षे श्रङ्घ श्रथवा झुन्दकुसुनको भाति श्रभ्य श्रीर स्टब्बस है। यह तीन कीवीं श्रीर तीन विन्हुरीं से युक्त, एक श्रुन्यस्वरूप, व्रिगुषमय, पश्चदेवासक श्रीर तीन यित्तरमात्र है। तन्त्रशास्त्रमें स्वकारकी को लिखनप्रणाली कही है, उससे नागराक्षर मालाके यन्तर्गत
स्वकार याक्तित मिलो सुनी है। वर्णोदारतन्त्रके मतसे
इसमें सर्वसङ्गत वेवल वाच रेखायें रहती है। वहले
शामदिक को एक रेखा लगा उसके उपयोगी यग्नभागसे यथीमुखो दूसरी रेखा खोंचना चाहिये। किर
हचिय दिक्को एक सरल रेखा बना उसी रेखाके
मध्यमागसे एक यौर कुण्डलाकाररेखा निकालते
घौर माला लगाते हैं। ऐसे ही यद्वित वर्यका नाम
स्व है। इसकी वाम रेखा शिव, दचिय रेखा प्रजापति, अधीरेखा विष्णु, इतीय वामरेखा क्या
गौर माला मासात् कुण्डलिनी होती है। इसकी

- श्रीषष्टाश्री रेवताकी वस्तू असुम-जैसा रक्षवण, विविध रहाक द्वारोंसे पिरिशीक्षित और सहास्ववदम चिन्ता करना चाहिये। वह वामहस्त्रमें वर और दिचण हस्त्रमें अभय जैकर सर्वदा साधक के महत्त्वकी कामना विया करती है। खकारके यह कई नामान्तर हैं— प्रचण्ड, कामरूपी, श्रृष्ड, क्ष्ट्रच, विद्व, सरस्तती, श्राकाश्र. दिन्त्रय, दुर्गा, चण्डी, सन्तापित्री, गुक्त, श्रिष्वण्डी, दश्र जातीश्र, कफीण, गक्ड, गदी, श्रृन्य, कपानी, कल्याणी, स्पेक्षण, श्रवरामर, श्रमान्त्रय, चण्डिक्ष, जन, भाडार और खड़का। (वर्णीमधान) माहकान्यासमें खकारकी वाहु पर न्यास करना एडता है। किसी ग्रन्थमें प्रथम श्रीव के श्रादिवो ख रहनेसे रचियताकी श्रीव्रदि होती है। (वर्णवाकरटीका)

ख (सं० पु॰ क्ली॰) खर्वेत मनोऽस्मिन् खन्यते मनाऽनेन वा. खर्वे ड श्रयवा खल ड । १ इन्द्रिय ।

> "दिराचामेदपः पुर्वं दिः प्रसम्गान ततो सुखम्। खानि चैव स्मृत्रे देहिरात्मानं गिरएव च॥" (मनु १)६०)

२ पुर, शहर, गांव , ३ क्षेत्र, खेत । ४ शून्य, सिफर । ध्र विन्दु, नुकता । (बीलांवती, चेवव्यवहार) ६ श्राकाण, शास-मान । (मनु १२।१२०) ७ संवेदन, हमदर्शी । प्रदेवलीक । ८ सुख, धाराम । १० हम, काम । ११ जन्मलक्से द्यम राधि । १२ श्रम्बक, श्रवरक । १३ चिदानन्दमय ब्रम्लाकाम । (हान्दोग्यह्यन्वत् ) १४ निगममार्थ । (हान्दोग्यह्यन्वत् ) १४ निगममार्थ । (हान्दोग्यह्यन्वत् ) १४ निगममार्थ ।

खंक (हिं० वि०) खानी, खोखना, नमनीर। दंख (हिं० वि०) १ रिज्ञ, कुछा। २ निर्नेन, उनाड। खंखरा (हिं० पु०) १ पार्विचिष्ठेष, चावन पकानेका एक बड़ा वर्तन। (वि०) २ स्खा, खरा, कडा सेंका इसा।

खंग ( हिं० पु॰ ) १ खद्ध, तलवार । २ गेंडा । खंगड़ ( हिं० वि॰ ) इ.स., भगडालू, गंवार । द्यंगना ( हिं० क्रि॰ ) घड़ना, पोंछे न हटना, उटे रहना।

खंगर ( चिं० पु॰) १ एक साथ एका दुई कई ईंटें। ( वि०) २ सूखा।

खंगंचा ( वंं ॰ वि॰ ) १ जिसके दांत निकर्ते हुए हो । २ खांगनेवाला । (पु०) २ गेंड़ा । खंगालना (हिं क्रि०) १ केंबल जल डान कर घोना, पानी साफ करना । २ चोरी करना, सब कुछ डठा ले जाना।

खंगी ( डिं॰ स्त्री॰) ब्रुटि, कमी । खंगैल ( डिं॰ कि॰) १ पर्के स्तुरीवाचा, । २ टंतैल । ३ खांगनेवासा । (पु॰) ४ खडरावन ।

खंगौरिया ( हिं॰ स्त्री॰ ) श्रबद्धारविश्वेष, हंसती। खंघारना ( हिं० क्रि॰ ) खंगान्तना, थोड़े पानीये धोना। खंचना ( हिं० क्रि॰ ) खींच जाना, बनना।

खंजर (फा० पु०) नलवार, कटार।

खंजरी ( चिं० स्त्री० ) १ स्पासी, एक स्रोटा बाजा !
इसका दायरा ४ या ५ श्रंगुल चीडा होता है ! इसकी
एक घोर चमड़ेंसे मढ़ देते है । फिर कोई कोई खंज-रीमें घु चरूका गुच्छा या स्रोटी स्रोटी पतकी मांमें भी
खगा सेता है । खंजरी वार्ये हाथसे पकड कर दाहने
हाथकी थपकीसे बजायी जाती है । इस पर प्रायः स्रोग
भजन गात हैं ।

खंडना ( चिं॰ क्रि॰) तोड़ना, टक्षड़ें टुकड़ें करना। २ काटना, रह करना।

खंडपुरी ( चिं० स्त्री॰ ) एक प्रकारका मिठी पूरी । इसमें शक्कर और मेवा भर देते है ।

खंडर ( चिं॰ पु॰ ) खंड इर, ट्रूटा फूटा सकान । खडरा ( चिं॰ पु॰ ) १ किसी किस्सका बड़ा। २ ट कड़ा खडरेचा ( चिं॰ पु॰ ) खड्सनपची ।

खंडला ( हिं॰ पु॰ ) टुकडा। खंडवानी (हिं॰ स्त्री॰ ) ग्रर्वेत।

खंडसार (हिं॰ स्ती॰) शकार तैयार करनेकी जगहा खंड़हर (हिं॰ पु॰) ट्टाफ्टा सकान।

खंडा (हिं॰ पु॰) १ चावलका कन। २ कोटो तलवार। खंडिया (हिं॰ पु॰) १ गंडिरी काटनेवाला। (स्ती॰) २ ट कडा।

खंडी (हिं० स्ती०) मामके चतुःवार्ष्यं स्व विचयमूहः गांवकी चारो श्रीरके पेड़ा २ मालगुजारी वगैरहको किस्त।

खंडुवा ( डिं॰ पु॰ ) १ जूपविश्रेष, एक कूर्वा । है खंडीरा ( डिं॰ पु॰ ) मोदक्षेद, प्रकरका लड्डू।

खंडीरी ( हिं॰ स्ती॰ ) चावलके वहें वडें कन। खंतरा ( हिं0 पु॰ ) १ छिट्र, दशर । २ ्रीय, कीना । 'ता ( हिं ० प्र ० ) १ भूमि खनन करने का कोई यन्त्र. वेलचा। २ क्रम्हारीके सही लानेका गडा। खंदक ( घ॰ ५० ) १ परिन्हा, खाई । २ वहा गड़ा। खंदा ( हिं॰ पु॰ ) खनक, खोदनेशना । खंधा (६० ५०) भार्थागीत सन्द। खंबापची ( हिं ब्सी० ) मन्माच गागिदी। खंभ ( हिं॰ पु॰ ) १ स्तम्म, सितुन्। २ घरण, सहारा। खंभा, खम देखी। खंभात ( हिं॰ पु॰) १ गुजरातका एक राज्य। २ खंभात राज्यका प्रधान नगर। कान्ये देखी। -खंभार (हिं• ५०) १ चिन्ता, दिक्र। २ व्याक्तसत्त, परे-शानी। ३ भय, डर । ४ भोन, अमसीस। खंभारी (हिं०) गमारी देखी। खंभावती (डि॰ स्त्री॰) एक रागिची। यह मानकीस रागकी दनरो स्त्री है। इसके गानेका समय पर्धराव है। ख भावती वाडव होता है। खंभिया ( हि॰ स्ता॰ ) चढ्रस्तम्। क्टारा खंभा। खंबं ( हिं द्रा० ) खत्ती, प्रनाज भरनेका गद्रा। खंबडा (हिं प्रः) बड़ी एती। खकचा (सं॰ स्ती॰) खस्य पाकाशमण्डलस्य कक्षा परिधिः, इन्तत्। श्राकाशसग्डनका परिधि, श्राश-मानका थेरा। प्राक्षाधमण्डल पनन्त है। उसकी भीमा वा परिधि होना निनान्त असन्भव है। परन्त घाकाशमग्रुलमें जिन्नी ट्रतक सूयरश्मियींका प्रचार होता. च्योतिर्विट् नोग उमीको खक्षक्षा वा प्राकाश-परिधि कहते है। इस परिधिनिण यके विषयमें प्राचीन ऋषिशों के बीच बहुतसा सत्मेद मिश्रन होता है। किसी क्टोातर्विदके कथनानुसार ब्रह्मान्डकटाइसम्प ट श्रालाशमगढनमं वेष्टनाकार जो चिन्ह पढ गया है, उभीवा नाम प्राकाग्रपरिधि है। फिर नोई लोकालोक पर्वंत पर्वंक्त ही श्राकागपरिधि सानता है। ज्योतिर्विद -पण्डित सूर्योक्तरण भवाध चर्चात् सूर्यरस्मिके प्रचार भोने तक ही परिधिम्यान स्त्रीकार कृति हैं। प्रसिद्ध मारतीय गणन भास्त्रराचार्यके मतर्मे कई प्रदर्शित मत

स्वान्तिपूर्ण हैं, उनमें कोई ठोज नहीं। उनका कहना है—यह पूर्व गति एक कत्यमें जितने वोजन प्रतिक्रम करते, उसीको खक्का वा धाकाशपरिधि समभति है। भास्त्रराचार्यने खक्काका परिमाण १८७१२०६-८२००००००० योजन खिखा है। (गण्यायाय)

यहकदा चौर खगोल देखी (

खकामिनो ( सं॰ स्त्रो॰) खंसुखं पाकायं वा कामयते, ख-जम्-निड्-पिनि ङोप्। १ पर्चिका, दुर्गाको कोई. सूर्वि । २ चिक्रस्त्रो, मादा चीत्र ।

खक्कुण्डन (सं० पु०) खं घाकायं कुण्डनस्रित्र यस्य, बस्तुत्री । धिव।

खनेरक — युक्त प्रदेय फते हपुर जिले के द्शिण-पूर्व भागक को एक तह बोल। यह यसुनाने क्न पर सबस्थित है। २ खनेरक तह मी नका एक गाव। यह फतेहपुर से १४ को स दक्षिण पडता है। यहां करेका व्यवसाय होता है। खनेरक में एक दूटा निला, याना और डाक घर माजूद है।

खक्खर ( सं० पु॰ ) खक्त-त्ररन् ! चिलिका, खिड्या महो ।

खक्ता ( चिं० पु०) बद्दशास, जोरकी इंसी। २ पंजाती सिपादी। २ बनुभवी, तजर्वेकार। २ वडा दायो।

खक्तासाइ (हिं॰ पु०) १ चतुर व्यापारी । २ साट साहब, नवाव ।

खखरा (हिं॰ पु॰) १ देग, चावल पकानिका वडा वर्तन । २ बांसका टोकरा। (वि०) ३ स्खा।

खखशात—एक प्राचीन राजवंगः। नासिक नगरमें सिनी
एक शिलाखिपि पर क्रिखा है—शकः थवन श्रीर पञ्चव
वंशीय राजाशोंने खखरातवंशके सब खोगोंकी सार
डाला था। ल

खखरिया (र्हि॰ स्त्री॰) मैदे धार वेसन को पनकी पूरो। इसमें नमक नहीं पडता। खखरियां प्रायः तिज्ञा-त्यो हारींका वनती है।

खखसा ( द्विं॰ पु॰ ) खेखसा, बनजरेला ।

खखार (हि॰ पु॰) गाढ निष्ठोवन, क्षड़ायक। यह खखारनेंचे गिरता है।

Indian Antiquary, Vol. X, p 225

खखारना (हिं क्रि॰) १ गनी पर जीर देकर खांसना. जीरसे ध्वना। २ जीरसे खांसकर चेताना। खखास (सं॰ पु॰) वचमेद, पोस्तका पेड़ । खखेटना ( डिं • क्रि • ) १ खड़ेरना, भगाना । २ आहत करना, भारना। ३ दवाना। खर्खींडर (हिं॰ पु॰) १ उस्का घोंसना। २ पेडकी खोकका वांचला । खखोरना ( डिं॰ क्रि॰ ) खखोना, रत्ती रत्ती दूंढना। खखोल्स (सं॰ पु॰) सूर्य, सूरज। (गरुह १६ प्रधाव) २ काशीस्थित पादित्यस्ति विशेष । ( काशेखण्ड) खग (सं० पु॰) खे जाकारी गच्छति, ख गम-ह। १ सूर्य। २ ग्रह। (नील कष्ट) ३ देव। ८ घर, वाग भूपन्ती, चिडिया। ''खग नाने खगहीको भाषा।' (तुनसी) ह वायु, इवा। ७ शस्म. टिड्डो। ८ पातानस्य भोगवतीतीर-वासी कोई नाग। (भारत प्रत्रः) ८ चन्नवाकपक्षी, चकई, चकवा। १० पारद, पारा। ( त्रि०) ११ त्राकाशमामी, भासमान पर चलनेवासा।

खगवेतु (सं॰ पु॰) गरुड़। खगखान (सं क्लो ) खन्यते, खन कर्मण घञ. खगानां खानम्। द्वचकोटर, पेडकी खोह। खगगति (सं क्ली ) खगानां पचिषां गतिः, ६-तत्। १ पक्षीकी गति, विडियाकी चान । महाभारतक कर्ण-पव<sup>9</sup>में १०१ प्रकार पक्षिगतिकी कथा किखी है। टीका कार नीलकराउने उसका विवरण इसमकार दिया है---१ जध्द दिक् की गमनका नाम उड़ीन है। २ अधी-देशकी गतिको प्रवडीन कहते है। ३ चतुदि क्को गमन प्रहोन कहलाता है। ४ गमन मात्रको होन कहा जाता है। ५ घीरे घीरे चडनेका नाम निडीन है। ६ लिखितगमनको सण्डोन कहते है। ७ तियंक् हीन दिवासिद्से ४ प्रकारका होता है। ११ मलगमनका त्रनुकरण विडीन कहलाता है। १२ सकल दिया शांती गति परिडीन है। १३ पराडीन वा पश्चाद्गति। १४ उड्डोनक वा स्वर्गगमन । १५ म्रांभडीन वा वारंवार गमन। १६ महाडीन श्रशीत् साधी चांस। १७ निहीन - अर्थात् धावेका । एष- प्रचर्छवेगसे- - उड्नेका-नाम श्रतिहीनकं है। १८ श्रवहीन श्रवीत नीचेको

उतार। २० प्रडीन यानी मजिनी चान। २१ संडीन यानी यूम कर गिराव! २२ डीनडीनक। २३ एग्डीनी-इडीन डीन वा जर्ध्वंदिस की एग्डीन। २४ गमन करके चणकालके मध्य पूमते छुए पचसम्पात करना डीन-विडीनक कष्ठलाता है। २५ समुख्डीन वर्धात् जर्ध्वं श्रीर श्रधोगित। २६ पचगमन। इन इच्वीस प्रकारकी गतियों में सल्डीनको छोड़कर पचीम प्रकारकी श्रव-शिष्ट गतियां गमन, श्रागमन श्रीर प्रखागमन मेट्से तीन तीन प्रकारकी है। इसपकार सव ७६ गतियां हुईं। फिर निकुनीनक २५ प्रकारका होता है।

( भारत, सण पर्व ८ घ० ) निक्कतीनक देखी । २ ग्रान्तींकी गति ।

खगङ्गा ( सं० स्त्री॰ ) खस्य चाकायस्य गङ्गा, ६ तत्। चाकायगङ्गा, सन्दर्शकतो ।

खगना ( हिं० क्रि० ) १ विधना, लगना । २ श्रच्छा सगना, पसन्द प्राना । ३ डटना, चिपकना । ४ उतर प्राना, बन जाना । ५ इटाये न इटना, खड़े रहना ।

खगपति (सं०पु॰) खगानां पतिः, खग-पा-का गइड।
गइडके समस्त पत्तियों पर श्राधिपत्य पानेकी कथा
महाभारतमें इसप्रकार लिखा है---

किसी समय प्रजापति कच्छपने प्रवकामनासे एक वह यन्नका प्रायोत्रन किया था। उनके यन्नातुष्ठानका 'संवाद सुनकर देव, ऋषि, गन्धर्व प्रश्नुति सभी उपस्थित हो गये। कारतप देख भाज कर सबकी कोई न कोई कार्य सींपने लगे। देवराज इन्ट्र श्रीर पङ्ग्रहप्रमाच बालखिल्य सुनि काष्ठ लानेको रखे गये थे। इन्द्रके साय-काष्ठ सेने वह सब चन दिये। बालखिला सुनि एकतो श्रतिशय क्षुद्र थे, उस पर क्रुक्ट खाया-पीया भी नहीं। इसीसे वह प्रलग घलग काछ ले जानेमें प्रसम्बे हुए। सबने मिल कर किसी न किसी प्रकार सरते सिटते एक प्रवहन्त कंधों पर उठा कर रखा था। फिर वह ग्रति कप्टरी चलने सगे। हां, इन्द्र प्रवश्य एत हस्त् काष्ठ ले गये। परन्तु बालखिल्य निविम्न जान सके थे। पथ पर चसते चसते किसी गोष्यदमें गिर गीते खाने सगी। इन्द्र यह घटना देख उनको उपहास करके चलते बने। पाकारमें कोटे होते मो मुनियों ने क्रोधकी माता क्षक

सिक थो। उन्होंने चिट कर दूसरे यन्नका अनुष्ठान करा दिया। यागका प्रधान उन्हें य वर्तमान इन्हें सिक बन्धानी दितीय इन्हें वनानेकी था। इन्हें यह सुनते की छर गये और कछापके निकट पहुंच दिवरण कहने नगे। कछापने वालखिन्दों ये या स्थान पर उपस्थित हो उन्हें सान्तना दो भीर कहा था-'तुन्हारा पायो-जन मिष्या नहीं जाने देंगे। तुन्हारे यन्नफ से इन्हें स्थान बन्धानी कोई इन्हें तो उत्पन्न हो जायेगा, परन्तु वह साधारण नोगोंका इन्हें व पा कर केवल पक्षियों पर हो साधिपत्य चन्नावेगा। कछापके कहने से वालखिन्य मन्तुष्ट हो गये। विनताके गर्भसे गत्वने कम्म किया था। उन्होंने थोडे दिनों में हो उसी यन्नके फ सिया था। उन्होंने थोडे दिनों में हो उसी यन्नके फ से से सव पन्नियों पर सपना प्राधिपत्य स्थापन किया।

खगपति—हिन्दोभाषाके एक प्राचीन कवि। इनकी कविताका एक उदाहरण नीचे उदृत हुमा है—

"नारे कु वर ट्रक दरम देखाय !

जो ननती करिया कपटी है वज माखन में देती नखाय ॥ कारे मंबर रह कदर न जाने सब फूलनमें रह्यो लुमाय॥ खगपति तोरो रीक समक्ततो सब सिख होतो जूप बनाय॥"

खगम (सं॰ लि॰) खे भाकाथ गच्छिति, खनमाम मन्।
१ भाकाथगामी, भासमान पर चलने वासा। (पु॰) २ कोई
सत्यवादी तपसी। एकदा इनके सखा सचस्त्र गदने दन्हें
दृषिर्मित सपंदारा भय दिखायाथा। प्रथम यह
भयसे मूर्छित हो गये, पीके थाप देकर सन्हें पनिहा
सांप बना दिया। (भारत ११११ प॰) सहस्त्र गद हेखी।
३ पन्नी, चिडिया।

खगरापाडा— प्राम्तम प्रत्यंगत दरङ्ग जिलेका एक गांव।
यह दरङ्ग के उत्तरभागमें भूटानी पहाडके दक्षिण प्रव खित है। प्रतिवर्ष यहां एक बड़ा मेना लगता है। इत मेलेमें भोटिये खवण, कम्बल, खण पीर घोडा पादि नानाप्रकार द्रश्य विक्रय करके चावल, मछली, स्ती कपडा, रेग्रम घीर वतंन वगरे छ खरोद से नाते है। खगरिया—विहार-प्रान्तके सुङ्गेर जिलेका एक नगर। यह प्रका० २५° २० छ० श्रीर देग्रा० ८६° २८ पू०में गण्डक नदी किनार प्रविख्त है। लोकसंख्या लगभग ११४८२ है। यहा बङ्गान भीर नार्धवेष्टन रेखवेका हे श्रान बना भीर वहा व्यापार चलता है। खगवला (सं० पु०) खगस्य वल्लामिय वल्लां गस्त, बहुतो०। सलुवद्दस, लुकाटका पेट्ट। खगवतो (सं० स्त्री०) खगः खगमहास्यं भस्यस्याः, खगमतुष् मस्य वः ततो खीष्। पृथिवी, जमीन्। पृथिवी भूत्यमें भवस्थित रहनेसे खगका साह्य रखती है। सुतरां हसका नाम खगवती है। खगव हैं। खगव (सं० पु०) १ पृष्टियणीं, पिठवन। २ स्थेन, जान। श्रिकरा।

खगस्यान (स°० क्ली॰) खगस्य स्थानम् । हक्षकोटर, पेडकी खोष्ठ ।

खगहा (हिं॰ पु॰) गेंडा।

खगाधिप ( सं ० पु० ) खगानामधिपः, ६-तत् । गर्ड । खगपति देखी ।

खगान्तक (सं॰ पु॰) खगस्य श्रन्तकः, ६-तत्। छोन-पची, वाज, शिकारा । २ धून्य।टपक्षी।

खगासन (सं॰ पु०) खगो गर्दड घासनं यस्य, बहुन्नो०। १ विष्णु । विष्णुका वाहन गर्दड़ रहनेसे सनको खगाः सन कहते है। खगराज गर्दडके विष्णुका वाहन होनेकी कथा महाभारतमें इस प्रकारसे जिखी है—

विनतानस्न गर्डने समस्त पिश्वणों पर श्रवना धाधिपत्य स्थापित करने पर उनके श्रवीम बसकी वर्षा देश देशमें फेन गयो। श्रद्धादि देव मी उनके बसकी कथा सुन कांप उठ शार प्रस्तरक्षा किये उन्होंने बहुतसे प्रश्नों नियुक्त किये तथा अपने भाप भी पित सावधानसे श्रस्त की देख भान रखने खी। किसी दिन गर्व स्था प्रमने गये थे। देवना घोने देखते ही उनसे भगड़ा लगा दिया। गर्ड भी उरे न थे। भयान क गुर हवा। देवों की देखते ही बनसे भगड़ा लगा दिया। गर्ड भी उरे न थे। भयान क गुर हवा। देवों की देखते ही कहने खी—प्रविदान ! इस श्रव के बन श्रीर साहस को वात सन कर सन्तुष्ट हुए है, इससे वर मांगो। गर्ड ने उत्तर दिया—यदि पाप वर देना चाहते है, तो ऐसा विधान को लिये, जिसमें हम सदा प्रापक जवर रह सर्व। विश्वणी उनकी बात सान

की। फिर गर्ड मन ही मन होचे थे—यह कुछ शक्का न इवा, विद्युष्ठे वर मांगने पर हमारी न्यूनता समभ पड़ती है। वह एकाएक कहने खरी। नारायण आप हमसे कोई वर लेलें। विद्युने कहा—आप हमारे वाहन बन लायें। गर्डने शक्कान बहन उनकी बात खीकार की थी। बड़ी गड़बड़ी पड़ गटी। दोनों वर सत्य होना चाहिये। गर्डने विद्युक्ता वाहन बनना और उनके जपर रहना भी था। परिशेषको खिर हुवा कि गर्ड विद्युक्त रथका ध्वज बन कर रहेंगे। दोनों वातें रह गयीं, गर्ड वाहन भी हुए और जपर भी बैठ गये।

"महा चल् जासन खगासन हवासन" (श्रीपति )

२ उदयपवेता (क्षी ) २ त्र्यामणीत कोई ग्रासन। मस्तकको भूका श्रधोभागमें बांधके बैठनेका नाम खगास्य है। यह शासन लगाकर उपविशन करनेसे श्रति सत्वर श्रान्ति दूर होती है। (बद्यामव) स्रभुष (सं • ति • ) जिसका गुषक श्रूत्य हो हो, सिफ-रसे जरब किया जानेवाला। (बीवावती)

खगिन्द्र ( सं॰ पु॰ ) १ ग्रध, गीध। २ गर्न्ड । खगपि देखो। खगिन्द्रध्वन (सं॰ पु॰) खगिन्द्री गर्न्डाध्वनि यस्य, वहुनीः। विभाष्तु । खगधन देखीः

ख्रीखर, खगपति देखी।

खगाड (स॰ पु॰) खनामखात तथितिये प्रस्त घास।
खगाड (स॰ पु॰) खरा मांचानायस्य गोला मगड सम्,
द तत्। यानायमगड ल, पासमानका चकर। किसी
किसी च्योतिविद्के मतमें सृष्टिके प्रथम एक हडत्
प्रण्ड उत्पन्न इमा था। उसके मध्य प्रधिनी, पर्यत,
नक्षत्र, यह, खग धीर पातास पादि विद्यसंसार पर्वस्थित है। इसी पण्ड को ब्रह्माण्ड कहते है। ब्रह्माण्ड
गोलाकार रहनेसे उसका मध्यवर्ती प्राकाश भी गोलाकार ही है। इसी गोलाकार प्राकाशका नाम खगोल
हैं। पौराणिक लोग लोकालोक पर्यत्वे मध्यवर्ती प्रवकामली खगोल कहते हैं। उनके मतमें इसका पिरमाण १८०१२०६८२००००००० योजन है। प्रसिद्ध
गणक भास्तराचार्यने खगोल वा खनचाका कोई परिमाण नहीं उहराया। उनका कहना है यह प्रपनी

पपनी गतिक शनुमार एक कल्पमें जितने योजन तक शितक्रम करते, इसीको खक्तचा कष्ठ सकते हैं; सिवा इसके ब्रह्मा व्हक्ता परिमाण निर्णीत होना कठिन है। (गोजाष्याय) सूर्यसिंहान्तके मतमें भी ब्रह्मा एडके मध्य-परिस्ता नाम खक्त्या- श्रीर एसका परिमाण १८०१२०८०६४०००००० योजन है। वास्तविक श्राकाय गोलाकार हो नहीं स्थाता। सारण जिसका श्राकार वा श्रवयव रहता वही गोनाकार, चतुष्कीण वा विकोण बनता है। श्राकायका श्राकार वा श्रवयव नहीं होता, एसको गोनाकार, चतुष्कीण वा विकोण करते हैं। श्राका ग्रवरत सक्त हो शिता, एसको गोनाकार, चतुष्कीण वा विकोण करी कही कहा सकते हैं। श्राका श्रवरत सम्बन्धा हो होता, एसको गोनाकार हो स्थाति हैं। श्राका श्रवरत सम्बन्धा हो हो तही हुर तक पहुंचते, ह्योतिविंद् हसीकी खगील कहते हैं।

खगीन — परमेखरकी सृष्टिका अपूर्व की यह है। भारतीय ज्योतिर्दिहोंने खगोल विषयमें जो सकत तस्य निर्णय किये हैं, उनमें भी मतमेद लक्षित होता है। ऐसे अनेक मत है, जो परस्पर एकवारगो ही विश्व हैं और कई नितान्त विश्वह भी नहीं। सूर्यसिद्दान्त और भास्तराचार्यका मत परस्पर मिलता जैसा है। भारतमें याजक सुरक्षी मत चलता है।

यह न सममते से कि भूगोल कैसे पश्कात होता है, नचलका उदय, यह, यहयोग पीर यहगति जान लेना कठिन है। इस लिये यहां संसे पमें लिखा जाता है— मास्कराचार्य प्रस्ति भारतीय ज्योतिविदीन भूगोलका कैसा प्रवस्थान ठहराया है। उनके मतमें पृथ्विते गोलाकार है। यह किसी मूर्त प्रार्थको अवन्त्रका करके प्रवस्थित नहीं, प्रानी यक्ति है। गृथियो व्यवसा है, इसकी कीई गति नहीं। यह भीर नक्ष्त नियमतरूपसे इसेका चक्कर ज्याया करते हैं। कदरवके पृथ्वि गोली बीड़ी जैसे चारा करते हैं।

बायभटके मतमें पृथिकी अचला नहीं, बराबर

(सि॰ शि॰ गीसाध्याय)

युमा करती है। यह प्रभृति च्योतिच्य निश्चल हैं, पृथिवीकी गतिके प्रमुसार ही उनका दर्शन खदर्शन धीर उटय घस्त होता है। नटीमें प्रवस्तवेगमे नौका चलती रहने पर नौकास्थित दर्शकको बीध होना-मानी तीरके सन्तत त्रच उसके दृष्टिपयकी प्रतिज्ञाय करके विपरीतदिक् टीड जाते हैं। किन्तु वास्तविक वैसानहीं होता ' इमी प्रकार पृथिवी भी प्रश्नवेगसे धम रही है। हम उसकी गतिकी धनुभव कर नहीं सकते। इसकी मम्भा ग्रहता है, माना ग्रह और नक्षत मण्डनी ही पृथिबीका चक्कर कार ग्ही है। (पार्धभट) युरोवीय च्योनिविद भी पृथितीको स्थिर नश्री मानते। उनके सतर्से च्योतिष्कों के माथ पृथिवी भी सूर्यसगड़न वेष्टन करके घमनी है। पृथिबी मी यदि गति न होती, तो यथाकास ऋतपरिवर्तन कैमे पड़ता! श्रवने देखे। परना भास्तराचार्य श्रीर श्रीपति प्रश्वति प्रधान ज्योति र्वेत्तात्रोंने प्रमाण तथा युक्ति दारा किया है। मूगील देखी।

किसी गीलकर्क ठीक मध्यभागको समभावसे एक को लक द्वारा विद्व करके रखने पर ग्रह को लक दूसी गोलकका मेर्टएड कड़नाता है। यह प्रधिवी भी इसा प्रकार मेरदर्ख हारा विश्व है। भूगोन्नने विल्क्षल बीचो बीच यह मेर खडा है। मेरका क्रक अंग पृथिवी-गोलक्को भेट करके नीचेको जा निकला है। इसीको श्रधोमाग कहते हैं। फिर प्रधिवोके जपर प्रधीत हमारे **उत्तरको प्रवस्थित पंश् मेर्ना जध्वैभाग कलाना** किया जा सकता है। मेर्क जध्य भागमें ( उत्तरमेर ) रइनेवालींकी देवता, प्रधीभागवाली (दक्षिणसेंब) को पसुर भीर मध्यभागवासियोंकी सनुष्य कहते हैं। इन तीनी स्थानीजा नाम भी यथान्तम खर्ग, पातास घीर सत्य है। (वर्षविदान १९५०) देवलीक और प्रसुरलीक के मध्य समुद्रने मेखनाकी तरह वेष्टन करके पृथिवीकी र भागों में बाट दिया है। इसीने बीच समुद्रीप आदि पवस्थित है। भूगान भेद करके दण्डाकार मेर जिन दो स्थानों में जा निकला है, वहीसे सूत्र रख वत् सा कार अपेटके भूखण्डको टो भागीमें बाटने पर चार खण्ड उतरेंगे। सेक्की पूर्व दिक्की समुद्रके तीर यस-

कोटी नाकी पुरी, दक्षिण भागमें भारतवर्ष दि दिण समुद्र हीरको लक्षा, पिसमको केतुमानवर्ष में सम्द्रं तीर रोमकपत्तन और उत्तरको कुरुवपमें सिद्धं पी है। समुद्रुरूप परिधिवेष्टित भृख्यु हो पान्तसीमा पर प्रवस्तित यह चारो देश निरक्षदेश कहनाते हैं। यम-कोटिस्थित नोग रोमकपत्तनके लोगोंको अधःस्थित और अपनेको पृथिवोके कपरका रहनेवाला सममते हैं। इसी प्रकार रोमकपत्तनके लोग भी उनको अधःस्थित और अपनेको उपरिस्थित मानते है। वास्तविक किमी ग्रंथको कथा वा अधःलेसा निष्य कर नहीं सकते।

स्यें सिद्धान्त के सतमें पृथिकी ता परिधि ४८६७ योजन सर्वात् १८८६ कोत सार स्थास १५८१ योजन यानी ६२२४ कोस है। युगेशीय ज्योतिर्विदोंने पृथिवीकी स्थास ८४४८ सीन सर्वात् ४२२४ कोस सम्मी है।

भाचीन ऋषियोंने क्रिणभेदसे वाय का ७ आगोंमें विस्क किया है। यथा-श्रावत, प्रवह, उद्दह, संवह, स्वह, परिवष्ट भीर परावष्ट । पृथिवीसे कथ्य को १२ यीजन वा ४८ को सतक व्याप्त होके जी वायु भूमण्डलकी समस्त कार्य चन्नाता, जिनके मध्य हमारा पवस्रान पाया जाता और विद्युत् तथा मैच जिसकी पवलम्बन करके प्राकाणपथमें चक्कर लगाता, वही प्रावह दा भू-वायु कहनाता है। इसकी गतिका नियम नडीं है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर श्रीर दक्षिय दिक्शी सीधी या बहुत तिरही गति लगा करती भीर समय समय पंकि-शय फ्रास तथा हिंद भी देख पहती है। इस श्रावह वायुरी जगर मर्थात् पृथिवीरे ४% कीर ज'दे पक प्रकारका वायु है। वह सर्वेदा पश्चिमको बहा करता है। उसकी चान कभी नहीं घटनी बढती, सब दा समान बहती है। इसी वार्युकी प्रवह कहते हैं। पाँच प्रकारके चयर बायुधीकी उन्नेख करनेका यहां प्रयोजन नहीं। इस प्राक्तांग्रमण्डनके जिन समस्त ज्योतिकांको देखेते. वह इसी वायुमें भवस्थित है। प्रवह वायु निरन्तर

पायाय न्योतिष दोंने मतमें यह वायु ४५ मौल ऊचि तक न्याय है।
 उसके ऊपर फिर यह नहीं मिलता । वायु देखी।

सम्बद्धनाकारमें पश्चिमाभिमुखको गमन करके प्रधिवीका इक्कर लगाती है। इसके प्राचातमें प्राचत होके क्योतिस्क्रमण्डल साथ ही साथ बरावर घूमा करता है।

हम जिन सक्तल ज्योतिष्कींको देखते, उन्हें दो के विश्वीमें विभन्न कर समते है। उनमें एक श्रेणीका नाम ग्रह ( Planet ) श्रीर सपर ये गीका नाच नश्रव ( Fixed Star ) है। सबने कार्यर राशिचक लगा है। उसको समान द्वादश भागोंमें विभक्त करके उसमें एक एकको राधि कल्पना करते हैं। उन सकन भागोंके नास यथाक्रम यह है—सेव (Aries), द्वव (Taurus), सिश्चन (Gemini), कर्नेट ( Cancer ), सिंह (Leo), कन्या ( Virgo ), तुता ( Libra ), हसिन ( Score pio), धनु ( Sagittarius ), स कर (Capricornus), क्या (Aquarius) श्रीर सीन (Pisces) द्वादश राशियोंके यही बारह नाम रखते घीर इस राशिचक्रको २० समान भागीमें बांटके उनमें एक एक भागकी नक्षत कड़ते हैं। जो समस्त ज्योतिष्का रायिचक्रकी नक्षत्रक्रप एक एक भागको सीमाबद करनेसे काम याते. वह भी नचन ही कहलाते हैं। इन्हीं सकल वाराजीका नाम नचतमण्डल (Constellations) है। नक्षत्र सबके जपर भवस्थित हैं। पृथिवी पर उनका त्रासीक बहुत कम भाता भीर स्ति दूर जैसे रहने यह मृथिवीसे जनका इप भी पति चुद्र देखाता है। अपनी भीर नक्षतींसे प्रत्येककी एक एक कचा है। अस्त्रकचा सबके कापर पडती है। उसके नीचे यथाक्रम श्रात. ब्राइस्राति, मङ्गल, सूर्य, बुध, श्रुक्त श्रीर चन्द्र श्रनः वरत अपनी अपनी कक्षामें रह प्रथिवीकी स्त्रमण करते हैं। \* सिंदान्तशिरीमिषको देखते पृथिवी, ग्रह और नचत अपनी अपनी आक्षष्टिशक्तिसे ही श्रन्थः साग<sup>8</sup> से पवस्थित रखते हैं। (गोनाध्याय शर) राग्निः वक्क की भांति प्रशिकी कथा भी दादम भागींमें विभन्न है भीर रागिचक्राने समस्त्रपातमें उसका प्रत्येन अंग्र

दिक् निर्णय न होनेसे ग्रहों वा राशिषक्रकी गति कैसे स्थिर की जा सकती है ? इशीलिये हमारे प्राचीन ज्योतिर्विदोंने दिक् निकालनेका उपाय इस प्रकार स्थिर किया है—

किसो समप्रदेशमें एक इस शक्कित करके उसके केन्द्रविन्द्र पर १२ अंगुलका एक गङ्ग (की बक) सीधा गांड देना चाडिये। सूर्योदयके समय गङ्की छाया बच्चत बड़ी रहती रं। क्रमग्रः सूर्य जितना ही जपरकी चढता, शङ्क्षकी क्षायाका परिमाच भी उतना घटता रहता है। दूरी प्रकार जब शक्तुकी कायाका अग्रभाग इत्तकी परिधि रेखासे मिलता, तब परिधिरेखाने उसी स्थान पर एक विन्द्रपात करना पड़ता है। ५ शोका नास प्रदेविन्द्र है। ठीक मध्याक्र समकी प्रजुकी द्वाया पतिः शय चुटु होते फिर बढ़ने लगती है। अपसे विति शीने पर इत्याका अग्रसाग जत दोवरा परिधिरेखाचे मिले तब एस स्थान पर दूसरा विन्दुवात कर दे। इसको भपरविन्दु कहते हैं। इन्हीं दोनों विन्दु ोंने अन्तरालको व्यासार्धं भौर दोनों विन्दुश्रीको केन्द्र कल्पना वारके दी वृत्त खींच लेना चाडिये। इसमें एक व्रत्तके परिधिका जुक्र अंग्र भपर इत्तके परिधिको सेट करके उसके सध्य प्रवेश करता है। फिर दोनो परिधियों में दो संयोग उत्पद्ध हो जाते है। इसमें एक संयोग-खानसे दूसरे संयोगस्थान तक एक सरस रेखा खींचना चाडिये। पूर्व विन्दुके दक्षिण भागकी रेखाका अग्र

भी मेषादि नामसे उन्ने ख किया जा सकता है। राधि-चक्र बराबर पश्चिमकी घूमा करता है भीर उसके आघातसे ग्रन्ड तथा नश्चत्रमण्डल भी पश्चिममुख चलता रहता है। ग्रन्डोंकी भपेला नश्चत्रमण्डलकी गति भिंक होती है। नक्षत्र ग्रन्डोंको भिंतक्रम करके ग्रीम चले जाते हैं। ग्रम्ड उसकी भपेला पूर्वदिक् भवलस्वन करते हैं। उनकी सर्वदा पूर्वकी गति पड़ती है। किन्सु राधि-चक्रकी गतिके भनुसार हमें समस्त पड़ता, मानी ग्रहमण्डल भी राधिचक्रकी तरह पश्चिमकी जा रहा है। ग्रन्डोंकी भपेक्षा राधिचक्रकी गति पश्चिम-जैसी रहनेसे ही हम ग्रन्डोंकी पूर्वगति शनुभव नहीं कर स्वति। (वायनामाण्य)

<sup>•</sup> युरोपीत अग्रोतिर्विदीके भतमें पृथियी और यह सूर्यको प्रदिचया कारते ∜ि

दिल्लादिक् शौर षपर दक्षिणमामकी रेखाका पथ उत्तरदिक् कचा जाता है। इस रेखाको भी दिक्ष-गोत्तररेखा नामसे उक्षें ख कर सकते है। इसी दिक्षे गोत्तर रेखाको व्यासार्थ भीर उसके दोनों प्रश्नित्दु-शों को केन्द्र कल्पना करके दो ब्रत्त बनाना शौर पूर्व-वत् उसके एक संग्रीमस्थानसे दूसरे संग्रीमस्थान तक एक रेखा खींचना चाहिये। इसीको पूर्वपिसम रेखा कच्चते हैं। पूर्वविन्दुका निकटवर्ती रेखाय पूर्वदिक् भीर पिसम विन्दुका निकटवर्ती अग्रमाग पिसमिटिक् कच्छाता है। इसी प्रकार अपरदिक् (कोण) को भी साधन खरना चाहिये। इस बचके बाहर एक चतु-स्कोण मिक्षत करते हैं। इससे उस समयको काया समभी जा सकती है। पूर्विक पूर्वपिसमरेखाको सममण्डल, उन्मण्डल वा विवुवन्मण्डल भी किखते हैं।

राशिचक्र ३६० भागों में बंटा है। इसमें एक एक भाग अंध करनाता है। प्रत्येक अंध ( Degree ) फिर ६० सागीमें विभन्न है। उसके प्रत्येक भागकी कता कहते हैं। कताका ६०वां भाग विकला कह--साता है। अतएद राधिचक्रके ३० अधीन एक राधि बनता और राधिचक्रके प्रत्येक १३ कंग और २० क्लाका एक नचल पडता है। श्रश्लिनीसे नचल तिने जाते है । अतएव धांखनी ही राधिके मधम १३ प्रंग्र पौर २० वासा कडला सकती है। इसके प्रस्थेक नच्चत्रमें तारा देख पडता हैं। सोगीकी विध्वास है कि प्राध्वनीसे रवती पर्यन्त केवल २७ गिने नक्षत हैं। किन्तु फर्सी यह नहीं है। खगोलवेताशीके सतसे э (किशो सतमें २) नक्षतीं से (b, a, Arietis) माखनी नक्षत्र विरचित है। इन नचतीं के प्रवस्थानका भाव घोडे के मस्तक जैसा है। इसीसे प्राविनी नाम रखा गया। प्रश्विनी नक्षत्र मेवराधिके चन्तर्गत है।

दितीय भरणी (35, 39, 41 Arietis) में भी ३ तारायें ई ग्रीर विकीणाकारसे ग्रवस्थित ई। भरणी नवव भी मेवराधिकी भन्तर्गत है। हतीय क्षांत्रका (Pleiades. E Tauri etc ) ६ नक्षत्रीचे वनी है। इसका घाकार फूचके भीपछ-जैसा है। क्षत्तिकाके चार भागोंमें एक भाग मेपराधिके घन्तर्गत श्रीर श्रपर ३ भाग हपराधिश्वक है।

चतुर्धं रोक्षिणी (a, i, g, d, e. Tauri) ४ नचत्र विशिष्ट है। यह शकटाकार श्रवस्थित भीर द्वपराधि-सृत्ता है। इन पांच ताराश्रीमें पूर्वदिक्की ताराकी कत्तिकाकी योगतारा कक्षते हैं।

पचम स्पाधिरा (1, fr fr, Orionis) हुई है। यह व नचर्ती ह रचित हुई है। इसका भवस्थान हरिणके मस्तक कैसा है। इसी कारण मृगिधरा नाम पड़ा है। इसका एक भड़ा इसराधिक भन्तार्थत भीर दूसरा मिथुन राधिभुक्त है।

षष्ठ चार्ट्स (a Orionis) एक ही नक्षत्र है। इसका प्राकार प्राय: रक्षकी मांति लगता है। प्रार्ट्स मिथनराधिमें पडती है।

सप्तम पुनवसु (b, a Geminorum) ह नक्षतीं से
-तैयार दुई है। इसका आकार प्रायः ग्रह जैसा है।
इसके चारभागीं में तीन भाग मियनरायि और एक
भाग कर्कंटराधिके अन्तर्गत हैं। इसको पूर्वदिक्स्य
तारा योगतारा कड़नाती है।

श्रष्टम पुष्या (Hercules, I, d, g Cancil) वि नक्षत्रीं से बनी है। उसके मध्यकी ताराको योगतारा कहते हैं। पृष्या कर्कटरायिके अन्तर्गत है।

नवम पञ्जेषा (e, d, s, E, r Hydrae) ध्र नझत-युक्त है । इसका प्रवस्थान जुलालचक्र-नेसा है और पूर्वदिक्को तारा योगतारा कहलाती है। यह कर्कट-राधिके प्रन्तर्गत है।

दशम मधा (a, E, g, z, m, a Leonis) धूतारा-भींचे वनी है। इसका आकार-कल्पित घर जैसा है। इक्षियकी तारायोगतारा कही जाती है। यह नचत्र सिंहराधिके अन्तर्गत है।

एकादम पूर्वपाला नी (d, 1, Leonis) २ ताराघोंसे युक्त, खट्वाकार भीर सिंहराधिक भन्तर्गत है। इसकी उत्तरदिक्स ताराकी योगतारा कहते हैं।

दादश उत्तरफल्गुनी (93 Leonis) २ नवत-

पूर्व कालकों स्रतिकासी शयत गणना होती थी। वैश्वर ज्योतिल्ला कृतिकासि की श्वम शयत गणित चला है।

युक्त भीर प्रयाकार है। इसके चारभागीं एकमाग सिंडराधिक धन्तर्गत भीर तीनभाग क्रन्याराशिभुक्त हैं। इसकी उत्तर दिक्क्य तारा ग्रीगतारा कड़वाती है।

त्रयोदय दस्ता (d, g, e, a, b, Corvi) ५ नस्त्र रखती है। इसका श्राकार दायकी पांच श्रंगुकीयोंके सिन्निय जैसा है। यही कारण है कि दक्ष नक्षत्रकी इस्ता कहते हैं। इसके वायुकीयकी तारा योगतारा कहताती है। इस्ता कन्याराधिन जगती है।

चतुर्देश चित्रा (a Verginis) देवल एक भी नक्षत्र है। इसका श्राकार ७ ज्ज्ज्ञ सुक्ता जैसा लगता है। चित्राका भर्धभाग कन्याराशिके अन्तर्गत श्रीर भपर अर्थ तुसाराशिसुक्त है।

पचद्य स्वाति (a Bootis) भी एक ही नस्रत है। यह प्रवास जैसी देख पड़ती है। स्वाति नक्षत तुना-वाधिमें स्वाता है।

षोडम विमाखा (i, g, b, a Lilræ) ६ नक्षत्र रचित भौर पुष्पमालाकार है। इसके चारभागीमें एक तुलाराणि भीर भगर ३ भाग द्वश्विकराणिके अन्त-गंत है।

ससदय चतुराधा (d, b. p, Scorpionis) में ७ नक्षत्र है। इसका आकार जलधारा सहय शिता है। चतुराधाकी मध्यताराका नाम योगतारा है। यह नचन वसिकराधिके चन्तर्गत है।

चष्टादय ज्येष्ठा (a, s, t Scorpionis) ३ तारा
युक्त भीर कर्यकुंग्डलाकारं है। इसकी सध्यताराकी
योगतारा कंडते है। यह नचन्न द्वसिकराधिमें
पडता है।

. एकोनविंग्र मूला (Scrop 1 &c.) ११ नचत्रयुक्त है। इसका समिविग्र सिंहके लाङ्ग् ल लैसा है। पूर्व-दिक्की तारा थीगतारा कल्लाती है। मूला धनु-राशिस लगती है।

विंग्र पूर्वाषाढ़ा (d, e Sagittarii) ४ नक्षत्रयुक्त श्रीर इस्तिदन्ताकार है। इसकी उत्तरदिक्स ताराका नाम योगतारा है। यह नचन्न धनुराणिसक्त है।

एकविंश उत्तराषाड़ा ४ नव्यतींसे बनी है । इसकी उत्तरदिक का न्ताराकी योगतारा कहते हैं। इस नव्यत- के ४ भागोंका एक भाग धनुराधि घौर तोन भाग सकरराधिभुता है।

दार्विश अवणा (a, b, g Aquilae) ३ नक्षत्रयुक्त तथा त्रिश्चाकार है। इसकी मध्य ताराका नाम योग-तारा है। यह नचत्र मकरराशिक्षे अन्तर्गत है।

तयोविंग धनिष्ठा (a, b, g d Delphini) प्र नचत्रमुक्त घीर उकाकार है। इसकी पश्चिम दिक् वाली योगतारा कडलाती है। इस नचत्रका प्रधे सकरराधि घीर भगर प्रधे कुम्पराधिभुक्त है।

चतुर्विश शतिभवा (Aquarii 1 &.) वा शततारका-में १०० नचत होते हैं। यह मण्डनाकार शवस्थित है। इसमें श्रतिशय स्पूज टेख पड़नेवाली तारा ही योग-तारा नामसे पभिहित होती है। सततारका कुश्वराधि के भन्तगैत है।

पश्चितं प्रांपूर्वं साद्रपद (a, b Pegasi) २ नक्षत्र-विशिष्ट भीर चण्टाकार होती है। इसकी उत्तर्शदक्य ताराका ही नाम योगतारा है। इसके ४ भागींम ३भाग कुम्भराणि भीर अपर भाग मीनराणिके अन्तगत है।

षड्विंग उत्तरभाद्रवद ( g Pegasi, a Andromedae) ६ नचत्रयुक्त ग्रीर दो मस्तकविधिष्ट नराकार है। इसनी उत्तरस्य ताराको योगतारा कहते है। उत्तर-भाद्रवद भीनराधिमें लगता है।

सप्तविं भ रेव े (Piscium, etc.) ३२ न जत्र युक्त तथा स्टद्धाकारसे भवस्थित है। दिविणदिक की तारा योगतारा कल्लाती है। रेवती न जत्र मीनराभिके भन्त-गत है (व्रावहान मध्याय, रङ्गाव)

इसको क्रोडकर प्रभिनित् नामक एक घौर नचत-का उक्के ख देख पडता है। किन्तु वह इन २७ नचतीं से प्रतिरिक्त नहीं होता। उत्तराषादा नक्षत्र ४ भागोंमें प्रेष भाग और अवणाकी प्रथम ४ कनाधीं को ही भारतीय ज्योतिर्विदींने प्रभिजित् कहा है क

स्व अक्षाका परिमाण प्रथम की बता खुके हैं। सूर्य-सिंडान्तर्क मतमें इस खक्क्षाका खास ५८५३८४१र २७२७२७ योजन श्रीर प्रथिवीसे उचना २८७६८२१८०

पुरान परव, देरानी भीर युनानी दसो भिमिजित्को मिलाले नदव
 मण्डलमें २० नदाव कस्पना करते थे।

भू५६२६२६३ योजन है। खक्तक्षां नीचे की कक्षा नक्षत्र-कक्षा कहलाती है। इसो नक्षत्रकत्तामं पूर्व स्थित नक्षत्र मख्जी अवस्थित है। कन्षत्रकत्तामं परिमाण २५८६-८०००० योजन, स्थास ८२६८२२७३ योजन और पृथिवी-से उत्तता ४१३४५२२६ योजन है। खक्तक्षा की उत्तता-से नक्षत कक्षा की उत्तता घटाने पर २८७६८२१८१-१२८१०२७ अवशिष्ट रहेगा। सुतरां नक्षत्रकत्ता ख-कक्षांसे दतने ही योजन परिमाण नीचे अवस्थित ह। (स्व विद्यान १२१६०) यह नक्षत्रमख्डल सर्वद्या ही पृथिवी-की समान अन्तराज्ञमें रख स्वमण करता है। नाच-तिव्य ६० दण्डीं पर्थात् एक दिन रातमें यह एक बार पृथिवीको घूम पाता है। इसीका नाम नाक्षत्रिक खड़ी राज है। (स्व विद्यान ११९४)

मेरकी उभय दिशाशोंकी प्रवीत मेरके दक्षिणाय तथा उत्तरायके उपरिभाग पर भाकाशमें दो तारायें हैं। इन दोनीं ताराधींकी भनतारा ( Polar star ) कहते 🕏 । गाड़ीका पहिया जिस निश्चन चकडीकी प कडके घूमा करता, उसका नाम धुर वा भवदण्ड पडता है। इसी प्रकार उत्तर तथा दक्षिणाका पश्चित दन दोनी तारा-भींकी श्रच बनाके राधिचक्र बराबर घूमने रहता है। इसीसे ज्योतिवि दोने इन दोनीं ताराभीका नाम भ्व लिखा है। पाकामकी भीर दृष्टि डठ। नेसे समस पडता है, मानी इमारे मस्तक्त ठीक जवरिभागकी खित चाकाश प्रीताक्षत उच है और उसी स्थानमें जनकाम -भवनत हो चारी श्रीर पृथिवीमें मिल गया है। श्राकाश जर्श पृथिवीसे मिला, उसकी दृष्टिपरिच्छेदक रेखा करते हैं। इस दृष्टिपरिक्के दक रेखाकी परिधि समसाने पर भूखण्ड एक वृत्ताकारमें परिणत होगा। यही वृत्त क्षितिंज कल्लाता है। जी देशवाशी प्रवने (स्तिज इत्तरी भूव नचत्रकी जितना अपर देखते, उनका प्रसाय छतना ही ज'चा दुवा करता है। क्षिति जहससे धुव-की अञ्चला की प्रजांश ( Latitude ) है । ( स्वंतिहाल र्वाध्य रहनाय )

पूर्वकी जिन कई निश्चदेशीका उक्केख किया गया है, उन देशोंके प्रविवासी भृव नचन्नको प्रधना चितिज क्तस्थ देखते हैं। इसीसे उन देशीका प्रचांग नहीं होता। दिचिण चितिज प्रदेगसे विषुवद् वृक्तका जितना भन्तर पहता, उसको लम्ब (Co latitude) कहते हैं। (इ.वंधिकान शरूर रहनाय) भाजायने मध्यसे मूदनिकटवर्तो सितिज सम्बाध कहनाता है। जिस देशका सक्षाय ८० पाता, उसका जम्बाध १ पाता, उसका जाता है। जिस देशका जाता है। किस देशका जाता है। जिस देशका भाजाय १ पाता, उसका भाजाय भून्य (०) नगता है। जिस निर्म्भ नेती का भाजाय भून्य है, तो उनका जम्बाध नम्बे होगा। इसी प्रकार महत्ता भाजाय ८० है, उसका मुन्य रहेगा भावीत् निर्मा नम्बाध नहीं भीर यसकोटी प्रमृत्यों का श्रद्धाय नहीं। (इब्वंधिका ह्याक्ष रहनाय)

हम जिस भूख खरी रहते हैं, वसकी क्योतिविट जम्बद्दीप नामसे लिखते हैं। पूर्वेको हा कहा जा चुका है कि समुद्रने मेखलाकी तरह प्रविदी की चपे के भूगोल दो भागोंमें बाट दिया है। उन्होंसे एक खर्ड का नाम जम्ब हीय है। प्रतएव जम्बुहीयकी दारी घोरों समुद्र भरा है। अमित्रता निकटवर्ती स्थान सब स्थानोसे जावा है। फिर वहांसे क्राप्तका प्रश्नत ही जो स्थान समुद्र सि सता, वही प्रतिशय नी व रहता है! समुद्र और भूखण्डकी सन्धिकी भूड़त्तका परिधि कच - सकते हैं। इसी परिधिवत्तके समस्वते किसी वृत्तको कल्पना करनेसे विद्युवदृक्षता केसा जातः है। विषुवद्वत्तमें क्रान्तिवृत्तवे दो स्थान (मेव भीर त्वाका घाद्यस्थान ) सन्त रहते हैं। क्रान्तिहत्त प्रवह वायुचे भाइत. हो तर सर्दर विषुवदृत्तसागे में पिस्त्रमण किया करता है। क्रान्तिइत्तके मेपस्थानसे कर्कांट स्थान विद्ववद्वत्तके २४० घंघ उत्तर घोर मकरादि स्थान २४० चंग्र दक्षिणको पवस्थित है। राग्रिचक्रके ठीन मध्य स्थानको विषुवस्थान ( Equinox ) कहती हैं। सेत्के उत्तरःग्रवासियों भीर वड्वानसिखता

श्रुरोपीय मीगोलिक यह मत सीकार नहीं करते, वह समुद्रको भी पृथिवीम हो समस्ति हैं। समुद्रको खेकर भी पृथिवो गोलाकार है। पृथिवी शम्दम विस्तृत विवरण देखी।

<sup>†</sup> सूर्य सिद्धान्तके असुरमागको भारतराचार्यने 'बड़वानल' कड़ा है। (तोलाळाय १११८) वर्त मान ज्योतिर्विद इसे दिन्यमेर (South Pole) कहते है।

श्रसुरीं को यह स्थान क्षितिज्ञहत्तके जगर देख पहता है। राशियकाका जो स्थान विश्वव निखा जाता उससे उत्तर मिषादि ६ राशियां उत्तत भाव और दिच्यको तला प्रश्नृति ६ राशियाँ अवनतक्ष्यमें अवस्थित हैं । मैक्के छत्तराग्रवाधी मेषादि ६ राधियां की देख सकते है। तुसादि ६ राग्रि सनके सिये भूव तमें आच्छादित जैसे ब्ह्ने धर नहीं देख पड़ते। फिर बडवाननमें जो रहते, वह भी तुलादि प्रश्रुति ६ राधियां देखते, मेपादि ६ रागि भूवत्तमें श्राच्छादित रहनेसे नहीं देख पडते। इसी शिये सुयं जिन ६ माशींमें मेवसे कन्याराशिके श्रीवको अतिक्रम करता, मेर्के उत्तरायवासियोंको उन्हीं क्रम्स सम्रोतीं सर्वदा सूर्य देख पड़ता है और उतने हिनी अर्थात इस देशके वे शाख, ज्ये छ, पाषाट, व्यावण, भाद्र धीर शाखन मासकी वरावर दिन रहता है। मूर्य जिन ६ सारीमें तुसाराधिये मीन पर्यन्त भीग करता, उन्हें सर्व नहीं देख पड़ता प्रयात कार्तिक, षश्चायण, पौष, माघ, फालगुन श्रीर चेत्र कई महीनों रात होती है। वड़वानलवासियोंको भी कार्ति कसे ह मास दिन घीर वैशाखने ह महीने रात रहती है। यह दोनी वर्ष में ६ मास मात सूर्य देख सकते है। (सूर्यं सिद्धान्त १२।४५)

दिचणोत्तर भयनमण्डल के दो सम्पात स्थान होते हैं। इसी सम्पात स्थान ह्या नाम विषुवद् है। विषुवद् ह्य निरक्षदेशके ज्यार भवस्यित है। क्रान्ति श्रीर विषुवद् वृत्तका सम्पात क्रान्तिपात (Equinoctial points) कहाता है। स्रष्टिकालकी भयनमण्डल (Solstice) मिश्रुनराशिके भन्तमें रहता भीर मेव-राशिके प्रथम भंभपर क्रान्तिपात लगता था। पहले लिख जुके है कि पूर्व भीर छत्तर भाकाशमें दो भूव भवस्थित हैं, राशिवक इन्हों दोनों का भूव (भवदण्ड) बना पश्चिम गतिसे स्थमण करता है। किन्तु भूवतारा भी स्वस्थानसे थोड़े परिमाणमें पूर्वपिम चलते रहती है। इससे राशिचक भवनी धुरके स्थानको छोड़ कर कुछ दूर सरक जाता है। स्थिसिकान्तके मतमें राशि-एक धुरके साथ २० भंग पश्चिमको छटता थीर फिर भवने स्थानपर जा पहुं चता है। इसी प्रकार भवने

स्थान से २७ घंग पूर्वको भी जाके राशिचका लीट पाया. करता है। (सूर्य सिदान शर-१० रद्रनाय) अयनसराहज ६६ वर्षे द्र सासको एक एक म्रंग्र चलता भीर राग्नि-चक्रा भी इसी नियमको पक्तडता है। इसी प्रकारकी गतिके अनुसार भयनमण्डल २१ भंध पसात् दिक्को इट जैसा जानीरी ग्राजकत्त मिथ्नकी नवस ग्रंगी भी उत्तरायण जीर धनुराधिके नवम अंधर्मे दिविणाः यन भीज होता है। विद्युवस्थानसे भी एक सीनराभि भीर दूसरा कन्याराणिका नवसांग लगा करता है। इसी कारणसे प्राजकल १० चेत्र श्रीर १० प्राध्वनको दिनरात बराबर होती है। पूर्वको वैशाख कार्तिक मास यह समानता देख पड़ती थी। धनुकी नवमांशरी मिथ्नके नवमाग्रपर्यन्त उत्तरायण भीर सिय्नके नवसांथसे धनुके नवसांग तक दक्षिणायन रहता है। कि सी चक्रमें ग्रत्याकार एक ग्रग्न सुभी कर दूसरे प्रयपर कोई एक जुद्र पदार्थ विद करके रखनेसे चक्रकी गति भित्र यह चुट्र पदार्थ चल नहीं सकता। केवल चक्र की गतिके अनुसार ही ज्ञद्रपदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानको इट जाता है। इसी प्रकार वनीस्त वायुक्ष प्रसाका दारा नचत भी राग्रिचकके सभी स्थानों में विश्व हो रहे हैं। नक्षतीं की कोई गति नहीं। नेवल राधिदक्रकी गतिके अनुसार ही वह एक प्राकाश्वरे प्रस्य प्राकाशको चले जाते हैं। इस रातको पाकाशमण्डलमें जो सकल ज्योतिष्क देखते, वह रात की तरह दिनको भी हमारे मस्तकके जपर घूमा करते हैं। जिन्तु प्रवत्न सूर्यकिरणसे श्रीभमूत-जैसे होने पर वह इमें देख नहीं पड़ते। अ मूर्यं प्रहण बहुकान खायी शीने पर कभी कभी दिनको भी नक्षत्रमण्डल चमक छठता है। भीनराधिक श्रेषसे जिस नचल की योगतारा जितनी दूर पड़ती, वह दूरी छसो नचतकी धृवक ( Longitude ) उद्दरती है । पश्चिनी नक्षत्रकी बोगतारा मोनराधिके बीवसे द श्रंब दूर अवस्थित जैशे रहने पर पश्चिनीका भुवक ८ पंग्र है। इसी प्रकार भरणीका २०°, क्रस्तिका २८° ग्रंथ २८ कला, रोडिणीका

<sup>\*</sup> पायात्य ज्योतियो जनीनको बहुत नीचे तक खोद एस गर्व के य'य-कारमध खानसे ट्रवीषणदारा दिनको भी ज्योतिया देख। करते हैं।

पूर' श्रंध रूप कला, सुगशिराका ६६°, भाद्रीका ६७° २०, पुनर्वसुका ८३०', पुष्याका १०६°, प्रश्लेवाका १०८°, सवाका १२८°, पूर्व फल्युनीका १४७°, उत्तरफल्युनीका १५५, इस्ताका १७०, चित्राका १८३, स्नातिका १८८, विमाबाका २१२ ५, पनुराधा का २२४ ५, क्येष्ठाका २२८° ५, सूनाका २४१°, पूर्वीवाटाका २५४°, चत्तराषाढाका २६०, श्रमिजित्का २६५, श्रवणाका २७८° धनिष्ठाका २८०', शतभिषाका ३२०, पूर्व साद्रका ३२३ (प्रोर उत्तरमाद्रका ३३७ प्राय धुवक हैं। रेवतीका भूषक नहीं होता। नचलोकी ख ख क्रान्ति के पद्मभाग पर्यात् कान्तिहत्तस्थित धुवकस्थानसे विश्वेष ( Celestial latitude ) स्थिर होता है। किसी किसी नवलकी दक्षिणदिक् और किसी किसी-की उत्तरदिक्की विद्वेष गिना जाता है। प्रश्विनी, भरणा चार कत्तिकाकी उत्तरदिक्की यथाक्रम १०, १२ बीर ५ चंग विचेष हैं। इस्रो पकार रोडियो, सुग्रायरा बीर पार्टीका विचेप दिच्चिदिक्की ५, १० शीर ८ ग्रंथ होता है। पुनवें सुका विचिष छत्तरकी इ अंध है। पुष्पाका विचेव नहीं। प्रश्लेषाका दक्षिणकी ७ वंग विश्रेष बताते हैं। मधाके विश्लेषका अभाव है। उत्तर-की प्रविमन्ग्रीका १२ और छत्तर फच्गुशीका १३ प्रशासिकेष वहता है। इस्ता प्रीर चित्राका विक्षेत्र दक्षिणको १३ तथा २ अंग है। स्वातिका विक्षेत्र ३७ श्रंश उत्तर पडता है। विशाखा प्रस्ति ५ नवतींका विक्षेत्र उत्तरको १ वर्ग, व 8, द , भ वर्ग भीर भ चंग्र है। इसरको 📭 चंग्र पर प्रमितित् भीर अवणा तथा धनिष्ठाका ३० भीर ३६ भंग विचित्र पडता है । शतभिवाका विचेव दविवको ७ कता है। पूर्व भाद्रपंद भीर उत्तरमाद्रवदका विक्षेप उत्तरदिक्को २४ तथा २६ यंग्र पाता है। रेवती नचन्नका विचिव नहीं होता। (सूर्यसिद्धान १९ ४०)

यशेकी गतिक धनुसार कभी कभी यह घोर नक्षत मिल जाते हैं। सिवा इसके घगरत प्रस्ति कई एक नचलोका विषय भी भारतीय ज्योतिविंदोंने निक्षण किया है। ससकी यशकम नीचे लिखते हैं—

भगस्त्य नक्षत्र ( Canopus )—उस्र ताराका | Vol. V. 167 नाम है, जो राधिवक्त शते मियन राधिके सक्तमें द०
- पंग्र दूर दक्षिण दिक्को चमक नो है। इसका धूवक इ राधि और दक्षिण दिक्को विवेद द० संग्र है। (ब्रह्मग्रुत भीर भास्त्र राध्येके सत्ने सगरुखका धूवक द७ पंग्र और विवेद ७० सग्र पहला है।)

स्गञ्चाध (Sirius) सियुनाशिके २० घंशों पर्यात् राधिचलके ८० घंशो पर घवस्तित है। इसका मृतक र राशि २० घंश घोर विचेव दक्षिण दिक्को ४० घंश है। (सिदान्तिशिसेमणिको देखते—इसका मृतक ८६ घंश श्रीर यह लाखके प्रतसार ८१ घंश है।) भारतीय हद चलती वोलीमें उसको कालपुरुष कहते है।

परिनन्तत्र (B Tauri) हवराधिते २२ घंशों पर प्रवस्थित है। इसका घूं वक १ राधि २२ ग्रंथ घोर एत्तरको विक्षेप प्रचंश है। (ग्रह्माधवने इसका घू वक ५३ ग्रंथ वसाया है।)

वच्चान्द्रय (a Aurigae or Capella) नचन भी हपराधिने २२ घंगो पर प्रवस्थित है। इसका धूवक पग्निनक्षत्रके समान रहता ग्रीर विचेव उत्तरको २० घंग सगता है।

रोडि शोमकट—हमराधिके १७ संग पर रहता है। इसका भूविक १ राग्नि १७ संग सीर २ संग दिख्य भी विद्येष है।

त्रश्चनकत्र (Aurigne) हवराधिके १७ प्रंथीं पर रहता है। इसका घुवक १ राधि २७ प्रंथ पीर ३८ प्रंथ उत्तरको विक्षेप है। (यहकावक्के मतमें त्रश्च-नक्षत्रका घुवक पीर भी ४ प्रंथ प्रविक्त होगा।)

भवांवत्य ( Virginis ) का भू वक चितानस्थले समान हे भीर विश्लेष उत्तरहिक्को ७ भंभ भाता है। भावनत्व ( Virginis का भू वक भी विद्यानस्थले समान है भीर विश्लेष उत्तरहिक्को १४ भंभ नगता है। इसके व्यतीत उत्तरहिक्को भीर भी २ नश्रव हैं— उन्हें सप्ति ( Ursa major ) कहा जाता है। सूर्य खितानमें इनके विश्लेषको बात नहीं खिखो। (स्र्यं खितान १६ म) नश्रव प्रस्ति क्योति को ति स्र्यंका रेज भिन्न केसा रहने पर सूर्य कितानहीं स्रोता केसा रहने पर सूर्य कितानहीं क्योति को सिका केसा रहने पर सूर्य कितानहीं क्योति का स्रोत क्योति का स्रोत क्योति का स्रोति का स्रोत क्योति का स्रोति का स्रोत क्योति का स्रोति क

सबके सब देखनेमें श्रात हैं। इसीका नाम छदय श्रीर त्रस्त है। मूर्यस्वितान्तमें इसका निर्णय किया गया है-सूर्य कितना निकट रहनेसे किस नव्यत हा प्रस्त होगा। यदा—साति, श्रगस्य, सगधाध, चित्रा, श्रमितित, न्येष्ठा, पुनवंस श्रीर ब्रह्महृदय कई नक्षत्रांका काषांग १३ है। इस्ता, अवणा, पूर्वेपाला नी, उत्तरपंत्रमुनी, घनिष्ठा, रोहिणी, सचा, विद्याखा भीर श्रासनीका कालांग १८ लगता है। इसी प्रकार क्रांत्रका, प्रजुराध चीर मुखाका कालांग्र १५ है। पञ्चेषा, चार्ट्रा, पूर्वावाटा चीर- उत्तराषाढाका कालांग १५ माता है। भरणी, ंप्रचां घीर स्माधिराका कलांग २१ है। इसकी छोड कर दूसरे नचलींका कर्माग १७ ही रहता है। नचलके कालांशको १८०० हारा गुण करके उदयास्त हारा बांटने यर की लब्ध भाता, क्रान्तिहत्तके उतने की भंगी पर मचलका उट्टा परत देखाता है। प्रवर्गित प्रशेका भांति नचल भी प्व दिककी उदय श्रीर पश्चिमदिक्की बस्त होते हैं। परना प्रभिजित, ब्रह्महृदय, खाती, त्रवचा, धनिष्ठा भीर उत्तरभाद्रपद कई नवत स्यंसे कितने ही उत्तरको पवस्थित जैसे रहने पर कभी सूर्य-किरण्से प्रभिम्नत नहीं होते चौर न छनका प्रस्त ही ् भीता है। (सूर्वं सिदान्त ८।१८) नचनीका धन्यविवरण नचन योर चित्रनी प्रचिति बर्व्हीमें द्रष्टव्य है। सूर्वेसिश्वान्तके टीकाकार रङ्ग-नावने मतमें प्रचानचल भा कभी पदत नहीं होता। ( सूर्यं सिदान शार्य रहमाय )

नचत्रमण्डलकी उस घोर यद्यां जास सात गडकाहारें चवित्रत हैं। प्रश्तितज्ञीतिपर्से ८ ग्रश्ने का चक्के छ है। राष्ट्र घोर केत इन्हों नवग्रश्ने में गिन लिये गये हैं। प्रिर नीसकण्ड-ताजकर्स सिवा इसके सुन्या नामक एक दूसरा ग्रह भी सिखा है। किन्तु घार्थभट घोर भास्त-राचार्य प्रश्नित भूगोकवित्त हों ने चाकाश्रमण्डलमें इन नीन ग्रहों की कवार्य निक्षण नहीं की हैं। इससे इस समभति कि वह इन तीनी की ग्रह-जैसा स्वीकार ज करते थे। राधिचलको तरह सब ग्रह सेव गडकाहाय भो १६० घंशों में विभक्त है। पिर राधिचलके समस्त्रको वह दादश्री भागों में बंट भी जाती हैं। उनके एक एक भागको भी ग्रह समस्ति नामों से उन्ने एक एक भागको भी ग्रह समस्ति नामों से उन्ने एक

है। यह पपने जान्तिहत्तके जिस श्रंशमें रहते भीर हसी भंध भागके अनुसार जिस राशिमें पडते, वह उस राधिके उतने की मंग्रमें मनस्थित रक्तें हैं। उपरि-स्थित कक्षाके परिमाणकी भरीचा भ्रथ:स्थित कक्षाका परिमाण कम है। यहीं के मध्य सक्त के उपरिक्षित मनिकी कचाका परिमाण दृष्ट्री महीं की कचासे वहत जादा सबसे अधः स्थित चन्द्रकताका परिभाग थोडा है। \* यह जितने कालको मेवराधिसे धमना भारका करके भीनराधिके भन्त तक पष्ट चते. उस समयको उनका भगण वा वसार कह सकते हैं। जिम ग्रहकी कचाका परिमाण जिल्ला ही श्रधिक रहता, उसकी उसके घूमनेमें सी उतना ही यधिक समय खगता है। फिर जिस की कवा कोटी पड़ती, उस यहकी उसके घूमनेमें जारादों देर नहीं सगती। (स्वंशिकान १२ प॰) पड़ी'में प्रनिकी कहा सर्वापेशा उच्च, प्रधिक घीर पृथिवीसे २१३१००५८ शोजन अंचे चवस्वित है। इसके व्यासका परिमाण ४०६२०२०७ बीजन श्रीर सण्डच परिमाण १२७६६८२५५-वीजन है। शनिकी सधासुति (दैनिक गति) र क्या और २३ पत्रता है। यह १ वर्ष में प्रवर्ग कश्वे १२ प्रांश, १२ कचा, १२ विकसा धीर ५४ ६ तुकला पतिक्रम करता है। एक युगर्मे २४६५६८ मगण होते हैं पर्यात् धनिवृष्ट एक युगर्ने २४६५६८ वार चवने वनकी खून पाता है। प्रतिका नीचे बृहस्पतिकी कहा है। इसका परिमाण प्रविश्वदेश योजन, व्यास १६३४६८३४ योजन चीर पृथिवीसे चत्रता ८१७२२६१७ योजन सगाते हैं। ब्रुइस्तिकी देनिक गति ४ जना, ५८ विकला और ८ बतुवसा है। यह एक वसरकी प्रवती अस्तिसाक . ३० प'श, २१ अन्ता, ३ विकता श्रीर <u>२६</u> प्रत्नला सांच जाता है। एक युगमें बहस्यतिके ३६४२२० भगव श्रीते हैं।

इस्पतिके जोरे चन्द्रोच कक्षा है। उसका

<sup>#</sup> युरोपक्के बर्रभान ज्ञीतिर्विधीन स्टेनस (Uranus) चौर नेप्तुन (Neptune) नामक दो स्थतन ग्रह चाविष्णार करके समझी ग्रहकरा स्थिर की है। यह अव्यमें विस्तृत विवस्य देखी।

<sup>†</sup> युरीपीय चन्द्रकी यह-जैसा नहीं सानते। जनके मतमें चन्द्र पृथिशे सहका छपवह ( Satellite:) हैं १ चन्द्र देखी, १

परिमाण १८६२८४८८ याजन, व्यास १२७४२८ व्योजन प्रीम प्रशिवीसे उचता ६२७०६१४ योजन ठहराते हैं। चन्द्रकी दैनिक गति ६ जला प्रीम ४१ विकला है। एक वह में यह ४० घंग, ४० कला, ५८ विकला घीर ४२ घनुकला चलता है। चन्द्रके एक युगमें ४८८१०३ मगण नगते हैं।

चन्द्रने नीचे सह नकी कक्षा है। उसका परिमाण देशहर योजन जोर प्रिश्हर योजन जोर प्रिश्वी उच्चता १२८५२८८ योजन बताते है। सङ्क्षान की दैनिक गित ३१ क्षाना, २६ विकला चौर २८ चनुक्रमा है। १ वर्ष में यह ६ राग्रि, ११ चंग्र, २४ कहा, ८ विकला चौर ३६ चनुक्रमा चनता है। एक सुगर्मे इमके २२८५८३२ सगण एडते हैं।

मङ्गलंके नीचे सूर्यंकी कचा है। इसे सभी ग्रहीं भीर ज्योतिष्कीकी पपेक्षा सर्यका बालोक अधिक परिमाणमें मिसता है। सुर्यंकी गतिके सनुसार ही दिन रावि, मास, ऋतु, भयन भीर वतारकी व्यवस्था बंधती है। जिस स्वानके पिंदवासी अब सर्यको देख जाते, छसी समयसे वह चपना दिन सगाते हैं। फिर ंजर स्ये पश्चिमाकाशमें प्रशिवीके चन्तरासको एट लाता और देखनेमें नहीं चाता, उसी समय दिन समाप्त होता भीर राबि पहती है। पुनर्वार जब पूर्व पाकाशमें सोहितवर्ण सुर्धमण्डल चमकने सगता, फिर दिनका ्रचारण हो जाता है। सूर्य जितने समयमें खीय मण्डलके इ।दय भागोंसे एक भागकी पतिकंस करता, उसका ँ नाम एक सीरमास पडता है। सूर्यके मेवराघि अर्घात् सण्डलके प्रथम ३० मंशीके मतिक्रमणकी वैशाख सास कहते हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठ प्रसृतिको भी सम-'साना चाडिये। भास्ताराषायैने निर्णय का दिया है-स्यंको किस राशिके चतिक्रम करनेमें कितना समय सगता है। यथा—सुधै जब एक राधि है पन्य गामिकी जाता, तो वह समय रविसंक्रास्ति कहनाता है यह ३० दिन, ५५ दण्ड और ३३ पनमें नेवराधि पतिक्रम

करता है। इसी प्रकार ३१ दिन २४ दर्छ ५६ पन मूर्यकी ह्यराधि, ३१ दिन ३७ दर्छ ३२ पन मियुन, ३१ दिन २८ दर्छ ३५ पन कर्यट, ३१ दिन २ दर्छ ५२ पन सियुन, ३१ दिन २८ दर्छ १ पन कर्यट, ३१ दिन २ दर्छ ५२ पन सिंह, ३० दिन २८ दर्छ १ पन कर्या, २८ दिन ५७ दर्छ २ पन तुना, २८ दिन २७ दर्छ ३८ पन हिन ५७ दर्छ १ पन सुन, २८ दिन २४ दर्छ भकर, २८ दिन १५ दर्छ १३ पन सुन्भ पीर ३० दिन २३ दर्छ ३१ पन मीनराधि प्रतिक्रम कर्ने में नगते हैं। सूर्यभएडलका परिमाण ४३३१५०० योजन, व्यास १३७८२०४ योजन भीर प्रथिवीसे स्वता ६८- ६२०२ योजन है। सूर्यक्षी दैनिक गति ५८ कन्ना ६ दिकता धीर १ प्रनुकता होती है।

स्ये १ वत्सरमें चवने सर्ख्यको एक बार परि-भ्यमण करता है। एक युगमें इसके ४३२०००० भगव होते हैं। सभी ग्रष्टविस्व गोलाकार हैं। सूर्यंका मध्य-बिस्य ६६२२ योजन है। बार्यभटके सतमें सूर्य व्यतीत दूसरे यहीं में खुति नहीं होती। अपर ग्रहविस्त्रता की भाग सूर्यीभिमुख रहता, वही भाग सूर्यक्षिरणसे चमक चठना चौर द्रवरा भाग विवर्ण लगता है। (पार्यं बट) सूर्यंका प्रास्त्रोक सर्वदा की समान है। परन्तु निकटवर्ती होनेसे वह प्रतिशय तीन्य ग्रीर ट्रर हट-जानिसे सद् की सा समझ पडता है। दो मासीने एक ऋत होता है। ऋत इह हैं। नाना प्रकार ऋतु गहना करते हैं। प्राचान कासको ऐसी, जवना लगती छो-पग्रहायण भीर पीष हमना, माध भीर फालान भीत चैत्रं भीर देशास्त्र वसन्त, ज्येष्ठ भीर प्रावाद ग्रीस. त्रावय भीर भाद्र वर्षा तथा चाखिन भीर कार्तिक गरत । यीषा ऋतुको सूर्य सेक्के उत्तराग्रहे प्रतिग्रव निकटवर्ठी जैसा रहने पर वड़ां किरण तीच्य पर नामा है भीर हमन्त ऋतुको बडवानसमें निकटवर्ती जेसः रक्षने पर सर्वेकिरण तोस्य पाता है। धतएव हेमना परत्की उत्तरमेर चीर श्रीम ऋतुको दक्षिण मेर्को सूर्यकिरणकी सदुता मिलती है। ( सर्वे विदान १९७६) मेर्दे एत्तराग्रवर्ती भीर वडवानसके अधिवासी विद्य-वत् कासको भवनं क्षितिज हत्त पर सूर्य देख पाते 🕏 जब दक्षिणमेर्के उत्तर भाग्में मूर्य घवस्थिति करता,

<sup>ै</sup> युरोपीय ज्योतिर्विदिक्षि नतमें सूर्य एक स्थिर नचन है। उसकी कोई गति नहीं। सुंख्योकी गतिके चन सार हो हम सूर्यकी गतिको चनुषय करते हैं। सूर्य देखी।

मेर्के उत्तरायवासियांका दिन पड़ता है। फिर दक्षिण भागमें उसके रहनेसे उनकी रात होती है। इसो प्रकार मेरके दक्षिण सूर्व रहनेसे मेरके दक्षिण। यवासि यों जा दिन भीर उत्तर जानेसे रात पड़ती है। जब सूर्य क्रान्तिहत्तके रेवती नचत्रसे निकट मेषराधि पर उदित होता, तब मेर्के उत्तराग्रवासियो'का दिन, मिध्नराधिके येषभाग पर जानेसे कन्याराधिके अन्तको पानेचे सार्यकाल (सूर्यास्त) दिखाता है। मेर्ना उत्तराय भीर दक्षिणाय (वहवा-नल ) बिंककुल विपरीत पर्शात् समस्त्रमें प्रवस्थित जैश रहनेसे दक्षिणायशसियो का उपयुक्त समय उत्तरा पड़ा करता है। उत्तर मेन्वासियों का जब दिन जगता, तब दक्षिणमेश्वासियों का सूर्य प्रस्ताचनको चनता है। फिर मैरके उत्तरायवासियों का मध्याप्र टिक्र गायवासियों की सध्यरात्रि है। इसी प्रकारसे उत्तरमेडको स्योद्ध समयकी वंड्वानसमें दिन पारस इवा करता है।

पूर्वेकी जिस राशिवक्रकी बात किखी गयी है, वह बिंब ने उत्तराग्रवासियोंके दक्षिण, वस्रवानसवासीके उत्तर श्रीर निरचदेशीधींके मस्तक पर सर्वेदा श्रमण करता है। निरक्षदेशवासियोंका दिनरात्रि परिमाण सकल काल समान होता है, कमी नहीं घटता बढता। कारक सूर्य बरावर उनके मत्ये पर घूमता रहता है। जम्बू द्वीप भौर समुद्रके दिचल दें ग्रमें दिन भौर रात्रिकी जास हिंद होती है, किन्तु विद्युवत् संनामणके दिवसकी वदां भी उनमें कोई मेद नहीं पड़ता। जब जम्बू दीपमें दिन घटता भीर रात बढ़ती है, दिखण दें यमें दिन बढ़ता और रात घटती है। सूर्यं के नेवराधिसे कन्याराधि पर्यमा प्रवस्थान कालको जन्म दीवमें कमान्वयसे दिनकी वृद्धि भीर राख्निका चय होता और उसके तुना राशिस मीनराशि पर्यन्त अवस्थिति करते क्रमगः रात बढा भीर दिन घटा करता है। समुद्रसे दिविण भागकी इसके विपरीत पडता है। पृथिवी परिधिके चतुर्थां गरे क्यान्खं श चन्तरित करने पर जो भवशिष्ट रहता, निरक्ष देश चतने योजन पर भवस्थित देवभागके (भर्षात् उत्तरमेक्स ) देशों में धतु भीर मकरराधिक सूर्य देख

नहीं पडता प्रयात् वीष भीर माघ्दो मास वहां रहने-वासींकी सर्दर रात्रि चनी रहती है। इसी प्रकार वड्वानस (दक्षिणमिर) में निरक्षदेशों से उतने ही योजन दूर भवस्थित देशों में नियृन भौर कर्कट राशिस्क स्य दृष्ट नहीं होता अर्थात् अषाढ़ श्रीर त्रावण दो मास सव दा राति देख पड़ती है। किन्तु निश्न देशसे इतने ही योजन उत्तर पाषाढ़ आवण तया उससे इतने ष्टी योजन दिचण पीष भीर माघ दो दो सद्दीने सर्द दा स्य दिखायी देता है। (एवं सिंदान १२,६१-६४) क्रान्य प्रस् भूपरिधिका चतुर्यांग्र निकाल डालने पर जो सविशष्ट बचता, निरचटें ग्रसे उतने हो योजन उत्तर अग्रहायण. पौष, साथ तथा फाएगुन चार महीनों बराबर रात रहती भीर वैभाख, च्येष्ठ, भाषाङ् भीर शावण मासकी सर्वदा सूर्य ददित रहता है। फिर निरच देश से इतने ष्टी योजन दक्षिणको वैद्याख, न्येष्ठ, प्रावाद पीर श्रावण चार महीनी रात और अग्रहायण, पौष, माध भीर पांचगुन चार सास दिन होता है। (सूर्व सिदान १ए।६६) सूर्य को भद्रास्त वर्ष को आपर गमन करनीसे भारतवर्षं में सूर्यं का उदय, केतुमास पहुं चनेसे राह्यर्थ श्रौर ज़रवर्ष भानेसे भारतवर्षमें सूर्यंका भस्त होतह है। इसी नियमसे पन्य वर्ष में भी उदयास्त की व्यवस्था लगा करती है। सूर्य भीर यहच मन्दर्भ विस्तृत विवरच देखी।

स्य कक्षा ने नि ग्रांत की भी बोक्य कक्षा है। इसका परिसाप २६६४६३० योजन, व्यास ८४७८३८. योजन भीर पृथिवीसे उच्चता ४२३११८ योजन है। ग्रांत के नीचे तुसकी भी बोच्च कचा है। उसका परिसाप १०४३-२०८ योजन, व्यास ३३१८३० योजन भीर पृथिवीसे उच्चता १६५१६५ योजन है।

बुध भीर श्रुक्त नक्षाका परिमाण ४३६१ १० योजन, व्यास १३८७७ १ योजन भीर पृथिवीसे उचता ६८६ द योजन लगाते हैं। श्रुक्त की दैनिक गति ८६ कला ७ विकला भीर ४३ भनुकता है। वार्षिक चाल ७ रागि १५ भंग १९ कला ४६ विकला भीर १२ भनुकला पड़ती है। एक श्रुगमें २०१२२७६ भगण होते हैं। बुसकी दैनिक गति २४५ कला ३२ विकला २१ भनुकला है। वार्षिक गति २४५ कला ३२ विकला २१ भनुकला है। वार्षिक गति ९ रागि २४ भंग ४५ कला २२ विकला

४८ श्रमुकला पहती है। एक युगमें इसने ७१८३००६० भगण होते हैं। चन्द्र पृथिवीसे प्रतिगय निकटन वर्ती है। उसकी कक्षा पृथिवीस ५०४५ योजन साम्र कंचे श्रवस्थित है। चन्द्र कचाका पृरिसाण ३२४००० योजन और व्यास १६२४ योजन है। चन्द्र की दैनिक गृति ७८० कचा २४ विकना और ५२ श्रमुकला पडती है। फिर वार्षिक गृति ४ रागि १२ श्रमुकला पडती है। फिर वार्षिक गृति ४ रागि १२ श्रमुकला है। एक युगमें ५०९५३३३६ भगण वनते हैं। \*

ग्रशंमं सूर्यं भीर चन्द्रकी गति सर्वदा ही एक प्रकार रहती, कभी नहीं घटती बढती। (१) मङ्गल प्रस्ति दूसरे यहाँ भी गति समान नहीं। प्राचीन न्योतिविदींने उनकी छाठ प्रकार गति निरूपण की हैं। यथा—वक्त, अनुवक्त, कुटिन, मन्द्र, मन्द्रतर, सम, शीम्र भीर भतिशीम्र। इसमें मन्द्र, मन्द्रतर, सम, शीम्र भीर भतिशीम्र। इसमें मन्द्र, मन्द्रतर, सम, शीम्र भीर भतिशीम्र यह पांच प्रकारकी गति सरलप्यमें नगती भीर भविशय तीन प्रकारकी गति वक्तभावमें नैसी होनेसे

प्रथम पांच प्रकारवाजीकी ऋज्याति भीर भवर तीन प्रकारवासी की वक्तगति कह सकते हैं।(न्यं विदान शहर-११ रहनाए) पूर्वे जी ग्रेस्टादिकी जी गति निखी गधी है, एसकी यहीं में मध्यगति यचकी खाभाविक गति भी कह देते हैं। यहीं का विभिन्न यतिशीका कारण सूर्ये विदान्तर्में इस प्रकार निर्णीत इसा है—राश्चित्रक्रमें शीम्री स. मन्दीच भीर पात नामक तीनःवायवीय ग्रहीरधारी जीव वास सरते हैं। उन्होंने प्राक्षण से ग्रहोंकी प्रलग श्रवग चाल पड़नी है। (सूर्यमहान सह) शिकाकार रक्षनाथ उन तीनों ही कीय जैसा नहीं मानते। इनके मतमें स्थानविशेषको ही शोधोत्त, मन्दोत्त भीर पात कड सकते हैं। (सूर्य विदान शश्रद्भगाष) ग्रहकश्राके उद् स्थानमें प्रवह वायुके अतिरिक्त कोई इसरा वाय भी रहता है। वह सर्व दा एक स्थानमें ठहर हिसा डला करता है। इसी वायुक्य रक्त्में हर्विस्व समय दिक्की ग्रथित जैसा हो रहा है। बपनी मित्तदारा खीय उद स्थानरे पूर्वदिक चलने पर पडविस्व से यह वायु

वर्तमान युरोपीय गणक उपयुक्त मत नहीं भानते। उन्होंने उत्कृष्ट यन्त्रींके साहायसी यहादिका परिमाण, गति चीर स्र्यंसी दूरल इस प्रकार क्रियेत क्रिया है—

| यहाँका नाम<br>वुध ( Mercury ) | व्यास—सील     | सूर्यं स्ट्रल             | सूर्य प्रदत्तिणकाल |     | দাহিক गति                  |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|-----|----------------------------|
|                               |               |                           |                    | दिन | २८ घरहा थू मिनट २८ छै॰     |
| यह (Venus)                    | - ७७०२        | €€00000                   | वर्ष               | >>  | २३ घण्टा २१ मिनड ७ से      |
| प्रथिवी                       | <i>જ્</i> ટ૧૨ | <i>६</i> १०००००           | <b>₹</b> ₹         | 27  | २२ चय्टा ५६ मिनट           |
| महत्त्र ( Mars )              | 8600          | <b>\$</b> 3500000         | 4=0                | "   | रह चन्द्रा १८ मिन्द्र २१से |
| हरूपति ( Japiter )            | <b>८१०</b> ०० | 80100000                  | 8832               | ,,  | र चच्छा ५५ मिनट            |
| ম্পি ( Saturn )               | <b>65400</b>  | 29 <b>\$</b> 00000        | १००४८              | ,,  | १० घग्द्रा १६ मिनट         |
| य <b>्रे</b> नस्†             | <b>१४२१</b> ० | र् <i>च</i> र्ते ≰००००० व | ् <b>इ०</b> ६८७    | ",  | -                          |
| नेपचुन‡                       |               | वृक्द्००००००              | \$01.50            | 33  |                            |

<sup>🕇</sup> १७८१ ई०मी विलियम हरसैलने इसकी माविकार कियाया।

युरोपीय सूर्यं को एक स्थिर नवत मानते हैं। इसकी कचाले पुरि-

समयमें २५ दिन प्रच्छे १० मिनट जाते हैं।

एतिहिझ युरोपीय ज्योति विहोंने दूरवोनके सकारे १२६ सामान्य यह भीर छन्में किसी किसोकी गतिकी भी निर्धय किया है। यह प्रधित ग्रन्होंमें विस्तृत विवरण देखी।

<sup>‡</sup> यह पेरिस नगरी जात प्रसिद्ध फरामीसी ज्योतिविंद सावैरियर चीर चरामने १८८६ ई॰की इस चाविव कार किया !

<sup>(</sup>१) युरोपीय सतमें चन्द्र एक चपपह है। यह पृथिवीका पारिपार्धिक है। इसका जाकार पृथिवीके चतुर्द्य मार्गीमें एक माग खगता है। सूचा इपमें चन्द्र पृथिवीसे २६७८७ सील दूर है। इसकी एक वार चपनी कचा सूमवेमें २० दिन ० खयहा ४० मिनिट समय बीतता है।

पश्चिमदिक् श्राकषंण करता है। वायुके खिंचावसे यह-विस्वकी चाल घट जाती है। इसी प्रकार चक्रते चलते यहविस्व जब डच्छानसे ६ राशि ट्राक्षे पहुंचता, तब फिर यह वायु यहकी पूर्वेदिक, प्रधांत् उच्चछानके श्रीभुख खींचने काता है। यहकी गति पूर्वेदिक् को रहने भीर वायु हारा भी उसकी पूर्वेदिक् को जैसा रिवंचनेसे यह ी गति वह जाती है। यहस्थानसे पूर्व भागमें ६ राशि द्रकी श्रवस्थान उच्च नामक जीव गृह-विस्व पूर्व की श्रीर श्रीर यहस्थानसे पश्चिम ६ राशि द्रेरकी श्रवस्थित उच्च जीव उसे पश्चिम शेर श्राक्षण प्रकार है। (स्वंकि राष्ट्र) माध्याकर्षण शब्दम युरोपीय सत

सूर्य भिन्न सभी अपर यहाँका पात होता है। क्रान्तितस्थित ग्रहके भीगस्थानमे उत्तर भीर दक्षिण-की पति पड़ता है। यह भारती यक्ति दारा चन्द्र प्रस्ति-की क्रान्तिहत्त्वे विश्विप्त कर देता है। इसीकी अपनी पश्चि हारा ग्रहींके खस्थान परित्याग करा जैसा देने पर राहु नामसे उसे ख नगते हैं। (स्थे सिहान शह) गृह-स्थानसे पश्चिम भागको ६ राग्निंधी पर श्ववस्थित पात वा राष्ट्र गुष्ठविस्वको उत्तरकी भीर िक्षेत्र करता भर्णात् गृहके भीगस्थानसे उत्तरकी पीर खींचेता चीर ग्रहस्थान र्वे पूर्वभागमें ६ रागियों के सध्य प्रवस्थित गहु वा पात गुडविक्वको दक्षिणदिक फेंकता है। इसीसे गुष्ठविक्वके दक्षिण भीर उत्तरको विनेष पडा करता है। इसमें बुध चौर शक्तका कुछ निशेषल यह है कि उनके **उच्च स्थानसे उनका** प्रात पूर्वी धैवा परार्धके सध्य श्रवः स्थित होने पर बुध भीर शुक्रका यद्य क्राय दिखण भीर उत्तरको दिचीय प्राता है। गृहों का उच्चस्थान दूर दली ्नाने पर जब दोनों घोरों का प्रावम ए घट जाता, तब छनकी वक्रगरित दुवा करनी है। इसी प्रकारके आक-र्षं गरि सङ्गल स्वीय १६० को न्द्रांश, तुष १४४ को न्द्रांश, ब्रुड्स्प्रति १३० को न्द्रांग, ग्रुक्त १६३ को न्द्रांश कीर ग्रनि ११५ को न्द्रांग पर तिरक्षा चलता है। फिर ग्राही की चपने चपने चक्रा ३६० अंगों से अनक्षा केन्द्रांग घटा दिने पर जो अवंशिष्ट रहता, उतने ही संग्र गृहगण वक्रगतिको परित्याग करता है। प्रयति ग्रक्त घोर बुध खीय खीय के न्द्रसे सप्तम राशि पर तिरक्षा नहीं चनते। इसी प्रकार खीय के न्द्रांग्रसे षष्टम राशिमें छड़-खाति खीर बुध एवं नवस राशिमें श्रान् वक्तगतिकी कोड देता है। (व्याधिकान शाहर-प्रक्र)

यहीं का उदय-मस्त-च्योतिहत्र सकत समयकी समान भावसे आकाशमण्डलमें अवस्थित करते हैं। वास्तिक धनका कभी द्वार वा हृद्दि नहीं होती। राधिचम्रको साथ चलको जब दृष्टिपरिच्छोटका रेखा द्वारा घन्तरित ही जाती, हम उनकों अस्त हवा बताते हैं श्रीर जब फिर घुमते घुमते दृष्टिपरिक्केंदक रेखा पर चढ त्राति श्रीर प्रथम उन्हें देख पाते, तब उनका इद्य लगाते हैं। इसी प्रकार सूर्यको छोड कर श्रवर ग्रह भौर च्योतिष्क सूर्ये किरण है सिसून रहते भीर देखन पड़नेसे अस्तगत और मूर्धिकरणसे दूर चलने और प्रथम दर्भन मिलनेसे चदित अस्ताते है। नक्षती का उदय श्रीर प्रस्त नचतप्रस्तावमें बताया गया है। प्रत्यमित ग्रह सूर्यंसे स्यून रहने पर पूर्वदिक्को डदित और उससे अधिक सगने पर पश्चिम दिक्को चस्त होते हैं। ब्रहस्पति, सङ्गल चार प्रनि सूर्यसे होटे है। उनका पश्चिमदिक्की अस्त चौर वन्नगति बुध तथा शुक्रका एवदिक्की उदय होता है। चन्द्र, वुध भीर शुक्र सर्थे मे प्रस्प रहने पर पूर्व दिक्त को ड्वते भौर पश्चिम दिना भी निमलते हैं। इसका विशेष विवरण स्मृट भन्दमें द्रष्ट्य है।

पचले हो बता चुको है कि यहविब्ब सूर्यकारण स्वालिक्त होन पर हमें उळवल देख पहता है।
माइत प्रश्नित यहविब्बों के सभो अंध सूर्यकारण वमकात और सकल स्थानों में उळवल स्माते हैं। किन्तु जन्द्रमण्डलमें ऐसा नहीं होता। कभी कभी चन्द्रमण्डलको एखांश और जब कब सकलांश उळवल रहता है।
स्यिश्वान्समें उसता कारण इस प्रकारसे निद्य किया गया है—तूर्य पीर चन्द्र जब ६ राशियों ने शन्तर पर अर्थात् समयूत्रमें उद्योश: भावने प्रवस्थान करते, उसी दिनको चन्द्रमण्डलको सभी पंशों में सूर्यकारण प्रति-पालिक जैसा होने पर चन्द्रमण्डलका, सकल ग्रंथ इस शक्त जीर उळवल देख सकते हैं। चन्द्रमण्डलका इमारा हुख प्रश्नीत् पर्ध पं स उळवल भीर ग्रंकवर्ष देख पड़ नेसे पूर्णिमा तिथि होतो है। इसके परदिनसे चन्द्रमण्डन जितने परिमाण स्र्यंका निकटकों होते जाता, मूर्यं किरण मी छतने ही परिमाण चंद्रमें प्रयान प्रतिपालन नहीं दिखाता और चन्द्रका श्रुक्तव्य भी छत्तीके प्रनुतार घटता जाता है। फिर जिस दिनको चन्द्रमण्डलमें स्र्यंकिरण प्रकार पर्यक्त ए एक राग्रि पर रहता, उस दिन चन्द्रमण्डलमें स्र्यंकिरण प्रतिपालित नहीं पडता। इसी तिथिका नाम स्रमावस्या में । प्राणमाके दूनरे दिनसे प्रमावस्या पर्यन्त १५ दिनीको क्रियास कहते है। स्रमावस्याके दूसरे दिनसे चन्द्रमण्डल स्र्यंके जितना हो हरते जाता, उतना हो स्र्यंक्त स्र्यंके जितना हो हरते जाता, उतना हो स्र्यंक्त स्रमावस्याके पर्यक्त स्रमावस्याके पर्यक्ति प्रणामा प्रवास प्रक्रिक पहुंचाता श्रीर दिन दिन उसकी श्रुक्ताको चढाता है। स्रमावस्याके परिवत्त प्रणिमा पर्यन्त श्रुक्ताको है। हादस स्रमाय प्रविक्त प्रणीमा पर्यन्त श्रुक्ताको है। हादस स्रमाय प्रविमको चन्द्रका छटय श्रीर हादस श्रीम प्रविमको चन्द्रका छटय श्रीर हादस श्रीम प्रविक्त हास हो। स्रमावस्याके प्रस्तिको चन्द्रका छटय श्रीर हादस श्रीम प्रविक्त हास हो। स्रमावस्याके प्रस्तिको चन्द्रका छटय श्रीर हादस श्रीम प्रविक्त हास हो। स्रमावस्याके प्रस्तिका है। (स्रमावस्याक रूपका हो। स्रमावस्याके प्रस्तिका है। स्रमावस्याके प्रस्तिका है। स्रमावस्याके स्रमावस्याके चन्द्रका छटय श्रीर हादस श्रीम प्रस्तिका है। स्रमावस्याके प्रस्तिका है। स्रमावस्याके प्रस्तिका है। स्रमावस्याके स्रमावस्याके स्रमावस्याके चन्द्रका छटय श्रीर हादस स्रमावस्याके स्रमावस्याक्ष स्रमावस्याके स्रमावस्याक्याक्य स्रमावस्याक्य स्रमावस्य स्रमावस्याक्य स्रमावस्य स्रमावस्य

ब्रहत्सं हिताके मतानुसार जेस दर्पण पर स्र्ये किरण पड़नेसे उसका प्रतिविक्त श्रन्थकारमय ग्रन्थके प्रश्नन्तरमें प्रविष्ट होने प्रन्थकार विनाध करता, धैसे ही जन्मस्य चन्द्रमें भी उसके प्रतिविक्तित होनेसे प्रभीरा दूर रहता है। (ब्रह्मसं १४) चंद्र देखे।

यशेकी गतिके शनुसार एक यहसे प्रवर यहका योग दीता है। यहयोगको प्रधानत: टो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है— यहयुद भीर यहसमागम क चन्द्रके साथ महत्त्व प्रस्ति पांच यहाँका योग समागम कहलाता है। स्यूये कोई यह मिलने पर घरत हो जाता है। यही प्रहका पूर्णा त है। (जूर्य विकास पर) मन्द्रगति प्रहसे गीव्रगति प्रह श्रीधक रहते प्रव्यदिन पूर्व हो उनका योग लगा था। जिन्तु भीव्रगति प्रहसे मन्द्रगति प्रह यदि श्रीधक पडता, तो अव्यदिन पर हो सन्द्रगति प्रह यदि श्रीधक पडता, तो अव्यदिन पर हो सन्द्रगति प्रहींका योग हो रहता है। भीव्रगति बक्री प्रह सम्द्रगति वक्रोप्रहसे श्रीधक होने पर थोड़े ही स्र

दीनों से वे मिल जाने हैं। किन्तु वक्षी सन्दाति प्रश्न वक्षी ग्रीमानि प्रहसे श्रिष्ठक पड़ने पर प्रत्यदिन पूर्व ही उनका योग हो गया था। महल प्रस्ति पाच प्रहों की प्रतिविस्व मात्र स्पर्ध होने से उन्ने खुद कहने हैं। परन्तु इसी प्रकार स्पर्ध प्रहमण्डल के श्रेष तथा दिक्त मेदने होने पर भेद नामक युद कहनाता है। फिर दी प्रहों का किरणयोग श्रंशविषद युद है। यही किरणयोग दिक्तण वा उत्तर मागको एक श्रंगसे न्यून होने पर प्रपत्य युद श्रीर दिक्तण वा उत्तर मागको एक श्रंगसे न्यून होने पर प्रपत्य युद श्रीर दिक्तण वा उत्तर मागको एक श्रंगसे प्रविक्त पड़ने स्वागम ठहरता है। (ध्रानिश्व श्रंपिक पड़ने स्वागम ठहरता है। (ध्रानिश्व विश्व किरो किर्मे वहात केर होने पर स्वाग्व किरो हैं, किन्तु मानवच्छु श्रों से श्रद्ध केर होने पर स्वर्थिकान १८ रहनाय)

इस प्रस्युद्ध एक प्रहका जय और दूपरेका पराजय होता है। प्र युःक वोक्के प्रहोंके देख कर कह सकते कौन हारा भौर कान जीता है। पूर्वको जिस प्रपस्य युद्धको कात बतायो गयो हे, उसमें पराजित प्रह प्रति-यय जुद्ध, यथक, पभादीन, रुच और विवय देख पड़ता चौर जयो प्रत्के दक्षिण निकला करता है। जयो प्रह दीप्तिमान, स्थून चौर पराजित प्रदृष्ठ उत्तरदिक को उदिल होता है। युद्धकक्षणान्नान्त दो प्रहोंका एक पंत्र मात्र दूर प्रवस्थित होने चौर उज्जब रहने पर किरण योगक्य स्थागम सम्मा जाता है। फिर दोनों प्रह सूद्धा स्थयच पराजयक्षणिविश्वष्ट देख पड़ने पर कूट चौर विप्रदृनामक युद्ध कहनाता है। पहसुद्धमें एक प्रह प्रपर प्रहृष्टें दक्षिण वा उत्तरको रहनेसे प्राय: जीतता है। प्रस्युद्धसे मानवमण्डलीका स्थाग्रम हुवा

इमका कोई विशेष उन्ने ख नहीं मिलता—ग्रहों का खाभाविक वर्ष का है। भास्तराचार्यके मतानुनार चंद्रके जिस खंशमें सूर्यकिरण प्रवेश करता, वही ग्रुक्त वर्ष देख एडता—भपरांश सामिनी कंशक खापकी भाति खण्याच्ये रहता है। सूर्यक्षित्र तरी का कार रङ्गा साम कोर अर्थे करता है। सूर्यक्षित्र एवं ही दूसरे ग्रह भी आरोकित होते है। ऐसे स्थल पर कल्पना कर

<sup>\*</sup> यह अपनी कचार्म रह कर हो अनवरत धमण करते हैं। अपनी अचाकी ने अभी नहीं हो इते। यहकचा मां िकतने ही अ तर पर अवस्थित है। इनका वास्तिक योग हो नहीं सकता । भूमख्डलसे सर्वोगिरिस्थत राष्ट्रिमस्टल पर्यं न एक सरलस्तृत्वात करनेसे यिवत मिषमाबानी मांति पुढ़ोंका एक स्टूममें जाना ही परस्वर योग कहलाता है।

सकते कि मुर्य व्यतीत श्रवर ग्रहीं का किरण नहीं होता भीर लगका रूप करण्यण रहता है। प्राचीन कालसे ग्रहीं का जसा ध्यान चला श्राता, उसमें सूर्य रक्त वण, चन्द्र कुन्द प्रधवा श्रक्तको भांति धवनवण, मङ्गल रक्तवण, वुध प्रियङ्ग, कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रयङ्ग, कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रयङ्ग, कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रवङ्ग कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रवङ्ग कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रवङ्ग कुस्म-जेसा ध्यामवण, बुध प्रवच्च किस्म श्राति किस्म श्रवण के साम्यान प्रवच्च करते थे, उसको यन श्रदम देखना चाहिये। गोलरचना-प्रणालो गोल शब्दम देखो।

पुराणों में भी पल्यविस्तर हिंगोल विषय लिखित है। किन्तु भास्तराचार्य प्रश्नित जोतिर्विदों ने प्रमाण पीर युक्ति हारा उसकी खण्डन किया है। उनका समना है—वर्दमान समयको को पौराणिक खगोल वा सूगोल मिलता, वह ठीक नहीं पड़ता; खगोल वा सूगोल किखा हुवा विवरण कालवग लुस हो गया है। वैदिक वा पौराणिक मत जोतिष यहमें इष्टर्य है। खगोलका प्रपर विवरण यह, राधि, जवव, यूर्व, चन्नु प्रश्नि बर्दों देखी।

यरीवके प्रसिद्ध च्योतिर्वेता बावबासने सीरजगत-की गतिका सामञ्जस्य देख निर्देश किया है--श्राज कल जिस प्राकाशमें यह और उपग्रह प्रविद्यत हैं. सीरजगतकी पादिम पवस्थाकी वही पाकाश विवत-मात्र गोलांकार- व्यक्त वाष्पराधिसे ध्याप्त था। यह वाष्यराणि एक श्रावत न-श्रवाकाको भात्रय करके भवनी चारी भोर पूमता या। ऋम ऋम यष्टी उत्तत वाष्पराधि धीतल पड़के केन्द्रके प्रसिमुख सङ्घित होते लगा। सदीचनातुसार गतिका वैग वढने पर उसकी केन्द्रातिगश्कति भी बढ़ी। इसी प्रकार क्रमसे वाष्ट्रीय गोलकको केन्द्रातिग प्रक्ति हृद्दि होने पर विद्ववरेखा सविद्वित स्थानने केन्द्रके पालव गरी पतिक्रम करके मूखांगरी विक्किन होते हुए एक स्ततन्त्र चङ्ग्रहीयककी तरह चक्रारूप धारण किया या । अवशिष्ट अंशरी फिर ऐसे ही विच्छित होके धीरे धीरे यह विस्तृत वाष्पराधि कई स्वतन्त्र चन्नींसे परिवेष्टित सुद्धहत् गोलकमें परिषत ही गया। मध्यका सर्वापेका बहा गोसक ही हमारा सूर्य है। प्रत्ये व सतन्त्र चक्रके वन खान कर यसे चारा श्रीरके सकल सम्राह्म मिल कर क्रास्य: फिर डन चक्रीने एक एक प्रहक्ता रूप बना लिया। पूर्वीका प्रकार परित्यक्त पति विस्तृत चक्राके भीतरसे चुट्र चुट्र चक्र स्वतन्त्र की कर जी सक्त ज्योतिष्का निकासे हैं, उन्हों को उपब्रड कहते हैं।

लापनासके इस मत पर युरो उमें इनचन पड़ गयी थी। श्रव बहुतसे की ग इस सिहान्त पर शा उपस्थित हुए हैं। युरोवीय च्योतिविंद बताते है— हमें सुर्यं से जितना उत्ताप सिनता, सूर्य उससे २२००००००० गुण उत्ताप श्रव्यमें छोड़ा करता है। सूर्यं के शायतनमें सूर्यं व्यास प्रति वर्ष २२० फीट सह नित होता है। इस नियमसे २५ वर्ष में १ मीन थीर एक शताब्दकी 8 मीन सूर्यं के सङ नित होते की बात है। मानूम पडता है—जितन दिन सूर्यं कामशः सङ्घात वाष्मय रहेगा, शीतनतापवष सूर्यं कामशः सङ्घात होते होने वाहरी उत्तापशितको समभावमें रखेगा। सुतरां सूर्यं एकशत वर्ष पूर्वं 8 मीन थीर दो सी वर्ष पहने मीन बहा था। किसी समय सूर्यं वाष्म वुधकी कक्षा पर्यन्त और उससे पहने प्रविवोकी कचा तक व्यास रहा।

ऐसी ही गणनासे युरोगीय ज्योति विदेशने खापला-सका मत खीकार करके अब ठहरा लिया है कि यह पृथिवो भी सूर्यपरित्यक्त एक वाष्यचक्क है। क्रमणः यह वाष्यचक्क भीतन होने जब घन पवस्थाकी पहुंचा, तब सभी वाष्य तरल हुवा न था। कितना ही ससी पवस्थामें पृथिवीके जपर रह गया। जाज भी उसका बहुतसा खंग पृथिवी पर बना है। उस समय पृथि-वीका वाष्यावरण प्रायः चन्द्र पर्यन्त भिस्तृत्वं था। उसी तरन प्रवस्थाकी पृथिवीका स्ताप २००० सेरिए ग्रेड होगरो रहा। दसी कीव तापसे तरल पृथिवी भीतन प्राकाशमें चूमने लगी। धीर धीर भीतनताके संख्या धीर कितना ही ताप घटा भीर मोटा तथा विपनिया

निमेल रजनीयोगको आकामकी कोर ताकने पर इसे एक दिक्से अन्य दिक् पर्यन्त अन्त वर्क जैसी एक आको असय श्रेणी देख पडती है। उन्नोका नाम हायान प्य (Milky way) है। युरीपोय क्योतिविदोंने दूर- वीत्तपयन्त्र दारा दागापय प्रीचा काके ठहराया है—इसमें प्रसंख्य नक्षत्र एकत्र विद्यमान है। उतका कोई एक घंग्र प्रिवीम कोटा नहीं। ट्रवीनके सहार उद्दीने प्राय: २०००००० नक्षत्र देखे हैं। इनसे झाया-प्रथमें प्राय: १८००००० नक्षत्र है।

दूरवीक्षवयंत्र हारा प्राक्षाणमें व्यवन्त वाष्ट्रप्रय नीहारिकाराणि (Nebulae) देख पडता है। इस नीहारिकां मध्य माई ज्योतिष्का, कई हीनप्रभ विद्याल वाष्ट्रपाणि प्राज्ञ भी ज्योतिष्कों में परिणत नहीं हुए। फिर कई एकने प्रपेक्षाकृत उज्ज्वल और छोटे वाष्ट्र-राणिक मध्यसे इतनी दूर पर घनीभाव घारण करना धारक किया है, कि वह शीच्र ही ज्योतिष्क वन जावेंगे। युरोपीय गणकोंने ऐसे वाष्ट्रपाणिकी ही भविष्य जगत-का उपादान ठहराया है। ज्यालन्त नीहारिका राणिसे ही जगत प्रकाणित होता है।

खगोलिया ( एं॰ स्त्री॰) खगोलस्य दिया, ह्नतत्। च्योतिष, नजूम। इस दियासे प्रह नक्षत प्रादिका प्रक्षत प्रयक्षान भौर गति प्रस्ति निरुपित होता है।

जैन शास्त्रानुसार त्राकाश प्रन त प्रसृति क निरा-कार है। यह गोल या तिरका नहीं कहा जा सकता। हा! उपाधि मेदसे उसके दो मेद काही जा सकते हैं। ें एतं लोकाकाश भीर दूसरा अलोकाकाश । जितने प्राकाशमें यह लोक (जीव, पुहल, धम, प्रधर्म श्रीर काल ये पाच द्रव्य) दृष्टिमीवर होता है, वह जीकाकाय है भीर उसके पतिरिक्त सब अलोकाकाम है। यहाँ किसी भी पटार्थकी सत्ता नहीं, सर्व व निराकार श्राकाश (पोत ) ही श्राकाश है। होकाकाश चीदह राजू (प्रमाणविश्रेष) प्रभाण सम्बाई श्रीर मृंडा या पौर पसार कर कमर पर हाथ रखे हुए खड़े पुरुषके पाकार है। यह नीचे सात राज, मध्यमें एक राज्, डपांतमें (पांचवे स्वर्णे वे पासं) पाच राजू और अंतर्म एक राज् प्रमाण है। इसका घन २४३ राज् है। जिस पृथ्वीपर इस सब इस खमय वास कर रहे है, वह एक राजू प्रमाण थालीके (गेंदके नहीं) समान चपटा गोस है। इसके समतक सूसिभागसे ७०८ योजन क ने जाने पर तारका है। इससे दश योजन ज चे

सूर्य है। उससे प्रस्ती योजन कं से रन्द्रमा है। उसमें तीन योजन कं से नक्षत्र हैं। उससे तीन योजन कं से वुध है। उससे तीन योजन कं से शक्त है। उससे तीन योजन कं से सहस्पति है। उससे चार योजन कं से प्रमारक है। उससे चार योजन कं से मनीवर है। इस तरह यह समस्त ज्योतिर्मण्डल ११० योजनके वीचमें कं चा है भीर प्रसंख्यात दीप ससुद्रीके प्रमाण जंवा विस्तृत है। इनमें प्रभिनित् सबके मध्यमें, मून सबके प्रतमें, मरणी सबसे नीचे प्रीर खाती सबसे कपर है।

केन शास्त्रीमें संसारी जीवकी चार पर्याय मानी गई है—मनुष्य, तियंच, देव भीर नारको। देव चार प्रकारके होते हैं—भवनवासी, व्यंतर, ज्योतियो श्रीर व मानिक। जिनमें ज्योतियो देवींने पाच मेद हैं—स्वं, च दूमा, यह, नक्षत्र भीर तारका। हमको जो भाकाशमें जंचेको श्रीर दृष्टिगोचर होते हैं वे ज्योतियो देवींने रहनेके विमान है। प्रत्ये क विमान भपने प्रमाणको अनुसार जंवाई चौडाईमें हीन पिक भ दें। ये विमान कोई स्था जातिक पुत्रत परमाणु भोंके भीर कोई भीत जातिक पुत्रत परमाणु भोंके भीर कोई भीत जातिक पुत्रत परमाणु भोंके है। इनमें चंद्रमा नामक विमानका स्वामी चंद्र है और वह इ दूर है। स्थे लगेंद्र भा पतींद्र है। ग्रीय होनाधिक स्टिववाले ज्योतियो देव है और चमकनेवाले या काले-जैसे दीख पडनेवाले भवने भयने विमानों में ये वास करते है।

इन्में जबूदीप, धात नोखड और मर्ड पुष्कर-दीपकी बरावर मालामों रहनेवाले विमान अमण-भील है भीर उनकी हाथी बोडे मादिके मालार धारण करनेवाले देव वहन विद्या करते है एवं सुमेत् पर्व तकी प्रदक्षिण दिया करते है। उल्ल ढाई दीपके वादमें जो ज्योतिबो देवोंके जो विमान है, वे नहीं घूमते सदासे स्थिर हो हैं। सूर्य, पदना मादिमें विशेष विवरण देखी।

स्र्यंभे बारह हजार किरण छ्या कठोर हैं, चंद्रमाके बारह हजार शीतल किरण है। श्रमुके ढाई हजार किरण प्रकाशशील है। पत्य सही हो किरण मन्द्र प्रकाशवाली है। इस इंसार्ने असंख्य च्योतिषी देशेके विमान है भीर छंनूहोपमें दो स्र्यं भीर दो चन्द्रमाके विमान है। चंद्रमा विमान एक योजनके इक्सठ

भागमें से कृप्पन भाग प्रमाण है श्रीर सूर्यका श्रहता-जीस भाग प्रमाण है। प्रक्रके विमानका व्यास एक कीयका है, ब्रहस्पतिका कुछ कम एक कीयका, बुध, मंगल और यनैयरका आधा की ग्रका है। ताराओं से सबसे कोटा तो चीवाई कीय प्रमाण है चीर सबसे बदाएक की ग्रातकका है। इन विसानीका श्राकार की डाटिके गोकाके समान सब तरफ से घटता प्रधीत जापर विस्तृत श्रीर नीचे क्रामचे घटता है। जंबाई विस्तारसे बाधी भार परिधि क्रक प्रधिक तिशुणी है। राइका विमान चंद्रमाने नीचे और नेतका सर्थने नीचे गमन करता है। यें दीनी विमान कुछ कम एक योजन विस्तृत हैं। राष्ट्र भीर केतुके विमानकी ध्वजासे चार "प्रमाणांगुल अंतर देकर क्रमचे सूर्य और चंद्रमाके विमान है। चंद्रमाका विमान प्रतिदिन पपने विस्तार से बोडगांग जो क्राचा वा ग्रुक्त दी खता हं वह राहुके विमानकी गतिसे होता है।

सूर्यंके विमानका रंग तपाये सोनेकासा, न्द्रका निर्मेश कमलतन्तुकासा, ग्रुक्तका चोदीकासा, नृष्ट-स्रतिका मोतीकासा, बुधका कनक जैसा, ग्रनीचर भीर मकुखका तसायमान सुवर्णकासा रंग है।

इस च्योतिमेण्डलके गमन क्षेत्रकी चारक्षेत्र कहते श्रीर वह कुछ प्रधिक पांचसी दय यीजन है। सूर्यके गमन करनेकी १८४ वीथी हैं। वे सद सूर्यके विमानकी समान चौडी हैं और प्रत्ये क दो दो योजनके र्यंतरसे हैं। कुल १८२ शंतर हैं। जब सूर्य दनमें गसन करता दुवा जंबूदीपकी अभ्यन्तर परिचिमें गमन करता है तब ती दक्षिणायनका प्रारंभ पीर श्रांतर्वाचा वीष्टीमें गमन करने पर उत्तरायणका प्रारक्ष होता है। ककैराधि प्राप्त होने पर सूर्थ पश्यन्तर वीधीमें संद सन्द श्रीर संकरराशिमें प्राप्त होने पर वाह्य बीधीमें श्रीघ्र स्त्रमण करता है। अभ्यन्तर वीधीमें गमन करने पर घठारह मुह्नत्वा दिन और वारह मुह्नत्वी रांति. एवं वाञ्च वीथीम गमन करने पर वारह सुझ-त्तं का दिन और घठारह मुझत्तं की राख्नि होती है। यहाँ योजनका प्रमाण दी हजार कीयका समभना च। हिये। (क्लार्थ राजवार्तिक)

खगोलविदरण (इं० क्की०) चाकाश्रमण्डल श्रीर उसके श्रह, नस्त्र, भूमकेतु प्रस्ति यावतीय पदार्थीकी प्रक्रीत, गित तथा चवस्यान स्रादि समस्त विषयो का विवरण। खगोल—पटना जिलेंगें दानापुरके निकट स्रवश्थित एक नगर। यह स्वा॰ २५ १५ ६० श्रीर देशा ८५ १ पू० पर स्रवस्थित है। यहां एक स्यु निस्पालिटो विद्यमान है। पास ही दानापुर ष्टेशन रहनेसे स्रगोलका सम्बद्ध धारमा हो गयी है। हो कसंस्था ८१२६ है। खग (हिं० प्र०) रुष्क तलवार।

खगाट ( सं॰ पु॰ ) को कि चा च इस्त्र, ताल सखा नेका पेड़ । खगाड ( सं॰ पु॰) खे पाका भ्रे गलति, गल-भ्रष् पृषोदरा-दिवत् साधुः । द्वणविभेष, खगडा घास । इसका संस्कृत पर्योय—पोटगल, इस्त्वाम भीर का के स्तु है।

खप्रास (सं० पु०) सम्पूर्ण प्रहण, चन्द्र वास्र्यंकावह प्रहण जिसमें उसका सारा श्रंश काला पड जावे श्रीर श्रंथेराका जावे।

खधीरिया— चष्टप्रामके पांस्य प्रदेशकी मायानी नदीके तीरका एक प्राम । इसके निकट वेटव जङ्ग है। श्रंग रैज सरकारने नेपाल से एकदल गुर्का लाकर यहां वसा-नेको चेटा की। सीचा गया था—उनके रहनेसे घपने घाप जङ्गल काट डालेंगे। उनमें प्रत्ये कको १००० रुके हिसाबसे इस लिये दिया गया, कि वह इन प्रादि क्रय करके लिखार्थ घारका करेंगे। किन्तु यहां उन्हें नाना प्रकार पीड़ा होने लगी। १८७७ दे०को स्पनिवेश स्टा कर गुर्खा लोग रांगामही भेजे गये।

खक्कर (सं∘ पु॰) खन्यते इति, खन-क्षिप कार्यंते क्र-प्रप् ततः कर्मधा•। चूर्षं कुन्सन, जुल्फा।

**स्तुपर,** खदर देखी।

खङ्ग (बै० पु०) मृगविशेष, एक हिरन। (वाजसनेवसं० रुगांवः) कोई कोई 'खङ्ग' म्थल पर 'खङ्ग' पाठ करता है। खङ्गाह (सं० पु०) खेतपीताक, सफेद पीका घोड़ा। खनगा (हिं० क्रि॰) १ जड़ना, लगना। २ बनना, उतर्मा। ३ रसना, टिकाना। ४ रहना, विरसना। खनसस (सं० पु०) खे प्राकारी सम्यतेऽसी, चस-यसस्

खचर (सं०पु॰ सी०) खे बाकाशे -चरति, चर-ट।

चरेटः। पा शरारक्ष १ मेघ, बादल । २ वायु, छवा । ३ सूर्य । र राज्य । स्त्रीलिङ्मं स्टीप सगनेसे खबरी होता है-

''खचरस सुतस्र सुतः खचर- खचरस्र विनान पुनः खचर । खनरख सुतेन हत- खनर' खनरी परिरोदिति हा खनर "

( महाभारत, द्रोधप॰ )

भू कोई क्ष्यकताल । जिस रङ्गतासमें प्रथम गुरु श्रीर छसके पीके लघु नियमसे १० घचर जगते, उसकी खचर ताल कड़ते हैं। यह शान्त श्रयवा डास्वरसके त्रमुक्त है। (बङ्गीतशासीहर) ह असीस । ७ पक्षी, चिडिया। (त्रि॰) त पाकायगामी, श्रासमान पर चनतेवाला ।

खनरा ( हिं॰ वि० ) १ दुष्ट, वाजी। वर्णसङ्कर, बद-

-खचाखच ( हिं · क्रि··वि॰ ) १ ठसाठस, तिल तिल, बिलकुल। २ मकाभक, जोरसे।

खचाना (हिं क्रिक) खींचना, बनाना।

खवारी (सं वि वि ) खे प्राकाश वरति, वर-चिति । १ प्राकाशगामो, पासमानकी राष्ट्र चलनेवाला । (प्०) २ कार्तिकीय! (भारत शहरू)

खचावट ( हिं॰ स्त्री॰ ) खींचनेकी क्रिया, बनावट।

खचित (सं॰ त्रि॰) खच-क्रा संयुक्त, खोंचा हुपा। द्सका पर्याय-करस्वित, कृषित, गुक्गुव्हित, करस्व, कबर, मित्र, संपृत्त, व्याप्त, गुरिइत और कुरित है।

खचिया (हिं• स्ती॰) छोटी टी बरी, दौरी।

खिच (सं क्री) खे प्राकारी चलति, चल-प्रच्। गोबी, गोबा।

-खश्चर ( डिं॰ पु॰ ) प्रखतर, घोड़े पार गर्धके मिलानेसे पैदा एक जानवर। यह बोड़े जैसा ही होता है। इसके कर्ण बादि प्रवयव गरेसे मिलते हैं, परन्तु मिल घोडेसे कम नहीं, प्रधिक ही पहतो है। खबर बहुत दिन जीता, पश्चित रुग्ण नहीं दीता शीर खूव काम करता है। बहतसे भी की पर इससे घोड़ेकी अपेका श्रच्छा काम निकलता है। समभव्भमें भी खद्य( चोड़ेसे कम नहीं। उच्च नीच भूमि पर इसका पांव खुब सजबूत जैसता है।

दग्ड, मधानी । (मारत १२११) २ दवी, हत्या । ३ युह, सदाई । (ऋत पार्ष)

खज ( हिं॰ वि॰ ) खाद्य, खाने नायक ।

खजक (सं०पु॰) यज स्त्रार्थं कन्।१ दर्वी, इत्या। २ मत्यनदर्ह, मधानी।

ख ज कत ( मं ॰ ति ॰ ) ख जं यु ई करोति, क कि प्तुगा-गम्य। युद्दकर्ता, खडनेवाला ।

खजङ्कर ( सं॰ वि॰ ) युदकर्ता, खडनेवाना ।

( ऋर्राष्ट्रा ६ )

खनप (सं क्ती •) खन्यते मध्यते. खन कर्मण कपन्। चिव-क्वटि-दवि-कवि-खिजिमा' कपन्। उव ्शरहण छूत, घी।

खजल (स॰ ली॰) खे पाकाशे सचित जनमः १ नी हार, तुषार। २ भाकायज्ञल, मेहका वानी। दसकी अगस्त्रोदयसे पहले सेवन करना चाहिये।

खजना ( हिं॰ पु०) पक्षाचिवशैष, खाना नामको मिठाई ।

खजलिया ( हि॰ पु॰ ) रोगविग्रेष, एक बीमारी । यह श्रंगुरके पौदींको सगता है। इससे उसके पत्र श्रीर हन्त क्षण्यवर्ष घृति-जेरी पदार्थे प्राच्छादित हो सुखने सगते 🕏 ।

खजा (सं॰ स्त्री॰) खज भावे घप्राप्। १ मत्र, मांज, मयाई । २ प्रहस्त, खुना हाय, विता । ३ चमछ-जैसा कोई पात्रसाधन द्रव्य, किसी किसाकी करही। (भारत शंभार) श्र सार्ण, कत्ला।

खनान (सं० पु०) खन-प्रान । खनेरादः। उप धार्ध्र पन्नी, चिडिया ।

खजाका (सं•स्त्री•) खना देखो।

खनानची (फा॰ पु॰) कोषाध्यक्ष, खनानेका मानिक। खनाना ( ४० पु० ) १ धनागार, रूपया पैसा रखनेकी जगहा२ भ। एडार। ३ कर।

खुजिका, बन देखी।

खित्त ( सं॰ पु॰ ) खेन शुन्यभावनया जयति संसारम्, ख-जि-किए तुगाममय। श्रुखवादी बीदा यह एक मात्र शुन्य पदार्थको ही स्त्रीकार करते हैं। गैर देखा। खन (सं॰ पु॰) खजति मध्नाति, खज-श्रच्। १ मत्यान । खजुना ( हिं॰ पु॰) १ खाना, खनना। २ भटवांस। खजुना— उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेशके कथीपकथनकी एक भाषा। शीना, खजुना भीर घरनिया तीन भाषा भीमें परस्पर सीसाहक्ष लगा है। शास्तर, गिलगिट, चोलास, दरेल, कोहलों भीर पासस प्रस्ति सिस्तृतदके सभय तीरवर्ती लुद्र प्रदेशों में शीना भाषा प्रचलित है। फिर इनला भीर नागर प्रदेशमें खजूना भीर यशन तथा सिद्धालने श्रामिया भाषा चलती है। इसीके निकट वर्त मान दरद वा दहुँदेश है। प्राचीनकाल उसीको दारददेश कहते थे। वहां भी यही भाषा-बोलो लाती है

**खुजुरइट,** खनुरहटी देखी।

खजुरहरी (हिं॰ स्ती॰) किसी किसाकी खजूर। यह नेपालकी तराईमें उपलती और हाय डेट हाय ही बटती है। इसके पत्ते मामूली खजूरसे क्रक कोटे पडते और चटाई वगैरह बनानेमें नगते हैं। खजुर-हरीके फलमें सिवा विजने गुदा नहीं होता।

खजुरा (चिं० पु०) किसी किस्तका डोरा। यह दो या तीन लारें मिचा कर बटा जाता है। इसकी एक श्रोर फुंटना लगा देते हैं। खजुरासे स्तियां श्रपनी विणी गूयती है।

खजुराही (हिं॰ स्ती॰) खजूरदहुब छान, खज्रला बाग या जंगस ।

खलुराहु—प्राचीन कालकार राज्यका एक प्रशान नगर।
इसका चलता नाम कुलरो है। यह नगर प्रचा० २४°
५१ ल० थीर देशा॰ ७८ ५६ पूर्णी कियान (केन) नही
तीरवर्ती राजनगरसे द्र मील दूर विन्ध्रपर्वतको पिसम
दिक्को प्रविख्यत है। यहां चंदेल राजाभीको राजधानो रही। संस्कृतमें इसको खलु रवाटिक कहते है।
महमूद गजनवीके सहयाती अवूरेहान कालकारजयका कको (१०२२ ६०) यहां उपस्थित हुए थे।
छन्होंने लिखा है—यह लुभौतिशीको राजधानी है,
भीर कलुराहु कहलाता हे श्रीर कसीन संट॰ मीन
दूर पहना है। फिर १३३५ ६०को इन्न वतृताने
भारत धूमते समय इसका नाम अलुरा लिपवह किया।
छनके समयको यहां आध की स लंबा चीडा एक सरोवर रहा श्रीर उसके तीर हिन्दुनोंके धरंख्य देवमन्दिर खंडे थे।

युयनच्चयाङ्ग इसको चि-चि तो ( जुमौतो ) नामसे वर्षा नां कर गये हैं। उनके समय यह नगर २॥ कोस विस्तृत था। यहा १२ बीह मठ घीर हिन्द्भों के १२ प्रधान मन्दिर बने भीर प्राय: सहस्त्र ब्राह्मण रहते थे। खजुराहुके राजा जातिके ब्राह्मण होते भी एक हट-विखासी बीह थे। भूमि घतियय उने रा रही। भारतके नाना स्थानी से विदान सर्वदा यहां स्राया करते थे।

युयनचुयाङ्ग पौर प्रवृरहान्के दण नानुसार यह यजचुति प्रदेश वर्तमान बुंदेनखण्ड-जैसा ही समभ पडता है। यहांके ब्राह्मण भवना यजहति ब्राह्मणीं जेसा ही परिचय देते है। यजहुतिका अर्थ ग्रजुहीता सगाते है। परन्तु जुआनेतिया नामक एक जातीय वर्णिका भी यहां रहते है। सुतरां पाश्चात्य विद्वान प्रमुमान करते कि यजहाति (जुम्होतिया) गव्द देशवाचक है। किनिङ क्षाम साहबको इसके निकटवर्ती ग्रामसे उत्तरपूर्व वामनदेव-मन्दिरके पास कीर्तिवर्मराजके समग्र किमी शिला निपिमें जी जाल्य भीर जीज भृति दो नाम मिले थे। दससे उनके अनुसानमें जीजभुति शब्दसे ही यजहति नाम निकला है। फिर उनके चनुमानमें ट्रेजियंहणित सन्द्रवतिस वा सन्द्रवतिस नामक देश भीर तन्त्रध्यक्ष कुरपोरिन, एम्प लेयरा, निदुवन्दगर, श्रोर तमसिस नामक नगर यथाक्रम यजहति देश, खज्रपुर, महरा, नलपुर तथा तपली नामक नगरियोंका विक्तत नामान्तर मात है। संस्कृत शास्त्रमें भी कालेखार प्रदेश तपसी स्थान जैसा लिखा गया है। कावबर देखी।

षतमान समयको खजुराष्ट्र एक सामान्य याममातः में परिणत हो गया है। १२४२ से श्रिषक घेषिवासी देख नहीं पडते। कनौजिया श्रीर जिभौतिया दो ही श्रीणियों के ब्राह्मण यहां मिलते हैं। ठाक्तर कहनानेवाले कई चंदें क जमीन्दार भो मौजूद है।

यहां हिन्दु भोंका विख्यात प्राचीन कीर्ति चीसठ योगिनीका मन्दिर है वह शिवसागर सरोवरसे दिचण पश्चिम १६ हाथ जंचे एक छोटे पर्वत पर भवस्थित है। भाज भी ६४ मन्दिर खड़े हैं । किसोकी चोटी भीर किसीकी सिर्फ दोवार गिर गयो है। समस्त मन्दिर स्वीवद्वस्पसे एक भायतक्षेत्र पर अवस्थित है। मध्य

स्य लर्मे विस्तात प्राङ्गण है। मन्दिर य नाइट प्रत्यरके वने है। मन्दिरका एक एक ग्रह हेट हाव लखा कोर टाई हांग्र चीडां है। जिस चतुरस्त क्षेत्र पर यह ६४ मन्दिर खडे, उसकी चारी दियायें प्राचीरसे विशे हैं। भेरेके भीतर प्राचीरके गावमें मन्दिर पास ही पास निर्सित इए है। प्राचीर उत्तर-दक्षिणंकी ४६ हाछ श्रीर पूर्व पश्चिमको ६८ हाथ दाई है। उस पर प्रत्येक मन्द्रिकी चुडा स्ततन्त्रकृषसे प्रवस्थित है। उत्तरस्थ वाबीरके सध्यस्थलमें सन्दिरके प्राङ्गणको जानेका प्रधान पय है। फिर दक्षिण प्राचीरके सध्यस्य चका सन्दिर सर्वापेक्षा उच्च भीर प्रशस्त है। भाजकल सब सन्दिशीं में वांतमा नहीं है। दक्षिणदिक्ष के वह मन्दिरमें घष्टभूजा महिष्मदि भीमूर्ति भीर माईखरी तथा वाराहीमृति मधी नहीं विगली। महिष्मदिनीके वेदीगांतमें हिङ-काल नाम खुदा हुवा है। इसके बीचमें हन्मान्का भी एक मन्दर है।

इत इन मान् मूर्तिको वेदीन गात्रमें एक खोदित निया क्यों है। उसमें निखा है कि गोहिनके प्रत्न गोह्मने (सम्भवतः) ८४० संवत्को माव मासको ग्रह्मा नवमीके दिन पवनात्मन गोहाक स्रोमान् इन मन्मूर्ति प्रतिष्ठित को।

यहां "कुटिल" पचरीमें खोदित हर्ष देव तथा वीक्षितिताचदेवने नामकी एक शिकालिपि मिन्नी है। यदि यही हर्ष देव यथोवर्माने पिता महराजने पितामह हर्ष देव हों, तो उक्ष शिकालिपि ८०० ई॰को मानी जा मकती है। इसकी अपेचा खजुराहुमें दूसरो पाचीन शिकालिपि न मिन्निसे भनुमित होता ६४ योगिनियोक्से मन्दिर अन्ततः ८०० ई॰के पूर्व वा उसी समयको वर्त मान थे। चौंसठ योगिनियोंने मन्दिरको निर्माण-प्रचानी और शिक्यकार्यादि देखनेसे समस्ता जाता कि यह ई॰ अष्टम यताव्हको बना था।

यित्रसागरके तीर कुछ ग्रेनाइट कुछ वलुवा पत्थर-का बना श्रीर एक मन्दिर है। उसमें ब्रह्माकी सूर्तिका भक्तावमेष मिलता है। यह वैंसठ योगिनियोके मन्दिर-की श्रीमा पाधनिक, जिन्तु श्रन्यान्य रेतीले पत्थरके बने मन्दिरोसे प्राचीन है। चौंसठ योगिनी मन्दिरके प्रवेगद्वारसे सम्माख पत्राह पर कोई दूसरा भगा-विश्व मन्दिर है। इस मन्दिरमें 8 द्वाय ल'चो गणेग प्रतिमा है। चौंसठ योगिनीके मन्दिरकी द्वारदिक्को इस प्रतिमाका मुख पडता है। यह रतीले पट्यरसे बनाया गया है। गणेशको सूर्ति श्रति सन्दर है।

खलुराहुमें जितने मन्द्र है, उनमें कन्द्रीय महा-देवका मन्द्र सर्वापेवा उच्च और इहत् है। यह ७३ हाय जम्बा, ४६ हाय चौहा भीर प्राय: ७० हाय जैवा है। मन्द्रिर ६ भागोंमें विभक्त हुआ है। सेपानसे चढते हो अर्घ मण्डप, उसके पद्मात्को मण्डप, उसके भागि महामण्डप, उसके वाद अन्तराल, फिर गर्भग्टह है। मन्द्रिरालमें मीतर और वाहर नानाविद्य मृतिया वनी हैं। उनमें कितनी ही रितकलाविषयक हैं। एतडिक देवदेवियों को सृतिया भो खुदो हैं। मन्द्रिका जाक् कार्यविश्वेष सुन्द्र और शोमाका घादार है। इसमें महा-देवकी जिङ्गमूति विराजित है। गौरोपट पर जिङ्ग-ग्रारेका परिधि प्राय: १ हाय पहता है। प्रतिमा सङ्ग-मरमरकी वनी है।

गर्भग्रहहार उपरि भागके ठीक मध्यस्य नर्मे शिव छनके वाम विणा और दक्षिणको ब्रह्माकी सृति है।

शिवमन्दिरचे ठीक एत्तरको एक छोटा उपर्धभान मन्दिर है। इत्तरपुरके राजावीने उसका जीर्पसंस्कार कराया है। यह एक शिवमन्दिर है। इसके द्वारप्रद मी ब्रह्मा, विणु श्रीर महेखरकी सृति प्रतिष्ठित है।

चता चुद्र मन्दिरने ठोक उत्तरको पायः ५१ हाय खखा चौर ३३ हाय चौडा एक घोर वडा मन्दिर है। वह देनी नगदस्वाका मन्दिर जेसा विख्यान है। सक्ष-वतः प्रयम्भो यह विश्वामन्दिर रहा, क्योंकि गर्भग्रह ने हार पर ठीक मध्यस्त्रममें विश्वा चौर उभय पार्थकी धिव तथा ब्रह्माको मृति चवस्तित है। गर्भग्रह ने मध्य-खलमें चतुसु जा पद्म हस्ता देनी मृति है। वह सद्मा देनी की मृति- जेसी चनुमित होतो है। इस मन्दिरका धिखाने पुष्य कन्द्रीय महादेवकी मन्द्रिय घनिकां यमें खेड है। इसमें कितने ही प्रयक् प्रक्षर खुटे हैं। उससे समक्ष पडता है कि मन्द्रिर चंदे जोके प्रभाव समयकी चर्चात् द्यम भीर एकादश प्रताब्दिन वीच का वना हुवां है। जगद्या मन्दिर है उत्तर पौर शिवसागर के प्राचीन
गर्भ यिखमकी इतक-पत्तक नामक एक मन्दिर है।
मन्दिर के प्रथ्यन्तर में दानों हा शों में दो पद्म पकडे एक
पुरुष मूर्ति खड़ी है। मूर्ति सुर्धिकी प्रतिमा-जैसी समभ्य
खादित है। इनकी गठन-प्रणानी विज्ञुल जगद्याकी
मन्दिर-जैसी है। यह दैक्यमें भूष हाथ घौर प्रस्थमें
इष्ण हाथ पडता ह। तोरणहार, पर्धमण्डप घौर
मण्डप टूट गया है। महामंडप श्रष्टकोणी है, परन्तु
इस सिर्फ चार स्त्रभीं पर घषस्थित हो रही है।
मन्दिरको तीन दिशाश्रीमें ब्रह्मा, मरस्त्रती, हरपार्वती
घौर बक्कीनारायणकी मूर्ति है।

शिवसागरके पाचीन गर्भसे पूर्व दिक्की विखनायका मन्दिर है। कन्दरीय सहादेवकी तरह इसकी गठन प्रणाकी नगती है। परिमाणमें यह पाय: क्रस्टकपत्रक मन्दिरके समान है। इसके चतुरकी गींने और दारके सम्बद्ध दूसरे सुद्राकार ५ मन्दिर हैं। गर्भेग्टहके दार यर हवारूढ धिवसृति श्रीर उसके दिचाण इंसारूढ़ ब्रह्मा तथा वासकी गरुडारुट विष्णुसृति विद्यमान है। मन्द्रिके मध्यमें एक शिवलिङ प्रतिष्ठित हवा है। इस मन्दिरके चर्धमं खपसे प्रवेध करनेसे दो खोदित खिवियां देख पडती हैं। एक में १०५६ संवत (वा ८८८ ई॰ ) श्रीर इसरीमें १०५८ संवत (वा १००१ इ॰) निखित है। इनमें एक धिनानिपिसे मानुम पडता है कि चंन्द्रालय गोलीय राजा धङ्कन सरकत-मय धिवलिङ्गको धन्म नामसे प्रभिद्दत करके उस मन्दिरमें प्रतिष्ठित किया था । धक्रराजने यह प्रिना-लिपि खोदित होनेसे प्राय: एकमत वर्ष पूर्व हो जीव-सीसाकी संवरण किया । पहले इसे प्रमधनायका मन्दिर कहते थे।

इस मन्दिरमें कई शिलालिपियां पड़ी है। खनमें एक १०५६ संवत् (वा ८८८ ई०) की है। इसमें सिखा है—'राजा धक्कने यह मन्दिर प्रतिष्ठित किया है। धक्कराजके पुत गंडदेवने उनके पीछे ही राज्य पाया। धक्कदेवका १०० वर्ष वयसको सत्यु हुआ था।' सन्यान्य सिपिसे माल्म पड़ता है कि वह ८५४से ८८८ ई० तक विद्यमान रहे। उसके पी है गंड देव राजा हुए। इन्होंने ८८६ में १०२५ है० तक राजत्व किया था। गंड देव १०२० है० को कंजीज पर चढ़े श्रीर १०२१ है० सहस्र्द गजनवी कर्ट क शाकान्त हुवे। इन ग्रिलालिपियों में चंटेल राजाशीं की वंशावलो टी गयी है।

विखनाथ मन्दिरको नाट्यमन्दिरमें एक दुसरी शिलानियि चलग लगी है। इसमें १०५८ मं प्रत् वा १००१ ई० लिखा इता है। इसमें एक भी चंदेल राजाका नाम नहीं। इसमें कक्कल नाम मिलता है। किन्तु ठोक कह नहीं सकति—वह किस राजाका नाम है। उस समयका कल तुरि व धर्मे घलकिकों समसामयिक गार्क यदेवकी पिता कक्कल खराज्य गासन सवश्च करते थे।

उत्त मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम कोणको उने के चन्-तरे पर और एक कोटा शिवमन्दिर है। इसके द्वार पर भी ब्रह्मा, विणा तथा महेखर मृति और मन्दिरको मध्यमं अष्टभुजा तिश्च नर्षपर्यशारिणी उपविष्ठा सुद्धः दुर्गामृति विद्यमान ह। इसी चनुतरिको उत्तरपूर्व और दक्षिणपूर्व कोणको ऐसा हो दूसरा सुद्ध मन्दिरथा। वह अब नष्ट हो गया है।

विखनाय-मन्दिरके विसक्तुत सामने द्वय मन्दिर है। द्वयमृति था। इाय दोवें शीर घति मस्य है। यह मन्दिर भी विखनाय मन्दिरका समसामयिक है।

विखनाय मन्दिरकी दक्षिणिटिन्को पाव ती-मन्दिर है। इसका गर्भग्रह व्यतीत समस्त ही मगन हो गया है। पहले यह भी विष्ण्मान्दिर जैसा रहा समस्त पढता है। कारण द्वार पर विक्कुल मध्यस्त विष्णुम्ति वर्तमान है। मन्दिरके मध्य चतुर्भु जा देवी मूर्ति दश्हायमाना है। यह शा हाय जंबी है। कोई इमको पाव तो मूर्ति और कोई लक्की मूर्ति वताता है। इस प्रतिमाने ठीक मत्ये पर एक विष्णुम्ति है। सन्दर्भ भूतर इस्ती, प्रख भीर मस्त्राभी सेनिज दलकी मूर्ति यं वनी है। मन्दिरभ्यम्तर्भ रशा हो। मन्दरभे भूतर, इस्ती, प्रख भीर मस्त्राभी सेनिज दलकी मूर्ति वत्राशिष्ठ एक प्रवामानि खड़ी हे। इसका प्रकृति चतुर्भ ज चतुर्शिष्ठ एक प्रवामानि खड़ी हे। इसका एक मुख मानवाकार भीर प्रस्थ समस्त सिंहाकार है। सम्भवतः यह वृश्विष्ठ मूर्ति का प्रतिक्र है।

विखनायके विलक्षण दिष्ण किसी चुद्र मन्दिरका गर्भमात्र प्रविध्य है । सोग प्रसकी पानंतीमन्दिर कहते हैं। किन्तु हारके अपर विष्णुमूर्ति विद्यमान है। प्रध्यम्तरमें ३॥ हाय अंची चतुर्भु जा देवी प्रतिमा विराज करती है। इस प्रतिमाको पानंती कहा जाता है। इस प्रतिमाके कर्ष्य देशमें मध्यस्यल पर विष्णु पौर उसके दिख्य ब्रह्मा तथा वामको शिवम्तिं भी है।

थियसागरके पूर्वतीरको भीर कई सन्दिर 🕏 । द्रममें एक सबसे वडा भीर श्राकारमें विखनाथ-मन्दिर तैसा है। इमका सोग रामचन्द्र मन्दिर वा 'वत्सु' ज' मन्दिर कडते हैं। कनिङ्ग्हाम साइवने १८५८ ई॰को इसीकी वर्ष ना लक्सीजीके मन्दिर-जैसी की थी। श्रेष को १८६४-६५ ई॰की विवरणीमें छन्होंने इसे चतुर्भ ज मन्दिर-जैसा ही जिखा। किन्तु इस इसेन्टसिंहमन्दिर कडना चाहते हैं। विखनाय मन्दिरकी तरह इसके भी धारी कोनीमें भीर सामने कोटे कोटे भीर पांच मन्दिर है। इस मन्दिरके गावमें भीतर शीर बाहर विश्वनाथके मन्दिरका भाति यथेष्ट चित्र खुदे हैं। उसमें सुधरका शिकार, नोकयात्रा, सैन्यसमाविश, हाथी घोछे की प्रदर्शन भादि तसवीरें निषायत ख्वस्रत है। इस मन्द्रिम २॥ द्वाय जंची एक चतुर्भे ज प्रतिमा है। उसके तीन मन्तक नती हैं। एसमें मध्यस्थन्का मस्तक मनुष्याकृति चीर दोनी पाल वाले सिंडाका। हैं। सकावत: यह 'तृसि'ह' सति की प्रतिमा है। इसीसे इस भी इसकी नृति ह -मन्दिर कन्नना चान्नते हैं। इस मन्दिरमें एक शिलालेख है। उसमें चंदेस राजावीं भी वंशावसी दी गयो है भीर नक् कदेवसे धक्तदेव तक नाम मिलते है। उसीमें बिखा है जि-उक्त मन्दिरकी राजा यशीवर्मा श्रीर उनके पुत्रने १०११ संवत ( ८५४ ई० ) में बनाया या , इसी से समभा पडता है कि वह विश्वनाथ मन्दिरसे ४५ वष पूर्व को गठित हुवा। चुट्र मन्दिशीं में विण्यु ने सूर्ति र हो। प्रवाहिक् के दो मन्दिर पूर्व मुखको स्वापित हैं। प्रत्येक मन्द्रिक सामन दो खन्मीका बरामदा है।

चतुर्भुं ज मन्दिरके ठीक पूर्वको वराष्ठ-मन्दिर है। इसका द्वार चतुर्भुं ज मन्दिरद्वारके विलक्षुन सामन धडता है। इसमें प्रस्तरका एक श्रुकर है। वह द फट ८ इच लखा घोर साहे ८ फुट र्जंचा है। श्रूकर मृतिके विदीगावमें एक सपं वना है। इस मपंकी पूंछ पर श्रूकर की पृंछ पडी घोर सपंके मस्तक पर एक मनुष्य मृति खडी है। इस मनुष्य मृति के निकट किसी टूसरो प्रतिमाने दो टूटे पांत्र पडे है। मध्यवतः इस मृति के दोनों डाथ वराइके गलदेशमें रहे। क्योंकि हमके गलदेशमें दो हाथों का भी मजावश्रेष मिनता है। श्रूकर-गलदेशमें दो हाथों का भी मजावश्रेष मिनता है। श्रूकर-गानमें सस ख्य मनुष्य मृति या खदो है।

वराष्ट्रमन्द्रिसे १०॥ हाथ उत्तरको एक सुद्र टेवी-मन्द्रि है। इसको बीच चतुसु ना देवोसूर्ति प्रतिष्ठित है। प्रवेशदार पर ब्रह्मा, विवा श्रीर सहेखरकी सूर्ति है। यह जन्मीसन्द्रि-जैसा ससक्ष पडता है।

चतुर्भु नामन्दिरसे २० हाय दिन्यको सृत्यु ज्ञय महारे वका मन्दिर है। इसके मध्य सृत्यु ज्ञय नामकी ६ हाय जनां एक मोटो लिङ्गमूर्ति पतिष्ठित है। इसकी कोषाकार चूडाके त्रयभाग पर छत्नपुरको महाराजने सुलक्षा चढवा दिया है।

धिवसागरसे दिवण घोर सूर्यमन्दिरसे उत्तर भग्न-स्तूष पडा है।

ं उत्तरायको पश्चिमको मन्दिरादिसे पाव कीस दूर कई भग्नम्पूप हैं। सन्धवतः यह सुधनसुधाङ्ग वर्णित बोहमठोंका भग्नावश्चिष है।

एक स्तूप १२३ हाथ जम्मा, १०६ हाथ चीडा श्रीर प्राय: १० हाथ कंचा है। इसकी 'शतधार' स्तूप कहते हैं। इसकी देखने पर स्त्र क्क दसे समस्य पड़ता है कि वह एक हहत् वीच मठका मम्मावयेष है। इसके २०० हाथ दिश्च को भीर एक कोटा स्तूप है। उसमें दीवार श्रीर खंमेका टूटा भाग मीजूद है। २२३ हाथ उत्तरको ऐसा ही दूसरा कोई खुद स्तूप है। इन दोनोंके बीच १३३ हाथ सम्बी एक पुष्करिणी सगी है। शतधार स्तूपसे श्राध मीन टूर एक वैश्यव-मन्दिरका मम्मावयेष शीर दो कूप है।

यामको उत्तर प्रान्तको एक बडा मन्दिर है। यह पूर्वीत स्तूपोंके दक्षिण प्रवस्थित है। इसको वामनदेव का मन्दिर कहते है। इसको प्रतिमा ३ हाय ज ची है। मन्दिरको मध्य वामनमृति रहते भी गर्मग्रहको

द्वार पर मध्यस्थलमें शिवसृति श्रीर उसके दक्षिण ब्रह्मा तथा वासको विष्णुमृति है। मन्दिर ४० हाथ बन्बा और २६ डाय चौडा है। पश्चिमांगको मन्दिरोंको तरह इसमें सन्दर कार्ककार्य नहीं है। मन्दरको गावमें टैटें इरफींसे इमारत बनानेवालेका नाम खदा है। स्तरां जात होता कि वह दे॰ दश्य वा एकादश्य शता-ब्दमें निर्मित हुवा है। इससे पश्चिम श्रीर दिवाग-पश्चिम की शीर दो कोटे मन्दिरीं हा भग्नावर्शेष है। यह समस्त भरतावशेष प्राय: १० हाथ जंचा होगा । मन्दिर-से बोही दूर एक भग्नियला निपि पायी गयी है। इसकी सप्तम प'तिस श्रीहर्षदेवका नाम है। यह यशीवमिक विता और एक देवके वितास ह थे। दशस पंतिसे श्री चितिपालदेव नामक दूसरा नाम एवं चन्हें लराजाशीका भी नाममिलता है। परन्तु राजाका उल्लेख नहीं। मालुम होता कि उता व्यक्ति हर्षदेवको च्येष्ठ प्रत थे। प्रत्य दिन बाजख करके अप्रवक अवस्थामें सर जानेसे इनके कनिष्ठ स्थाता यशोवमी राजा हुए। सतरा राजतानिका-में दनका नाम नहीं पाया है।

यामके पूर्व पार्श्वको किसी स्तूप पर एक छोटा मन्दिर विद्यमान है। पहले इसको ठासुरको या कद्म-याजीका मन्दिर कद्दते ये, किन्तु शासकल किसी विशेष नामसे निर्देश नहीं करते। जुषार क्षेत्रके पास कैसा रहनेसे यह भी 'जुषार' ही कहलाता है। इसके मध्य चतुर्शुं सिक्युमूर्ति विद्यमान है।

खज्र सागरके पूर्वतीरको प्रानी ईंटों घीर पख-रीसे सम्पृति एक मन्दिर निमित हुआ है। मन्दिरके वाहर ४॥ हाय कंचो एक हनूमान मृति है। उसी हनूमान् प्रतिसास इसकी हन् मन्दिर कहते हैं। इसके निकट को सकत भग्न प्रस्तरादि है, उनमें एक गदाधर बीर ट्रसरे प्रधसपैदेह नागपुक्षको सृति मिली है।

इन्मन्दिरसे यति निकट खजर सागरके पूर्वतीर पर कोषाकार चूडाविशिष्ट कोई मन्दिर है। इसम चतुर्मु ख ब्रह्माकी एक मृति विराजित है। किन्तु द्वार पर गदाधर विष्णुकी मृति है। इसकी गठनप्रणाकी देख कर पनुसान किया गया है कि वह पश्चिमांशके मन्दिराटिसे भी प्राचीन और सम्भवतः ई॰ पाठवें नवें अताब्दका बना हवा होगा। दिचण पश्चिमको ऋषिकांश वीद श्रीर जैन मन्दि-रादिका भन्नावश्रेष पडा है।

इसके सध्य सर्वापेचा वर्ग्डाई सन्दिर श्री प्राधीन है। कोई नहीं जानता - चण्टाईके प्रधंसे क्या समक पडता है। इस मन्दिरका जो भग्नावशीय ग्राजकल टेखनेमें चाता. उससे यह किसी वहें मन्दिरका महा-सर्ख्य जैसा ही खयाल किया जाता है। इसकी स्काई २६ हाथ और चौडाई १२ हाथ है। नाट्य-मन्दिरकी भांति खंसेके जपर विभे कत खडी है. परना खंभी के बीच बीच प्राचीर जैसे रहनेका अनुमान किया जाता है। मध्यस्य सर्वे खभी रेती से पत्थर से बन है इसमें बहुत अच्छी नकाशी है। बाहरी खंसे ग्रेनीइट पत्यानी बने है और उनसे कोई कारीगरी नहीं है। मालम होता है, इन्होंमें प्राचीर संख्यन था। रेतीले पत्यरके चार खंभे प्रष्टकोणी वेदी पर स्तरी है। द्वारके जार बीचों बीच एक चतुर् जा स्त्रोमृति है। समावतः यह बीड्यास्तकी धर्ममृति होगी। बीद्रतिरत्ने सध्य यह स्ष्टिकारिणी शक्ति है। वेदी पर एक हहदाकार उपविष्ट सूति है। इसके नोचे "ये धर्महेत्प्रभवा" इत्यादि वीदमन्त्र लिखा है। यह ई० पञ्च वह ग्रता-ब्दकी वर्णमाला जैसा सम्भः पडता है। इसके निश्रट भनेक भन्न जेन स्तियोंका हैर बगा है। इसमें किसी-के गात्र पर चादिनाय स्ति प्रतिष्ठाकी क्या खुदी हुई है। जो वर्ष संख्यादी गधी है, इससे इस लिपिकी ११४२ स'वत् (१०८५ ई०) को खोदे जानेका प्रतुमान लगता है। बादिनायके प्रतिष्ठाताका नाम श्रीविवतसा श्रीर उनकी प्रधान स्त्रीका नाम गोठनी पद्मावती था। इसरे भी समभा पडता है कि श्रष्टम गतान्दका प्राचीन बोडमंदिर एकादय मतान्दकी जेनीके अधिकारमें रहा।

घरटाई मंदिरमें दो नाम खुरे है—एक 'नेमिचन्द्र' भौर दूसरा 'स्वित्रश्ची साधु'। इसको प्रस्रादिसे भनुः मान होता कि वह ११५० ई० यां छससे पहले दशम शतान्दकी खोटे गये हींगे।

धरहाई भंदिरको निकट पार्खनायका एक मंदिर है। पार्खनायकी यह प्रतिमा भाष्ठनिक है। किन्तु यह मंदिर किसो इसत् प्राचीन मंदिरका गर्भग्रह-जैसा समक्त पडता है। इसके द्वारव्य पर वामदिक्को एक नग्न स्ति मृतिं प्रक्ष नग्न पुक्षमृतिं, इचिणको एक नग्न स्ति मृतिं भौर द्वारके जयर तीन उपविष्टा रमणीमृतिं यां है। मन्दिरके मध्य दिगस्वर पार्श्वनाथको मृतिं विद्यमान है भौर मन्दिरके गानमं कदं तोधेयात्रियोंका विवरण खुदा है। इसकी वर्षमाला दे० १०वें यताब्द जैसी खगती है। इससे ज्ञात होता है कि दशम यताब्दको प्राचीन मंदिर वर्तमान था।

उत्र मन्दिःके निकट ही पार्खनायका दूसरा घौर एक भादिनायका मन्दिर है। दीनों मन्दिरोके दारीं पर एक एक खुटूरमणीमूर्कि वर्तमान है।

चत दिक्कार मन्दिरों के मध्य चवसे बंढे भीर शक्छे मन्दिरनी जिननाथका मदिर कहते हैं। यह २० हाथ बाखा श्रीर वीस हो हाथ चीडा है। १८६० ई०को किसी कैन विणक्तं इसका संस्कार कराया था। मन्दिर-मंडप, श्रन्तात श्रीर गर्भग्टह तीन भागीं में विभक्त है। इसके नाट्यमन्दिरकी हत बहुत खूबस्रत है। उसका काक्कार्य श्रीर चित्रविचित्र पुत्तिकादि इतना सुन्दर है कि लिखकर उसका ज्ञान करा नहीं सकते। कीनेकी सिद्धिंके सामने समुद्रमन्यन्के चित्रका एक प्रस्त पर नक्या किया गया है। फिर मन्दिरक वार्य याजू पर खुदा है—धङ्गराजके राजलकाल १०११ संवत्को भन्न प्राह्म नामक एक व्यक्तिन मन्दरके लिये सनेक उद्यान समर्पक किये है। टाइनी श्रीरके बाजू पर एक चौरीसा यन्त्र खोदा गया है—

| 9          | १२  | 2     | १४ |
|------------|-----|-------|----|
| ર          | ₹ ₹ | 5     | ११ |
| <b>१</b> € | ₹   | - 6 0 | ų  |
| ٤          | 4   | १५    | 8  |

इसमें जिस दिक से योग करके देखींगे, ३४ ही भागेगा। जिननाथके मन्दिरमें एक बाध प्रकति Vol. V. 171 खोदितिलिपि पायः चात पाठ लगन मिनती है।

एको के निकट 'श्रेठनाथ' वा श्रान्तिनाथ नामक

एक लेन-मन्दिर है। यह जति सामान्य मिनती है।

इष्टकादि हारा निर्मित चौर श्रद्धारकारो किया हुवा
है। इसके श्रम्यन्तरको वडा श्रम्भकार है। उसमें ८ हाय

जपर शान्तिनाथको प्रतिमा वर्तमान है। प्रतिमाकी
वेदीमें एक खोदित लिपि है। उसके पाठसे ममभा

लाता कि १०८५ संवत् या १०२८ ई०को श्रीचन्द्रदेवने

श्रान्तिनाथको वह प्रतिमा बनायी थी।

उसके पास बादिनायका दूबरा कोई छोटा प्राचीन
मन्दर है। इस मन्दरमें विशेष कुछ उसे खयोग्य नहीं।
किन्तु इसके निकट को सकत मग्नाविष्ट मूर्तिया,
कारकार्थ विशिष्ट प्रस्तरखण्ड भीर खन्माय पड़े हैं,
उनसे कितनो ही बातें मालू म कर सकते हैं। उनमें
कई खोदित किपिया भी है। यस्मुनाय नाम्नी किसो
वेदोमें एक खिप खुदी है। उससे मालूम पड़ता है कि
मदनवम देवके राजलकाल १२१५ मं बत्के माध
मासको स्थैवंशीय पाहिन्यपुत्र द उसहीने उस मूर्तिको
प्रतिष्ठा किया था। इस मूर्तिके निर्माताका नाम
रामदेव रहा।

घरहाई संदिरके दक्षिय श्रीर जैनसन्दिरी वे पविस १३ इाय हे १६॥ श्राय तक क'चा एक भग्न स्तूप है। यह २ हाय स्वस्ता, १३० श्राय चौडा श्रीर उपरिभागों प्रश्नस्त तथा समतल है। चारी दिशा श्रोमें प्राचीर देखनि-से समस्त पडता है कि वह एक बीवमठका सग्ना-वश्रेष है। इससे इष्टकपस्तरादि स्व प्रव करके निकट ही एक जैन-संदिर बनाया गया है। भग्नस्तूपर्क सध्यसे श्रीक जैन सृतिया श्रीविष्क्तत हुई है।

ग्राससे दक्षिण पोन कीस झुवारनालेके पास दो बड़े सन्दिशे हा सम्मावधिष विद्यमान है। इसमें एक नीसकण्ड सहादेवका मंदिर प्रोर दूसरा झुनवारका सठ या। नीसकण्ड सन्दिर विस्तुल गिर गया है, वेदल गर्भग्रहका प्राचीर दण्डायमान है। प्रकीठके जयर मध्यस्थलमें प्रेष घौर समयपाखोंको ब्रह्मा तया विश्वकी सूर्ति है। सध्यस्थलमें लिङ्गमूर्ति नहीं, किन्तु उसका प्रध्यस्थान (वेदी) बना है। नीसकण्ड सहादेव गौर नामसे मंभिन्ति हैं। यह मंदिर भी चंदेनोंके मधिकार समय दशम भीर एकादश शताब्दीके मध्यको निर्मित हुवा होगा। कोंकि मंदिरगाममें ११७४ संवत् खोदित भीर किसी तीर्थवासीका नाम मिस्रता है।

.. जुनवार मठ भी एक शिवसंदिर है। इसके द्वारवर ब्रह्मा, विशा श्रीर महेश्वरकी मूर्त प्रतिष्ठित है। बहुतींका कहना है कि जुनवार शब्द संस्कृत जुमार (.कार्तिकेय) से निक्त हो। किन्तु क्रिनिङ्ग्हामके श्रमानमें वह किसी चंदोल राजजुमारका प्रतिष्ठित होगा। पश्चिमांश्रके मन्दिगेंकी तरह यह भी एक परम सुन्दर मन्दिर है। इसका दैर्घ ४४ हाथ श्रीर प्रस्थ २२ हाथ है। जुनवारमठ भी उक्त सकल मंदिगेंकी भांति पांच भागोंमें विभक्त हुआ है।

ख्छूर-स।गरके तीर अन्नावशिषमें एक कारिकीय मूर्ति मिली है। उसकी वेदीमें भी देवश्रीयश्रसिंहका नाम पाशा जाता है।

खलुराष्ट्र पामसे १। मील दक्षिण जाटकरी मीजिमें कार्य एक भग्नस्तूप भीर भग्नमूर्तियां पड़ी हैं। उत्तर दिक्की सङ्गमरमार पत्यरके बने विविविद्यक्ता एक मंदिर भीर उसके दक्षिण एक विष्णुमंदिर या। भीर भी थोड़ा दक्षिणको किसी दूसरे विष्णुमंदिर या। भीर भी थोड़ा दक्षिणको किसी दूसरे विष्णुमंदिर या। भीर भी थोड़ा दक्षिणको किसी दूसरे विष्णुमंदिरका मम्नाविश्व विद्यमान है। उसका गर्भग्यत्र खड़ा है। गर्भग्यत्र के दार पर, मझा, विष्णु, विवमूर्ति खड़ी है। अभ्यत्तरमें भी २ द्राय जन्मी चतुर्भु जम्मूर्ति खड़ी है। कार्यकार देखने यह भी चह की कार्यतिष्ठत मंदिर मालूम यहता है।

खज्रसागर, शिवसागर पादि दीर्धिका श्रीके तीर बड़े बड़े हसीं के नी कितटस्य प्रधिवासियों पीर जैन-तीर्थयातियों ने भम्मस्त पर्क मध्यमे जो सकत स्मृति या उद्यार करके स्थापन की है, उनमें बृहत्काय एकू-मानकी एक सूर्ति उन्ने ख्योग्य है। इसकी वेदीके गात्रमें ८२५ संवत् (८६८ ई०) खुदा हुवा है। क्या खजुराह क्या महीं कि की मी इससे प्राचीन वर्षसंख्या नहीं मिलती। परन्तु कीई दूसरी बात सिखीन रहने-से क्या प्रयोजन सिंह हो सकता है। वराह-मंदिरके निकट ऐसी ही कोई दूसरी बतुर्सु ज विवस्ति है। कलपुरके स्वर्गीय राजा प्रताप्धिंहका समाधिमंदिर वनानेको प्रस्तरादि संग्रह् करते समय यह मूर्ति निकली थी।

जब सहस्ट गजनवीने कासञ्जर साक्रमण किया, चैदेलवंशीय गेंड या नंदराय कालक्तरके राजा थे। खलुराहु ही उनकी राजधानी रहा। सहसूद गजन ही-की भयसे उन्होंने खजुराह कोड़ कालच्चर-दुर्भमें जाकर प्राप्त्रय लिया था। उसी समयसे खुजुरासुकी भवनतिका सूलपात हुवा। परवर्ती चंद्रे सराजा भीने महोबानामक स्थानमें राजधानी स्थापित की शी। वयोदय घतान्दीके प्रथम कुतुब्-चदु-दीनके महोबा श्रीर कार्सयी श्रीवकार करने पर चंद्रोल राजाधीने वरावर कालकारमें आश्वय लिया। १३३३ ई० ही जब इब्न बतुता इस दें भमें भागे, छन्होंने खन्त्राष्ट्रमें केवल योगी संन्यासी देख पाये थे। भक्तवरके समय यह धीरे धीरे जङ्ग ही गया। की कि आईन प्रकारी में इसका एक ख नहीं मिलता। वर्तमान शताब्दीके प्रथम भी इसका पता किसीको न रहा। १८१८ ई०को फाइ-खिनको सानचित्र पर ध्वंसावशिष्ट काजरी नामसे यह प्रथमतः चिन्हित इया। शिवरातिको चाजकल भी यहां संन्यासियोंका बड़ा मेला सगता है।

खन्तरिया ( चिं • क्ली • ) १ खन्ते रिका, क्लाटी खनूर । २ कोई मिठार । १ किसी किसाकी जखाय स्रतमें बहुत होती है।

खजुरी—मध्यप्रदेशके भंडारा जिलेम सकीकी तहः सीनकी एक जमींदारी । यह बर्जुनीस ३ कीस इत्तर है। इस्रवा भीर गृंद सीग यहां रहते है। इलवा जातीय कोई शख्स इसका जमींदार है।

खजुरी—मध्यभारतके चन्तर्गत भूगल राज्यकी एक जमोंदारी, इसको कजूरी चलादाद भी कहते है। पिंडारी-दलपति चित्तूके भाई राजनखान्को यह स्थान अंग्रेजीन दिया था। राजन्खान्के मरने पर समके प्रस दलाही बख्य खजुरीके यधिकारी हुवे। १८५८ ई ०को इलाही बख्य जब मर गये, उनके सहके करीम बख्य दसके जमीदार हुए। खजुरीके जमीदार अपने यहां नवाब कहलाते हैं। खनताना ( हिं॰ क्रि॰ ) खुजनाना, खनुवाना । बनसी (हिं स्त्री • )साज, खुजसी। २ किसी किसाकी कार्र। इसके कृतिसे मरीर खुजलाने लगता है। ३ कीर्र farit । इसकी खाजिकी तरह शकरमें पाग सेते है। सत्ता-युक्तप्रदेशके फतिइपुर जिलेका एक नगर , ग्रह प्रजा० २६° २ छ । श्रीर देगा । ८०' ३२ पू०" oo पर फतेन्द्रपुरसे १०॥ कोस ट्रर पवस्थित है। बोडासे कतिइपुर तक जो सहक गयी खजुड़ा नगरी उसी पर अभी है। यहां पीतल ताने कांसेके बत न बनते है। बजहारी बड़े बड़े पुराने सन्दिरीके घर्नक चैत्र देखे जाते है। प्रकार्फ प्राची रवेष्टित यहा एक उद्यान है। उसे 'बाग बादमाक्षी' कहते हैं । इस भी पूर्वदिक की बारह दारी चौर गलगिरि पुष्करियो है। नगरमें एक प्रानी सरायका फाटक सगा है। इसके भीतरसे बागरेसे इटावा तक मगनीको अमसदारीका राख्ता गया है। 'रन्दनका तक्षाव' नामक एक पुष्करियी श्रीर एसीके पास एक शिवमन्दिर भो बना है। प्रति वत्सर कार्तिक सासको यशं मधीका सेला सगता है। खलुहामें विद्यालय, बाबवर, याना भौर तहसील विद्यमान है। सप्ताहमें दी बार बाजार भरता है। लीकसंख्या प्राय: ३००० है। पश्चिमी पनिकांग आद्याण है।

-सत्र ( हिं• स्त्री• ) हचाविशेष, एक पेड । यह उपा देशीं समुद्रतीरकी वा वालुकामय समतन भूमिमें खम्भे • जैसा डलाब होता है। खलूरका हझ सीधा जवरकी बढते जाता और चीटी पर पत्तियोंका गुच्छा दिखाता है। इसकी पत्तियां प्रति कठिन, ४।६ अङ्ग स -दीर्घ भीर नी कटार होती है। वह एक सीके या इसको टोनों भीर एक एक करके पामने समने पाती - इं। यह कड दी तीन इस्त पर्यन्त दीवं हीती है। सजूर खास कार दो तरहकी होती है—जङ्गसी भीर देशी। अहुनी खजुर संघी, खरक शादि भी कहनाती है। यह बहुत नहीं बढती और भारतमें प्रायः सर्वेत्र मिसती है। इसका फल किसी कामका नहीं होता। बाजूरका दक्ष ७।८ वर्षका हीने पर उसमें पाछ सागा देनेचे रस निकलता है। इसकी ताड़ी अहते है। यह प्रधिक सुखाटु रहती घोर इससे गुड तथा चीनी वनती है। सगाधी जानेवासो खज्र पिग्ड खजूर कड़-नाती है। इसका हुन ६०।७० हाथ तक वदता और छ इ वष से अपर उसके मूलने निकट सुद्र ग्रहु रसम्ह निक्तलता है। यह सिन्ध , पद्धाव, गुजरात भीर टक्षिण-में प्रधिक स्त्यन्न होता है। उता देशों में लोग इसकी क्रिकि किया करते हैं। हचरोपणार्थं सब प्रकारकी भूमि उपयुक्त होती है, कैवल उसमें चारका कुछ प्रश रहना प्रावश्यक है। तीनसे छह वलार तलके प्रदुर हक्की पाससे सीट सिते है। उनके दीर्घाकार यह काट डाली जाते है। फिर उन्हें ३ फुट लक्बे चौडे गड़े से दी ढाई सेर खली डाल सगा देते हैं। शाठ वर्षेस अधिक प्राने धीडोंने फल पा जाते हैं। माध फाला न मास मद्धारियां त्राती है। यह सद्धारिया प्रवादरणमें विष्टित रहतीं धौर पोछे वढ कर फूलका गुच्छा वनतो हैं। बड़े बड़े गुच्छों में पता भाते है। पता भच्छी तरह न पक्तने तक शींचनेकी वडी जकरत रहती है। फत वकती समय पीली लगती भीर फून भाने पर लाल निक्तति हैं। विक्तिज्ञ के पान नुहार कहनाते हैं। हुदारे कई प्रकारके होते हैं। छनमें नूर वगैरह प्रक्क समक्षे जाते हैं।

किसी किसी खजूरमें चार चार तक इतिया होती है। जजूरका काछ बड़ेरमें स्वाता घीर उन्न अख्यायी सेतु भी बनता है। पत्तियों के उपल्लोंसे घर इति घीर कही भी बनता है। पत्तियों के उपल्लोंसे घर इति घीर कही भी बनाते हैं। पत्तियों की स्टाइयां घीर पाइयां घच्छी होती हैं। इसका अन्तःसार सिद्ध करने पर कर्य-जैसी एक प्रकारकी लाल बुकती निकलती, जो चमड़ा रंगनें संस्वात है। खजूरकी हालसे चमडा भी सिमाया जाता है। खजूरका गोंद इहुम-चिन कहलाता घीर घीषधिक काम प्राता है। इसके कोमन प्रव सुला कर रख लिये नात शीर पीछे तर कारीके काम प्रात हैं। खजूरकी हालके रेगेस रस्तो बटते है। घरवमें इसके फूलसे गुलाब-केवड़े जैसा एक प्रकारका प्रके उतारा जाता है। खजूर हमे।

२ कीई मिठाई। इसकी फार्टिमें घी घीर चीनी डाल गूंध कर बनाते हैं। खजूर खार्नमें खसखसी भीर जायकादार चीती है। खजूरछड़ी ( हिं० स्ती॰ ) वस्त्रविशेष, एव रैशमी कपड़ा। इस पर अजूरकी पत्तियों लेसी धारियां रहती है।

स्रजूरा ( हिं॰ पु॰) मंगरा, स्रजूरकी बंडेर । २ कन स्रजूरा।

काजूरी ( हि॰ वि॰ ) १ खत्र र सम्बन्धीय, खत्र रसे तालुका रखनेवाला। २ तिलड़ा, तीन चडींकी गूंध कार बनाया हवा।

खजारा (हिं० पु॰) द्वाचित्रीय, एक पेड़। इसकी फली क्येंदार होती और शरीरमें क्रू जानेसे खुजनी खती है।

खन्कोति (सँ॰ पु॰) खे पाकामे न्योतिरस्य, बहुनौ॰। खन्नोत, जुगन्।

खड़्न (सं॰ पु॰) १ वायुरोगमेद, बाईकी एक बीमारी।
२ विकलगित, लंगड़ा। इसका पर्याय—जीड, खील,
जीर, खड़्न न भीर खोट है। भावप्रकाशके मतर्ने कटिदेशाखित वायु हार्यित हो के उत्तरेशस्य कच्छरा (महासायु) का शासी न लगता भीर मनुष्य खड़्न पड़ जाता
है। वर्भविपाकको देखते जो स्वक्ति भकारण हिरण
मारता, परजन्मने स्टिनका लन्म पाता है—

"हरिये निहते खडा प्रमाव तु विभारतः।" (प्रातात ) सुद्धातके मतानुसार गर्भावस्थाको गर्भि यो का प्रभिश्वात पूर्यं न होनेसे गर्भ स्थित सन्तान खंज हो जाता है। (स्थत, शारीरक १ प०) सन्त ग्रन्थ पाणिनीय जडा-रादि गर्यान्तर्गत है। समेधारय समासमें विकल्पसे स्तका पूर्वनिपात होता है। जैसे — स्वञ्जनवाह श्रीर वायुष्ड ज।

खल्लक (सं० ति०) खेलित, खिल सर्तरिखल्, यदः स्वन्त एथ स्वार्थे कन्। स्वन्त, संगडा।

खन्द्रकारि (सं०पु॰) खंजकस्य श्रदिः,६ तत्। सुस्ना, स्वेसारी।

काञ्च खेट (सं० पु०) खड़ इंद खेटित गेच्छिति, खिट्-श्रम् । खड़ नगक्षी, समीला ।

खञ्चलेल (सं०पु०) खञ्च ४व लेलति, लेल-घच्। . खञ्चमवज्ञी, खंडरेचा।

खन्नता (सं• स्ती॰) खन्तस्य आवः, खन्न तस्-टाण्। खन्नत्य, संगड़ावन।

खन्तन ( सं • स्तो • ) खिन भावे स्य ट्रा १ विक सगति. ल गढ़ायन। (पु०) कर्तर खा २ खनामच्यात पश्ची. खडरेचा, ममोना (Wagtail)। इसका संस्कृत पर्याय-खन्नरीट, कषाटीन, काकक्करि, खन्नतेत. तातन, स्निपुत्रकं, भद्रनासा, रहनिधि, खब्दिखेट, गृटनीइ, तराइक, चर, काकच्छद, नीलकराई, क्याटीर भौर क्याटारक है। खन्त्र को कई एक से विश्व है। उनमें बहतसे सफोट और बहतसे काले होते है। फिर कितनों ही की पृंद्धमें काली काली छिटियां रहती है। खच्चनके चच्च काली भीर पांव सांसल तथा खेतवर्थी होते हैं। लखाई पाय: १० इच रहती है। बाज धहुझ, पुक्क धूसे इड्झ तक भीर चत्तु पीन इच्च बैठते है। कोटे कोटे पक्षियों के किहियां नहीं आतीं । हिसालय प्रवनमें खद्धन बहुत देख पडते है। बासास, बाराकान चौर बह्मदेशमें भी बहुत हैं। पूंछ हिलानेसे दनकी विशेष श्रीभा होती है। पहाइसे जहां नदी निकलती अववा जहां जसप्रात रहता है, खन्नन प्रायः देखनेमें श्राया करते हैं। खब्बन पंथमें भवेला विचरण करता हो और यदि बाप उस समय जाके उपस्थित होवें, तो वह शौघ उड कर नदीक किनारे या वनमें चला जावेगा। खन्द्धन कोटे कोटे बोडें पतिके पकड पकड खाया कारते हैं। इसको प्राय: निजैनमें एकाकी रहना पक्छा सगता है। कभी कभी दो-तीन एकत्र भी देख पडते हैं। तिन्तु प्रधिकचण नहीं। यीव्र ही वह परसार विवाद करके एक दूसरेकी भगा देता है। अन्यान्य पित्रयोकी तरह यह भी घार पूर्व प्राना वीसना बनाते है। खद्धनपची कोटे कोटे ग्रामोंनें भी टेख पड ता है। इसके प्रथम दर्गनका ग्रभाग्रभ पान वराह-सिहिरकी हुइत्सं इतामें इस प्रकार निर्शीत हुवा हे-

ख्यू च, उन्नत तथा क्षण्यवर्षं कर्छ युक्त खन्न को भद्र कहते है। इसके दर्म नसे मङ्गल होता है। सुख हे कर्छ पर्यन्त क्षण्यवर्षं खन्न सम्पूर्णं कहताता है। इसके दर्मन दर्मन बागा पूर्णं हो जाती है। जिस खन्न के गर्भे क्षण्यवर्षं विन्दु विके सध्य दो एक खेतवर्षं विन्दु रहते, उसके दर्मन सामा निष्मत जाती है। इसी हे उसका नाम दिक्त रखा गया है। पोतवर्षं खन्न देखने

से लोग मिनता है। सुमिष्ट तथा सुगन्धि पन्युत हत्त. किसी पवित्र कलागय, दायी घोडा या सापके महा. टालान, उपवन, इन्य, गोष्ठ, यद्मगृष्ठ, इस्तीयाला वा प्रावधाना पर खन्तन देख पडनेसे श्रीहर्दि होती है। राजा वा बाह्मणके निकट, इत, ध्वन वा चामराटि वर, दिधवात, धान्यपुच्च वा पद्यादि-परिश्रोक्षिन सरीवर-में भी खन्नन देखनेसे मोहदि हुवा करती है। यह पर सिष्टान प्राप्ति. हरितवण दिण पर वस्त्रसाम श्रीर गाडी पर खन्नन दृष्ट होनेसे देशका विनाश होता है। घरके बरामदे या छत पर पर्यनाय, रन्यू पर बन्धन भीर भपवित स्थान पर खन्तन देखनेशे रोग सगता है। परना नेपादिके पष्ठ पर खन्नन देख पडनेसे श्रस्य दिन मध्य ही प्रियसमागम होता है । महिल, सह, गर्दम, प्रस्थि, श्लगान, ग्टहकोण, पर्वत, प्राचीर, भस्र वा केश पर खब्बन इष्ट श्रोनेसे श्रमङ्गन श्रीर सृत्य भय रहता है। खञ्जन पक्षीको पक्षसञ्चासन करते देखना बन्नम है, किन्त नटीमें जस पीते देखना ग्रभ होता है। मर्ग एटयके समय खन्तन दर्भन प्रमस्त है, श्रस्तकाल को शभकर नहीं ठहरता।यावाकानको खञ्चन जिम टिक एडकर देख पड़े, राजाकी उसी श्रीर गमन करना चाहिये। इस प्रकारसे यात्रा करने पर शत् वशीसून होता है। जिस स्थान पर खन्नन-मियन देख पहें वहा कोई निधि सिननेकी समावना रहती है। खद्मन पत्ती जडां वसन करता उसके नीचे काच श्रीर जडां प्रशिव परित्याग करता वडां प्रक्रार (कीयला) रहता है। सृत, विकस वा रोगयुक्त खन्त्रन निज गरीरानुरूप फन प्रदान करता है। राजाकी ग्रम स्थान पर श्रम सुद्धन प्रदेशीकन करके सुगन्धि कुसुम श्रीर भूपयुक्त मध्ये भुभितलमं देना चाडिये। इससे समस्त महत्त ्बट जाते हैं। प्रशुभ खन्त्रन देखने पर सात दिन मास न खानेसे प्रमुभ फल सिटता है। प्रथम खण्डानके दश<sup>9</sup>न का फल संवत्सरके मध्य मिला करता, किन्तु द्रभी बीच फिर दर्मन छोनेसे छसा दिन फल मिन जाता 🕏 । ( डहत्म'दिता ४५ घ॰ )

क इते ई-ख्यान वरावर पहाड पर रहता, केवन शैतकासके भारकार्म नीचे उत्तरता है। ग्रिर पर्शिखा भानेसे यह किय जाता श्रीर किसी ही दृष्टिमें नश्रों भाता। "नान शररस्तु सक्षन भारे।" (तुत्रसे)

खंजनका मास लघु, क्त घौरकफ, पित्त तया विदन्धन्न है। (राजनिष्यु)

ख्ऽजनक, खन्नन देखो ।

ख्ङ जनरत ( सं ० ह्यी ० ) ख्ङ जनस्थेव गोर्घारतम्। पतियोको गोपनीय रति।

खञ्जना (सं॰ स्त्री॰) खञ्जन द्याचरति, खञ्जन-स्यय् क्षिप्-टाण्। सुट्र खञ्जन नाति हापुतिका, दसदनीं रसनेवाकी खञ्जन जेशी एक छोटी चिहिया।

खञ्जनाक्षति (सं॰ स्त्री॰) खञ्जनस्रोव पाक्षतिर्यस्याः, बहुत्री॰।१ खञ्जनी, सर्वेषी, खजन-जैसी एक होटी चिडिया। खञ्जनस्य पाक्षतिः, ६-तत्।२ खञ्जनका पाकार, खंकरेषिकी स्रात-प्रकर्म।

खुरुननागन (सं० क्ष'०) त्र्यामकोत्त एक मासन।
दोनीं पैरीको पीठ पर चढ़ाके दोनीं हाथ भूमिपर
रखना चाहिये। फिर दोनीं हाथों को पोठ पर खालके
पेर टेट्रे कर खेते भीर वायु पान किया करते हैं।
इसीका नाम खुरुननासन है। इस मासनमें उपासना
करनेसे जय होना है। (ब्रायान्ड)

खुण्जनिका (सं क्ली॰) खुण्जनस्त्राकारीऽस्वास्याः, खुण्जन-ठन्-टाप्। १ खुण्जनाकार कोई सादा चिहिया। इसकी चींचके दोनों पक्ले बहुत सम्बे होते है। इसकी सबदा कीवड पर रहना प्रच्छा स्वाता है। इसकी संस्कृत पर्योय—हायुद्धिका, तुन्जिका, स्कोटिका श्रीर मुद्रेपी है। (ति॰) २ खुण्जनाक्षति।

खु जिनी — भारतवर्षीय श्रुद्ध श्रानद यन्त्रविधेव, खु जिनी।
चन्नाकार खोदित काष्टवे एक मुख्यर कागादिका चर्म भाक्कादन करके यह यन्त्र बनाना पढ़ता है। खु जिनी तीन चार प्रकारकी होती है। श्रक्के वादकके निकट इसका वाद्य सुननेंसे शासीद मिस्तता है। यन देखे।

खु जरीट (सं • पु • ) खु इन इन ऋष्कृति, ऋ गती वाहुन • कात् कीटन् । खु जन, खंडरेचा।

ख्डन्ररीटक (सं॰ पु॰) खडनरीट एव खार्थे कन्। खड्जन पक्षी।

खंडजरीटी (सं॰ स्त्री॰) खंडजरीट नातित्वात् स्त्रीय । सादा खंडजन । खंड बदलंबे रचना करनेंचे खंजाइत कप्रकोता है।

खंडजार (सं॰ पु॰) खन्न दव ऋच्छिति, फरं यच् यदा। खंडजति कुटिलं गच्छिति, खज-मारन्। एक ऋषि। यह यक्ट पाणिनीय प्रावादि गणके प्रक्तगत है।

ब्ब्डिजास (सं० पु॰) खिनिकानन्। खुझ इव प्रस्ति, प्रस-प्रच् वा। एक म्हिषि। यह शब्द पाणिनीय प्रखादिः गणान्तर्गत है। इसके एत्तरको गोत्रापत्यर्थेम फ्रज े होता है।

स्तर (सं॰ पु॰) खट्-घच। १ पन्धकूष, घंधा कूवां। २ कफ, वनगम। ३ टङ्का ४ घस्त्रविभेष, कोई इधि॰ यार। ५ इस। इकत्तृष, कोई खुगब्दारघास। ७ टण, घास।

खट (हिं॰ पु॰) कोई राग। यह वराही, घासावरी, तोड़ी, सिलत, बहुती, गन्धार घथवा सिन्धु वी, धनायी, तोड़ी, भैरवी, रामिकरी और महारके योगसे बनती है यह मध्यम वादी है। किसी किसीके मतमें खट दीपक रागका पुत्र है। प्रातः कालको १ दण्ड से ५ दण्ड तक इसको गामा चाहिय। इसका खरमाम स ऋ ग म प ध म स है। (सहीवसमीदर)

्करते हैं षडानन कार्ति कैयके मुख्ये प्रयमको यह राग निकसाया। इसीये इसको बट्वा खट करते हैं। खटक (सं• पु॰) खट बाइसकात् बुन्। १ घटक, बिस्वानी। इसकासंस्कृत पर्याय—नागकीट, टाइस भीर ब्राह्मर है। २ कुकितवाणि, सूना। खटक (हि॰ ह्वी॰) शब्दविशेष, एक भावाज।

सटक—पद्मावके को हाट घीर पेशांवर जिलेकी मध्यस्य पर्वतस्य थी। इस पर्वत पर खटक (खड़क) नामक चफ्रांग कींग रहते हैं। यही पर्वतमाला पेशांवर जिलेकी दिख्या सीमा घीर सफेरकोहरे किस्तु तक विस्तृत है। को हाटके मध्य खटक खुद्र खुद्र शिखरोमें विभन्न हो गया है। उसके बीच दीच कितनी ही अनुदेर स्पत्यकार्य है। तिरितोई नदीने इस पर्वत मालाको एकर घीर दिख्या भागमें विभन्न कर डाला

है। दक्षिण भागमें नाई बाहादुरखेल घोर खडक प्रदेशकी विख्यात लवणखिन घोर उत्तरभागमें मलान तया जत्त परेशकी खिल है। कोहाटका मध्यवर्ती सोवानाईशीर नामक सर्वोच्च शिखर २१८० हाय जंचा है। जिस तरह बंध वा तुषारिशना पर्वतगालमें जम जाती, उसी तरह इस पर्वतमालाके पूर्वीक सभी खानोंमें पखर जैसा लवण लगा करता है। पखर काटनेकी प्रणालीसे इस लवणकी भी तोड़ सिते है। इहत् प्रस्तराकार ऐसा लवणकी मी तोड़ सिते है। इहत् प्रस्तराकार ऐसा लवणकी मी तोड़ सिते है। इहत् प्रस्तराकार ऐसा लवणकी मी तोड़ सिते है। इहत् प्रस्तराकार ऐसा लवणकी प्रधावी पर कड़ी देख नहीं पड़ता। नमकका रंग नीलापन लिये भूरा है, परन्तु पीसनेसे सफेट पड़ जाता है। पद्माद, चफ्नगानिस्तान चौर अन्यान्य रेशोंकी इस नमककी रफ्ननी होती है। जावी नामक स्थानमें इस नमकका वहा कारखाना है।

पेशावरके सर्वीच मध्यवती शिखरका नाम 'जीसा शीर' है। यह ३४०६ हाथ जंवा पड़ता है। इसा पर्वतन्त्रे पोमें कका खिल सुसलमान रहते हैं। यहीं कका साहवली कहा भी है। कका खिल लोग खटक जातीय रही मश्रेख नाम क सरदारके वंशधर है। यह मध्यमारत तक ध्यवसाय करने पष्टु वते और लोग इन्हें धार्मिक लेसा समभते हैं। जाना और पर्वतके निकट चरट नामक श्रीभावास है। मीरकलान् गिरिपय इसी पर्वतन्त्रे विश्वेय क्यामागमन के लिये एक प्रयस्त प्रथ निर्मित हवा है। इन सकल पर्वती में स्लीट पत्थर यथेष्ट मिलता है। खटक प्रद्य भागोर और टेरी दो भागों में विभक्त है। इन दोनों भागों में दा सरदार हैं। यह संगरित्रों के वशीभूत होते भी खाधीन रहते हैं।

खटकना (हिं० क्रि॰) १ खटल्टाइट होना, खटखट बावाज बाना। २ रहं रहके दुखना, तपकना। ३ घच्छा न सगता, बुरा मालूम पड़ना। ४ इटना, घर्नग होना। ५ भय करना, डरना। ६ भगड़ा सगाना, न वनना। ७ शनिष्टकी शांशका होना, दिस धडकना।

खाटकार भीमगज—राजपूतानिका एक गाँव । इसके उत्तरपूर्वको पर्वतस्वेणी माइज नदी पर्यन्त विस्तृत है। फिर इस गांवकी २ कोस उत्तर पूर्वकी ही नानाः

विध पुरातन भरने मन्दिर देख पडते हैं। उनमें जो पर्वतकी दिचपदिक् है, सर्विपेचा पुरातन-जैसा मानुम होता है। समावतः इसी स्थान पर प्रसातन नगर रहा। परन्तु नदी पश्चिमवाहिनी ही जानेसे हसकी कोड कर खटकर ग्राम बनाया गया है। नही की ही वक्रगतिमें इस स्थल पर पवेत ट्काडे ट्काड़े इवा है। प्राजमन यहा सब जगह जङ्गल है। गांबरे दक्षिण भीर दक्षिणपश्चिम पत्यको बने तीन नये मन्दिर मीजृद है। इन नये मन्दिशीमें विश्वामन्दिर सबसे बड़ा पड़ता है। यहां जै नी जा बनाया हुवा पाछ नाथका भी एक मन्दिर है। उत्तरको पूर्व दो मन्दिर घीर यातिथों का वासभवन बना है। उसकी तीर दीवारी कहते हैं। यहां प्रशासके बीच गुहापय है। उसमें एक द्वारसे प्रवेश करना पडता है। सोग कहते हैं कि उस राष्ट्रसे दश कीस दूर पाशी गांव पशुचते हैं। भीम-गज दूसरा खतन्त्र ग्राम है। खटकके निक्रट भीम-गज भी रहनेसे दोनों स्थान खटन भीमगज जैसे कष्टवाते .है।

ख्या ( हिं० पु॰ ) शस्ट् विशेष, एक भवाज, खडक, खटखट। २ श्रायका, हर। ३ विन्ता, फिक्र। ४ कोई पेंच जो दवानेसे खटसे होता हो। ५ विक्रो, चिटकना, सिटकनो। ६ खटखटा, पक्षियों को उडानेके लिये पेडमें होरीसे सगा कर बांधा हुवा फटे बांसका एक टुकडा। खटकाना ( हिं० कि॰ ) १ खट खट करना, पावाज निकालना । २ बजाना, हिंडना। ३ हराना, खटका पेंदा करना। ४ चलाना, फेंकना।

सटकामुस (सं० पु॰ ) १ तीर कोडते समय दार्थोका टेड़ावन, किसो किसकी तीरन्टाजी। (जि॰) तीर फॅकते समय दार्थोको टेडा किये दुवा।

सटकीरा ( हिं० पु॰) खटमत । ऋहते हैं—रातको नाम लेनेसे खटमल बहुत चटते हैं।

लटिक का (सं क्ती ) खिडकीका दरवाता।

स्नटस्नट ( हिं० स्त्री•) १ प्राव्हविग्रीष, कोई प्रावान । किसी कठिन चीज पर दूसरी वैसी हो चीजका घीरे घीरे प्रावात सगनेसे यह प्रव्ह निक्तनता है। खटखट कानोंको बहुत तुरी सगती है। हिन्दू प्रास्त्रमें खटखट करना मंगा है । २ फंचाव, छडमान। ३ विवाद, बखेड़ा। (फ्रि॰ वि॰) ४ भाटपट, जहदीचे।

खटखटा( हिं॰ पु०)१ स्तट स्तट ग्रम्ट करनेवासा। २ विडिथों को भगानिक सिये पेड़में वंधा हुवा बासका। एक ट्कडा।

ष्टखंटाना (हि॰ कि॰) १ खंट खंट करना, वार वार पाचात संगाना। २ चेताना, सुभाना, मागते लाना। खंटखंदक (सं॰ पु॰) १ काक, कीवा। २ काचपात, योगे का वर्तन। ३ ऋगास, गोदड़। (त्रि॰) ४ भक्ष ह, खंनिवाला।

खटदर्भ न-सम्मदायविशेष, एक फिरका। इसमें हिन्दू, सुसत्तमान, जैन पादि साधु सम्मिलित हैं। राजपूरान मारवाड़ प्रान्तमें इनकी सख्या यधिक है। वहां इनके खिये पहले एक यदास्त भो प्रसग सगती थी।

खटपट ( डिं॰ स्त्री॰) १ लड़ाई-भागडा, वादविवाद, श्रमबन। २ खट खट घट्ट।

खटपटिया ( हिं॰ वि॰ ) चड़ाका, भागड़ाखू, खड़नेवासा। खटपापड़ो ( हिं॰ स्त्री॰ ) सरमई, प्रमसी, एक पेड़। खटपूरा ( हि॰ पु॰ ) सुंगरी, मटी तोड़नेका एक पीजार।

सरमिनावां ( हिं॰ पु॰ ) पियानहच, एक पेह्। इसीमें विरोंकी होती है।

खटमेमल (हैं ० पु०) हचित्र येष, एक होटा पेड़।
यह हिमालयकी तराई, पासाम, बङ्गाल पीर दालियात्मी उत्पन्न होता है। इसकी नहीं नहीं पत्तियां
पश्चमींकी खिलाबी - जाती है। इसके पूज पीले घीर
मासके मन्य पूजता फ़लता है। इसके पूज पीले घीर
फल मटर-जैसे होटे होते हैं।

खटमस (हि॰ पु॰) कीटिविमें प, एक कीड़ा। यह कीटा घोर उसावी रहना होता है। धोसकालको घरिष्कृत ग्रंथा घादिमें इसकी उत्पत्ति होती है। खटमन प्रवने डह से मनुष्यों का लोड़ चूसता ह। इसकी चाहति उड़ दे दाने जैसी घोर घण्डा वहत होटा तथा सफीद रहता है। घण्ड से निकलने पोके तीन महीने बाद खटमल घरने पूर्ण रूप की प्राप्त होता है। इसकी सार्य करने से हाथ दुर्गिख हो जाता है।

कहते हैं - खटमन रक्तवीनका वंगन है। इसका रक्त सूमिमें पड़नेसे अनेक खटमल उत्पन्न हो नाते हैं। ग्रीष्म वर्षा वा भीतके पाधिकासे इसका मृत्य आता है। भारतवासी खटमल दूर करनेकी चार-पाईमें देवने या महबेकी पत्ती साकर खोंस देते है। क्तोगोंको विध्वास है कि इसकी महकसे खटमल भाग जाता है। यह रातको सोनेमें बड़ा दु:स देता भीर मनुष्य विवय हो कर इससी उधर करवटें सेता है। कभी कभी सुष्टके सुष्ड खटमल सोते जादमी के सिपट जाते श्रीर उसकी गावमें सुद्यां-सेती चुमाते हैं।

जैन-शास्त्रानुषार यह मलसे पैदा होनेवला संमूक्षंन जीव है। यह नपुंसक ही होता है भीर प्रधिक से प्रधिक उनचास दिन तक जीवित रहता है। उसके सार्थ, रसना भीर नासिका ये तीन ही इंद्रियां होती हैं. प्रांख व कान नहीं होती।

स्राटमकी (हिं० पु॰) एक रंग।

खटमिडा ( डि॰ वि॰) मधुरान्त, खटाई श्रीर मिठाई दोनो का जायका रखनेवासा ।

खटराग ( क्रिं० पु०) १ व्यर्थ वस्तु, वेकामकी घीजें। २ सम्बद्धाः, सस्वस्तर। ३ सामगी, सामान।

खटखर (हि'०पु०) यन्त्रविशेष, एक पीलार । यह काष्ट्रमय रहता श्रीर साम घरनेवानी के काममें जगता है।

ंबटसा ( डिं॰ पु॰ ) १ स्त्रीप्रतादि, वासवसे । २ स्त्रीयों-के कानमें वासी पडननेका छेद।

लाटाई ( हिं॰ स्त्री॰.) १ श्रम्तना, तुरशी, स्वहायन। १ श्रम्बद्भव्य, खद्दी चीज। ३ वैरभाव, भनवन। ४ साम काङ, मेइनत मशकत।

खटाका ( हिं॰ पु॰) १ जोरका खटका । (क्रि॰ वि॰) २ खटसे।

खटाखट ( हिं० स्त्री॰ ) १ खटखट । ( क्रि॰ वि॰ ) २ खट खट करके । ३ फटपट, तुर्तपुर्त ।

खटाङ्ग-- बङ्गासके वीरभूम जिलेका एक परगना।
इसका पिकांग जङ्गल होते भी समतल है। जहां
जङ्गल नहीं, बहुतसे सोगरहते हैं। इस परगनेके
पश्चिम भागमें पर्वतन्त्रेणी, उत्तर दिक्को प्रदर्शिक होटे

कीट टुक हे बीर जक्क कीर दिख्य तथा- मध्यभाग पर जगह जगह छवरा भूमि है। यहां चावल, यव, इक्क, जुप्रार, प्रहत्त श्रीर पान उपजता है। प्राप्त, कटहल, ताल, वट और पीपल के पेड़ बहुत हैं। स्थान स्थान पर बड़े बड़े तालाव हैं। उनसे खेतींमें पानी-दिया जाता है। एतद्व्यतीत उन्नभूमि भी रहती है। उसका धानी निम्नभूमिकी पहुंचाया जाता है। एक सुद्र नदी इसके ठीक मध्यभागमें प्रवाहित है। श्रीमम्ब्रत्में इसका जल इतना जम पड़ जाता, है कि कोग विना क्वावट के पेटल ही पार उतरा करते है। इस परगनिका विश्वती नगर वीरभूम जिलेका प्रधान नगर है। सिमुलिया, हरिश्वकीया, विष्णुपुर थादि कई प्रामोंमें नीलकी कोडियां रहीं।

खटाना ( दिं • क्रि॰) १ खटा पड़ना, खटाई पाना। २ निभना, टिकना। ३ लगा रहना, परीकी तीर्ष होना ४ काम सेना। ५ बिगडना।

षटापट ( इं॰ स्त्री॰ ) सटपट।

खटाच ( सं॰ पु॰ ) तर्ज् नीयष्ट्स, एक पेड़ ।

मटाच ( हिं• पु॰ ) समुद्रका उच्च तरङ्ग । यह पूर्णिमाः की भाता है।

खटाव ( हिं॰ पु॰ ) १ निर्वोष्ठ, गुजारा। २ नाव बांधने-का खूंटा।

खटाव — बब्बई प्रदेशके सतारा निलेका एक तासुका। यह प्रचा॰ १७१ १८ तथा १७९ ४८ छ॰ श्रीर देशा॰ ७४९ १४ एवं ७४९ ५९ यू०के बीच पड़ता है। चोकसंख्या प्राय: ८६४१६ है। यरना नदी इस तासुकके छत्तरसे निकल करके दक्षिण ने बही है।

षटास ( हिं॰ स्ती॰ ) १ खटाई, तुशीं, खद्टापन । २ सुरक विसाव। ३ वैरभाव, अनवन । ४ विगाइ।

खटिक — एक हिन्दू जाति। यह प्रायः फल पीर मेवा बेचते है। खटिक स्पर भी पालते है। इन जी स्त्रियां हिन्दु प्रोंके लडका होने पर उसको जाकर घोती पोकती है। विद्यारके खटि जीने खटिज और दासी दो श्रेणियां है। यह सब प्रानिको कास्त्रय गोनीय बताते हैं। कन्या श्रोंका विवाह प्से १२ वर्ष के भी तर हवा करता है। स्पण्ड पांच प्रस्थिति सध्य प्राहान प्रदान नहीं श्रीता । किसी स्थानमें विवाहका सम्बन्ध सगनेसे ग्रामके मण्डल वा पञ्चायतसे पूछा जाता-विवाहमें कोई सम्बन्ध दोष तो नहीं भाता । कोई सम्बन्ध दोष न रहते-सं पन्नोंका विवासकी मत मिसनेसे घरटेखी और वर-देवी होती भीर पानस्पारी तथा मिठाई बंटती है। वरके पंचरे कन्याके घरको वस्त्र. वर्तन ग्रीर एक क्पया भेजने है। इक्षेत्रा नाम तिल्कादान है। तिलकः टानके धी है बाह्मण पाके दिन स्थिर कर जाता है। फिर यथारीति विवाह होता है। विवाहमें खटिक जातिकें वैरागी ब्राह्मणका कार्यं करते हैं। हितीय दारण्हि-प्रइका िधान नहीं है। फिर भी स्त्री वस्था होनेसे दूसरी पत्नीको प्रहण कर सकते हैं। पञ्चोंकी प्रनुप्रति ले कर विवाहके विच्छेदका नियम भी है। खटिक हिन्दु धर्म भीर हिन्दु व्यवस्थान पतुतार ही चनते हैं : बधवारके दिन बन्दी भीर भीरा नामक देवताके अर्थ कागविल भीर पिष्टक तथा मिष्टान निवेदन किया जाता है।

खटिक ( सं॰ पु॰ ) कुलितपाणि, सूंचा ।

खिटिका ( सं॰ स्ती॰) खट्-प्रच्टाय संज्ञायां कन् प्रत इत्तम् । १ कठिनी, खिडिया, छुडी । इसको घोनक बच्चे तस्तियों पर प्रचरादि सिखनिका प्रभ्यास करते हैं । कहते है-प्रची खडियासे सिखनि पर हाथ प्रच्छा बैठता है। २ कर्षरस्म, कानका छेद। १ गस्ववीरण, खस। ४ खडील्ड, एक थास।

खटिनी (स'० स्त्री०) खट बाहुन कात् इति खीप्च।

खिटिया (डिं॰ स्त्री॰) चारपाई, खाट, खटो नी। खटी (सं॰ स्त्री॰) खट् प्रच् गौरादित्वात् स्त्रीव् । किंति, खिडिया, छूडी। खटी, सधुर, तित्त, गौभन घौर पित्त, दाइ तथा व्रयदीव पर्व कपा, रहा भीर नवरीग दूर करनेवाली है। (राजनिष्यु)

यह एक जातीय प्रस्तरविशेष है। भूतस्वविता खटीके उत्पात सम्बन्धमें जिस सिदान्तको उपनीत हुए हैं, स्वस्ते सम्भासकती है कि प्राणीदेहसे ही दसकी उत्पत्ति है। यह जगत् प्राणीदेहसे परिपूर्ण है। क्या वायु क्या स्थल क्या जहां सभी स्थानों में प्राणी प्रचर परिमाणसे - विद्यमान हैं। इन सक्त प्राणियोंका देह चृत्यु के पीके भूपतित होता है। सत्स्य, शब्दुक श्रादिके श्रस्य जन्नके नीचे रहते है। क्योंकि वह वहीं सरते घोर उनके श्रव्ध भी वही पड़े रहते है। ससुद्र श्रोर वड़े वड़े इस्तें के तलदेशमें इसो प्रकार अनेक प्राणीदेइ जम जाते हैं। मही श्रीर दनदलमें भी यह सब जाकर नदी गर्भमें गिरता है। नदीगर्भस्य बन्यान्य द्रशीके साथ स्रोतमें प्राणीदेश वह कर कभी डेलाकार परिणत ही नाती श्रीर कभी सागरगर्भमें समाते हैं। यह समवेत हो कर एन स्तररूपमें परिचत होते हैं। समुद्रका खारा पानी जगनसे चूने और नाइटोजिन की रासायनिक क्रियादारा यह स्तर क्रमशः श्रुश्नवर्णे धारण करते श्रीर जवरो स्तरीं के दशवसे कठिन पहते रहते है। दहनौरङके पश्चिम भागर्लिग्डसे जब समिरिकाकी समदके भीतर ही भीतर तार नगा था, गभीर जनको मही निकाल कर देखने पर मालूम हुवा कि वह विनक्षन कची खडिया-जैसी यो इंगरे जीमें इसे 'डक' प्रद्यात की वह कहते है। इसका प्रत्यांग लोकर प्रया-ी जग-यन्त्रसे परी वा करने पर कोटे कोटे घों वो पीर शह्वीका चूंचे देख पडता है । खडिया पीस कर जलके ग्लासमें कोड देनेसे उसके नोचे एक तह पह जाती है। पानी फेंन कर नीचेना तस्से बोडी शे निकार्ज खदेवीनसे देखने पर घोषी और शक्क पूर्वे अवधंव तथा भग्न अवस्थामें वाये जाते हैं। प्रशादम यतान्होंके प्रथम स्तीडनके विद्वान सिन्यसने खुटीकी जीवर इ जैसा ठहराया था। आधुनिक विद्दानीने भी विशेष प्रमाणहारा उसी सिडान्तको स्थिर जैसा निर्णय किया है।

प्राधुनिक भूवेत्ता मों ने एथिवीके जीवनको चारं मागों वा युगों में विसक्त किया हैं। उनका दितीय युगें जिस्तर वां नूतन जो दित प्रस्तर अन्तरयुग, जुराधिक धन्तयुग चीर खटी वां क्रिटेसस अन्तयुग तीन भागों में दंटा है। खिखा अन्तयुग नो अधिकां प्रस्तर खडिया के बने जेसे ही कहे गये हैं। इससे पहले भी खडिया रही। किन्तु इस समय खटीका बाइल्स होनेसे उक्त नाम पड़ा है। सर वार्जस नायन और प्रधायक रामजे- का कहना है कि येटहटेन पूर्व कालोन किसी महाटेशकी एक प्रकार नदीने डेल्या होपका घनप्रेय मात
है। जुपार भाटेके कार्यवयतः समुद्रज्ञामें मिली हुई
खिट्या नदीने डक्क होपमें जमकर पर्वताकार वन गयी
है। फिर डक्क महादेशके कई स्थान घाजक जलमन्न
हैं। पालकल इक्क रेल्डने नेगट श्रीर समेक प्रदेशमें
खिट्याने जी पहाड देख पडते इसी होपसे निकले
हैं। भारतका खिया पहाड भी डसी समय बना
होगा। परन्तु यहां उतनी खिट्या नहीं है। फ्रान्स,
जर्मनी, डेनमार्क, खीडन, इस घीर डक्तर प्रमेरिकाने
पर्वतीमें खटीने स्तर देख पडते हैं।

खटीक ( हिं• पु॰ ) खटिक, एक हिन्दू जाति ।

खटिक देखी।

खटेटी (डि॰ वि॰) विक्रीनेसे खाली, जिस पर विस्तर न ही।

खटीसना ( डिं॰ पु॰ ) खटोसा ।

खटीका (किं पु०) १ कोटो चारपाई या खटिया। २ कोई प्राचीन देश। यह बुंदेकख खके सन्तर्भत रहा। खटोकामें भीकींका बाडा या। वर्तमान सागर और दमोड सक्व इसीम सगता या। ३ उड़न खटीका वायु-यान यानी इवाई जहां जकी कहते है।

खटीरी—सन्तास परमनेकी एक कावजीवी जाति ! खटीकी—युक्तप्रान्तीय सुज्रुष्परनगर जिलेकी जानस्य तस्सीसका एक नगर । यह प्रश्ला • २८° १७ उ० भीर देगा • ७७° ४४ पूर्ण नाश विष्टने रेखवे पर भवस्वित है। यह नगर कुछ पुराना है, इसमें ४ जैनमन्द्रि पार शाहजहांकी बनायी हुई एक बड़ी सराय मौजूद है। सहांसे प्रधानतः प्रनाज भीर शकरकी रफ्तनी होती है। खहन (सं• वि०) सह, होटा, बीना।

सहा (स' क्ली ) सह-टाप्। सट्रा, सटी हो, साट। सहा (हिं वि ) १ भन्त, तुर्थ, जिसमें सटाई हो। (पु०) २ गलगत, नीवृ जैसा एक मन्त पता। सहाचूक (हिं वि०) प्रतिगय पन्त, निहायत तुर्थ, वहत सहा।

सहामीठा ( हिं॰ वि० ) मधुरान्त, खटमिहा। सहाम ( सं॰ पु॰ ) सह: सन् शत्रु ते, प्रम् व्याप्ती प्रच्। सुगन्द मार्जार, सुरक विलाव । इसका मंस्कृत पशीय— गन्धीतु, वनवासन, खहाशी, वनाखु, वनखा, शालि भीर पुष्यकक है।

यह नज़्जातीय पश्च है। श्रंगरेजीमें इसकी 'सिवेट केट' ( Civet cat ) कडते हैं। पासाख पाणी-तत्त्वविदो न न जन न जातीय ( Fam Viverridae ) जीवींके मध्य खडायकी नक्तत्रयाखा ( Sub Fam. Viverrinae) में गिना है। इस ग्राखाने बीच भी श्रेणी विभाग हैं। उनमें खट्टाय-श्रेणी ही प्रधान है। इसका पाकार विडासकी घरेचा टीर्घ, पांव परेचा-कत कोटे, उल्लामुखी (सीमड़ी) की तरह सुंह टलवां, कर्ण चार, चच्च सतेज, धरीर मांसल, गावके कीम कोट भीर नेवलेक क्येंकी तरह कुक पीले होते है। फिर इसके वाली पर नानायकारकी रेखारों पही रहती है। विडासकी भांति इसके सुखपार्खी पर भी मोटे मोटे सोम या जाते हैं। खट्टायका लाङ्ग्ल अपेक्षाकत लोमग लगता है। इसीसे वह सर्वदा फूना करता है। बाङ्ग् न दें इकी प्रपेक्षा दीवें जैवा रहनेसे वक्राप्र होता है। इसके सुष्कस्थान पर एक स्वतन्त्र चमैकीव रहता है। इसमें मृगनाभि जैसा एक प्रकार सगन्ध द्रश्य सञ्चित होना है। विडासको भांति इसक चन्न पों ही भी तारा दिवाकी हमें चित्रड जाती है। खहाय राविचर मांचायी है।

खद्दाम विविध होता है—वक्ट मीय, ससवारी भीर सलकादीपीय । वक्ट मीय सुम्मवितात नाम विवेश जिनेया भयता बक्तालिससं (Viverra Zibetha or Bengalensis) है। हिन्दीमें इसकी 'खटाम', नेपालीमें 'निटविडाल', नेपाली तराईकी समाम 'भाष', मोटानीमें 'कुट्ट', लेपचामें 'संपोड्ट' भीर मंगरेलीमें जिन्त (Zibt) कहते हैं।

इसका गांतवर्ष पोताभवा तुवाराम धूसर होता है। गांत्रमें काले काले धन्त्रे घीर डोरे पड़े उर्हते है। गला सफीद होता है। उस पर एक पार्श्वसे धवरपार्श्व पर्यत्स सफीदके बाद जाला और कालेके बाद सफीद चार डोरे पड़े रहते हैं। उदरादिका वर्ष सफोद होता ं। पूर्किमें इट काली धारिया पड़ी रहती है। बंधिसे गली तक बाल कुछ बड़ें बड़ें भीर विरक्त काती हैं।

द्रवका भरीर साधारणतः ३३स ३६ इच्च तक भी। पुच्छ १३से २० इच्च तक दीव होता है। बङ्गालमें इसकी अधिकांश स्वेतीपर 'गन्धगोक्कन' (गन्धविनाव) कदते हैं। नेपाल, सिकिस, उड़ीसा और मध्यक्षारतमें भी यह देख पडता है। परन्त दाखिणात्मके मनवार उपकृतमें मखनारी श्रेणीका ही गन्ध-वितान श्रविक होता है। पासाम, ब्रह्म, दिच्य चीन श्रीर मल्य प्रदेशमें भी इस जातिका खड़ाश मिलता है। घाट पर्वती में इस अणीकी की पाखा देख पडती, उसका - ग्रुरीवीय प्राणितत्त्वची ने विवेश रासी ( Viverra Rasse) नाम रखा है। इसका गावन पे कुछ गहरा भीर होरे च्यादा खुले रहते हैं। हुण तथा गुल्माच्छादित वन भीर नटीकी बांध पर यह वास करता है। खडाय म्टहपालित पची, मत्स्य, केंकडा ,शीर कीटादि खाता है। शिकारी कुत्त इसका गन्ध घानेसे सब कुछ छोडके इसी शे पकड़ने टीहता है। पिथक भीत होनेसे यह पानीमें लेट पाण रचा करता है।

मलवारी खडाशका पद्धरेजी वैद्यानिक नास विवेश सिवेटिना ( Viverra Civetina ) है। सामा-न्यतः प्रश्वरेज जीग दशकी मसवारी सुद्रकविजाव कर्डत हैं। इसने मस्तक पर मध्यस्य नमें बडे लोम नहीं. कंधे-के पास निकलते हैं। गाववर्ण क्षक सटमे ला रहता है। गलेकी दोनों चौर दी तिरहे घट्टे चौर गलेके जवर भी -दो काले दाग रहते हैं। रङ्गमें क्रक हर फर श्रीर गरीमें टो सफेंट धव्ये रहने पर ही वक्टरे गोय खद्दागरी यह विभिन्न-त्रीसा समभा पडता है । मजबार खब्जून चौर क्रमारिका चन्तरीपमें दसका वास है। यह धन वन भार निम्न सूमिमें रहता है। विवाद्युडमें इसकी स'स्था प्रधिक है। मलयद्वीय और किनिवादन द्वीय-पुष्त्रमें भी दसकी बाखा है। प्राचीतत्वत्र इसे Vive ira Tangalunga कहते हैं। फिर अफरोकामें देख पहनेवाली येणी विवेश सिवेटा (Viverra Civetta) कड़नाती है।

, सलकाही वीय खद्दायका वैज्ञानिक नाम विवेश

मनाकेनिसस (- Viveria Malaccensis ) है। सामान्यतः इते कीटा सुश्तिविनाव नहते हैं। हिन्दोर्ने इसना नाम 'सुश्तिविनो' या 'नस्तूरी' वङ्गनामि 'पन्यगोजुन', गुनगमीमें 'पिनागिनवेन्न' तैनकोमें 'पुनगपिनिं को नियानीकोमें 'वागनिवन' है।

इसका गालवर्ण तरल ध्यस्म पिङ्कन होता है।
इस की पीठ भीर पूंछ पर तिरको लकीर पौर वगलमें कतारकी कतार पुटिकिया रहती है। मन्द्रकला वर्ण घिल किष्णाम पीर लानमें क्रम्बे तक होता पड़ा होता है। पूंछ जुरू वड़ी रहती चीर उपमें ८१८ इस पड लाते हैं। इस लातिका खद्टाम हिमानम से जुमारिका पर्यन्त भारतके सब स्मलीं, सिहल, प्रासाम, ब्रह्म पीर भारतम हासामरीय होवाव नीके गतीं, पर्व त-गह्मां घीर भारतम हासामरीय होवाव नीके गतीं, पर्व त-गह्मां घीर निविड माहियों में वास करता है। यह प्राय: प्रके विकार दूं हते चूमता जोर पक्षी, पक्षी-हिम्ब, सप, मिक तथा कीटादि खता है। समय समय फल मुलादि भी खा लेता है। नेपालके पहाड़ी इसका मांस मक्षण करते हैं।

खडायकी स्त्रीनातिक ६ स्तन होते हैं। न्यें छ भीर भाषाट सामको इसका-धावक निकलता है। यह एक साथ भीई धावक प्रसव करतो है। यह पाननेसे दिन नाता, परन्तु यवदी प्रका गन्यदिकाव कार्यूने नहीं स्राता।

खहार्यों तो पाल कर भारतीय सप्ताहमें दो बार गर्भाद्रय संग्रह करते हैं। इङ्गलेख्डमें इसको एक सन्दूलमें बन्द करके एक लकड़िस गर्भ निकात लिया-जाता है। वे च लोग एस गर्भाद्रय को पाकत लादिमें छातते हैं। इसमें कोई जोज कि नाके जित सुगन्धि द्रथ्य प्रसुत किया जाता है। यह चीज देखनेमें विज सुन गर्भ मोम जैसी होती है। सुरक्ष विजाद, विकार करना सिखाने पर पुष्करणियों से सम्बग्न और बचादि से पक्षी तथा पक्षी यावक पक्षड लाता है।

गत्सवित्रावका प्रण्डा खद्दायो कहलाता है। इस ही श्रुं इस प्रकार होनी है—यथानाम प्रणामां वा स्हादि चारसे खद्दायोको लेपन करके वाष्य खेदसे सोमरहित करना चाहिये। फिर उसे प्रास्त, जाब, किप्स, मातुलुङ्ग भौर विस्वपद्मव जलसे दोलायन्त्रमें प्रकात, निःस्ने ह बनाते भौर छामसूत्र वा शोभांजन काथको बार बार भावना लगाते है। भन्तको शिश्य-सूल तथा केमको पुष्पवस्य सम्मुटीकात खडाशी शुष्प स्मानाभिं लेखा होता है। (चन्नरह)

खडाभी (सं॰ स्त्री॰) खडामाख्ड, सुरत्तविसावका घण्डा। खडास (सं॰ पु॰) खडाम पुवादरादिवत् मकारस्य सत्तम। खडाम रेखो।

खहि (सं॰ यु॰) खह-रन्। शवधान, जनाना, उठरी, सुद्धेंकी खाट।

खिटिक (सं० पु॰) खद्दनमावरणं खद्दः स शिलालेन कास्त्रास्त्र ठन्। श्राक्किनक, चिड़ीमार।

खिहिका ( सं॰ स्त्री॰) खहा स्त्रार्थे स्वत्यार्थे वा कन्-टाप् पत इत्वम् । १ जुद्र खहा, कोटी खटीना । इसका इंस्कृत पर्योध---निषद्या, सन्दी और पासन्दी है। २ भन्यान, परधी।

खहेरक (संबंबि०) खह बाइलकात् कर्मण एरक। खड़े, बीना।

खट्ताची (हिं॰ स्ती०) एक घन यन्त्र। यच देखी। खटतोड़ी (हिं० स्ती॰) खट भीर तोड़ोके योगसे बनी एक रागिषी।

खुट्योगियां ( हिं॰ पु॰ ) खुट श्रीर योगियाने मेलसे कत्यन्न कोई रागियो।

खट्वा (सं की ) खटाते काङ् स्वते प्रयनायि भिः, स्वट-सन्। प्रमृत्वितिक्षण हिनिष्माः कन्। एव रारप्राः श्वाद्याचार, पर्यक्त, सारपाई, पर्वम, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, पर्यक्ते, तस्य भीर यय है। युक्तिकस्पत्त् नामक संस्तृत प्रयमि स्वट्यके सम्बन्ध पर सिखा है—

खाट जिन चार काठके टुकड़ों पर निभेर करके अवस्थान करती, उनकी चरण ( पावा ) कहते हैं। मस्तककी भीरका काष्ट व्यप्तान ( सरवा), अधःस्थ निरूपक चौर दोनीं भीरवाला भालिङ्गन ( पाटी ) कार्यनाता है। दोनीं भालिङ्गन चार चार हाथ लखे रखने पड़ते है। निरूपक तथा व्युपधान भालिङ्गनसे भाषा भीर चरण निरूपक तथा व्युपधानसे भाषा

रहता है। इस प्रकारकी खट्या सर्वसीत १६ हाथ जैसा काष्ट रहनेसे पोडियका कड़ताती है। यह सभी विषयों में ग्रमप्रद है। त्रालिङ्गन ४॥ हाय, व्युपधान तथा निक्वन ढाई ढाई हाथ भीर चारी चरण एक एक इाथ परिमाण रहनेसे खाटको सर्वाष्टदिशका कहा जाता है। यह संकत्त अभीष्ट पूरण करती है। जिस खटा जीके दोनों प्रालिङ्गन पांच पांच हाथ, व्यूपधान तथा निरूपक तीन तीन हाथ और चरणीं का परिमाण एक एक दाय रहता, उसका नाम सर्विधितिका है। यह भी श्रच्छी दोती है। जिस खट्वाका पानि-हुन ५॥ हाय, व्यवधान तथा निरूपक उसका श्राधा भीर चरण उससे भी आधा होता, उसकी सर्वहावि'-शिकाक इते है। यह सर्वसम्पद् प्रदान करती है। चालिङ्गन कर हाय, व्यूपधान तया निरूपक तीन हाथ भौर प्रत्येक चरण १ डाघ रखनेसे खट्वा चतुर्वि ग्र-तिका कहताती है। इसमें भयन करनेसे सकस रोग विनष्ट होते हैं। जिस चारपाईकी पाटियां सात सात हाथ, सरवा तथा निरूपक तीन तीन हाथ और पार्व डिढ़ डिढ़ हाथ रहते, उसको सर्वेषड्वि'शिका कहते हैं। यह सर्वभीग प्रदान करती है। श्रालिङ्ग अ **पाछ,** व्यवधान तथा निरूपक श्रे॥ प्राथ श्रीर परण १॥ इाथ रखनेसे पर्यं इसर्वाष्ट्रविश्विका कहनाता है। ं फिर या बिङ्गन ८ दाय, व्यापधान एवं निरूपक ४ दाय भीर चरण १। द्वाय लगानेसे सबैति शिका नाम प्रदता 🕏 । इन कई प्रकारकी चारपाईशींमें सर्वेषीडियका सभीका मर्जन करनेवाली है। भीजराजन दन पाठ प्रकारकी खट्वाशीकी यथाक्रम मंद्रका, विकया, पुष्टि, चमा, तुष्टि, सुखासन, प्रच**च्हा** श्रीर सर्वितीमद्रा नासमे सन्नोस्त किया है।

वहत्मंदिताके मतमे पियासाल, देवदार, गाव, माल, कामली, सजन, पदाक, मान सीर शिंगपाठच प्रमस्त होता है। इन्होंकी लग्नहोसे चारपाई बनाना चाहिये। किन्तु वज्रपातमे निहत, जल, वायु वा इस्ती कर्ळ भंनिपातित भीर जिस वन्नमें मिल्लशोंका कत्ताया चिहियोंका चोसला हा-मच्छा नहीं होता। सिवा इसके यद्यस्थान, सम्मान, पय, महानदीके सङ्गस्थान वा

देवमन्दिरका उत्पन्न, काए कग्रुक श्रीर काट नेसे दिवाण या पश्चिमदिक्की गिरनेत्राला पेंड् भी बुरा ही है। जो सकत व्रक्ष अपगस्त जैसे कहे गये हैं, उनकी बनी चारपाई या दूसरा कीई भासन व्यवहार करनेसे कुल-नाग्र, व्याधि, भग्न, व्यय भीर कालह प्रसृति नानाप्रकार-के भमङ्गल जगा करते हैं। (वहत्त्व'० ७८ बध्याय) खट्वा-का ग्रायन वातकर है। (राजवहत्त्व)

२ इनुमहागण्डमा व्रणवस्थनाताति विभिन्न, सुस्तुन-को कही फीड़ा वगेरह वांधनिकी १४ प्रकारका पश्चिमिन म एक पष्टी। हनुपदे म, गण्डदेम चौर लनाट पर यह चटायी जाती है। (सम्रत स्त्र १८ ४०) ३ ट्रणविमिन्न, कोई घास। ४ को निमन्त्री।

खट्वाका (सं॰ स्ती॰) खट्वा खार्चे कन्-टाप् पूर्वस्वातः प्राकारादेशसः। पारावार्यामानः गाणशश्यः। १ खट्वा, खाट। प्रत्यार्थे कन्।२ स्तुद्र खट्टा, खटिया। खट्वा गब्दके एत्तर कन् पानेसे खट्वाका, खट्विका पीर खट्वका तीन रूप होते हैं।

खट्वाङ्क (स ० क्ली०) खट्वाय भड़म्, ६-तत्।१ खट्वाका 'चरण, खाटका पावा। २ यिवका कोई भस्त।
(बट्ठकचव)(पु०) खट्वाङ्क इति श्राख्या यस्य। ३ कोई
राजा। भागवतके मतमें यह स्यैवेशीय राजा विश्वसहके पुत्र थे। किसो समय देवताशींका कोई उपकार
करके इन्होंने उनसे भ्रम्य रेवताशींका कोई उपकार
करके इन्होंने उनसे भ्रम्य रेवताशींका कोई उपकार
करके इन्होंने उनसे भ्रम्य यह स्थाय ही भ्रविष्ट था।
खट्वाङ्क उसी घड़ीको हित्क भ्रर्थापत्र हुए। (मागवत
'स्टार्श किन्तु हित्वंभमें इनको विश्वसहका पुत्र नहीं
सिखते। तदनुसार यह स्थावंभीय राजा भ्रंग्रमानके
पुत्र भीर दिलीप नामसे परिचित थे। (हित्वंभ ११ भ०)
8 खट्वाङ्क जैसा कोई पात्र। भ्रमेशास्त्रके विधानानुसार प्रायस्तित करनेवालेको यह पात्र लेकर मिला
मांगना पड़ती है। (भारत १२१५)

बटवाक्रधर (सं०पु०) खटवाक्र धरित खट्वाक्र-ध् भच्। १ शिव। (लि०) २ खट्बाक्रधारी, खट्बाक्र रखने-वाका। खट्वाक्रस्त् प्रस्ति यब्द भी दशी प्रधेन व्यव-कृत कोते है।

खरुषा**द्वनासका ( स**ं० स्त्री॰ ) वटपत्रपाषायमेद, वडा \_पयरचटा । खट्वाङ्गमामिका, खट्वाङ्गामका हसी। खट्वाङ्गपादी (सं॰ स्ती॰) कोलशिस्वी।

खट्वाबन्ध (सं० पु•-स्ती०) नणवन्धनाक्ततिविशेष, जख्म पर चढ़ाई जानेवासी एक पट्टी। यह बहुपाद चौर बहुतसे चीरों दारा चाहत रहता है।

खट्वाङ्गसुद्रा ( चं॰ स्त्री॰) एक तन्त्रीक्त सुद्रा । हाइने हायकी पांची उगलिया मिनाके जपरको उठाना चाहिये। इसीका नाम खट्वाङ्गसुद्रा है। यह सुद्रा देवताशांको चतिश्रय प्रीति देनेवाको है। (बद्यान्व) खट्वाङ्गवन ( सं॰ स्त्री॰) नित्यकर्मधा। किसी वनका नाम। (हित्थं कर क॰)

खट्वाङ्गो (सं॰ पु॰) खट्वाङ्गं श्रस्तविशेषो यस्त्रास्ति, खट्वाङ्ग-इति। १ शिषा। २ प्रायसित्तके खिये खट्वाङ्ग सहग्र पात्र धारण करनेवासा व्यक्ति। (मन ११११०५) खट्वाङ्गो (सं॰ स्त्रो॰) सञ्चाद्रिको एक निकटिस्यत नदो। (इत्विग्र १६ प॰)

खट्वारुट (सं० वि०) निन्दार्थे नित्यसमासः । १ जासम, निन्दित, बदनाम । (स्विंगकतीसरी शशब्द) २ छत्पय प्रस्थित, भूचा भटका ( सिंह ) ।

खट्विका ( चं॰स्ती॰ ) खट्वा स्तार्थे कन्-टाप् इत्वच । १ खट्वा, खटोनी । २ स्तुट्र खट्वा, खटिया । १ खट्वा विभेष किसो किसोकी चारपाई ।

"बद्यचिवयवे खानां चत.वहएकोणिका ।

खंडें जा (हिं० पु॰) खड़ी ई'टींका जोड़। खड़ा फर्य पर बाधा जाता है।

खडक ( सं ॰ हती ॰ ) खड़ संज्ञायां कन्। स्थासा। ( काबा यन त्रीतसूत्र १श शर्रा कर्क ) खड़ देखी । साडक (किं प्रती • ) खटक, धामी प्रावाज।

खडकना ( हिं० क्रि॰ ) खडखड होना, खटकना । खडका (हिं ॰ पु॰) खड्खड्गइट, खटका। खड्काना (हिं० क्रि॰) खट्काना, सङ्गाना, बजाना। खडिन का (सं • स्त्री०) खडक् इत्यव्यत्तं मन्दं करोति, खडक क्ष-ड गौरादिलात डोष् ततः खार्घे कन्-ट्राप् पूर्वे द्वस्य । पचदार, खिडकी । खडकी (किरकी):-वब्बई प्रेंसिडन्सीके पूना किलेका एक नगर । यह बक्षा० १८° ३४ ड॰ और देशा० ७३° ५१ , पू॰की पूनासे उत्तर-पश्चिम २ कीस दूर प्रवस्थित है। यहां ग्रेट-इच्छियन-पेनिनसुता रेखविका एक छेशन भी है। मोनसंख्या प्रायः १०७८७ है। १८१७ ई०की ध्वीं - नवस्त्रको ्यद्वां सहाराष्ट्राधिप प्रेशवा बाजीरावसे श्रंगरेजीका एक युष्ठ हुवा था। खडकी उस समय एक सामान्य ग्राममात रही। श्रंगरेजींकी श्रीर करमल ब्रविके अधीन २८०० और पेशवाके पक्षमें मन्त्री गीकुल-के अधीन २६००० सेना थी। किन्तु लखाईमें अंगरेजी फीजकी जीत हुई । आजक्त यहाँ एक सेनानियास (हावनी) है। उसमें गोलन्दाज भीर सफररैनाकी पस्टन रहती है। छावनीस-एक बाजार भी है। खडुकी (संक्तीः) खड़क दत्यव्यक्तं घट्ट करोति, खडक्-क्ष-ड गीरादिलात् ङीष्। पचहार, खिड्की। खडखड़ा ( हिं॰ पु॰ ) १ खटखटा, चिडियो के घडानेका वांस । र कोई ढांचा। यह सकडीका बनता है। इसमें जीतके घोडों की निकासते है। (वि०) ३ खड ख्डानेवासा । खुड्खड्राना ( दि॰ कि॰ ) १ खड्खड होना। २ खंड-खर्ड करना। खडबंडाइट ( हिं॰ स्त्री॰ ) बड़बंड, खटपट । खडखडिया ( हिं० स्ती० ) पीनस, किसी प्रकारकी पासकी। इसे चार कहार वहन वारते हैं। स्तह्यस्न-हिन्दोके एक विख्यात कवि। इनका अना , १६०३ पूर्वी हुमा था। यह म्बालियरते रहनेवाले एक कायस्य थे। इन्होंने 'दानलीला' भीर 'दीय-माजिकाचरित्रं नामक दो प्रशंसनीय प्रत्य जिखे है। अनको कविताका एक नमूना नीचे दिखलाने हैं-

''गौरीयहर राधाक पको नाम लीने सनस विद्य नामं।

तियदिन सुमरी सीवन जागत चढ़ी प्रांत कही सीताराम ॥

सीन कच्छप नराह नरिहं ह वामनहर परयराम।

इरि इल्वर तुध कनही यथोदाधाम।

एते प्रमु रचपाल खड़गरीन प्रमुजगाल इजिये सहाय घट याम ॥'

खडगांव—वङ्गालके वीरमूम जिनेका एक विभाग।

इसमें १६ महल लगते हैं। खोक संख्या प्राय: १३००२

है। इसमें बहुतसे घट्छे घट्छे गांव है। स्नूमि प्राय:
समतल और उर्वरा घायी है।

खडगी (हिं ए) गेंडा जानवर।
खडगी (हं ए) गेंडा जानवर।
खडगी (सं ए) ए) खड-धत्। वाह घीर जङ्गाका
घामरण। (संवतहार)

खडद-बबर्द ग्रेसिडेन्सीके श्रष्टमदनगर जिलावाले जामखेर्ड छपविभागका एक नगर। यह भ्रहमद्नग्रसे २८ कोस दक्षिण पश्चिम श्रद्धा० १८० ३८ छ० घोर देशा • ७५ दर् पृ०के मध्य अवस्थित है। स्रोक-संख्या प्रायः ५८३० है । १७८५ ई०को सहाराष्ट्री के साथ निजासका एक युद्ध हुवा। निजासकी पराजित हा खहद भागने पर मराठा ने चारों औरसे घेर बिया था। निजासने चगत्या सन्धि करके निष्क्रति पायोः खडदमें पूर्वको निजासके मधी स्थ निस्वासकर नामक किसी सम्भान्त व्यक्तिकी जमीन्दारी थी। रगरके सध्यस्यसमें निस्वासकारके प्रकारक सवनका भग्नावशिष प्राज भी देख पड़ता है। १०४५ देश्भी छन्होंने नगरके दक्षिणपूर्व एक दुर्ग बनाया। किसा-पत्यस्का चीकोर बना है। उसकी चारी' घोर खाई खदी है। प्रवेशक्षारमें २ वड़े फाटक है। बीचमें विस्तीर्णे पथ लगा है। गड़का भव भन्नावशेष भार रक्ष गया है। नगरमें बहुतरे रोजगारी, दूकानदार श्रीर पोहार हैं। वह नानाविध शस्य भीर देशी वस्त्र हा व्यवसाय करते हैं। प्रति मङ्गलवारको गोमेवादिका बाजार जगता है। खडद - बङ्गासने चौबीसपरग्ने जिले का भागीरथी तोर-

इडद ह --- बङ्गासके चीकी सपरमने जिसे का भागी तथी तो र वर्नी एक ग्राम। यह पत्ता॰ २२° ४४ ठ० पीर देशा० ८८ २२ पू॰को कसते से ५॥ कोस दूर प्रवस्थित हैं। सोकसंख्या १७७० है। यहां ईष्टने वेङ्गास रेसर्वे-

का एक ष्टेशन बना है। खडदह वैषावींका एक तीषु-खान है। वङ्गीय वैष्यव समाजमें प्रवाद प्रचलित है-महाप्रभु चैतन्यदेवके प्रधान शिय नित्यानन्द-प्रभूने घुमते घुमते यहीं भाकर गङ्गातीर पर अवस्थान किया था। एक दिन सन्धाको किसी स्त्रीके क्रन्टन का शब्द उनके कर्णमें पड़ा। शब्दको लच्च करके उन्होंने देखा कि एक भीरत एक बीतो वेटीके सर जार्ने से रोती थी। कन्यानी मरे बहुत देर न हुई थी, सृतदेह पद्या था। नित्यानन्द अवस्थाको अवस्रोकन करके सव कुइट समक्त गये चौर कन्या शीमातासे कइने स्तर्भ— रोती क्यों हो, तुम्हारी सडकी तो सी रही है। साताने प्रभुकी कथाको भूदयङ्गम किया भीर छन्से भलीकिक चमता पर विम्बास करके अंहा था-प्रमी ! मेरी बैटोको बचा दीजिये, मै पाजना पापको दासी बनी रहंगी। प्रसलमें लडकी वदगयी। ब्राह्मणकन्या होते भो वह वैजाव नित्यानन्दकी गृहिणो बनी थो। नित्यानन्दने गडी होने खानीय जमींदारसे वासीपशीगी एक खल्ड सूमिको प्रार्थना किया। जमीं-टारने गङ्गा किनारे खडें हो दहने जपर एक टुकडा -खड फेंक कर कड़ा था-- यह स्थान प्रापको रहनेके सिये मैंने दे डाला। दहने भूवीजनमें खड़ डूब गया। किन्त प्रस्पचण धीके ही वहा रेत पड़ कर उत्तम वासीप-शोगा स्थान निकला था। फिर धनेक अधिवासी चली-किक महिमा टेखके उनके भक्त वन गये। उसी दिनसे पुश स्थानको खुड्दछ कहते हैं। क्रुयरन्तुयह ठीक नहीं कि नित्यानन्दके समयसे ही खडदह नाम निक्तता है। क्तत्तिवासका रामायण पढ़नेसे सम्भः पडता कि नित्वार्ने नस्कं बहुत प्रश्ले वह खुद्दह नामसे प्रसिद्ध था। stane रखो। खड्द इसी गोसामी सोग नित्यानन्द-वं शो-इव है। वह मनिक वैकावोंके दी चागुक् होते है। शिष्य सोग उनकी बड़ा भिता करते हैं। होसी, दीवासी प्रीर रास प्रार्टि वैचाव प्रवीपर यहा बहुतसे लोगोंका समा गम होता है। खडदहमें खामसुन्दरकी स्रीक्षणामृति

प्रविद्व है। एसके मस्वन्धमें भी बहुननी बान सन वह ती है। कहा जाता है-रुट्र नामक किसी योगीने गाडु नगरस्य मुसलमान पासनकर्ताके निकट पहुच सूचना दी कि उस घरके द्वारदेशपर एक प्रस्तुरखण्ड या। भगवान्का प्रत्यादेश रहा कि उसके वहा रहनेसे थमङ्गन होगा। सुतरां विना विमन्द उस हो स्वाना-न्तरित करना विश्रेष भावस्य तथा द्वीक भनुमार पट्यरका टुकड़ानिकाच कर रुड़का दे दियागया। रद्र उसको लेकर नाव पर चढने चले, परन्तु द्वी समय ष्टात् हायसे क्ट वह पानीमें डूबा या। चीरामपुरके निकट वज्जभपुरमें बद्रका वास रहा ! उन्होंने घर लाकर देखा कि गङ्गाके घाट पर वड़ पत्यर जान पड़ा था। इसी प्रस्तरसे वसभप्रका विग्रह निर्मित हुन्ना है। फिर खद्दस्के गोस्नामिथीने स्नी पत्यस्का एक टुकड़ा सैकर म्हामसुन्दरको मृति वनवायी । खड्दहर्मे गङ्गा किनारे २८ धिवसन्टर है।

खड्बड् ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ खटपट, खटर पटर । २ उत्तें-जना, वहस्र पहला। ३ डसट पुत्रट, वेतरतोदी ।

खडवड़ाना (हि॰ कि॰) १ व्याक्तसल माना, धनरा जाना । २ उत्तर-पुंचट होना, विगड़ना । २ खटकाना, खड़खड़ाना । ४ क्रम विगाड़ना, विविधिना तोष्ठ देना । ५ घवराहटमें डान्ना ।

खड़बड़ाइट ( हिं॰ स्त्री॰) खडबह, खडखडाइट। खडबड़ी (हिं॰ स्त्री॰)१ व्यतिक्रम, खड़बहाइ घड-राष्ट्र, सनसनी।

खडमिडा (डिं॰ वि॰) धचनीच नाइमवार। खडमण्डन (डिं॰ पु॰) व्यतिक्रम, घुटाचा, गोल-माख।

खडयवानू (सं० स्ती •) खड़पक्का यवानू:। पानक विश्रेष, किसी प्रकारका पना। पानक देखी। खडयूष (सं० पु०-स्ती •) यूष्विश्रेष, किसी किस्मका रसा। किप्त्य, चाक्ने शे, मर्च, कच्चाजीरक श्रीर चिन्नक के साथ पाक करने पर खडयूष कहनाता है। (चक्टन) भावप्रकायके मतमें सुहयूष्ट्य, तक्क, धनियां, जीरक श्रीर सैन्यव मिलानिसे खडयूष वनता है।

खडरपुर-मीठो विरधी-वस्दं प्रान्तके काठि शवाड

<sup>\*</sup> W W. Hunter's Statistical Account of Bengal Vol I. p. 107-8.

जिलेका पामहय। यह दोनों गांव एक दूसरेसे प्रायः र मोलके पन्तर पर अवस्थित हैं। मीठी विश्वो समुद्र किनारे श्रीर खडरपुर देशमध्यस्य है। मीठी विश्वो पपने मीठे पानोंके कुपोंके जिये प्रसिद्ध है, जो पहाड पर समुद्र किनारे खोदे जाते हैं। प्रति दिन दो बार समुद्र की लहरसे भर जाते भी इन अपूर्णका जल मधुर हो बना रहता है। सिवा इन कूर्णके वैसी हो प्रकृतिके कई एक भरने भो हैं। मीठी विश्वीसे प्रायः २०० और खडरपुरमें ८०० मनुष्णोंका निवास है। भावनगरसे खडरपुर २० मीन पड़ता है।

खड़वान् (सं॰ त्रि॰) खड़ चातुरिष्यं क सतुष् मस्य वः।
नव्यदिभाः यः। पा धाराष्ट्रः खड़ सिन्निहित (देशादि), खड़ः
के पासवास्ताः।

खड़ा ( चिं॰ वि॰) १ दण्डायमान, सीधा चठा हुमा। २ स्थित, कायम, टिका हुमा। १ प्रसुत, तैयार। ४ प्रचित, कारी। ५ स्थापित, रखा हुमा। ६ वर्तमान उपस्थित, मौजूदा ७ मपक्ष, काचा। प्रपूरा, को टूटा न हो। ८ मपक्ष बंधा हुमा।

खड़ाजं ( हिं॰ स्ती॰) पादुका, काठकी जूती। यह पांवमें पहनी जाती है। इसके नीचे एडी और पंजेकी जमह काठके दो टुकड़ि लगा देते हैं, जिसमें पटरी जमीन्से उठी रहे। फिर खड़, जिस जपर आगिको एक खूंटी लगती, जो परके अंगूठे और डंगलीके बीच पड़ती है। इसी खूंटी पर जोर देकर सोग चलते फिरते हैं। कहा जाता है कि अधिक खड़ाजं पहनने सीवल आता है। भारतवासी इसकी प्रायः पूजा पाठ और भोजनादिको जाते समय व्यवहार करते हैं। खड़ाज-को पीतलका बारीक तार जड़के खूबस्रत बनाया जाता है।

खड़ाका (ेप्टिं॰ पु॰ ) १ खटाका, खड़खंड़ाइट। (क्रिं० वि॰ ) र्रखड़िसे।

खड़ा दसरङ (हिं॰ पुं॰) जुम्होका ेयक दाव। इसका दूसरा नाम हनुमन्तवन्थ है। घपनी जोड़की जङ्गामें अपना हाथ लगा छसके पेट पर रहनेवाले हाथको दबाने चौर छसके पृष्ठ पर छपस्कित हो उसको मरोड़ कर गिरानेसे खड़ा दसरंग होता है।

खडापठान ( हिं॰ पु॰) नोकाके पञ्चाद्भागका कूपदण्ड, जहाजका विक्रता सस्त ल।

खड़ायता विप्र—गुजराती सम्प्रदायभुत एक बाह्मप्र जात । खेदरा, जहमदाबाद, भड़ींच श्रादि खानीं इनकी संख्या घिक है । खांडा (तलवार) की पूजा करनेसे यह खड़ायत कहबाते है । इनका प्रधान कार्य पारीहित्य है । खड़ायतोंके शिष्य भा बहुत होते है । खड़ाल—यस्बई प्रान्तके महीकांठा जिलेका एक राज्य । इसमें १३ गांव लगते जार कोई २२१५ कोग रहते है । यहांके मिर्या ४थे दरजिने सरदार है पीर मकवानोंसे सुसलमान बने है । इनका धर्म हिन्दू और सुसलमान दोनों धर्मीकी मिलावट है । बडोदाकी प्राय: १७५१

पडता है। खड़ालने राजवंशको दत्तक पुत्र श्रहण करने का श्रिष्ठकोर नहीं, राज्यके उत्तराधिकारमें वयो-ज्येष्ठताका श्रनुसरण करते हैं। खड़ि—बङ्गान्न प्रान्तके वर्षेमान जिलेकी एक नदी। यह

क शास दाने भीर २५०) क जमावन्दीका देना

बुदब्द विभागके अन्तर्गत धान्यक्षेत्रसे निक्त श्रीर वक्रपृथ्ये स्त्रमण करके बहुरे नन्दाई नामक स्थान पर भागीरथीमें जा मिकी है।

खिड़क (सं ॰ त्रि॰) खड़मस्यस्य, खड़-ठन्। खड्युक्त । खिड़का (सं ॰ स्त्री॰) खड़ गौरादिलात् ङीष् ततः स्वार्धे कन् पूर्व प्रस्तवः । कठिनी, खिड्या ।

खिल्या (चिं॰ स्ती॰) १ खडी, कृती। खटी देखा। २ प्रेड्डरका एक बडा डग्टला। इसमें पूर्वया पत्ती अरू भी नहीं रहता।

खबी (सं॰ स्ती॰) खड़ श्रच् गीरा दलात् डीष् । १ खटिका, खडिया। २ शक्त सत्तिका, सफेद मही।

खडी (हिं॰ स्त्री॰) पहाड़ी। मालखश्यकी एक कसरत 'खडीडकी', सिकलीगरी'का खुरचनर वर्त नकी सफ करनेवाना क्खानी-जैसा एक कुन्द भौजार 'खडोमस' कली' भौर कुश्तीना एक पेंच 'खडीसकी' कहलाता है। खडीसकी पंचमें बाये' हायसे जीड़की दाइनी काखाई भीर दाइने हायसे उसकी कुहनी एकड़ते हैं। फिर उसकी भएनी भीर आकर्षण करना भीर भएने दाइने पांवकी उसके पैरी'में डाल उसकी पिंडसी तथा

एडीको अपनी घोर वसीटते इए उसके वसः खात पर धन्ना मारके चित्त गिराना पडता है।

खहु (सं• पु॰ ) मृतशया, सुर्देका विस्तर।

खड्षा ( डिं॰ ए० ) कड्ड, चूड्डा इसे डाय या पविसे यडनते हैं।

६डू ( सं० स्ती०) खड-सः। खरेड्ड्वाच्यात्सम्बा स्तामयामः, सुर्देका विस्तमः।

खडूर (वै॰ ति॰) खद्मस्यस्य, बाहुसकात् करच्। खड्युक्त। (पवर्व १११८१९०)

खड़ोबाता ( मं० स्ती॰ ) खड़ेन उकाता, ३ तत्। खड़ ढण्ये उकात दुई स्ती । यह प्रब्द पाणिनीय ग्रस्ति हि गणके घन्तर्गत है। घपत्यार्थेने इसके उत्तर ढक् प्रत्यव धाता है।

खद्र (स' पु पु क्ली ) खड़, ति भिनत्ति, खड़, गन्। बत्य विकास किता वस्तार १ गण्डन, गेंडा। (सत् ० ५०) २ गण्डन मुद्द, गेंडिका घोंग। ३ नोई बुद्ध । ४ चोर नामन गम्ब द्र्य, चोका । ५ प्रस्त विशेष, खांडा, दशी प्रस्ते छाग महित्र पस्ति पश्च भोंका विवस्त किया नाता है। यह डिन्टू पोंका एक प्राचीन युद्दास्त है। परन्तु भानकत खड्ग युद्दास्त रूपसे व्यवस्त नहों होता। मध्य पौर पूजादिमें पश्च सनकों हो इते व्यवहार करते है। नानी प्रतिमाके हाथमें जीं अपि वा खड़्ग रहता, वह भी भान्तिमों ऐशा हो देख पडता है।

भाषाततः खद्ग-कद्यनेसे खांडा भीर असि कद्यनेसे तत्त्वारको समभा जाता है। किन्तु पहले आकृति विभिन्न रहते भी प्रसि भीर खह्ग दोनों ग्रब्द एकार्थ-बोधक थे। इसी पश्चक्रेंट्रक खोडे जैसे एक अस्त्रको उस समय 'लविल' कहते थे। लिवलको सुग्न अर्थात् वल भीर पष्ठ भाग नीक्ष्ण रखते हैं। उसका व्यास ५ श्रङ्गालि, वर्ण काला भीर सूठ बहुत वड़ी सगायी जाती है। सिवलसे महिवादि कर्तित कर्तमें विश्रेष सुविधा पहती है। दोनों हाथोंको उठाके उस भारत सुग्न सावात करते हैं।

उस समय पित जीर खड़्गका नानाविध वाकार तथा परिमाण रहा। तद्वसार भिन्न भिन्न नाम भी रखे जाते थे। फिर उन सभी-निराले नामीं से साधारणतः पत्से क येणीकी तखदारें समसी जाती थीं।
पति प्राचीन काल से खड़्ग वा परिका व्यवहार
प्रचलित है। धतुर्वे दादि प्राने प्रक्षीं समस पड़ता
है कि उस समय भारतीयीका जैसा पैना खांडा बनता
था, आजकत वैसा नहीं रहता। धतुर्वे दमें लिखने चौर
बहुविध गल्पों भी सुनते है कि सस समय के खड़्गसे
पत्यर कटते थे। पत्यर पर चौट मारनेसे वह मांस या
हड़ीकी तरह दो टुकड़े हो जाता घीर इसकी धार पर
बच न जाता था। आजकत किसी देशके थिली ऐसी
घिन नहीं बना सकते है। धतुर्वे दादि यास्ती देशका
संक्षित विवस्य मीचे प्रदत्त हुमा है—उस समय कितने
प्रकारकी तलवारे रहीं, कैसे लोहसे किस प्रदेशमें बनती
थों, कीं कर धार चढ़ाते घीर कैसे की ग्रनसे छन्हें चलाती थे।

खन्न नामान्तर यह है— प्रसि, विधयन, तोच्य-वर्मा, दुरासद, विजय, धर्मपाल वा धर्ममाल, खोगर्म, निस्त्रिंथ, चन्द्रहास, रिष्टि, कौक्षेयक, मण्डलाग, कर-वाल, करपाल, सलवार, तलवारि। इन नामांसे श्राकार श्रीर परिमाय मेंद्रमें श्रीत्र योंके घस्त्रोंका वोध होता श्रीर साथ ही श्रीस्त्रेणीका कोई भी घस्त्र समम्म पहता है। एतद्वित श्रीर भी कई खेलियां है। वह पाई यथास्थान विद्वत होंगी।

भारतमें कहां तचवार श्रच्छो वनती थी-वह सभी देशों में समान न होती रही। विभिन्न स्थानीमें विभिन्न स्थानों की तसवारें तैयार होती थों।

१ खरी भी ए खहर देशजात श्रमि भित सहस्र जगती है।

२ हिमालयने दत्तरवर्ती ऋषिक देशका खड्ग भरीर च्छेद-समर्थं भीर ग्रुक्भारग्रुक्त होता है।

३ वङ्गदेश--जात परि तीच्य च्छेद-भेदमें वट् है। ४ सूर्वारक देशीय प्रसि सर्विचा कठिन होती है।

प्रविदेष देणजात खड़्ग प्रतिं प्रभावमासी पीर प्रमुख वेशसी है।

६ पद्गरेगजात तरवार पति तीक्ष्ण पौर हट्

७ मध्यम याममें वननेवाकी तलवारे इनको पीर मैनी-रहती हैं। द चन्तर्वेदी देशका खांडा सम्रभार चीर तीस्त चाता, किन्तु सारकीन पाया जाता है। (वर्त मान कुरुक्षेतकी यास वेदी देश या।)

८ संहर बामका खड़्ग भी तीच्या तथा सञ्च होता है। १० कालच्छरकी तसवार बहुत दिन चलती बी। येनी तथा सुसक्षवयुक्त रहती है।

११ चीनका करवाल निर्मेल भीर तीच्या भाता है। प्राचीन का तको खन्न लीइसे प्रस्तत छोता था। यसि- निर्माणका उपयुक्त लीह भीवधकी बीहेरी असग है। यह दिविध होता है-सङ्ग भीर निरङ्गा फिर यह दिविध जीह कास्त्रि. गारिक प्रश्नति बहतेरे भागोंमें विभक्त है। इन सभी लोडोंकी तसवारमें व्याधिविनायक गुण होता है । परन्तु साधारणतः सक लोहेकी ही तलवार बनती थी। यह भी नाना यकारका होता है। चसिकमैसे दश्र प्रकारका नीह प्रशंसाने साथ लगाते चे-रीहिणी, नीसिपल, मध्र-म वक, मयुरवन्त्र, तितिराङ्ग, सुवर्णवर्जु, शैवल-मानान, मीवसवजु, कङ्गोसवज् वा स्वर्णक भीर प्रत्यिवजु। इस दश तरहके छोड़िकी घलग अलग पहुंचान है। सीदार्णव नामक सीद्रशास्त्र भीर वीरचिन्तामणि. गाङ्क्षरपद्यति पादि पर्योमें दशका विस्तृत विवरण दिया 🕏 । जीइ देखी।

सिंवा इसके निरङ्ग जीइके चनागेत रीडिकी, पार्का चीर दक्का वा कान्त विविध खीइ भी तक्क-वारमें जगाता था।

ज्ञ सकल लोहों से खड़ बनाया जाता, फिर उसमें नानाविध की यस धावख़क आता या। यही नहीं कि अच्छा लोहा मिलनेसे कारीगर अच्छी तसवार बना सकता था। परन्तु यह भी समस्तना पड़ता या— कीन को हा कैसे कितने बार तपाने और किस तरह पहार या शान लगानेसे दिकाज और पैना निकलता है। इसके सब्बन्ध पर भी धनुवेदमें यथेष्ट उपरेश है। किन्तु अपने हाथों न करने और गुरुके निकट प्रस्थल न पड़नेसे यह सकल विधि सिखाये—पढाये नहीं का सकते।

वसिको प्रक्रांत दोने पर परिष्कार करना वादिये

बाढके आपर सवण वा धन्य चार परिष्कार करमें मिला कर प्रलेप चढ़ाते, फिर ग्रागमें तथा जक्र वा प्रत्य किसी तरस द्रव्यमें नुभाते हैं। महबि उधना वा मुक्राचार्यने पिस बुक्तानिकी सक्तन व्यवस्था बतायी है-श्रीबाभाव प्रस्तको द्विरमें बुक्ता सेना पडता है। इसी प्रकार गुणवान् पुत साभाव भस्त घी. श्रच्य धननामार्थं पस्त जन भीर पन्यान्य उद्देशींके पनुसार वष्ट घोटकीदुग्ध, उष्टुग्ध, इस्तिनीदग्ध ब्रभाया जाता है। डायोकी संड काटनेके निये तन-वारकी मक्कीके पित्त, हिरनीके दूध भीर वकरीके द्धमें बुक्ताते हैं। (कहते हैं-महाराणा प्रतापकी ऐसी की तसवार रही।) इस बुक्ताईके पक्की पाकनादिका गोंद, भेड़ेका शोंग, कोयल और कबूतर तथा चुड़ेकी विष्ठा एकत्र सानके धारके सुख पर तेन नगा कर इस वर प्रसीप चढाना चाहिये। फिर प्रवीत किसी द्रश्यमें तसवार बुआयी जाती है। इसके बाद सान धरा लेक्स वह दश्यार प्रसर पर भारते भी धार नहीं विगडती। कटकी चारमें एक दिन एक रात भिगी कर रखने के पीछे उस किसी द्रव्यमें बुभा सेनेसे भी पटार पर मारनेसे प्रथियार नष्टीं ट्रटता। विष किंवा विषवत् द्रव्यमें नुभानेसे चन्न भीवय चमता पाता है। उस पस्त के सामान्य पाचातमें ही मृत्य निवित हो जाता है। बुक्तानिक समय भिन्न भिन्न गन्ध भीर वर्णे निक-सते हैं। उन रंगी भीर खुगवृत्रींसे भी ग्रभाग्रभ जाना जाता है। करवीर, धत्पन, इस्तिमद, छत, बुड्म, क्रम्टपुरव भीर चम्पन पुर्व सहग्र गन्ध छठनेसे पस्त शुभदायक श्रीता है। गीमूत्र, पक्क, भेद, कुर्म, वासा, रक्त वा भीण गन्धरे अस्त अग्रभदायक है। फिर बैं हू ये, स्तर्णवा विद्यातको प्रभार इनिने अस्त जय और शारी से करता, नहीं तो किसी पन्य वर्ष से मश्रम पड्ता है। बहुतरी लीग इन वातीं की मिथ्या बतला सकते है। परन्तु परीचा करनेका उपाय किसीकी मानुम न रहनेसे एकाएक मिथ्या कहना भी पतु-चित है।

प्राचीन का सर्को ४ थङ्ग्रहि प्रशस्त धीर ५० यङ्ग्रहि दीव प्रसि श्रेष्ट घीर-इसके प्रभूपरिमाण मध्यम समभी जाती थी। २५ घडु जिसे कम पड़ने

- पर पिस न कड़ कर असिपुत बोसते थे। घौड़ाई में

- पड़ जिसे कम पड़ने पर तसवार पिस नामसे गण्य

न होती थी। २० घड़ जिसे दीव घिस 'निष्किंग'

- कड़ साती है। गठनमें पद्मपुष्यकी पख़ड़ी के अग्रमाग

पीर करवीर प्रथकी पख़ड़ी जैसी तसवार उत्तम-जैसी

विवेचित हुई है। मण्डलाय घर्षात् घग्रमाग सुगेन

- वाई पत् वक्ष रहनेसे घास उतनी प्रयस्त लैसी नहीं

गिनी जाती थी। मण्डलाय घर्षाको पालकल 'वकी'

कहते हैं। गोजिहा, कोई, नासपुष्यकी पख़ड़ी, वांसके

पत्ते चीर गूलके चग्रमाग-जैसा खड़ ही प्रयस्त

तरवारिको बजानिसे को ग्रन्ट निकसता, उससे भी
-भसा तुरा ठप्टराना पडता है। यदि काकस्तर जैसा
-कर्केग ग्रन्ट वा 'श्रं' निकसी, तो राजा महाराजाशोंको
ससका परित्याग करना चाहिये। मधुर, किङ्गिणो
जैसा भुनभुनाता चौर दीर्घस्यायी ग्रन्ट उठनिसे चित

तस्वार बनाते समय उसके फलक पर पपने प्राप करें विक उत्पन्न धोते हैं। उन सभी विक्रीका नाम त्रणग्रङ्ग है। त्रण ग्रङ्गो'से भी भनाई बुराई समका जाती है। श्रङ्ग् लि परिमाणमें यदि शुरम श्रङ्ग् लि परि-सित स्थान पर कोई विश्रीष विक्व देख पहे, तो उसे ग्रुभ भीर भ्रयुरम परिमित खानमें त्रानिसे भ्रशुभ कड़ते 🕏। सब मिलाकार १०० प्रकारके चिक्न चीते हैं— श्रीष्यरेखा भीर २ स्तर्परेखा। दोनो प्रकारके यह खड्ग पति उत्तम है। ३ गनग्रखाकार चिल्लाङ, यह भी मच्छा द्वीता चीर रतके स्पर्धमात्रसे भवने भाव श्रीरमें गहरा धरा जाता है। दसका श्रद्धधीत जल पान करनेसे प्रनेक व्याधि नष्ट धीते है। ४ रक्तवीज विक्र। यह खड़्ग भी बुरा नहीं। ५ दमनपत्र विक्र-विगिष्ट खड्ग उत्तम रहता है। ६ ग्रस्स स्पूलरेखायुक्त वित उत्तम हुँहै। इसके पाचातसे सारा गरीर सुज नाता है। ७ प्रा प्रवादर्ण रेखायों ना खड़्ग भी उत्तम है। इसमें स्येकिरण संगनेसे एक प्रकार तेज नि:इस्त दोता भीर रातका इसके निकट पद्मकीरक

रखनेसे खिल एठता है। द तिल्लिहित खड्ग इत्तम हीता है। इससे पाहन होने पर कतस्यानमें तिल-तैसवत् पूर्य पडता जाता है। ८ पन्निशिखा विक्र-विशिष्ट खड़ पर जल रखनेसे उपा ही जाता है। १० मासा विष्क्रविधिष्ट खडुग के धीतजलमें सुगन्ध **उठता और उच्चा जलमें इसकी ख्वानेसे** वह शीतन पहला है। इसक धीलजल से विकाश गा कर होता है। १२ जीरक चित्रवाले खह गर्क बाहातमे स्टर पाता है। १२ भ्रमर चिन्हविधिष्ट खङ्क विस्विका रोग खगा देता है। १३ लाङ्ग्रमाय चिद्दनग्रम खड़के सार्यमात्रमे सर्वे मर जाता है। १४ महिचचिछन खङ्गके बाद्यातसे रता कट्ट पडता बीर इसके धीत जनसे पीनस रोग मिटता है। १५ सर्पंप्रवा विद्न-विशिष्ट प्रसिक पाचातसे ग्रहीरमें विषविकार सग जाता भीर इसके कृते की मेंडेका प्राय निकल भाता है। १६ पखलुरने विष्ननका खड़्ग रतम है। गारीही के काटिरेशमें यह रहनेसे घोडोंकी चाल बढ़ती और धीतजलसे कई प्रकारकी बीमारी मिट जाती है। १७ सरमों के फुलजैसे निसानवासी तलवार प्रच्छी धोती है। यह इतनी सचीनी रहती कि सपेट सैनेसे झुख्डन-जैसी बनती भीर छाड देनेसे फिर सीधीकी सीधी निक्षसती ह। १८ मयूरपुच्छ चिह्नयुक्त खंड्य उत्तम है। इसके ह जाते ही सांप मर मिटता भीर पाचातसे निरन्तर वसी इवा करता है। १८ मधुबुद्बुद् चिष्ट्न-विभिष्ट खड्ग भी नुरा नहीं। इस पर सदा मधुमिस कार्ये वैठने की इच्छा रखती हैं। २० मधिका विष्कृत्रक त्रिक्तम होती है। इस पर तैस पडते ही सुख नाता है। २१ सि दि विक्रकी तसवार लगने वे आहत व्यक्ति पागच हो जाता है। २२ तख्डुर्विक्षयुक्त खड्ग पच्छा है। इसको धीनेसे चावलके घोवन केसा पानी क्ट्रता है। २३ सकर पुच्छचिद्रविधिष्ट प्रसिके सार्थे से सभी मत्सा मर जाते है। २४ चक्षुं-जैसे विह्नवासे खड्ग-के धीतजलसे रात्रास्थता दूर दोती है। २५ विस्वफतः युक्त प्रसिका पानी तिकाखाद दीता है। उस जलसे वित्त संभाना विकार मिटता है। २६ खग्रन चिह्न-का खड़ूरा प्रामवातको नष्ट करता है। २७ प्रीष्ठी

यस्क विद्नविधिष्ट प्रसि पानी पर तैरती है। यह त्रति दुर्भ पस्त है। २८ चम्पक पुष्प चिक्रित खड्गका जब भी तीता लगता है। २८ लोम चिह्न-युक्त तलवारकी चीटरे घरीरमें व्रण होता है। ३० मनसा पत्राकार तथा मनसाकगढकाकार विह्न-विधिष्ट प्रसिक्ते क्षतसे दाह, हत्या पौर मूर्का पाती पौर सप फिला पर इसकी रखनेसे वह विदी प हो जाती है। इस तलवारके धुली पानीसे कीट पच्छा होता है। ३१ वक्क विच्नविधिष्ट खड्गकी भाष पर रगड़-नेसे मौसिंसराते फ्लकी खुसबू निकलती है। एत्रिक - **३२** वय, ३३ गोखुर, ३४ शिरा, २५ उपल, ३६ काक. पद, ३७ कपास ( सुदें की खोपड़ी ), ३८ तुवरी फंस, ३८ सङ्गराजपुरव, ४० खुर, ४१ जनतरङ्ग, ४२ मार्जीर-राम, ४३ वटारोस, ४४ क्ये ही, ४५ जान ( शाप रश्चने पर जालचिह्न युक्त प्रसि रक्त वर्णे शिखा निक-त्तनेसे पच्छो होतो है), ४६ कर्जन्स ( नेरीकी एखटी पत्तीयादि जैसे निमानवाली श्रीर निश्चित्त तलवार न रखना चाहिये), ४७ क्षणारेखा, ४८ मूलसे अग्र वर्यना तीन सुद्धारेखा, ४८ पद्मदनाकार रेखा, ५० गदा, प्रविपाली, प्रयन्यि, प्र प्राचवर्णं वत्र, पृष्ठ तित्तिर पक्षीका पच, पृष् अध्य गामी कपिसवण शिखा, प्रहाधाना, प्र धातनी, प्र शिवनिङ्ग, प्र व्याचनख, ६० पतावली, ( चन्दनादि द्वारा वरकन्या वा विद्यासिनियोंके सुख तथा वक्ष पर बनाये जानेवाले चिवों की पवावली कहते हैं), ६१ पियङ्ग, ६२ नी की रसतरङ्ग, ६३ रत्तवर्षे विरेखा, ६४ मिश्रिष्ठा सता, ६५ ममीपत, ६६ मारिषपत, ६७ गुज्जाफन, ६८ सुद्धा सुद्धा वार्षाचक्र, ६८ विस्वपन, ७० मस्रपत्र, ७१ घष पुष्प, ७२ घटीपत, ७३ केतकीपत, ७४ मुर्वातन्तु ७५ कचायपुर्व, ६६ बलासतापत, ७९ पत्रियराकार रेखं, ७८ विवेलिका, ७८ नचपत्रं, ८० क्रपाण्डवीज श्रीर दश्तिमेल चिक्क-भी होता है। जध्य तथा बक्र रेखं। चिक्क युक्त तलवारीका श्वमाश्वम शास्त्रमें निर्दिष्ट बुवा है। सिवा दसके दूसरे वाकी चिक्लीमें धार, यम बता, समसता इत्यादिके सम्बन्धसे प्रभेद रखा गया है। खंडकी परीका प्रष्टविध होती है। इशीरे खंड

विज्ञानको श्रष्टाङ्ग कहा जाता है। खड़ का पहले श्रह्न, दूसरे रूप, तीसरे जाति, चीचे नेत्र, पांचवें भरिष्ट, किंदे भूमि, सातवें ध्वनि श्रीर के वें परिमाण देखना भाषना शावण्यक है।

घड़ परीक्षा चीर कुछ नहीं, पूर्वीत विक्री का विचारमात है। घड़ में विक्र रहने से नेत्र प्रीतिकर जो प्रतीति घाती, वही जाति कह जाती है। माहात्मा स्वक विक्र को नेत्र कहती हैं। प्रश्रहता बोध क विक्र का नाम प्रतिष्ट है। घड़ादिका सच्च प्रारंण भूमि वा चेत्र कह जाता है। हाथके नाखून या जक हो से ठीं कने पर जो घट्ट एउता, उससी का नाम ध्वनि पडता है। फिर ती ल, दो घँता चीर प्रश्रसादिक विचारको परिमाण कहते हैं।

खद्रपरीचा देखी ।

जिसकी सूमि वा फलकगात नीलरस, कलाय पुष्पवण, गालरके फूल जैसा श्रीर नीलमणि श्रामा वा मरकत वर्ण विशिष्ट धाता, उसकी नीलक्ष कहा जाता है। क्षणावर्ण श्रीर मेघ, मधी, कालसर्ण श्रदूर, श्रम्थकार, केशकपाल किंवा स्वमरवर्णका नाम क्षण क्षण है। जिसका वर्ण नवदर्षाजात मेकके गाववर्ण श्रीर गोमेद मणिने वर्ण जैसा रहता, उसकी पिद्मलवत् कहना पड़ता है। श्रमति गादवर्ण श्रीर धूमपटल वा श्रिरीयपुष्ट केसको ही धूम्ब कहा जाता है। एतिइन मिश्रमण भी होता है।

विश्व शक् विक्र, विश्व कर, उत्तम नंत्र, उत्तमध्वित को मलस्पर्थ, उत्तम गठन भीर उत्तम धारमुत खड़ न्या हाण जाति है। इससे भस्य क्षत माने पर हो सर्वा- क्षमें यन्त्रणा तथा भोध भाता भीर मुर्छो, पिपासा, दाइ एवं ज्वरामिस्त हो भोम भाषत व्यक्ति मर जाता है। कच्ची प्रशेतकी, मामलकी भीर वहेंद्रा तीन फलों को चूर्ण करके तलवार पर रखनेसे कषाय रसके कारण मोरचा नहीं सगता, उत्तरे प्रस्ता वर्ण भिक्त परिष्कृत देख पड़ता है। नवोदित स्पैके किरणमें मुक्त देख पर इस खड़को थोड़ी देर रखनेसे ही घास जल जावेगी। यह मित दुर्जभ है। कभी कभी कुष्ण ही प्रसी हिसालय प्रदेशमें इसको देखते हैं।

चित्रियजातीय यसि धूर्मवर्ण, सारयुक्त, तीक्ष्णधार, कर्भयध्वनियुक्त भीर आधाससञ्चकारी होती है। इससे अधात नगने पर दाह, खणा, मलसूत्रविष्टमा, ज्वर, सूर्को भीर भन्तको सृत्यु भो हो लाता है। इसकी भाषयन्त्र पर चटानेसे वह भिन्नजणाये निकलतों भीर विना संस्तार यह दोधनाल तक निर्मेल सहती है।

को तत्तवार क्रप्ण वा नी तवर्ष युक्त रहती, संस्तार-से चमकती चौर प्राण न देनेचे खाता घटती, ससीकी संज्ञा वैश्यजातीय पहती हैं।

मेखनी भांति वर्ष युक्त, मोटो धारवाचि च्रदुध्वनि, संस्कार करनेसे भी निर्मल न होनेवाचे श्रीर शार्य पर चटते भी कुन्द रहनेवाले खन्न मा नाम शुद्ध नातीय है।

यदि किसी खुद्रमें हो जातियोंका सक्षण पाया साता, तो वह नारज वा 'दिलानि' कहसाता है। इसी प्रकार तीन जातियोंके सञ्चणसे 'विजाति' और चारो सातियों ना सक्षण मिसनेसे जातिसङ्ग खुद्ध सहते हैं।

नेत्र तीस होते हैं। यथः — चन्ना, पद्मा, गदा, शह, हमरू, धनु, पद्म्य, छत्न, पताना, वीणा, मत्य, धित्र सिङ्ग, धन, पर्धं चन्द्र, सनस, ध्रूल, व्याप्तनेत्र, सिंहासन, सिंहा, इस्ती, हंस. मयूर, निङ्का, दण्ड, खद्ग, मनुष्य, पुत्रिका, चामर, थ्रिखा, पुष्यमाला, सर्व । नेतिनिङ्ग ग्रमदायक है। किसी किसी तनवारमें एकसे प्रधिक नेत्र भी होते हैं।

मिरिष्ट तिस हैं-छिट्र (सिट्र तुख्य चिक्र), काक गर, जर्ध वा तिर्यंक् रेखा, भिन्न ( ऐसा नियान जिससे तखवार ट्रटी-जेसी सालूम पड़े ), से कियर, सृष्क म, विडालनेत्र, यर्जरा (जिस चिक्रको छूर्न या देखनेसे खांडा खुरखुरा लगे), नोली ( नोलरसके धळ्ये पड़ने जैसा नियान), सयक, सङ्ग्रमा ( बहुतसी फूटिक्यों था भेरिके पीवके नियान), स्वी ( जंबी या तिरछी सई जैसी सकीर), विन्दु ( पास की पास तीन फुटिक्यां या वहतसी फुटिक्योंको कतार), कालिका ( जगर की जपा तीन तीन एटिक्योंको कतार), कालिका ( जगर की जपा तीन तीन एटिक्योंको कतार), कालिका ( जगर काल, खर्पर, लाहुल, यक्त ( कोहके टुक्क खुं एड़े रहनेकासा नियान), क्रीड ( स्परकी स्रात), क्रय-पत्रक, जाल, सध्यस्थान या कोई स्थान निन्न जैसा लगने-

का चिक्र, करास ( ऐसी सकीर जिमसे प्रगता हिस्सा संब्दा भीर पत्तीदार देख पड़े ), कद्मपत्र, सर्नु रपत्र, गोम्बङ्ग, गोप्च्छ, खनित्र, वडिय प्रसृति । इन्होंका नाम भरिष्ट- पर्धात् भग्रम सचाप है ।

खद्रकी सूमि प्रयात् जन्मस्यान दिविध है। दि '
पीर भीम। पूर्वकानको टेवदानव लोगोंने ही प्रयमतः
खद्रका सृष्टि की थी। इन सकत खद्गीके प्रतुक्त खद्र पृष्टी पर भो किसी किसी स्थानमें प्रभावनीयक्षये उत्पन्न होता है। स्थूनधार, जसु, गुभिक्दि, निर्मंत नेत-युक्त, प्रश्वित, सुक्त, दुर्भे था, प्रसंस्तारमें भी निर्मंत, उत्तम ध्वनिविधिष्ट, टूटनेसे फिर न जुड सक्तनेवाला भीर चतसे दाह तथा प्रन्त्रपाक उपस्थित करनेवाला खद्र ही दिश्य कहनता है। गुइलोड प्रयात् वाराणसी, नेवान, मगद, प्रदूर, स्राष्ट्र प्रौर सिहल्देयजात नीइ-की निर्मित प्रसि भीम तथा स्वक् होती है।

खिन प्रधानतः दो प्रकारका है— चोर पौर भार।
तनवारको ठोंकनेचे इंगध्यनि, कास्यध्यनि, मेदध्यनि,
ढकाध्यनि, काकध्यनि तन्त्रोध्यनि, खरध्यनि, प्रस्तरध्यनि
इत्यादि ध्यनि जैसे ध्यनि होते है। इनमें पिछले चार
प्रम् भकर है। गभीर तथा तारध्यनि श्रक्का पौर
उत्तान तथा मन्त्रध्यनि बुरा होता है। उत्तमध्यनि रहनेसं स्विक्क होन खड़ भी शक्का है।

परिमाण प्रथमतः दिविष है— वत्तम भीर घषम। वियान तथा नह प्रव्हा थीर खर्व तथा गुरु वुरा होता है। यह भी फिर विविध है— प्रादि, भन्य भीर मध्य। जिसकी दीवंता २० सुष्टि, विस्तृति ५ प्रश्नृति प्रोर तीन द पन रहती, नसको विदया छ भी मध्यम कहता है। शाठ, नो या १२ सुद्दे लब्दा, पाव प्रष्नृत चौड़ा शीर एक पन वजनो प्रव्हा नहीं।

खद्गकी क्रिया ३२ प्रकार है—स्नान्त, उद्गान्त, श्राविद्य, श्राप्त, विद्युत, स्वत, स्वतात, ससुदीर्थ, निष्ठह, प्रम्रह, पदावक्षवंण, सन्धान, सन्द्यकस्वासण, सुजन्नासण, पाम, पाद, विवन्ध, भूमि, उद्भ्यमण, गति, प्रत्यागति, श्रासेष, पातन, उत्थानक, मुति, सष्ठाता, सौष्ठव, श्रोमा, स्थैय, हृदसुष्टिता, तिर्यक्षप्रचार पार कार्ध्वप्रचार। इन सब हाथी भी लिख कर वसाना कठिन है। दिना देखे

े सबसि मिन्से पड़ता। खन्नके यह कई एक भेट हैं— १ सबसि सि—पाल्ड्य सीहजात घीर रीप्य जैसा अस्त्रवर्ष होता है।

२ कालगिरि-- जिसके श्रङ्गमें स्ता स्ता स्वर्णाः कार शवना क्षणाभ पत्रभङ्गाकार चिद्ध रहते, . उसीको कड़ते हैं।

३ काळा त्रगात — निसकी धार सफेंद्र, बीचका हिस्सा काजन जैसा भीर विसन्तान काली तलवारका नाम है।

४ अहीरक-रजतपत्र विष्णग्रुत्त प्रथय<sup>श्</sup>कृष्णवण्<sup>र</sup>ृ खड़को कहा जाता है। इसके पाद्यानमे घोष डोना है।

भ केतकीवज्र-केवडाके फूल जैसे धब्बे रखता है। ह निरङ्ग-निरङ्ग कान्सकी इसे बनता, शैवाग्व

े चिक्क रहता और वर्ष प्रत्य नील लगता है। यह महामृत्य भीर दुर्लभ है।

७ दमनवस्त-दमनपत्र वा कुरूपत्र चिद्धग्रुतः होता है।

द कालखड़ वा डाइनोबझ रुसको बोलते, जिसका फलक काला होते भी सोने जैसा चमकता श्रीर श्रत्य वजविद्व रखता है।

८ नक्कलाङ्ग—कर्ष्यगामी क्रिप्रबद्ध तिविधिष्ट दृष्ट होता है।

१० सुद्रवच —जिसके गरीरमें कुण्डकीकृत सुद्र सुद्र परिकामासार्थे रहतीं हैं।

११ मस्त्— प्रति गाढ़ भन्तर्भाग, सर्वप्रकार विझ-होन गात, स्त्रूच सध्यदेश, स्त्रूचदार श्रीर साथ ही भ्रत्यन्त तीच्य खन्नका नाम है।

१२ वामनाच्य-मञ्चान् खङ्ग है । यह क्रेट्न-कालको क्षेत्र वस्तुर्मे तन्तु स्रष्टि नहीं करता।

१३ मिडवाच-- नीस मैघ जैसा विमनता श्रीर गात्रमें एरण्डवाज विस्व रखता है।

१४ प्रक्रपत-मार्जन करनेसे द्वेष जैसा प्रतिबिख निक्ता है।

.१५ गजव्य - जिसके शक्तमें स्यू तरेखायें हो, गात्र सस्य रहे; भार प्रति तीक्ष्यं हैलगे में भीर अक्ष्मीतनस यानसे स्याधि नष्ट हो त्रश्वे। १६ पर्टिश—किसी प्रकारकी जिशेष तरवादि है। आकृ य धतुर्वेद, वैश्वम्यायनीय धतुर्वेद और शुक्रनीतिमें इममें एक-जैसी वर्णना ही मिलती है। उनके मतमें पर्टिश्य नामक -श्रस्त खड़ ना सनोदर स्थात प्रायः तलवार-जैसा और एरेड प्रमाण दीर्घ होता है। इसमें दोनों श्रीर धार रखीजाती हैं। स्थामां स्रति तीत्या रहता है। इसको किया भी श्रिष्ठ क्रियाने मिलती है। हिन्हीमें इसको क्रिया भी श्रिष्ठ क्रियाने मिलती है। हिन्हीमें इसका दुधारा नाम है।

पहरेनी चौर नवी तलवार ने वारमें तलवार यन देवना चाहिये।
खड़कीय (सं॰ प॰) १ कड़नता, एक वेल । इसकाः
संस्कृत पर्याय—खड़पढ़, खिड़मार चौर मखपुत्त्कृत है। खड़ स्य कीयः, ६ तत्। २ खड़ाधार, तलवारका स्यान । खड़कीय घट्ट भो इसी मधमें व्यवद्वत दीता है। खड़ट (सं॰ पु॰) खड़ द्व घटति, घट-मच् यवस्था-दित्वात् सम्धः। १ हहत् कायहण, बहा कांस। २ खग्-गह, खाड़ा घाछ।

खड़धार ( सं॰ पु॰) खड़ं घरति, खड़-प्टन्प्रण्। १ खड़-धारी, तत्तवार बांधि चुन्ना। २ खड़का ठीच्यामाग्, तन्न-वारका पैना हिस्सा।

खद्गधेनु (सं॰ स्त्री॰) १ खद्गपुत्रिका, कुरी । २ गण्डक-स्त्री, सारा गैंडा ।

खद्भपत्र (सं ॰ पु॰ क्ली॰) खद्भाकाराणि पत्नाणि यस्त्र, बद्दत्नी॰। १ खद्भकता, तरवार जैशी पत्तिशीकी एक वेत्र। खद्भस्य पत्नम्, ६-तत्। २ टाल, तलवार रोकनेका एक स्रीजार। ३ खद्भकीय, स्थान। ४ स्विपत्वक, तलवारका धार।

खद्गपरीचा ( सं ॰ स्त्री ॰ ) खद्गस्य परीचा, इ-तत्। विद्विशिष द्वारा खद्गका ग्रमाग्रम निर्णय, तस्त्रारकी कांच। युक्तिकत्यत्वभी तत्त्वारके प विद्व ठ द्वाये है— यक्त, कत, जाति, नित्र, परिष्ट, भूमि, ध्वनि घौर मान। इन्हीं घाठां विद्वीं के खद्ग ग्रम भग्रम स्वित होता है। तस्त्रवारको पच्छी तर्ह देखनेसे मालूम पड़े बि यह दी टक्कं मिलाकर बनायों गयो है भीर वास्त्रविक वैसा न रहे, तो दसको भूकि चहा कहा जाता है। नीस, धीत प्रस्ति वर्णीका कर भोर दन सक्क कर्णों हारा

प्रतीत होनेवानेका नाम जाति है। खहुकी माहाकार सरक प्रकातिरित्र जातिको नैत, प्रश्रदतास्चक विश्वको श्ररिष्ट भीर श्रद्वादि धारणको भूमि कहते हैं। खड पर नख अथवा किसी दख्ड आदि दारा बावान जरते से उत्पन्न होनेवाला प्रव्य ध्विन भीर तौल ही मान है । चक्र १०० प्रकार, रूप तथा जाति । प्रकार, नेत्र तथा श्ररिष्ट ३० प्रकार, भूमि तथा मान २ एकार भीर ध्वनि व प्रकारका हीता है। इन सकल चित्रीसे समभा जाता है, खड़ अच्छा निकलेगा था बुरा। खत्र देखी।

खद्रपाणि (सं॰ व्रि॰) खद्गः पाणी यस्य, बद्दत्री॰। प्रशारीद्यत, तलवार डायमें लिये इत्रा।

खद्रिधान (सं क्ती • ) खद्रस्य पिधानम्, ६-तत्। खद्र-कीष, स्थान ।

'खद्रिधानक (सं० ली०) खद्गस्य विधानकम्, ६-तत्। खङ्गतीष, स्थान । पर्याय-प्रत्याकार, परिवार, श्रीर कीय । खडुपुच्छ (सं • वि०) जिसके टालकी तरह देहावरया-के निम्नभागमें दीव खड़ाकार ग्रवाका रहे।

खद्भपृत्र ( सं॰ पु॰ ) खद्भपृतिका देखो ।

खद्गपुतिका ( सं० स्ती०) कटार, हरिका, हरी। इसका प्रवर नाम प्रसिधित है। यह १ द्वाय सस्ती-ग्रीर तकत्रराष्ट्रत होती है। परन्तु पक खनेते खिरी इसमें सूठ जगा दी जाती है। रङ्गत जाजी, तीन धारें चौर २ चहु लि विस्तार रखा जाता है। निकटागत क्रम् विमायके लिये यह बहुत उपयोगी है। इसी चिषेनुको मेखलामें पणित करनेसे खहुपृतिका अन्य जाता है। सुष्टिग्रहण, विदारण गीर विद्यारण भी इसका काम है। प्रधान प्रधान राजा इसकी सर्वदा कटिदेशमें बांधते थे।

्यद्रफर (- ॰ पु॰) खद्र: फर्सिन व्यग्हितल। योधी यस, वरुत्रीः। खद्गपिधान, स्यान।

खद्गपस्तक (स॰ पु॰) खद्गः पत्तिस्य मध्ये यस्त्र, वा कण्। ग्रसिपिधान, तसवारका स्थान।

खद्रमांस ( स० स्ती०) खद्रस्य मांसम्, ६-तत्। १ गण्डकमांस, गेंड्रेका गोश्त । खड्गी देखी। २ महिष मांस, भें सेवा गोजा।

खड्डमुद्रा ( सं॰ स्ती॰) एक तन्त्रीत सुद्रा। प्रक्ति-पूजामें यह सुद्रा धावस्थक है। पङ्गष्ठ द्वारा कनिष्ठा तया चनामिका चङ्क्तालि वह करके चविष्ठष्ट चङ्क्ति मिलाके फेना देना चाहिये। इस्रोका नाम खद्रसूटा है। (तलसार)

खड़नसन—खंडें ना नगरका सूर्यंशी चौडान जातिका राजा। इनके कोई पुत्र नहीं होना था। एक दिन किमी उत्सवमें राजाने ब्राह्मणींकी श्रामंत्रण दिशा उनके बाने पर राजाने उनका खुद बादर सलार किया. इम पर ब्राह्मण लीग वडे प्रमुख इए और ऐसा वर दिया-है राजन । तू शिवशक्ति की सेवा कर तब तेरे बिह्मान और बीर पुत्र पैदा दीगा। परन्तु वह मीनह वर्षतक उत्तरमें न जाय, सूर्यक्तराडमें स्नान न करे भौर ब्राह्मणोंसे विद्वेष न करे, तो वह साम्बाच्य (चक्र वित्राज्य ) का भोग करेगा ; नहीं ती इसी टेइसे पुन-कंत्राको प्राप्त हो जाविगा। राजाने उनकी पाछा पानन करनेका प्रण किया। इस पर ब्राह्मणकोग 'तथास्त' कड कर चले गरी। राजाके २४ रानियां थी, उनमें से प्यावती-के प्रव हुआ। उसने बारक वर्षकी अवस्थाने की घोड़ें पर सवार होना, शस्त्र चलाना सादि चौदह विद्याशीं-को सीख सिया। यह ब्राह्मणों की बहुत दान देने नगा, भीर ग्रिवकी भक्ति करने लगा, इस प्रवृत्तिको देख कर राजा इस पर बढ़ें प्रसन्न इए। किसी समय एक जैन साध राजज्ञभारते मिले श्रीर उनने राजज्ञभारकी पवित्र पर्शिसा धर्मका स्पदेश दें कर जैनधर्मका स्पदेश दिया । घतएव राजक्रमारकी वृद्धि विवसतसे इटकर जैनमतमें प्रवृत्त हो गई; श्रीर वह ब्राह्मणीं व यज्ञ शी हिंसाका वर्णन करने लगा तथा उसका खण्डन भी सगा। प्राखिरकार उसने राजधानीकी तीनी दिशा भींमें घूम घूम कर एकदम जीव-हिंसा बंद करा दी और नरमेथ, प्रखमेश-तथा गोमिश पादि सब यज्ञोंको वंद कर दिया; तब बाह्मणीं और फटिषजनीं ने उत्तर दिशामें जा कर यज्ञ करना शुरू विद्या। जब यह समाचार कुमारके पास पहुंचा, तब वह बडा क्र्इ हुमा, सिर्फ पिताकी पाचा न होने से वह संकोच करने लगा; पर'त होनहार

मिटती नहीं। उमरावीं सहित वह चन दिया भीर सर्वे आ रही जा खड़ा इसा। वहां देखा तो, कुछ ऋषीखरीं (पाराधर, गीतम बादि)ने यन पारका कर क्राय, सण्डप, ध्वजा भीर कलग्र प्राटि खापन कर रक्ते है: तथा वैदध्वनिसहित यज्ञ कर रहे हैं। राज-क्रमारने अमरावांको पाचा दी कि. इन 'ब्राह्मणोंकी यससम्मा कोन नो भीरयस नष्ट श्रष्ट कर दो।" आगी व ना ही चाहते थें कि, इतने में ऋषियों ने इन्हें देख जिया भीर इन लोगों को राचस समझ कर यह भाव दिया कि "हे निवु दियो ! तुम लोग पाषाण-वत हो जाको " शाय दें ने की साथ हो बहत्तर उमराव श्रीर एक राजक्रमार घोडों सहित जड़ ( पाषाण-वत ) हो गरी। प्रधीत इज्ञन चनन रहित जडवृद्धि ही गर्थ। इससे राजाकी दतनी बेटना हुई नि, वह मर गये। उनकी सोर्केंड रानियां भी उनके साथ सती हो गई तथा श्रेष रानियोंने ऋषि श्रीर ब्राह्मणी की श्ररण सी। राजक्रमारकी स्त्री उन उमरावींकी ७२ स्तियों सहित वहां श्रांतर रोने पीटने लगी। उनकी देख कर ऋषियों ने शिवका प्रष्टाचरीमन्त दे कर उन्हें एक गुफा बतना दो भीर यष्ट वर दिया कि "तुन्हारे पति महादेव पार्वतीके वरसे ग्रुबबुदि हो जावेंगे।" सब शिवको स्नरण करने लगी। क्रक समय के वीतने पर पार्वतीकी साथ लेकर महाटेव जी प्रधारे। इनकी देख कर छन्हींने चरण स्पर्ध किया । इनकी मित्रिसे सुग्ध हो कर पार्वतीने उनकी शाशीनोंद दिया कि-'तुम सब सीभाग्यवती हो कर अपने प्रतियो'के साध संसार सख अनुभव करती हुई' चिर'जीव होयी।" भीर पीछे महादेवने उनकी चैतन्य कर दिया । राजक मार पार्वती पर मोहित हो गया. यह जानकर पार्वती-ने क्रोधित हो कर यह बाप दिया, धरे "संगते। त मांग खा।" वस ! उनी दिनसे वह भिन्न कही गया। उम्रावों को महादेवने अहा कि, "तुम शस्त्र चलाना कोड़ दो भौर वैश्वींका काम करी; तुमार हाथों की जड़ता सूर्यक्त गड़ाने से दूर होगी।" तब उन लोगो'ने ऐसा ही किया। इस पर ऋषियो'ने संहारेव-

से शिकायत की कि, इसारे शायको मेट कर आपने वर दिया, से अच्छा नहीं किया। इसारे वरमें ये लोग वाधा पहुं वायेंगे। शिवने इस पर यह कहा कि इन लोगों के पास करनेको तो लुक है नहीं, पर भाप लोग इनको भी उत्सवमें शामिल किया करें, ये यथाशिक द्रश्य देते रहेगें। इसा तो शिवजीका वहांसे प्रधारना हुमा भीर उधर उन वहत्तर उसरावीं ना सहिषयों के चरणों में गिरना हुमा। फिर इनमेंसे एक एक सहिषके १२, १२ शिष्य हो गये।

कुछ दिन बाद ये खंडेलाको छोड़ कर डीडवालामें मा गये, भीर तबडीसे इन बहत्तर खांगों के डीड महे-खरी कहलाने लगे; फिर काखान्तरमें इनकी हिंह हो गई अर्थात् सब मुल्लों में फैल गये। वर्त्तमानमें इनकी सब खांवें ७५० हैं।

पाजकत महिखरी व्यथों में धनवानी की संख्या अधिक होने पर भी विद्याको बहुत ही कभी है। खद्रसिंष्ट--पद्मावके एक राजा। यह सहाराज रणः जित्सिंडके च्येष्ठ प्रव रहे। १८०२ ई॰को लाहोरके नकीर खूजनसिंहकी कन्या राजक्रमारीके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। यह राजक्रमारी रणजित्की दितीया पत्नी थीं। १८११ ई॰के ज्येष्ठमास रणजित-सिंडने नकीर-विषस सामना दमन करेनेके बिगे ८ वर्षेते बालक खद्रसिंहको से नाका नायक बना कर भेज दिया। इसके बासक-जैसे रहने पर दीवान साखन-चन्द साथ चले । बालक खड़सिंहने प्रथम ख्यम-में हों जय पाया और भपनेकी विताका सख्याति-भाजन बनाया था। १८१२ ई॰को जयमन धनियाकी कन्याके साथ इनका विवाह हुया। यह जयमल म्बन्या पठानकोट और जासन्धर तराहेके प्रधिपति रष्ठे । १८०८ दे॰ शो रणजित्सिंहने यह प्रदेश अपने अधिकारमें लगा लिया था। जो ही, खद्रसिंडक विवाहसे लाही में बड़ी धूमधाम हुई। अक्ररेजसे नापति करनेल भाकटरहोनी निमन्त्रित हो लुधियानासे विवासमागये थे। विवास उत्सव पूरा हो जाने पर क्रमार खर्ड़ी ग्रंड भी मवार सौर राजीरी ( राजपुरी ) जय करनेका प्रेरित हुवे। यह उक्त दोनीं प्रदेश त्रीर भगत नामक स्थान प्रधिकार करके राज-धानी जौटे थे। रणजित्सिंडने पुत्रके वीरत्वसे सन्तुष्ट हो उक्त सभी प्रदेश इनको जागीरकी तरह देखांते।

धीरे धीरे खड़सिंह महाराज रणजितके बहत ही प्रियपःत्र बनने लगे। उन्होंने इन्हें स्रोर भी जागीर टी। इस समस्त सम्पत्तिके तत्त्वावधानका भार खब्रसिंडकी माताको चर्पित छुद्या । दीवान राम-ब्रिंस रानी र पशीन सारी टेखमान करने की रखें गये। लागीरकी प्रथाके अनुसार एन्हें श्राह्मारीही कितनी की सिख सेना रखनी पड़ी। उक्त सेनाको सव<sup>9</sup>दा इस बिये साजसळा चोर भिक्षांसे प्रस्तत रखते थे, कि यहकी समय उससे राजाको साहाय्य करेंगे। कुछ दिन घोळे रणजित्सिं इने सुना कि जागीरीका तस्तावधान भली भांति नहीं होता। प्रजावर्ग पर भलावार भौर डर्त्याडन पडा है। जो सकत सेनारखी गयी है. इसकी साजसक्ता और शिक्षा विगडी है। उन्होन लड़कीको बुना कार कितनी की भीठी धमकियां दी थी। रणजित्सिं इंने कड़ा—भव तुम्हारा वयस शागवा है, तम अपने भाषसम सुक्ट दख भारत समति हो, तम कितने बडे वीरके बड़के हो, तुन्हें परमुखापेकी भी वे रहना प्रच्छान हीं जगता। परन्तु छनको ७ ते-जनामे की द्रे फल न निकला, माता श्रीर दीवान्क अपहरी पर खद्रसिंहको चलन। पड़ा। रणजित्सिंडनी **इस समय भवनी मृ**र्ति धारण की थी। उन्होंने दीवान्-को कारागारमें लाल उसका हिसाव देने श्रीर खन्न-धि इको माताको सेखूपुरके दुर्गम जाकर रखनेक क्षिये कड़ा। फिर खड़िसिंडको तीन भक्ताना करके प्रशावरके भवानीदासकी दीवान् बनाया गया। इसंके बाद १८१८ ६०को जब सिखोंकी फीज राज्यक देखिए भागमें जाकर ठडरी, रणजित्ने कुमार खद्गिंडको **उसका प्रधिनायक करने भेजा त्रीर दोवान्** चन्द्र-मिश्रको इनके साथ पहुंचाया गया। दीवान्वन्द्र ही प्रकृत पांचनायक रहे। परन्तु वहांके प्रधिवार्शे उनके 'क्यर विरक्तः जैसे रहनेसे जुमार नाममात्रको प्रीय नायक बन गर्ये। १८३१ ई०की २५वीं नवस्वरकी निजन भंगरेजो गवनीर जनरस सार्ड विसियम वनटिइ यतद् पार रणजित्सि इसे सावात्कार करने चले, खड़िसंड ६ सिख सरदारोके साथ छट्टें महाराज रणजित्सि इका मिसादन जापन करने मारी जाकर मिली थे।

सियां ध्यानसिंह नामक कोई व्यक्ति किसी कार्यमें विशेष दक्षता दिखाके सहाराज रण्जितिसिके प्रिय-पात्र वन गये शीर खीढीव(सीके पट पर नियुक्त इए। चोटीवालकी विना शतुमति महाराजवे कोई कैसे मिल सकता था। अन्तकी उनका प्रभुत्व इतना वढा, कि सहाराजके वेटो को भी विना उनसे पूछे सहाराजसे मिलना कठिन पडा । ध्यानसिंडने शिश्रपुत हीरासिंड इमेग्रा रणजित्के निकट रहते थे। ज्ञमगः महाराज उनके प्रति इसने पत्राक्त हुए, कि उन्हें एक दगड़ न देखनेसे प्रस्थिर हो जाते रहे। ध्यानसिंह धीरे धीरे अपने प्रश्रको राज्यका उत्तराधिकारी वनानेका उद्योग करने स्ती। पहले ही स्थिर हुपा-माने खड्गसिंह वर सहाराजकी विरक्ति स्त्यादन करना प्रावश्यक था । भ्यानसिंडने महाराजको समभाया कि खड-सिडकी तुद्धि विगड़ गयी है। वह अक्स प्रेख है और अमाद होनेके लचण देख पडते है। इस**रे** भविष्यको वह कौ से राज्यग्रहण कर सक्तते है १ ध्यानसिंह खड़-सिंडकी ग्रुइमें भेजते तो थे, किन्तु सेना घोर नीकर चाकरीका ऐसा प्रवन्ध कर देते घे कि दनका पराजय अवस्य हो जाता था। फिर खड़िस इसो हारने पर वड सहाराजने सामने वहत भना बुरा कहते है। वास्तवित इन्होते वात्यकालचे जैसे वीरत्वका परिचय दिया था, उपसे इन्हें कापुरुष कडनेका दाव न था। वीरत्वमें पुत्र पितासे किसो अंगमें न्यून न थे। पिताकी अपेचा यह प्रधित न्यायप्रायण और धर्मभी र थे। खद्रिधिदयद देख कर सुक्त विषय्र रहते घे कि पिताके सम्मूल उन पर भन्याय दोवारोप दोता है बार विताकों भी वै सी ही धारणा हो गवी है। सुनरां इनकी स्कृति का नाम इसा। इसमे ध्वानसिंह घीर भो सुविधा पाकर सबकी समभाते चे-वास्तविक ख़ब़िंड को बुद्धि विगड़ी है, नहीं तो सबंदा चिन्तित स्रीर स्त्रीन क्यों रहते है ?

उसके बाद खड़िसंड महाराजके पास न जाने पाने को । उधर होरासिंड ने राजा उपाधि मिला था। उनको तिकयाने नीचे प्रतिदिन प्रातः काल ५०% क॰ इस लिये रख दिया जाता था, कि वह उठ कर गरीव कोगोंकी टान करेंगे। इसमें कोई सन्दें ह न रहा कि महाराजने खग्वासने पोछे होरासिंह सिंहासन धव-रोहण करेंगे।

क्रम क्रम रणजित्सिंडका मृत्युकांच उपस्थित हुवा। उन्होंने खड़िसंडको बुनाकर ध्यानसिंडके हाथ पर उनका हाथ रख दिया और कडने जरी-इन्हें सिंडा सन पर बैठाइयेगा और यथारीति रचणावेच्यण रखि येगा; मैंने दनने दिन घापके प्रति जैसा घसाधारण अनु यह प्रकाश किया है, उसका सिवा इसके कोई प्रतिदान नहीं चाहता कि राजभक्त विख्यत सत्यकी भांति घाप क्रमारके प्रति व्यवहार करें। उनकी वार्तसे ध्यानसिंड साधात हुये और उन्होंके साथ ईनकी चिरणेषित पाशा भी सिट गयी।

न कहते हैं—महाराज रणजित्सिंहकी घन्छे छि क्रियाकी समय ध्वानसिंहने शोकरे श्रीभ्यूत हो चितामें देहत्वामकी चेष्टा की शी। कोगोंने श्रीतकष्टसे उन्हें यक इंरखा था।



**स्क्रसि** है।

१८३८ ई०की २७वीं जूनको यह पञ्जावते सिंशासन पर बैठे थे। खद्रसिंह ध्यानिसंहते प्रति यथोदित समान प्रदर्धन करने लगे। र्यालित्सिंह महाराजके जनाना खाने में रहते की ध्यानसिंह वहां पहुँचते पौर बैठ कर परास्थादि करते थे। इनके समय भी वह वैसा ही करने लगे। परन्तु खद्रसिंहको वह श्रच्हा न मालूम हीता था। इन्होंने ध्यानसिंहको वैसा करनेसे रोक दिया। ध्यानसिंहने इनसे कहा कि वैसान करने पर सब बात बाहर फैन जाविंगी और राजकार्य चननेसे अडचन शायेगी। सुंहसे तो उन्होंने ऐसा कहा, परन्तु सन हो सन विस्ता हो इनके श्रानिष्टसाधनका सङ्ख्या कर खिया।

इधर श्रन्यान्य मन्त्री इस कार्यके सिथे स्वस्ति है की विशेष प्रशंसा करने सरी। उन्हों ने यह भी बताया कि ध्यानिसंह कहते फिरते हैं -यदि राजा हमें पहले जैसा श्रधिकार न दें गै, तो वह क्या राज्य कर लेगे। जी व्यक्ति वैसा कई सकता है, उसे मिल्लिख पेट ्षर रखना उचित नहीं। ध्यानसिंह ने उधर यह अमवाह उडाई था-खब्रसिंह ब्रोर उनके मन्त्री चैत-सिंह गच्यभार चड़रीजों को सौंप होंसे नोचा दिन्हा राज्य करनेकी साजिस करते हैं। अगरे को को स्पर्धमें छह त्राने कर देना पहेंगा, राज्यका सिख्-सेनाटल तोडके सिरदारां की कर्मच्युत करना हीगा द्रत्यादि नानाप्रकार-की बातें देशमें फैल जलाना होने लगी। ध्यानसिंह वस द्रवना भी करके नियन्त न पूर्। उस समय खड़िंद-के च्येष्ठपुत नवनिहालसिंह पेशावर श्रीर वह खैबर-घाटीमें थे। दोनों पत्र हारा पर्रामर्थ करने लगे। खड़ सिंहने ध्यानसिंहको कहला भेजा या कि ज़मार नवनिहालि है की लेकर वह शीव ही सीट एहें। ध्यानसिंह नवनिहालके साथ मिल गर्ये । चलते चलते राइमें दोनोंने खिर किया या कि खड़सिंडके घीर शतुरूपसे लाहीरमें प्रवेश करना शेगा। कुमार नवनिशालने राजधानीमें पशुंच प्रविलम्ब खद्रसिंड-की बन्दी बनानेके लिये ध्यानसिंह प्रस्तिसे कह दिया। ऐसी कई जाली चिट्ठियां भी दिखतायी गयों, सानी शंगरेजी'से लिखा पठी पूर्व थी। नवनिहालकी भला-मात्र भी विद्धमित लुप्त हो गयी। अंगरेजी के हाथसे - देशस्थाका इतना वडा प्रयोजन समभा पडा कि नव-निचालकी माता खड़िव इकी पत्नी चन्द्र कुमारीने भी . स्वाभीके कारावासको अपना सत प्रदान किया।

रात भी तीन बजिने बाद ध्यानिस ह, गुजाबिस ह, मुचेतिस ह श्रीर कई एक सरदार सिन्दवाला किलेम - सुस खड़िस हने शयनकक्षने निकटवंती हो गये।

सकी ने राष्ट्रमें दी मीकरीं की सार हाला था। खड़ा ्सिंड इस समय प्रयनक्तामें पड्रेच देखरकी पारा-धना करते थे। कोई प्रहरी दुराला पो'का आगमन वसान्त अवगत हो जैसे ही दी इकर संवाद देने की चलने समा, ध्यानिसं इने उसकी गीकी मार ही। प्रभ भक्त मृत्य उसी समय धराशायी हुवा। इससे कुछ गड बड सच गया । ग्रामावित हमें स्त्राताकी विकचण तिरस्तार किया और कहा या-ना क्रक करना होगा ति:शब्द श्रीर तरवारि हारा करना होगा। श्राधी रात--भी तिःशब्दमें दुरीता पारी वटने सरी। चैतसिंह उस समय एन्द्र संहको निकट रहे । वह विषट पाती देख पासकी एक श्रंभेरी कीठरीम जा घुरे ' भयनक्सरे श्रनतिदूर प्रष्ठरी सेनादन रहा। ध्यानसिंहने श्रवना क्र चडू निविशिष्ट दाय फैना कर खड़िसंहमी देखाया था। येना मन्त्रमुख्यत् खिर हो कर रह गटी। दुरात्मा वींने जाकर रुद्धि इकी बांध लिया था। रानी चन्द्र-क्रमारी पीर नवनिष्ठानिसंहने प्रस्ताव विद्या कि राजाक शरीरमें कोई आचात न नगाया जाने। यदि नवनिष्ठालमिं इ उपस्थित न रहते, ती गायद वधी समय खड़िसंह सार डालेगये होते । पार्खेख गटहमे घसीट ध्यानसिं इने घपने हाथी चैतसिं हकी छातीमें इसी घुमेड दी। इसके बाद सब द्राव्या मिल कर चैतिष्ठ हको सारने नरी श्रीर वह पविनम्ब ही चन बसे। सहाराज खन्न संदु दुर्गेस बन्दर हुए और क्रमार नवनिष्ठालसिंष्ट राजसिंषासन पर वैठ गये।

राज्यमें घोषणा हुई—महाराज खद्धिं हने राज्य का शत्रु तावरण किया है, सत्य वह राज्यशासन-के सनुपयुक्त हैं भीर इसीसे नर्वानहान्तिं हने राज्य भार प्रहण किया है। कहते हैं—नवनिहानसिं ह प्रकाश्यक्षसे खद्धिं हकी निन्दा न बसाते, बीव बीव काराशारमें विनास मिल उन्हें निर्वोध सीर कायुक्ष जैसी मुद्यं ना सुना साते थे।

मनीदुःखमे द्रानका शरीर सम्न हो गया । खद्र-हिंद कोमार पछे थे । चिकित्साके लिये कई एक चिकित्सक नियुक्त हुवे । उनकी चिकित्सा हें पीडा मिटना ती दूर रहा, डसटे बढ़ती ही गयी। उसर बख्यन्स

कारी यह कहते चूमने लगे कि खड़िएं इ बीमारीका बष्टाना करके श्रंगरेको साम्यको भागनेको चेटाम है। नवनिहालसिंहने भी अपने सनमें यही बात समाजाने है पिताकी देखरी लाग कीद दिया चीर पनकी वारी चीर भीर-भी कितने ही पहरेदारीकी नियुक्त किया था। प्रकृति पेने व्यवहार पर भी खड़िस इस इस्ट्राम उनका स्ते ड नहीं घटा। यह नवनिहानको देखने के निये निनना की कहते. सनते, उतना की उनकी प्रति श्रविकाभी बनते थे। ध्यानसिंह भीनर ही पीनर टोनों का विद्वेष बढा दाहर लोगों से कहते रहते-इस विता श्रीर प्रति सहाव उत्पच करने भी निवन-चेष्टा किया करते है। सभी कभी विताक देखने की जाने के लिये प्रको धन्ते व करते करते उनकी दोनों चल्ल श्रांसपों में हव जाते थे। इनने निजट नाजर भी वह रिमा को अहरे कि उतनी चैष्टा का के भी वह कि शी प्रकार नदनिहानसिंहको समस्ता न मके।

खद्रसिं ह ने प्रधित कान यह यन्त्रण न सहना पड़ी। भाटपट उनका मृत्यु ही गया। कहने में प्राता कि प्रीयषत्रे साथ उन्हें सफेदा प्रीर रसक्षपूर खिनाया काता था। मृत्युके पूर्व यह यन्त्रणासे प्रस्थिर ही पास्त्री करते थे - हमारे एक नीते वेटेको एक वार दिखना दो, हम उसको पापसे वचावेंगे। स्त्रानित ह प्रत्रको जाकार कहते थे - खद्र संहकी विकार डपस्थित है, वह सीधे वेटेको गानो देते हैं।

१८४० ई०की ध्वीं नवस्वरकी इनका सत्य हुवा।
सत्य ना संवाद पुतके पास-सेना गया। वह उस समय
धिकार खेलते थे। समाचार मिनने पर भो उन्होंने
धिकारकी न सीडा। दी घर्ष्ट पीके धिकारसे वापस
बा नवनिश्वसिष्ठने पिछट्टेड भस्म नरनेकी अनुमति
दी थो। इनारोबागमें राजपासंदके निकट विता मन्त्र-नित हुई। नवनिश्वान और ध्यानिष ह खड़े हो नर
तमामा देखने लगे। नवनिश्वस फिर ठडरा न
गया। पिताको सत्देड विताम नव ही रहा था। कि
वह पेट्ल पासके एक नालें ने ना नश्ने लगे। स्नान क्ष्मा दोनोंके मस्तक पर ट्रट पडा । उत्तमिं इ उसी समय मर गये श्रीर पिछद्देषी नवनिष्ठाक्षिं इ भी कुक्ष क्षण पीके कटपटा कालगासमें पतित इए । १७वीं नव-स्वरकी यह दुर्बटना पड़ी थी।

खद्रस्त-दिगंबर जैन संप्रदायके एक ग्रष्टस्य ग्रस्थ कर्ता।
इनका निवासस्थान आगरा था। इन्होंने आशासरक्ततसहस्त्रनासकी "पूजा" रची है श्रीर विलोक दर्णय
नासक स्टन्दोक्ष एक कथा प्रंथ वि॰ सं० १७१३में
खिला। श्रीर ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

खड़ इस्त (सं० ति०) खड़ो इस्ते यस्य, बहुती०। १ खड़ धारण करनेवाना, तन्नवार हाथमें निये हुवा। २ ऋह, नाराज, सारने पर छतारू।

खद्रारीट (सं॰ पु॰) खद्भस्यारिरिव घटित गच्छित, इट क। १ चर्ममय फलक, चमड़ेकी ढाल। खद्र तद्धारातुच्यव्रत' घार्छति. खद्ग चा ऋ कीटन्। पिस धारा व्रतधारी, घसिधारा नामक व्रत करने वाला। खद्गावलीक—किसी राजाका नाम वा उपाधि। इसका

शर्थ शाणित खद्ध जैसा तीच्या दृष्टि है। कोव्हापुर राज्यके समाद्वद नामक स्थान पर एक पहाड़ी दुर्गमें कोई ताम्बगसन मिला है। उसमें ६७५ शककी दन्तिदुर्ग, दन्तिवर्भ वा खद्धावलीकके दानकी कथा विकी है। ताम्बशसनके लेखानुसार—गोविन्दराजके पुत्र श्रीकर्वराज, कर्कराजके पुत्र इन्द्रराज पौर इन्द्र-राजके पुत्र श्रीदन्तिदुर्गराज वा खद्धावलीक श्रीदन्ति-'दुर्गराजदेव थे।

खद्भिक (सं॰ पु॰) खद्भः खद्भाकारोऽस्त्यस्य, उन्। १ मिश्रिमेश्वीरफोन, भैंसके दूधका फोना! खद्भेन चरति, खद्भ-उन्।२ श्रीणिक, मृगयाकारो, शिकारी।

खिन्न (सं • स्त्रीं) खिन्न नासी धेनुसे ति, कर्भधाः, जातित्वात् खुड् शिनीशब्दस्य पूर्वनिपातः पुंच्य । मोटायुवितित्तीक्रकतिपथद्यद्वितं नुवयविद्दवत्त्वयशीपवक्षः, योतियाध्यपक्षः हैं-जीतः। पाराश्रद्धः गण्डक जातिस्त्री, मादा गेंड्।

खिद्धिमार (सं पु॰) विद्धिनं मारयति, मृर्णिच् प्रण् उपपदस्य ११ खद्धकोषस्ता, एक बेस् । २ पस्त्रविशेष, किसा किसाका द्वियार ।

खद्री ( सं• पु॰ ) खद्भस्तदाकारः यक्ष' त्रस्तास्य,

खद्ध दिन । १ गर्छक, गेंडा। यह सुश्रुनोक्त पानूप-वग के जुलचरों में पडता है। संस्त्रत पर्याय—गर्छक, खद्ध, खद्धमा, क्रोडी, युग्म, तुङ्गसुख, वजी, वजु-चर्मा, वाधीं नस, एकचर, गणोक्ताह, गर्छ श्रीर खनी-त्साह है। इसका मांस वलकारी, व्रंहण, ग्रुक, कथाय, पित्रत, पिद्धलोकद्धिक्त स, प्रायुक्तर, मूलरोधकारी, रक्ष भीर कफ तथा वायुनाशक है। (राजवल्लम) गैंडा देखो। २ महादेव। ( ति०) खद्धीऽस्त्रास्त्र, खद्ध दिन। खद्धधारी, तलवार रखनेवाला। खद्ध दिन। खद्धधारी, तलवार रखनेवाला। खद्ध क्रांत। देक:। दाल, दांता।

खब्द ( हिं॰ पु॰) खात, गहा, खाड़ा। खब्द क ( सं० पु०) देवतारहत्त्व, ताड़ का एक पेड। खद्दा ( हिं॰ पु॰) १ खात, गड़ा। २ गहरी रगड़का निधान, खाड़ा।

खणक (हिं० पु॰) चूहा, सूसा।

खणनाङ्मा ( चिं क्ती ) घड़ी, धमंघड़ो । खण्ड ( सं ० पु॰ क्ती ॰ ) खन ड । जननाद ड: । चण् १।११३। १ इन्हिव कारविशेष, किसी किसाका गुड़ । चलती बोकीमें इसे खाड कड़ते है । खण्ड प्रतिश्रय व्रष्ण, चश्चको हितकर, वात तथा पित्तनाशक, मधुर, व्रंडण, शीतल, स्निग्ध, वक्षकर श्रीर वातनाशक होता है । (भावप्रकाश) २ इंश, हिस्सा । ३ में द, ट्रकड़ा (मार्कछेश चड़ी) "प्रसु दोठ चापख्ड महि डारी" ( चलती ) ४ विड़् स्वयण, काला नमवा । ५ कोई देश । ६ मणिदीष, नगीनिका पित्र । ७ शोगिविशेष । ( हटशोगप्रदीपिका ) द कोई श्रसध्य- जाता । ८ यवरा, चीनी । १० इन्हातिमें द, किसी किसाकी जाता । हिन्हीं खण्ड तसवारको भी कहा जाता है । ( वि० ) ११ खिल्डत, कांटा इसा ।

खण्डक (सं॰ पु॰) खण्डेन निर्देतः, खण्ड ऋषादि-त्वात् सा १ खण्डनिर्मित सिताखण्ड, वनाग्रे, द्वायची-दांने, गर्हे पादि। (वि॰) खण्डयति, खड़ि-खुन्। २ सेटक, काटनेवाना।

खण्डकथा (सं० स्त्री०) १ स्त्रस्यकथा, थोड़ी नात। २ किसी प्रकारको कथा। इसमें चार प्रकारका विरष्ट श्रीर कक्षणरस प्रधान रहता है। ३ कोई मृठी कहानी। इसके प्रत्ये क खाउने एक पृथक् कथा रहता है। खाइकार्य (सं ॰ पु०) खाइ इव कार्यी यस्य, बहुत्री ॰। १ श्रालुक्तविष्रेष, श्रक्तकार । इसका पर्धाय वज्रकार है। खाइकार्य कफ तथा विक्तनाशक चौर कट्याक होता है। २ श्राक्तविष्रेष, कोई सब्जी।

खण्डना (स॰ स्ती॰) यवास्यकरा, खाइ। खण्डकाखनीं ह ( सं ० ली ० ) श्रीषधनिश्रेष, रहावित्त ती एक दवा। इसकी प्रस्तुत-प्रणाकी नीचे व्स्ति है-शतावरी, गुड़्ची, वासक, सुचड़े (किसी किसका बोद्दा), वला, तालसूनी, खदिरकाष्ट, विपना, भागीं भीर पुष्करमूल पान पनि पन ६४ शरावक जन्में पाक करना श्रीर श्रष्टमाग श्रवशिष्ट रहने पर टिखीवध तथा याचिक हारा मारित तका कीहजा १२ पस चूर्व डास देना चाचिये। फिर इसकी १६ पस घृतके साथ गुड़्याककी तरह पकाया करते हैं। तास्त वावर्मे पाक करना विधिय है। पाक प्राय: श्रेष होने पर १ सेर मधु भीर शिनाजत्, दावचीनो, मुद्री, विड्डू, विष्यती, शुण्ही तया जातीफलका शाठ शाठ तोले चुर्ण पड़ना है। अच्छी तरह सत्वन करके यह वास स्तारा श्रीर स्निग्धवाध्में डाला जाता है। गत्र क्षीर प्रमुपानक योगमे खुग्डाखाकी इ सेवनीय है। मांग्रका युष चौर दुग्ध इम पर खानेसे खपकार करता है। क्रांग, पारावत, तित्तिर, क्रक्षर, श्रम, हरिण श्रीर क्रणमारका साम सेवन अन्ता चाष्ट्रिये। नारिकेलका जज, बास्तकशाक, पटीक, इस्ती, बैंगन, पका प्राप्त. खजर, धनार धीर श्रान्पसास एकान्त वजनीय है। यह श्रीवध रक्तवित्त, खबरीग, कास, पंक्तिश्व, वात-रक्त, प्रमेर, शीतिपत्त, वित, ल्लम, पाण्डरीग, ल्लह. प्रीष्ठा, बानाइ, रक्तस्ताव जीर श्रस्त्रवित्त रोग पर व्यव शार किया जाता ह । खण्डकाखली ह चल्रकी हितकर. ह'रूप, बसकर, प्रीतिवर्धका, कासद, श्रानिवर्धक श्रीर लावस्थकर होता है। (जनदर्ग)

खरहकालु ( स ॰ होरि॰ ) खड इव कायति, ने क ततः कर्मधा॰ । खंडकपोलुका, ग्रजहकान्द्र ।

ंखण्डकाच्य (सं॰ क्ली॰) प्रंडं काव्यस्य एकदेशानु-सारिकाव्यम्, कर्मधा॰। जी काव्य सम्पूर्णे काव्य-सचयुक्क न हो। (साहबद्दर्ण ४ व॰)

खण्डसुष्प.ण्ड (स० स्तो०) श्रोषधविधीय, रस्रपित्तकी एक दवा। निष्कुतीक्कत पुराय कुमाङ हे १०० पच घस्त्रकी टुनड़े टुकड़े करके २०० पत्त वारिमें डाज पत्ताना श्रीर १०० पत जल भवशिष्ट रहने पर नीचे उतार सुपाड खंडों को निकास घीस तर धूपनें सुखाते हैं। फिर यह चूर्णं २ शरावक धीमें भूना जाता है। खाल ही जाने -पर पहलेका १०० पल यानी श्रीर वरावर चीनी छोड इसको लेइ बत् पना कर वना छिते हैं। ठंडा घो जाने पर इसमें पिष्य ही, मुंडी तथा जीरज खीजह सीजह तोते, दानचीनी, एला, पत्त, मरिच एवं घान्यक चार चार तोती श्रीर मधु १ शरावक पड़ना है। दूनरा खंड-कुप्पांड रतावित्त तथा यम्बदित्त विचे हित है— १०० पत्त सुपाडिं। दक्ष, गव्यद्रुष १०० पत्त चोर रपत्त गर्करा एक व्र पाक करने लेंड-ज़ैसा डोने पर द पन भातीचूर्णं डानके उतार लेना चाहिये । प्रस्तविक्तक भन्य भवली हमें केवल २ पत्त हो ज्यादा सगता है।

(भावप्रवास) खगड्ड कुमागड्ड क (सं०पु०) खगड्डेन पक्तं कुमागड्ड मत्र, ब इत्री० कप्। चलदत्तीक श्रीवधविश्रेष, एक दवा। कमाज्यसम्बद्धाः

खग्ड**कुषार्**डाव**लेइ,** खङ्कुषार देखो ।

खण्डखण्ड ( मं॰ ति० ) टुक्क् टुक्क्के किया चुन्ना। खण्डखर्टूर ( मं॰ त्ती॰ ) खण्डेन पत्तं खर्ज्दूरम्, मध्य-पदत्तो॰ । खण्डपत्त खर्जूर, मोक्षी खजूर।

खण्डगिर—उड़ी सि पुरी जिले बीच ना एक पर्वत । यह अचा० २० १६ उ० और देशा० ८५ 80 पू के सध्य सुवनेष्वरसे पाय: २ कोस पश्चिम तथा कटकरे पुरी जानेवाकी राइक १ नोस पश्चिम तथा कटकरे पुरी जानेवाकी राइक १ नोस पश्चिम तथा कटकरे पुरी जानेवाकी राइक १ नोस पश्चिम को भविन भायर्थ जनक काण्ड देख पड़ते, वर्णमातीत है। एसके पार्म वर्ती इटकिया गाव की भोर एक खात है। यहा १ भनेखी गुहार्ये है। दक्षिणदिक्की गुहारे भीर भी दिल्ल चारो भोरसे गोड भीर घत्रके फूब-जेसा एक जलाश्यय है। इसका उपरिभाग प्रयस्त भीर निम्नविग्न कमाश्य है। इसका उपरिभाग प्रयस्त भीर निम्नविग्न कमाश्व है। ग्रीमकासकी इसमें जल नहीं रहता। इसी

स्थानने भारका करके पवैतकी वासदिक्की पहाडकी चारों भीर घूमने पर जहां जो देखतेमें भाता, उसका विवरण नीचे दिया जाता है—

प्रथमनः पर्वतके निम्नदेशमें एक मन्दिर है। एएके उत्तरांशके पांस ही पास दी असम्पूर्ण गुहा-मन्दिर पड़े हैं। यह खूब समभा जाता है कि दोनीं गुहायें सानवनिसित है। याज भी उनमें दृष्टियारों से नियान वने हैं। गुहाको मन्दिर निर्माणके सिये उपयोगी बनानेको भारत भीर दीवारसे भिङ्ग कर खन्मे तथा क्रको सगाये गये हैं। इसके सामने बरामदा और भीतर गह है। बरामदेकी चारी और वेदी बनी है। समा खभागमें तीन खतन्त्र स्तका हैं। एतद्वातीत वार्ष भागनी भित्तिसे पंजन्न और दी खन्मे खडे हैं। स्तन्भवे जयर इतके नीचे नानाविध सूर्तियां खोदित हरू है। बाहर वामदिक्को दारके उपरिभागमें एक शिलाबिवि सगी है। स्तभों के मध्य मध्य चार गरहों के चार द्वार हैं। द्वारींकी समाखभागमें जवरकी घोर दोनी बगलों में दो दो सपैमुतियां बनी हैं। साव फणा फैलाये हुए है। दारकी अर्धगीलाकार भित्ति पर नाना-विध सूर्तियां खुदी हैं। उनका भनेक श्रंग टूट गया है। अवशिष्ट सृतियों में एक इस्ती, चार अख्युत रथ पर एक कृत्रधारी राजा श्रीर पदाहस्ता कमलेका मिनी के टोनों पार्की पर टो हाथी ग्राच्छको छठा सानो उन के मस्तक पर जल कोड रहे हैं। कहीं वोधियन है। उस पर राजक्र करखा और पास ही जनसमूह खड़ा है। मेहराबन नोचे नाना मृतियां हैं। दोवारने जवर यध्यभागमें बोधिवच और खस्तिक प्रभृति जैनिविच विद्यमान हैं। खोदित लिपिका अधिकांश सिट गया है। पचर श्रति पुरातन हैं। सन्भवतः वह रूप् या रह सी वर्ष पहलेके होंगे। इस गुहाका नाम धनन्तगुहा ( गुफा ) है।

उसी खान पर पर्व तके निम्म देशमें एक चृतुष्को ॥ गुष्टा है। यह देखें में १२ ष्टाय और प्रखमें ११॥ ष्टाय भाती है। पूर्वोत्त प्रमन्तगुहाको तरह दसमें भी ३ द्वार हैं। भारदृत लिपि-जैसे शक्षर खुदे हैं। भारदृत देखो। श्रीदों के घरणको चारो भोर सीखचे सगे दरवाजे पर खोदित पद्माक्षित है। दूसरी सब बातों में यह भनन्तः गुद्रासे मिखता जुनता, केवन अष्ट नोणी स्तक्षों को धाक्षितों हो सेद पडता है। बरामदेनी जुरसीमें अध्यन्तरस्थ ग्रह के स्तक्ष भी अष्टकोणी ही हैं। बरामदेनी जुरसीमें अध्यन्तरस्थ ग्रह के स्तक्ष भी अष्टकोणी ही हैं। बरामदेनी जुर्सो भीतरी घर की जुर्सों से नगाग १५ इच नीची है। अनन्तगुद्दाकी तरह इस ने बरामदेनी चारो तर्फ बेच जैसी वेदी लगी है। एक स्तक्ष का निक्रदेश टूट गया है। जपरी कार्रानस्के नीचे एक एक कर के पत्थर निक्रन पड़े हैं। मन्दिरके अध्यन्तरमें चन्द्र सूर्य और नाना देवदेवियों को मूर्तियां खोदित है। स्थान स्थान पर धिनालिय है। भनेक अक्षर मिट जाने से ग्राजक्ष वह अपाज्य हो गयी है। निर्णय करना बहुत का दिन है। इस गुहाने निक्र देशमें और एक ऐसाही मन्दिर खोदित है।

डपर्यु ता खानसे बीर नियहर चलने पर नोई दूसरी गुना देख पड़ती है। इसमें अधिक गिलांध नहीं है। यह खाभाविक है, परन्तु मानवहस्त हारा कर भी विधितायतन हो गयी है। इसीके पास दो प्रकोशिविधिष्ट कोई दूसरी गुना बनी है। इसीके पास दो खोड़ाव्यर नहीं देख पड़ता। जपर चढ़नेको सुरीवं सोपानव्येणी है। इसीके बगलमें भीर दो बोटी छोटी गुनार्ये हैं। वोचमें जगनायदेवको एक रङ्ग भरी मूर्ति विराजमान है। इसके वाद फिर और एक गुना है। इसको भी भग्नद्या है। इसके डपरिभागमें कोई दूसरी गुना है। जपरसे दराज थाने भीर नीचे तक फैल जाने पर इसने खण्डाकृति धारण को है। इसीसे पनाड़का नाम भी खण्डागिर पड़ा है।

श्रीर भी थोड़ी दूर जानेसे एक बड़ी गुड़ा देख पडती १ । इसके दो स्तम्भ हैं, सुतरां इसमें ३ प्रकोष्ठ बन गये हैं। यह सब दालान हो दालान है, भीतर घर नहीं, बीचमें एक खोदित लिणि है, जिसको पाठ करना दु:साध्य समभा जाता है। इससे भनतिदूर एक हो में मिली दो गुड़ायें हैं। इनके बीचमें एक प्राचीर तो है, जिन्तु ग्टडाभ्यन्तरमें एकसे दूसरीको जानेका हार लगा है। इसमें 'भी भनेक खोदित मूर्तियां देख पड़ती है। यह मूर्तियां बीह भीर कैन

च्छेयदेविथों को है। एक एक स्थानमें युगतसृति विदा-मान है। किसी किसीके साथ व्रष, इस्ती, प्राव, वानर, पद्म, अख्वत्य, चक्र भीर सर्पेस्ति वनी है। इसके बीच षादिनाष, पितनाथ, सन्धवनाथ श्रादि जैन तीर्थ-इसीं कौर शाक्य बुदकी मूर्ति भी है। चित्रीमें विशेष नैप्रस्य देख पड्ता है। इसके निक्तमागर्मे गर्मेश, ब्रष्ट-- शक्ति तथा बुकोंकी मृतियां है। गुड़ाकी चारी घीर वेदी बनी है। यहां वेथोडी दूर पारी बढ़ने पर नाना-विध मृतिशीभित भीर एक ग्रहा बिसती है। इस-के जापर "योभदादित्यकेशरीदेवस प्रवर्ध मानविज्ञागराज्यस संवत" इत्यादि निखा है। इसकी तीन घोरी नानाविध सर्तियां श्रीर खीदित शिलाविषियां है। उनमें कई समभ पडती भीर कई नहीं पडतीं । स्थान स्थात पर बनिक रमणी सूर्तिया वनी है। उनमें सोई दश्भुजा, कार चतर्भ जा, को १ अष्टभुजा वा दादशभुजा है। कर्द स्तीमृतियों के साथ पुरुषों श्रीर उनके वाइनों की भी मृतियां बनी हैं।

डक गुहाके पार्खें में श्रीर एक गुहा है। इसकी भी पहलेकी तरह देखने से सली भांति जाना जाता कि पुरानी गुहा टूट जाने में खान खान पर पुनर्वार निर्माणकार्य किया गया है। यह दि॰ जैनी के शिद्द नाथका सन्दिर है। श्राज भी दिगम्बर जैनी का ही इस पर अधिकार है। यहां चतुर्विंश तीर्यंद्वर श्रीर उनके चिक्रांदि वर्तमान है।

द्वी प्रकार पहाडकी चारी तकं गुहामन्दिर्वि किन्न विद्यमान हैं। कहीं वोई सम्पूर्ण, कोई न्नप्रदा चौर किनीका मन्तान्नीय देख पडता है। किनी खान पर पहाडके कीच एक जलाग्रय है। दसकी सीपाना-विद्यान प्रस्तर दतना छीटा पहता, कि उपसे अवतरण करना दुःसाध्य लगता है। खण्डगिरि देखने-से शक्ती तरह समभा जाता कि वह दिगस्वर जैनोंका तीर्थसान रहा। पहाड गुफाशींसे भरा है। ठीन नहीं कह सकते, कव वह गुहायें बनी थीं। को हो, खण्डगिरि दर्थ की देखनेकी एक चीज है।

खण्डहोय—१ बङ्गासनी वर्धमान जिलेका एक छण-विभाग । यह वर्धमानसे सोनासुखी और बांसुडा जानेकी राष्ट्र प्रविध्यत है। २ उत्त विभागका प्रधान नजर ! यह ग्रचा॰ २३° १२´ ३०´ ड॰ भीर देशा॰ ८७° ४४´ २०´ पू॰में पडता है।

खग्डन (सं० पु॰) खग्ड इव जायते, जन-ह । १ खग्ड, खाड, शक्कर । २ गुड ।

खच्डजा ( सं० स्त्री • ) यवासमक्तरा, बृता ।

खण्डजोङ्गवजः (सं॰ पु॰) खण्डज उद्भवी यस्य तस्मात् जायते । यवासम्रक्षेरा द्वारा प्रस्तुत खण्डविमेष, पक्षी मक्षर, सुटी दुर्व चीनी ।

खण्डतारण--विद्वारके चम्मारन निलेका एक नगर। खण्डताल (सं॰ पु॰) तानविशेष, एकताना।

( सङ्घीतदासीदर )

खण्डरेव—एक विख्यात हार्छनिक । इनका घपर नास सीधरेन्द्र था । यह उद्देवके पुत्र चीर जगन्नाथ-पण्डितराज तथा घष्मुमहके गुरु रहे । १६६५ ई०की इन्होंने काशीधाममें प्राणत्थाग किया । इनकी विरचित साहदीविका, जैमिनीस्त्रकी मीमांसाक्षीसुमनानी टीका घीर भाइरहस्य नामक मंस्तृत ग्रन्थ मिसता है। आहदीपिकाकी फिर धनिक टीकार्थे इहें हैं। उनमें १७०८ ई०की खण्डदेवके शिष्य ग्रम्भुमह कर्द्धक रचित भाइटीपिकाप्रसावनी प्रधान है।

म्हण्डधार (क्षुण्डधार) स्थानिविशेष, एक लगह । यह गण्डालसे ५ कीस पश्चिम पड़ता है। यहा एक दुर्ग है।वह गण्डाल-सामन्त लाखाजीके प्रधिकारमें था। १८०८ ई०की संगरिजीने उसे लय किया।

खण्डवारा (सं ॰ स्त्री॰) कर्तरी, केंची, करानी ।
खण्डन (स॰ स्त्री॰) खिंड भावे ख्युट् । १ भेदन, काटछांट। २ निराक्तरण, किसी सिदान्तको प्रप्रमाणित
कारनेका काम । ३ छेदन, चीरफाड। (कार्ट्रेन) खिंड
कारों ख्युट् । ४ परमतादि निराक्तरण-शास्त्रविशेष ।
दसका पूरा नाम खंडनखंडखाद्य है। श्री हर्धने इसकी
प्रण्यन किया है। इस पत्यमें सब पदार्थों की निर्कातको
खंडनकी प्रणानी पित सुन्दरभावने वर्णित है। इसके
४ परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण तथा प्रमाणाभाषकी निर्वातका खंडन, दितीय परिच्छेदमें हिलाभाष एवं निश्वहस्थानका निर्वात्तको इन, द्वतीय परि-

क्केंद्रमें सव नामार्थको निक्तिका खंडन और चतुर्थं परिक्केंद्रमें भाव, धभाव और सत्ता प्रस्ति पदार्थों हो निक्तिका खंडन बताया गया है। नैयायिक-धिरोमणि रघुनायने इसकी टीका रचना की है। यह दोनों न्याय यत्य भक्ती भांति धभ्यास करने पर विचारनिपुण हो सकते हैं। (ति०) ५ खंडक, काटनेवाला। खंडन कवि— वुंदेलखंडक एक हिन्दी कवि। इनका जन्म १८२७ ई०को हुषा था। प्रेमियों पर इन्होंने एक षक्ती पुस्तिका लिखी है। खण्डना (सं० स्त्री०) खंड भावे युच्-टाप्। १ खंडन, कटाई, कटाव। २ छेदन, छिदाई, चीरफाड। (खङनखङखाय १ पर०)

चिन्हीमें 'खंडना' क्रियाक्ष्पचे काटबूट, चीरफाड़ या तीडफीड़के घर्ष परं व्यवहृत होता है! खण्डनीय (सं॰ त्रि॰) खिडि मनीयर्। खंडनयोग्य, काटने देंबायक। (पवतक) खण्डनीक (सं॰ पु॰) खंडकपांतुक, यक्षरकन्द। खण्डपत्र (सं॰ पु॰) खंडकपांतुक, यक्षरकन्द। खण्डपत्र (सं॰ पु॰) खंडयति यत्नृत् खंड: तादृयः परग्रुर्थस्य, बहुत्री॰। १ थिव। (भारत ७ प॰ चद्रमाहाला) २ विष्णु। (भारत १३११८१७४) ३ जामदग्ना। (बीरचरित) ४ खंडासकक सेष्ठस्य। खण्डपप्रं (सं॰ पु॰) खंडयति यत्नृ इति वंडस्ता-

हम: पम्परस्य, बहुक्री॰ । १ परम्रहास । २ मिव।

३ चर्षे से यो । ४ राष्ट्र । ५ खंडामस्य श्रीष्य । ६ मन्त

दन्त हस्ती, दांत टूटा हाथी।
खण्डपाड़ा—डड़ीवेका एक देशी राज्य। यह श्रमा०
२० ११ से २० २५ द० शीर देशा० ८५ से ८५ २२ प्
प् वीच अवस्थित है। सेत्रफ्त २४४ वर्गमील है।
सोत्तमंख्या ६८४५० है। खंडपाड़ेके उत्तर महानदी,
पूर्व कटक तथा पुरी जिला, दिचण पुरी तथा नयागढ़
शीर पश्चिम दगपाला है। पहले यह नयागढ़का
टुकड़ा रहा। २०० वर्ष पहले नयागढ़के किसी राजाने
खंडपाड़ाई श्रपना श्रम्मा राज्य बनाया था। यहां
राजा खोग श्रपनेकी चित्रय-जैसा बतलाते है।

राध्य बहुन ही छपजाक जैसा है। श्रनानकी

खासी पैदावार होती है। ज्ञुश्चरिया श्रीर दोका नाम्त्रो महानदीकी दो शाखायें इस राज्यके भीतरसे होकर निकाली हैं। समतल भूसिण्य आस्त्र तथा वटह्स श्रीर पहाड़ी जगहोंमें शासका पेड़ खब देख पडता है।

इस राज्यमें ३२५ गांव वर्षे हैं। इस राज्यकी भाम-दनी २०००) त्० शीर सासगुजारी ४२१२) त्० गवर्न-मेस्टकी देना पड़ती हैं। दातव्य विकित्साचय, स्कूल प्रसृति हैं।

खण्डपाणि (सं॰ पु॰) पुत्तवंशीय एक राजा (विष्णु॰ ४,२१ घ॰)

खण्डपाल (सं॰ पु॰) खण्डं धानयति, खण्डपासि-ग्रण्। मोदक, इनवाधी।

खण्डपाय (सं॰ पु०) धातकी पुष्पयकराजात मद्य।
खण्डप्रजय (सं॰ पु०) खंडस्य भूम्यादि खंडस्य प्रजयः,
इ.तत्। १ कालविश्रेष, कयांसत । इस समय भूमि
प्रस्ति सूत पदार्थीं जा नाय हो जाना है। ब्रह्मां दिन
भवसानको चिति, जल, तेज भी। वायु चार भूत नहीं
रहते, किन्तु राक्षिके वीतने पर फिर उपजा करते हैं।
ब्रह्मां की रात ही खंडप्रजय कहला सकती है। वैदानितक रसकी प्राक्तिक लय बतलाते है।

हरिनंशमें खण्डप्रस्यका विषय इस प्रकार से कहा है—इकीस युगोंमें एक सन्वन्तर होता है। १४ मन्व-न्तरों में ब्रह्माका एक दिन है। ब्रह्माका दिन बीतने पर कद्रदेव संशारमूर्ति धारण करके प्राणियोंका शरीर विनाध धारका करते है। देव, दैत्य, यच, राचस, किन्नर, देविषे, ब्रह्मार्ष, राजिं, गन्धव, धसरा, पश, एक्षी घादि सकल जातीय प्राणियोंका यरीर विनष्ट हो जाता है। धीरे धीरे नद नदी पर्वत प्रस्ति भी महीमें मिलते है। (हरवंश १८८ ष०)

हरिवं धने दूसरे छानमें कि खा है, नि खंडप्रवयसे पहले स्थेना किरण भयानक रूपसे तीक्षण पड नाता है। समक्त पडता है, मानो खाय ही साय सहस्र स्थेनिक साये है। नहीं अपूर्ण नदनदी, ससुद्र, सूप, तडाग, निकार सादि सन नहां से सुद्र जाते हैं। एथिवीनी सुखा नर स्थेनिस्य धीरे धीरे रसातनमें सुस उसना कल भी सुखा देता है। इसी समय नायु

भी श्रतिशय प्रवेश हो समस्त पदार्थ विनाश करता है। संवर्त कामक श्रम्म यांय यांय प्रव्वानत होने पर्वत, हस्त, सुस्त, नता श्रादि समस्त भौतिक पदार्थों को जना हासता है। क्रम क्रमंसे सभी भस्तीभूत हो नाते हैं। कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। केवल एक माव हरि ही बचते हैं। (इरिका १८८ कः)

टार्यनिक मति पृथिवी जनमें, जल तेजमें, तेल वार्यमें चीर वायु चाकायमें लीन होता है। फिर चाकाय चीर इन्द्रियगण चहन्द्रागमें, चहन्द्रार महत्त-चने चीर महत्तन्त्व मक्तिमें समाता है। उस समय सल, रकः चीर नमोगुणकी साम्यावस्था चाती है। इसी पवस्थाना नाम पाक्तिक लय वा खंडम नय है। वय देखी। २ विवाद, विसंवाद, कहासुनी।

कैन शास्त्रानुसार संसारके समस्त पदार्थीका प्रचय कभी नहीं होता। अवसर्षिणी कालके अंतमें इस भरतक्षेत्रके त्रार्थखंडर्स ही प्रलय होता है। वर्तमान कास अवस्थि गीका पंचम दःषसा नामक चन रहा 🕏 । उसकी बाद कठा दुःवमा दुःवमा चावेगा उसकी चौनमें कातिक मामकी श्रमावस्थाके दिन पात कान धर्मका. ट्राइरकी राजा भीर चन्निका नाग्र दीगा किर सद कीग नंगी सत्ता पादिके सासकी खानेवाली ही जार्धेंगे। इस समय पुत्तल ( पृथ्वी जल शादि ) परमाणु रुत होकर सबको दु:खदायी हो'ती, मनुष्य पशु पही स्व भूंचे हो जायेगे। संवतंक नामका पवन चनने लगेगा भीर हससे समस्त पेड पव<sup>8</sup>त नष्ट भ्रष्ट हो कर मनुष्य चादि मारे जायेंगे। उस ससय जो मनुष्य विजयार्थ पर्व तस्य गंगा सिंधु नदियोंकी वेदी व छोटे २ विजोमें घुष जायरी व विद्याधर चीर देशी हारा टूमरी जगह सेजाये जांयेगे वही वसे रहेंगे। उन वसे इये इतीपुरुषों से ही फिर इस क्षेत्रमें मनुष्य पश्रशिकी मुत्तति चलेगी।

खण्डफच (सं पु॰) दर्वीकार सपे, किसी किस्प्रका

खण्डमद्द—संस्कारभास्कर नामक संस्कृत ग्रन्यप्रणिता। इनके पिताका नाम मयूरेखर या।

खण्डमण्डल (सं० स्तो०) १ कटा हुवा घेरा, जो चस्र पूरा न हो। २ काटकूट, सटियामेट।

Vol. V. 179

खण्डमय (सं० वि०) खंड मधट्। टुकडा टुकडा। (सर्वेक्तिशाह)

ख ख मेर ( सं० पु०) पिक्न सेंद ! इसमें मेर वा एका-वही विना वनाये हो समका कार्य सिंद हो जाता है! खराडमोदक ( सं० पु०) खंड इव मोदयति, सुद-णिच्-खु सु। सिताखंड, वताया, गृहा थादि।

सगडर (सं॰ ति॰) खंड श्रद्मादिलात् र।१ संड सिन्निस्त (देशादि)। २ यवासमन्तरा, वताया।

खगडरात दीचित-गोदाबदरी नामक संस्कृत काव्य-कार।.

खरडराजी (सं•स्त्री॰) वाक्षची, एन घोषघि। खरडन (सं॰ पु० ल्ली॰) खंड लाति, खंड-ला-क। खंडन घर, खड धारण करनेवाला। प्रचीदि गणान्तर्गत बानिसे यह ग्रव्ह डमय लिङ्ग होता है।

खराडलवण (सं० ली०) खंदाते, खंदि कर्मणि घनः, खंद-यागी खवणये ति, कर्मघा०। विद्त्वयण, जाना नमकः। खराइन, चन्नव देखो।

खर्डवती (ए॰ स्ती॰) कांडवती, करेना ।
खर्डवा—मध्यप्रदेशने नीमार जिलेका प्रधान नगर या
सदर। यह घचा० २८° ५० ड० भीर देशा० ७६° २२ पूर्ण वस्त्रईसे ३५३ मीन पडता है। यहां पेट इण्डियन
पेनिसुन्ना भीर मज नी राजपूनाना मानवा रेजवेनी
धाखाका नुदूधन है। लोक संख्या प्राटः वीस इजार
होगी।

यह एक प्रति प्राचीन सान है। किनक्ष्म साहब इसे टलेमिका कहा Kognabanda सममते है। ११ वीं प्रताब्दीके प्रारम्भे प्रज्ञकनीने भी इसका एक खिला किया है। १२ वीं प्रताब्दीको खंडवा जैनों की प्रजावीका प्रधान स्थान रहा। नगरमें चार पुख्ता तालाव बने है। परिका नामक ऐतिहासिक ने लिखा है कि १५१६ ई० को वह मालवाके एक स्थानीय स्तैदारकी राजधानी था। १८०२ ई० को जमीवन्तराव हो नकरने संख्वा जनाया भीर १८५८ ई० को तानिया टी गैने भी फिर कुछ कुछ हसको भस्तीभृत बनाया।

्रद<sub>्</sub>७ ई०को यहां स्युनिसपासिटो पड़ी यो। सोघ-घाटसे नगरमें पानी भाता है। यह रूईके व्यापारका केन्द्रस्थानं है। कपास घोंटने घीर गांठ बांधनेके कई कारखाने हैं। यहां गांजिका बड़ा गुदाम है। खगडिवन्द्र (सं॰ पु॰) सपैजातिभेद, कीडियाला ! खगडिय केरा (सं॰ स्ती॰) खण्ड दव गर्करा। यर्करा, चीनी।

खण्ड्याखा (सं क्लो के) सहिषवत्नो, कोई बेन ।
खण्ड्योना (सं क्लो के) दुष्टा नारी, वेखा, रण्डी ।
खण्ड्याची (सं क्लो के) धौषधवित्रीय, किसी किसा की
विने हुई सेंठ। यह अन्तिपत्त रोगमें हित है। प्रस्तुत
प्रणानी इस प्रकारसे बतायी जाती है— ग्रुग्छोन् प्रं २२
तोना, गर्नरा १२८ तोना, घृत ६४ तोना भीर दुष्य
द ग्रावक एक हीमें प्रकात है। पाक घनीमूत होने
पर काणा, धाती, दान नीनी, दलाय नी, तेजपत, वंग्रलोचन, जीरा, काला जीरा, इड, मोधा तथा धनियाका
चूर्ण वारह बारह मासे, मरिच चूर्ण ६ मासा, नागकेसर ६ मासा घीर मधु ३ पत्र या २४ तोना डान नीसे
खण्ड्या गृही वन जाती है। इसकी ग्रुग्हो खण्ड मो कहते
हैं। (स्वरताकर)

खण्डसर (सं• पु॰) खण्ड दव सरति, सः-प्रच्। यवास शर्करा, चीनी।

खण्डसार, खख्डसर देखीं।

खण्डा (सं० स्त्री०) खण्ड, खांड। खण्डाइत--- उडीचेनी एक योड जाति। खण्ड वा खड़ास्त्र धारण करनेसे इन्हें खण्डाइत कहा जाता है। यह खपनेनी चित्रयासन्तान-जैसा नेतलाते हैं।

पूर्वकी छड़ी सांके राजा अनेक यो आ रखते थे। जनका जमीन खाने पानिके लिये दे दी जाती थे। इन सकल सेनिकों के उच्च प्रस्थ कमें चारी कुलीनों भीर निम्मस्थ पार्वत्य वा देशस्य सामान्य लोगों से सङ्ग हीत होते थे। छत्तर मारतमें चित्रय एक खतन्त्र जाति जैसे परिमणित है, यह वैसे नहीं, इनमें नाना श्रेणियां रहतो है। भाषाततः जैसा देखने में आता, उससे सममा जाता है कि खख्डांदत दिच्च में मूया भों के ही वं मधर हैं। किन्तु इनका भाचार व्यवहार कितना ही चित्रयों जैसा है। कीटानागपुरके खख्डांदत कहते हैं कि वह २० पुरुष यह के खड़ीसे वहां पहुंचे थे। उनमें भाककल भी

डिडिया भाषा प्रचितित है। यह श्रयनिकी भुद्रना पायक बतलाते हैं। सिंहभूमके भुद्रयां घों में जिस प्रकार उत्तर दिख्य श्रीर पश्चिम कवाट शादि डपाधि पाते, उड़ी से के खग्छादतीं में में देखे जाते है। ८० वर्ष पहले उड़ी से को खग्डादतीं में भुद्रयां उपाधि चन्नता था।

केंटानागपुरके खण्डाइतोंमें निमाशिखत उपाधि मिलते है-प्रमावत, घड़, पांहदार, कीतवार, गौणम नायक, वाल, प्रधान, सहापाल, मांकि, मिरदाह भीर गवत । उड़ोस के खण्डाइती के येह उपाधि है-- उत्तर कवाट, दक्षिण कवाट, गड़नायक वा विंह, जैना, दीवारिक. नायक, पश्चिम कवाट, प्रहराज, बाघा, वाहु-वर्तेन्द्र, महारथ वा महारथी, मन्न, मङ्गराज, रणसिंह, रावत, सर्दे, सामन्त, से नापति। इनमें फिर बल्धशे भीर छोटवरी नामक खेणोविमाग भी है। बढवरियो में दगविदया जोग सिंहभूनकं सरन्द प्रदेश, पाच विदिया कोटानागपुर तथा पचासचरिया, गाङ्गपुर, वम्द्रह चरिया गाङ्गपुर, बीनाई, बामरा तथा सम्बन्धर श्रञ्ज भीर छोट घरिया क्रोटानागपुर अञ्चलमें अधिकांग रहते है। सिवा इसके चासा वा मोड़ खण्डाइत तथा महाजनिक वा मेह खण्डाइत बालेखर श्रोर कटक, सञ्जखण्डाइत तथा हरि-चन्दन खण्डाइत पुरी भीर खण्डाइत पायक श्रीर सेष्ठ खंडाइत उड़ी से करदराच्यों में देख पड़ते है। खण्डा-तों में बक्वा, कदम, मोर, नाग, साल (मतात्र ) प्रस्ति ये वियां भी होती है।

पृवींत बड़ घरियों में पादान प्रदान होता है। पचास घरियों और पन्द्रह घरियों तो कन्या दम घरियों तथा पांच घरियों में व्याही जानिसे उनका मान टूटता है। फिर खन्नेणी के लीग उनके हाथसे अन्य इस नहीं करते। दम धरिया और पांच घरिया पचास घरियों का बनाया भात खा लेंगे, पान्तु यह उनके हाथका मन क हवेंगे। फिर पचास घरिया पन्द्रह घरियों का बनते, किन्तु पन्द्रह घरिया पवास घरियों में उन्हों के भाति हाथ लगाते जो घिववाहित हैं। होट घरिया कुक ट्रमांस भवाय और मखपान करते हैं। बड़ घरियों और होट घरियां की रही होट घरिया

एडीसिने खण्डाइतों में महानाय क वा घें छ खण्डा-

इतीने वही बही जागीरे पायी है। पूर्व कालकी यह सीनक विभागमें सेनापतिका कार्य करते थे। चासा खण्डाइत पायक सेनाविभागकी निक्तश्रेणीमें नियुक्त रहे। यह साजकल चौकीदारी चीर जिसानी करते हैं। ब्राह्मणी की तरह महानाय भी या श्रेष्ठ खण्डाइतो का भरक्षाज, कीण्डिखा, नागस चादि गोज होते है।

खण्डा इतीं में अधिकांश कन्या श्रीका वही अवस्था में विवाध करते हैं। उच्च ये गों के लोगों अर्थात जागोर दारों की कन्याचींका विवाह बख्यवयसमें ही ही जाता है। विन्तु जब तक वह वयस्या नहीं होतीं, स्वामी सहवास करने या ससुरात जातेसे अलग ही रहता है। विवाह प्रामापत्य सतसे सम्प्रद होता है। हाश्में क्षय वा द्वीधास रखना श्रीर गांठ जोड देना श्री विवाहका प्रधान सञ्चण है। बहुविवाह निविद्व नहीं। किर भी प्रथमा पत्नी यदि वस्या वा रुग्णा नहीं होती. तो विवाहकी कम ठहरती है। छोटानागपरके खण्डा-इतों से विधवाविवाह प्रचलित है। परन्त विधवाविवाह-में भी प्रथम विवाहका सम्पर्क निषेध माना जाता है। प्रतिसे बडी उसरके लोगोंके साथ विवाह निषिद चीर देवरके साथ प्रशस्त होता है। उडीवेके बडे खण्डाइ-तींमें विधवाविवाह कारने की रोति नहीं, किन्त निन्न-श्रेणीम वैसा हो जाता है। विवाहके विच्छे दका भी विधान है। पत्नी व्यक्तिचारिणी, प्रवाध्य वा अन्य गुरु-तर दोषात्रित होते पर खामी पञ्चोंसे मावेदन कर-के उनकी समानिके प्रनुसार विवाहकस्थन तोड मकता है। किसी किसी स्थल पर तलाक देनेसे एक वसर कान प्रतो की खिनाना पिलाना पडता है । निन्न श्रेणीकी परित्यक्त पत्नी सगाई कर सकती है।

इनमें मधिकांग लोग वैष्णव है, शाल शोर में वों लो संख्या मृत्य है। शासनी ब्राह्मण इनके पुरोहित होते है। फिर सेवक वा पण्डा बासामों (किसानों) के पुरोहित हैं। शासनी सेवकों से येष्ठ सममें जाते हैं। उद्दोक्षेम याम्य देवी भीर कोटानागपुरमें वहें पहाड प्रत्येक गृहस्वामीके स्वास्य हैं। पूजामें विविदानादि इस। करता है। स्डोसेके खण्डाहतों में तरवारिका विशेष सम्मान है। द्याहराके समय गृहस्य समन्त अस्त्रादि सुप्तिकात करके पुष्पवन्दनादिसे पूजा करता है। स्टत्युके पीडे दनका दे इसकार प्रस्नि ग्रीर यथा-रीनि श्राद श्रादि होता है।

डड़ीसेने राजपूनीं की संख्या बहुत घोडी है। जातिसे व नी येष्ठ जैवे गत्य होते हैं। खण्डाद्य उनके ग्रज्य-विद्या निन्त्रमें परिगणित है। ये छ खण्डाइत विवाहके समयमें यज्ञस्त्र घडण करते हैं। करणोके माय कभी कभी इनका श्रादान प्रदान हो जाता है । किसानों में यह बात नहीं। फिर भी वृष्ट्याय उनके दृश्यका पानी पी सकते है। यह किसान है, गोडग्वाहों के हाथ की सिठाई वगाच खा लेते हैं। क्षीटानागपुरके बाह्मण वडधरि-यो के द्वायका जन ग्रहण करते है। बहा कोट हरि-थों के चायका पानी बग्रुद समभा जाता है। कहते है, चडीचेचे जाकर उन्होंने विक. वासिया. वेश्वसियां. टिस्टा. गोवश, नाकरा, नोधमा और शोषपुर नामक आठ गढ अधिकार किये थे। किसी समय उन्हें सैनिक कर्मके लिये कई एक परगने जागीरकी तौर पर मिले। चङ्गरेजीं वे चिकारमें पुरुषानुक्तमकी वह सम्पत्ति इस्तान्तरित हो गयी। परन्त उडीने खण्डाइतोंने म्रमी भागना खाला नहीं की डा है। बड़े बड़े घर देलगान समीन रखते हैं। निकाय जीने कीगों ने पास भी वे लगान समीन है, परन्तु उन्हें गौडेती घोर चौसीदारी करनी पड़ती है। कोई मजदूरी करके ही भवना कार्य चनाता है। ब्रस्त्रधारी कण्डाइत खेती नहीं नारते। खण्डास्त्र (स'० हो।०) खण्डच चसचे ति, कर्मघा०। १ खंड खण्ड मेघ, -बदली, बादलके ट्वाइं। खण्डः श्रस्त्रसिवं। २ दन्तरीगविशेष, दांतकी कोई बीमारी। खण्डामसम (सं० स्ती०) १ प्रामसमपूर्ण, प्रावसिकी वक्ती। २ बामलकीखंड, शांवतेका सुख्वा। ३ परि-णामश्चका श्रीवधविशेष, पेटके दर्दकी कोई दवा। विष्टनिषीड़ित पुराच कुषा ग्डमस्य ५० पन प्रोर छत १६ पत एकत भूनना चाहिये। किर धर्करा ५० पन, - श्रामलकरस ३२ पत्र, वादि-१६ घरावक श्रीर कुसाण्ड- -रस ३२ पश रसमें डाल पाती इ जैसा पात करते हैं। पीके विष्यतो, जीरजतया ग्रव्हा नूर्ण दो-दा पत्र, मरिचवूण १ पत बार तातीण, धान्यस, द्विशीना,

इसायचा, तेजवत्र, नामकेयर श्रार सुस्तकपूर्व दो दो तींचा डालनेसे यह सीवध प्रस्तुत हो जाता है।

(सारकीसुदी )

खख्डाल-बब्बई प्रदेशके पुना जिलीका एक यास । यह अप्रचा॰ १८ ४६ ७० तथा देगा० ७३ २२ पू॰के बीच पड़ता है। सञ्चाद्रिकी चुडासे खखाल १३० श्राय नीचे है। इसकी भूमि उत्तर-पश्चिमदिक्की उनकर परह श्रीर उसंघा नदीकी श्रीर चली गयी है। खण्डालकी चारी श्रीर पर्वतमाला है। वस्बद्देक सूतपूर्व गवनैर एसफिनष्टोन साइव इसका सौन्दर्ध देख मोहित हुए थे। पर्वतके अंग्रविश्रेषको उत्तरा, राजमाची, ढाकगिर या तुकाल, बन्द्राणी, भामा, उन्बारी, नागफनां भादि कहते हैं। इसके प्राप्त ही दो जलप्रपात है। एक स्थान . यर पानी २०० इाथ नीचे गिरता है। पव तमें खोदित शकीरनावका मन्दिर देखने शेख है । यहां रेखनेका एक है भन बन गया है भीर तबसे बसती वढ रही है। प्रधिवासियोंमें प्रधिकांग सहाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। लोक-र्संख्या प्राय: २३२२ है। यहां स्कूल, होटल, गिर्जा प्रसृति हैं।

खण्डास्त (सं॰ क्ली॰) वाजीकरणीषधमेद, कमजोरीकी एक दवा। सुपक्त मधुर पास्तरस ६४ प्रशावक, प्रकर्रा द स्थावक, प्रते हिंद प्रशावक, प्रते हिंद स्थावक, प्रते हिंद स्थावक, प्रते हिंद तीला, प्रियक्षीचूर्ण १६ तीला श्रीर जल द प्रशावक एकत्र प्रकान चाहिये। खण्डपाक सिद्ध होने पर तेजपत्रचूण २२ तीला श्रीर ग्रन्थिपण चित्रक, मस्तक, धान्यक, जीरकद्य, तिकटु, जातीफन, दालचीनी, इलायची तथा नागवेग्ररचूर्ण पाठ पाठ तीला डालते हैं। पिर ठग्छा हो जानेस ४ तीला सधु मिला देनेसे यह भीवध तैयार होता है। (वैयक्तिष्यः)

खण्डाकी (सं श्की •) खण्डं पद्मादिखण्डं पालाति, प्रान्ता क तती गौरादिलात् डीष् । १ सरीवर, तासीव । खण्डं दलनसादिखण्डं पालाति । २ कामकी स्त्री, किनाल श्रीरतः ३ ते सपरिमाणविशेष, तेलकी एक नाप।

खिरिष्डक (सं॰ पु॰) खर्ष्डोऽस्यास्ति, खर्ष्ड़-ठन्। १ कच्च, कोख । २ कचार्यावश्रेष, चटरी। इसका पपर नाम लिपुट है। खर्ष्डिक स्रष्ठ, श्रीतमधुर, सक्तवाय, विक्चण श्रीर पित्त तथा श्लेषा पर उपकारी होता है। (चरक) ३ कोई चटिष । इनके जिताका नाम उद्वरि रहा। (श्रवपथना॰ ११। पश्रार) (त्रि॰) ४ स्नुइ. नाराज।

खिरिडका (सं क्से के) खिर्डिंग सिंह।
खिर्डकादि (सं क्षे प्र ) खिर्डिंग सिंदिर्यस्य, बहुती को
एक पाणिनीयगण । इसके उत्तर समूहार्यमे सन्
प्रत्यय सगता है। खिर्डिकादि गणमें निम्नसिखित
शब्द परिगणित हैं—खिर्डिका, बडवा, खुद्रक (मासव
शब्दके परस्थित), सेना (संज्ञा कर्यमें), मिस्नुक,
शक, उत्तूक, खन्, सहन्, युगवरत्र शीर हलवन्य।
खिर्डित (सं कित ) १ मिन्न, सस् । २ क्षिन, सदा
हवा। ३ हिधासत, दो दुकड़े किया हुशा। इसका
संस्त्रत पर्याय—हिन्न, सून, हित, दित, होदित, हक्षभीर हत्त है।

''चन्द्रे कलद्वः सुजने दरिद्रता विकाशलच्चीः कमलेषु चश्चला । सुखे प्रसादः सधनेषु सर्वे दायशे विषातुः कदयन्ति स्वष्टितम्॥" ( यस्तार्वे चिन्तामणि )

8 खिखताङ्ग, डीनाङ्ग, टूटाफूटा, धर्मेशास्त्रकार शातातपके मतमें दुष्टवादी परजयाने खंडिताङ्ग डोता है। इस पाप प्रायिक्तके लिये ब्राह्मणको २ पर्व रीष्य भीर दी घट दुष्य दिया जाता है। (शातावप) कोई कोई संग्रहकार 'खंडित' के स्थल पर खंडिक पाठ कारते हैं।

खिष्डतकर्ण (सं ॰ पु ॰) संडकर्णां मु, शकरकन्द ।
खिष्डता (सं ॰ स्त्री॰) खंडित-टाप् । किसी प्रकारकी
नायिका । किसी नायिकाका पित जब धपर कामिनी-के सम्भोगचिद्धसे चिद्धित हो उसके पास जाता, तो सस नायिकाका द्ध्य प्रतिशय देखीक तुषित दीखाता है। पंडित सोग असी नायिकाको खंडिता कहते हैं। खंडिता नायिकाम प्रस्तुट प्रासाप, चिन्ता, सन्ताप, दीर्षां निश्वास, तृष्णीभाव पीर प्रश्रुपातादि विद्र प्रका-श्रित होते हैं।

<sup>•</sup> यहरेज इसको 'यूक्स नोज' ( Duke's nose ) अर्थात् खूकको नाल लड़ा करते हैं। खूक अव 'विलिइटनकी नासिकासे इस पहाड़ोकी तुलना की जाती है।

खिरिनो (सं॰ स्ती॰) खंडीऽस्या प्रस्तीति, खंड-इति-होष्। यद्वा खंडयति पात्मानं दीपपर्वतसमुद्दादिन्न-वच्छेरेन, खंड-पिनि होष्। पृथिनी, लमीन्। खिरित (सं॰ पु॰) खंड भाने दमिन्। खंडता, टुकड़े टुकडे होनेकी हासत। खण्डी (सं॰ ति॰) खंडयित, खिर-पिनि। १ खंडक-टुकड़े प्रस्तेनाना। खंडीऽस्यास्ति, खड-इनि। २ खंडयुत, टुकडेवाला। (पु॰) खंडयित प्रात्मानं दिदलक्षेण। ३ वनमुद्ग, जङ्गलो मोठ। खण्डी (सं॰ स्ती॰) खडि-प्रच् गौरादिलात् होष्।

खाकीर (सं॰ पु॰) प्रण्कशःखंडी श्रुंडादिलात् रः। पीतसुद्ग, सीनाम् ग

वनसह, जंगकी सीठ।

खण्डु (सं॰ ति॰) खडयित, खिंड-उष्। खंडक, रुकड़ें करनेवाला। यह शब्द घरोहणादि गणान्तगत है। इसके उत्तर चतुरथें में वुज् पत्यय होता है।

खण्डुल-एक पेड । इससे गोद कैसा रस निकलता है।
गाय वक्क हो बीमार भी नेसे इसकी पत्ती खिनायी
जाती है। खंडु नकी नकड़ी वहुत की मन होती है।
छात्तरे रस्मी बनती है। यह ब्रच सिंहल और दाचिणात्मों ही अधिक टेख पडता है। इसके पुष्पमें एक
प्रकार वीज रहता है। उसकी भीग आदरसे खाते है।
पुष्पकी किन्नल्लों कण्टक और मध्य मध्य छिट्ट होते
है। इसकी छाल कथाय और मद्दी चगुणविशिष्ट है,
सुखमें डालंगरे जात रङ्ग देती है। यीषा वानकी इससे
प्रवित्र आप दूध निकला करता है। उसे विखायत्म
भेजते है। दूध देखनेंम खच्छ और हरिट्राम होता है।
वेद निकलने पर कुछ कड़ा हो जाता, परन्तु पानीमें
मिगोनेंसे फून उठता और नमें पडता है।

खण्डेराव गायकवाड—बडोहें के एक राजा । १८५६ ई॰को १८वीं नवस्वरको प्रवृष्टीन राजा गणपतिराव गायकवाडके सर्न पर उनके स्नाता खण्डेराव वडोदा-के सिंडामन पर वैठे थे। थोड़े दिन पीछे ही राज्यमें सिपाइयों का विद्रोह पारक हुवा। उस समय दत्तीन यंथासाध्य भगरेजीं की सहायता की थी। वसवा ठण्डा पह जाने पर भंगरेजीं ने खण्डेराव पर विशेष भनुगड प्रकाश किया। पहनी सन्धिक प्रतुसार क्रन्तें प्रंगरे नें की गुजराती प्रखारोही सेनाके ध्ययको प्रति वर्ष ३ नास्त्र क्ष्यय देना पडता था, परन्तु १८५८ ई० की १८वीं जूनके पत्रमें इस व्ययमारसे प्रधाहति दी गयी। १८६२ ई० की ११वीं मार्चको प्रंगरेजों से इन्होंने की सनद पायी, उसमें गायकवाड-राजर्व भके लिये प्रतामाव पर दक्त ग्रष्टणको भनुमति प्रायो है। फिर सिसमें गवन मेर्स्टने गायकवाडको 'हिज हाइनेस' ( His Highness ) उपाधिसे सस्वोधन भी किया है।

१८६२ ई० नो सन पड़ा कि कोई उनके प्राण विनाधनी चेद्या करता है। सन्धानसे जाना गया कि वद्य सनके भाई सरहाररावका कार्य रहा। सरहारराव सभी पर कारागारमें डाल दिये गये भीर खण्डे रावकी जीवित श्रवस्थामें वाहर निकल न सके।

किसी सिपाडी ने प्रपना विद्रोही होने पर इन्होंने हाथीके पैरके नीचे दवा कर मारनेका पादेश किया था। इसीमे पंगरेन सरकार इन पर कुछ विरक्त हुई। १८६७ ई॰की खण्डे रावने एक मन्त्री रखना चाहा था। किन्तु वस्वई गवनं मेण्डने इन्हें से च्छामें मन्त्री प्रसन्ति ने वस्वई गवनं मेण्डने इन्हें से च्छामें मन्त्री प्रसन्ति नियुक्त न करने दिया, कि पहले पंगरेनों से उसकी वावत कुछ कहा सुना न गया था। ग्रेष प्रवस्या पर गायद यह किसी कदर प्रमित्ययी चौर विचास-प्रिय वन १८७० ई॰की २८वीं नवस्वरकी कालमुखनें प्रतित हुए।

खण्डेराव कोलकर-इन्होरके प्रथम राजा। यह मरहार-रावके पुत्र रहे। १७५४ ई०को सूर्यमल लाटके डोगर्ने युड करते समय खण्डेराव निहत हुए । मानेराव नामक इनके एक पुत्र रहे। सुपनिब कहत्यावाई दहीं खण्डेरावकी पत्नी थीं। नव इत्त्राव देखी।

खण्डे राय-१ परग्ररामप्रकाय नामक स्कृतिस 'यहकार ।
यह जातिके याक दोषो ब्राह्मण, नीस कर्एके किनष्ट
स्वाता श्रीर नारायण प'खितके पुत्र रहे। परग्ररामके
सादेगमे निज यस्य रचना करने पर इन्हों ने सकता
नाम 'परग्ररामप्रकाय' रखा। यस्यका दूसरा नाम
'बावारीक स' है। २ सुमाबित-स्रहुमनामक संस्कृत
यस्यकार। इनका श्रापर नाम वासवयतीन्द्र था।

स्वर्ड ले-राजपूताना जयपुर राज्यकी तीरावती निजा-मतका एक चुद्र राज्य और उसका बंडा भहर। यह नगर श्रचा॰ २७° २० वं॰ भीर देशा॰ ७५° २० पू॰ में जयपुर भहरेरी कोई ५५ मील उत्तर-पश्चिम स्वरिध्य है। इसकी लोकसंख्या प्रायः ८१५६ है। खण्डें ल श्रपनी रंगी हुई चीजों और खिलोनों के लिये प्रसिष्ठ है। इसमें एक दुगें भी विद्यमान है। खण्डे ल राज्यका प्रवस्य २ राजा करते और जयपुर-दरवार ने ७२५५० के कर देते हैं।

खर्ड स्वाल जैन-एंडिसा नगरमें सूर्धवंशी चौदान खंडिनगिरि राज्य करता था। उस समय जिनसेनाचाय थ्०॰ सुनिधीं सिहत विद्वार अन्ते हुए इस (खंडेना) ्नगरके छद्यानमें या कर ठक्षरे। एक नगरकी समल-दारीमें ८४ गांव लगते थे। टैबवध कुछ दिनोंसे संपूर्ण राजधानीमें द्वेग घार हैजा घत्यन्त फैल रहा या जिसमे इजारी प्रादमी मर चुके थे, और मर रहे थे। ्रोगके प्रकोप भीर सरीको देख कर राजा बहुत भया तुर ही अपने ब्राह्मण गुरु तथा ऋषियोंके पास पहुंचा। **धाल सुन कार छन ब्राह्मण गुरु श्रीर ऋषिधोंने** उनकी नरमेधयन करनेकी पाना दी और कहा कि, इसीमे यङ उपसर दूर होगा। इस पर राजाने वियादींकी एक मनुष्य पकड़ लानेकी आजा दी। पियादे टुट्ते टुट्ते इसधानमें पहुंचे, वहां एक दि॰ जैन मुनि तपस्या कर रहे थे। वियादे छन्हें ही पकछ साये। उनकी नहसा धुलवा कर वस्ताभूषण पद्मरा कर यज्ञशालामें छपस्थित किया। सुनि महाराजने हपसर्ग जान कर मौन धारण कर लिया था। पाखिर वैदोक्तमन्त पढ कर पुरोहित-ने उन्हें इवनकुंडमें खाहा कर दिया। परन्त इससे मरी रोग जरा भी न घटा, विल्ला दिन दूनां रात चौगुना बढने ही सगा। नाना तरहके उवद्रव, श्रानिः - दास, अम्निदृष्टि भीर प्रचंडपवन (भांधी) चलने सग्धाप्रजा प्रत्यन्त व्यक्तिसी राजाके पास पाकर रोने घोने लगी। राजाभी चिन्ताके मारे वेडोश हो गया, सुर्क्षाके श्रोते श्री राजाने खप्रमें उन दिगस्वर मनिकी देखा, जो कि जस्मिक ही साहा किये गये थे। चम ही दिन वह अभीर डमरावींके साथ नगरके

वाहर निकासो श्रीर वहीं पहुंचा, जहां ५०० सनि सहित जिनसेनाचार्यं विराजते थे । वडां दिगस्वर स्नियों को ध्यान।रुद्ध देख कर उसे बडा विस्मय हुमा, वह तुरन्त ही भितायम होतर छनके चरणोंने गिर पडा श्रीर नगरमें शान्ति हो ऐसी प्रार्थना करने नगा। इसके विनयस्ता घीर गदगद कं ठसे कही हुए वचनों को सुनकार जिनसेन आवार्यने कहा- "हे राजन्!तू दया धर्मेकी हिश्व कर"। राजा बीसा-" है महाराज, मेरे देशमें छपद्रव कीं हो रहा है १º तव उन अवधिन्नानने धारक पाचार्यने कहा-"हे राजन्। तू और तेरी प्रजा सिष्याल से प्रन्धे हो कर जीविहिंसा करने लगे हैं तथा मांसमच्या श्रीर मदिया पान कर अनेक पाणाचरण करने लगे है, इसो किए तेर देशमें सहामारी फैली थी, श्रीर उसका विशेष बढनेका कारण यह है कि, तूने शान्तिके बहानेसे नरमध्यद्रमें दिगम्बर मृनिका चीम कर सर्वे प्रजाकी कप्टमें डाला। बस इसी लिए श्रीर दूसरे भी उपद्रव फैल रहें हैं। तुमी यह भी सारणमें रहे कि, वर्तमानमें जो जीवहिंसारे भनेक उपद्रव हो रहे हैं यह तो एक सामान्य बात है, इसकी विशेषता तो तुमी दूसरे भव (परबीक) में विदित होगी, पर्धात् दूसरे भवमें तू नरकादिके महा कष्ट भोगेगा। क्यों कि जीवहिंसाका फल कठोर ही श्रीता है।" मुनिकी ये बचन सुन कर राजाने धपने किये हुये पापके लिये बड़ा पश्चात्ताप किया शैर मृतिसे ग्रत्यधर्म पूकाः तब दिगम्बराचार्य बोले-'इ राजनु! बुरेकासींसे अच्छे फलकी प्राप्ति कदावि नहीं ही सकती। तुष्टिंसा करना छोड दे। अपने देशमें हिंसालाक सब काम वन्द करा दे। पंच प्रस्तृतत धारण कर सम्यक्ती बन कर सुखी हो। इस अपदेशकी सुन कर राजाकी वड़ा भानन्द हुआ। जिनसन्दिरोमें पूजा भीर शांति विधान कराया , तथा खुद भी उसमी शासिल इया। उपद्रव घीरे घीरे शांत होने लगा। वस, उसी समय राजाने चौरासी गोबी सहित (८३ लम-राव श्रीर १ खुद, इस प्रकार ८४) दि॰ जैन धर्म धारण कियाः जपर कहें दुए ८४ गांवी में से ८२ गांव राज-पूर्ता के और २ गांव सोनारों के ये। ये ही लोग चौरासी गोत्रवाली सरावगी (दिगस्वर जैन धर्मनी धारक) कडाये। इन गांवी के श्रनुसार ही गोतो की नाम रक्खे गये। राजाका साड गोत्र था। येडी खंडेनवाल जैन है।

(बै॰स०बि॰ (७४)

न्दुण्डे जवान विनया—वैध्यनातिभेट । इनकी उत्पत्ति खंडेसवास बाह्मणों, खण्डु ऋषि तथा खंडेन छानके अधिवास चादि कई प्रकारसे वतनायी जाती है। फिर एक विद्वानने कहा है—

चार चत्रिय भाई थे। उन्होंने एक दिन शिकार करने जा जड़ लमें किसी महालाका पानू हरिण मार हाजा। महाला उन्हें ग्राप देने लगे। उस समय उन्होंने महाला उन्हें ग्राप देने लगे। उस समय उन्होंने महालाके कहने से चित्रयल परित्याग करके वैद्यालको प्रहण किया था। खंडेलवाल वनिये ७२ गीतोंमें विभक्त हैं। जयपुरमें इनकी छंखा श्रिक है। वहुतसे खंडेनवाल जैन सम्प्रदायभुक्त हैं। - खुक सवाल ब्राह्मण—एक प्रकारके गोड ब्राह्मण। यह जयपुरमें घित्रक रहते हैं। इनका खानपान हहो ज्ञातियोंमें चलता, परन्तु घादान प्रदान श्रलग रहता है। किसी किसीके कथनातुसार खंडेल' के घित्रसार होनेसे ही वह खंडेलवाल कहाये। एक विद्यान महिनेसे हो वह खंडेलवाल कहाये। एक विद्यान होनेसे हो वह खंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे हो वह खंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे हो वह स्वंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे हो वह स्वंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे हो वह स्वंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे होनेसे हो वह स्वंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे होनेसे हो वह स्वंडेलवाल महलाये। एक विद्यान होनेसे होनेसे हो वह स्वंडेलवाल सहलाये। एक विद्यान होनेसे होनेस होनेसे होनेस होन

खाडीपना (सं क्ली के) खण्डम करा, चीनो ।
खण्डीया (खंडवा) - मध्यभारत के नीमार जिलेका प्रधाननगर । यह धना कर्श कर्श एवं २२' २०' छ भीर
हेगा कर्श है तथा कर्श पर्ट पूर्व पर अवस्थित है।
सेत्रफन २०४६ वर्गभी त है। को कर्म ख्या र लाख के
करी व है। इस नगरमें एक जिला भीर ४२० गान
सगत है। पहले भारत के उत्तर पौर पूर्व भाग से
हाचियात्य जानेकी यहा राष्ट्र चकना पड़ता था।
जी आई व पी र स्विनेका यहां एक छेगन है। प्रसिद्ध
ऐतिहासिक टलेमिन खंडवेका नाम 'कम्बन्दर'
लिखा है। घबू-रेहान्की 'तीवरीख हिन्द' कितावमें
यह कण्डरीहा नाम से विधा त है। जानका पहले दें।
बढ़े रास्ता है। बीवमें चीक पड़ता'है। सहकती दोनों
तर्फ दो मिझले मकान खड़े हैं। सिवा इसके टूसरी

कोटो कोटो गनियां भी हैं। पहाद पर निर्मित कोतेंड कारण यह पार्वस्य स्थानींमें के वा है। नगरके उत्तर-पश्चिम एक समदतव्कीण पष्करिकी है। समुक्ता एक एक बाह्र ६८ हाथ लम्ब होगा। इस तानावसी पदाक्षण्ड कडते है। इसके पार्खेमें प्रस्तरनिर्मित प्राचीर है। प्राचीर-में खान खान पर पाने (तिखान) जेसी वही वही जगई है। छन्ते जवर छोटी छोटी शिनानिवि दे व पहती है। उसमें ११८८ म'वत तिखा है। कहीं भेरव, कहीं नन्दोकी सृति विद्यमान है। पद्मकुण्डके जीव किपी मन्दिरके एक खानमें क्रमींके जवर एक खोटित निवि है। वह पानीके भीतर चनी गयी है। सीगों ही विद्यास है कि उस पत्याकी नीचे धनरत भरा है। कहते हे-किसी समय नागपर, दीयङाबाट भी। खडवेडे तीन बलवान कीम उस पत्यरको तोडने लगे। पत्यर तोडते ही तोडते वह पीडाग्रस्त हए श्रीर मर गर्थ। जोगी का कड़ना है कि पविष्ठात्री देवीने क्राइ हो उन्हें मार डाला था। पद्मकुण्डमें अनेक मिलालेष हैं। निवा• वट चित्रांश मिट गयी है। "मृतिजनस्थाम" चोर 'मृतियी' जैसे वर्ड एक नाममात्र पटे जाते हैं।

इस क्लंडके पास की पद्मेखरका एक मन्दिर है। उसमें पद्मेश्वरकी सृतिको छोड कर श्रीर भी कई एक स्रतियां देख पडतो हैं। यह मन्दिर नया-जैपा समभा जाता है। सभावतः पद्मीखरका एक प्ररातन सन्दिर रहा. एसीको तोड कर नया सन्दिर बनाया गया। यशांसे उत्तर-पश्चिमदिक्की गमन करने पर भरवतान नामक एक सरीवर मिलता है। यह तालाव एक एक भीर ४०० हाथसे कम नहीं। नगरसे टक्किण-परिम क्रांसासक् इंट नासक पुष्करियी है। इसकी एक एक दिक् ३० इायरे प्रधिक न होगो । दक्षिण पश्चिमको र्लवेके लोहे पुलके पार भीमकुंड श्रीर उत्तर पश्चिमको स्येकुंड है। कुलालकुंडके पास तुलना देवीका मन्दिर बना है। प्रति पौषमासकी पूर्विमाकी यहा सेंला लगता है। इसी मन्दिरके पास एक प्रकाडगयीग-सृतिं है। उसके ग्रंड पर कई एक कोटी कोटी और मृतिया देख पडती है।

कोई कोई खंडवेको महाभारतीक "खाडव" जेसा समभता है। संबद देखे।

द्म शहरमें १२ सी वर्ष का पुराना एक और नदीन कई जैन-मन्दिर भी तथा धर्मशासा है। खण्डीवां--देवताविश्रेष । दाचिणात्यमें इनकी उपासना विश्रेष प्रचलित है। पूना पश्चलके हिन्ट् विखास करते हैं कि खंडोवा दाक्षिणात्यकी अधिष्ठात्री देवता है। क्या ब्राह्मण क्या चमार सभी इनशी खपासना निया करते है। खर्खीवा मध्दका प्रधे खांडा या तलवारकी देवता हैं। प्रश्रीत भैरवकी भांति यह तलवार लिये देश रचा किया करते हैं। जेजूरीमें दनका बढ़ा मन्दिर है। वहां लिङ्गमूर्ति प्रतिष्ठित है। एतद्वातीत विभिन्न मूर्ति यो'-में भी इनकी पूजा होती है। कहते है कि मसारिक्षि प्रश्रारोक्षण पर जाने उन्होंने मणि और मन्नानामक असरको मारा यां । छसीसे कडीं कडीं इनकी अखा इट मृति भी है। घोडे पर खंडोवा भीर पत्नी महालसा बाई दोनों बैठे हैं। घोड़ के साथ एक कुत्ता भी रहता है। क्षत्ता वाष्ट्रन-जैसा रहनेसे कुक्र खिष्ड नामसे खंडीवाकी पूजा चढ़ाना पडती है। फिर इरिद्रामें श्रंग जैसा रहतेसे हरिटा हुस भांडार नामसे भी इनकी वूजते हैं। खंडीवामूर्ति धातुरी गठित होती है, प्रसार वाकाष्ट्रसे निर्माण करनेका निषेध है। इनकी पूजा करनेसे विम्न निवारण होता श्रीर पीडा इत्यादि दूर रहते हैं। रामासी लोग इन देवताकी बड़ी भक्ति करते हैं। वह यदि इलदी हायमें ले कोई बात करने कहते, तो उसे पूरा करके ही छोड़ते है।

पूर्व कालको खंडीवा मजारि नामसे पूलित होते थे।
प्रव कालको खंडीवा मजारि नामसे पूलित होते थे।
प्रानन्दगिरिके प्रष्करिवन्यमें मजारि-मतावलिक्यों का
प्रसङ्ग आया है। (अदर्विन्य १८ ५०)
खख्डीष्ठ (सं॰ पु०) श्रीष्ठरोगमेद, हो ठकी एक
बीमारी। वातसे फट कर हो ठके दो ट्रकड़े हो
जानका नाम खख्डीष्ठ है। (वापट)
स्तंग (हिं॰ पु०) कपोतमेद, किसी किस्मका कबूतर।
स्तका रंग, जुक्छ मेला होता है।
खत-(प्र० पु॰) १ पत्र, चिडी। प्रत्यव्यवहारको 'खतकितावत' कहते हैं। २ लेखनप्रणाकी, लिखावट, हफो।
भ रेखा, धारी। ४ समञ्ज, दाहोके बाल। ५ सीरकर्म,

दशसत ।

खतम ( भ० वि॰ ) पूर्व, समाप्त, पुरा । खतमाल (सं॰ पु॰) खेमाकामे तमाल इव। १ घूम, ध्वां। २ मेघ, बादस । खतमी ( घ० स्त्री॰) हुआ विश्रेष, एक पीदा। यह गुन्न-खैरूकी जातिकी रइती भीर कास्मीर तथा पश्चिम डिमालयमें उपजती है। इसमें नील, रक्षवर्ण भादि कई रंगके फूल चाते हैं। परन्तु खेतपुष्पयुक्त हच सर्वे खेष्ठ माना जाता है। खतमी भी पत्ती पीस कर फोड़ पर लगात श्रीर वीज तथा सूलको श्रीवधर्मे काम लाते है। खनभीखतमा ( डिं॰ पु॰ ) चन्त, चखीर, काम पूरा जै सा ही नेकी श्वासत। खुत्रर, खतरा देखी। खतरस्मा ( हिं० पु० ) १ चित्रियों का सम्प्रदाय वा समाज। २ खित्रयों से भरी हुई जगह, खतराना। खतरा ( प्र० पु० ) १ भय, खीक, खर। २ मात्रहा, शका। खतराना ( डिं॰ पु॰ ) खित्रयों का मोहास। खतरानी ( हिं० स्त्री॰ ) खत्रीजातीय स्त्री, खत्री सीमकी श्रीरत । खतरेटा ( हिं० पु० ) खत्री, खत्री जातिका नौजवान्। खता ( प॰ स्त्री॰ ) १ पपराध, कुस्र, भूलच्का । २ इस्त, कपट, फरेब। कतावार ( फा॰ वि॰ ) चपराधी, क्षसूरवार, दोषी। खति ( हिं०) चित देखो।

खितयाना ( चिं॰ कि॰) रोजाना मामद खर्च भौर खीद परोखत बादिको खातेमें मलग मलग चढ़ाना। खितयानी (चिं॰ स्त्री॰) १ खाता, खितयानेकी वधी। २ खितयान, खितयानेका काम। १ पटवारीका एक कागज। इसमें चरेक मासामीको जमीन्का रकवा भीर लगान वगैरह दर्ज रचता है।

खता (हिं पु॰) १ गर्त, गड़ा। २ खीं, भनान रहनेका गड़ा २ नीच या गौरा भरनेकी जगह। खबी (हिं पु॰) भारतकी एक जाति। खबी नोग

बड़े विद्वान् शीर धनी होते हैं। पद्माब इनका प्रधान निवासस्थान है, परन्तु राजपूताना, युक्तप्रदेश पादि -प्रन्य प्रान्तींमें भी इनकी प्रधानता पायी जाती है। खती घणनी सुन्दरताके लिये प्रसिद हैं। यह लोग प्रपनिको चित्रयवर्षे बतलाते भीर "खती" शब्दकी 'चित्रयं का घणनं य ठहराते हैं। क्विय टेखी।

२ कपडें पर वेस वृटे हापनेकी सकडी का एक ठप्पा 'खतीपरदेदार' कड़नाता है। इसकी सब्बाई तीनसे इस्र तक रहती है।

खतीब्रह्मा—एक हिन्दू जाति। इनकी ब्रह्मखती भी करा जाता है। यह जीग राजपूतांगें मायः रहते हैं। कहने हैं, परश्रामसे डर करके कितने ही चितिय सारासुर ऋषिके पास जा किए थे। परश्राम जब उनके खोजमें उक ऋषिके पास पहुंचे, उन्होंने ब्राह्मय बतला करके इनके साथ खा जिया। क्षापना, रंगना श्रादि इनका काम है।

खद (सं॰ पु॰) खद बाहुलकात् भावे भण्। १ स्थिरता, ठहराव। २ वध, कत्ल।

खद ( हिं॰ पु॰ ) मुसनमान ।

खदन (सं० ली०) भोजन, खाना।

खदबदाना (हिं० क्रि॰) खदबद करना, सवसना, जरना।

खुदरा ( हिं॰ पु॰ ) १ गद्धा। २ वक्टडा। (वि॰) इविज्ञास, निकस्या।

खरान ( हिं॰ स्त्री॰ ) खानि।

खिदिका ( सं॰ स्त्री॰) खें भर्जनपात्राट्र्ष्ट घाषाणे दोगते, ख दो-क टाप्ततः संज्ञार्थे कन् ग्रत इलछ। माजा, साद्दे।

खिदिजा—सुख्यादकी पहली पद्मी। यह एक प्रस्व देशकी सम्पत्तिशाकी विश्ववा रमणी रहीं। प्रस्व देशकी प्रधाक श्रमुसार इनका वाणिक्य व्यवसाय चलता या। खिद्माके वाणिक्यका द्रव्यादि अपूर्के प्रष्ठ पर लट कर घरव श्रीर तुर्के स्तानके चन्तर्गत भीग्या प्रदेशके बजारीमें जाकर विकता था। सुक्याट उप समय बढ़के रही, मेदानमें पश्च चराते घूमा करते थे। खिट जान एक उद्देशकाका प्रयोजन पड़न पर सुक्यादशे उसी काममें सगा सिया। कार्यको दक्षता देख कर थोड़ दिनो बाद उनके पदकी उद्यति को गरी। खिद्रजाने धीरे धीरे परखदुत्योंका समस्त मार उन्होंक जगर

Vol. V. 181

फिर सकारता भीर कर्तव्यनिष्ठाम मन्तुष्ट की कर सुक्षमदकी 'म्रल प्रामीन' उपादि टिया । 'ब्रस्त भामीन'का भर्षे मला भादभी सुइन्मदका वयम इस समय २५ वसर रहा। उनका की मस सुन्दर गठन यौवनकी पृष्तिसँ विकसित हो कर मनोहर वन गया या। खदिलान श्रयनावयस ४० वत्सर होते भी रूप तया गुपने मुख हो उन्हें पतित्वमें वस्य किया। विवाहके २१ वर्ष पी हे तनके फातिमा नान्ती एक कन्या हुई। क्रमगः चोर भी मन्तान सन्तित उत्पन्न हुई थी। किन्तु ३ कन्या-भीकी क्षोड कर दूसरे सभी सन्तान गैयवर्ने मर गये। ६१८ ई॰को ६२ वर्षके वयसमें खदिनाका मृत्वु दुधा। इनका सबस्तान याज भी देख पडता है। तार्चयाबी डर को देखने जाया करते हैं। कन्न के एक पत्यर पर क्रानकी एक भायत खुदी है। पीछेकी सुप्तमादके श्रन्यान्य रमणियोंसे विवाह करते भी इसका प्रमाप पाया जाता है कि उनके उनका वडा प्यार था।

सहमर देखी।

खदिर ( सं० पु॰ ) खद-किरच् [नियातने साधुः। प्रधा-विचिरविचिचित्रस्थितस्यितस्यित्रस्य। इष्राष्ट्रः । १ स्त्रनामस्यात हच, खेरका पेडा इसका संस्तृत पर्याय-गायत्री. वालतनय, दन्तधावन, तिक्षणार, कग्दकीट्र म, बाल-पत्र, खद्यपत्री, चितिचम, सुश्रत्य, वक्षकण्ड, यज्ञाह, जिल्लाशच्य, करही सारद्रम, कुष्ठारि, वहुमार, मध्य, वासपुत्र, रतसार, कर्केटी, जिह्नागर्य, कुष्ठहरू, वान-पत्रक और यपद्रम है। खदिरको दक्षिणमें कठिक जर. पञ्जावमें खरेच, तैनक्षमें पोदशामत, तामिनमें बोट-लग. सिं एलमें कि हिरि. ब्रह्ममें गविन शोर बैजानिक श्रुकरेजोम Acacia Catechu कहते है। यह इस १० ष्ठाय तक वटता है। खदिर भारतकी समतल भूमि शौर णार्वेत्य प्रदेश सर्वेत्र ही उत्पन्न होता है। इसका काट वहत कड़ा घीर दिकास है, सरद झन नहीं लगना। इससे कही, बरगा, ढाल और तलवारका हता, इल, रुईका पेंच, गाडी श्रादि नानाविध द्रश्र प्रस्तुत छोते है। चौष्ठ श्राषाढ सामकी इतने फून पाता घार शीतकासको वीज पक जाता है। सिंइ विशेकी

विष्या मुंडे कि उसका निर्माण रक्तपरिकारक होता है। इसके काय से कह्या निकलता है। यक्करेजी में इसका नाम Catechu or Terra japonica है। इस का यश्यन्तरस्थ सार लेकर महीके बत नमें पकानिसे परिष्यार सुरा निकलती है। इसका सार कपड़े आदि रक्षनी काम धाता है। युरोपीय चिक्षित्सकीं के मतमे यह सक्षीचका जार ज्ञण, उपदंध तथा खतरोग पर फलदायक है। खदिर स्विक्हों द ज्वर, शीताद, लाला निःसरण, गलेके कामकी थि खिलता, तालुके पार्थ - अस्थिकी विद्वति आदिरोगीं से उपकारी होता है। खेत- मदर और अस्त्रगृदर होने से इसकी पिचकारी लगायी ला सकती है।

वैद्यक मतमें खदिर-तिकारस, भीतल, पाचन चीर पित्त, जाप, क्षष्ठ, कास, रक्षदीष, घोष, कराइ, तथा अणनाशक है। (राजनिष्यः,) राजवक्षभने इसे विवर्ष, वेदना. शृष्ट भीर सेदनायक-कहा है। भाव-प्रमाधको देखते खेर ग्रोतवीर्ध, दन्त हितकारक, तिलाः क्षवाय रस्युत श्रीर कर्ष्टु, कास, श्रक्षि, नेददीय. क्रिमि, प्रमेष्ट, ज्वर, त्रण, खित्र, भीय, प्रामदोष, विन्त, रक्षदीष, पाण्ड्, कुछ तथा कफ नाधक होता है। खदिर दी प्रकारका है —रक्तमार भीर खेतमार। रक्षः सारका बात पहले ही लिख चुके है। खेतसारकी चलती बीलीम पार्डी कला कहती है। यह वर्ग परि-्य्वारक श्रीर मुखरीग, रक्तदीव तथा कफनायक है। (भावमकाय) प्रतपथन्नाद्वाण (१६१४१८)में लिखा है कि प्रजापतिके प्रत्य गरीर को इनं पर उनके प्रस्थिसे . खदिन खत्मन हुआ था; छ नी से यह दतना कठिन ही गया है।

खदित हिन्त शक्रून्। २ इन्द्र। खे बाकाग्रे दीर्घ्यं ते इष्टापूर्तकारिभियेतः अपादाने किरच्। ३ चन्द्र। जो इष्टपूर्तिद पुण्य कमीका अनुष्ठान करते, वे अपने उसी पुण्यक्ति जानम्य गरीर धारण करके चन्द्रकोक्षमें जा वसते हैं। पुण्यके अवसानको चन्द्रकोक्षसे आकाग्रमें जा वसते हैं। पुण्यके अवसानको चन्द्रकोक्षसे आकाग्रमें जितित हो फिर वह मत्यं कोक्षमें आज्ञा कि है। इसी जारण पूर्वप्रदर्शित व्युत्पक्तिके अनुसार खदिर शब्दसे चन्द्रमण्डलका बोध होता है। वसीह देखी। ४ कोई

महिषा यह मन्द्र ममादि गणान्तर्गत है। गोवाप-त्यर्थमें इसके उत्तर घन् होता है। ५ मान्नमेद, कीई सब्जी।

ख देरका (सं॰ पु०) ख दिर एव स्वार्थं कन्। स्रदिर, स्वेर।

खिंदरकषाय (सं०पु०) ग्रीवधिविश्रेष, खैरका काढा। जीह भीर मुस्तचूर्णके साथ इसकी सेवन करने पर इक्नीमक रोग विनाग होता है।

खदिरपतिका (सं० स्ती॰) खदिरस्य पत्रमित पत्रमस्याः, बहुती॰ कप्-टाण् भत इलच्च । १ भरिखदिग, एक पेस्ड। २ खजालुका, कालवंती ।

खिंदरपत्री ( सं ॰ स्त्री ॰ ) खिंदरस्य पत्रिमन पत्रं यस्यः; वहृत्री ॰, विक्तस्ये न कप् प्रत्ययः ततः ङीप् । क्रजालुनतः, क्रजाधुर ।

खदिरसय (सं० ति०) खदिरस्य विकारः, खदिर-मयट्। खदिरकाष्ठ निर्मेत, खेरकी लक्क हो का बना हुवा! खदिरवटी (मं० क्ली०) सुखरोग हरी विटिका, सुं हकी वीमारी दूर करनेवाकी एक गोकी। १०० पक खदिर ६४ घरावक जक्कों पाक करके प्रधावक पानी बचने से उतार लेते हैं। फिर इसे कपहेंसे छान दोवारा पकाया जाता है। घनी मूत हो ने पर इसमें जावित्री, कपूर, सुवाक, काको को घोर जायफ च चूर्ण भाठ भाठ नोले हालने यह वटो तैयार होती है। (सर्वासी) खदिरवण (सं० क्ली०) खदिराणां वनम्, णलक्ष इत्तत्। खदिरका वन, खैरका जहन्ता।

खदिश्वसरी (सं॰ स्त्री॰) १ प्रस्किदर, महीका फन । खिदरसार (सं॰ पु॰) खदिरस्य सारः निर्यासः, ६-तत। खदिरनिर्यास, कत्या। यह कटु. तिक्त, खषा, राष्ट्र, दीपन भीर कफ, वात, व्रण तथा कष्टरीगन्न होता है। (राजनिष्यः)

खदिरा ( सं० स्त्री०) खदिरस्तत् पत्नाकारोऽस्तरस्याः पते, खदिर-ग्रच्-टाप्। बज्जातुकासता, साजवंती ।

खिदराङ्गार (सं० पु०) खिदरकाष्ठाङ्गार, खैरका कोयबा। खिदरादिपचितिक्रकपृत (सं० क्रो०) कुष्ठका पृत, कोड़का एक घो। ४ शरावक पृत, पचितिक प्रत्येक दश दश पस घोर ६४ शरावक वारिको एकच पाक कारके व शरावक श्रेष रहने पर उतार लेना चाहिये।

फिर खदिर, पारग्वध, विकटु, विहत, चिवक, दली,

पटील, विफला, निस्त, हरिष्ट्र, सीमराजी, कटु का,

पतिविषा, पाठा, वायन्ती, दुरालमा, कुछ, करस्ववीज,

श्रारिवादय, इन्द्रथन, मलातकास्थि, विडङ्ग श्रीर गुग्

गुलु दो दो तोले डालनेसे यह प्रस्तुत हो जाता है।

खदिरादा (स०पु०) श्रीवधविश्रेष, कोई द्वा। खदिर
श्रीर विडङ्गके साथ धान करने पर यह भगन्दर रोग शे

विनाग करता है। (वैवक)

खिदराष्ट्रक (मं॰ पु॰) सस्दिकाधिकारका एक काथ। खिदर, तिफना, निम्ब, पटीन, श्रस्ता श्रीर वासक श्राठ पदार्थीका नाम खिदराष्ट्रक है। इसका काथ पीनेसे हाम, वसन्त, क्षष्ट, विसपे, विस्फीट श्रीर कर्ण्डु प्रस्ति विनष्ट होते है। (श्रवण)

खिंदिरिका (सं॰ स्त्री॰) खिंदिर: खिंदिररचेन तुस्त्रो रसी-ऽस्त्रप्रया:, खिंदर-ठन् टाप्।१ स्त्राक्षा, सास्त्र, सास्त्र। २ सळालुका, साजवंती।

खदिरी (स० स्त्रो०) खद-िक्षरच् गोरादित्वात् छीष्। १ वराइकान्ता। २ त्वकालुका, साजवंती। इसका संस्कृत पर्याय—नसद्वारी, गण्डकानी, समङ्गा, गंडकारी, श्रमीपता, रक्षपता, श्रद्धत्विकारिका श्रीर रास्मा है। इ नताविशेष, इडजोड।

खिंदरीय ( सं॰ कि॰) खिंदरस्य सिन्निहितो देशिदः, खिंदर चातुरिष के छ । खिंदरका निकटवर्ती (देशिदि) । खिंदरीवोज ( सं॰ क्ली॰) प्रशोकवीज ।

खिरिरोवस (सं० पु०) खिद्र उपमा यस्य, बहुती । १ वर्ट्र रशहक, बबूनता येड। २ बदर, पावही कत्या। खदी (हिं० स्त्री०) ह्याविश्रेष, एकं घाष। यह तनाः वेर्मे उपजती है।

सदीव (फा॰ ए॰) सिसरके श्रिषिवितकी उपाधि। खदुका (डिं॰ ए॰) १ क्टण लीकर व्यापार करनेवाना, की कर्जेसे रीनगार चनाता छी। २ ऋण्यम्स, कर्जी। खदुक्त (डि॰ ए॰) तुच्छ वा सुद्र व्यवसायी सतुष्य, खोटा मादमो।

बदूरक ( मं • पु॰ ) खद वाहुनकात् करच् ततः संज्ञाया

कन्। १ प्रतिविशेष। यह शब्द शिवादि गणके श्रम्त-गैत है। इसके उत्तरकी प्रवत्य प्रधेमें प्रण् प्रत्यय भाग है। २ वासन, बीना भाइसी। खदूरवासिनी (सं० स्त्री०) खे पा नाशे दूरे वसति, वस-चिनि तती ङोप्। एम बुद्ध चिता खदैरना ( हिं० क्रि॰) भगाना, यीके पहना, एटाना। खद्र (दिं • पु॰) गजी। द्वायसे कते स्तेसे करवासे वुना हुपा कपहा। खुर्य (सं० द्वि०) खुदाय हितम्, गृद्धत्। नगवादिग्री यत्। पा प्रारार । स्थिरताकी विषयमें हितकार । खद्यावी ( सं० स्ती०) खद्यं पत्रमस्य, बहुनी० तती गीरादिलात् छोष्। खदिर, खैर। खबीत ( सं० पु॰ ) खे घानाशे खोतते, ख्न-घच्। १ मीटविशेष, ज्ञान् । इसका संस्क्षत पर्याय-ज्योति-रिह्नण, सन्तीति, प्रभाकीट, उपमूर्यक, ध्वान्तीकिव, तसीमणि, दृष्टिबन्धु, तमीन्धोतिः, न्धीतिरिङ्ग श्रीर

> "स्र स्वं तुलक्षी ग्रमी छडगण केशवदास। प्रक्के क्षि खदोत सम लहं वह करत प्रकाण॥"

निसेषक है।

खं प्राक्षार्य योतयित प्रभायुक्तं करोति, खन्युनि विच-प्रण्। २ स्यै। (सागकत धारटा१०)
खद्योतक (र्स० पु०) खद्योत रव कायित, कै-क। यद्या
खद्योत संज्ञार्यं कन्। १ लोई विषात फन्तं, किसी किसनका जद्दरीजा सेवा। क्विविव देखी। खार्यं कन्। २ स्थै।
खद्योतन (सं० पु०) लं पाकार्यं योतयित, खुनणच्ख्यु। स्थै।
खद्यात् (सं० पु०) ल पाकार्यं स्वयति, चूप-प्रण् उप-

खधूप (सं • पु०) ख जाजाय ध्ययत, धूप्पाय, उप पदसः । श्राकायमामी पिनिधिखायुज्ञ पदायिवियेष । खन (हिं • पु०) १ चण, चहमा । २ समय, वज्ञ । २ खंड, मिल्लिन, तक्षा । ४ सनवियेष, नोई पेड । ६ वस्त्रमेद । ६ क्पयेनी श्रावाज ।

खनश (स॰ पु॰) खन-तुन् । शिव्यनिष्न्। या गार्थश १ सृषिक, चूला। २ सन्धितस्कार, नक्वजन, सेंध करने-वाका चोर । ३ वनसृषिक, जंगकी चूला। ४ प्राक्र, खान, खणीदिकी उत्पत्तिका स्थान। (भाष्त शश्य) । वि॰) ५ सूमिविदारका, जमीन खोदनेवाला।

६ भूतत्त्वज्ञ, जमीन्या श्रमजी हाल जाननेवासा । ७ खर्णादको उत्पत्तिका खान समसनेवासा, जो सीना निकलनेकी जगहकी पहुंचानता हो। खनकना ( डिं॰ क्रि॰ ) खन खन डीना, खन खनाना. वजना । खनकाना ( चिं । क्रि । खनखन करना, वजाना । खनखज्रा ( हिं॰ पु॰ ) शतपदी, कानखज्रा । खन्खना (हिं वि ) खन खन मध्यता, निससे खन खनः इटकी अवाल निक्की। खनखनाना ( डि॰ क्रि॰) १ खनकना. खन खन होना। २ खनकाना, खनखन करना, बजाना। खनन ( सं ॰ क्ली॰ ) खन-त्य्ट्। १ खालकरण, महा खोदाई। २ भाकरसे धातु, मणि प्रसृतिका निकास । खनना ( हिं शिक्ष ) १ खनन करना, खोदना । २कोडना, गोडना । खननीय ( स° । ति । खन-भनीयर्। खनन विया जाने-वाला. जो खोदने लायक हो। खनपान ( सं० पु० ) चनुवंशीय एक क्षतिय। खनबाखां—पद्मावकी यतद्र नदीका एक नाला। नदीमें बाड पानेसे उसका पानी इसी नालेसे बड़ा करता है। पूर्वको यहां एक स्वतन्त्र नदी रही। पद सुंख गयी है। शतद्भारी एक नहर निकाल इस पुरानी नदीसें मिला दी गयी है। इसासे उसका जल पुरातन नदी। गभ में बहता है। अहते हैं कि समाद श्रवंबरके समय खांखानन इस परेशको जमीन्दार रहे। शायद छन्हींने यह नहर कटायी होगी।

१८३८ दें को दमका मुं हाना बन्द हो गया था।
सहाराज रणजित्ति हमें प्रत खड़िस हमें सन्यान्य
जमीन्दारी हे क्यया दकड़ा करके फिर उसे खीलवा
दिया।

१८४३ दे॰को महाराज श्रेरसिंहने एकवार श्रच्छी तरह खोदवाने इसको किन्नियाँका व्यवहारोपयोगी बनाया था। उसी समय नहरका पानी किन्निकार्यमें खवहार करनेके खिये मूख्य भी निर्धारत हुआ। फिर प्रदेशके संगरेजोंके छाधमें जानिसे यह नहरविभागको सौंपा गया है। यह नहर खाड़ीर जिलेके बीच मामोकी नामंक स्थान पर शतहनदीसे शारका की धापाई तक गयी है।

खनियती ( सं॰ स्ती॰) खन णिच् ष्टदामादः ततः छच् ङीण्। श्रस्तिविशेष, खन्ताः नारदपञ्चरात्रमे यात्राः कासको खनियत्री चसानेका विधान हे—

> "खनविनी ग्रमा यात्रा नयार्यं गुद्धकाह्य नि:। पचनर्यां ग्रक्तग्रुता चालनेया पुरःस्थिता ॥" ( नारद्वप्यरात )

खना-एक विद्षी रमणी। प्रवाद है जि बन्होंने सिंहन-दीयमें जन्मयक्ष्य किया था। फिर प्रसिद्ध ज्योतिर्विट-मिहिरके साथ इनका विवाह इसा । मिहिरके विमा च्योति:शास्त्रमं श्रातशय निष्ण रहे। इनके जना पीके चन्होंने गणना भारके देखा कि सि**डिरका एक वस्त**र मात्र परमायु था। उन्होंने स्वचत्तुरे प्रवक्षा मृत्य देखनान चाषा श्रीर एक ताम्त्रपात्रमें लडकेको रखके ससुद्रमें वहा दिया। दैवक्रमसे यही पात्र जाकर सिंहल-दीय पद्वा । कई एक राचिसियों के साथ खना स्थान कर रही थीं, इठात एक पात्रमें सन्दर वासक को देख खींच लायीं। इन्होंने पहले ही राचिसियोंसे ज्योति:-यास्त पटा भीर उसमें इन्हें श्रतिशय दक्षता रही। खनाने-अपने विद्याव बसे गिनके निकासा कि उस वालकता परमाय १०० वत्सर था, उसके विताने भ्रममें पड़कर चसको परित्याग किया। यह बालकको प्रतिपालन करने लगीं। राक्षमियों के पास उसने भी ज्योति:शास्त भ्रभ्यास किया था। फिर इन्होंने उससे विवाह कर निया। बहुत दिन पीछे मिहिर इनके मुख्छे अपना वृत्तान्त सुन जन्मभूमि देखनेको उल् क दुए। खनाने भी उनका श्रनुगमन किया था। वह चसते समय ज्योतिषकी पोथियां संबद्ध करके इस देशकी सेते साथ। राक्षितियो'ने कितने ही दौरातात्र दिखाये थे, जिससे कांद्र किताबें विगड गयीं। उद्घों ने इस दें भर्मे पा पिताको पास जाकर अपना परिचय दिया। परन्त **उन्हों ने कुछ भी सुनान था।** वह फिर अपने पुत्रका षायुगिनने जी घीर १ वसारसे पिवन इस बार भी निकाल न सके। इस समय खनाने कहा या - किसका वार श्रीर किसकी तिथि, जन्मनक्षत्रमें हिमाव लगा कर श्रायु देखिये। इनकी वैशी बातें सुन कर सिडिस्कें

विताशी म्नान्ति मिट गयी, छन्होंने मिहिर घौर खनाको परम समादरहे यहण किया।

चपयुं त प्रवादे मुलं सं कुछ भी सत्य नहीं। खना के नामसे जो वचन चले, सब बंगला भाषामें बने है। यदि यह वराइ मिहिरकी पत्नी होतीं, कभी वंगला बोलीमें ज्योतिषकी बातें न लिखतों। इनके भचन श्रीर भाषा देखनेंसे समस्त पड़ता है कि खना खी हों या पुरुष, बढ़ाली व्यक्ति थीं, सन्मवतः तीन या चारसी वष्टके वीच पाविमू तहुई। ज्योति: याखनें यह श्रमधारण पाडित्य रखती थीं। इनके पिछकां प्रचित्त वचनों का पर्ध वराइ मिहिरके जातकादि ज्योति: याखनें मिहरके जातकादि ज्योति: याखनें मिहरके जातकादि ज्योति: याखनें मिहरकें। प्रचेता है। इनके प्रवास किया होगा।

खनि (व ० त्रि॰) खन्-द्र । (खनिकव्याधासिवसिवनिसनिप्रनिप्रवि चरिताय । उण्हार्था खनक, खोदनेवाला । (अथर्व १६।१।६) खनि (सं क्ली ) खान, खर्णाद्याकर, सोने वगैरहकी खान, खदान । स्वर्भने जिस खानको खनन करके धात. प्रस्तर या सूल्यवान् मृत्तिकादि घत्तीखन करते, खानि कड़ते हैं। बद्र पूर्व कालसे भारतवर्ष में खनिकार्य होना यता पाता है। भारतवासी प्रति प्राचीनकालसे ही समभते, खानसे कैसे रत्नसंपद करते हैं। वाधीय यन्त्रके प्रभावसे भाजकन इस कार्यकी विशेष एसति भी गयी है। कठिन पव तगात्र वा समतत भूमिकी भेद करके पृथिवीके श्रति गभीर प्रदेशमें पर्चंच भाज-कस कीग नाना धातु निकालते हैं। दिवल खर्ण प्रश्नति चति चला वं स्थान चातु ही विश्वहमावमें मिलते, दूसरे समुद्य धातु नाना पदार्थोंके साथ रासायनिक रूप में मिश्रित रहते हैं। दूधी प्रकारके प्रविश्रह धातकी भाकर Ore कड़ते हैं। नाना उपाधींमें भावरापर पदा-शींकी पृथक् करके खासिस चातु निकास सेना पहता है। भूतस्व विद्या ( Geology )की संशयतासे मालूम क्या जा सकता-कहा, वैसा, कितना, कीन धातु रइनिकी समावना है। समस्त उपायीको प्रवनस्वन करके भूगद्वरसे धालुका प्रारूर जो जवर उठाया सकता, **इ**सीका नाम खिनकार्य (Mining ) है। निस विदाकी सहायता पर प्रावरसे दूधरे पदार्थ प्रवग

करके विग्रह भातु निकास सकते, एएको भातृतस्व (Metallurgy) कहते हैं। भातृको कोड कर सेट, भगरागर प्रस्तर, प्रत्याका कीयसा, नाना वर्णीसे रिश्वत मृत्तिका, महीका तेल पादि भन्यान्य वस्तु भी खनिस सङ्ग्रहीत होते है।

प्राथवाने नीचे स्तरीम (Strata) सन्तित हो कर खनिज पटार्थ प्रवस्थिति करते प्रथवा प्राचीर सदय प्रस्तरराधिके मध्य शिरा ( Vein ) भावसे धायित रहते हैं । समुद्ध विषय निर्देश करना चित कठिन है-पृथिवीके किस स्थान पर, कैसे भावसे, कीनसे परिमाण-में खनिज पदार्थ चवस्थित है और उसरी प्राज्ञर चती जन करनेमें लाभ ही सकता है या नहीं। इस प्रकारके प्रतस्थानको धगरेजीमें Prospecting कहते हैं। जमीन के नोचे जो धातु हिया है, कभी कभी उसका क्रियटं य जससीत वा किसी अपर कारणसे अपने पाप बाहर निकल शाता है। श्रामर कपर उठ पानेसे विहःस्य ग्रामर (Out-crop) महन्ताता है। इस प्रकारका विष्ट:स्य माकर हेल कर विचचण खनक उसका सृबदेश घनायास ही सिर कर सकते है। परन्तु जिस स्थान पर खनिज पदार्थ इस तरह नि सस नहीं पाता, कितने ही अनुसन्धानींके पीक्रे भूनिनस्य धातुका प्रस्तित्व उद्दराया जाता है। किसी स्थानमें किसी प्रकारके धात रहनेका बिक्न भूतत्त्वविद्याकी सङ्गायतासे निर्दिष्ट होने पर खनक जा कर वहां अनु-सन्धान (Prospecting) पारमा करते हैं। पहले उस स्थानकी मृत्तिका घौर निकटस्य नदी नात्तिकी वालुका उत्तम रूपसे परीचा करके देखी जाती है। प्रसुवी जस श्रीर रासायनिक परीक्षा द्वारा उत मही श्रीर बालूमें यन्त्र यदि धातुकी स्त्र स्त्र कणाधीता घस्तिल समभा जाता, तो खनक ऐसा ठहराता कि वह उपस्थि पर्वः तादिसे छूटकार चला त्राता है। फिर इस विषयका धतुसन्धान चगाया जाता, किस स्थानसे वह घातु क्ट क्ट कर भाता है। पृधिवीगात्र पर नाना स्थानीमें बहुत गहरे कोटे कोटे किंद्र करके भीर तबदेशसे मही निकासके भी देखा करते है। इसप्र कारसे प्रधिवीमें छेद नारनेको बहुतसे यन्त्र हैं। उन्ह Boring apparatus

कहते हैं । प्रावरकी प्रसन्ती जगन्न ठीक ही आने-र्से खानका काम खगाना पहता है। कपरिभागरे जितना नीचे आकार पाते, पहले वहीं तक क प खोद से जाते है। पृथिवीके नीचे आकर जिस भावमें रहता क्षा भी छसी तरह खोदना पहता है। यह कृप कहीं सीधा. कहीं तिरका जमीनके नीचे चलता है। फिर पृथिवी के बहतरे सर्झ लगाने खटान खोटी जाती है।

एक सामान्य क्राप खोदनेमें कितना पानी निकसता ं है। परना खानने भीतर इसकी प्रयेखा सहस्राय जल निकला करता है। बद्धत**से स्टा**नों पर यह पानी धीरे धीरे एक प्राप्ते स्त्रोतका आकार धारण करता है। खानका अवां जितना वडा धावध्यक घाता, बहुतसे क्रोग समकी प्रविश्वा पश्चित्रतर ग्रभीर बनाते हैं। इसी गभीर खानमें वानी जाने भर रहता है। कृपने एक पाछ की अञ्चन समाने वष्ट जस निकास डासा जाता है। सानके ग्रन्टर विशुद्ध वायुका विशेष प्रधी जन है। साफ इवा न रहनेसे मजदूर काम करनेसे हट जाते हैं। इसी बिये पालकल लगभग सब खानोंमें एकसे ज्यादा क्रप बहते हैं। एक कूबेंके पेंदे पर रात दिन प्रख्र अग्निकी प्रज्यस्तित रखना पडता है। उस स्थानका वायु हसका होकर जपर चढ जाता है। इसी प्रकार एक श्रीरसे खदानको हवा खाली होती श्रीर दूसरे कूटेंसे अपरकी कालिस हवा भीतर पहुंचा करती है। सुतरा ऐसा डपाय अवलखन करनेसे खानिके भीतर विश्वर वायका चमाव नहीं होता ।

कोंग्रसेकी छानमें ऐसी कितनी ही सुरङ्गे रहती हैं। सहीके भीतर कोयलेकी खान एकवारगी ही उभरे इए मैटान जैसी नहीं होती। शहरमें जैसे चारो तर्प बाई और गलियां पहती, वैसे ही राही भीर गलियों जैसी चारी श्रीर सुरङ्गे लगाके लीग कीयला बाहर नकालते हैं। बील बीच जो प्राचीर रहता, स्तमाका कार्यं करता है। इससे छत ट्रटने नहीं पाती। बहुतसी खानों दतनी सुरक्ते लगतीं, कि सबकी एकत करके जोडनेसे बीस पचीस कीस राइ बन सकती है। सरक्षमें उत्तमक्परे वायु सञ्चालनको कंडी कडी कपाट दारा क्से भावद स्थाना पड़ता है। योड़े दिन पड़ले विला-

थतमें ऐसे कपार्टीके निकट एक एक लड़का बैठा रहता था। की यसा भरी गाड़ी चा पहुंचने पर वह कपाट खोल भौर उसके निकल जानेसे बन्द कर देता था। त्राजकत खानके अन्दर ऐसे वचीं की किसी काममें सगना काननसे रोक दिया गया है।

खानके अन्दर सजदूरींकी बहुत कठीर परिश्रम करना पड़ता है। यहां दिनको सूर्य भीर रातको चन्द्र तारादिका दर्भन नहीं होता, सबंदा बोर श्रम्बनार र इता है। मधाल या बत्ती भी रोधनी से काम करते हैं। कि सी कि सी खिनिमें दहनशीन बाष्य वर्तमान रहता है। वहां खुनी मणाल या बक्ती लेकार काम कारनेका 'मौका नहीं मिलता। तारचे वंधी एक प्रकारकी जासटेन ( Safety-lamp ) होती है। एकी के आसी-करे कार्य किया जाता है। जिस खानमें जम उठने-वाली ऐसी भाष नहीं, वहां बाक्टके जोरसे आकर श्रीर कीयला भादि पदार्थ चक्रनाचुर हो सकते हैं। फिर जिस खदानमें दहनशील बाष्य मिसता, बारूट कामर्ने लानेसे घोरतर धन्ना तृपात ही सकता है। वर्षं प्रयोदे से मानर या कीयना तीड़ना पडता है। सुरङ्ग सब जगह बराबर अंची नहीं होती। सक्तल खानोंमें मजद्रींको सीधा खड़ा होना सुशकिस है। सुतरां किसी स्थान पर खडें हो कर, कहां बैठ कर. किसी जगह लैट कर भाकर काटना पड़ता है।

पाकर कट जाने ,पर नाना उपाधींसे उसकी जवर चठाते हैं। बड़ी वड़ी खानोंके भीतर राष्ट्र और रेज़दे-लाइन होती है। पाकरको गाडीमें भरके कुपके नीचे नाते, फिर उसको छापर घटाते हैं। इन गाडियों में क्षणीं बोलें कोते जाते, क्षणीं मनुष्य भी ठेलके ले पाते। जिन खानींमें गाड़ियां नहीं होती, मजदूर धीठ पर रख के प्राकरको कुवें के नीचे लाते प्रथवा पाकर पूर्ण द्रोकीते (टब) ऋहता समा उसकी अपनी कमरमें भी बांधते और प्रसिक्षित स्थान पर उसकी खींच ले जाते हैं। विजायतमें क्षक रोत्र पहले इस काम पर अनेक द्वियां नियुक्त थीं। अब कानून बन गया इ-रीसे कष्टमाध्य कार्यमें की है स्तियोंकी न लगावे।

मूर्विके नीचे खनिज पदार्थ या पहुंचने पर उसकी

जपर चढ़ाना पड़ता है। तरह तरह के उपायी यह कार्य मंचित होता है। जिस खिनमें क्रूप सरल नहीं—
तिर्यक्भावसे रहता, प्राकर भरी गड़ी पिश्चनके सहारे
एकबारगी ही जपर चढ़ायी का सकती है। परम्तु
जहा क्यां बिनसुन सीवा जभीन्त्रे नीचे चला गया
है, नांडमें कचा धातु वगैरह रखके जपर पहुंचाते
हैं। नांडके कड़ में नल्लीर हाल उसको एक जपरी
पंचसे मिलाया जाता है। पेंच सुमानसे नल्लीर उसमें
विपटतो रहती और नाइ जपरकी चडा करती है।
फिर उसको उत्तरी प्रोत नाइ जपरकी चडा करती है।
फिर उसको उत्तरी है। प्रनिक स्पर्शी पर
लोग हाथसे पेंच चक्षाते है।

खान बहुत ही सामूची होने पर सनुष्य इस कास-को चला सकता है। इस कार्यमें प्रधिक सनुष्य प्रावश्यक होने पर कछके पास काष्ठनिर्मित एक वहा गोला-कार यन्त्र लगाना पड़ता है। इसी का नाम जिन है। काती है। फिर वहुतसे लोग पकड़के इस जिनको हुमा सकते हैं। जिनके घूमते ही कल चलने लगती ग्रीर इससे नांद चढ़ा हतरा करती है। रानीगस्त्र प्रसुक्त खानसे प्रश्रका कीयला इसी प्रणाली पर हत्ती हित होता है।

इसार देशकी भांति विलायतमें सजदूर बखें नहीं सिलते। सुतरां इन दिनों वहां भापकी कलसे यह काम होता है। कोगोकी सजदूरी जब बढ़ी पहले यहल घोडींसे कल चलायों गयी। कलमें दो नादों की दो जब्बीरें इस तरह लगो रहतों, कि उसकी सुमानिये एक जब्बीर लपटती और दूसरी खुलती है। भतएव एक नांद जपर चटती और दूसरी नीचे स्तरती जाती

श्रालक्षम विलायतको सब खानीं, विश्वेषतः कीय-लेकी-खदानीं कन भीर जिन वाष्पीय यन्त्रसे परि-चालित होता है। भाषके पे चका बढा चक्कर चमड़ेकी रसीसे जिनके साथ संयुक्त रहता है। कलका पिह्या जैसे ही भाषके जीरसे चूमता, जिन भी उसके सांध चक्कर सारंने नगता है। फिर एक नांदकी जिल्होर उससे निपटा और दूसरीकी खुझा करती है। जिस गांदकी जम्बीर निपती रहती, जपरकी चढ़ती और निसकी खुना करती, नीचेकी उतरती है। इसी प्रकार साथ ही एक नाद चढ़ा और दूसरी उत्तरा करती है। यही नहीं कि गांदसे सेवल भाकर कपर चढ़ाया जाता है। पहली इस नादमें बैठ कर मजदूर भूगभ का कार्य करनेकी भवतरण करते और काम हो जाने पर वाहर निकलनेकी किर कार चढ़ते है।

धातुकी भनेक खनियों में लड़ां कुए सरलभादमें नहीं होता, बीच बीच सिडिशां लगी रहती हैं। छन्हों सिंडियों से मजद्र चढ़ उतर सकते हैं। क्रूबैं के भीतर पनिक समय नाइसे नांद टक्कर खा जाती थी। ऐसी दुर्ध टना बचानेको श्रानकत कृप दो भागो में विभक्त किया गया है-एक घोर नांद चढ़ने श्रीर दूसरा थीर उत्तरनेकी लिये। फिर कितनो ही बार नाद हिन कर कूपप्राचीरके गावसे जोरों में मिड़ टूट जाती थी। इस वारदातको बचानेके खिये कृतें के की वर्म एक सीह्यासाका गाडी गयो है। नांदका कड़ा दूसी छड़में पिरोया रहता है। सुतर्ग नांद इसी सीखरेती यवाड कर चढ्ती छतरती, इधर उधर हिलाइन कर जानहीं सजती और न सूबें के चेरेको उसमें टक्कर खगती है। कितने हो मरतवे जन्तीर टूट बर नीचे गिरने पर बहुतसे सीगोंका प्राचनाय हो जाता था। इस विवद निवारणके लिये भी उपाय उज्जावित हुन्ना है। नांदकी जासीरमें एक कव्जा सगता है। यह · डपरिस्त की इटपड़के साथ कुछ कुछ संज्ञान रहता है। जब टम ( नाद ) बढता उत्तरता, जन्हीरके खिंचा-वसे कव जिके दोनों सुंह खुले रहते हैं-अह असग को जाता. बोहिते साखविका नहीं पक्तद्वा। परन्त एकाएक जन्दीर ट्रंट जानेंचे कव्जिके दोनी छिरे उसी सुइत को विजञ्जल चिपकके बैठ जाते हैं। टव त्रश्वाका तहां श्रुत्वमें हो रहता, कूर्वेके पेंदे पर क्ट कर गिर नहीं सकता।

की बन्नी या कची भातु है भरा टव कू विके मुंद पर बा पहुंचनी से तत्स्यात् कनको बन्द कर देना श्रोर उसकी सरका लेना पड़ता है।

पराके कोयले भादि पदार्थीको व्यवहारोपयोगी बनानेमें और प्रधिक परिश्रम नहीं करना एडता। किन्तु प्रपरापर धात्के पाकरसे विश्व सातको पृथक करना बडी मिचनतका काम है। बौहके पाकरकी पत्रावे जैसी बही भड़ीसें जलाना होता है। बीक्रके पाकरमें गत्थक प्रसृति नाना द्या मिले रहते हैं। गुन्धकमित्रित रीष्यका प्राकर लव्यके साथ पहले भहीं में जलाया. फिर जल धीर लीचन पके साथ पीपेसे बन्ट करके डिलाया जाता है। ऐसा करने पर गंश्वकसे चांदी क्ट पड़ती है। पश्रीषको प्रश्निके उत्तापसे पारद निकासके विश्व रीया सङ्घीत छोता है। पूर्व कालको नदीकी बालुका धीत करके छोग सोना द्वद्रा करते थे। जिन पत्थरों से छट छट कर खण कणा नदीजनमें पहुंचती, पालकल जनता उन्होंने खणे स्थार करती है। पहले खानसे इन पखरी की निकास कारने चूर कर डाला, फिर इस पर घीरे घीरे पानी बहाया जाता है। उससे प्रस्तरच्या भी वालुका प्रभृति ध्रवती भीर पपेक्षाक्षत गुरु लोइकणा वा स्वण कणा निकल पड़ती है। फिर इसमें पारद सिनानेसं वह दूसरी चीजों को छोड करके खणें कवाके साथ-मित्रित को जाता है। प्रखीरमें शांच टेक्द पारेकी अलग करने पर खाखिस सोना निक-ਚਨਾ ਵੈ।

पहिलेकी तरह पव जीवजन्तु शों से खानिका काम नहीं खिया जाता। पाजर्क खानिके तमाम काम बिज बोकी शक्ति स्हारे होते हैं। वैद्युतिक शक्ति चालित शंक हारा ( Electric lift ) को ग खाने से पाया जाया करते हैं। खानिक मीतर इलेक्ट्रिक श्रीय जाया करते हैं। खानिक मीतर इलेक्ट्रिक श्रीय मालगाड़ी, हारा कोयला श्रादि खानिज दृश्य खानान्तरित किये जाते हैं। पहिले श्रीयकां ग खानों में अन्यकार रहता था। मश्राल पादि जला कर बात नहीं रही। बिज बीकी बत्तियां जला कर बात नहीं रही। बिज बीकी बत्तियां जला कर बात नहीं रही। बिज बीकी वित्यां जला कर बात ही से खानिश्लों किए। इस बिज बीके श्रीविष्कृत श्रीने खानिश्लों के लिए। बहुत सुविधा हुई है।

भारतवर्षमें कीयसेकी खानि ही पधिक हैं। यहांकी

कोयलेकी खानींमेंचे राषीगंज, बराकर, गिरिडी भादिकी खानि एक्नेखयोग्य हैं। गिरिडीमें ई॰ पाई॰ भार॰ कम्पनीकी भिक्टोरिया पिट नामक खानि सबसे बड़ी श्रीर भत्यन्त गहरी है। इस खानिकी सारी जगह बिजनी भी रोगनींसे भानोकित है।

कीयलेकी खानके सिवा भारतमें श्रीर भी नाना-स्थानीं में सम्म, लवस, गन्धक, तामा, मैंगानिस् श्रादि धातुश्रीं की खाने हैं। सन्ताखयरगणामें श्रीर कोटा-नागपुरमें जगह जगह श्रम्मकी खान हैं। मैंगानिस् पहिले पहल भारतमें धाविष्क्षत नहीं हुई। कुछ ही सानें हुई हैं; जब सिंहभूममें कई जगह मैंगानिस्का खान निककी थीं। खोज करनेसे भारतवर्षमें श्रद भी बहुत जगह कीमतो धातुशों की खानें सिह सकती हैं।

खनिके भीतर इवा भी जाती आती है, इजारी भादमी दिनरात काम करते हैं, सैकड़ों जानवरींसे उसमें काम लिया जाता है और प्रसंख्य बत्तियां भी उसमें जनती रहती हैं। इन कारणींसे खानकी वाय भव्यन्त द्वित होती है। जीवजन्तुचींकी खासप्रखास--से जिस प्रकार वायु दृषित हो जाती है, वैसे ही प्रविक बत्तियोंके जलनेसे वायुकी भाक्तिजेन गैस जलकर तथा कार्वनिक ऐसिड गैसकी अधिकतासे वाग्र दूषित हो जाती है। इसके सिवा खनिके खोदनेमें तरह तरहके विस्फोरक (explosives) पदार्थ व्यवहत होते हैं। इन सब विस्तीरक पदार्थींसे जो गैश निकलती है. उसमें काव न सोनोकसाइड ( Carbon monoxide ) चाटि घन्यन्त तीव विषाता गैस मिकी हुई रहती है। यह विषात गैस थोडोसो भी नि:म्बासके साथ फैकडेमें चली जाय तो सत्त्व मौतका महमान बन बैठता है। इसके श्रकावा खानिके भीतर पर्वतगात वा खनिज धातुरी भी सर्वदा नानातरहकी गैस निकलती रहतो है। इनमें कार्वनिक ऐसिड भीर चाइडोजेन सालफाइड (Carbon dioxide and hydrogensulphide) मुख्य है। प्रधिकांश कोयलेकी खानींमें मार्च शैव (Marsh gas) नामकी एक प्रकारकी गैस उत्पन्न होती है। इस गैसके साथ कोयलेको दाख्य गैस एत्पन होती है। किसी तरहरी उसमें शामका सम्मर्क होते ही वह गैस विस्कोरक पदार्थकी भारि यब्दायमान हो कर समस्त खानिको खडा कर चूर्ण कर देती है। इस मार्स गैसके लिश्ये कोयलेकी खानोंमें कितना प्रनिष्ट हुपा पीर कितने इजार पादमी मरे होंगे हसकी कोई तादाद नहीं। इन दुर्घटना प्रोंका विवरण पीके खिखा गया है।

कपर कही हुई दूषित वायुको साफ करने के लिए खानमें वायुचलाचलको व्यवस्था करनी पहती है। खानमें वाइरकी साफ हवा जितनी क्यादा लायगी, छतनी हो वहांकी मार्च गेस भादि दूषित वायु उस बायुके साथ निकलती रहेगी। इस प्रकार है उपेट-नाभीका प्रतीकार करने से, भय कम रहता है। पहिने कहा ला खुका है कि, खानमें वायु जाने के लिए एक मार्ग भीर उसको निकासने के लिए एक स्वतन्त्र मार्ग रहता है। इसके सिवा विजली से चनने वाली हवाकी दमकतें. पंखे धीकनी की तरहके यन्त्र भादि तरह तरहके वैद्यानिक यन्त्रोंसे भाजकन वायु-चलाचल करने का काम निया लाता है।

खानिको गमीरता । खान कितनी गहरी करनेसे, उसमें चकी तरह काम किया जा सकता है, उसका प्रभी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ। खान जितनी गहरी होती जाती है, उसके भीतरका उत्ताप ( Temp erature) भी उतना ही बढता जाता है। ज्यादा की रेसे वानी निकास कर फें जनेसे दिक्कत उठानी पहती दे श्रीर गहरी खानकी लगीन बहत कडी होती है. इस लिए खोदनेंसें भी वहत परेशानी एठानी पहती है। कभी कभी ऐसा मालम पडने सगता है कि, वह श्रच्छेदा भूमि है। मिचिगान देशके हटन ( Hough. ton) काउच्छिकी तसरक ( Tamarack ) नाम शे खान इस प्रधिवोमें सबसे वड़ा और गहरी खान है। इसकी गहराई ५२०० फीट है। तमरक कम्मनी-की घौर तीन खिन हैं, छनकी तथा छनके पासकी खानी का ग्रहाई ४००० फीटचे लेकर ४००० फीट तक है। इक् लैंगड़ में वहतमी खानें २००० फीट गहरी 🔻, भार वेस जियममें ४००० फीट गहरी दो खानें हैं। देखनेमें बाता है कि, पृथिवी के विभिन्न देशकी खानका श्राभ्यन्तरिक उत्ताव गहराईको साथ समान बनुवातसे

विंद नहीं होता। सवरावर प्रत्येक प्रसे १०० फीट तक नीचें एक हियो उत्ताप बढ़ता लाता है। परन्तु मिविगान देगकी खानों में प्रत्येक २०० फीट और कभी कभी उससे भी प्रक्षिक नीचें में एक डियो मात्र उत्ताप बढ़ता है और कहीं कहीं १३० डियो फा॰ उत्ताप खनका साम चलता है। परन्तु ऐसी खनियों में वाहर से सर्वदा प्रति मिनिटमें १००० घनफीट वायु लोडेकी पाइपके द्वारा खनिके मीतर पहुंचानी पड़ती है। ऐसी हवा क्रमागन भीतरमें जाती रहनेंसे उत्ताप १६० से १२० डियो हो रह जाता है। परन्तु ऐसी गरममें कोग चार घर्छ से क्यादा काम नहीं कर सकते।

खानिकी दुर्वटना। खनिका काम निहायन खतरेका
है, किस समय क्या विपत्ति श्रावेगी, एसका किसीकी
पता नहीं। प्राय: कीयले या कोई पत्यर श्रादिके गिरजानिसे श्रथवा धष्ठक जानिसे लोग तो मरा हो करते हैं;
इसके श्रलावा नाना प्रकारको विस्फोरक गैस श्रीर
श्राविके उपद्रवसे महाविपत्तिया श्रा खड़ी होती हैं।
ये दुर्वटनायें जिससे न होने पार्वे; इसके लिए वहतसे
कानून बने है तथा नियमावकी प्रचलिन हुई है।
इतना होने पर भी वहतसी दैवदुर्घटनाशें से श्रसंख्य
मनुष्य मरा ही करते है। खानके भीतर काम करनेवाले प्राय: खायरवाहोसे काम करते हैं, इसी लिए
उनके स्वयर कोयला, धातु श्रादिकी घरनि गिर पडती
है श्रीर इजारों श्रादमियोकी मृत्यु होती है।

पहिले लिखा जा जुका है कि, मार्च गैस वा फायार है मा नाम म एक प्रकारकी विस्तारक गैस वे खित में प्रानका स्त्यात होता है। इस मार्च गैस कि कि साथ हो नाम संयोग होने से, वह जल उठतो है जोर साथ ही साथ मयानक प्रव्द करती हुई खानको उड़ा हेनी है वा चक्रना चूर कर देती है। सब हो खानों में स्वादा मार्च गैस नहीं पेदा होती, पर थोडी सी गैस की वोयले के स्त्या क्या मिश्रित हो लाने से तीव विस्ती-रक्की भांतिका पदार्थ बन लाता है; वह भी मार्च गैसकी तरह विपत्ति लाने वाहा होता है चौर कमी की यले की काण ही जक्कर पिनकाएड फैसा है। इन सब मानाकारणों से स्त्यात्र हुई विपत्ति-

यों ने निवारणार्ध बड़ी सावधानी से काम लेना चारिये थीर खान खननमें बहुत थोड़ा विस्फीरक पदार्थ काममें लाना चारिये। जिन खिनियों मेंसे मार्थ मैस निकला करती है, उसमें किसी प्रकारकी धाग वा वत्ती ले जाना टीक नहीं। वैद्यानिक हमी साहबन पहले एक प्रकारकी लालटेन घाविष्क्रत की थी। इस लालटेनकी मार्स मेस नहीं जलती थी; तथा मार्स मेस निकलती है या नहीं सो भी उससे जान लिया जाता था। इस लालटेनकी बहुत उन्नति हुई है थोर संस्कार भी हुए हैं। इस लालटेनका नाम "निरापद लालटेन" (Safety-lamp) है। इस लालटेनके धाविष्क्रत हो तेसे लालों के प्राण करें हैं।

यासं गैसके विना भी माधारण ग्रमावधानतावध खनिशों साम सम जाती है। भोतरमें एकवार धाम स्मानेसे उसका बुकाना कठिन हो जाता है, खींकि वड श्रीत खणभरमें भयानकसृति धारण कर खेती है। पानीसे भी बुक्ताई नहीं जा सकती, की कि पानीसे श्रीर भी विषात गैस पैदा हो कर सोगांके प्राण नष्ट करती है। खानमें जहांकी जगह खोद की जाती है, वस लक्क डोंसे पाट कर ठीक कर दी जाती है। आगके सगनेसे वे सकड जान जाते हैं और वह जगह घरक स्राती है। इसीसिए सीमो का पानीसे बुक्तानिका साइस नहीं होता। कभी कभी खानमें ऐसी याग सगती है जि, वह किशी भी तरह बुक्ताई नहीं जा सकती, ऐशे शासतमें खनिका सुख बन्द कर दिया आता है। फिर २।३ मासमें जब ऐसा निश्चय हो जाता है कि भव भाग तुम गई होगी भीर कीयले माटि ऋन्यान्य खनिज पदार्थं ठ'डे हो गये हींगे, तब दरवाजा खोल कर इसमें कीम काम करने लगते हैं। इस प्रकार दरवाजा बन्द कर देनिका सतलब यह है कि, जिससे खनिके भीतर इवां न जाने एवि । इवा ं भीतर न जाने छे; तथा भीतरकी वायुमें जो पक्की जैन है वह खतम हो जानेसे ही पंक्ति तुम जाती है। रीसे खनिका मुंड बन्द कर देनेसे चाग तो . १०११ ५ दिनमें बुक्त जाती है, पर खनिज द्रध्यों के शीतन दीनेमें २१३ माससे कम समय नहीं लगता।

नाभी नभी जसमावनके कारण भी खनिकी विशेष ष्टानि हो ी है। बाहरके सैदानसे पानी प्राजाने प्रयवा च्यादा वर्षात होर्नेसे ग्रगर खिनमें नग्रादा पानी धुस भाता. तथा जभीनसे जप्रादा पानी निकल पडता तो खनि जल-प्रावित ही जाती है। ऐसे जनप्रावनसे बहुतसे भादमी सहसा मर जाते हैं। खनियों की दुर्घटनां भी का भीर भी एक कारण है। खिन जितनी गहरी होगी, उसके खुशा श्रीर खिलान भी उतने ही मजबूत होने चाहिये। पर खिनान श्रीर खभी हर समय मजबूत नहीं दिये जाते, इधी जिये कभी कभी खिन जपरि टूट पड़ती है और उसमें दब कर एजारं। श्रादमी मर जाते हैं। इसके सिवाय खान खोदते समय श्रीर लापरवाही से विस्फोरक द्रकों का व्यवहार करते रहनेचे भी बहुतकी दुईटनाएं ष्टा जाती है। इसी लिए की नसी विस्फीरक चीज कितनी काममें बानी चाडिये, इसके लिए कानून चौर नियम पचलित हुए है। परन्तु श्रम्सोस है कि, खानवाले उन नियमी का यथाशीति पालन नहीं करते, दुःसाइसके साय असावधानीसे विस्फीरक पदार्थ क्यादा काममें लाते हैं. श्रीर उसका भयानक फल भी हाथों हाथ भीगते है। इन कान्नो को तीड़नेसे बहुत जगह कठिन दग्ड भी दिया जाता है। धातु, धातुतच, भूतत्व श्रादि ग्रन्होंमें विस्तृत विवरण देखना चाहिये।

खनिज (सं० त्रि॰) खनि-जन-छ। खनिसे उत्पद्ध, खानसे
निकला हुवा। मनुष्यका, व्यव हारोयोगो जो पाणिव
ध्दार्थ मही खोद कर निकाला जाता, खनिज कहलाता
है। होरा माखिक पादि रत, स्नेट, रेतीला पत्थर,
पत्थरका चूना, खिंदया मही, गेरू, पहाड़ो नमक, सोना,
चांदी, नोहा प्रादि धातु सभी खनिज हैं।

जिस प्रास्त्रसे खनिज पदार्थका ग्रुणागुण देखते श्रीर परीक्षा कर्ते, उसकी खनिजनः (Mineralogy) कडते हैं। धातु, धातुनच प्रस्ति ग्रंद देखी।

खनिजीषध (सं॰ क्ली॰) पद्यविध खनिजद्रथ । इसके पांची पदार्थ यह हैं—रस, उपरस, धातु, जनव भीर रहा। खनित (सं॰ क्ली॰) खन रच। भस्तविभेष, खन्ता, गंनी। खनित्रक (सं॰ क्ली॰) खनित्र खार्थ कन्। खनित्र, खन्ता, बन्ता, बन्ता, खन्ता, क्रदास।

खिनितिम (सं॰ ति॰) खननेन निष्ठ त्तः, खन-तिमक् । खनन द्वारा उत्पन्न होनेवाला, जो खोदनेसे पैदा हो। खिनितेल (म॰ पु॰) विषंश्यके च्येष्ठ पुत्र । दनके पुत्रका नाम सुवर्षा या। (भारत पाष्ट० ॥ प०) सर्वा देखो। किसी स्थल पर खनीनेत्र पाठ भी मिलता है।

स्विग्धान—पध्यभारत एजेन्सीमें खालियर रेशी-हेर्ट्ने अभीन एक सुद्र राज्य। इसका से बफल ६८ वर्ष मीन है। इसके पूर्व युक्तपान्तका भांशी जिला श्रीर दूसरी श्रीर खालियर राज्य है। भौगोलिक रूपसे यह राज्य तु टेल्ख उमें एडता है श्रीर १८८८ ई० तक -स्सीमें लगता भी था।

प्रकातक्वमें यह घोरकाका एक अंग्र रहा। परन्तु १७२४ ई॰की भोरकाके महाराज हिति लिंहने इसे भवने बेटे अमर सिंहको मोहनगढ़ और घहर गांवोंके साथ हो दे हाला। मराठाओंने भोरका राज्य विमाग करते समय १०५१ ई॰को एक सनद दे अमर सिंहकी यह जागीर बरकरार रखी। इस समय आंधीका मराठा राज्य घोर भोरका दोनों अपने भवकिको इसका प्रमुख बतजाते छे। १८५४ ई॰को जब मांसी राज्य टूटा, खनियाधानके राजा एखीपाल बहातुरजू देवने पूर्ण स्वाधीनता पानेका दावा किया। १८६२ ई०को उन्हें गोद जेने श्रीर कृष्टिम गवनमे स्वादे भाषीन रहनेको सनद दी गयी। यहांके राजा श्रीरका घरानिक बुंटेला राजपूत है श्रीर जागीरदार कहलाते है। १८०७ ई॰को राजा चित्रसिंहका राजा खवाधि मिला।

खनियाधानकी जीक संख्या प्रायः १५५२ है। वृंदेन खण्डी यद्यां चलती बोनी है। देव प्रावेत्य है। इस राज्यका प्रधान नगर खनियाधान है। वह स्वसार २५ २ ड० चीर देशार ७८ दें पूर्वे वहता है, खोन सख्या प्रायः २१८२ है। खनियाधान नगरमें एक दुर्ग बना, जिसमें राजाका निवास है।

खिनसम्भव (सं० पु॰) १ खर्षं, सोना । (ब्रि॰) २ खिनिज, खदानी।

खनिहाना ( हिं० क्रि॰ ) खाली कारना, समेटना, सबका सब ले लेना ।

स्रनी (सं० स्त्री०) खन इन्वा ड्राय्। १ धातु रत

श्रादिकी उत्पत्तिका खान, खदान । २ भूमिद्रिण, खोदाई । ३ श्राधार, टेक, सहारा । ४ खात, गद्या । खनि देवी।

खन्न-पद्मावने लुधियामा जिलेकी समराल तहसीलका एक नगर। यह खना० ३० ४२ व० घोर देशा० ७६° १२ पु०में नाथै वेष्टने रेलवे पर श्रवस्थित है। इसकी लोकसस्था लगभग २८२८ होगी। खनमें २ क्यास घोटने घोर श्राटा पोसनेका कारखाना है। यहां श्रंग-रेकी संस्तृतकी एक मध्य पाठणाना चलती शीर चास पासने खेतीकी चीज विक्ती है। १८७५ दंग्का खनमें स्युनिसपानिटी पढ़ी थी।

खन्न ( हि॰ पु॰ ) खन खन, खनक, खनाका। खन्न खन्न करना ( हि॰ क्रि॰ ) खनकाना, खनखनाना, बनाना

खन्ना (डि॰ पृ॰) १ कटिया काटनेकी जगइ। २. खनी सीगोंका एक भेटा बनजाई खन्निगों के ढाई या चार घरमें खन्ना एक अन्त होता है।

खन्य (सं ब्रि ) खन्-यत्। खननीय, खोदा जानेवाला खपनी (डि' क्ली ) १ नमनी, खपान बांसकी पतनी तीनी। २ बांसकी पतनी पटरी। इससे अस्त्रिकत्सा मस्न ग्रह्न बांधते हैं।

खपटा ( डिं॰ वि॰ ) १ वृद्ध, बुद्धाः २ कुरूप, बदसूरतः। ३ दृबस्चा पतला । (पु॰ ) ४ खपडाः।

खपरों (हिं॰ स्त्री॰) १ श्वद्रखपैर, कोटा खपडा। २ कोटे कोटे तख्ते। कडियोंके वीचम पाईनावन्दीके विग्रे खपटी सगरी हैं।

खपडमार (हिं किति) क्षिकोंकी एक रोति, किसाः नीकी कोई रसा। यह हरणात पहले पहल उखारी बढते पर होती है। इसमें ब्राह्मणी बीर दरियोंकी रस पिनाति बीर किसी कदर गुह तैयार कर देवताके इहे ज्य प्रसाद चढाते हैं।

खपडा ( डिं॰ पु॰ ) १ मृत्तिकाका कोई एक खर्छ। यह मकानको क्रतमें सगाया जाता है। खपडा दो प्रकारका होता है—खपुत्रा चीर नरिया। चपटे और चीकोरको खपुत्रा चीर सस्वे सीर नाली-जैसेकी नरिया कहते है। क्रतमें खपुषा विका कर उनके जीड़ पर नरिया रखा जाता है। २ स्त्वात्रका निक्षस्य प्रधेमाग । यह गोस जैसा होता है। १ भिक्तुकोंके भिचा प्रहण करने का पात्र । ४ भग्न मृत्पात्रखण्ड, ठीकरा। ५ कच्छ्य-के प्रक्रमा कठोरावरण । ६ चौड़ी गांसीका वाण । ७ गोधूमकीटविशेष, गेह्नंका कोई कीड़ा।

खपड़ी (हिं• स्ती॰) १ सड़ सूजिके बहुरी भूननेका वर्तन । २ सही का नांद-जैसा छोटा बर्तन । ३ खोपड़ी । खपड़ें ब (हिं• पु०) १ खपड़ें की छत या छाजन। २ खपड़ें की छतका सकान।

खपत (हिं॰ स्ती॰) १समाई, गुस्तायश । २ विनय, कटती।

खपती खपत देखी।

खपना ( हिं० क्रि॰ ) १ सगना, खर्व होना । २ चसना, निकसना । ३ विगडना । ४ सरना, सिटना ।

खुपरा ( हिं० ) वर्षर देखी।

खपरिया ( हिं॰ स्त्री॰ ) १ खपैरी, खानसे निकत्तनेवाकी एक चीज। वर्षरी देखी। २ श्चाद्र खपैरा, क्षीटा खपड़ा। ३ चनेकी फसबका कोई कीड़ा।

खपरेस, खपरेस देखो।

खवही (हिं० की०) गोधूमसेद, किसी किस्मका गेहं। यह वस्त्रई, सिन्धु, महिसुर मादि,प्रान्तोंमें एत्पन्न होती है। खवनी खरीफके साथ होनेवाला गेहं है। इसकी भूसी बडी सुप्रिक्तसंसे कूटती है। कोई कोई इसे गोधी या कफ़की भी कहता है।

खपात ( हिं॰ स्त्री॰) १ यन्द्रविशेष । यह बांसकी दी तालिया नीचे जपर लगानेसे बनता है । रेशमवाले इस पौजारकी बरतते हैं । २ खपदी ।

खवाची, खपाच देखी।

ख्याट ( हिं॰ स्ती॰ ) धोंकनी के छोटे छोटे उच्हें। यह सकड़ी की बनती श्रीरं धोंकनी के सुंह पर सगती है। ख्याटके ही बस धोंकनी की उठाते श्रीर दबाते हैं। ख्याना (हिं॰ क्रि॰) सगाना, कासमें साना, खर्व कर डासना।

खपुचा (हिं० वि॰) १ भयभीत, भगोडा, डरपोक।
(पु॰) २ सकड़ीकी कोई खपाच। यह दारके घर्धाः
भागमें चूलको हिदमें मजदूतीने बैठानिके सिये
समती है।

ख 3ट ( सं॰ पु॰ ) व्याचनख, बचनखा। खपुर (सं॰ पु॰ स्ती॰) सं पिपति उच्चतया, पूजा। १ गुनाक, सुपारी। खेन पा काम गतेन हिमकरकादिना पूर्यते, कर्मीय कः । २ सद्भुस्त कः । ३ शक्क की निर्योगः वचनखाः ४ वासक, क्रीवेर । ५ रसुन, सहसूत । खे पानाम उदितं पुरम्, मानाधिवादिवत् समाः । गन्धवनगर । इठात् प्राकाशमें गन्धवसण्डल देख पड़नेस कोई न कोई श्रग्रभ, इवा करता है। बहतसंहितामें सिखा है, खपुर किस प्रकार-के भावमें कहां उदित होनेसे क्या फल मिलता है—गन्धदैनगर इत्तर, पूर्व, दक्षिण वा पश्चिम देख पडनेसे यथाकाम पुरोहित, राजा, सैन्याध्यक्ष भौर युव-राजका विष्न होता है। फिर उसके खेत, रहा, धीत वा कृष्णवर्ष चगनेसे माद्वाप, श्रतिय, वैश्य वा श्रद्भता विनाध निश्चित है । देशान, प्रश्नि श्रीर वायुकी वर्मे यह दृष्ट होनंसे होन जाति मर मिटते है। यान्तदिक-को तीरणयुक्त गन्धव नगर नजर भानेसे राजाका विजय होता है। जिस वर्ष की गत्मवे नगर सकस समर्थी श्रीर सभी दिशायों में देखा जाता, राजा भीर राज्यको भय त्रा दवाता है, किन्तु धूम, प्रस्नि वा इन्द्रधनुः तुल्य होनेसे चौर तथा अरख्यवासी मरते मिटते हैं। रेषत् पारह वर्षे गन्धवैनगर निकलनेसे प्रमनियात होता श्रीर भंभा वायु वहता है। विन्तु इसके दीत होनेसे इत्सय बटता भीर दक्षिण भागमें रहनेसे जय मिलता है। जिस समय अनेक वर्णाक्षति पताका, ध्वत्र भीर तीरणादियुक्त गन्धवे पुर श्राकाशमें चढ शाता, घोरतर संग्राम सगाता भीर प्रविवीकी इस्तं, ननुष्य तथा भव्यकारत विलाता है। (बहत्व'॰ २६ व॰)

खि प्राकाश चरं पुरम्। ७ प्राकाशगामी देखपुर-विश्रेष । देखकच्या पुरोमा पौर कानकाने वहुत दिनों कठीर तपस्या की। उनकी तपस्याको देख कर अधा वर देने गरी थे । उन्होंने देखोंके दुःख निवारयकी प्राकाशगामी एक नगर प्रस्तुत करनेकी प्रार्थना की। अधाने उनकी प्रार्थनाके प्रमुख्य खपुरनगर निर्माण-कर दिया। (भारत, वन १९६ प०)

द इरियम्द्र राजाकी पुरी।

ख व ( रं॰ की ॰) खस्य पाकाशस्य पुष्पम्, ६ ·तत्। ृश्याकाशकुसुम, पासमानका फला । खपुष्य वास्तिक कोई पदार्थ नहीं हैं। किसी चलीक पदार्थके उपमा इदवे शास्त्रकार कीन खुष्पका उज्लेख करते हैं। दशीसे खप्रम घनहीनी बातकी कहा जाता है। २ पनसङ्घ, कटहलका पेड । खपर (हिं• गु•) १ स्त्वपात्रविशेषे. महीका कोई बतन। यह तसना-जैसा होता है। २ कानीके क्षिर-पानका पात । ३ भी ख लेनेका वर्तन । 8 खो उडा । खफगी (फा॰ स्त्री॰) १ प्रशित, नाराजगी। २ क्रीध, गुस्सा । खका ( घ॰ वि॰ ) १ घप्रस्त, नाराज, विग्रहा हुया। २ क्र्ड, गुस्रासे भरा हुणा। खफीफ ( प्र॰ दि॰ ) १ प्रत्य, थोड़ा। २ सप्त, इनका। ३ सुद्र, इकीर। स्त्रकीपा ( प० वि• ) ख हीपा, थोडा। खर्फा (डिं॰ स्ती॰) कुक्तीका एक पेंच। इसमें जोडकी गर्टन पर वार्ये डायसे यपका मार फोरन उसकी घपने टाइने हायसे फांस निया भीर यपनी नलाईकी उसके गली पर रखा जाता है। फिर अपने बार्ये डायसे इसका दाइना पोंडुचा पक्तडके कुछ जपर छठाते या भटका सगात और जोडका नीचे गिरात है। खबर (च० छो • )१ 'वाद, शत । २ स्वना, इत्तिना। ३ संदेशा। ४ संजा, होग । ५ घनुसन्धान, खोज । खबरगीरी (फा॰ स्त्री॰) १ पूक्तास, देखभास । २ सहातु-भूति तथा संदायता, दमददी भौर मदद। खबरदार (फा॰ वि॰ ) सावधान, डोशियान, समसनी दुभनिवासा । खबरदारी ( फा॰ स्त्री॰) साबधानता, शेथियारी, बाशीयों। खबीस'( प्र॰ पु॰ ) प्रैतान्, सूत, राज्यस, बदमाय घीर उरावना चादमी I बब्त ( घ॰ पु॰ ) समाद, सनक, पागसपन । ख़ब्ती ( प॰ वि० ) उदात्त, पागस । खब्द ( (इं॰ पु॰ ) दूर्वीत्रण, दूर । **थन्यरखन्त्रर (हिं॰ पु॰) शब्दविश्रेष,** एक धावाल।

Vol. V. 184

जल्द जल्द पानी सकानेसे यह ग्रन्ट निकलता है। खळा ( डिं• दि० )१ वाम, वाया । वाम इस्तरे काय-कारी. काममें जिसका बाया श्राध ज्यादा चले। खन्मड ( डिं॰ वि॰ ) नीर्णंशीर्णं, दुवसा पतला। खम (सं॰ पु॰ ह्लो॰) ग्रह, नचत्र। खभरना (डि'०कि॰) १ मित्रित करना, मिलाना २ उत्तरपुत्तर देना, तरतीव विगाहना । खभरुषा ( हिं॰ वि॰) व्यभिषारियौ स्त्रीसे उत्पव, जो किंगाससे पैदा हो। खस्क् ( एं॰ पु॰ ) खन्सुजनित्। इन्द्र। खंभान्ति ( मं ० पु०-स्ती० ) खे श्राकाये भान्तिभी मणं मांसान्वेषणाय यस्य । विसपची, चौस चिड्या। सम (फा॰ पु॰) १ वक्रता, टेढापन, शुकाव। २ गाने की एक सचकः खमणि (सं० पु०) खे श्राकाच मणिरिव प्रकायकः त्वात्। सूर्यं, सूरज। खमती-प्रामामके सीमान्तपदेशका एक पराही देश। यक्ष ब्रह्मपुत उपत्यकाके पूर्वप्रान्त पर पहता है। खमतीके प्रधिवासी खमती हैं। खपवी देखा। खमदार (फा॰ वि॰) वक्त, टेढा, क्क् क्ष चुर्मा। खमधना (हिं॰ क्रि॰) मिलाना, डार्जना । खमशा ( प्रव प्रव ) १ पांच पाच गैरों के वन्दकी गजन। २ कोई ताल। इसमें ५ मरी श्रीर इ खाली तालें ਜ਼ਾਨੀ ਤੈ। स्त्रमा ( हिं० ) चमा देखी। स्मीर (प्र प्र) १ पाटेका अपत्रा सङ्व । इसमे जले-विया बनायी जाती है। २ पदार्धिवियोष, कोई चीज। यह कटहल, अनुसास वगैरहकी सडा कर तैयार किया जाता है। खभीर पीनी तम्बाकूमें खुशवूके किय पडता है। स्तमीरा ( घ॰ पु॰ वि॰) १ स्त्रमोर से सैयार किया चुचा। २ शकार या श्रीरेमें पकी दुई दवा। खमीनन (सं॰ लो॰) खानां दन्द्रियाणां मीतनम्, ्-तत्। तम्द्रा, व वाई । खंमूर्ति ( सं • पु • ) खं मूर्ति रस्य, बडुती • । घष्ट-

मृति धर, भीमरूव, धिव।

खमूर्ति (स'॰ स्ती॰) खस्य बद्धाणो मृति: सक्त्यम्। ब्रह्मस्वरूप। (मत्र शष्टर)

खमूलिका (सं० स्त्री०) खं श्रूचमूतं मूनमस्या, बहुत्री तती स्टीप्कटाप् ईकारस्य इस्तस्य । कुक्सिका, पानीका एक पौदा।

खुमी (हिं० पु०) एक चिरहरित हुच । यह भारत, ब्रह्मदेश तथा धन्दामान ही पर्ने समुद्रके स्टब्स्य तीरों धीर सन्धियों में छपजता है। इसकी काल में सज्जी छ्यादा रहती थीर घमडा सिकाने में खगती है। खमीके रङ्ग में कार्पासक रिक्त होता है। फन सुमिष्ट थीर खाद्य है। खमीदकी शाखाशों से स्त जेसी महीन जटा निकलती है। उससे छोग किसी किसाका नमक बनाते हैं। इसका काष्ठ भी कुछ बुरा नहीं। खमीका दूसरा नाम भीर थीर राई है।

्युत्मती ( खमती )—भारतके पूर्वपान्तवामी शानवंशीय
कोग। भासामके कच्छीपुर जिले और उसके पूर्व
पार्वत्यप्रदेशमें इनका वास है। अशद्य शतान्दके
मध्यभाग यह विवाद विसंवादके कारण भासामके
सदिया विभागमें जाकर वसे। किसी किसीके मतमें
यह इरावतीके उत्पत्तिस्थानके निकट बड़ी खम्पती
नामक स्थानसे वहां गये थे। किन्तु खम्पती गयने
धापको वहुत दिनसे इत प्रदेशका भाषाके शब्द भरे
हैं। भाषामें भिकांश स्थामदेशकी भाषाके शब्द भरे

किंधी समय इनका वहां विस्तृत राज्य रहा।
मणिपुरवाले इस राज्यको पोङ्गराज्य कहते थे। यह
तिंपुरासे स्थाम पंथेन्त विस्तृत रहा। इसकी राजधानीको सान लोग मोङ्गमारङ्ग भीर ब्रह्मदेशीय
मोङ्गोङ्ग नामसे समिहित करते थे। १८वें सताब्दके
मध्यभाग ब्रह्मराज बालम्पराने यह राज्य ध्वं स किया।
राज्य विगड़ने पर कुछ लोगीने जाकर बासाममें
हपनिवेग लगाया था। डिहिङ्ग नदीतीरके फिक या
फिक्यांल शीर सदियाके किंतिजङ्ग लोग भी सम्पर्

यक्ष बीद हैं भीर भवनी रीतिके भनुसार मठ तथा याजकारखते हैं। भविकांग खम्मती भवनी भाषामें निख पड़ सकते हैं। यह नकड़ी की दीवार और खर पतवारका रूपर लगा कंची अरसीके मकान तैयार करते हैं। रूपर इस प्रकार सटका देते हैं कि वाहरसे दीवार नहीं देख पहती। बुद-मन्दिर घीर मठादि भी ऐसे ही होते हैं। मन्दिरोंमें किन्तु सुन्दर खोदित काक-कार्य रहता है। खम्पनी मठकी 'वापुचक्र' कहते हैं।

इनके यालक मस्तकसुण्डन, मालाधारण शीर धीतवास परिधान करते हैं। वंशानुक्रमसे याजकता नहीं मिसती। कोई भी याजक हो सकता है। याजक बननेवासिको केवल श्रविवाहित पवस्थामें वापुचड्डमें रहते प्राचीन याजकके पास पाठ, शिक्षा भीर धम-कर्मादि श्रभ्यास करना पडता है। याजक स्रोग प्रति टिन प्रात:काल अपने वालकशिष्यको साथ लेकर भिक्षाकी निकलते हैं। वालकके हाधमं एक वर्षा श्रीर लाइसे रंगी एक कठौती रहती है। वह बगटा वजाते याजकके साथ दूतपदसे राइके बीच सुहत्ते सुइसे श्रमता है। भिचाके लिये किसीका हारस्य **होना नहीं प**हता । घरके दरवाजी पर स्टब्स्य रमण्यां प्रस्तुत खाद्य लिये खडी रहतों भौर बान भौते पहुंचने पर उनका पाल भर देती हैं। बाहारादिके वोहे कोई दूसरा काम न जगनेसे याजक भीर शिष्य जीग मिल कर गजदन्त, प्रस्थिखण्ड प्रथवा काष्ठखण्ड पर कात्-कार्य किया करते हैं। हाथीदांत पर इनकी दनायी मृतियां देख युरीवीय कीम चमत्कत इए हैं। यह भन्यान्य शिल्पकार्यभी विद्या करते हैं।

ख्म्मती सीने, चांदी शीर मीहिने गहने अपने आप बनाते शीर हथियार वगेरह भी तैयार करते है। गैंड़ के चमड़े की नक्काशीदार बहुत बढ़िया ठान बनाशी जाती है। स्त्रियां विशेष परिश्वम करती है। थिरमें यह तरह तरहका फीता बांधते हैं। खेतीके काममें पौरतें भी महीं की कितनी ही मदद देती हैं।

खम्मतियोंका प्रधान प्रस्त गंड़ासा है। यह सादा पीर नकाशीदार भी होता है। कमरमें इस तरह गंड़ासा खटका करता, कि इच्छा होते ही दाइने हाय मूंठ पकड़के स्थानसे निकाला जा सकता है। इस्थमें गंड़ासा चीर पीठ पर ठाल रखके यह प्रधानता सुप्र करते है। भाजकल बहुतोंने वन्टूक उठाना भारमा किया है।

खम्मती स्ती कपडा शीर होंट या रेशमी डोरिया पहनते हैं। जो लोग झुट गर्ण मान्य शीर सम्पतिशाली हैं, पैरी तक पोग्नाक लटका लेते हैं। मामूली
कोगींका पहनावा झुटमें तक ही है। फिर वचः एवल
पर कार्यासिनिर्मित श्रीर गालमें नीले रंगका छापा
कुरता सटा रहता है। सर पर लम्बे बाज होते हैं।
समेद पगडीमें वालोंको वांच लिया जाता है। स्त्रियोंका
पहनावा भी प्राय: पुरुषों जैसा ही है। परन्तु वह
सरके वालोंको चारो श्रीरसे मत्ये सामने लगा कपाल
पर घोटो गृथती हैं। उसकी चारो तर्फ तरह तरह का
फीता बांधा रहता है। एक लंबा श्रंगरखा पैरों तक
पहना जाता है। उसे छाती पर बांध टेती है। श्रनह्यारोंके बीच साधारणत: गलेंमें सूंगे श्रीर दूसरी
घीजोंकी बनी माला पीर लानमें छेद करके प्रस्वरकी
पीली सीके डाल लेती हैं।

यह देखिनें सिंधक सुन्दर नहीं है। यानवंशीय प्रम्यान्य जातियों की घपेचा दनका रङ्ग कुछ धुंधना है। यरन्तु जिन्होंने श्रासाम जाकर श्रासामी रमिष्यों से विवाह कर बिया है, उनकी वंशसभान मन्तानसन्तिन का गठन कीमल श्रीर श्रपेचाक्षत सुत्री होना है।

प्रशहम मताव्दके सध्यभागको खमितयों में जो धारास गये, सिंद्या विभागमें वस गये। इनके प्रधान खाक्ष सिंद्या-खीया गोसाई ने चगरे जो का भनुम लाम लिया। उनके मरने चंगरे ज सरकार ने, मदिया के लिया। खमती लोग इससे विरक्त हो सिंद्याके सिंपा हियों की फीन चीर चंगरे ज चफर को मार के भाग गये। चंगरे जां ने यो हे समय तक उनका भनु- सरण किया। चव वह ठएहें हो ति इपनी चीर नव दि हुट्ट नदी तीर को रहते है।

खमती श्रामासकी श्रन्थान्य जातियी की श्रपेचा कितने श्री शिश्चित श्रीर सुस्थ्य है। नारायणपुरसें इनका प्रधान स्पनिवेश पढ़ा है। यह गोमांस व्यतीत श्रीर सभी प्रकारका मांस खाया करते है। इनका असीयस खमति-भाषामें सिखा है। बुढदेवको यह कदीमा (गोतम) कहते हैं। खमतो हुगाँ वा टेवी-पूजा भी करते हैं। किन्तु पपने पुशेहिते हाग ही पूजा सम्पन्न होती है। बाह्मणों ने पूजा नहीं कराते। देवी पूजाका पुरोहित खतन्त्व है। उनको 'पम्' चौर कदोमाके पुरोहितको 'बोमन' कहा जाता है। टेवी-पूजाम कुकुट, वराह, महिप प्रशृति विल होते हैं। हाग वा हं बका विल होते नहीं दखते। गोतमको ज्ञा पूजीसे ही की जाती है। उनके जन्म भोर मृत्यु उप-खर्ची यह धर्मी सब किया करते हैं।

खम्मा—कुनवारके तातारजातीय मिज्ञक 'यह नाचकर
भीर नाना भावभद्गी बता कर भिक्षके लीविका चनाते भीर समय समय पर मुसनमानींके पवित्र तीर्यं दर्जन करते चकर लगात है।

खुन्बाली-एक प्रकारके गुजराती बाह्मण । खुन्या रियाः सतमें अधिक रहनेसे इनका वह नाम पडा है।

खम्बू — नेपालके कोई योह जाति। यह प्रधानतः दृष्धकोषो तया कि नदीके मध्यवर्ती किरातो देगमें निम्बू
श्रीर याखः लोगों के षाय रहते हैं। खम्बू वननाते हैं — कि छनके पूर्व पुरुष कागोधाममें वास करते थे, वहीं से जाकर शासामने वस गये। पाइवड़ इनदे शादि पुरुष श्रीर राष्ट्रदेवता हैं। सभी राष्ट्रस्य उनकी पूजा किया करते हैं। इनसे यदि जातिकी बात पृष्टिये, जमो-न्दारसिंह वा मगड़ल वतसायेंगे। फिर नेपाल राज्यके गुर्खा दलमें को नियुक्त हैं श्रपना राय-जेमा परिचय-देते हैं।

यह वयस्या कन्यापीका विवाह करते हैं। मामूली
तौर पर पुरुषका १५ है २० भीर स्त्री दा १२ है १६ वर्षके
वीव विवाह होता है। २५ व्यक्ते नडकी पीर २०
वर्ष की लहकियोंके भी कितने ही विवाह होते दें खे
जाते हैं। माहीके पेकार भी कभी कभी स्त्रिया पुरुषोंका संसर्ग कर बैठती हैं। किन्तु कीर सुमारी गर्मवती ही जानेसे उसका प्रपधी भादासे उसकी व्याह
स्त्रीय प्रयमत: कन्याक घरकी वासके दो धीवोंमें
भर कर महुवेकी शराव श्रीर स्वरकी एक राम मेजते
हैं। विवाहकी रात वर कन्याकर्ता है। सेमन्दी यानी वयाने-

का १, द॰ देता है। कन्यावण द०) द॰ वे घा है।
एक्कालको न दें सकनेसे घोरे धोरे जुकाना पड़ता है।
कन्याके सीमन्तमें सिन्दूरदान घोर वस्त्रदान ही विवाह
का प्रधान घड़ा है। विधवा घोंका भी विवाह होता
है। परन्तु उसका दहेज बहुत कम है। विधवा रमणी
युवती घीर देखनेमें पच्छी होनेसे कोई पांचा और
उम्म जरा ज्यादा बढ़ जानेसे चौथाई दहेज खगता है।
सी मष्टा होनेसे उसको परित्याग किया जाता है। ऐसे
मौके पर विगाडनेवाचा घाटमी कन्याके पणका रूपया
वरको देने पर वाध्य है। दहेजका भगहा जुका देनेसे
दोनों विवाहित हो सकते हैं। परन्तु इनमें म्यष्टा
नारियां नहीं-जैसी हो हैं। जिसको कोई चरित दोष
सगता, प्रण्योको लेकर दूसरी जगह भाग जाती है।

खम्बू हिन्दू ही हैं, परन्तु ब्राह्मण इनका पौराहित्य नहीं करते। इनके स्वजातियोंने एक एक पुरीहित रहते, जिन्हें होने कहते हैं।

यह चैत चौर कार्तिक मासकी पार्वक नामक ग्रह्मेवर्ताके उद्देश्य श्कर, काग चौर मद्यकी पूजा चटार्त हैं। देवोके किये मेब, महिष, काग, कपोत चादि विक्ष किये जाते है। खुम्बू दुग्ध तथा दूर्वीधान्से सिंह नामक शिसी देवताको पुजते हैं।

पुरोहितके मतातुसार शवदंदकी पनिक्रिया प्रथवा समाधि होता है। मृतके छहेश उसके शासीय श्राहादि करते हैं।

बहुत दिनसे यह खेती बारी भीर जमीन्दारी करते भात है। अब कोई कोई नियास के सेनादस मुस गया है। फिर कोई कोई वयनादि कार्य भी करता है। खुख खाखसामणी पर उतना छूत विचार नहीं रखते। घरकी पालू सुगी, सुवरका गोळ और घराब खाने भीनेमें किसी कोई एक नहीं देनकी के खियों के नाम हैं—कार्यो, सुधास्त्रका, व्हालिंड्स, खेरेसाव्ह, सुद राहा, वीरासी, सुभियक्षे, ताङ्गब्या, कुंतुङ्क, दिस्वासी, दुङ्गमासी, नरदीका, निनोक्षां, निमासवीक्सं, नामच्छ्न, निमाबीका, नोमच्ड्न, परियाका, पसमवीका, फुंदलेसी, फुंसिंदी, फलूमाका, बरसीस, बांभीका, बाङ्गदेस, बोधिम, बींबाद्या, बीयोङ्ग, बूमाकार्सका, मेटूका, मैकन मले क्षमका, मयाहाङ्ग, मकारव्या, मुलुकुपास, रक्षित्र, रवाहाकी, राखाकी, रातीका, रापुङ्गका, रिम-विङ्गे, रेगावींका, देशिवङ्गाका, खोफींका, बाहसक, सिलींका, साङ्गपाङ्ग, सङ्गदेकी, कोठ'गे इत्यादि।

खन्भड़-वस्वदेवे काठियावार्ड प्रान्तका एक ग्राम। यह स्थान प्रपने खिकिष्ठी नागुमन्दिरके लिवे प्रसिद्ध है। ग्रामके प्रवेशहार पर दातको प्राय: सांव पहेरहते. परन्तु छनको छेड्डा नहीं करते हैं। ई० १२वीं प्रताब्दी कि पन्त वा १२वीं र्यतास्टीके पारकाकी स जानक-देवजीने समावत: इसकी खापन किया र या । खमाड नागकी जिस्ती इसे प्रकार है - छावस्वेशके ७ शक-पूर्त भाई भार जिसेमें रहते थे। उनकी अवेसी बहन का नामः विद्विद्वादे या। ेडाकुषीने उनके पासकी भाक्रमण किया भीर पश्चभीको हांक करके भवना मार्ग सिया। साती भाई घोड़े पर चढ़ पर्छ छोड़ानेकी . चले घे, परन्तु वारी वारी मार डाले गये। मर्रने पर वही सर्प बने श्रीर श्राज भी पूजे जाते हैं। बांकबांई सती हो गयी थीं। प्रत्येक सर्पकी भावाहर ने ने लाक्वोदेका भारे कहना पहला है। पहले भारेका मन्दिरं शियानीमें बना है जीर उन्हें शियानिश्रीनांग कश्वते हैं। दूसरेका स्थान देवधोलेराके निकट है। भौर छन्डे दे वधीनेरिश्रीनांग नामसे श्रमिहित करते हैं। तीमरा तनमानमें तनसानिश्री नामसे प्रसिद्ध है। तावीका बीधा ताविश्री कडलाता है। ख़श्रहके पांचवें को खमाड़ियो कड़ी जाता है। बेबरके छठेको बुचे-रिभी नामसे पुकारते हैं। धवानका सातवां मन्दिर धवानिकी नाग नामसे प्रसिद्ध है। खन्नाडिया नामकी प्रतिष्ठांके दिनसे इस गांवमें सोनार, रंगरेज, मोची. चमार और खटीक नहीं रह संकते और उनके पाने यर, क्रकृते हैं-सांप उन्हें बहुत तक्क करते हैं। फिर भी इस गांवमें सांप काटनेका खनर सुन नहीं पड़ती। सोंकरंख्या कोई पशर होगी । सीठाकी भांति खन्मड़ भी अपने महीके बर्तनीके किये समझर हैं। यहां मीटा स्ती कपड़ाभी बनता है। रुदेका व्यापार बडा है, परन्तु कुछ कुछ प्रमान भी विकता है। शिवके सन्दिरः में संवत् १५२० (१४६४ ई०) पड़ा है "भीर संस्वत् १५१२ (१४५६ ई॰के) भी पुरान समाधिस्थान विद्य-

ख्याचाव न्यस्वदेके काठियावाइ जिलेका प्रयक् कर देनेवाला एक तालुक। इसमें स्वश्वाव घोर चमारही २ गांव लगते हैं। जिडीस्वका प्रेयन ७ मील पश्चिम पडता है। जोकसंस्था प्राय: १४४८ है। भाज राज पूत घोर जिस्बडी घरानेके दायाद तालुकदारी करते है।

खन्धात—काम्बेका प्रक्षत नाम । यह 'स्तकातीर्ध' ग्रम्दका अपन्त्रं ग्रहे। काले देखी।

खक्यालिया—वस्वर्द्दे-प्रान्तीय काठियावाड़ जिलेके जाम राज्यका एक नगर। यह पक्षा० २२° १२ व० भीर देशा० ६८° ४४ पू॰में पवन सक्षाय बन्दरसे लगभग १० मील दूर पडता है। यहां एक न्यायाधीय भीर बहीवतदार रहते हैं। नवानगरके खालसा सरकार बनने पर जनतक भीरह जिव जीये, जामसाहन खन्धा-लियामें ही रहते रहे। पहले यहां वाधिलीका पिषकार या, जिनसे जाम रावलने दसे छीन लिया। इसमें कई एक प्राचीन देवमन्दिर हैं। खन्धानियाने जो हार भवनी कारीगरीके लिये प्रसिष्ठ है। यहां बन्दूकें बनाने-वाले कारीगर भी भीजूद है। यहां द्वारका जानेवाले समस्त यात्रियों पर भीचे लिखी रीतिसे कर लगाया जाता है।

२ पिष्ठियेकी गाडी—२६ कोड़ी १० माना।

॥ " "-१२५ "।

प्रति प्रायी— १२५ ";

एक सवारका कंट—७ "८ माना।

दो सवारका कंट—१० कोडी ११ माना।

प्रति घुडसवार—५ कोडी ५ माना।

प्रति नदे पुर्य वैद्य-२ कोड़ी ८ माना।

प्रति भैंसा—२ भोड़ी ८ माना।

प्रति भैंदा—२ कोड़ी ८ माना।

प्रति भैंदा—२ कोड़ी १३ पाना।

पानकी—२५०से ५०० कोड़ी।

दूसरी राइ जॉनिवाले यातियों में यह कर वस्त करनेके किये गुरगढ, गाइ, गाधनी भीर लाम्बर्मे भी करिन्दे रहते हैं। खुन्धालियाके अंघीन पिएडतारकर्मे सुप्रसिद प्राचीन देवमन्द्रिः है। उनके द्यांनकी जाने-वाले यातियों को भी कर देना पड़ता है। विष्कृतारक के एक सुष्डमें चावनका गोला डाखने ने नहीं इनता। इसकी लोकसंख्या प्रायः प्रश्0६ है। यहरकी दीवार-के पास ही घी और तेनी नामकी रनदियां वहती है। खस्मनेत—हैदराबाद राज्यके वारक जिलेका दिच्य तासुका। इसका रकवा ८८० वर्गमीन शीर पावादी कोई १५४१५८ हैं। इसके सदर खम्ममेतमें लगमग १००१ पादमियों की वसती है। यहां चावन बहुत होता है। निनामकी गारण्टीड हेट रेसवे इस तासुक में सत्तरसे दिख्य तक चलती है।

खन्माच (डि॰ पु॰) एक रागिषी। यह मानकी प रागेकी दूसरी रागिषी है। खन्माच केवल छड खर सर्गनेसे पाडव कड़नाता भीर रातकी दूसरे पड़र पिछली घडीमें गाया जाता है।

खम्माचक्रान्द्रहों (हिं°० पु०) एकं रागी यह सम्पूर्ण जातीय एक सद्धर रागे हैं। राचिको दितीय प्रहरके समय देसे गाते हैं।

खश्चाचटोरी (हिं॰ स्त्री॰) एक रागियो। यह संपूर्ण जातिकी होती और खम्बावती तथा। टोरीसे मिलकर बनती है।

खन्माची ( हिं॰ स्त्री• ) खमान देखो।

खय ( किं ) चव देखी।

खवानत ( घ० स्त्री० ) १ गवन, धरोडर न देनेकी वात। २ चोरी, वेडंसानी ।

खरंजा (शिंब्स्ती॰) १ खूद जली शुर्द शेंट। पद्माविमें पक्षति समय ज्यादा भांच लग जानेवे जद दो-तोन शेंटें एक श्रीमें पक्त कर काला पड़ जातीं, खरंजा कड़लाती है। श्रीमावा। २ खडेंजा, पक्षी गव।

खर (सं ० पु०) खं मुख्कुइरं पित्ययेन घरत्यस्त, यदा खं इन्द्रियं काति, ला का बाहुलकात् लकारस्य रत्नम्। १ गर्दभ, गधा । २ घष्कतर, खचर। (मन १९१०) ३ कोर्र राचस । यह रावणका स्त्राता रहा। इसके घीर एक भाईका नाम दूषण या । यह दोनों रावणभानिने स्पेनखाके साथ पश्चवटी वनमें रहते थे। लच्कुणके हाथों स्पेनखाके जब नाक कान काटे गये, खर ूष

राममें नड़ पड़े भीर उन्होंके वाणों से निष्ठत हुए। (रामायच चरखकाष्ट) खर राज्यसने विश्ववाके भीरससे राकाके गर्भेसे जन्मग्रहण किया था। (भारत, वन २०१ प०)

"खरदूवय मी सम बलवना।

तिनिहिं की मारे विन् मगवन्ता ॥" (तुलसी )

४ यास, जवासा १ ५ काक, कीवा । ६ कक्षपकी
७ कुररपची । प्र च्योतिषयास्त्रके प्रद्यापतिष्ठ संवस्वरींमें पञ्चविं श्तितम वस्तर । इस वर्षमें भयानक
उपद्रव उपस्थित होती है। चीरीं, चूहीं और टिडिडयोंके उत्पातसे प्रजावमें प्रतिथय दुःख पाता श्रीर
देश भक्ष हो जाता है। च्योतिस्तत्व) ८ सुर्यके पार्खं वर ।
१० पिंससदार ग्रष्ट, पिच्छम सुंद दरवाजिका घर ।
११ द्यास्त्रभं, श्रांच । (ति०) १२ ष्ट्यास्प्रभं युक्त,
गर्मे। १३ कठिन, कड़ा । १४ घमें । १५ निष्ठुर,
वेरष्टम।

खरक (सं॰ पु॰) चेत्रव्येटी, खेतका वित्त पापड़ा । खरक (डिं॰ स्त्री॰) १ खटक, खड़क, खड़ खड़ाइट ! ''खरक चरीनकी" (पपाकर) २ टहर । ३ ठाढ़ा, बाड़ा, चेरा ! खरकत्ता (डिं॰ पु॰) पचिविधिन, एक विडिया। यह सटोरीकी नृतिका होता है ।

स्वरकिट चित्रारमान्तके एक शिवाग जिलेका एक प्रमान । पहले यह स्थान सिवार-मुहस्तदावाद जमी न्यारीके प्रन्तर्गत और महाराज मोदनारायणदेवके पित्रकारभुक्त रहा । भवाव प्रजीवर्दीने मोदनारायणको हटा खरकिट्हा इकवाल प्रकीखांको दे हाला !

सहारांज मोद्रमारायणके समय यह भूभाग ३८ विभागों में बंटा या घीर छनके घषीन प्रत्ये क भागों एक-एक संस्कृत रहा। संरक्षक छोग घर्ष खाधीन ये। जब कोई राजा सिंहासन पर कैठते, यह उनकी घषीनता खी जार करते श्रीर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ कर देते थे।

मोदनारायणने राज्य खो रामगढ़ जाकर प्रामय बिया घोर उनके पीत्र गिरिवरनारायणने वक्षां घंग-रेजीको यथेष्ट साझाय्य दिया। जब घंगरेजी फोज खरकदिकामें घुसी, २८ संस्थानीं कब्बीसने गिरिवर-नारायणका प्रषा सिया था। उसा समय इक्षवान

प्रकीखां राज्यसे ताड़ित हुए। उनके खास भवने १७ गांव रहे, जो गिरिवरनारायणको शिष्कर दिशे गये। गिरिवर भौर भंगरिजोंका पच सेनवासे २६ संरचकीं के साथ दकामी बन्दोहस्त चुपा। विषयताचर्य करनेवाली प्रपनी संरचकता खो बैठे। बाकी ५४ गाबी-का चलग लोगोंके साथ घरणायी प्रवन्ध किया गया। १८०८ ई॰को गिरिवरनारायणने ६३२४) र० सामाना मालगुजारी पर बडेलाटसे सब गांवींसा सदासी पटा खिखा लिया। प्राजकत इस राज्यका कितना ही अंध खास गवनेमिएटके राज्यमें आ पडा है। खरकदी-बम्बई प्रादेशिक शहमदाबाद-जिलेके गावा उपविभागका एक गाम । यह सीहोरसे प्राय: १० मील दिचिण-पूर्व मवस्थित है। इस्में बासन प्राहका मग्र-इर मनवरा बना है। मकवरेने शिलाफलकमें १२६६ देवकी तारीख है। उसमें निखा है-बानन ग्राह प्रबु सुक्षमाद जकरियाके लड़के थे। वक्ष सलतानसे पपने बाएस लड करके शेख जामर नामक नी अरके साथ गोद्या भाग पाये। फ़िर वह खरकदी पहुंचे प्रोर किसी मुसलमान तेलीके पास जाकर ठ४रे । वहां उन्होंने उस तेलोकी श्रन्थी माको श्रन्छ। क्रिया श्रीर दूसरै त्रजीतिक कार्यभी सम्पद्म किये। श्रन्तकी वृद्द साध जीवन व्यतीत करते १०० वर्ष ही भवस्थान चन बसे । बालन शाहके सरते पर गांववाले उनके-सक्दरे-को पूजने सरी। कदते हैं कि उनके भादे दबाहीम श्रीर भतीजी सचिन्दा उन्हें दूंढने चले थे, परन्तु जमीन-ने फाट कर उन्हें निगल डाला। वालन भाइका सकः बरा पहली उता सुसलमान तेली ग्रीर ग्रेख जमरके श्रधिकारमें रहा, फिर श्रेख कमरने , उसको वध करके श्रापना एका विपत्य जमा /लिया-। कितने ही वर्ष पीके खोखरा मोहोताके वाचानी गोहिसीने खरकदिका चाधा भाग प्राप्त किया। प्राज्ञकत यहां वाचानी गोडिकों भीर योख कमरके वंशधरीका सम्मानत प्रधिकार है। सकवरेके दूसरे शिलाफलकर्मे लिखा है कि १२४५ दें • को उसकी सरसात की गयी। खरवाना ( हिं० कि. ) १ वीमी घीमी घवाज घाना, खरखराना । २ दुखना, दद होना, तपकना। फांस

चुभने भीर उसने र्ष्ट रह दुखनेको 'खरकना' कदते है।

खरकपुर (खडगपर)—विशार-प्रान्तीय सुंगेर किलेके खरकपुर परगनेका एक गहर भीर सदर सुकाम। यह अचा॰ २५° ७ छ॰ भीर देशा॰ १८८० १६८ पू० पर भवख्यत है।

यह परगना दरभङ्गा सहाराजके श्रधीन है। यहां प्रायः ३ हजार लोग रहते हैं। खरकपुरमें दरभङ्गा-सहाराजका स्थापित श्रीवधालय श्रीर विद्यालय वर्त-सान है।

खरकपुर (खडगपुर) — बङ्गालक मेहिनीपुर जिलेका एक गांव। यह ब्रक्षां० २२° २० छै। देशा॰ ८७° २१ पू॰में भवस्थित है। जीकसंख्या बोई १५२६ होगी। यह बङ्गाल-नागपुर-रेजवे श्रीर ईष्टकोष्ट शाखाका वडा जद्मश्रन है। फिर बडी साइन कलकत्ते को बग्बईये मिलाती श्रीर उत्तरमें एक शाखा बांकुडा तथा भरियाको भी जाती है। गांवमें पीर जोडानीका सकवरा है।

'खरकर (सं॰ पु॰) खरस्तीतः करोऽस्य, वहती॰। सूर्यं, सूरज । खरकिरण प्रस्ति शब्द भी इसी पर्यं में पाते हैं।

खरक में — जैनगास्त्रमें क्रूर व्यापार पर्धात् प्राणियों की दुःख पहुंचानेवाले खोटे रूजगारको खरक में कहते हैं। खरक में न करनेवाले खरक में तते वह लाते हैं। यह क्रत पन्द्र इस्तिचारों से रहित ही पक्का होता है। वि पंद्र ह प्रतिचार ये हैं, — बनजीविका, प्रकित जीविका प्रकटनीविका) स्कोटजीविका, माट-जीविका, यंत्रपीड़न, निर्जां छन, प्रस्तीपीष, सराप्रेष, दवपद, तथा जीवें की पीड़ा देनेवाले विषवाणिष्य, साचावाणिष्य, दंतवाणिष्य, त्रेयवानिष्य श्रीर रस-वाणिष्य। (स्वारक्षंचन, पृष्ट १२६६)

खरक वट ( हिं॰ स्त्री॰ ) एक चिकानी पटरी। यह दो प्रद्रुचि परिमित विस्तृत होती है। इसे करचे पर दो खूटियों में प्रदक्षा कर तिरक्षा लगा देते पौर ताना फीचा कर गुलंबदन प्रादि दुन खेती है।

खरका ( चिं० पु॰ ) १ सों कया किसी दूसरी लक्डोका

पतका और छोटा टुकड़ा। यह भोजनीपरान्त दानितं जर्ग अवादिको छोडानेके लिये व्यवद्वत होता है। नीमका खरका मबसे अच्छा समका जाता है। चांदी, तांवे चादिके भी खरके बनते है। र पकात्रविधिप । बाटा मांडके ससके वारीक वंशीक जस्बे टकड़े जाट सिये जाते हैं। फिर उन्हें चीनें भूनने और चीनो ,पड़े दूधनें भिगोनेंसे खरका तैयार होता है। यह प्राय: विवाहके समय कचोके दिन परीसा जाता है। र खरक, खरखराइट।

खरकाष्टिका (सं० स्त्री०) खरं सम्रं काष्टं यस्याः, बस्त्री० कप्-टाप् चत इत्वस्र । वेसा, एक पीदा। खरकुटि, खरकटो देखी।

खरख़टी (स • स्ती॰) खरा चासी झटी चेति, कर्मधा०। १ नावितथाला, नाईका घर। खरस्य गदमस्य झटी, ६-तत्। २ गर्दभग्रह, गर्धोका बाडा।

खरकोण (स'० ए०) खरंतोत्र' झुणति यव्दायते, खर-झुण् प्रण्। तित्तिरपक्षी, तीतर। खरकोमल (सं• प्र०) च्येष्ठमास।

खरकाण, खरकीण देखी।

खरखरा ( हिं॰ वि॰ ) खुरखुरा, नाइमवार, जी विकाना न ही।

खरखसा (फा॰ पु॰) १ विवाद-विसंवाद, भागसा, बखेडा, जडाई। २ प्रायद्वा, खोक, डर।

खरखौदा—पञ्चावके रोहितक जिलेकी समपना तह-सीनका एक नगर। यह श्रहा० २८ धूर छ० भीर टेशा० ७६ धू० पू० पर श्रवस्थित है। नोकसंख्या प्रायः पांच हजार निकलिगी। यह नगर श्रति प्राधीन है। श्राज भी इसके श्रनेत निद्यं न मिनति—किसी समय वह विशेष सम्हिद्याकी रहा। यहां थाना, मदरमा, खाक्षस वगैरह वना है।

खरगस्वनिका, खरम्या देखा।

खरमस्विमा (सं॰ स्त्री॰) खरं गुस्थेन गीवगश्चेन नितरां भाति, निभा क । १ नागबसा, गीरखसुष्डी । २ वृन-तुससी ।

खरगन्धा ( स'॰ स्त्री॰ ) खर छग्नः गन्धो यस्याः, बहुत्री॰ ततः टाप् । १ नागवला । २ वनतुससी । खरंग्रह (ए' क्ली॰) गर्दभग्रह, गधिके रहनेकी जगह । खरगह, खरगह देखी :

खरगोन—मध्यभारतीय इन्होर राज्य के नीमांड जिले क सदर। यह घवा॰ २१° ५०° छ० घीर देशा॰ ७५° २० पू॰में बुन्हों नदीके वाम तट पर अवस्थित है। स्ते क-संस्था पायः ७६२४ होगी। मालूम होता है कि सुगः सीने खरगोन बसाया था। यह पहले मालवा स्वेकी वीजागढ सरकारके किसी महलका प्रधान नगर रहा, प्रोड़े, उक्त सरकारका ही सदर सुकाम बन गया। वहें सकानी शीर बहुतसी कहीं का भम्मावग्रेष देखनेसे समक्ष एड़ता है कि खरगोन छस समयको एक बही चटी जगद था। स्युनिसपासिटी स्थानीय कार्योका प्रवस्थ करती है।

खरगोश (फा॰ पु॰) एक तीन्छादन्त चतुष्यद जीव, खरहा, चीगडा। इसका संस्कृत पर्याय—श्रथ, श्रथक, मृगसीमक, श्रुलिक शीर सोमकर्ष है। खरगोशकी हिन्दीमें 'खरहा', व'गसामें 'खरगोस' या 'सस्वे', सराठीमें 'श्रथ', तामसमें 'सुसन्', तेसगुमें 'सुस्डेलि', कनाड़ीमें 'सन्ना' शीर गाड़ीमें 'मोसोन' कहते हैं।

श्रमकाति (Lepus) प्रधानतः दो प्रकारते शीते हैं। कई एक भवेचाकत वड़े दीखाते, जी अंगरेजीमें 'हैगर' (Hare) कड़जाते हैं। फिर क्रोटे खरहों का भंगरेजी नाम 'रै विट' (Babbit) है।

प्रवस से पीके खरगोशों में फिर पाकार गठन पीर वर्षके प्रमुखार १५ प्रकारकी भाखायें निकासी गयी हैं। इस प्रकारके खरहें पड़ें लियाकी छोड़ कर पृथिवी पर सब मिलते, यहां तक कि चिरतुषारा हत हैं, सुनैव प्रदेशमें भी बर्फके बीच देख पड़ते हैं।

कोट खरगोग भी पृथियो पर सब जगह रहते हैं।
सम्बं की पंग्रंभी मध्य गयक पति भीव होता
है। इसका गिर गीन भीर सुंह कोटा रहता भीर उसकी
दोनी वंगलीन बड़े बड़े बाल पा जाते हैं। कान कुक कुक बड़े लगते, जी इच्छातुसार पीक्षेको हुमाये जा सकते हैं। पांखकी पुतली खूब साफ और बड़ी होती है। चाहने पर खरगोग पीक्षे भी देख सकता है। यह प्रति कीमन भीर विकान बाली से टंका रतना है। यह

वने जङ्गलों कीर गांवके पास गर्हे खोद कर वास करता. भीर रातको चरने निकसता है। ग्रस्यचेत निकट होनेसे फिर निस्तार नहीं, दलके दल खरहे जाकर उसे नष्ट कर डासते है। इसलिये विलायत वगेरह बहुतसां जगहोंमें, जहां खरगोय ज्यादा हैं, इनके मारनेको नाना प्रकारके उपाय भवनस्वन किये गये है।



शयकते पर पर पर शत है। ऐहा कोई पस्त महीं जिससे विपद् पड़ने पर छुटकारा मिल सके। फिर भी ईखरकी क्षपसे इनकी अवस्थाकि बहुत प्रवत्त हैं। वायुका थोडासा यहर होते भीर पेड़का पत्ता खड़कते ही यह सावधानी हो भाग खड़े होते हैं। पोई शतुकी आते देख खरहे प्राय होड़ कर दीड़ते भीर थोड़ो दूर पर जा ठहरते, फिर दूसरी भीर उद्यत्त है। यह बड़े कोमल होते और कुत्ते वगैरह दुश्मनीका दांत सगते हो मरते हैं। खरगीय भांख फाड़ कर सीते भीर दो दो पैर सठा कर चनते हैं।

खरही इन्न महीनेंगे गर्भवती होती है। वह एक महीने जोई साथ साथ सात बाठ बहे निकासती बीर १०११ दिन जोई फिर गर्भवती हो जाती है। जगत्में इसके बहुतसे यतु न रहते, समस पडता है, खरहींसे बाधी प्रथिवी भर जाती। इसका मांस बहुत कोमल बीर सुखादु होना है। विजायतमें बहुतसे पादमी सुह-व्यतके साथ खरगोयका गोम्ब खाते हैं। इसके सुजायम क्येंदार चमड़ेकी हम्दा हम्दा टोपियां वनती है। सुतरां व्यापारमें श्राकका चम मुख्यवान है।

खरगोश पालनेसे डिल जाता, परन्तु पांच इहर वर्षसे जगदा बचने नहीं पाता। वराइमिडिरके मतमें रातकी खरड के बाशी और बोलनेसे मङ्गल डोता है। ((इहत् • प्यार) अवस्त्री

खरयह (सं॰ पु॰) खरस्य यहः ग्टहम्, ६-तत्। गर्दभः ग्टह, गद्दा रङ्गनेका घर। खरवातन (सं• पु॰) खरसुपरोगं तत्रासस राचसं वा ब्रातयति, इन् स्रायं पिष्-्खु। १ नागकेयरहच २ त्रोराम।

खरक्कर (सं॰ पु॰) खरसीनम्बरः प्रमस्य, वहन्नी॰। १ डलुपनामस्या, एत घास। २ श्लार नाम सुद्र सुप, कोई कोटी भाड़ी। ३ कुंदुरुद्धण! ४ भूमिसहस्रस, एक पेड। ५ शाकहस्र, सागीनका पेड। ६ शाखीर इस्र। ७ रक्कापामार्ग, सास सरसीरा।

खरच्छदा (सं०स्ती०)१ विपुरमत्निका। २ चिकि ज्ञिका।`

खरज (हि॰ पु॰) घड्ज, गानेका प्रधान खर । खरजको साध कर ही गाना घारमा करते हैं। वहन देखो। खरज (वै॰ सि॰) खर्र जोर्यति, जुवाहुककात् कुः।

खरण्, १ प - १७४७ / खर जाटात, भू वाह्यवात् छ तीव्रगति, जल्द चलनवाला । (सन् १०१०६१०)

खरटो (सं॰ स्त्री॰) रङ्गधातु, रागा ।

ख(यस् (सं० ति०) खरस्य नासेव नासा यस्य, वहुनी०। खरा नासा यस्य दिन वा, नासाया नसादेगः विकस्य-पक्षे पज्ञभावः। १ गर्देभ सदृय नासिकायुक्त, जिसकी नाक्ष मिनती है। २ तीस्यनासिक, जिसकी नाक्ष भारदार हो।

खरचस (सं० ति०) खरा तीस्गा नासा मस्य, बहुन्नो। चन् नासाया नसादेगस । खरवरामा ननस्। (पा प्राधाराद वालिस) तती गृत्वम्। पूर्वपदान् स न्नावानमः। पा वाशाश १ तीस्गा नासिक, ती की नास्त्रवासा। २ मधि जेसी नास रखने-

चरतर (संक्रिक) खर-तर। प्रतिशय तीक्ष्ण, जादा पैना।

खरतुष्व श (सं॰ पु॰) चल्लाल्का, चाजवंती। खरलक् (स॰ स्तो॰) खरा तीक्ष्णा लक् यस्याः, बद्दता॰। प्रसम्बुषः, किसी निस्त शी चालवंती।

Vol. V. 186

खरणु सा( चिं॰, पु॰) १ स्टब्पियम्, एक चास । यह बणुवा जेसी एक चास है। पद्धाव और सध्यप्रदेगमें खरणु वा बहुत होता है। इसका टूसरा नाम चसर-बणुवा है। यह सदसे निक्तष्ट ग्रांक समभा-जाता है। २ कोई निक्षण व्यक्ति वा द्रव्य, खराव चीज।

खरदंष्ट्रा (सं॰ फ्री॰) गोचुस्चुय गोखुरूका, पौदा। खरदण्ड (सं॰ क्लो॰) खर उग्र: कण्टकाइतलात् दण्डो यस्य, बहुवी॰। पद्म, कंबन।

खरदता (सं० स्ती०) खरंदनं यस्याः बहुत्रो०।
१ खामासता । २ काष्ठोदुस्वर, कठगृतर ।
खरदा (हि० पु०) मङ्ग्रसं नगनेवासा एक की डा या

हरदा ( चि॰ पु॰ ) मङ्गर्से अगनेवासायक की डाया रोग । इससे मङ्गरके पत्ते खास पड जाते कोर पौदे बढने नहीं पाते ।

खरदी—वस्वरं गान्तके थाना जिलेका एक रेलवे श्रेयन। यहा सुसाफिरी और मानका धाना जाना बट रहा है। १८२७ ई०को ल्लूचने जा कर देखा कि वह एक सामान्य यहर घोर मामूनो सराय था। खरदी में उस समय ७५ घर, ३ हुमाने, कई एक कूए थोर एक धच्छा बाग रहा।

स्तर्वण ( सं ॰ पु॰ स्ती ॰ ) खरं डग्रं दूषणं मादकता । कानकदोषो यस, बहुनी ॰ । १ ध्रस्तरह स वा फल, धत्रैका पेड था फल । खास दूषणस, दतरितरह द स खर श्रीर दूषण नामक दोनी राचस । खर देखी। (ति ॰) खरं तीन दूषणं यस्म, बहुनी ॰ । इ तीनदीष युक्त, बहुत बुरां। स्तर्धन्वका ( सं ॰ स्त्री ॰ ) गोरं चतर्छ हा ।

खरधार (सं कि कि ) खरा उपाधारा यस्य, वहुनी । तीतधार, पैना, तेल । सुद्धतने सतमे नरपत्र सिंख दूसरा सीई खरधार अस्त व्रणाद् पर प्रयोग करना बन्धिय है।

ख्रध्यं भी (स॰ पु॰) खर खरनामानं राज्ञसं ध्वं स यति, खरुध्यं संश्विच् त्राण्। १ श्रोराम, जिल्लाने खर राज्यसको मारा या। २ कंसके खर नामक चरको ध्वस करनेवाले श्रीक्षण।

खरना (हिं॰ मिं॰) कर्णाको जसमें इसायन करके पहि-व्यार करना, उनकी पानीमें गर्म करके साम काना। खरनादिनी ( सं० स्ती० ) खरनादिन् कीप् । रेणुका नामक गन्धद्रथा, एक खुशवूदार चीज् । खरनादी ( सं० त्रि० ) खरं नदित, नदः चिनि । गर्देभ-जैसा प्रबद्ध करनेवाला, जी गर्धिकी तरह बीलता हो ! खरनाल ( सं० क्ती० ) खरं नालं यस्य, बहुवी० । एवा, कमल । ( सागवत २ मा२० )

खरप ( सं ॰ पु॰ ) खरं पिवति, पा-क । १ ऋषिविशेष ।
यह शब्द नरादि गणके श्रन्ता त है। गोवापत्य श्र्यमें
इसके उत्तर फ़ल् लगने ते 'खारपायण' शब्द बनता है।
खरपत ( हि ॰ पु॰ ) हस्रविशेष, एक पेड । यह नी तगिरि, कहेनखण्ड, श्रवध श्रीर ब्रह्मदेशमें बहुत उत्पन्न
होता है। वैशाख ज्येष्ठ मास इसके फूलने श्रीर कार्ति क श्रयहायण फलने का समय है। खरपतका फल मकीय-लेसा श्रामा श्रीर कच्चा ही खाया जाता है। इसकी पत्तियां खाने में हाथीकी बहुत शब्की लगती हैं। खरपतके बल्जनमें चमडा सिकाति है। इससे हरा पीका एक गोंद भी निकलता है। खरपतका दूसरा नाम 'धोगर' है।

खरपत्र (सं॰ पु॰) खरं पत्रमस्य, बहुत्री०। १ यान हत्त, सागवन । २ खुद्रतुलसी हत्त, स्रोटी पत्तीकी तुलिशे। ३ तास्त्रतुलसी हस, खुणवृदः र तुलसीका पेड़। ४ भूजें- वंत। ५ यावनास, किसी किसाका रमसर। ६ मरवक- हत्त, मरवा।

खंरपत्रकं ( सं ॰ पु॰ ) तिसहन्त ।

खरपट्टी (सं॰ स्ती॰) खरं पतं यस्याः, बच्चती॰। १ गीजिन्द्वा नामस्रुप । २ काकीदुर्खारका, कठगूलर । खरंपर्यिकी, खरकी देखाः

खरपञ्जद ( सं॰ प्र॰ ) शाखीटवृक्ष ।

खरपा ( हिं ॰ पु॰ ) चीबमना।

खरणाक्य ( ४'० ए॰ ) कपित्रहरू, केथिका पेड ।

खापात (सं क्सी॰) खाच तत् पातच्चेति, कसीधा०। कीडपात्र. कीडेका वर्तन।

खन्पादाढा ( सं॰ पु॰ ) खरैः पादै सू जैराढाः । कपिसः इच, कैथेना पेड़ ।

खरपुष्प ( सं॰ पु॰ ) खरं पुष्पसस्थाः, बच्चती०। सर्वकः बक्ष, सरवेका पौदा। खरपुष्पा (स°० स्त्रां०) खराणि पुष्पाणि चस्याः, बहुत्री०। ङीवभाव पक्षे टाप्। १ वर्वशे, एक सजी। २ वन-तुक्तभी, ववर्षे।

खरपुष्पिका, खरप्रधा देखो ।

खरपुष्पी, खरपुषा देखी।

खरिपय (सं० पु०) खरः धान्यकत्ताय प्रश्नृति शस्य-मद्गिस्त्रानं प्रियो यस्य, बहुत्री । सस्य रः। पारावत, कब्तर ।

खरव ( डि') सर्व देखी।

खरवूजा (हिं॰ पु॰) सताविशेष, एक वेल । यह कक ही जातीय एक सता है। इमके फल गोन, मीठे भीर सुगन्धि होते हैं। खं वुजेका वीज पीष मान मासकी प्रायः नदी किनारे गहुः खोद कर गाडा जाता है। फिर इसकी चास फूससे ढांक देते है। योड़े ही दिनोंसे वीजसे वेस फ्ट माती भीर चारो भीर फैल जाती है। चैत्रसे भाषाट मास तक खरबूजा फलता है। यह कई प्रकारका होता है—सरदा, सफेदा, चितना, नखनवी, जीनपुरी हत्यादि । खरबूजीके वीजकी ठण्डाईमें घींटकर पीते, या किनका निकान यक्समें पागकर खाते हैं। खरबूजीके वीजका तेन खाया भीर उमसे साबुत भी बनाया जाता है। इसके फलका खरबूजा ही कहते हैं। यह खानमें गमें और दस्तावर है। खरबूजा छाकर पाय: धवंत पी नेते हैं। चखनज भीर जीनपुरका फल बहुत मीठा होता है।

खरवीजना ( हि॰० पु॰) पातिविशेष, रङ्गरेजो का सट-घडा। इस पर रङ्गका माट रख कर उसकी टपकाया जाता है।

खरभर (पि o पु०) १ बङ्ख्हाहर, खटपट ८२ की ता-इज्ञ, गुजगपाडा । ३ इजचन, चन फिर।

खरभराना (डिं॰ क्रि॰) खरभर खरभर करना, ची जी की उत्तर पुत्रदेते एक खास त्रावाज निकासना। २ इका करना। ३ इसचल डासना। ४ घनराना।

खरभराष्ट्र, खरमर देखी।

खरमञ्ज (वै॰ पु॰) खरं मज्जयति, मस्ज र। पत्यन्त भोधक। बरन् देखी।

खरमञ्जरी ( सं • स्त्री० ) एरा मञ्जरी यसाः; बडुवी॰ ।

समासाना विधेरिनत्सालात् न कप्। १ चयामानै, विचरा। २ खेतायामानै । प्रस्तान्त खरमञ्जरि प्रव्हता प्रयोग भी देख पड़ता है।

खरमस्ती (फा॰ स्त्रो॰) मोटमर्दी, शरारत पाजीवन। खरमास (डिं॰ पु॰) पीव तथा चैत्र मास। यह समय श्रमकार्यके लिये श्रच्छा नहीं।

खरमूत ( सं ॰ क्ली॰) गर्दे भमृत, गर्ध का पेशाव । यह कटु, एषा, चार, तिक्र, कामोक्सादहर भीर कफ तथा महावातम्ब होता है। (राजनिष्णु) खरमूत्र तेल भीर . मस्यमें क्लीडा जाता है। (प्रविष'हिता)

खरयष्टिका ( सं॰ स्त्री॰) सञ्जवाद्यानमः। खररस्मि (सं॰ पु॰) खरस्तीस्त्यः रश्मियंस्य, बहुन्नी॰। सूर्य, आफताब।

खरराइ (सं० पु॰) सुखपुण्डू कयुत्त खड्ढादाख, एक बीटा जिसके सुंदर्से टीका हो।

खररीया (सं कि कि ) खरं रीम यस्य, बहुवी । १ कि ति रोमयुक्त, जिसके वाल का हे हों। धर्म प्रास्त्रकार वातातपके मतमें गर्देभकी मार डालनेसे परजन्मकी खररीमा होते हैं। (पु ) २ नागविष्येष।

-बारल (हिं॰ पु॰) खन, पत्यस्की एक क्रुंडी। यह गहरा, कीन या सम्बा होता है। इसमें कीषियां वीटते या सूटते हैं।

च्छावट ( हिं॰ स्त्री॰ ) यन्त्रविशेष, एक घीनार। यह चकडीके दी टुकडोंचे तिकोनी वनती है। जब किसी वसुकी रितना होता, इसीमें खास कर रेत निया करते हैं।

खुरवस्त्रिका, खरवसिका देखी।

खरवज्ञरी, खरवज्ञिका देखी।

खरविश्वका ( रं॰ स्ती॰ ) खरा चासी वज्ञी चैति. कर्मधा• ततः खार्थे कन्-टाण् देकारस्य प्रस्ततच । न गवना।

खरवाही. खरबहिका देवी।

खरवांस (हिं॰ पु॰) खरा महीना। स्र्यंते धतु शैर मीनराग्नि पर त्रानेसे खरवांस होता है।

खरमास देखी।

- खुरवार—कोटानागपुर भीर विहारमें रहनेवाली एक

जाति । कोई जरवारों को द्रावित घोर कोई को स-जातिको हो एक घाला वतलाता है। पाखान्य विदानी-को विखात है कि वह तूरानी जोगों से उत्पन्न हैं। किसी किशोके कथनानुसार नेपालके किरातों में इनका कितना हो साह्य है और दोनों एक जाति भी हो सकते हैं। सुख्य वात यह है कि मालूम नहीं—वह किस जातिसे निकले हैं।

खरवार कड़ा करते है—राजा विण्के समय सव सार्वे जिनक विवाह निषिद्द न था, खिन्यके घोरस चौर भरजातीय रमणीके गमेरी उनकी अत्यन्ति हुई।

यह भौर भी पश्चिय देते हैं कि सूर्य कीय राला हरिसन्द्रपुत रोहिताखके प्रियमवन रोहतासगढ़में हनका परवास रहा; वह भी सूर्यवंशी है भौर हसीसे तब भी जनेल पहनते हैं।

दनमें राजास जिन्नर प्रति दीन दिरह किसान तक—सब श्रीणियों के कोग देख पड़ते हैं। जिनकी प्रवस्था पच्छी है, शारीरिक गठन भी कितना ही छच्छ णीने हिन्दुशों जंसा होता है। फिर केवन खेती करनेवाले निर्धन किसान सन्तानों जेसे नगते है। रामगढ श्रीर यग्रपुरके राजा खरवार ही है। दोनों राजपरिवारों को देखतेसे फिर नीव जाति कहा नहीं जाता। प्रव दनके शरीरमें राजपूरों का रक्ष दौड गया है, रुपयेके जोरसे कंचे राजपूरों में श्रादान प्रदान होता है। रामगढ़के परलोकवारी महाराज शम्म नाथसिंह बहुत भले प्रादमी थे। इनिरसारम् नामक स्थानके ठालुर श्रीर खेरेके लुख राजपूत भी राजाने धरमें विवाह करके श्रव खरवार बन गये हैं।

पन्नामूं जिलेमें इस जातिकी प्रधानतः तीम स्रोणयां हैं—पाटबन्द, देवानबन्द भीर खेरी। मोहार-हारीकी स्रोणया देशवारी, खरवार, भोगता, रावत स्रीर मांस्रो कहलाती है।

खरवारी'में पाटबन्द हो सबसे वहें है। यह यक्ती-पदीत धारण करते हैं। क्लोहारहागेके भोगता भी अपने पाटबन्द खेणीभुक्त जेसा वतनाते है। जिनके पूर्व पुरुष राजपाट अर्थात् रोहतासगढ़में रहते थे, वही पाटबन्द-जैसे गिने जाते हैं। इनका आचार विचार वितना ही उच श्रेणीके हिन्दुवींसे मिलता है।

पनामूं जिलेके खरवार 'श्रुहारह हजार' भी

अपनेकी कहते हैं। बहुतसे लोग श्रुमान करते—जब
चेर्दलपति भगवन्तराय चेरु श्रीर खरवार-सैन्य लें

पनामूं पर चढ़ें, सभावत: उनकी संख्या १८००० थी।

- खरवारी से चेरु लोग बहुत मिलते जुनते है भीर

एक दूसरेके साथ श्रादान प्रदान भी चलता है।

विद स्वी। खरवारों में कितने ही 'खर' होते हैं । कछुवा, कांस, गाई, बें न, बाझ, नांग, सेनार, बनिया, सुरशी द्यादि खरी की देख बद्दतरे नींग सम्मते कि वह द्राविड़ीय महाजातिसे उत्पन्न हुवे और भारतक श्वादिम श्रीवासियां में गिने जा सकते हैं। जिसका जो खर रहता, उसी खरके जीवजन्तु वा हक श्वादिकों समान करता है—हसकी कोई हानि पहुचाना या हाय खगाना नहीं चाहता। फिर भी सबँत यह नियम नहीं चलता। वरकन्या एक खर होनंसे कितने ही।

द्रमकी विभिन्न खेषियों से विवाह प्रचित रहते भी भीगता कीग देशवारियों ने धादान प्रदान नहीं कर्ता परन्तु कितने ही स्थानीं में टीनीं एक च उठते वैठते हैं। भोगता दूषशीं खेष्ठ होते भी अनेक कक्षा के सार्क्सिक किये जाते हैं।

इनमें वाल्यविवाइका बडा श्रादर है। परन्तु दरि-इताके कारण श्रनंक समय प्रधिक वयसमें विवाह होता है। देशवारी खरवार कन्यापण नहीं लेते। किन्तु भोगता श्रीर मांभी विना पण लिये सर्वेदा कन्यादान करनेसे दूर रहते, शन्ततः पांच सात रूपये तो ग्रहण ही करते है।

देशवारी लोग विधवा विवाह नहीं करते। भीगताधीं और मांभियों भी उसमें कीई श्रापत्ति नहीं, फिर
भी विधवाकी देवरसे ही विवाह करना पडता है।
स्त्री चरित्र दीव होनेसे हो हो जा सकती, परन्तु उसकी
सगाई कक नहीं सकती। खरवार चेक्श्री जैसे हिन्दू
समीवलस्त्री है। विसकी श्रवस्त्रा शक्दी होती, मायः
एकताह्मण गुरु रखता है। परन्तु न्नाह्मणी की लोग

वैसी भितान हीं करते। प्रत्येक ग्रासमें को को को भौत इनके एक पाइज़ या वैंगा (पुरोडित) होता है।

खरवारको परमेखरको मानते हैं, किन्तु मूर्ति को नहीं पूजते। दड़ा, डाकिन, गंहेब, पवियान, चेरी, घत्तर भीर दुर्जीगया दनको कहे एक छपास्य देवता है।

दुर्जागयाका दूसरा नाम मोच करानी है। उनके विवाहका इनमें प्रधान उत्सव होता है। रानीका विवाह तीन तीन वर्ष बाद धाता है। खरवार कहते कि छोड़े प्रतिवर्षको रानीका विवाह होता था, किन्तु कि छोड़े प्रतिवर्षको रानीका विवाह होता था, किन्तु कि से समय विवाहको दूसरे दिन सवेरे रानी एकाएक देंगाको घर जा पहुंचों। उस समय बेंगा घर घर न थे। वेंगाकी स्त्रीने हठात् उनके जानेका कारण पृक्षा था। रानीने कोई उत्तर न दिया। इससे वेंगानी चिट गयी थों। उसी समयसे व्यवस्था की गयी, फिर रानीका विवाह प्रतिवर्ष न होगा।

लोहारडागेके श्रन्तग<sup>8</sup>त जुक्याहर गांवर्ने बहुराज नामक पहाडु पर बहुरानीका ग्रह है। विवाहक समय खरवारों में भूमधाम सच जाती है। पासकी गांबीं से पुरुष श्रीर स्त्रियां नाचती गाती श्रीर बजाती बह्नराज पर्वत पर चढ़ती है। बैंगा (पुरोहित) शाग शाग सबता है। सब पश्चाड पर चढ एक गुड़ाके पास जा पहुंचते है। इसी गुडामें रानीका घर है। वै गां असमें इस कर एक लम्बा चीकीर पत्थर निकास साते हैं। यही पत्थर मीचक रानीकी प्रतिमा हैं। रेशमी कपडेसे प्रतिमा सपेट कर कंधे पर रख सी जाती है। फिर बही धम धामसे सब कोग उमाकाण्ड गांवके कांडी पहाडको यात्रा करते हैं। वहीं बरका घर है। वहां पहंचनेपर गुड़. दुध शीर २ यैसे चढ़ाकर वरक न्याकी पूजा की जाती है। वरक घरमें भी एक गुड़ा है। इसमें एक अतल-स्पर्धो गद्धर विद्यमान है। लोगोंकी विस्तास है कि राष्ट्र सभी है। बहुरानी की इसी गड़े में डास देते हैं। सब स्रोग स्थिर ही कर उनके गिरनेका भव्द तुन पडमे से समभ्त खेते हैं कि वरकन्याकी भेंट हो गयी। फिर बपने बपने घरोंकी जाया जाता है। जीगोंकी विमास

है कि वह पत्थर फिर बहराज पहाइ-पर कंपने स्थानमें जा पहुंचता है।
खरवुक (सं• पु०) महवक्षक्ष, मरविका पीदा।
खरवुक, बरवक देखी।
खरप्यस्ट (सं• पु०) खर: उप: धन्दी यस्य, बहुनी०।
१ कुररपक्षी, कड़ी भावाजकी एक विद्या। २ गर्धका
रें कना। ३ उपधन्द, तीकी भावाज।
खरणाक (सं• पु०) खरं धाकमस्य, बहुनी०। मार्गी,
संगरेया।
खरणाका (सं• स्लो०) खरं धाक यस्थाः, बहुनी० टाप।
मार्गी, एक भोषधि।
खरणाला (सं• क्लो०) खरायां धाला, ३ तत्। सर्थीका

खरमूक ( सं• पु॰) धीतग्रास, एक घेंड। खरस ( डिं॰ पु॰) भक्त्क, भालू।

ख्रसा ( हिं • पु० ) १ भी ज्यपदार्थ विशेष, खानेकी एक की ना २ मत्यत्रविशेष, को ई मक की । यह श्रामान तथा अक्षादेशकी नदियों में बहुत, होता है। २ श्रीप, ' गर्मीका मीसम । ४ दुर्भिक, कहत । ५ कण्डू, खुजकी, खाज।

ख्रसाइ' च (डिं• स्त्री॰) कि ही ची मने ज्यादा पक जाने - पर समने जसनेकी खुगब् !

खरसान (डिं• स्ती॰) किसी किसाकी सान। यह वहुत तीखी रहती चीर इस पर तलवार सतरती है।

खरधावां—कोटानागपुरका एक धामन्तराजा । यह प्रक्षा॰ २२ धर् तथा २२ ५२ उ० पौर देशा॰ दर् दृद्धा॰ दर् प्र्यं तथा २२ ५३ उ० पौर देशा॰ दर् दृद्धा॰ दर् प्र्यं द्धा॰ दर् प्र्यं द्धा॰ दर् दृद्धा॰ दर् प्र्यं द्धा॰ दर् प्र्यं द्धा॰ दर् प्र्यं द्धा॰ दर् प्र्यं वर्ग मील सगता है। इसके उत्तर रांधी तथा मान-भूम जिला, पूर्वं सरायकेलाराजा पौर दक्षिण तथा पांचमकी सिंहभूम जिला है। सोनाई नदी दस राज्यमें सत्तर-पांचमसे दिलाण पूर्वंकी वहती है। इस नदीके उत्तर भीर दक्षिण तट पर जङ्गकी पहाड खडे है। बहुतसे पहाड़ों में कोड़ा मिलता है। धोनाई नदीकी रतमें कुछ कुछ धोना भी है। इस राज्यमें नाई प्रकारकी मानकी है। जड़लमें कई प्रकारकी मानकी है। जड़लमें कई प्रकारकी मानकी है।

खरमावां राजाके पोडा हाट राजवंगकी निमागाखा-से सम्बन्ध रखते है। अगरेजी शासन स्वापित होनेसे वहुत पहले राजादे कनिष्ठ भागा समार विक्रमसिहने ११ धीर अपने परवरिशकें खिये पाये थे। वडी वत सान समयको सरायकेचा और खरवावां रियासते हैं। विक्रमसिंहकी उनकी २ प्रतियोंने १ प्रत इए। उनमें च्ये छको संरायकेचा भीर हितीय पुत्रको खासावां राष्ट्र मिला शा-1 १७८३ ई॰ जब पुराने जङ्गलो महनी की सीमा परभागडा नगा, खरसावांके ठाक्कर ग्रीर सराय-वैनाने सुमार्को भागे हुए घवराधियो के विषयमें इटिश गवन में प्रति क्षेष्ठ प्रतिज्ञार अर्भी पड़ीं। खरसावां के सर्-दार काम पड़ने पर शंगरेजी की सहायता-करने पर डबतरंडते, किन्तु जिसी प्रकारका कर नहीं देते। १८८ ई०को विन्हें मौजदा सनद दी गयी। जोराम-चन्द्रनिंह देवकी नावालगीं हुटिय गवर नेपर्द प्रपते भोप दूर राज्यका प्रवन्ध करते रही।

खरमावाकी स्रोजमख्या प्राया वृह्मपुष्ठ है। खर-

सावा नगर इस राज्यका प्रधान स्थान है। स्थानीय व्यव

द्वारकी लिये सुन्धें कपडें और लोईके बत्तेन बनते हैं। कुछ गाँवी में पत्तियों की चटाइयां भी तैयार की जाती है। चार्वक, टान, तेनहन, वत्तीकी खाख भौर बोहेकी रफ्तनी शीनी है। बङ्गाल-नागपुर-रेलवे खरमावांमें १२ मील तक गयी है। खरसमा ( हिं• वि•) खहे समी वाला ( घोड़ा )। इसके सुम गधेकी तरह जवरको उठे इए रहते हैं। खरमेना (हिं विं ) कला युक्त, जिसके खुननी हो। युह् ग्रस्ट साधारणतः पश्चभी ने खिये प्रयुक्त होता है। खरिनोनि (सं • स्त्री • ) खे प्राकाश\_रससुनयति, स्त्रनि द्रन । जीहिकात्तता, एक वेत । खारीन्द ( सं ० पु ०) खं श्चाम्तः रसान्दः रस्क्रोदनमत, बहुबी । सोहपावसेट, लोडेका एक वर्तन। खरस्त्रत्य ( सं॰ पु॰ ) खरः स्त्रन्थोऽम्य, बहुत्री॰। १ नियालहर्म । २ खन् रीक्स । खरस्तम्यः (म'० स्त्री॰) खरः स्त्रमोऽस्य:। यरजन्त देवी खरस्मम (सं व बि ) गीनिहादिश्त् खर, गायकी जीम नैसा ख्रस्य ।

खरसार्थ (सं० स्ती०) खाः। सार्ये यस्याः, बहुती० ततः टाप्। पीतदेवदाकी सता, एक पीकी बेल। चारा देखा खरस्वरा (सं० स्ती॰) खरं स्वरति उपतापयित, स्नु-प्रच्। १ वनमिक्ता, जंगनी चमेनी। २ तिपुरमिक्ता। खरहर (हिं० पु०) १ द्वचित्रेष, एक पेड़। बस्त नातिका यह पेड हिमास्यकी तराईमें एत्यन्न होता है। इसकी पत्तियां वेरकी पत्तियों से दीव रहती है। फल बस्त हो जेसे धाते हैं। खरहरका कचा काष्ट सफेद होता, परन्तु पक्तनेसे गांठ धूमरवर्ष बन जाता है। उससे क्षियन्त्र निर्मित होते हैं। खरहरका बस्तव चमडा सिमानेसे सगता है। २ वह सगह सहां सूटा ककीट पड़ा हो या घासप्रस सरा हो।

खरहरा (हिं॰ पु॰) १ वरहंचा, महतरीका भाडू। यन्त विशेष, एक भौजार। यह प्राय: कोहिका बनता है। कोहें जी एक चौकार टुकड़े पर उसकी दांत दार श्रम् क वियां पास ही पास जड दी जाती हैं भौर बीचमें थोड़ी थोड़ी जगह खानी रहती है। खरहरेंसे घोड़े, बैक्त वगैरहका जिस्स साफ किया जाता है। चमड़े के एक ट्कड़ें में किसी खास तौरसे लोहे के पतसे तार लगा कर भी खरहरा बनाते हैं। इससे बादमी भी भपने बाल भौर कपड़े साफ कर सकता है।

खरहरी (हिं॰ स्ती•) एक फल या मेर्वा।

खरहा (हिं॰ पु॰) प्रश्नक, खरगोग्र, चीगड़ा। यह चूहें की नस्त्रका एक जामवर है जी डासडी नमें उससे कुछ वड़ा होता है। इसके कान सम्बे, सुंह और सर गोल, चमड़ा सुलायम, पूंछ होटी और पिछले पेर धगले पैरों से कुछ जंचे पडते हैं। खरहे के दांत बहुत पैने होते हैं। करगेग और मम्ब देखा।

खरही (हिं• स्त्री॰) राघि, हेर । प्राय: तृष वा पदा दिने राधिकी ही 'खरही' कहा जाता है।

खरा ( सं• स्ती॰ ) खं भाकामं साति गृह्वाति, ख-सा-क समारस्य रकारः । पीतस्वताङ्ग ।

खरा (डिं० वि॰) १ तीच्यं, तीखा। २ विग्रुड, खासिस । ३ करारा, हूब पना डुमा, कुरकुरा। ४ कठिन, कड़ा। ५ निञ्चल, साम । ६ नकद। ७ सहवादी, साम साम कड़नेवाला।

खराष्ट्र ( सं॰ पु०) खरस्ताच्याः मंग्रुर्यस्य, बहुती । सूर्य, सूरज।

खराई ( हिं० स्ती॰ ) खरापन, करारापन, सफाई । खरागरी ( सं॰ पु० ) खरं भागिरति, खर-मा-गृ-भ्रम् गीराहित्वात् खीष् । धीत देशताखन्न ।

खराग्नि ( सं॰ पु॰ ) अर्कोनिष्काश्चनार्थं ीच्छाग्निविशेष, तेज पांच ।

खराटावाड़ — काठियावाड़ प्रान्तके भावनगर राज्यका एक नगर। यहांसे १ मील टूर एक्टाइमें चित्राधार नामकी कोई बोडगुड़ा है। लोग उसे 'अघोरी वावाकी गुफा' कड़ा करते हैं। यहां एक दुर्ग का ध्वंपावधीय विद्यमान है। किलेक कूए का नाम 'पांच बोबी नी कुपो' । जेन, वेष्यव श्रीर खामी नारायणमतानु-याययों के भो मन्दिर वन हैं। यह नगर मालन नदीके दक्षिण तट पर पवस्थित है। यहां से श्राव मील पूर्व की माजन, रोमकी श्रीर जिलिशो तीन नदियां मिलनेसे विवेणी कड़लाती है। यहां विल्लेखर महादेत्रका मन्दिर है। प्रतिवर्ष श्रावणकी भमावस्थाकी मेला लगता है। श्राम श्रीर नारियनकी पैदावार शक्ही है। खराष्डक (सं पूर्व) श्रीवक एक शनुवर।

खराद ( हिं॰ पु॰ ) यन्त्रविशेष, एक भीजार । इस यंर काष्ठ वा धातु भादिकी चढा कर चिक्रना श्रीर सुडौड बनाया जाता है। २ खरादनिकी काम । ३ गठनं, बनाय।

खरादना ( हिं॰ क्रि॰ ) खराद पर चढाना, चिकनाना श्रोर सुडील बमाना ।

खरादी (हिं वि०) खरादनेवासा।

खरादी—बम्बई प्राम्तने वेलगांव जिनेकी एक जाति।
यह वेलगांव श्रीर दूसरे बड़े शहरीमें मिलते हैं।
भोरक्षजेवने इन्हें सुतारसे, मुसलमान बनाया था।
यह खाँग भाषसी हिन्दो श्रीर दूसीं के साथ भगती
या कनाडी भाषा बोलते हैं। इनकी खियां हिन्दों को
लेशी पोशाक भीर वीली पहनती श्रीर सर्वसायपमें
स्वपंक्षित हो करके पुरुषों को साहाय्य करती हैं। यह
लोग सकड़ीके पाने, भूले भीर खिलीन बनाते भीर
उन पर लाल, पोला, नारन्त्री, हरा, भीर नीला रंग
यहाते हैं।

सादी — खातियों को एक जाति। यह लाग खरीह पर सकडीको चढ़ा करके तरह तरहकी चीजें बनाते है। इनका भाचार व्यवहार पवित्र है। परन्तु मुससमान सरादी भी होते है। खरादियों की स्त्रियां भी सकड़ी पर नकाशी करती है। यह वैश्ववसम्प्रदायभुत पीर गोभक्त होते है।

खापन (हिं॰ पु॰) खराई, सपाई, करारायन। खराव (प॰ वि॰) १ निक्रष्ट, बुरा, जो प्रच्छा न हो। २ दुरवस्य, बुरी हालतमें पड़ा हुपा। ३ पतित, कसीना।

खराबी (फा॰ ६६०) १ तुराई, ऐद, घवशुण। २ दुर्देशा, बुरी डाखत।

खराब्द्। हुरक (सं० क्षी०) खराब्दात् तीव्रगर्जनसेघात् चहुरयति, चहुरि-खुन् । वेद्र्यमणि, चहसुनियां। मये वादनके गरजमेंचे इस मणिमें चहुर सत्पन होता है। वेद्य देखी।

खरार—पद्धाव परेशके प्रम्याना निलेकी एक तहिने ।
यह प्रचा० १०° १४ से १०° प्रहें उ० घीर देशा॰ ७६° २२
से ७६° प्रे प्रके बोच पडती है। स्निका परिमाण
१७० वर्गमील है। लोक पंत्या १६६२६७ है। इस
तहसील से २ लाख प० सालाना मालगुजारी जाती
है। यहां १६८ गाँव है। यहां गैह, ज्वार, काबुन,
चना, चावल, कपास श्रीर ईस खूब होती है। दीवानी
धीर दीडे के सुकहमें करनेकी एक तहसील दार श्रीर
एक भानरेरी मिलिष्ट्रेट रहते हैं। पुलिसके ३ थाने भी
है। इस तहसील के प्रधान नगरकों भी खरार ही कहा
जाता है। नगरमें स्वास्त्राके लिये म्युनिसपालटी
मोजूद है।

खरार — बङ्गाल-प्रान्तीय मेहिनीपुर जिलेके घाटाल छप-विभागका एक नगर । यह प्रचा० २२° ४० ँ उ० चीर देया० ८७ ४४ ँ पू॰में चवस्थित है। को असंख्या कोई ८५०८ होगी। यहा पीतल चौर घष्टधातुकी सामान बहुत वनता है। १८८८ ई०को खरारमें स्युनिसपालिटी पड़ी।

चराच-गुजरात प्रदेशके महीकांठा विभागका मध्य-वर्ती एक क्रोटा राज्य। यह वातरक नदीके तीर पर पवस्थित है। इसमें १२ गांव नगते है। मग्दारिष है खरालके सामन्त राजा थे। यह ले वह हिन्दू रहे. यग्नु पिछ को मुसलमान वन गये। वह हिन्दू घोर मुसलमानी दोनों धर्मी ही चान ठान देख काम अरते थे। राजाका क्ये छप्तत की राज्य पासजाता है। नहजा गोद लेनेकी उन्हें क्षमता नहीं। वहोडेके गायज्ञ वाह-को १७५० भीर प्रगरेजी गर्यनेमेस्ट को ७५० - ५० करकी तरह वायिक देना पहता है।

खराखिक ( घं॰ पु॰ ) खरं घालाति, खर पाला गिनि ततः खार्थे सन्। १ नापिन, नाई। २ सुराधार, कुर-इसी। ३ लोहेका तीर। ४ डपाधान, तकिया।

खुरालिक हे छो।

खराम (फा॰ स्त्री॰) १ खरोंच, छिननः किसी तीस्त्री चीजकी जिसा पर रगड़ पडनेसे बन जानेवाला नियान् या जस्त्रमः

खराम्बा (स'० स्त्री०) खरैरध्यते भुन्यते, द्राग्-व। १ रह्माटा, सयूर्याखाः २ पन्नसीटा। यस कफ, वात स्रोर वस्तिरोगन्नो दूर करती है। (परन)

खरास्त्र (सं • क्षी॰) खरस्य श्रस्तम्, ६-तत्। गर्देभरक्ष, गर्धका स्तून ।

खराड्वा (सं० स्त्री०) खांतीत्रगसं घाड्वति, पाः इटे-स-टाप्। घजमोदा।

खरिक ( हिं० पु॰) इच्चमेद, किसी किसा ती ज्वा । यह खरीफ के पीकें बीया जाता है।

खिरिका (सं॰ स्त्री॰) खंराति, रा-कततः स्वार्यं कन्-टाप् घत दलचा । निपालज चूर्णाक्रति कस्त रीमेट, निपालीका बुकनी जैसासुश्का।

खिरिया ( हिं॰ स्त्री॰) १ पांची, पतची रसीको जाची।
इसमें फूस बाधते हैं। २ काउंकी राख। ३ काउखिष्ड विश्रीष, किसी विस्मृकी लक्ष्टी। इसके मरारे नांदमें नीस कस कर दवाया जाता है। ४ खडिया मही।

खिरिया—कोटानागपुरकी एक किविजीवी पादिम जाति। किसोके सतमें खिरिया कोलोंकी एक गाखा भीर किसोके सतमें द्राविडजातिसम्भूत हैं। किन्तु ठीक ठोक दूसका सूननिर्णय करना दुःसाध्य है।

शारीरिक गठन किसी कदर मुख्डा सीगी केसा रहते भी संइकी पालति उनकी देखते तुरी सगती है। काई कोई कहता है कि धीरॉवन सोगोंके बाद शेहता-सगढ भीर पटनेमें जाकर छन्दोंने वास किया। भपरा पर चेंसित प्रवादों हे साजुम पड़ता कि वह पुराख की गोंक साथ मयरभाष्ट्रमें एकत्र रहते थे। यह कहते हैं—मोरके पण्डेके सफीट जुर्बावसे पुराण, असके क्तिकोसे खरिया भौर उसके हो फ्सरें भन्नरां नवंग निकला है। मयरमञ्जरी यह लोहोरडागा जिलाके दिचिष पश्चिम कायस उपत्यकामें जाकर बसे। इस श्रमध्य जातिमें विद्वान कोई नहीं । खरिया श्रमशंदि 'सिखना नहीं जानते। सिखने पढ़नेकी चान न रहनेसे द्रेनका विशेष इतिहास की से मार्लुम कर सकते हैं ? ं लोशारहारीके खरियां लोग इन कई भागोंमें बंटे हैं-देख्की खरिया, दुधखरिया, घरेंगा, मुख्डा, वर्गी श्रीर चरावन । सिवा इनके दूसरे भी ३४ घराने हैं ! सभी स्रोग खेतीबारी करते हैं। इनकी जमीन मौक्सी होती है। दूंसरी जगहोंके खरिये भी काषितीशी हैं, परन्तु इच्छानुसार एक स्थानसे ट्रसरे स्थानमें जा कर बस रहते है। परन्तु की हारडांगैके किसान खिरिया क्रक सभ्य होते हैं। भन्ने पार्टीमधी जैसा छनके पहन-नेका कपड़ा भीर ठाटबाट रहता है। रहनेके घर खुद साम और सुबरे हैं। यह खास्यकर बीर सुखादु द्रश्य प्राप्तार करते हैं'। इन्द्रधर्मपर सभीकी प्रास्था है। एक बार जिसने यह धर्म प्रहण किया, इंड जका जैशी भवनी प्रादिमजातीय श्रवस्था भूत गया; यहां तक कि फिर पश्चानना कठिन है-क्यां वह खरिया-'व'ग्रसंभूत है। यह यह मानभूमके पशाडी खड़ियों, 'क्षेत्रो' घौर भूमियों के संस्तवमें नहीं रहते ।

मानभूमके दसमा पहाड़ और गाङ्गपुरके जङ्गसमि जो जङ्गसी खरिये रहते, खोडायडागेवानों की तरह खेतीबारी पसन्द नहीं करते और नगातार एक जगड़िस जाकर दूसरी जगड़िमें वसते हैं। पहाड़िकी जांची चोटी या बगक्में पास पास दी तीन चर बनाये जाते हैं। वह बांसी या कहीं कहीं सालकी डांसीसे बनते हैं। यह बनमें कुछ जनहके पेट् पक्ते जला उसके मस्स पर श्रतग श्रतग बाजरा, यव भीर कोदी बी दिते? श्रीर उटी की खाकर श्रवना निवोड कर लेते हैं।

जङ्गली खरिये बड़े पैट्र होते हैं. यहांतक कि बन्दर, गाय, इकरी, मैं स बादि सभी प्रकारके सुनवन पात की खाने नगते हैं। सधारणतः यह लक्क्नी फन. पत्ते और कन्द्र मृत पादि खाकर जीवन धारण करते हैं। सिवा इसके वासके गांवमें जाकर क दुःबका शहर. कींबान, साप, रेशमी कीडा, सासके पत्ते, बासके यैमाने वगैरसे चावल बदल लाते श्रीर इन्होंको प्रखड खाते हैं। जङ्गतीं खरियाशींकी कहीं कहीं वनमातुस भी कुझ जाता है। दुध खरिये गोमां त भवण करते हैं। इनमें खान दाने भीर पकानेकी . चाल निराली है। छोटीनांगपुरके निकटस्य ग्रामों में उरावन होगों-के सार्थों जो खरिये वसते, माद्याणी के घंधीन रह कर हिन्द्र हो गये हैं श्रीर उनकी श्रदा भक्ति करना सीखने लगी हैं। यह प्रवनी हांडी प्रलग प्रस्ता वकाते भीत पपनी स्तीन दायकी बनी चीज भी नहीं खाते। यदि की दे प्रपरिचित व्यक्ति दृग्दे घर पहुँचता, इंडिया घडा वेगेरह सहीको बत न फेंक दिये शीर कांसे पीतल पादिके पात मांज लिये जाते हैं। इस मेंबीक खरियाओं का पाचार विचार बहत ही कटरे है। पानी भाष यह इतने मैले रहते कि न तो कभी नहाते भी। न दें इकी एजजाते हैं।

खिरा वैसे प्रच्छे मोहेके बर्तन बना नहीं सकती। पहाडोंसे अन्दमून निकासनेके सिये फावडे चलाते है। सम्बी सम्बी धाससे पत्तींको गांठ कर एक प्रकारकी धौंकनी तैयार करते और छसीसे धामको धधका सोशा तथा कर पीट सेते हैं।

खंरिया खंबंध श्रीर माई, मीसी, मानजी, शादिके साथ विवाह नहीं करते। साधारणतः ऋतुके पीके कन्यांन्ता विवाह होता है। विवाह से पहले खी यदि क्रिसी पुर्ववके साथ गमन करती, उसकों कोई भी दोष नहीं नगता समृद्धियाली खरिवाशों में अब हिन्दुओं जैसा बाजविवाह चल गया है। विवाहका सम्बन्ध दोनों श्रीर के मांता पिता या मालिक ही पक्क करते हैं। विवाह का दिन स्थिर हो जाने पर वर्र के पिता है। समाईके अनुसार एकसे दस तक गाय या भैंस दहेजमें टेना पडता है। साच सासकी यह श्रम विवाह कार्य सम्पन्न होता है। इस सासकी छोड़ कर खरिया दूसरे महीने दिवाह कर नहीं सबते। विवाहके पूर्व दिन कत्याके घरकी दिल्ला उसकी साथ लेकर वरके घर साती है। फिर विवाहके दिन बहे सबेरे वर श्रीर कन्यां वे टेच में श्रच्छी तर इसे तेल स्था स्थान कराते है। पांच पूले घास मही पर विका उसके अपर इसका जुवारका जाता है। वर श्रीर कन्यादीनों एक दूसरे-के सामने हो इसी ज़वे पर खड़े होते है। वर कन्याके सीमन्तर्से पिन्द्र चढाता, कड़ीं कहीं कन्या भी उपके मत्ये में सिन्द्रको एक टिवकी लगा देती है। इसी प्रकार विवाहका कार्य प्रेष हो जाता है। कन्याका विता यदि चड़ीलत पण एकवारगी ही नहीं टे सकता, एक महीनेके भीव कन्याके पहननेकी उसे ७ कपक्षे भीर जामातको १ देख देना पहता है। विवाह के 'समय वरकर्ता'श्रपने घरके पास किसी हचका तस स्ताड पो क रखते हैं। अन्यायाती द्वी लगह शादर डिरा डालते, फिर वरयास्रो लाकर घनमें मिस जाते है। टीनों दलों की एक करके कोई कचा कलम सात जिसकी चारों और धानकी भूसी फैलाते श्रीर सुंह पर एक दीपक जनाते हैं। सारा दिन खाते, पीते, माचते, गाते चीर हंसते खेलते बीत नाता है। इस भोजका सभी खर्च वरकर्ताको उठाना पड़ता है। जिन दोनों दलको लोग खाने लगते, उनले सामने कन्याको ने जानर गर्भ पानीसे कवडा धीनेको लिये देते है। इससे आये हुये मुद्र लीग समक्ष मसते कि वह कन्य। सभी गार्ड स्थ्य कार्य बारतेमें निपुण निक्तसेगी।

खरियाशों में विधवाविवाह प्रचित है। खामी के मरने पर विधवा श्रपते देवरके साथ सगाई कर सकती है या किसी दूसरेंसे भी विवाह करें, तो भी कीई छान नहीं। विधवा विवाह में नूतन खामी विधवाकों १ कायडा श्रीर कान्या के पण खरूप १ गाय दिया करता है। विधवा स्त्री व्यक्षिचारिणी छोनेंसे छोड़ जा सकती पौर कान्याके पिताको विवाहक समय दहें ज के तीर पर मिनी हुई थी ज वरका लोटाना पड़ती है।

पधती स्त्रीके साथ विवाह करनेमें भो-दो गाय या भैं स सगती हैं-।

पिताने विषयका के वल पुत्रों को ही श्रिषकार हो ना है। दुधखं रेश वतनाते कि मिताक्षराने नियमान्त्रसार हो वह श्रपनी संस्थातिका उत्तराधिकारी ठडराते है। किन्तु थों तो पश्चायति काम चनता है। वहें लड़के पर अपनी वहनों के खिलाने पिलानेका मार रहता है। यदि व्यक्तिके विवाहिता पत्नों के गर्मे-लात २ प्रत और रखी हुई स्त्रीते भी २ लड़के रहते और उसी व्यक्तिके धानके रेस खेत भी २ लड़के रहते और उसी व्यक्तिके धानके रेस खेत होते, तो विवाहिता रमणीके दोनी प्रत्रों को वारह और दूसरे लड़कों के ४ खेत मिलते हैं। इसी हिसाबसे उत्तराधिका रीका धन बंटा करता है। व्याही औरतका वड़ा लड़का ७ अय और छोटा ५ अय और रखी हुई स्त्रोंके वेटे केवस २ अंग पाते हैं।

इनमें सजातीय पुरोहित रहता है। उसकी 'कालो' कहा लाता है। यही कालो पुरोहित पपर्क धर्म गावों के खरियाको, पाइनों, सुख्डाचों भीर बोरावनों की धन्छे प्रिक्रिया करते हैं। खरियाक्रीमें खाइेका घव जलाया और धविवहिताका गाह दिया जाता है। बाध जन लाने पर निसी महीके वर्त नमें शोडें चावल, स्तका भक्त चौर घिस रखकें नदीके जल या पहाइके गहुंमें डाल धात हैं।

यह प्रकृतिक सेवल हैं। 'बड़ा पहाड़' इनके सबै प्रधान देव हैं। उनके सामने समय समय पर मैं छ में इ और जड़की मुर्ग विल दिया करते हैं। उन देवताकी पूजा सुग्डा में और उरावनों से खित्याकों में चकी है। इनके भीर मी कई देवता हैं। जेसे—जड़ो (जलदेव), नामन देव (रोग भीर संहारकर्ता), गिरिह्न देव (स्थे), जैसो देव (चन्द्र), पाटदेव (पर्वेत), दोंगा-दाड़ा, महादान, गूमी, भितनजड़ा (मस्याध्यक्ष देवता)। बगरा सरना (गोमहिषादिमें रोगप्रवर्तक देवता)। इन सकस देवताभों को सन्द्रष्ट करनीके लिये खरिया पद्य पन्ती नामा जन्त विल चढ़ाते है।

. खरियार-मध्यप्रदेशकी रायपुर जिलेकी एक जमीन्दारी यह विन्दर-नवागढ, के पूर्व को अवस्थित है। खरि यार उत्तरहित्य पृक्ष मील भीर पूर्व -पिस ३२ भील यहता है। इसमें पृष्ट कसने भीर र्पृप्ट अर्थ भानाद है । प्रवाद है — पटनाक किसी सामन्तराजने अपनी कन्याक विवाहकाल दामादको यह जमीन्द्री दहेलको तीर पर दी थी। खरियारक वर्तमान मालिक श्रीहान - शीय हैं।

खिरिष्ट ( हिं॰ की॰) एक पतनी लकड़ी या तिनका इसमें कुम्हारका एक खोरा वंधा रहता, जिससे वह वने इए कच्चे वत्न चाकको महीसे काट कर उतारा करता है।

खरिशान ( वि° • पु॰ ) खंशियान, कटे पुए भनाजका टिर।

खरी (हिं० स्ती०) १ किसी किसकी जख। २ खना। ३ खड़िया सही। ४ कराही, खूव सिंकी हुई। ५ विग्रह, खानिस। ६ सप्ट, साफ।

खरीजक्क (सं॰ पु॰) खर्या ्गंटभ्या देव जक्का यस्य, बहुत्री॰ १ कोई ऋषि। २ घिटः।

खरोता ( घ० पु०) १ थै सी। २ जीव। ३ कोई बडा लिफाफा। इसमें कोई बड़ा झालिस धपने सातहतको इक्सनासावगैरक भेजता है।

खरीतिया (हिं॰ पु•) करविशेष, किसी किसाका मह-सूत या टैक्स। यह सुसत्तमानीके समय जगता था। परन्तु भक्तवरने खरीतिया उठा दिया।

स्वरीद (फा॰ स्ती॰) ऋय, मोस सेनेकी बात।

खरीदना ( चिं॰ क्रि॰ ) क्रय करना, भीन सेना।

खरीदार (फा॰ पु॰) १ क्रोतः, मोल लेनेवाला । २ प्रभि -ज्लाषी, खाडिशमन्द ।

खरोदारी (फा॰ स्ती०) क्रोताका भावः, खरीदारकी इस्ति।

खिरीफ ( प॰ स्त्री • ) प्राषाट, से प्रमहायण मास तक कटनेवाली फन्ल । इसमें ज्वार, मकई, वाजरा, धान, 'स्टूड, मीठ, मूंग, मटर, लोविया प्राटि प्रनाज होने हैं। पहला पानी गिरनेसे यह बोई जाती हैं। प्राय: खरीफकी नहीं सींचते, हृष्टिके जन पर ही निर्भर करत हैं।

खरीम ( हिं॰ पु॰ ) पित्रविषेष, एक चित्रिया । यह पायः पानीने निनारे रहती चौर सुगींचे मिलती जुनती है। इसके पर तीतरकी तरह चितलें हीते है।

खरील ( हिं॰ पु॰ ) श्रलङ्कारविशेष, एक गहना । इसकी स्कियां वेंदीकी तरह सरमें लगाती है ।

खक् (सं॰ पु॰) खनख-कु निपातने साधुः । १ शिव। २ दर्ष, शिव। ३ मख, घोड़ा। ४ दन्त, दांत। ५ कामदेव। ६ शक्तवर्ष। (त्रि॰) ७ खेतवर्ष विशिष्ट, सफिद। निषिद्व कार्यके पनुष्ठानकी कृषि रखनवाना, जिसे तुग काम करना प्रच्छा स्त्री। ८ निवीध, नाखादा। १० क्रूर, पाकी। ११ तास्त्र्य, पैना। (स्त्री॰) १२ पित-स्वरा कन्या। इस ग्रव्हके उत्तर स्त्री जिङ्गमें क्रीष् नहीं स्रीता।

खर्वक (सं० पु॰) खेत मर्वक इक्ष, सफेद मरवा। खरे (हिं॰ पु॰) १ रपये पोके एक भाना दला ली। ३ 'खरा' का वहुवचन।

खरेठ (हिं॰ पु॰) किसी किस्मका धान । यह प्रश्र-हायण सास्र ने पक्ता है।

खरेला—युक्तप्रदेशके हमीरपुर जिलेका एक नगर। यह जला० २५° ३२' छ० और देशा० ७८° ५०' ४५' प्०से बसा है। यहां एक विद्यालय, वाजार, याना भीर कई एज अक्के अक्के देवसन्दिर हैं।

खोंच ( हिं॰ स्ती०) १ खराय, किसन, रगड़का हलका नियान्। २ पतीर, खोनेकी एक चीका यह हरयां चादिके पत्ते वेसन या पीठेसे सपेट तेसमें तसनेसे बनती है।

खरींचना ( हिं० क्रि॰ ) १ की बना। २ खरींचा मारना। ३ जोरचे खुजलाना।

खरींचा ( हिं० पु॰) खरोंच, गहरी रगड।

खरीत—एक हिन्दू जाति। यह कीम युक्तप्रदेशके वरेकी िन्नेसे बहुत पाये जाते हैं। इनके प्रधानतः ३ भेद हैं— दिखनाहा, जड़ोत ग्रीर साहोर।

खरोरी (हिं॰ स्त्री॰) किसी किस्तकी खूंटी। यह इस्कडार्ने दोनों स्पोर रकके बांस बाधनेकी सगायी जाती है।

खरीशी-वस्वरंते बेलगांव जिलेका एक गख्याम। यह

विकोदी से कोई 8 मील दश्चिण विकोदी हुकेरी राष्ट्रपर खजू (सं० स्त्री०) खज - सा अधिवसितन्त्रित सन्धन्न सन्धन्न स पडता है। खोकसंख्या सगसग २०२४ है। प्रसमें घरटी वसवदाका मन्दिर बना, की विगड गया है। श्रावण मासमें प्रथम सीमवारकी उक्त देवताके स्प्रसम् मेला लगता है।

च्हरोष्ट्री (सं० स्त्री॰) लिपिविशेष, किसी किस्मकी बिखावट । यह पशीकके समयसे भारतकी पश्चिमीत्तर सीमाशी भीर चनती थी। खरोड़ी फारसी की तरह वाम दिक्से दक्षिणको लिखी जाती श्रीर गन्धारिकियि भी कहलाती है। व चर्राविष देखा।

खरोष्ठी, दराष्ट्री देखी।

खगेस्ति ( सं॰ स्ती॰ ) जनपदविश्रेष, कोई मुल्ता। खरीं हां ( हि॰ वि॰ ) १ खरा जैसा, खरसानेवाना, जो - भुननेमें 5 क सक जल गण हो। २ कि की कदर च्यादा नमकीन, जिसमें घोडा च्यादा नमक पर गया हो। -खर्बोट ( सं० पु॰ ली॰ ) भौतिक विद्या. एक प्रकार इन्ट्र-जार, किरी किसाकी बाजीगरी।

खर्गना (सं॰ स्त्री॰) उन्त्री, फाख्मी। ( ऋक् ७१०४०) खर्च (हिं पु ) १ व्यय, सरफा, खपत, उठाव । २ व्ययमें सगरिवासा, इठनेवासा रूपया।

खर्चमा ( दिं - कि - ) व्यय करना, खगीना, उठाना । खर्ची, खर्च देखी।

खर्वी ( हिं॰ स्ती॰ ) फीस, मिस्नताना, रिख्यों की दिया ज्ञानेवासा कपया-पेसा।

खर्चीला ( डिं॰ वि॰ ) प्रमितव्ययी, फजुलखर्च, काफी है च्याटा खर्च करनेवाला।

खर्जन (सं क्ती •) खर्ज स्यूट्। कषड्यन, खुजरी, चुल ।

खन रा (स'• स्ती॰) खने साति, खन रा करायू। खर्ने चार, सकीमही।

खिं का (सं • स्त्री • ) खर्म ख्ल्टाय् प्रत स्त्यच। भवर्ष्य, एक चरपरा खाना। इससे प्यास बढ़ प्राती है। खन (सं ० पु०) खन वन् ।१ व चहु विशेष, किसी कियारी खारिक, चुन । २ विग्डी खर्च रहस, पिण्डखाज्य। ३ कीटविमीष, कोई वीड़ा। खर्नु र ( सं • क्ली० ) खर्जं- उरच् । रीप्य, चांदी ।

षण् शप्स १ कारह, खनली। २ कीट, कीड़ा। ३ पिस्ही खज्रह्स, विग्डखन्र। (पु॰) ४ विषक् विनया। ख ज्ञा (मं० पु०) ख जूँ क एड्यन हिला, इन ८ ज्। १ चन्नामद<sup>९</sup> चुप, जकौड़िया। २ घनेहन, सटार। र धुस्त्रहस्र, धतुरा ।

ख हैर (सं ० पु ० क्ली०) ख है जार । विविधारिमा करी-वनी। वण् ४०।८० । १ स्त्रनासस्यात ह**न,** स्तर्का पेड । ख रूरिस्य फ नम्, ख तूर घण् तस्य कीयः। २ छ जूर-फ=, खन्र, खजुरिया। इसको कहीं कहीं 'मंद-खन्र' या 'खनी,' तामिन्तम 'द्रतसमयेन' भीर तेलगुमें 'बेहा तेल' वा 'इटाचेह' कहते है। ( Phoenix sylvestris )

खन् रका पेंड भातरवर्ष में सर्वेत्र उपजता है। एक पक्ष इस १२।३३ द्वाय तक बढता है। कि ही कि ही दर-ख्त द इतिरयां तक देख पहती हैं। इसने नाटकी वेंही खेतो'में पानी दें नेके खिबे काम भारी है। उससे उठाक पुन भी वनाया जाता है। सजूरका पेंड ७८ वर्ष का होने पर मोचा छेट देनेसे रस निकलता है। यह रस खुद सुखादु रहता भीर दृबसे चौनी नवा विद्या गुड़ बनता है। इसके रैग्नेसे जहानका रखें तैयार किये जाते है। खजरका श्रन्तःसार पकानेसे करा जैसी एक चीत निकलती, जो चमड़ा रंगनेमें लगती है। सर हासफ़ें हैवीने इसका चल;सार परीक्षा करके देखा है। उसमें सैकड़े पीई चर्मीपयोगी भंग मु ४० मू, द्रवणीय पदार्थ ३४, सग्ड ६५ श्रीर वान्. चुना भादि घटुवणीय पदाये ५ माग होता है।

वैद्यक सतमें खड़ार-मधुर, भीतन, गुरू, स्य, श्रमिचात, हु'चण तया गुज़हिदिकर भौर दाइ श्रीर दात पित्तरोगके लिये हितकर है।

भावप्रकाशके सतमें खर्जूर तीन प्रकारका है। सवरावर मिसनी पौर चुद्र आकर रखनेवाला भूमि-खु र कहलाता है। पश्चिमाञ्चले एक प्रकारका खजूर होता है। उसका नाम विख्ख नूर या खन दिका है। सिवा इसके किसी प्रकारका दूमरा खन् र इस देशमें पहली वाहरमें भाता था। उसकी छोडारा कडा जाता है। यन की हारा पश्चिमदेशमें उपनि लगा है। यह तीनी प्रकारका खन् ये श्रीतवीय, मधुरस्त, विषक्ष, स्विकारक, हृदय्याही, गुर, दृष्टिकर, विष्टकी, गुक्तविकारक, वसकर घीर स्त, क्ष्य, रक्षपित्त तथा कोष्टगत वायु, विम, कफ, ज्वर, भित्तिर, जुधा, दृष्णा, काथ, खास, मत्तर्ता, मूर्की एवं वातपैत्तिक घीर मदात्यय रोगनाथक है। खनूरका रस मत्तताजनक, पित्तकारक, वातम्न, कफनाथक, विवारक, श्रीनवृद्धिकारी, वज्जनर घीर श्राह्मवर्धक होता है। (भागमना)

३ रीष्य, चांदी । ४ इरिताल । ५ खन, पाजी । ६ द्वस्थिक, विच्छू।

खर्जूरक (सं• पु०) द्वसिक, विच्छू। खर्जूरपत्रक (सं• क्ली•) खर्जूरपत्राकार व्रथच्छे दः विग्रेष, खन्नको पत्ती-जैसा एक मध्यर।

खर्जुंदफत्त (सं॰ स्ती॰) खर्जुंशिफस, खर्ज्र, खर्जुरियां। यह रक्तिपित्तमें दित होता है। (विदयोग)

खर्ज्जूरफन्क (सं० पु॰) गोधूसविशेष, किसी किस्नना ्रीहं।

खर्जूरदेध (सं० ५०) एक योग। इसका श्रवर नाम एकार्यक है। खर्जूरदेध योगर्ने विवाह निधिष्ठ होता है। योगदेखी।

खजूरिका ( सं ॰ स्त्री॰) खजूर गौरादिलात् कीष् ततः संज्ञायां कन्टाएं ईकारस्य फ्रन्नल्यम्। १ खजूरहस्र, खजूरका पेड। २ क्वण्यसुसकी, काकी मूसर। ३ मिटाच विशेष, एक मिठाई।

खर्जूरी (सं क्ली ) खर्जूर गीरादिलात् की प्। १ वन-खर्जूरहस, जङ्गकी खर्जूरता पेड़। २ खर्जूरहस्त, खर्जूरका पेड़। इसका संस्कृत पर्याय—खरस्कम्था, दुष्प् धर्मा, दुराक्हा, नि: यणीं, कषायी, यदनेष्टा शीर हरिप्रिया है।

खव त्य (सं ० क्ली ०) खर्प रीतृष्ट, खवरियाका तृतिया। खर्पर (सं० पु०) कर्पर प्रवीदगदित्वात् ककारस्य ख। १ तस्कर, चीर । २ धूर्त, धीकैवाज् । ३ भिचा भाग्छ, खप्पर । ४ स्ट्रासय भन्नपात्रका संग्र, महीके टूटे वर्तनका हिस्सा । भूकपास, खीपड़ा । ६ क्रवं,

क्षाता। ७ तुस्रविश्रेष, किसी किसाका दूनिया। द उप-धातुविश्रेष, खंपरिया। वैद्यकशास्त्रमें इसके शोधनकी प्रयाची अनेक प्रकार चिखित दुई है। रसेन्द्रसार-संग्रहके सतमें खर्पर रक्त तथा पीतपुष्पके रसमें रगडके नरमूत्र, गोसूत्र शीर सैन्धवलवणके साध यवकी कांजीमें ७ या इ दिन भावना देनिसे खर्षेर शुक् होता है। कोई कोई कहता कि वह सात वार जजा कर कागजी नी कृके रसमें भिगी कर रखनेसे ग्रुख हो जाता है। खपरियाना भक्षा इस प्रणालीचे बनता है-विग्रह खपेर पारेके साथ घोंटने भीर वालुकायन्त्रमें एक दिन पाक करनेसे भस्म हो जाता है। विश्व खर्षेर नेवरोगनाथन, लोदनर, क्षयरोगन प्रार गुरु होता है। (रसेन्द्रसारसंबद्ध) भावप्रकाशको सतसे यह कट्, चार, नवाय, विमकारक, सञ्ज, सेखन तथा सेदन गुण्युक, चलुको हितकर, रक्तपित्तनाथक श्रोर विष तथा कण्ड निष्ठत्तिकार है। (भावनकाम) ८ खंस्वाकार पूपपतनादि-पात, तवा। १० नेतान्त्रनभेद, भांखाँका एक सुरसा। खप<sup>९</sup>रक ( सं॰ पु॰ ) नौद्वपात, तना ।

खर्परास (सं० पु•) श्राख्यविमेष, एक पीयन । खर्परिकातुत्थ, खर्परीहब देखी ।

खर्परी (सं• स्त्री॰) खर्परं डपधातुमेदः कारणलेन अस्त्यस्याः, खर्पर-अच्-ङोष्। सर्परीतृत्य, किसी किसाना तृतिया।

खर्परीतुस्य (सं० क्लो०) तुस्यविशेष**्र किसी** किस्सका तृतिया।

खपंरीतुत्य त (सं॰ क्ती॰) १ नेत्रप्रसाधनविशेष, एक सुमी। २ तुत्याचन, क्रिक्त रसाचन। यह कट्, तिक्र, चच्चष्य, रसायन, लग्दोषम्न, दीपन भीर वसपुष्टिकर होता है। ३ खपेर, खपरिया।

खर्परीयक ( सं० ह्नो० ) १ खर्परीतुत्र, खपरियेका तुर्तियाः २ खपेर, खपरियाः ।

खर्परोरस्क् (सं॰ ह्ली॰) खर्परीतुत्स, खपरियाका त्रुतिया।

खर्ब (सं० पु॰) खर्ब पच्। १ तुर्वरका निधिविभिष। २ तुलात पुष्पहच, सूजा पेड़ा ३ उंद्याविभिष, जोई अददा तोटिको १० गुण करनेसे भर्बुद, भर्बुदको १० गुण करने से सक्त स्रोर भक्तको १० गुण करके से खर्ब | खर्म (सं० ली०) १ पटवस्त, रेशमी कपडा। २ पोदय, होता है। यह संख्या सहस्रकोटिनी (१०००००००००) बराबर 🕏 । ( बीखावती )

रामायणके मतर्भ महापद्मको सहस्त्र गुण करनेसे खर्ब माता है। (रामावय दाशपूर) (ति०) ४ प्रम, क्रोटा। प्रवामन, बीना।

खर्षेक (सं ० ति • ) खर्षे एव स्वार्धे कन्। इस्त, वामन, क्रोटा, पौना।

खर्बेट ( सं • प़ • ) खर्बे-घटन् । ( चारसी ग्रांवींके वी वका गांव। इसमें नदी शीर पर्वत भरे रहते है। टीका सामी )

खर्बंपता (सं • स्त्री • ) खर्बं पतं यस्याः, बहुती • स्त्री -भाव पक्षे टाप्। दोणप्रयो, देवना ।

खर्देपिका (सं॰ स्ती॰) खर्वपत्रा खार्थे कन-टाप् इलाखा । द्वीपपुष्यो ।

सर्ववासी (सं० द्वि०) खर्व: सन् वसति, वस-चिनि । सब के के कर रहते या खर्वमें प्रधिष्ठान करने वाला। खर्दयाख (स॰ त्रि॰) खर्ना इस्ता प्राखास्तत्तुस्था इस्त-पाटाटयो यस्य, बहुबो०। वामन, बीना।

खर्बा (सं॰ स्ती॰) नागवसा।

खर्वित (सं० वि०) खाँ कर्तरि जा। इ.स. छीटा, कटा

स्विधिता ( सं ० स्ती ०) खर्वित-टाप् । १ प्रसावस्याविधीष, एक ब्रमावसः यदि श्रमावस्या चतुरं श्री मिली श्राती. वष्ठ खिता या गमाध्वा वास्ताती है। (कर्म प्रदीप) २ पूर्वदिनकी तिथिसे पर दिनकी अस्पकासस्थित तिथि को तिथि, पहले दिनकी तिथिषे कम पडे।

खुर्र (स'• पु॰-स्तो॰) नदानिष्याव, किसी किस्रका

खर्दं रा ( सं ० स्त्री० ) खर्दं उरच् राष् । तरदीहक, एक 0 हा।

खब्ँ ज (सं क्ली॰) तदामक फलविशेष, ककडीकी जातिका एक गोस गोल फल। यह सूत्रल, बस्प, कोछ श्रुडिकर, गुरु, खिन्ध, खाटु, भीत, दृष्य श्रीर पित्त तथा वातरोगकी दूर करनेवाला है। फिर की खरवूजा खट-मिहा और खारी निकजता, रक्तपित्त तथा सुलिकच्छ राग सत्यन करता है। (भावप्रकाय)

मरदानगी । ३ परम्पराश्चि ।

खरीं च ( हिं॰ वि० ) ग्रहखर्व, खरींना ।

खर्ग ( डिं॰ पु० ) १ सम्बाचिट्टा, वसा कागज की खुद निखा है। २ रोगविधिव, कोई बीमारी । पृष्टदेश पर चुद्र चुद्र पिडका पडने भीर वर्भ खरस्रर्थं नगनेसे 'खर्रा' रोग कड़काता है। २ सोनेमें होनेवाशी गत्तेकी घरघरा-1 3*3* 

खरीटा ( डिं॰ पु॰ ) निद्रित प्रवस्मामें निकलनेवासा शब्द, जो बावाज सीनेमें नाकसे निकत्ते।

खर्जा ( हिं० पु० ) नामा, पहाडके नीचे बननेवालो क्रोटी नहीं।

खर्षिया भारतिया-मध्यभारतीय इन्होर एजेन्सोका एक यधीनस्य देशीय राज्य । स्वालियर और देवासकी दी इर्द पहली सन्धिने अनुसार इस राज्यकी १७५०, इ० म्बालियर भीर २२०) क॰ देवाससे भत्तेकी तौर पर मिनता है। ठाज़र खरूपिंड भीर फतहसिंडको डत हित और यह राज्य दिया गया था।

खन ( सं॰ पु॰-क्रो॰) खन्न-घच्। १ घान्याहिका मदेन-स्थान, खिल्यान। (मन १२११०)३ घलिर।शि, गद का ढेर । ३ भू, जमोन् । ४ स्थान, सुकास । ५ "तिस्वस्क, खती । खे भाकाम सीवते, ली-डां ६ सूर्य । खंतहण साति, सा-म। ७ तमासहस्य । प्रप्तरनिर्मित श्रीयव घींटनेका पाता ८ खडा १० धुस्तुरहस, घातुरेका पेड । ११ मासवदेशका कोई यासन । (वि०) १२ नीच, कमीना। १३ प्रथम, नासायका १४ दुर्जन, पात्री।

"खन उपहास होत हित मीरा। काक कड़िंड' विक कछ कठीरा ॥'' ( तुलसी ) खल (हिं॰ पु॰) १ किटिबिना, सुनारीका एक ठपा। २ हरत् प्रस्तरखण्ड, पत्यस्का वडा टकडा। खुतक (सं ० पु॰-क्लो॰) खं शून्यं मध्य साति, चान्क संजार्यं कन्। १ सुध, घडा। २ सुन्गुतुः खनक् (५० ५०)१ प्राणिमात्र, लानवर्। २ लगत्, दुनिया ।

खबकत (प० स्त्री॰) १ स्ट्रॉइ, दुनिया। २ भीड, सभाव ।

खलकाम्बलिक ( सं० पु॰ ) तिलकत्का, खर्ला । खलक्कल (सं॰ पु॰ ) खलकी खलभूमी कीयते, ली बाइल काट्ड: । जुलसकताय, किसी किसाका मटर ।

(इस्टारखास चप॰)

खनखनाना ( चिं० क्रि० ) १ उपसना, खोनना, खदबदाना । २ खंगारना, घोडा पानी क्षान कर हिनाना । ३ उदाजना, खोनाना । खनज ( सं • ति० ) खने खनांदा जायते, खन-जन-ड । खने वा खन्मे स्त्यत्र । ( भवरे महारष्ठ )

खन्ति ( हिं० स्ती॰ ) त्वम्, चमँ, क्वान्, चमडा । खनता ( सं॰ स्ती॰ ) खस्य मता, ६-तत्। १ पाकायनता, पमरवेन । खनस्य भावः, खन्तन्त् । २ दुन्ने नता, पानी ्पन। परद्रोष्ट्रभून्य भान्त व्यक्तिके प्रति विदेषका नाम खनता है। ( माघ )

खन्नित (सं॰ पु॰) स्वन्तित विशा प्रसात्, स्वल-त्रत्य् निपातने साधुः। खन्तः। उण् शरशः १ दृग्द्रलुप्तरोगी, गंजा। २ दृग्द्रलुप्तरोग, गद्धापन। द्वलुप्त देखी।

ख़्बतिक (सं॰ पु॰) ख़बतिरिव कायति के-क । १ पर्देत, पहाड । (क्ती॰) ख़बति कस्य पर्वतस्य च्रदूरभवानि बनानि ख़बतिक प्रस्टात् उत्पन्नस्य चातुर्धिक तदितः प्रत्यस्य खोणः। २ पर्वतका श्रदूरवर्ती बन, पहाडके .पासका जङ्ग्ल ।

खसधान (सं॰ पु•) खला: खड़ा धीयन्तेऽस्मिन्, धा पाधारे स्युट्। खांस्रानः

खलधान्य ( रं॰ क्री॰) खलधान, खलियान। खन्नना ( रिं॰ क्रि॰) १ चुमना, सगना, नागवार समस पडना। २ मोडना, भूकाना।

खुसनी ( हिं॰ स्ती॰ ) यन्त्रविशेष, एक श्रीजार । सुनार इस पर घुण्डी वगैरङ बनाते हैं ।

खुलपू (सं॰ त्रि॰) खुलं भूमिं धुनाति, पुरिक्षप्। स्थान श्रोधनकारक, भाष्ट्रलगानेवाला ।

खनमीत (सं क्ली ) खनस्य मितः, इतत्। दुर्जन व्यक्तिकी सन्तृष्टि, पाजीकी सुष्टव्यतः।

''खलकी प्रीति यथा दिर नाहीं।" (तुलसी)

खंसबस ( हिं पु॰) १ इंखंचन, दोडघूप, गड़बस्र। २ कोलाइन, इसागुसा।३ कूनतुलाइट, हिलाव खुसाव । ४ उसा**व,** खीसा**इ**ट ।

खसबनाना (हिं० क्रि॰) १ स्नत्वन खसबन करना। २ स्वत्नना, खदमदाना। २ क्रन्तवनाना, चनिकर करना। ४ घबराना।

खलबन्नी ('हिं॰ स्त्री॰ )१ प्रजयन, धरपकड़, मार-क्वाट।२ ध्यामुन्ता, घनगहट।३ उदानः।

खलमूर्ति (सं०पु०) खलदय भनिष्टकारकालात् स्था मृर्तिर्यस्य, बहुनी । पारद, पारा।

ख जयन्न (सं॰ पु॰ं) ख ज क तै व्यो यन्नः। यन्न विभिन्। ख जियानमें यह यन्न किया जाता है।

( चान्यायनयो० शराक्र्)

खसयूष (सं० ५०) खड़यूष, एक रसा।

खलल (%० पु०) वाधा, जन्दीय, ज्कावट । पागल-पनको 'खलल दमाग' कहा जाता है।

खलसा ( हिं० स्ती॰ ) हस्त् मला विशेष, किसी किसाकी वड़ी मक्ती। यह उत्तर भारत, श्रासाम और चीनमें उत्तय होती है। खलसा अधिक कर्ण्डकाकी थें रहती श्रीर पानी से मिकलने पर भी थोडी देर तक नहीं मरती। खलसाका मांस रूच और वातवर्ध क है। खलाजिन ( सं० क्लो०) खलस्थितं अजिनम्, मध्य- यदको०। खलस्थित चलें स्वलस्थित चमें, खलका चमला।

खनादि (सं० पु॰) पाणिनिका एक वार्तिकोत्त गण । खक, डाक, सुटुम्ब, द्वम, गो, रय भीर सुर्खन भन्दींको खनादि गण कद्दते हैं। इसके उत्तरको समूद्द भर्यमें इनि प्रत्यय होता है।

खनाधारा ( स ॰ स्त्री॰ ) खन श्राधारी यस्याः, बहुत्री॰ । त सवायिका, तिसचहा ।

खनाना ( हिं० क्रि॰) १ खानी करना, निकाल डासना। २ खोदना, गडराना। १ तोंना पीतन दना कर कटोरी जैसा करना। ४ पचकाना, फूले इप इस्से को नीचेकी तर्फ दनाना।

खुलार (हिं• वि॰) खार्ली, गद्दरा, जंडा, नीचा। खुलारी—मध्यप्रदेशके रायपुर जिलेका एक कसवा। यह रायपुरसे ४५ मील उत्तरपूर्व पडता है। साधार-यत: इस ग्रामको लोग 'खर्ती खुनारी' कहते हैं। यहां ग्रनिक देवालय हैं। उनमें गांवके किसीने पास होटे ताक्षाव पर जी शिवमन्दिर बना, प्रधान है। यह
मन्दिर पूर्वेदारी भीर तीन भागों हैं विमन्न हुवा है—
चन्तराक, महामच्हण भीर अर्ध मग्छण। इसके दार
पर गणियकी स्मृति है। मन्दिरकी नक्षाभी वै सी न
होते भी बनावट बहुत अच्छी है। इसी गांवमें दूसरा
भी एक ऐसा ही छोटा मन्दिर है। यह दोनों मन्दिर
येनाइट पत्थरके बने हैं। होटे मन्दिरके शिवमृति के
पास पहुंचनेंमें बाई और सङ्गमरमस्की एक शिवाबिवि खुदी हुई है। इसमें १४०० संवत् और १३२४
प्रक दो समय उद्धिकत हैं। उससे है ह्यदंग भीर
कस्प्रदि-वंग्र निर्णीत हो सकता है।

इसी खन्नारी गांवके पास पहाहके नीचे चौरस जमीन पर प्रतिवर्ष चैत्रपूर्णिमांके दिन मेला लगता है। किसी सती सक्सी पच्छी तरह सिन्दूर चटा रखते और याती उसकी खनारीमाता जेसा पूजा जरते हैं। कहते हैं कि उस दिन खनारी माता द्रश्यादि से मेला-में बैठती चौर जो जो मांगता, दिया करती है।

खलाल ( प्र॰ पु॰ ) चोदी, ताबे, घीतल प्राटि घातुका बना खरका, घातुकी हन्तखोहनी ।

खुबाल (हिं० पु०) पूरी हार या मात। यह मध्य नामके विनर्ने संधिक व्यवहृत होता है।

श्वनास (घ॰ वि॰) १ सुता, क्टूटा द्वपा। २ समाप्त, व्यक्तमा ३ खारिल।

खरासी ( प्र० स्ती० ) १ सुन्ति, कुटनारा ।

खनां सी ( हिं • पु • ) १ जहां जी नी कर, नावका भादमी। पाल चढाना, रस्से बांधना श्रीर ऐसे ही दूसरे काम करना खनां सियों मा जाम है। २ स्त्यिवियेष, नोई नी कर। यह खेमा वगैरह लगाता श्रीर श्रसवाब साद ले जाता है।

खिच (सं•पु॰) खत्त इत्!१ तिनिकट, खिती। (भारत शट्ट)२ ताच सूत्र ।

खलिह्रम (सं॰ पु॰) सरन देवदार ।

खिन (स' पु क्ती ) खे प्रश्नसुखिक्क्ट्रे की नम्, प्रभोदरादिलात् विकल्पे प्रश्नः। १ लगाम, वागडोर। (ति ) २ प्राकासकीन।

खिलिनी (स'॰ स्त्री॰) खनाना समृदः, खन इति।

धनिन्य वद्यवयः पा वाराष्ट्राः १ खनसमूष्ट्रः, व्यनियानीका देशः २ क्षया तालसूली ।

खिल्यान ( विं॰ पु॰) १ घान्यादि काटकर उनके रस्त्रने-का स्थान। खिल्यानमें भनाज मोडा भीर घडाया जाता है। २ राग्रि, टेर।

खिनयाना ( हिं॰ फि॰) १ खान वींचना, पमहा हतारना। २ खालो करना।

खिनवर्धन ( सं० पु० ) सुखरीगान्तर्गत दन्तवेष्टक एक रोग, ममूडी ी सूजन । कुपित वायु द्वारा वर्षित दांतींमें प्रतिगय तीव वेदना उठनेका नाम खिलवर्षन है। यह रीग बिलक्षन शक्का नहीं होता। (मासम्बर्ध) खिनश ( सं॰ पु॰ ) खे थायात्री जनादृष्ट भागे निगित, सिंग का मत्माविश्रेष, खनसा मकनो। इसना सन्तत पर्याध—कड्रवीट, खत्रेशय, खत्रेश श्रीर खगेट है। इसमें कांटे बहुत श्रीर मांस कम होता है। माधारणत: चाटिन शाषामें रशकी Trichopodus क्हा जाता है। किन्तु इपने अनेकप्रकार सेंद्र है। हे साहबन इनका Trichogaster नाम शिखा है। पानीसे निकान लेने पर भी यह वड़ों टेर तक कीया करती है। भारतके सिन्धु, पञ्जाब, युक्षप्रदेश, बङ्गाल, श्रामाम, ब्रह्मदेश, मन्द्राज, प्रान्त. सिंडन श्रीर चीन तक खिन्य मिलता है। यह मामूली तीर पर श से शा इच्च तक नम्बा होता है। इसका खासयन्त्र छोटा रहता, किन्त रीटके पाप श्रधिक प्रष्ट पडता है। मेर्द्र एके खारीभाग भीर उसकी विषरीन दिश्की एक वडा पच या वाजू चाता है। यही खिताका अस्त्र है। पकडते समय यही कांटा की गोंके हाथमें जुम जाता है। इसके मेरदग्डस घेट तक तिरही धारिया कटी होती हैं। रह मैला रहता है। धारियां कहीं कालो श्रीर कहीं नाल लगती है। वैद्यक्तके सतानुसार यह पाही, कवाय, वातकीयका, रुच, लघु, शूलहर श्रीर कुछ लुछ भाम-विनागक है।

खती — एकप्रकार पर्वेताकार दानव जाति। इन दान्य लोगीने मानसरीवरके तीर देवता शिके यज्ञमें विम्न डाना था, घतः ये विश्वस्व कर्ळक निष्ठत हुए। (भारत, प्रनुः १४४ कः)

| खबी (हिं•स्ती॰) १ ख्बि, तेबहनकी सीठी। तेब                  |
|------------------------------------------------------------|
| निसक जाने पर यह बच रहती है। खरी प्राय: दूध                 |
| देनेवाकी गायों और भैंकों को सूचेके माथ घोलकर दी            |
| जाती है। इस <b>रे उन</b> का दूध बढ़ता है। स्त्रियां खरीवें |
| प्रपने वास भी धोती हैं। काली तिलकी खक्षीका 'वीना'          |
| नाम है। उसे सोग स्खा ही खाया करते है। पीले                 |
| सरमीकी खकी सबसे प्रच्छी घोती है।                           |
| खत्ती कार (सं०पु०) खत-चित्र स-घष्। १ प्रवकार,              |
| बुराई, दूसरेका नुकसान। २ मेक्ट्रैन, भिड़की।                |
| बहीत (च॰ स्त्रो॰) खात, बाड़ी।                              |
| खनीता ( हिं॰ पु॰ ) खरीता, जीव, घैनी।                       |
| खनीका ( ४० ए०) १ प्रधिकारी, डाकिस, साक्षिक।                |
| रे इब पुरुष, बङ्ग बृदा । ३ दरजी । ४ खानसामा ।              |
| भू साई। इ पटेबाज । ७ सुसलुमान राज्यमें सबसे                |
| उच पटवी । ६३२ <b>से १२८८ ई॰ तक ख</b> रीका नाम-             |
| धारी जितने राजा इए सबके नाम डनके राजलकाल-                  |
| न माथ नीचे दिये चैं—                                       |

| - राजाका नास                           | শ্বলকাত • • •       |      |  |
|----------------------------------------|---------------------|------|--|
| श्रबृदकार                              | ६३२                 | ₹°   |  |
| जम र                                   | ६₹४                 | **   |  |
| <b>उप्त</b> ान                         | <b>488</b>          | ø,   |  |
| प नी                                   | <b>६५</b> ६         | 99   |  |
| सुचाविया                               | ें ६६१ ं            | .,   |  |
| यजीद्र '                               | ぎた。                 | 17   |  |
| सुम्राविया (२१)                        | <b>€</b> ⊏5 .       | **   |  |
| मरान (१ती)                             | <b>€</b> ⊂ <b>₹</b> | . 1g |  |
| प्रवृदुक मिलक                          | <b>€</b> ⊏4         | **   |  |
| वासिद -                                | oof .               | 12'  |  |
| भुसेमान् 🕐                             | <b>७१५</b>          | 17   |  |
| <b>स्तर इव्न प्रवृद्ध प्रजी</b> ल      | ७१७                 | 2)   |  |
| यजीद (२१)                              | 'ওই ৽               | **   |  |
| हश्स                                   | ७२४                 | 9ģ   |  |
| वालिभ (२१)                             | ७४३                 | 27   |  |
| यजीद ('३र )                            | <b>6</b> 88         | >5   |  |
| सरान (२२)                              | <i>૦</i> 8ંક        | 3>   |  |
| भंकास वंश                              |                     |      |  |
| <b>चन्द्र</b> ज्ञा-उग्र् <b>-ग्रमा</b> | •X•                 | 79   |  |

| प्रवृज्ञाफर घस मनार         | <b>७</b> ४८         | <b>\$</b> 0 |
|-----------------------------|---------------------|-------------|
| सुष्टमाद भल मेहरी           | ooy.                | 79          |
| ्मूसा पल इाटी               | <i>७</i> ८४         | 73          |
| हारून्-प्रज रसीट            | <i>ಾ</i> ⊏€         | at "        |
| सुहमाद भन भामीन्            | حەو                 | "           |
| पब्दु सा पस माम्न्          | <b>⊏</b> १₹         | 29          |
| कासिम प्रस सुतासिम          | द३३                 | 53          |
| ष्टारून् ग्रस्त वासिफ       | द४१                 | 79          |
| जाफर त्रल सुतविक्कतः,       | <b>८</b> 8 <i>७</i> | ,,          |
| (८४७से ८६० ई.० तक त         | कीं फीजके च         | त्याचारसे   |
| कोई खबीफा न हुन्ना)         | r                   |             |
| मुख्याद चल मुनतसिर          | ट <b>≛</b> १        | द्रे०       |
| षष्टमद घन मुस्तईन           | ⊏≰२                 | 17          |
| सुच्याद अस सुमतान           | <b>=</b> ∮€ .       | <b>,,</b> ^ |
| म्इसद प्रस म्हताद           | حؤد                 | 19          |
| चन्द्रमद चन पुतासिद         | دو.                 | "           |
| यहमद यन मुताधीन्            | ೯೭೪                 | <i>i</i> y. |
| पनी पन मुत्तकी              | ૯૦૨                 | 33 -        |
| जापार घल सुतकादिर           | ೭೦೨                 | 9,9         |
| मुस्माद घस कवीर             | <b>૮</b> ₹૨         | 7,          |
| श्रष्टमद भन्न रादी          | <b>€</b> ₹8         | 13-         |
| द्रवाधीस घच सुतकी           | ° √ €80             | 75-         |
| ने <b>दी श</b> ज <b>ं</b> श |                     | ,           |
| चनमुषदत्तम् चन सूती         | ୍ ଟଃଃ               | 19          |
| घट्न करीम                   | ୍_ <i>କର୍</i> ଷ     | 13-         |
| प्रसद्द प्रस्कद्र.          | دوء                 | <b>9</b> 3- |
| भव्दु सा चल कायम            | १०३१                | 51          |
| चेंसनुबा वंश                |                     |             |
| मुस्मद पन मृतकादी           | १०७१                | 23          |
| चडम्द चल मुस्तानिर          | १०८४                | 57          |
| फदहन घन मुद्धारशीद          | १११८                | 17          |
| मनाूर-घल-रशिद               | १११८                | 59          |
| सुइसाद घन मुकतफो            | १११८                |             |
| यूश्वफ चल-मुस्तीजिद         | र्१६०               | 9)          |
| हुरीन प्रस सुसतादही         | ११७•                |             |
| <b>भइमद भरा नसर</b>         | ११८०                |             |
|                             | **                  | 77          |

मिष्ठमाद जाहिर १२२५ है. षब् जाफर चल मुस्तनजीर १२२६ .. षबदुक्षा प्रसम्मास्तिस १२४२ ::

बिसाफत देखी।

खकीलाबाद-- युक्तप्रदेशके बसती जिले की दिश्वपपूर्व तष्टमील। यह भन्ना॰ २६॰ २५ तथा २७ ५ ४० भीर देशा॰ दर ५० एवं दर् १६ के बीच पहता है। इसका चित्रफल ५६४ वर्गमील भीर खोकसंख्या प्रायः २८४६७५ है। खबीलाबादको कुवाना भमी भीर कई एक होटी नदियां पार करती है।

खलु (सं • भव्य • ) खल् बाहुलकात् उन्। १ नहीं, बातरदार। (माव श० • ) २ वाक्यालहार पृषंक, बात बनाके। ३ क्या। (गवरव) ४ क्षया करके, सिइरवानी-से। ५ नियसितक्यसे, सीच समभक्ति। (करावालंकीय एवर्ग) ६ निस्त्य, जक्रर। (इनार ४१९८) ७ भ्रव, स्रष्ट समय। खल् मन्द्र वाक्यका पाइ पूरा करनेसे भी व्यवस्त होता है।

खल्ज् (सं॰ प्र॰) ख इन्द्रियं दर्भनिन्द्र्यं सुधन्ति कृत्ति, ख-सुध-क्तिप्। यन्यकार, तारीकी, पंचेरा। खल्रेष (सं॰पु०) खन्रिष्यने वध्यते इसी, रिष कर्मीष घञ्, सुप्सुपेति समासः। सगविषेत्र, किशी प्रकारका क्रिरन।

खंबूरिका (सं० स्त्री०) ग्रस्ताम्यासमूमि, व्यायासमूमि, श्वासा।

खंबेकपोत ( सं॰ प्॰) खंबे पतन्तः कवोताः, श्रम्भुक्ष०। खनमें पतित सक्त कपोत, खंबियानमें गिरनेवाची सारे कबूतर।

खर्नेकपोतन्याय (स॰ पु॰) खर्ने कपोतत्त्व्यो न्यायः, मध्यपदको॰ । खर्ने कपोतिकान्याय, एक लागू मिसाल । खिनयानमें सब कवृत्रोंके एकवारगी ही उतर पहने की तरह समुद्य पदार्थंको एक हो विषय पर ठाल देनेका नाम खर्नेकपोतन्याय है। याय हेवो।

खनेकपोतिकान्याय, खनेकपोतयाय देखो । खनेकपोतिकान्याय, खनेकपोतयाय देखो । खनेकपोती (सं॰ स्त्रो॰) खने घीयन्तं छपमा अल, घा पाधारेक्युट्-स्त्रीय्। १ खन्न प्रश्चन्यनदात्, खनियानमें बैस जोतनिका द्राव । २ घुनि, गर्दे। खरीबासी (सं० स्त्री०) खरी बास्पत्तं चास्यन्ते हुममा यत्न, बस पाधारे घञ् गौरादित्वात् स्त्रीय्। खन्नका गोबन्धनकाष्ठ, खन्नियानमें बैन बांधनका वह खूंटा निसकी चारो और उन्हें मंखाईकं निये वूम घूम कर चसना पड़ता है। (बालायनयी० ११।३।४॥)

खलेयन ( स'॰ श्रन्थ ॰ ) खले यनो यत्न काले, बहुनी॰ तिष्ठम्, प्रश्वतिवत् समासः। खलस्यित यवके कालको, अन खिखानमें जो पहा हो।

खरीन ( हिं॰ पु॰) तेनमें मिनी हुई खनी। यह निधार-ने या काननेसे प्रथक होता है।

खबेबुर (सं॰ चच्च॰) खबेबुरमत काले, तिष्ठद्गुं प्रस्तिवत् समाराः। खबस्मित बुसके कालको, जब खिलयानने भूषा पहा हो

खत्तेय ( सं॰ पु॰ ) खे ससादृष्ट्योकाये सिमति सङ्गियति षिच्। खस्तिममन्तरा, एक महत्ते ।

खरेमय (सं॰ पु॰) खरीगं जलादूर्ध्वस्यानायसंसर्गं याति, या-क। खरियमस्या, एक सक्की।

खला ( स'० स्त्री॰ ) खनानां समृदः, खन्न-यत्-टाप्। खलसमृद्र, खन्नियानीं का देर।

खब (सं १ प्र०) खनित, खल-ित्य तं साति, खल्-ला॰ का १ वस्त्रवियेष, किसी विस्नका नपदा। २ गते, गदा। २ वसे, वसदा। ४ चातकपची, पपीदा। १ ५ चसेनिसेंत पात्र, ससका १ द पीयधसद नपात्र, खनः खरन। ० वाजीके दन्तायका निम्नक्षणल, घोडेके दांतोंकी मोकके नीचेका कालापन। (नयस्त) खककी (सं ॰ स्त्री०) सकरा, खाडा।

खन्नड़ ( दिं पु • ) सटकी दुई खासका नुहा घादमी। खन्नड ( दिं • ) यह देखी।

,खहा ( हिं॰ पु॰ ) १ खन, खहियान । २ जूता । ३ नाचने । की एक चान । इसमें पेट खानी समभा पडता है । É खहा ( हि॰ स्त्री॰ ) जूती ।

खन्नातक ( र्ष॰ पु॰ ) विन्हुसार राज्यके पहले सन्नो । खन्नासार ( सं० पु॰ क्ली॰ ) ज्योतिषका कहा हुमा १०वा योग ।

Vol. V. 190

खिका ( ए ॰ स्ता॰ ) खक्क संद्वाचे कन्-टाण् पत दलच । पिष्टकादि भजे नपात्र, कडाही ।

खिस्ट (सं•्।त्र॰) खब्ध-इन् खिन्न तद्दत् टलति, टल्र-ङ । खुसति, गन्दा ।

खिम्रा (सं० ए०) खिम्मासार, एक मक्की।

ख्का (सं क्षी ) खस-िक्ष प्तं चाति, सा-क वाइस-कात् कीष्। १ इस्तादिका शिरामीटन, साथ वगैरस टेटे पड़नेका बीमारी। विकुट, सैन्धव, कक्ष, इमची चौर तेस एक साथ गर्म करके मसनेचे खक्कीरीग पच्छा भी जाता है। (भागमाम) २ सरच टेवटाक।

ख्कीट (सं॰ पु॰) खक्कीव टसित, खक्की-टस-ड। र इन्द्र-स्रतोग, गस्त्र, वास उडनेकी बीमारी। (ति॰) २ खसित, गस्त्रा, जिसके सरके बास उड गये हीं। धर्मधास्त्रकार धातासपके सतमें जो दूसरेकी निम्दा करता, उसीके यह रोग लगता है। किन्तु धेनुदान करनेसे पापका पायसित हो जाता है। (बावावप)

खन्नीवधँन ( सं॰. ए० ) दन्तबैष्टज रोगविश्रेष, मसुड़ींकी एक वीमारी ।

खुल्ल (सं प्रे प्रे ) खुन् किया तं वाति, खुल्-वा-क । १ ग्राम्यधानभेद, किसी किस्तका धान । (इन्द्रस्कु सरी ग, चुन्द्रस्कु सरी ग, वास्तु ।

खस्वट ( सं० एं० ) कांसरीग, खांसी।

ख्दबाट (सं ॰ पु॰) खन् शक्तप्तां वटते वेष्टयते, वट् श्रम्, खपपदस् । १ इन्द्रस्त सरीग, गष्तां (वि०) २ इन्द्रस्तुसरीगयुक्त, गाँजा। कश्रते हैं—खब्बाट प्रायः निर्धन नहीं होता।

खस्व का (संबंध्ती०) नामिश्रङ्ग । े

खबहा ( पं क्ली॰) खे चाकाग्रे गुन्ये वहा, ७ तत्। ग्रांकाग्रवही, ग्रमरबेस । यह ग्राप्तो, तीती, पनकुट, कसै सी, भूक बटानेवासी, ऋष ग्रीर वित्त तथा ग्रंगाका दूर करनेवासी है। (भाषाकाग्र)

खवा (हिं पु॰) स्तन्ध, तन्धा।

खवाई (हिं क्सी ) १ भोजनव्यापार, खाने पीनेका काम । २ नावमें मस्तूच लगानेका गडुा।

**ख्याना ( क्षिं**० क्ली॰ ) खिलाना, भाजन देना ।

खवारि (सं० क्लो ॰ ) खे पाकामे स्थितं वृद्धि, ७-तत् । पान्तरिचोदक, बादसका पानी ।

खवास (ष० पु०) एक डिन्टू जाति। राजपूतानेमें नाईको 'खवास' कडा जाता है। परन्तु यह ग्रब्ट् 'खास' का बहुवचन जैसा सगता त्रीर प्रधान सृत्यका पर्धे रखता है।

खवास खान्—संकीम शाहके एक मातहत सभीर ।
यह धन, मान, वीरत्व सौर युद्दकोशक किये विद्धात
थे। इन्होंने बादशाहके विज्ञ सपने भाई सादिक
शाहका पश्च किया और बहुतसे स्थानों में विताहित
होने पर अन्तको सम्भलके शासनकर्ता ताजखान्के
पास काकर साव्य ग्रहण किया। ११५५१ ई०को ताजखान्ने सकीम शाहको खुग, करनेके किये बहुत बुरी
तरहसे इनको मार खाना। पीछे इनका टेह दिल्लीको
मेजा सौर वहीं गाहा गया। सुस्कमान तीथंयावा
साज भी खवासकी कन्न देखने जाते सौर इन्हें साधुपुद्दल-जैसा बतकाते हैं।

खवासी ( रिं० स्ती०) १ खवासगरी, खासबरदारी, वीकरी, पाकरी।

खवासा ( सं॰ पु॰ ) खसा मात्राधस्य वासाः, ६ तत्। हिम. भोगः।

खनी ( डिंग्स्क्रो॰) द्वापियेष, किसी किसकी घात। यह श्रागया घास-जैसी रहती शीर सहका करती है। इसकी सब्बी पत्तियोंका तेल दगमें डाला जाता है। खनी प्राय: रेतीली जमीन्में उपजती है। इसका पद्धावी नाम 'घटियारी' है।

खबैया ( हिं० पु॰ ) श्राहारकर्ता, खानेवाला। पिकका-धिक खानेवालेको 'खबैया वीर' अपने हैं।

ख्य (हिं०) यस देखी।

खग्र-१ जनपदिविशेष, एक देश। मनुसं हिता प्रस्ति ग्रन्थों किसी स्थान पर तालव्ययुक्त शौर कहीं दन्य सकारयुक्त यह ग्रन्थ प्राया है। इसीसे प्राभिधानिक सोग दोनों की स्वीकार करते हैं। बहत्सं हिताने कूर्म-विभागमें सिखा है कि वह पूर्व दिक् को बसा है। महा-भारतके मतमें यह, स्थान प्रारह-से सा, अष्टाचारसम्पद है। (क्यं पर्व)

ख्य--वर्तमान गढ़वाल घीर तिळतके नारीखोर-स्मा जिलेके की वर्मे रहा। २ ख्या देशके घिषति, राजा। ३ कोई जाति। मनुके मतमे ब्रात्यचित्रयींचे ख्या कीगीकी उत्पत्ति है। ब्राह्यचादधैनप्रयुक्त इन्हें ब्रष्टत्व प्राप्त हुवा है। (ननु १०१२ ४०)

हरिवंशमें किंखा है कि महाराज सगरने छन्हें पराजय किया था। (हरिवंश १३ ४०)

न महाभारतमें लिखते हैं कि छन्होंने महाराज युधि-ष्टिरको पेपीलिक सोना छपहार दिया था।

कास्मीरकी राजतरिक्षणीमें कहा है—मिहिरकुल-के समय नरपुरमें ख्य रहते थे। राजा क्षेमगुप्तने छन्हें ३६ गाव दे डाले। कास्मीरकी अधीखरी दिहा ख्या स्वीगों पर विशेष अनुग्रह रखती थीं। किसीके मतमें दिहा महारानी भी ख्यव असम्भाना ही रहीं।

दन कोगोंने भी कहीं कहीं प्रवाद है—जब परग्रु-राम चित्रय वधको उद्यत हुए, इस कीग् कलीग ही कर हिमगृङ्ग पर जा बसे।

पाजवल यह सोग नेपासराज्यमें रहते पीर अपनेको क्षतिय-जैसा समभति हैं। सभी ख्य समातन-धर्मावलकी हैं भीर ब्राह्मणकी विशेष अहा-मित करते हैं। नेपाजके ब्राह्मण भी वहुत दिनोंसे रनकी सड़िक्योंने साथ विवाह करते चले भाते हैं। ब्राह्मणके भीरस भीर ख्य-रमणीके गर्भ से जंद्म लेनेवांना एक भी दिनोचित संस्काराधिकारों खित्रय-ज से परिचित-होते हैं। वह ब्राह्मणोंका गोत ग्रहण किया करते हैं। ख्य ग्रहाचारों है। नेपासका श्रीवक सैन्य ख्य-जातीय ही हैं। यह चतुर, कार्यक्षणं, परिस्मी, विलेश, साहसी श्रीर ग्रहमिय होते हैं। इनके देहका गठन न तो बहुत स्थूल भीर न क्या हो है। यह बोई ग्रिस्तकर्म करना नहीं चाहते, किन्तु कुछ लोग कभी कभी खेतीन जग जाते है।

श्वव ख्रम होगोंको व्रात्यक्षविय नहीं वतनाया सासकता। कींकि शालकत यह यथाकान उपनयन शहय करते भीर निपासके ब्राह्मण इन्हें चर्तिय-जैसा समकते हैं।

्र नेपासमें 'एकप्रस्थि।' नामकी कोई जाति है।

राजपूत वा दूसरे क्षतियां के भीरस भीर खयक न्याके गर्भ से एक खरिया निक से हैं। यह पिताका गीत ती पा जाते, किन्तु चितिय हो नहीं सकते। फिर भो एक खरिया दो पीटी तक खर्मी के साथ भादान प्रदान करने पर खय- जै से परिचित होते भीर चितिय नोगीं का कार्य करने से रोके नहीं जाते।

कुमार्क, गढवांत भीर तिव्यतंते दक्षिण भंगमें बीच वीच खय लोग देख पढ़ते हैं। तिव्यतंते निकट रहनेवां भाषे हिन्दू भीर भाषे बीद भीते है। इनकी बीजी हिन्दी भाषाका हो भएका थ है। जाववां श्खा। खग्रव्हाहुर (सं॰ पु॰-ल्लो॰) वेदूर्यमणि, लहसुनिया ! खग्रदीरी (सं॰ व्रि॰) खग्रदीर भाकाग्रहणगरीरमस्य प्रस्ति, खग्रीर-इनि। खमुर्तिमान्।

ख्या ( सं॰ स्त्री॰ ) खय-टाए । १ सुरामां हो, एक खुयबू-दार चोज । २ दचकी कन्या। यह कम्यपकी पत्नी भीर यच तथा रचीगणकी जननी थीं। (गर्ब्सु॰ १ प॰) खगीर ( सं॰ पु॰) १ देमविधेष, कोई मुस्त । २ खगीर देशवासी । ३ खगीर देशके राजा ( मारत १।८ प॰) खगैट (सं॰ पु॰) सं शेटति, शिट् चनाटरे घण्। खिसस मस्ता, एक काटेटार मक्की।

खखास (स॰ पु॰) खस्य त्राकाशस्य खास इत । वायु, इता।

खष्य ( सं॰ पु॰ ) खन् प निपातनात् नस्य पः। क्रोध, ग्रुस्सा । २ वतात्कार, जबदैस्तो । (स्टानकोस्ट्रो )

ख स (चं ॰ पु ॰) खानि इन्हियाणि स्यति निस्की करोति, सो-का १ पामा, खु जकी । २ देश विशेष, कोई म्ल्ज । ३ जात्य चित्र वाति विशेष । वय देखा । ४ वीरण मूल । ख से (फा॰ स्ती॰) वीरण मूल, गाउर घासकी खुशवूदार छड । यह ब्रह्माटेश, भारत भीर सिं इनमें मेदानों श्रीर पहाडियों में निद्यो तथा पुष्कि शियों के लट पर घिषक जत्य स होती है। श्रीस काल को गटहादि श्रीत स रखने के लिये इसकी टिह्या हारों में लगा देते हैं। ख सके पंखे भी बनाये जाते हैं। इसके पन द सने पान रखने से महं क-ने जगते हैं। ससका सतर भी गर्मों के दिनों बहुत अस्का सगता है। इसकी पीस कर मत्ये पर छोप देने से पाग स्वपन सन्का हो जाता है। एश्वेर देखा

खनकार (हिं० स्ती॰) व्यनकार, खनक जानेकी क्रिया।

बसकना ( र्हि॰ क्रि॰ ) १ सरकना, इटना, जग्ह कोड़ देना । २ चुपकेसे चस्र देना ।

खसकन्द (सं॰ पु॰) खस इव कन्दोऽस्य, बहुन्नी०। १ चीरीयहम्म । २ व्हराकीकन्द । ३ चीरकञ्च की हन्न । खसकानः (हिं॰ क्रि॰) १ सरकाना, इटाना । २ चुपकेसे निकालना । ३ खसकानिका काम कराना।

खरखर (फा॰ स्त्रो॰) पोश्चाका दाना। यह सरसों से भी स्रोटा श्रीर सफेंद होता है। खरखसकी ठण्डाईमें हाल कर पीते हैं। खरतिब देखे।

खुसख्या ( चिं० वि० ) १ भुरभुरा, सुखायम, मुंडमें डाबनेसे प्रपन पाप चूर चूर हो जानेवाला । २ बहुत ही क्रोटा।

खसखाना (फा॰ पु॰) खसकी टहियों का मकान, जिस घरमें बहुतसी खसकी टहियां लगी हो । खसखेली—भावलपुरकी राजसमाका एक वंश। खसगन्ध (सं॰ पु॰) क्षीरकश्वकी।

खसितस (सं० पु०) खसः खसपूय दव तिस्ति सिद्यते यसस्य देवात्, तिस स्रे हे स । खस्यम, पोश्व । भाव-प्रभावते मतमे तिस्रीद, खमितस चौर खाखस— पोश्वों से दाने के तीन नाम हैं। इसकी खास गीतदीय, स्रष्ठ, धारक, तिक्ष तथा कथायरस, वायुव्यक्तिर, मीरजन्म, विकारक, कफ्ष, काग्रनायक, धार्मीयक, वस्त्र, मदकारक, वाक्यविक्षर चौर मधिक खाने से पुरुषत्वनायक होती है। इसके फसका दूध चफीम कड़नाता है। यफीम भोवणकारी, धारक, कफनायक, वायुव्यकारी, पित्तवर्धक भीर खस फसके वल्लास तुख गुणविश्वष्ट है। (मानम्बार)

खसना । 'डिं॰ क्रि॰) सरकना, प्रयने घाष नोचेको इट जाना । ''खसे नाव मुर्रात समकाने । '' (तुलसे )

खुसनीत (फा॰ पु॰) किसी व्हिस्सका गन्धाविरोजा। यह भीराजसे त्राया करता है।

खसपाच (सं की ) खस्खर, पोत्रां, त्रफीमकी बींडा। खसफेतचीर (सं की ) भड़िफेन, त्रफारून। खसमें (प्र प ) १ खातिन्द, मर्तार। २ मालिक, खस्त्रावा (सं० स्ती०) खे समार्वात, सम्भू-भन्। प्राकाणमांसी, स्त्रा जटामांसी। सस्या (प्र० पु०)१ चित्रपत्रविशेष, खेतका एक कागन।

इसमें पटवारी इरेक खेतका नम्बर रकवा, लगान, भसामीका नाम वगैरप्ट लिखता है। २ क्या चिट्ठा। ससरा (डिं॰ प्०) कर्ड्सेट, किसी किसाकी सुजनी। इसमें बड़ी तकनीफ डोती है।

खसप<sup>९</sup> (सं॰ पु॰) खे बन्धनच्छे देन जध्य देशे सप<sup>९</sup>ण-सस्य, बहुनी॰। बुहु । बुहु देखी।

**खसप<sup>९</sup>णवटी, ख**र्परवटी देखी।

ख्सलत ( घ॰ स्त्री॰ ) खासियत, प्रकृति, स्रुभाव । -

खमवज्ञ ( सं० ५० ) बजुच, खुदार।

खसभीज (स'० ली०) खस्तस, पोक्रों का दाना। यह वन्स, हुन्य सुगुक, कफकर भीर वातग्रमन होता है।

( भावप्रकाम )

खसा (स'॰ क्यो॰) काखपपद्यी ! खसाव्यक्त (सं॰ पु॰) खसायाः काखपपद्याः पाद्यक्रः, इ-तत् । सामस ।

खसाना ( पि कि ) खिसकाना, गिराना, नीचेकी पिक --

खिम्यु, (सं० यु• ) चन्द्र, बांद।

खिंच्या ( डिं॰ वि॰ ) १ विधिया, खिस्ती। २ नेपुंसक, नामदें। (पु॰ ) ३ कार्ग, वकरा।

खसियाना ( वि'० कि। ) विधिया बनाना, नपुंसक कर डासना ।

खसीस ( प० वि० ) क्रपण, कम्बूस।

खरीशी (पा॰ फ्री॰) कार्प ख, बखीबी, बच्चू सी।

सद्धम (स ॰ पु॰) खे प्राकाश सरति गच्छति, स्-मक्। विप्रचित्ति दानवका प्रत । (गदहु० ( प॰)

खसीट (हिं॰ स्त्री॰) १ हरी नोचाई, भिटकेशी तोड़ाई। २ छीन, अपट।

खसीटना (डिं॰ क्रि॰) १ नोचना, डायने भिटकेसे तोडना।२ कीन सेना।

ख्रुत्तस (सं पु॰) खुष प्रकारि द्विभेषनं प्रवीदरादिवत् प्रकारकीयः। खुसतिस, पीम्ताका पेड । यह पाकसं मधुर भीर कान्ति, वीर्थं तथा बलप्रद है। (राजनिषयः) खस्तवरस (सं० पु॰) चहिकेन, श्रकीस । खस्तनी (सं॰ स्तो॰) खं धाकाश: स्तन इव यस्या, बहुती॰। पृथिषी, नसीन ।

खस्ता ( फा॰ वि॰ ) भुरभुरा, खूद सीवन डाझ कर सेंका इचा।

खस्फटिक (सं॰ पृ॰) खिमव निर्मेनः स्फटिकः। १ स्थ-कान्तमणि, चातभी भोगा। २ चन्द्रकान्तमणि, चाबी भीगा।

खस्तिक (गं॰ ली॰) ख कध्योधि खित श्राकाशः स्टितिकाति । समस्त्रवातमें मस्तकोपरिस्य श्राकाश विभाग, खोपहीके ठीक कपरका श्रासमान। यह एक मानः हुण विन्दु है, को श्राकाशमें शिरके कपर पहता है। इसे शोप विन्दु भी कहते हैं।

खसी ( प्र० ) मस्या देखी।

खहर (सं॰ पु॰) खं शुमां इरो यस्य, बहुनी०। शूमाइारक्षराधि, खाली बटेकी श्रद्धा। जिस राधिका हर शूमा
ग्राता, खहर कहलाता है। इसका दूसरा नाम श्रन्त
है। कीई दूसरा राधि घटाने या मिलानेसे खहर नहीं
घटता बढ़ता, एक ही जैसा बना रहता है, जैसे—
्रेखहरराधिके साथ २ विथोग किंवा थोग करनेसे वह
श्रविकत ही निकलेगा (ै+ २ = ३ + ० = २, १ - २
= ३ - ० = १) (शैकाणित) गणित देखी।

सा (स॰ क्षि॰) खन-विट् प्राञ्च । ननसनखनक्षनोगम विट्रा पा शाहरण खननकर्ता, खोदनेवासा ।

खां (स ॰ स्ती॰) नदी, दरया।

रखाँ (फा॰ पु॰) १ सम्भान्त स्रोगींका खपावि, खान, बर्डे श्रादमियों का खिताव । २ मण्डलेखर, कई गांवींका सुख्या। ३ सुष्टमानीको सम्मानसुदक पदवो।

तुर्वेखान श्रीर सारे एशियाखण्डमें यह खिताव चसता है। मध्यएशियामें तातार लोगोंने सबसे पहले खाँ उपाधि यहण किया था। किसीके सतमें चङ्गीज खाँन यह खिताब निकाला। तुर्वेखानके सुलतान चीनके राजा श्रीर देशनके श्रमीर उसरा ही इस पदवी-को खें सकते हैं। वलूचिस्तान श्रीर श्रमगानस्तानके सभी श्रीमगयक खाँ डपाधि किया करते है। विशिषत: श्रमगान इसको श्रपना खानदानी खिताब बतलाते हैं। इपिलये वहा जना लेते ही लीग खाँ कहनाने चगते है। सुषत्तमान वाद्याहोंकी भ्रमबदारीमें मारतकी समी जातियोके बीच जो जंचे राजकर्मचारी थे, एनमें कितनीं भी ने यह चपाधि पाया था।

खाँ (कान) मानवकी एक नदी। यह प्रचा • २२° हुई उ॰ भीर देशा • ७५ ं ५५ ं पू॰ में विस्थप हाड़ के उत्तर श्रंथ चे निकाल सरस्वती नदीकी जा मिन्नी है। फिर पस्ता • २३° दं उ० भीर देशा • ७५ ं ५० ं पूर्व में उस्तीन-के पास सिमानदीके साथ भी इसका मिन्नान हुना है। इस नदीमें पाने जानेका वडा समीता है।

काँ घानम्—१ बादशाह चकवरके एक सेनापित । इन्हों-ने दिल्लीसे ३००० फीजके साथ जा कर पटनाके पास हांजोपुरका किसा चेरा चौर उद्दे जीता था।

२ कोई ममीर। रनका पूरा नाम मिर्जा वरः खुरीर या। रहीने मुगलवादयाह याएजहान्ने नीचे पांच हलारी दरका पाया, फिर सम्बाद पासमगिरके सस्तनत करते छएडजारी भीर विहारके स्वेदार हो गये। जिन्हगीके घाखीर वक्त रहें वादयाहरे १ लाख रपया सालाना मिलता था। प्रास्तिकार एनके जहर देनिसे यह मर गये। भागरा ग्रहरमें यसुना किनारे इनकी ४० वीचे एक मुख्याहो नगी है।

३ शिख निजामके वेटे । इसका घसकी नाम घर्षकास खाँ था। वाद्याह घानमगीरने १६८८ हैं ० को इन्हें पांच इजारी दरना धीर 'खाँ श्रासम' खिताब दिया। १६६८ हैं ० को यह इन्हें इन्हों हुए। सन्नाट् घानमगीरने मरने पर रहीने बहादुरमाहके बद्दे उनके माई घानम गाइको तर्ध्त पर वैठानेकी को थिया की थी। १७०० वै० को चडाईमें यह मारे गरी।

खाँई'(डिं० स्त्री०) खाई, क्रिसी वागकी चारी भीर उसके बचावके जिये खोदा हुआ गण्डरा गहा। खाँख (डिं० स्त्रो०) १ किंद्र, क्रेटा २ क्रितरी विनाई।

३ खोख, पोसापन। खॉखर (हिं० वि०) १ किट्युत, पूटा, निसमें केट हों।

खॉखर (हिं विकार किर्युत, पूटा, जिन्स कर है। २ दूर दूर बुना हुन्ना १ खासी, पोसा । ४ **एसा,** खड़ खड़ानेवाला। खाँ खानान्—दिली सरकारके सबसे बडे बजीरका एक पुराना खिताव । सहराम खां भीर उनके लड़के खाँ मिर्जाको सक उपाधि मिली थी। वस्ताम खो रेखी।

खांगः ( हिं • स्ती ॰ ) १ कांटा, खाट । २ तीतर पादि जानवरीं के पैरका कांटे-जैसा नाखन । ३ गेंड़े का सींग । ४ जड़की स्पारका बड़ा दांत । यह मुंहसे बाहर निक्क पाता है। ५ खुरएका, सुमने ज़ख्म पानेकी बीमारी । ६ सांडकी तीखी बोली। गुस्मा षानेसे सांख खांगता है। ७ प्रभाव, कमी।

खाँगड़ (खान्गड़)—पद्मावप्रदेशके मुजफ्फरगढ़ जिलेका एक नगर। यह श्रष्टा० २८° ५५ (उ० भीर देशा॰ ६०° १० पूर्वे सिन्धुको जानेवाली सङ्क पर चैनावसे ४ मील पश्चिम पडता है। यह मुजफ्फरगढ़ नगरसे ५॥ कोस दिखण भीर धन्द्रभागानदीके वर्तमान गमसे २ कोम दूर पड़ता है। यहां एक बडा थाना है। कोकसंख्या कोई ४ इजार निकलेगी।

मुजफ्फर खांकी वष्टन खान वीवीन इसकी निर्माण किया था। इसकी चारी घोर प्राचीर लगा है। गत यताब्दीको घारमा काल यह एक घफगान , श्राल्डा था। १८४८ ई०को चड़्र रेजो राज्यमें प्रिचने पर खानगृद जिलेका सदर बना, परन्त १८५८ ई०को चेनावमें बाद धाने पर छोड़ना पड़ा। १८७३ ई०को निर्मावमें बाद धाने पर छोड़ना पड़ा। १८७३ ई०का मीन बहुत के स्यानस्पासिटी बैठी। खानगढ़को जमीन बहुत क्यान्सी धोर खुब खेती होती है।

.. शहरकी चारी तर्ष पेड़ोंसे सहस्रहाती उपजाल स्मूमि है। खेतीका काम खूब होता है। शहरके घर शिकांश एके हैं। बीचसे शक्कीसी राह निकल गयी है। खांगड़में भनालकी मण्डी, श्रीप्रधालय, सराय श्रीर स्कूल मौजूद है।

स्तागड़ (हि॰ वि॰) १ खांग रखनेवाला, खांगी। २ समस्त्र, हिंग्यारबन्द। ३ वलमाली, ताकृतवर। ३ एइएड, मनदला।

**खांगड़ा** (ेहिं०) खागड़ दे<u>खो</u>।

खांगमा ( किं कार ) १ व्यांडाना, पांवमें जल्म होते-वी अच्छी तरहीचल न सकता । २ घटना, कम पहना। कोर कीरसे बोकना। खाँगी (चिं छो । १ तभी, घटती। (वि०) २ खांगडा खाँगी—वस्बई प्रान्तके बडोदा राज्यका एक उपविभागः। पडले इस उपविभागके ग्राम प्रयक्त राज सम्मद् रहे। खाँगी—एक डिस्टूजाति। यह लोग युक्तप्रान्तस्य रहेल-खगड़ में रहते भीर खिती किया करते हैं। "खांगी" गब्द 'खड़ी' का घपनं ग्र-जैसा समभ पड़ता है। पूर्व कालको यह तलवार बजाते थे। खांगी अपनिको चीडान राजपूत समभते हैं। इनके १३५ भेद तक

खांच ( हिं० स्त्री॰ ) १ सिन्ध, जोड । २ गठन, बनावट । खांचा ( हिं० पु॰ ) १ भावा, बड़ा टोकरा । यह पतची पतबी टहनियोंसे बनाया जाता है। २ बड़ा पिंजडा । ३ खन्दक, गड़ा ।

खाँ जमान् ( चेंदर ) मुलतान उजवक्षके सङ्के। यह बाद्याह हुमायूं के हाथ नीचे काम करते थे। इनका असकी नाम असीज़ुकी खाँ रहा। सम्बाद अकवरने इनके काम पर खुश हो जीनपुर चौर उसके दिल्ली प्रदेश जागीरकी तौर पर दिये थे। अखोरकी यह और इनके भाई बहादुर खाँ दोनोंने बहुवा खड़ा किया। १५६७ ई॰के जून महीने बादशाइने सड़ कर उन्हें मार हाला।

र पाजिस खाँके वेटे पीर आसम खाँ जामर-वेगके भतीजे। इनका असकी नाम मीर खलीन था। यह बादमाह याहजहान्के नीचे काम करते रहे। पालमगीर बादमाहने इन्हें पांचहजारीकां दर्जा दिया। फिर यह जिन्दगीके चलीर वक्त मालवके स्वेदार बनाये गये भीर १६८४ ई॰को वहीं इस दुनियासे चल वसी।

(फतिहजङ्ग) ३ हैदरावादके स्वेदार प्रवृत्त इसेनके कोई अधीनस्य कर्मचारी। इनका प्रकृत नाम ग्रेस निजाम हैदराबादी था। वाद्याह भामस्त्रीरके नीचे काम करते वक्त यह श्रिक्जीके पुत्र मस्त्रुजीकी प्रकृ कर से गये थे। इसीसे सम्राट्ने इन्हें सातहजारी दर्जी भीर खाँ जमान् फतिहजङ्गका खिताब दिया। १६८६ ई॰की यहांमर गये।

(बहादुर) ४ महावत खाँ जमाना वेगके खुँड़के।

इनका अथनी नाम अमान उल्का था। बाद्या ह जड़ान्गीरने इन्हें बङ्गालका स्वेदार बना कर मेजा, फिर उन्होंने इनकी पांच हजारी भी हदा भीर खाँ जमान् बहादुर खिताब दिया। यह एक अच्छे कवि रहें। मुख्तलिफ मृजकीं के मुख्लमान बाद्याहीं का डास इक्टा कर 'मजमूचा' नामकी एक किताब इन्होंने फारही जबान्में लिखी है। १६३७ ई०की इनका सुख्य हुआ।

-खां जडान्-- प्रकवर वाद्याहके एक पांच-इनारी श्रमीर । दनका नाम हुसेन क्षितीयेग था। १५०६ दे० को यह बङ्गालके सुवेदार बनाये गये। इन्होने दाजद खाँ बसवाईको सहाईसे हरा कर पकह लिया श्रीर उसका धिर उतार घागरेमें बादगाइके पास मेज दिया। १५७८ ६०की टांडामें सनका मृत्य हुआ। खाँ जद्दान् अली-एक सुरुखसान । यद्द बङ्गासके स्वेदार महम्द्रशाह सुलतानके समकालवर्ती थै। वागैरहाट प्रचुनके ख्लीफताबादमें इस प्रकारका प्रवाद प्रचित्त है वह गोहके शासनकर्ता हुसेन वाद-याइनै सरक्त बरदार थे। इनका प्रकृत नाम किशवर रखीं था। नवाद इनकी दहत चाहते थे। उन्होंने दनको सुन्दरवन प्रावाट करने सेजा और वर्षा रह कर दृत्तीने बहुत रुपया कमाया । किसी रीज नींदर्मे इन्होंने स्तप्र देखा कि प्रमिख्य उनसे सत्कार्ध करने षौर खान्तानी पर तिनेकी कहते थे।

खाँ जहान् यसी सुन्दरवन मावाद करने जा मानी वहुतकी कीर्तियां कीड माये है। साठ गुम्बज नामनी दनकी बनायी एक बड़ी मस्जिद है। ससमा भीतने दालान १४४ फुट लस्या भीर ८६ फुट चीड़ा है। ससजिदका मुंह पूर्व की भीर है भीर ११ दर-वाकी करी हैं। सागींकी साठगुम्बज कहते भी दममें ७० गुम्बज बने भीर ६० समे खड़े है। खाँ जहान् मनी भी बनायी दूसरी मस्जिद है। वह ४० फुट कं भी हठी है। स्वयरी गुम्बज बहुत बहा है। यहाँ मृत्युकी पाछ स्वांजानी गाड़े गये। कन वर चार परवा मार पर कारसी मापाम मिनालियां खुदो है। समें लिखा है कि १४५८ ई०को मनव साँ जहान्

श्रवीन दुनियाकी छोडा। यशोक्स के लोग इन्हें पीर-जैसा मानते हैं। प्रति वर्ष मुसलमान इस मसिव्स खाँ लहान् श्रवीकी कत्र देखने जाते हैं। सिवा इसके कपोतासनदीतीरको श्रामादी गावकी मसिवद भीर गन्धकेशवपुरके पास इनकी कत भनेक कीर्दियां हैं। इन्होंने वागिरहाट नदी किनारेसे साठगुस्वज श्रीर सुन्हरवनसे चहुपाम तक एक एकी सडक बनवा दी थी।

खाँ जड़ान् की कनताल-एक श्रमीर। यह सम्राट् श्रानम-गीरके वात्रीपृत्र थे। इनका दूसरा नाम भीर मालिक हुर्सन या । १६७० ई०को यह टिचियके स्वेटार बनाय गये। १६७४ ई॰की बादमाहने दृष्टें सातस्त्रारी श्रीहरा श्रीर 'साँ जहान् बहादुर कीकनताम जाफर जङ्ग खिताव दिया था । १६८७ ई० नी दनका मृत्य इशा। इन्होंने 'तारीख घाषाम' ( प्राधामका इति-इस ) नामकी एक किताव फारसी जवान्से लिखी है। खाँ जहान् जोफरज<del>ङ् —</del>ज्ञहान्दार घाडके घातोपुत्र। द्रवता श्रमती नाम चतीमदै था। वादशाच वदाद्र याइने इन्हें 'कीक्तनताय खाँ' खिताव दिया। जब जदान्दार ग्राइ दिलोके तख्त पर बैठे उन्होंने सपने धर्मके आई ब्रहीसर्टको नौहलारी घोहरा, 'खाँ कहान् जापर जङ्ग खिताव श्रीर मीरवस्त्रीका काम सीपा था। बिन्तु यह जंचा दरजा ज्याटा दिन न चला, १०१२ है को जहान्दार शास्त्रे साध होनेवाली फर्वसियारकी संदर्भियह मारे गये।

खाँ जहान् वाहा—एक सुसलमान श्रीष्ठदेदार। इनका दृसरा नाम सेयह म जफ्फर खाँ था। सम्बाट् शाह-जहान्की श्रमजदारीमें इन्हें कह हजारी शोहदा मिला। १६४५ ई०को खाहोरमें इन्होंने प्राणत्याग जिया।

खाँ जहान् मसवूत—दिसीस्साट स्वतान फीरोजयाह वारवक्षे वहे वनीर। इनका खिताव 'करोम उल्-सुल्ल' था। यह जातिके हिन्दू रहे। म्स्डमान होने पर इनका नाम स्वतान म्हमदने खाँ जहान् मसवून रखा भोर स्वतानका स्वेदार वना दिया। फिर यह नायव वनीर हरा। सम्बन्ध सरसाहक सरने 'पर जब स्वनतान फीरोज दिसी पहुँ चै, दन्होंने उनकी वड़ी सदद की थी। फीरोजने खुग ही दल्हें प्रधना वजीर कर दिया। कड़ते है कि १३७४ द्रै॰की उनका सत्य इथा।

कृति ज्ञान लोदी-समाट ज्ञांगीर बादगाहके एक सनिक कम चारी। यह जातिने चमगान थे। कोई इन्हें सलतान बहलीन लोदी भीर कोई दौलत खान लोदी-का वंशवर वतलाता है। इन्हों ने पन्त्रहजारी घोडटा - पाया था । जहानगीरके लडके सुसतान परवीजके साध यह दिख्यके सिपडसासार ही कर गये। परवीजके सरने वर भी खाँ जन्दान सेनावित हो बने रहें। आह-, सहा के दिल्लीके तस्त पर बैठनेसे स्हों ने प्राजाद दीने की कोणिय की। १६२१ ई०की इनसे दिलीकी ्फीज सड़ी थी। इस युद्धमें खाँ जहान पपने सड़की के साथ मारे गये चीर दोनों के सर भेंटकी तीर पर याद-गाड शाइकड़ान्को पाच दिसीको प्रेरित हुए। खाँजादां-राजपूतानेका एक म्ससमान सम्प्रदाय । यह कोग प्रस्त्वर भीर जगपुरमें रहते है । इनकी पैदायग्रके वारीमें बड़ी गड़बड है। घबुस फज्नके मतमें यह मैवाडके चिष्यति जन्हा राजपूती के वंगमें जस निया था। बहुतों की रायमें दिल्ली-सम्बाद फीरोज याच तुगलक अत्याचार से मेवाडक जो राजा मुसब-

र् १०१६वें शताब्द तक यह मेवात राज्य शासन करते रहे। १५२८ को बाबरसे लड़ाई होनेपर इन्हों ने राजपूतों का पक्ष लिया या। सामाजिकताम यह अपने शायको वहांके दूसरें मुसंसमानों से ज्यादा इज्जतदार समस्तेत हैं।

मान हो गये थे, खाँजादे छन्हींकी श्रीलाद है।

इनका चाल चलन देखनेसे भी समभ पडता, किसी समय वह हिन्दू रहे। यह हिन्दु भों के किसी धर्मात्मवर्से शासिल न होते भी शादियों में भाते जाते भीर हिन्दुभों की ही तरह अपनी शादियां रचाते हैं भीर ब्राह्मण भी इनकी शादियों के वक्ष बहुतसे काम चलाते हैं।

दनकी डालत वैशी शक्की नहीं है। बहुतरी शत-वर रियासतकी फीजर्म मर्ती हैं। कोई कोई हटिय गवर्नभगढ़ के नीचे भी. फीजमें काम. करता है। दूसरों की मामूकी खेतीये गुजर है। खाँजादे सड़िकारों की कभी खेत पर नहीं भजते। में बाद हं सा प्रयोध्या, सखनक वगैरह जगहों में भी एक प्रकारक खांजादा मुसलमान रहते हैं।

खांड़ (हिं॰ स्त्री०) खण्ड, कची शकर।
खांड़ (हिं॰ स्त्री०) खण्ड, तचवार, कुरा। २ खण्ड,
टुकड़ा। विशेषतः चतुर्थां श्रमें 'खांड़ा', कहा जाता है।
खांड़िया—बस्बई-प्रान्तके काठियावाड जिलेका पृथक्
कर देनवाला एक ताक्षु जा। इसमें केवन खांड़िया गांव ही स्थाता है। ताझ् कदार किस्बडीके भयाद घोर भाल राजपूत है। लोक्ष कहार किस्बडीके भयाद घोर भाल राजपूत है। लोक्ष खाया प्राय: ७८१ होगी।
खांडेरी—बस्बई प्रान्तीय मुलाबा जिलेके भनीवाग ताझु-कका एक सुद्र हीय। यह शक्षा०१८ ४२ ह० पीर देशा० ७२°४८ पू०में वस्बई बन्दरके निकट भवस्वित है। लोक्ष ख्या प्राय: १३० होगी। यह टापू डेड़ भीस-सम्बा शीर श्राष्ठ मील चीडां है। १८६७ ई०की यहां एक श्रानीकरह बनाया गया।

१६७८ द्रेण्को शिवजी कोई ३०० सिपाडी धीर उतने भी मनदूर साथ इथियामें भीर सामानके खांडेरी-भेज उतरनेकी जगहीं पर कंगूरे बनाना ग्रुक किया था। इसपर अंगरेजों और पोर्त गीजोंने बार्यात्त की। दो बार मराठीकी निकाननेकी चेटा वर्ध पर. पंतरिक द जडाजींसे ५० जडाजींकी डरा कर भी मराठींकी खांडेरी जानेसे रोक न सके। सगलसेनापति सोटीने खांडिरी पामम किया पीर खंडिरीकी सहट बना लिया। शिवजीके सेनापति दोसत रावने सामने भूमि पर तोपें लगा उनके काममें वाधा डालनी चाडी, परन्तु वश्व परास्त्र भीर चीरक्षके आहत हुए भीर उनकी-कोटी नावें सोदीका सकावता कर न सकीं। इसके बाद कुछ, दिनों तक सीदी भीर महाराष्ट्र-दसमें इन टापुषींके प्रधिकार पर सक्ष्ये चलता रहा। १६८३ र्प्०को खाफी खाँने सिखा या-कुशवा भीर गरिहरीमें शिवजीने नये किसे बहुत सजबूत बनाये हैं। १७१८ हैं अक्तोबरकी अंगरेजींने खांड़ें री लेना चाहा हा, परत्सु सफल न इए। १७४० ई०को सीदी भीर भंगरे-

कीं में यह ठहर गया कि विजय प्राप्त होने पर खांडेरी अपनी सब तीवीं भीर सामानके साथ अंगरेजों को सींप दिया-जावेगा। परन्तु १८०५ हैं० वो स्ट्रांतकी सन्धि व सनुसार यह खान भंगरेजीं की मिखा, परन्तु थो हे ही दिन पीछे पुरन्दरकी जो सन्धि हुई, फिर से लिया गया। इसके बाद सराठे खांडेरीके भिकारमें रहे। १८१८ ई०को यह पेमवाके राज्यांग-जैसा अगरेजीं को प्राप्त इसा।

खाँडी ( हिं॰ पु॰ ) वाडव, इह स्वरींका राग। खाँ दौरान (१म) सुगन वादगाह धकवर घाडने वक्तके एक श्रमीर । १६०७ ई॰को इन्होंने जहान्गीर बाटधा-इसे 'बाइ-वेग खां काबुनी' खिताव पाया श्रीर उन्होंने इन्हें काबुनका सुबेदार भी वनाया। १६२० ई०की ८० साननी उम पर साहोरमें दनका मृत्यु हो गया। खाँ दीरान् ( २घ ) खाजा शीसारी नवासवन्दीने बेटे। इनका दूसरा नाम खाजा साविर नसरत जङ्ग रहा। यह वाद्याह पाहनहांके नीचे काम करते घे। प्रसार्ने सातल्लारीयन प्रदान करके इनकी समानित किया। १६४५ प्रैं को साहीरमें कि के कमीरो ब्राह्म-चके चड़कीने रातको सोते समय रनको कातीने छुनी ब्रहेड़ दी। इसी कुरीके जख्मसे खाँ दौरान्की मीत हो गयी । एसी ब्राह्मणवालककी हुरी सगनेसे पहले द्रवीने मुपसमान वनाया था। मीतके पीके दनकी साध म्बाबियरमें से जा कर गाड़ी गयी। र्खांदीरान् (३य) नसरत नद्वं खाँदीरान्के चड़के।

बादगाइ आलमगीरकी पमलदारीमें दृन्हें पण्डहनारी बोहदा मिला था। जिन्हगीके अलीर वक्त मन्नाट्ने खाँ दौरान्को छहीये स्वेदार बना दिया। वहीं सरकारी बाममें रह कर १६६७ ई०को इन्होंने प्राण छोड़ा। खाँ दौरान् (४घँ) बादगाइ फरुखसियारके वक्षके एक अमीर। मुहम्मद गाइकी अमनदारीमें सैयद इवैन बत्ती खाँका कत्न और सनके भाई मुत्तव-उन्-मुल्ककी केंद्र हो नाने पर १७२१ ई०को यह अमीर-उन्-समा बनाये गये। फिर बादगाइने रानी हो दृन्हें ग्रमस-पाम उद्-दीना खिताब दिया था। १७३८ ई०को मादिरगाइके खिलाफ सङ्ने ना कर यह दुरी तौर पर

ज ख्सी इए घोर तीन दिनके बीच ही सर गये। इनका घसजी नाम खाजा सुहमाद प्राप्तिम या। कोई कोई इन्हें घब्द-उस्-समद खां भी कहता या।

खोपना (हिं॰ कि॰) १ खोंसना, घटकाना । २ सगाना, जमाना । ३ चारपाईकी बुनावटकी कसना । यह काम एक नीकदार की नमें किया जाता है।

खांपुर—१ पञ्चावकी भावलपुर रियासतका एक यहर।
यह प्रचा॰ २८° १८ छ॰ श्रीर देगा॰ ७°-४१ पू॰ में
पड़ता है। भावलपुर यहरते ६३ मील दिख्य-पियम
पड़ता है। शोकसंख्या ८६११ है। पहले यहां नाना
प्रकारका व्यवसाय होता था, पानकल वैसी समृद्धि देख
नहीं पड़ती। यहां महीका एक किला, वहां वाजार
शीर रेखवेका ष्टेशन बना है।

२ वस्वई प्रदेशके धिकारपुर जिलेका कोई कसवा।
यह प्रचा० २८ १५ उ० प्रीर देशा० ६८ १७० पू॰ में
वसा है। शिकारपुर शहरसे खापुर 8 कोस छत्तर की है।
लोकस ख्या कोई ३ इतार है। यहा वपर पीर स्थार्
सुसलमान ज्यादा रहते, हैं। खांपुर में टप्पादारों की कचहरी, सुसाफिरखांना पीर मविशीखाना मौजूद है। यहां
महीने प्रच्छे पच्छे वर्तन, जूते थीर कपड़े बनते हैं।
खां वहादुर—पटनावाले राजा मिल्रजित्क युत्र। इन्होंने
युरोणिय गणित थीर विज्ञानके शास्त्रीका निचीड
निकालके फारसी जवान्में 'जामवहादुरखानी' नामक
एक प्रन्य सङ्खन किया। सिवा इसके 'इन्म उन्न मनजराव्' नामकी एक किताब मुस्चरी पर भी लिखो
गयी।

खांम (हिं॰ धु॰) १ स्तन्त्र, खंभा। २ खाम, लिफाफा। स्नांभना (हिं॰ क्रि॰) लिफाफीर्ने रखना, खामर्ने दन्द करना।

खाँ मिजी—मुगस बादवाह सक्तवरके मुहाफिज सीर बहराम खाँ बजारके चहुके। इनवा पसकी नाम श्रव्ह-उर-रहीम खाँ या। सम्बाद् श्रक्षवरने इन्हें प्रधान मन्त्री बनाया सीर खान् खानान् उपाधि दिलाया।

खांनां (हिं• पु॰) १ खून गहरी चीर तस्त्र खाई । २ पुष्पस्तुपनियोध, एक क्लोटा पीदा । इनमें खेन पुष्प सगते हैं। खांसना ( र्हि॰ क्रि॰ ) १ खीं कना, घांसना, गलेमे घटके दुए कफ या किसा दूसरी चीजका निकासनेके लिये द्वाकी प्रावाजके साथ बाहर फेंकना। २ खखारना, किसीकी सचेत करनेके लिये द्वाके भिटकेसे गला बजाना।

खिसि (हिं स्त्री) गर्ने में घटने हुए कपाया किसी
हूसरी चीज को निकाल निके लिये धावाज के साथ हवा
हिंदिनेका काम। खांसी प्रायः अजी ये होने या कड्वा
चरपरा खानेसे धाने लगती है। मारतवर्ष में इसे रोगका घर मानते हैं। काय रेखी।

खारमखानी— राजपूतानेकी एक इसनाम धर्मावनकी जाति। पहले यह नोग चौहान राजपूत रहे, मुसन-मान बने न्यादा दिन नहीं हुए। यह कहते हैं कि ग्रिखावाटी राज्य परकानकी उन्होंके अधिकारमें था, ग्रेखानेने उनसे हीन निया। पनवर भौर जयपुरमें खाइमखानी रहते हैं।

खाइरिम—प्रासामने खासिया यहाड़का एक मध्यवरीं क्रोटा राज्य। इसकी लोकर्मख्या ३१३२७ इनार घीर वार्षिक भाय १२१६१) रु० है।

यहां खनिज द्रश्रीमें चना, कीयला श्रीर लोहा निकलता है। पहले खारिसमें लोहा गलानिका वडा कारखाना रहा। उसके चिक्कोंके तीर पर जगह जगह आज भी गहें पडें हुए हैं। यहां कथा लोहा बहुत साफ होता है। उसके बांट बना कर जगह जगह भें जे जाते है। देशके बोहार विलायती बीहेंसे इसकी शक्का समझते हैं। विश्वायती लोहेंकी शामदनीसे कीमत घट जाने पर देशी काम काज चौपट होता जाता है। किन्तु शाज भी पहाड़ी गंडासे, कुदालें, हथोंड़े शीर तसले इस बोहेंसे बना कर नाना देशोंको भेज जाते हैं। सिवा इसके यहां रुदं, अखड़ी, (रेशम) चटाई शीर टीकरीका भी कामाहोता है। धान, काजुन, कपास, शालू, नारक्की, लासमिन, सुवारी शीर पानकी खेती की जाती है। खाइरिमके जङ्गलमें शहर, काला जीरा तथा लाह वगेरहकी पदायग है।

्वासा जारा तथा कार पण्डमा प्रस्तय है। खाई (हिं॰ द्वी॰) खन्दक, गड़ा। यह किसी स्थानकी रस्राके लिये उसके चारों घोर खोद दी जाती है। कहते हैं—खाई इतनो कं ची चढाना चाहिये, जिसमें चादमी या चौषाया उस पर चढ़ न सके।

खाक ( डिं॰ वि॰) श्रधिक खानेवाला, पेट, सरसुखा। खाक ( फा॰ ख्री॰) भस्म, राख, गर्द। यह शब्द क्रिया-विश्रेषणकी भांति भी श्राता श्रीर डम शर्थमें 'कुक नहीं' बतलाता है।

खाकरोव (फा॰ पु०) महतर, भाड़ खगानेवाला। खाकसीर (हिं॰ स्ती०) खूबकली, एक श्रोषि । खाक॰ सीर कियी वासका दाना है। यह मैदानीं, बागीं, नक्षलों भीर पहाड़ीं पर उपजती है। खाकसीरकी खम्बी पत्तियां टहनीकी दोनीं तर्फ शाती हैं। फूब भड़ने पर होटी होटी हिष्ड्यां निकलतीं हैं। इन्हीं में होटे होटे दाने आते जो भिक्तीमें लिपट जाते हैं। दाने होटे श्रीर बड़ें दी किसाके होते हैं। होटीं खाक सुखीं श्रीर बड़ों से स्वाही रहती है। होटी खाक सीर बड़ोंसे ज्यादा कड़वी है। यह भरव, फारस वगैरह मुख्लांने ज्यादा पहाती है।

खाका (फा॰ पु॰) ढांचा, डील, नक्षा, रेखासात्र। २ तखमीना, खर्चके अन्दाजाका चिट्ठा। ३ मसविदा,

खाकी (फा॰ वि॰ ) १ घूसरित, भूरा, मटमैला। २ वेसोंच, धुरियां।

खाकी—एक उपासक सम्प्रदाय। यह रामानन्दी संप्रदायसे निकले है। रामानन्द-प्रिष्य क्रण्यदासके कील
नामक कोई वैष्यव शिष्य रहे। उन्होंने यह संप्रदाय
चलाया या। भक्तमाला चादि किसी यत्यमें उन्नेख न
रहनेसे वहतसे लोग इस संप्रदायको पत्यन्त माधुनिक
जैसा समभते हैं। घरीर या यहनगेके कपड़ेमें भक्त
या मही लगानेसे ही इनका नाम खाकी पड़ा है। भक्त
और महीका लगाना ही इनको दूसरे वैष्याभेंसे निरालाजैसा रखता है। खाकियोंमें जो घर बांधके रहता,
उसका खाना पीना, पहनना, बोहना वैष्याभेंसे वहत
कुछ मिलता है। परन्तु जगह जगह पूमने फिरनेवाले
नक्ष-जैसे रहते और भक्तके साथ मही मिलाकर पवलेवन करते हैं। सिवा इसके खाकी प्रवेकी भांति
शिरमें जटा भी रखते हैं।

चयोष्याके इन्मानगढमें खाकियोंका वड़ा मठ है। सब लीग कहते हैं कि उनके प्रवर्तक की स स्वामी का सिंहासन जयपुरमें रखा है। फर्खाबाद श्रीर इसके पासपास बहुतसे खाकी देख पडते है। सीताराम इनके डपास्य घोर इन्मान् भक्तिपात्र है।

खाखरेची—बस्वर्-प्रान्तीय काठियावाड निर्वे मासिया राज्यका प्रधान नगर। यह सालियासे की है १० सी न पूर्व लगता और एक प्राचीन नगर समभा पडता है कद्दते है, पहले खाखरेचीकी भीमामें पुलवादार एक बन्दरगाइ था। परन्त रानका पानी कम पड जानेसे व्यापारी यहासे चलते बने श्रीर जनवी श्राकर लगीन कीतने नगे । ई॰ १८वीं मतान्दीने प्रारम काल ठाजर कायाजीकी माच्छकांठा भीर वागडकी क्षक भूमि मिनी थी। कायाजीके मरने पर मालिया और खाख-देवी उनके पुत्र भीरजीको सिला । उन्होंने कहते है, दागड्से मियानाश्रीको बुना करके मासिया सङ्घट-मार्गकी रक्षामें नियुक्त किया श्रीर श्रवने शाप खाख रेक्षेम रहने लगे। मालिया और मोरवीमें पुराना भागडा था। १ वीं शताब्दीके पिछले भागमें मीरवीके १म वाघजीने १५००००) रा॰ दे करके फतेइसिंह गायक-बाइको फीन अपनी सहायताकी तुला की। इस सहाईमें गायनवाड भीर मोरवीकी फीजीने खाखरेची लटा था। इस ग्रामके दिविष एक श्रव्हांसा तलाव ् है। स्रोक्त संख्या पायः २२४१ होगी। यह रानसागर तरसे ४ मीन दिच्य पहता है। खाखस (सं० प्र०) खसतिस, पीर्घो का दाना -खाखसतिचोइ त ( स'० क्ली० ) खस्त्रम, पोम्त । -खागड़ा ( हिं॰ पु॰ ) खमा हद्धण, एक घास । . खागना (हिं० क्रि॰) १ सगना, चुमना। २ खांगना। खागर-एक डिन्ट्र जाति। यह कीम युक्तप्रदेशमें रहते है। बुंदेनखर्डमें खागर प्रधिक देख पड़ते और ८४ मेदों में विभन्त हुए कहने है। विसी समय इनका राजत्व तक रहा। यह अपनिकी चित्रयवर्ण बतसाती है। कहते है, कि उनके पूर्व पुरुष गुरुपरें ग्रस जाकरके बुंदे चा राजपूती की पास नी नर हुए थे। उन्हों ने स्नक-बर बादगाइसे भीखमगढ़ राज्यके क़ुरारगढ़ का श्रधि-

कार तो पाया, परन्तु सालगुजारी वक्त पर न चुका सकनेसे चपनको अधिकारियों का कापभाजन बनाया भीर समस्त मान सम्मूम गंदाया। यह चितिय माने जाते है।

ख।गा—युक्तपदेभके फतेइ पुर जिले का एक नगर। यह अचा० २५ रें रह तथा २६ १ छ० भीर देशा धरः तथा दर् २० पूर्वे बसा है । यहां तस्तीनदारी भी लगती है। क्षेत्रफल ४८१ वर्गमील है। लोकसंख्या प्रायः २२४३४८ है।वहा ४८२ गांव है श्रीर कियनपुर नामक एक भारत है। रहनेवाली में चमार बहुत है। प्रत्येक वर्षे कार्ति कमासको खागामें एक मेला खगता है। यहां डाकचा, याना, वाजार भीर रेज़वे छेसन मौजद है।

खाचरोट—मध्यभारत-म्बानियर राज्यने उन्नेन जिलेना एक शहर। यह बचा० २३ रही छ० भीर देशा० ६५ २० पूर समुद्र पृष्ठ से १७०० फ्राट जांचे बस्वई वडीदा श्रीर सेच्छून दुच्छिया रेलवेकी रतलाम गीधरा गाखा पर अवस्थित है। जीकसंख्या प्राय: ८१८६ है। मार्डन-इ-प्रकारीमें सिखा है कि खावरोद मानवा सबे-की उज्जैन सरकारके एक सहस्रका सदर रहा। यह रङ्गीन सकड़ीने काम भीर तस्वाकृते सिये मगहर है। खाङ्गाइ ( सं॰ पु॰ ) खे श्राकामै ऽङ्गमाइन्ति, गतिकाले. मा-हन्-ड। खेतिपङ्गलाख, सफेद पीना घोडा।

खाज ( हि॰ स्त्री॰ ) सुजनी, एक बीमारी। खाजा ( हिं0 पु॰ ) १ खाद्य, खुराक । २ किसी किसाकी मिठाई। यह मैदे से बनती है। यहती यह पेडा काट कर सीधा बेला जाता है। फिर घी खपड खपड इसे दीहरा दोहरा कर बार बार बेसते है। चन्तकी खाजा चीकीर बनाकर घी या तैसमें तसा और शक्षरकी चाशनीमें पागा जाता है। यह दूधमें भिगोकर खानेसे बहुत प्रच्छा लगता है। ३ हक्षविग्रीय, कोई पेड ।

८ खाजा। खुना देखी। खाजिक (सं॰ पु॰) खे कर्ष्यदेशे घानः क्षेवः तत् साधुः, खाज ठन्। ज्ञाजा, साई ।

खञ्जनस्यावत्यम्, खञ्जन-भण्। खाञ्चन (सं॰ पु॰) खब्बनके प्रवस्य

काष्ट्रार (सं० पु॰) खद्मारस्यापत्यम्, खद्मार-त्रण्। खंजार नामक ऋषिके पपत्य।

खान्तान ( सं ॰ पु॰ ) खंजानस्यापत्मम्, खंजान-त्रण्। खंजान नामक ऋषिके भपत्य।

खाट् (सं० प्रद्य०) प्रव्यतः ग्रन्ट्, समक्षतिं न पानिवाकी पावाज् ।

खाट ( सं॰ पु॰ ) खे जध्य मार्ग प्रटत्यनेन, प्रट्र करणे चन्। १ प्रवरय, जनाना। २ खटीकी, खटिया। भारतवासी मरणासन व्यक्तिकी खाटके नीचे स्तार देते हैं।

खाटवे—विहारकी एक जाति। पासकी छटाना शौर खिती करना ही इनकी छपजीविका है। इनमें विह्वी भीर गोरी नामकी दो शाखाएं हैं। सभीका गोत्र काम्यप भीर उपास्य देवता भगवती हैं। ब्राह्मण इनका गौरोहित्य नहीं करते। इसी जातिक वैरागी पुरोहित होते हैं। ग्राम्या, काकी, धर्मराज, नरसिंह शौर मीरा इनकी ग्रहटेवता हैं। देवताके उद्देश मेंड, बकारा, कबूतर शादि विक्त दिये जाते हैं। गृहदेवताकी पूजामें दुरोहितों का कोई काम नहीं, गृहस्य पपने शाप समें कर सिते हैं।

विवाहके समय गांवके मुख्यासे पूछना पडता है। उनकी राय मिस जाने पर वरकी भोरसे कन्याके घर कपड़े भेजे जाते हैं। मैथिस ब्राह्मण विवाहका ग्रमंदिन स्थिर कर देते, परन्तु विवाह भादि किशो कामके करनेका भार भपने जपर नहीं सेते। इनमें विधवाविवाह होता है। विन्तु वह सिप्छके साथ ऐसा प्रस्त नहीं सकती। यह भव दाह करते, किर तीसरे दिन भक्ष रमधानके पास ही गाड़ देते हैं।

खाटि (सं• की०) खट काङ्ग्यां बाइलकात् इञ्। १ किए। २ पसद्ग्रहः। ३ भनरथ, परथी । ४ ग्रष्कत्रय, सुखा जल्म।

खाटिक (सं॰ स्त्री॰) खाटि स्वार्धे कन् ततः टाप्। ग्रवरथ, जनाजा, ठठरी।

खाटिन ( रिं॰ पु॰ ) धान्यविष्रेष, किसी विस्नका धान। यह व्यवस्थाय मासमें प्रस्तुत होता है। खाड़ ( हिं पु ) गते, गड़ा

खाड़िरया - एक डिन्टू जाति। यह लोग विशेषतः मार-वाडमें रहते है। कहते हैं कि वह पहले चत्रियवर्ष घे, तुर्जीके डरिट हियार छोड़ खेती करने लगे। वालोरके राव कानड़रें वने उन्हें नवमांग पर जोतनिको सूमि दे करके साहाय्य कियाया।

खाड़व ( हि'०) बादव देखो ।

खाडव (सं० पु॰) १ मधुर, भन्त, लवण भीर नाना सुगन्धि द्रशक्तत खाद्य विशेष, मीठी, खड़ी, खारी भीर तरह तरहकी खुधबृदार चीओंसे वनी हुई खानेकी एक चीजः २ द्वीपान्तरखज्रंग, किसी किसाका की हारा या दिण्डखजूर। ३ काई चुण । इसके बनाने-की राति यह है-वेर शीर भावतिको भक्की तरह धीस डालमा चाडिये। फिर डसकी सींट. इलायची श्रीर घोडी सी शकर मिला कर विजी रे नीवके रसमें भिगात भीर धूपमें सुखात है। दसी प्रकार बार बार विजीरे नीवृके रसमें भिगाना भीर धूपमें इसकी सुखाना पडता है। इसमें घोडाशा नमक भी मिला लेना चाडिये.. इही चुर्णका नाम खाडव है। यह सुंह की साफ करनेवाला, रुचिकर भीर हुट्रोग तथा मुंडका फीका-पन सिटानियाचा है। याहारके पीके इसे खाना चान्त्रिये। (भावप्रकाय)

खाड़ायन (सं० पु०) खड़ गोबापत्यार्थे फञ्। खड़ नामक ऋषिके गोबापत्य ।

खाड़ायनक ( सं ॰ त्रि॰ ) खडायनेन निर्दे त्तम्, खडायन-वुज् । खाडायनकत्वं क निर्मित, खाडायनका बनाया डुचा । खाडायनमञ्ज ( सं ॰ क्षी॰ ) खाडायनस्य विषयो देशः,

हाड्यिनमञ्जार् सं • क्षा॰ ) खाड्यिनस्य नप्पया द्यान् खाड्यिन-भक्तस् । मीरिकायेषुकार्यास्मिग्नीवश्रत् मक्ततो । वा शरीप्रश

खाड़ायनका देश। खाड़ायनी (सं• पु०) खाडायनप्रोत्तमधीयते खाड़ायनः चिनि । गोनकादमान्हद्धि। पा धारार•स खाड़ायनका कड़ा डुगा भास्त्र पढ़नेवासा ।

खाड़ायनीय ((सं • ति०) है खाड़ायन-क । गहादिभाय-पा अशर्र दिखाडायन सम्बन्धीय।